

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैने ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क = ]

# श्रीमद्भगवाजनसेनाचार्यप्रणी क्

# म हा पुरा ण म्

[ प्रथमो विभागः ]

# आदिपुराणम

प्रथमो भागः

हिन्दीभाषानुवादसहितः



सम्पादक--

प्ं पन्नार्जील जैन, साहित्याचार्य साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

# मारतीय ज्ञानेपीठ काशी

प्रयम ग्रावृत्ति । एक सहस्र प्रति माघ, बोरनि० सं० २४७ वि० सं० २००७ मार्च १६५१

मूल्य १३) ६०

# भारतीय ज्ञानशीठ काशी

स्व॰ पुण्यश्लोका माना मूंतिदेवी की पवित्र समुति म तत्मुपुत्र सेठ'शान्तिप्रसाद जी द्वारा

संस्थापित

# ज्ञानपीठ सूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत, संस्कृत, रेपभ्रं श, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक, दाशंनिक, पौराणिक, साहित्यक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विविध्ट बिद्धानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन माहित्यग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक [ संस्कृत विभाग ]--

प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीनन्यायतीर्य आदि बौद्धदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविधालय-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

# संस्कृत् यंथांक ८

अयोध्याप्रसाद गोयलंभ्य, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

दुर्गाकुण्ड रंग्ड, बनारस सिटी

मुद्रक-देवताप्रसाद गहमरी, संसार प्रेस, काशीपुरा, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुन कुष्ण ६ वीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्तित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी १६४४



स्व० मूर्तिदेवी, मातेक्वरी सेठ ज्ञान्तिप्रसाद जैन

# JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ SANSKRITA GRANTHA No. 8

# **MAHĀPURĀNA**

Vol. I

# **ADI PURANA**

OF

#### BHAGAVAT JINASENĀCĀRYA

PART ONE

WITH HINDI TRANSLATION



Translated and Edited

 $\mathbf{BY}$ 

#### PANDITA PANNALAL JAIN

SAHITYACARYA

Sahityadhyapak--GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR.

Published by

# Bharatiya Jnanapitha, Kashi

First Edition \ 1000 Copies.

MAGHA, VİRA SAMVAT 2477 VIKRAMA SAMVAT 2007 MARCH, 1951.

 $egin{cases} Price \ Rs.~13 | ext{-} \end{cases}$ 

# BHARATIYA JÑANA-PITHA, KASHI

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI MURTI DEVI

# JNANA-PITHA MÜRTI DEVI JAIN GRANTHAMĀLĀ

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR
RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS
IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUE OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED.

GENERAL EDITOR OF THE SANSKRIT SECTION

#### MAHENDRA KUMAR JAIN

#### NYAYACARYA JAINA & PRACINA NYAYATIRTHA

Professor of Bauddha Darsana Sanskrit Mahavidyalaya

BANARAS HINDU UNIVERSITY.

# SANSKRIT GRANTHA No. 8

**PUBLISHER** 

## AYODHYA PRASÃD GOYALIYA,

SECY., BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA, DURGAKUNDA ROAD, BANARAS.

Phalguna Krishna 9, Vira Sam. 2470

\*\*Proposition of the control o

# प्रास्ताविक

भारतीय ज्ञानपीठके उद्देश्य दो भागों में विभाजित है—(१) ज्ञानकी विलुप्त श्रनुपलब्ध ग्रीर श्रत्रकाशित सामग्रीका श्रनुसन्धान श्रीर प्रकाशन, (२) लोकहितकारी मौलिक साहित्यका निर्माण। इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये क्रमशः ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला श्रीर ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमालाएँ प्रकाशित हो रही हैं। ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला भद्रदृष्टि सेठ. शान्तिप्रसाद जी की स्व० माता मूर्तिदेवीके स्मरणार्थ उनको श्रन्तिम श्रभिलाषाकी पूर्तिनिमित्त स्थापित की गई है श्रीर इसके संस्कृत, प्राकृत पाली, ग्रादि विभागों द्वारा श्रद्ध तक ६ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। श्रनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हो रहा है, श्रनेकों मुद्रणकी प्रतिक्षामें हैं।

## प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता-

यद्यपि म्रादिपुराणका एक संस्करण इतःपूर्व पं० लालारामजी शास्त्रीके म्रनुवादके साथ प्रका-शित हो चुका है पर इस संस्करणकी कई विशेषताम्रोंमें प्रमुख विशेषता है १२ प्राचीन प्रतियोंके म्राधार-से पाठशोधन की। पुराने ग्रन्थोंमें म्रनेक क्लोक टिप्पणीके तौर पर लिखे हुए भी कुछ प्रतियोंमें मूलमें शामिल हो जाते हैं भ्रौर इससे ग्रन्थकारोंके समय-निर्णय म्रादिमें म्रनेक भ्रान्तियां म्रा जाती हैं। उदाहरणार्थ-

"दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च पञ्च प्रकीर्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥४२॥ पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम् । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥४३॥ समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः । स चात्मात्मीयभावाख्यः समुक्रयसमाहितः ॥४४॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना मता । सन्मार्ग इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥४४॥"

ये इलोक पांचवें पर्वके हैं। ये दिल्लीकी प्रतिमें पाये जाते हैं। मुद्रित प्रतिमें 'दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च पञ्च प्रकीर्तिताः' इस स्राधे इलोकको छोड़कर शेष ३।। इलोक ४२ से ४५ नंबर पर मुद्रित हैं। बाकी ता०, ब०, प०, म०, स०, स०, ठ० स्रादि सभी ताडपत्रीय श्रौर कागजकी प्रतियोंमें ये इलोक नहीं पाये जाते।

मंते न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागकी प्रस्तावना (पृ०३८) में हरिभद्रसूरि श्रौर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते हुए यह लिखा था कि-

'ये चार श्लोक षड्दर्शनसमुच्चयके बौद्धदर्शनमें मौजूद हैं। इसी स्नानुपूर्वीसे ये ही श्लोक किंचित् शब्दभेदके साथ जिनसेनके स्नादिपुराण (पर्व ४ श्लो० ४२-४४) में भी विद्यमान हैं। रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये श्लोक किसी बौद्धाचार्यने बनाये होंगे स्नौर उसी बौद्ध प्रन्थसे षड्दर्शनसमुच्चय स्नौर स्नादिपुराणमें पहुँचे होंगे। हरिभद्र स्नौर जिनसेन प्रायः समकालीन हैं, स्नतः यदि ये श्लोक हरिभद्रके होकर स्नादिपुराणमें स्नाए हैं तो इसे उस समयके स्नसाम्प्रदायिक भावकी महत्त्वपूर्ण घटना समक्षनी चाहिये।"

परन्तु इस सुसंपादित संस्करणसे तो वह श्राधार ही समाप्त हो जाता है। श्रौर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये क्लोक किसी प्रतिलेखकाने टिप्पणीके तौर पर हाँशियामें लिखे होंगे श्रौर वे कालकासे मूल प्रतिमें शामिल हो गये।

इस वृष्टिसे प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियोंसे प्रत्येक ग्रन्यका मिलान करना नितान्त त्रावश्यक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह पर्व १६ श्लोक १८६ से स्रागे निम्नलिखित श्लोक—

"साजिको मालिकश्चैव कुम्भकारस्तिलन्तुदः । नापितश्चेति पञ्चामी भवन्ति स्पृध्यकारुकाः ।। रक्षकस्तक्षकश्चैवायस्कारो लोहकारक्रः । स्वर्णकारश्च पञ्चैते भवन्त्यस्पृश्यकारुकाः ॥''

द० प्रतिमें ग्रीर लिखे मिलते हैं। ये ब्लोक स्पब्टतः किसी ग्रन्य प्रत्येसे टिप्पणी ग्रादिमें लिये गये होंगे, क्योंकि जैन परम्परासे इनका कोई मेल नहीं है। मराठी टीका सहित मुद्रित महापुराणमें ये बोनों क्लोक मराठी ग्रनवादके साथ लिखे हुए हैं।

इस्थितरह सम्भव है कि-इसके पहलेका शूद्रोंके स्पृत्य श्रौर श्रस्पृत्य भेद बतानेवाला यह क्लोक भी किसी समय प्रतियोंमें शामिल हो गया हो।

''कारवोऽपि मता द्वेधा स्पृ्वयास्पृब्यविकल्पतः । तत्रास्पृदयाः प्रजाबाह्याः स्पृदयाः स्युः कर्त्तकादयः ।।१८६६॥'' क्योंकि इस प्रकारके विचारोंका जैनसंस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

#### प्रस्तावना--

Ų

प्रत्यके विद्वान् सम्पादकने प्रस्तावनामें ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकारके सम्बन्धमें उपलब्ध सामग्रीके श्रनुसार पर्याप्त ऊहापोह किया है। ग्रन्थके श्रान्तर रहस्यका श्रालोडन करके उन्होंने जो वर्णव्यवस्था ग्रौर सज्जातित्व श्राविके सम्बन्धमें विचार प्रस्तुत किये हैं वे सर्वथा मौलिक ग्रौर उनके श्रध्ययनके सहज परिणाम हैं। स्मृतियों श्राविकी तुलना करके उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जैन संस्कृति वर्णव्यवस्था 'जन्मना' नहीं मानती किन्तु गुणकर्षके अनुसार मानती है। प्रसंगतः उन्होंने संस्कृत ग्रौर प्राकृतभाषाकी भी चर्चा की है। उस सम्बन्धलें ये विचार भी ज्ञातव्य हैं— संस्कृत—प्राकृत——

द्रशक्तितभाषा जनताकी बोलचालकी भाषा थी श्रौर संस्कृतभाषा व्याकरणके नियमोंसे बँधी हुई, संस्कारित, सम्हाली हुई, वर्गविशेषकी भाषा। जैनतीर्थङ्करोंके उपदेश जिस 'श्रर्थमागधी' भाषामें होते थे वह मगधदेशकी ही जनबोली थी। उसमें 'श्राधे शब्द मगधदेशकी बोलीके थे श्रौर श्राधे शब्द सर्वदेशोंकी बोलियों के। तीर्थकरोंकी जन-जनतक श्रपने धर्मसन्देश पहुँचाने थे श्रतः उन्होंने जनबोलीको ही श्रपने उपदेशका माध्यस बनाया था।

जब संस्कृत व्याकरणकी तरह 'प्राकृत व्याकरण' भी बननेकी स्रावश्यकता हुई, तब स्वभावतः संस्कृत व्याकरणके प्रकृतिप्रत्ययके अनुसार ही उसकी रचना होनी थी। इसीलिये प्रायः प्राकृत व्याकरणोंमें ''प्रकृतिः संस्कृतन्, तत्र भवं प्राकृतन्'' अर्थात् संस्कृत शब्द प्रकृति है और उससे निष्पन्न हुम्ना शब्द प्राकृत यह उत्लेख सिलता है। संस्कृतके 'घट' शब्दको ही प्रकृति मानकर प्राकृतव्याकरणके सूत्रोंके स्ननुसार प्राकृत 'घड' शब्द बनाया जाता है। इसका सर्थ यह कदापि नहीं है कि पहिले संस्कृत थी फिर वही स्रप्यक्ष्य होकर प्राकृत बनी। वस्तुतः जनबोली प्राकृत मागधी ही रही है स्रौर संस्कृतव्याकरणके नियमोंके स्ननुसार स्रतृशासनबद्ध होकर 'संस्कृत' रूपको प्राय्त हुई हैं, जैसा कि स्राजड स्रौर निमसाधुके व्याख्यानोंसे स्पष्ट है।

नामिताधुने रुद्रटकृत काव्यालंकारकी व्याख्यामें बहुत स्पष्ट ग्रौर सयुक्तिक लिखा है कि--

"प्राकृत सकल प्राणियोंकी सहज वचनप्रणाली है। वह प्रकृति है श्रौर उससे होनेवाली या वहीं भाषा प्राकृत है। इसमें व्याकरण ग्रादिका श्रनुशासन श्रौर संस्कार नहीं रहता। ग्रार्ष वचनोंमें श्रर्षमागधी वाणी होती है। जो प्राक्—पहिले की गई वह प्राक्कृत—प्राकृत है। बालक, स्त्रियाँ ग्रादि भी जिसे सहज ही समझ सकें ग्रौर जिससे श्रन्य समस्त भाषाएं निकली हैं वह प्राकृत भाषा। यह मेघसे बरसे हुए जलकी तरह एकरूप होकर भी विभिन्न देशोंमें श्रौर भिन्न संस्कारोंके कारण संस्कृत ग्रादि उत्तरभेदोंको प्राप्त होती है। इसीलिये शास्त्रकारने पहिले प्राकृत श्रौर बादमें संस्कृत श्रादिका वर्णन किया है। पाणिनिव्याकरण श्रादि व्याकरणोंसे संस्कारको प्राप्त होकर वह संस्कृत कही जाती हैं।"

-काव्यालंकार टी० २।१२।

१ ''अर्घं भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम्, अर्घं च सर्वदेशभाषात्मकम्'' –िक्रयाकलापटीका । २ ''प्राकृतेति—सकलजगज्जन्त्नां व्याकरणादेरनाहितसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम् । 'आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमग्गहा वाणीं' इत्यादिवचनाद्वा प्राक् पूर्वं कृतं प्राक्कृतं बाल-महिलादिसुबोधं सकलभाषानिबन्धनभूतं वचनमुच्यते । मेघनिमुं वत्रजलिमवैकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात् संस्कारकरणाच्च समासादितविशेषं सत् संस्कृताद्युत्तरिवभेदानाप्नोति । अतएव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिष्टं तदनु संस्कृतादीनि पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात् संस्कृताद्वी ।"

9

सरस्वती कंठाभरणकी म्राजडकृत व्याख्यामें म्राजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये हैं।

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ग्रा० शान्तरक्षितने ग्रप्नी वादन्याय टीका (पृ० १०३) में लोकभाषाके ग्रयंवाचकत्वका सयुक्तिक समर्थन किया है। ग्राचार्य प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र प्रन्थमें बहुत विस्तारसे यह सिद्ध किया है कि प्राकृत स्वाभाविक जनवोली है। उसीका व्याकरणसे संस्कार होकर 'संस्कृत' रूप बना है। उनने ''प्रकृतेर्भवं प्राकृतम्'' पक्षका खंडन बड़ी प्रखरतासे किया है। वे लिखते हैं कि—''वह 'प्रकृति' क्या है जिससे उत्पृत्रको प्राकृत कहा जाता है। स्वभाव, धानुगण या संस्कृत शब्द ? स्वभाव पक्षमें तो प्राकृत ही स्वाभाविक ठहरती है। धानुगणसे संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्द भी वनते हैं। संस्कृत शब्दोंको प्रकृति कहना नितान्त ग्रनुचित है, क्योंकि वह संस्कार है, विकार है। मौजूदा वस्तुमें किसी विशेषताका लाना संस्कार कहलाता है, वह तो विकाररूप है, ग्रतः उसे प्रकृति कहना ग्रनुचित है। संस्कृत आदिमान् है ग्रौर प्राकृत ग्रनादि है।''.

श्रतः 'प्राकृत भाषा संस्कृतसे निकली है' यह कल्पना ही निर्मूल है। 'संस्कृत' नाम स्वयं श्रपनी संस्कारिता श्रीर पीछेपनको सूचित करता है। प्राकृतव्याकरण श्रवश्य संस्कृत व्याकृरणके बाद बना है। क्योंकि पहिले प्राकृत बोलीको व्याकरणके नियमोंकी श्रावश्यकता ही नहीं थी। संस्कृतयुगके बाद उसके व्याकरणकी श्रावश्यकता पड़ी। इसीलिये प्राकृतव्याकरणके रचियताश्रोंने 'प्रकृतिः संस्कृतम' लिखा, क्योंकि उनने संस्कृत शब्दोंको प्रकृति मानकर फिर प्रत्यय लगाकर प्राकृत शब्द बनाथे हैं।

### पुराणौका उद्गम-

तीर्यंकर म्रादिके जीवनोंके कुछ मुख्य तथ्योंका संग्रह स्थानांगसूत्रमें मिलता है, जिसके म्राधारसे इवे० ग्रा० हेमचन्द्र ग्रादिने त्रिषष्टि महापुराण ग्रादिको रचनाएँ की । दिगम्बर परम्परामें तीर्थं कर न्रादिके चरित्रके तथ्योंका प्राचीन संकलन हमें प्राकृतभाषाके तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमें भिलता है। इसके चौथे महाधिकारमें-तीर्थंकर किस स्वर्गसे चय कर ग्राये, नगरी ग्रौर माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, वंश, तीर्थं करोंका अन्तराल, श्रायु, कुमारकाल, शरीरकी ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, वैराग्यका विभिन्त, चिह्न, दीक्षातिथि, नक्षत्र, दीक्षा वन, दीक्षा वृक्ष, पूष्ठ ग्रादि प्राथमिक तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कुमार-कालमें दीक्षा ली या राज्यकालमें, दानमें पंचाश्चर्य होता, छद्मस्थ काल,के वलज्ञानकी तिथि नक्षत्र स्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका अन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर अन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्रादिके कार्य, समवसरणका सांगोपांग वर्णन, किस तीर्थं करका समवसरण कितना बड़ा था, समवसरणणें कौन नहीं जाते, ग्रतिशय, केवलज्ञानके वृक्ष, ग्राठ प्रातिहार्य, यक्ष, यक्षिणी, केवलकाल, गणधर संख्या, ऋषि-संख्या, पूर्वधर शिक्षक, श्रवधिज्ञानी, केवलज्ञानी विकियाऋद्विधारी वादी श्रादिकी संख्या, श्रायिकाश्रों की संख्या, प्रमुख म्रायिकाम्रोंके नाम, श्रावकसंख्या, श्राविकासंख्या, निर्वाणकी तिथि नक्षत्र स्थानका नाम, श्रकेले निर्वाण गये या मुनियोंके साथ, कितने दिन पहले योगनिरोध किया, किस श्रासनसे मोक्ष पाया, अनुबद्धकेवली, उन शिष्योंकी संख्या जो अनुत्तर विमान गये, मोक्षगामी मुनियोंकी संख्या, स्वर्गगामी शिष्योंकी संख्या, तीर्यं करोंके मोक्षका ग्रन्तर, तीर्यप्रवर्तन कार्य ग्रादि प्रमुख तथ्योंका विधिवत् संग्रह है। इसी तरह चक्रवर्तियोंके माता-पिता, नगर, शरीरका रंग श्रादिके साथ ही साथ विग्विजय यात्राके मार्ग नगर निदयों स्रादिका सिवस्तर वर्णन मिलता है। ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, ६ बलभद्र तथा ११ रुद्रोंके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसीमें संगृहीत हैं। इन्होंके ग्राधारसे विभिन्न पुराणकारोंने ग्रपनी लेखनीके बलपर छोटे बड़े अनेक पुराणोंकी रचना की है।

१ "तत्र सकलबालगोपालाङ्गनाहृदयसंवादी निखिलजगज्जन्तूनां शब्दशास्त्राकृतिविशेषसंस्कारः सहजो वचनव्यापारः समस्तेतरभाषाविशेषाणां मुलकारणत्वात् प्रकृतिरिव प्रकृतिः । तत्र भवा सैव वा प्राकृता । सा पुनर्मेषनिम् वत्रजलपरम्परेव एकरूपापि तत्तद्देशादिविशेषात् संस्कारकरणाच्च भेदान्तरानाप्नोति । अत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किचिदापितविशेषलक्षणा भाषा शौरसेनी भण्यते ।"

---भारतीय विद्या निबन्धसंग्रह पू० २३२।

महापुराण-

प्रस्तुत ग्रन्थ मह।पुराण जैन पुराणशास्त्रोंमें मुकुटमणिरूप है। इसका दूसरा नाम 'त्रिषिटिलक्षण महापुराणसंग्रह' भी है। इसमें २४ तीर्थं कर, १२ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण श्रौर ६ बलभद्र इन त्रेसठ शलाकापुरुषोंका जीवन संगृहीत है।

इसकी काव्यछटा, अलंकारगुम्फन, प्रसाद श्रोज श्रौर माधूर्यका श्रपूर्व सुमेल, शब्दचातुरी श्रौर बन्ध अपने ढंगके श्रनोखे हैं। भारतीय साहित्यके कोशागारमें जो इने-गिने मेहान् ग्रन्थरत्न हैं उनमें स्वामी जिनसेनकी यह कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। काव्यकी दृष्टिसे इसका जो श्रद्धितीय स्थान है, वह तो है ही, साथ ही इसका सांस्कृतिक उत्थान-पतन श्रौर श्रादान-प्रदानके इतिहासमें विशिष्ट उपयोग है। ग्रन्थकी प्रकृति—

स्वामी जिनसेनके युगमें दक्षिण देशमें ब्राह्मणधर्म श्रौर जैनधर्मका जो भीषण संघर्ष रहा है वह इतिहासिसद्ध है। श्रा० जिनसेनने भ० महाबीरकी उदारतम संस्कृति को न भूलते हुए ब्राह्मणिकयाकांडके जैनीकरणका सामियक प्रयास किया था।

यह तो मानी हुई बात है कि कोई भी ग्रन्थकार ग्रपने युगके वातावरणसे श्रप्रभावित नहीं रह सकता। उसे जो विचारधारा परम्परासे मिली है उसका प्रतिबिम्ब उसके रचित साहित्यमें ग्राये बिना नहीं रह सकता। साहित्य युगका प्रतिबिम्ब है। प्रस्तुत महापुराण भी इसका ग्रपवाद नहीं है। मनुस्मृतिमें गर्भसे लेकर मरणपर्यन्तकी जिन गर्भाधानादि क्रियाश्रोंका वर्णन मिलता है, श्रादिपुराणमें करीब करीब उन्हीं कियाग्रोंका जैनसंस्करण हुग्रा है। विशेषता यह है कि मनुस्मृति में जहां ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रौर वैश्यके लिये जुदे जुदे रंगके कपड़े, छोटे बड़े दंड, भिक्षाके समय 'भवति भिक्षां देहि, भिक्षां भवति देहि, देहि भिक्षां भवति' श्रादि विषम प्रकार बताये हैं वहां श्रादिपुराणमें यह विषमता नहीं है। हां, एक जगह राजपुत्रोंके द्वारा सर्वसामान्य स्थानोंसे भिक्षा न मंगवाकर ग्रयने ग्रन्तःपुरसे ही भिक्षा मांगरेकी बात कही गई है। म्रादिपुराणकारने बाह्मणवर्णका जैनोकरण किया है। उनने बाह्मणत्वका म्राधार 'व्रतसंस्कार' माना है । जिस व्यक्तिने भी र्याहसा स्रादि व्रतोंको घारण करू लिया वह ब्राह्मण हुन्ना । उसे श्रावककी प्रतिमान्नोंके श्चनुसार 'व्रतिचिह्न'के रूपमें उतने यज्ञोपवीत धारण करना श्रावश्यक है। ब्राह्मण वर्णकी रचनाकी जो श्चंकुरवाली घटना इसमें श्चाई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका ग्राधार केवल 'व्रतसंस्कार' था। महाराजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित क्षत्रिय वैश्य ग्रौर शूद्रोंमें जो व्रतधारी थे ग्रौर जिनने जीवरक्षाकी भावनासे हरे श्रंकुरोंको कुचलते हुए जाना श्रनुचित समभा उन्हें भरत चक्रवर्तीने "ब्राह्मण" वर्णका बनाया तथा उन्हें दान स्रादि देकर सन्मानित किया। इज्या वार्ता दित्त स्वाध्याय संयम ग्रौर तप इन छह बातोंको उनका कुलधर्म बताया। जिनपूजाको इज्या कहते हैं। विशुद्ध वृत्तिसे खेती ग्रादि करना वार्ता है। दया-दित पात्रदित समदित ग्रौर ग्रन्वयदित ये चार प्रकारकी दित ग्रयीत् दान हैं। स्वाध्याय उपवास म्रादि तप और वतधारणरूप संयम ये बाह्मणोंके कुलधर्म है।

भरत चक्रवर्तीने तप श्रौर श्रुतको हो ब्राह्मणजाितका मुख्य संस्कार बताया । श्रागे गर्भसे उत्पन्न होनेवाली उनकी सन्तान नामसे ब्राह्मण भले हो हो जाय पर जब तक उसमें तप श्रौर श्रुत नहीं होगा तब तक वह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चक्रवर्तीने उन्हें गर्भान्वय क्रिया, वीक्षान्वय क्रिया श्रौर कर्त्रन्वयिक्रयाश्रोंका विस्तारसे उपवेश दिया श्रौर बताया कि इन द्विजन्मा श्रर्थात् ब्राह्मणोंको इन गर्भाधान श्रादि निर्वाण पर्यन्त गर्भान्वय क्रियाश्रोंका श्रनुष्ठान करना चाहिये । इसके बाद श्रवतार श्रादि निर्वाण पर्यन्त ४८ दीक्षान्वय क्रियाएँ बताईं । बतधारण करना दीक्षा कहलाती है । श्रौर इस दीक्षाके लिये होनेवाली क्रियाएँ दीक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती हैं । दीक्षा लेनेके लिये श्रर्थांत् व्रतधारण करनेके लिये जो जीवकी तैयारी होती है वह दीक्षावतार क्रिया है । कोई भी मिथ्यात्वसे दूषित भव्य जब सन्मार्ग ग्रहण करना चाहता है तब वह किसी योगीन्द्र या गृहस्था- चार्यके पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे महाप्राज्ञ, मुक्षे निर्देष धर्मका उपदेश दीजिये । मैंने सब ग्रन्थ

१ "तत्रावतारसंज्ञा स्यादाद्या दीक्षान्वयिकया । मिथ्यात्वदूषिते भव्ये सन्मार्गप्रहणोन्सुखे ॥" ३६।७।

मतोंको निःसार समक्ष लिया है। वेदवाक्य भी सदाचारपोषक नहीं है। तब गृहस्थाचार्य उस ग्रजैन भव्यको ग्राप्त श्रुत ग्रादिका स्वरूप समक्षाता है ग्रीर बताता है कि वेद पुराण स्मृति चारित्र किया मन्त्र देवता लिंग ग्रीर ग्राहारादि शुद्धियां जहां वास्तविक ग्रौर तात्त्विक वृष्टिसे बताई हैं वही सच्चा धर्म है। द्वादशांगश्रुत ही सच्चा वेद है, यज्ञादिहिसाका पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते। इसी तरह श्राहिसाका विधान करनेवाले ही पुराण ग्रौर धर्मशास्त्र कहे जा सकते हैं, जिनमें वध-हिसाका उपदेश हैं वे सब धूर्तों के वचन है। श्राहिसापूर्वक घट्कर्म ही ग्रार्यवृत्त है ग्रौर ग्रन्यमतावलिष्वियों के द्वारा बताया गया चातुराश्रमधर्म ग्रसन्मागं है। गर्भाधानादि निर्वाणान्त क्रियाएँ ही सच्ची क्रियाएँ हैं, गर्भादिश्मसानान्त क्रियाएँ सच्ची नहीं हैं। जो गर्भाधानादि निर्वाणान्त सम्यक् क्रियाग्रोंमें उपयुक्त होते हैं वे ही सच्चे मन्त्र हैं, हिसादि पापकर्मों के लिये बोले जानेवाले मन्त्र दुर्मन्त्र हैं। विश्वेश्वर ग्रादि देवता ही शान्तिके कारण हैं ग्रन्य मांसवृत्तिवाले कूर देवता हेय हैं। दिगम्बर लिंग ही मोक्षका साधन हो सकता है, मृगचर्म ग्रीदि धारण करना कुलिंग है। मांसरहित भोजन ही ग्राहारशुद्धि है। ग्रीहिसा ही एकमात्र शुद्धिका ग्राधार हो सकता है, जहां हिसा है वहां शुद्धि केसी ? इस तरह गुरुसे सन्मार्गको मुनकर वह भव्य 'जब सन्मार्गको धारण करनेके लिये तत्पर होता है तब दोक्षावतार किया होती है।

इसके बाद श्राहंसादि व्रतोंका घारण करना वृत्तलाभ क्रिया है। तदनन्तर उपवासादिपूर्वक जिनपूजा विधिसे उसे जिनालयमें पंचनमस्कार मन्त्रका उपदेश देना स्थानलाभ कहलाता है। स्थानलाभ करनेके
बाद वह घर जाकर श्रपने घरमें स्थापित मिथ्यादेवताश्चोंका विसर्जन करता है और शान्त देवताश्चोंकी पूजा
करनेका संकल्प करता है। यह गणग्रह क्रिया है। इसके बाद पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, दृढ्वत, उपयोगिता
श्चादि क्रियाश्चोंके बाद उपनीति किया होती है जिसमें देवगुरुकी साक्षीपूर्वक चारित्र श्चौर समयके परिपालनकी प्रतिज्ञा की जाती है श्चौर व्यतचिह्नके रूपमें उपवीत धारण किया जाता है। इसकी श्चाजीविकाके
साधन वही 'श्चायंषट्कमं' रहते हैं। इसके बाद वह श्रपनी पूर्वपत्नीको भी जैनसंस्कारसे दीक्षित करके उसके
साथ पुनः विवाहसंस्कार करता है। इसके बाद वर्णलाभ किया होती है। इस कियामें समान श्चाजीविकावाले श्चन्य श्चावकोंसे वह निवेदन करता है कि मैंने सद्धमं धारण किया, व्रत पाले, पत्नीको जैनविधिसे
संस्कृत कर उससे पुनः विवाह किया। मैंने गुरुकी कृष्णुसे 'श्रयोनिसंभव जन्म' श्चर्यात् माता-पिताके संयोगके
बिना ही यह चारित्रमूलक जन्म प्राप्त किया है। श्चब श्चाप सब हमारे उपर श्चनुग्रह करें। तब वे श्वावक
उसे श्चपने वर्णमें मिला लेते हैं श्चौर संकत्य करते हैं कि तुम जैसा द्विज—ब्राह्मण हमें कहां मिलेगा ? तुम
जैसे शुद्ध द्विजके न मिलनसे हम सब समान श्चाजीविका वाले मिथ्यावृिट्योंसे भी सम्बन्ध करते श्चाये हैं
श्व तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा। यह कहकर उसे श्चपने समकक्ष बना लेते हैं। यह वर्णलाभ
क्रिया है।

इसके बाद श्रायं षट्कमंसे जीविका करना उसकी कुलचर्या क्रिया है। धीरे धीरे व्रत श्रध्ययन आदिसे पुष्ट होकर वह प्रायिश्चल विधान श्रादिका विशिष्ट जानकार होकर गृहस्थाचार्यके पदको प्राप्त करता है यह गृहीशिता क्रिया है। फिर प्रशांतता, गृहत्याग, बीक्षाद्य और जिनदीक्षा ये क्रियाएं होती हैं। इस तरह ये बीक्षान्वय क्रियाएं हैं।

इन दीक्षान्वय कियाम्रोंमें किसी भी मिण्यात्वी भव्यको म्राहसादि वतोंके संस्कारसे द्विज बाह्मण बनाया है भौर उसे उसी शरीरसे मुनिदीला तकका विधान किया है। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि उसका जन्म या शरीर कैसा होना चाहिये? यह म्रजैनोंको जैन बनाना और उसे व्रत संस्कारसे बाह्मण बनानेकी विधि सिद्ध करती है कि जैन परम्परामें वर्णलाभ किया गुण भौर कर्मके भ्रनुसार है, जन्मके भ्रनुसार नहीं। इसकी एक ही शर्त है कि उसे भव्य होना चाहिये भौर उसकी प्रवृत्ति सन्मागंके प्रहणकी होनी चाहिये। इतना ही जैनदीक्षाके लिये पर्याप्त है। वह हिसादि पाप, वेद भ्रादि हिसा विभायक श्रुत और कूर मांसवृत्तिक देवताम्रोंको उपासना छोड़कर जैन बन सकता है, जैन ही नहीं बाह्मण तक बन जाता है भ्रीर उसी जन्मसे जैन परम्पराकी सर्वोत्कृष्ट मुनिदीक्षा तक ले लेता है। यह सुमक्ष्मके सन्दुतार होनेवाली वर्णलाभ किया महुष्यसात्रको समस्त समान धर्माधिकार देती है।.

अब जरा कंत्रंन्यय कियाश्रोंको देखिये—कत्रंन्यय कियाएं पुण्य कार्य करनेवाले जीवोंकी सन्मार्य

त्राराधनाके फलरूपसे प्राप्त होती हैं । वे हैं–सज्जातित्व, सद्गृहित्व, पारित्राज्य, सुरेन्द्रता, साम्राज्य, पर-मार्हन्त्य क्रौर परनिर्वाण । ये सात परमस्थान जैनध्मंके घारण करनेवाले क्रासन्न भव्यको प्राप्त होते हें ।

सज्जातित्वकी प्राप्ति ग्रासन्नभव्यको मनुष्यजन्मके लाभसे होती है। वह ऐसे कुलमें जन्म लेता है जिसमें दोक्षाकी परम्परा चलती ग्राई है। पिता ग्रौर माताका कुल ग्रौर जाति शुद्ध होती है श्रथित् उसमें व्यभिचार भ्रावि दोष नहीं होते, दोनोंमें सदाचारका वर्तन रहता है। इसके कारण सहज ही उसके विकासके साधन जुट जाते हैं। यह सज्जन्म ग्रार्घावर्तमें विशेष रूपसे सुलभ है। ग्रर्थात् यहांके कुटुम्बों में सदाचारकी परम्परा रहती है। दूसरी सज्जाति संस्कारके द्वारा प्राप्त होती है। वह धर्म-संस्कार व्रतसंस्कारको प्राप्त होकर मन्त्रपूर्वक व्रतंचिह्नको धारण करता है। इस तरह बिना योनिजन्मके सद्गुणोंके धारण करनेसे वह सज्जातिभाक् होता है। सज्जातित्वको प्राप्त करके वह श्रार्यषट्कर्मोका पालन करता हुग्रा सद्गृही होता है। वह गृहस्थचर्याका ग्राचरण करता हुग्रा ब्रह्मचर्यत्वको धारण करता है। वह पृथिवीपर रहकर भी पृथिवीके दोषोंसे परे होता है। श्रीर श्रपनेमें दिव्य बाह्मणत्वका श्रनुभव करता है। जब कोई श्रजन ब्राह्मण उनसे यह कहे कि--"तू तो श्रमुकका लड़का है, श्रमुक वंशमें उत्पन्न हुन्ना है, श्रब कौन ऐसी विशेषता श्रा गई है जिससे तू ऊंची नाक करके अपनेको देव ब्राह्मण कहता है ?" तब वह उनसे कहे कि मैं जिनेन्द्र भगवान्के ज्ञानगर्भसे संस्कारजन्म लेकर उत्पन्न हुआ हूं। हम जिनोक्त ऋहिंसामार्गके अनुयायी हैं। आप लोग पापसूत्रका अनुगमन करनेवाले हो और पृथ्वीपर कंटकरूप हो । शरीर जन्म ग्रौर संस्कारजन्म ये दो प्रकारके जन्म होते हैं । इसी तरह मरण भी शरीरमरण ग्रौर संस्कारमरणके भेदसे दो प्रकारका है। हमने मिण्यात्वको छोड़कर संस्कारजन्म पाया है स्रतः हम देवद्विज हैं। इस तरह अपनेमें गुरुत्वका अनुभव करता हुआ, सद्गृहित्वको प्राप्त करता है। जैन द्विज विशुद्ध वृत्तिवाले हैं, वे वर्णोत्तम हैं। 'जब जैन द्विज षट्कर्भोपजीवी हैं तब उनके भी हिंसा दोव तो लगेगा ही' यह शंका उचित नहीं है; क्योंकि उनके ग्रत्प हिसा होती है तथा उस दोषकी शुद्धि भी शास्त्रमें बताई है। इनकी विशुद्धि पक्ष चर्या और साधनके भेदसे तीन प्रकारकी है, मैत्री आदि भावनात्र्योंसे चित्तको भावित कर संपूर्ण हिंसाका त्याग करना जैनियोंका पक्ष है। देवताके लिये, मन्त्र सिद्धिके लिये या ग्रत्प ग्राहारके लिये भी हिंसा न करनेका संकल्प चर्या है। जीवनके ग्रन्तमें देह ग्राहार म्रादिका त्याग कर ध्यानशुद्धिते म्रात्मक्तोयन करना साधन है।

जैन ब्राह्मणको स्रसि, मिस, कृषि स्रौर वाणिज्यसे उपजीविका करनी चाहिये। (४०-१६७) उक्त वर्णनका संक्षेपमें सार यह है-

१ वर्णव्यवस्था राजा ऋषभदेवने ग्रपनी राज्य ग्रवस्थामें की थी। उनने क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूष्ट्र ये तीन ही वर्ण गुणकर्मके ग्रनुसार ग्राजीविकाके ग्राधारसे स्थापित किये थे। यह उस समयकी समाज-व्यवस्था या राज्यव्यवस्था थी, धर्मव्यवस्था नहीं।

जब उन्हें केवलज्ञान हो गया श्रौर वे भगवान् श्रादिनाथ हो गये तब उनने इस समाज या राज्य-व्यवस्थाके सम्बन्धमें कोई उपदेश नहीं दिया।

२ भरत चक्रवर्तीने राज्य श्रवस्थामें ही इस व्यवस्थामें संशोधन किया। उनने इन्हों तीन वर्णों में से श्रणुव्रतधारियों का सन्मान करने के विचारसे चतुर्थ 'ब्राह्मण' वर्णकी स्थापना की। इसमें 'व्रतसंस्कार'से किसीको भी ब्राह्मण बननेका मार्ग खुला हुआ है।

३ वीक्षान्वय कियाश्रोंमें श्राई हुई दीक्षा किया मिथ्यात्वदूषित भव्यको सन्मार्गग्रहण करनेके लिये है। इससे किसी भी श्रजनको जैनधर्मकी दीक्षा दी जाती है। उसकी शर्त एक ही है कि वह भव्य हो श्रीर सन्मार्ग ग्रहण करना चाहता हो।

४ दीक्षान्वय कियाश्चोंमें ग्राई हुई वर्णलाभ किया ग्रजनको जैन बनानेके बाद समान श्राजीविका बाले वर्णमें मिला देनेके लिये है इससे उसे नया वर्ण दिया जाता है। ग्रीर उस वर्णके समस्त ग्राधकार उसे प्राप्त हो जाते हैं।

पृ इन गर्भान्वय मादि क्रियाम्रोंका उपदेश भी भरतचक्रवर्तीने ही राज्य म्रवस्थामें दिया है जो एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाको दृढ़ बनानेके लिये था। ग्रतः ग्रादिपुराणमें क्वचित् स्मृतियोंसे ग्रीर बाह्यणव्यवस्थासे प्रभावित होनेपर भी वह सांस्कृतिक तत्त्व मौजूद हैं जो जैन संस्कृतिका ग्राधार हैं। वह है ग्रीहंसा ग्रादि वतों ग्रर्थात् सदाचारकी मुख्यताका। इसके कारण ही कोई भी व्यक्ति उच्च ग्रीर थेडठ कहा जा सकता है। वे उस सद्धान्तिक बातको कितने स्पब्द बाब्दोंमें लिखते हैं—

''मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद् भेदात् चार्तुविध्यमिहाइन्ते ॥'' (३५-४५) जाति नामकर्मके उदयसे एक ही मनुष्यजाति है। श्राजीविकाके भेदसे ही वह ब्राह्मण श्रादि चार भेदोंको प्राप्त हो जाती है।

# आदिपुराण और स्मृतियाँ--

**श्रादिपुराणमें ब्राह्मणोंको दस विशेषाधिकार दिये गये हैं--**

१ स्रतिबालविद्या, २ कुलाविध, ३ वर्णोत्तमत्व. ४ पात्रता, ५ सृष्टचिधकारिता, ६ व्यवहारे-शिता, ७ स्रवध्यत्व, ६ स्रवण्डचत्व, ६ मानाहंता स्रौर १० प्रजासम्बन्धान्तर । (४०–१७५–७६) ।

इसमें ब्राह्मणको अवध्यताका प्रतिपादन इस प्रकार किया है--

"ब्राह्मणो हि गुणोत्कर्षान्नान्यतो वधमर्हति ।" (४०-१६४) "सर्वः प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विरोषतः ।" (४०-१६४)

प्रथात् गुणोंका उत्कर्ष होनेसे ब्राह्मणका वध नहीं होना चाहिये । सभी प्राणी नहीं मारने चाहिये खासकर ब्राह्मण तो मारा ही नहीं जाना चाहिये ।

उसकी भ्रदण्डचताका कारण देते हुए लिखा है कि--

'परिहार्यं यथा देवगुरुद्रव्यं हिताथिभिः।

ब्रह्मस्वं च तथाभूतं न दण्डार्हस्ततो द्विजः ॥" (४०-२०१)

स्रथित् जैसे हिताथियोंको देवगुरुद्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिये उसी तरह झाह्मणका धन भी। स्रतः द्विजका दंड-जुर्माना नहीं होना चाहिये। इन विशेषाधिकारोंपर स्पष्टतया झाह्मणयुगीन स्मृतियोंकी छाप है। शासनव्यवस्थामें स्रमुक वर्णके स्रमुक ऋधिकार या किसी वर्णविशेषके विशेषाधिकारोंकी बात मनुस्मृति स्रादिमें पद पदपर मिलती है। मनुस्मृतिस्रों लिखा है कि——

"न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्विपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं बिहः कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥" (८।३८०-८१) "न ब्राह्मणवधाद् भूयानधमां विद्यते भृवि । अहार्यः ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥" (६।१८६)

श्रर्थात् समस्त पाप करनेपर भी ब्राह्मण श्रवध्य है। उसका द्रव्य राजाको ग्रहण नहीं करना चाहिये।

म्रादि पुराणमें विवाहकी व्यवस्था बताते हुए लिखा है कि-

"शूद्रा शूद्रेण, वोढव्या नान्या तां स्वांच नैगमः। वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ताः॥" (१६।२४७)

स्रर्थात् शूद्रको शूद्र कन्यासे ही विवाह करना चाहिये श्रन्य ब्राह्मण स्रादिकी कन्यास्रोंसे नहीं। वैश्य वैश्यकन्या श्रीर शूद्रकन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य श्रीर शूद्रकन्यासे तथा ब्राह्मणकन्यासे श्रीर कहीं क्षत्रिय वैश्य श्रीर शूद्रकन्यासे विवाह कर सकता है। इसकी तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित श्लोकसे कीजिये—

"शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥" (३।१३) याज्ञवल्क्य स्मृति (३।४७) में भी यही क्रम बताया गया है ।

महाभारत अनुशासनपर्वमें निम्नलिखित इलोक आता है-"तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद् ब्राह्मण्यकारणम् । त्रिभिर्गुणैः समुदितः ततो भवति वै द्विजः ।" (१२१।७) पातञ्जल महाभाष्य (२।२।६) में इस इलोकका उत्तरार्ध इस पाठभेदके साथ है। "तपः श्रुताभ्यां यो हीनः जातिब्राह्मण एव सः।"

न्नादि पुराण (पर्व ३८ व्लोक ४३) में यह जातिमूलक बाह्मणत्व इन्हीं ग्रन्थोंसे ग्रौर उन्हीं शब्दों में ज्योंका त्यों ग्रागया है-

"तपः श्रुतञ्च जातिश्च त्रयं ब्राह्मण्यकारणम् । तपःश्रुताभ्यां यो हीनः जातिब्राह्मण एव सः ।।"

इसी तरह अन्य भी अनेक स्थल उपस्थित किये जा सकते हैं जिनसे आदिपुराणपर स्मृति आदिके प्रभावका ग्रसन्दिग्ध रूपसे ज्ञान हो सकता है।

पुत्रीको समान धन-विभाग--

म्रादि पुराणमें गृहत्याग क्रियाके प्रसंगमें धन संविभागका निर्देश करते हुए लिखा है कि-"एकोंडशो धर्मकार्येडतो द्वितीयः स्वगृहव्यये । तृतीयः संविभागाय भवेत् त्वत्सहजन्मनाम् ॥ पुत्रयश्च संविभागार्हाः समं पुत्रैः समाशकैः।"

म्रर्थात् मेरे धनमेंसे एक भाग धर्म-कार्यके लिये, दूसरा भाग घर खर्चके लिये तथा तीसरा भाग सहोदरों में बांटनेके लिये है । पुत्रियों और पुत्रोंमें वह भाग समानरूपसे बांटना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि धनमें पुत्रीका भी पुत्रोंके समान ही समान अधिकार है। उपसंहार--

इस तरह मूलपाठशुद्धि, श्रनुवाद, टिप्पण श्रौर श्रध्ययनपूर्ण प्रस्तावनासे समृद्ध यह संस्करण विद्वान् संपादककी वर्षोंकी श्रमसाधनाका सुफल है। पं० पन्नालालजी साहित्यके ब्राचार्य तो हैं ही, उनने धर्मशास्त्र, पुराण ग्रौर दर्शन ग्रादिका भी श्रन्छा श्रभ्यास किया है। श्रनेक ग्रन्थोंकी टीकाएँ की है ग्रौर सम्पादन किया है। वे अध्ययनरत अध्यापक और श्रद्धालु विचारक हैं। हम उनकी इस श्रमसाधित सत्कृतिका श्रभिनन्दन करते हैं श्रीर श्राशा करते हैं कि उनके द्वारा इसी तरह श्रनेक ग्रन्थरत्नोंका उद्धार भ्रौर संपादन श्रादि होगा ।

भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक भद्रचेता साहु ज्ञान्तिप्रसादजी तथा श्रध्यक्षा उनकी समज्ञीला पत्नी सौ० रमाजी इस संस्थाके सांस्कृतिक प्राण हैं। उनकी सदा यह ग्राभिलाषा रहती है कि प्राचीन ग्रन्थोंका उद्धार तो हो ही साथ ही उन्हें नवीन रूप भी मिले। जिससे जनसाधारण भी जैन संस्कृतिसे सुपरिचित हो सकें। वे यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक आचार्यके ऊपर एक एक ग्रध्ययन ग्रन्थ लिखा जाय जिसमें उनके जीवनवृत्तके साथ ही उनके प्रन्योंका दोहनामृत हो। ज्ञानपीठ इसके लिये यथासंभव प्रयत्नशील है । इस ग्रन्थका दूसरा भाग भी जीघ्र ही पाठकोंकी सेवामें पहुंचेगा ।

भारतीय ज्ञानपीठ काशी ) वसन्त पञ्चमी २००७ ∫ –महेन्द्रकुमार न्यायाचाये सम्पादक-मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

# प्रकाशन-व्यय

१७३३।।⊫)।। कागज २२ × २६ = २६पौ०१०२रीम | ३७३८) छपाई ४।) प्रति पृष्ठ १२००) जिल्द बँधाई

५०) कबर कागज १५०) कबर छपाई तथा ब्लाक

१३६२) पारिश्रमिक सम्पादक ६६६ पृष्ठ का ६६२।) कार्यालय व्यवस्था, प्रुफसंशोधन श्रादि १४०) प्रघान सम्पादक १५००) भेंट, म्रालोचना, विज्ञापन म्रादि २६२४) कमोशन २४) प्रतिशत

कुल लागत १३५३१ 🗐।। १००० प्रति खपी। लागत एक प्रति १३॥)॥ मूल्य १३) ६०

# प्रस्तावना

# सम्पादन-सामश्री

श्री जिनसेनाचार्य-रचित महापुराणका श्रादि श्रङ्ग-ग्रादिपुराण ग्रथवा पूर्वपुराणका सम्पादन निम्नलिखित १२ प्रतियोके श्रादारसे किया गया है–

#### १-'त' प्रति

यह प्रति पं० के० भुजबली शास्त्री 'विद्याभूषण' के सत्प्रयत्न द्वारा मूडिबद्रीके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। कर्णाटक लिपिमें ताड़पत्रपर लिखी हुई है। इसके ताड़पत्रकी लम्बाई २५ इंच ग्रौर चौड़ाई २ इंच है। प्रत्येक पत्रपर प्रायः ग्राठ ग्राठ पंक्तियां हैं ग्रौर प्रति पंक्तिमें १०६ से लेकर ११२ तक ग्रक्षर हैं। ग्रक्षर छोटे ग्रौर सधन हैं। मार्जनोंमें तथा नीचे उपयोगी टिप्पण भी दिये गये हैं। प्रतिके कुल पत्रोंकी संख्या १७७ है। मूलके साथ टिप्पण इतने मिलाकर लिखे गये हैं कि साधारण व्यक्तिको पढ़नेमें बहुत कठिनाई हो सकती है। इलोकोंका ग्रन्वय प्रकट करनेके लिये उनपर ग्रङ्क दिये गये हैं। लेखक महाशयने बड़ी प्रामाणिकता ग्रौर परिश्रमके साथ लिपि की मालूम होती है। यही कारण है कि यह प्रति ग्रन्य समस्त प्रतियोंकी ग्रपेक्षा ग्राध्क शुद्ध है। इस ग्रन्थका मूलपाठ इसीके ग्राधारपर लिया गया है। इसके ग्रन्तमें निम्नश्लोक पाये जाते हैं जिससे इसके लेखक ग्रौर लेखनकालका स्पष्ट पता चलता है।

"ओन्नभो वृषभनाथाय, श्री श्री श्री भरतादिशेषकेवलिभ्यो नमः। वृषभसेनादिगणधरमुनिभ्यो नमः, वर्द्धताम् जैनं शासनम्, भद्रमस्तु ।

वरकणिटदेशगायां निवरान्पुरि नामभृति महाप्रतिष्ठातिलकवान्नेमिचन्द्रसूरिर्यः ।
तद्दीर्घवंशजातो (तः) पुत्रः प्राज्ञस्य देवचन्द्रस्य ।
यन्नेमिचन्द्रसूनोवंरभारद्वाजगोत्रजातोऽहम् ॥
श्रीमत्सुरासूरनरेश्वरपत्रगेन्द्रमौल्यच्युताङ्घिष्र्युगलोवरिद्य्यगात्रः । ,
रागादिदोषरिहतो विवृताष्ट्यमां पायात्सदा वृथवरान् वरदोवंलीशः ॥
शाल्यव्दे व्योमविद्वव्यसग्यशियुते [१७३०] वर्तमाने द्वितीये
चाव्दे फाल्गुण्यमासे विधृतिथियुतसत्काव्यवारोत्तराभे ।
पूर्वं पुण्यं पुराणं पुरुजिनचरितं नेमिचन्द्रेण चाभूदेवश्रीचारुकीर्तिप्रतिपतिवरिष्यपणे चात्यादरेण ॥
धर्मस्थलपुराधीशः कुमाराख्यो नराधिपः
तस्मै दत्तं पुराणं श्रीगुरुणा चारुकीर्तिना ॥

इस पुस्तक का साङ्केतिक नाम 'त' है।

# २–'व' प्रति

यह प्रति भी श्रीयुत पं० के० भुजबली जी शास्त्रीके सत्प्रयत्न द्वारा मूडिबद्रीके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। यह प्रति भी कर्णाटक लिपिमें ताड़पत्रों पर उत्कीर्ण है। इसके कुल पत्रोंकी संख्या २३७ है। प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २५ इञ्च भ्रौर चौड़ाई १ ई इञ्च है। प्रति पत्र पर ६ से लेकर ७ तक पड़िक्यां हैं भ्रौर प्रत्येक पंक्तिमें ११८ से लेकर १२२ तक श्रक्षर हैं। बीच बीचमें कहीं टिप्पण भी दिये गये हैं। श्रक्षर सुवाच्य श्रौर सुन्दर हैं। दीमकों के श्राक्रमणसे कितने ही पत्रों के श्रंश नब्ट-भ्रब्ट हो गयें हैं। इसके लेखक श्रौर लेखन-कालका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसका सांकेतिक नाम 'ब' है।

#### ३-'प' प्रति

यह प्रति पं० नेमिचन्द्रजी ज्यौतिषाचार्यके सत्प्रयत्नके द्वारा जैन सरस्वतीभवन श्रारासे प्राप्त हुई है। देवनागरी लिपिमें काली श्रौर लाल स्याही द्वारा कागज पर लिखी गई है। इसकी कुल पत्र संख्या ३०५ है। प्रत्येक पत्र पर १३ पंक्तियां हैं ग्रीर प्रत्येक पंक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक श्रक्षर हैं। पत्रों की लम्बाई १४ई इञ्च श्रौर चौड़ाई ६ इञ्च है। प्रारम्भके कितने ही पत्रों के बीच बीचके श्रंश नष्ट हो गये हैं। मालूम होता है कि स्याहीमें कोश्मीसका प्रयोग श्रधिक किया गया है जिसकी तेजीसे कागज गलकर नष्ट हो गया है। यह प्रति सुवाच्य तो है परन्तु कुछ श्रशुद्ध भी है। श, ष, स, व, ब, न श्रौर ण में प्रायः कोई भेद नहीं किया गया है। प्रत्येक पत्र पर ऊपर नीचे श्रौर बगलमें श्रावश्यक टिप्पण दिये गये हैं। कितने ही टिप्पण 'त' प्रतिके टिप्पणों से श्रक्षरशः मिलते हैं। इसकी लिपि १७३५ संवत्में हुई है। संभवतः यह संवत् विक्रमसंवत् होगा; क्यों कि उत्तर भारतमें यही संवत् श्रधिकतर लिखा जाता रहा है। पुस्तककी श्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है—

'संवत् १७३५ वर्षे ग्रगहणमासे कृष्णपक्षे द्वादशीशुक्रवासरे ग्रपराह्मिकवेला।

'श्री हरिकृष्ण श्रविनाशी ब्रह्मश्रीनिपुण श्रीब्रह्मचक्रवितराज्यप्रवर्तमाने गैव दलबलवाहनिवद्यौध-दुष्टयनघटाविदारणसाहसीक म्लेच्छनिवहिवध्वंसन महाबली ब्रह्माकी बो शी. गैवीछत्रत्रयमंडित सिहासन श्रमरमंडलीसेच्यंमानसहस्रिकरिणवत् महातेजभासुर'नुपमणि मस्तिकमुकुटसिद्धशारदपरमेश्वर-परमप्रीति उर ज्ञानध्यानमंडितसुनरेश्वराः । श्रीहरिकृष्णसरोजराजराजित पदपंकजसेवितमधुकर सुभट-वचनभंकृत तनु श्रंकज । यह पूरणलिखो पुरांणितन शुभशुभकीरितके पठनको । जगमगतु जगम निज सुग्रटल शिष्यगिरधर परसरामके कथन को । शुभं भवतु मङ्गलं । श्री रस्तु । कल्याण मस्तु ।"

इसी पुस्तकके प्रारम्भमें एक कोरे पत्रके बांई. ग्रोर लिखा है कि:--

'पुराणमिदं मुनीश्वरदासेन श्रारानामनगरे श्रीपाश्वीजनमन्दिरे दत्तं स्थापितं च भव्यजीव-पठनाय । भद्रं भूयात् ।'

इस पुस्तक का सांकेतिक नाम 'प' है।

## ४–'ऋ' प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्तभवन ग्रारा की है। इसमें कुल पत्र २५ म है। प्रत्येक पत्रका विस्तार  $१ + \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac$ 

१ यहां निम्नांकित षट्पदवृत्त हैं जो लिपिकर्त्ता की कृपासे गद्यरूप हो गया है—'नृपमिरिंगस्तकमुकुटसिद्धशारदपरमेश्वर ।
परम प्रीति उर ज्ञानध्यानमण्डित सुनरेश्वर ।
श्री हरिकृष्णसरोजराजराजितपदपंकज
सेवितमधुकर सुभटवचनझंकृत तनु अंकज ।।
यह पूरण लिखौ पुराण तिन शुभ कीरित् के पठनको ।
जगमगतु जगम निज सुअटल शिष्य गिरिध्र परशरामके कथनको ।'

'पुस्तक म्रादिपुराणजीका, भट्टारकराजेन्द्रकीर्तिजीको दिया, लखनऊमें ठाकुरदासकी पतोह लिलत-प्रसादको बेटी ने । मिती माघवदी'''''सं० १६०५ के साल में '

इस लेखसे लेखनकाल स्पष्ट नहीं होता, इसका सांकेतिक माम 'ग्रं' है।

#### ४-'इ' प्रति

यह प्रति मारवाड़ी मन्दिर शंक्कर बाजार इन्दौरके पं० खेमचन्द्र शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। कहीं कहीं पार्श्वमें चारों छोर उपयोगी टिप्पण दिये गये हैं। पत्र-संख्या ५००, पद्धक्ति-संख्या प्रतिपत्र ११ ग्रौर ग्रक्षरसंख्या प्रतिपद्धक्ति ३५ से ३८ तक है। ग्रक्षर सुवाच्य है, दशा ग्रच्छी है, लिखनेका संवत् नहीं है, ग्रादि ग्रन्तमें कुछ लेख नहीं है। प्रथम पत्र जीर्ण होनेके कारण दूसरा लिखकर लगाया गया है। प्रायः गुद्ध है। इन्दौरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'इ' है।

# ६-'स' प्रति

यह प्रति पूज्य बाबा १०५ क्षुल्लक श्री गणेशप्रसादजी वर्णी की सत्कृपासे उन्हींके सरस्वतीभवनसे प्राप्त हुई है। लिखावट श्रत्यन्त प्राचीन है, पड़ी मात्राएं हैं जिससे श्राधुनिक वाचकींको श्रभ्यास किये बिना बाचनेमें कठिनाई जाती है। जगह जगह प्राकरणिक चित्रोंसे सजी हुई है। उत्तरार्धमें चित्र नहीं बनाये जा सके हैं श्रतः चित्रोंके लिये खाली स्थान छोड़े गये हैं। कितने ही चित्र बड़े सुन्दर हैं। पत्र संख्या ३६४ है, दशा श्रच्छी है, श्रादि अन्तमें कुछ लेख नहीं है। पूज्य वर्णीजी को यह प्रति बनारसमें किसी सज्जन द्वारा भेंट की गई थी ऐसा उनके कहनेसे मालूम हुश्रा। सागरसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'स' है।

### ७-'द' पति

यह प्रति पन्नालाल जी श्रग्नवाल दिल्लीकी कृपासे प्रान्त हुई। इसमें मूल क्लोकोंके साथ ही लिलतकीर्ति भट्टारक कृत संस्कृत टीका दी हुई है। पत्र-संख्या ८६८ है, प्रतिपत्र पंक्तियां १२ श्रौर प्रति-पिक्षक्त श्रक्षर-संख्या ५० से ५२ तक है। लेखन काल श्रज्ञात है। श्रन्त में टीकाकार की प्रशस्ति दी हुई है जिससे टीका निर्माणका काल विदित होता है। प्रशस्ति इस प्रकार है-

सागरनागभोगिक्मिते मार्गे • च मासंऽसित पक्षे पक्षतिसत्तिथौ रविदिने टीका वरा। च माथुरवरे गच्छे गगो प्ष्करे काष्टासंघवरे देबः श्रीजगदादिकीर्तिरभवत् स्यातो जितात्मा महान् । मन्दतान्वितिधया तच्छिष्येण च भ**ट्**टारकत्वं शुम्भद्वै ललितादिकीत्यंभिधया ख्यातेन लोके राजश्रीजिनसेनभाषितमहाकाव्यस्य भक्त्या संशोध्यैव सुपठचतां बुधजनैः क्षान्ति विधायादरात्।" दिल्लीसे प्राप्त होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'द' है।

### ५-'ट' प्रति

यह प्रति श्री पं० भुजबिलजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा मूडबिद्रीसे प्राप्त हुई श्री। इसमें ताड़पत्र पर मूस इलोकों के नम्बर वेकर संस्कृतमें टिप्पण दिये गये हैं। प्रकृत ग्रन्थमें इलोकों के नीचे जो टिप्पण दिये गये हैं। प्रकृत ग्रन्थमें इलोकों के नीचे जो टिप्पण दिये गये हैं वे इसी प्रतिसे लिये गये हैं। इस टिप्पणमें 'श्रीमते सकलज्ञानसाम्ग्रज्यपदमीयुषे। धर्म-चक्रभृते भन्नें नमः संसारभीमुषे' इस आद्य इलोक के विविध अर्थ किये हैं जिनमेंसे कुछका उल्लेख हिन्दी अनुवादमें किया गया है। इसकी लिपि कर्णाटक लिपि है। इस प्रतिका सांकेतिक नाम 'ट' है। टिप्पण-कर्त्ताके नामका पता नहीं चलता है।

### ९-'क' प्रति

यह अस्ति भी टिप्पणकी प्रति है। इसकी प्राप्ति जैन सिद्धान्तभवन श्रारासे हुई है। ताड़पत्रपर कर्णाटक लिपिमें टिप्पण दिये गये है। इसमें प्रथम क्लोकका 'ट' प्रतिके समान विस्तृत टिप्पण नहीं है। यह प्रति 'ट' प्रतिकी श्रपेक्षा श्रधिक सुवाच्य है। बहुतसे टिप्पण 'ट' प्रतिके समान है, कुछ श्रसमान भी हैं। टिप्पणकारका पता नहीं चलता है। इसका सांकेतिक नाम 'क' है।

#### १०-'ख' प्रति

यह टिप्पणकी नागरी लिपिकी पुस्तक सारवाड़ी मन्दिर इत्वक्र बाजार इन्दौरसे पं० खेसचन्द्रजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा प्राप्त हुई है । इसमें पत्र-संख्या १७४ है । प्रति पत्रमें १० से १२ तक पड़ित्यां हैं ग्रीर प्रति पड़िक्तमें ३५ से ४० तक ग्रक्षर हैं । लिपि सुवाच्य ग्रीर प्रायः शुद्ध है । यह लिपि किसी कर्णाटक प्रतिसे की हुई मालूम होती है । ग्रन्तिम पत्रों का नीचेका हिस्सा जीर्ण हो गया है । यह पुस्तक बहुत प्राचीन मालूम होती है । इसके ग्रन्तमें निम्नाङ्कित लेख है-

श्रीवीतरागाय नमः। सं०१२२४ वं० कृ० ७ लिपिरियं विश्वसेनऋषिणा उदयपुरनगरे श्रीमद्भगविज्जिनालये। शुभं भूयात् श्रीः श्रीः। इसका सांकेतिक नाम 'ख' है।

#### ११-'ल' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पिष्डित लालारामजी शास्त्रीके हिन्दी श्रनुवाद सहित है। इसका प्रकाशन उन्होंकी स्रोरसे हुस्रा है। ऊपर श्लोक देकर नीचे उनका श्रनुवाद दिया गया है। इसमें कितने ही मूल श्लोकों का पाठ परम्परासे स्रशुद्ध हो गया है। यह संस्करण श्रव श्रप्राप्य हो गया है। इस पुस्तकका सांकेतिक नाम 'ल' है।

#### १२-'म' प्रति

यह पुस्तक बहुत 'पहले मराठी अनुवाद सिहत जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाशित हुई थी। स्व० पं० कल्लप्पा भरमप्पा 'निटवे' उसके मराठी अनुवादक हैं। ग्रंन्थाकारमें छपनेके पहले संभवतः यह अनुवाद सेठ हीराचंद नेमिचंदजीके जैन वोधकमें प्रकाशित होता रहा था। इसमें दलोक देकर उनके नीचे मराठी भाषामें अनुवाद दिया गया है। मूलपाठ कई जगह अशुद्ध है। पं० लालारामजी ने प्रायः इसी पुस्तकके पाठ अपने अनुवादमें लिये हैं। यह सूस्करण भी अब अप्राप्य हो चुका है। 'इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

इस प्रकार १२ प्रतियों के प्राघार पर इस ग्रन्थका सम्पादन हुग्रा है। जहां तक हो सका है 'त' प्रतिके पाठ ही मैंने मूल में रखे हैं। ग्रन्थ प्रतियों के पाठभे द उनके सांकेतिक नामों के श्रनुसार नीचे टिप्पणमें दिये हैं। 'श्रं' श्रौर 'प' प्रतिमें कितने ही पाठ श्रत्यन्त श्रग्जु हैं जिन्हें श्रनावश्यक समझकर छोड़ दिया है। 'ल' श्रौर 'म' प्रतिके भी कितने ही श्रग्जु पाठों की उपेक्षा की गई है। जहां 'त' प्रतिके पाठकी श्रर्थसंगित नहीं बैठाई जा सकी है वहां 'ब' प्रतिके पाठ मूलमें दिये हैं श्रौर 'त' प्रतिके पाठका उल्लेख टिप्पणमें किया गया है परन्तु ऐसे स्थल समग्र ग्रन्थमें दो-चार ही होंगे। 'त' प्रति बहुत श्रु है। कर्णाटक लिपिके सुनने तथा नागरी लिपिसें उसे परिवर्तित करनेमें श्री पं० देवकुमारजी न्यायन्तीर्थने बहुत परिश्रम किया है। श्री गणेश विद्यालयमें उस समय श्रध्ययन करनेवाले श्री निमराज, पद्मराज श्रौर रघुराज विद्यार्थियों से भी मुझे कर्णाटक लिपिसे नागरी लिपि करनेमें बहुत सहयोग प्राप्त हुग्रा है। समग्र ग्रन्थके पाठभेद लेनेमें मुझे दो वर्षका ग्रीष्मावकाश लगाना पड़ा है ग्रौर दोनों ही वर्ष उकत महाशयों ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया है। इसलिये इस साहित्य-सेवाके श्रनुष्ठानमें में उनका श्राभारी हूँ।

## संस्कृत-

संसारकी समस्त परिष्कृत तथा उपलब्ध भाषाग्रोंमें संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। हिन्दुश्रोंके वेद, शास्त्र, पुराण श्रादि प्राचीन धर्म-ग्रन्थ तथा श्रन्य विषयोंके प्राचीन ग्रन्थ भी इसी भाषामें लिखे गये हैं। इसे सुरभारती श्रथवा देववाणी कहते हैं।

संस्कृत शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' पातुको 'क्त' प्रत्यय जोड़नेसे बनता है। 'सम्' और 'पिर' उपसर्गसे सिहत 'कृ' धातुका ग्रर्थं जब भूषण ग्रथवा संघात रहता है तभी उस धातुको सुडागम होता है। इसलियं संस्कृत आषासे सुसंहत ग्रौर परिष्कृत भाषाका हो बोध होता है। इस भाषाकी संस्कृत सजा ग्रन्थं संज्ञा है। यह आषा, भाषा-प्रवर्तकोंके द्वारा प्रचारित नियम-रेखाग्रोंका उल्लंघन न करती हुई हजारों वर्षोंसे आरत-भू-खण्डपर प्रचलित है। वैदिक कालसे लेकर ग्रब तक इस भाषामें जो परिवर्तन हु है वे यद्यपि ग्रत्यतर हैं, फिर भी तात्कालिक ग्रन्थोंके पर्यवेक्षणसे यह तो मानना ही पड़ता है कि इसका जिकास कालकमसे हुग्रों है। आधाके मर्नदर्शी विद्वानोंने संस्कृत भाषाके इतिहासको ३ कालखण्डोंमें विभक्त किया है। चिन्तामणि जिनायक वैद्यने १ श्रुतिकाल, २ स्मृतिकाल ग्रौर ३ भाष्यकाल ये तीन कालखण्ड माने हैं। सर भाण्डारकर महाशयने भाषा-सरणिको प्रधानता देकर १ संहिताकाल, २ सध्य संस्कृतकाल ग्रौर ३ लौकिक संस्कृतकाल, ये तीन कालखण्ड माने हैं। साथ ही इस लौकिक संस्कृतकी भी तीन खल्ल्याएँ मानी हैं। संस्कृत भाषाके कियक विकासका परिज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसके निम्नान्तित भागोंपर वृध्य देना ग्रावश्यक है—

- १ संहिता-काल-इस भागमें वेदोंको संहिताश्रोंका समावेश है, जिनमें मन्त्रात्मक श्रनेक स्तुतियोंका संग्रह है। इस भागकी संस्कृतसे श्राजकी संस्कृतमें बहुत श्रन्तर पड़ गया है। इस भागकी शब्दोंके उच्चारणमें उदालादि स्वरोंका खासकर ध्यान रखना पड़ता है। इसके शब्दोंकी सिद्धि करनेवाला केवल पाणिनिज्याकरण है।
- २ ब्राह्मण्काल-संहिता कालके बाद ब्रह्मण्, श्रारण्यक तथा उपनिषदादि ग्रन्थोंकी भाषाका काल श्राता है जो कि 'ब्राह्मणकाल' नामसे प्रसिद्ध हैं। इस कालकी भाषा संहिताकालसे बहुत पीछेकी है श्रीर पाणिनि व्याकरणके नियम प्रायः इकके श्रनुकूल हैं। इस कालकी रचना सरल, संक्षिप्त ग्रीर कियाबाहुत्यसे युक्त हुआ करती थी। संहिताकाल ग्रीर ब्राह्मणकालका श्रन्तभाव श्रुतिकालमें हो सकता है।
- ३ स्मृतिकाल-श्रुतिकालके दादले महाभाष्यकार पतञ्जलिके समय तकका काल स्मृति-काल कहलाता है। इस कालका प्रारम्भ यास्क ग्रुरैर पाणितिके समयसे माना गया है। ग्रनेक सूत्र ग्रन्थ, रामायण तथा महाभारतादिकी भाषा इस किलकी भाषा है। इस कालकी रचना भी श्रुतिकालकी रचनाके समान सरल और दीर्घलमास-रहित थी। श्रुतिकालमें ऐसे कितने ही कियाग्रोंके प्रयोग होते थे जो कि व्याकरणसे सिद्ध नहीं हो सकते थे ग्रीर ग्राष्ट्रं प्रयोग के नाम पर जिनका प्रयोग क्षन्तव्य माना जाता था वे इस कालमें धीरे थीरे कम हो गये थे।
- 8 भाष्यकाल-इस कालमें अनेक दर्शनोंके सूत्रप्रत्थोंपर भाष्य तिखे गये हैं। सूत्रोंकी सरल संक्षिप्त रचनाको भाष्यकारों द्वारा विस्तृत करनेकी मानो होड़सी लग गई थी। न्याय, व्याकरण, धर्म आदि विविध विषयोंके सूत्रप्रत्थों पर इस कालमें भाष्य तिखे गये हैं। इस कालकी भाषा भी सरल, वीर्घसमासरहित तथा जनसाधारणगम्य रही है।
- पुराण्काल-पुराणोंका उल्लेख यद्यपि संहिताग्रों, उपनिषदों ग्रीर स्मृति ग्रादिमे श्राता है इसलिये पुराणोंका श्रस्तित्व प्राचीन कालसे सिद्ध है परन्तु संहिता या उपनिषत्कालीन पुराण ग्राज उपलब्ध नहीं अतः उपलब्ध पुराणोंकी ग्रपेक्षा यह कहा जा सकता है कि भाष्यकालके ग्रासपास हो पुराणोंकी रक्ता शुरू होती है जिसमें रामायण तथा महाभारतकी शैलीका ग्रनुगमन कर विविध पुराणों श्रौर उपपुराणोंका निर्माण हुआ है। इनकी भाषा भी दीर्घसमासरहित तथा ग्रनुष्ट्रप् छन्द प्रथान रही है। धीरे धीरे पुराणोंकी रचना काव्यरचनाकी ग्रीर ग्रग्नसर होती गई, जिससे पुराणोंकों के केवल कथानक न रहकर कविजनोचित कल्पनाएँ दृष्टिगत होने लगीं ग्रौर ग्रलंकार तथा प्रकरणोंके ग्रादि ग्रन्तमें विविध छन्दोंका प्रवेश होने लगा। इस कालमें कुछ नाटकोंकी भी रचना हुई है।
- ६ काव्यकाल−समयके परिवर्तनसे भाषामें परिवर्तन हुन्रा । पुराणकालके बाद काव्यकाल श्राया । इस कालमें गद्यपद्यात्मक विविध ग्रन्थ नाटक, श्राख्यान, श्राख्यायिका श्रादिकी रचना हुई । कवियोंकी कल्पनाशक्तिमें श्रधिक विकास हुन्रा जिससे श्रलंकारोंका श्राविर्भाव हुन्ना श्रौर वह धीरे धीरे

बढ़ता ही गया। प्रारम्भमें ग्रलंकारोंकी संख्या ४ थी पर श्रब वह बढ़ते बढ़ते शतोपिर हो गई। इस समयकी भाषा क्लिब्ट ग्रीर कल्पनासे अनुस्यूत थी। इस कालमें संस्कृत भाषाका भाण्डार जितना श्रिक भरा गया उतना अन्य कालों में नहीं। संस्कृत भाषामय उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी श्रिधिकांश रचना भाष्यकाल, पुराणकाल ग्रीर काब्यकालमें हुई है।

### प्राकृत-

यह ठीक है कि संस्कृत भाषानिबद्ध जैनग्रन्थ भाष्यकालसे पहलेके उपलब्ध नहीं हो रहे हैं परन्तु इसका यह ग्रर्थ कदापि नहीं है कि उसके पहले जैनों में ग्रन्थिन माणकी पद्धित नहीं थी ग्रौर उनकी निजकों कोई भाषा नहीं थी। सदा ही जैनाचार्योंका भाषाके प्रति ब्यामोह नहीं रहा है। उन्होंने भाषाकों सिर्फ साधन समक्षा है साध्य नहीं। यही कारण है कि उन्होंने सदा जनताको जनताकी भाषामें ही तत्त्वदेशना दी है। ईसवी संवत्से कई शताब्दियों पूर्व भारतवासियोंको जनभाषा प्राकृत भाषा रही है। उस समय जैनाचार्योंकी तत्त्वदेशना प्राकृतमें ही हुग्रा करती थी। बौद्धोंने प्राकृतकी एक शाखा मागधीको ग्रपनाया था जो बादमें पाली नामसे प्रसिद्ध हुई। बौद्धोंके त्रिपिटक ग्रन्थ ईसवी पूर्वकी रचना मानी जाती है। जैनियोंके ग्रङ्गग्रन्थोंकी भाषा ईसवी पूर्व की है, भले ही उनका वर्तमान संकलन पीछेका हो।

कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा रही कि प्राकृतकी उत्पत्ति संस्कृतसे हुई श्रौर उस धारणामें बल देने वाला हुश्रा प्राकृत व्याकरणका ग्राद्यसूत्र 'प्रकृतिः संस्कृतम्'। परन्तु यथार्थमें बात ऐसी नहीं है। प्राकृत, भारतकी प्राचीनतर साधारण बोलचालकी भाषा है। ई० पू० तृतीय शताब्दीके मौर्य समृाट् श्रशोकवर्द्धनके निर्मित जो शिलालेख भारतवर्षके अनेक प्रान्तोंमें हैं उनकी भाषा उस समयकी प्राकृत भाषा मानी जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि महाभाष्यकारके कई शतक पूर्वसे हो जनसाधारणकी भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकारकी प्राकृत थीं। प्राकृतका अर्थ स्वाभाविक है। जैनियों के ग्रागम ग्रन्थ इसी प्राकृत भाषामें लिखे गये हैं।

चूंकि म्रशोकवर्द्धनके शिलालेखोंकी भाषा विभिन्न प्रकारकी प्राकृत है श्रौर महाकवियोंके नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत भाषाओंमें भी विविधता है इसलिये कहा जा सकता है कि ईसाके पूर्व ही प्रान्तभेदसे
प्राकृतके ग्रनेक भेद हो गये थे। वरुक्तिने श्रपने प्राकृतप्रकाशमें प्राकृतके चार भेद १ शौरसेनी
२ मागधी, ३ पैशाची ग्रौर ४ महाराष्ट्री बताये हैं। हेमचन्द्रने श्रपने हैम व्याकरणमें १ शौरसेनी, २ मागधी,
३ पैशाची, ४ महाराष्ट्री, ५ चूलिका पैशाची ग्रौर ६ ग्रपभंश ये छह भेद माने हैं। त्रिविक्रमने ग्रपनी
'प्राकृतसूत्रवृत्ति'में श्रीर लक्ष्मीवरने 'बट्भाबाचित्रका'में इन्हीं छह भेदोंका निरूपण किया है।
मार्कण्डेयने 'प्राकृतसर्वस्व'में १ भाषा, २ विभाषा, ३ ग्रपभंश ग्रौर ४ पैशाची ये चार भेद मानकर उनके
निम्नाङ्कित १६ ग्रवान्तर भेद माने हैं, १ महाराष्ट्री २ शौरसेनी ३ प्राची ४ ग्रावन्ती ५ मागधी
६ शाकारी ७ चाण्डाली द शावरी ६ ग्राभीरिका १० टाक्की ११ नागर १२ वाचड १३ उपनागर १४
कैकय १५ शौरसेन ग्रौर १६ पाञ्चाल। इनमें प्रारम्भके पांच 'भाषा' प्राकृतके, छहसे दस तक विभाषा
प्राकृतके, ग्यारहले तेरह तक 'ग्रपभंश' भाषाके ग्रौर चौदहसे सोलह तक 'प्रशाची' भाषाके भेद माने हैं।
रुद्धटने नाटकमें निम्नलिखित ७ भेद स्वीकृत किये हैं—१ मागधी २ ग्रावन्ती ३ प्राच्या ४ श्रूरसेनी ५
ग्रार्थमागधी ६ वाह्लीका ग्रौर ७ दाक्षिणात्या।

इस प्रकार प्राकृत भाषा साहित्यका भी अनुपम भाण्डार है जिसमें एकसे एक बढ़कर ग्रन्थरल प्रकाशमान है। संस्कृत और प्राकृतके बाद अपअंश भाषाका प्रचार अधिक बढ़ा। अतः उस भाषामें भी जैन ग्रन्थकारोंने विविध साहित्यकी रचना की है। महाकवि स्वयंभू, महाकवि पुष्पदन्त, महाकि रइधू आदिकी अपअंश भाषामय विविध रचनाओंको देखकर हृदय आनन्दसे भर काता है। और ऐसा लगने लगता है कि इस भाषाकी श्रीवृद्धिमें जैन लेखकोंने बहुत अधिक कार्य किया है। अस्मिन लिखनेका तात्पर्य यह है कि जैनावार्योंके द्वारा भारतीय साहित्य-प्रगतिको सदा बल मिला है। अस्मिन

भाषाम्रोंकी बात जाने दीजिये, हिन्दी भाषाका श्राद्य उपक्रम भी जैनाचार्यों द्वारा ही किया गया है। जैन समाजको सुबुद्धि उत्पन्न हो स्त्रीर वह पूरी शक्तिके साथ श्रपना समग्र साहित्य श्राधिनक ढंगसे प्रकाशमें ला दे तो सारा संसार उसकी गुणगरिमासे नतमस्तक हो जायगा ऐसा मेरा निजका विश्वास है।

### पुराण-

भारतीय धर्मग्रन्थोंमें पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ श्राता है। कितने ही लोगोंने इतिहास श्रौर पुराणको पञ्चम वेद माना है। चाणक्यने श्रपने श्रथंशास्त्रमें इतिहासकी गणना ग्रथंब वेदमें की है श्रौर इतिहासमें इतिवृत्त, पुराण, श्राख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा श्रथंशास्त्रका समावेश किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास श्रौर पुराण दोनों ही विभिन्न है, इतिवृत्तका उहलेख समान होने पर भी दोनों श्रपनी श्रपनी विशेषता रखते हैं। कोषकारोंने पुराणका लक्षण निम्न प्रकार माना है—

'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्' ।।

जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशपरम्पराश्रोंका वर्णन हो वह पुराण है। सर्ग प्रतिसर्ग श्रादि पुराणके पांच लक्षण हैं।

इतिवृत्त केवल घटित घटनाम्रोंका उल्लेख करता है परन्तु पुराण महापुरुषोंकी घटित घटनाम्रोंका उल्लेख करता हुम्रा उनसे प्राप्य फलाफल पुण्य-पापका भी वर्णन करता है तथा साथ ही व्यक्तिके चिरित्र-निर्माणकी म्रपेक्षा बीच बीचमें नैतिक म्रौर धामिक भावनाम्रोंका प्रदर्शन भी करता है। इतिवृत्तमें केवल वर्तमानकालिक घटनाम्रोंका उल्लेख रहता है परन्तु पुराणमें नायकके म्रतीत म्रनागत भावोंका भी उल्लेख रहता है म्रौर वह इसलिये कि जनसाधारण समभ सके कि महापुरुष कैसे बना जा सकता है? म्रवन्तसे उन्नत बननेके लिये क्या क्या त्याग म्रौर तपस्याएं करनी पड़ती हैं। मनुष्यके जीवन निर्माणमें पुराणका बड़ा हो महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि उसमें जनसाधारणकी श्रद्धा म्राज भी यथा पूर्व म्रक्षण है।

जैनेतर समाजका पुराण साहित्य बहुत विस्तृत है। वहां १८ पुराण माने गये हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—-१ मत्स्य पुराण २ मार्कण्डेय पुराण ३ भागवत पुराण ४ भविष्य पुराण, ५ ब्रह्माण्ड पुराण ६ ब्रह्मावैवर्त पुराण ७ ब्राह्म पुराण ८ वामन पुराण ६ वराह पुराण १० विष्णु पुराण ११ वायु वा शिव पुराण १२ श्राग्नि पुराण १३ नारद पुराण १४ पद्म पुराण १५ लिङ्ग पुराण १६ गरुड़ पुराण १७ कूर्म पुराण श्रोर १८ स्कन्द पुराण।

ये श्रठारह महापुराण कहलाते हैं। इनके सिवाय गरुड़ पुराण में १८ उप पुराणोंका भी उल्लेख श्राया है जो कि निम्न प्रकार है-

१ सनत्कुमार २ नारसिंह ३ स्कान्द ४ शिवधर्म ५ स्त्राश्चर्य ६ नारदीय ७ कापिल ८ वामन ६ स्रोशनस १० ब्रह्माण्ड ११ वारुण १२ कालिका १३ माहेश्वर १४ साम्ब १५ सौर १६ पराशर १७ मारीच स्रोर १८ भार्गव।

देवी भागवतमें उपर्युक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारीच श्रौर भागवके स्थानमें क्रमशः शिव, मानव, श्रादित्य, भागवत श्रौर वाशिष्ठ, इन नामोंका उच्लेख श्राया है।

इन महापुराणों श्रौर उपपुराणोंके सिवाय श्रन्य भी गणेश, मौद्गल, देवी, कल्की श्रादि श्रनेक पुराण उपलब्ध हैं। इन सबके वर्णनीय विषयोंकी तालिका देनेका श्रभिप्राय था परन्तु विस्तारवृद्धिके भयसे उसे छोड़ रहा हूं। कितने ही इतिहासज्ञ लोगोंका श्रभिमत है कि इन श्राधुनिक पुराणोंकी रचना श्राय: ई० ३०० से ६०० के बीचमें हुई है।

जैसा कि जैनेतर धर्म में पुराणों ग्रौर उप पुराणोंका विभाग मिलता है वैसा जैन समाजमें नहीं पाया जाता है। परन्तु जैन धर्ममें जो भी पुराणसाहित्य विद्यमान है वह ग्रपने ढंगका निराला है। जहां श्रन्थ पुराणकार इतिवृक्तकी यथार्थता सुरक्षित नहीं रख सके हैं वहां जैन पुराणकारोंने इतिवृक्तकी यथार्थताको श्रीधक सुरक्षित रक्ष्या है, इसिलये आजके निष्पक्ष विद्वानोंका यह स्पष्ट मत हो गया है कि 'हमें प्राक्कालीन भारतीय परिस्थितिको जाननेके लिये जैग पुराणोंसे-उनके कथा ग्रन्थों से जो साहाध्य प्रान्त होता है वह श्रन्य पुराणों से नहीं । कतिपय दि० जैन पुराणोंके नाम इस प्रकार हैं—

| पुराण नाम                   | कर्ता .                | रचना संवत्    |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| १ पञ्चपुराण-पद्भचरित        | रविषेण                 | ७०५           |
| २ महापुराण (ग्रादिपुराण)    | जिनसेन                 | नवीं चती      |
| ३ उत्तरपुराण                | गुणसद                  | १० वीं शती    |
| ४ श्रजितपुराण               | ं श्रहणमणि             | १७१६          |
| ४ श्रादिपुराण (कन्नड)·      | कवि पंप                |               |
| ६ स्रांदिपुराण              | भट्टारक चन्द्रकीर्ति   | १७ वीं शती    |
| ७ स्रादिपुराण               | ,, सकलकीर्ति           | १५ वीं शती    |
| ८ उत्तरपुराण                | ,, सकलकोति             |               |
| ६ कर्णामृतयुराण             | केशवसेन                | . १६६६        |
| १० जयकुमारपुराण             | ब्र० कामराज            | <b>የ</b> ሂሂሂሂ |
| ११ चन्द्रप्रभपुराण          | कवि स्रगास देव         |               |
| १२ चामुण्डपुराण (क)         | चामुण्डराय             | शक सं० ६५०    |
| १३ धर्मनाथपुराण (क)         | कवि बाहुर्वात          |               |
| १४ नेमिनाथपुराण             | द्र० नेभिदत्त          | १५७५ के लगभग  |
| १५ पद्मनाभपुराण             | भ० शुभचन्द्र           | • १७ লনী      |
| १६ पदुमचरिय (ग्रपभ्रंश)     | चतुर्मुख देव           | श्रनुपलब्ध    |
| १७ ,, ,,                    | स् <b>वृत्रं</b> भूदेव |               |
| १८ पद्मपुराण                | भ० सामसेन              |               |
| १६ पद्मपुराण                | भ० धर्मकोति            | १६५६          |
| २० ,, (श्रयभ्रंश)           | कवि रइधू               | १५-१६ दाती    |
| २१ ,,                       | भ० चन्द्रकीर्ति        | १७ शती -      |
| २२ ,,                       | ब्रह्मजिनदास           | १५-१६ शती     |
| २३ पाण्डवपुराण              | भ० ज्ञुभचन्द्र         | १६०८          |
| २४ ,, (श्रपभ्रंश)           | <b>भ० यशःकी</b> र्ति   | 6388          |
| २५ ,,                       | स० श्रीसूषण            | १६५७          |
| २६ ,                        | भ० वादिचन्द            | १६५८          |
| २७ पार्श्वपुराण (श्रपभ्रंश) | पद्मकीति               | 333           |
| २६ ,, ( ,, )                | कविरइध्                | १५-१६ शती     |
| ₹€ ,,                       | चन्द्रकीर्ति           | १६५४          |
| ₹∘ ,,                       | वादिचन्द्र             | १६५८          |
| ३१ महापुराण                 | श्राचार्य मल्लिषेण     | ११०४          |
| ३२ महापुराण (ग्रादिपुराण-   | महाकवि पुष्पदन्त       |               |
| उत्तरपुराण) श्रपभ्रंश       |                        |               |
| ३३ मल्लिनाथपुराण (कन्नड)    | कवि नागचन्द्र          | •••           |
| ३४ पुराणसार                 | श्रीचन्द्र             |               |
| ३५ महावीरपुराण              | कवि स्रसग              | 093           |
|                             |                        |               |

| ३६  | महावीरपुराण             | भ० सकलकीर्ति          | १५ शली '             |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|     | मह्लिनाथपुराण           | <b>4</b> 7            | 11                   |
| ३८  | मुनिसुव्रतपुराण         | ब्रह्म कुष्णदास       | •••                  |
| 38  | 11                      | भ० सुरेन्द्रकीति      | •••                  |
| ४०  | वागर्थसंग्रहपुराण       | कवि परमेष्ठी          | श्रा० जिनसेनके महा-  |
|     | •                       |                       | पुराणसे प्राग्वर्ती  |
| ४१  | शान्तिनाथपुराण          | कवि श्रसग             | १० शती               |
| ४२  | ,,                      | भ० श्रीसूंषण          | १६५६                 |
| ४३ं | श्रीपुराण               | भ० गुणभद्र            | • • •                |
| ४४  | हरिवंशपुराण             | ्रपुन्नाटसंघीय जिनसेन | शक संवत् ७०५         |
| ٤X  | हरिवंशपुराण (श्रपभ्रंश) | स्वयंभूदेव            | •••                  |
| ४६  | ,, ( ,, )               | चतुर्म् खदेव          | (श्रबुपलब्ध) •       |
| ४७  | ,,                      | ब्र० जिनदास           | १५-१६ शती            |
| ጸደ  | ,, (श्रपभ्रंश)          | भ० यशःकीर्ति          | १५०७                 |
| 38  | ,, ( ,, )               | भ०श्रुतकीर्ति         | १४४२ .               |
| ४०  | ,, ( ,, )               | कवि रइधू              | १५-१६ शती            |
| ५१  | <b>†</b> 1              | भ० धर्मकीर्ति         | १६७१                 |
| ४२  | ,,                      | कवि रामचन्द्र         | १५६० से पूर्वका रचित |

इतके प्रतिरिक्त चरित-ग्रन्थ है जिनकी संख्या पुराणोंकी संख्यासे प्रधिक है ग्रौर जिनमें 'वराङ्गचरित', 'जिनदत्तचरित', 'जसहर चरिऊ', 'णागकुमारचरिऊ' ग्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सम्मिलित हैं।

पुराण-प्रन्थोंकी यह सूचिका हनारे सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजी झास्त्री, सरसावाने भेजकर हमें क्रनुगृहीत किया है क्रौर इसके लिये हम उनके झाभारी हैं।

# संस्कृत जैन स।हित्यका विकास कम-

उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्यके प्रथम पुरस्कर्ता श्राचार्य गृद्धिपच्छ है। इन्होंने विश्वमकी प्रथम शताब्दी में तत्त्वार्थसूत्रकी रचना कर श्रागायी पीढ़ीके ग्रन्थलेखकोंको तत्त्वित्विष्णणकी एक नवीनतम शैलीका प्रदर्शन किया। उनका युग दार्शनिक सूत्रयुग था। प्रायः सभी दर्शनोंकी उस समय सूत्र-रचना हुई है। तत्त्वार्थसूत्रके उपर अपरदर्शी पूज्यपाद, श्रकलङ्क, विद्यानन्द श्रादि महिषयों द्वारा महाभाष्य लिखे जाना उसकी महत्ताके प्रख्यापक हैं। इनके बाद जैन संस्कृतसाहित्यके निर्माताश्रोमें क्ष्वेताम्बराचार्य पादिलप्त-सूरिका नाम श्राता है। श्रापका एचा हुआ 'निर्वाणकितका' ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 'तरंगवती कथा' भी श्रापका एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतभाषाका ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। आप तृतीय शताब्दीके विद्वान् याने गये हैं। इसी शताब्दीमें श्राचार्य मानदेवने 'शान्तिस्तव' की रचना की थी। यह 'शान्तिस्तव' के वेताम्बर जैनसमाजमें श्रिधक प्रसिद्ध है।

पादिलिष्तसूरिके बाद जैनदर्शनको व्यवस्थित रूप देनेवाले श्रीसमत्तभद्र ग्रीर श्रीसिद्धसेन दिवाकर ये दो महान् दार्शनिक विद्वान् हुए। श्रीसिद्धसेन दिवाकरको इवेताम्बरसमाजमें ग्रीर श्रीसमन्तभद्रकी दि० जैनसमाजमें ग्रनुपम प्रसिद्धि है। इनकी कृतियां इनके ग्रगाध वैदुष्यकी परिचायक हैं। ग्राचार्य समन्तभद्रकी मुख्य रचनाएँ 'ग्राप्तमीमांसा', 'स्वयंभूस्तोत्र' 'युक्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीविसिद्धि', 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' ग्रादि हैं। ग्रापका समय विकमकी २-३ शताब्दी माना जाता है। श्री सिद्धसेन दिवाकरका सन्मतितर्क तथा संस्कृत द्वांत्रिशिकाएं ग्रपना खास महत्त्व रखती हैं। सन्मित

१ 'संस्कृत', 'प्राकृत' और 'पुराण' इन स्तम्भोंमें पं० सीताराम जयराम जोशी एम० ए० तथा पं० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० ए० के 'संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास' से सहायता ली गई है।

प्रकरण नामक प्राकृत दि॰ जैनग्रन्थके कर्ता सिद्धसेन दूसरे हैं जिनका कि ग्राविपुराणकारने स्मरण किया है, ऐसा जैनेतिहासज्ञ श्रीमुख्त्यारजीका श्रमिप्राय है। ग्रापका समय वि॰ ४-५ शती माना जाता है।

व्वेताम्बर साहित्यमें एक 'द्वादशार चऋ' नामक दार्शनिक ग्रन्थ है जिसकी रचना वि० ५-६ शतीमें हुई मानी जाती है, उसके रचियता श्री मल्लवादि ग्राचार्य हैं। इसपर श्री सिंहगणि क्षमाश्रमणकी १८००० श्लोक प्रमाण विस्तृत टीका है।

वि० ६वीं शतीमें प्रसिद्ध दि० जैन विद्वान् पूज्यपाद हुए। इनका दूसरा नाम देवनर्त्दां भी था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। श्रापकी तत्त्वार्थसूत्रपर सर्वार्थसिद्धिनामक सुन्दर श्रौर सरस टीका सर्धत्र प्रसिद्ध है। जैनेन्द्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश ग्रादि श्रापकी रचनाश्रोंसे दि० जैनसंस्कृतसाहित्य बहुत ही श्रधिक गौरवान्वित हुग्रा है। ७ वीं शतीके प्रारम्भमें श्राचार्य भानतुङ्गद्धारा 'ग्रादिनाथस्तोत्र' रचा गया जो कि ग्राज 'भक्तामरस्तोत्र'के नामसे दोनों समाजोंमें श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र इतना श्रिधक लोकप्रिय सिद्ध हुग्रा कि इसपर ग्रानेकों टीकाएं तथा पादपति काव्य लिखे गये।

श्राठवीं शताब्दीमें दो महान् विद्वान् हुए । दिगम्बर समाजमें श्रीश्रकलङ्क स्वामी श्रौर श्वेताम्बर समाजमें श्री हरिभद्रसूरि । श्रकलङ्क स्वामीने बौद्धदार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैनदर्शनकी श्रद्भत प्रतिष्ठा बढ़ाई । श्रापके रचित श्राप्तमीमांसापर श्रष्टशती टीका, तत्त्वार्थवात्तिक, लघीयस्त्रय, न्यायिवित्रचय, प्रमाणसंग्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ उपलब्ध हैं । श्राप श्रपने समयके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे । हरिभद्रसूरिके शास्त्रवार्तासमुच्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगविशका श्रादि मौलिक ग्रन्थ तथा न्यायप्रवेश वृत्ति, तत्त्वार्थसूत्र वृत्ति, श्रादि टीकाएं प्रसिद्ध हें । दिगम्बराचार्य श्रीरविषेणाचार्यने इसी शताब्दीमें पद्मचरित-पद्मपुराणकी रचना की श्रौर उसके पूर्व जटासिहनन्दी श्राचार्यने वरांगचरित नामक कथा ग्रन्थ लिखा । वरांगचरित दि० सम्प्रदायमें सर्वप्रथम संस्कृतकथाग्रन्थ माना जाता है । यापनीयसंघके श्रपराजितसूरि जिनकी कि भगवती श्राराधनापर विजयोद्या टीका है इसी श्राठवीं शताब्दीमें हुए हैं ।

ह्वीं शतीं में दिगम्बराचार्य श्रीवीरसेन, जिन्सेन श्रौर गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध श्रौर बहुश्रुत विद्वान् हुए। श्रीवीरसेन स्वामीने षट्खण्डागमं सूत्रपर ७२००० श्लोक प्रमाण धवला टीका ५७३ वि० स० में पूर्ण की। फिर कथायप्राभृतकी २०००० प्रमाण जयधवलाटीका लिखी। दुर्भाग्यवश श्रायु बीचमें ही समाप्त हो जानेसे जयधवला टीका की पूर्ति श्रापके द्वारा नहीं हो सकी श्रतः उसका श्रवशिष्टभाग ४०००० प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्रीजिनसेनस्वामी द्वारा ६६४ सं० में पूर्ण हुश्रा। श्रीजिनसेनस्वामीने महापुराण तथा पार्श्वाभ्युदयकी भी रचना की। श्राप भी महापुराणकी रचना पूर्ण नहीं कर सके। १-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्वके ३ श्लोक ही श्राप लिख सके। श्रवशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराणकी रचना उनके सुयोग्यशिष्य श्रीगुणभद्राचार्य द्वारा हुई। गुणभद्रका श्रात्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके ३७२ श्लोकों में भवश्रान्त पुरुषोंको श्रात्मतत्त्वकी हृदयग्राही देशना दी गई है।

इसी समय जिनसेन द्वितीय हुये जिन्होंने १२००० क्लोक प्रमाणं हरिवंशपुराण वि० सं० ६४० में पूर्ण किया। आप पुन्नाटगणके स्राचार्य थे। ६वीं शतीमें श्रीविद्यानन्द स्वामी हुए जिन्होंने तत्त्वार्थ-सूत्रपर क्लोकवार्तिकभाष्य व स्राप्तमीमांसापर स्रष्ट्यसहस्रीटोका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, स्राप्त परीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एवं युक्त्यनुशासन टीका स्रादि ग्रन्थ बनाये। स्रापके बाद जैनसमाजमें न्यायशास्त्रका इतना बहुश्रुत विद्वान् नहीं हुस्रा ऐसा जान पड़ता है। स्रनन्तवीयं स्राचार्यने सिद्धिविनिश्चयकी टीका लिखी जो दुर्बोध ग्रन्थियोंको सुलकानमें स्रपना खास महत्त्व रखती है। शाकटायन व्याकरण और उसकी स्वोपज्ञ स्रमोधवृत्तिके रचिता श्रीशाकटायनाचार्य भी इसी शताब्दोमें हुए हैं। ये यापनीय संघके थे। स्रापका द्वितीय नाम पाल्यकीर्ति भी था।

१०वो शतीके प्रारम्भमें जयसिंहसूरि श्वेताम्बराचार्यने धर्मोपदेशमालाकी वृत्ति बनाई । घह शीलाङ्काचार्यभी इसी समय हुए जिन्होंने कि ग्राचारांग ग्रौर सूत्रकृतांगपर टीका लिखी है । उपमिति-भवत्रपञ्चकी मनोहारिणी कथाकी भी रचना इसी दसवीं शताब्दीमें हुई है । यह रचना श्रीसिद्धिष महर्षिने ६६२ संवत्में श्रीमालनगरमें पूर्ण की थी । सं० ६८६ में दिगम्बराचार्य श्री हरिषेणने बृहत्कथाकोश नामक विशाल कथाग्रन्थकी रचना की है। जैनेन्द्रव्याकरणकी शब्दाणंव टीकाकी रचना भी इसी शताब्दीमें हुई मानी जाती है। टीकाके रचियता श्रीगुणनन्दी श्राचार्य है। परीक्षामुखके रचियता श्रीमाणिक्यनन्दी इसी शताब्दीके विद्वान् है। परीक्षामुख न्यायशास्त्रका सुन्दर-सरल सूत्रग्रन्थ है।

११वीं शतीके प्रारम्भमें सोमदेवसूरि स्रिद्धितीयप्रतिभा और राजनीतिके विज्ञाता हुए हैं। स्रापके यशस्तिलक चम्पू ग्रौर नीतिवाक्यामृत ग्रिद्धितीय ग्रन्थ हैं। यशस्तिलक चम्पूका शाब्दिक तथा ग्राथिक विग्यास इतना सुन्दर है कि उसे पढ़ते पढ़ते कभी तृष्ति नहीं होती। नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्रका स्रलौकिक ग्रन्थ है जो सूत्रमय है श्रौर प्राग्वर्ती श्रनेक नीतिशास्त्र-सागरका मन्थन कर उसमेंसे निकाला हुग्रा मानो श्रमृत ही है।

महाकवि हरिचन्द्रका धमँशमाँभ्युदय, कविकी नैसर्गिक वाग्धारामें बहनेवाला श्रितिशय सुन्दर महाकाव्य है। महासेनका प्रद्युम्नचरित श्रौर श्राचार्य वीरनन्दीका चन्द्रप्रभचरित भी इसी ग्यारहवीं शती की श्लाघनीय रचनाएं हैं। इसी शतीके उत्तरार्थमें श्रमितगतिनामक महान् श्राचार्य हुए जिनकी सरस लेखनीसे मुभाषितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, श्रमितगतिश्रावकाचार, पञ्चसंग्रह, मूलाराधनापर संस्कृत भाषानुवाद, श्रादि कर्मग्रन्थ निर्मित हुए। धनपालका तिलकमञ्जरीनामक गद्यकाव्य इसी शतीमें निर्मित हुग्रा। दिगम्बराचार्यं वादिराजमुनिके पार्श्वनाथचरित, न्यायविनिश्चय विवरण, यशोधरचरित्र, प्रमाण-निर्णय, एकीभावस्तीत्र श्रादि कई ग्रन्थ इसी शतीके श्रन्त भागमें श्रभिनिर्मित हुए हैं।

श्रीकृत्दकुत्दस्वामीके समयसार, प्रवचनसार श्रौर पञ्चास्तिकायपर गद्यात्मक टीकाश्रोके निर्माता तथा पुरुषार्थसिद्ध्युपाय श्रौर तत्त्वार्थसार श्रादि मौलिक रचनाश्रोंके प्राणदाता श्राचार्यप्रवर श्रमृतचन्द्रसूरि इसी शतीके उत्तरार्धके महाविद्वान् हैं। शुभचन्द्राचार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थमें ज्ञानका श्रणव—सागर ही है श्रौर जिनकी लेखनी गद्यपद्यरचनामें सदा श्रव्याहत गित रही है, इसी समय हुए हैं। माणिक्यनन्दीके परीक्षा-मुख सूत्रपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्रभाचन्द्राचार्य इसी शताब्दीके विद्वान् हैं।

बाणभट्टकी कादम्बरीसे टक्कर लेनेवाली गद्यचिन्तामणिके रचयिता एवं क्षत्रचूडामणिकाव्यमें पद पदपर नीतिपीयूषकी वर्षा करनेवाले वादीभसिंहसूँ कि बारहवीं घतीके पूर्वभागवर्ती स्राचार्य हैं।

श्रत्यन्त प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् हेमचन्द्राचार्यने भी इसी शताब्दीमें श्रपनी श्रनुपम कृतियोंसे भारतीय संस्कृत साहित्यका भाण्डार भरा है। श्रापके त्रिषष्टिशलाका पुरुषचिरत, कुमारपालचिरित, प्रमाणमीमांसा, हेमशब्दानुशासन, काव्यानुशासन श्रादि श्रनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। श्रापकी भाषामें प्रवाह श्रीर सरसता है।

१३वीं शतीमें दि० सम्प्रदायमें श्री पं० श्राशाधरजी एक श्रितिशय प्रतिभाशाली विद्वान् हो गये हैं। उनके द्वारा दिगम्बर संस्कृतसाहित्यका भाण्डार बहुत श्रिधक भरा गया है। न्याय, व्याकरण, धर्म, साहित्य, श्रायुर्वेद श्रादि सभी विषयोंमें उनकी श्रक्षुण्ण गित थी। उनके मौलिक तथा टीका श्रादि सब मिलाकर श्रबतक १६-२० ग्रन्थोंका पता चला है। इनके शिष्य श्री किव श्रहंद्दासजी थे जिन्होंने पुरुदेव चम्पू तथा मुनिसुत्रतकाच्य श्रादि गद्य-पद्य ग्रन्थोंकी रचना की है। उनके बाद दि० मेधावी पण्डितने १६ वीं शताब्दीमें धर्मसंग्रह श्रावकाचारकी रचना की।

इसके बाद समयके प्रतापसे संस्कृतसाहित्यकी रचना उत्तरोत्तर कम होती गई। परन्तु इस रचना-ह्नासके समय भी दि० कविवर राजमल्लजी जो कि श्रकबरके समय हुए पञ्चाध्यायी, लाटी संहिता, श्रध्यात्मकमलमार्तण्ड, जम्बूचरित श्रादि श्रनुपम ग्रन्थ जैनसंस्कृत साहित्यकी गरिमा बढ़ानेके लिये श्रिपत कर गये। यह उपलब्ध जैनसंस्कृत साहित्यका संक्षिप्ततर विकासक्रम है।

### महापुराण-

महापुराणके २ खण्ड हैं प्रथम ब्रादिपुराण या पूर्वपुराण ब्रौर द्वितीय उत्तरपुराण। ब्रादिपुराण ४७ पर्वों में पूर्ण हुन्ना है जिसके ४२पर्व पूर्ण तथा ४३वें पर्वके ३ क्लोक भगविज्जनसेनाचार्यके द्वारा

१ इनका यह समय विचाराधीन है

निर्मित हैं ग्रौर ग्रवशिष्ट ५ पर्व तथा उत्तर पुराण श्री जिनसेनाधार्यके प्रमुखक्षिष्य श्री गुणभद्र।चार्यके द्वारा विरचित हैं ।

श्रादिपुराण, पुराणकालके संधिकालकी रचना है अतः यह न केवल पुराणग्रन्थ है अपितु काव्यग्रन्थ भी है, काव्य ही नहीं महाकाव्य है। यहाकाव्यके जो लक्षण हैं वह सब इसमें प्रस्फुटित हैं। श्री जिनसेनाचार्यने प्रथम पर्वसें काव्य और महाकाव्यकी चर्चा करते हुए निम्नांकित भाव प्रकट किया है-

'काव्यस्वरूपके जाननेवाले विद्वान्, कविके भाव प्रथवा कार्यको काव्य कहते हैं। कविका वह काव्य सर्वसम्मत प्रथंसे सहत, ग्राम्यदोवसे रहित, ग्रानंकारसे यक्त ग्रीर प्रसाद ग्रादि गुणोंसे सुक्षोभित होता है।'

'कितने ही विद्वान् श्रथंकी सुन्दरताको वाणीका श्रलंकार कहते हैं श्रीर कितने ही पदोंकी सुन्दरताकी, किन्तु हमारा मत है कि श्रथं श्रीर पद दोशोंकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार है।'

'सज्जन पुरुषोंका जो काव्य ग्रलंकारसहित, शृङ्कारादिरसोंसे युक्त, सौन्दर्यसे ग्रोतप्रोत ग्रीर उच्छिष्टतारहित ग्रर्थात् मौलिक होता है वह सरस्वती देवीके मुखके समान ग्राचरण करता हैं।'

· 'जिस काव्यमें न तो रीतिकी रमणीयता है, न पदोंका लालित्य है, श्रौर न रसका ही प्रवाह है उसे काव्य नहीं कहना चाहिये वह तो केवल कानोंको दुःख देनेवाली ग्रामीणभाषा ही है।'

'जो श्रनेक श्रर्थोंको सूचित करनेवाले पदिवन्याससे सहित, मनोहर रीतियोंसे युक्त एवं स्पष्ट श्रर्थसे उद्भासित प्रवन्थों-महाकाव्योंको रचना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं'।

'जो प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती श्रादि महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो धर्व, श्रथं श्रीर कामके फलको दिखानेवाला हो उसे यहाकाव्य कहते हैं।'

'किसी एक प्रकरणको लेकर कुछ इलोकोंको रचना तो सभी कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धको रचना करना कठिन कार्य है।'

'जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वर्णनीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट है और उत्तमोत्तम छन्द सुलभ हैं तब कविता करनेसें दरिद्रता क्या है ?'

'विशाल शब्दमार्गभें भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थरूपी सघन वनोंमें घूमनेसे खेदखिसताको प्राप्त हुआ है उसे विश्रामके लिये महाक्षियरूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय लेना चाहिये।'

'प्रतिभा जिसकी जड़ है, भाधुर्य, स्रोज, प्रतीर्द स्रादि गुण जिसकी उन्नत शाखाएं हैं स्रौर उत्तम शब्द ही जिसके उज्ज्वल पत्ते हैं ऐसा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता है'।

'ऋथवा बृद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरें हैं, जो गुणरूपी रत्नोंसे भरा हुआ है, उच्च और मनोहर अब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गुरु-शिष्यपरम्परारूप विशाल प्रवाह चला श्रा रहा है ऐसा यह महाकथि समुद्रके समान ग्राचरण करता है।'

'हे विद्वान् पुरुषो, तुम लोग उपर कहे हुए काव्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्तकालतक स्थिर रह सके'।'

उक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ताकी केवल पुराणरचनामें उतनी ग्रास्था नहीं है जितनी कि काव्यकी रीतिसे लिखे हुए पुराणमें—धर्मकथामें । केवल .काव्यमें भी ग्रन्थकर्ताकी ग्रास्था नहीं मालूम होती उसे वे सिर्फ कौनुकावह रचना मानते हैं । उस रचनासे लाभ ही क्या जिससे प्राणीका अन्तस्तल विशुद्ध न हो सके । उन्होंने पीठिकामें ग्राविपुराणको 'धर्मानुबन्धिनी कथा' कहा है ग्रीर बड़ी दृढ़ताके साथ प्रकट किया है कि 'जो पुरुष यशरूपी धनका संचय ग्रीर पुण्यक्षपी पण्यका व्ययहार—लेन देन करना चाहते है उनके किये धर्मकथाको निरूपण करने नाला यह काव्य मूलधनके समान माना गया है।'

वास्तवमें स्रादिपुराण संस्कृत साहित्यका एक स्रतुपम रत्न है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इसमें प्रतिपादन न हो। यह पुराण है, महाकाव्य है, धर्मकथा है, धर्मकास्त्र है, राजनीतिशास्त्र है, स्राचार शास्त्र है, स्रोर युगकी आद्यव्यवस्थाको बतलानेवाला महान् इतिहास है।

युगके स्नादिपुरुष श्री भगवान् ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र सम्नाट् भरत चकवर्ती स्नादिपुराणके प्रधान नायक हैं। इन्होंसे सम्पर्क रखनेवाले स्नन्य कितने ही सहापुरुषोंकी कथास्रोंका भी इसमें समावेश हुस्ना

है। प्रत्येक कथानायकका चरित्रचित्रण इतना सुन्दर हुन्ना है कि यह यथार्थताकी परिधिको न लांघता हुन्ना भी हृदयग्राही मालूम होता है। हरे भरे वन, वायुके मन्द मन्द झकोरेसे थिरकती हुई पुष्पित-पल्लवित लताएं, कलकल करती हुई सरिताएं, प्रफुल्ल कमलोद्भासित सरोवर, उत्तुङ्गागिरिमालाएं, पहाड़ी निर्भर, बिजलीसे शोभित व्यामल घनघटाएं, चहकते हुए पक्षी, प्राचीमें सिन्दूररसकी ग्रहणिमाको बखेरनेवाला सूर्योदय ग्रीर लोकलोचनाह्लादकारी चन्द्रोदय ग्रादि प्राकृतिक पदार्थीका चित्रण कविने जिस चातुर्यसे किया है वह हुदयमें भारी ग्राह्लादकी उद्भृति करता है।

तृतीय पर्वमें चौदहवें कुलंकर श्री नाभिराजके समय गगनाङ्गणमें सर्वश्रथम घनघटा छाई हुई दिखती है, उसमें बिजली चमकती है, मन्द मन्द गर्जना होती है, सूर्यकी सुनहली रिक्मयोंके संपर्कते उसमें रंग विरङ्गे इन्द्रधनुष दिखाई देते हैं, कभी मन्द कभी मध्यम श्रीर कभी तीन्न वर्षा होती है, पृथिवी जलमय हो जाती है, मयूर नृत्य करने लगते हैं, चिरसंतप्त चातक संतोषकी सांस लेते हें, श्रीर प्रवृद्ध वारिधारा वसुधातलमें व्याकीण हो जाती हैं: 'इस प्राष्ट्रतिक सौन्दर्यका वर्णन किवने जिस सरसता श्रीर सरलताक साथ किया है वह एक श्रध्ययनकी वस्तु है। श्रन्य किवयोंके काव्यमें श्राप यही बात क्लिड्ड-बृद्धिगव्य शब्दोंसे परिवेद्धित पाते हैं श्रीर इसी कारण स्थूलपरिधानसे श्रावृत कामिनीके सौन्दर्यकी भांति वहां प्रकृतिका सौन्दर्य श्रपने रूपमें प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहां किवके सरल शब्दिवन्याससे प्रकृति की प्राकृतिक सुबमा परिधानावृत नहीं हो सकी है बिल्क सूक्ष्म—महीन वस्त्रावितसे सुशोभित किसी सुन्दरीके गात्रकी श्रवदात शासाकी भांति श्रत्यन्त प्रस्फुटित हुई है।

श्रीमती श्रौर वज्रजंघके भोगोपश्रोगोंका वर्णन, भोगभू मिकी भय्यताका व्याख्यान, सस्देवीके गान्नकी गरिमा, श्री भगवान् वृष्भदेवका जन्मकल्याणकका वृष्य, श्रीभषेक कालीन जलका विस्तार, क्षीर समुद्रका सौन्दर्ग, भगवान्की बाल्य-क्षीड़ा, पिता नाभिराजकी प्ररेणासे यशोदा श्रीर सुनन्दाके साथ विवाह करना, राज्यपालन, नीलाञ्जनाके विलयका निमित्त पाकर चार हजार राजाश्रोंके साथ दीक्षा धारण करना, छह माहका योग समाप्त होनेपर श्राहारके लिये लगातार ६ माह तक श्रमण करना, हस्तिनापुरमें राजा सोमप्रभ श्रीर श्रेयांसके द्वारा इक्षुरसका श्राहार दिया जाना, तपोलीनता, निम विनिमकी राज्य-प्रार्थना, समूचे सर्गमें व्याप्त विजयार्धगिरिकी सुन्दरता, भूरत श्रीर बाहुबलीका महायुद्ध, सुलीचनाका स्वयंबर, जयकुमार श्रीर श्रक्कीर्तिका श्रद्भत युद्ध, श्रावि श्रादि विषयोंके सरससालंकार-प्रवाहान्वित वर्णनकें कितने जो कमाल किया है उससे पाठकका हृदयमयूर सहसा नाच उठता है। वरवश मुखसे निकलने लगता हो, धन्य महाकवि धन्य! गर्भकालिक वर्णनके समय षट् कुमारिकाश्रों श्रीर मख्देवीके बीच प्रश्नोत्तर रूपमें कविने जो प्रहेलिका तथा चित्रालंकारकी छटा दिखलाई है यह श्राश्चियमें डालनेवाली वस्तु है।

यदि श्राचार्य जिनसेन स्वामी भगवान्का स्तवन करने बैठते हैं तो इतने तन्मय हुए दिखते हैं कि उन्हें समयकी श्रविधका भी भान नहीं रहता श्रौर एक दो नहीं श्रष्टोत्तर हजार नामोंसे भगवान्का विशव सुयश गाते हैं। उनके ऐसे स्तोत्र श्राज सहस्रनाम स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हैं। वे समवसरणका वर्णन करते हैं तो पाठक श्रौर श्रोता दोनोंको ऐसा विदित होने लगता है मानो हम साक्षात् समवसरणका ही दर्शन कर रहे हैं। चत्रुभेंदात्मक ध्यानके वर्णनसे पूरा सर्ग भरा हुश्रा है। उसके श्रध्ययनसे ऐसा लगने लगता है कि मानो श्रव मुझे श्रुवलध्यान होनेवाला ही है। श्रौर मेरे समस्त कर्योक्ती निर्जर होकर मोक्ष प्राप्त हुआ ही चाहता है। भरत चन्नवर्तीकी दिग्वजयका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे में गङ्गा सिन्धु विजयार्थ वृषभाचल हिसाचल श्रादिका प्रत्यक्ष श्रवलोकन कर रहा हूँ।

भगवान् ग्रादिनाथ जब ब्राह्मी मुन्दरी-पुत्रियों श्रीर भरत बाहुबली श्रादिको लोककत्याणकारी विविध विद्याश्रोंकी शिक्षा देते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो एक सुन्दर विद्यामिन्दर है श्रीर उसमें शिक्षकके स्थानपर नियुक्त भगवान् वृषभदेव शिष्यमण्डलीके लिये शिक्षा दे रहे हों। कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेसे त्रस्त मानवसमाजके लिये जब भगवान् सान्त्वना देते हुए षट्कर्मकी व्यवस्था भारतभूमिपर प्रचारित करते हैं, देश-प्रदेश, नगर, स्व श्रीर स्वामी श्रादिका विभाग करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि भगवान् संत्रस्त मानव समाजका कल्याण करनेके लिये स्वर्गसे श्रवतीणं हुए विव्यावतार ही हैं। गर्भान्वय, दीक्षान्वय, कर्त्रन्वय श्रादि कियाश्रोंका उपदेश देते हुए भगवान् जहां जनकल्याणकारी व्यवहार

धर्मका प्रतिपादन करते हैं वहां संसारकी ममता मायासे विरक्त कर इस मानवको परम निर्वृतिकी श्रोर जानेका भी उन्होंने उपदेश दिथा है। सम्प्राट् भरत दिग्विजयके बाद श्राश्रित राजाश्रोंको जिस राजनीतिका उपदेश करते हैं वह क्या कम गौरवकी बात है? यदि श्राजके जननायक उसनीतिको श्रपनाकर प्रजाका पालन करें तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि सर्वत्र शान्ति छा जावे श्रौर श्रशान्ति के काले बादल कभीके क्षत-विक्षत हो जावें। श्रन्तिम पर्वोमें गुणभद्राचार्यने जो श्रीपाल श्रादिका वर्णन किया है उसमें यद्यपि कवित्वकी मात्रा कम है तथापि प्रवाहबद्ध वर्णन शैली पाठकके मनको विस्मयमें डाल देती है। कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीजिनसेन स्वामी श्रौर उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने इस महापुराणके निर्माणमें जो कौशल दिखाया है वह श्रन्य कवियोंके लिये इंद्यांकी वस्तु है। यह महापुराण समस्त जैनपुराणसाहित्यका शिरोमणि है। इसमें सभी श्रनुयोगोंका विस्तृत वर्णन है। श्राचार्य जिनसेनसे उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंने इसे बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा है। यह श्रागे चलकर श्राष्ट नामसे प्रसिद्ध हुश्रा है श्रौर जगह-जगह 'तदुक्तं श्राष्टे—इन शब्दोंके साथ इसके श्लोक उद्धृत मिलते हैं। इसके प्रतिपाद्य विषयको देखकर यह दृढ़तासे कहा जा सकता है कि जो श्रन्यत्र ग्रन्थोंमें प्रतिपादित है वह इसमें प्रतिपादित है श्रौर जो इसमें प्रतिपादित नहीं है वह श्रन्यत्र कहीं भी प्रतिपादित नहीं है।

#### कथानायक-

महापुराणके कथानायक त्रिषां व्यानायक है। २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलभद्र, ६ नारायण श्रीर ६ प्रतिनारायण यह त्रेसठ शलाका पुरुष कहलाते हैं। इनमेंसे श्रादिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर श्रीवृषभनाथ श्रीर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका ही वर्णन हो पाया है। श्रन्य पुरुषों का वर्णन गुणभद्राचार्यप्रणीत उत्तर पुराणमें हुग्रा है। श्राचार्य जिनसेन स्वामीने जिस रीतिसे प्रथम तीर्थंकर श्रीर भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है। यदि वह जीवित रहते श्रीर उसी रीतिसे श्रन्य कथानायकों का वर्णन करते तो यह महापुराण संसारके समस्त पुराणों तथा काव्योंसे महान् होता। श्रीजिनसेनाचार्यके देहावसानके बाद गुणभद्राचार्यने श्रविषट भागको श्रत्यन्त संक्षिप्त रीतिसे पूर्ण किया है परन्तु संक्षिप्त रीतिसे लिखनेपर भी उन्होंने सारपूर्ण समस्त बातूनेका समुल्लेख कर दिया है। वह एक श्लाघनीय समय था कि जब शिष्य ग्रपने गुरुदेवर्के द्वारा प्रारब्ध कार्यको पूर्ण करनेकी शक्ति रखते थे।

भगवान् वृषभदेव इस श्रवस्पिणी कालके चौबीस तीर्थंकरों में श्राद्य तीर्थंकर थे। तृतीय कालके श्रन्तमें जब भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी श्रीर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ हो रही थी तब उस सिध्कालमें श्रयोध्याके श्रन्तिम मनु—कुलकर श्रीनाभिराजके घर उनकी पत्नी मरदेवीसे इनका जन्म हुश्रा था। श्राप जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके धारक थे। कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेके बाद बिना बोधी धानसे लोगोंकी श्राजीविका होती थी परन्तु कालक्षमसे जब वह धान भी नष्ट हो गई तब लोग भूल-प्याससे श्रत्यन्त क्षुमित हो उठे श्रीर सब नाभिराजके पास पहुंचकर त्राहि त्राहि करने लगे। नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान् वृषभनाथके पास ले गये। लोगोंने श्रपनी करण कथा उनके समक्ष प्रकट की। प्रजाजनोंकी विह्वल दशा देखकर भगवान्की श्रन्तरात्मा द्रवीभूत हो उठी। उन्होंने उसी समय श्रवधिज्ञानसे विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षेत्रमें वही व्यवस्था चालू करनेका निश्चय किया। उन्होंने श्रिस (सैनिक कार्य) मबी (लेखन कार्य) कृषि (खेती) विद्या (संगीत-नृत्यगान श्रादि) शिल्प (विविध वस्तुग्रोंका निर्माण) श्रीर वाणिज्य (व्यापार)—इन छह कार्यांका उपदेश दिया तथा इन्द्रके सहयोगसे देश नगर ग्राम आदिकी रचना करवाई। भगवान्के द्वारा प्रदिशत छह कार्योंसे लोगोंकी श्राजीविका चलने लगी। कर्मभूमि प्रारम्भ हो गई। उस समयकी सारी व्यवस्था भगवान् वृषभदेवने श्रपने दुद्धिबलसे की थी। इसलिये यही श्रादिपुरुष, ब्रह्मा, विधाता, श्रादि संज्ञाओंसे व्यवहृत हुए।

नाभिराजकी प्रेरणासे उन्होंने कच्छ महाकच्छ राजाओंकी बहिनें यशस्वती श्रौर सुनन्दाके साथ विवाह किया। नाभिराजके महान् श्राग्रहसे राज्यका भार स्वीकृत किया। श्रापके राज्यसे प्रजा श्रत्यन्त सन्तुष्ट हुई। कालक्रमसे यशस्वतीकी कूखसे भरत श्रादि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुई श्रौर सुनन्दाकी कूखसे बाहुबली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई । भगवान् यृषभदेवने प्रपने पुत्र पुत्रियोंको श्रनेक जनकल्याणकारी विद्याएं पढ़ाई थीं । जिनके द्वारा समस्त प्रजामें पठन पाठनकी व्यवस्था का प्रारम्भ हुम्रा था ।

तीलाञ्जनाका नृत्यकालमें प्रचानक विलीन हो जाना भगवान्के वैराध्यका कारण बन गया। उन्होंने बड़े पुत्र भरतको राज्य तथा ग्रन्य पुत्रोंको यथायोग्य प्रदेशोंका स्वामित्व देकर प्रव्रज्या धारण कर ली। चार हजार ग्रन्य राजा भी उनके साथ प्रव्रजित हुए थे परन्तु वे क्षुधा तृषा ग्रादिकी बाधा न सह सकनेके कारण कुछ ही दिनोंमें भ्रष्टे हो गये। भगवान्न प्रथमयोग छह माहका लिया था। छह माह समाप्त होनेके बाद वे ग्राहारके लिये निकले परन्तु उस समय लोग मुनियोंको ग्राहार किस प्रकार दिया जाता है, यह नहीं जानते थे। ग्रतः विधि न मिलनेके कारण ग्रापको छह माह तक भ्रमण करना पड़ा। ग्रापका यह विहार ग्रयोध्यासे उत्तरकी ग्रोर हुग्रा ग्रौर आप चलते चलते हिस्तनागपुर जा पहुँचे। वहांके तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे। उनके छोटे भाईका नाम श्रेयांस था। इस श्रेयांसका भगवान् वृषभदेवके साथ पूर्वभवका सम्बन्ध था। वज्रजंधकी पर्यायमें यह उनकी श्रीमती नामकी स्त्री था। उस समय इन दोनोंने एक मुनिराजके लिये ग्राहार दिया था। श्रेयांसको जातिस्मरण होनेसे वह सब घटना स्मृत हो गई इसलिये उसने भगवान्को देखते ही पडगाह लिया ग्रौर इक्षुरसका ग्राहार दिया। वह ग्राहार वैशाख सुदी ३ को दिया गया था तभीसे इसका नाम ग्रक्षय तृतीया प्रसिद्ध हुग्रा। राजा सोमप्रभ, श्रेयांस तथा उनकी रानियोंका लोगोंने बड़ा सम्मान किया। ग्राहार लेनेके बाद भगवान् वनमें चले जाते थे ग्रौर वहांके स्वच्छ वायुमण्डलमें ग्रात्मसाधना करते थे। एक हजार वर्षके तपश्चरणके बाद उन्हें दिव्यज्ञान—केवलज्ञान प्राप्त हुग्रा। ग्रब वह सर्वज्ञ हो गये, संसारके प्रत्येक पदार्थको स्पष्ट जानने लगे।

उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ता हुए। उन्होंने चक्ररत्नके द्वारा षट्खण्ड भरतक्षेत्रको ग्रपने ग्राधीन किया ग्रौर राजनीतिका विस्तार कर ग्राभित राजाग्रोंको राज्यशासनकी पद्धित सिखलाई। उन्होंने ही ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय ग्रौर जूद्र ये चार वर्ण इस भरतक्षेत्रमें प्रचित्त हुए इनमें क्षत्रिय, वैदय ग्रौर जूद्र ये तीन वर्ण ग्राजीविकाके भेदसे निर्धारित किये गये थे ग्रौर ब्राह्मण व्रतीके रूपमें स्थापित हुए थे। सब ग्रपनी ग्रपनी वृत्तिका निर्वाह करते थे इसलिये कोई दुःखी नहीं था।

भगवान् वृषभदेवने सर्वज्ञ दशामें दिव्यध्वितिके द्वारा संसारकें भूले भटके प्राणियोंको हितका उपदेश दिया। उनका समस्त प्रायंखण्डमें विहार हुन्ना था। ग्रायुके ग्रन्तिम समय वे कैलास पर्वतपर पहुँचे ग्रौर वहींसे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भरत चक्रवर्ती यद्यपि षट्खण्ड पृथिवीके ग्रिधिपति थे फिर भी उसमें ग्रासक्त नहीं रहते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने गृहवाससे विरक्त हो कर प्रवज्या-दीक्षा धारण की तब ग्रन्तमूहर्तमें ही उन्हें केवलज्ञान हो गया था। केवलज्ञानी भरतने भी ग्रायं देशोंमें विहारकर समस्त जीवोंको हितका उपदेश दिया ग्रौर ग्रायुके ग्रन्तमें निर्वाण प्राप्त किया।

# भगवान् वृषभदेव श्रौर भरतका जैनेतर पुराणादिमें उल्लेख

भगवान् वृषभदेव श्रौर सम्प्राट् भरत ही श्रादि पुराणके प्रमुख कथानायक हैं। उनका वर्तमान पर्याय सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ऊपर लिखे श्रनुसार है। भगवान् वृषभदेव श्रौर सम्राट् भरत इतने श्रधिक प्रभावशाली पुण्य पुरुष हुए हैं कि उनका जैनग्रन्थोंमें तो उल्लेख श्राता ही है उसके सिवाय वेदके मन्त्रों, जैनेतर पुराणों, उपनिषदों श्रादिमें भी उल्लेख मिलता है। भगवतमें भी मरुदेव नाभिराय वृषभदेव श्रौर उनके पुत्र भरतका विस्तृत विवरण दिया है। यह दूसरी बात है कि वह कितने ही श्रंशोंमें भिन्न प्रकारसे दिया गया है। इस देशका भारत नाम भी भरत चक्रवर्तीके नामसे ही प्रसिद्ध हुन्ना है।

निम्नांकित <sup>र</sup>उद्धरणोंसे हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है।

'अग्निध्सूनोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः ॥३६॥ सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रात्राज्यमास्थितः । तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंशयः ॥४०॥

१यह उद्धरण स्वामी कर्मानन्दनकी 'धर्मका आदि प्रवर्त्तक' नामक पुस्तकसे साभार ग्रहरण किये गये हैं।

हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ । तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः' ।।४१।।

• मार्कण्डेयपुराण श्रध्याय ५०

'हिमाहवयं तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः । तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्या महाद्युतिः ।।३७॥ ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रजः । सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं भरतं पृथिवीपतिः' ॥३८॥ कुर्भपुराण श्रध्याय ४१

'जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मे युगादिकय् । नाधर्मः मध्यमः तुल्या हिमादेशात् नाभितः ॥१०॥ ऋषभो मध्देव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् । ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः ॥११॥ भरताद् भारतं वर्षः भरतात् सुमतिस्त्वभूत्' ।

#### अग्निपुराण प्रध्याय १०

'नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मण्देच्यां महाद्युतिः । ऋषभं पाधिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥५०॥ ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः । सोऽभिषिच्याथ भरतं पुत्रं प्रात्राज्यमास्थितः ॥५१॥ हिमाह्बदक्षिणं वंषं भरताय न्यवेदयत् । तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वुधाः ॥५२॥ वायमहापुराण पूर्वार्धं श्रध्याय ३३

'नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिम् ॥ ५६ ॥

ऋषभं पाध्यित्रं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ॥ ६० ॥ सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राद्राज्यमास्थितः । हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्व्धाः ॥ ६१ ॥ द्वह्माण्डपुराण पूर्वार्धं स्नतुषङ्गापाद स्रध्याय १४

'नाभिमंरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रश्च तावदग्रजः तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रेदेक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम शशास ।'

#### वाराहपुराण अध्याय ७४

'नाभेनिसर्गं वक्ष्यामि हिमाङकेऽस्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामितः ॥ १६ ॥ ऋषभं पाधिवश्चेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताग्रजः ॥ २० ॥ सोऽभिषिच्याथ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः । ज्ञानं वैराग्यमाश्चित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥ २१ ॥ सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम् । नग्नो जटो निराहारोऽचीरी ध्वांतगतो हि सः ॥२२ ॥ निराहास्त्यक्तसंदेहः शैवमाप परं पदम् । हिमाद्वेदेक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥ २३ ॥ तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वृधाः ।'

### लिङ्गपुराण श्रध्याय ४७

'न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा । हिमाह्वयं तु वै वर्ष' नाभेरासीन्महात्मनः ॥२७ ॥ तस्यर्षभोऽशवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः । ऋषभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्टः पुत्रशतस्य सः ॥ २८ ॥ विष्णुपुराण द्वितीयांश श्रध्याय १

'नाभे: पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत् । तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥५७॥ स्कन्धपुराण माहेश्वर खण्डके कौमारखण्ड श्रध्याय ३७

कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः । चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथः प्रसेनजित् ।।
मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः । अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥
दर्शयन् वर्त्म वीरागां सुरासुरनमस्कृतः । नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥

मनुस्मृतिः ।

# भगवान् वृषभदेव श्रीर ब्रह्मा-

लोकमें ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध जो देव है वह भगवान् वृषभदेव को छोड़कर दूसरा नहीं हैं। ब्रह्माके अन्य अनेक नामोंमें निम्नलिखित नाम श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं—

हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, स्रष्टा, स्वयंभू,

इनकी यथार्थसंगति भगवान् वृषभदेवके साथ ही बैठती है। जैसे--

हिरण्यगर्भ--जब भगवान् माता मरुदेवीके गर्भमें ब्राये थे उसके छह माह पहलेसे श्रयोध्या नगरीमें हिरण्य-सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी। इसलिये ब्रापका हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है।

प्रजापति—कल्पवृक्षोंके नब्द हो जानेके बाद श्रसि मिष कृषि श्रादि छह कर्मी का उपदेश देकर श्रापने ही प्रजाकी रक्षा की थी। इसलिये श्राप प्रजापति कहलाते थे।

लोकेश--समस्त लोकके स्वामी थे इसलिये लोकेश कहलाते थे।

नाभिज--नाभिराज नामक चौदहवें मनुसे उत्पन्न हुए थे इसलिये नाभिज कहलाते थे।

चतुरानन-समवसरणमें चारों स्रोरसे स्रापका दर्शन होता था इसलिये स्राप चतुरानन कहे जाते थे। स्त्राया-भोगभूमि नब्द होनेके बाद देश नगर स्रादिका विभाग, राजा, प्रजा, गुरु, शिब्य स्रादिका

व्यवहार, विवाह प्रया ग्रादिके ग्राप ग्राद्य प्रवर्तक थे इस लिये सब्टा कहे जाते थे।

स्वयंभू—दर्शन विशुद्धि श्रादि भावनात्रोंसे श्रपने श्रात्माके गुणोंका विकास कर स्वयं ही श्राद्य तीर्थंकर हुए थे इसलिये स्वयंभू कहलाते थे।

# 'ब्राचार्य जिनसेन ब्रोर गुणभद्र

ये दोनों ही आचार्य मूलसंघके उस 'पञ्चस्तूप' नामक अन्वय में हुए हैं जो कि आगे चलकर सेनान्वय या सेनसङ्घ नामसे प्रसिद्ध हुआ है जिनसेन स्वाभीके गुरु वीरसेन और जिनसेनने तो अपना वंश 'पञ्चस्तूपान्वय' ही लिखा है परन्तु गुणभद्राचार्यने सेनान्वय लिखा है। इन्द्रनन्दीने अपने 'श्रुताव-तारमें लिखा है कि जो मुनि पञ्चस्तूप निवाससे आये उनमें किन्हींको सेन और किन्हींको भद्र नाम दिया गया। तथा कोई 'श्राचार्य ऐसा भी कहते हैं कि जो गुहाओंसे आये उन्हें नन्दी, जो अशोक वनसे आये उन्हें देव और जो फञ्चस्तूपसे आये उन्हें सेन नाम दिया गया। श्रुतावतारके उक्त उक्लेखसे यह सिद्ध होता है कि सेनान्त और भद्रान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही आगे चलकर सेनान्वय या सेनसंघ कहलाने लगा है।

#### वंश-परम्परा-

वंश दो प्रकारका होता है-एक लौकिक वंश श्रौर दूसरा पारमाधिक वंश । लौकिक वंशका सम्बन्ध योनिसे है श्रौर पारमाधिक वंशका सम्बन्ध विद्यासे । श्राचार्य जिनसेन श्रौर गुणभद्रके लौकिक वंशका कुछ पता नहीं चलता । श्राप कहांके रहनेवाले थे ? किसके पुत्र थे ? श्रापकी क्या जाति थी ? इसका उल्लेख न इनकी ग्रन्थप्रशस्तियों में मिलता है श्रौर न इनके परवर्ती श्राचार्योंकी ग्रन्थ-प्रशस्तियों में । गृहवाससे विरत साधु श्रपने लौकिक वंशका परिचय देना उचित नहीं समझते श्रौर न उस परिचयसे उनके व्यक्तित्वमें कुछ महत्त्व ही श्राता है । यही कारण रहा कि कुछ को छोड़कर श्रिधकांश श्राचार्यों के इस लौकिक वंशका कुछ भी इतिहास सुरक्षित नहीं है ।

१ यह प्रकरण श्रद्धेय नाथूरामजी प्रेमीके 'जैन साहित्य और इतिहास' तथा 'विद्वद्रत्नमाला' परसे लिखा गया है।

२ अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स । सह गात्तुवेगा पंचत्यूहण्णभाणुणा मुगिग्गा ॥४॥

यस्तपोदीप्तिकिरगार्भव्याम्भोजानि बोधयन् । व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पञ्चस्तूपान्वयाम्बरे ॥४॥
जय धवना

३ पञ्चस्तूप्यनिवासादुपागता येऽनगारिग्रस्तेषु । काँश्चित्सेनाभिख्यान्काँश्चिद्भद्राभिधानकरोत् ॥६३॥

४ अन्ये जगुर्गु हाया विनिर्गता निन्दिनो महात्मानः । देवाश्चाशोकवनात् पञ्चस्तूप्यात्ततः सेनः ॥६७॥

इ० श्रुतावतार

स्रभीतकके स्रनुसन्धानसे इनके परमार्थवंश—गुरुवंशकी परम्परा स्रायं चन्द्रसेन तक पहुँच सकी है। स्रर्थात् चन्द्रसेनके शिष्य स्रायंनन्दी, उनके वीरसेन, वीरसेनके जिनसेन, जिनसेनके गुणभद्र स्रौर गुणभक्रके शिष्य लोकसेन थे। यद्यपि स्रात्मानुशासनके संस्कृत टीकाकार प्रभाचन्द्रने 'उपोद्धातमें लिखा है कि बड़े धर्मभाई विषयच्यामुखबुद्धि लोकसेनको सम्बोध देनेके व्याजसे समस्त प्राणियोंके उपकारक समीचीन मार्गको दिखलानेकी इच्छासे श्री गुणभद्रदेवने यह ग्रन्थ लिखा परन्तु उत्तर पुराणकी 'प्रशस्ति को देखते हुए टीकाकारका उक्त उल्लेख ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि उसमें उन्होंने लोकसेनको स्रपना मुख्य शिष्य बतलाया है। वीरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरथगुरु नामके एक शिष्य स्रौर ये। श्री गुणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणकी प्रशस्ति काष्य थे जिनकी प्रबल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचार्यने वैपार्श्वियय काव्यकी रचना की थी। इन्हीं विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने स्रागे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की थी। ऐसा देवसेनाचार्यने स्रपने दर्शनसारमें लिखा है'। जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन स्थापना की थी। ऐसा देवसेनाचार्यने स्रपने दर्शनसारमें लिखा है'। जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन स्थापना की थी। चिद्वानोंका उल्लेख स्रौर भी स्राता है जोकि संभवतः जिनसेनके सधर्मा या गुरुभाई थे। 'श्रीपाल को तो जिनसेनने जयधवला टीकाका संपालक कहा है स्रौर स्रादिपुराणके पीठिकाबन्धमें उनके गुणोंकी काफी प्रशंसा की है।

स्रादिपुराणकी पीठिकामें श्री जिनसेन स्वामीने श्री वीरसेन स्वामीकी स्तुतिके बाद ही श्री जयसेन स्वामीकी स्तुति की है 'क्रौर उनसे प्रार्थना की है कि 'जो तपोलक्ष्मीकी जन्मभूमि हैं, शास्त्र स्रौर शान्तिके भाण्डार हैं तथा विद्वत्समूहके श्रग्रणी हैं वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें।' इससे यह सिद्ध होता है कि जयसेन श्री वीरसेन स्वामीके गुरुभाई होंगे श्रौर इसी लिये जिनसेनने उनका गुरुहणसे स्मरण किया है। इस प्रकार श्री जिनसेनकी गुरु परम्परा निम्नाङ्गकित चार्टसे प्रस्फूट की जा सकती है---

- १ बृहद्धभंभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन सर्वसत्त्वोपकारकसन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुर्णभद्रदेवो निर्विष्टतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषन्निष्टदेवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह-'लक्ष्मीनिवास-निलयमिति ।
  - २ 'श्रीवीरसेनम् निपादपयोजभृङ्गः श्रीमानभूद् विनयसेनम् निर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनसेनम् नीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥'
  - ३ सिरिवीरसेरासिस्सो जिग्गसेणो सयलसत्थविष्णागी । सिरिपजमगंदिपच्छा चउसंघसमृद्धरणधीरो ॥
    तस्स य सिस्सो गुणवं गुराभद्दो दिव्वणारापिरपुण्गो । पक्खोववासमंडियमहातवो भाविलगो य ॥३२॥
    तेण पुणोवि य मिच्चुं गाऊरा मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्धंतं घोसिता सयं गयं सग्गलोयस्स ।३३।
    आसी कुमारसेगो णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ । सण्णामभंजराण य अगहियपुणदिक्खओ जाणो ॥
    सो सवणसंघवज्झो कुमारसेणो दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दो कट्ठं संघं परूवेदि ॥३५॥
    दर्शनसार
  - ४ सर्वज्ञप्रतिपादितार्थगराभृत्सूत्रानुटीकामिमां येऽभ्यस्यन्ति बहुश्रुताः श्रुतगुरुं संपूज्य वीरप्रभुम् । ते नित्योज्ज्वलपद्मसेनपरमाः श्रीदेवसेनार्चिता भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतपःश्रीपालसत्कीर्तयः ॥४४॥ जि धि०
  - ५ टीका श्रीजयिचिन्हितोरुधवला सूत्रार्थसंद्योतिनी स्थेयादा रिवचन्द्रमुज्ज्वलतपःश्रीपालसंपालिता ।४३। ज० थ०
  - ६ भट्टाकलङकश्रीपालपात्रकेसरिणां गुगाः । विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेऽतिनिर्मलाः ॥४३॥ **ग्रा० पु०**
  - ७ देखो आ० पु०१। ५५–५६।

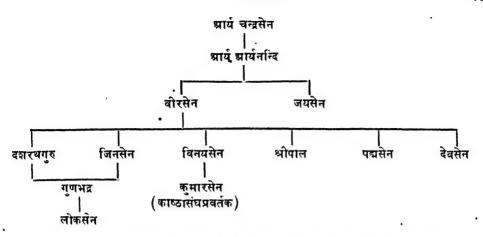

इन्द्रनन्दीने श्रपने श्रुतावतारमें शिल्ला है कि कितना ही समय बीत जानेपर चित्रकूटपुरमें रहने-वाले श्रीमान् एलाचार्य हुए जो सिद्धान्त-प्रन्थोंके रहस्यको जाननेवाले थे। श्रीवीरसेन स्वामीने उनके पास समस्त सिद्धान्तका ग्रध्ययन कर उपरितन निबन्धन ग्रादि ग्राठ ग्रधिकारोंको लिखा था। गुरु महा-राजकी आज्ञासे वीरसेन स्वामी चित्रकूट छोड़कर माटग्राममें श्राये। वहां ग्रानतेन्द्रके बनवाये हुए जिन-मन्दिरमें बैठकर उन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्तिको पाकर उसके जो पहले छह खण्ड हैं उनमें बन्धनादि ग्रठारह ग्रधिकारोंमें सत्कर्म नामक छठवें खण्डको संक्षिप्त किया ग्रौर सबकी संस्कृतप्राकृतभाषा-मिश्रित धवला नामकी टीका ७२ हजार इलोक प्रमाण रची ग्रौर फिर दूसरे कथायप्रामृतके पहले स्कन्धकी चारों विभिक्तयोंपर जयधवला नामकी २० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखी। इसके बाद ग्रायु पूर्ण हो जानेसे स्वर्गवासी हुए। उनके ग्रनन्तुर श्रीजयसेन गुरुने ४० हजार इलोक ग्रौर बनाकर जयधवला टीका पूर्ण की। इस प्रकार जयधवला टीका ६० हजार इलोक प्रमाण निर्मत हुई।

यही बात श्रीधर बिबुधने भी श्रपने गद्यात्मक श्रुतावतारमें कही है, श्रतः इन दोनों श्रुतावतारों के आधारसे यह सिद्ध होता है कि वीरसेनाचार्यके गुरु एलाचार्य थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे इसका पता नहीं चलता। वीरसेनके समयवर्ती एलाचार्यका श्रस्तित्व किन्हीं अन्य ग्रन्थोंसे समिथित नहीं होता। हो सकता है कि धवलामें स्वयं वीरसेनने 'श्रज्जज्जनंदिसिस्सेण '''श्रादि गाथा द्वारा जिन श्रार्यनन्दी गुरुका उरुलेख किया है वही एलाचार्य कहलाते हों। श्रस्तु,

### स्थानविचार-

दिगम्बर मुनियोंको पक्षियोंकी तरह अनियतवास बतलाया है अर्थात् जिस प्रकार पक्षियोंका कोई निश्चित निवास नहीं होता उसी प्रकार मुनियोंका भी कोई निश्चित निवास नहीं होता । प्रावृद्योगके सिवाय उन्हें किसी बड़े नगरमें ५ दिन-रात और छोटे ग्राममें १ दिन-रातसे अधिक ठहरनेकी आज्ञा नहीं है । इसलिये किसी भी दिगम्बर मुनिके मुनिकालीन निवासका उल्लेख प्रायः नहीं ही मिलता

१ देखो क्लो० १७६-१८३।

२ ब्लोक १८२में 'यातस्त्वतः पुनस्तिच्छिष्यो जयसेन गुरुनामा'' यहां जयसेनके स्थानमें जिनसेनका उल्लेख होना चाहिये क्योंकि श्रीधरकृत गद्यश्रुतावतारमें जयसेनके स्थानपर जिनसेनका ही पाठ है । यथा–

<sup>&#</sup>x27;'···· वीरसेनमुनिः स्वर्गं यास्यति । तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति । सोऽपि चत्वारिशत्सहस्रैः कर्मप्राभृतं समाप्ति नेष्यति । अमुना प्रकारेण षष्टिसहस्प्रप्रमिता जयधवलनामाङ्किता टीका भविष्यति ।"

इसके सिवाय गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराएकी प्रशस्तिमें भी जिनसेन स्वामीको सिद्धान्तशास्त्रका टीकाकार कहा है।

इतना ही नहीं जिनसेनस्वामीने पीठिकाबन्धमें अपने गुरु वीरसेनाचार्यका जो स्मरण किया है उसमें उन्होंने उन्हें 'सिद्धान्तोपनिबन्धानां' सिद्धान्तग्रन्थके उपनिबन्धों–टीकाओंका कर्ता कहा है।

है । परन्तु वे कहां उत्पन्न हुए ? कहां उनका गृहस्य जीवन बीता म्रादिका विचार करना किसी भी लेखककी पूर्ण जानकारी प्राप्त करनेके लिये म्रावश्यक वस्तु है ।

निश्चितरूपसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन श्रौर गुणभद्र श्रमुक देशके श्रमुक नगरमें उत्पन्न हुए थे श्रौर श्रमुक स्थानपर श्रिषकतर रहते थे क्योंकि इसका उल्लेख उनकी किन्हीं भी प्रश्निस्तयोंमें नहीं मिलता। परन्तु इनसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके ग्रन्थोंमें वंकापुर, वाटग्राम श्रौर चित्रकूटका उल्लेख श्राता है इससे यह श्रनुमान किया जा सकता है कि यह कर्णाटक प्रांतके रहन-वाले होंगे।

वंकापुर उस समय वनवास देशकी राजधानी था श्रौर इस समय कर्नाटक प्रान्तके धारवाड़ जिलेमें हैं । इसे राष्ट्रकूट श्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्यके पिता वंकेयरसने श्रपने नामसे राजधानी बनाया था । जैसा कि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके निम्न श्लोकोंसे सिद्ध है ।

> 'श्रीमिति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ।।३२।।' वनवासदेशमिखलं भुंजित निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् । तत्पितृनिजनामकृते ख्याते बंकापुरे पुरेष्विधिके ॥३४॥ उ० पु० प्र०

वाटग्राम कौन था ? श्रौर श्रब कहांपर है ? इसका पता नहीं चलतापरन्तु वह गुर्जरायिनुपालित था श्रर्थात् श्रमोघवर्षके राज्यमें था श्रौर श्रमोघवर्षका राज्य उत्तरमें मालवासे लेकर दक्षिणमें कांचीपुर तक फैला हुग्रा था । श्रतएव इतने विस्तृत राज्यमें वह कहांपर रहा होगा इसका निर्णय कसे किया जाय ? श्रमोघवर्षके राज्यकाल श० सं० ७८८ की एक प्रशस्ति 'एपिग्राफिश्रा इंडिका भाग ६, पृष्ठ १०२ पर मुद्रित है। उसमें लिखा है कि गोविन्दराजने जिनके कि उत्तराधिकारी श्रमोघवर्ष थे केरल, मालवा, गुर्जर श्रौर चित्रकूटको जीता था श्रौर सब देशोंके राजा श्रमोघवर्षकी सेवामें रहते थे। हो सकता है कि इनमेंका चित्रकूट वही चित्रकृट हो जहां कि श्रुतावतारके उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते थे श्रौर जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोंका श्रध्ययन किया था।

मैसूर राज्यके उत्तरमें एक चित्तलदुर्ग नामका नगर है। यह पहले होयसाल राजवंशकी राजधानी रहा है। यहां बहुत सी पुरानी गुफायें हैं श्रौर प्वस्तौ वर्ष पुराने मन्दिर हैं। श्वेताम्बर मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़ नामसे उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि एलाचार्यका निवासस्थान यही चित्रकूट हो। शीलविजयजो ने श्रपनी तीर्थयात्रामें चित्रगढ़, बनौसी श्रौर वंकापुरका एक साथ उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि इन स्थानोंके बीच श्रधिक श्रन्तर नहीं होगा। वंकापुर वही है जहां लोकसेनके द्वारा उत्तरपुराणका पूजामहोत्सव हुश्रा था श्रौर बनौसी (वनवासी) वही है जहां वंकापुरसे पहले राजधानी थी। इस तरह संभव है कि वाटग्राम वनवासी श्रौर चित्तलदुर्गके श्रास पास होगा । श्रमोघ-

१ आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान् गुरोरनुज्ञानात् । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥१७६॥ श्रुतावतारः

इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थर्दाशनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥६॥ ज॰ ध॰ २ चित्रगढ़ बनोसी गाम बंकापुर दीठुं शुभधाम ।

तीरथ मनोहर विस्मयवंत .....

३ यह प्रेमीजीकी पूर्व विचारधारा थी परन्तु अब उन्होंने इस विषयमें अपना निम्न मन्तव्य एक पत्रमें मुफ्ते लिखा है—

चित्रलदुर्गको मैंने जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह अब ीक नहीं मालूम होता । चित्रकूट आजकलका राजस्थानका चित्तौड़ ही होगा । हरिषेणा आदिने चित्तौड़को ही चित्रकूट लिखा है । इसके सिवाय डा॰ आलतेकरके अनुमानके अनुसार वाटग्राम या वटग्राम वटपद या बड़ौदा होगा जहां के पानतेन्द्रके मन्दिरमें धवला लिखी गई । चित्तौड़से बड़ौदा दूर भी नही है । चित्रकूट प्राचीनकालके विद्या का केन्द्र रहा है । बड़ौदा अमोघवर्षके ही शासनमें था । गुर्जरेश्वर वह कहलाता भी था । आनतेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्त होगा । जिसके बनवाये हुए मन्दिरमें वे रहे थे । इन्द्रनामके कई राष्ट्रकूटराजा हुए हैं ।

वर्षकी राजधानी मान्यखेट थी जो कि उस समय कर्नाटक श्रौर महाराष्ट्र इन दो देशोंकी राजधानी थी श्रौर इस समय मलखेड़ नामसे प्रसिद्ध है तथा हैदराबाद रेलवे लाइनपर मलखेड़गेट नामक छोटेसे स्टेशनसे ४-५ मील दूरीपर है। श्रमोघवर्ष श्रीजिनसेन स्वामीके श्रनन्य भक्तोंमेंसे था श्रतः उनका उसकी राजधानीमें श्राना जाना संभव है। परन्तु वहां उनके खास निवासके कोई उल्लेख नहीं मिलते।

### समय-विचार-

हरिवंश पुराणके कर्ता जिनसेन (द्वितीय)ने श्रपने हरिवंशपुराणमें जिनसेनके गुरु वीरसेन श्रौर जिनसेनका निम्नाङकित शब्दोंमें उल्लेख किया है-

"जिन्होंने परलोकको जीत लिया है श्रीर जो किवयों के चक्रवर्ती हैं उन वीरसेन गुरुकी कलड़क-रिहत कीर्ति प्रकाशित हो रही हैं। जिनसेन स्वामीने श्रीपार्श्वनाथ भगवान्के गुणोंकी जो श्रपितित स्तुति बनाई है श्रर्थात् पार्श्वाभ्युदय काव्यकी रचना की है वह उनकी कीर्तिका श्रन्छी तरह कीर्तन कर रही है। श्रीर उनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी किरणें विदृत्पुरुषोंके श्रन्तःकरण-रूपी स्फटिकभूमिमें प्रकाशमान हो रही हैं।

'ग्रवभासते' 'संकीर्तयित' 'प्रस्फुरन्ति' इन वर्तमानकालिक कियाग्रोंके उल्लेखसे यह सिद्ध होता है कि हिर्चित्र पुराणकी रचना होने के समय ग्रादिपुराणके कर्ता श्रीजिनसेन स्वामी विद्यमान थे ग्रौर तब तक वे पार्श्वजिनेन्द्र स्तुति तथा वर्धमानपुराण नामक दो ग्रन्थों की रचना कर चुके थे तथा इन रचनाग्रों के कारण उनकी विशव कीर्ति विद्वानों के हृदयमें ग्रपना घर कर चुकी थी। जिनसेन स्वामीकी, जयधवला टीकाका ग्रन्तिम भाग तथा महापुराण जैसी सुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाग्रों का हिर्चिशपुराणके कर्त्ता जिनसेनने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है इससे पता चलता है कि उस समय इन टीकाग्रों तथा महापुराणकी रचना नहीं हुई होगी। यह श्रीजिनसेनकी रचनाग्रों का प्रारम्भिक काल मालूम होता है। ग्रौर इस समय इनकी ग्रायु कमसे कम होगी तो २४-३० वर्षकी ग्रवस्था होगी क्यों कि इतनी ग्रवस्थाके बिना उन जैसा ग्रगाध पाण्डित्य ग्रौर गौरव प्राप्त होना संभव नहीं है।

हरिवंशपुराणके ग्रन्तमें जो उसकी रिप्तास्त दी गई है उससे उसकी रचना शकसंवत् ७०५ में पूर्ण हुई है यह निश्चित है। हरिवंश पुराणकी क्लोकंसंख्या दश धारह हजार है। इतने विशाल ग्रन्थकी रचनामें कमसे कम ५ वर्ष श्रवश्य लग गये होंगे। यदि रचनाकालमें से यह ५ वर्ष कम कर दिये जावें तो हरिवंशपुराणका प्रारम्भ काल ७०० शकसंवत् सिद्ध होता है। हरिवंशकी रचना प्रारम्भ करते समय श्राविपुराणके कर्ता जिनसेनकी श्रायु कमसे कम २५ वर्ष श्रवश्य होगी। इस प्रकार शकसंवत् ७०० में से यह २५ वर्ष कम कर देने पर जिनसेनका जन्म ६७५ शक संवत्के लगभग सिद्ध होता है। यह श्रानुमानिक उल्लेख है श्रतः इसमें श्रन्तर भी हो सकता है परन्तु श्रिषक श्रन्तरकी सम्भावना नहीं है।

जयधवला टीकाकी प्रशस्तिसे यह विदित होता है कि जिनसेनने ग्रपने गुरुदेव श्रीवीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध वीरसेनीया टीका शकसंवत् ७५६ फागुन सुदी १० के पूर्वाह्ममें जब कि ग्राब्टाह्मिक

- श जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलङ्कावभासते ॥३६॥
  यामिताभ्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिं संकीर्तयत्यसौ ॥४०॥
  वर्द्धमानपुरागोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः । प्रस्फुरन्ति गिरीशानाः स्फुटस्फटिकभित्तिषु ॥४१॥
  हरिवंश पुराण सर्ग १
- २ शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिरणाम् । पूर्वां श्रीमदवन्तिभूभृति नृपे वत्साधिराजेऽपरां सौरारणामिधमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽविति ।।
- ३ कषायप्राभृतकी २० हुजार प्रमाण वीरसेनस्वामीकी और ४० हजार प्रमाण जिनसेन स्वामीकी जो टीका है वह वीरसेनीया टीका कहलाती है। और वीरसेनीया टीकासहित जो कषायप्राभृतके मूलसूत्र तथा चूर्णिसूत्र वार्तिक वगैरह अन्य आचार्योंकी टीका है उन सबके संग्रहको जयधवला टीका कहते हैं। यह संग्रह किसी श्रीपाल नामक आचार्यने किया है इसलिये जयधवलाको 'श्रीपालसंपालिता' कहा है।

महोत्सवकी पूजा हो रही थी पूर्ण की थी<sup>र</sup>। इससे यह मानने में कोई सन्बेह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी ७५६ शकसंवत् तक विद्यमान थे। श्रब देखना यह है कि वे इसके बाद कब तक इस भारत-भूमण्डलपर श्रपनी ज्ञानज्योतिका प्रकाश फैलाते रहे।

यह पहले लिखा जा चुका है कि जिनसेन स्वामीने ग्रपने प्रारम्भिक जीवनमें पाव्विभ्युदय तथा वर्धमानपुराण लिखकर विद्वत्समाजमें भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वर्धमानपुराण तो उपलब्ध नहीं है परन्तु पार्विभ्युदय प्रकाशित हो चुकनेके कारण कितने ही पाठकों की दृष्टिमें ग्रा चुका होगा । उन्होंने देखा होगा कि उसकी हृदयहारिणी रचना पाठकके हृदयको किस प्रकार बलात् ग्रपनी ग्रोर श्राकृष्ट कर लेती हैं। वर्धमान पुराणको रचना भी ऐसी ही रही होगी। उनकी दिव्य लेखनीसे प्रसूत इन दो काव्य प्रन्थों को देखकर उनके संपर्कमें रहनेवाले विद्वान् साधुग्रोंने ग्रवक्य ही उनसे प्रेरणा की होगी कि यदि श्रापकी दिब्ध लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबीसों तीर्थंकरों तथा उनके कालमें होनेवाले शलाकापुरुषों का चरित्र लिखा जाय तो जनसमूहका भारी कल्याण हो श्रौर उन्होंने इस कार्यको पूरा करनेका निश्चय श्रपने हृदयमें कर लिया हो। परन्तु उनके गुरु श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रारब्ध सिद्धान्त ग्रन्थों की टीकाका कार्य उनके स्वर्गारोहणके पश्चात् श्रपूर्ण रह गया । योग्यता रखनेवाला गुरुभक्त शिष्य गुरुप्रारब्ध कार्यकी पूर्तिमें जुट पड़ा श्रीर उसने ६० हजार क्लोक प्रमाण टीका श्राद्य भागके विना शेव भागकी रचना कर उस कार्यको पूर्ण किया। इस कार्यमें श्रापका बहुत समय निकल चुका। सिद्धान्तग्रन्थों की टीका पूर्ण होनेके बाद जब श्रापको विश्राम मिला तब श्रापने चिराभिलिधत कार्यको हाथ वें लिया श्रीर उस पुराणकी रचना प्रारम्भ की जिसमें त्रेशठ शलाका पुरुषों के चरित्रचित्रणकी प्रतिज्ञा की गई थी। श्रापके झानकोषमें न ैबाब्दोंकी कमी थी ग्रीर न ग्रथों की । फलतः ग्राप विस्तारके साथ किसी भी वस्तुका वर्णन करनेमें सिद्धहस्त थे। श्रादिपुराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रीजिनसेन स्वामीकी इस विशेषताका पद पद पर भ्रनुभव करेगें ऐसा मेरा विश्वास है।

हां, तो ग्रदिपुराण ग्रापकी पिछली रचना है प्रारम्भसे लेकर ४२पर्व पूर्ण तथा तेतालीसवें पर्वके ३ श्लोक ग्रापकी सुवर्ण लेखनीसे लिखे जा सके कि ग्रसमय हो ग्रापकी ग्रायु समाप्त हो गई ग्रीर श्रापका चिराभिलिषत कार्य ग्रपूर्ण रह गया। ग्रापने ग्रादिपुराण कब प्रारम्भ किया ग्रीर कब समाप्त किया यह जाननेके कोई साधन . नहीं है ६ सेलिये बढ़ताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रापका ऐहिक जीवन ग्रमुक शकसंवत्में समाप्त हुग्रा होगा। परन्तु यह मान लिया जाय कि वीरसेनीया टीकाके समाप्त होते ही यदि महापुराणकी रचना श्रुरू हो गर्ई हो ग्रीर चूंकि उस समय श्रीजिनसेन स्वामीकी ग्रवस्था ५० वर्षसे ऊपर हो चुकी होगी ग्रतः रचना बहुत थोड़ी थोड़ी होती रही हो ग्रीर उसके लगभग १० हजार श्लोकोंकी रचनामें कमसे कम १० वर्ष ग्रवश्य लग गये होंगे। इस हिसाबके शकसंवत् ७७० तक ग्रथवा बहुत जल्दी हुग्रा हो तो ७६५ तक जिनसेन स्वामीका ग्रस्तित्व माननेमें ग्रापत्ति नहीं दिखती। इस प्रकार जिनसेन स्वामी ६०—६५ वर्ष तक संसारके सम्भ्रान्त पुरुषोंका कल्याण करते रहे यह ग्रनुमान किया जा सकता है।

गुणभद्राचार्यकी श्रायु यदि गुरु जिनसेनके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान ली जाय तो वे शक्सं ७४० के लगभग उत्पन्न हुए होंगे ऐसा अनुमान किया जा सकता है परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त हुमा तथा गुणभद्राचार्य कब तक धराधामपर जीवित रहे। यह निर्णय करना कठिन कार्य है। यद्यपि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें यह लिखा है कि उसकी समाप्ति शकसंवत् ८२० में हुई। परन्तु प्रशस्तिके सूक्ष्मतर ग्रध्ययनके बाद यह मालूम होता है कि उत्तरपुराणकी प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपोमें

१ इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थर्दाशनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥ फाल्गुने मासि पूर्वाह्णे दशम्यां शुक्लपक्षके । प्रवर्धमानपूजायां नन्दीश्वरमहोत्सवे ॥

<sup>···</sup> एकान्नषष्टिसमिधिकसप्तराताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥

२ शब्दराशिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थः स्फुटा रसाः । सुलभाश्च प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का दरिद्रता ।१०१।

विभाजित है। एकसे लेकर सत्ताई सर्वे पद्य तक एक रूप है और ग्रट्याईससे लेकर व्यालीसचें तक दूसरा रूप है। पहला रूप गुणभद्र स्वामीका है और दूसरा उनके शिष्य लोकसेनका। लिपिकर्ताग्रोंकी कृपासे दोनों रूप मिलकर एक हो गये हैं। गुणभद्रस्वामीने ग्रपनी प्रशस्तिके प्रारम्भिक १६ व्लोकों में संघकी ग्रीर गुष्त्रों की महिमा प्रदिश्तित करनेके बाद बीसवें पद्यमें लिखा है कि ग्रिति विस्तारके भयसे ग्रीर ग्रितिशय हीन कालके ग्रनुरोधसे ग्रविशिष्ट महापुराणको मेंने संक्षेपमें संगृहीत किया। इसके बाद ४-६ व्लोकों में ग्रन्थका माहात्म्य वर्णन कर अन्तके २७वें पद्यमें कहा है कि भव्यजनों को इस मुनाना चाहिये, व्याख्यान करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये ग्रीर भक्तजनों को इसकी प्रति लिपियां लिखाना चाहिये। गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य यहीं समाप्त हो जाता है।

इसके बाद २६वे पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें कहा हं कि उन गुणभद्रस्वामीके शिष्यों में मुख्य लोकसेन हुन्ना जिसने इस पुराणमें निरन्तर गुरुविनय रूप सहायता देकर सज्जनों द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी। फिर २६-३०-३१वें पद्यों में राष्ट्रकूट श्रकालवर्षकी प्रशंसा की है। इसके पश्चात् ३२-३३-३४-३५-३६ वें पद्यों में कहा है कि जब श्रकालवर्षके 'सामन्त लोकादित्य बंकापुर राजधानीमें रहकर सारे बनवास देशका शासन करते थे तब शकसंवत् ६२०के श्रमुक श्रमुक मुहूर्तनें इस पित्र श्रोर सर्वसाररूप श्रेष्ठ पुराणकी भव्यजनों द्वारा पूजा की गई। ऐसा यह पुण्य पुराण जयवन्त रहे। इसके बाद ३७ वें पद्यमें लोकसेनने यह कह कर श्रपना वक्तव्य समाप्त किया है कि यह महापुराण चिरकाल तक सज्जनों की वाणी श्रोर चित्तमें स्थिर रहे। इसके श्रागे ५ पद्य ग्रौर हैं जिनमें महापुराणकी प्रशंसा वर्णित है। लोकसेन मुनिके द्वारा लिखी हुई दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गई मालूम होती है जब कि उत्तरपुराण ग्रन्थकी विधिपूर्वक पूजा की गई थी। इस प्रकार उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें उसकी पूर्तिका जो ६२० शकसंवत् दिया गया है वह उसकी पूजा महोत्सवका है। गुणभद्राचार्यने ग्रन्थकी पूर्तिका शकसंवत् उत्तरपुराणमें दिया ही नहीं है जैसा कि उन्हों ने श्रपने श्रन्य ग्रन्थों श्रात्मानुशासन तथा जिनदत्त चरितमें भी नहीं दिया है। इस दशामें उनका ठीक ठौक समय बतलाना कठिन कार्य है। हां, जिनसेनाचार्यके स्वर्गारोहणके ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह श्रनुमानसे कहा जा सकता है।

### जिनसेन स्वामी और उनके ग्रन्थ-

जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। श्रापके विषयमें गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी प्रश्नास्तिमें ठीक ही लिखा है कि जिस प्रकार हिमालयसे गङ्गाका प्रवाह सर्वज्ञके मुखसे सर्वशास्त्ररूप दिव्यध्विनका श्रीर उदयाचलके तटसे देवीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामीसे जिनसेनका उदय हुश्रा। जयध्वलाकी प्रशस्तिमें श्राचार्य जिनसेनने श्रपना परिचय बड़ी ही श्रालंकारिक भाषामें दिया है। देखिये—

र'उन वीरसेन स्वामीका शिष्य जिनसेन हुम्रा जो श्रीमान् था श्रीर उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी। उसके कान यद्यपि श्रविद्ध थे तो भी ज्ञानरूपी शलाकासे वेधे गये थे'।

ै'निकट भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक हो कर मानो स्वयं ही वरण करनेकी इच्छासे जिनके लिये श्रुतमालाकी योजना की थी'।

³'जिसने बाल्यकालसे ही श्रखण्डित ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया था फिर भी श्राश्चर्य है कि उसने स्वयंवरकी विधिसे सरस्वतीका उद्वहन किया था'।

१ तस्य शिष्योऽभवच्छी,मान् जिनसेनः सिमद्धधीः । अविद्धाविष यत्कर्गौ विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥

२ यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मीः समुत्सुका । स्वयंवरीतुकामेव श्रौतीं मालामयूयुजत् ॥२८॥

३ येनानुचरितं बाल्याद् ब्रह्मव्रतमखण्डितम् । स्वयंवरिवधानेन चित्रमूढा सरस्वती ॥२६॥

रंजो न तो बहुत सुन्दर थे भ्रौर न श्रत्यन्त चतुर ही। फिर भी सरस्वतीने श्रनन्यशरणा हो कर उनकी सेवा की थीं।

ै'बुद्धि, शान्ति श्रौर विनय यही जिनके स्वाभाविक गुण थे, इन्हीं गुणोंसे जो गुरुश्रोंकी श्राराधना करते थे। सो ठीक ही हैं, गुणोंके द्वारा किसकी श्राराधना नहीं होती ?'।

ैं 'जो शरीरसे यद्यपि कृश थे परन्तु तपरूपी गुणों से कृश नहीं थे वास्तवर्से शरीरकी कृशता कृशता नहीं हैं। जो गुणोंसे कृश हैं वही कृश हैं '

"जिन्होंने न तो कापालिका (सांख्य शास्त्र पक्षमें तैरनेका घड़ा) को ग्रहण किया ग्रौर न ग्राधिक चिन्तन ही फिया फिरभी जो श्रध्यात्म विद्याके द्वितीय पारको प्राप्त हो गर्ये।

ं जिनको काल निरन्तर ज्ञानकी श्राराधनामें ही व्यतीत हुश्रा श्रौर इसीलिये तत्त्वदर्शी जिन्हें ज्ञानमय पिण्ड कहते हैं'।

जनसेन सिद्धान्तज्ञ तो थे ही साथ ही उच्च कोटिके कवि भी थे। श्रापकी कवितामें श्रोज है, माधुर्य है, प्रसाद है, प्रवाह है, शैली है, रस है, श्रलंकार है। जहां जिसकी श्रावश्यकता हुई वहां कविने वही भाव उसी शैलीमें प्रकट किया है। श्राप वस्तु तत्त्वका यथार्थ विवेचन करना पसन्द करते थे दूसरों को प्रसन्न करनेके लिये वस्तुतत्त्व को तोड़मरोड़कर श्रन्यथा कहना श्रापका निसर्ग नहीं था। वह तो खुले शब्दों में कहते हैं कि दूसरा श्रादमी संतुष्ट हो श्रथवा न हो कवि को श्रपना कर्तव्य करना चाहिये। दूसरेकी श्राराधनासे भला नहीं होगा किन्तु समीवीन मार्गका उपदेश देनेसे होगा।

श्रव तक श्रापके द्वारा प्रणीत निम्नाङ्कित ग्रन्थों का पता चला है-

पार्श्वाभ्युद्य — संस्कृत साहित्यमें कालिदासका मेघदूत नामक खण्डकाव्य बहुत हो प्रसिद्ध प्रन्थ है। उसकी रचना ग्रीर भाव सभी मुन्दर हैं। उसके चतुर्थ चरण को लेकर हंसदूत नेमिदूत श्रादि कितने ही खण्ड काव्यों की रचना हुई है। जिनसेन स्वामीका पार्श्वाभ्युदय काव्य जो कि ३६४ मन्दान्नात्ता वृत्तों में पूर्ण हुग्रा है कालिदासके इसी मेघदूतकी समस्यापूर्तिरूप है इसमें मेघदूतके कहीं एक ग्रीर कहीं दो पादों को लेकर दलोक रचना की गई है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदूत इस पार्श्वाभ्युदय काव्यमें श्रन्तिविलीन हो गया है। पार्श्वाभ्युदय मेघदूतके औपर समस्या पूर्तिके द्वारा रचा हुन्ना सर्व प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसकी भाषा श्रीर शैली बहुत ही मनोहर इै।

श्री पार्श्वनाथ भगवान् दीक्षाकल्याणकके बाद प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हैं। वहांसे उनका पूर्वभवका विरोधी कमठका जीव शम्बर नामक ज्यौतिष्क देव निकलता है श्रीर श्रवधिज्ञानसे उन्हें श्रपना वरी समक्षकर नाना कष्ट देने लगता है। वस इसी कथा को लेकर पार्श्विभ्युदयकी रचना हुई है। इसमें शम्बरदेव को यक्ष, ज्योतिर्भव को श्रवका श्रीर यक्षकी वर्षशाप को शम्बरकी वर्षशाप मान ली है। मेधदूतका कथानक दूसरा श्रीर पार्श्विभ्युदयका कथानक दूसरा फिर भी उन्हीं शब्दों के द्वारा विभिन्न कथानक को कहना यह कविका महान् कौशल है। समस्या पूर्तिमें किव को बहुत ही परतन्त्र रहना पड़ता है श्रीर उस परतन्त्रताके कारण प्रकीर्णक रचना की बात तो जाने दीजिये, संदर्भरचनामें श्रवश्य ही नीरसता श्रा जाती है परन्तु इस पार्श्विभ्युदयमें कहीं भी नीरसता नहीं श्राने पाई है यह प्रसन्नता की बात है। इस काव्यकी रचना श्री जिनसेन स्वामीने श्रपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे की थी श्रीर यह इनकी प्रथम रचना मालूम होती है।

१ यो नाति सुन्दराकारो न चातिचतुरो मुनिः । तथाप्यनन्यशराा यं सरस्वत्युपाचरत् ।।३०॥

२ धी: शमो विनयश्चेति यस्य नैसर्गिका गुणाः । सूरीनाराधयन्ति स्म गुर्गैराराध्यते न कः ॥३१॥

३ यः कृशोऽपि शरीरेण न कृशोऽभूत्तपोगुणैः । न कृशत्वं हि शारीरं गुणैरेव कृशः कृशः ॥३२॥

४ यो नागृहीत्कापालिकान्नाप्यचिन्तयदञ्जसा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः परं पारमशिश्रियत् ॥३३॥

प्रज्ञानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम् । तत्नो ज्ञानमयं पिण्डंयमाहस्तत्त्वदर्शिनः ।।३४॥

६ श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृङ्गः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् ।

तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥

योगिराट् पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वान्ने इसकी संस्कृत टीका की है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं शतीके बादकी है। उसके उपोद्धातमें उन्होंने लिखा है कि 'एक बार किव कालिदास वंकापुरके राजा श्रमोधावर्षकी सभामें श्राये श्रौर उन्हों ने बड़े गर्वके साथ श्रपना मेधदूत सुनाया। उसी सभामें जिनसेनस्वामी भी श्रपने सधर्मा विनयसेन मुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा की कि इस कालिदासका गर्व नष्ट करना चाहिये। विनयसेनकी प्रेरणा पाकर जिनसेनने कहा कि यह रचना प्राचीन है, इनकी स्वतन्त्र रचना नहीं है किन्तु चोरी की हुई है। जिनसेनके वचन सुनकर कालिदास तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि यदि रचना प्राचीन है तो सुनाई जानी चाहिये। जिनसेन स्वामी एक बार जिस क्लोकको सुन लेते थे वह उन्हें याद हो जाता था इसलिये उन्हें कालिदासका मेघदूत उसी सभामें याद हो गया था। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन ग्रन्थ किसी दूरवर्ती ग्राममें विद्यमान है श्रतः ग्राठ दिनके बाद लाया जा सकता है। श्रमोघवर्ष राजाने ग्रादेश दिया कि श्रच्छा, श्राजसे श्राठवें दिन वह ग्रन्थ यहां उपस्थित किया जाय। जिनसेनने ग्राने स्थानपर श्राकर ७ दिनमें पार्श्वास्थ्यदयकी रचना की श्रीर श्राठवें दिन राजसभामें उते उपस्थित कर दिया। इस सुन्दर काव्य ग्रन्थको सुनकर सब प्रसन्न हुए श्रौर कालिदासका सारा श्रहंकार नष्ट हो गया। बादमें जिनसेन स्वामीने सब बात स्पष्ट कर दी।

परन्तु विचार करनेपर यह कथा सर्वथा कित्वत मालूम होती है; क्यों कि मेघदूतके कर्ता कालिदास श्रीर जिनसेन स्वामीके समयमें भारी अन्तर है। साथ ही इसमें जो अमोघवर्षकी राजधानी वंकापुर बतलाई है वह भी गलत है क्यों कि अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट थी और वंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकालवर्षके सामन्त लोकादित्य की। यह पीछे लिख आये हैं कि लोकादित्यके पिता वंकेयरसने अपने नामसे इस राजधानीका नाम वंकापुर रक्खा था। अमोघवर्षके समय तो संभवतः वंकापुर नामका अस्तित्व ही नहीं होगा यह कथा तो ऐसी ही रही जैसी कि अमरिसह और धनंजयके विषयमें छोटी छोटी पाठशालाओंके विद्वान् अपने छात्रोंको सुनाया जरते हैं—

'राजा भोजने अपनी सभामें प्रकट किया कि जो विद्वान् सबसे अच्छा कोष बनाकर उपस्थित करेगा उसे भारी पारितोषिक प्राप्त होगा। घनंजय किवने अमरकोषकी रचना की। उपस्थित करने के एक दिल पहले अमरसिंह धनंजयके यहां आये। ये उनके बहनोई होते थे। धनंजयने उन्हें अपना अमरकोष पढ़कर सुनाया। सुनते ही अमरसिंह उसपर लुभा गये और छन्होंने अपनी स्त्रीके द्वारा उसे अपहृत करा लिया। अब धनंजयको पता चला कि हमारा कोष अपहृत हो गया है तब उन्होंने एक ही रातमें नाममालाकी रचना कर डाली और दूसरे दिन सभामें उपस्थित कर दी। नाममालाकी रचनासे राजा भोज बहुत हो प्रभावित हुए और कोषरचनाके ऊपर मिलनेवाला भारी पुरस्कार उन्हें ही मिला।'

इस कथाके गढ़नेवाले हमारे विद्वान यह नहीं सोचते कि श्रमरींसह जो कि विश्वमके नव रत्नों में से एक थे, कब हुए, धनंजय कब हुए श्रोर भोज कब हुए। व्यर्थ ही भावुकतावश मिश्या कल्पनायें करते रहते हैं। फिर योगिराट् पण्डिताचार्यने पार्श्वाभ्युद्यके विषयमें जो कथा गढ़ी है उससे तो जिनसेनकी श्रमुया तथा परकीर्त्यसिहिष्णुता ही सिद्ध होती है जो एक दिगम्बराचार्यके लिये लाञ्छनकी बात है।

पार्क्याभ्युदयकी प्रशंसाके विषयमें श्रीयोगिराट् पण्डिताचार्यने जो लिखा है कि 'श्रीपार्क्वनाथसे बढ़कर कोई साधु, कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट श्रीर पार्क्वाभ्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई देता है। वह ठीक ही लिखा है। श्री प्रो० के० बी० पाठकने रायल एशियाटिक सोसायटीमें कुमारिलभट्ट श्रीर भर्तृ हिरिके विषयमें जो निबन्ध पढ़ा था उसमें उन्होंने जिनसेन श्रीर उनके काव्य पार्क्वाभ्युदयके विषयमें क्या ही श्रच्छा कहा था—

'जिनसेन ब्रमोधवर्ष (प्रथम) के राज्यकालमें हुए हैं, जैसा कि उन्होंने पार्ध्वाभ्युदयमें कहा है। पार्ध्वाभ्युदय संस्कृत साहित्यमें एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना है। यह उस समयके साहित्य-स्वादका उत्पादक ब्रौर दर्पणरूप ब्रनुपम काव्य है। यद्यपि सर्वसाधारणकी सम्मतिसे भारतीय कवियोंमें कालि-दासको पहला स्थान दिया गया है तथापि जिनसेन मेघदूतके कर्ताकी श्रपेक्षा श्रिधकतर योग्य समभे जानेके श्रिषकारी हैं।

१ श्रीपार्श्वात्साधुतः साधुः कमठात् खलतः खलः । पार्श्वाभ्युदयतः काव्यं न च क्वचिदपीष्यते ॥१७॥

मूं कि पार्वाभ्युदय प्रकाशित हो चुका है ग्रतः उसके क्लोकोंके उद्धरण देकर उसकी कविताका माहात्म्य प्रकट करना इस प्रस्तावनालेखका पल्लवन ही होगा। इसकी रचना ग्रमोघवर्षके राज्यकालमें हुई है यह उसकी ग्रन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है—

इति विरचितमेतत्काष्यमावेष्टच मेघं बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य काव्यम् । मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशाङक भुवनमवतु देवः सर्वदामोघवर्षः ।।

वर्धमानपुराण् - ग्रापकी द्वितीय रचना वर्धमानपुराण है जिसका कि उल्लेख जिनसेन (द्वितीय) ने अपने हरिवंश पुराणमें किया है परन्तु वह कहां है ? ग्राजतक इसका पता नहीं चला । बिना देखे उसपर क्या कहा जा सकता है ? नामसे यही स्पष्ट होता है कि उसमें ग्रन्तिम तीर्थङ्कर श्री वर्धमानस्वामीका कथानक होगा ।

जयधवला टीका—कवायप्राभृतके पहले स्कन्धकी चारों विभक्तियोंपर जयधवला नामकी २० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुरु वीरसेनाचार्य स्वर्गको सिधार चुके तब उनके शिष्य श्रीजिनसेन स्वामीने उसके श्रवशिष्ट भागपर ४० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूरा किया। यह टीका जयधवला श्रथवा बीरसेनीया नामसे प्रसिद्ध है। इस टीकामें श्रापने श्रीवीरसेनस्वामीकी ही शैलोकों श्रपनाया है भीर कहीं संस्कृत कहीं प्राकृतके द्वारा पदार्थका सूक्ष्मतम विश्लेषण किया है। इन टीकाश्रोंकी भाषाका ऐसा विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठकका चित्त कभी घवड़ाता नहीं है। स्वयं ही श्रनेक विकल्प उठाकर पदार्थका बारीकीसे निरूपण करना इन टीकाश्रोंकी खास विश्लेषता है।

### आदिपुराण-

महापुराणके विषयमें पहले विस्तारके साथ लिख चुके हैं। श्रादिपुराण उसीका श्राद्य भाग है। उत्तर भागका नाम उत्तरपुराण है। श्रादिपुराणमें ४७ पर्व हैं जिनमें प्रारम्भके ४२ श्रीर तेंतालीसवें पर्वके ३ इलोक जिनसेनाचार्य द्वारा रचित हैं, शेष पर्वोके १६२० इलोक उनके शिष्य भदन्त गुणभद्राचार्य द्वारा विरचित हैं। जिनसेनाचार्यने श्रादिपुराणके पीठिकाबन्धमें जयसेन गुरुकी स्तुतिके बाद परमेश्वर कविका उल्लेख किया है श्रीर उनके विषयमें कहा है कि—

'वे किव परमेश्वर लोकमें कवियोंके द्वारा पूजने योग्य हैं जिन्होंने कि शब्द श्रौर श्रथंके संग्रह-स्वरूप समस्त पुराणका संग्रह किया था'। इन परमेश्वर किवने गद्यमें समस्त पुराणोंकी रचना की थी उसीका ग्राधार लेकर जिनसेनाचार्यने श्रादिपुराणकी रचना की है। ग्रादिपुराणकी महत्ता बतलाते हुए गुणभद्राचार्यने कहा है कि-

'यह ग्रादिनाथका चरित कवि परमेश्वरके द्वारा कही हुई गद्य-कथाके ग्राधारसे बनाया गया है, इसमें समस्त छन्द तथा ग्रलंकारोंके लक्षण हैं, इसमें सूक्ष्म ग्रथं ग्रौर गूढ़ पदोंकी रचना है, वर्णनकी ग्रपेक्षा ग्रत्यन्त उत्कृष्ट है, समस्त शास्त्रोंके उत्कृष्ट पदार्थोंका साक्षात करानेवाला है, ग्रन्य काव्योंको तिरस्कृत करता है, श्रवण करने योग्य है, व्युत्पन्न बुद्धिवाले पुरुषोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या कवियोंके गर्वको नष्ट करनेवाला है ग्रौर ग्रत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी टीका करनेवाले तथा चिरकाल तक शिष्योंका शासन करनेवाले भगवान् जिनसेनने कहा है। इसका ग्रविशय्द भाग निर्मल बुद्धिवाले गुणभद्र सूरिने ग्रति विस्तारके भयसे ग्रौर हीन कालके ग्रनुरोधसे संक्षेपमें संगृहीत किया है।

१ इस वर्धमानपुराणका न तो गुणभद्राचार्यने अपनी प्रशस्तिमें उल्लेख किया है और न जिनसेनके अपरवर्ती किसी आचार्यने अपनी रचनाओं में उसकी चर्चा की है इसलिये किन्हीं विद्वानोंका ख्याल है कि वर्धमानपुराण नामक कोई पुराण जिनसेनका बनाया हुआ है ही नहीं। जिनसेन द्वितीयने अपने हरिवंश पुराणामें अज्ञातनाम कविके किसी अन्य वर्धमानपुराणका उल्लेख किया है। प्रेमीजीने भी अपने हालके एक पत्रमें ऐसा ही भाव प्रकट किया है।

२ देखो म्रादिपु० १।६०। ३ उ०पु० प्र० इलो० १७-२०।

म्राविपुराण सुभावितोंका भाण्डार है इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये उ० पु० में वो क्लोक बहुत ही सुन्दर मिलते हैं जिनका भाव इस प्रकार है→

'जिस प्रकार समुद्र से महामूल्य रत्नोंकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार इस पुराणसे सुभाषितरूपी रत्नोंकी उत्पत्ति होती है'।'

'श्रन्य ग्रन्थोंमें जो बहुत समय तक कठिनाईसे भी नहीं मिल सकते वे सुभाषित पद्य इस पुराणमें पद पदपर सुलभ हें श्रौर इच्छानुसार संगृहीत किये जा सकते हैं'। रे

म्रादिपुराणका माहात्म्य एक कविके शब्दोंमें देखिये, कितना सुन्दर निरूपण है!

'हे मित्र ! यदि तुम सारे कवियोंकी सूक्तियोंको सुनकर सरसहृदय बनना चाहते हो तो कविवर जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे कहे हुए म्रादिपुराणको सुननेके लिये म्रपने कानोंको समीप लाम्रो'।

समग्र महापुराणकी प्रशंसामें एकने ग्रौर कहा है-

'इस महापुराणमें धर्म है, मुक्तिका पद है, कविता है, श्रौर तीर्थङ्करोंका चरित्र है, श्रथवा किवीन्द्र जिनसेनाचार्यके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन किनका मन नहीं हरते ?''

इस पुराणको महापुराण क्यों कहते हैं ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचार्य देते हैं-

'यह ग्रन्थ श्रत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है इसलिये पुराण कहलाता है, इसमें महापुराणोंका वर्णन किया गया है श्रथवा तीर्थङ्कर ग्रादि महापुराषोंने इसका उपदेश दिया है श्रथवा इसके पढ़नेसे महान् कल्याणकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते हैं।'

'प्राचीन कवियोंके द्राश्रयसे इसका प्रसार हुन्ना है इसलिये इसकी पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्ध है ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसलिये इसे महापुराण कहते हैं।'

'यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान् श्रभ्युदयका—स्वर्ग मोक्षादिका कारण है इसलिये महर्षि लोग इसे महापुराण कहते हैं।'

'यह प्रन्थ ऋषिप्रणात होनेके कारण आर्घ, सत्यार्थका निरूपक होनेसे सुक्त तथा धर्मका प्ररूपक होनेसे धर्मशास्त्र माना जाता है।'

'इति-इह-म्रासीत्' यहां ऐसा हुम्रा ऐसी म्रानेक कथाओंका इसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास, इतिवृत्त ग्रीर ऐतिहासिक भी मानते हैं'।'

पीठिकाबन्धमें जिनसेनने पूर्वयर्ती कवियोंका स्मरण करनेके पहले एक क्लोक कहा है जिसका भाव इस प्रकार है--

'में उन पुराणके रचनेवाले कवियोंका नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती साक्षात् निवास करती है तथा जिनके वचन ग्रन्य कवियोंकी कवितामें सूत्रपातका काम करते हैं'।'

इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पहले श्रन्य पुराणकार वर्तमान ये जिनमें कि इनकी परम ग्रास्था थी । परन्तु वे कौन थे इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । हां, कवि परमेश्वरका ग्रवश्य ही श्रपने निकटवर्ता श्रतीतमें स्मरण किया है । एतावता विकान्तकौरवकी प्रशस्तिके "सातवें क्लोकमें 'प्रथमम्' पद देखकर कितने ही महाशयोंने जो यह घारणा बना ली है कि ग्राविपुराण वि० जैन

१ यथा महार्घ्यरत्नानां प्रसूतिर्मकरालयात् । तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोऽस्मात्पुराणतः ॥१६॥

२ सुदुर्लभं यदन्यत्र चिरादिप सुभाषितम् । सुलभं स्वैरसंग्राह्यं तिदहास्ति पदे पदे ॥२२॥ उ० पु०

३ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तस्वमेवं सखे ! स्याः । कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यणंकर्णः ॥

४ धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थेशिना चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारिवन्दिनर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥

४ देखो - आ० पु० प० १। २१।२४

६ आ० पु० श४श

७ यद्वाङमयं पुरोरासीत्पुरागां प्रथमं भुवि । तदीयप्रियशिष्योऽभूद् गुणभद्रमुनीश्वरः ॥७॥

पुराण ग्रन्थोंमें प्रथम पुराण है वह उचित नहीं मालूम होती । वहां 'प्रथमं' का ग्रर्थ श्रेष्ठ ग्रथवा श्राद्य भी हो सकता है।

### गुणभद्राचार्य और उनके ग्रन्थ-

जिनसेन और दशरयगुरुके शिष्य गुणभद्राचार्य भी 'अपने समयके बहुत बड़े विद्वान् हुए हैं। आप उत्कृष्ट ज्ञानसे युक्त, पक्षोपवासी, तपस्वी तथा भाविलङ्गी मुर्निराज थे। इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० क्लोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका परिमाण आठ हजार क्लोक प्रमाण है। ये अत्यन्त गुरुभक्त शिष्य थे। आदिपुराणके ४३पर्वके प्रारम्भमें जहांसे अपनी रचना शुरू करते हैं वहां इन्होंने जो पद्य लिखे हैं उनसे इनके गुरुभक्त हृदयका अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। ये लिखते हैं कि—

. रे'इक्षुकी तरह इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है उत्तरार्धमें तो जिस किसी तरह ही रसकी उत्पत्ति होगी'।

ैं यदि मेरे बचन मुस्वादु हों तो यह गुरुश्रोंका ही माहात्म्य समभना चाहिये यह वृक्षोंका ही स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं ।

''मेरे हृदयसे वचन निकलते हैं श्रौर हृदयमें गुरुदेव विराजमान हैं श्रतः वे वहीं उनका संस्कार कर देंगे श्रतः मुभे इस कार्यमें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा'।

"भगवान् जिनसेनके स्रनुगामी तो पुराण (पुराने) मार्गके स्रालम्बनसे संसारसमुद्रसे पार होना चाहते हैं फिर मेरे लिये पुराणसागरके पार पहुंचना क्या कठिन बात है ?

इनके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं--

उत्तरपुराण—यह महापुराणका उत्तर भाग है। इसमें ब्राजितनाथको ब्रादि लेकर २३ तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ बलभद्र ब्रीर ६ प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी ब्रादि कुछ विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये हुए हैं। इसकी रचना भी कवि परमेश्वरके गद्यात्मक पुराणके ब्राधारपर हुई होगी। ब्राठवें, सोलहवें, बाईसवें, तेईसवें ब्रीर चौबीसवें तीर्थंकरको छोड़कर ब्रन्य तीर्थंकरोंके चिरत्र बहुत ही संक्षेपसे लिखे गये हैं। इस भागमें कथाकी बहुलताने कविकी कवित्वशिवतपर ब्राधात किया। जहां तहां ऐसा मालूम होता है कि कवि येन केन प्रकारेण कथाभागका पूरा कर ब्रागे बढ़ जाना चाहते हैं। पर फिर भी बीच बीचमें कितने ही ऐसे सुभाषित ब्रा जाते हैं जिससे पाठकका चित्त प्रसन्न हो जाता है। गुणभद्र।चार्यके उत्तरपुराणकी रचनाके विषयमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है—

जब जिनसेनस्वामीको इस बातका विश्वास हो गया कि श्रब मेरा जीवन समाप्त होनेवाला है श्रीर में महापुराणको पूरा नहीं कर सकूंगा तब उन्होंने श्रपने सबसे योग्य दो शिष्य बुलाये। बुलाकर उनसे कहा कि यह जो सामने सूखा वृक्ष खड़ा है इसका काव्यवाणीमें वर्णन करो। गुरुवाक्य सुनकर उनमेंसे पहलेने कहा 'शुष्कं काष्ठ तिष्ठत्यग्ने'। फिर दूसरे शिष्यने कहा—'नीरसतरुरिह विलसित पुरतः'। गुरुको द्वितीय शिष्यकी वाणीमें रस दिखा, श्रतः उन्होंने उसे श्राज्ञा दो कि तुम महापुराणको पूरा करो। गुरु श्राज्ञाको स्वीकार कर द्वितीय शिष्यने महापुराणको पूर्ण किया। वह द्वितीय शिष्य गुणभद्र ही थे।

स्रात्मानुशासन—यह भर्तृहरिके वैराग्यशतककी शैलीसे लिखा हुन्रा २७२ पद्योंका बड़ा सुन्दर ग्रन्थ है। इसकी सरस स्रौर सरल रचना हृदयपर तत्काल स्रसर करती है। इसकी संस्कृत टीका प्रभाचन्द्राचार्यने की है। हिन्दी टीकाएं भी श्री स्व० पंडित टोडरमलजी तथा पं० वंशीधरजी शास्त्री

१ तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्यपाणपरिपुण्णो । पक्खोवरासमंडी महातवो भावलिंगो व ॥३२॥ दर्शनसार

२ इक्षोरिवास्य पूर्वीर्द्धमेवाभावि रसावहम् । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥१४॥

३ गुरूगामेव माहात्म्यं यदिप स्वादु मद्वचः। तरूणां हि स्वभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥१५॥

४ निर्यान्ति हदयाद्वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । ते तत्र संस्करिष्यन्ते तन्न मेऽत्र परिश्रमः ॥१६॥

५ पुराणमार्गमासाद्य जिनसेनानुगा छ वम् । भवाब्धेः पारिमच्छन्ति पुरागस्य किमुच्यते ॥१६॥

सोलापुरने की है। जैन समाजमें इसका प्रचार भी खूब है। यदि इसके इलोक कण्ठ कर लिये जावें तो प्रवसरपर ग्रात्मशान्ति प्राप्त करनेके लिये बहुत बल देनेवाले हैं। इसके ग्रन्तमें प्रशस्तिस्वरूप निम्न इलोक ही पाया जाता है—

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् । गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥

स्रथित्, जिनका चित्त श्री जिनसेनाचार्यके चरणस्मरणके स्राघीन है उन गुणभद्रभदन्तकी कृति यह

जिनदत्तचिरित्र-यह नवसर्गात्मक छोटा सा काव्य है, श्रनुष्टुप् क्लोकोंमें रचा गया है। इसकी कथा बड़ी ही कौतुकावह है। अब्दिविन्यास श्रत्य होनेपर भी कहीं कहीं भाव बहुत गम्भीर है। श्रीलालजी कव्यतीर्थद्वारा इसका हिन्दी श्रनुवाद भी हो चुका है।

### ्समकात्तीन राजा-

जिनसेनस्वामी श्रौर भदन्त गुणभद्रके संपर्कमें रहनेवाले राजाश्रोंमें श्रमोघवर्ष (प्रथम) का नाम सर्वोपिर है। ये जगत्तुङ्गदेव (गोविन्द तृतीय) के पुत्र थे। इनका घरू नाम बोद्दणराय था। नृपतुंग, शर्व, शण्ड, श्रतिशयधवल, वीरनारायण, पृथिवीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक श्रादि इनकी उपाधियां थीं। यह भी बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई श्रौर लगभग ६३ वर्ष राज्य किया। इतिहासज्ञोंने इनका राज्यकाल शक सं० ७३६ से ७६६ तक निश्चित किया है। जिनसेन स्वामीका स्वगंवास शक्मं० ७६५ के लगभग निश्चित किया जा चुका है, श्रतः जिनसेनके शरीरत्यागके समय श्रमोघवर्ष ही राज्य करते थे। राज्यका त्याग इन्होंने शकसं० ६०० में किया है जब कि श्राचार्यपदपर गुणभद्राचार्य विराजमान थे। श्रपनी दानशीलता श्रौर न्यायपरायणतासे श्रमोघवर्ष नामको इतना प्रसिद्ध किया कि पीछेसे वह एक प्रकारकी पदवी समझी जाने लगी श्रौर उसे राठौर वंशके तीन-चार राजाश्रोंने तथा परमारवंशीय महाराज मुंजने भी श्रपनी प्रतिष्ठाका कारण समभकर धारण किया। इन पिछले तीन-चार श्रमोघवर्षोंके कारण इतिहासमें ये (प्रथम) के नामसे प्रसिद्ध हैं। जिनसेन स्वामीके ये परमभक्त थे। जैसा कि गुणभद्राचार्यने उ० पु० की प्रशस्तिमें उल्लेख किया है श्रौर उसका भाव यह है कि महाराज श्रमोघवर्ष जिनसेनस्वामीके चरणकमलों मस्तक रखकर श्रापको पवित्र मानते थे श्रौर उनका सवा स्मरण किया करते थेरे।

ये राजा ही नहीं विद्वान् थे स्रौर विद्वानोंके स्राध्ययदाता.भी। स्रापने अप्रश्नोत्तररत्नमालिका'की रचना की थी स्रौर वह तब जब कि स्रपनी भुजास्रों से राज्यका भार विवेकपूर्वक दूर कर दिया था। प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके सिवाय 'कविराजमार्ग' नामका स्रलंकारग्रन्थ भी इनका बनाया हुसा है जो कर्णाटक भाषामें है स्रौर विद्वानों में जिसकी स्रच्छी स्याति है। इनकी राजधानी मान्यखेटमें थी जो कि स्रपने वैभवसे इन्द्रपुरीको भी हंसती थीं। ये जैन मन्दिरों तथा जैन वसतिकास्रोंको भी स्रच्छा दान देते थे। श० सं० ७६२ के ताम्प्रपत्रसे विदित होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्द्रको दान दिया था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२वें वर्षका है। श० सं० ७६७ का एक लेख कृष्ण (द्वितीय) महासामन्त पृथ्वीरायका मिला है जिसमें इनके द्वारा सौन्दित्तके एक जैन मन्दिरके लिये कुछ भूमिदान करनेका उल्लेख है।

१ अर्थिषु यथार्थतां यः समभीष्टफलाप्तिलब्धतोषेषु । वृद्धि निनाय परमाममोघवर्षाभिधानस्य ॥ ( ध्रुवराजका बानपत्र इंडियन एंटिक्वेरी १२-१८१)

२ उ० पु० प्र० श्लो० ५।

३ विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका । रचितामोघवर्षेगा सुधिया सदलंकृतिः ॥

४ 'यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि, गीर्वाणगर्वमिव खर्वयितुं व्यधत्त'।

शाकंटायनने श्रपने शब्दानुशासनकी टीका श्रमोघवृत्ति इन्हीं श्रमोघवर्षके नामसे बनाई । अवसा श्रीर जयधवला टीकाएं भी इन्हींके धवल या श्रातिशयधवल नामके उपलक्ष्यमें बनीं तथा महावीराचार्यने श्रपने गणितसारसंग्रहमें इन्हींकी महामहिमाका विस्तार किया है । इससे सिद्ध होता है कि ये विद्वानों तथा खासकर जैनाचार्योंके बड़े भारी श्राश्रयदाता थे ।

प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके मङ्गलाचरणमें उन्होंने--

'प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये । नागनरामरवन्त्रं देवं देवाधिपं वीरम् ।' इलोकद्वारा श्री महाबीरस्वामीका स्तवन किया है ग्रौर साथ ही उसमें कितने ही जैनधर्मानुमोबित प्रश्नो-त्तरोंका निम्न प्रकार समावेश किया है-

त्वरितं कि कर्तव्यं विदुषा संसारसन्तितच्छेदः। कि मोक्षतरोबीजं सम्यग्ज्ञानं क्रियासहितम् ॥४॥

को नरकः परवशता कि सौख्यं सर्वसङ्गिविरितर्वा । कि रत्नं भूतिहतं प्रेयः प्राणिनामसवः ॥१३॥ इससे सिद्ध होता है कि श्रमोधवर्ष जैन थे श्रौर समग्र जीवनमें उन्हें जैन न माना जावे तब भी रत्नमाला-की रचनाके समयमें तो वह जैन ही थे यह वृढ़तासे कहा जा सकता है । हमारे इस कथनकी पुष्टि महावीराचार्य-कृत गणितसारसंग्रहकी उत्थानिकाके-

विध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवेदिनः । देवस्य नृपतुङ्गस्य वर्धतां तस्य शासनम् ॥ 'इलोकसे भी होती है ।

श्रकालवर्ष — श्रमोघवर्षके पश्चात् उनका पुत्र श्रकालवर्ष जिसको इतिहासमें 'कृष्ण-द्वितीय' भी कहा है सार्वभौम सम्राट् हुश्रा था। जैसा कि द्वितीय कर्कराजके दानपत्रमें श्रमोघवर्षका वर्णन करनेके पश्चात् लिखा है कि— .

''उस ग्रमोधवर्षके बाद वह ग्रकालवर्ष सार्वभौम राजा हुग्रा जिसके कि प्रतापसे भयभीत हुग्रा सूर्य ग्राकाशमें चन्द्रमाके समान ग्राचरण करने लगता था।'

यह भी ग्रकालवर्षके समान बड़ा भारी वीर ग्रौर पराक्रमी था। तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो कि वर्धा नगरके समीप एक कुएँमें प्राप्त हुग्रा है इसकी वीरताकी बट्टत प्रशंसा की गई है। तत्रागत इलोकका भाव यह हैं —

''उस श्रमोघवर्षका पुत्र श्रीकृष्णराज हुआ जिसने गुर्जर, गौड़, द्वारसमुद्र, श्रङ्ग, कलिङ्ग, गाङ्ग, मगध ग्रादि देशोंके राजाश्रोंको श्रपने वशवर्ती कर लिया था'।

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्राचार्यने भी इसकी प्रशंसामें बहुत कुछ लिखा है कि इसके उत्तुङ्ग हाथियोंने भ्रपने ही मदजलके संगमसे कलंकित गङ्गा नदीका पानी पिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि इसका राज्य उत्तरमें गङ्गातट तक पहुँच चुका था श्रीर दक्षिणमें कन्याकुमारी तक।

यह शक संवत् ७६७ के लगभग सिंहासन पर बैठा श्रौर श० सं० ८३३ के लगभग इसका वेहान्त हुआ।

लोकादित्य — लोकादित्यका उल्लेख उत्तरपुराणकी द्वितीय प्रशस्तिमें श्री गुणभव्रस्वामीके शिष्य लोकसेन मुनिने किया है श्रौर कहा है कि 'जब श्रकालवर्षके सामन्त लोकादित्य वंकापुर राजधानीसे सारे वनवास देशका शासन करते थे तब श० सं० ६२० के श्रमुक मुहूर्तमें इस पवित्र सर्वश्रेष्ठ पुराणकी भध्य जनोंके द्वारा पूजा की गई।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकादित्य श्रकालवर्ष या कृष्ण (तृतीय) का सामन्त और वनवासका राजा था। इसके पिताका नाम वंकेयरस था। यह चेल्लध्वज था श्रर्थात् इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसकी राजधानी वंकापुरमें थी। श० सं० ६२० में वंकापुरमें जब महापुराणकी पूजा की गई थी उस समय इसीका राज्य था। यह राज्यसिंहासनपर कबसे कबतक आकड़ रहा इसका निश्चय नहीं है।

१ तस्मादकालवर्षोऽभूत् सार्वभौमक्षितीश्वरः । यत्प्रतापपरित्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रविः ॥

२ तस्योत्तर्जितगूर्जरो हुतहटल्लासोद्भटश्रीमदो-गौडातां विनयव्रतार्पणगुरुः सामुद्रनिद्राहरः । द्वारस्थाङगकलिङगगाङगमगर्धरभ्यचिताज्ञश्चिरं सूनुः सुनृतवाग्भुवः परिवृदः श्रीकृष्णराजोऽभवत् ॥

३ उ० पु० प्र० श्लो० २६

### उत्तरपुराणकी प्रशस्ति—

'म्राचार्य जिनसेन म्रौर गुणभद्र प्रकरण'में जहां तहां उत्तरपुराणकी प्रशस्तिका बहुत उपयोग हुम्रा ृै म्रतः उसे यहां म्रविकल रूपमें उद्भृत कर देना उचित समभता हूँ।

### ऋथ प्रशस्तिः

यस्यानताः पदनख्रैन्दर्वाबंबचुम्बचूडामणिप्रकटसंमुकुटाः सुरेन्द्राः । न्यक्कृर्वते स्म हरमर्द्धशशांकमौलिलीलोद्धतं स जयताज्जिनवर्द्धमानः ॥१॥ श्रीमूलसंघवाराशौ मणीनामिव सार्चिषाम् । महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजिन ॥२॥ तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः । वीरसेनाग्रणीर्वीर-सेनभट्टारको बभौ ॥ ३ ॥ ज्ञानचारित्रसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥४॥ यत्क्रमानम्राजन्यमुखाब्जान्यदधुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाद्यं नखचन्द्रमरीचिभिः ॥५॥ सिद्धिभूपद्धितर्यस्य टीकां संबोक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पद्गे ॥६॥ यस्यास्याब्जजनाक्श्रिया धवलया कीर्त्येव संश्राव्यया संप्रीति सततं समस्तमुधियां संपादयन्त्या सताम् । विश्वव्याप्तिपरिश्रमादिव चिरं लोके स्थितिं संश्रिता, श्रोत्रालीनमलान्यनाद्यपचितान्यस्तानि निःशेषतः।७। श्रभवदिव हिमाद्रेदेविसिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलज्ञात् सर्वशास्त्रैकमूर्तिः । उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो मुनिरनुजिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥ । ।।।। यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरत्धारान्तराविर्भवत्, पादांभोजरजःपिशंगमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्युतिः ॥ संस्मर्ता स्वममोघवर्षनृपतिः पूतोऽहमद्येत्यलं स श्रीमान् जिनसेनपूज्यभगवत्पादोजगन्मंगलम् ॥६॥ प्रावीण्यं पदवान्ध्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे, सद्भावावगतिः कृतान्तविषया श्रेयः कथाकौञ्चलम् ॥ ग्रंथग्रंथिभिदि सदध्वकलितेत्यग्रचो गुणानां गणो यं संप्राप्य चिरं कलंकविकलः काले कलौ सुस्थितः।।१०।। ज्योत्स्नेव तारकाधीशे सहस्रांशाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत् सहजास्मिन्सरस्वती ।।११।। दशरथगुरुरासीत् तस्य धीमान् सधर्मा, शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचक्षुः। निखिलमिदमदीपि व्यापि तद्वाङ्ममयूखैः, प्रकटित्विजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥१२॥ सद्भावः सर्वशास्त्राणां तद्भास्बद्धाक्यविस्तरे । दर्पणीपितिबिबाभो बालरप्याशु बुध्यते ॥१३॥ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिवद्योपविद्यातिगः, सिद्धान्ताब्ध्यवसानया न जनितप्रागतभ्यवृद्धेद्धधीः। नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्येर्गुं णैर्भू खितः शिष्यश्रीगुणभद्रसूनिरनयोरासीत् जगद्विश्रुतः ॥१४॥ पुण्यश्रियोऽयमजयत् सुभगत्वदर्पमित्याकलय्य परिशुद्धमितस्तपःश्रीः । मुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेव दूती प्रीत्या महागुणिधया समिशिश्रियत् यम् ॥१४॥ तस्य वचनांशु विसरः संततहृतदुस्तरांतरंगतमाः । फुवलयपयाह् लादी जितशिशिरा शिशिररिक्मप्रसरः । कविपरमेश्वरिनगदितगद्यकथामात्रकं पुरोश्चरितम् । सकलच्छन्दोलंकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ।१७। व्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् । ग्रपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमितिभरादेयं ॥१८॥ जिनसेन भगवतोक्तं मिथ्याकविदर्यदलनमतिललितम् । सिद्धान्तोपनिबंधन कन्नी भर्त्रा चिरात् विनायासात् । श्रतिविस्तरभोरुत्वादविशष्टं संगृहीतममलिधया। गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥२०॥ व्यावर्णनादिरहितं सुबोधमिखलं सुलेखमिखलहितम् । महितं महापुराणं पठंतु शृण्वंतु भक्तिमद्भव्याः ।२१। इदं भावयतां पुंसां तपोभवविभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धदृक् वृत्तविद्वताम् ॥२२॥ शांतिवृं द्धिजयः श्रेयः प्रायः प्रेयःसमागमः । विगमो विष्तवध्याप्तेराप्तिरत्यर्थसंपदाम् ॥२३॥ बंधहेतुफलज्ञानं स्यात् शुभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेयो मुक्तिसद्भावो मुक्तिहेतुश्च निश्चितः ॥२४॥ निर्वेगित्रतयोद्भूतिर्धर्मश्रद्धाविवर्धनम् । स्रसंख्येयगुणश्रेण्या निर्जरा शुभकर्मणाम् ॥२४॥ म्रास्रवस्य च संरोवः कृत्स्नकर्मविमोक्षणम् । शुद्धिरात्यंतिको प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥२६॥ तदेतदेव व्याख्येयं श्रव्यं भव्येनिरन्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीयं च भावितकैः ॥२७॥ विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः। सततिमद्भ पूराणे प्राप्य साहाय्यमुच्चेर्गुरुविनयमनैषीत् मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥२८॥

यस्योत्तुंगमतंगजा निजमदस्रोतस्विनीसंगमात् गांगं वारि कलिङ्कतं कटु मुहुः पीत्वापगच्छत् तृषः । कौमारं घनचन्दनं वनप्रयां पत्युस्तरंगानिलैः मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिश्रियन् ।।२६।। दुःघाब्धौ गिरिणा हरौ हतसुखा गोपीकुचोद् घट्टनः , पदमे भानुकरैभिदेलिमदले वासावसंकोचने । यस्योरः शरणे प्रथीयसि भुज स्तंभांत्तरोत्तंभित-स्थेयें हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौख्यमागात् चिरम् ॥३०॥ श्रकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम् । तस्मिन्वध्वस्तनिःशेषद्विषि वीध्यशो जुषि ॥३१॥ पद्मालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापततमहिस । श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितकात्रुसंतमसे ।।३२।। चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे । जैनेन्द्रधर्मवृद्धिविधार्यिनि विध्वीधयशसि ।।३३।। वनवासदेशमिखलं भुं जित निष्कंटकं सुखं सुचिरम् । तित्पत्निजनामकृते बंकापुरे पुरेष्विधके ॥३४॥ क्षकनृपकलाभ्यंतर विश्वत्यधिकाष्ट्यतमिताद्वांते । मंगलमहार्थकारिणि पिगलनायनि समस्तजनसुखदे ॥३५॥ श्रीपंचम्यां बुधार्द्रा युजि दिवसकरे मंत्रिवारे बुधांशे, पूर्वांयां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे वृश्चिकाकौँ तुलायां सूर्ये शुक्रेकुलीने गवि च सुरगुरी निष्ठितं भव्यवर्यैः प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगित विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ यावद्धरा जलनिधिर्गगनं हिमांशुस्तिग्मद्युतिः सुरगिरः कक्भां विभागाः । तावत् सतां वचिस चेतिस पूतमेतत् द्योतद् द्युति स्थितिम्पैतु महापुराणम् ॥३७॥ धर्मोत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र, तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥३ ८॥ महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किचित् । कवीशिनानेन यथा न काव्यवर्चासु चेतो विकलाः कवीन्द्राः ।।३६।। कविवरजिनसेनाचार्यवर्याय भासा, मधुरिमणि न वाच्यं नाभिसूनोः पुराणे । तदनु च गुणभद्रांचार्यवाची विचित्राः सकलकविकरीन्द्रवृतिसिह्यो जयन्ति ॥४०॥ यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसुक्तप्रचार-श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखेस्याः ॥ कविवरजिनसेनाचार्यवक्तारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥४१॥ धर्मः कदिचदिहास्ति नैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्, श्रव्याः किन्तु कथास्त्रिषष्टिपुरुषाख्यानं चरित्रार्णवः ॥ कोप्यस्मिन्कवितागुणोस्ति कवयोप्येतद्वचोज्वालयः, कोसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्राचार्यवर्यः स्वयम् ।४२

इत्यार्षे त्रिषिटलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते प्रशस्तिब्यावर्णनं नाम सप्तसप्तिततमं पर्व ॥

# श्रादिग्रराणमें उल्लिखित पूर्ववर्ती विद्वान्

स्राचार्य जिनसेनने स्रपनेसे पूर्ववर्ती निम्न विद्वानोंका स्रपने स्रादिपुराणमें उल्लेख किया है— १ सिद्धसेन २ समन्तभद्र २ श्रीदत्त ४ यशोभद्र ५ प्रभाचन्द्र ६ शिवकोटि ७ जटाचार्य (सिहनन्दी) ८ काणभिक्ष ६ देव (देवनन्दी) १० भट्टाकलङ्क ११ श्रीपाल १२ पात्रकेसरी १३ वादीभसिंह १४ वीरसेन १५ जयसेन स्रोर १६ कवियरमेश्वर ।

उक्त ग्राचार्योका कुछ परिचय दे देना यहां ग्रावश्यक जान पड़ता है।

सिद्धसेन—इस नामके श्रनेक विद्वान् हो गये हैं पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते हैं जो सन्मित प्रकरण नामक प्राकृत दि० जैन प्रन्यके कर्ता हैं। ये न्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान् ये इनका समय विक्रमकी ६-७ वीं शताब्दी होना चाहिये। कितप्य प्राचीन द्वात्रिशकाश्रोंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए हैं। ये सिद्धसेन, न्यायावतारके कर्ता श्वेताम्बरीय विद्वान् सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न हैं। रै

१ अनेकान्त वर्ष ६ किरण ११-१२ में प्रकाशित पं जुगलिकशोरजी मुख्तारका 'सन्मितसूत्र और सिद्धसेन' शीर्षक लेख ।

समन्तभद्र — समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बादमें आप 'समन्तभद्र' इस श्रुतिमथुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुका क्या नाम था ग्रौर इनकी क्या गुरुपरम्परा थी यह ज्ञात नहीं हो सका। वादी, वाग्मी ग्रौर किव होनेके साथ ग्राद्य स्तुतिकार होनेका श्रेय ग्रापको ही प्राप्त है। ग्राप दर्शनशास्त्रके तल-इष्टा ग्रौर विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे। एक परिचय पद्यमें तो ग्रापको देवज्ञ, वद्य, मान्त्रिक ग्रौर तान्त्रिक होनेके साथ ग्राज्ञासिद्ध ग्रौर सिद्धसारस्वत भी बतलाया है। ग्रापकी सिह-गर्जनासे सभी वादिजन कांपते थे। ग्रापने ग्रनेक देशोंमें विहार किया ग्रौर वादियोंको पराजित कर उन्हें सन्यागंका प्रदर्शन किया। ग्रापकी उपलब्ध कृतियां बड़ी ही महत्त्वपूर्णं, संक्षिप्त, गूढ़ तथा गम्भीर ग्रथंको उद्भाविका है। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युक्त्यनुशासन, ३ ग्राप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्डशावकाचार ग्रौर ४ स्तुतिविद्या। इनके जीवसिद्धि ग्रौर तत्त्वानुशासन ये वो ग्रन्थ श्रनुपलब्ध हैं। इनका समय विक्रमको २-३ शताब्दी माना जाता है।

श्रीद्त्त-यह ग्रपने समयके बहुत बड़े वादी ग्रौर दार्शनिक विद्वान् थे। ग्राचार्य विद्यानन्दने ग्रापके 'जल्पनिर्णय' ग्रन्थका उल्लेख करते हुए ग्रापको ६३ वादियोंको जीतनेवाला बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि श्रीदत्त बड़े तपस्वी ग्रौर वादिविजेता विद्वान् थे। विक्रमकी ६ वीं शताब्दीके पूर्वार्धके विद्वान् देवनन्दी (पूज्यपाद) ने जैनेन्द्र व्याकरणमें 'गुणे श्रीदत्तस्य स्त्रियाम् १।४।३४' सूत्रमें एक श्रीदत्तका उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि ग्राचार्य जिनसेन ग्रौर देवनन्दी द्वारा उल्लिखत श्रीदत्त एक ही हों। ग्रौर यह भी हो सकता है कि दोनों भिन्न मिन्न हों। ग्रादिपुराणकारने चूंकि श्रीदत्तको तपःश्रीदीप्तमूर्ति ग्रौर वादिकपी गजोंका प्रभेदक सिंह बतलाया है इससे श्रीदत्त दार्शनिक विद्वान् जान पड़ते हैं। जैनेन्द्र व्याकरणमें जिन छह विद्वानोंका उल्लेख किया है वे प्रायः सब दार्शनिक विद्वान् हैं। उनमें केवल भूतबली सिद्धान्तशास्त्रके मर्मज्ञ थे। व्याकरणमें विविध ग्राचार्योंके मतका उल्लेख करना महावैयाकरण पाणिनिका उपक्रम हैं। श्रीदत्त नामके जो ग्रारातीय ग्राचार्य हुए है वे इनसे भिन्न जान पड़ते हैं।

यशोभद्र—यशोभद्र प्रेखर तार्किक विद्वान् थे। उनके सभामें पहुँचते ही वादियोंका गर्व खर्व हो जाता था। देवनन्दीने भी जैनेन्द्र व्याकरणमें 'क्व वृषि मृजां यशोभद्रस्य २।१।६६' सूत्रमें यशोभद्रका उन्लेख किया है। इनकी किसी भी कृतिका समुल्लैख हमारे चेखनेमें नहीं भ्राया। देवनन्दी द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणमें उन्लिखत यशोभद्र यदि यही हैं तो भ्राप छठवीं शतीके पूर्ववर्ती विद्वान् सिद्ध होते हैं।

प्रभाचन्द्र—प्रस्तुत प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रसे भिन्न हैं भौर बहुत पहले हुए हैं। यह कुमारसेनके शिष्य थे। वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामें नयके लक्षणका निर्देश करते हुए प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया है। सम्भवतः ये वही हैं। हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाइसंघीय जिनसेनने भी इनका स्मरण किया हैं। यह न्यायशास्त्रके पारंगत विद्वान् थे भौर चन्द्रोदय नामक ग्रन्थकी रचनासे इनका यश चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल श्रीर जगत्को श्राह्मादित करनेवाला हुन्ना था। इनका चन्द्रोदय ग्रन्थ उपलब्ध नहीं श्रतः उसके वर्णनीय विषयके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा जा सकता। श्रापका समय भी निश्चित नहीं है। हां, इतना ही कहा जा सकता है कि श्राप जिनसेनके पूर्ववर्ती हैं।

शिवकोटि—यह वहीं जान पड़ते हैं जो भगवतीस्राराधनाके कर्ता हैं। यद्यपि भगवतीस्राराधना के कर्ता है। यद्यपि भगवतीस्राराधना के कर्ता है। यद्यपि भगवतीस्राराधना के कर्ता 'श्रायं' विशेषणसे युक्त 'शिवायं' कहे जाते हैं पर यह नाम स्रधूरा प्रतीत होता है। स्राविपुराणके कर्ता जिनसेनाचार्यने इन्हें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र स्रौर सम्यक्तप रूप स्राराधनास्रोंकी स्राराधनासे संसारको शीतीभूत-प्रशान्त-सुखी करनेवाला बतलाया है। शिवकोटिको समन्तभद्रका शिष्य भी बतलाया जाता है परन्तु भगवती स्राराधनामें जो गुक-परम्परा दी है उसमें समन्तभद्रका नाम नहीं है। यह भी संभव है कि समन्तभद्रका दीक्षानाम कुछ दूसरा ही रहा हो। स्रौर वह दूसरा नाम जिननन्दी हो स्रथवा इसीसे मिलता-जुलता स्रन्य कोई। यदि उक्त स्रनुमान ठीक है तो शिव-

१ "आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम् । गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम् ॥३६॥"

कोटि समन्तभद्रके शिष्य हो सकते हैं ग्रौर तब इनका समय भी समन्तभद्रका समकालीन सिद्ध हो सकता है। ग्राराधनाकी गाथाग्रोंमें समन्तभद्रके बृहत्स्वयंभूस्तोत्रके एक पद्यका ग्रनुसरण भी पाया जाता है। ग्रस्तु, यह विषय विशेष ग्रनुसन्धानकी ग्रपेक्षा रखता है।

जटाचार्य-सिंह तन्दी — यह जटाचार्य, सिंहनन्दी नामसे भी प्रसिद्ध थे। यह बड़े भारी तपस्वी थे। इनका समाधिमरण 'कोष्पण' में हुआ था। कोष्पणके समीपकी 'पल्लवकी गुण्डु' नामकी पहाड़ीपर इनके चरणिच्छ भी अंकित हैं और उनके नीचे दो लाइनका पुरानी कनड़ीका एक लेख भी उत्कीणं है जिसे 'चापय्य' नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एक मात्र कृति 'वरांगचरित' डा० ए० एन० उपाध्याय द्वारा सम्पादित होकर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुकी है। राजा वरांग बाईसबें तीर्थंकर नेमिनाथके समय हुआ है। वरांगचरित धर्मशास्त्रकी हिताबह देशनासे स्रोत-प्रोत सुन्दर काव्य है। कन्नड साहित्यमें वरांगका खूब स्मरणिकया गया है। कुवलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरि सौर उभय जिनसेनोंने इनका बड़े श्रादरके साथ स्मरणिकया है। अपभ्रंश भाषाके कितपय कियाने भी वरांगचरितके कर्ताका स्मरणिकया है। इनका समय उपाध्यायजीने ईसाकी ७ वीं शताब्दी निश्चित किया है।

काणि भिक्षु—यह कथालंकारात्मक प्रन्थके कर्ता है। यह प्रन्थ प्रनुपलब्ध है। स्राचार्य जिनसेनने इनके प्रन्थका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'धर्मसूत्रका ग्रनुसरण करनेवाली जिनकी वाणीरूपी निर्दोष एवं मनोहर मणियोंने पुराण संघको सुशोभित किया वे काणिभक्ष जयवन्त रहें।' इस उल्लेखसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि काणि भक्षुने किसी कथा प्रन्य ग्रयवा पुराणकी रचना ग्रवश्य की थी। खेद है कि वह ग्रपूर्व ग्रन्थ ग्रनुपलब्ध है। काणि भक्षुकी गुरुपरम्पराका भी कोई उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं ग्राया। यह भी नवीं शतीसे पूर्वके विद्वान् हैं। कितने पूर्व के ? यह ग्रभी ग्राविश्चत है।

देख-देव, यह देवनन्दीका संक्षिप्त नाम है। वादिराज सूरिने भी अपने पार्वचरितमें इसी संक्षिप्त नामका उल्लेख किया है। श्रवणबेखगोलके शिलालेख नं० ४० (६४) के उल्लेखानुसार इनके देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान् थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। यही कारण है कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंने बड़े सम्मानके साथ इनका संस्मरण किया है। 'दर्शनसारके इस उल्लेखसे कि वि० सं० ५२६ में दक्षिण मथुरा या मदुरामें पूज्यपादके शिष्य वज्यनन्दीने द्वाविडसंघकी स्थापचा की थी, आप ५२६ वि० सं० से पूर्ववर्ती विद्वान् सिद्ध होते हैं। श्रीजिनसेनाचार्यने इनका संस्मरण वैयाकरणके रूपमें किया है। वास्तवमें आप अद्वितीय वैयाकरण थे। आपके जैनेन्द्र व्याकरणको नाममालाकार धनंजय किवने अपिश्चम रत्न कहा है। अब तक आपके निम्नाङक्ति ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हैं—

- १ जैनेन्द्रव्याकरण--श्रनुपम, गौरवहीन, व्याकरण।
- २ सर्वार्थसिद्धि--ग्राचार्य गृद्धपिच्छके तत्त्वार्थसूत्रपर सुन्दर सरस विवेचन ।
- ३ समाधितन्त्र--ग्राध्यात्मिक भाषामें समाधिका ग्रनुपम ग्रन्थ।
- ४ इट्टोपदेश--उपदेशपूर्ण ५१ क्लोकोंका हृदयहारी प्रकरण।
- ५ दशभिक्त-पाण्डित्यपूर्ण भाषामें भिक्तरसका पावन प्रवाह।

इनके सिवाय श्रापके 'शब्दावतारन्यास' श्रौर जैनेन्द्रन्यास श्रादि कुछ ग्रन्थोंके उल्लेख श्रौर भी मिलते हैं परन्तु वे श्रभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

श्रकलंकभट्ट — यह 'लघुह्व्व' नामक राजाके पुत्र थे ग्रौर भट्ट इनकी उपाधि थी। यह विकासकी द्वां शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न ग्राचार्य थे। ग्रकलङ्क्षदेव जैनन्यायके व्यवस्थापक ग्रौर दर्शनशास्त्रके ग्रसा-धारण पण्डित थे। ग्रापकी दार्शनिक कृतियोंका श्रभ्यास करने से ग्रापके तलस्पर्शी पाण्डित्यका पद-पदपर अनुभव होता है। उनमें स्वमत-संस्थापनके साथ परमतका ग्रकाट्य युक्तियों द्वारा निरसन किया गया है। ग्रम्थोंकी शैली श्रत्यन्त गूढ़, संक्षिप्त, ग्रथंबहुल एवं सुत्रात्मक है इसीसे उत्तरदर्ती हरिभद्रादि श्राचार्यों द्वारा ग्रकलङ्कम्यायका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, जिनदासगणी महत्तर जैसे

१ ''सिरि पुज्जरादसीसो दाविडसंघस्स कारणो दुट्ठो । नामेण वज्जरणंदी पाहुडवेदी महासत्थो ॥ पंचसए छव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दिवखणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥"

विद्वानोंने उनके 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थके श्रवलोकन करनेकी प्रेरणा भी की है। इससे श्रकलंकदेवकी महत्ताका स्पष्ट श्राभास मिल जाता है। वर्तमानमें उनकी निम्न कृतियां उपलब्ध हैं—लघीयस्त्रय, न्याय-विनिश्चय, सिद्धि-विनिश्चय, श्रष्टशती (देवागम टीका), प्रमाण-संग्रह—सोपन्न भाष्य सहित, तत्त्वार्थराज-वार्तिक, स्वरूपसम्बोधन श्रौर श्रकलंकस्तोत्र।

श्रकलंकदेवका समय विक्रमकी सातवीं श्राठवीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि विक्रम संवत् ७०० में उनका बौद्धोंके साथ महान् वाद हुन्ना था, जैसा कि निम्न पद्यसे स्पष्ट है-

'विकामार्कशकाब्दीयशतसप्तप्रमाज्वि । कालेऽकलंकयतिनो बौद्धेविदो महानभूत् ॥''

नित्त्यूत्रकी चूणिमें प्रसिद्ध क्वेताम्बर विद्वान् श्री जिनदासगणी महत्तरने 'सिद्धिविनिक्चय' नामके ग्रन्थका बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया है जिसका रचनाकाल कक संवत् १६८ ग्रथित वि० सं० ७३३ है, जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं—'क्काराजः पञ्चमु वर्षकातेषु व्यतिकालेषु ग्रष्टनवितषु नन्द्ययन चूणिः समाप्ता'। चूणिका यह समय मुनि जिनविजयजीने ग्रनेक ताज्यत्रीय प्रतियोंके ग्राधारसे ठीक बतलाया है। ग्रतः ग्रकलंकवेवका समय विकमकी सातवीं क्षताब्दी सुनिक्कित है।

श्रीपाल — यह वीरस्वामीके शिष्य श्रीर जिनसेनके सधर्मा गुरुभाई श्रथवा समकालीन विद्वान् थे। जिनसेनाचार्यने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बतलाया है। इससे यह बहुत बड़े विद्वान् श्राचार्य जान पड़ते हैं। यद्यपि सामग्रीके श्रभावसे इनके विषयमें विशेष जानकारी नहीं है फिर भी यह विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान् श्रवश्य हैं।

पात्रकेसरी — ग्रापका जन्म ब्राह्मण-कुलमें हुग्रा था। ग्राप बड़े ही कुशाग्र-बुद्धि विद्वान् थे। श्राचार्य समन्तभद्रके देवागम स्तोत्रको सुनकर ग्रापकी श्रद्धा जैनधमं पर हुई थो। पात्रकेसरी, न्यायशास्त्रके पारंगत ग्रौर 'त्रिलक्षणक दर्शन' जैसे तर्कग्रन्थके रचियता थे। यद्यपि यह ग्रन्थ इस समय ग्रनुपलब्ध है तथापि तत्त्वसंग्रहके टीकाकार बौद्धाचार्य कमलशीलने पात्रकेसरीके इस ग्रन्थका उल्लेख किया है। उसकी कितनी ही कारिकाएं 'तद्भवसंग्रहपञ्जिका'में पाई जाती हैं। इस ग्रन्थका विषय बौद्धसम्मत हेतुके त्रिक्ष्णात्मक लक्षणका विस्तारके साथ खण्डन करना है। इनकी दूसरी कृति 'जिनेन्द्रगुणस्तुति' है जो 'पात्रकेसरीस्तोत्र'के नामसे प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र-भी दार्शनिक चर्चासे ग्रोतप्रोत है। इसमें स्तुतिके द्वारा ग्रपनी तर्क एवं गवेषणापूर्ण युक्तियों द्वारा वस्तुतत्त्वका परिचय कराया गया है। स्तोत्रके पर्धोकी संख्या कुल ५० है। उसमें ग्रहंन्त भगवान्के संयोगकेवली ग्रवस्थाके ग्रसाधारण गुणोंका सयुक्तिक विवेचन किया गया है ग्रौर केवलीके बस्त्र-ग्रलंकार, ग्राभरण तथा शस्त्रादिसे रहित प्रशान्त एवं बीतराग शरीरका वर्णन करते हुए कषायजय, सर्वज्ञता ग्रौर युक्ति तथा शास्त्र-ग्रविरोधी वचनोंका सयुक्तिक विवेचन किया गया है। प्रसङ्गानुसार सांख्यादि बर्शनान्तरीय मान्यताग्रोकी ग्रालोचना भी की है। इस तरह ग्रन्थकारने स्वयं इस स्तोत्रको मोक्षका साधक बतलाया है। पात्रकेसरी देवनन्दीसे उत्तरवर्ती ग्रौर ग्रकलंकदेवसे पूर्ववर्ती हैं।

वादिसिंह—यह उच्चकोटिके किव और वादिरूपी गजोंके लिये सिंह थे। इंनकी गर्जना वादिजनोंके मुख बन्द करनेवाली थी। एक वादीर्भासह मुनि पुष्पसेनके शिष्य थे। उनकी तीन कृतियां इस समय उपलब्ध हैं जिनमें दो गद्य और पद्यमय काव्यग्रन्थ हैं तथा 'स्याद्वादिसिद्धि' न्यायका सुन्दर ग्रन्थ हैं पर खेद हैं कि वह श्रपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। यदि नामसाम्यके कारण ये दोनों ही विद्वान् एक हों तो इनका समय विक्रमकी प्रवीं शताब्दी हो सकता है। '

वीरसेन — ये उस मूलसंघ पञ्चस्तूपान्वयके माचार्य थे, जो सेनसंघक्के नामसे लोकमें विश्वत हुम्रा है। ये म्राचार्य चन्द्रसेनके प्रशिष्य म्रौर म्रायंनन्दीके शिष्य तथा जिनसेनाचार्यके गुरु थे। वीरसेनाचार्यने चित्रकूटमें एलाचार्यके समीप षट्खण्डागम म्रौर कषाय प्राभृत जैसे सिद्धान्तम्रन्थोंका म्रध्ययन किया था म्रौर षट्खण्डागम पर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'धवला टीका' तथा कषायप्राभृत पर २० हजार इलोक प्रमाण 'जयधवला टीका' लिखकर दिवंगत हुए थे। जयधवलाकी म्रवशिष्ट ४० हजार इलोक प्रमाण

१ देखो--अनेकान्त वर्ष ६ किरण ५ में प्रकाशित देखारीलालजी कोटियाका 'वादीभसिंह सूरिकी एक अधूरी अपूर्व कृति' शीर्षक लेख ।

टीका उनके शिष्य जिनसेनाचार्यने बनाकर पूर्ण की । इनके सिवाय 'सिद्धभूपद्धति' नामक प्रन्थकी टीका भी श्राचार्य वीरसेनने बनाई थी जिसका उल्लेख गुणभद्राचार्यने किया है । यह टीका श्रनुपलब्ध है । वीरसेनाचार्यका समय विक्रमकी ६वीं शताब्दीका पूर्वार्ध है ।

जयसेन—यह बड़े तपस्वी, प्रशान्तमूर्ति, शास्त्रज्ञ श्रौर पण्डितजनों से ग्रग्नणी थे। हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाटसंघी जिनसेनने शतवर्षजीवी ग्रमितसेनके गुरु जयसेनका उल्लेख किया है श्रौर उन्हें सद्गुरु, इन्द्रियन्यापारिवजयी, कर्मप्रकृतिरूप ग्रागमके धारक, प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशाली ग्रौर सम्पूर्ण शास्त्रसमुद्रके पारगामी बतलाया है जिससे वे महान् योगी, तपस्वी ग्रौर प्रभावशाली सैद्धान्तिक ग्राचार्य मालूम होते हैं। साथ ही कर्मप्रकृतिरूप ग्रागमके घारक होनेके कारण संभवतः वे किसी कर्मप्रन्थके प्रणेता भी रहे हों तो कोई ग्राश्चर्यकी बात नहीं है। परन्तु उनके द्वारा किसी प्रन्थके रचे जानेका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं ग्राया। इन उभय जिनसेनों द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एक ही व्यक्ति जान पड़ते हैं। हरिवंश पुराणके कर्ताने जो ग्रपनी गुरुपरम्परा दी है उससे स्पष्ट है कि शतवर्षजीवी ग्रमितसेन ग्रौर शिष्य कीर्तिषेणका यदि २५-२५ वर्षका समय मान लिया जाय जो बहुत ही कम है ग्रौर उसे हरिवंश-पुराणके रचनाकाल (शकसंवत् ७०५ वि० सं० ५४०) में से कम किया जाय तो शकसंवत् ६५५ वि० सं० ७६० के लगभग जयसेनका समय हो सकता है। ग्रथित् जयसेन विक्रमकी ग्राठवीं शताब्दीके विद्वान् ग्राचार्य थे।

कियारमेद्द्यर—श्राचार्य जिनसेन, कवियोंके द्वारा पूज्य तथा कविपरभेश्वर प्रकट करते हुए उन्हें 'बागर्यसंग्रह, नामक पुराणके कर्ता बतलाते हें और श्राचार्य गुणभद्रते इनके पुराणको गद्यकथारूप, सभी छन्द श्रीर श्रलंकारका लक्ष्य सूक्ष्म अर्थ तथा गूढ पदरचनावाला बतलाया है, जैसा कि उनके निष्न पद्यसे स्पट्ट है।

कविषरभेद्दरिनगदितगद्यकथामात्रकं (मात्कं) पुराद्विरितम् ।

सकलच्छन्दोलङकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ॥१८॥

श्रादिपुराणके प्रस्तुत संस्करणमें जो संस्कृत टिप्पण दिया है उसके प्रारम्भमें भी टिप्पणकर्ताने यही लिखा है.....तदनु कविपरमेश्चरेण प्रहृद्यगद्यकथारूपेण सङ्क्रथितां त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रयां परमार्थबृहत्कथां संगृहय— ।

चामुण्डरायने ग्रपने पुराणमें कवि परमेश्वरके नामसे ग्रनेक पद्य उद्धृत किये हैं जिससे डा० ए० एन० उपाध्यायने इनके पुराणको गद्यपद्यमय चम्पू ग्रन्थ होनेका ग्रनुमान किया है। यह ग्रनुमान प्रायः ठीक जान पड़ता है ग्रौर तभी गुणभद्र द्वारा प्रदत्त 'सकलच्छन्दोऽलङ्कृतिलक्ष्यम्' विशेषणकी यथार्थता जान पड़ती है। किव परमेश्वरका ग्रादिपंप, ग्रभिनवपंप, नयसेन, श्रमणलदेव ग्रौर कमलभव ग्रादि ग्रनेक किवयोंने ग्रादरके साथ स्मरण किया है जिससे वे ग्रपने लमयके महान् विद्वान् जान पड़ते हैं। इनका समय ग्रभी निश्चित नहीं है फिर भी जिनसेनके पूर्ववर्ती तो है ही।

# 'ब्रादिपुराणमें वर्णित देशविभागमें अ।ये हुए कुछ देशोंका परिचय-

सुकोसल —मध्यप्रदेशको सुकोसल कहते हैं। इसका दूसरा नाम महाकौसल भी है। श्रवन्ती—उन्जैनके पार्श्ववर्त्ती प्रदेशको श्रवन्ती कहते थे। श्रवन्तीनगरी (उन्जैन) उसकी राजधानी थी।

पुराडू — ग्राजकलके बंगालका उत्तरभाग पुण्ड कहलाता था। इसका दूसरा नाम गौड़ देश भी था। कुरु — यह सरस्वतीके बांघी ग्रोर ग्रनेक कोसोंका मैदान है। इसकी कुरुजांगल भी कहते हैं। हस्तिनागपुर इसकी राजधानी रही है।

काशी — बनारसके चारों झोरका प्रान्त इस देशके श्रन्तर्गत था। इस देशकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी।

१ इस प्रकरणमें पं॰ सीताराम जयराम जोशी एम॰ ए॰ और पं॰ विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम॰ ए॰ के 'संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास'से सहायता ली गई है।

किल्कि — मद्रास प्रान्तका उत्तरभाग श्रौर उत्कल (उड़ीसा) का दक्षिण भाग पहले किलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी किलिङ्ग नगर (राजमहेन्द्री) थी। इसमें महेन्द्रमाली नामक गिरि है।

सुद्ध - यह वह देश है जिसमें किपशा (कोसिया) नदी बहती है। ताम्प्रलिप्ती (तामलूक) इसकी राजधानी थी।

काश्मीर—यह प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर है। इसका ग्रब भी काश्मीर ही नाम है। इसकी राजधानी श्रीनगर है।

. ग्रानर्त-गुर्जर (गुजरात) के प्राचीन कालमें तीन भाग थे-१ ग्रानर्त, २ सुराष्ट्र (काठियावाड़ं) और ३ लाट । ग्रानर्त गुर्जरका उत्तरभाग है । द्वारावती (द्वारिका) इसकी प्रधान नगरी है ।

चत्स-प्रयागके उत्तरभागका मैदान वत्त देश कहलाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी (कोसम) थी।

पञ्चनद्—इसका पुराना नाम पञ्चनद ग्रौर ग्राधृनिक नाम पंजाब है। इसमें वितस्ता ग्रादि पांच निदयां हैं इसिलये इसका नाम पञ्चनद पड़ा। इसकी पांच निदयों के मध्यमें कुलूत, मद्र, ग्रारट्ट, यौधेय ग्रादि ग्रनेक प्रदेश थे। लबपुर (लाहौर), कुशपुर (कुशावर), तक्षशिला (टेक्सिला) ग्रौर मूलस्थान (मुल्तान) ग्रादि इसके वर्तमानकालीन प्रधान नगर हैं।

मालव-यह मालवाका नाम है। पहले ग्रवन्ती इसीके भन्तर्गत दूसरे नामसे प्रसिद्ध था पर ग्रब वह मालवर्ने सिम्मिलित है। उज्जैन, दशपुर (मन्दसौर), धारानगरी (धार), इन्द्रपुर (इन्दौर) ग्रादि इसके प्रसिद्ध नगर है।

पञ्चाल—यह कुरुक्षेत्रके पूर्वमें है । यह दक्षिण पञ्चाल और उत्तरपञ्चाल इन दो विभागोंमें था । इसका विस्तार चर्मण्वती नदी तक था । कान्यकुब्ज (कन्नौज), इसीमें है । उत्तरपञ्चालकी ग्रहिच्छत्रा और दक्षिण पञ्चालकी काम्पिल्य राजधानियां थीं ।

दशार्ण—यह प्रदेश मालवाका पूर्वभाग है। इस प्रदेशमें वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती है। कुछ स्थानोंमें दशार्ण ( धसान ) नदी भी बही है और अन्तमें चलकर वेत्रवतीमें जा मिली है। विदिशा ( भेलसा ) इसकी राजधानी थी।

कच्छ-पश्चिमी समुद्रतटका प्रदेश कच्छ कहलाता था । यह कच्छ काठियावाड़के नामसे श्रब भी प्रसिद्ध है ।

मगध—बिहार प्रान्तका गङ्गाके दक्षिणका भाग मगध कहलाता था। इसकी राजधानी पाटली-पुत्र (पटना) थी। गया और उरुबिल्व (बुढगया) इसी प्रान्तमें थे।

विदर्भ-इसका स्राधुनिक नाम बरार है। इसकी प्राचीन राजधानी विदर्भपुर (बीवर) स्रथवा कुंडिनपुर थी।

महाराष्ट्र-कृष्णा नदीसे नर्मदा तकका विस्तृत मैदान महाराष्ट्र कहलाता था।

सुराष्ट्र—मालवाका पश्चिमी प्रदेश सौराष्ट्र या सुराष्ट्र कहलाता था। आजकल इसको सौराष्ट्र (काठियावाड़) कहते हैं। रैवतक (गिरनार) क्षेत्र इसीमें है। सौराष्ट्रके जिस भागमें द्वारिका है उसे आनर्त कहते थे।

कोङ्कण—पश्चिमी समुद्रतटपर यह प्रवेश सूर्यपत्तन (सूरत) से रत्नागिरि तक विस्तृत है। महाम्बापुर (बम्बई) तथा कल्याण इसी कोंकण देशमें हैं।

वनवास — कर्नाटक प्रान्तका एक भाग वनवास कहलाता था। श्राजकल वनौसी कहलाता है।
गुणभन्नाचार्यके समय इसकी राजधानी वंकापुर थी जो घारवाड़ जिलेमें है।

आन्ध्र—यह गोदावरी तथा कृष्णा नदीके बीचमें या। इसकी राजधानी श्रन्धनगर (वेंगी) थी। इसका श्रधिकांश भाग भाग्यपुर (हैदराबाद) राज्यमें श्रन्तभूत है। इसीको त्रैलिङ्ग (तेलंग) देश भी कहते हैं।

कर्गाट-पह म्रान्ध्वेशके दक्षिण वा पश्चिमका भाग था। वनवास तथा महिषग म्रथवा महीशूर

(मैसूर) इसीके ग्रन्तर्गत हैं। इसकी राजधानियां महिषपुर ग्रौर श्रीरंगपत्तन थीं।

कोसल यह उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल इस प्रकार हो भागों में विभक्त था। ग्रयोध्या, शरावती (श्रावस्ती), लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) ग्रादि इसके प्रसिद्ध नगर हैं। यहां गोमती, तमसा भ्रौर सरयू निदयां बहती हैं। कुशावतीका समीपवर्ती प्रदेश दक्षिणकोसल कहलाता था। तथा भ्रयोध्यालखनऊ भ्रादिके समीपवर्ती प्रदेशका नाम उत्तर कोसल था।

चोल —कर्णाटकका दक्षिण पूर्वभाग श्रर्थात् मद्रास शहर, उसके उत्तरके कुछ श्रदेश श्रौर मैसूर रियासतका बहुत कुछ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था।

केरल — कृष्णा श्रौर तुङ्गभद्राके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग जो श्राजकल मद्रासके श्रन्तर्गत है पाण्ड्य, केरल श्रौर सतीपुत्र नामसे प्रसिद्ध था।

शूरसेन — मथुराका समीपवर्ती प्रदेश शूरसेन देश कहलाता था। गोकुल, वृन्दावन श्रीर श्रग्रवण (श्रागरा) इसी प्रदेशमें हैं।

चिदेह - द्वारवंग (दरभंगा) के समीपवर्ती प्रदेशको विदेह कहते थे। मिथिला या जनकपुरी इसी देशमें है।

स्तिन्धु-यह देश अब भी सिन्ध नामसे प्रसिद्ध है, श्रीर करांची उसकी राजधानी है।

गान्धार — (कन्दहार) इसका स्राधुनिक नाम श्रफगानिस्तान है। यह सिन्धु नदी स्रौर काश्मीरके पश्चिममें है। यहांकी प्राचीन राजधानियां पुरुषपुर (पेशावर) स्रौर पुष्करावर्त (हस्तनगर) थीं।

यचन-यह यूनान (ग्रीक)का पुराना नाम है।

चेदी मालवाकी श्राधिनक 'चन्देरी' नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदी देश कहलाता था। श्रव यह खालियर राज्यमें है।

पल्लव—दक्षिणमें कांचीके समीपवर्ती प्रदेशको पल्लव देश कहते थे। यहां इतिहासप्रसिद्ध पल्लववंशी राजाग्रोंका राज्य रहा है।

काम्बोज-इसका श्राधुनिक नाम बलोचिस्तान है।

श्रारष्ट्र-पञ्जाबके एक प्रदेशका नाम श्रारष्ट्र था।

तुरुष्क - इसका श्राधुनिक नाम तुर्किस्तान है।

शक-(शकस्थान) इसका श्राधुनिक नाम बेक्ट्रिया है।

सीवीर - सिन्ध देशका एक भाग सौबीर देश कहलाता था।

केक्स्य-पञ्जाब प्रान्तकी जितस्ता (झेलम) श्रौर चन्द्रभागा (चनाब) निहयोंका श्रन्तरालवर्ती प्रदेश पहले केक्य नामसे प्रसिद्ध था । गिरियर्ज जिसका कि आजकल जलालपुर नाम है इसकी राजधानी थी ।

# च्चादिपुराणपर टिप्पण और टीकाएँ-

श्राविपुराण जैनागमके प्रथमानुयोग ग्रन्थोंमें सर्वश्रेष्ठ ग्रन्य है। यह समुद्रके समान गम्भीर है। श्रातः इसके ऊपर जिनसेनके परवर्ती श्राचार्यों द्वारा टिप्पण श्रोर टीकाश्रोंका लिखा जाना स्थाभाविक है। सम्पादन करते समय मुभ्ने श्राविपुराणके टिप्पणकी ३ तथा संस्कृत टीकाकी १ प्रति प्राप्त हुई। सम्पादन-सामग्रीमें 'ट', 'क' श्रोर 'ख' नामवाली जिन प्रतियोंका परिचय दियों गया है वे टिप्पणवाली प्रतियां हैं श्रोर 'व' साङ्कृतिक नामवाली प्रति संस्कृत टीकाकी प्रति है। 'ट' श्रोर 'क' प्रतियोंकी लिखें कर्णाटक लिपि है। 'ट' प्रतिमें 'श्रीमते सकलज्ञानसामाज्यपदमीयुषे। धर्मचक्रमूते भन्ने नमः संसारभीमुषे'। इस ग्राह्मकोकपर विस्तृत टिप्पणी दी हुई है जिसमें उक्त इलोकके ग्रनेक श्रथं किये गये हैं। 'क' प्रतिमें

श्राद्य इलोकका 'ट' प्रति जैसा विस्तार नहीं है। 'ख' प्रति नागरी लिपिमें लिखी हुई। इस प्रतिके श्रन्तमें लिपिका जो सं० १२२४ वै० कृ० ७ दिया हुग्रा है उससे यह बहुत प्राचीन जान पड़ती है। मङ्गल इलोकके विस्तृत व्याख्यानको छोड़कर बाकी टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्रायः मिलते जुलते हैं। श्रादिपुराणके इस संस्करणमें जो टिप्पण दिया गया है उसमें श्राद्य इलोकका टिप्पण 'ट' प्रतिसे लिया गया है श्रोर बाकी टिप्पण 'क' प्रतिसे। 'क' 'ख' प्रतिके टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्राचीन हैं। श्राद्य इलोकके टिप्पणमें (पृष्ठ ५) 'पञ्चमुक्त्ये स्वयं ये, श्राचारानाचरन्तः परमकरुणमाचारयन्ते मुमुक्षून्। लोकाग्रगण्य- शरण्यान् गणधरवृष्यान् इत्याद्याधरेनिरूपणात्' इन वाक्यों द्वारा पं० श्राद्याधरजीके प्रतिष्ठासारोद्धार प्रन्थका इलोकांश उद्धृत किया गया है इससे यह सिद्ध है कि उक्त टिप्पण पं० श्राद्याधरजीके बादकी रचना है। इन तीनों प्रतियोंके श्रादि श्रन्तमें कहीं भी टिप्पणकर्ताके नामका उल्लेख नहीं मिला, श्रतः यह कहनेमें श्रसमर्थ हूं कि यह टिप्पण किसके हैं श्रौर कितने प्राचीन हैं?

भाण्डारकर स्रोरियंटल रिसर्च इंस्टीटचूट पूनासे प्रो० वेल्हणकर द्वारा सम्पादित 'जैनरत्नकोश' नामक जो पुस्तक स्रंग्रेजीमें प्रकाशित हुई है उसमे स्रादिपुराणकी चार टीकास्रोंका उल्लेख है। (१)लिति, कीर्तिकी टीका, जिसका सम्पादन-सामग्री शीर्षक प्रकरणके स्रन्तर्गत 'द' प्रतिके रूपमें परिचय दिया गया है। इसके विषयमें स्रागे कुछ स्रौर भी स्पष्ट लिखा जायगा। (२) दूसरा टिप्पण प्रभाचन्द्रका है। ३) तीसरा स्रनन्त ब्रह्मचारीका स्रौर (४) चौथा हरिषेणका है। इनके स्रतिरिक्त एक मंगला टीकाका भी उल्लेख है।

ये टीका ग्रौर टिप्पण कहां हैं तथा 'ट', 'क' ग्रौर 'ख' प्रतियोंके टिप्पण इनमेंसे कौन कौन हैं इसका स्पष्ट उल्लेख तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि उक्त सब प्रतियोंका निरीक्षण परीक्षण नहीं कर लिया जाय। प्राचीन शास्त्रभाण्डारोंके ग्रध्यक्षोंसे उक्त प्रतियोंके परिचय भेजनेकी में प्रबल प्रेरणा करता हूँ।

टिप्पणकी उक्त स्वतन्त्र प्रतियोंके सिवाय अन्य मूल प्रतियोंके श्राजू बाजूमें भी कितने ही पदोंके टिप्पण लिखे मिले हैं जिनका कि उल्लेख मैंने 'प', 'ग्र' श्रीर 'इ' प्रतिके परिचयमें किया है। इन टिप्पणोंमें कहीं समानता है श्रीर कहीं ग्रसमानता भी।

'द' नामवाली जो संस्कृत टीकाकी प्रति है उसके ग्रन्तमें ग्रवश्य ही टीकाकारने ग्रपनी प्रशस्ति ही जिससे विदित होता है कि उसके कर्ता श्री लिलतकीर्तिभट्टारक है। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

'भट्टारक लिलतकीर्ति काष्ठासंघ स्थित माथुरगच्छ स्रौर पुष्करगणके विद्वान् तथा भट्टारक जगत्-कीर्तिके शिष्य थे। इन्होंने स्नादिपुराण स्नौर उत्तरपुराण—पूरे महापुराणपर टिप्पण लिखा है। पहला टिप्पण महापुराणके ४२ पर्वोका है जिसे उन्होंने सं० १८७४ के मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा रिववारके दिन समाप्त किया था स्नौर दूसरा टिप्पण ४३वें पर्व तकका है जिसे उन्होंने १८८६ में समाप्त किया है। इनके सिवाय उत्तर पुराणका टिप्पण सं० १८८८ में पूर्ण किया है।

स्रादिपुराणकी प्राचीन हिन्दी टीका पं० दौलतरामजी कृत है जो मुद्रित हो चुकी है। यह टीका क्लोकों के कमाङ्क देकर लिखी गई है। इसमें मूल क्लोक न देकर उनके स्रंक ही दिये हैं। स्वर्गीय पं० कललप्पा भरमप्पा 'निटवे' द्वारा इसकी एक मराठी टीका भी हुई थी जो जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाित हुई थी। इसमें संस्कृत क्लोक देकर उनके नीचे मराठी श्रनुवाद छापा गया था। इनके सिवाय एक हिन्दी टीका श्री पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा लिखी गई है जो कि ऊपर साम्हिक मूल क्लोक देकर नीचे क्लोक कमाङ्कानुसार हिन्दी अनुवाद सहित मुद्रित हुई थी। यह संस्करण मूल सहित होनेके कारण जनता को श्रधिक पसंद श्राया था। स्रव दुष्प्राप्य है।

# ञ्चादिपुराण ञ्रीर वर्णव्यवस्था

### वर्णोत्पत्ति-

वर्तमान भारतवर्षमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र इन चार वर्णोंकी स्थित बहुत समयसे हैं। इस वर्ण-व्यवस्थाके कारण भारतवर्षने उन्नतिके दिन देखे श्रौर घीरे घीरे उसमें विकार श्रानेपर श्रवनिके भी दिन देखे। भारतीय साहित्यमें वर्णोत्पत्तिका उल्लेख करनेवाला सबसे प्राचीन शास्त्रीय प्रमाण 'पुरुष सुक्तका' वाक्य माना जाता है। वह सूक्त कृष्ण श्रौर शुक्ल यजुः ऋक् तथा श्रथवं इन चारों वेदोंकी संहिताश्रोंमें पाया जाता है। सूक्त इस प्रकार है—

रं'यत्पुरुषं व्यदधुः कतिथा व्यकल्पयन् ? मुखं किमस्य, कौ बाहू, का (वू) ऊरू, पादा (वु) उच्येते ? ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, वाहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शृद्रो श्रजायतः । वर्ण्यं विषयका प्रतिपादन करनेवाले ये दो मन्त्र हैं जिनमें एक प्रश्नात्मक है श्रौर दूसरा समाधानात्मक । मंत्रोंका श्रक्षरार्थं इस प्रकार हु—

प्रश्न—ऋषियोंने जिस पुरुषका विधान किया उसे कितने प्रकारोंसे कल्पित किया ? उसका 'मुख' क्या हुग्रा ? उसके 'बाहु' कौन बनाये गये ? उसके ऊरु (जांघ) कौन हुए ? और कौन उसके पाद (पैर) कहे जाते हैं ?

उत्तर--ब्राह्मण उसका मुख था, राजन्य-क्षत्रिय उसका बाहु, वैश्य उसका ऊरू श्रीर शूद्र उसके पैर हुए।

यहां खासकर मुख, बाहु, जङ्ग्या श्रीर पाद इन चार श्रवययोंपर जोर नहीं है। उपलक्षण मात्रसे उनका विवेचन है। यही कारण है कि क्षत्रियको उत्पत्ति कहीं बाहुसे कहीं उरःस्थान या वक्षस्थलसे एवं वैश्यकी उत्पत्ति कहीं उदरसे, कहीं उरूको ग्रीर कहीं शरीरके मध्यभागसे बतलाई है। इसी प्रकार बाह्मणका सम्बन्ध शिरोभागसे तथा शूद्रका श्रधोभागसे समभना चाहिये।

इन मंत्रों में निरूपण यह हुन्ना है कि समाजरूप विराट् शरीरके मुख, बाहु, ऊरु ग्रीर पादके स्थानापन्न-तत्तुल्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्ध्वर्ण हैं। जिस प्रकार मानवशरीरका निर्माण मुखादि चार प्रधान ग्रवयवोंसे होता है उसी प्रकार समाज-शरीरका निर्माण ब्राह्मण श्रादि वर्णोंसे होता है।

उक्त सूक्तोंके इस रूपकात्मक व्यावर्णनके भावको दृष्टिमें न रखकर धीमे धीमे लोगोने यही मानना शुरू कर दिया कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजाश्रोंसे क्षत्रिय, ऊरुश्रोंसे वैश्य भौर पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए इसीलिये ब्राह्मण मुखज, क्षत्रिय बाहुज, वैश्य ऊरुज श्रौर परिचारक-श्रर्थात् शूद्र पादज कहलाने लगे । परन्तु यह मान्यता बिलकुल ही श्रसंगत है भाजतक किसी मनुष्यकी उत्पत्ति मुखसे, बाहुसे, जांघसे या पैरसे होती हुई नहीं देखी गई। यद्यपि ईश्वरको लोग 'कर्ज मकर्त्ज मन्ययाकर्त्ज वा समर्थः' मानते हैं परन्तु प्रकृतिके विरुद्ध कार्य न साधारण पुरुष कर सकता है श्रौर न ईश्वर भी।

जैनधर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मा या ईश्वर सृष्टिका बनानेवाला है, विष्णु इसकी रक्षा करनेवाला है भ्रौर शिव इसका संहार करनेवाला है। वह मानता है कि सृष्टि अपने रूपमें अनादिकालसे है भ्रौर अनन्तकाल तक रहेगी। इसमें अवान्तर विशेषताएं होती रहती हैं जो बहुत सारी प्राकृतिक होती हैं भ्रौर

१ ऋ० सं० १०, ६०, ११–१२, शु० य० वा० सं० ३१, १०–११ "किं बाहू किमूरू ? · · बाहू राजन्योऽभवत्, मध्यं तदस्य यहै्दयः, इत्यथर्वसंहितापाठः १६, ६, ६ शेषं समानम् ।

२ 'वक्त्राद्भुजाभ्यामूरुभ्यां पद्भ्यां चैवाथ जित्ररे । सृजतः प्रजापनेलींकानिति धर्मविदो विदुः ॥५॥
मुखजा ब्राह्मणास्तात बाहुजाः क्षत्रियाः स्मृताः । ऊरुजा धनिनो राजन् पादजाः परिचारकाः' ॥६॥
महाभारत श्रध्याय २९६

'लोकानां तु विवृद्धचर्थं मुखवाहरुपादतः । ब्राह्मणं क्षंत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत' ।।

मनु-स्मृति, ग्र० १ इलोक ३

बहुत कुछ पुरुषप्रयत्नजन्य भी । जैन शास्त्रोंमें उल्लेख है कि भरत ग्रौर ऐरावत क्षेत्रमें ग्रदर्सापणी ग्रौर उत्सिपिणोके रूपमें कालका परिवर्तन होता रहता है इनके प्रत्येकके सुषमा श्रादि यह छह भेद होते हैं। यह श्रवसिंपणीकाल है। जब इसका पहला भाग यहां बीत रहा था तब उत्तम भोगभृमिकी व्यवस्था थी, जब दूसरा काल ग्राया तब मध्यम भोगभूमि ग्राई ग्रीर जब तीसरा काल ग्राया तब जघन्यभोग भूमि हुई। तीसरे कालका जब पत्यके ग्राठवें भाग प्रमाण काल बाकी रह गया तब क्रमसे १४ मनुद्रों-कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई। उन्होंने उस समय अपने विशिष्ट वैद्वयसे जनताको कितनी ही बातें सिखलाई। चौदहवें कुलकर नाभिराज थे। उनके समय तक कल्पवृक्ष नघट हो चुके थे, श्रौर लोग बिना बोथे श्रपने श्राप उत्पन्न श्रनाजसे श्राजीविका करते थे। उन्हीं नाभिराजके भगवान् ऋषभदेव उत्पन्न हुए। स्राप प्रथम तीर्थंकर थे। स्राप्के समयमें वह बिना बोये उत्पन्न होतेवाली धान्य भी नष्ट हो गई। लोग क्षुवासे स्नातुर होकर इतस्ततः भूमण करने लगे। कुछ लोग ग्रपनी दुःखगाथा सुनानेके लिये नाभिराजके पास पहुँचे । वे सब लोगोंको भगत्रान् वृषभदेवके पास ले गये। भगवान् वृत्रभदेवने उस समय विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर यहांके लोगोंको भी वही व्यवस्था बतलाई ग्रीर यह कहते हुए लोगोंको समझाया कि देखो ग्रब तक तो यहां भोगभूमि थी, कल्पवक्षोंसे भ्राप लोगोंको भोगोपभोगकी सामग्री मिलती रही पर श्रब कर्मभूमि प्रारम्भ हो रही है-यह कर्म करनेका युग है, कर्म-कार्य किये बिना इस समय कोई जीवित नहीं रह सकता। श्रिस मधी कृषि विद्या वाणिज्य ग्रीर शिल्प ये छह कर्म हैं। इन कर्मों के करने से ग्राप लोग श्रपनी ग्राजीविका चलावें। ये तरह तरहके धान्य-ग्रनाज श्रव तक बिना बोये उत्पन्न होते रहे परन्तु श्रव श्रागेसे बिना बोये उत्पन्न न होंगे। श्राप लोगोंको कृषि-खेतीकर्मसे धान्य पैदा करने होंगे। इन गाय भैस श्रादि पश्रश्रों से दूध निकालकर उसका सेवन जीवनोपयोगी होगा। ग्रब तक सबका जीवन व्यक्षितगत जीवन था पर ग्रब सामाजिक जीवनके बिना कार्य नहीं चल सकेगा । सामाजिक संघटनसे ही ग्राप लोग कर्मभूमिमें सुख श्रीर शांतिसे जीवित रह सकेंगे। स्राप लोगोनें जो वुलवान् हैं वे शस्त्र धारण कर निर्वलोंकी रक्षाका कार्य करें, कुछ लोग उपयोगी वस्तुप्रोंका संग्रहकर यथासमय लोगोंको प्रदान करें श्रथति व्यापार करें, कुछ लोग लिपि विद्याके द्वारा श्रवना काम चलावें, कुछ लोग लोगोंके ग्रावश्यकताग्रोंको पूर्ण करनेवाली हल शकट ग्रादि वस्तुग्रोंका निर्याण करें, श्रीर कुछ लोग नृत्यगीतादि श्राह्लादकारी विद्याश्रोंके द्वारा श्रवनी श्राजीदिका करें। लोगोंकी भगवान्के द्वारा बतलाये हुए षट्कर्म पसन्द श्राये श्रीर लोग उनके श्रनुसार श्रपनी श्रपनी श्राजीदिका करने लगे। भोगभूमिके समय लोग एक सद्दा योग्यताके धारक होते थे श्रतः किसीको किसी श्रन्यके सहयोगकी ग्रावश्यकता नहीं होती थी परन्तु ग्रब विसदृश शक्तिके धारक लोग उत्पन्न होने लगे । कोई निबंल, कोई सबल, कोई अधिक परिश्रमी, कोई कम परिश्रमी, कोई अधिक बुद्धियान और कोई कम बुद्धिमान् । उद्दण्ड सबलोंसे निर्वलोंकी रक्षा करनेकी स्रावश्यकता महसूस होने लगी । जिल्पवृत्तिसे तैयार हुए मालको लोगों तक पहुँचानेकी श्रावश्यकता जान पड़ने लगी। खेती तथा शिल्प झादि कार्योके लिये पारस्परिक जनसहयोगकी श्रावश्यकता प्रतीत हुई तब भगवान् ऋषभदेवने जो कि वास्तिविक ब्रह्मा थे श्रपनी भुजाब्रोंमें शस्त्र धारण कर लोगोंको शिक्षा दी कि ब्राततायियोंसे निर्वल मानवोंकी रक्षा करना बलवान् मनुष्यका कर्लब्य है। कितने ही लोगोंने यह कार्य स्वीकार किया। ऋषभदेव अगवानने ऐसे लोगोंका नाम क्षत्रिय रखा। प्रपनी जङ्ग्वाग्रोंसे चलकर लोगोंको शिक्षा दी कि सुविधाके लिये सृष्टिको एसे मनुष्योंकी स्रावक्ष्यकता है जो तैयार हुई वस्तुग्रोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाकर बहांके लोगोंको मुख सुविधा पहुँचावें । बहुतसे लोगोंने यह कार्य करना स्वीकृत किया । भगवानने ऐसे लोगोंको वैदय संज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि यह कर्मयुग है श्रीर कर्म विना सहयोगके हो नहीं सकता श्रतः पारस्परिक सहयोग करनेवालोंकी ग्रावश्यकता है। बहुतसे लोगोंने इस सेवावृत्तिको ग्रपनाया। श्रादिबह्याने उन्हें शूद्रसंत्रा दी। इस तरह कर्मभूमिरूप सृष्टिके प्रारम्भमें श्रादिबह्याने क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र वर्ण स्थापित किये। श्रागे चलकर भरत चक्रवर्तीके मनमें यह बात श्राई कि मैंने दिग्विजयके द्वारा बहुतसा धन इकट्टा किया है। अन्य लोग भी अपनी शक्तिक अनुसार यथाशक्य धन एकत्रित करते हैं। माखिर उसका त्याग कहां किया जाय ? उसका पात्र किसे बनाया जाय ? इसीके साथ उन्हें ऐसे लोगोंकी

भी श्रावश्यकता श्रनुभवमें श्राई कि यदि कुछ लोग बुद्धिजीवी हों तो उनके द्वारा श्रन्य त्रिवर्गोंको सदा बौद्धिक सामग्री मिलती रहेगी। इसी विचारके श्रनुसार उन्होंने समस्त लोगोंको श्रपने घर श्रामंत्रित किया श्रीर मार्गमें हरी घास उगवा दी। 'हरी घासमें भी जीव होते हैं' 'हमारे चलनेपर उन जीवोंको बाधा पहुँचेगी' इस बातका विचार किये विना ही बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमें भीतर चले गये परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घासवाले मार्गसे भीतर नहीं गये बाहर ही खड़े रहे। भरत महाराजने जब भीतर न श्रानेका कारण पूछा तब उन्होंने बतलाया कि हमारे श्रानेसे हरित घासके जीवोंको बाधा पहुँचिती है इसलिये हम लोग नहीं आये। महाराज भरतने उन सबकी दयावृक्तिको मान्यता देकर उन्हें दूसरे प्रामुक मार्गसे श्रन्दर बुलाया श्रौर उन सबकी प्रशंसा तथा सन्मानकर उन्हें बाह्मण संज्ञा दी तथा उनका श्रध्ययन, श्रध्यापन, यजन, याजन श्रादि कार्य निश्चित किया। इस घटनाका वर्णन जिनसेनाचार्यंने श्रपने इसी श्रादिपुराणमें इस प्रकार किया है—

स्वदोभ्यां धारयन् शस्त्रं क्षत्रियानसृजद् विभुः । क्षतत्राणनियुक्ता हि क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥२४३॥ ऊरुभ्यां दर्शयन् यात्रामस्राक्षीद् विणजः प्रभुः । जलस्थलादियात्राभिस्तद्वृत्तिर्वातया यतः ॥२४४॥ न्यःवृत्तिनियतान् शूद्रान् पद्भ्यामेवासृजत् सुधोः । वर्णोत्तमेषु शुश्रूषां तद्वृत्तिनकधा स्मृता ॥२४५॥ मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः स्रक्ष्यति द्विजान् । स्रधोत्यध्यापने दानं प्रतीक्ष्येज्येति तत्क्रियाः ।२४६॥ स्रा० पु० पर्व १६

### जन्मना कर्मणा वा-

यह वर्णव्यवस्था जन्मसे है या कर्मसे, इस विषयमें भ्राजकल दो प्रकारकी विचारधाराएं प्रवाहित हो रही हैं। कुछ लोगोंका ऐसा ध्यान है कि वर्णव्यवस्था जन्मसे ही है प्रयात जो जिस वर्णमें उत्पन्न हो गया वह चाहे जो भ्रनुकूल प्रतिकूल करे उस भवमें उसी वर्णमें रहेगा मरणोत्तर कालमें ही उसका वर्ण-परिवर्तन हो सकेगा भ्रोर कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते हैं कि वर्णव्यवस्था गुण भ्रौर कर्मके भ्रधीन है। षट् कर्मोंको व्यवस्थित रूप देनेके लिये ही चतुर्वर्णकी स्थापना हुई थी भ्रतः जिसके जैसे भ्रनुकूल प्रतिकूल कर्म होंगे उसका वैसा ही वर्ण होगा।

ऐतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनों धाराश्रोंपर विचार करते हैं तो कर्मणा वर्णंध्यवस्थाकी बात श्रधिक प्राचीन सिद्ध होती है। क्योंकि ब्राह्मणों तथा महाभारत श्रादि में जहां भी इसकी चर्चा की गई है वहां कर्मकी श्रपेक्षा ही वर्ण व्यवस्था मानी गई है। उदाहरणके लिये कुछ उल्लेख देखिये—

महाभारतमें भारद्वाज भृगु महिष्से प्रश्न करते हैं कि यदि सित ग्रथित् सत्त्वगुण, लोहित ग्रथित् रजोगुण, पीत ग्रथित् रजस्तभोव्यामिश्र ग्रौर कृष्ण ग्रथित् तमोगुण इन चार वर्णों वर्णसे वर्णभेद माना जाता है तो सभी वर्णों वर्णसंकर दिखाई देता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा, श्रम ग्रादि हम सभीके होते हैं किर वर्णभेद क्यों होता है? हम सभीका शरीर पसीना, मूत्र, पुरीष, कफ ग्रौर रिधरको भराता है किर वर्णभेद कैसा? जङ्गम ग्रौर स्थावर जीवोंकी ग्रसंख्यात जातियां हैं उन विविध वर्णवाली जातियोंके वर्णका निश्चय कैसे किया जाय?

उत्तरमें भृगु महर्षि कहते हैं कि--

वस्तुतः वर्णोमें कोई विशेषता नहीं है। सबसे पहले ब्रह्माने इस संसारको ब्राह्मण वर्ण ही सृजा था परन्तु ग्रपने ग्रपने कमौंसे वह विविध वर्णभेदको प्राप्त हो गया। जिन्हें कामभोग प्रिय है, स्वभावसे तीक्षण कोधी तथा प्रियम्राहस हैं, स्वधर्म सत्त्वगुण प्रधान धर्मका त्याग करनेवाले हैं श्रौर रक्ताङ्ग श्रर्थात् रजोगुण-प्रधान हैं वे क्षत्रियत्वको प्राप्त हुए। जो गो श्रादिसं श्राजीविका करते हैं, पीत श्रर्थात् रजस्तमोव्यामिश्र-गुणके धारक हैं, खेती ग्रादि करते हैं श्रौर स्वधर्मका पालन नहीं करते हैं वे द्विज वैश्यपनेको प्राप्त हो गये। इनके सिवाय जिन्हें हिंसा, भूठ श्रादि प्रिय है, लुब्ध हैं, समस्त कार्य कर श्रपनी श्राजीविका करते हैं, कृष्ण श्रर्थात् तमोगुणप्रधान हैं, श्रौर शौच-पवित्रता—से परिश्रष्ट हैं वे श्रुद्धपनेको प्राप्त हो गये। इस

प्रकार इन कार्योंसे पृथक्-पृथक् पनेको प्राप्त हुए द्विज वर्णान्तरको प्राप्त हो गये। धर्म तथा यज्ञित्रयाका इन सभीके लिये निषेध नहीं है।

इसी महाभारतका एक उदाहरण ग्रौर देखिये -

भारद्वाज भृगु महर्षिसे पूछते हैं कि 'हे वक्तृश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय स्रौर शूद्र किस कारणसे होता है ?'

उत्तरमें भृगु महर्षि कहते हैं--

'जो जातकर्म ग्रादि संस्कारोंसे संस्कृत है, पिवत्र है, वेदाध्ययनसे सम्पन्न है, इच्या ग्रादि षट्कर्मों में श्रवित्यत है, शौचाचारमें स्थित है, यज्ञाविद्याद्य वस्तुको खानेवाला है, गुरुश्रोंको प्रिय है, निरन्तर व्रत धारण करता है, ग्रौर सत्यमें तत्पर रहता है वह ब्राह्मण कहलाता है। सत्य, दान, श्रद्रोह, श्रक्रूरता, लज्जा, दया ग्रौर तप जिसमें दिखाई दे वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय कर्मका सेवन करता है, वेदाध्ययनसे संगत है, दान ग्रादानमें जिसकी प्रीति है वह क्षत्रिय कहलाता है। व्यापार तथा पशुरक्षा जिसके कार्य हैं, जो खेती ग्रादिमें प्रेम रखता है, पिवत्र रहता है ग्रौर वेदाध्ययनसे सम्पन्न है वह वैदय कहलाता है। खाद्य-ग्रखाद्य-सभीमें जिसकी प्रीति है, जो सबका काम करता है, ग्रपवित्र रहता है, वेदाध्ययनसे रहित है ग्रौर श्राचारविजत है वह शूद्र माना जाता है। इन क्लोकोंकी संस्कृत टीकामें स्पष्ट किया गया है कि त्रिवर्णमें धर्म ही वर्णविभागका कारण है, जाति नहीं।

इसी प्रकार विद्विपुराणका एक प्रकरण देखिये, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि-

'हे राजन्, द्विजत्वका कारण न जाति है, न कुल है, न स्वाध्याय है, न शास्त्रज्ञान है, किन्तु वृत्त-सदाचार ही उसका कारण है। वृत्तहीन दुरात्मा मानवका कुल क्या कर देगा? क्या सुगन्धित फूलोंमें

#### १ भारद्वाज उवाच

चातुर्वर्शस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खलु वर्णानां दृश्येते वर्णसंकरः ॥६॥ कामः क्रोधः भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः । सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद् वर्णो विभिद्यते ॥७॥ स्वेदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणितम् । तुनुः क्षरित सर्वेषां कस्माद् वर्णो विभिद्यते ॥६॥ जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ॥६॥

भृगुरुवाच

न विशेषोऽस्ति वर्गानां सर्वे बाह्ममिदं जगत् । ब्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥१०॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः कोधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङगास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥११॥ गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यतां गताः ॥१२॥ हिसानृतिष्रया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः । कृष्णाः शौचपरिभृष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥१३॥ इत्येतैः कर्मभिर्थस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञक्रियास्तेषां नित्यं न प्रतिषिद्ध्यते ॥१४॥

म० भा० शा० ग्र० १८८

#### २ भारद्वाज उवाच

बाह्मएाः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तमः । वैद्यः शूद्रश्च विप्रर्षे तद्बूहि वदतां वर ॥१॥ भूगुरुवाच-

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः ।।२॥ शौचाचारस्थितः सम्यग्विषसाशी गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मगा उच्यते ।।३॥ सत्यं दानमथाद्रोह आनृशंस्यं त्रपा घृगा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मगा इति स्मृतः ।।४॥ क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगतः । दानादानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥५॥ विणज्या पश्रक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । वेदाध्ययनसंपन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ।।६॥ सर्वभक्षरतिर्नित्यं सर्वकर्मकरोऽज्ञुचिः । त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः ॥७॥

(द्विजे-त्रैर्विणके धर्म एव वर्णविभागे कारणम् न जातिरित्यर्थः) सं० टी०

की है पैदा नहीं होते ? राजन, एकान्तसे यही एक बात ग्राह्य नहीं है कि यह पढ़ता है इसिलये द्विज है, चारित्रकी खोज की जाय क्या राक्षस नहीं पढ़ते ? नटकी तरह दुरात्मा मनुष्यके बहुत पढ़नेसे क्या ? उसीने पढ़ा श्रीर उसीने सुना जो कि क्रियाका पालन करता है। जिस प्रकार कपालमें रखा हुआ पानी श्रीर कुत्तेकी मशकमें रखा हुआ दूध दूषित होता है उसी प्रकार वृत्तहीन मनुष्यका श्रुत भी स्थानके दोषसे दूषित होता है। दुराचारी मनुष्य भले ही चतुर्वेदोंका जानकार हो यदि दुराचारी है तो वह शूद्रसे भी कहीं श्रिधिक नीच है। इसिलये हे राजन्, वृत्तको ही ब्राह्मणका लक्षण जानो। ''

वृद्ध गौतमीय धर्मशात्रमें भी उल्लेख है-

'है राजन्! जाति नहीं पूजी जाती, गुण ही कत्याणके करनेवाले हैं, वृत्त-सदाचारमें स्थित चाण्डालको भी देवोंने बाह्यण कहा है' ।

शुक्रनीतिसारका भी उल्लेख द्रष्टव्य है-

'न केवल जातिको देखना चाहिये श्रौर न केवल कुलको। कर्म शील श्रौर दया दाक्षिण्य श्रादि गुण ही पूज्य होते हैं, जाति श्रौर कुल नहीं। जाति श्रौर कुलके ही द्वारा श्रेष्टता नहीं प्राप्त की जा सकतीं।

ब्राह्मण कौन हो सकता है ? इसका समाधान करते हुए वैशम्यायन महर्षि महाभारतमें युधिष्ठिरके प्रति कहते हैं –

'सत्यशौच, दयाशौच, इन्द्रियनिग्रह शौच, सर्वप्राणिदया शौच श्रौर तपःशौच ये पांच प्रकारकं शौच हैं। जो द्विज इस पञ्चलक्षण शौचसे सम्पन्न होता है हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। हे युधिष्ठिर, शेष द्विज शूद्र हैं। मनुष्य न कुलसे ब्राह्मण होता हे श्रीर न जातिसे किन्तु कियाश्रों से ब्राह्मण होता है। हे युधिष्ठिर, वृत्तमें स्थिर रहनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मण है। पहले यह सारा संसार एक वर्णात्मक था परन्तु कर्म श्रौर कियाश्रों की विशेषतासे चतुर्वणं हो। गया। शीलसम्पन्न गुणवान् शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है श्रौर कियाश्रों की विशेषतासे चीच हो सकता है। जिसने पञ्चिन्द्रियरूप भयानक सागर पार कर लिया है—श्र्यात् पञ्चेन्द्रियोंको वश कर लिया है—भले ही वह शूद्र हो उसके लिये श्रपरिमित दान देना चाह्मिये। हे राजन्, जाति नहीं देखी जाती। गुण हो कल्याण करनेवाले हैं इसलिये शूद्रसे उत्पन्न हुग्रा मनुष्य भी यदि गुणक्षान्द है तो ब्राह्मण हैं।

वृद्ध गौतमीय धर्मशास्त्र

१ न जातिर्न कुलं राजन् न स्वाध्यायः श्रुतं न च । करणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम् ।।
 कि कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यित दुरात्मनः । कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥
 नैकमेकान्ततो ग्राह्यं पठनं ही विशाम्पते । वृत्तमन्विष्यता तात रक्षोभिः कि न पठचते ।।
 बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः । तेनाधीतं श्रुतं वापि यः क्रियामनुतिष्ठिति ।।
 कपालस्थं यथा तोयं श्वदृतौ च यथा पयः । दूष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम् ।।
 चतुर्वेदोऽपि दुर्वृ तः श्रूबादल्पतरः स्मृतः । तस्माद् विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम् ॥ विह्न पुराण
 न जातिः पूज्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः । चण्डालमिप वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

४ सत्यं शौचं दया शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूते दयाशौचं तपःशौचं च पञ्चमम् ॥
पञ्चलक्षरासम्पन्न ईदृशो यो भवेत् द्विजः । तमहं ब्राह्मरां ब्रूयां शेषाः शूद्रा युधिष्ठिर ॥
न कुलेन न जात्या वा कियाभिर्व्राह्मराो भवेत् । चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मराः स युधिष्ठिर ॥
एकवर्णमिदं विश्वं पूर्वमासीद् युधिष्ठिर । कर्मिक्रयाविशेषेरा चातुर्वेर्ण्ये प्रतिष्ठितम् ॥
शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् । ब्राह्मणोऽपि कियाहीनः शूद्रादप्यवरो भवेत् ॥
पञ्चेन्द्रियार्णवं घोरं यदि शूद्रोऽपि तीर्णवान् । तस्मै द्वान प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥
न जातिर्दृश्यते राजन् गुणाः कल्याराकारकाः । तस्माच्छूद्रप्रसूतोऽपि ब्राह्मराो गुणवान्नरः ॥

शुक्रनीतिमें भी इस आशयका एक ब्लोक और आया है-

'मनुष्य, जातिसे न ब्राह्मण हो सकता है न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र ग्रौर न म्लेच्छ । किन्तु गुण श्रौर कर्मते ही ये भेद होते हैं<sup>।</sup>।

भगवद्गीतामें भी यही उल्लेख है कि 'मैं ने गुण ग्रौर कर्मके विभागसे चातुर्वं ण्यंकी सृष्टि की है' इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसमें वर्णव्यवस्थाको ग्रत्यन्त महत्त्व मिला उस वैदिक संस्कृतिमें वेद ब्राह्मण ग्रौर महाभारत युग तक गुण ग्रौर कर्मकी ग्रयंक्षा ही वर्णव्यवस्था ग्रंगीकृत की गई है। परन्तु ज्यों ही स्पृतियुग ग्राया ग्रौर कालके प्रभावसे लोगों के ग्रात्मिक गुणों में न्यूनता, सद्वृत्त-सदाचारका हास तथा ग्रहंकार ग्रादि दुर्गुणों की प्रवृत्ति होती गई त्यों त्यों गुणकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था पर परदा पड़ता गया। ग्रब वर्णव्यवस्थाका ग्राधार गुणकर्मन रहकर जाति हो गया। ग्रब नारा लगाया जाने लगा कि 'ब्राह्मण जन्मसे ही देवताग्रोंका देवता है'। इस गुणकर्मवाद ग्रौर जातिवादका एक सन्धिकाल भी रहा है जिसमें गुण ग्रौर कर्मके साथ योनि ग्रथवा जातिका भी प्रवेश हो गया। जैसा कि कहा गया है कि—

'जो मनुष्य जाति, कुल, वृत्तस्वाध्याय ग्रौर श्रुतसे युक्त होता है वही द्विज कहलाता है।' 'विद्या, योनि ग्रौर कर्म ये तीनों बाह्मणत्वके करनेवाले हैं'

'जन्म, शारीरिक वैशिष्टच, विद्या, श्राचार, श्रुत श्रीर यथोक्त धर्मसे श्राह्मणत्व किया जाता है।' 'तप, श्रुत श्रीर जाति ये तीन ब्राह्मणपनके कारण हैं।"

परन्तु घीरे धीरे गुण ग्रौर कर्म दूर होकर एक योनि ग्रर्थात् जाति ही वर्णव्यवस्थाका कारण रह गया। ग्राजका बाह्मण मांस मछली खाये, मिंदरापान करे, छूतकीड़ा, वेश्यासेवन ग्रादि कितने ही दुराचार क्यों न करे परन्तु वह ब्राह्मण ही बना रहता है, वह ग्रन्यवर्णीय लोगोंसे ग्रंपने चरण पुजाता हुग्रा गर्वका ग्रनुभव करता है। क्षत्रिय चोरी डकैती नरहत्या ग्रादि कितने ही कुकर्म क्यों न करे परन्तु 'ठाकुर साहब' के सिवाय यदि किसीने कुछ बोल दिया तो उसकी भौंह टेड़ी हो जाती है। यही हाल वैश्यका है। ग्राजका शूद्ध कितने ही सदाचारसे क्यों न रहे परन्तु वह जब देखो तब घृणाका पात्र ही समझा जाता है, उसके स्पर्शसे लोग डरते हैं, उसकी छायासे दूर भागते हैं। ग्राज केवल जातिवाद पर ग्रवलिवत वर्णव्यवस्थाने मनुष्योंके हृदय घृणा, ईर्ष्यों श्रीर ग्रहंकार ग्रादि दुर्गुणोंसे भर दिये हैं। धर्मके नामपर ग्रहंकार, ईर्ष्या ग्रौर घृणा ग्रादि दुर्गुणोंकी ग्रीभवृद्धि की जाती है।

### जैनधर्म ऋौर वर्ण-व्यवस्था-

जैन सिद्धान्तके अनुसार विदेहक्षेत्रमें शाश्वती कर्मभूमि रहती है और वहां क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये तीन वर्ण रहते हैं और आजीविकाके लिये उक्त तीन वर्ण आवश्यक भी हैं। जैनधर्म द्वाह्मणवर्णको आजीविकाका कारण नहीं मानता। विदेह क्षेत्रमें तो बाह्मणवर्ण है ही नहीं। भरत क्षेत्रमें अवश्य ही भरत चक्रवर्तीने उसकी स्थापना की थी परन्तु उस प्रकरणको आद्योपान्त देखनेसे यह निश्चय होता है कि

१ ''न जात्या ब्राह्मराश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा । न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभि: ॥" शुक्रनीति

२ ''चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।'' भ० गी० ४।१३। ''ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रागां च परं तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुं णैः ॥'' भ० गी० १८।४१।

३ "बाह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम्।" मनु ११। ८४।

४ "जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च । धर्मेंग च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥" अग्नि पु० ।

५ ''विद्या योनिः कर्म चेति त्रयं ब्राह्मएकारकम्'' । पिंगलसूत्रव्याख्यायां स्मृतिवाक्यम् ।

६ ''जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च । धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मण्टवं विधीयते ।''

पराशरमाधवीय ८, १६

७ "तपः श्रुतञ्च जातिश्च त्रयं ब्राह्मणकाररणम्" । आदिपुरारण

भरत महाराजने वती जीवोंको ही ब्राह्मण कहा है। भले ही वह किसी वर्गके क्यों न हों। उन्होंने अपने महलपर भ्रामित्वित सामान्य प्रजामें से ही दयालु मानवों को ब्राह्मण नाम दिया था तथा व्रतादिकका विशिष्ट उपदेश दिया था। कहनेका सारांश यह है कि जिस प्रकार बौद्धधर्ममें वर्ण व्यवस्थाका सर्वथा प्रतिषेध है ऐसा जैनधर्ममें नहीं है। परन्तु इतना निश्चित है कि जैनधर्म स्मृतियुगमें प्रचारित जातिवादपर श्रवलम्बित वर्णव्यवस्थाको स्वीकार नहीं करता।

जैन साहित्यमें वर्णव्यवस्थाका स्पष्ट उल्लेख करनेवाला जिनसेनाचार्यका ग्रादिपुराण ही है, उसके पहले ग्रन्थ प्रन्थों में विधिरूपसे इसका उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं ग्राया। ग्रादिपुराणमें भी जो उल्लेख है वह भी केवल वृत्ति—प्राजीविकाको व्यवस्थितरूप देनेके लिये ही किया गया है। जिनसेनाचार्यने उसमें स्पष्ट लिखा है कि—

"मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भ्वा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चार्तुविध्यमिहाइनुते ॥४४॥ बाह्यणा वतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रधारणात् । वणिजोऽर्थार्जनान्न्याय्याच्छ्र्वा यावृसंश्रयात् ॥४६॥" श्रा० पु० पर्व ३६

श्चर्यात्, जातिनामक कर्म श्रथवा पञ्चेन्द्रिय जातिका श्रवान्तर भेद मनुष्य जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य जाति एक हो है। सिर्फ श्राजीविकाके भेदसे वह चार प्रकारकी हो जाती है। वतसंस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनार्जनसे वैश्य श्रौर नीचवृत्ति–सेवावृत्तिसे शूद्र कहलाते हैं।

यही इलोक जिनसेनाचार्यके साक्षात् शिष्य गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणमें निम्नप्रकार परिवर्तित तथा परिवर्धित क्विये हैं-

"मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा। वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाइनुते ॥ नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । स्राकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्प्यते ॥"

इनमें से प्रथम श्लोकका भाव ऊपर लिखा जा चुका है द्वितीय श्लोकका भाव यह है कि 'गाय घोड़ा म्नादिमें जैसा जातिकृत भेद पाया जाता है वैसा मनुष्योंमें नहीं पाया जाता क्योंकि उन सबकी भ्राकृति एक है—

म्रादिपुराणके यही क्लोक संधिसंहिता तथा धर्मसंग्रह श्रावकाचार म्रादि ग्रन्थोंमें कहीं ज्योंके त्यों भ्रोर कहीं कुछ परिवर्तनके साथ उद्धृत किये गये हैं।

इनके सिवाय श्रमितगत्याचार्यका भी श्रभिप्राय देखिए जो कि उन्होंने श्रपनी धर्मपरीक्षामें व्यक्त किया है।

'जो सत्य शौच तप शील ध्यान संयमसे रहित हैं ऐसे प्राणियोंको किसी उच्च जातिमें जन्म लेनेमात्रसे धर्म नहीं प्राप्त हो जाता'।

'जातियोंमें जो यह काह्मणाविकी भेदकल्पना है वह श्राचारमात्रसे है। वस्तुतः कोई ब्राह्मणादि जाति नियत नहीं हैं'।

'संयम नियम शील तप दान दम श्रौर दया जिसमें विद्यमान हैं इसकी श्रेट जाति हैं।

'नीच जातियों में उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग गये ग्रीर शील तथा संयमको नब्द करनेवाले कुलीन मनुष्य भी नरक गये।'

'चूंकि गुणोंसे उत्तम जाति बनती है स्रौर गुणोंके नाशसे नब्ट हो जाती है स्रतः विद्वानोंको गुणोंमें ही स्रावर करना चाहिये'।<sup>१</sup>

१ ''न जातिमात्रो धर्मो लभ्यते देहधारिभिः । सत्यशौचतपःशीलध्यानस्वाध्यायवर्जितैः ॥ आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम् । न जातिर्बाह्मरागाद्यास्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥ संयमो नियतः शीलं तपो दानं दमो दया । विद्यन्ते तात्त्विकी यस्यां सा जातिर्महती सताम् ॥ शीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिभवा अपि । कुलीना नरकं प्राप्ताः शीलसंयमनाशिनः ।। गुणः सम्पद्यते जातिर्गुणध्वसैविपद्यते । यतस्ततो बुधैः कार्यो गुरोध्वेवादरः परः ॥ धर्मपरीक्षा परि० १७

श्री कुन्दकुन्द स्वामीके दर्शनपाहुडकी एक गाथा देखिये उसमें वे क्या लिखते हैं -- . 'न तो देहकी वन्दना की जाती है न कुलकी श्रौर न जातिसम्पन्न मनुष्यकी। गुणहीन कोई भी बन्दना करने योग्य नहीं है चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक।

दर्शनपाहुड

# भगवान् वृषभदेवने ब्राह्मण वर्ण क्यों नहीं सृजा ?

यह एक स्वाभाविक प्रक्त उत्पन्न होता है कि भगवान् वृषभदेवने क्षत्रिय ग्रादि वर्णीकी स्थापना की परन्तु ब्राह्मणवर्णंकी स्थापना क्यों नहीं की। उसका उत्तर ऐसा मालूम होता है कि भोगभूमिज मनुष्य प्रकृतिसे भद्र ग्रीर शान्त रहते हैं। ब्राह्मण वर्णकी जो प्रकृति है वह उस समयके मनुष्यों में स्वभावसे ही थी। श्रतः उस प्रकृतिवाले मनुष्योंका वर्ग स्थापित करनेकी उन्हें श्रावश्यकता महसूस नहीं हुई। हा, कुछ लोग उन भद्रप्रकृतिक मानवों को त्रास ग्रादि पहुँचाने लगे थे इसलिये क्षत्रिय वर्णकी स्थापना की, ग्रयार्जनके बिना किसीका काम नहीं चलता इसलिये वैदय स्थापित किये ग्रौर सबके सहयोगके लिये शद्रोंका संघटन किया। 'महाभारतादि जैनेतर प्रत्योंमें जो यह उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले ब्रह्माने ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया उसका भी यही ग्रभिप्राय मालूम होता है। मूलतः मनुष्य ब्राह्मण प्रकृतिके थे परन्तु कालक्रमसे उनमें विकार उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियादि विभाग हुए। ग्रन्य ग्रवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणीके युगोंमें मनुष्य श्रपनी भद्रप्रकृतिकी श्रवहेलना नहीं करते इसलिये यहां श्रन्य कालोंमें बाह्मण वर्ण की स्थापना नहीं होती। विदेहक्षेत्रमें भी ब्राह्मण वर्णकी स्थापना न होनेका यही कारण है। यह हुण्डाव-सर्पिणीकाल है जो कि अनेकों उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी युगोंके बीत जानेके बाद आया है। इसमें खासकर ऐसे मनुष्योंका उत्पाद होता है जो प्रकृत्या ग्रभद्र ग्रभद्रतर होते जाते हैं। समय बीता, भरत चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राज्य-शासन संभाला, लोगोंमें उत्तरोत्तर श्रभद्रता बढ़ती गई। मनुश्रों के समयमें राजनैतिक दण्डविधानकी सिर्फ तीन धाराएं थीं, 'हा', 'मा' श्रौर 'धिक्'। किसीने ग्रपराध किया उसके दण्डमें शासकने 'हा' लेद है यह कह दिया, बस, इतनेसे ही अपराधी सचेत हो जाता था। समय बीता, लोग कुछ ग्रभद्र हुए तब 'हा' के बाद 'मा' ग्रथित् खेद हैं ग्रब ऐसा न करना यही दण्ड निश्चित किया गया । फिर भी समय बीता लोग ग्रौर ग्रभद्र हुए तब 'हा' मा' 'धिक्'-लेंद है ग्रब ऐसा न करना, ग्रौर मना करनपर भी नहीं मानते इसलिये तुम्हें धिक्कार हो यह तीन दण्ड प्रचलित हुए। 'धिक्' उस समयकी मानो फांसीकी सजा थी। कितने भद्र परिणामवाले लोग उस समय होते थे ग्रौर ग्राज? ग्रतीत ग्रौर वर्तमानकी तुलना करनेपर श्रवनि-श्रन्तरिक्षका श्रन्तर मालूम होता है।

हां, तो भरत महाराजने देखा कि लोग एकदम ग्रभद्र प्रकृतिके होते जा रहे हैं ग्रतः एक वर्ग ऐसा भी रहना चाहिये जो सात्त्विक वृत्तिका धारक हो, व्रतादिमें तत्पर रहे ग्रौर ग्रध्ययन ग्रध्यापनको ही ग्रपना कार्य समसे। ऐसा विचार कर उन्होंने बाह्यण वर्णकी स्थापना की। परन्तु काल ग्रपना प्रभाव क्यों बदलने चला। भरतका प्रयत्न कुछ समय तक कार्यकर रहा परन्तु ग्रागे चलकर बाह्यणवर्ण ग्रपनी सात्त्विक प्रकृतिसे भ्रष्ट होता गया ग्रौर उसके कारण ग्राज उसकी जो दशा हुई है वह प्रत्यक्षकी वस्तु है उसके लिखनेकी यहां ग्रावश्यकता नहीं है। बाह्यणवर्णकी सृष्टि करनेके बाद भरत चक्रवर्तीने भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें जाकर पूछा कि भगवन्, मेंने एक बाह्यण वर्णकी स्थापना की है यह लाभप्रद होगी या ग्रलाभप्रद ? भगवान्ने उत्तर दिया कि यह व्यवस्था ग्रापने यद्यपि सदिभिप्रायसे की है परन्तु समय ग्रपना प्रभाव दिखलाये बिना नहीं रहेगा। ग्रागे चलकर यह वर्ग ग्रहंकारसे उन्मत्त होकर गुणोंसे परिभ्रष्ट हो

१ असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन् । आत्मतेजोऽभिनिर्वृत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान् ।। ततः सत्यं च धर्मं च तपो ब्रह्म च शाश्वतम् । आचारं चैव शौचं च स्वर्गाय विदधे प्रभुः ॥ महाभारत १८८ ग्रध्याय

<sup>&#</sup>x27;प्रजापतिर्यज्ञमसृजत, यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्मक्षत्रे असृज्येताम् · · · · · · · · ऐ० बा० ग्र० ३४ खं० १ श्राह्म वा इदमग्र आसीत् एकमेव · · · · · · · ः च० बा० १४-४-२'

जायगा जो कि प्रजाके हितमें श्रच्छा नहीं होगा। भगवान् ऋषभदेवने जैसा कहा था वैसा ही श्राज हम देख रहें हैं। श्रस्तु।

# वर्ण और जाति—

वर्णके विषयमें ऊपर पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहां जातिके विषयमें भी कुछ चर्चा कर लेनी आवश्यक हैं। जैनागममें जातिके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय स्नादि पांच भेद वर्णित किये गये हैं वे सामान्यकी स्नपेक्षा हैं। उनके सिवाय एकेन्द्रियादि प्रत्येक जातियों के स्नसंख्यात स्रवान्तर विशेष होते हैं। यहां हम उन सबका वर्णन श्रनावश्यक समझ कर केवल मनुष्यजातियों पर ही विचार करते हैं—

मनुष्यजातियां निम्न भेदोंमें विभाजित हैं-

१ योनिरूप जाति-इसका सम्बन्ध योनिसे है।

२ प्रकृति रूप जाति-यह हिसक, श्राहिसक, सात्त्विक, राजस, तामस, श्रावि प्रकृति-निसर्गंकी अपक्षा रखती है।

३ वृत्तिरूप जाति--यह वृत्ति श्रर्थात् व्यवसाय या पेशेसे सम्बन्ध रखती है जैसे बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, तेली श्रादि ।

४ वंश-गोत्र स्रादिरूप जाति—यह स्रपने किसी प्रभावशाली विशिष्ट पुरुषसे संतानक्रमकी श्रपेक्षा रखती है । जैसे गर्ग, श्रोत्रिय, राठौर, चौहान, खण्डेलवाल, स्रप्रवाल, रघुवंश, सूर्यवंश स्रादि ।

र राष्ट्रीयरूप जाति--यह राष्ट्रकी श्रवेक्षासे उत्पन्न है जैसे भारतीय, यूरोपियन, श्रमेरिकन, चंदेरिया, नर्रासहपुरिया, देवगढ़िया श्रादि ।

६ साम्प्रदायिक जाति-यह श्रपने धर्म या सम्प्रदाय विशेषसे सम्बन्ध रखती है जैसे जैन, बौद्ध, सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान श्रादि ।

जैनियों तथा यजुर्वेद ग्रौर तैतिरीय बाह्यणोंमें जिन जातियोंका उल्लेख है वे सभी इन्हीं जातियोंमें श्रन्तिहत हो जाती हैं। इन विविध जातियोंका श्राविभीय तत्तत्कारणोंसे हुन्ना श्रवश्य है परन्तु श्राजके युगमें पुरुषार्थसाधिती सामाजिक व्यवस्थामें इन सबका उपथोग नहीं हो रहा है ग्रौर नहीं हो सकता है। पुरुवार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्थाके साथ यदि साक्षात् सम्बन्ध है तो वृत्तिरूप जाति स्रौर प्रकृतिरूप जाति इन दो जातियोंका ही है। प्रकृतिरूप जाति मनुष्यकी प्रकृतिपर ग्रवलिम्बत है ग्रौर जन्मसे ही उसके साथ रहती है। भ्रनन्तर व्यक्ति श्रपनी प्रकृतिके श्रनुसार वृत्तिरूप जातिको स्वीकृत करता है। यह प्रकृतिरूप जाति कदाचित् पितापुत्रकी एक सद्दा होती है ग्रौर कदाचित् विसदृश भी। पिता सात्त्विक प्रकृति वाला है पर उसका पुत्र राजस प्रकृतिका धारक हो सकता है, पिता बाह्मण है पर उसका पुत्र कुलक्रमागत ग्रध्ययन ग्रध्यापनको पसन्द न कर सैनिक बन जाना पसन्द करता है। पिता वैश्य है पर उसका पुत्र ग्रध्ययन ग्रध्यापन की वृत्ति पसन्द कर सकता है। पिता क्षत्रिय है पर उसका पुत्र दूसरेकी नौकरी कर सकता है। मनुष्य विभिन्न प्रकृतियोंके होते हैं और उन विभिन्न प्रकृतियोंके श्चनुसार स्वीकृत की हुई वृत्तियां विविध प्रकारकी होती हैं। इन सबका जो सामान्य चतुर्वर्गीकरण है वही चतुर्वर्ण हैं। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि एक एक वर्ण अनेक जाति-उपजातियोंका सामान्य-सङ्कलन है। वर्ण सामान्य सङ्कलन है श्रीर जाति उसका विशेष संकलन । विशेषमें परिवर्तन जल्दी जल्दी हो सकता है पर सामान्यके परिवर्तनमें कुछ समय लगता है। मातृवंशको जाति कहते हैं। यह जो जातिकी एक परिभाषा है उसकी यहां विवक्षा नहीं है।

# वर्ण भीर कुल-

परिवारके किसी प्रतिष्ठित पुरुषको आधार मानकर कुल या वंशका व्यवहार चल पड़ता है। जैसे कि रघुका आधार मानकर रघुवंश, यदुका आधार मानकर यदुवंश, अर्ककीतिका आधार मानकर अर्क-सूयवश, कुरुको आधार मानकर कुरुवंश, हरिको आधार मान हरिवंश आदिका व्यवहार चल पड़ा है। उसी वंशपरम्परामें आगे चलकर यदि कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है तो उसका वंश

चल पड़ता है, पुराना वंश श्रन्तिहत हो जाता है। एक वंशसे श्रनेक उपवंश उत्पन्न होते जाते हैं, यह वंश का व्यवहार प्रत्येक वर्णमें होता है, सिर्फ क्षत्रिय वर्णमें हो होता हो सो बात नहीं। यह दूसरी बात है कि पुराणादि कथाग्रन्थों में उन्होंकी कथाएं मिलती हैं परन्तु यह भी तो ध्यान रखना चाहिये कि पुराणादिमें विशिष्ट पुरुषोंकी ही कथाएं संदृष्ध की जाती हैं, सब की नहीं। यह यौनवंशका उल्लेख हुग्रा। इसके सिवाय विद्यावंशका भी उक्लेख मिलता है जो गुरुशिष्य परम्परापर श्रवलम्बित है। इसके भी बहुत भेदोपभेद हैं। इस प्रकार वर्ण श्रौर वंश सामान्य श्रौर विशेषरूप हैं। लौकिक गोत्र वंश या कुलका ही भेद है।

## वर्ण श्रीर गोत्र-

जैनधर्ममें एक गोत्र नामका कर्म माना गया है जिसके उदयसे यह जीव उच्च नीच कुलमें उत्पन्न होता है। उच्च गोत्रके उदयसे उच्च कुलमें ब्रौर नीच गोत्रके उदयसे नीच कुलमें उत्पन्न होता है। देवोंके हमेशा उच्च गोत्रका तथा नारिकयों ब्रौर तिर्यञ्चोंके नीचगोत्रका ही उदय रहता है। मनुष्योंमें भी भोगभूमिज मनुष्यके सदा उच्च गोत्रका ही उदय रहता है परन्तु कर्मभूमिज मनुष्योंके दोनों गोत्रोंका उदय पाया जाता है। किन्हींके उच्च गोत्रका ब्रौर किन्हींके नीच गोत्रका। श्रपनी प्रशंसा, दूसरेके विद्यमान गुणोंका अपलाप तथा श्रहंकार वृत्तिसे नीच गोत्रका श्रौर इससे विपरीत परिणतिके द्वारा उच्च गोत्रका बन्ध होता है। गोत्रकी परिभाषा गोम्मटसार कर्मकाण्डमें इस प्रकार लिखी है—

"संताणकमेणागय जीवायरणस्स गोदिमिदि सण्णा। उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं॥"

श्रयात् सन्तानक्रमसे चले श्राये जीवके श्राचरणकी गोत्र संज्ञा है। इस जीवका जो उच्च नीच श्राचरण है वही उच्च नीच गोत्र है। विचार करनेपर ऐसा विदित होता है कि यह लक्षण सिर्फ कर्म-भूमिज मनुष्योंको लक्ष्य कर ही लिखा गया है क्योंकि गोत्रका उदय जिस प्रकार मनुष्योंके है उसी प्रकार नारिकयों, तिर्यञ्चों ग्रौर देख्नोंके भी है। इन सबके सन्तिका क्रम नहीं चलता। यदि सन्तानका श्रयं सन्तित न लेकर परम्परा या श्राम्नाय लिया जाय श्रौर ऐसा श्रयं किया जाय कि परम्परा या श्राम्नायसे प्राप्त जीवका जो श्राचरण श्रयात् प्रवृत्ति है वह गोत्र कहलाता है तो गोत्रकर्मकी उक्त परिभाषा क्यापक हो सकती है। क्योंकि देवों ग्रौर नारिकयोंके भी पुरातन देव ग्रौर नारिकयोंकी परम्परा सिद्ध है।

गोत्र सर्वत्र है परन्तु वर्णका व्यवहार केवल कर्मभूमिमें है इसलिये दोनोंका परस्पर सदा सम्बन्ध रहता है यह मानना उचित नहीं प्रतीत होता। निर्यन्थ साधु होने पर कर्म भूमिमें भी वर्णका ब्यवहार छूट जाता है पर गोत्रका उदय विद्यमान रहा स्राता है । कितने ही लोग सहसा ब्राह्मण, क्षत्रिय स्रौर वैश्यको उच्च-गोत्री भ्रौर शूदको नीच गोत्री कह देते हैं भ्रौर फतवा दे देते हैं कि चूंकि शूदसे नीचगोत्रका उदय रहता हे श्रतः वह सकल वत ग्रहण नहीं कर सकता । भ्रागममें नीच गोत्रका उदय पञ्चमगुण स्थान तक बतलाया है भ्रौर सकल वत षष्ठ गुणस्थानके पहले नहीं हो सकता। परन्तु इस युगर्मे जब कि सभी वर्णीमें वृत्ति-संकर हो रहा है तब क्या कोई विद्वान् दृढ़ताके साथ यह कहनेको तैयार है कि ग्रमुक दर्ग ग्रमुक वर्ण हैं। जिन बङ्गाली श्रौर काश्मीरी ब्राह्मणोंमें एक दो नहीं पचासों पीढ़ियोंसे मांस-मछली खानकी प्रवृत्ति चल रही है उन्हें ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होतेके कारण उच्च गोत्री माना जाय ग्रौर बुन्देलखण्डकी जिन बढ़ई, लुहार, सुनार, नाई आदि जातियोंमें पचासों पीढ़ियोंसे मांस मदिराका सेवन न किया गया हो उन्हें शूद्र वर्णमें उत्पन्न होतेसे नीचगोत्री कहा जाय-यह कुछ बेतुकीसी बात लगती है। जिन लोगोंनें स्त्रीका करा-धरा होता हो वे शूद्र हैं-तीच हैं श्रीर जिनमें यह बात न हो वे त्रिवर्ण द्विज हैं-उच्च हैं यह बात भी श्राज जमती नहीं है क्योंकि स्पष्ट नहीं तो गुप्तरूपसे यह करे-धरे की प्रवृत्ति त्रिवणीं-द्विजोंमें भी हजारों वर्ष पहलेसे चली थ्रा रही है ग्रीर ग्रब तो बाह्मण भी, क्षत्रिय भी, तथा कोई कोई जैन भी स्पष्टरूपसे करा-धरा-विधवा बिवाह करने लगे हैं इन सबको क्या कहा जायगा। मेरा तो ख्याल है कि ग्राचारणकी शुद्धता और अशुद्धताके आधारपर सभी वर्णीमें उच्च नीच गोत्रका उदय रह सकता है और सभी वर्णवाले उसके म्राधारपर देशवत तथा सकलवत ग्रहण कर सकते हैं। भ्राचरणकी शुद्धता भ्रीर भ्रशुद्धतामें पूर्व पीढ़ियोंकी भी श्रपेक्षा ले ली जाय इतमें मुक्ते श्रापत्ति नहीं ह।

### वर्णव्यवस्था अनादि या सादि ?

वर्णध्यवस्था विदेह क्षेत्रकी श्रपेक्षा श्रमादि है परन्तु भरत क्षेत्रकी श्रपेक्षा सादि है। जब यहां भोगभूमिकी रचना थी तब वर्णध्यवस्था नहीं थी। सब एक सदृश ग्रायु तथा बुद्धि विभव वाले होते थे। जैनेतर कूर्मपुराणमें भी इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि 'कृतयुगमें वर्णविभाग नहीं था। वहांके लोगों में ऊंच नीचका ध्यवहार नहीं था, सब समान थे, सबकी तुल्य श्रायु थी, सुख संतोष श्रादि सबमें समान था, सभी प्रजा श्रानन्दसे रहती थी, भोगयुक्त थी। तदनन्तर कमसे प्रजामें राग श्रौर लोभ प्रकट होने लगे, सदाचार नष्ट होने लगा तथा कोई बलवान् श्रौर कोई निर्बल होने लगे, इससे मर्यादा नष्ट होने लगी तब उसकी रक्षाके लिये भगवान् श्रज श्रथात् बह्याने बाह्यणोंके हितके लिये क्षत्रियोंको सूजा, वर्णाश्रमकी ध्यवस्था की श्रौर पर्शुहिंसासे विवर्णित यज्ञकी प्रवृत्ति की। उन्होंने यह सब काम त्रेता युगके प्रारम्भमें किया ।

जैनधर्मकी भी यही मान्यता है कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे कालके भ्रन्त तक लोग एक सबुध बुद्धि बल भ्रादिके धारक होते थे भ्रतः उस समय वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी श्रावश्यकता नहीं थी परन्तु तीसरे कालके श्रन्तिम भागसे लोगोंमें विषमता होने लगी, भ्रतः भगवान् भ्राविश्रह्मा ऋषभदेवने क्षत्रियादि वर्णोंकी व्यवस्था की।

सादि अनादिकी इस स्पष्ट व्यवस्थाको न लेकर कितने ही विद्वान् भरत क्षत्रमें भी वर्णव्यवस्थाको ज्ञानादि सिद्ध करते हैं और उसमें युक्ति देते हैं कि भोगभूमिके समय लोगोंके अन्तस्तलमें आह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण दबे हुए रहते हैं। उनका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता। मैं उन विद्वानोंसे जानना चाहता हूं कि भोगभूमिज मनुष्योंके जब उच्च गोत्रका ही उदय रहता है तब उनके शूद्र वर्णको अन्तिहित करनेवाला नीच गोत्रका भी उदय क्या शास्त्रसम्मत है? फिर ब्राह्मण वर्णको सृष्टि तो इसी हुण्डावस्पिणी कालमें बतलाई गई है; उसके पहिले कभी भी यहां ब्राह्मण वर्ण नहीं था। विदेह क्षेत्रमें भी नहीं है फिर उसकी अव्यक्तसत्ता भोगभूमिज मनुष्योंके शरीरमें कहांसे आ गई ?

## वर्ण और ऋस्प्रयता-

प्राचीन वैदिक साहित्यमें जहां चतुवंणंकी चैर्चा झाई है वहां झन्त्यजों का स्रथीत् झस्पृश्य शूद्रों का नाम तक नहीं लिया गया है इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतमें स्पृश्यास्पृश्यका विकल्प नहीं था। स्मृतियों तथा पुराणों में इनके उल्लेख मिलते हैं अतः यह कहा जा सकता है कि यह विकल्प स्मृतिकालमें उठा है और पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हुआ है। शूद्र दो प्रकारके होते हैं ग्राहचान्न श्रौर झग्राहचान्न श्रथवा स्पृश्य और अस्पृश्य। ये भेद सर्वप्रथम मनुस्मृतिमें देखनेको मिलते हैं। उस समय लोकमें इनका विभाग हो गया होगा।

स्रादिपुराणमें जिनसेन स्वामीने भी यह लिखा है कि शूद्र दो प्रकारके होते हैं—१ स्पृश्य स्रौर २ स्रस्पृश्य । कारू रजक स्रादि स्पृश्य तथा चाण्डाल स्रादि स्रस्पृश्य शूद्र हैं। जिनसेन स्वामीके पहले भी जैन शास्त्रों में इस प्रकारकी वर्णव्यवस्थाका किसीने उल्लेख किया है यह मेरे देखनेमें नहीं स्राया। इनके बादके ग्रन्थों में स्रवश्य इस बातकी चर्चा है पर वह सब श्रादिपुराणके शब्दोंको ही उलटफेर कर की गई है।

श्रादिपुराणके उल्लेखानुसार यदि इस चीजको साक्षात् भगवान् ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्बद्ध करते हैं तो इसका प्राचीन भारतीय साहित्यमें किसी न किसी रूपमें उल्लेख प्रवश्य मिलना चाहिये। पर

१ "क्टते त्विमिथुनोत्पत्तिर्वृ त्तिः साक्षादलोलुपा । प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः ॥ अधमोत्तमत्वं नास्त्यासां निर्विशेषा पुरञ्जयः । तुल्यमायुः सुखं रूपं तासु तस्मिन् कृते युगे ॥ ततः प्रादुरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्वशः । अवश्यं भावितार्थेन त्रेतायुगवशेन वे ॥ सदाचारे विनष्टे तु बलात्कालबलेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वैतद्भगवानजः ॥ ससर्जं क्षत्रियान् ब्रह्मा ब्राह्मणानां हिताय वे । वर्णाश्रमव्यवस्थां च त्रेतायां कृतवान् प्रभुः ॥ यज्ञप्रवर्तनं चैव पशुहिंसाविवर्णितम् ।" 'कृ० पु० वि० म्न० २६

कहीं इन भेडोंकी चर्चा भी नहीं है। तथा भगवान् ऋषभदेवने स्वयं किसीसे कहा हो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम बैश्य हो, तुम स्पृत्य शूद्र हो और तुम अस्पृत्य शूद्र । अब तक तुम हमारे दर्शन कर सकते थे-हमारे त्रामने ग्रा सकते थे पर श्राजसे श्रस्पृत्य हो जानेके नाते यह कुछ नहीं कर सकते−यह कहनेका साहस नहीं होता । भगवान् ऋषभदेवके समय जितनी वृत्तिरूप जातियां होंगी उनसे सहस्रगुणी श्राज हैं । श्रपनी ब्रपनी योग्यता स्रौर परिस्थितिसे वज्ञीभूत होकर लोग विभिन्न प्रकारकी स्राजीविकाएं करने लगते हैं ग्रौर ग्रागे चलकर उस कार्यके करनेवालोंका एक समुदाय बन जाता है जो जाति कहलाने लगता है। ग्रब तक इस प्रकारकी श्रनेकों जातियां बन चुकी हैं श्रौर श्रागे चलकर बनती रहेंगी। योग्यता श्रौर साधनोंके ग्रभावमें कितने ही मनुष्योंने निम्न कार्य करना स्वीकार कर लिया। परिस्थितिसे विवश हुन्ना प्राणी क्या नहीं करता ? धीरे धीरे योग्यता ग्रीर साधनोंके मदमें फूले हुए मानव उन्हें ग्रपनेसे हीन समक्षने लगे। उनके प्रति घृणाका भाव उनके हृदयोंमें उत्पन्न होने लगा ग्रौर वे ग्रस्पृत्य तथा स्पृत्य भेदोंमें बांट दिये गये। जिनसे मनुष्यका कुछ श्रधिक स्वार्थ या संपर्क रहा वे स्पृश्य बने रहे श्रौर जिनसे मनुष्य का म्रधिक स्वार्थ या संपर्कन रहा वे ग्रस्पृब्य हो गये। ग्राजकी व्यवस्थामें घोबी स्पृद्य शूद्र माना गया है। क्या वह सूतक पातकके समय समस्त जातियोंके ग्रपिवत्र वस्त्र नहीं घोता। मिंदरा नहीं पीता? मुबहसे शाम तक मछलियोंको मारने वाला धीवर स्पृत्य क्यों है ? उसका छुन्ना पानी क्यों पिया जाता है ? भले ही कुछ जैन लोगन पियें पर बाह्मण क्षत्रिय तथा जैनोंका बहुभागतो उसके पीनेमें घृणाका ग्रनुभव नहीं करता। जिन मानवोंको श्री पूज्यपाद स्वामीने 'शकयवनशबरपुलिन्दादयः' ग्रादि उल्लेख के द्वारा श्रार्यखण्डज म्लेच्छ बतलाया है उन्हें स्पृत्य क्यों माना जाता है ? नहाकर शुद्ध वस्त्र पहने हुए ग्रस्पृत्य शूद्रका स्पर्शे हो जाने पर धर्म डूब जाता है ग्रौर शवको दफनाकर ग्राग्रे हुए यवन तथा शौच कियाके बाद पानी न लेने वाले ग्रंग्रेजको छूनेमें धर्म नहीं डूबता यह कैसी बिडम्बना है? एक चर्मकार जबतक चर्मकार बना रहता है श्रीर राम नाम जपा करता है तब तक वह श्रस्पृश्य बना रहता है पर जब वह ईसाई या मुसलमान होकर राम नाम भूल जाता है स्रौर पहले तो मृतक पशुके चर्मको ही चीरता था पर श्रब जीवित पशुके चीरनेमें भी उसे कुछ संकोच नहीं रहा वह स्पृश्य हो जाता है उसे छू लेनेपर धर्म नहीं डूबता ? एक ग्रस्पृत्य भारतीय नहा धोकर ज्ञुद्ध वृस्त्र पहिनकर यदि जैन मन्दिरमें पहुँच जाता है तो हमारे विद्वानोंने मन्दिरको अनेकों कलशोंसे धुलाने तथा अभिषेक आदि के द्वारा शुद्ध करनेकी व्यवस्था दे डाली पर एक श्रंग्रेज, ऐसा श्रंग्रेज जो शौच कियाके बाद पानी भी नहीं लेता, नहाता भी नहीं श्रीर वस्त्र भी नहीं बदलता उसे हमारे धर्माधिकारी विद्वान् तीर्थक्षेत्रों पर तथा मन्दिरोंके ग्रन्वर ले जाना वहांकी सुन्वर सजावटको दिखाने ग्रादिमें ग्रपना गौरव समभते हैं इसे क्या कहा जाय?

मनुष्यका जातिकृत अपमान हो इसे जैनधर्मकी आत्मा स्वीकृत नहीं करती। आविपुराणकारमें जो उल्लेख किया है वह तत्कालमें प्रवृत्त वर्णव्यवस्थाको वेखकर ही कर विया है। जैसा कि उन्होंने देश रचना आदिका वर्णन किया है। एक समय था कि जब भारतवर्षमें बाह्मणोंका बोलबाला था। बे राजाओं के मन्त्री थे, पुरोहित थे, धर्मगुरु थे, राजा उनके इशारों पर चलते थे। एक बार स्मृतियां खोलकर देख जाइये तब पता चलेगा कि बृाह्मण अपना प्रभुत्व रखनेके लिये क्या क्या कर सकता है। जिस समय भारतीय बृाह्मण राजाश्रय पाकर अभिमानसे फूल रहा था उसी समय स्मृतियोंकी रचनाएं हुई और वह रचना उन्हीं धर्मगुरुओं के द्वारा हुई जिनमें लिखा गया कि बृाह्मण शतापराध होने पर भी दण्डनीय नहीं है, वह वर्णों का गुरु है, वह चाहे जो कर सकता है।

ग्रादिपुराणमें इन बाह्मणोंकी जो खबर ली है यहां तक कि उन्हें ग्रक्षरम्लेच्छ कहा है उससे तात्कालिक ब्राह्मणको प्रवृत्तिका स्पष्ट पता चलता है। जिन प्रान्तोंमें ब्राह्मणोंका प्रभुत्व रहा है वहां अखतोंको ग्रत्यधिक ग्रपमानित होना पड़ा है यहां तक कि उनकी छायाका भी बचाव किया गया है। बाजारकी गलियोंमें उनका निकलना कष्टकर रहा है। इस दर्पपूर्ण जातिवादके विरद्ध कितने ही जैनाचार्यो हारा बहुत पहलेसे ग्रावाज उठाई गई है। प्रमेयकमलमार्तण्डमें ग्राचार्य प्रभाचन्द्रने इसका जोरदार शब्दोंमें खण्डन किया है। प्रवम्पुराणमें रविषैणाचार्यने इसके विरद्ध काफी लिखा है। ग्राचार्य कुन्दकुन्द, समन्त-

भड़ादि इस व्यवस्थामें मौन हैं। फिर भी हगारे कितने ही झास्त्री विद्वान् बस्तुतत्त्वके ग्रन्तस्तत्त्वका विचार किये बिना ही इसका समर्थन कर रहे हैं ग्रौर इन बाब्बोमें जिन्हें सुन बांचकर ग्राहमर्थ होता है।

इन्हीं जातियोंको हमारे विद्वान् अनादि सिद्ध करनेका दावा रखते हैं यह कितने विस्मय की बात है?

## वर्ण और सज्जातित्व-

म्रादिपुराणमें सात परमस्थानोंको बतलाने वाला निम्न इलोक म्राया है-

"सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिव्रज्यं सुरेन्द्रता । सामाज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकम् ॥"

अर्थात् १ सज्जाति, २ सद्गृहस्थता, ३ पारिवर्ज्य, ४ सुरेन्द्रता, ४ साम्राज्य, ६ परमार्हन्त्य श्रौर ७ निर्वाण ये सात परनत्थान हैं।

यहां कितने ही विद्वान् सज्जातिका अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य करते हैं तथा कहते हैं कि मुनिधर्मके लिए सज्जातित्वकी आवश्यकता है, शूदको आसज्जाति कहकर मुनिधर्मके आयोग्य बतलाते हैं परन्तु हमारी समक्षते सज्जातिका अर्थ सत् जन्म होना चाहिये अर्थात् जारज सन्तानका न होना सङ्जातित्व है। यह सङ्जातित्व सभी वर्गीनें संभव है आतः किती भी वर्गका व्यक्ति मुनिधर्नका पात्र हो सकता है।

ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वैश्य ही मुनि हो सकते हैं इसके समर्थनमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उसमें सबसे प्राचीन प्रमाण प्रवचनसारकी जयसेन वृत्तिमें व्याख्यात निम्नाङ्कित गाथा है"रवण्णेसु तीसु एक्को कल्लाणंगो तबोसहो वयसा । सुमुहो कुंछारहिदो लिंगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥"

परन्तु यह गाथा कुन्दकुन्दरुवात्रीकी ही हैया प्रक्षिप्त-यह संदेहास्पद है। स्रमृतचन्द्रसूरिने प्रवचन सारकी जो वृत्ति लिखी है तथा जिसकी श्रत्यन्त मान्यता है उसमें उक्त क्लोकको प्रक्षिप्त समककर छोड़ दिया है-उसकी व्याख्या नहीं की गई है। श्रस्तु।

## श्रनुवाद श्रीर श्राभारप्रदर्शन-

हमारे स्नेही मित्र मूलचन्द किरानदासजी क्वापड़िया सूरत ने कई बार प्रेरणा की कि इस समय श्रादि-पुराण मिल नहीं रहा है, लोगोंकी मांग श्रधिक श्राती है इसलिये यदि श्राप इसका संक्षिप्त श्रनुवाद कर दें तो में उसे श्रपने कार्यालयसे प्रकाशित कर दूं।

में द्यादिपुराण ग्रौर उत्तरपुराणकी संक्षिप्त कथा 'चौबीसी पुराण'के नामसे लिख चुका था ग्रौर जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे उसका प्रकाशन भी हो चुका था, ग्रतः संक्षिप्त ग्रनुवाद करनेकी मेरी रुचि नहीं हुई। फलतः, मैंने उत्तर दिया कि मैं संक्षिप्त ग्रनुवाद नहीं करना चाहता। हां, श्लोकका नम्बर देते हुए मूलानुगामी ग्रनुवाद यदि ग्राप चाहते हैं तो मैं कर दे सकता हूं।

कापड़ियाजीकी दृष्टिमें समग्र ग्रन्थका परिमाण नहीं ग्राया इसलिये उन्होंने प्रकाशित करनेका दृढ़ विचार किये बिना ही मुझे अनुवाद शुरू करनेका ग्रन्तिम पत्र दे विया। ग्रीष्मावकाशका समय था, ग्रतः मैन ग्रनुवाद करना शुरू कर विया। तीन वर्षके ग्रीष्मावकाशों—छह माहों में जब अनुवादका कार्य पूरा हो चुका तब मैंने उन्हें सूचना दी ग्रीर पूछा कि इसे ग्राप प्रेसमें कब देना चाहते हैं। ग्राविपुराणका परिमाण बारह हजार श्रनुष्दुप् क्लोक प्रमाण है सो इतना मूल ग्रीर इतने क्लोकोंका हिन्दी श्रनुवाद दोनों ही मिलकर बृहदाकार हो गये ग्रतः कापड़ियाजी उसके प्रकाशनसे कुछ पीछे हटने लगे। महगाईका समय और नियन्त्रण होनेसे इच्छानुसार कागज प्राप्त करनेमें कठिनाई ये दोनों कारण कापड़ियाजीके पीछे हटनेमें मुख्य थे।

इसी समय सागरमें मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वार्षिक ग्रधिवेशन होनेवाला था जिसकी 'दर्शनपरिषद्'की व्यवस्थाका भार मुझपर ग्रवलम्बित था। जैन दर्शनपर भाषण देनेके लिये में जैन विद्वानोंको ग्रामन्त्रित करना सोच ही रहा था कि उसी समय नवउद्घाटित 'जैन एज्युकेशन बोर्डं'की बैठक बुलानेका भी विचार लोगोंका स्थिर हो गया। बोर्डकी समितिमें ग्रनेक विद्वान् सदस्य हैं। मैने सदस्यों हो सत्रेम म्नामन्त्रित किया जिसमें पं० वंशीयरजी इन्दौर, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, पं० महेन्द्रकुमारजी बनारस स्रादि स्रनेक विद्वान् प्रधार गये। साहित्य-सम्मेलन स्रोर जैन एज्युकेशन बोर्ड दोनोंके कार्य सानन्द सम्पन्न हुए। उसके कुछ ही माह पहले बनारसमें भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई थी। पं० महेन्द्रकुमारजी मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमालाके सम्पादक ग्रीर नियामक हैं ग्रतः मैंने सागरमें ज्ञानपीठकी ग्रोरसे ग्रादिपुराण प्रकाशित करनेकी चर्चा पं० महेन्द्रकुमारजीसे की ग्रौर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ ज्ञानपीठसे उसे प्रकाशित करना स्वीकृत कर लिया। साथ ही ताड़पत्रीय तथा अन्य हस्तलिखित प्रतियां एकत्रित कर उनसे पाठान्तर लेनेकी सुविधा कर दी। इतना ही नहीं, ताड़पत्रीय कर्नाटकलिपिको नागरी लिपिमें बांचना तथा नागरी लिपिमें उसका रूपान्तर करने म्रादिकी व्यवस्था भी कर दी। एक बार पाठान्तर लेनेके लिये में ग्रीव्मावकाशमें २४ दिनके लगभग बनारस रहा तब भ्रापने ज्ञानपीठकी भ्रोरसे बहुत सुविधा दी थी। दूसरे वर्ष में बनारस नहीं पहुँच सका ग्रतः ग्रापने पं० देवकुमारजी न्यायतीर्थको बनारससे सागर भेज दिया जिससे हमें कर्नाटकलिपिके पाठ सुननेमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुया । पं० गुलाबचन्द्रजी 'दण्डी' व्याकरणाचार्य, एम० ए० से बनारसमें पाठभेद लेतेमें पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन्ना था। इस प्रकार ५-६ वर्षोंके परिश्रमके बाद ग्रादिपुराणका वर्तमानरूप सम्पन्न हो सका है। लिलितकीर्तिकृत संस्कृत टीका तथा पं० दौलतरामजी श्रौर पं० लालारामजीकी हिन्दी टीकाश्रोंसे मुफे सहायता प्राप्त हुई। इसलिये इन सब महानुभावोंका में ग्राभार मानता हूं। प्रस्तावना लेखनमें मेंने जिन महानुभावोंका साहाय्य प्राप्त किया है यद्यपि में तत्तत्प्रकरणोंमें उनका उल्लेख करता स्राया हूँ तथापि यहां पुनः उनका अनुग्रह प्रकट करना अपना कर्तव्य समभता हूं। ग्रादरणीय वयोवृद्ध विद्वान् श्री नाथूरामजी प्रेमीका तो में ग्रत्यन्त ग्राभारी हूं जिन्होंने कि ग्रस्वस्थ ग्रवस्थामें भी मेरी इस सम्पूर्ण प्रस्तावनाको देखकर योग्य सुभाव दिये । 'जिनसेन ग्रौर गुणभद्र विषयक जिस ऐतिहासिक सामग्रीका संकलन इसमें किया गया है यह सब उन्हींकी कृपाका फल है। ग्रपने सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजीको भी में घन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता जिन्होंने कि दि० जैन पुराणोंकी सूची तथा ब्रादिपुराणमें जिनसेनाचार्य द्वारा स्मृत ब्राचार्योका परिचय भेजकर मुभे सहायता पहुँचाई। में पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारसका भी ग्रत्यन्त ग्राभारी हूँ कि जिन्होंने भूमिका श्रवलोकनकर उचित सुभन्नव दिये हैं।

इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी छोरसे हो रैहा है छतः उसके संरक्षक छौर संवालक महानुभावोंका भी में अत्यन्त आभारी हूं। उनकी उदारताके बिना यह महान् प्रन्थ जनताके समक्ष आना कठिन कार्य था। दूरवर्ती होनेसे पूफ देखनेका कार्य में स्वयं नहीं कर सका हूं इसके समग्र पूफ श्री पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने देखे हैं। मेरे विचारसे उहोंने अपना दायित्य पूरी तरह निभाया है। कुछ अशुद्धियां अवश्य रह गई हैं पर पाठकगण अध्ययन करते समय मूल और अनुवादका मिलान कर उन्हें ठीक कर लेंगे, ऐसी आशा है।

प्रस्तावना लेख समाप्त करनेके पूर्व मैं यह प्रकट कर देना उचित समभता हूँ कि म्रादि पुराणका यह अनुवाद मुद्रित प्रतियोंके आधारपर पहले किया जा चुका था, पाठान्तर लेनेकी व्यवस्था बादमें हो सकी थी। इस संस्करणमें मूल आधार 'त' प्रतिका लिया गया है। पाठान्तर लेनेके बाद प्राक्कृत अनुवादमें परिवर्तन यद्यपि कर लिया था परन्तु दृष्टिदोषसे फिर भी कुछ इलोक ऐसे रह गये हैं कि जिनका अनुवाद 'त' प्रतिके आधारपर परिवर्तित नहीं हो सका। अतः संस्कृतज्ञ विद्वान् मूल इलोकानुसार अर्थमें परिवर्तन स्वयं कर लें। वैसे भावकी अपेक्षा विशेष परिवर्तन अपेक्षित नहीं हैं। इसके सिवाय इतना और स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं कि यह अनुवाद भाषाका कम ठीक रखनेके लिये भावानुवादके रूपमें किया गया है। विभक्तिशः अनुवादमें भाषाका सौन्दर्य समाप्त हो जाता है।

श्चन्तमें इस नम् प्रार्थनाके साथ प्रस्तावना-लेखको समाप्त करता हूं कि यह महापुराण समुद्रके समान गंभीर है। इसके श्रनुवाद, संशोधन श्रीर संपादनमें त्रुटियोंका रह जाना सब तरह संभव है, श्रतः विद्वज्जन मुक्ते श्रन्पत्र जानकर क्षमा करेंगे।

"महत्यस्मिन् पुराणाब्धौ शाखाशततरङ्गके । स्खलितं यत्प्रमादान्मे तद्बुधाः क्षन्तुमर्हथ ॥"

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                                          | पृष्ठ         | विषय                                                                              | पृष्ठ          |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| प्रथम पर्व                                    |               | कालक्रमसे पुराणकी होनता ग्रौर ग्रंगपूर्वं-<br>घारियोंका क्रमिक वर्णन । महापुराणके |                |
| मङ्गलाचरण                                     | <b>१-</b> 5   | श्रधिकारोंका उल्लेख करते हुए कथोप-                                                |                |
| प्रतिज्ञा .                                   | 5             | घातका प्रदर्शन । ग्रस्तमञ्जल                                                      | 82-88          |
| ग्रन्थकारका लाघवप्रदर्शन                      | <b>५—१</b> ०  |                                                                                   |                |
| पूर्व कवि संस्मरण                             | १०-१२         | तृतीय पर्घ                                                                        |                |
| कवि ग्रौर कविता                               | <b>१</b> २-१३ |                                                                                   |                |
| कवियोंके स्वभावकी विचित्रता,-सज्जन-           |               | महापुराणको पीठिकाके व्याख्यानको प्रतिज्ञा                                         | 8,8            |
| दुर्जन-वर्णन,                                 | १३-१५         | कालद्रव्यका वर्णन                                                                 | ४५-४६          |
| कवि, महाकवि, काव्य, महाकाव्य                  | १५-१६         | उत्सर्पिणी-श्रवसर्पिणीके सुषमासुषमा श्रादि                                        |                |
| महापुराण धर्मकथा है                           | १७–१=         | छह-छह भेद, उत्तम्-मध्यम-जघन्य भोग-                                                |                |
| कथा ग्रीर कथाङ्ग                              | १८            | भूमिका वर्णन                                                                      | 8 <b>६-</b> 40 |
| कथक-कथा कहनेवालेका लक्षण                      | <b>१६-</b> २० | तुतीयकालमें जब पत्यका म्राठवां भाग                                                |                |
| श्रोताका लक्षण, उसके भेद और गुण               | २०-२१         | भवशिष्ट रहा तबसे भ्राकाशमें सूर्य                                                 |                |
| सत्कथाके सुननेका फल                           | ₹ १           | चन्द्रमाका दर्शन होना                                                             | <b>40-48</b>   |
| कथावतारका सम्बन्ध                             | २१            | . प्रतिश्रुति ग्रादि कुलकरोंकी उत्पत्ति तथा                                       |                |
| कैलास पर्वतपर भगवान् वृषभदेवसे भरत-           |               | उनके कार्य और ग्रायु ग्रादिका वर्णन                                               | ४१-६०          |
| की भ्रपनी जिज्ञासा प्रकट करना                 | २१–२५         | श्रन्तिम कुलकर नाभिराजके समय श्राकाशमें                                           |                |
| भगवान् श्रादिनाथके द्वारा भरतके प्रक्तों      |               | घनघटाका दिखना, उससे जलवृष्टि होना                                                 |                |
| का समाधान                                     | २४            | तथा नदी निर्भर श्रादिका प्रवाहित होना                                             | ६०-६१          |
| भ्रादिपुराणको ऐतिहासिकता, पुराणता             |               | कल्पवृक्षोंके नष्ट होनेके बाद विविध धान्यों-                                      |                |
| म्रावि                                        | २६-२७         | का ग्रपने ग्राप उत्पन्न होना, कल्पवृक्षों                                         |                |
| पुराणका प्रभुत्व ग्रौर ग्रन्तमङ्गल            | २७-२८         | का श्रभाव होनेसे लोगोंका आजीविकाके                                                |                |
| Gerfre es                                     |               | बिना दुःखी होना तथा नाभिराजके                                                     |                |
| द्वितीय पर्व                                  | ,             | पास जाकर निर्वाहके योग्य व्यवस्थाका                                               |                |
| मङ्गल ग्रौर प्रतिज्ञा                         | 38            |                                                                                   | ६२–६३          |
| राजा श्रेणिकका गौतम गणधरसे स्तुति-            |               | नाभिराज कुलकरके द्वारा, बिना बोये                                                 |                |
|                                               | 78-38         | उत्पन्न हुई धाम्यसे, वृक्षोंके फलोंसे तथा                                         |                |
| ग्रन्य साधुग्रोंके द्वारा मगभेश्वरके प्रश्नकी | ,             | इक्षुरस ब्राविसे क्षुधाशान्त करनेका उप-                                           |                |
| प्रशंसा                                       | 38-33         | देश, कर्मभूमिका ग्राविर्भाव, मिट्टीके                                             |                |
| साधुद्रों द्वारा गौतम गणधरका स्तवन,           |               | वर्तन बनाकर उनसे कार्य सिद्ध करना                                                 |                |
| ऋद्धियोंका वर्णन ग्रौर धर्मोपदेशके लिये       |               | म्रादिका वर्णन                                                                    | ६३–६४          |
| निवेदन                                        | 33-35         | कुलकरोंकी विशेषता, तथा भगवान् वृषभ-                                               |                |
| गौतम गणधरका पुराणकथाके लिये उद्यत             |               | देव भौर भरत चक्रधर भी कुलकर कहे                                                   |                |
| होना। पुराणके परिणामका वर्णन।                 | ३५-४२         | जाते हैं इसका उल्लेख-                                                             | ६४             |
|                                               |               | •                                                                                 | •              |

| विषय                                           | पृष्ठ          | विषय पुष्ठ                                              |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| कुलकरोंके समय प्रचलित दण्डव्यवस्थाका           |                | संभिन्नमतिके द्वारा विज्ञानवादका                        |
| वर्णन-                                         | ६४             | स्थापन ६४-६५                                            |
| कुलकरोंकी ग्रायु वर्णनमें ग्राये हुए पूर्वाङ्ग |                | शतमति मन्त्रीके द्वारा नैरात्म्यवादका                   |
| पूर्व स्नादि संख्यात्रोंका वर्णन               | ६५–६६          | समर्थन ६४                                               |
| कुलकरोंकी नामावलि                              | ६६             | उक्त तीनों मिथ्यावादोंका स्वयंबुद्ध                     |
| कुलकरोंके कार्योंका संकलन                      | ६६–६७          | मन्त्रीके द्वारा दार्शनिक पद्धतिसे सयुक्तिक             |
| उपसंहार                                        | ६७             | खण्डन ग्रौर सभामें ग्रास्तिक्य भावकी                    |
|                                                |                | वृद्धि ६५-१०१                                           |
| चतुर्थ पर्व                                    |                | स्वयम्बुद्ध मंत्रीके द्वारा कही गईं ऋमशः                |
| पूर्वोक्त तीन पर्वोके ग्रध्ययनका फल            | ६८             | रौद्र, ग्रार्त, धर्म ग्रौर शुक्ल ध्यानके                |
| वृषभचरितके कहनेकी प्रतिज्ञा                    | ६८             | फलको बतलाने तथा जीव द्रव्यके स्वतन्त्र                  |
| पुराणोंके वर्णनीय ग्राठ विषय ग्रौर उनका        |                | शाश्वत भ्रस्तित्वको सिद्ध करनेवाली चार                  |
| स्वरूप                                         | ६८             | कथाएं ग्रीर ग्ररविन्दराजाकी कथा १०१-१०४                 |
| वर्णनीय म्राठ विषयोंमेंसे सर्व प्रथम           |                | दण्ड विद्याधरकी कथा १०४-१०५                             |
| लोकाख्यानका वर्णन, जिसमें ईश्वर-               |                | शतबलकी कथा १०५-१०६                                      |
| सृष्टिकर्तृत्वका निरसनकर लोकके                 |                | सहस्रबलकी कथा १०६-१०७                                   |
| <b>ग्रनादिनिधन-ग्रकृत्रिमपनेको सिद्धि</b>      | ६८-७२          | राजा महाबलके द्वारा स्वयंबुद्धका श्रभिनन्दन १०७         |
| लोकके तीन भेद भौर उनके श्राकार                 | ७२-७३          | स्वयंबुद्ध मंत्रीका श्रकृत्रिम चैत्यालयींकी             |
| मध्यमलोक तथा जम्बूद्वीपका वर्णन                | ७३             | वन्दनार्थ सुमेरु पर्वत पर जाना १०७                      |
| विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत 'गन्धिला' देशका        |                | सुमेरु पर्वतका वर्णन • १०७-११०                          |
| वर्णन                                          | ७४-७७          | स्वयंबुद्ध मंत्रीका श्रकृतिम सौमनस वनके                 |
| गन्धिलादेशमें विजयार्धपर्वतका वर्णन            | 99-50          | •                                                       |
| विजयार्ध गिरिकी उत्तर श्रेणीमें ग्रलका         |                | ग्रपने स्वामी महाबलके भध्यत्व या                        |
| नगरीका वर्णन                                   | 50-57          | स्रभव्यत्वके सम्बन्धमें पूछना १११                       |
| श्रतिबल विद्याधरका वर्णन                       | 57-53          | श्रादित्यगति मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जान-               |
| श्रतिबलकी मनोहरा राज्ञीका वर्णन                | 53             | कर कहा कि तुम्हारा स्वामी भव्य है,                      |
| श्रतिबल भौर मनोहराके महाबल नामका               |                | वह श्रगले दशवें भवमें भरत-क्षेत्रका                     |
| पुत्र हुन्ना                                   | ≈ 3−=×         | प्रथम तीर्थंकर होगा १११                                 |
| श्रतिबल राजाका वैराग्यचिन्तन श्रौर             |                | महाबलके पूर्वभवका वर्णन १११-११२                         |
| वीक्षा प्रहण                                   | द४ <b>–</b> द६ | महाबलके द्वारा देखे गये दो स्वप्नोंका फल                |
| महाबलका राज्याभिषेक ग्रादिका वर्णन             | 54-5E          | . पहिलो ही मंत्रीको मुनिराजके द्वारा                    |
| महाबलके महामति, संभिन्नमति, शतमित              |                | . पाहला हा मनामा मुग्तराजक द्वारा<br>बताया जाना ११२−११३ |
| श्रौर स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंका वर्णन     |                |                                                         |
| उक्त मन्त्रियोंपर राज्यभार समपितकर             |                | स्वयंबुद्धका शीघृ ही महाबलको स्वय्नोंका                 |
| राजाका भोगोपभोग करना                           | 56-60          | फल बतलाते हुए कहना कि ग्रापकी ग्राय                     |
|                                                |                | सिर्फ एक माहकी अवशिष्ट रह गई है। ११३                    |
| पञ्चम पर्व                                     |                | महाबलके द्वारा प्रयनी प्रायुक्त क्षय                    |
| महाबल विद्याधरके जन्मोत्सवमें स्वयं            |                | निकटस्य जानकर श्राठ दिन तक श्राष्टा-                    |
| बुद्धमन्त्रीके द्वारा धर्मके फलका वर्णन        |                | ह्मिक उत्सवका किया जाना ग्रीर उसके                      |
| महामित नामक द्वितीय मन्त्रीके द्वारा           | 49-15          | बाद पुत्रको राज्य देकर विजयार्थके                       |
| भत चैतन्यबादका निरूपण                          | V2E2           | सिद्धकूट पर बाईस दिनकी सल्लेखना                         |
| न्ता अत्तन्त्रभाष्यमा । ग्रह्मप्र              | ४३-६४          | धारण करना ११३-११६                                       |

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

सल्लेखनाके प्रभावसे वह ऐशान स्वर्गमें लिलतांग नामका महिंद्धक देव हुन्ना। उसके ऐश्वर्य झादिका वर्णन ११६-११६

#### षष्ठ पर्व

ग्रायुके छः माह बाकी रहनेपर ललिताङ्ग-बेवका बुःखी होना ग्रीर समभाने पर म्रच्युत स्वर्गकी जिनप्रतिमाम्रोंकी पूजा करते-करते चैतन्य युक्षके नीचे पञ्च नमस्कार मन्त्रका जाप कर स्वगंकी श्राय , का पूर्ण करना **१२०-१**२२ जम्बूद्वीप-पूर्व विदेह क्षेत्र-पृष्कलावती देशके उत्पन्नखेट नामक नगरमें राजा वज्बाहु और रानी वसुन्धराके, ललितांग-देवका वजुजंघ नामका पुत्र होना १२२-१२४ ललिताङ्गदेवकी प्रिय वल्लभा स्वयंप्रभा-देवीका जम्बूद्वीप विदेह क्षेत्र-पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वजूदन्त और लक्ष्मीमित रानीके श्रीमती नामकी पुत्री होना १२४-१२६ श्रीमतीका यशोधर गुरुके केवल्य महो-त्सवके लिये जानेवाले देवोंको ग्राकाशमें जाते वेख पूर्वभवका स्मरण होना ग्रौर ललितांगदैवका स्मरण कर बुःखी होना भौर पंडिता घायको उसकी परिचयकि लिये नियुक्त करना १२७-१२5 राजा वजुबन्तको चक्ररत्नके प्रकट होने तथा पिताको केवलज्ञान प्राप्त होनेके समाचार मिले। प्रथम ही कैवल्य महोत्सवमें जाना ग्रौर वहीं ग्रवधिज्ञानका उत्पन्न होना **१**२५–१२६ ादमें चक्ररत्नकी पूजा करके विग्वजयको प्रस्थान करना 358 रिंडता वायका श्रीमतीसे पूर्वभवके ललितांगवेवसम्बन्धी समाचारका जानना मौर श्रीमतीके द्वारा बनाये गये पूर्वभवके चित्रपटको लेकर ललितांगदेवका पता लगानेके लिये महापूत जिनालयकी भोर **१२६-१३४** जनालयकी शोभाका वर्णन **१३४-१३**४ .च्डिता भायका मन्दिरमें चित्रपट पसारकर बैठना **१३**६

चकवर्तीका दिग्विजय कर वापिस लौटना भौर बढ़े उत्सवसे नगरमें प्रवेश करना १३६–१३८

#### सप्तम पर्व

विग्विजयसे लौटकर राजा वजुदन्तके द्वारा श्रीमती पुत्रीसे कहना कि ललितांग इस समय मेरा भानजा है घोर उससे तेरा तीसरे दिन समागम होगा। पण्डिता धायके द्वारा ललितांगका वज्जंघके रूपमें भ्रवतीणं होनेका वर्णनः । चित्रपट को देखकर वज्जंघको हुए जातिस्मरण, मुर्च्छा ग्रादिका निरूपण तथा उस चित्र-पटके बदलेमें भ्रपने पूर्वभवसम्बन्धी चित्रपटका समर्पण किया जाना १४७-१५४ बहनोई राजा बज्बाहु, बहिन लक्ष्मीमित मौर भागिनेय वजुजंघका नगरमें वजुदन्त द्वारा स्वागत ग्रीर यथेच्छ वस्तु मांगनेको कहना। चक्रवर्तीके ग्राग्रहपर वन्नबाहुके द्वारा पुत्र वज्जंघके लिये पुत्री श्रीमतीकी याचना भ्रौर चक्रवर्तीके द्वारा सहर्ष • स्वीकृति देना १५४-१५६ भीमती ग्रीर वजुजंघका विवाहोत्सव १५६-१६२ वज्रजङ्ग ग्रौर श्रीमतीका जिनालयमें बर्शनके लिये जाना। विवाहोत्सवमें उपस्थित बत्तीस हजार मुक्टबद्ध राजाओं-के द्वारा वरवधका ग्रभिनन्दन १६२**-१**६६

#### श्रष्टम पर्व

वज्रजङ्घ ग्रौर श्रीमतीके भोगोपभोगका
वर्णन १६७-१६९
राजा वज्रवाहुने वज्रजंघकी बहिन ग्रनुम्बरा
चक्रवर्त्ताके पुत्र ग्रमिततेजके लिये वी १७०
वज्रजङ्घका वभवके साथ ग्रपने नगरमें
प्रत्यागमन ग्रौर राजसुबका समुपभोग १७०-१७१
वज्रबाहु महाराजको शरद् ऋतुके मेघको
शीघ्र ही विलीन हुगा बेलकर बैराग्य होना
ग्रौर पांच सौ राजामों ग्रौर श्रीमतीके
सभी पुत्रोंके साथ यमघर मुनीन्द्रके समीप
बीक्षा ग्रहण करना, वज्रजङ्गका राज्य
करना १७१-१७२

वज्रदन्त चक्रवर्त्तीका कमलमें बन्द मृत भौरेको देखकर वैराग्य होना, ग्रमिततेज तथा उसके छोटे भाईके राज्य न लेनेपर ग्रमिततेजके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर यशोधर मुनिसे अनेक राजाओंके साथ बीक्षा लेना, पंडिता घायका भी दीक्षित होना १७२-१७४ चक्रवर्त्तीकी पत्नी लक्ष्मीमतीका पुंडरीकको वज्जंघ श्रौर श्रीमतीके षड्तु सम्बन्धी श्रल्पवयस्क जान राज्य संभालनेके लिये वज्रज्ञ इधके पास दूतों द्वारा पत्र भेजना १७४-१७६ वज्रजङ्यका श्रीमतीके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें जाना १७७-१८१ रास्तेमें पड़ावपर दमघर भ्रौर सागरसेन नामक दो चारणऋद्विके धारक मुनिराजों का भ्राना, वज्रजङ्य भौर श्रीमतीके द्वारा उन्हें स्राहारदान, देवों द्वारा पंचाइचर्य १८१-१८२ वृद्ध कञ्चुकीने जब वज्रजङ्घ श्रौर श्रीमती को बतलाया कि दोनों मुनिराज तो ग्रापके ही ग्रन्तिम युगल पुत्र हैं तब उनके हर्ष श्रौर भक्तिका पार नहीं रहा। दम-धर मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जानक्र वज्रजङ्घ ग्रौर श्रोमतीके भवान्तर कहे १८२-१८३ मतिवर, भ्रानन्द, धनमित्र भौर भ्रकम्पनके पूर्वभवोंका वर्णन १८३-१८४ जिस समय दमधर मुनिराज यह सब ब्याख्यान कर रहे थे उस समय शादू ल, नकुल, बानर और सूकर ये चार प्राणी निश्चिन्त होकर साम्यभावसे उपदेश सुन रहे थे। राजा वज्रजङ्घने उनके विषय में भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की १६५ मुनिराजने कमशः उनके भवान्तर कहे। उन्होंने यह भी कहा कि मतिवर प्रावि चार तथा शादूंल आदि चार वे आठों ग्रवसे आपके साथ ही उत्पन्न होते रहेंगे ग्रीर ग्रापके ही साथ इस भवसे ग्राठों भवमें निर्वाण लाभ करेंगे। ग्राठवें भवमें द्याप तीयंकर होंगे और यह श्रीमती उस समय बानतीर्थका प्रवर्तक श्रेयांस राजा होगी। मुनिराजके मुखसे यह भवावली सुनकर सब प्रसन्न हुए

१5**५-१**50

वज्रजङ्यने पुण्डरीकिणी नगरीमें जाकर राज्ञी लक्ष्मीमती तथा बहिन अनुन्धरीको सान्त्वना दी, उनके राज्यकी समुचित व्यवस्था की श्रौर पूर्वकी भांति वैभवके साथ लौटकर भ्रपने नगरमें वापिस म्रा गये 826-82E

#### नवम पर्व

भोगोपभोगोंका वर्णन 939-039 एक दिन वे दोनों शयनागारमें शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्रव्यका धूम फैलनेसे शयनागारका भवन ग्रत्यन्त सुवासित हो रहा था। भाग्यवज्ञ द्वारपाल उस दिन भवनके गवाक्ष खोलना भूल गये जिससे इवास रक जानेके कारण उन दोनोंकी श्राकस्मिक मृत्यु हो गई। पात्र दानके प्रभावसे दोनों ही जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें स्थित उत्तर कुरुमें भ्रायं-आर्या हुए। इसी प्रकरणमें दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके द्वारा भोगभूमिकी विशेष-ताश्रोंका विशद वर्णन १६२-१६७ शार्द् ल, नकुल, वानर ग्रीर सूकर भी पात्र-दानकी भ्रनुमोदनासे यहीं उत्पन्न हुए १६७ मतिवर भ्रादि दीक्षा धारणकर यथायोग्य श्रधोग्रैवेयकर्मे उत्पन्न हुए १<u>६७</u>–१६५ वज्जंघ ग्रौर श्रीमतीको सूर्यप्रभदेवके गगनगामी विमानको देखकर जाति-स्मरण होना । उसी समय श्राकाशसे दो चारण ऋदिधारी मुनियोंका उनके पास पहुंचना और उनके द्वारा मुनियोंका परिचय पूछा जाना १६५ मुनिराजने अपना परिचय दिया कि जब श्चाप महाबल थे तब में श्रापका स्वयं-बुद्ध मंत्री था । श्रापके संन्यासके बाद मैने वीक्षा धारण कर सौधर्म स्वर्गमें जन्म प्राप्त किया। बहांसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा त्रियसेनके प्रीतिकर नामका पुत्र हुन्ना । वह प्रीति-वेष मेरा छोटा भाई है। स्वयंप्रभ जिनेन्द्र

विषय

पृष्ठ

के पास दीक्षा लेकर हम दोनोंने घोर तपश्चरण किया उसके फलस्वरूप श्रवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की है। श्रवधिज्ञानसे श्रापको यहां उत्पन्न हुग्रा जानकर सम्यक्त्वका लाभ करानेके लिये श्राया हूं। काललब्धि श्रापके श्रनु-कूल है ग्रतः ग्राप दोनों ही सम्यक्त्व ग्रहण कीजिये। यह कहकर सम्यक्तवका लक्षण तथा प्रभाव बतलाया। मुनिराजके उपदेशसे दोनोंने ही सम्यक्तव ग्रहण किया। तथा शार्द्रल, नकुल आदिके जीवोंने भी सम्यक्त्वसे श्रपनी श्रात्माको श्रलंकृत किया। उपदेश देकर मुनियुगल श्राकाशमार्गसे चले गये। 808-338 उक्त आर्य और आर्या प्रीतिकर मुनिराजके इस महान् उपकारसे अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उसीके गुणोंका चितन करते रहे। म्रायुके म्रन्तमें वज्जंघ ऐशान स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीधर नामका देव हुआ। श्रीमती तथा अन्य साथी भी उसी स्वर्गमें विभिन्न देव हुए। २०३–२०७

#### दशम पर्व

एक दिन श्रीधरदेवने भ्रवधि-ज्ञानसे जाना कि हमारे गुरु प्रीतिकरको केवलज्ञान हुआ है और वे श्रीप्रभ नामक पर्वतपर विद्यमान हैं। ज्ञात होते ही वह पूजाकी सामग्री लेकर गुरुदेवकी पूजाके लिये चला। वहां पहुँचकर उसने उनकी पूजा की तथा पूजाके बाद पूछा कि मैं जब महाबल था श्रौर श्राप थे स्वयंबुद्ध मंत्री, तब मेरे शतमति, महामति तथा संभिन्न-मति नामके श्रन्य तीन मंत्री भी थे। उनका क्या हुन्ना ? श्रीधरदेवके प्रश्नके उत्तरमें केवली प्रीतिकर गुरु कहने लगे कि उनमें संभिन्नमित और महामित तो निगोद पहुँचे हैं तथा शतमित नरकमें दुःख उठा रहा है। यह कहकर उन्होंने नरकमें उत्पन्न होनेके कारण वहांके दुःख तथा वहां की ध्यवस्था भ्राविका विस्तार-के साथ वर्णन किया।

कैयलोके मुखसे शतमिति दुःखका समा-चार जानकर श्रीधर बहुत ही दुःखी हुन्ना और नरकमें पहुँचकर शतमितिके जीवको धर्मका उपदेश देकर संतुष्ट हुन्ना। श्रीधरके सदुपदेशसे शतमितिके जीवने सम्यक्त्व ग्रहण किया <sup>ह</sup>िजसके प्रभावसे पुष्कलावती देशकी मंगलावती नगरीमें महीधर राजाकी सुन्दरी रानीके जयसेन नामका पुत्र हुन्ना। उसका विवाह होने वाला ही था कि उसी समय श्रीधरदेवने श्राकर उसे नरकके दुःखोंकी स्मृति दिला दी जिससे वह पुनः दीक्षित होकर ब्रह्म स्वगंका इन्द्र हुग्ना २१७-२१८

श्रीघरदेवने स्वर्गसे चयकर जम्बूद्वीप-पूर्व विदेह-महावत्सकावती देशके सुसीमा नगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके गर्भसे सुविधि नामका पुत्र हुन्ना

२१८

सुविधिका नख-शिख वर्णन

२१5-२२०

सुविधिने पिताके उपरोधसे राज्य ग्रहण
किया तथा ग्रभयधोष चक्रवर्तीकी पुत्री

मनोरमाके साथ पाणिग्रहण किया।
वज्जंधके भवमें जो श्रीमती था बही
जीव इन दोनोंके केशव नामका पुत्र
हुग्रा। शार्दू ल ग्रादिके जीव भी इन्होंके
निकट उत्पन्न हुए

२२०-२२१

इन सब साथियों तथा चक्रवर्तीने ग्रनेक
राजाग्रोंके साथ विमलवाह मुनिराजके
पास जाकर दीक्षा ले ली परन्तु सुविधि
राजा, पुत्रके स्नेह वश गृहत्याग नहीं
कर सका ग्रतः गृहमें ही श्रावकके व्रत
पालता रहा ग्रीर ग्रन्तमें दीक्षा लेकर
समाधिके प्रभावसे सोलहवें स्वर्गमें
ग्रन्थन्द्र हुग्रा। २२१-२२२

म्रायुके म्रन्तमें केशव भी तपश्चरणके
प्रभावसे उसी म्रच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र
हुम्रा । शार्द्र ल म्रादि के जीव भी यथायोग्य उसी स्वर्गमें देव हुए । म्रच्युतेन्द्रकी विभूति तथा देवियों म्रादिका
वर्णन

२०५-२१७ र

**२२२-२२६** 

पृष्ठ

२२७

विषय

पूष्ठ

#### एकाव्श पर्व

मंगल बज्जंघका जीव ग्रन्युतेन्द्र जब स्वर्गसे चय कर जम्बूद्वीप पूर्व विदेहक्षेत्र पुष्कलावती देशकी पुण्डरीक नगरीमें राजा वजुसेन ग्रौर रानी श्रीकान्ताके वजुनाभि पुत्र हुग्रा। उसके ग्रन्य साथी भी वहीं पैदा हुए। केशवका जीव उसी नगरीके कुबेरदत्त भ्रौर भ्रनंतमती नामक वैदय दम्पति के धनदेव नामका पुत्र 220-225 हुम्रा ।

वज्रनाभिका नख-शिख वर्णन २२5-२३० वजुसेन महाराज वजुनाभिका राज्याभिषेक कर संसारसे विरक्त हो गये। ग्रौर लौकांतिक देवोंसे प्रतिबोधित होकर दीक्षित हो गये। 230-238

वज्नाभिका राज्यवर्णन, चकरत्नको उत्पत्ति तथा दिग्विजय वर्णन, केशवका जीव धनदेव चक्रवर्ती वजुनाभिके ग्रह-२३१-२३२ • पति नामका रत्न हुन्ना

वजुनाभिने वजुदन्त नामक पुत्रको राज्य सौंपकर श्रनेक राजाश्रों, पुत्रों, भाइयों ग्रौर धनदेवके साथ दीक्षा प्रहण की। मुनिराज वज्नाभिने ग्रपने गृरके वर्शनविश्वद्धि आदि सोलह कारणभावनात्र्योका चिन्तवन कर तीर्थं क्रूर प्रकृतिका बंघ किया। तपश्च-रणके प्रभावसे अनेक ऋद्वियां प्राप्त हुई। भौर आयुके अन्तमें प्रायोगगमन संन्यास घारण किया । संन्यासमरणका वर्णन, आयुके अन्तर्मे प्राण परित्याग कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए

232-230 सर्वार्थसिद्धि विमान ग्रौर उसमें ग्रह-मेन्द्र वज्नाभिकी उत्पत्तिका वर्णन, ग्रहमेन्द्रकी विशेषताएँ २३७–२४१ सर्वार्थसिद्धिके प्रवीचारातीत सुखका समर्थन 288-58E

#### द्वादश पर्व

पूर्वोक्त ग्रहमेन्द्र ही भगवान् ग्रादिनाथ हो गये, जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामें ग्रन्तिम कुलकर नाभि-राज थे। उनकी मरुदेवी नामकी ग्रत्यन्त सुन्दरी स्त्री थी। उसका नख-शिख वर्णन 786-288 नाभिराज ग्रौर मरुदेवीसे ग्रलंकृत स्थान पर स्वर्गसे आये हुए इन्द्रने सर्वप्रथम श्रयोध्यापुरीकी रचना की, उसकी २५५-२५७ शोभाका वर्णन शुभ मृहूर्तमें देवोंने नाभिराजका उस नवनिर्मित नगरीमें प्रवेश कराया। जब भगवान् ऋषभदेवको जन्म लेनेमें ६ माह बाकी थे, तबसे कुबेरने रत्न-वृष्टि शुरू कर दी। रत्नवृष्टिका कल्पना-345-045 मय वर्णन २५६-२६२ मरुदेवीका सोलह स्वप्न-दर्शन प्रबुद्ध रानी प्रातःकालिक कार्य कर सभा-मंडपमें पहुँची भ्रौर राजाके द्वारा सन्मान पाकर रात्रिमें देखे हुए, सोलह स्वप्नोंका फल पूछने लगी २६२–२६३ नाभिराजने श्रवधिज्ञानसे स्वप्नोंका फल जानकर मरुदेवीके समक्ष प्रत्येक स्वप्नका २६३-२६४ जुदा जुदा फल बतलाया उसी समयसे श्री ही ग्रादि देवियां माता मरुदेवीकी सेवा-शुश्रवा करने

## त्रयोदश पर्व

चैत्र मास, शक्ल पक्ष, नवमी तिथिके शुभ मुहूर्तमें भगवान्का जन्म हुन्ना। ब्राकाश निर्मल हो गया । दिशाएं स्वच्छ हो गई

लगीं। उनकी सेवाका वर्णन, साथ ही

प्रहेलिका, मात्राच्युतक, विनध्यच्युतक

ग्रादि शब्दालंकारका सुन्दर श्रीर

मरुदेवीकी गर्भावस्थाका वर्णन

सरस वर्णन

२६३

309-835

२७६-२5२

विषय

पृष्ठ

इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेकके उत्सवके लिये श्रयोध्या नगरीमें चर्तुनिकाय देवोंके साथ जाना ग्रौर भगवान्की स्तुति कर गोदमें ले ऐरावत हाथी पर श्रारूढ़ हो सुमेरु पर्वत पर ले जाना। वहां पाण्डुकवन ग्रौर उसकी ऐशान दिशामें पाण्डुक शिलाका वर्णन। सुसज्जित ग्रिभिषेक मण्डपके मध्यमें पूर्व दिशाकी श्रोर मुंह कर पाण्डुक शिला पर जिन बालक विराजमान किये गये। दोनों ं श्रोर खड़ी हुई देवोंकी पक्तियां क्षीर-सागरके जलसे १००८ कलश भरकर लाये। सौधर्म श्रौर ऐशान इन्द्रने जल-धारा द्वारा भगवान्का ग्रभिषेक किया। जलधाराका वर्णन, फैले हुए ग्रभिषेकका का वर्णन, ग्रनेक मांगलिक बाजोंका बजना, श्रप्सराश्चोंका सुन्दर नृत्यगान, २**६२–३**०३ पुष्पवृध्टि स्रादिका वर्णन ।

## चतुर्दश पर्व

श्रमिषेकके बाद इन्द्राणीने जिन बालकके शरीरमें सुगन्धित द्रव्योंका लेप लगाकर उन्हें वस्त्राभूषणसे सुसज्जित किया। ३०४-३०५ इन्द्र द्वारा जिन बालक की विस्तृत स्तुति ।३०५-३०६ स्तुतिके बाद इन्द्र पूर्वोक्त वैभवके साथ श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राया, श्रयोध्या की सजावटका वर्णन । 308-388 इन्द्रका नगरमें तांडव नृत्य करना ग्रौर भगवान्का 'वृषभ' नाम रखना । इन्द्रका बाल देवोंको सेवामें नियुक्त करना । ३११-३१६ भगवान्की बाल्यावस्थाका वर्णन । उनके श्रन्तरंग भौर बहिरंग गुणोंका व्याख्यान तथा यौवनके पूर्वमें धनेक प्रकारकी कोड़ाघ्रोंका वर्णन। 386-358

#### पञ्चदश पर्व

यौवन पूर्ण होनेपर भगबान्के शरीरमें स्वयमेव सुन्दरता प्रकट हो गई। उनके शरीरमें एक सौ प्राठ सक्षण प्रौर नौ सौ व्यंजन प्रकट थे। यौवनकी सुषमा उनके स्रंग प्रत्यंगसे फूट रही थी, परन्तु उनका सहज विरक्त स्वभाव काम कलासे
अञ्जताथा। उनके रूप-लावण्य, यौवन
आदि गुणरूपी पुष्पोंसे आकृष्ट हुए
नेत्ररूपी भूमर अन्यत्र कहीं भी आनन्द
पाते थे।

324-328

एक दिन पिता नाभिराजके मनमें इनके विवाहके विकल्पका उठना । पिताकी ब्राज्ञानुसार भगवान्की विवाहके लिये मौन स्वीकृति। इन्द्रकी सम्मतिसे कच्छ ग्रौर महाकच्छ बहिने यश-स्वती भ्रौर सुनन्दासे ऋषभदेवका विवाह, यशस्वती भ्रौर सुनन्दाका नख-शिख वर्णन ३२६-३३४ एक दिन महादेवी यशस्वतीने सोते समय प्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरोवर तथा चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। इसी समय बन्दी जनों द्वारा मांगलिक स्तुति श्रौर जागरण गीतोंको सुनकर उसकी नींव टूट गई। वह प्रातःकालिक कार्योंसे निवृत्त हो भगवान्के पास पहुंची भ्रौर स्वप्नोंका फल पूछने लगी, भगवान्ने भ्रविधज्ञानसे विचार कर उत्तर दिया कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र होगा। यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसी समय व्याध्यका जीव जो कि सर्वार्थ-सिद्धिमें ग्रहमेन्द्र था वहां से च्युत होकर यशस्वतीके गर्भमें स्राया । उसकी गर्भावस्थाका वर्णन 984-330 नव मास बाद यशस्वतीने पुत्ररत्न उत्पन्न किया वह ग्रपनी भुजाग्रोंसे पृथ्वीका मालिंगन करता हुम्रा उत्पन्न हुन्ना था। इसलिये निमित्तज्ञानियोंने घोषणा की भी कि यह चक्रवर्ती होगा ३३७-३३६ बालक भरत ऋमशः यौवन ग्रवस्थाको प्राप्त हुआ। उसके शारीरिक और म्रान्तरिक गुणोंका वर्णन 336-388

#### षोडश पर्व

भगवान् बृषभदेवकी देवीसे वृषभसेन ग्रादि निन्यानवे पुत्र तथा ब्राह्मी नामकी

पुत्री हुई। दूसरी रानी सुनन्दासे बाहु-बली नामक एक पुत्र और सुन्दरी नामकी एक पुत्री उत्पन्न हुई। बाहु-बली कामदेव थे। उनके शरीरका वर्णन। ₹84-4×0 भगवान् वृषभदेवने उन सबके लिये ध्रनेक प्रकारके श्राभूषण बनवाये थे। उन म्राभूषणों में हारके विविध भेदोंका वर्णन ३४०-३४२ भगवान्के द्वारा ब्राह्मी श्रौर मुन्दरोको श्रंक्विद्या श्रोर लिपिविद्या सिखाना तथा पुत्रोंको विद्याएँ पंढ़ाना। धीरे धीरे भगवान्का बीस लाख पूर्व वर्षीका महान् काल व्यतीत हो गया きょく-きょし कालके प्रभावसे भोगभूमिका ग्रन्त होकर कर्मभूमिका प्रारंभ होना श्रौर भगवान्का पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंके समान छह कर्म, वर्णाश्रम तथा ग्राम नगर श्रादिको व्यवस्था करनेका विचार करना । इन्द्रने भगवान् की ग्राज्ञान सार जिनमंदिर की रचना की, फिर उसके बाद चारों दिशाश्रोंमें कोशल श्चादि छोटे बड़े अनेक देशोंको रचना की ३४७-३७० गांवोंके नाम तथा उनको सीमा आदिका वर्णन 340-347

नगरोंका विभाग करनेके बाद उन्होंने श्रसि,
मिसि, कृषि श्रादि छह श्राजीविकोपयोगी
कर्मोकी तथा क्षत्रिय, वैश्य श्रोर शूद्र इन
तीन वर्णोंकी व्यवस्था की । भगवान्ने
यह सब व्यवस्था श्राषाढ़ कृष्ण प्रतिपद्के
दिन को थी उसी दिनसे कृतयुगका प्रारम्म
हुश्रा था । नाभिराजकी सम्मितिसे देवोंके
द्वारा भगवान्का राज्याभिषेक, नाभिराज
के द्वारा स्वयं श्रपने हाथोंसे भगवान्के
मस्तकपर मुकुटका बांबा जाना ३६२-३६७

राज्य पाकर भगवाम्ने इसप्रकारके नियम बनाये कि जिससे कोई अन्य वर्ण किसी अन्य वर्ण की आजीविका न कर सके। उन्होंने हरएक वर्णके कार्य निश्चित किये, उनकी विवाहव्यवस्था मर्यादित की, वण्डनीति प्रचारित की और हरि, अकम्पन, काश्यप और सोमप्रभ इन चार भाग्यशाली क्षत्रियोंको बुसाकर उनका सत्कार किया तथा उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। इसप्रकार राज्य करते हुए भगवान्के ६३ लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हो गये। ३६७-३७२

सप्तदश पर्वे नीलांजना श्रप्सराका नृत्य देखते देखते भगवान्को वैराग्य होना भ्रौर संसारके स्वरूपका चिन्तवन करना ₹05-505 लौकान्तिक देवोंका श्रागमन, भरतका राज्याभिषेक श्रौर श्रन्य पुत्रोंको यथा-योग्य सम्पत्ति देना। इसी समय अगवान्का दीक्षाभिषेक होना । भगवान् देवनिर्मित पालकोपर ग्रारूढ़ हुए। उस पालकीको सर्वप्रथम भूमिगोचरी राजा उठाकर ७ मदम ले गये। फिर विद्याधर राजा श्रौर उसके बाद देव लोग ने गये ३७६-३८६ पति वियोगके शोकसे दुःखी यशस्वती श्रौर सुनन्दादेवी मन्त्रियोंके साथ पीछे पीछे चल रही थीं। उनके नेत्र श्रांसु श्रोंसे व्याप्त थे भ्रतः उनके पैर अंचे नीचे पड़ रहे थे। अन्तःपुरकी स्त्रियोंका शोक वर्णन। कुछ दूर चलकर प्रतीहारोंने श्रन्य स्त्रियोंको श्रागे जानेसे रोक दिया। सिर्फ यशस्वती धौर सुनन्दा कुछ मुख्य मुख्य स्त्रियोंके साथ आगे जा रही थीं। मरुदेवी ग्रौर नाभिराज भी इनके राजाघ्रोंके साथ भगवान्का दीक्षा कल्याणक देखनेके लिये जा रहे थे। ३८७-३८८ जगद्गुर भगवान्ने सिद्धार्थक वनमें सब परिग्रहका त्याग कर पूर्वाभिमुख हो सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर शिरके केश उलाइकर फेंक दिये। इस प्रकार चैत्र कृष्ण नवमीके दिन सायंकालके समय भगवान्ने दीक्षा प्रहण की । इन्द्रने भगवान्के पवित्र केश रत्नमय पिटारेमें रखकर भीरसमुद्रमें जाकर क्षेप दिये। भगवान्के साथ चार हजार श्रन्य राजा भी दीक्षित हुए। परन्तु वे दीक्षाके रहस्यको नहीं समझते थे ग्रतः द्रव्य-लिङगके ही धारक थे। ३८८-३६२

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

इन्द्र द्वारा भगवान्का स्तवन ३६२-३६४ राजा भरत भगवान्की विधिविधानपूर्वक पूजा कर सूर्यास्तके समय श्रयोध्या नगरीमें वापिस ग्राये। ३६४-३६६

#### श्रष्टादश पर्व

भगवान् ऋषभदेव छह माहका योग लेकर शिलापट्टपर ग्रांसीन हुए । उन्हें दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान्के साथ दीक्षित हुए चार हजार ्राजा धेर्यसे विचलित होने लगे। वे भूख प्यासकी बाधा नहीं सह सके म्रतः तपश्चरणसे भ्रष्ट हो गये ग्रौर तरह तरहके वेष धारण कर ग्रपनी प्राणरक्षा की। उन भ्रष्ट मुनियोंमें भगवान्का पोता मरोचि प्रघान था जिसने परि-व्राजक बनकर कापिल मतका संस्थापन किया । ₹08-03 भगवान्के पास कच्छ महाकच्छके पुत्र निम विनिमका कुछ मांगनेके लिये श्राना ग्रौर धरणेन्द्रका उन्हें समभाकर विजयार्ध पर्वतपर ले जाना 803-860 कविकी प्राञ्जल भाषामें विजयार्धंपर्वतका विस्तृत वर्णन 866-862

#### पकोनविश पर्व

विजयार्धपर्वतपर पहुंचकर धरणेन्द्रने बोनों राजकुमारोंके लिये उसकी विशेषताका परिचय कराया 86E-858 नगरियोंके नाम तथा विस्तार ग्राविका वर्णन **४२१-४२७** पर्वतकी प्राकृतिक शोभाका विविध छन्दोंमें वर्णन 850-886 वरणेन्त्र द्वारा विजवार्धका श्रव्भृत वर्णन सुनकर निम विनमि उसके साथ माकारासे नीचे उतरे। धरणेन्द्रने निमको दक्षिण श्रेणीका और विनिमको उत्तर श्रेणीका राजा बनाया। विविध विद्याएं प्रदान कीं तथा तत्रत्य विद्या-घरोंसे इनका परिचय कराया । समस्त विद्याघरोंने इनकी म्राज्ञा मस्तका-

885-888

रुव की

#### विंश पर्व

एक वर्ष तक ग्रन्तराय होने के बाद
हिस्तिनापुर नगरमें श्रेयांस महाराजको
पूर्वभवका स्मरण होने से आहारदानकी
विधिका जात होना ग्रीर उनके यहां
इश्रुरसका ग्राहार लेना, देवोंका पंचाइचर्य करना। दाताके गुण तथा पात्रादिका
वर्णन। भरतके द्वारा राजा सोमप्रभ
तथा श्रेयांस ग्रादिका ग्रपूर्व सत्कार
हुग्रा ४४५-४५६
भगवान्के तपश्चरणका वर्णन, जिसमें
पञ्चमहाव्रत, उनकी भावनाएं, २६ मूल
गुण ग्रीर १२ तपोंका वर्णन। भगवान्के
फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन केवलजानकी उत्पत्तिका वर्णन

#### एकविंश पर्व

श्रेणिकके प्रश्नानुसार गौतमस्वामीके द्वारा ध्यानका विस्तारके साथ वर्णन ४७४-४७७ ब्रार्त, रौद्र, धर्म्य ब्रौर शुक्लके भेदसे • जुसके चार भेद। प्रथम स्रातं ध्यानका ग्रन्तर्भेदों सहित वर्णन ४७७-४७८ रौद्र ध्यानका वर्णन 302-308 धर्म्य ध्यानका वर्णन, उसके योग्य स्थान, म्रासन, मन्तर्भेव माबिका विस्तृत विवेचन ४७६-४६२ शुक्लध्यानका विस्तृत वर्णन, उसके भेद, स्वामी तथा फल ग्रादिका विवेचन 865-860 योगका वर्णन, प्रत्याहारादिका स्वरूप, जमने योग्य बीज, उनका फल 862-X00 जीवमें नित्यानित्यत्वाविका वर्णन ५००-५०५

### द्वाविंश पर्व

घातिचतुष्कका स्वयं होनेसे अभवान् वृष्यवेवको केवलसानका उत्पन्न होना ५०६-५०७
इन्त्रका स्रनेक वेवोंके साथ सानकल्याणक
का उत्सव करनेके लिये साना ५०७-५०७
वेवोंके परिवारका वर्णन ५०६-५११
सार्गमें वेवाङ्गनाभोंके नृत्याविका वर्णन ५१२-५१३

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

वेवोंने माकाशमें स्वित होकर भगवान्का समवसरण वेला। 483 384-484 समवसरणका वर्णन

त्रयोविश पर्व

तीन में सलाग्रोंसे सुशोभित पीठके ऊपर गन्बकुटीका वर्णन XX0-XXS गन्धक्टीके मध्यमें सिहासनका वर्णन **485** दिश्विद्यद्वर चार अंगुलके प्रन्तरसे भगवान् म्रादिनाथ विराजमान थे। इन्द्र म्रादि उनकी उपासना कर रहे थे। भौर बाकाशसे देव लोग पुष्पवृद्धि कर रहे **XX**\$-XXX षे। उसका वर्णन धशोकवृक्षका वर्णन 488 छत्रत्रयका वर्णन **X**88-X8X चमर प्रातिहार्यका वर्णन **484-480 XX0-XX**5 वेवदुन्दुभिका वर्णन भामण्डलका वर्णन ४४८ दिष्य ध्वनिका वर्णन 782-786 देवोंने बड़े वंभवके साथ समवसरण भूमि में तीन प्रदक्षिणा देकर समवसरणमें प्रवेश किया। विविध छन्दों द्वारा शाल तथा गोपुर माविका वर्णन बेबेन्द्रने समवसरणमें पहुंचकर श्रीजिनेन्द्र-वेवके दर्शन किये । भी भाग्र जिनेन्द्रका वर्णन, धन्य इन्होंने भी उनके चरणोंमें नमस्कार किया **XX**3-XXX इन्द्रने भ्रष्टद्रव्यसे भाग्रजिनेन्द्रका पूजन इन्द्रोंद्वारा भगबज्जिनेन्द्रका स्तवन ४४६-४७२

चतुर्विश पर्व

माद्य मंगल メッキ अगवान्के कंवल्योत्पत्ति ग्रौर चकरत्नकी उत्पत्तिकी एकसाथ सूचना मिलनेपर कैवल्यपूजाके लिये समवसरणमें जाना धौर पूजाके झन्समें उनके एक सौ धाठ नामों द्वारा भगवान्का स्तवन करना ५७३-५७७

भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर भगवान् से मार्ग तथा मार्गका फल भाविके स्बरूपके जाननेकी इच्छा प्रकट करना ४७७-४८१ भरतके प्रश्नके बाद भगवान् प्राविनायकी दिव्यध्वनिका होना । उन्होंने उसमें जीवाजीवादि तत्त्वोंका तथा षट्वव्यका 45 1-46° विस्तृत विवेचन किया भी जिनेन्द्रके मुखसे दिव्य व्विनि सुनकर भरत चक्रधर बहुत ही प्रसन्न हुए। तथा सम्यादर्शन भ्रीर व्रतकी शुद्धिको प्राप्त हुए। ग्रन्य भव्य जीव भी यथायोग्य x80-x88 विश्व दिको प्राप्त हुए पुरनताल नगरका स्वामी भरतका अनुज वृषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए। राजा श्रेयांस तथा सोमप्रभ ग्रादि भी दीखा लेकर गणवर हुए। ब्राह्मी भौर सुन्दरी भी बीक्षा लेकर गणिनीपदको प्राप्त हुईं, मरीचीको छोड़कर प्रायः सभी भ्रष्ट मुनि भगवान्के समीपमें प्रायदिचत्त लेकर फिरसे मुनि हो गये। भरतराज भगवान् की पूजा कर बड़े वैभवके साथ श्रपनी राजधानीमें वापिस लौटे **432-433** 

पञ्जविश पर्व

भरतके चले जाने भौर विक्यव्यनिके बन्द हो जानेके कारण अब वहां बिलकुल शान्ति छा गई तब आठ प्रातिहायं चौतीस ग्रतिशय ग्रौर ग्रनन्त चतुष्टयसे सुशोभित ग्राच जिनेन्द्रकी सौधर्मेन्द्र स्तुति करने लगा। इसी के अन्तर्गत जन्म, केवलज्ञानके तथा देवकृत ग्रतिशयोंका वर्णन है। साधारण स्तुति करनेके बाब पीठिका द्वारा सहस्रनामरूप महास्तवन की भूमिका डाली X 68-603 ६०३–६३० सहस्रनाम स्तवन स्तवनके बाद इन्द्रने भगवान्से विहार करनेकी प्रार्थना की। तदनन्तर भगवान्का विहार हुमा। विहारका वर्णन ६३०-६३६

## श्रीमज्जिनसेनाचार्यविरचितम्

# महापुराणम्

## प्रथमं पर्व

श्रीमैते सक्लज्ञानसाम्राज्यपदमीयुपे । धर्मचकभृते भर्त्रे नमः संसारभीमुषे ॥ १ ॥.

जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरङ्ग और अष्ट प्रातिहार्यरूप विहरङ्ग छत्तमीसे सहित हैं, जिन्होंने समस्त पदार्थों को जाननेवाछे केवछज्ञानरूपी साम्राज्यका पद प्राप्त कर छिया है जो धर्मचक्रके धारक हैं, लोकत्रयके अधिपति हैं और पंच परावर्तवरूप संसारका भय नष्ट करनेवाछे हैं, ऐसे श्री अर्हन्तदेवको हमारा नमस्कार है।

विशेष- इस श्लोकमें सब विशेषण ही विशेषण हैं विशेष्य नहीं है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उक्त विशेषण जिसमें पाये जायँ वही वन्द्रनीय है। उक्त विशेषण अर्हन्त देवमें पाए जाते हैं अतः यहाँ उन्हींको नमस्कार किया गया है। अथवा 'श्लीमते' पद विशेष्य- वाचक है। श्ली ऋषभदेवके एक हजार आठ नामों एक श्लीमत् नाम भी है जैसा कि आगे इसी प्रन्थमें कहा जावेगा-श्लीमान् स्वयंभूर्वषभः' आदि। अदः यहाँ कथानायक श्ली भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है। टिप्पणकारने इस श्लोकका व्याख्यान विविध प्रकारसे

१-श्रीमदादितीर्थकृते नमः । ॐ नमो वक्रप्रीवाचार्याय श्रीकुन्दकुन्दस्वामिने । अँथागण्यव-रेण्यसक्लपुण्यचक्रवर्तितीर्थकरपुण्यमहिमावष्टम्भसम्भूतपञ्चकल्याणाञ्चितसर्वैभाषास्वभावदिब्यमाषाप्रवर्तकपरमासुत्री• मदादिब्रह्मादिश्रीवर्धमानान्ततीर्श्व इरपरमदेवैरर्थतो निरूपितस्य चतुरमलबोधसप्तर्धिनिधिश्रीवृष्मसे-नाद्यगौतमान्तगणधरवन्दारकैर्वश्मैः कविभिर्ग्रन्थतो प्रधितस्य भरतसगरसकलचक्रवर्तिप्रभंतिश्रेणिक-महाममण्डलेश्वरपर्यन्तमहाश्चीणीश्चरैस्षसुरासुराधीश्वरैरयन्दानन्दसन्दोहपुलकितकर्णकपोलभित्राकर्णितस्य महा-नुभावचरित्राश्रयस्य श्रुतस्कन्धप्रथममहाधिकारस्य प्रथमानुयोगमहासमुद्रस्य वेलामिव बृहद्ध्वानां प्रसृतार्थ-जलां ज्ञानविज्ञानसम्यन्नवर्ष्यभीरुभिः पूर्वसूरिभिः कालानुरोधेन नानाप्रवस्थेन विरचितां तदनुकविपरमेश्वरेण पहुरागयकथारूपेण सङ्काथितां त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रयां परमार्थनृहरकथा संग्रह्म महापुराणाख्यमञ्जूतार्थ विकीर्षेर्जिनेन्द्रैस्पलालितः श्रीमदमोघवर्षमहाराजमणिमक्कुटबलभिविटङ्क्षसञ्चारितचार वरणनखचन्द्र-महाकवीन्द्रस्तनमहापुराणप्रथमावयवभृतादिपुत्रणस्यादौ तत्कथामहानायकस्य जिनसेनमुनीभ्द्रो विश्वविद्यापरमेश्वरस्यादिब्रहाण इतरदेवासम्भविनिरतिशयमाहात्म्यप्रतिपःदनपरां पञ्चभिः पदैः पञ्चारमेष्ठिप्रकाशिकां तत्तन्नमस्काररूपपरममञ्जलमयीं च प्रेक्षावतामानन्दकःदलीमिमां नान्दीमुनमुद्रयति श्रीमत इत्यादिना । अहं नमस्करोमीति कियाकारकधम्बम्बः, असम्बद्धयोस्तयोर्वाक्यार्थस्य प्रतिगदकत्वायोगात्। श्रीमते

१-श्रीमसाञ्चविम्मणिदेवेम्द्रभव्यपुण्डरीकम्।

किया है जिसमें उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, वृषमसेन गणधर तथा पार्श्वनाथ तीर्थंकर आदिको भी नमस्कार किया गया प्रकट किया है-अतः उनके श्रभिप्रायके शनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता है। भगवान् वृषभदेवके पत्तका व्याख्यान उत्पर किया जा चुका है। अरहन्त परमेष्ठीके पक्षमें 'श्रीमते' शब्दका अर्थ अरहन्त परमेष्ठी छिया जाता है क्योंकि वह अन्तरङ्ग बहिरङ्ग उद्मीसे सहित होते हैं। सिद्ध परमेशीके पक्षमें 'सकल्ज्ञानसाम्राज्यपरमीयुपे' पदका अर्थ सिद्ध परमेष्ठी किया जाता है क्योंकि वह सम्पूर्ण ज्ञानियोंके साम्राज्यके पदको-लोकामनिवासको प्राप्त हो चुके हैं। आचार्य परमेष्ठीके पच्चमें 'धर्मचक्रभृते' परका अर्थ आचार्य लिया जाता है क्योंकि क्तृंकिययोस्त्वनभिद्दितयोः कथं सम्बन्ध इति चेत् १ तयोद्दरकृतत्वेनाभिधानात् । अन्यथा वाक्यार्थस्या-परिसमासेः । तत्र अहमिति कर्त्तुस्वाक्षादनभिधानेन प्रणतजगत्त्रितयगणधरसकलश्रुतधरदशपूर्वधरैकादशाङ्ग-घराहमिन्द्रेन्द्रादिषु वन्दारुवृन्दार्देषु सत्सु अहं कियानिति सूरेरौद्धत्यपरिहारलक्षणं वस्तु व्यज्यते । किया-यास्तथानभिधानेन नमस्कुविन्दिवत्यादीनामन्ययुष्मदस्मदर्थानां प्रध्णेन सर्वेऽपि भव्यविद्वास्तन्नमस्काररूपं परम-मञ्जलमञ्जीकर्वन्त येनाभिमत्विद्धिरस्यादिति सर्वभव्यलोकोत्साइनेनाचार्यस्य परानुग्रहनिरतत्वमुद्योतितम् । अस्त नाम कर्तिकिययोः साक्षादनभिधानस्य प्रयोजनम् । किं कर्म १ करोतेः सकर्मकत्वात् १ तत्राह-'नमः' इति । अत्र नमस्यादो निर्भरभूतलस्यायालुमौलिभावलक्षणपूजावचनः । 'नमस्यादः पूजावचनः' इति न्यासकारेण निरूपणात । तत्करोमीत्यन्वयेन तस्य कर्मत्विखिः स्फुटत्वात् । अत्र नम इति दिव्यनमस्कारेणान्तर्जव्यात्मको भावनमस्कारोऽपि विद्यते तत्रभवति निस्धीमभक्तियुक्तस्य सूरेरुभयत्राप्यर्थित्वात् । अस्तु नमश्बन्दः पूजावचनः, कस्मै पृष्याय नमः ! यद्योगाचतुर्थी स्यादित्याकाङ्कायां विशेष्यं निर्दिशति- श्रीमत इति । पुण्यवतः पुरुषान् भयतीति श्रीर्लंश्मीः सा च बहिरङ्गान्तरङ्गभेदाद्, द्विविधा । तत्र बहिरङ्गलक्ष्मीः समवसरणादिरभ्यन्तरलक्ष्मीः केवलज्ञानादिस्तयोदभयोरिप श्रीरिति महणम्, जात्यपेश्वया तथा महीतुं सुशकत्वात्। यद्यप्यभ्युदयः æध्मो राजाधिराजार्द्धमण्डलीकमण्डलीकाद्धं चक्रघरहरूधरसक्रलचक्रघरक्रतिश्चरतीर्थकरसस्कर्मधरादिसम्बन्धमेदेना-नेक्क तथापि निरतिशययोः प्रकृतीभयलक्षम्योरेवात्र प्रहणम् । निरतिशया उक्तलक्षणा श्रीलंध्मी-रस्यास्ति 'श्रीमान्' इति, निरितशयातिशयार्थं मतोर्विधानात् । ताभ्यामितशयिताया लक्ष्या असम्भवात न केवलमेतरिमन्नेवार्थे बहिरङ्गलक्ष्या संसर्गेऽन्तरङ्गलक्ष्या नित्ययोगेऽपि मतोविधानमुन्नेतन्यम् 'भूमनिन्दापशंसास नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्ती रयादिवचनात् । यद्यपि सप्ततिशतकर्मभूमिषु तीर्थकरेषु सर्वेष्वप्येतत् प्रवृत्तिनि-मित्तमाभ्रित्य श्रीमद्व्यवहारो जाघटीति तथाप्येतत् क्षेत्रकालेन्द्र।दिवृद्धव्यवहारतत्पुराणादिसामग्रीमाभ्रित्य तत्रैव तद्व्यवहारस्य प्रिविद्धः । तस्य महाभागधेयस्याष्टीत्तरसहस्रनामधेयेषु ''श्रीमान् स्वयम्भूवृष्यभः" इत्यादिषु सकल-संज्ञाजीवातुत्वेन तस्यैव पुरस्कृतत्वात् । तथाप्यभिधानमाश्रित्य श्रीमच्छब्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवाक्पतिश्रीधनादिष साप्ताभासे व्यवहारसंभवात्, तेभ्यो नम इति स्यात्, तद्व्युदासाय विशेषणमाह-'सकलेति, सकलं सर्व-द्रव्यवर्शयगतं च तज्ज्ञानं च सकल्ज्ञानं केवल्ज्ञानमिति यावत् 'सर्वद्रव्यवर्शयेषु केवलस्य' इति सूत्रणात । तदेवाभेदेन चक्रवर्तित्वपद्व्या रूप्यते एकलज्ञानमेव साम्राज्यपदं सकलज्ञानसाम्राज्यपदं तथा तेनाभेदेन **एकलज्ञानस्य निरू**पणेन लोकोत्तरस्वातिदुर्लभस्वजगत्सारस्वादितन्माहारम्यस्य लोकेऽपि प्रकटनप्रयोजनस्य स्परत्यात । तदीयुषे जम्भूषे प्राप्तवते किल । अनेन तद्ब्युदासः कथमिति चेत् ! अग्तर्विहिर्वस्तुनः कथंचित द्रस्यपर्यायात्मकस्य सुनिश्चितासंभवद्वाघकप्रमाणेन अस्तित्वसाधनात् । सर्वेथा द्रव्यमात्रस्य पर्यायमात्रस्य वा सर्वथा विभिन्नतद्द्यस्य अभिन्नतद्द्यस्य वा सुनिश्चितासंभवत्साधनत्याभकप्रमाणेन खपुष्वकारितस्विद्धः।

वह उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों के चक्र अर्थात् समूहको धारण करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठीके पक्षमें 'भर्ते' पदका अर्थ उपाध्याय किया जाता है क्यों कि वह अक्षानान्धकारसे दूर हटाकर सम्यक्षानरूपी सुधाके द्वारा सब जीवों का भरण-पोषण करते हैं। और साधु परमेष्ठीके पक्षमें 'संसारभीमुषे' शब्दका अर्थ साधु लिया जाता है क्यों कि वह अपनी सिंहवृत्तिसे संसार-सम्बन्धी अमको नष्ट करनेवाले हैं।

इस श्लोकमें जो 'श्रीमते' श्वादि पद हैं उनमें जातिव।चक होनेसे एकववनका प्रत्यय छगाया गया है श्वतः भूत भविष्यत् वर्तमान कालसम्बन्धी समस्त तीर्थकरोंको भी इसी श्लोक-से नमस्कार सिद्ध हो जाता है! भरत चक्रवर्तीके पक्षमें इस प्रकार व्याख्यान है-जो नविधि और चौदह रक्षरूप लक्ष्मीका श्रिधिपति है, जो सकलज्ञानवान् जीवोंके संरच्चणरूप साम्राज्य-

"अभेदभेदात्मकमर्थतत्त्वं तव स्वतन्त्रान्यत्रस्खपुष्पम्" इति समन्तमद्रस्वामित्रचनात् । तथाचार्थाः भाषप्राहिणां आप्ताभाषानां धर्वश्राभाषत्वेन तेषां षकल्ञानेत्यादिना व्युदाषात् । न च तैद्वचित्तप्तर्वज्ञैः परमार्थधर्वश्रस्य व्यभिचारः, अतिप्रसंगात् । येनाभिधानिषद्धश्रीमद्यवहारेण तेभ्योऽपि नमः स्यात् । तथापि विद्यपरमेष्ठिनानैकान्तः तस्यापि वेवलाख्यामकेवलां श्रियमनुभवतः श्रीमत्तकल्लान इत्यादि विद्येषणस्त्रावात् ।

"विद्धो लोकोत्तराभिख्यां केवलाख्यामकेवलाम् । अनुरामामनग्तां तामनुबोभूयते श्रियम् ॥" इति वादीभिविहेनोक्तरवात् ।

तथा च प्रतिश्राहानिः जीवन्मुक्तस्य।त्राधिकृतत्वात् इत्यत्राह-धर्मचक्रेति । द्वितीयदिवसकराप्रतिविभव-विभवशङ्काकरजाज्वलुद्ध मेचकाबुधं विभित्ति धर्मचक्रभृत् "स्फुरदरसहस्रस्व हिस्तर" इत्यादि प्रवचनात् "धर्मचक्रा-युधो देवः" इति वचनाच, तस्मै । जीवन्मुक्तस्यैव धर्मचकायुधेन योग इति प्रकृतार्थस्येत स्वीकरणात् । अनेन तद्विनाभूतं समवसरणादिकमप्युपलक्षितम् । अथवा विशेष्यस्य उभयलक्ष्मीरमणत्वस्य व्यावर्णन्या-एतद्द्वयं संभवद्विशेषणं "सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्" इति न्यायात् ।

किं च सकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तिः कस्यायुधस्य घारणयेत्यत्र घर्मेति । धर्मः चरित्रम् ''चारित्तं खलु धरमो'' इति कुन्दकुन्दरवामिभिनिरूपितत्वात् । तदत्र प्रकरणवलात् यथाख्यातचारित्रं तदेव चक्रमिव चक्कं दुर्जयपातिकर्मारिनिर्जयेन सकलसाम्राज्यपदमाप्तिहेतुत्वात् । तत्सदा विभित्तं इति धर्मचक्रभृत् तस्मै, अनेन यथाख्यातचारित्रस्य पातिकर्मारिनिर्जयेन सकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तेः साध्यसः घनभावः कथिविन्निर्रातद्ययं सानुग्राहकृतवं चोपदीकितम् ।

ननु निरतिश्यं परानुप्राहवेणापि भवितव्यम् । यतः तन्नमस्कारः पम्फुलीतीत्यत्राह्—भन्नें इति. विदयं जगत् विभर्ति पुष्णात्येवंशीलो भर्ता तस्मै भर्त्रे विदवस्य जगतः स्वामिने पोषणनिरताय, अनेन अपारानग्रह्यीलत्वपुक्तम् । कृतोऽयं निरितशयं पराननुग्रह्णातीति निश्चयः ? इत्यत्रोत्तरयति ''संसारेति''। अत्र 'गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः" इत्यादिवत् संसारिणां संसारभीमुट्त्वादिहेतुगर्भविशेषणेन उत्तरमिति निर्णयः । स्वभर्तृःतस्य स्वसंसारभीमुट्स्वस्य च प्रागुक्तविशेषणद्वयेनैव व्यज्यमानस्वात् । **क्षुघातृषाजननमरणादिनानाघोरदुखानामाक**रः संसार: भव **इ**ति "क्ष्त्रचणाश्वासकास-यावत् । ज्वरमरणजरारिष्टयोगप्रमोह्न्यापत्यायुप्रदुःखप्रभवभवहते''रिति पूज्यपादैर्निगदितःवात् . संसारमीमुट तस्मै । अत्र संसारिणां संसारभयलुण्टाकत्वव्यावर्णनया मुष्णाति छुण्टयतीति संसारभयापहरणदश्चातुर्यातिश्चयः प्रकाशितः तीर्थंकरसत्कर्मणः **श्रमस्य द्वर्वारसंसारिव**च्छेदोपायनियुक्तदिव्यध्वनिप्रवर्तनामात्रेणैव संसिद्धेः । तदेवं विश्वविद्यापरमेश्वरस्य विश्वस्य

पदको प्राप्त है, (सकलाश्च ये ज्ञाश्च सकलज्ञाः, सकलज्ञानाम् असं जीवनं यस्मिस्तत् तथाभूतं यत्साम्राज्यपदं तत् ईयुपे) जो पूर्व जन्ममें किए हुए धर्मके फलस्वरूप चकरत्नको धारण करता है, (धर्मेण पुराकृतसुकृतेन प्राप्तं यश्चकं तद् विभर्तीति तस्मै) जो, षट्खण्ड भरतचेत्रकी रह्मा करनेवाला है और जिसने संसारके जीवोंका भय नष्ट किया है अथवा पट्खण्ड भरति क्षेत्रमें सब आर भ्रमण करनेमें जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ है (समन्तात् सरणं भ्रमणं संसारस्तिमन् भियं मुद्यातीति तस्मै) अथवा जो समीचीन चकके द्वारा सबका भय नष्ट करनेवाला है (अरै: सहितं सारं चकरत्नित्यर्थः, सम्यक् च तत् सारक्च संसारं तेन भियं मुद्यातीति तस्मै) ऐसे तद्भवमोश्चगामी चक्रधर भरतको नमस्कार है।

बाहुबलीके पक्षमें निम्न प्रकार व्याख्यान हैं—जो भरत चक्रधरको त्रिविध युद्धमें परास्त कर अद्भुत शौर्यछन्मीसे युक्त हुए हैं जो धर्मके द्वारा अथवा धर्मके लिए चक्ररत्नको जगतः सम्यक् समुद्धरणपाण्डित्ययराकाष्ठामधिष्ठितस्य परमाप्तस्यादित्रहाणः पारमेश्रयं चतुरलोकिकजनेऽपि प्रयितः श्रीमत्साम्राज्यपदचक्रभृत् भर्तभीसुट्पद्पयोगसामर्थात्भरतचक्रधरवदितीव श्रुतेरभावाच्च व्यक्त्रधरा भरतचक्रधरेणोपमालक्कारः प्रथते । तथा हि—यथाभूतसंरक्षणादिक्षात्रधर्मस्य रक्षितयक्षसहस्यचक्ररत्नस्य च धारणया धर्मचक्रभृत भरतचक्रवर्ती ।

अथवा कैनस्याद्युद्यत्रये निनंदिते धर्ममेन बहु मन्नाना कैनस्यपूजां विधाय 'संचितधर्मा तद्नुचक्रं पूज्यामासेति' स्मृतेर्धर्माद्नन्तरं चक्ररःनं विभिर्ति—पुष्णाति—पुजयति—धरतीति वा धर्मचक्रमृदिति भरत एव प्रोच्यते । स च सम्यद्र्यानादिरूपधर्मसम्पद्मा नवनिश्यादिजनितार्थसम्पत्या सुभद्रमहादेश्यादिवस्तु कृतकाम-सम्पद्मा 'अीमान्" आदिक्रहोपदिष्टकलास्त्रहेत्त्रज्ञानपृद्माप्त्या साम्राज्यपद्माप्त्या च सकल्जानसम्प्राययद्मात्त्रवान् पर्याव्यक्त्रमण्डलस्वामित्वेन भर्तां संक्षोभेण सारयन्ति इतस्ततो गमयन्ति जनान् इति णिजस्तात्रकृतिः यचि, संस्रायेशयदम्प्रयादयो (१) राष्ट्रकण्टकाः तेभ्यो जनतानां भियं स्वप्तापेन मुष्णातीति संसर्भामुट जनतायाः नमस्याश्रयो भवति । तथा सद्धमंचक्रवातित्वेन चक्रमदयं आदितीर्थेश्वरः, बिश्वल्दस्या संयुक्तत्वेन अन्तरङ्गलक्ष्मीभिनित्ययुक्तत्वेन श्रीमःन् गणधराहमिन्द्रदेवेन्द्रचक्रवत्यादिमार्थनीयं सकल्जानसम्बाज्यपदमिक्तिष्ठन् त्रिजगतो भर्ता जनताया आजवंजवदस्युभयल्प्टाकत्वेन संसर्भामुट्—अनन्तानन्तसुखदायकस्य महा-पुरुषस्य नमस्याश्रयो न स्यात् इति ।

अयवा षट्खण्डमर्तृचक्रधरात्त्रजगरखामिनः श्रीमत इत्यादिषु सर्वत्राधिक्य त् व्यतिरेकालङ्कारो वा ध्वन्यते साहरयमात्रापेक्षया प्रागुपमालङ्कारस्य प्रकाशितखात् । नन्वेवं विध्यप्रयमानुयोगमहाञ्चास्वस्यादो पञ्चरस्मिष्ठनां नमस्कारं भगवानाचार्यः कृतो नाङ्गीचकार भृतबिलभट्टारकेर्महाकर्मपकृतिप्राभृतद्रव्यानुयोगमहाञ्चास्वस्यादावनादिसिद्धपञ्चमहाद्यव्दैः पञ्चपरमेष्ठिनां नमस्कारकरणादित्याकाङ्काया श्रीमदित्यादि पञ्चपदरत्व-प्रदीपाः पञ्चपरमेष्ठिनां प्रकाशकत्वेन नमः शिख्या प्रज्वलन्तीत्याह श्रीमत इत्यादि 'श्रीमते नमः''। एवं सर्वत्र सम्बद्धत्यम् । 'श्रीरार्हन्त्यमहिमावातिकर्मारिनिर्जयप्रार्दुर्भृतनवकेवकलव्याद्यासम 'श्रीरार्हन्त्यमहिमवित' न्यासकार-वचनात् । सोऽस्यास्तीति श्रीमान् तस्मै श्रीमते नमः, श्रहते नमः, 'णमो अरहताणं' इति यावत्—

"केवलणाणिदवायरिकरणकलावप्पणासि अण्णाणो । णवकेवललङ्गामसुजणिव परमप्पववपसो ।"

इत्यहेंस्लक्षणपितपादकप्रवचनसङ्गावात् । अनन्तानन्तस्विवभागैः सम्पूर्णत्वात् सकलं तच्च

तज्ज्ञानं च सकलज्ञानम् उपलक्षणात् सम्यग्दर्शनादिससगुणानां ग्रहणं ततस्तत्सिहतं तदेव साम्राज्यपदं गुणाष्टकः

साम्राज्यपदिमिति यावत् । अथवा सकलैक्शेपेरशेपेरकार्थसमनायिभिः क्षायिकसम्यग्दर्शनादिससगुणैः

धारण करनेवाले भरतके स्तवन आदिसे केवलज्ञानरूप साम्राज्यके पदको प्राप्त हुए हैं। एक वर्षके कठिन कायोत्सर्गके बाद भरत द्वारा स्तवन आदि किए जानेपर ही बाहुबक्षी

सहितं च तज्ज्ञानं च सकल्ज्ञानं तदेव साम्राज्यपदम् । अथवा सकल्ज्ञानामनन्तानग्तानां, सर्वज्ञानाम् आनः प्राणनं विश्वद्वचैतन्यमयभावप्राणेजीवनमत्रेतिः सकल्कानः तन्वातस्त्वेवमुच्यते तदेव अभ्राज्यपदं : सकल्कानः साम्राज्यपदं तदीयविषये प्राप्तवते नमः सिद्धपरमेष्टिने नमः 'णमो सिद्धाणमिति' यावत ''अट्टगुणा किदिकिचा होयगाणिवािकणो विद्धाः दित प्रवचनात् । स्वयमाचग्न् धर्मः । वग्यगदर्शनाचागदिपञ्चाचारैर्यथायथं चक्रं द्वादशागणं विभतींति धर्मवकभृत गणधर आचार्यवृष्भः तामै: धर्मचकभृते नमः आचार्यसमेष्टिने नमः 'णमो आहरियाणमिति'यावत् ।'' पञ्चमुक्तयै स्वयं ये आचारानाचरन्तः परमकरुणयाचारयन्ते सुमुक्षन् लोकाप्रगण्यशरण्यान् गणधरवृषपान्''इत्याशाधरैर्निरूपणात् । षड्द्रव्यस्प्ततत्त्वादीनां छदोपदेशेनैव मुमुक्तुन् विभक्ति . पुष्णातीत्येवंशीलो भर्ता तस्मै भर्त्रे नमः उपाध्यायपरमेष्टिने नमः 'णमो उवज्झायाणभिति' यावत ''जो स्यण-त्तवजुत्तो णिचं धम्मोवदे६णे जिरदो । सो उवझाओ अप्पा जिद्वर उसही णमी तस्र" इत्यागमात् । सद्ध्यानिकीनः सन् दर्शनज्ञानसमप्रभावमोक्षस्य साधकतमं विशुद्धचारित्रं नित्यं साध्यन् यतीन्द्रो भावसंसार-भियं मुख्णातीति संसारभीमुट् तस्मै संसारभीमुपे नमः साधुपरभाष्टने नमः 'णमो लोए सन्वसाहणमिति' यावत् । "दंसणणाणसम्मां ममां मोक्खरस जोह चारित्तं । साहयदि सुद्धणिश्चं साह स मुणी णमो तस्स ॥" इति प्रवचनात् । अत्र-इतरपद्वत् चतुर्थीविभवत्यन्तत्वेन पदत्वं हिला ६कलज्ञानसाम्राज्यपद्भिति व्यासवचनन्त्र मतमहातिशयज्ञापनार्थे प्रतिज्ञाव चनमा चार्यस्येति ब्रमः । तथाहि सकलतत्त्वव्यवस्थाजीवातुस्याद्वादामोघलाञ्चनः लाञ्छतत्वेन सर्ववाधाविधुरहोधनसाधितत्वेन सर्वेदयवरवेन च श्रीमदईन्मतं तीर्थे श्रीमतं ''६वेदियं तीर्थीम-दन्तवैव" इति युवत्यनुदाः सनात् । तस्मिन् श्रीमत एव सकत्व ज्ञानसाम्राज्यपदं श्रीमत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति । तदीयुपे इति सम्बन्धः । अत्र पुराणे न केवलमादितीर्थकरः भरतंत्रभैचक भूच्छलः कापुरुषक्ष प्रतिपाद्यत इति प्रकाशितः । अपरदानश्रेयोन्यतिष्रभृतिधार्मिकोत्तंशे जनोऽपीति प्रतिपाद्यार्थे प्रकाश्यात श्रोमत इति । श्रोमतिपर्यायोऽस्या-स्तीति श्रीमतः 'अश्रादिभ्यः' इत्यद्विधानात् दानश्रेयो तृपतिरित्यर्थः तस्य श्रीमतिचरलात् तरिमन् सति सकलज्ञानसाम्राज्यपदमीयुपे इति सम्बन्धः इत्यनेन नानाकथासम्बन्धो दानतीर्थकरश्च प्रतिपाद्य इति वकाश्चितः ।

'जीयाजिनो जगित नाभिनरेन्द्रसूतुः श्रेयान् नृपश्च कुरुगोत्रग्रहपदीपः । याभ्यां बभूवतुरिह वतदानसीयें सारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे॥'

इति दानतीर्थंकरत्वप्रिक्षेः । किञ्च व्वंपादाद्यक्षराणां पटनेन श्रीक्षाधनमिति प्रयोजनप्रतिपादनातिदायः सदमित्वस्यां प्रेश्वावद्विद्वर्गन्तव्य इत्युपरम्यते । अत्रेव पुनः प्रेश्वावतामानन्दकःद्वयां नाःद्यां श्रीमद्वेणुपुरभव्यजनं सम्बोधयन्नाचार्यः प्रश्नोत्तरेण सद्धमंत्ववंश्वरह्रसम्त्रैवेत्यन्तर्लापित्वेन इत्युक्ताद्विष्वम् —श्रीमत इति । दृष्ट्ययां वा मतिर्यस्य असो श्रीमतिः तस्य सम्बुद्धः श्रीमते ! भो भो भरतसौधमाधिपतिदुर्कंभकत्वयुगजैनमार्गप्रभाव-भासन्तेषितसौधमंन्द्रलोकान्तिकन्द्रविदेद्यकी द्रसाख्विम्मणिदेवेन्द्र ! अभ्युद्यिकश्चेयस्यभागिष्वभावन्यास्यास्यविद्यतिश्चेयस्यभागिष्वभावन्यवद्यीयुषे स्वम्वक्रभृते भन्ने संसारभीमुषे श्रीमते आदीश्वराय अथवा पाश्वेतीर्थक्त्रसम्मुखीनत्वादि प्रकरणवद्यात् भुवं धरतीति धर्मो घरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण वस्याकारेण समीपे विभर्तात धर्मचक्रभृत् पाश्वेतीर्थकरः तस्मै शेषविशेषणविश्विष्टाय श्रीमत्याद्यतीर्थकते नमस्कुक यतस्ते सुरासुरेन्द्रमकुटत्यात-विद्यमणिकरणजाद्याकातपकवित्वचाक्चरणारिवन्दतीर्थकरपरमदेविगिरितश्चयकस्याणपरम्परा स्यादिति सर्वे सम्भातो भद्रम् ।

नमस्तमः पटच्छन्नजगदुद्योतहेववे । जिनेन्द्रां ग्रुमते तैन्वत्प्रमौभाभारभासिने ॥ २ ॥ जयत्यज्ञयमौहात्म्यं विशासितकुशासनम् । शासनं जैनमुद्रासि मुक्तिलक्ष्म्येकशासनम् ॥ ३ ॥ रत्नन्नयमयं जैनं जैत्रमस्त्रं जयत्यदः । येनाव्याजं व्यंजेष्टार्हन् दुरितारातिवाहिनीम् ॥ ४ ॥ यः साम्राज्यमधःस्थायि गीर्वाणाधिपवैभवम् । र्तृणाय मन्यमानः सन् प्रावाजीदिव्रिमः पुमान् ॥ ५ ॥

स्वामीने निःशस्य हो शुक्रध्यान धारणकर केवलज्ञान प्राप्त किया था । जो इभर्ते— (इश्चासों भर्ता च तस्मैं) कामदेव और राजा दोनों है अथवा ईभर्ते (या भर्ता तस्मैं)— छत्त्मीके अधिपति हैं और कर्मबन्धनको नष्ट कर संसारका भय अपहरण करनेवाले हैं ऐसे श्री बाहुबळी स्वामीको नमस्कार हो।

इस पक्षमें श्लोकका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए--श्रीमते, धर्मचक्रभृता सकल-ज्ञानसाम्राज्यपदमीयुपे, संसारभीमुपे इभर्त्रे नमः।

वृषभसेन गणभर पक्षमें व्याख्यान इस प्रकार है। श्रीमते यह पद चतुर्ध्यन्त न होकर सप्तम्यन्त है-(श्रिया-स्याद्वादलक्ष्म्या उपलक्षितं मतं जिनशासनं तस्मिन्) अत्यव जो स्याद्वादलक्ष्मसे उपलक्षित जिनशासन-अर्थात् श्रुतज्ञानके विषयमें परोच्च रूपसे समस्त पदार्थोंको ज्ञाननेवाले ज्ञानके साम्राज्यको प्राप्त हैं, जो धर्मचक अर्थात् धर्मोंके समूहको धारण करनेवाले हैं-पदार्थोंके अनन्त स्वभावोंको ज्ञाननेवाले हैं, मुनिसंघके अधिपति हैं और अपने सदुपदेशोंके द्वारा संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं ऐसे वृषभसेन गण्धरको नमस्कार हो।

"भुवं धरतीति धर्मो धरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण वलयाकारेणं समीपे विभर्तीति धर्म-चक्रभृत् पार्श्वतीर्थंकरः तस्मै"। उक्त व्युत्पक्तिके अनुसार 'धर्मचक्रभृते' राब्दका अर्थ पार्श्वनाथ भी होता है अतः इस श्रोक्में भगवान् पार्श्वनाथको भी नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार जयकुमार, नारायण, बलभद्र आदि अन्य कथानायकोंको भी नमस्कार किया गया है। विशेष व्याख्यान संस्कृत टिप्पणसे जानना चाहिए। इस श्लोकके चारों चरणोंके प्रथम अक्षरोंसे इस प्रनथका प्रयोद्यन भी प्रनथकर्ताने व्यक्त किया है—'श्रीसाधन' अर्थात् कैवल्यलक्ष्मीको प्राप्त करना ही इस प्रनथके निर्माणका प्रयोजन है ॥१॥

जो अज्ञानान्धकार रूप वस्त्रसे माच्छादित जगत्को प्रकाशित करनेवाले हैं तथा सब मोर फैलनेवाली ज्ञानरूपी प्रभाके भारसे अत्यन्त उद्धासित-शोभायमान हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र रूपी सूर्यको हमारा नमस्कार है ॥२॥ जिसकी महिमा अजेय हैं, जो मिध्याद्दियों के शासन-का स्वण्डन करनेवाला हैं, जो नय प्रमाणके प्रकाशसे सदा प्रकाशित रहता है भौर मोश्रल्दमी का प्रधान कारण है ऐसा जिनशासन निरन्तर जयवन्त हो ॥३॥ श्री भरहन्त भगवानने जिसके द्वारा पापरूपी शत्रुओंकी सेनाको सहजही जीत लिया था ऐसा जयनशील जिनेन्द्र-प्रणीत रात्रत्रयरूपी अस्त्र हमेशा जयवन्त रहे ॥४॥ जिन अग्रपुरुष-पुरुषोत्तमने इन्द्रके वैभवको तिरस्कृत करनेवाले अपने साम्राज्यको तृणके समान तुच्छ समझते हुए सुनिदीन्ना धारण की

१ तत्त्वप्रमाना-अ॰, प॰, स॰, द॰, छ॰। २ प्रकृष्ट्शानम्। ३ -स्यविशा-स॰। ४ विनाशित। ५ मुिक्तिलक्ष्या एकमेव शासनं यस्मान् तत्। ६ जिनस्येदम्। ७ परावेर्जेरिति स्त्रादात्मनेपदी। ८ तृणं मन्यमानः 'मन्यस्योकाकादिषु यतोऽवश्चा' इति चतुर्धा।

#### प्रथमं पर्घ

'यमनुपावजन् भूरि सहस्राणि महीक्षिताम् । इक्ष्वाकुभोजमुख्यानां' स्वामिभन्त्येव केवलम् ॥ ६ ॥ कच्छाचा यस्य सद्वृत्तं निर्वोद्धभसिह्णावः । वसानाः पर्णवस्काद्यान् वन्यां 'वृत्तिं प्रपेदिरे ॥ ७ ॥ 'अनाश्वान्यस्वपस्तेपे विरं सोढ्वा परीषहान् । सर्वंसहत्वमाध्याय' निर्जरासाधनं परम् ॥ ८ ॥ चिरं तपस्यतो यस्य जटा मूर्ष्ति बभुस्तराम् । ध्यानाग्निद्यध्व कर्मेन्धनिर्यद्धमिशसा इव ॥ ९ ॥ मर्यादाविष्क्रिया हतोविहरन्तं यद्दच्छया । चलन्तिमिव हेमान्द्रि दृदद्युर्यं सुरासुराः ॥१०॥ श्रेयसि '०प्रयते दानं यस्मै दृश्वा प्रसेदुपि' । पम्चरस्वमर्या वृष्टं वृवृद्यः सुरवारिदाः ॥११॥ 'उद्यपादि विभोर्यस्य घातिकर्मारिनिर्जयात् । केवलाख्यं परं ज्योतिक्रोंकालोकावभासकम् ॥१२॥ यन्ताभ्यधायि सद्धमः कर्मारातिनिवर्दणः । सदःसरोमुखाम्भोजवनद्गिधितिमालिना ॥१३॥ यस्मात् स्वान्वयमाहात्म्यं द्युश्वान् 'रभरतात्मजः । सलीकमनटचारु' चन्चचित्रयत्वक्कलः ॥१४॥ यस्मात् स्वान्वयमाहात्म्यं द्युश्वान् 'रभरतात्मजः । सलीकमनटचारु' चन्चचित्रयत्वक्कलः ॥१४॥ तमादिदेवं नाभेयं वृषमं वृषमध्वजम् । '६प्रणोमि 'अणिपत्याहं '८प्रणिधाय मुहुर्मुहः ॥१५॥ अजितादीन् महावीरपर्यन्तान् परमेश्वरान् । जिनेन्द्रान् ''पर्युपासेऽहं धर्मसाम्राज्यनायकान् ॥१६॥ सक्लज्ञानसाम्राज्यययेवराज्यपदे स्थितान् । 'विनेन्द्रान् ''पर्युपासेऽहं धर्मसाम्राज्यनायकान् ॥१६॥ सक्लज्ञानसाम्राज्यययेवराज्यपदे स्थितान् । 'विनेन्द्रान् ''पर्युपासेऽहं धर्मसाम्राज्यनायकान् ॥१६॥

थी जिनके साथ ही केवल स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर इत्त्वाकु और भोजवंशके बड़े बड़े हजारों राजाओंने दीचा ली थी। जिनके निर्दोष चरित्रको धारण करनेके छिए असमर्थं हुए कच्छ महाकच्छ आदि अनेक राजाओंने वृत्तोंके पत्ते तथा छालको पहिनना और वनमें पैदा हुए कंद-मूल आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था। जिन्होंने आहार पामीका त्यागकर सर्वेसहा पृथिवीकी तरह सब प्रकारके उपसर्गोंके सहन करनेका हुद विचारकर अनेक परीषह सहे थे तथा कर्मनिर्जराके मुख्य कारण तपको चिरकाल तक तपा था। चिरकाल तक तपस्या करने वाले जिन जिनेन्द्रके मस्तकपर बढ़ी हुई जटाएँ ध्यानरूपी अग्निसे जलाए गए कर्मरूप ई धनसे निकलती हुई धूमकी शिखाओं के समान शोभायमीन होती थीं। मर्यादा प्रकट करनेके अभि-प्रायसे स्वेच्छापूर्वेक चलते हुए जिन भगवान्को देखकर सुर और असुर ऐसा समझते थे मानो सुवर्णमय मेरु पर्वत ही चल रहा है। जिन भगवान्की हस्तिनापुरके राजा श्रेयांसके दान हेनेपर देवरूप मेघोंने पाँच प्रकारके रत्नोंकी वर्षा की थी। कुछ समय बाद घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको पराजित कर देनेपर जिन्हें लोकाक्षोकको प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञानकपी उत्कृष्ट ज्योति प्राप्त हुई थी। जो सभारूपी सरीवरमें बैठे हुए भव्य जीवोंके मुखरूपी कमछोंको प्रकाशित करनेके लिए सूर्यके समान थे, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुझोंको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मका **ष्टपदेश दिया था । और जिनसे अपने वंशका माद्दात्म्य सुनकर व**लकलोंको पहिने द्वुए भरतपुत्र मरीचिभे छीछापूर्वक नृत्य किया था। ऐसे उन नाभिराजाके पुत्र वृषभचिह्नसे सहित आदिदेव ( प्रथम वीर्थकर ) भगवान् बृषभदेवको मैं नमस्कार कर एकाप्र चित्तसे बार बार उनकी स्तुति करता हूँ ॥५-१५॥ इनके पश्चात्, जो धर्मसाम्राज्यके अधिपति हैं ऐसे अजितनाथको आदि छेकर महावीर पर्यन्त तेईस तीर्थंकरोंको भी नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ इसके बाद, केवलज्ञान-

१ येन सह। २ भोजवंदाः । ३ परिद्धानाः । ४ जीवनम् । ५ अनदानवान् । ६ अत्र तपस्तपसि, तपेषीतोः कर्भवत् कार्यं भवति । तपि कर्मणीत्यात्मनेपदी । ७ आलम्ब्य विमृश्य वा । आधाय द०, स० । ८ कर्मैथ-द० । एघ इन्धनम् । ९ प्रकटता । १० पिनते । १९ प्रसक्ते सित । १२ उत्पन्नम् । पदः 'पदः कर्ति । छिक तेर्कितियं भवति जिः । १३ मरीचिः । १४ कन्याक्तपवल्कलः । १५-वल्कलम् अ० । १६ णु स्तुतौ' । १७ प्रह्यो भूखा । १८ ध्यात्वा । १९ आराध्ये । २० मृशं पुनः पुनः स्तौमि ।

भनादिनिधनं तुङ्गमनदृष्णस्वदायिनम् । 'उपाध्वं विपुलच्छाय' श्रुतस्कन्धमहाद्वतम् ॥१८॥ इत्याप्राप्तवचः 'स्तोत्रेः कृतमङ्गलसिकयः । पुराणं 'संगृहीच्यामि द्विष्टिपुरुषाश्रितम् ॥१९॥ तीर्थेशामि चक्रेशां हिलनामधंचिक्रणाम् । त्रिषष्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तद्द्विषामि ॥२०॥ पुरातनं पुराणं त्यात् तन्महृन्महृदाश्रयात् । महन्द्ररुपदिष्टत्वात् महाश्रेयोऽनुशासनात् ॥२१॥ 'कविं पुराणमाश्रित्य प्रस्तत्वात् पुराणता । महन्त्वं स्वमिह्न्नेव 'तस्येत्यन्यैनिहृन्यते' ॥२२॥ महापुरुषसम्बन्धि महाभ्युद्वशासनम् । महापुरुषमान्तित्त एतन्महृपिशः ॥२३॥ ऋषिश्रणीतमार्षं स्यात् सूक्तं सूनृतशासनात् । धर्मानुशासनाद्वेदं धर्मशास्त्रमिति स्मृतम् ॥२४॥ 'व्हितिहास्मृह्वाष्टं तद् इति हासीदिति श्रुतेः । 'रहितवृत्तमथैतिह्यः' माम्नायञ्चामनन्ति त त् ॥२५॥ पुराणमितिहासाख्यं यत्योवाच गणाधिपः । तिक्लाहमधीर्वक्ष्ये केवलं भक्तिचोदितः । ॥२६॥ पुराणं गणभृत्योक्तं रिववक्षोर्मे महान्भरः । रप्तिवक्षोरिव दम्यस्व' पुङ्गवैभीरमुद्धतम् ॥२७॥

रूपी साम्राज्यके युवराज पर्में स्थित रहनेवाले तथा सम्यग्ज्ञानरूपी कण्ठाभरणको प्राप्त हुए गगाधरोंकी मैं बार बार स्तुति करता हूँ ॥१७॥ हे भव्य पुरुषो ! जो द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा आदि और अन्तसे रहित है, उन्नत है, अनेक फलोंका देनेवाला है, और विस्तृत तथा सघन ह्यायासे युक्त है ऐसे श्रुवस्वन्धरूपी वृक्षकी उपासना करो ॥१८॥ इस प्रकार देव गुरुशास्त्रके स्तवनों द्वारा! मङ्गलरूप सत्कियाको करके में त्रेशठ शलाका ( चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ) पुरुषोंसे आश्रित पुराणका संप्रह कहूँगा ॥१९॥ तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों भौर उनके शत्रुभों - प्रतिनारायणोंका भी पुराण कहूँ गा ॥२०॥ यह प्रन्थ अत्यन्त प्राचीन कालमे प्रचलित है इसलिये पुराण कहलाता है। इसमें महापुरुषों का वर्णन किया गया है अथवा तीर्थं कर आदि महापुरुषोंने इसका उपदेश दिया है अथवा इसके पदनेसे गहान् कल्यागंकी प्राप्ति होती है इसिछये इसे महापुराण कहते हैं ॥२१॥ 'प्राचीन कवियोंके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ है इसंखिये इसकी पुराणता-प्राचीनता प्रसिद्ध ही है तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसिछिये इसे महापुराण कहते हैं' ऐसा भी कितने ही विद्वान महापुराणकी निरुक्ति अर्थ करते हैं ॥२२॥ यह पुराण महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान्-अभ्युदय - स्वर्ग मोत्तादिकल्याणोंका कारण है इसिटिये महर्षि लोग इसे महापुराण मानते हैं। ॥२३॥ यह प्रनथ ऋषिप्रणीत होनेके कारण आर्घ, सत्यार्थका निरूपक ्होने से सूक्त तथा धर्मका प्ररूपक होनेके कारण धर्मशास्त्र माना जाता है। 'इति इह आसीत्' यहाँ ऐसा हुआ ऐसी अनेक कथाओं का इसमें निरूपण होनेसे ऋषि गगा इसे 'इतिहास', 'इतिवृत्त' और 'ऐतिहा' भी मानते हैं ॥२४-२५॥ जिस इ तिहास नामक महापुराणका कथन स्वयं गणधादेवने किया है उसे में मात्र भक्ति से प्रेरित हो कर कहँगा क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ ॥२६॥ बड़े बड़े बैलों द्वारा डठाने योग्य भारको उठानेकी इच्छा करने वाले बछड़ेको जैसे बड़ी कठिनता पड़ती है वैसे ही गणधरदेवके द्वारा कहे हुए

१ आरा नयध्वम् । २ पक्षे विपुलद्यम् । ३ परापरगुरु-तद्वनम् । ४ संक्षेपं करिष्ये । ५ पुराणं किन- द० । पूर्वेकविम् । ६ पुराणस्य । ७ निरूप्यते अ०, स०, द० । ८ कथितम् । ९ उक्तम् । ९० इतिहासिमिती— म०, ल० । १९ 'पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिहामिति हान्ययम्' इति वचनात् , अथवा इतिवृत्तम् ऐतिहाम् आश्मायश्चेति नामत्रयम् । १२ — मृषयो वामनन्ति स०, ल० । १३ कथयन्ति । १४ — नोदितः द०, अ० । ९५ वक्षुमिच्छोः । १६ बोद्धमिच्छोः । १७ बालवत्सस्य ।

क गम्भीरः पुराणाब्धिः क माहग्बोधदुर्विधः'। सोऽहं महोद्धि दोभ्यां तितीर्धुयामि हास्यताम् ॥२८॥ अथवास्त्वेतद्द्योऽपि यद्धटेऽहं स्वशक्तिः। छुनबाळधिरप्युक्षा कि नोत्युच्छयते तराम् ॥२९॥ गणाधीशैः प्रणीतेऽपि पुराणेऽस्मिन्नहं बते'। सिहैरासेविते मार्गं मृगोऽन्यः केन वार्यते ॥३०॥ पुराणकविभिः छुण्णे कथामार्गेऽस्ति मे गतिः'। 'पौरस्यैः शोधितं मार्गं को वा नानुव्रजेजनः ॥३१॥ महाकरीन्द्रसं मर्वविर्छोकृतपाद्षे । वने वन्येमक्छमाः सुलभाः स्वैरचारिणः ॥३२॥ महातिमिप्रथुंभोथपथी कृतज्ञलेऽणंबे । यथेष्टं पर्यटन्येव ननु पाठीनशावकाः ॥३३॥ महाभटास्त्रसम्पातिकृद्धप्रतियोद्धके । ''भट्युवोऽपि निश्शक्कं वलात्येव रणाङ्गणे ॥३४॥ ''तत्युराणकवीनेव मस्वा हस्तावलम्बनम् । महतोऽस्य पुराणावधेस्तरणायोद्यतोऽस्यहम् ॥३५॥ महत्यस्मिन् पुराणावधौ 'शाखाशततरङ्गके । स्खिलतं यत्प्रमादान्मे तद् ब्रुधाः क्षन्तुमर्श्य ॥३६॥ कविप्रमादान् दोपानपास्यास्मात् कथामृतात् । सन्तो गुणान् जिष्टक्षन्तु'' 'गुणगृद्धो हि सजनः ॥३०॥

महापुराणको कहनेकी इच्छा रखनेवाले मुझ अल्पझको पड़ रही है।।२७॥ कहाँ तो यह अत्यन्त गम्भीर पुराण्रूपी समुद्र और कहाँ मुझ जैसा अल्पन्न ? मैं अपनी मुजाओं वे यहाँ समुद्रको तैरना चाहता हूँ इसिछिये अवदय ही हुँसीको प्राप्त होऊँगा ॥२८॥ अथवा ऐसा समिमये कि मैं भल्पज्ञानी होकर भी अपनी शक्तिके अनुसार इस पुराणको कहनेके छिये प्रयत्न कर रहा हूँ जैसे कि कटी पूँछवाला भी बैठ क्या अपनी कटी पूँछको नहीं उठाता ? अर्थात् अवश्य चठाता है।।२९॥ यद्यपि यह :पुराण गण्धरदेवके द्वारा कहा गया है तथापि मैं भी यथा शक्ति इसके कहनेका प्रयत्न करता हूँ। जिस गस्तेसे सिंह चले हैं उस रास्तेसे हिरण भी अपनी शक्त्यनुसार यृदि गमन करना चाइता है तो उसे कौन रोक सकता है ॥३०॥ प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण्या किये गये-निंह्रपण कर सुगम बनाये गये कथामार्गमें मेरी भी गति है क्योंकि आगे चलनेवाले पुरुषोंके द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता है फिर उस मागमें कौन पुरुष सरलतापूर्वक नहीं जा सकता है ? अर्थीत् सभी जा सकते है ॥३१॥ अथवा बड़े बड़े हाथियों के मर्दन करनेसे जहाँ वृक्ष बहुत ही विरले कर दिये गये हैं ऐसे वनमें जङ्गती हस्तियोंके वच्चे मुलभतासे जहाँ तहाँ घूमते ही हैं ॥३२॥ अथवा जिस समुद्र-में बड़े बड़े मच्छोंने अपने विशाल मुखोंके आघातसे मार्ग साफ कर दिया है उसमें उन मच्छों के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इच्छासे घूमते हैं ॥३१॥ अथवा जिस रग्रभूमिमें बड़े बढ़े शूरवीर योद्धाओंने अपने शाक्ष-प्रहारोंसे शत्रुओंको रोक दिया है उसमें कायर पुरुष भी अपनेको योद्धा मानकर निःश्रङ्क हो उछत्तता है ॥३४॥ इसलिये मैं प्राचीन कवियोंको ही हाथका सहारा मानकर इस पुराखहरी समुद्रको तैरनेके छिये तत्रर हुआ हूँ ॥३५॥ सैकड़ों शाखारूप तरङ्गोंसे व्याप्त इस पुराण्ह्णी महासमुद्रमें यदि मैं कदाचित् प्रमादसे स्खिढित हो जाऊँ-अज्ञानसे कोई भूलकर बैठूँ तो विद्वव्जन मुझे क्षमा ही करेंगे ॥३६॥ सजान पुरुष कविके प्रमाद्से उत्पन्न हुए दोषोंको छोड़ कर इस कथारूपी अमृतसे मात्र गुर्गो-केही प्रहण करनेकी इच्छा करें क्योंकि सज्जन पुरुष गुण ही प्रहण करते हैं। ॥३७॥

१ दरिद्रः । २ प्रयत्नं करोमि । ३ यान् भ०, प०, स०, ल०, म० । ४ सम्मिदिते । ५ उपायः । ६ पुरोगमैः । ७ नासिका । ८ अपन्थाः पन्याः कृतं पथीकृतं जलं यत्र । ९ जलार्णने म०, अ०, प०, ल० । १० मटे । ११ मटजातिमात्रोपजीवी, तुच्छमट इत्यर्थः । १२ तत् कारणात् । सःपु०-अ०, स०, द० । १३ अवान्तरकथा । १४ गृहीतुमिच्छन्तु । १५ गुणगृह्या हि सज्जनाः प० म० ल० । गुणा एव गृह्या यस्यासौ ।

सुभाषितमहारत्तसं स्तेऽिसम् कथाम्बुधी । 'दोषप्राहाननाहत्य यत्तध्वं सारसंग्रहे ॥३८॥ कथयः सिद्धसेनाद्या वयं च कवयो मताः। मणयः पत्ररागाद्या नतु काचोऽपि मेचकः ॥३९॥ यहचोद्पेणे कृत्सनं 'वाकायं प्रतिबिम्बितम् । तान्कवीन्बहुमन्येऽहं किमन्येः किषमानिभिः ॥४०॥ ममः पुराणकारेभ्यो यहक्त्राब्जे सरस्वती । येषामद्धा किवत्वस्य 'स्त्रपातायितं वचः ॥४१॥ 'प्रवादिकरियूथानां केसरी 'नयकेसरः । सिद्धसेनकविजीयाहिकल्पनखराङ्करः ॥४२॥ नमः समन्तभद्राय महते किववेधसे । यहचोवज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥४३॥ "कवीनां गमकानाष्ट्य वादिनां वाग्मिनामपि । यशः 'सामन्तभद्रीयं मूर्धिन 'चूडामणीयते ॥४४॥ श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदीसमूर्तये । कण्डीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥४५॥ 'विद्विदिवणीषु संसत्सु' यस्य नामापि कीर्तितम् । 'विद्वववित्रतं तद्ववं यशोभद्रः स पातु नः ॥४६॥ चन्द्रांग्रुग्रुश्वयससं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोद्यं येन शक्षदाह्नादितं जगत् ॥४७॥

**उत्तम उत्तम उपदेशरूपी रह्नोंसे भरे हुए इस कथारूप समुद्रमें** मगरमच्छोंको छोड़कर सार बस्तुओं के महण करने में ही प्रयत्न करना चाहिये ।।३८।। पूर्वकाल में सिद्ध सेन आदि अनेक कवि हो गये हैं और मैं भी किव हूँ सो दोनों में किव नामकी तो समानता है परन्तु अर्थमें उतना ही अन्तर है जितना कि पद्मराग मणि और काच में होता है ॥३९॥ इसिक ये जिनके वचनरूपी वर्पणमें समस्त शास्त्र प्रतिविम्बत थे मैं उन कवियोंको बहुत मानता हूँ-उनका आदर करता हूँ। मुझे उन अन्य कवियोंसे क्या प्रयोजन है जो व्यर्थ ही अपनेको कवि माने हुए हैं ॥४०॥ में उन पुराणके रचने वाले कवियोंको नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती साचात् निशस करती है तथा जिनके बचन अन्य कवियोंकी कवितामें सुत्रपातका कार्य करते हैं-मृत्रभृत होते हैं ॥४१॥ वे सिद्धसेन कवि ज़यवन्त हों जो कि प्रवादीरूप हाथियों के मुण्डके लिये सिंहके समान हैं, नैगमादि नय ही जिनकी केसर (अयाल-गर्दन परके बाल) तथा अस्ति नास्ति आदि विकल्प ही जिनके पैने नाखून थे ॥४२॥ मैं उन महाकवि समन्तभद्रको नमस्कार करता हूँ जो कि कवियों में ब्रह्माके समान हैं और जिनके वचनक्ष वक्रके पातसे मिध्यामत-रूपी पर्वत चूर चूर होजाते थे । ॥४३॥ स्वतन्त्र कविता करने वाळे कवि, शिष्योंको प्रन्थके मर्मतक पहुँचाने वाले गमक-टीकाकार, शास्त्रार्थ करने वाले वादी और मनोहर व्याख्यान देने बाले बाग्मी इन सभीके मस्तक पर समन्तभद्र खामीका यश चुड़ामणिके समान आचरण करने बाला है। अर्थात वे सबमें श्रेष्ठ थे ॥४४॥ मैं उन श्रीदत्तके लिये नमस्कार करता हूँ जिनका हारीर तपोलच्मीसे अत्यन्त सुन्दर है और जो प्रवादीरूपी हस्तियों के भेदनमें सिंह के समान थे ॥४५॥ विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कह देने मात्रसे सबका गर्व दूर हो जाता है वे यशोभद्र स्वामी हमारी रक्षा करें ॥४६॥ मैं उन प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति करता हूँ जिनका यश चन्द्रमा-की किरणों के समान अयन्त शुक्र है और जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत को हमेशा

१ दोषप्रहान् छ०। १ तर्कागमञ्चाकरणछन्दोऽलङ्कारादिवासप्रयमः । ३ -मन्तः कवित्वस्य अ०, प०, स०, स०, छ०। ४ स्प्रपतनायितम् । ५ परवादि । ६ नैगमादिः । ७ "किवर्नूतन-सन्दर्भो गमकः कृतिभेदगः । वादी विजयवाग्वृत्तिर्वागमी तु जनरङ्गकः ॥" ८ समन्तम— अ०, स०। ९ सूझामणिरिवाचरति । १० विद्वांसः अत्र सन्तीति विदुष्विण्यस्तासु । ११ सभासु । १२ नितरां हस्यं करोति । १३ प्रन्थविशेषम् ।

चन्द्रोद्यकृतस्तस्य यशः केन न शस्यते । यदाकक्ष्यमनाम्छानिरं सतां होखरतां गतम् ॥४४॥
'शीतीभूतं जगद्यस्य वाचाराध्य'चतुष्ट्यम् । मोक्षमार्गं स पायान्नः शिवकोटिर्मुनीश्वरः ॥४९॥
काद्यानुचिन्तने यस्य जटाः प्रबल्हृत्तयः । अर्थान् "स्मानुवद्नतीव" जटाचार्यः स नोऽवतात् ॥५०॥
धर्मसूत्रानुगा हृद्या यस्य वाक्षणयोऽमछाः । कथालङ्कारतां भेजः 'काणभिश्चर्जयस्यसौ ॥५१॥
कवीनां तीर्थकृद्दे वः "किं तरां तत्र वर्ण्यते । विदुषां वाक्ष्यल्वसि 'तीर्थं यस्य 'बचोमयम् ॥५२॥
भट्टाकलङ्कश्रीपालपात्रकेसरिणां गुणाः । विदुषां हृद्याकृदा हारायन्तेऽतिनिर्मछाः ॥५३॥
कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पदम् । गमकत्वस्य पर्यन्तो वादिसिहोऽर्ज्यते न कैंः ॥५४॥
श्रीवीरसेन हृत्यात्तमट्टारकपृथुप्रथः । स नः पुनातु प्तारमा 'किविवृन्दारको' मुनिः ॥५५॥
लोकवित्त्वं कवित्वन्च स्थितं भट्टारके द्वयम् । वाङ्मिता' ऽवािक्षाताः यस्य वाचा वाचस्पतेरि ॥५६॥
सिद्धान्तोपनिबन्धानां । विधातुर्मद्गुरोश्चिरम् । मन्मनःसरिस स्थेयान् मृदुपादकुशेशयम् ॥५७॥

के लिये आहादित किया है ॥४७॥ वास्तवमें चन्द्रोदयकी रचना करनेवाले उन प्रभावन्द्र आचार्यके कल्पान्त काल तक स्थिर रहने वाले तथा सज्जनोंके मुकुटभूत यशकी प्रशंसा कौन नहीं करता ? अर्थात् सभी करते हैं ॥४८॥ जिनके वचनोंसे प्रकट हुए चारों आराधनारूप मोत्तमार्ग (भगवती आराधना ) की आराधना कर जगत्के जीव सुखी होते हैं वे शिवकोटि मुनीश्वर भी हुमारी रक्षा करें ।।४९।। जिनकी जटारूप प्रवत्त-युक्तिपूर्ण वृत्तियाँ-टीकाएं काव्योंके अनुचिन्तनमें ऐसी शोभायमान होती थीं मानो हमें उन काव्योंका अर्थ ही बतला रही हों ऐसे वे जटासिंहनन्दि आचार्थ (वराङ्गचरितके कर्ता) हम लोगोंकी रक्षा करें ॥५०॥ वे काणभिक्ष जयवान हो जिनके धर्मरूप सूत्रमें पिरोये हुए मनोहर वचनरूप निर्मेख मिए कथा-शासके अलंकारपनेको प्राप्त हुए थे अर्थात् जिनके द्वारा रचे गये कथाप्रन्थ सब प्रन्थोंमें अयन्त श्रेष्ठ हैं ॥५१॥ जो कवियोंमें तीर्थंकरके संमान थे अथवा जिन्होंने कवियोंको पथ प्रदर्शन करनेके लिये किसी कक्षराप्रमन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी तीर्थ विद्वानों के शब्दसम्बन्धी दोषोंको नष्ट करने बाला है ऐसे उन देवाचार्य-देवनन्दीका कीन वर्णन कर सकता है ? ॥५२॥ भट्टाकलङ्क, श्रीपाल और पात्रकेशरी आदि आचार्यों के अरयन्त निर्मेल गुण विद्वानोंके हृदयमें मिण्मालाके समान सुशोभित होते हैं ॥५३॥ वे बादिसिंह कवि किसके द्वारा पूज्य नहीं हैं जो कि कवि, प्रशस्त व्याख्यान देनेवाले और गमकों-टीकाकरोंमें सबसे उत्तम थे।।५४॥ वे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें जिनकी भारमा स्वयं पवित्र है जो कवियोंमें शेष्ठ हैं जो छोकव्यवहार तथा काव्यस्वरूपके महान् ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके सामने श्रीरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं सुरगुरु बृहस्पतिकी वाणी भी सीमित-अल्प जान पड़ती है ॥५५-५६॥ घवलादि सिद्धान्तोंके ऊपर अनेक उपनिवन्ध-प्रकरणोंके रचनेवाले हमारे गुरु श्रीवीरसेन भट्टारकके कोमल चरणकमल हमेशा

१ ईषद्म्लानि । न आम्लानि अनाम्लानि । -मनाम्लायि द०, स०, स०, प०, ल० । २ सुची-भूतम् । ३ आराधनाचतुष्टयम् । ४ तु हि च स्माह वै पादपूरणे । ५ सार्थकं पुनर्वचनम् अनुवादः । ६ क्कापिभिक्ष अ०, स० । ७ कपीनां तीर्थकृदिरयनेनैव वणनेनालम् । तत्र देवे अन्यत् किमपि अतिशयेन न वर्णनीयमिति भावः । तदेव तीर्थकृत्वं समर्थम् । इत्रमप्रार्द्धमाह । ८ जलम् । ९ वाण्क्पम् । १० वादिवृन्दा-स०,द० । ११ भेष्ठः । १२ वाण्मिनो स०,द० । १३ अवाङ्मिता अल्पीकृता । १४ व्याख्यानानाम् ।

षयकां भारतीं तस्य कीर्तिन्य विधुनिर्मकाम् । घवकीकृतनिश्तोषभुवनां 'नक्षमीम्यहम् ॥५८॥ जन्मभूमिसपोक्षम्याः श्रुतप्रशमयोनिषिः । जयसेनगुरुः पातु बुधवृन्दाग्रणीः स नः ॥५९॥ स प्रयः किविमिक्ति कवीनां परमेश्वरः । 'वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः 'समग्रहीत् ॥६०॥ कवयोऽन्येपि सन्त्येव कस्तानुह् 'द्रुमप्यक्रम्' । सत्कृता ये जगत्पुन्यास्ते मया मङ्गलार्थना ॥६९॥ स प्रव कवयो क्रोके त एव च विचक्षणाः । येषां धर्मकथाङ्गत्वं भारती प्रतिपद्यते ॥६२॥ धर्मानुविध्यती या स्यात् कविता सैव शस्यते । श्रेषा पापास्त्रवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥६३॥ केविस्मथ्यादशः काद्यं प्रधनित्र श्रुतिपेशक्तम् । 'तत्त्वधर्मानुविध्यत्वा सतां प्रीणनक्षमम् ॥६४॥ अध्युत्पन्नतराः केचित् कवित्वाय कृतीश्रमाः । प्रयान्ति हास्यतां क्रोके मृका ह्व विवक्षवः ॥६५॥ केचिद्न्यवचोक्षेत्रानादाय कविमानिनः । छायामारोपयन्त्यन्यां वस्त्रेष्विव वणिगृत्वाः ॥६६॥ संभोक्षुमक्षमाः केचित्सरसां कृतिकामिनीम् । सहायान् कामयन्तेऽन्यानक क्या ह्व कामुकाः ॥६७॥ केचिद्न्यकृतौरशैंः शब्देश्व 'परिवर्तिवैः । प्रसारयन्ति काब्यार्थान् 'प्रतिशिष्येव वाणिजाः ॥६८॥ केचिद्न्यकृतौरशैंः शब्देश्व 'परिवर्तिवैः । प्रसारयन्ति काब्यार्थान् 'प्रतिशिष्योव वाणिजाः ॥६८॥

हमारे मनरूपसरोवरमें विद्यमान रहें ॥५७॥ श्रीवीरसेन गुरुकी धवल, चन्द्रमाके समान निर्मल . श्रीर समस्त सोकको धवल करनेवाली वाणी (धवलाटीका) तथा कीर्तिको मैं बार बार नमस्त्रार करता हूँ ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें जो कि तपोल्ड्मिके जन्मदाता थे, शास्त्र और शान्तिके भाण्डार थे, विद्वानोंके समृहके अग्रणी-प्रधान थे, वे कवि परमेश्वर लोक में कवियों द्वारा पुज्य थे ।।५६॥ जिन्होंने शब्द और अर्थके संप्रह रूप समस्त पुराणका संप्रह किया था ॥६०॥ इन ऊपर कहे हए कवियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं उनका गुणगान तो दूर रहा नाममात्र भी कहनेमें कौन समर्थ हो सकता है! अर्थात् कोई नहीं। मङ्गल प्राप्तिकी अभिकाषासे मैं उन जगत्पृत्रय सभी कवियोंका सत्कार करता हूँ ॥६१॥ संसारमें वे ही पुरुष कि है और वे ही चत्र हैं जिनकी कि वांणी धर्मकथाके अङ्गपनेको प्राप्त होती है अर्थात जो अपनी वासी द्वारा धर्मकथाकी रचना करते हैं ॥६२॥ कविता भी वही प्रशंसनीय समझी जाती है जो धर्मशास्त्रसे सम्बन्ध रखती है। धर्मशास्त्रके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होनेपर भी मात्र पापास्त्रवके लिये होती है ॥६३॥ कितने ही मिथ्याद्दि वानों को प्रिय जगनेवाले-मनोहर काव्यमन्थोंकी रचना करते हैं परन्तु इनके वे काव्य अधर्मानुबन्धी होनेसे-धर्म शासके निरूपक न होनेसे सक्त्रनोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते ॥६४॥ लोकमें कितने ही कवि ऐसे भी हैं जो दाव्यनिर्माण के लिये पद्म करते हैं परन्तु वे बोजनेकी इच्छा रखनेवाले गुँगे पुरुषकी तरह केवड हँसीको ही प्राप्त होते हैं ॥६५॥ योग्यता न होनेपर भी अपनेको किव माननेवाले कितने ही लोग दूसरे कवियोंके कुछ वचनोंको लेकर उसकी छाया मात्र कर देते हैं अर्थात् अन्य कवियों की रचनामें यो इा सा परिवर्तन कर उसे अवनी मान लेते हैं जैसे कि नकती ह्यापारी दूसरों के थोड़ेसे कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवर्तन कर ज्यापारी बन जाते हैं ॥६६॥ शृङ्कारादि रसोंसे भरी हुई-रसीकी कवितारूपी कामिनीके भोगनेमें-इसकी रचना करनेमें असमर्थ हुए कितनेही कवि उस प्रकार सहायकोंकी वांछा करते हैं जिस प्रकार कि स्त्रीसंभोगमें असमर्थ कामीजन भौषधादि सहायकोंकी बांछा करते हैं ॥६७ कितनेही कवि अन्य कवियों

९ तो नमान्य-द० । २ शब्दः । ६ संप्रहमकरोत् । ४ नाममात्रेण कथियतुम् । ५ समर्थः । ६ तुरिस्य-क्ययमवधारणार्थे वर्तते । ७ स्वरसात् इ०। सामध्यीत् । ८ नकल्पा∸प०,म०,ल०। कल्याः दक्षाः अक्ष्याः अद्धाः स्नीसम्मोगे असमर्थो इत्यर्थः। 'कल्यं सब्दो प्रभाते च कल्यो नीरोगदक्षयोः'इति विश्वप्रकाद्याः। अक्ष्याः पुस्त्वरहिताः। ९ पर्यायान्तरं नीतैः । ९० प्रतिनिधिव्यवहारेण ।

केचिद्रणीं उनकी वाणी रचयन्त्यर्थदुवंकाम् । जातुवी कण्डिकेवासी छायाम् च्छिति नीच्छिक्षाम् ॥६९॥ केचिद्रर्थमपि प्राप्य तद्योगपद्योजनैः । न सतां प्रीणनायाकं छुक्षा छक्षियये यथा ॥७०॥ यथेष्टं प्रकृतारम्भाः केचिन्निर्वहणाकुकाः । कवयो बत सीदिन्त कराक्रान्तकुदुम्बिवत् ॥७१॥ भासपाशमतान्यन्ये कवयः पोषयन्त्यलम् । कुकवित्वाद्वरं तेषामकवित्वमुपासितम् ॥७२॥ भनम्यस्तमहाविद्याः कलाशास्त्रबहिष्कृताः । काद्यानि कर्त्तं मीहन्ते केचित्पस्यत साहसम् ॥७३॥ तस्माद्भ्यस्य शास्त्राधां नुपास्य च महाकवीन् । धम्यं शस्यं यशस्यन्च काव्यं कुर्वन्तु धीधनाः ॥७४॥ परेषां दूषणाज्ञातु न विभेति कवीश्वरः । किमुल्क्रभयाद् धुन्वन् ध्वान्तं नोदेति भानुमान् ॥७५॥ परे तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थं प्रतीहताम् । न पराराधनाच्छ्रयः श्रेषः सन्मार्गदेशनात् ॥७६॥ परे तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थं प्रतीहताम् । न पराराधनाच्छ्रयः श्रेषः सन्मार्गदेशनात् ॥७६॥ पुराणकवयः केचित् केचिन्नवकवीद्वराः । तेषां मतानि भिक्नानि कस्तदाराधने क्षमः ॥७७॥ केचित्सीशब्दमिच्छन्ति केचित्रथस्य सम्पदम् । केचित्समासभूयस्वं परे व्यस्तां पदावलीम् ॥७८॥

हारा रचे गये शब्द तथा अर्थमें कुछ परिवर्तन कर उनसे अपने काव्यमन्थोंका प्रसार करते हैं जैसे कि व्यापारी अन्य पुरुषों द्वारा बनाये हुए मालमें कुछ परिवर्तन कर अपनी छाप लगा कर उसे वेचा करते हैं ॥६८॥ कितनेही किव ऐसी कविता करते हैं जो शब्दोंसे तो सुन्दर होती है परन्तु अर्थसे शून्य होती है। उनकी यह कविता जासकी बनी हुई कंठीके समान चत्कृष्ट शोभाको प्राप्त नहीं होती ॥६९॥ कितनेही कवि सुन्दर अर्थको पाकर भी उसके थोग्य सुन्दर पदयोजनाके विना सङ्जन पुरुषोंको आनन्दित करनेके लिये समर्थ नहीं हो पाते जैसे कि भाग्यसे प्राप्त हुई कृपण मनुष्यकी लहमी योग्य पद-स्थान योजनाके विना सत्पुरुषोंको आनन्दित नहीं कर पाती ॥७०॥ :कितनेही कवि अपनी इच्छानुसार काव्य बनानेका प्रारम्भ तो कर देते हैं परन्तु शक्ति न होने से उसकी पूर्ति नहीं कर सकते अतः वे टैक्सके भारसे दवे हुए बहुकुदुम्बी व्यक्तिके समान दुखी होते हैं ॥७१॥ -िकतनेही कृति अपनी कविता द्वारा किपता आदि आप्ताभासोंके उपदिष्ट मतका पोषण करते हैं-मिध्यामार्गका प्रचार करते हैं। ऐसे कवियोंका कविता करना व्यर्थ है क्योंकि कुकवि कहलानेकी अपेक्षा अकवि कहलाना ही अच्छा है।।७२॥ कितनेही कवि ऐसे भी है जिन्होंने न्याय व्याकरण आदि महा-विद्याद्योंका अभ्यास नहीं किया है तथा जो संगीत आदि कलाशास्त्रोंके झानसे दूर हैं फिर भी वे काव्य करनेकी चेष्टा करते हैं, बाहो ! इनके साहसको देखो ॥७३॥ इसिख्ये बुद्धिमानों-को शास और अर्थका अच्छी तरह अभ्यास दर तथा महाकवियोंकी उपासना करके ऐसे काव्यकी रचना करनी चाहिये जो धर्मोपदेशसे सहित हो, प्रशंसनीय हो और यशको बढाने वाला हो ॥७४॥ उत्तम कवि दूसरोंके द्वारा निकाले हुए दोषोंसे कभी नहीं डरता । क्या अन्ध-कारको नष्ट करने वाला सूर्य उल्कब्दे भयसे हिंदत नहीं होता ?।।७५॥ अन्यजन संत्रष्ट हो अथवा नहीं कविको अपना प्रयोजन पूर्ण करनेके प्रति ही उद्यम करना चाहिये। क्योंकि कल्याणकी प्राप्ति अन्य पुरुषोंकी आराधनाचे नहीं होती किन्तु श्रेष्ठ मार्गके उपरेशसे होती है ॥७६॥ कितनेही कवि प्राचीन हैं और कितने ही नवीन हैं तथा उन सबके मत जुदे जुरे हैं अतः उन सबको प्रसन्न करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥७७॥ क्योंकि कोई शब्दोंकी सुन्द्रताको पसंद करते हैं, कोई मनोहर अर्थसम्पत्तिको चाहते हैं, कोई समासकी अधिकवाको

९ वर्णसमुदाययो जनैश्व । २ भास्करः । ३ दर्शनात् स० । ४अभिप्रायाः । ५ स्रोष्टवम् म०। ६ व्यस्त-पदावलीम् अ०, व्यस्तपदावलिम् म० ।

मृदुबन्धार्थिनः केचिरस्फुटबन्धेविणः' परे । मध्यमाः केचिद्नयेवां रुचिरन्येव लक्ष्यते ॥७९॥ हित भिन्नां भिसन्धित्वां हु तराधा "मनीविणः । "गृथक्जनोऽपि स्कानामनभिजः सुदुर्महः ॥८०॥ सतीमिप कथां रम्यां दूषयन्त्येव दुर्जनाः । भुजङ्गा इव सच्छायां "चन्दनदुमवछ्धरीम् ॥८१॥ सदोपामिप निर्दोवां करोति सुजनः कृतिम् । दिनात्यय इवापङ्कां सरसीं पङ्कदृषिताम् ॥८१॥ हुर्जना दोषिमच्छन्ति गुणमिच्छन्ति सज्जनाः । स तेषां 'क्षेत्रजो भावो दुश्चिकिरस्पश्चिरादिष ॥८३॥ यतो गुणधनाः सन्तो दुर्जना दोषिविक्तकाः । स्वधनं गृह्णतां तेषां कः प्रत्यर्था हुषो जनः ॥८४॥ दोषान् गृह्णन्तु वा कामं गुणास्तिष्ठःतु नः स्फुटम् । गृहीतदोपं यत्काव्यं जायते तद्धि १ पुष्कलम् ॥८५॥ असतां १ दूयते चित्तं श्रुश्वा धर्मकथां सतीम् । मन्त्रविद्यामिवाकण्यं महामहविकारिणाम् ॥८६॥ मिथ्यात्व दृषितिधियामरुच्यं धर्मभेषजम् । सद्प्यसदिवाभाति तेषां पित्तजुषामिव ॥८०॥ सुभाषितमहामन्त्रान् प्रयुक्तान्कविमन्त्रिभिः । श्रुत्वा प्रकोपमायान्ति हुर्गः हव दुर्जनाः ॥८८॥ चिरप्रस्वदुर्गमिथवेणुमुलसमोऽनुजः । नर्ज्कर्णं खलः शक्यः स्वयुच्छसदशोऽथवा ॥८९॥

अच्छा मानते हैं और कोई पृथक् पृथक् रहने वाली-असमस्त पदावलीको ही चाहते हैं ॥७८॥ कोई मृदुल सग्त रचनाको चाहते हैं, कोई कठिन रचनाको चाहते हैं, कोई मध्यम दर्जेकी रचना पसन्द करते हैं और कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे बिल्ज्यण-अनोही है।।७९॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न विचार होनेके कारण बुद्धिंमान् पुरुषोंको प्रसन्न करना कटिन कार्य है। तथा सुभाषितोंसे सर्वथा अपरिचित रहने वाले मूर्ख मनुष्यको वशमें करना उनकी अपेचा भी कठिन कार्य है ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहर कथाको भी दूषित कर देते हैं जैसे चन्दनवृक्ष की मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपतों को सर्प द्षित कर देते हैं।। ८१॥ परन्तु सज्जन पुरुष खदोष रचनाको भी निर्दोष बना देते हैं जैसे कि शरद ऋतु पंक सहित सरोवरोंको पंक रहित-निर्मल बना देती है ॥८२॥ दुर्जन पुरुष दोषोंको चाहते हैं और स्जन पुरुष गुणों को। उनका यह सहजे स्वभाव है जिसकी चिकित्सा बहुत समयमें भी नहीं हो सकती अर्थात् उनका यह स्वभाव किसी प्रकार भी नहीं छूट सकता ॥८३॥ जब कि सज्जनोंका धन गुण है और दुर्जनोंका धन दोष, तब उन्हें अपना अपना धन ग्रहण कर छेनेमें भला कौन बुद्धिमान् पुरुष बाधक होगा ? ॥८४॥ अथवा दुर्जन पुरुष हमारे काव्यसे दोषोंको प्रहण कर देवें जिससे गुण ही गुण रह जावें यह बात हमको अत्यन्त इष्ट है क्यों कि जिस काव्यसे समस्त दोष निकाल लिये गये हों वह काव्य निर्दोष हो कर उत्तम हो नावेगा ॥८५॥ जिस प्रकार मन्त्रविद्याको सुन कर भूत पिशाचादि महाप्रहोंसे पीड़ित मनुष्योंका मन दुःखी होता है उसी प्रकार निर्दोप धर्मकथा को सुन कर दुर्जनोंका मन दुखी होता है।।८६॥ जिन पुरुषोंकी बुद्धि मिध्यात्वसे दूषित होती है उन्हें धर्म हपी झौषधि तो अरुविकर मालूम होती ही है साथमें उत्तमोत्तम अन्य पदार्थ भी बुरे मालूम होते हैं जैसे कि पित्तज्वर वालेको भौषि या अन्य दुग्ध आदि उत्तम पदार्थ भी बुरे-कडुवें मालूम होते हैं।।८७॥ कवि रूप मन्त्रवादियोंके द्वारा प्रयोगमें लाये हुए सुभाषित रूप मंत्रोंको सुनकर दुर्जन पुरुष भूतादि प्रहोंके समान प्रकोपको प्राप्त होते हैं ॥८८॥ जिस प्रकार बहुत दिनसे जमे हुए बांसकी गाँठ-दार जद स्वभावसे टेढ़ी होती है उसे कोई सीधा नहीं कर सकता उसी प्रकार चिरसंचित

१ दिलष्टबन्धः । गादबन्ध इरयर्थः । २ अभिप्रायः । ३ द्वराराध्या अ०,प०,स०, द०, म०, ल०,। ४ विपक्षितः अ०, स० । ५ पामरः । ६ सुष्टु दुःखेन महता कष्टेन प्रहीतुं शक्यः । ७ मञ्जरीम् ल० । ८ शारत्-कालः ।९ शरीरजः 'क्षेत्रं पत्नोशरीरयोः' इत्यभिधानात् । १० मनोञ्चम् । ११ दुङ् परितापे ।

सुजनः सुजनीकर्तुमशको यिद्धरादिष । खलः खलीकरोध्येव जगदाग्र तदद्भुतम् ॥९०॥ सौजन्यस्य परा कोटिरनस्या दयालुता । गुणपक्षानुरागश्च दौर्जन्यस्य विपर्ययः ॥९१॥ स्वभाविमिति निश्चित्य सुजनस्येतरस्य च । सुजनेष्वनुरागो नो दुर्जनेष्वचधीरणाः ॥९२॥ कवीनां कृतिनिवांद्दे सतो मत्वावलम्बनम् । कविताम्भोधिमुद्देलं लिलक्ष्विपुरस्म्यहम् ॥९३॥ कवेभीवोऽधवा कर्म काव्यं तज्ज्ञैनिंरुच्यते । तत्प्रतीतार्थमग्राम्यं सालक्कारमानकुलम् ॥९४॥ केचिद्धंस्य सौन्दर्यमपरे पदसौष्टवम् । वाचामलंकियां प्राहुस्तद्द्वयं नो मतं मतम् ॥९५॥ सालक्कार मुपास्त्वरसमुद्दभूतसौष्टवम् । अनुच्छिष्टं सतां काव्यं सरस्वत्या मुलायते ॥९६॥ अस्पृष्टवन्धलालिस्यमपेत रसवत्त्या । न तत्काव्यंमिति ग्राम्यं केवलं कटु कर्णयोः ॥९७॥ सिश्चर्थपदिवन्यासं पत्रवन्धं रसवपन्ति ये । 'श्राध्यवन्धं प्रसन्नार्थं ते महाकवयो मताः ॥९८॥

मायाचारसे पूर्ण दुर्जन मनुष्य भी स्वभावसे टेदा होता है एसे कोई सीधा-सरछ परिणामी नहीं कर सकता अथवा जिस तरह कोई कुत्तेकी पूँछको सीधा नहीं कर सकता उसी तरह दुर्जनको भी कोई सीधा नहीं कर सकता ॥८९॥ यह एक आश्चर्यकी बात है कि सज्जन पुरुष चिरकालके सतत प्रयत्नसे भी जगत्को अपने समान सज्जन बनानेके लिए समर्थ नहीं हो पाते परन्तु दुर्जन पुरुष उस्रे शीघ्र ही दुष्ट बना देते हैं।।९०।। ईर्ध्या नहीं करना, द्या करना सथा गुणी जीवोंसे प्रेम करना यह सज्जनता की अन्तिम अवधि है और इसके विपरीत अर्थात ईर्ष्या करना, निर्देयी होना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम नहीं करना यह दुर्जनताकी अन्तिम अविध है। यह सज्जन और दुर्जनोंका स्वभाव ही है ऐसा निश्चय कर सज्जनोंमें न तो विशेष राग ही करना:चाहिये और न दुर्जनोंका अनादर ही करना चाहिये ।। ९१-९२।। कवियोंके अपने कर्तव्य-की पूर्तिमें सज्जन पुरुष ही अवलम्बन होते हैं ऐसा मानकर मैं अलंकार, गुण, रीति आदि लहरों से भरे हुए कवितारूपी समुद्रको लांघना चाहता हूँ अर्थात् सत्पुरुषोंके आश्रयसे ही मैं इस महान् काव्य प्रनथको पूर्ण करना चाहता हूँ ।।९३।। काव्य खरूपके जाननेवाले विद्वान्, कविके भाव अथवा कार्यको काव्य कहते हैं। कविका वह काव्य सर्वसंगत अर्थसे सहित. प्राम्यदोषसे रहित, अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोंसे शोभित होना चाहिये ॥९४॥ कितने ही विद्वान अर्थकी सुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते हैं और कितने ही परोंकी सुन्दरताको, किन्तु हमारा मत है कि अर्थ और पद दोनोंकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार है।।९५।। सज्जन पुरुषोंका बनाया हुआ जो काव्य अलंकार सहित, शृङ्गारादि रसोंसे यक्त. सौन्दर्यसे श्रोतश्रोत श्रोर उच्छिष्टता रहित अर्थात् मौस्रिक होता है वह काव्य सरस्वतीदेवीके मुखके समान शोभायमान होता है अर्थात् जिस प्रकार शरीरमें मुख सबसे प्रधान अङ्क है उसके बिना शरीरकी शोभा और स्थिरता नहीं होती उसी प्रकार सर्वे तस्या पूर्ण काव्य ही सब शास्त्रोंमें प्रधान है तथा उसके विना अन्य शास्त्रोंकी शोभा और स्थिरता नहीं हो पाती ।।९६।। जिस कान्यमें न तो रीतिकी रमणीयता है, न पदोंका छालिस्य है और न रसका ही प्रवाह है उसे काव्य नहीं कहना चाहिए वह तो केवल कानोंको दुःख देनेवाली प्रामीण भाषा ही है ॥९७॥ जो घनेक अर्थोंको सूचित करनेवाळे पदिवन्याससे सहित, मनोहर रीतियोंसे

१ बेलामितकान्तम् । २ प्राम्यं 'दुःप्रतीतिकरं प्राम्यम् , यथा-'या भवतः प्रिया' । ३ रसालङ्कारैर-भडीणम् । ४ सहदयहृदयाहादकत्वम् । ५ प्रादुर्भृतः । ६ उच्छिष्टं परप्रकृपितम् । ७ मितप्राम्यं स०, प०, द०, स० । ८ काव्यम् । ९ श्रव्यवन्ध्र स०, प०, स० ।

#### महापुराणम्

महापुराणसम्बन्धि महानायकगोचरम् । त्रिवर्गफलसन्दर्भं महाकाब्यं तिद्व्यते ॥१९॥
'निस्तनन् कतिचिच्छ्छोकान् सर्वोपि कुरुते कविः । पूर्वापरार्थघटनैः प्रबन्धो दुष्करो मतः ॥१००॥
राब्द्राशिरपर्यन्तः स्वाधीनोथंः स्फुटा रसाः । सुलभाश्च प्रितिच्छन्दाः कवित्वे का द्रिद्रता ॥१०१॥
प्रवान्महति वाद्यागे खिल्लोऽर्थग हनाटनैः । महाकवितरुच्छायां 'विश्रमायाश्रयेक्तविः ॥१०२॥
प्रज्ञामूछो गुणोद्यस्कन्धो वाक्पक्छवोऽज्वलः । महाकवितरुच्येत्ते यशःकुसुममअरीम् ॥१०२॥
प्रज्ञावेलः प्रसादोर्मिर्गुणरलपरिग्रहः । महाध्वानः 'पृथुस्रोताः कविरम्भोनिधीयते ॥१०४॥
यथोक्तपुष्युक्षीध्वं बुधाः काव्यरसायनम् । येन कद्यान्तरस्थायि वपुर्वः स्याद्यशोमयम् ॥१०५॥
यशोधनं 'चिचीर्षुणां पुण्यपुण्यपणायिनाम्' । परं मुख्यमिद्याम्नातं काव्यं धर्मकथामयम् ॥१०६॥

युक्त एवं स्पष्ट अर्थसे उद्भासित प्रबन्धों-कान्योंकी रचना करते हैं वे महाविव कहलाते हैं । ९८।। जो प्राचीनकालके इतिहाससे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें वीर्थकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म अर्थ और कामके फलको दिखाने बाला हो उसे महाकाव्य कहते हैं । ९९। किसी एक प्रकीर्णक विषयको लेकर कुछ श्लोकोंकी रवना तो सभी कवि कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रवना करना कठिन कार्य है ।।१००।। जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वर्ण नीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट हैं और उत्तमोत्तम हन्द्र सुरुभ है तब कविता करनेमें दरिद्रता क्या है ? अर्थात् इच्छानुसार सामग्रीके मिछनेपर उत्तम कविता ही करना चाहिये ॥१०१॥ विशास शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थरूपी सघन वर्नोमें धमनेसे खेद-खिन्नताको प्राप्त हुआ है उसे विश्रामके जिए महाकवि रूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय छेना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार महाशृचोंकी खायासे मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और चित्त हत्तका हो जाता है उसी अकार महाकवियोंके काव्ययन्थोंके परिशीलनसे अर्थाभावसे होनेबाली सब खिन्नता दूर हो जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है।।१०२। प्रतिभा जिसकी जड़ है, माधुर्य भोज प्रसाद भादि गुण जिसकी उन्नत शाखाएँ हैं, और उत्तम शब्द ही जिसके डडज्वल पत्ते हैं ऐवा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरीको धारण करता है ॥१०३॥ अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद भादि गुण ही जिसमें लहरे हैं, जो गुण-ह्मपी रह्मोंसे भरा हुआ है, उच और मनोहर शब्दोंसे युक्त है, तथा जिसमें गुरुशिष्य-परम्परा रूप विशास प्रवाह चडा आ रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान आचरण करता है 1.20%। हे विद्वान पुरुषों ! तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यक्तपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि तुन्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्त कालतक स्थिर रह सके। भावार्थ - जिस प्रकार रसायन सेवन करनेसे शरीर पृष्ट हो जाता है उसी प्रकार ऊपर कहे हुए काव्य, महाकवि आदि के स्वरूपको सममकर कविता करनेवाछेका यश चिरस्थायी हो जाता है ।।१०५।। जो पुरुष सहारूपी धनका संबय और पुण्य रूपी परायका व्यवहार-छेनदेन करना चाहते हैं उनके छिए धर्मकथाको निरूपण करनेवाका यह काव्य मूखधन (पूँजी) के समान माना गया है।।१०६।

१ निसान्यन् मः। निस्ननन् सः, दः, पः, पः, सः। क्षित्यन्। २ स्फुटो रसः दः, पः। ३ प्रविच्छन्दाः सः। प्राविनिधयः। ४ गच्छन्। ५ गहनं काननम्। ६ विश्रामाया—दः, सः, पः, मः, सः। ७ अविच्छित्रः शब्दप्रवाहः। ८ विचीवूणां सः,दः। पोषितुमिच्छनाम्। 'चृ भरणे' इति कयादिधातोः सन् तत सप्रस्वयः। ९ पणायिताम् सः। क्षेत्रणाम्। १० कथितम्।

इद्मध्यवसार्याहं कथा धर्मानुबन्धिनीम् । प्रस्तुवे प्रस्तुतां सिद्धमं हापुरुषगोचराम् ॥१०७॥ विस्तीणांनेकशाखाद्ध्यां 'सच्छायां फलशालिनीम् । 'आर्थेनिंपेवितां रम्यां सर्ती कल्पलतामिव ॥१०८॥ प्रसन्धामितगम्भीरां निर्मलां 'सुखशीतलाम् । 'निर्वापितजगत्तापां महतीं सरसीमिव ॥१०९॥ गुरुप्रवाहसं भूतिमपङ्कां तापविच्छिद्म् । कृतावतारां कृतिभिः पुण्यां ब्योमापगामिव ॥११०॥ चेतःप्रसादजनीं कृतमङ्गलसंग्रहाम् । 'रकोडीकृतजगिद्धम्बां हसन्तीं दर्पणश्चियम् ॥१११॥ कल्पाङ्च्रिपादिवोत्तङ्कार्भाष्टफलदायिनः । महाशाखामिवोद्यां श्रुतस्कन्धादुपाहताम् ॥११२॥ प्रथमस्यानुयोगस्य गम्भीरस्योद्धेरिष । वेलामिव वृदद्धानां र प्रसतार्थमहाजलाम् ॥११३॥ र श्वाक्षिप्ताशेषतन्त्रार्थां र प्रसतार्थमहाजलाम् ॥११४॥ अद्भुतार्थामिमां दिव्यां 'प्रसार्थवृह्दस्वथाम् । लम्भैरनेकैः संदृद्धां गुणात्वैः पूर्वसूरिभिः ॥११५॥

बह निश्चयकर मैं ऐसी कथाको आरम्भ करता हूँ जो धर्मशास्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाली है. जिसका प्रारम्भ अनेक सज्जन पुरुषोंके द्वारा किया गया है तथा जिसमें ऋषभनाथ आदि महापुरुषोंके जीवनचरित्रका वर्णन किया गया है।।१०७।। जो धर्मकथा कल्पलताके समान, फैली हुई अनेक शाखाओं (डालियों, कथा उपकथाओं ) से सहित है, छ।या (अनातप, कान्ति नामक गुण ) से युक्त है, फलों ( मधुर फल, खर्ग मोचादिकी प्राप्ति ) से शोभायमान है, आर्थों ( भोगभूमिज मनुष्य, श्रेष्ठ पुरुषों ) द्वारा सेवित है, मनोहर है भीर उत्तम है । अथवा जो धर्मस्था बड़े सरोवरके समान प्रसन्न (खच्छ, प्रसाद गुणसे सहित ) है, अत्यन्त रम्भीर ( आगाध, गृढ़ अर्थसे युक् ) है, निर्मत ( कीवड़ आदिसे रहित, दुःश्रवत्व आदि रोगोंसे रहित ) है. सखकारी है, शीतल है, और जगत्त्रयके सन्तापको दूर करनेवाली है। अथवा जो धर्मकथा आकाशगंगाके समान गुरुपवाह (कड़े भारी प्रवाह, गुरु परम्परा ) से युक्त है, पक्क (कीचड़, दोष) से रहित है, ताप (गरमी, संधारश्रमणजन्य खेद) को नष्ट करने बाली है. कुश्छ पुरुषों (देवों. गणधरादि चतुर पुरुषों) द्वारा किये गये अवसार ( प्रवेश. अवगाहन ) से सहित है और पुण्य (पवित्र, पुण्यवर्धक) रूप है । अथवा जो धर्मकथा चित्त-को प्रसन्न करने, सब प्रकारके मंगलोंका संग्रह करने तथा अपने आपमें जगत्त्रयके प्रतिबिन्तित करनेके कारण दर्पणकी शोभाको हँसती हुईसी जान पड़ती है ॥ अथवा जो धर्मकथा अत्यन्त उमत और अभीष्ट फलको देनेवाले श्रुतस्कन्धरूपी कल्पवृत्तसे प्राप्त हुई श्रेष्ठ बड़ी शाखाके समान शोभायमान हो रही है।। अथवा जो धर्मकथा, प्रथमानुयोगरूपी गहरे समुद्रकी वेळा ( किनारे ) के समान महागम्भीर शब्दोंसे सहित है और फैले हुए महान अर्थ रूप जनसे युक्त है ।। जो धर्मकथा खर्ग मोझादिके साधक समस्त तन्त्रोंका निरूपण करनेवाली है, मिध्या-मतको नष्ट करनेवाछी है, सज्जनोंके संवेगको पैदा करनेवाली खीर वैशाग्य रसको बढानेवाली है।। जो धर्मकथा आश्चर्यकारी अर्थों से भरी हुई है. अत्यन्त मनोहर है. सत्य अथवा परम

१ निश्विरय । २ घर्मानुवर्तिनीम् स०,द० । ३ प्रारेभे । ४ शाखा—कथा । ५ समोचीनपुरातनकाम्यच्छा-याम् । उक्तं चालङ्कारचूटामणिद्पेणे—'मुखच्छायेन यस्य काण्येषु पुरातनकाम्यच्छाया संकामित स महाकविः' इति । ६ भोषभूमिजैः । ७ सुखाय शीतलाम् । ८ निर्वासित-म० । ९ तापविच्छिदाम् अ०, प० । १० अवतारः अवगादः । ११ कोडीकृतं खीकृतम् । १२ महाच्वाचां छ०, द०, प०, स० । च्वाचः शब्दपरिपाटी । १३ आक्षिप्तः खीकृतः । १४ तन्त्रं सिद्धान्तः । १५ विक्षिप्तं तिरस्कृतम् । १६ परमार्थं वृहरकथाम् स०, द०, छ०, अ० ।

यशःश्रेयस्करीं पुण्यां भुक्तिमुक्तिफललप्रदाम् । पूर्वानुपूर्वीमाश्रित्य वक्ष्ये श्रणुत सज्जनाः ॥११६॥ 'नवभिः कुलकम्'

कथाकथकयोरत्र श्रोतृणामि लक्षणम् । ब्यावर्णनीयं प्रागेव कथारम्भे मनीपिभिः ॥११७॥
पुरुपार्थोपयोगित्वास्त्रिवर्गकथनं कथा । तत्रापि सत्कथां धर्म्यामामनितः मनीपिभः ॥११८॥
'तत्फलाभ्युद्याङ्गत्वादर्थकामकथा' कथा । अन्यथा विकथैवासावपुज्यास्त्रवकारणम् ॥११९॥
यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयसार्थसंसिद्धिरञ्जसा । सद्धमंस्तित्रबद्धा या सा सद्धमंकथा स्मृता ॥१२०॥
प्राहुर्धमंकथाङ्कानि सप्त सप्तिधंभूषणाः। येभूषिता कथाऽऽहार्ये नंटीव रसिका भवेत् ॥१२१॥
प्रहुर्च क्षेत्रं तथा तीर्थं कालो भावः फलं महत् । प्रकृतं चेत्यमून्याहुः सप्ताङ्कानि कथामुखे ॥१२२॥
प्रहृद्यं जीवादि षोढा स्यात्क्षेत्रं त्रिभुवनस्थितिः । जिनेन्द्रचिरतं तीर्थं कालस्त्रेघा प्रकीर्तितः ॥१२३॥
प्रकृतं स्यात् कथावस्तु फलं तत्त्वाववोधनम् । भावः क्षयोपशमजस्तस्य स्यात्क्षायिकोऽथवा ॥१२४॥
इश्यमूनि कथाङ्कानि यत्र सा सत्कथा मता । यथावसरमेवैषां प्रपञ्चो दर्शयव्यते ॥१२५॥

प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है, अनेक बड़ी बड़ी कथाओं से युक्त है, गुणवान पूर्वाचार्यों द्वारा जिसकी रचना की गयी है।। जो यश तथा कल्यागुको करनेवाली है पुण्यक्तप है. और स्वर्ग मोक्षादि फलोंको देनेवाली है ऐसी उस धर्मकथाको मैं पूर्व आचार्योंकी आम्बायके अनुसार कहँगा । हे सज्जन पुरुषों, उसे तुम सब ध्यानसे सुनो ।।१०८-११६।। बुद्धिमानोंको इस कथा-रम्भके पहिले ही कथा, वक्ता और श्रोताओं के लक्षण अवश्य ही कहना चाहिए ।। ११७।। मोच परुषार्थके उपयोगी होनेसे धर्म, अर्थ तथा कामका कथन करना कथा कहलाती है। जिसमें धर्मका विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमान् पुरुष सत्कथाः कहते हैं ॥११८॥ धर्मके फलस्वरूप जिन अभ्युद्योंकी प्राप्ति होती है उनमें अर्थ और काम भी मुख्य हैं अतः धर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन करना भी कथा कहलाती है यदि यह अर्थ और कामकी कथा धर्मकथासे रहित हो तो विकथा ही कहलावेगी और मात्र पापास्त्रवका ही कारण होगी ।।११९॥ जिससे जीवोंको स्वर्ग आदि अभ्युद्य तथा मोचकी प्राप्ति हो जाती है वास्तवमें वही धर्म कहलाता है उससे सम्बन्ध रखनेवाली जो कथा है उसे सद्धर्मकथा कहते हैं ॥१२०॥ सप्त ऋढियोंसे शाभायमान गणधरादि देवोंने इस :सद्धर्मकथाके सात अङ्ग कहे हैं। इन सात श्रङ्गोंसे भूषित कथा अलङ्कारोंसे सजी हुई नटीके समान अल्पन्त सरस हो जाती है। १२२१। द्रवय, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं। ग्रंथके आदिमें इनका निरूपण अवस्य होना चाहिये ।।१२२।। जीव पुद्रल धर्म अधर्म आकारा भौर काल यह छह द्रव्य हैं, ऊर्ध्व मध्य और पाताल ये तीन लोक क्षेत्र हैं, जिनेन्द्रदेव का चरित्र ही तीर्थ है, भूत भविष्यत् और वर्तमान यह तीन प्रकारका काल है, क्षायोपशमिक अथवा चायिक ये दो भाव हैं, तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता है, और वर्णनीय कथावस्त को प्रकृत कहते हैं।। १२३-१२४।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात अङ्ग जिस कथामें पाए बायँ उसे सत्कथा कहते हैं। इस प्रन्थमें भी अवसरके अनुसार इन अङ्गोंका विस्तार विखाया जायेगा । ॥१२५॥

१ श्रेयस्करां स० । २ म्ना अभ्यासे । ३ धर्मफळ इपाम्युदयाज्ञस्वात् । ४ कथनम् । ५-काहिणी म०, छ० । ६ भूषणेः । ७-मेतेषां स०, द० ।

तस्यास्तु कथकः स्रिः सद्दृत्तः स्थिरधीर्वशी । 'कच्येन्द्रियः प्रशस्ताङ्गः 'स्पष्टमृष्टेष्टगीगु णः ।।१२६॥ यःसर्वज्ञमताम्भोधिवाधौतविमलाशयः । अशेपवाङ्मलापायादुज्ज्वला यस्य भारती ।।१२०॥ श्रीमाञ्जितसभी वाग्मी 'प्रगल्भः 'प्रतिभानवान् । यः सतौ संमतन्याल्यो 'वाग्विमर्दंभरक्षमः ॥१२८॥ द्यालुर्वंश्तलो घीमान् परेङ्गितविशारदः' । योऽश्रीती विश्वविद्यासु स घीरः कथयेत्कथाम् ॥१२९॥ 'नानोपाल्यानकुशलो नानाभापाविशारदः । नानाशास्त्रकलिभिज्ञः स भवेत्कथकाप्रणीः ॥१३०॥ नाङ्गलीभञ्जनं कुर्योज्ञ भ्रुवौ नर्तयेद्बृवन् । नाधिक्षिपेष्यः च हसेन्नात्युच्चैनं शनैवदेत् ॥१३१॥ उच्चैः प्रभाषितव्यं स्थात् सभामध्ये कदाचन । तत्राष्यनुद्धतं ब्र्याहचः 'सभ्यमनाकुलम् ॥१३२॥ हितं ब्र्याह्मतं ब्र्याद् ब्र्याह्मतं यशस्त्रसम् । प्रसङ्गादिप न ब्र्याद्धस्यं मयशस्त्रसम् ॥१३३॥ हत्यालोच्य कथायुक्तिमयुक्तिपरिहारिणीम् । 'प्रस्तूयाद्यः कथावस्तु स शस्तो'। वदतां वरः ॥१३४॥ आक्षेपिणीं कथां कुर्यात्राज्ञः स्वमतसंग्रहे । विश्वेपिणीं कथां तज्जः कुर्याद्दुर्मतनिग्रहे ॥१३५॥ 'र्सवेदिनीं कथां 'पुण्यफलसम्पर्पप्रस्त्र । । र्पनिवेदिनीं कथां कुर्याद्वर्मतनिग्रहे ॥१३६॥

#### वक्ताका लन्नण

ऊपर कही हुई कथाका कहनेवाला आचार्य वही पुरुष हो सकता है जो सदाचारी हो, स्थिरबुद्धि हो, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला हो, जिसकी सब इन्द्रियाँ समर्थ हों, जिसके अङ्गो-पाङ्क सुन्दर हों,जिसके वचन स्पष्ट परिमार्जित और सबको प्रिय लगनेवाले हों, जिसका आशय जिनेन्द्रमतरूपी समुद्रके जलने धुला हुन्ना स्रोर निर्मल हो, जिसकी वाणी समस्त दोषोंके अभावसे अत्यन्त उज्ज्वल हो, श्रोमान हो, सभाभोंको वशमें करनेवाला हो, प्रशस्त वचन बोलने वाला हो, गम्भीर हो, प्रद्विभासे युक्त हो, जिसके व्याख्यानको सत्पुरुष पसंद करते हों, अनेक प्रश्न तथा कुतकोंको सहनेवाला हो, द्यालु हो, प्रेमी हो, द्सरेके अभिप्रायको समझने में निपृष् हो, जिसने समस्त विद्याशोंका अध्ययन किया हो और धीर वीर हो ऐसे पुरुपको ही कथा कहनी चाहिये ।।१२६-१२९।। जो अनेक उदाहरणोंके द्वारा वस्तु स्वरूप कहनेमें कुशल है, संस्कृत प्राकृत आदि अनेक भाषाओं में निपुण है, अनेक शास्त्र और कलाओं का जानकार है वही उत्तम वक्ता कहा जाता है।।१३०:। वक्ताको चाहिये कि वह कथा कहते समय अङ्कुलियाँ नहीं चट-कावे. न भौंह ही चलावे, न किसीपर आक्षेप करे, न हँसे, न जोर से बोले और न धीरे ही बोछे ।।१३१।। यदि कदाचित् सभाके बीचमें जोरसे बोलना पड़े तो उद्धतपना छोड़कर सत्य-प्रमाणित वचन इस प्रकार बोले जिससे किसीको श्लोभ न हो।।१३२।। बक्ताको हमेशा वही वचन बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमित हो, धर्मीपदेशसे सहित हो और यशको करनेवाला हो। अवसर आनेपर भी अधर्मयुक्त तथा अर्कीर्तिको फैलानेवाले वचन नहीं कहना चाहिए ॥१३३॥ इस प्रकार अयुक्तियोंका परिहार करनेवाली कथाकी युक्तियोंका सम्यक प्रकारसे विचार कर जो वर्णनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करता है वह प्रशंसनीय श्रेष्ठ वक्ता समझा जाता है ।।१३४।। बुद्धिमान् वक्ताको चाहिये कि वह अपने मतकी स्थापना करते समय आक्षेपिणी कथा कहे, मिध्यामतका खण्डन करते समय विश्लेपिणी कथा कहे, पुण्यके

१ कल्पेन्द्रियः म॰, ल॰, स॰। प्रशस्तनयनादिद्रध्येन्द्रियः। २ मृष्टा शुद्धाः। ३ गम्भीराशयः। 'विद्र॰ रसुप्रगदनाविशों'। ४ 'आश्क्तरप्रदात्रों भा प्रतिमा सर्वतोमुखी'। ५ प्रश्नसहः। ६ इङ्गितं चित्तविकृतिः। ७ बहु-कथानिपुणः। ८ धिकारं कुर्योत्। ९ सस्य-द॰,स॰,स॰,प॰,म॰,ल०। १॰ प्रारमेत। ११ शास्तां प॰, द०। १२ संदेशनी स॰, प॰, द०। १३ पुण्यां फल-म०, ल०। १४ निर्वेदनी प०, स०, द०।

इति धर्मकथाङ्गत्वादर्थाक्षिप्तां चतुष्टयीम् । कथां यथाई श्रोतृभ्यः कथकः प्रतिपाद्येत् ॥ १३७॥ धर्मश्रुतौ नियुक्तः ये श्रोतारस्ते मता बुधैः । तेषां च सदसद्भावव्यक्तौ दृशान्तकल्पना ॥ १६८॥ मृच्चालिन्यजमार्जारक्युककैङ्कशिलाहिभिः । गोहंसमहिषच्छिद्रघटदंशजलौककैः ॥ १३९॥

फलस्वरूप विभृति आदिका वर्णन करते समय संवेदिनी कथा कहे तथा वैगग्य उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहे।।१३५-१३६॥ इस प्रकार धर्मकथाके ऋंगभूत आक्षेपिणी, विश्लेपिणी, संवेदिनी और निर्वेदिनी रूप चारों कथाओंका विधार कर श्रोताओंकी योग्यतानुसार वक्ताको कथन करना चाहिये। १३७॥ अब आचार्य श्रोताओंका उक्षण कहते हैं—

#### श्रोताका लच्चण

जो हमेशा धर्म श्रवण करनेमें लगे रहते हैं विद्वानोंने टन्हें श्रोता माना है। अच्छे और बरेके भेदसे श्रोता अनेक प्रकारके हैं. उनके अच्छे और बरे भावोंके जाननेके लिए नीचे लिखे अनुसार दृष्टान्तोंकी कल्पना की जाती है ॥१३८॥ मिट्टी, चलनी, बकरा, बिलाव, तोता, बगुला, पाषाण, सर्प, गाय, हंस, भेंसा, फूटा घड़ा, डाँस और जोंक इस प्रकार चौदह प्रकारके श्रोताओं के दृष्टान्त समझना चाहिये। भावार्थ-(१) जैसे मिट्टी पानीका संसर्ग रहते हुए कोमल रहती है, बादमें कठोर हो जाती है इसी प्रकार जो श्रोता शास्त्र सुनते समय कोमलपरिणामी हों परन्तु बादमें कठोरपरिणामी हो जावें वे मिट्टीके समान श्रोता हैं। (२) जिस प्रकार चलनी सारभूत आटेको नीचे गिरा देती है और झोकको बचा खती है उसी प्रकार जो श्रोता वक्ताके उपदेशमें से सारभत तत्त्वको छोड़कर निःसार तत्त्वको प्रहण करते हैं वे चलनी-के समान श्रोता हैं। (३) जो अत्यन्त कामी है अर्थात् शास्त्रोपदेशके समय शृंगारका वर्णन सनकर जिनके परिणाम शङ्कार रूप हो जावें वे अजके समान श्रोता है। (४) जैसे अनेक उपदेश मिलनेपर भी बिलाव अपनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोडता सामने आते ही चहेपर आक-कर देता है उसी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकारसे समकानेपर भी करताको नहीं छोड़ें. अवसर आनेपर कर प्रवृत्ति करने छगें वे मार्जारके समान श्रोता हैं। (५) जैसे तोता स्वयं श्रज्ञानी है दसरों के द्वारा कहलाने पर ही कुछ सीख पाता है वैसे ही जो श्रोता स्वयं ज्ञानसे रहित हैं दसरों के बतलाने पर ही कुछ शब्द मात्र प्रहण कर पाते हैं वे शुक्क समान श्रोता हैं। (६) जो बगुढेके समान बाहिरसे भद्रपरिणामी मालुम होते हों परन्तु जिनका अन्तरङ्ग अत्यन्त दृष्ट हो वे बगुला के समान श्रोता हैं। (७) जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं तथा जिनके इरयमें समभाये जानेपर जिनवाणी रूप जलका प्रवेश नहीं हो पाता वे पाषाणके समान श्रोता हैं। (८) जैसे साँपको पिछाया हुआ दूध भी विषरूप हो जाता है वैसे ही जिनके सामने इसमसे इसम उपदेश भी खराब असर करता है वे सर्पके समान श्रोता हैं। (ह) जैसे गाय तृण खाकर दूध देती है वैसे ही जो थोड़ा सा उपदेश सुनकर बहुत लाभ लिया करते हैं वे गायके समान श्रोता हैं। (१०) जो केवल सार वस्तुको प्रहण करते हैं वे हंसके समान श्रोता हैं। (११) जैसे भैंसा पानी तो थोड़ा पीता है पर समस्त पानीको गँदला कर देता है इसी प्रकार जो श्रोता उपदेश तो अल्प प्रहण करते हैं परन्त अपने कृतकींसे समस्त सभामें चीभ

१ अर्थायातम् । २ कङ्गः केशसंस्कारीपकरणम् ।

श्रोतारः समभावाः स्युरुत्तमाधममध्यमाः । अन्याद्द्वोऽिष सन्यवेव तिकं तेषामियस्या ॥१४० । गोहंससद्द्वान्माहुरुत्तमानमृत्कुकोपमान् । मध्यमान्विदुरन्येश्व समकक्ष्योऽधमो मतः ॥१४१॥ 'शेमुध्यव्वतुलादण्ड नकषोपलसिक्षमाः । श्रोतारः सरकथारःनपरीक्षाध्यक्षका मताः ॥१४२॥ श्रोता न चैहिकं किन्चिक्ष्यलं वान्छेरकथाश्रुतौ । नेच्छेद्वक्ता च सरकारधनभेषवसिक्षयाः । १४३॥ श्रेयोऽर्थं केवलं ब्रूयात् सन्मार्गं श्रणुयाश्व वे । श्रेयोऽर्था हि सतां चेष्टा न लोकपरिपक्तये । १४४॥ श्रोता ग्रुश्रूपताद्येः स्वेर्गुणैर्युक्तः प्रशस्यते । वक्ता च वस्तलखादियथोक्तगुणभूषणः ॥१४५॥ ग्रुश्रूपा श्रवणन्वेव महणं धारणं तथा । स्मृत्यूहापोहनिर्णातीः श्रोतुरष्टी गुगान् विदुः ।१४६॥ सरकथाश्रवणारपुण्यं श्रोतुर्यदुपचीयते । तेनाभ्युद्यसंसिद्धिः क्रमान्नेःश्रेयसी स्थितिः ॥१४७॥ हत्यासोक्त्यनुसारेण कथितं वः कथामुखम् क्ष्रध्यावतारसम्बन्धं वक्ष्यामः श्रणुताधुना ॥१४८॥

पैदा कर देते हैं वे भैंसाके समान श्रोता हैं।। (१२) जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं ठहरे वे छिद्र घटके समान श्रोता हैं। (१३) जो उपदेश तो विलक्कल ही प्रहण न करें परन्त सारी सभाको व्याकुल कर दें वे डांसके समान श्रोता हैं। (१४) जो गुण छोड़कर सिर्फ अवगुणों को ही पहण करें वे जोंकके समान श्रोता हैं। इन उत्पर वहे हुए श्रोताझोंके उत्तम. मध्यम और अधम के भेद से तीन तीन भेद होते हैं। इनके सिवाय और भी अन्य प्रकारके श्रीता हैं परन्तु उन सबकी गणनासे क्या लाभ है ? । १३९-१४०॥ इन श्रीताझोंमें जो श्रीता गाय श्रीर हंस के समान हैं वे उत्तम कहलाते हैं, जो भिट्टी और तोताके समान हैं उन्हें मध्यम जानना चाहिये और वाकीके समान अन्य सब श्रोता अधम म ने गये हैं।।१४१॥ जो श्रोता नेत्र दर्पण तराज् श्रीर कसौटी के समान गुण दोषोंके बतलाने वाले हैं वे सत्इथा हर रत्नके परीक्षक माने गये हैं।।१४२॥ श्रोताओंको शाख सुननेके बदले किसी सांसारिक फलकी चाह नहीं करनी चाहिये इसी प्रकार वक्ताको भी श्रोताबोंसे सत्कार, धन, बौषधि और आश्रय-घर आदिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥१४३॥ • स्वर्ग मोक्ष आदि कल्याणोंकी अपेचा रख कर ही वक्त को सन्मार्गका उपदेश देना चाहिए तथा श्रोताको सुनना चाहिये क्यों कि सत्पुरुषों-की चेष्टाएँ बास्तविक करुयाणुकी प्राप्तिके लिए ही होती हैं अन्य लौकिक कार्यों के दिए नहीं ॥१४४॥ जो श्रोता शुश्रूषा अवि गुणों से युक्त होता है वही प्रशंसनीय माना जाता है इसी प्रकार जो वक्ता वात्सल्य आदि गुणोंसे भूषित होता है वही प्रशंसनीय वक्ता माना जाता है ॥१४५॥ ग्रुश्रूषा, श्रवण, प्रहण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह और निर्णीति ये श्रोताद्योंके माठ गुण जानना चाहिये ॥ भावार्थ-सत्कथाको सुननेकी इच्छा होना शुश्रूषा गुण है, सुनना श्रवण है, समझकर प्रहण करना प्रहण है, बहुत समयतक उसकी धारणा रखना धारण है, पिछते समय प्रहण किए हुए उपदेश आदिका स्मरण करना स्मरण है, तर्क द्वारा पदार्थके स्वरूपके विचार करनेकी शक्ति होना ऊह है, हेय वस्तुओं को छोड़ना अपोह है और युक्ति द्वारा पदार्थका निर्णय करना निर्णीति गुण है। श्रोताओं में इनका होना अत्यन्त आव-श्यक है ॥१४६॥ सत्कथाके सुननेसे श्रोताक्रोंको जो पुण्यका संचय होता है उससे उन्हें पहले तो खर्ग आदि अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है और फिर कमसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥१४७॥ इस प्रकार मैंने शास्त्रोंके अनुसार आप लोगोंको कथामुख (कथाके प्रारम्भ ) का वर्णन किया है अब इस कथाके अवतारका सम्बन्ध कहता हुँ सो सुनो ॥१४८॥

९ तथाक्ष्यब्द-द०, स०, अ०, प०, ल०। २ संश्रयात् अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ३ परिपक्ताये द०, स०, म०, अ० | परिपादाय । ४ गुणाः स्मृताः म०। ५ वक्ष्यामि अ०, स०, द०।

इत्यनुभ्यते देवः 'पुराकस्पे स नाभिजः । अध्युवास भुवो मौिक 'कैलासाद्वि यद्द्व्या ॥१४९॥ समासिनं च तं देवाः परिचेरः सपर्यथा । तुष्टुवुश्च 'किरीटामसं दृष्टकरकुड्मलाः' ॥१५०॥ समादिरचनां तत्र सुत्रामा त्रिजगद्गुरोः । प्रीतः प्रवर्तयामास प्राप्तकैवस्यसम्पदः ॥१५१॥ तत्र देवसभे देवं स्थितमत्यद् भुतस्थितिम् । प्रणनाम मुद्दाभ्यत्य भरतो भक्तिनिर्भरः ॥१५२॥ स तं स्तुतिभिरध्याभिरभय्वयं नृसुराचितम् । यथोचितं 'सभास्थानमध्यास्त विनयानतः ॥१५३॥ सभा सभासुरसुरा पीत्वा धर्मामृतं विभोः । पिप्रिये पिन्नीवोचादंगुजालम् रहे रवेः ॥१५४॥ मध्येसभमयोखाय भरतो रचिताक्षिलः । व्यजिज्ञपदिदं वाक्यं प्रश्रयो मूर्तिमानिव ॥१५५॥ ब्रुवतोऽस्य मुसामभोजाल्यस्न-तांगुकेसरात् । निर्ययौ मधुरा वाणी प्रसन्नेव सरस्वती ॥१५६॥ वचनः प्रश्नोधमायान्ती सभेयं ससुरासुरा । प्रपुल्लवद्मभमोजा व्यक्तममभोजिनीयते ॥१५०॥ 'तमःप्रक्यलीनस्य जगतः सर्जनं प्रति । त्रियामृतमिवासिक्तमिदमालक्ष्यते वचः ॥१५८॥ नोदभास्यन् यदि ध्वान्तिचिन्छदस्यद्वच्चोंऽशवः । तमस्यन्धे जगरकृत्स्नमपतिष्यदिदं ध्रवम् ॥१५९॥ नोदभास्यन् यदि ध्वान्तिचिन्छदस्यद्वच्चोंऽशवः । तमस्यन्धे जगरकृत्स्नमपतिष्यदिदं ध्रवम् ॥१५९॥

### कथावतारका वर्णन

गुरुपरम्परासे ऐसा सुना जाता है कि पहले तृतीय कालके अन्तमें नाभिराजके पुत्र भगवान् ऋषभदेव विहार करते हुए अपनी इच्छा से पृथिवीके मुकुटभूत कैलास पर्वतपर आकर विराजमान हुए ॥१४८॥ कैलासपर विराजमान हुए उन भगवान वृषभदेवकी देवोंने भक्ति पूर्वक पूजा की तथा जुड़े हुए हाथोंको मुकुटसे लगाकर स्तुति की ॥१५०॥ उसी पर्वतपर त्रिजगद्गर भग-वान को केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई, उससे हर्षित होकर इन्द्रने वहाँ समवसरणकी रचना कराई ॥१५१॥ देवाधि रेव भगवान् आश्चर्यकारी विभूतिके साथ जब समवसरण सभामें विराजमान थे तब भक्तिने भरे हुए महाराज भरतने हर्षके साथ आकर उन्हें नमस्कार किया ॥१५२॥ महाराज भरतने मनुष्य और देवों से पूजिस उन जिनेन्द्रदेव की अर्थ से भरे हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा पूजा की और किर वे विनयसे नत होकर अपने योग्य स्थानपर बैठ गये ॥१५३॥ देदीप्यमान देवोंसे भरी हुई वह सभा भगवान्से धर्मह्ती अमृतका पानकर उस तरह संतुष्ट हुई थो जिस तरह कि सूर्यके तेज किरणोंका पानकर कमिलनी संतुष्ट होती है।।१५४॥ इसके अनन्तर मुर्तिमान विनय की तरह महाराज भरत हाथ जोड़ सभा के बीच खड़े हो कर यह वचन कहने सरो ॥१५५॥ प्रार्थना करते समय महाराज भरतके दाँतोकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे जो मनोहर वाणी निकल रही थी वह ऐसी माळूम होती थी मानो उनके मुखसे प्रसन्न हुई डडडबलवर्णधारिणी सरस्वती ही निकल रही हो ॥१५६॥ हे देव , देव और धरणेन्द्रोंसे भरी हुई यह सभा आपके निमित्तसे प्रबोध-प्रकृष्ट ज्ञानको (पक्षमें विकासको ) पाकर कमित्तनिके समान शोभायमान हो रही है क्योंकि सबके मुख, कमलके समान अत्यन्त प्रकृत्वित हो रहे हैं ॥१५७॥ हे भगवन् , आपके यह दिव्य वचन अज्ञानान्धकाररूप प्रलयमें नष्ट हुए जगत्की प्तरुत्पत्तिके किए शींचे गये अमृतके समान माळूम होते हैं।। १५८।। हे देव . यदि अज्ञाना-

१ पूर्वशास्त्रे । '६०पः स्यात् प्रस्तये सास्त्रे ब्रह्मदिने विषी' । अथवा पुराकरूपे युगादी । २ कैका-साही । 'वसामनूपाध्याक्' इति स्त्रात् सतस्यथे द्वितीया । ३ तिरीटाम-स्त्र-, स०, स० । ४ कुट्मलाः स०, स० । ५ सभास्थाने । 'शीक्ष्यासारधेराधारः' इति स्त्रात्वसम्यये द्वितीया । ६ तमःप्रस्य-अज्ञानमूच्छी । 'प्रस्थो मृत्युक्तपान्तमूच्छीयोषु प्रयुज्यते ।' अथवा 'प्रस्थो नष्टचेष्टता' इत्यमरः । युष्मस्सं दर्शनादेव देवाभून्मे कृतार्थता । कस्य वा तु कृतार्थत्वं सिन्निधी महतो निधेः ॥१६०॥ भ्रुष्वा पुनर्भवद्वाचं कृतार्थतरकोऽस्म्यहम् । दृष्ट्वामृतं कृती छोकः कि पुनस्तद्वसोपयुक् ॥१६१॥ हृष्ट एव किळारण्ये वृष्टो देव इति श्रुतिः । स्पष्टीभृताद्य मे देव वृष्टं धर्माम् उपत्वया ॥१६२॥ स्वयोपदिशता तस्तं कि नाम परिशेषितम् । धृतान्धतमसो भास्यान् भास्यं किमवशेषयेत् ॥१६३॥ स्वयोपदिशते तस्ते सतां मोमुद्धते न धीः । भाहत्यादिशते वर्त्मन्यनन्धः कः परिस्खळेत् ॥१६४॥ स्वद्वचोविस्तरे कृत्सनं वस्तुविम्बं मयेक्षितम् । श्रेळोन्यश्रीमुखाळोकमङ्गळाब्दतळायिते ॥१६५॥ तथापि किमिष प्रष्टुमिन्छा मे हृदि वर्त्तते । भवद्वचोमृताभीक्षण पिपासा तत्र कारणम् ॥१६६॥ गणेशमथवोष्टळक्क्य त्वां प्रष्टुं क ह्वाहकम् । भक्तो न गणयामीदमितभक्तिश्च नेष्यते । १६७॥ किं विशेषितीया मे किमनीपर्छभादरः । १४श्रद्धोस्कर्षीचिकीर्था १३नु । भुत्रस्ति स्वरीकृततेऽच माम् । १६६॥

न्धकारको नष्ट करनेवाळे आपके वचनरूप किरण प्रकट नहीं होते तो निश्चयसे यह समस्त जगत् अज्ञानह्पी सघन अन्धकारमें पड़ा रहता ॥१५९॥ हे देव , आगके दर्शनमात्रसे ही मैं कुतार्थ हो गया हूँ, यह ठीक ही है महानिधिको पाकर कौन कुतार्थ नहीं होता ? ॥१६०॥ आपके वचन सुनकर तो मैं और भी अधिक कृतार्थ हो गया क्योंकि जब लोग अमृतको देख कर ही कृतार्थ हो जाते हैं तब इसका स्वाद लेनेवाला क्या कृतार्थ नहीं होगा ? पर्थात् अवदय ही होगा ॥१६१॥ हे नाथ, वन में मेवका बरसना सबको इष्ट है यह कहावत जो सुनी जाती थी सो आज यहाँ आपके द्वारा धर्मह्तपी जलकी वर्षा देखकर मुझे प्रत्यन्त हो गई। भावार्थ-जिख प्रकार वनमें पानीकी वर्षा सबको अच्छी लगती है उसी प्रकार इस कैलासके काननमें आपके द्वारा होनेवाली धर्मरूपी जलकी वर्ष सबको श्रच्छी लग रही है ॥१६२॥ हे भगवन, उपदेश देते हुए आपने किस पदार्शको छोड़ा है ? अर्थात किसीको भी नहीं। क्या सघन अन्धकारको नष्ट करनेवाला सूर्य किसी पदार्थको प्रकाशित करनेसे वाकी छोड़ देता है ? अर्थात नहीं ।।१६३।। हे भगवन् , आपके द्वारा दिखळाये हुए तस्वोंमें सत्युरुषोंकी बुद्धि कभी भी मोहको प्राप्त नहीं होती । क्या महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्गमें नेत्रवाला पुरुष कभी गिरता है ? अर्थात् नहीं गिरता ॥१६४॥ हे खामिन् , तीनों छोकोंकी सद्भीके मुख देखनेके लिए मङ्गल दर्पणके समान आवरण करनेवाले आपके इन वचनोंके विस्तारमें प्रति-विनिवत हुई संसारकी समस्त वस्तुओको यद्यपि मैं देख रहा हूँ तथापि मेरे हृदयमें कुछ पूछनेकी इच्छा उठ रही है और उस इच्छाका कारण आपके वचनरूपी अमृतके निरन्तर पान करते रहनेकी छालसा ही सममनी चाहिये ॥१६५-१६६॥ हे देव , यद्यपि लोग कह सकते हैं कि गण्धरको छोड़कर साक्षात् आपसे पूछनेवाछ। यह कौन है ? तथापि मैं इस बातको कुछ नहीं सममता, आपकी सातिशय भक्ति ही मुझे आपसे पूछने हे लिए प्रेरित कर रही है ॥१६७॥ हे भगवन् , पदार्थका विशेष खरूप जाननेकी इच्छा, अधिक छाभकी भावना, श्रद्धाकी श्रधि-कता अथवा कुछ करनेकी इच्छा ही मुक्ते आपके सामने वाचाल कर रही है।।१६८॥

१-भवद्वास्यं अ०। १-रसोपभुक् न०, अ०, प०, स०, स०, ल०। ३ ६न्द्रः मेघः। ४ यसात् कारणात्। ५ मकाश्यम् । ६ महतादिश्चिते त०। ७ पुनः पुनः । ८ इत्सितोऽहम् । ९ नेश्यते अ०। १० विशेष-मेच्ह्रमिच्छन्तीतित्येवं श्वीतः विशेषेषो तस्य भावः। ११ सुदुर्लभादरः। १२-स्क्विश्व-ल०। १३-र्षा गु-स०। १४ सुमुखरी-प०, द०,। भगवन् श्रोतुकामोऽिमा विश्वभुग्धर्मसंग्रहम् । पुराणं महतां पुंसां प्रसीद कुरु मे द्याम् ॥१६९॥ स्वरसमाः कित सर्वज्ञा मरसमाः कित चिक्रणः । केशवाः कित चा देव सरामाः कित तद्व्रिषः ॥१७०॥ किहां 'वृत्तकं तेषां वृत्तं वरस्यंच साम्प्रतम्' । तरसर्वं 'ज्ञातुकामोऽिसा वद मे वदतांवर' ॥१७०॥ 'किकामानश्च ते सर्वे किंगोन्नाः किंसनाभयः । किल्हमाणः किमाकाराः 'किमाहार्याः किमायुधाः ॥१७२॥ किं तेषामायुषो मानं किं वर्ष्मं किमथान्तरम् । कुत्हलमिदं ज्ञातुं विश्वं 'विश्वजनीन मे ॥१७३॥ किसम्युगे कियन्तो वा 'व्युगांशाः किं युगान्तरम्' । युगानां परिवर्तो वा कित्रकृतः प्रवर्तते ॥१७४॥ युगस्य कथिते[कितिथे']भागे मनवो मन्वते विक्रम् । किं वा मन्वन्तरं देव 'व्यावं मे बृहि तत्त्वतः ॥१७५॥ खोकं कालावतारञ्ज 'वंशोत्पत्तिलयस्थितीः । वर्णसं भृतिमन्यच 'वृशुग्रसेऽहं भवनमुखात् ॥१७६॥ अनादिवासनोद्भृतिमध्याज्ञानसमुस्थितम् । जुद मे संशयध्वानतं जिनाक्वचनांग्रिः ॥१७७॥ इति प्रभमुपन्यस्य भरतः 'वृशातमातुरः । 'विदराम यथास्थानमासीनश्च' कथोत्पुकः ॥१७८॥ कब्बावसरमिद्यार्थं सुसंबद्धमनुद्धतम् । अभ्यनन्दरसभा कृत्स्ना प्रश्नमस्येशितुर्विशाम्' ॥१७९॥

हे भगवन् , मैं तीर्थंकर द्यादि महापुरुषोंके उस पुण्यको सुनना चाहता हूँ जिसमें सर्वज्ञप्रणीत समस्त धर्मोंका संग्रह किया गया हो । हे देव , सुभापर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए कि आपके समान कितने सर्वज्ञ-तंर्थंकर होंगे ? मेरे समान कितने चक्रवर्ती होगे ? कितने नारायण, कितने बलभद्र और कितने उनके शत्रु-प्रतिनारायण होंगे ? उनका अतीत चरित्र कैसा था ? वर्तमानमें और भविष्यत्में कैसा होगा ? हे वक्तुश्रेष्ठ , यह सब मैं आपसे चाहता हूँ ॥१६९-१७१॥ हे सबका हित करनेवाले जिनेन्द्र , यह भी कहिए कि वे सब किन किन नामों के धारक होंगे ? किस किस गोत्रमें स्वयन्न होंगे ? उनके सहोदर कौन कौन होगे ? उनके क्या क्या छत्तण होंगे ? वे किस आकार के धारक होंगे ? उनके क्या क्या आभूषण होंगे ? उनके क्या क्या धन्न होंगे ? उनकी आयु और शरीरका प्रमाण क्या होगा ? एक दूसरेमें कितना अन्तर होगा ? किस युगमें कितने युगोंके खंश होते हैं ? एक युगसे दूसरे युगमें कितना अन्तर होगा ? युगोंका परिवर्तन कितनी बार होता है ? युगके कौनसे भागमें मनु कुलकर उत्पन्न होते हैं ? वे क्या जानने हैं ? एक मनुसे दूसरे मनुके उत्पन्न होनेतक कितना अन्तरात होता है ? हे देव , यह सब जाननेका मुक्ते कीतृहत उत्पन्न हुआ है सो यथार्थ रीतिसे मुझे इन सब तत्त्वोंका खरूप कहिए ॥१७२-१७५॥ इसके सिवाय छोकका खरूप, कालका अवतरण, वंशोंकी उत्पत्ति विनाश और श्विति, क्षत्रिय आदि वर्णोंकी उत्पत्ति भी मैं आपके श्रीमुखसे जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिने-न्द्रसर्थ . अनादिकालकी वासनासे उत्पन्न हुए मिध्याज्ञानसे सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संशय-क्रपी अन्धकारको आप अपने वचनरूप किरणं के द्वारा शीघ ही नष्ट कीजिये ।।१७७॥ इस प्रकार प्रश्न कर महाराज भरत अब चुप हो गए और कथा सुननेमें उत्सुक होते हुए अपने योग्य बासनपर बैठ गये तब समस्त सभाने भरत महाराजके इस प्रभकी सातिशय प्रशंसा की की

१ चारित्रम् । २ भविष्यत् । ३ वर्तमानम् । ४ श्रोतुन्म०, छ० । ५ वदतां वरः आ०, प० । ६ कानि नामानि येषां ते । ७ किमाभरणम् । ८ वर्ष्मप्रमाणं शरीरीरसेष इत्यर्थः । ९ विश्वजनेभ्यो हित । १० सुनाम्ताः म० । सुनाम्ताः । ११ अविषः । १२ कतीनां पूरणम् । १३ जानन्ति । १४ तत् त्विमिति पदविभागः । १५ वंशोत्पति छयस्थिती छ० । १६ वोद्धुमिच्छामि । १७ शतस्य माता भतमाता, शतमातुर्वः । १५ वंशोस्पति छयस्य माता भतमाता, शतमातुरः । वंश्वयासम्भद्राममस्तुर्वे ज्रं रं । १८ तृष्णीं स्थितः । १९ उपविषः । २० इदाः समुद्धः । २१ विशामीसितुः वाकः।

तःक्षणं सःकथाप्रद्रनासदर्षितदशः सुराः । पुष्पदृष्टिमिवातेनुः प्रतीतां भरतं प्रति ॥१८०॥
साधु भो भरताधीश 'प्रतीक्ष्योऽसि त्वमध नः । प्रश्नशंसुरितीन्द्रास्तं प्रश्नयास्को न शस्यते ॥१८१॥
प्रद्नाद्विनैव तद्भावं जानश्चि स सर्ववित् । तत्प्रद्रनान्तसुदैक्षिष्ट 'प्रतिपत्रनुरोधतः ॥१८२॥
द्रित विज्ञापितस्तेन भगवानादितीर्थकृत् । व्याजहार पुराणार्थमितिगम्भीरया गिरा ॥१८३॥
भपरिस्पन्दताह्वादेरस्पष्टद्शनसुतेः । स्वयम्भुवो सुखाम्भोजाजाता चित्रं सरस्वती ॥१८४॥
प्रसवागारमेतस्याः सत्यं तहुक्त्रपङ्कजम् । तत्र लक्ष्यात्मलामा सा 'यजगहशमानयत्' ॥१८५॥
विवक्षया विनैवास्य दिव्यो वाक्प्रसरोऽभवत् । महतां चेष्टितं चित्रं जगदम्युजिहीर्पताम्' ॥१८६॥
एकरूपापि तद्वावा श्रोतृन्प्राप्य पृथग्विधान् । भेजे नानात्मतां 'कुस्याजलसुतिरिवाङ्किपान् ॥१८७॥
परार्थं स कृतार्थोऽपि यदैहिष्ट' जगद्गुरुः । तन्त्नं महतां चेष्टा परार्थेव निसर्गतः ॥१८८॥
स्वस्मुखात्प्रस्ता वाणी दिव्या तां महतीं समाम् । प्रीणयामास सौधीव धारा संतापहारिणी ॥१८९॥

कि समयके अनुसार किया गया था, प्रकाशमान अथों से भरा हुआ था, प्रवीपर सम्बन्ध से सहित था तथा उद्धतपनेसे रहित था ॥१७८-१७९॥ उस समय उनके इस प्रभको सुनकर सब देवता लोग महाराज भरतकी ओर आँख उठाकर देखने लगे जिससे ऐसा माल्य होता था मानो वे उनपर पुष्पवृष्टि ही कर रहे हैं ॥१८०॥ हे भरतेश्वर, आप धन्य हैं, आज आप हमारे भी पूज्य हुए हैं इस प्रकार इन्द्रोंने उनकी प्रशंसा की थी सो ठीक ही है, विनयसे किसकी प्रशंसा नहीं होती ? अर्थात् सभीकी होती है ॥१८१॥ संसारके सब पदार्थों को एक साथ जाननेवाले भगवान् वृषभनाथ यद्यपि प्रभके विना ही भरत महाराजके अभिप्रायको जान गये थे तथापि वे श्रोताओं के अनुरोधसे प्रभके पूर्ण होनेकी प्रतीचा करते रहे ॥१८२॥

इस प्रकार महाराज भरतके द्वारा प्रार्थना किये गये आदिनाथ भगवान् सातिशय गम्भीरवाणीसे पुराणका अर्थ कहने लगे ॥१८३॥ उस समय भगवान् के मुखसे जो वाणी निकल रही श्री
वह बड़ा ही आश्चर्य करनेवाली थी क्योंकि उसके निकलते समय न तो तालु कण्ठ ओठ आदि
अवयव ही हिलते थे और न दाँतोंकी कोई किरण ही प्रकट हो रही थी ॥१८४॥ अथवा सचमुचमें
भगवान्का मुखकमल ही इस सरस्वतीका उत्पत्तिस्थान था उसने वहाँ उत्पन्न होकर ही जगत्को
वशमें किया ॥१८५॥ भगवान्के मुखसे जो दिन्य ध्विन प्रकट हो रही थी वह बोलनेकी इच्छाके
विना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक है क्योंकि जगत्का उद्धार चाहनेवाले महापुरुषोंकी चेष्टाएँ
आश्चर्य करनेवाली ही होती हैं ॥१८६॥ जिस प्रकार नहरोंके जलका प्रवाह एक रूप होनेपर
भी अनेक प्रकारके युक्षोंको पाकर अनेकरूप हो जाता है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवकी वाणी एक
रूप होनेपर भी पृथक् पृथक् श्रोताओंको प्राप्तकर अनेक रूप हो जाती है। भावार्थ-भगवान्
की दिव्य ध्विन उद्गम स्थानसे एक रूप ही प्रकट होती है परन्तु उसमें सर्वभाषारूप परिणमन
होनेका अतिशय होता है जिससे सब श्रोता लोग उसे अपनी अपनी भाषामें समझ जाते
हैं ॥१८७॥ वे जगद्धुरु भगवान् स्वयं कृतकृत्य होकर भी धर्भोपदेशके द्वारा दूसरोंकी भलाईके
लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुरुषोंकी चेष्टाएँ स्वभावसे ही परोपकारके
लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुरुषोंकी चेष्टाएँ स्वभावसे ही परोपकारके

९ प्रतीतां द॰, म॰, ल॰। प्रतीतं प॰। २ पूज्यः। ३ विनापि द०, प॰। ४ प्रतिपन्नविशेधतः स॰। प्रतिपन्न श्रोतः। ५ यत् कारणात् । ६ -मानयेत् द०, स०। ७ अभ्युद्धतुं मिच्छताम्। ८ 'पयःप्रणाकीसरितौः करना'। ९ चेष्टयामास ।

यत्पृष्टमादितस्तेन तःसर्वमनुपूर्वशः'। वाचस्पितरनायासान्नरतं प्रत्यबृबुधत् ॥१९०॥
प्रोगेवोत्सिर्पणीकालसम्बन्धि पुरुवाश्चयम्'। पुराणमितगम्भीरं व्याजहार जगद्गुरः ॥१९१॥
ततोऽवसिर्पणीकालमाश्चित्य प्रस्तुतां कथाम् । 'प्रस्तोत्यन्स पुराणस्य पीठिकां प्रावसमाद्धे' ॥१९२॥
'हृतिवृत्तं पुराकृष्ये यत्प्रोवाच "गिरांपितः। गणी वृषभसेमात्यसत्तदाधि'जगेऽ'थंतः' ॥१९३॥
ततःस्वायम्भुवीं वाणीमवधार्यार्थतः कृती। जगद्धिताय सोऽप्रम्थीचत्पुराणं गणाप्रणीः १९४॥
शेपैरिपि तथा तीर्थकृद्धिर्गणधरेरिपि। 'प्रमहर्द्धिमियथाम्नायं तत्पुराणं प्रकाशितम् ॥१९५॥
ततो युगान्ते भगवान् वीरः सिद्धार्थनन्दनः। विपुलाद्दिमलंकुर्वन्नेकदास्ताखिलार्थहक् ॥१९६॥
अथोपसृत्य तत्रेनं पश्चिमं तीर्थनायकम् । पप्रच्छामुं पुराणार्थं श्रेणिको विनयानतः ॥१९७॥
तं प्रत्यनुप्रहं भर्तुरवृष्ट्य गणाधिपः। पुराणसंप्रहं कृत्स्नमन्ववोचत्स गौतमः॥१९८॥
'रतत्तदानुस्मृतं तत्र'ः गौतमेन महर्पिणा। ततोऽबोधि सुधमीऽसौ जम्बूनाम्ने समर्पयत् ॥१९९॥
ततः प्रभृत्यविच्छिन्नगुरुपर्वक्रमागतम्। पुराणमधुनास्माभिर्यथाशक्ति प्रकाश्यते ॥२००॥
तत्रोऽत्र मूलतन्त्रस्य कर्त्ता पश्चिमतीर्थकृत् । गौतमइचानुतन्त्रस्य 'प्रस्यासत्तिकमाश्चयात् ॥२००॥

धाराके समान संतुष्ट किया था क्योंकि अमृतधाराके समान ही उनकी वाणी भव्य जीवोंका संताप दूर करनेवाली थी, जन्म मरणके दुःखसे छुड़ानेवाली थी। १८९॥ महाराज भरतने पहले जो कुछ पूछा था उस सबको भगवान् यूषभदेव विना किसी कष्टके कमपूर्वक कहने लगे। १९०॥ जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवने सबसे पहले उत्सर्पिणीकाल सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषों का चरित्र निरूपण करनेवाले अत्यन्त गम्भीर पुराणका निरूपण किया, फिर अवसर्पिणी कालका आश्रय कर तत्सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषोंकी कथा कहनेकी इच्छासे पीठिका सहित उनके पुराणका वर्णन किया। १९९८-१९२॥ भगवान् यूषभनाथने तृतीय कालके अन्तमें जो पूर्वकालीन इतिहास कहा था, वृषभसेन गणधरने उसे अर्थ रूपसे अध्ययन किया। १९९३॥ तदनन्तर गणधरों प्रधान वृषभसेन गणधरने भगवान्की वाणीको अर्थरूपसे हृदयमें धारणकर जगत्के हितके लिए उसकी पुराणरूपसे रचना को। १९९४।। बृही पुराण अजितनाथ आदि श्रेष तीर्थकरों, गणधरों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया। १९९४।।

तदन्तर चतुर्थ कालके अन्तमें एक समय सिद्धार्थ राजाके पुत्र सर्वक्ष महावीर स्वामी विद्वार करते हुए राजगृहीके विपुत्ताचल पर्वतपर आकर विराजमान हुए ।।१६६।। इसके बाद पता चलनेपर राजगृहीके अधिपति विनयवान् श्रेणिक महाराजने जाकर एन अन्तिम तीर्थकर—भगवान् महा-वीरसे एस पुराणको पूछा ।।१६७।। महाराज श्रेणिकके प्रति महावीर स्वामीके अनुप्रहका विचार कर गौतम गणधरने एस समस्त पुराणका वर्णन किया ।।१९८।। गौतम स्वामी विरकालतक उसका स्मरण-विन्तवन करते रहे, वादमें एन्होंने उसे सुधर्माचार्यसे कहा और सुधर्माचार्यने जम्बू स्वामीसे कहा ।।१९९।। उसी समयसे लेकर आजतक यह पुराण वीचमें नष्ट नहीं होने वाकी गुरुपरम्पराके कमसे चता आ रहा है। इसी पुराणका में भी इस समय शक्तिके अनुसार प्रकाश करूँगा।।२००।। इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि इस पुराणके मुत्तकर्ता अन्तिम

१ अनुक्रमेण । २ पुरुषाश्चितम् । ३ मक्ताम् । ३ प्रवस्यन् । ५-माददे प०, द०, स० । ६ ऐतिह्यम् । ७ सर्वेष्ठः । ८ तदाधिजगदेऽर्थतः स० । ९ ज्ञातवान् । इक् अध्ययने । 'गाक्लिटि' इको लिटि गाक् भविति इति गाक्कियः । १० गन्थरवनां विना । ११ महर्षिभि-म०,ल० । १२ प्रोक्तम् । १३ समवसरणे । १४ प्रत्या-सिक्तः सम्बन्धः ।

श्रोणिकप्रश्नमुह्स्य गौतमः प्रत्यभाषत । इतीदमनुसंधाय' प्रबन्धोऽयं निबध्यते ॥२०२॥ 'इतीदं 'प्रमुखं नाम कथासम्बन्धसूचनम् । कथाप्रामाण्यसंसिद्धानुपयोगीति वर्णितम् ॥२०३॥ पुराणमृषिभिःप्रोक्तं प्रमाणं 'स्क्तमाञ्जसम् । ततःश्रद्धेयमध्येयं ध्येयं भ्रेयोऽधिनामिदम् ॥२०४॥ इदं पुण्यमिदं पृतमिदं 'मङ्गळमुत्तमम् । 'इद्मायुष्यमग्यञ्च यशस्यं स्वर्ग्यमेव च ॥२०५॥ इत्मर्चयतां शान्तिस्तुष्टिः पृष्टिश्च पृच्छताम् । पठतां क्षेममारोग्यं श्रुण्वतां कमैनिर्जरा ॥२०६॥ इतोदुःस्वप्तनिर्णाशः 'सुस्वप्रस्फातिरेव' च । इतोऽभीष्टप्रकृष्यक्तिनिमत्तमभिषश्यताम् ॥२०७॥

#### हरिणीच्छन्द:

<sup>१°</sup>वृषमकविभिर्यातं मार्गं वयं च किलाधुना व्रजितुमनसो हास्यं लोके किमन्यदतः परम् । घटितमथवा नैतिचित्रं पतत्पतिलक्कितं<sup>११</sup> गगनमितरे नाकामेयुः किमल्पशकुन्तयः ॥२०८॥

### मालिनीच्छन्दः

इति वृपभकवीन्द्रैचोंतितं मार्गमेनं वयमि च यथावद्चोतयामः स्वशक्तया । सवितृकिरणजालेंचोंतितं द्योममार्गं विरत्नमुडुगणोऽयं भासयेक्तिं न लोके ॥२०९॥

तीर्थकर भगवान महावीर हैं और निकट क्रमकी अपेक्षा उत्तर प्रन्थ कर्ता गौतम गण्धर हैं ।।२०१।। महाराज श्रेणिकके प्रश्नको उद्देश्य करके गौतम स्वामीने जो उत्तर दिया था उसीका अनु संधान-विचार कर मैं इस पुराण प्रन्थकी रचना करता हूँ ।।२०२।। यह प्रतिमुख नामका प्रकरण कथाके सम्बन्धको सृचित करनेवाला है तथा कथाकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके छिए उपयोगी है अतः मैंने यहाँ उसका वर्णन किया है।।२०३।। यह पुराण ऋषियों के द्वारा कहा गया है इसिलिए निश्चयसे प्रमाण भूत है। अतएव आत्मकल्याण चाहनेवालींको इसका श्रद्धान, अध्ययन और ध्यान करना चाहिये ।।२०४।। यह पुराग पुण्य बढ़ानेवाला है, पवित्र है, उत्तम मझल रूप है, आयु बढ़ानेवाला है, अछ है, यश बढ़ानेवाला है और स्वर्ग प्रदान करनेवाला है ॥२०५॥ जो मनुष्य इस पुराणकी पूजा करते हैं उन्हें शांतिकी प्राप्ति होती है उनके सब विन्न नष्ट हो जाते हैं, जो इसके विषयमें जो कुछ पूछते हैं उन्हें सन्तोप और पुष्टिकी प्राप्ति होती है, जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आरोग्य तथा अनेक मङ्गलोंकी प्राप्ति होती है और जो सुनते हैं उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है।।२०६॥ इस पुराणके अध्ययनसे दुःख देनेवाले खोटे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, तथा सुख देनेवाळे अच्छे खप्रोंकी प्राप्ति होती है, इससे अभीष्ट फक्कि प्राप्ति होती है तथा विचार करनेवालोंको शुभ अशुभ आदि :निमित्तों-शकुनोंकी उपलब्धि भी होती है ॥२०७॥ पूर्वकालमें वृषभसेन आदि गणधर जिस मार्गसे गये थे इस समय मैं भी हसी मार्गसे जाना चाहता हूँ अर्थात् उन्होंने जिस पुराणका निरूपण किया था उसीका निरूपण मैं भी करना चाहता हूँ सो इससे मेरी हँसी ही होगी, इसके सिवाय हो ही क्या सकता है ? अथवा यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जिस आकाशमें गरुण आदि बड़े बड़े पत्ती डक्ते हैं इसमें क्या छोटे छोटे पक्षी नहीं डक्ते ? अर्थात् अवस्य इक्ते हैं ॥२०८॥ इस प्राण रूपी मार्गको वृषभसेन आदि गणधरोंने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार मैं भी इसे

१ अवधार्य । १ पुराणम् । ३ इदं प्रतिमुखं अ॰,प॰, स॰, द॰, म॰, छ० । ४ इदं प्रमुखम् एतदादि । ५ स्कामजाबा द॰,म॰,प॰,छ० । ६ माजल्य-अ॰,प॰,स॰,द॰,म॰,छ० । ७ आयुःकरम् । ८ सुस्वप्नस्फीति-प॰, सुरवप्नस्वाप्तिरेव ल०,म०,द॰,अ० । ९ स्फातिः बृद्धिः । १० वृषभः मुख्यः । ११ पतत्र्यतिलक्षितम् म॰द०छ० ।

इदं पुण्याश्रमस्थानं पवित्रं खरप्रतिश्रयात् । रक्षारण्यमिवाभाति तपोलक्ष्म्या निराकुलम् ॥१०॥ अन्नते परावो वन्या पुष्टा मृष्टेस्तृणाङ्करैः । न क्रमृगसं बाधां जानन्यपि कदाचन ॥१२॥ पादप्रधावनोत्मृष्टेः कमण्डलुजलैरिमे । अमृतैरिव वर्द्धम्ते मृगशावाः पवित्रिताः ॥१२॥ सिहस्तनम्थयानत्र करिण्यः पाययन्त्यम् । सिहधेनुस्तनं स्वैरं स्पृशित कलभा हमे ॥१३॥ अहो परममाश्रय यदवाचोऽप्यमी मृगाः । भजन्ति भगवस्पादच्छायां मुनिगणा हव ॥१४॥ श्रेशकृत्तवक्कलाश्रामी प्रसूनफलशालिनः । धर्मारामतस्यग्ते परितो वनपादपाः ॥१५॥ इमा वनस्याः पप्रकृत्वला श्रमरेर्नृताः । न विदुः 'करसंबाधां राजन्वस्य हव प्रजाः ॥१६॥ तपोवनिमदं रम्यं 'परितो विपुलाचलम् । दयावनिमवोद्धृतं प्रसादयित मे मनः ॥१७॥ इमे तपोधना दीसतपसो वातवहकलाः । भवस्पादप्रसादेन मोक्षमार्गमुणसते ॥१८॥ इति प्रस्पष्टमाहात्म्यः 'कृती जगदनुग्रहे । भगवन् 'भव्यसार्थस्य' 'रसार्थवाहायते भवान् ॥१९॥ ततो बिह महायोगिन् न ते कश्चिदगोचरः । तव ज्ञानांशवो दिव्याः पर्मसरन्ति जगस्त्रये ॥२०॥

अपिनकी सात शिखाएँ ही हों ।।६।। हे भगवन् , आपके आश्रय से ही यह समवद्धरण प्राय-का आश्रमस्थान तथा पवित्र हो रहा है अथवा ऐसा माळ्म होता है मानो तपरूपी छद्मीका उपद्रव रहित रक्षावन ही हो ॥१०॥ हे नाथ, इस समवसरणमें जो पशु बैठे हए है वे धन्य हैं. इनका शरीर मीठी घासके खानेसे अत्यन्त पुष्ट हो रहा है. ये (जानवरों) द्वारा होने वाली पीड़ाको कभी जानते ही नहीं हैं।।११।। पादप्रचालन करनेसे इधर क्थर फैले हुए कमण्डलुके जलसे पवित्र हुए ये हरिणों के बच्चे इस तरह बढ़ रहे हैं मानो अमृत पीकर ही बढ़ रहे हों ।।१२।। इस और ये हथिनियाँ सिंहके बच्चेको अपना द्ध पिला रही हैं और ये हाथीके बच्चे स्त्रेच्छासे सिंहनीके स्तनोंका स्पर्श कर रहे हैं-दूध पी रहे हैं ।।१३।। अहो ! बड़े आश्चर्यकी धात है कि जिन हरिणोंको बोलना भी नहीं आता वे भी मुनियोंके समान भगवान्के चरणकमलोंकी छायाका आश्रय छे रहे हैं ॥१४॥ जिनकी बालोंको कोई बील नहीं सका है तथा जो पुष्प और फलोंसे शोभायमान हैं ऐसे सब और लगे हए ये वनके वृक्ष ऐसे माळूम होते हैं मानो धर्मरूपी बगीचेके ही वृत्त हैं ।।१५॥ ये फूळी हुई भीर भ्रमरों से घिरी हुई वनलताएँ कितनी सुन्दर हैं ? ये सब न्यायवान राजाकी प्रजाकी तरह कर-श्राधा ( हाथसे फल फूछ आदि तोड़नेका दुःख, पक्षमें टैक्सका दुःख) को तो जानती ही नहीं हैं।।१६। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुलाचल पर्वतके चारों ओर विद्यमान है, प्रकट हुए द्यावनके समान मेरे मनको आनन्दित कर रहा है।।१७॥ हे मगवन् , उप तपश्चरण करनेवाले ये दिगम्बर तपस्वीजन केवल आपके चरणोंके प्रसादसे ही मोक्समार्गकी उपायना कर रहे हैं ।।१८।। हे भगवन् , आपका माहात्म्य अल्पन्त प्रकट है, आप जगत्के उपकार करनेमें सातिशय कुशल हैं, अत एव आप भन्य समुद्राय के सार्थवाह-नायक गिने जाते हैं ।।१९।। हे महायोगिन . संखारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञानका विषय न हो, आपकी मनोहर ज्ञानिकरणें तीनों लोकों में फैल रही हैं इसलिए हे देव, आपही

१ धन्याः अ०,प०,द०,स०,म०,ल०। २ पादप्रधावनीत्सष्टविधिष्टसिक्ष्वैरिमे प०, द०। ३ अकुत्तः अव्छितः। ४ विकसिताः। ॥५ करः इस्तः विल्वेत्व । ६ विपुलगिरेरिमेतः। "द्वाधिक्समयानिकपापर्युपर्यधोऽस्यन्त-रान्तरेणतस्पर्यभिसरोऽभयेश्वाप्रधानेऽमीद्शस्। ७ वायुर्वत्ककं येषां ते दिगम्बराः। ८ कुश्चलः। ९ मन्यसार्थस्य सार्थस्य स०, स०। १० सहस्य। ११ सार्यवादः विणक्ष्रेष्टः। १२ दीप्ताः अ०, स०।

विज्ञाच्यमम्यद्घ्यस्ति समाधाय मनः श्रणु । 'यतो 'भगवतिश्चतं दढं स्थान्मदनुमहे ॥२१॥ पुरा चरितमज्ञानान्मया दुश्चरितं महत् । तस्येनसः प्रशान्त्यर्थं प्रायश्चित्तं चराम्यहम् ॥२२॥
'हिंसानृतान्यरेरामारत्यारम्भपरिप्रहैः । मया सिश्चतमज्ञेन पुरैनो 'निरयोचितम् ॥२३॥
कृतो मुनिवधानन्दस्तीवो मिथ्यादशा मया । येनायुष्कर्म दुर्मोचं वद्धं स्वाभी गति प्रति ॥२४॥
तत्प्रसीद् विभो वक्तुमामुलात्पावनीं कथाम् । निष्क्रयो दुष्कृतस्यास्तु मम पुण्यकथाश्रुतिः ॥२५॥
हित प्रश्नयिणीं वाचमुद्यर्थं मगधाधियः । व्यरमद्दशनज्योत्स्नाकृतपुष्पाचनस्तुतिः ॥२६॥
ततस्तमृष्यो दीसत्योलक्षमीविभूषणाः । प्रश्नशं सुरिति प्रीता धार्मिकं मगधेश्वरम् ॥२७॥
साधु भो मगधाधीश ! साधु प्रश्नविदांवर !। पृच्छताद्य स्वया तस्वं साधु नः प्रीणितं मनः ॥२८॥
'पिपृच्छिपितमस्माभियदेव 'परमार्थकम् । तदेवाद्य स्वया पृष्टं संवादः पश्य कीदशः ॥२९॥
''बुभुत्सावेदनं' प्रश्नः स ते धर्मो बुभुत्स्ततः । स्वया बुभुत्सुना' धर्मं 'विश्वभेव बुभुत्सितम् ॥३०॥
पश्य धर्मतरोरर्थः फलं कामस्तु तद्वसः । सित्रवर्गत्रयस्यास्य मूलं 'पुण्यकथाम् तिः ॥३१॥

यह पुराण किहये ॥२०॥ हे भगवन् , इसके सिवाय एक बात और कहनी है हसे चित्त स्थिरकर सुन लीजिए जिससे मेरा उपकार करनेमें आपका चित्त और भी टढ़ हो जावे ॥२१॥ वह बात यह है कि मैंने पहले अज्ञानवश बड़े-बड़े दुराचरण किए हैं। अब उन पापों की शान्तिके जिए ही यह प्रायश्चित ले रहा हूँ ॥२२॥ हे नाथ, मुक्त अज्ञानीने पहले हिंसा झूठ चोरी परस्त्रीसेवन और अनेक प्रकारके आरम्भ तथा परिव्रहादिकके द्वारा अत्यन्त घोर पापोंका संचय किया है ॥२३॥ और तो क्या, मुझ मिध्यादृष्टिने मुनिराजके वध करनेमें भी बड़ा आनन्द माना था जिससे मुझे नरक ले जाने वाले नरकायु कर्मका ऐसा बन्ध हुआ जो कभी छूट नहीं सकता ॥२४॥ इसलिए हे प्रभो, उस पवित्र पुराणके प्रारम्भसे कहनेके लिए मुझपर प्रसन्न होइए क्योंकि उस पुण्यवर्धक पुराणके सुननेसे मेरे पापोंका अवश्य ही निराकरण हो जावेगा ॥२५॥ इस प्रकार दाँतोंकी कान्तिकारी पुष्पोंके द्वारा पूजा और स्तुति करते हुए मगधसम्राट् विनयके साथ उत्पर कहे हुए वचन कहकर चुए हो गए ॥२६॥

तद्नन्तर श्रेणिकके प्रश्नसे प्रसन्न :हुए और तीन्न तपश्चरणरूपी कदमीसे शोभायमान मुनिजन नीचे किसे अनुसार उन धर्मात्मा श्रेणिक महाराजकी प्रशंसा करने करो
।।२७।। हे मगधेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रदन करनेवालोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो इसिक्तए और
भी धन्य हो, आज महापुराण सम्बन्धी प्रदन पूछते हुए तुमने हमलोगोंके चित्तको बहुत ही
हर्षित किया है ।।२८।। हे श्रेणिक, श्रेष्ठ अच्चरोंसे सहित जिस पुराणको हम लोग पूछना
चाहते थे उसे ही तुमने पूछा है । देखो यह कैसा अच्छा सम्बन्ध मिला है ।।२९।। जाननेकी इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहलाता है । आपने अपने प्रश्नमें धर्मका स्वरूप जानना
चाहा है । सो हे श्रेणिक, धर्मका स्वरूप जाननेकी इच्छा करते हुए आपने सारे संसारको
जानना चाहा है अर्थाम् धर्मका स्वरूप जाननेकी इच्छासे आपने अस्विल संसारके
स्वरूपको जाननेकी इच्छा प्रकट की है ।।३०।। हे श्रेणिक, देखो, यह धर्म एक वृत्त है । अर्थ

१ विज्ञापनात् समाधानात् । २ भवतः । ३ अन्यधनवनितारति । ४ दति निकाचितम् अ०, स०, द०, प० । ५ तिःकिया ट० । ६ उत्तवा । ७ प्रष्टुमिष्टम् । ८ परमाक्षरम् अ०, स०, प०, छ०, द० । ९ प्रकृतार्थाद्विचलनं संवादः । १० बोद्धुमिच्छा । ११ वेदनं विज्ञापनम् । वेदनः अ०, स०, द० । १२ मुभुस्यता द०, स०, अ०, प०, म०, ल० । १३ सर्वमेव द०, प० । १४ धर्मकथा म०, प० ।

धर्माद्र्येश्व कामश्च स्वर्गश्चेरयविगानतः'। धर्मः कामार्थयोः 'स्तिरित्यायुष्मिन्विभिश्चनु ॥ १२॥ धर्मार्थी सर्वकामार्थी धर्मार्थी धनसौख्यवान् । धर्मो हि मूछं सर्वासां धनिर्द्धसुखसंपदाम् ॥ १३॥ धर्मः कामदुधा धेनुर्धमश्चिन्तामणिर्महान् । धर्मः कह्यतरुः स्थेयान् धर्मो हि निधिरक्षयः ॥ १४॥ पस्य धर्मस्य माहारम्यं योऽपायात्परिरक्षति । 'यत्र स्थितं नरं 'दूराज्ञातिकामित देवताः ॥ १५॥ 'विचारनृपछोकात्मदिह्यप्रत्ययतोऽपि च । धीमन्धर्मस्य माहात्म्यं निर्विचारमवेहि भोः ॥ १६॥ स धर्मो विनिपातेभ्यो यस्मात्संधारयेश्वरम् । धत्ते चाभ्युद्यस्थाने निरपायसुखोद्ये ॥ १०॥ स च धर्मः पुराणार्थः पुराणं पञ्चधाः विदुः । क्षेत्रं कालश्च तीर्थञ्च सत्युंसरतद्विचेष्टितम् ॥ १८॥ क्षेत्रं त्रेलोक्यविन्यासः कालस्त्रेकाल्यविस्तरः । मुत्त्युपायो भवेतीर्थं पुरुपास्तिपेविणः ॥ १९॥ न्यास्यमाचिरतं तेषां चिरतं दुरितच्छिदाम् । इति कृत्सनः पुराणार्थः प्रदने संभावितस्त्यया ॥ ४०॥ अहो प्रसन्तगमभीरः प्रदनोऽयं विश्वगोचरः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसन्मार्गकालसम्वरिताश्रयः ॥ ४१॥

इसका फल है और काम उसके फलोंका रस है। धर्म अर्थ और काम इन तीनोंकों त्रिवर्ग कहते हैं, इस त्रिवर्गकी प्राप्तिका मृत कारण धर्मका सुनना है ॥३१॥ हे आयुष्मन् , तुम यह निश्चय करों कि धर्म से ही अर्थ काम स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सचमुच वह धर्म ही अर्थ और कामका उत्पत्तिस्थान है ॥३२॥ जो धर्मकी इच्छा रखता है वह समस्त इप्ट पदार्थोंकी इच्छा रखता है। धर्मकी इच्छा रखने वाला मनुष्य ही धनी झौर सुखी होता है क्योंकि धन ऋदि सुख संपत्ति आदि सबका मूल कारण एक धर्म ही है ॥ १३॥ मनचाही वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही कामधेत है, धर्मे ही महान् बिन्तामणि है, धर्म ही स्थिर रहनेवाला बरुपवृक्ष है और धर्म ही अविनाशी निधि है ॥३४॥ हे श्रेणिक, देखो धर्मका कैसा माह्मत्म्य है, जो पुरुष धर्म में स्थिर रहता है-निर्मल भावोंसे धर्मका आचरण करता है वह उसे अनेक संकटोंसे बचाता है। तथा देवता भी उसपर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर दूर ही रहते हैं ॥३५॥ हे बुद्धिमन, विचार, राजनीति, लोकप्रसिद्धि, श्रात्मानुभव और उत्तम ज्ञान।दि की प्राप्तिसे भी धर्मका अचि-न्य माहात्म्य जाना जाता है। भावार्थ-द्रव्योंकी अनन्त शक्तियोंका विचार, राज सन्मान, लोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव और अवधि मनःपर्यय आदि ज्ञान इन सबकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है। अतः इन सब बातोंको देखकर धर्मका बालौकिक माहात्म्य जानना चाहिये ॥३६॥ यह धर्म नरक निगोद मादिके दुःखोंसे इस जीव की रक्षा करता है और अविनाशी सुखसे यक्त मोक्ष-स्थानमें इसे पहुँ वा देता है इसिलए इसे धर्म कहते हैं ॥३०॥ जो पुराणका अर्थ है वही धर्म है, मुनिजन पुराणको पाँच प्रकारका मानते हैं-क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएँ ॥३८॥ अध्व मध्य और पाताल रूप तीन छोकों की को रचना है उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत भवि-ज्यत् और वर्त्तमान रूप तीन कालोंका जो विस्तार है इसे काल कहते हैं। मोक्षप्राप्तिके उपायभूत सम्यादर्शन सम्याज्ञान और सम्यक्चारित्रको तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थको सेवन करनेवाळे शलाकापुरुष सत्पुरुष कहलाते हैं और पापोंको नष्ट करनेवाले उन सत्पुरुषोंके न्यायोपेत आवरणको उनकी चेष्टाएँ अथवा कियाएँ कहते हैं। हे श्रेणिक, तुमने पुराणके इस सम्पूर्ण अर्थको अपने प्रश्नमें समाविष्ट कर दिया है।।३९-४०॥ महो श्रेणिक, तुम्हारा यह प्रदन सरका होनेपर भी गम्भीर है, सब तत्त्वोंसे भरा हुआ है तथा क्षेत्र, क्षेत्रको जाननेवाला अत्मा,

१ अविवादतः । २ कारणिमत्यर्थः । ३ धर्म । ४ अतिशयेन । ५ विचारं तृप कोकात्म-द० । ६ प्रत्ययः शपथः ।

इदमेव युगस्यादौ पत्रच्छ भरतः पुरुम् । ततोऽनुयुयुजे' सम्राट् सागरोऽजितमच्युतम् ॥४२॥ इति प्रमाणभूतेयं वक्तृश्रोतृपरम्परा । त्वयाद्यालङ्कृता धीमन् ! पृच्छतेमं महाधियम् ॥४३॥ त्वं प्रष्टा भगवान्वक्ता सहग्रुश्रूषवो वयम् । सामग्री नेदशी जातु जाता नेव जनिष्यते ॥४४॥ तस्मात्पुण्यकथामेनां श्र्णुयामः समं वयम् । प्रज्ञापारिमतो देवो वक्तुमुत्सहतामयम् ॥४५॥ इति प्रोत्साह्य तं धर्मे 'ते समाधानचश्चुपः । ततो गणधरस्तोत्रं पेठुरित्युच्यकैस्तदा ॥४६॥ त्वां प्रत्यक्षविदां बोधेरप्यबुद्धमहोदयम् । प्रत्यक्षस्तवनैः स्तोतुं वयं चाद्य किलोद्यताः ॥४७॥ वज्तुदंशमहाविद्यास्थानाकूपारपारगम् । त्वामृपे ! स्तोतुकामाः साः केवलं भक्तिचोदिताः ॥४८॥ भगवन् भव्यसार्थस्य नेतुस्तव शिवाकरम् । पताकेवोच्छिता भाति कीर्तिरेपा विधृज्ञवल ॥४९॥ 'आलवालीकृताम्भोधिवलया कीर्तिवल्लरी । जगन्नाद्यीतरोरग्रमाकामित तवोच्छिला ॥५०॥ स्वामामनन्ति मुनयो योगिन।मधियोगिनम् । त्वां गण्यं गणन।तीतगुणं गणधरं विदुः ॥५५॥

सन्मार्ग, काल और सत्पुरिपांका चिरत्र आदिका आधारभूत है ॥४१॥ हे बुद्धिमान् श्रेणिक, युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीने भगवान् आदिनाथसे यही प्रश्न पूँछा था, और यही प्रश्न चक्रवर्ती सगरने भगवान् अजितनाथसे पूँछा था। आज तुमने भी अल्पन्त बुद्धिमान् गौतम गणधरसे यही प्रश्न पूछा है इस प्रकार वक्ता और श्रोताशोंकी जो प्रमाणभूत—सभी परम्परा चली आ रही थी उसे तुमने सुशोभित कर दिया है ॥४२—४३॥ हे श्रेणिक, तुम प्रश्न करने वाले, भगवान् महावीर स्वामी इत्तर देनेवाले और हम सब तुम्हारे साथ सुननेवाले हैं। हे राजन्, ऐसी सामग्री पहले न तो कभी मिली है और न कभी मिलेगी ॥४४॥ इसिलये पूर्ण श्रतज्ञानको धारण करनेवाले ये गौतम स्वामी इस पुण्य कथाका कहना प्रारम्भ करें और इम सब तुम्हारे साथ सुने ॥४५॥ इस प्रकार वे सब कैषिजन महाराज श्रेणिकको धर्ममें इत्साहित कर एक। यहित हो उम्र स्वरसे गण्धर स्वामीका नीचे किला हुआ स्तोत्र पढ़ने कगे ॥४६॥

हे स्वामिन्, यद्यपि प्रत्यच्च ज्ञानके धारक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान द्वारा आपके अभ्युद्यको नहीं जान सके हैं तथापि हमलोग प्रत्यक्ष स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति करनेके लिये तत्पर हुए हैं सो यह एक आश्चर्यकी ही बात है ॥४०॥ हे ऋपे, आप चौदह महा महाविद्या (चौदह पूर्व) रूपी सागरके पारगामी हैं अतः हम लोग मात्र भक्ति मे प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं ॥४८॥ हे भगवन्, आप भव्य जीवोंको मोक्षस्थानकी प्राप्ति करानेवाले हैं, आपकी चन्द्रमाके समान चड्डवल कीर्ति फहराती हुई पताकाके समान शोभायमान हो रही है ॥४६॥ देव, चारों और फैले हुए समुद्रको जिसने अपना आलवाल (क्यारी) बनाया है ऐसी बढ़ती हुई आपकी यह कीर्ति रूपी लता इस समय त्रसनाड़ी रूपी बढ़े अपना कर रही हैं—उसपर आहद हुआ बाहती है ॥५०॥ हे नाथ, बड़े बड़े मुनि भी यह मानते हैं कि आप योगियोंमें महायोगी हैं, प्रसिद्ध हैं, असंख्यात गुणोंके धारक हैं तथा संघके अधिपति—गणधर हैं ॥५१॥

९ प्रश्नमकरोत्। २ ऋषयः। ३ चत्वारो वेदाः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं छन्दोविचितिः ज्योतिषं निरुक्तम् इतिहासः पुराणं मीमांसा न्यायशास्त्रं चेति चतुर्दशमहाविद्यास्थानानि चतुर्दशपूर्वाणि वा चतुर्दशमहाविद्या-स्थानानि । ४ नोदिताः अ०, स०। ५ सङ्घस्य । ६ मोक्षखनिम् । ७ आस्त्रवासः आवायः ।

गोतमा 'गो प्रकृष्टा स्यात् सा च सर्वज्ञभारती। तां वेस्सि तामधीपे' च खमतो गोतमो मतः ॥५२॥ गोतमादागतो देवः स्वर्गामाद्रौतमो मत': । तेन प्रोक्तमधीयानस्त्वञ्चासौ गोतमश्रुतिः ॥५३॥ इन्द्रेण प्राप्तपुलर्द्धिरन्द्रभूतिस्विमध्यसे । साक्षात्सर्वज्ञपुत्रस्वमाप्तसंज्ञानकण्ठिकः ॥५४॥ चतुर्भिद्यमान्तेवेधिरेषुद्धस्त्वं जगद्यतः । प्रज्ञापारिमतं चुद्धं त्वां निराहुरतो चुधाः ॥५५॥ 'पारेतमः 'परं ज्योति'स्त्वामद्यु दुरासदम् । ज्योतिर्मयः प्रदीपोऽसि त्वं तस्याभिप्रकाशनात् ॥५६॥ श्रु तदेव्यादितस्त्रेणप्रयता बोधदीपिका । तवेषा प्रज्वलच्युच्चेर्योत्तयन्ती जगद्गृहम् ॥५७॥ तव वाक्प्रकरो दिव्यो विधुन्वन् जगतां तमः । प्रकाशयति सन्मागं रवेरिव करोस्करः ॥५८॥ तव लोकातिगा प्रज्ञा विद्यानां पारदश्वरी । श्रु तस्कन्धमहासिन्धोरभजद्यानपात्रताम् ॥५९॥ त्वयावतारिता तुङ्गान्महावीरिहमाचलात् । श्रु तामरसित्युण्या निर्धुनानाखिलं रजः ॥६०॥ प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च द्विधा ते ज्ञानपर्ययः । केवलं केविलन्येकस्ततस्त्वं श्र तकेवली ॥६९॥

उत्कृष्ट वाणीको गौतम कहते हैं और वह उत्कृष्ट वाणी सर्वज्ञ-तीर्थकरकी दिव्यध्वनि ही हो सकती है उसे आप जानते हैं अथवा उसका अध्ययन करते हैं इसिटए आप गौतम माने गये है अर्थात् आपका यह नाम सार्थक है (श्रेष्टा गी, गीतमा, तामधीते वेद वा गीतमः 'तद्धीते वेद वा' इल्एण प्रत्ययः ) । ५२।। अथवा यों समिभये कि भगवान वर्धमान खामी, गोतम अर्थात् उत्तम सोलहवें स्वर्गसे अवतीर्ण हुए हैं इसलिए वर्धमान स्वामीको गौतम कहते हैं इन गौतम अर्थात् वर्ध-मान स्वामी द्वारा कही हुई दिव्यध्वनिको आप पढ्ते हैं जानते हैं, इसलिए लोग आपको गौतम कहते हैं। (गोतमादागतः गौतमः 'तत आगतः' इत्यण् , गौतमेन प्रोक्तमिति गौतमम् , गौतमम् अधीते वेद वा गौतमः) ॥५३॥ आपने इन्द्रके द्वारा की हुई अर्वारूपी विभूतिको प्राप्त किया है इसलिए आप इन्द्रभृति कहलाते हैं। तथा आपको सम्यग्ज्ञान रूपी कण्ठांभरण प्राप्त हुआ है अतः आप सर्वज्ञदेव श्री वर्धमान स्वामीके साज्ञात् पुत्रके समान हैं ॥५४॥ हे देव, आपने अपने चार निर्मल इनोंके द्वारा समस्त संसार को जान छिया है तथा आप बुद्धि के पारको प्राप्त हुए हैं इसिंखए विद्वान् लोग आपको बुद्ध कहते हैं ॥५५॥ हे देव, आपको बिना देखे अज्ञानान्धकार से परे रहनेवाली केवलज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योतिका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, आप उस ज्योतिके प्रकाश होनेसे ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक हैं।।५६।। हे स्वामिन. श्रत देवताके द्वारा स्त्री रूपको धारण करनेवाली आपकी सम्यग्ज्ञान रूपी दीपिका जगतरूपी घरको प्रकाशित करती हुई अत्यन्त शोभायमान हो रही है ॥५७॥ आपके दिव्य वचनोंका समूह लोगोंके मिध्यात्व रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ सूर्यकी किरणोंके समृहके समान समीचीन मार्गका प्रकाश करता है।।५८।। हे देव, आपकी यह प्रज्ञा छोकमें सबसे चढ़ी बढ़ी है, समस्त विद्याओं में पारङ्गत है और द्वादशाङ्ग रूपी समुद्रमें जहाजपनेको प्राप्त है-अर्थात जहाजका काम देती है ।।५९।। हे देव, आपने अखन्त ऊँचे वर्धमान स्वामीरूप हिमाख्यसे उस श्रुतज्ञानरूपी गङ्गा नदीका अवतरण कराया है जो कि स्वयं पिनत्र है और समस्त पाप-रूपी रजको धोनेवाली है।।६०।। हे देव, केवलीभगवान्में मात्र एक केवलज्ञान ही होता है और आपमें प्रत्यत्त परोक्षके भेद्से दो प्रकारका ज्ञान विद्यमान है इस्रतिए आप श्रुतकेवली

१ वाक्। 'गौः पुमान् वृषमे स्वगं खण्ड वज्रहिमांगुषु। स्त्री गिव भूमिदिग्नेत्रवाग्वाणसिक्छे त्रिषु॥' इति विश्वको । २ मधीष्टे म०, छ० । ३ तीर्थं इरः । ४ जिनः स०, स०, द०, प० । ५ तमसः पारंगतम् । ६ देवलज्ञानम् । दुरासदं मवतीति सम्बन्धः । ७ ग्रोति स० । ८ कृतस्त्रीसम्बन्धिः । ९ प्रसरो म०, छ० ।

पारेतमः परंधाम प्रवेष्टुमनसो वयम् । तद्द्वारोद्घाटनं बीजं स्वामुपास्य लभेमहि ॥६२॥ 'बह्याचा निश्विला 'विद्यास्त्वं हि ब्रह्मसुतो मुनिः । परं ब्रह्म स्वदायत्तमतो ब्रह्मविदो विदुः ॥६३॥ मुनयो 'वातरशनाः पदमूर्ध्वं 'विधित्सवः । त्वां मूर्द्धवन्दिनो भूत्वा तहुपायमुपासते ॥६४॥ महायोगिन्नमस्तुभ्यं महाप्रज्ञ नमोऽस्तु ते । नमो महात्मने तुभ्यं नमः 'स्तात्ते महर्द्ध्ये ॥६५॥ नमोऽवधिज्ञपे तुभ्यं नमो देशावधित्वपे । परमावधये तुभ्यं नमः सर्वावधिस्पृशे ॥६६॥ 'कोष्ठदुद्धे नमस्तुभ्यं नमस्ते 'बीजबुद्धये । 'पदानुसारिन् र'संभिन्नश्रोतस्तुभ्यं नमो नमः ॥६७॥

कहलाते हैं । ६१। हे देव , हम लोग मोह अथवा अज्ञानान्धकारसे रहित मोक्षरूपी परम धाममें प्रवेश करना चाहते हैं अतः आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उंघाडनेका कारण श्राप्त करना चाहते हैं ।।६२।। हे देव , आप सर्वज्ञ देवके द्वारा कही हुई समस्त विद्याद्योंको जानते हैं इस्रिये आप ब्रह्मसुत कहलाते हैं तथा परंब्रह्म रूप सिद्ध पदकी प्राप्ति होना आपके अधीन है. ऐसा ब्रह्मका स्वरूप जाननेवाले योगीश्वर भी कहते हैं ॥६३॥ हे देव . जो दिगम्बर मुनि मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी हैं वे आपको मस्तक झकाकर नमस्कार करते हुए उसके उपायभूत-सम्यग्दर्शन सम्यग्कान और सम्यक्तारित्रकी डपासना करते हैं ॥६४॥ हे देव , आप महायोगी हैं-ध्यानी हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप महाबुद्धिमान हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप महात्मा हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप जगत्त्रयके रत्तक और बड़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारक है अतः आपको नमस्कार हो ॥६५॥ हे देव , आप देशावधि, परमावधि और सर्वावधिरूप अवधि ज्ञानको धारण करनेवाले हैं खतः आंपको नमस्कार हो ॥६६॥ हे देव. आप कोष्ठबुद्धि नामक ऋदि को धारण करने वाले हैं अर्थात् जिस प्रकार कोठें। अनेक प्रकारके धान्य भरे रहते हैं उसी प्रकार आपके हृदयमें भी अनेक पदार्थों का ज्ञान भरा हुआ है, अतः आपको नमस्कार हो। आप बीजबुद्धि नामक ऋद्धिसे सहित हैं अर्थात् जिस प्रकार एतम जमीनमें बोया हुआ एक भी बीज अनेक फल उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार आप भी आगमके बीजरूप एक दो परोंकों प्रहण कर अनेक प्रकारके ज्ञानको प्रकट कर देते हैं इस्र लिए आपको नमस्कार हो। आप पदानुसारी ऋदिको धारण करने वाले हैं अर्थात् आगमके आदि मध्य अन्तको अथवा जहाँ कहींसे भी एक पदको सुनकर भी समस्त आगमको जान लेते हैं बतः आपको नमस्कार हो। बाप संभिन्न श्रीतृ ऋदिको धारण करनेवाले हैं अर्थात बाप नौ योजन चौड़े बौर बारह योजन लम्बे क्षेत्रमें फैले हुए चक्रवर्तीके कटक सम्बन्धी समस्त मनुष्य और तिर्यक्रोंके अक्षरा-त्मक तथा अनक्षरात्मक मिले हुए हुए शब्दोंको एक साथ महण कर सकते हैं अतः आपको

१ कारणम्। २ ब्रह्मणा सर्वज्ञेनोक्ता । ३ विद्वांस्त्वं द०, छ० । ४ वायुकाश्चीदामा । ५ विवित्सवः ट० । वेतुमिन्छवः लब्धुमिन्छव इत्यर्थः । 'विद्लु लाभे' इति धातोक्त्यक्तवात् । ६ नमस्रात्रे छ० । स्तात् अस्तु । ७ कोष्ठागारिकपृतभूरिधान्यानामविनष्टाव्यतिकाणांनां यथास्थानं तथैवावस्थानमवधारितप्रन्थार्थानां यस्यां बुद्धौ सा कोष्ठबुद्धः । ८ विशिष्टक्षेत्रकालादिसद्दायमेकमप्युतं बीजमनेकबीजप्रदं यथा भवति तथैकबाजपद्मष्ट्रणाद्नेकपदा-र्थप्रतिपत्तिर्यस्यां बुद्धौ सा बीजबुद्धः । ९ आदावन्ते यत्र तत्र चैकपद्महणात् समस्तप्रन्थार्थस्यावधारणा यस्यां बुद्धौ सा पदानुसारिणी बुद्धः । ९० सं सम्यक्संकरव्यतिकरव्यतिरेकेण भिन्नं विभक्तं शब्दरूपं भ्रणोतीति सम्भिक्तः श्रीसृक्षद्धः द्वादशयोजनायामनवयोजनविस्तारचक्रधरस्कन्धावारोत्पन्नतरकरभाग्यक्षरानभरात्मकशब्दसन्दोहस्यान्योज्यं विभिन्नस्यापि युगपरप्रतिभासो यस्याप्यद्वौ सत्यां भवति सा सम्भिननभोत्रीत्यर्थः ।

नमोऽस्त्वृज्ञमते तुभ्यं नमस्ते विपुलात्मने । नमः 'प्रत्येकबुद्धाय 'स्वयम्बुद्धाय वे नमः ॥६८॥ भभिन्नद्दशपूर्वित्वात्प्राप्तपूजाय ते नमः । नमस्ते पूर्वविद्यानां विश्वासां पारदृश्वने ॥६९॥ दीप्तोमतपसे तुभ्यं नमस्तप्तमहातपः । नमो घोरगुणब्रह्मचारिणे घोरतेजसे ॥७०॥ नमस्ते विक्रियर्द्धीनामष्टधा सिद्धिभीयुषे । 'आमर्प'क्ष्वेळवाग्विषुद्धज्ञह्खं सर्वोपधे नमः ॥७६॥ नमोऽमृतमधुक्षीरसर्पिरस्रविणेऽस्तु ते । नमो मनोवचःकायबल्जिनां ते बलीयसे ॥७२॥

बार वार नवस्कार हो ॥६७॥ आप ऋजुमति और विपुत्तमति नामक दोनों प्रकारके मनःपर्यय ज्ञानसे सहित हैं अतः आपको नमस्कार हो। आप प्रत्येकबुद्ध हैं इसिछए अपको नमस्कार हो तथा भाप स्वयंबुद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे स्वामिन , दशपूर्वी का पूर्ण ज्ञान होनेसे आप जगत्में पुज्यताको प्राप्त हुए हैं अतः आपको नमस्कार हो । इसके सिवाय आप समस्त पूर्व विद्याशोंके पारगामी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे नाथ, आप पक्षोपवास, मासोपवास आदि कठिन तपस्याएँ करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीर्घकाल तक कठिन कठित तप तपते हैं। अनेक गुणोंसे सहित अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और अखन्त तेजस्वी हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७०॥ हे देव, आप अणिमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकःम्य, ईशित्व और वशित्व इन आठ विक्रिया ऋद्वियोंकी सिद्धिको प्राप्त हुए हैं मर्थात् (१) आप अपने शरीरको परमागुके समान सूचम कर सकते हैं, (२) मेरुसे भी खूछ बना सकते हैं, (३) अल्पन्त भारी (वजनदार) कर सकते हैं, (४) इलका (कम वजनदार) बना सकते हैं ,(४) आप जमीन पर बैठे बैठे ही मेर पर्वतकी चोटी छ सकते हैं अथवा देवों के आसन कम्पायमान कर सकते हैं, (६) छाप अदाई द्वीप में चाहे जहाँ जा सकते हैं अथवा जड़में स्थलकी तरह स्थलमें जलकी तरह चल सकते हैं, (७) आप चकवर्तीके समान विभूतिको प्राप्त कर सकते हैं और (८) विरोधी जीवोंको भी वशमें कर सकते हैं अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय हे देव . आप मामर्ष, द्वेल, नागविष्ठट , जह और सर्वोषधि मादि ऋदियोंसे सुशोभित हैं अर्थात (१) आपके वमनकी वाय समस्त रोगोंको नष्ट कर सकती है। (२) आपके मुखसे निकले हए कफको स्पर्शकर बहनेवाली वायु सब रोगोंको हर सकती है। (३) आपके मुखसे निकली हुई वायु सब रोगोंको नष्ट कर सकती है। (४) आपके मलको स्वर्काकर बहती हुई वाय सब रोगोंको हर सकती है और (५) आपके शरीरको स्पर्शकर बहती हुई वायु सब रोगोंको दर कर सकती है। इसिळिए आपको नमस्कार हो ॥७१॥ हे देव, आप अमृतस्नाविणी, मधसाविणी, चीरसाविणी और घृतसाविणी आदि रस ऋदियोंको धारण करनेवाछे हैं अर्थात (१) भोजनमें मिला हुआ विष भी आपके प्रभावसे अमृत रूप हो सकता है. (२) भोजन मीठा न होनेपर भी आपके प्रभावसे मीठा हो सकता है, (३) आपके निमित्तसे भोजनगृह अथवा भोजनमें दूध झरने लग सकता है और (४) आपके प्रभावसे भोजनगृहसे घी की कभी दर हो सकती है। अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय आप मनोबल, वसनबल और कायबल ऋदिसे सम्पन्न हैं अर्थात् आप समस्त द्वादशाङ्गका अन्तर्महूर्तमें अर्थक्ष्पसे

<sup>9</sup> वैराग्यकारणं किञ्चिद्दृष्ट्वा यो वैराग्यं गतः स प्रत्येकवुद्धः । प्रत्येकान्निमित्ताद्बुद्धः प्रत्येकबुद्धः । यथा-नीलाजनाविलयात् वृषमनाथः । २ वैराग्यकारणं किञ्चिद्दृष्ट्वा परोपदेशं चानपेक्ष्य खयमेव यो वैराग्यं गतः स खय-म्बुद्धः । ३ छिदिः । ४ ३वेलः(उगुलु क०) [मुखमलम्]। 'थूक' । ५ सर्वोङ्गमलम् । ६—स्राविणे नमः म० । —स्राविणेऽस्तु ते स०, द०, प० ।

जलजङ्खाफलश्रोणीतन्तुपुष्पाम्बरश्रयात् । चारणिद्धंज्ञपे तुभ्यं नमोऽश्लीणमहर्द्धये ॥७३॥
त्वमेव परमो बन्धुस्त्वमेव परमो गुरुः । त्वामेव सेवमानानां भवन्ति ज्ञानसम्पदः ॥७४॥
त्वयेय भगवन् विधा विहिता धर्मसंहिता । अत एव नमस्तुभ्यममी कुर्वन्ति योगिमः ॥७५॥
त्वत्त एव परंश्रोयो मन्यमानास्ततो वयम् । तव पादाङ्किपच्छायां त्वय्यास्तिक्या तुपासमहे ॥७६॥
वागुप्तेस्त्वत्स्तुतौ हानिर्मनोगुप्तेस्तव स्मृतौ । कायगुप्तेः प्रणामे ते काममस्तु सदापि नः ॥७७॥
स्तुत्विति स्तुतिभिः स्तुत्यं भवन्तं भुवनाधिकम् । पुराणश्रुतिमेवेनां तस्प्रतं प्रार्थयामहे ॥७८॥
पुराणश्रुतितो धर्मो योऽस्माकमभिसंस्कृतः । पुराणश्रुतिनोव तस्मादाशासाहे वयम् ॥७९॥

चिन्तवन कर सकते हैं, समस्त द्वादशाङ्गका अन्तर्भृहर्तमें शब्दों द्वारा उचारण कर सकते हैं और शरीर सम्बन्धी अतुल्य बळसे सिहत हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७२॥ हे देव . श्चाप जलचारण, जंबाचारण, फन्नचारण, श्रेणीचारण, तन्तुचारण, पुष्पचारण और अम्बरचारण आदि चारण ऋद्वियों से युक्त हैं अर्थात् (१) आप जलमें भी खलके समान चल सकते हैं तथा ऐसा करने र जलकायिक और जलचर जीवोंको आपके द्वारा किसी प्रकारकी वाधा नहीं होगी। (२) आप बिना कदम उठाये ही आकाशमें चल सकते हैं। (३) आप वक्षोंमें लगे फलोंपरसे गमन कर सकते हैं और ऐसा करनेपर भी वे फल वृक्षसे दृशकर नीचे नहीं गिरेंगे। (४) आप आकाशमें श्रेणीबद्ध गमन कर सकते हैं, बीचमें आए हुए पर्वत आदि भी धापको नहीं रोक सकते। (५) भाप सूत अथवा मकड़ीके जालके तन्तु श्रोंपर गमन कर सकते हैं पर वे आपके भारसे टूटेंगे नहीं। (६) आप पुल्पोंपर भी गमन कर सकते हैं परन्त वे आपके भारसे नहीं ट्रटेंगे और न उसमें रहनेवाले जीवोंको किसी प्रकारका कष्ट होगा। और (७) इनके बिवाय आप धाकाशमें भी सर्वत्र गमनागमन कर सकते हैं। इसलिए आपको नमस्कार हो । हे खामिन . आप अज्ञीण ऋद्विके धारक हैं अर्थात आप जिस भोजनशालामें भोजन कर आवें उसका भोजन चक्रवर्शके कटकको खिलाने रह भी चीण नहीं होगा और आप यदि छोटे बे स्थानमें भी बैठकर धर्मीपदेश आदि देंगे तो उस स्थानपर समस्त मनुष्य और देव आदिके बैठनेपर भी संकीर्णता नहीं होगी। इसिटए आपको नमस्कार हो ॥७३॥ हे नाथ. संसारमें आपही परम हितकारी बन्धु हैं, आपही परमगुरु हैं और आपकी सेवा करनेवाले पुरुषोंको ज्ञानरूपी सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है ॥७४॥ हे भगवन, इस संसारमें आपने ही समस्त धर्मशास्त्रोंका वर्णन किया है अतः ये बड़े बड़े योगी आपको ही नमस्कार करते हैं ॥७५॥ हे देव . मोक्षरूपी परम कल्याणकी प्राप्ति आपसे ही होती है ऐसा मानकर इमलोग आपमें श्रद्धा रखते हुए आपके चरण्रूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय लेते हैं।।७६॥ हे देव . आपकी स्तृति करनेसे हमारी वचनगुप्तिकी हानि होती है, आपका स्मरण करनेसे मनोगुप्तिमें बाधा पह चती है तथा आपको नमस्कार करनेमें कायगुप्तिकी हानि होती है सो भले ही हो हमें इसकी चिन्ता नहीं, हम सदा ही आपकी स्तुति करेंगे, आपका समरण करेंगे और आपको नमस्कार करेंगे ॥७७॥ हे स्वामिन् , जगत्में श्रष्ठ और स्तुति करनेके योग्य आपकी हम लोगोंने जो ऊपर लिखे भनुसार स्तुति की है उसके फल स्वरूप हमें तिरेसठ शलाकापुरुषोंका पुराण सुनाइर, यही इन सब प्रार्थना करते हैं।।७८॥ हे देव, पुराणके सुननेसे हमें जो सुयोग्य धर्मकी प्राप्ति होगी उससे हम कवितारूप पुराणकी ही आशा करते हैं। ७९॥

१ स्मृतिः । २ निश्चयबुद्धेः । ३ -मेवैतां स॰, द० ः ४ स्तुतिफलम् । ५ वासितः । ६ प्रार्थयामहे ।

स्वत्यदाराधनात्पुण्यं यदस्माभिरुपार्श्वतम् । 'तवेव तेन भूयाद्यः परार्था संपदूर्जिता ॥८०॥ स्वत्यसादादियं देव सफला प्रार्थनाऽस्तु नः । सार्थं राजिपणानेन श्रोतृननुगृहाण नः ॥८१॥ इत्युच्चेः स्तोत्रसंपार्टेस्तरक्षणं प्रविज्ञिम्भतः । पुण्यो मुनिसमाजेऽस्मिन् महान् हलकलोऽभवत् ॥८२॥ इत्थं स्तुविद्वरोघेन' मुनि'वृन्दारकेस्तदा । प्रसादितो गणेन्द्रोऽभृद्धत्तिप्राह्या हि योगिनः ॥८३॥ तदा प्रशान्तगम्भीरं स्तुत्वा मुनिभिरियंतः । मनो व्योपारयामास गौतमस्तदनुप्रद्वे ॥८४॥ ततः प्रशान्तसंजक्षे प्रव्यक्तकरकुद्ध्मले । द्यश्चपावहिते साधुसमाजे "निभृतं स्थिते ॥८५॥ वाङ्मलानामशेषाणामपायादितिनर्मलाम् । वाग्देवीं दशनज्योत्स्नाव्याजेन स्कुट्यित्व ॥८६॥ सुभाषितमहारत्वप्रसारमिव दर्शयन् । यथाकामं जिद्यश्चणां भक्तिमृत्येन योगिनाम् ॥८७॥ लसद्दशनदीप्तांद्यप्रस्नेराकिरन्सदः । सरस्वतीप्रवेशाय पूर्वरङ्गमिषाचरन् ॥८८॥ मनःप्रसादमभितो विभजद्विरिवायतेः । प्रसन्नैर्वोक्षितैः कृत्स्नां सभा प्रक्षालयन्निव ॥८९॥ तपोऽनुभावसञ्चातमध्यासीनोऽपि विष्टरम् । जगतामुपरीवोच्चेर्महिम्ना घटितस्थितिः ॥९०॥

हे नाथ, आपके चरणोंकी अराधना करनेसे हमारे जो कुछ पुरुयका संचय हुआ है उससे हमें भी आपकी इस उत्कृष्ट महासम्पत्तिकी प्राप्ति हो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्रार्थना सफल हो। आज राजविं श्रेणिकके साथ साथ हम सब श्रोताओं पर कृपा की जिये ॥८१॥

इस प्रकार मुनियोंने जब उच्च स्वरसे स्तोत्रोंसे जो गणधर गौतम स्वामीकी स्तुति की थी उससे उस समय मुनिसमाजमें पुरुयवर्द्धक बड़ा भारी को छाइछ होने छगा था ॥८२॥ इस प्रकार समुदाय रूपसे बड़े बड़े मुनियोंने जब गणधर देवकी स्तृति की तब वे प्रसन्न हए। सो ठीक ही है क्योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभृत होते ही हैं।।८३॥ इस प्रकार मुनियोंने जब बड़ी शान्ति और गम्भीरताके साथ स्तुति कर गण्धर महाराजसे प्रार्थना की तब उन्होंने उनके अनुप्रहमें अपना चित्त लगाया-उस ओर ध्यान दिया ॥८४॥ इसके अनन्तर जब स्तुतिसे दरपन्न होनेवाला कोलाहल शान्त हो गया और सब लोग हाथ जोड़कर पुराण सुननेकी इच्छासे सावधान हो चुपचाप बैठ गये तव वे भगवान गौतम स्वामी श्रोताकाँको संबोधते हुए गम्भीर मनोहर और उत्कृष्ट अर्थसे भरी हुई वाणी द्वारा कहने लगे। उस समय जो दातोंकी ७५५वल किरएों निकल रही थीं उनसे ऐसा मालूम होता था मानों वे शब्द सम्बन्धी समस्त दोषोंके अभावसे अत्यन्त निर्मेळ हुई सरस्वती देवीको ही साक्षात् प्रकट कर रहे हों॥ उस समय वे गणधर खामी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे भक्तिक्षी मूल्यके द्वारा अपनी इच्छानुसार खरीदनेके प्रभिलाषी मुनिजनोंको सुभाषित रूपी महारत्नोंका समूह ही दिखला रहे हों।। उस समय वे अपने दातों के किरणरूपी फुलों को सारी सभामें विखेर रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो सरस्वती देवीके प्रवेशके छिए रङ्गभूमिको ही सजा रहे हों॥ मन-की प्रसन्नताको विभक्त करनेके लिए ही मानो सब छोर फैली हुई छपनी स्वच्छ और प्रसन्न दृष्टिके द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभाका प्रक्षालन करते हुएसे माळूम होते थे ॥ यद्यपि वे ऋषिराज तपश्चरणके माहात्म्यसे प्राप्त हुए आसनपर बैठे हुए थे तथापि अपने एत्कृष्ट माहात्म्यसे ऐसे माल्यम होते थे मानो समस्त लोकके ऊपर ही बैठे हों।। उस समय वे न तो सरस्वतीको ही अधिक कष्ट देना चाहते थे और न इन्द्रियोंको ही अधिक चलायमान करना चाहते थे।

१ तदेव म॰ । २ समुदायेन । ३ मुख्यैः । ४ इति प्रशान्तगःमीरः स्तुत्वा स्तुतिभिर्धितः । म॰ । तथा प॰ स॰ । ५ प्रार्थितः । ६ सावधाने । ७ निश्चलं यथा भवति तथा । ८ प्रसारः [समूहः]।

सरस्वतीपरिक्छेशमनिच्छित्व नाधिकम् । तीवयन्क'रणस्पन्दमिमञ्चमुखसौष्ठवः ॥९१॥
न 'स्विद्यञ्च परिश्राम्यन्नो त्रस्यन्न परिस्खळन् । सरस्वतीमितिशौढामनायासेन योजयन् ॥९२॥
'सममुज्वायतस्थानमास्थाय रचितासनः। पहयक्केन परां कोटी वैराग्यस्येव 'रूपयन् ॥९३॥
करं वामं स्वपर्यक्के निधायोत्तानितं शनैः। देशनाहस्तमुद्धिप्य मार्वयं नाटयित्तव ॥९४॥
क्याजहारातिगम्भीरमधुरोदारया गिरा। भगवान् गौतमस्वामी श्रोतृन्संबोधयित्ति ॥९५॥
श्रुतं मया श्रुतस्कन्धादायुष्मन्तो महाधियः। 'निबोधत 'पुराणं मे' यथावत्कथयामि वः ॥९६॥
यरप्रजापतये ब्रह्मा भरतायादितीर्थकृत्। प्रोवाच तद्हं तेऽद्य वस्ये श्रेणिक भोः श्रुणु ॥९७॥
महाधिकाराश्रत्वारः श्रुतस्कन्धस्य वर्णिताः। तेषामाद्योऽनुयोगोऽयं सतां सञ्चरिताश्रयः ॥९८॥
द्वितीयः करणादिः स्यादनुयोगः स यत्र वे। त्रेलोक्यक्षेत्रसंख्यानं 'कुल्पत्रेऽधिरोपितम् ॥९०॥
चरणादिस्तृतीयः स्यादनुयोगो जिनोदितः। यत्र 'चर्याविधानस्य परा द्युद्धिस्वहता ॥९००॥
नुयौं द्वयानुयोगस्तु द्वयाणां यत्र निर्णयः। प्रमाणनयनिक्षेपैः स्वाद्येश्वर्थः किमादिभः ॥९००॥
आनुपूर्व्यादिभेदेन पञ्चधोपक्रमो मतः। स पुराणावतारेऽस्मिन्योजनीयो यथागमम् ॥१०२॥

बोलते समय वनके मुखका सौन्दर्य भी नष्ट नहीं हुआ था॥ इस समय उन्हें न तो पसीना आता था, न पिश्रम ही होता था, न किसी वातका भय ही लगता था घोर न वे बोलते बोलते खेलते हिलते ही होते थे—चूकते थे। वे विना किसी परिश्रमके ही अतिशय प्रौढ़—गम्भीर सरस्वतीको प्रकट कर रहे थे॥ वे उस समय सम, सीधे घोर विस्तृत स्थानपर पर्यङ्कासनसे बैठे हुए थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो शरीर द्वारा वैराग्यकी अन्तिम सीमाको ही प्रकट कर रहे हों। उस समय वनका माँवा हाथ पर्यञ्क पर था घोर दाहिना हाथ उपदेश देनेके लिए कुछ उपरको उठा हुआ था जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो वे मार्द्र (विनय) धर्मको नृत्य ही करा रहे हों अर्थात् उचतम विनय गुणको प्रकट कर रहे हों॥८५-९५॥ वे कहने लगे—हे आयुष्मान् बुद्धिमान् भव्यज्ञनो , मैंने श्रुतस्कन्धसे जैसा कुछ इस पुराणको सुना है सो क्योंका त्यों आपलोगोंके लिए कहता हूँ, आपलोग ध्यानसे सुने ॥९६॥ हे श्रेणिक , आदि बहा प्रथम तीर्थंकर भगवान् वृषमदेवने भरत चक्रवर्ती के लिए जो पुराण कहा था उसे ही मैं आज तुम्हारे लिए कहता हूँ तुम ध्यान देकर सुनो ॥९७॥

श्रुतस्कन्धके चार महा श्रधिकार वर्णित किये गये हैं उनमें पहले श्रनुयोगका नाम प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोगमें तीर्थं कर श्रादि सत्पुरुषों के चरित्रका वर्णन होता है। १८॥ दूसरे महाधिकार-का नाम करणानुयोग है इसमें तीनों लोकों का वर्णन उस प्रकार लिखा होता है जिस प्रकार किसी ताम्रपत्रपर किसी की वंशावली लिखी होती है। १९९॥ जिनेन्द्रदेवने तीसरे महाधिकारको चरणानुयोग बतलाया है। इसमें मुनि श्रोर श्रावकों के चारित्रकी शुद्धिका निरूपण होता है। १००॥ चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है इसमें प्रमाण नय निक्षेत्र तथा सत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान श्रादिके द्वारा द्रव्यों-का निर्ण्य किया जाता है। १०१॥ आनुपूर्वी आदिके भेदसे उपक्रमके पाँच भेद माने गये हैं।

१ [इन्द्रियं शरीरं वा] । २ खिद्यम् अ० । ३-मृज्वासनस्थान-द०, प० । मृज्वागतः स्थान-स० । ४ दशैयन् । ५ जानीत । ६ पुराणार्थं स०, छ० । ७ में इत्यव्ययम् 'अहमित्यर्थः' । ८ सन्तानकमादागतताम्र-स्थादिपत्रं कुलपत्रमिति वदन्ति । ९ चर्या चित्रम् । १० निक्षेपः न्यासः । ११ सत् अस्ति कि स्यात् । अथवा सद्यौः सन्धंक्याक्षेत्रादिभिः । १२ निर्देशस्वामित्वादिभिः ।

प्रकृतस्यार्थतस्वस्य श्रोतृबुद्धो समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्वथोपोद्धात इत्यपि ॥१०३॥ आनुपूर्वी तथा नाम प्रमाणं साभिधेयकम् । अर्थाधिकारश्चेयेवं परुचेते स्युद्धप्रक्रमाः ॥१०४॥ 'पूर्वानुपूर्व्या प्रथमश्चरमोऽयं विलोमतः' । यथातथानुपूर्व्या च यां कान्चिद्गणनां श्वितः ॥१०५॥ श्रुतस्कन्धानुयोगानां चतुर्णा प्रथमो मतः । ततोऽनुयोगं प्रथमं प्राहुरन्वर्थसंज्ञ्या ॥१०६॥ प्रमाणमधुना तस्य' वश्च्यते प्रस्थतोऽर्थतः । प्रन्थगौरवभीरूणां श्रोतृणामनुरोधतः ॥१०७॥ सोऽर्थतोऽपरिमेयोऽपि संख्येयः शब्दतो मतः । कृत्स्नस्य वाङ्मयस्यास्य संख्येयःवानतिक्रमात् ॥१०८॥ देहे लक्षे पञ्चपञ्चात्तसहस्राणि चतुःशतम् । चत्वारिशत्तथा हे च कोट्योऽस्मिन्प्रन्थसंख्यया ॥१०९॥ प्रकृत्रिशच लक्षाः स्युः शतानां पञ्चसप्ततिः । प्रन्थसंख्या च विज्ञेया श्लोकेनानुष्टुभेन हि ॥११०॥ प्रन्थप्रमाणनिश्चित्ये पदसंख्योपवर्ण्यते । पञ्चेवेह सहस्राणि पदानां 'गणना मता ॥१९१॥ शतानि पोडशैव स्युश्चतुर्हित्रशच्च कोटयः । त्रयशीतिलक्षाः सप्तेव सहस्राणि शताष्टकम् ॥११२॥ अष्टाशीतिश्च वर्णाः स्युः सहितां मध्यमं पदम् । पदेनेतेन मीयन्ते पूर्वाङ्गप्रन्थविस्तराः ॥११३॥

इस पुराणके प्रारम्भमें उन उपक्रमोंका शास्त्रानुसार सम्बन्ध लगा होना चाहिए ॥१०२॥ प्रकृत अर्थात् जिसका वर्णन करनेकी इच्छा है ऐसे पदार्थको श्रोताकोंकी बुद्धिमें बैठा देना-उन्हें अच्छी तरह समभा देना सो उपक्रम है इसका दूसरा नाम उपोद्धात भी है।।१०३॥ १ आतु-पूर्वी २ नाम ३ प्रमाण ४ अभिधेय और ५ अर्थाधिकार ये उरक्रमके पाँच भेद हैं ॥१०४॥ यदि चारों महाधिकारोंको पूर्व क्रमसे गिना जावे तो प्रथमानुयोग पहला अनुयोग होता है भौर यदि चल्टे क्रमसे गिना जावे तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अनुयोग होता है। अपनी इच्छानुसार जहाँ कहीं से भी गणना करनेपर यह दूसरा तीसरा आदि किसी भी संख्याका हो सकता है ॥१०५॥ प्रन्थके नाम कहनेको नाम उपक्रम कहते हैं यह प्रथमानुयोग श्रुतस्कन्धके चारों अनुयोगोंमें सबसे पहला है इसिंख इसका प्रथमानुयोग यह नाम सार्थक गिना जाता है ॥१०६॥ मन्थ विस्तारके भयसे डरनेवाले श्रोत।ओंके अनुरोधसे अब इस मन्थका प्रमाण बतलाता हूँ। वह प्रमाण अन्तरोंकी संख्या तथा अर्थ इन दोनोंकी अपेक्षा बवलाया जायगा ॥१०७॥ यद्यपि यह प्रथमानुयोग रूप प्रन्थ अर्थकी अपेक्षा अपरिमेय है-संख्यासे रहित है तथापि शब्दोंकी अपेचा परिमेय है-संख्येय है तब उसका एक अंश प्रथम। तुयोग असंख्येय कैसे हो सकता है ? ॥६०८॥ ३२ अन्तरोंके अनुष्ट्य श्लोकोंके द्वारा गणना करनेपर प्रथमा-नयोगमें दो लाख करोड़, पचपन हजार करोड़, चार सी व्यालीस करोड़ और इक्तीस लाख सात हजार पाँच सौ ( २५५४४२३१०७५०० ) इलोक होते हैं ॥१०९-११०॥ इस प्रकार प्रन्थप्रमाणका निश्चय कर अब उसके पदोंकी संख्याका वर्णन करते हैं। प्रथमानुयोग प्रन्थके पदोंकी गणना पाँच हजार मानी गई है और सोज ह सी चौंतीस करोड़ तेरासी छाल सात हजार बाठ सौ बठासी (१६३४८३०७८८८) ब्रक्षरोंका एक मध्यम पद होता हैं। इस मध्यमपदके द्वारा ही ग्यारह अङ्ग तथा चौदह पूर्वोकी प्रन्थसंख्याका वर्णन किया जाता

१ पूर्वपरिपाट्या । २ अपरतः, अपरानुपूर्वित्यर्थः । ३-श्चिद्धणनां स॰ । ४ प्रथमानुयोगस्य । ५ परि-कर्मादिभेदेन पश्चिवधस्य द्वादशतमान्नस्य दृष्टिवादाख्यस्य तृतीयो भेदः प्रथमानुयोगः । तत्र पश्चसद्द्यमध्यमपदानि भवन्ति तानि मध्यमपदवर्णः १६३४८३०७८८८ गुणियस्व। द्वात्रिंशत्संख्यया भक्ते द्वे लक्षे पश्चपश्चाद्यदिश्यदिः संख्या स्यात् । ६ -प्रमाणं निश्चित्य द०, प०, ल०। ७ गणिमानतः ट०। गणधरतः । ८ संहताः द। संयुक्ताः ।

द्रव्यप्रमाणिमस्युक्तं भावतस्तु 'श्रु ताह्वयम् । प्रमाणमिवसंवादि परमिपिगणेतृकम् ॥११४॥
पुराणस्यास्य 'वक्तव्यं कृत्स्नं वाङ्मयमिष्यते । यतो नास्माद्धिर्भृतमिस्त 'वस्तु वचोऽपि वा ॥११५॥
यथा महार्घ्यरतानां प्रस्तिर्मकराकरात् । तथेव स्करतानां प्रभवोऽस्मास्पुराणतः ॥११६॥
तीर्थकृष्यक्रवनींन्द्रवलकेशवसम्पदः । सुनीनामृद्धयश्चास्य वक्तव्याः सह कारणैः ॥११७॥
बद्धो सुक्तस्तथा बन्धो मोक्षस्तद्द्वयकारणम् । पह्त्वयाणि पदार्थाश्च नवेत्यस्यार्थसंग्रहः ॥११८॥
जगत्त्रयनिवेशश्च त्रैकाल्यस्य च संग्रहः । जगतः सृष्टिसहारो चेति कृत्स्निमहोद्यते' ॥११९॥
भागों मार्ग फल्डक्वेति पुरुषार्थसमुच्चयः । यावान्त्रविस्तरस्तस्य धक्तं सोऽस्याभिधेयताम् ॥१२०॥
किमत्र बहुनोक्तेन धर्मसृष्टिरविष्लुता । यावती सास्य वक्तव्यपदवीमवगाहते ॥१२१॥
सुदुर्लभं यदन्यत्र चिराद्षि सुभाषितम् । सुल्भं स्वेरसंग्राद्धं तदिहास्ति पदे पदे ॥१२२॥
यदत्र सुस्थितं वस्तु तदेव निकषक्षमम् । यदत्र दुःस्थितं नाम तत्सर्वत्रैव दुःस्थितम् ॥१२२॥
एषं महाभिधेयस्य पुराणस्यास्य भूयसः । क्रियतेऽर्थाधिकाराणामिर्यत्तानुगमोऽधुना ॥१२५॥
त्रयःविष्टिरिहार्थाधिकाराः प्रोक्ता महर्पिभः । कथापुरुषसख्यायास्तरभमाणानतिक्रमात् ॥१२५॥
त्रिपस्क्ववयवः सोऽयं पुराणस्कन्ध इत्यते । अवान्तराधिकाराणामपर्यन्तोऽत्र विस्तरः ॥१२६॥

है।।१११-११३।। यह जो उत्पर प्रमाण बतलाया है सो द्रव्यश्चतका ही है, भावश्चतका नहीं है। वह भावकी अपेचा श्रुतज्ञान रूप है जो कि सत्यार्थ, विरोधरहित और केविजिप्रणीत है ॥११४॥ सम्पूर्ण द्वादशाङ्ग ही इस पुराणका अभिधेय विषय है क्योंकि इसके व हर न तो कोई विषय ही है और न शब्द ही है।।११५॥ जिस प्रकार महामूल्य रह्नोंकी बत्पत्ति समुद्रसे होती है इसी प्रकार सुभापितरूपी ब्लोंकी उत्पत्ति इस पुराणसे होती है ॥ ११६॥ इस पुराण्में तीर्थंकर चक्रवर्ती इन्द्र बलभद्र और नारायणोंकी संपदाओं तथा मुनियोंकी ऋदियोंका उनकी प्राप्तिके कारणोंके साथ साथ वर्णन किया जावेगा। ११७॥ इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीव, बन्ध, मोच, इन दोनोंके कारण, छह द्रव्य और नव पदार्थ ये सब इस यन्थके अर्थसंग्रह हैं अर्थात् इस सबका इसमें वर्णन किया जावेगा। ११८॥ इस पुराणमें तीनों कोकोंको रचना, तीनों कालोका संग्रह, संसारकी उत्पत्ति और विनाश इन सबका बर्णन किया जावेगा ॥११९॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक्चरित्र रूप मार्ग, मोस्न रूप इसका फल तथा धर्म अर्थ और काम ये पुरुषार्थ इन सबका जो कुछ विस्तार है वह सब इस प्रनथकी अभिधेयताको धारण करता है अर्थात् उसका इसमें कथन किया जावेगा ॥१२०॥ अधिक कहनेसे क्या , जो कुछ जितनी निर्वाध धर्मकी सृष्टि है वह सब इस प्रन्थ की वर्णनीय वस्तु है ॥१२१॥ जो धुभाषित दूसरी जगह बहुत समय तक खोजनेपर भी नहीं मिस सकते उनका संग्रह इस पुराएमें अपनी इच्छानुसार पद पद पर किया जा सकता है ॥१२२॥ इस प्रनथमें जो पदार्थ उत्तम ठहराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा तथा जो इस प्रन्थमें बुरा ठहराया गया है वह सभी जगह बुरा ही ठहराया जावेगा । भावार्थ-यह प्रनथ पदार्थोंकी अच्छाई तथा बुराईकी परीक्षा करनेके लिए कसौटीके समान है ॥१२३॥ इस प्रकार यह महापुराण बहुत भारी विषयोंका निरूपण करने वाला है अब इसके अर्थाधिकारोंकी संख्याका नियम कहते हैं ॥१२४॥

इस प्रन्थमें त्रेसठ महापुरुषों का वर्णन किया जावेगा इसिछए उसी संख्याके अनुसार ऋषियोंने इसके त्रेसठ ही अधिकार कहे हैं॥१२५॥ इस पुराण स्कन्धके

१ श्रुतज्ञानं (नामा)। २ अभिधेयम् । ३ अर्थः । ४-मिहोच्यते द०, प०, स०, म०, ल०,। ५ रस्न-त्रंयासम्बद्धः। ६ अवाधिता । ७ विचारक्षमम् । ८-साधिगमो-अ०, द० ।

तीर्थकर् पुराणेषु शेपाणामिप संग्रहात् । चतुर्विंशतिरेवात्र पुराणानीति कंचन ॥१२०॥
पुराणं वृपमस्याद्यं द्वितीयमजितेशिनः । तृतीयं संभवरयेष्टं चतुर्थमभिनन्दमे ॥१२०॥
पञ्चमं सुमतेः प्रोक्तं षष्टं पद्मप्रभस्य च । सप्तमं स्यात्मुपार्थस्य रचन्द्रभासोऽष्टमं स्मृतम् ॥१२९॥
नवमं पुष्पदन्तस्य दशमं शीतलेशिनः । 'श्रायसं च परं तस्माद् द्वादशं वासुपृज्यगम् ॥१३०॥
त्रयोदशं च विमले ततोऽनन्तजितः परम् । जिने पञ्चदशं धर्मे शान्तेः षोडशमीशितुः ॥१३१॥
कुन्थोः सप्तदशं ज्ञेयमरस्याष्टादशं मतम् । मल्लेरेकोनविंशं स्याद्विंशं च मुनिमुन्नते ॥१३२॥
पुक्रविंशं नमेर्भुर्तुनेमेद्वीविंशमर्दतः । पार्थेशस्य त्रयोविंशं चतुर्विंशं च सन्मतेः ॥१३३॥
पुराणान्येवमेतानि चतुर्विशतिरर्दताम् । महापुराणमेतेषां समृद्दः परिभाष्यते ॥१३४॥
पुराणां 'महदद्यत्वे यदस्माभिरनुस्मृतम्' । 'पुरा युगान्ते तन्न्नं कियद्प्यवशिष्यते ॥१३५॥
दोषाद् दुःषमकालस्य प्रहास्यन्ते धियो नृणाम् । तासां हानेः पुराणस्य हीयते अन्यविस्तरः ॥१३६॥
तथाहीदं पुराणं नः 'सधर्मा श्रुतकेवली । 'सुधर्मः प्रचयं नेष्यत्यिललं मदनन्तरम् ॥१३०॥
जम्बृनामा ततः कृत्स्नं पुराणमिष ग्रुश्रुवान् । प्रथिष्यति लोकेऽस्मिन् सोऽन्त्यः केविलनामिह ॥१३८॥
अहं सुधर्मो जम्बवाल्यो निखिलश्रुतधारिणः । क्रमात्केवल्यमुत्पाद्य 'निवांस्यांमस्ततो वयम् ॥१३९॥
त्रयाणामस्मदादीनां कालः केविलनामिह । द्वापष्टिवर्षपिण्डः स्याद् भगविन्नर्वतः 'परम् ॥१४०॥

त्रेसठ अधिकार व अवयव अवश्य हैं परन्तु इसके अवान्तर अधिकारोंका विस्तार अमर्योदित है ॥१२६॥ कोई कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि तीर्थंकरोंके पुराणोंमें सकवर्ती आदिके पुराणोंका भी संग्रह हो जाता है सिलिए चौवीस ही पुराण सममना चाहिये। जो कि इस प्रकार हैं—पहला पुराण वृषमनाथका, दूसरा अजितनाथका, तीसरा शंभवनाथका, घोथा अभिनन्दननाथका, पाँचवा सुमितनाथका, छठवाँ पद्मप्रमका, सातवाँ सुपार्थनाथका आठवाँ चन्द्रप्रमका, नौवाँ पुष्पदन्तका, दंशवाँ शीतलनाथका, ग्यारहवाँ अयान्यनाथका, बारहवाँ वासुपूज्यका, तेरहवाँ विमलनाथका, चौदहवाँ अनन्तनाथका, पन्द्रहवाँ धर्मनाथका, सोलहवाँ शान्तिनाथका, सत्रहवाँ कुन्युनाथका, अठारहवाँ अरनाथका, पत्रहवाँ धर्मनाथका, बीसवाँ सुनिसुन्नतनाथका, सत्रहवाँ कुन्युनाथका, आठारहवाँ अरनाथका, उन्नीसवाँ मिलाथका, बीसवाँ सुनिसुन्नतनाथका, इक्नीसवाँ निमनाथका, बाईसवाँ नेमिनाथका, तेहसवाँ पार्थनाथका और चौबीसवाँ सन्मति—महावीर स्वामीका ॥१२७-१३३॥ इस प्रकार चौबीस तीर्थंकरोंके ये चौबीस पुराण हैं इनका जो समूह है वही महापुराण कहलाता है ॥१३४॥ आज मैंने जिस महापुराणका वर्णन किया है वह इस अवसर्पिणी युगके अन्तमें निश्चयसे बहुत ही अलप रह जावेगा ॥१३५॥ क्योंकि दुःषम नामक पाँचवें कालके दोषसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ उत्तरोत्तर घटती जावेंगी और बुद्धियोंके घटनेसे पुराणके प्रन्थका विस्तार भी घट जावेगा ॥१३६॥

उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार सममना चाहिए-हमारे पीछे श्रुतकेवली सुधर्माचार्य जो कि हमारे ही समान हैं, इस महापुराणको पूर्णरूपसे प्रकाशित करेंगे ॥१३७॥ उनसे यह सम्पूर्ण पुराण श्री जम्बूस्वामी सुनेंगे और वे अन्तिम केवली होकर इस लोकमें उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे ॥१३८॥ इस समय में सुधर्माचार्य और जम्बूस्वामी तीनों ही पूर्ण श्रुतज्ञानको धारण करने-बाले हैं-श्रुतकेवली हैं। हम तीनों कम-क्रमसे केवलज्ञान प्राप्तकर सुक्त हो जावेंगे ॥१३९॥ इम तीनों केवलियोंका काल भगवान वर्धमान स्वामीकी सुक्तिके बाद बासठ ६२ वर्षका

९ चन्द्रप्रमस्य । २ श्रेयस इदम्।। श्रेयां सं अ०, प०, ल०, । ३ महादायत्वे अ०, प०, स०, रू० । ४ कथितम् । ५ अग्रे । ६ सुवर्मा अ०, प० । ७ सुवर्मप्र∸अ० । ८ निर्वृतिं गमिष्यामः । ९ भगवन्नैर्वृतेः ऋ०।

ततो यथाक्रमं विल्णुनिदिमिन्नोऽपराजितः । गोवर्धनो भद्रबाहुरित्याचार्या महाधियः ॥१४१॥ चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इमे । पुराणं द्योतिथिष्यन्ति कारस्येन 'शरदः शतम् ॥१४२॥ विसाखप्रोष्टिलाचार्यो क्षत्रियो जयसाह्नयः । नागसेनश्च सिद्धार्थो प्रतिपेणस्थैव च ॥१४३॥ विजयो बुद्धिमान् गङ्गदेवो धर्मादिशब्दनः । सेनश्च दशपूर्वाणां धारकाः स्युर्यथाक्रमम् ॥१४४॥ व्यशिति'शतमब्दानामेतेषां कालसं प्रहः । तदा च क्ररुश्नमेवेदं पुराणं विस्तरिष्यते ॥१४५॥ ततो नक्षत्रनामा च जयपालो महातपाः । पाण्डुश्च ध्रुवसेनश्च कंसाचार्य इति क्रमात् ॥१४६॥ एकादशाङ्गविद्यानां पारगाः स्युर्मु नीश्वराः । विश्वं द्विशतमब्दानामेतेषां काल इष्यते ॥१४७॥ तदा पुराणमेतत्तु पादोनं प्रथयिष्यते । भाजनाभावतो भूयो जायेत, जाकनिष्ठता ॥१४८॥ समझ्ब यशोभद्रो भद्रबाहुर्महायशाः । लोहार्यश्चेत्यमी ज्ञेयाः प्रथमाङ्गाब्धिपारगाः ॥१४८॥ थश्वरङ्ग यशोभद्रो भद्रबाहुर्महायशाः । लोहार्यश्चेत्यमी ज्ञेयाः प्रथमाङ्गाब्धिपारगाः ॥१४८॥ ततः क्रमाध्यद्यदे पुराणं स्वव्यमात्रया । धीप्रमोषादिदोषेण विरलेधीरियष्यते ॥१५५॥ 'श्वानविज्ञानसंपन्नगुरुपर्वान्वयादिद्म् । प्रमाणं 'श्वच यावच यदा यच प्रकाशते ॥१५२॥ तदापीदमनुस्मर्तुं 'द्रभिवष्यन्ति धीधनाः । जिनसेनाग्रगाः पुत्र्याः कवीनां परमेश्वराः ॥१५३॥ 'श्वराणमिदमेव।चं यदास्रातं स्वयम्भुवा । पुराणाभासमन्यत्तुं केवलं वाङ्मलं विदुः ॥१५४॥ 'र्युराणमिदमेव।चं यदास्रातं स्वयम्भुवा । पुराणाभासमन्यत्तुं केवलं वाङ्मलं विदुः ॥१५४॥

है ॥१४०॥ तदनन्तर सौ वर्षमें क्रम-क्रमसे विष्णु, निन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन ऋौर भद्रबाह्र व बुद्धिमान् आचार्य होंगे । ये आचार्य ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वरूप महाविद्याओं के पारंगत अर्थात् श्रवकेवली होंगे और पुराणको सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित करते रहेंगे ॥१४१-१४२॥ इनके अनन्तर क्रमसे विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयाचार्य, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेगा, विजय, बुद्धिमान् , गङ्गदेव और धर्मसेन ये ग्यारह आचार्य ग्यारह अङ्ग और दश पूर्वके घारक होंगे। उनका काला १८३ वर्ष होगा। उस समयतक इस पुराणका पूर्ण प्रकाश होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके बाद क्रमसे नक्षत्रं, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन खौर कंसाचार्य ये पाँच महा तपस्वी मुनि होंगे। ये सब ग्यारह अङ्गके धारक होंगे इनका समय २२० दो सौ बीस वर्ष माना जाता है। इस समय यह पुराण एक भाग कम अर्थात् तीन चतुर्थाश रूपमें प्रकाशित रहेगा फिर योग्य पात्रका अभाव होनेसे भगवान्का कहा हुआ यह पुराण अवश्य ही कम होता जावेगा ॥१४६-१४८॥ इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रवाहु और लोहाचार्य ये चार आचार्य होंगे जो कि विशाल कीतिंके धारक और प्रथम अझ ( आचारांग ) रूपी समुद्रके पारगामी होंगे। इन सबका समय अठारह वर्ष होगा। उस समय इस पुराणका एक चौथाई भाग ही प्रचितत रह जावेगा ॥१४९-१५०॥ इसके अनन्तर अर्थात् वर्धमान स्वामीके मोत्त जानेसे ६८३ छ: सौ तेरासी वर्ष बाद यह पुराण कम-क्रमसे थोड़ा थोड़ा घटता जावेगा। उस समय लोगोंकी बुद्धि भी कम होती जावेगी इसिलए विरले आचार्य ही इसे अल्परूपमें धारण कर सकेंगे ॥१५१॥ इस प्रकार ज्ञानविज्ञानसे सम्पन्न गुरुपरिपाटी द्वारा यह पुराण जब और जिस मात्रामें प्रकाशित होता रहेगा उसका स्मरण करनेके लिए जिनसेन आदि महाबुद्धिमान् पूच्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे ॥ १५२-१५३॥ श्री वर्धमान स्वामीने जिसका

१ संवत्सरस्य । २ शब्दतः अ०,प०,म०,द०,ल० । शब्दितः स० । ३ त्र्यशीतं शत-अ०,स०,प०, स०,द०,ल०। ४-मेतच अ० । ५ पश्चात् ।६ कायेत।श्चा-ल० । ७ समानां अ०,व०,प०,म०,ल०,द०,स० । ८-सुँतः अ०, द०, म०, प०, स० ।९ प्रहीणं भूरवा । १० श्वानं [ मिति शानं ] विञ्चानं [ लिखितपठितादिकं श्रुत-श्वानम् ]। ११ यत्र द०, प० । १२ समर्था भविष्यन्ति । १३ प्रमाणमिद-अ०, स०, प०, द०, म०, ल० ।

नामग्रहणमात्रत्र पुनाति परमेष्ठिनाम् । किं पुनर्मु हुरापीतं तश्कथाश्रवणामृतम् ॥१५५॥ ततो भव्यजनेः 'श्राद्धेरवगाद्धमिदं मुहुः । पुराणं 'पुण्यपुंरस्नैम् तमक्षीयितं महत् ॥१५६॥ तच पूर्वानुपृष्येदं पुराणमनुवर्ण्यते । तन्नाद्यास्य पुराणस्य संग्रहे कारिका विदुः ॥१५७॥ स्थितिः कुळधरोत्पत्तिर्वंशानामथ् निर्गमः । पुरोः साम्राज्यमार्हन्त्यं निर्वाणं युगविच्छिद् ॥१५८॥ एते महाश्विकाराः स्युः पुराणे वृपभेशिनः । यथावसरमन्येषु पुराणेष्वपि ळक्षयेत् ॥१५९॥ कथोपोद्धात 'पुष स्यात् कथायाः पीठिकामितः । वक्षये काळावतारत्र रिथतीः कुळस्तामिष ॥१६०॥

#### मालिनीच्छन्दः

प्रणिगदति सतीत्थं गौतमे भिक्तनम्रा मुनिपरिषद्शेषा श्रोतुकामा पुराणम् । मगधनुपतिनामा सावधाना तदाभूद्वितमवगण येद्वा १० कः सुधीराप्तवाक्यम् ॥ १६ १॥

## शार्वलिकीडितम्

इत्याचार्यपर<sup>११</sup>मपरीणममलं पुण्यं पुराणं पुरा कल्पे यद्भगवानुवाच वृपभश्चकादिभन्नें जिनः । तद्वः पापकलङ्कपङ्कमस्त्रिलं प्रक्षाल्य शुद्धि परां देयात्पुण्यवचोजलं परिमदं तीर्थं जगत्पावनम् ॥१६२॥ इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रुणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणक्षंत्रहे कथोपोद्धातवर्णनं नाम द्वितीयं पर्व ॥

निरूपण किया है वह पुराण ही श्रष्ट और प्रामाणिक है इसके खिवाय और सब पुराण पुराणा-भास हैं उन्हें केवल वाणीके दोषमात्र जानना चाहिए ॥१५४॥ जब कि पक्ष परमेष्टियोंका नाम लेना ही जीवों हो पवित्र कर देता है तब बार वार उनकी कथारूप अमृतका पान करना तो कहना ही क्या है ? वह तो श्रवश्य ही जीवोंको पवित्र कर देता है—कर्ममल से रहित कर देता है ॥१५५॥ जब यह बात है तो श्रव्हालु भव्य जीवोंको पुण्यरूपी रत्नोंसे भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्रमें अवश्य ही अवगाहन करना चाहिये।॥१५६॥ उपर जिस पुराणका लच्चण कहा है श्रव यहाँ कमसे उसीको वहेंगे और उसमें भी सबसे पहले भगव न वृष्यमनाथके पुराणकी कारिका कहेंगे॥१५७॥ श्री वृष्यमनाथके पुराणमें कालका वर्णन, कुलकरोंकी उत्पत्ति, वंशोंका निकलना, भगवान्का साम्राज्य, श्ररहन्त अवस्था, निर्वाण और युगका विच्छेद होना ये महाधिकार हैं। श्रन्य पुराणोंमें जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताये जावेंगे॥१५८-१५९॥

यह इस कथाका उपोद्धात है, अब आगे इस कथाकी पीठिका, कालावतार और कुल करोंकी स्थित कहेंगे।।१६०॥ इस प्रकार गौतम स्वामीके कहनेपर भक्ति नम्न हुई वह मुनियोंकी समस्त सभा पुराण सुननेकी श्च्छासे श्रेणिक महाराजके साथ सावधान हो गई, सो श्रीक ही है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो कि आप पुरुपोंके दितकारी वचनोंका अनादर करे।।१६१॥ इस प्रकार जो धाचार्य परम्परासे प्राप्त हुआ है, निर्दोष है, पुण्यस्त्र है और युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीके लिए भगवान वृषभदेवके द्वारा कहा गया था, ऐसा यह जगतको पिवत्र करनेवाला उत्कृष्ट तीर्थ सहप पुराणक्ष्मी पिवत्र जल तुम लोगोंके समस्त पाप कलंकक्ष्मी की बढ़को धोकर तुम्हें परम शुद्धि प्रदान करे।।१६२॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, श्री भगवज्ञिनसेना चार्थ रचित त्रिषष्टिछच्चणमहा पुराण संत्रहमें 'कथोपोद्धात वर्णन' नामका द्वितीय पर्व पूर्ण हुआ।

१ श्रद्धानयुक्तैः । २ पुण्यसंरत्नै-अ० । ३ कारिकां व०, अ०, ल० । ४ उत्पक्तिः । ५ विच्छिदा भेदः । ६ एषोऽस्याः प०, म०, द०, ल० । ५ स्थितिं स०, प०, द०, म०, ल० । ४ अमा सह । ९ अवज्ञां कुर्यात् । १० तथाहि । ११ परम्परागतम् ।

# अथ तृतीयं पर्व

पुराणं मुनिमानम्य जिनं वृषभमच्युतम् । महतस्तत्पुराणस्य पीठिका ब्याकरिष्यते ॥१॥ अनादिनिधनः काळो वर्त्तनाळक्षणो मतः । लोकमात्रः सुस्क्ष्माणुपरिच्छिन्नः प्रमाणकः ॥२॥ सोऽसंख्येयोऽध्यनःतस्य वस्तुराशेरुपमहे । वर्त्तते स्वगतानन्तसामध्यपरिशृहितः ॥३॥ यथा कुलाळचऋस्य आन्तेहेंतुरधिक्शला । तथा कालः पदार्थानां वर्त्तनोपग्रहे मतः ॥४॥ "स्वतोपि वर्त्तमानानां सोऽर्थानां परिवर्त्तकः । 'यथास्वं 'गुणपर्यायेरतो नान्योऽन्यसंच्लवः ॥४॥ सोऽस्ति कायेष्वर्वंपाठान्नास्तीस्येके विमन्वते । पद्दब्येपूपिकृत्वाद्यक्तियोगाच तद्गतिः । ॥॥

में उन वृषभनाथ स्वामीको नमस्कार करके इस महापुराणकी पीठिकाका व्याख्यान करता हूँ जो कि इस अवसर्पिणी युगके सबसे प्राचीन मुनि हैं, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं को जीत लिया है और विनाशसे रहित हैं ॥१॥

कालद्रव्य अनादिनियन है, वर्तना उसका लक्ष्या माना गया है ( जो द्रव्यों की पर्यायों के बदलनेमें सहायक हो उसे वर्तना कहते हैं ) यह कालद्रव्य अत्यन्त सूद्रम परमाणु वरावर है और श्रासंख्यात होनेके कारण समस्त लोकाकाशमें भरा हुआ है। भावार्थ-कालद्रव्यका एक एक परमाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर स्थित है ॥२॥ उस कालद्रव्यमें अनन्त पदार्थोंके परिणमन कराने की सामर्थ्य है अतः वह स्वयं असंख्यात होकर भी अनन्त पदार्थी के परिणमन-में सहकारी होता है ॥३॥ जिस प्रकार कुम्हारके चाकके घूमनेमें उसके नीचे लगी हुई कील कारण है उसी प्रकार पदार्थोंके परिणमन होनेमें काल द्रव्य सहकारी कारण है। संसारके समस्त पदार्थ अपने अपने गुणपर्यायों द्वारा स्वयमेव ही परिणमनको प्राप्त होते रहते हैं और काल द्रव्य उनके उस परिणमनमें मात्र सहकारी कारण होता है। जब कि पदार्थी का परिणमन अपने अपने गुगापर्याय रूप होता है तब अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि वे सब पदार्थ सर्वदा प्रथक् प्रथक् रहते हैं अर्थात् अपना स्वरूप छोड़कर परस्परमें मिलते नहीं हैं ॥४॥ जीव, पुद्गता, धर्म, अधर्म, आकाश ये पाँच अस्तिकाय हैं अर्थात् सत्खरूप होकर बहुप्रदेशी हैं। इनमें काल द्रव्यका पाठ नहीं है, इसिलए वह है ही नहीं इस प्रकार कितने ही लोग मानते हैं परन्तु उनका वह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होनेके कारण काल द्रव्यका पंचास्तिकायों में पाठ नहीं है तथापि छइ द्रव्यों में तो उसका पाठ किया गया है । इसके सिवाय युक्तिसे भी काल द्रव्यका सद्भाव सिद्ध होता है। वह युक्ति इस प्रकार है कि संसारमें को घड़ी घण्टा आदि व्यवहार कालप्रसिद्ध है वह पर्याय है। पर्यायका मूलभूत कोई न कोई पर्यायी अवश्य होता है क्योंकि बिना पर्यायीके पर्याय नहीं हो सकती इसलिए व्यवहार कालका मूल-

९ परिच्छिन्नः निश्चितः । २ उपकारे । -हपप्रहः म० । १-प्रहो मतः प० । ४ खसामध्यीत् । ५ विवर्त-६०,स०,प०,म०,छ० । ६ यथायोग्यम् । ७-स्वगुण-स०, छ०, । ८ परस्परसंकरः । ९ द्राविद्याः । १० उपायः ।

'मुल्यक्लपेन कालोऽस्ति व्यवहारप्रतीतितः । मुल्याहते न गौणोऽस्ति सिंहो माणवको यथा ॥७॥ प्रदेशप्रचयापायात्कालस्यानस्तिकायता । 'गुणप्रचययोगोऽस्य द्रव्यत्वाद्क्ति सोऽस्यतः ॥८॥ अस्तिकायश्रुतिर्विक्तं कालस्यानस्तिकायताम् । सर्वस्य सविपक्षत्वां ज्ञीवकायश्रुतिर्यथा ॥९॥ कालोऽन्यो व्यवहारासा मुल्यकालक्यपाश्रयः' । परापरत्वसंसूच्यो वर्णितः सर्वद्शिभिः ॥१०॥ वर्तितो 'द्रव्यकालेन वर्त्तनालक्षणेन यः । कालः पूर्वापरीभूतो व्यवहाराय 'कल्प्यते ॥११॥ समयावलिकोच्छ्वास-नालिकादिप्रभेदतः । ज्योतिश्रकश्रमायत्तं कालचकं विदुर्बुधाः ॥१२॥ अवायुक्तायकर्मादिस्थितिसङ्कलनात्मकः' । सोऽनन्तसमयस्तस्य परिवत्तीऽप्यनन्तधा ॥१३॥ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ हो भेदौ तस्य कीर्तितौ । उत्सर्पादवसर्पाच्च बलायुर्देहवर्प्मणाम्' ॥१३॥

भूत मुख्य काल द्रवय है। मुख्य पदार्थके बिना व्यवहार-गीण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जैसे कि वास्तविक सिंह के बिना किसी प्रतापी बालकमें सिंहका व्यवहार नहीं किया जा सकता वैसे ही मुख्य कालके बिना घड़ी, घएटा आदिमें काल द्रव्यका व्यवहार नहीं किया जा सकता । परन्त होता श्रवश्य है इससे काल द्रव्यका अस्तित्व श्रवश्य मानना पड़ता है ॥६-७॥ यद्यपि इनमें एकसे अधिक बहुप्रदेशोंका अभाव है इसलिए इसे अस्तिकायोंमें नहीं गिना जाता है तथापि इसमें अगुरुख्य आदि अनेक गुण तथा उनके विकारस्वरूप अनेक पर्याय अवदय हैं क्योंकि यह द्रव्य है, जो जो द्रव्य होता है उसमें गुण वर्यायोंका समृह अवश्य रहता है। द्र इयत्वका गुण पर्यायों के साथ जैसा सम्बन्ध है वैसा बहुप्रदेशों के साथ नहीं है। अतः बहपदेशोंका अभाव होनेपर भी काल पदार्थ द्रव्य माना जा सकता है और इस तरह काल नामक पृथक पदार्थकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ॥८॥ जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म झौर आकाशको अस्तिकाय कहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योंकि विपक्षीके रहते हुए ही विशेषणकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार छह द्रव्यों में चेतन रूप आत्म-हरुयको जीव बहुना ही पुरुलादि पाँच द्रुव्योंको अजीव सिद्ध कर देता है उसी प्रकार जीवादिको अस्ति हाय कहना ही कालको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता है ॥९॥ इस मुख्य कालके अतिरिक्त जो घडी घण्टा आदि है वह व्यवहारकाल कहलाता है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक होगा कि हयवहारकाल मुख्य कालसे सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है वह उसीके आश्रयसे उत्पन्न हुआ उसकी पर्याय ही है। यह छोटा है, यह बड़ा है आदि बातोंसे व्यवहारकाल स्वष्ट जाना जाता है ऐसा सर्वज्ञदेवने वर्णन किया है। १०॥ यह व्यवहारकाल वर्तना लच्चणरूप निश्चय काल द्वव्यके द्वारा ही प्रवर्तित होता है भीर वह भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान रूप होकर संसारका व्यवहार चलानेके लिए समर्थ होता है अथवा कल्पित किया जाता है ॥११॥ वह व्यवहारकाल समय आविल उच्छास नाड़ी आदिके भेदसे अनेक प्रकारका होता है। यह व्यवहारकाल सूर्यादि क्योतिश्वकके घूमनेसे ही प्रकट होता है ऐसा विद्वान् लोग जानते हैं।।१२।। यदि भव आयु काय और शरीर आदिकी स्थितिका समय जोड़ा जावे तो वह अनन्त समयहूप होता है और इसका परिवर्तन भी अनन्त प्रकारसे होता है ।।१३।।

१ खरूपेण । २ अगुरुलघुगुणः । ३ जीवास्तिकायः । ४ संभ्रयः । ५ मुख्यकालेन । ६ कल्पितः म० । ७-युः काय-ल॰, स०, म॰, स०, प०, द० । ८ सङ्कल्पनात्मकः प० । ९-नन्तकः स० । १० वर्ष्मे प्रमाणम् । "वर्षमे देहप्रमाणयोः" इत्यमरः ।

कोटीकोट्यो दर्शकस्य 'प्रमा सागरसंख्या । शेषस्याप्येवमेवेष्टा तानुभौ करूप इध्यते । ॥१५॥ पोढा स पुनरेकैको भिद्यते स्वभिदासभिः । तद्वामान्यनुकित्यं ते श्रणु राजन् यथाक्रमम् ॥१६॥ हिरुक्तसुपमाद्यासीत् हितीया सुषमा मता । सुषमा दुःषमान्तान्या सुषमान्ता च दुःषमा ॥१७॥ पञ्चमी दुःषमा ज्ञेया 'समा पच्छितिदुःषमा । भेदा इमेऽवसिर्पण्या उस्तिर्पण्या विपर्ययाः ॥१८॥ समा कालविभागःस्यात् सुदुसावर्दगर्द्योः । सुषमा दुःषमेत्येवमतोऽःवर्थत्वमेतयोः ॥१९॥ उत्तिर्पण्यवसिर्पण्यो कालौ सान्तिभदाविमौ । स्थित्युत्सर्पावसर्पाम्यां लब्धान्वर्थाभिधानकौ ॥२०॥ कालचकपरिभ्रान्त्या षट्समापरिवर्त्तनैः । तानुभौ परिवर्तेते 'तामिलेतरपक्षवत् ॥२९॥ पुराऽस्यामवसिर्णण्यां क्षेत्रेऽस्मिन्भरताह्वये । मध्यमं खण्डमाश्रित्य 'ववृधे प्रथमा समा ॥२२॥ सागरोपमकोटीनां कोटी स्याच्चतुराहता । तस्य कालस्य परिमा तदा स्थितिरियं मता ॥२३॥ देवोत्तरकुरुक्षमासु या स्थितः समवस्थिता । सा स्थितभारते वर्षे युगारम्भे स्म जायते ॥२४॥

उस व्यवहारकालके दो भेद कहे जाते हैं-१ उत्सर्पिणी और २ अवस्पिणी। जिसमें मनुष्योंके बता. श्राय और शरीरका प्रमाण कम कमसे बढ़ता जावे उसे उत्सर्पिणी कहते हैं भौर जिसमें वे क्रम क्रमसे घटते जावें उसे अवसर्पिणी कहते हैं।। १४।। उत्सर्पिणी कालका प्रमाण दश कोड़ाकोड़ी सागर है तथा अवसर्पिणी कालका प्रमाण भी इतना ही है। इन दोनोंको मिलाकर बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक करन काल होता है।।१५।। हे राजन्, इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके प्रत्येकके छह छह भेर होते हैं। अब कमपूर्वक उनके नाम कहे जाते हैं सो सुनो ॥१६॥ अवसर्विणी कालके लह भेद ये हैं-पहला सुषमासुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा-दुःषमा, चौथा-दुःषमासुषमा, पाँचवाँ दुःषमा और छठवाँ झतिदुःषमा अथवा दुःषम दुःषमा ये अवसर्विणीके भेद जानना चाहिये। उत्सर्विणी कालके भी छह भेद होते हैं जो कि उक्त भेदोंसे विपरीत रूप हैं, जैसे १ दुःषमादुःषमा, २ दुःषमा, ३ दुःषमासुषमा, ४ सुषमादुःषमा, ५ सुषमा श्रीर ६ सुषमासुषमा ॥१७-१८॥ समा कालके विभागको कहते हैं तथा स श्रीर दूर उपसर्ग कमसे अच्छे और बुरे अर्थमें आते हैं। सु और दुर् पसर्गों को पृथक् पृथक् समाके साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके नियमानुसार स को प कर देनेसे सुषमा तथा दु:पमा शब्दोंकी सिद्धि होती है। जिनका अर्थ कमसे अच्छा काल और बुरा काल होता है, इस तरह उत्सिविणी और अवसर्पिणी कालके छहों भेद सार्थक नामवाले हैं ॥१९॥ इसी प्रकार अपने अवान्तर भेरों से सहित उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भी सार्थक नामसे युक्त हैं क्यों कि जिसमें स्थिति अ। दिकी युद्धि होती । हे उसे उत्सर्पिणी और जिसमें घटती होती रहे उसे अवसर्पिणी कहते हैं ॥२०॥ ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कालचक्रके परिश्रमणसे अपने झहों कालों हे साथ साथ कृष्णरच और शुक्रपक्षकी तरह घूमते रहते हैं अर्थात जिसतरह कृष्णपत्तके बाद शुक्रपक्ष और शुक्रपत्तके बाद कृष्णपत्त बर्सता रहता है उसीतरह अवसर्विणी के बाद इत्सर्विणी और इत्सर्पिणीके बाद अवसर्विणी बद्छती रहती है।।२१॥

पहले इस भरतक्षेत्रके मध्यवर्ती आर्थखण्डमें अवसर्पिणीका पहला भेद सुषमा सुषमा नामका काल वर्त रहा था उसकालका परिमाण चार कोड़ाकाड़ी सागर था उस समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी ॥२२-२३॥ देवकुरु और उत्तरकुरु नामक इत्तर भोगभूमियों में जैसी स्थिति रहती है ठीक वैसी ही स्थिति इस भरतक्षेत्रमें युगके

<sup>🤋</sup> प्रमितिः । २ कालः । ३ तामिस्रेतरी कृष्णशुक्ली । ४ प्रथते सः,पः। वत्रते दः,टः। वत्रते वर्तते स्म।

तदा स्थितिर्मनुष्याणां 'त्रिप्वयोपमसिम्सता। षट्सहस्राणि चापानामुस्थेधो वपुषः समृतः ॥२५॥ वद्रास्थिवःधनाः स्रोम्याः सुन्दराकारचारवः। निष्टसकनकच्छाया दीष्यन्ते ते नरोत्तमाः॥२६॥ मुकुटं कुण्डलं हारो मेखला कटकाङ्गदौ । केयूरं ब्रह्मसृत्रज्ञ तेषां शश्वद्विभूषणम् ॥२७॥ 'ते स्वपुण्योदयोज्ञ तरूपलावण्यसम्पदः। रंग्यन्ते चिरं खीभिः सुरा इव सुरालये ।२८॥ 'महासस्वा महाधेर्या महोरस्का महौजसः। महानुभावास्ते सर्वे 'महीयन्ते महोद्याः ॥२९॥ तेषामाहारसम्प्रीतिर्जायते दिवसेखिभिः। 'कुवलीफलमात्रज्ञ दिव्यान्नं 'विष्वणन्ति ते ॥३०॥ 'निष्यायामा निरातङ्का निर्णाहारा 'निराधयः। निस्स्वेदास्ते 'निराबाधा जीवन्ति 'एक्षायुषाः॥३९॥ स्वियोऽपि तावदायुष्कास्तावदुःसंधवृत्तयः। कल्पद्वसेत्रं पेतराबाधा जीवन्ति 'एक्ष्यायुषाः॥३९॥ पुरुषेदवतुरस्तास्तास्ते च तास्वनुरागिणः। यावजीवमसंक्लिष्टा मुञ्जते भौगसम्पदः॥३३॥ स्वभावसुन्दरं रूपं स्वभावमपुरं वचः। स्वभावसतुरा चेष्टा तेषां स्वर्गजुपामित् ॥३५॥ स्वभावसुन्दरं रूपं स्वभावसपुरं वचः। स्वभावसतुरा चेष्टा तेषां स्वर्गजुपामित ॥३५॥ स्वभावस्त्रत्वे माल्यभूपाम्वरादिकम्। भोगसाधनमेतेषां सर्वं कल्पतरूज्वम् ॥३५॥

प्रारम्म-प्रयोत अवसर्विणोके पहुछे काछमें थी ॥१४॥ उस समय मनुष्योंकी आयु तीन . पत्यकी होती थी और शरीरकी ऊँचाई छह हजार धनुषकी थी ॥२५॥ उस समय यहाँ जो मनुष्य थे उनके शरी के अस्थिबन्धन वज्र के समान सुदृढ़ थे, वे असन्त सौन्य और सुन्दर आकारके धारक थे। उनका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान था ॥२६॥ मुकुट, कुण्डल, हार, करधनी, कड़ा, बाजुबन्द श्रीर यज्ञीपवीत इन श्रामुषणों को वे सर्वहा धारण किये रहते थे ॥२७॥ वहाँ के मनुष्यों को पुण्यके उदयसे अनुपम रूप सीन्दर्य तथा अन्य सम्पदाश्रोंकी प्राप्ति होती रहती है इसिलये वे स्वर्गमें देवोंके समान अपनी अपनी कियों के साथ विरकालतक कीड़ा करते रहते हैं ॥२८॥ वे पुरुष सबके सब बड़े बळवान, बड़े धीरबीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामध्येवान और बड़े पुण्यशाली होते हैं। इनके वक्षःस्थळ बहुत ही विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते हैं।।२९॥ बन्हें तीन दिन बाद भोजनकी इच्छा होती है सो कर्पवृक्षोंसे प्राप्त हुए बद्रीफन्न बराबर उत्तम भोजन प्रहण करते हैं ॥३०॥ उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कोई रोग होता है, न मलमूत्रादिकी बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना ही आता है और न अकालमें उनकी मृत्यु ही होती है। वे बिना किसी वाधाके सुखपूर्वक जीवन विताते हैं 113 १ ।। वहाँ की स्त्रियाँ भी उतनी ही आयुकी धारक होती हैं, उनका शरीर भी उतना ही ऊँचा होता है और वे अपने पुरुषोंके साथ ऐसी शोभायमान होती हैं जैसी कल्पवृत्तोंपर लगी हुई कल्यलताएँ ॥ १२॥ वे सियाँ अपने पुरुषों में अनुरक्त रहती हैं और पुरुष अपनी सियों में अनुरक्त रहते हैं। वे दोनों ही अपने जीवन पर्यन्त विना कि बो क्लेश के भोग सम्पदाओं का हपसीग करते रहते हैं ॥३३॥ देशों के समान उनका रूप स्वभावसे सुन्दर होता है, उनके वचन स्वभावसे मीठे होते हैं और उनकी चेष्टाएँ भी स्वभावसे चतुर होती हैं।।३४।। इच्झानुसार मनोहर ऋहार, घर, बाजे, माळा, आभूषण और वस्त्र आदिक समस्त भोगोपभोगकी सामग्री

१ त्रिभिः वर्ध्येद्वमा यस्यासौ त्रिवत्योपमस्तेन सम्मिता । २ अस्थीनि च बन्धनानि च अस्थिबन्धनानि, बज़वत् अस्थिबन्धनानि येषां ते । ३ एते पुण्ये-अ०,प०,स०,द०,ल० । ४ महीजसः । ५ महीङ वृद्धौ पूजायास, कण्ड्वादिस्वाद् यक् । ६ बदरफलम् । ७ स्वन द्याचे । अश्निनित् । 'वेश्च स्वनोऽद्याने' इत्यद्यानार्थे पत्वम् । ६ अमजनकगमनागमनादिन्यापाररहिताः । ९ निरामयाः स०। १० परकृतबाधारहिताः । निराबाधं अ०, ल०। १९ प्रकृषायुषम् द०, प०, म०।

मन्दगन्धवहाधृतचलदं 'शुक्रपरूकवाः । नित्यालोका' विराजन्ते करूपोपपद्पाद्पाः ॥३६॥
कालानुभवसम्भूतक्षेत्रसामध्ये बृंहिताः । करूपद्धमास्तथा तेषां 'करूपन्ते ऽभीष्टसिद्धये ॥३७॥
मनोभिरुचितान् भोगान् यस्मारपुण्यकृतां नृणाम् । करूपयन्ति ततस्तउन्ते निरुक्ताः करूपपाद्पाः ॥३८॥
मयतूर्य विभूपासग् अयोतिर्दीपगृहाङ्गकाः । भोजनाम 'त्रवस्नाङ्गा दशधा करूपशास्तिः।॥३९॥
हृति स्वनामनिर्दिष्टां कुर्वन्तोऽर्थिक्रयाममी । संज्ञाभिरेव विस्पष्टा ततो नातिश्रतन्यते ॥४०॥
तथा भुक्ता चिरं भोगान् स्वपुण्यपरिपाकजान् । स्वायुरन्ते विलीयन्ते ते घना इव शारदाः ॥४१॥
ज्ञाभिकारम्भमात्रेण तत्कालोरथक्षुतेन वा । जीवितान्ते तनुं त्यक्त्वा ते दिवं यान्त्यनेनसः ॥४२॥
स्वभावमार्ववायोगवक्रतादिगुणैर्युताः । भद्रकास्निदिवं यान्ति तेषां नान्या गतिस्ततः ॥४२॥
हत्याद्यः कालभेदोऽवसर्पिण्यां वर्णितो मनाक् । उद्दक्ष्क्रसमः शेषो विधिरत्रावधार्यताम् ॥४४॥
ततो यथाक्रमं तस्मिन् काले गलति मन्दताम् । यातासु वृक्षवीर्यायुःशरीरोत्सेधवृत्तिषु ॥४५॥
सुपमालक्षणः कालो द्वितीयः समवर्त्तत । सागरोपमकोदीनां तिसः कोव्योऽस्य संमितिः॥४६॥
तदास्मिन्भारते वर्षे मध्यभोगसुवां स्थितः । जायते स्म परा भूति तन्वाना करुपपादपेः ॥४०॥
तदा मत्यां ह्यमत्यांभा द्विपत्योपमजीविताः । चतुःसहस्रचापोचवित्रहाः शुभचेष्टताः ॥४८॥

इन्हें इच्छा करते ही कल्पपृक्षोंसे प्राप्त हो जाती है ।।३५।। जिनके पहनक्षी वस्त्र मन्द् सुग-निधत वायुके द्वारा हमेशा हिल्ते रहते हैं ऐसे सदा प्रकाशमान रहनेवाले वहाँके कल्पवृक्ष अयन्त शोभायमान रहते हैं ।। ३६।। सुषमासुषमा नामक कालके प्रभावसे उत्पन्न हुई क्षेत्रकी सामर्थ्यसे वृद्धिको प्राप्त हुए वे करुपवृक्ष वहाँके जीवोंको मनोवांछित पदार्थ देनेके लिए सदा समर्थ रहते हैं ।। ३७ ।। वे कल्य्यूच पुण्यात्मा पुरुषोंको मनवाहे भोग देते रहते हैं इसलिए जानकार पुरुपोंने उनका 'कल्पवृक्ष' यह नाम सार्थक ही कहा है ।। ३८॥ वे कल्पवृक्ष दश प्रकारके हैं-१ मद्याङ्ग, २ त्रूर्याङ्ग, ३ विभूपाङ्ग, ४ सगङ्ग ( माल्याङ्ग ), ५ क्योतिरङ्ग, ६ दीपाङ्ग, ७ गृहाङ्ग, ८ भोजनाङ्ग, ९ पात्राङ्ग और १० वस्त्राङ्ग। ये सब अपने अपने नामके अनुसार ही कार्य करते हैं इस्रलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं ऋधिक विस्तार-के साथ उनका कथन नहीं किया है ॥३९-४०॥ इस प्रकार वहाँके मनुष्य अपने पूर्व पुण्यके हदयसे चिरकालतक भोगोंको भोगवर आयु समाप्त होते ही शरद्ऋतुके मेघोंके समान विलीन हो जाते हैं ॥४१॥ आयुके अन्तमें पुरुषको जिन्हाई आती है और स्त्रीको छींक । उसी से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं।।४२॥ उस समयके मनुष्य स्त्रभावसे ही कोमजपिरणामी होते हैं, इसलिए वे भद्रपुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। स्वर्गके सिवाय उनकी और कोई गति नहीं होती ॥४३॥ इस प्रकार अवसर्विणी कालके प्रथम सुषमासुषमा नामक कालका कुछ वर्णन किया है। यहाँकी और समस्त विधि उत्तरकुरुके समान सममना चाहिये ॥४४॥ इसके अनन्तर जब कम कमसे प्रथम काल पूर्ण हुआ और करुपवृक्ष, मनुष्योंका बल, आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि सब घटतीको प्राप्त हो चले तव सुषमा नामक दूसरा काल प्रवृत्त हुआ । इसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी सागर था ॥४५-४६॥ उस समय इस भारतवर्षमें कल्पवृत्तोंके द्वारा उत्कृष्ट विभूतिको विस्तृत करती हुई मध्यम भोग-भूमिकी अवस्था प्रचलित हुई। ४०॥ उस वक्त यहाँके मनुष्य देवोंके समान कान्तिके धारक

१ अंशुकं वस्त्रम् । १ नित्यप्रकाशाः । ३ समर्था भवन्ति । ४-भिलिषितान् प०, म०, ल० । ५ अमर्त्रं भाजनम् । ६ प्रतन्त्रते अ०, प०, म०, द० । ७-द्यकाल-अ०, स० । ८-वधार्यते प०, म० । ९ भुवः म०, स० । १० जीवितः अ०, स० ।

कलाधरकलास्पर्दिदेह्ज्योत्स्नास्मितोज्ज्वलाः । दिनद्वयेन तेऽइनन्ति 'वार्क्षमन्धोऽश्लमात्रकम् ॥४९॥ शेषो विधिस्तु निश्शेषो हरिवर्षसमो मतः । ततः क्रमेण कालेस्मिन्नवस्पर्यनुक्रमात् ॥५०॥ प्रहीणा वृक्षवीर्यादिविशेषाः प्राक्तना यदा । जधन्यभोगभूमीनां मर्यादावरभूत्तदा ॥५१॥ यथावसरसम्प्रासस्तृतीयः कालपर्ययः । प्रावर्त्तत सुराजेव स्वां मर्यादामळङ्खयन् ॥५२॥ सागरोपमकोटीनां 'कोट्यो ह्रे 'लब्धसंस्थितो । कालेऽस्मिन्भारते वर्षे मर्त्याः पल्योपमायुषः ॥५३॥ 'गब्यूतिप्रमितोच्छूायाः 'प्रियज्जुश्यामविष्रहाः । दिनान्तरेण संप्राप्तं धात्रीफलमिताशनाः ॥५४॥ ततस्तृतीयकालेऽस्मिन् व्यतिक्रामरयनुक्रमात् । पश्योपमाष्टमागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥५५॥ कल्पानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युतौ । ज्योतिरक्रास्तदा वृक्षा गता मन्दप्रकाशनाम् ॥५६॥ 'पुष्पदन्ता-वथाषाच्यां पौर्णमास्यां स्फुरस्प्रभो । 'सायाह्वे प्रादुरास्तां तौ गगनोभयभागयोः ॥५७॥ चामीकरमयौ पोताविव तौ गगनार्णवे । वियद्गनस्य 'निर्याण'लिखितौ तिलकाविव ॥५८॥ पौर्णमासीविल्लासन्याः क्रीख्यमानौ समुज्ज्वलो । परस्परकराहिल्लो तिलकाविव ॥५८॥ पौर्णमासीविल्लासिन्याः क्रीख्यमानौ समुज्ज्वलो । परस्परकराहिल्लो हरणमयौ ॥६०॥ जगद्गृहमहाद्वारि विन्यस्तौ कालभूनृतः । 'प्रस्यप्रस्त प्रवेशाय क्रुम्भाविव हिरण्मयौ ॥६०॥

थे, उनकी आयु दो पल्यकी थी उनका शरीर चार हजार धनुष ऊँचा था तथा उनकी सभी चेष्टाएँ श्रम थीं ॥४८॥ उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाकी कलाओं के साथ स्पर्धा करती थी अर्थात उनसे भी कहीं अधिक सुन्दर थी. उनकी मुस्कान बड़ी ही उड्डबल थी। वे दो दिन बाद कल्पवृक्ष से प्राप्त हुए बहेड्रेके बराबर उत्तम अन्न खाते थे ॥४९॥ उस समय यहाँकी शेष सब व्यवस्था हरिक्षेत्र के समान थी फिर क्रमसे जब द्वितीय काल पूर्ण हो गया श्रीर कल्पवृक्ष तथा मनुष्योंके बल विक्रम आदि घट गये तब जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था प्रकट हुई ॥५०-५१॥ उस समय न्यायवान् राजाके संदश मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमादुःषमा नामका काळ यथाक्रमसे प्रवृत्त हुआ ॥५२॥ उसकी स्थिति दो को दाकोड़ी सागरकी थी । उस समय इस भारतवर्षमें मनुष्योंकी स्थिति एक पत्य-की थी। उनके शरीर एक कोश ऊँचे थे, वे त्रियङ्क के समान इयामवर्ण थे श्रीर एक दिनके अन्तरसे आँवलेके बराबर भोजन बहुण करते थे ॥५३-५४॥ इस प्रकार कम क्रमसे तीसरा काल व्यतीत होने पर जब इसमें पत्यका आठवाँ भाग शेष रह गया तब कल्पवृत्तोंकी सामध्ये घट गई और ज्योतिरङ्ग जातिके कल्पवृत्तींका प्रकाश अत्यन्त मन्द हो गया ॥५५-५६॥ तदनन्तर किसी समय आषाढ़ सुदी पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय आकाशके दोनों भागोंमें अर्थात् पूर्व दिशामें उदित होता हुआ चमकीला चन्द्रमा और पश्चिममें अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा ॥५७॥ उस समय वे सूर्य और चन्द्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश रूपी समुद्रमें सोनेके बने हुए दो जहाज ही हों अथवा आकाश रूपी हस्तीके गण्डस्थलके समीप सिन्द्र से बने हुए दो चन्द्रक (गोलाकार चिह्न) ही हों। अथवा पूर्णिमा रूपी स्त्रीके दोनों हाथोंपर रखे हुए खेलनेके मनोहर छाखनिर्मित ुदो गोले ही हों। अथवा आगे होनेवाळे दुःषम-सुषमा नामक काल रूपी नवीन राजाके प्रवेशके लिये जगत्-रूपी घरके विशाल दरवाजे पर रखे हुए मानो दो सुवण कलश ही हों। अथवा तारारूपी फेन

१ वृक्षस्येदम् । २-नां द्वे कोट्यो लब्ध-द० । कोट्यो द्वी लब्ध-अ०, म०, स०, ल० । ३ लब्धा सम्प्राप्ता । ४ क्रीद्याः । ५ कलिनी । ६ आमलकी । ७ स्वीचन्द्रमसी । पुष्पवन्ता-द०, स०, म०, ल०, । ८ आषाद्रमासे । ९ अपराह्ने । १० अपाह्नदेशो निर्याणम् । ११-ण लक्षितौ अ० । -ण चन्द्रकाविव लक्षितौ द०, प०, स०, ल० । १२ आह्वौ । १३ जत्मेर्विकारो । १४ नृतनस्य ।

ताराफेनप्रह्वाहिवयसागरमध्यागे । चामीकरमयो दिख्यावम्भःक्रीडागृहाविव ॥६१॥ सद्वृत्तस्वादसङ्गत्वात् साधुवर्गानुकारिणो । शीततीव्रकरत्वाच्च सदसद्भूमिपाविव ॥६१॥ प्रतिक्रुतिरिति ख्यातस्तदा कुळधरोऽग्रिमः । विश्वव्लोकातिगं तेजः प्रजानां नेत्रबद्धमौ ॥६३॥ प्रव्यस्य दशमो भागस्तस्यायुर्जिनदेशितम् । धनुःसहस्रमुरसेधः शतैरधिकमष्टभिः ॥६४॥॥ जाउज्वस्यमानमकुटो 'ख्यस्मकरकुण्डलः । कनकादिरिवोत्तुङ्गो बिश्राणो हारनिर्झरम् ॥६५॥ नानाभरणभाभारभासुरोदारविष्रहः । प्रोत्सर्पत्तेजसा स्वेन निर्भार्त्ततविष्रहः ।।६६॥ महान् जगद्गृहोन्मानमानदण्ड इवोच्छितः । दधज्ञन्मान्तराभ्यासजनितं बोधमिद्धधीः ॥६७॥ स्फुरद्दन्तांश्चसिळ्छेमु हुः प्रक्षालयन्दिशः । प्रजानां प्रीणनं वाक्यं 'सौधं रसिम्बोद्धिरन् ॥६०॥ अदृष्टपूर्वो तौ दृष्ट्वा सभीतान् भोगभूमिजान् । भीतेनिवर्त्तयामास तत्स्वरूपमिति ब्रुवन् ॥६०॥ एतो तौ प्रतिदृश्यते सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहौ । ज्योतिरङ्गप्रभाषायात् काल्हासवशोद्धवात् ॥७०॥ सद्यप्यिनभोभागं 'श्राम्यतोऽम् महाचुति । न चस्ताभ्यां भयं किन्चिद्तो मा भेष्ट भङ्गकाः ॥७१॥

और बुध मंगल ब्रद्धि वह रूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए आकाश रूपी समुद्रके मध्यमें सुवर्णके दो मनोहर जलकीड़ागृह ही बने हों। अथवा सद्व-गोलाकार (पचमें सदाचारी) और असंग-अकेले (पन्नमें परिप्रहरिहत) होनेके कारण साधुसमूहका अनुकरण कर रहे हों अथवा शीतकर-शीतल किरणों से युक्त (पक्षमें अलग टेक्स लेने वाला ) और तीव्रकर-डब्ण किरणणोंसे युक्त (पन्नमें अधिक टेक्स लेने वाला ) होनेके कारण क्रमसे न्यायी और अन्यायी राजा का ही अनुकरण कर रहे हों ॥५८-६२॥ उस समम वहाँ प्रतिश्रुति नामसे प्रसिद्ध पहले कुलकर विद्यमान थे जो कि सबसे अधिक तेजस्वी थे और प्रजाजनोंके नेत्रके समान शोभायमान थे अर्थात् नेत्रके समान प्रजाजनोंको हितकारी मार्ग बतलाते थे।।६३॥ जिनेन्द्र देवने उनकी आयु पल्यके दशवें भाग और •ऊँचाई एक हजार आठ सौ धनुष बतलाई है।।६४॥ उनके मस्तक पर प्रकाशमान सुकुट शोभायमान हो रहा था, कानोंमें सुवर्णमय क्रग्डल चमक रहे थे और वे स्वयं मेह पर्वतके समान ऊँचे थे इसलिये उनके वज्ञःस्थलपर पड़ा हुआ रत्नोंका हार झरनेके समान माछ्म होता था। उनका उन्नत और श्रेष्ठ शरीर नाना प्रकारके आभूषणोंकी कान्तिके भारसे अतिशय प्रकाशमान हो रहा था, उन्होंने अपने बढ़ते हुए तेजसे सूर्यको भी तिरस्कृत कर दिया था। वे बहुत ही ऊँचे थे इसिख्ये ऐसे मालुम होते थे मानो जगत् रूपी घरकी ऊँवाईको नापनेके लिये खड़े किये गये मापदण्ड ही हों। इसके सिवाय वे जन्मान्तरके संस्कारसे प्राप्त हुए अवधिक्कानको भी धारण किये हुए थे इसलिये वही सबमें उत्कृष्ट बुद्धिमान् गिने जाते थे ।।६५-६७।। वे देदीप्यमान दातों की किरगों कवी जलसे दिशाओं का बार वार प्रक्षालन करते हुए जब प्रजाको संतुष्ट करने वाले वचन बोलते थे तब ऐसे मालूम होते थे मानो अमृतका रस ही प्रकट कर रहे हों। पहले कभी नहीं दिखने-वाले सूर्य और चन्द्रमाको देख कर भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्योंको उन्होंने उनका निम्न-लिखत स्वरूप बतला कर भयरहित किया था ॥६८-६९॥ उन्होंने कहा हे भद्र पुरुषो, तुम्हें जो ये दिख रहे हैं वे सूर्य चन्द्रमा नामके मह हैं, ये महाकान्तिके धारक हैं तथा आकाशमें सर्वदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरङ्ग जाति के कल्प-

१ लसरकनक इण्डलः द०, प०, म०, ल०। १ सुधाया भयम् । ३ श्रमतो म०, ल०। ४ तसंज्ञिते ताहपन्न पुस्तके कोष्ठकान्तर्गतः पाठो लेखक प्रमादार प्रश्नष्टोऽतः व०, ६४०, प०, ल०, म०, द०, द०, स० संज्ञित-पुस्तके भ्यस्तरपाठो गृहीतः ।

इति तद्वचनासेवां प्रस्याखासो महानभूत् । ['क्षेत्रे सोऽतः परं चासिक्षियोगान्भविनोऽन्वशात्] ॥७२॥ प्रतिश्रुतिरयं धीरो यद्यः प्रत्यश्र्णोद्वचः । इतीडां चिकरे नाम्ना ते तं सम्प्रीतमानसाः ॥७३॥ अहो धीमन् महाभाग चिरंजीव प्रसीद नः । यानपात्रायितं येन' त्वयास्मद्व्यसनार्णवे ॥७४॥ इति स्तुःवार्यकास्ते तं सत्कृत्य च पुनः पुनः । छव्धानुज्ञास्ततः स्वं स्वमोको जग्मुः 'सजानयः ॥७५॥ मनौ याति दिवं तस्मिन् काले गलति च क्रमात् । मन्वन्तरमसंख्येया वर्षकोटीव्यंतित्य च ॥७६॥ सन्मितः सन्मितनंग्ना द्वितीयोऽभून्मनुस्तदा । प्रोत्सर्पदं ग्रुकः 'प्रांतुश्रकत्कर्वपत्रस्पमः ॥७७॥ स कुन्तली किरीटी च कुण्डली हारभूषितः । स्वयो मलयजालिप्तवपुरत्यन्तमावमो ॥७८॥ तस्यायुरम'मप्रख्यमासीत्सं ख्येयहायनम् । सहस्वं त्रिशतीयुक्तमुत्सेघो घनुषां मतः ॥७२॥ ज्योतिर्विटिपनां भूयोऽप्यासीत्कालेन मन्दिमा । 'प्रहाणाभिमुखं तेजो निर्वास्यति हि दीववन् ॥८०॥ नभोऽङ्गणमथापूर्यं तारकाः प्रचक्राशिरे । 'नात्यन्यकारकलुषां वेलां प्राप्य तमीमुखे ॥८१॥ अकस्मात्तारका द्रप्दा सम्भ्रान्तान्भोगभूभुवः । भीतिर्विच्छयामास 'प्राणिहत्येव योगिनः ॥८२॥

वृत्तीं के प्रकाशसे तिरोहित रहता था इसलिए नहीं दिखते थे परन्तु अब चूँकि कालदोषके बशसे ज्योतिरङ्ग वृक्षोंका प्रभाव कम हो गया है अतः दिखने लगे हैं। इनसे तुम छोगोंको कोई भय नहीं है अतः भयभीत नहीं होओ ॥७०-७१॥ प्रतिश्रतिके इन वदनोंसे उन लोगों। को बहुत ही आश्वासन हुआ। इसके बार प्रतिश्रुतिने इस भरतक्षेत्र में होनेवाली व्यव-स्थात्रोंका निरूपण किया ॥७२॥ इन धीर वीर प्रतिश्रुतिने हमारे वचन सुने हैं इसिछए प्रसन्न होकर उन भोगभूमिजोंने प्रतिश्रुति इसी नामसे स्तुति की और कहा कि-श्रहो महाभाग, आहो बुद्धिमान् , आप चिरंजीव रहें तथा हम पर प्रसन्न हों क्योंकि आपने हमारे दुःख रूपी समुद्र में नौकाका काम दिया है अर्थात् हित का उपदेश देकर हमें दुःख रूपी समुद्रसे उद्धत किया है ॥७३-७४॥ इस प्रकार प्रतिश्रुतिका स्तवन तथा बार बार सत्कार कर वे सब षार्य उनकी आज्ञानुसार अपनी ष्यपनी ब्रियोंके साथ अपने अपने घर चले गए ॥७५॥ इसके बाद क्रम क्रमसे समयके व्यतीत होने तथा प्रतिश्रुति कुछ करके स्वर्गवास हो जानेपर जब असंख्यात करोड़ वर्षोंका मन्त्रन्तर (एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकरके उत्पन्न होनेतक बीवका काल ) व्यतीत हो गया तब समीचीन बुद्धिके धारक सन्मति नामके द्वितीय कुलकरका जन्म हुआ। इनके वस्त्र बहुत ही शोभायमान थे तथा वे स्वयं झत्यन्त ऊँचे थे इस-लिए चलते फिरते कर बहु चके समान मालूम होते थे।।७६-७७॥ उनके केश बड़े ही सुन्दर थे, वे अपने मस्तकपर मुकुट बाँघे हुए थे, कानोंमें कुण्डल पहिने थे, उनका वक्षः खळ हारसे संशोभित था, इन सब कारणोंसे वे अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥७८॥ उनकी आयु अममके बरावर संख्यात वर्षोंकी थी और शरीरकी ऊँचाई एक हजार तीन सौ धनुष थी ॥७९॥ इनके समयमें ज्योतिरङ्ग जाति के करुपबृक्षों की प्रभा बहुत ही मन्द् पड़ गई थी तथा उनका तेज बुझते हुए दीवकके समान नष्ट होनेके सम्मुख ही था ॥८०॥ एक दिन रात्रिके प्रारम्भमें जब थोड़ा थोड़ा अन्धकार था तब तारागण आकाश रूपी अङ्गणको व्याप्तकर-प्रब ओर प्रकाशमान होने लगे ॥८१॥ उस समय अकस्मात् तारों को देखकर भोगभूमिज मनुष्य अलन्त भ्रम में पड़ गये अथवा भत्यन्त व्याकुल हो गये। उन्हें भयने इतना कम्पायमान कर दिया था

९ कारणेन । २ सभायोः । ३ तस्तः । ४ पश्चपश्चाश्चत् श्रूत्यामं विश्वतिप्रमाणवतुरक्षीतीनां परस्पर-गुणनम् अममवर्षप्रमाणम् । ५ प्रहीणाभिमुखं अ०, प०, म०, ८० । ६ अत्यन्धकारकलुका न भवतीति नारयन्थकारकलुका ताम् । ५ प्राणिइतिः ।

स सन्मितरनुष्याय क्षणं प्रावोचतार्यकान् । नीत्पातः कोऽप्ययं भद्रास्तन्मागात भियो वशम् ॥८३॥ एतास्तारता नामैतच नक्षत्रमण्डलम् । यहा हमे 'सदोद्योता ह्दं तारिकतं नभः ॥८४॥ ज्योतिश्वकिमिदं शश्चद् व्योममार्गे कृतिस्थित । स्वष्टतामधुनायातं ज्योतिरङ्गप्रभक्षयात् ॥८५॥ इतः प्रभृत्यहोरात्रिवि नागश्च प्रवर्तते । उद्यास्तमयैः सूर्याचन्द्रयोः सहतारयोः ॥८६॥ प्रहणप्रहविक्षेपदिनान्ययनसंक्रमात् । ज्योतिर्ज्ञानस्य 'बीजानि सोऽन्यवोचिहदांवरः ॥८७॥ अथ तद्वचनादार्या जाताः सपदि निर्भयाः । स हि लोकोत्तरं ज्योतिः प्रजानामुपकारकम् ॥८८॥ अयं सन्मितरेवास्तु प्रभुनंः सन्मितप्रदः । इति प्रशस्य संपूज्य ययुस्ते तं स्वमास्पदम् ॥८९॥ ततोऽन्तरससंख्येयाः कोटीरुक्लक्ष्य वस्तरान् । तृतीयो मनुरत्रासीत् क्षेमङ्करसमाह्वयः ॥९०॥ युगवाहुर्महाकायः पृथुवक्षाः स्फुरस्प्रभः । सोऽत्यवेतं गिरि मेरं 'ज्वलन्मुकुटच्लिकः ॥९१॥ 'अटप्रमितं तस्य बभूवायुर्महीजसः । देहोत्सेधश्च चार्पानाममुप्यासीच्छताष्टकम् ॥९२॥ पुरा किल मृगा भद्राः प्रजानां हस्तलािलताः । तदा तु विकृति भेजुर्व्यात्तास्याः भीपणस्वनाः ॥९३॥ तेषां विक्रियया सान्तर्गज्जया तत्रसुः प्रजाः । पत्रच्छुस्ते तमभ्येत्य मनुं स्थितमिविस्मितम् ॥९३॥

जितना कि प्राणियोंकी हिंसा मुनिजनोंको कम्पायमान कर देती है।।८२॥ सन्मति कुज करने न्नण भर विचार कर उन आर्य पुरुषोंसे कहा कि हे भद्र पुरुषो, यह कोई उत्पात नहीं है इसलिए छाप व्यर्थ ही भयके वशीभूत न हों ॥८३॥ ये तारे हैं, यह नक्षत्रोंका समूह है, ये सदा प्रकाशमान रहनेवाले सूर्य, चन्द्र आदि पह हैं और यह तारोंसे भरा हुआ आकाश है ॥८४॥ यह ज्योतिश्चक सर्वदा आकाशमें विद्यमान रहता है, अवसे पहले भी विद्यमान था, परन्तु ज्योतिरङ्ग जातिके वृक्षोंके प्रकाशसे विरोभूत था। अब उन वृत्तोंकी प्रभा क्षीण हो गई है इसलिये स्पष्ट दिखाई देने लगा है ॥८५॥ आजसे लेकर सूर्य चन्द्रमा तारे आदि का उद्य और अस्त होता रहेगा और उससे रात दिनका विभाग होता रहेगा ॥८६॥ उन बुद्धिमान् सन्मति ने सूर्यप्रहण, चन्द्र प्रहण, प्रहोंका एक राशिसे दूसरी राशिपर जाना, दिन और अयन आदिका संक्रमण वतलाते हुए ज्योतिष विद्याके मूळ कारणोंका भी वल्लेख किया था।।८७।। वे आर्य लोग भी उनके वचन सुनकर शीघ ही भयरहित हो गए। वास्तवमें वे सन्मति प्रजाका उपकार करनेवाली कोई सर्वश्रेष्ठ ज्योति ही थे ॥८८॥ समीचीन बुद्धिके देने वाले यह सन्मति ही हमारे स्वामी हों इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजाकर वे आर्य पुरुष अपने अपने स्थानों पर चले गए ॥८९॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अन्तराल काल बीत जानेपर इस भरतक्षेत्रमें क्षेमंकर नामके तीसरे मनु हुए । ॥९०॥ उनकी भुजाएँ युगके समान लम्बी थीं, शरीर ऊँचा था, वक्षस्थल विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुटसे शोभायमान था इन सब बातोंसे बे मेर पर्वतसे भी अधिक शोभायमान हो रहे थे ॥९१॥ इस महाप्रतापी मनुकी आयु अटट वरावर थी और शरीरकी ऊँचाई आठ सी धनुवकी थी ॥९२॥ पहले जो पशु सिंह न्याघ आदि अत्यन्त भद्रपरिणामी थे जिनका ढालन पालन प्रजा अपने हाथसे ही किया करती थी वे अब इनके समय विकारको प्राप्त होने लगे-मुँह फाड़ने लगे और भयद्वर शब्द करने लगे ।।९३।। उनकी इस भयंकर गर्जनासे मिछे हुए विकार भावको देखकर प्रजाजन डरने लगे तथा

१ सदाबोता प॰ । २ कारणानि । ३ संख्येथकोटी-म॰ । ४ अतिशवितवान् । ५ स्फुरन्सुकुट-द०, प॰, कः । ६ पञ्चपञ्चाशच्छून्याप्रमष्टादशप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनमटटवर्षप्रमाणम् । ७ व्यात्तं विवृतम् । ८ पप्र-च्छुक्ष भ॰, ल॰, द०, स॰ ।

इमे भद्रमृगाः पूर्वं 'स्वादीयोभिस्तृणाङ्करें:। 'रसायनरसेः पुष्टाः सरसां सिळ्छैरिष ॥९५॥
श्रिक्काधिरोपणैईस्तळाळनेरिष 'सान्विताः । अस्माभिरति 'विश्वब्धाः' संवसन्तोऽनुपद्गवाः ॥९६॥
इदानीं तु विना हेतोः श्रुक्क रिभिभवन्ति नः । दंष्ट्राभिनंखराग्रेश्व 'विभित्सन्ति च दारुणाः ॥९७॥
कोऽभ्युपायो महाभाग ब्रुह्ति नः क्षेमसाधनम् । क्षेमद्भरो हि स भवान् जगतः क्षेमचिन्तनैः ॥९८॥
इति तद्वचनाजातसीहादों मनुरव्यति । सत्यमेतत्तथापूर्वमिदानीं तु 'भयावहाः ॥९९॥
तदिमे परिहर्तंब्याः कालादिकृतिमागताः । कर्तंब्यो नेषु विश्वासो 'व्वाधाः कुर्वन्त्युपेक्षिताः ॥१००॥
इस्याकण्ये वचस्तस्य परिज्ञहुस्तदा मृगान् । श्रृष्टिकणो दंष्ट्रिणः क्रूरान् रोपैः 'रसंवासमाययुः ॥१०१॥
इयतीयुषि ततः काले मनोरस्य व्यतिक्रमे । मन्वन्तरमसंख्येयाः समाकोटीर्विळ्ख्या च ॥१०२॥
'रभन्नान्तरे महोद्मविग्रहो दोपविग्रहः । अग्रेतरः सतामासीन्मनुः क्षेमंघराद्वय ॥१०३॥
'रभन्नाव्दमितं तस्य बभूवायुमंहारमनः । रातानि सप्त चापानां सप्ततिः पञ्च चोच्छितिः ॥१०४॥
यदा प्रबळतां याताः 'प्पाकसस्वा महाकृषः । तदा 'रळकुटयष्ट्याद्येः स रक्षाविधिमन्वरात् ॥१०५॥
क्षेमंघरं इति ख्यातिं प्रजानां क्षेमधारणात् । स दधेर् पाकसस्वभ्यो रक्षोपायानुशासनैः ॥१०६॥

बिना किसी आश्चर्यके निश्चल बैठे हुए क्षेमं कर मनुके पास जाकर उनसे पृष्ठने लगे।।९४।। हे देव, सिंह व्याघ आदि जो पशु पहले बड़े शान्त थे जो अत्यन्त स्वादिष्ट घास स्नाकर और तालाबों-का रसायनके समान रसीला पानी पीकर पुष्ट हुए थे जिन्हें हम लोग अपनी गोदीमें बैठाकर अपने हाथोंसे खिलाते थे हम, जिनपर अत्यन्त विश्वास करते थे और जो विना किसी उपद्रव हे इस लोगों के साथ साथ रहा करते थे आज वे ही पशु विना किसी कारण के हम लोगों को सींगोंसे मारते हैं, दादों और नखोंसे हमें विदारण किया चाहते हैं और अत्यन्त भयद्भर दीख पड़ते हैं । हे महाभाग, आप हमारा कल्याण करने वाला कोई उपाय बतलाइय । चूँकि आप सहल संसारका क्षेम-कल्याण सोचते रहते हैं इसलिए सच्चे चोमंकर हैं ॥९५-६८॥ इस प्रकार इन आर्थीं के वचन सुनकर चेमंकर मनुको भी उनसे मित्रभाव उत्पन्न हो गया और वे कहने लगे कि आपका कहना ठीक है। ये पशु पहले वास्तवमें शान्त थे परन्तु अब भयंकर हो गए हैं इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिये। ये कालके दोषसे विकारको प्राप्त हुए हैं अब इनका विश्व स नहीं करना चाहिये। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवदय ही बाधा करेंगे ॥९९-१००॥ क्षेमंकरके उक्त वचन सुनकर उन छोगोंने सींगवाछे और दादवाले दुष्ट पशुस्रोंक। साथ डोड़ दिया, केवल निरुपद्रवी गाय भैंस आदि पशुओं के साथ रहने लगे ।।१०१।। क्रम क्रमसे समय बीतनेपर क्षेमङ्कर मनुकी आयु पूर्ण हो गई। उसके बाद जब असंख्यात करोड़ वर्षीका मन्वन्तर व्यतीत हो गया तब अत्यन्त ऊँचे शरीरके धारक, दोषींका निम्नह करनेवाले और सज्जनोंमें अप्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए। उन महात्माकी आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की श्रीर शरीरकी ऊँ वाई सात सो पचहत्तर धनुष थी। इनके समयमें जब सिंह व्याघ्र आदि दुष्ट पशु आतशय प्रवल और क्रोधी हो गए तब इन्होंने लकड़ी लाठी आदि उपा-बोंसे इनसे बचनेका उपरेश दिया। चूँकि इन्होंने दुष्ट जीवोंसे रक्षा करनेके उपायोंका उपदेश

१ अरयर्थं खादुभिः । २ रक्षायनवरखादुभिः । ३ अडः उरसङः । ४ सामनीताः । ५-भिरिति म०, स० । ६ विश्वासिताः । ७ भेटुमिच्छन्ति । ८ साधने स० । ९ भयद्वराः । १० वाघां अ०,प०,म०,स०,द०,स० ११ सहवासम् । १२ तत्रान्तरे अ०,प०,स०,द०,म०,स०। १३ पश्चवरवारिशत् श्रत्याधिकं वो वशाप्रमित चतुर्देश- प्रमाणचतुरक्षीतिसंगुणनं तुटिकाव्दप्रमाणम् । १४ ऋर्स्मगाः । १५ 'यष्टिः स्यारक्षप्तपर्विका' । १६ दघे अ०, पः, स०, स०, स०, स०, स०, स०। १७-शासनात् अ०, प०, द०, म०, स०।

पुनर्मन्वन्तरं तम्भूसंजातं पूर्ववस्क्रमात् । मनुः सीमंकरो जज्ञे प्रजानां पुण्यपाकतः ॥१०७॥
स चित्रवस्नमाल्यौदिभूषितं वपुरुद्वहन् । सुरेन्द्रः स्वर्गळक्षम्येव भोगळक्षम्योपळाळितः ॥१०८॥
'कमळप्रमितं तस्य प्राहुरायुर्महाधियः । शतानि सस पञ्चाशदुष्ट्यायो धनुषां मतः ॥१०९॥
कल्पाङ्किपा यदा जाता विरला मन्द्रकाः फलेः । तदा तेषु विसंवादौ बभूवेषां परस्परम् ॥११०॥
ततो मनुरसौ मत्वा वाचा सीमविधि व्यधात् । अतः सीमंकराख्यां तैर्लिमतो उन्वर्थतां गताम् ॥१११॥
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वदितळङ्क्य महोदयः । मनुः सीमंधरो नाम्ना समजायत पुण्यधीः ॥११२॥
'निलनप्रमितायुष्को निकनास्येक्षणद्यतिः । धनुषां पञ्चवर्गाममुन्द्रितः शतसप्तकम् ॥११३॥
अत्यन्तविरला जाताः क्ष्माजा मन्द्रफला यदा । नृणां महान्विसंवादः केशाकेशि तदावृधत् ॥११४॥
क्षेमवृत्तिं ततस्तेषां मन्वानः स मनुस्तदा । सीमानि तस्गुल्मादिचिह्नितान्यकरोत्कृती ॥११५॥
ततोऽन्तरमभूद् भूकोऽप्यसंख्या वर्षकोटयः । हीयमानेषु सर्वेषु नियोगेष्वनुपूर्वशः ॥११६॥
तदन्तरव्यतिकान्तावभूद्विमळवाहनः । मनुनां सप्तमो भोगळक्षम्यालिङ्गितविप्रहः ॥११७॥
'पग्नप्रमितमस्यायुः पग्नाश्चिष्टतनोरभूत् । धनुःशतानि सप्तैव तन्त्रसोधोऽस्य वर्णितः ॥११८॥

देकर प्रजाका कल्याण किया था इसलिए इनका क्षेमंघर यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१०२-१०६॥ इनके बाद पहलेकी भाँति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षीका मन्वन्तर पड़ा। फिर क्रमसे प्रजाके पुण्योद्यसे सीमंकर नामके कुलकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रों तथा माला आदिसे शोभायमान था। जैसे इन्द्र स्वर्गकी लक्ष्मीका उपभोग करता है वैसे ही यह भी अनेक प्रकारकी भोग टह्मीका उपभोग करते थे। महाबुद्धिमान् आचार्योने उनकी आयु कमल प्रमाण वर्षोंकी बतलाई है तथा शरीरकी ऊँचाई सात सौ पचास धनुषकी। इनके समयमें जब कल्प युत्त अल्प रह गये और फन्न भी अल्प देने लगे तथा इसी कारण से जब लोगों में विवाद होने छगा तब सीमंकर मनुने सोच विचार कर वचनों द्वारा कल्पवृत्तोंकी सीमा नियत कर दी अर्थात् इस प्रकारकी व्यवस्था कर दी कि इस जगहके कल्पवृक्षसे इतने लोग काम लें और उस जगहके करूप वृत्तसे उतने छोग काम हैं। प्रजाने उक्त व्यवस्था से ही उन मनुका सीमंकर यह सार्थक नाम रख किया था।।१०७-१११॥ इनके बाद पहलेकी भाँति मन्वन्तर व्यतीत होनेपर सीमन्बर नामके छठवें मनु उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत ही पवित्र थी। वह निलन प्रमाण आयुके धारक थे, उनके मुख और नेत्रोंकी कान्ति कमलके समान थी तथा शरीरकी ऊँचाई सात सौ पच्चीस धनुषकी थी। इनके समयमें जब कल्प वृत्त अत्यन्त थोड़े रह गये तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे और उस कारणसे जब लोगोंमें भारी कछह होने लगा, कलह ही नहीं, एक दूसरेको बाल पकड़ पहड़ कर मारने लगे तब उन सीमन्धर मनुने कल्याण स्थापनाकी भावनासे कल्पवृत्तींकी सीमाझोंको सन्य सनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी माड़ियों से चिह्नित कर दिया था ॥११२-११५॥ इनके बाद फिर असं-ख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तर हुआ और कल्प यृत्तोंकी शक्ति आदि हर एक उत्तम वस्तुओं में क्रम क्रमसे घटती होने लगी तब मन्वन्तरको व्यतीत कर विमलवाहन नामके सातवें मनु हुए। उनका शरीर भोगलक्ष्मीसे आलिङ्गित था, उनकी बायु पद्म प्रमाण वर्षोकी थी।

१ चरवारिशच्छ्न्याधिकं चतुर्दशप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं कमलवर्षप्रमाणम्। २ प्रापितः। ३ पश्च-त्रिश्चत् श्रस्याप्रं द्वादशप्रमितवतुरशीतिसंगुणनं निलनवर्षप्रमाणम्। ४ 'श्रपूक् त्रक्षो' युतादिलात् ' युद्भ्यो छुक्'' इति सूत्रेण छुक्नि परस्मैगदमपि। ५ त्रिशच्छ्न्याधिको दशप्रमाणचतुरशीतिसंबर्गः पश्चवर्षप्रमाणम्।

'तहुपज्ञं गजादीनां बभूवारोहणकमः । 'कुथाराङ्क्रापयांणमुखभाण्डाद्युपक्रमैः ॥११९॥
पुनरन्तरमत्राभूदसंख्येयाब्दकोटयः । ततोऽष्टमो मनुजीतश्वक्षुप्मानिति शब्दितः ॥१२०॥
'पद्माङ्ग्रमितायुष्कश्चापानां पञ्चसपितः । षट्'छतान्यप्युद्मश्चीरुच्छिताङ्को बभूव सः ॥१२१॥
तस्य कालेऽभवतेषां क्षणं पुत्रमुखेक्षणम् । अदृष्टपूर्वमार्याणां महृदुःश्वासकारणम् ॥१२२॥
ततः सपित् सञ्जातसाध्वसानार्यकांस्तदा । तद्याधारम्योपदेशेन स संत्रासमधोज्ञ्चयत् ॥१२३॥
चक्षुप्मानिति तेनाभूत् तत्काले ते यतोऽभिकाः । 'जनियत्रोः क्षणं जाताश्चक्षुदंर्शनगोचरम् ॥१२४॥
पुनरप्यन्तरं ताबद्वपंकोटीर्विलङ्घ्य सः । यशस्वानित्यभूज्ञाम्ना यशस्वी नवमो मनुः ॥१२५॥
'कुमुद्वमितं तस्य परमायुर्महीयसः । षट्छतानि च पञ्चाश्चद्वृप् वि 'वपुरुच्छितः ॥१२६॥
तस्य काले प्रजा 'जन्यमुखालोकपुरस्तरम् । कृताशिपः क्षणं स्थित्वा लोकान्तरमुपागमन् ॥१२०॥
यशस्वानित्यभूत्तेने शशंसुस्तद्यशो यतः । प्रजाः 'कुमुवजसः प्रीताः ''पुत्राशासनदेशवात् ॥१२०॥
ततोऽन्तरमतिक्रम्य तस्त्रायोग्याव्वसंमितम् । अभिचन्द्रोऽभवज्ञाम्ना चन्द्रसौम्याननो मनुः ॥१२०॥
''कुमुदाङ्गभितायुक्शे<sup>११</sup> व्वलन्युक्टकुण्डलः । पञ्चवर्गाप्रपट्चापश्चतिसेधः स्पुरत्ततुः ॥१२०॥

शरीर सात सौ धनुष ऊँचा श्रीर कदमीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी घोड़ा श्रादि सवारीके योग्य पशुकों पर कुथार, श्रंकुश, पत्नान, तोवरा धादि लगाकर सवारी करनेका उपदेश दिया था ॥११६-११६॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तराल रहा । फिर चश्रुष्मान् नामके आठवें मनु उत्पन्न हुए, वे पद्माङ्ग प्रमाण आयुके धारक थे और छह सौ पचहत्तर धनुष ऊँचे थे। उनके शरीरकी शोभा बड़ी ही सुन्दर थी। इनके समयसे पहलेके लोग अपनी संतानका मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते ही माता पिताकी मृत्यु हो जाती थी परन्तु अव वे क्षण भर पुत्रका मुख देखकर मरने लगे। उनके लिये यह नई बात थी इसलिये भयका कारण हुई। उस समय भयभीत हुए आर्थ पुरुषों हो चत्तुब्मान् मनुने यथार्थ उपदेश देकर उनका भय छुड़ाया था। चूँकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रोंको चणभर देख सके थे इसिकाये उनका चत्तुष्मान् यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१२४॥ तदनन्तर करोड़ों वर्षीका अन्तर व्यतीत कर यशस्वाम् नामके नौवें मनु हुए। ये बड़े ही यशस्त्री थे। उन महापुरुषकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षोंकी थी। उनके शरीरकी ऊँचाई छह सौ पवास धनुषकी थी। उनके समयमें प्रजा अपनी सन्तानोंका मुख देखनेके साथ साथ उन्हें आर्शार्वाद देकर तथा क्षणभर ठहर कर परलोक गमन करती थी-मृत्युको प्राप्त होती थी। इनके उपदेशसे प्रजा अपनी सन्तानोंको आशीर्वाद देने लगी थी इसलिये उत्तम सन्तान वाली प्रजाने प्रसन्न होकर इनका यश वर्णन किया इसी कारण उनका यशस्वान् यह सार्थक नाम पड़ गया था॥ १२५-१२८।। इनके बाद करोड़ों वर्षोंका अन्तर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दशवें मनु उत्पन्न हुए। उनका मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था, कुमुदाङ्ग प्रमाण उनकी आयु थी, उनका मुकुट और कुण्डल धतिशय देदीप्यमान था। वे छह सौ पच्चीस धनुष ऊँचे तथा देदीप्यमान

१ तस्य प्रथमीपदेशः अदातुक्तमोपन्नमिति नपुंसकरम् । २ कुठाराङ्कृश-अ०,प०,म०,छ० । कुथश्चा-कुश-द० । २ पश्चविंशतिश्चायामा नवप्रमाणचतुरशीतिहतिहिं पद्मान्नवर्षप्रमाणम् । ४ तद्शतान्य-अ०,द०,स० । ५ जननीजनकयोः । ६ पश्चविंशतिश्चन्य प्रमष्टप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं कुमुरवर्षप्रमाणम् । ५-वि च तनृच्छितः द०, प०, म०, छ० । ८ जन्यः पुत्रः । ९ कारणेन । १० शोभनाः प्रजाः पुत्रा यासौ ताः सुवजसः । 'नन्दुस्सोः सिक्थः हलेबाम्' इरयनुवर्तमाने 'अस्प्रजायाः' इति समासान्तः । ११ काशासनम् आशीर्वचनम् । १२ विंशतिश्चर्या-धिका सप्तप्रमितिचतुरशीतिहतिः कुमुदान्नवर्षप्रमाणम् । ११-ज्ञप्रमायु-अ०, स०, द०, स०, प०, छ० । करुपदुम इवोत्तुङ्गफलशाली महायुतिः। स सभार यथास्थानं नामाभरणमञ्जरीः॥१३१॥
तस्य काले प्रजास्तो कमुलं यीक्ष्य सकौतुकम्। आशास्याकौडनं चकुनिशि चन्द्राभिद्र्शनैः॥१३२॥
ततोऽभिचन्द्र इत्यासीयतश्चन्द्रमभिस्थिताः। पुत्रानाकीडयामासुस्तत्काले तन्मताजनाः॥१३३॥
पुनरन्तरमुल्ल्ल्ल्य तन्प्रायोग्यसमाशतैः। चन्द्राभ इत्यभूरूल्यातश्चन्द्रास्यः कालविन्मनुः॥१३४॥
भन्युतप्रमितायुक्को विजसल्लक्षणोज्ज्वलः। धनुपौ पट्छतान्युद्धः प्रोद्यदर्कसमयुतिः॥१३५॥
स पुन्कलाः कला विश्वदुदितो जगतां भियः। स्थितक्योत्स्नाभिराह्यदं शशीव समजीवनत् ॥१३६॥
तत्य कालेऽतिसंप्रीताः पुत्राशासनदर्शनैः। तुनिभः सद्द स्य जीवन्ति दिनानि कतिचित्वाः॥१३७॥
ततो लोकान्तरप्रासिमभजन्त यथासुस्तम्। स वदाह्यद्वादासीश्वन्द्राभ इति विश्रुतः॥१३८॥
मक्देवोऽभवत्कान्तः 'कुलश्चतद्वनन्तरम्' । स्वोचितान्तरमुल्लङ्ख्य प्रजानामुत्सवो दशाम्॥१३९॥
शतानि पञ्च ''पञ्चामां सस्रतिञ्च समुन्द्रितः' । धनुषि ''नयुताङ्गायुविवस्तानिव भास्तरः॥१४०॥

इारीरके धारक थे। यथायोग्य अवयवों में अनेक प्रकारके आभूषण रूप मंत्रियों को धारण किये हुए थे। उनका शरीर महाकान्तिमान् था और खर्य पुण्यके फक्तसे शोभायमान थे इसिक्विये फुछे फजे तथा ऊँचे कल्पयूचके समान शोभायमान होते थे। उनके समय प्रजा अपनी अपनी सन्तानोंका मुख देखने लगी-उन्हें आशीर्वाद देने लगी तथा रातके समय कौतुकके साथ चन्द्रमा दिखला दिखला कर उनके साथ कुछ कीड़ा भी करने लगी। उस समय प्रजाने उनके उपदेशसे चन्द्रमाके सम्मुख खड़ा होकर अपनी सन्तानोंको क्रीड़ा खिलाया था इसलिये उनका अभिचन्द्र यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१२९-१३३॥ फिर उतना ही अन्तर व्यतीत कर चन्द्राभ नामके ग्यारहवें मनु हुए । उनका मुख चन्द्रमाके समान था, ये समयकी गतिविधिके जाननेवाले थे। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षी-की थी। ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक लक्षणींसे उज्ज्वल, थे। इनका शरीर छह सौ धनुष ऊँचा था तथा उदय होते हुए सूर्यके समान देदीप्यमान था। ये समस्त कलाओं-विद्याओं को धारणा किए हुए ही उत्पन्न हुए थे, जनताको अतिशय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द मुस्कानसे सबको बाह्यदित करते थे इसलिए बदित होते ही सोलह कताओंको धारण करने वाले लोकप्रिय घौर चन्द्रिकासे युक्त चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे। इनके समयमें प्रजाजन अपनी सन्तानोंको पाशीर्वाद देकर अत्यन्त प्रसन्न तो होते ही थे, परन्तु कुछ दिनों-तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे, बाद सुखपूर्वक परलोककी प्राप्त होते थे। उन्होंने चन्द्रमाके समान सब जीवोंको आहादित किया था इसलिए उनका चन्द्राभ यह सार्थक नाम प्रक्षिद्ध हुआ था । १३४-१३८।। तदनन्तर अपने योग्य अन्तरको व्यतीत कर प्रजाके नेत्रों-को आनन्द देनेवाछे, मनोहर शरीरके धारक महद्देव नामके बारहवें कुलकर उत्पन्न हुए। उनके शरीरकी ऊँ वाई पाँच सौ पचहत्तर धनुषकी थी और आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी। वे सूर्य-फे समान देदीप्यमान थे अथवा वह स्वयं ही एक विलक्षण सूर्य थे, क्योंकि सूर्यके समान तेजस्वी होने पर भी लोग उन्हें सुखपूर्वक देख सकते थे जब कि चकाचौंवके कारण सूर्यको कोई देख नहीं सकता । सूर्यके समान उर्य होनेपर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे-उनका कभी परा-

१ —शालो सक्तलः । २ तोकः पुत्रः । ३ संबत्सरशतैः । ४ विंशतिस्म्यात्रं षट्प्रमितवतुरशीतिसंगुणनं नयुतवर्षेप्रमाणम् । ५ षट्शतान्युचैः अ०,प०,स०,द०,ल० । ६ पुष्टलाः (पूर्णाः) । ७ जनताप्रियः अ०,प०,म०, ष०,द०,ल० । ६ पुष्टलाः (पूर्णाः) । ७ जनताप्रियः अ०,प०,म०, प्र•,ल० । ८ पुत्रैः । ९ कुलसृत्त—द०,प०,म० । कुलकृत्त—अ०,स० । १०—नन्तरः प० । ११ पञ्चाप्रसप्ततिस्य अ० । १२ पञ्चत्सस्म्याधिकपञ्चमितिचतुरशीतिसंवर्णा नयुतान्नवर्षप्रमा ।

स तेजस्वी सुखालोकः सोदयोऽनस्तसंगितः । 'भूमिष्ठोऽप्यम्बरोज्ञासी भास्वानिव' विलक्षणः ॥१४१॥ तस्य काले प्रजा दीर्घं 'प्रजाभिः स्वाभिरन्विताः । 'प्राणिषुस्तन्मुखालोकतदङ्गस्पर्शनोत्सवैः ॥१४२॥ स 'तदुच्छ्वसितं यस्मात् तद्मयत्त्वजीविकाः । प्रजा जीवन्ति तेनाभिर्मरुदेव इतीरितः ॥१४३॥ नीद्रोणीसंकमादीनि जलदुर्गेष्वकारयत् । गिरिदुर्गेषु सोपानपद्धतीः सोऽधिरोहणे ॥१४४॥ तस्यैव काले 'कुत्रशैलाः कुसमुद्राः कुनिम्नगाः । जाताः सासारमेघाश्च 'किराजान इवास्थिराः ॥१४५॥ ततः प्रसेनजिज्ञन्ते प्रभविष्णुर्मनुर्महान् । कर्मभूमिस्थितावेवमभ्यर्णायां शनैः शनैः ॥१४६॥ 'पर्वप्रमितमाम्नातं मनोरस्यायुरक्षसा । शतानि पञ्चषापानां शतार्दञ्च तदुच्छितः ॥१४०॥ प्रजानामधिकं चक्षुस्तमोदोषेरविष्ठुतः' । सोऽभाद्मविरिवाभ्युद्यन्' ' 'प्रचाकरपरिप्रहात् ॥१४०॥ तदाभूदर्भकोत्पत्तिर्जरायुपटलावृता । ततस्तत्कर्षणोपायं' स प्रजानामुपादिशत् ॥१४०॥ तनुसंवरणं यत्त्रजरायुपटलं नृणाम् । स प्रसेनो जयात्तस्य प्रसेनजिदसौ स्मृतः ॥१४०॥

भव नहीं होता था जब कि सूर्य अस्त हो जाता है और जमीनमें स्थित रहते हुए भी वे भाकाश-को प्रकाशित करते थे जब कि सूर्य आकाशमें स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है (पक्षमें वस्तों से शोभायमान थे )। इनके समयमें प्रजा अपनी अपनी सन्तानों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर और शरीरको स्पर्श कर सुखी होती थी। वे महहे व ही वहाँके लोगोंके प्राण थे क्योंकि उनका जीवन महद्देवके ही आधीन था अथवा यों समिमये-वे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे इसिंख प्रजाने उन्हें मरुहें व इस सार्थक नामसे पकारा था। इन्हीं मरुद्देवने उस समय जलरूप दुर्गम स्थानों में गमन करनेके लिए छोटी बड़ी नाव चलानेका उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूप दुर्गम स्थानपर चढ़नेके लिए इन्होंने सीढ़ियाँ बनवाई थीं । इन्हीं के समयमें अनेक छोटे छोटे पहाड़, उपसमुप्र तथा छोटी छोटी निदयाँ खत्पन्न हुई थीं तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहनेवाले मेघ भी जब कभी वर्षने लगे थे ।। १३६-१४५॥ इनके बाद समय व्यतीत होनेपर जब कर्मभूमिकी स्थिति धीरे धीरे समीप आ रही थी-अर्थात कर्मभूमिकी रचना होनेके लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजित नामके तेरहवें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पर्व प्रमाण थी और शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पचास धनुषकी थी। वे प्रसेनजित महाराज मार्ग प्रदर्शन करनेके लिये प्रजाके तीसरे नेत्रके समान थे, अज्ञानरूपी दोषसे रहित थे और उदय होते ही पद्मा- रुद्मीके करमहण्से अतिशय शोभायमान थे, इन सब बातोंसे वे सूर्यके समान मालम होते थे क्योंकि सूर्य भी मार्ग दिखानेके लिये तीसरे नेत्रके समान होता है, अन्यकारसे रहित होता है और उदय होते ही कमलोंके समूहको आनन्दित करता है। इनके समयमें बालकोंकी उत्पत्ति जरायुसे लिपटी हुई होने लगी अर्थात् उत्पन्न हुए बालकोंके शरीरपर मांसकी एक पतली झिल्छी रहने लगी। इन्होंने अपनी प्रजाको उस जरायके खींचने अथवा फाइने आदिका उपदेश दिया था। मनुष्योंके शरीरपर जो आवरण होता है उसे जरायुपटळ अथवा प्रसेन कहते हैं। तेरहवें मनुने उसे जीतने-दूर करने आदिका उपदेश दिया था इसिछिये

१ भूमिस्थो द०, प०, म०, ल०। १ —स्वानितिबि—व०, ४०। —स्वानिति वि-द०, प०, ल०। ३ पुत्रैः। ४ जीवन्ति स्म। ५ तासां प्रजानामुच्छासः प्राण इत्यर्थः। ६ कुत्कीलाः भ०, द०, प०, स०। कुच्छेलाः म०, ल०। ७ कुत्सितभूपाः। ८ समीपस्थायाम्। ९ पञ्चदशरूमाणं चतुःप्रमाणवतुरशीतिसंग्रणनं पर्ववर्षप्रमाणम्। १० अनुपद्भुतः। ११—भ्युयत् स०, म०, ल०। १२ पद्मायाः लक्ष्म्याः करा इस्ताः, पक्षे पद्मानां कमलानाम् आकरः समूहः। १३ कर्षणं छेदनम्।

प्रसा-प्रसृतिः संरोधिदिनस्तस्याः प्रसेवकः । 'तद्वानोपायकथनात् तज्जयाद्वा प्रसेनिजित् ॥१५१॥ तहनन्तरमेवाभूक्षाभिः कुरुधरः सुधीः । युगादिपुरुषैः पूर्वेरुद्वां घुरमुद्वहन् ॥१५२॥ पूर्वकोदीमितं तस्य परमायुस्तदुन्द्वितः । शतानि पञ्च चापानां पञ्चवर्गाधिकानि वै ॥१५३॥ मुकुटोद्वासिमूर्द्वासौ कुण्डलाभ्यामलङ्कृतः । सुमेरुरिव चन्द्वार्कसंश्विष्टाधित्यको बभौ ॥१५५॥ पावणं शशिनं गर्वात् स्खल्यसन्मुखाम्बुजम् । स्थितोव्लिसितदन्तांशुकेसरं भृशमावभौ ॥१५५॥ स हारभूपितं वक्षो बभाराभरणोज्ज्वलः । हिमवानिव गङ्गाम्बुप्रवाहघटितं तटम् ॥१५६॥ सदङ्गुलितलो बाहू सोऽधाक्षागाविवोक्षणौ । केयूररुचिरावंसौ साही निधिघटाविव ॥१५७॥ 'सुसंहतं द्घो मध्यं स्थेयो वद्यास्थिवन्धनम् । लोकस्कन्ध इवोध्वाधोविस्तृतश्चारुनाभिकम् ॥१५८॥ कटीतटं कटीसूत्रघटितं सा बिभित्तं सः । रक्षद्वीपिमवाम्भोधिः पर्यम्तस्थितरत्वकम् ॥१५९॥ वद्यसारी द्धावूरू परिवृत्तौ सुसंहती। जगद्गृहान्तर्विन्यस्तसुस्थितस्यसमसिक्षभौ ॥१६०॥

वें प्रसेनजित कहलाते थे। अथवा प्रसा शब्दका अर्थ प्रसृति-जन्म लेना है तथा इन शब्दका अर्थ स्वामी होता है जराय उत्पत्तिको रोक छेती है अतः उसीको प्रसेन-जनमका स्वामी कहते हैं (प्रसा+इन=प्रसेन) इन्होंने उस प्रसेनके नष्ट करने अथवा जीतनेके उपाय बतलाये थे इसलिये इनका प्रसेनजित नाम पड़ा था ॥१४६-१५१॥ इनके बाद ही नाभिराज नामके कुलकर हुए थे, ये महायुद्धिमान् थे। इनसे पूर्ववर्ती युग-श्रेष्ठ कुलकरोंने जिस्र लोकव्यवस्थाके भारको धारण किया था यह भी उसे अच्छी तरह धारण किये हुए थे। उनकी आयु एक करोड़ पूर्वकी थी और शरीरकी ऊँ वाई पाँच सौ पचीस धनुष थी। इनका मस्तक मुकुटसे शोभायमान था भौर दोनों कान कुण्डलों से अलंकृत थे इसलिए वे नाभिराज उस मेरु पर्वतके समान शोभायमान हो रहे थे जिसका उपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूर्य और चन्द्रमासे शोभायमान हो रहा है। उनका मुखकमल अपने सौन्दर्यसे गर्वपूर्वक पौर्णमासीके चन्द्रमाका तिरस्कार कर रहा था तथा मन्द मुसकानसे जो दाँतोंकी किरणें निकल रहीं थी वे उसमें केसर की भाँति शोभायमान हो रही थीं। जिस प्रकार हिमवान् पर्वत गङ्गाके जल-प्रवाहसे युक्त अपने तटको धारण करता है उसी प्रकार नाभिराज अनेक आभरणोंसे उज्ज्वल और रक्षहारसे भूषित अपने वन्तः स्थलको धारण कर रहे थे। वे उत्तम अँगुलियों और हथे छियों से युक्त जिन दो भुजाओंको धारण किये हुए थे वे ऊपरको फण उठाये हुए सर्पो के समान शोभायमान हो रहे थे। तथा बाजूबन्दोंसे सुशोभित उनके दोनों कन्धे ऐसे माछम होते थे मानो सर्पसिहत निधियों के दो घड़े ही हों। वे नाभिराज जिस कटि भागको धारण किये हुए थे वह अत्यन्त सुदृ और स्थिर था उसके अस्थिबन्धन वन्नमय थे तथा उसके पास ही सुन्द्र नामि शोभाय-मान हो रही थी। उस कटि भागको धारणकर वे ऐसे माछ्म होते थे मानो मध्यछोकको धारणकर ऊर्ध्व और अधोभागमें विस्तारको प्राप्त हुआ छोक स्कन्ध ही हो। वे करधनीसे शोभायमान कमरको घारण किये थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सब मोर फैले हुए रहोंसे युक्त रह्मद्वीपको धारण किये हुए समुद्र ही हो ॥ वे वश्चके समान मजबूत, गोलाकार और एक दूसरेसे सटी हुई जिन जंघाशोंको धारण किये हुए थे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो जगद्रूपी

१ छेदनोपायः । २-दुच्छ्यः अ०, द०, स०, प०, म०, ल० । ३ ऊर्ध्वभूमिरधित्यका । ४-णोउन्दर्कम् स०, स०, ल० । ५ रुचिरी चीसी अ०, प०, म०, स०, रू० । ६ 'दृढसन्धिस्तु संहृतः'। ७ स्थिरतरम्।

मस्वोरितिल'मस्योद्ध्वंकायं वेधा महाभरम् । 'उपाजेकत्तुं मध्यूरू स्थिरे जह्ने न्यधाद्ध्रुवम् ॥१६१॥ चन्द्रार्कसिरिद्मभोधिमस्स्यक्मीदिलक्षणम् । द्येऽधिवरणं भक्तुं चराचरिमवाश्रितम् ॥१६२॥ इति स्यभातमाधुर्यसौन्दर्यविदितं वपुः । मन्ये ताहक्षुरेन्द्राणामि जायेत दुष्करम् ॥१६३॥ तस्य काले सुतोत्पत्तो नाभिनालमहश्यत । स तक्षिकर्तनोपायमादिशन्नाभिरित्यभृत् ॥१६४॥ तस्येव काले जलदाः कालिकाकर्न्नरस्यतः । प्रादुरासक्षभोभागे सान्द्राः सेन्द्रशरासनाः ॥१६५॥ नमो नीरन्ध्रमारुन्धन् जन्भेऽम्मोमुचां चयः । कालादुन्न तसामध्येरारन्धः स्थमपुद्रलैः ॥१६५॥ विद्युह्नतो महाध्याना वर्षन्तो रेजिरे घनाः । 'सहेमकक्ष्या मदिनो नागा इव सत्रृंहिताः ॥१६७॥ धनाधनधनध्यानैः प्रहता गिरिभित्तयः । प्रत्याकोशमिवातेनुः प्रकृष्टाः प्रतिशब्दकैः ॥१६८॥ 'ववाववा'ततान्कुर्वन् कलापौधानकलापिनाम् । घनाधनालिमुक्ताम्भःकणवाही समिरणः ॥१६९॥ चातका मधुरं 'रेणुरिभिनन्दा घनागमम् । अकस्मात्ताण्डवारम्भमातेने शिखिनां कुलम् ॥२७०॥ अभिषेकतुमिवारब्धा गिरीनम्भोमुचां चयाः । मुक्तधारं प्रवर्षन्तः प्रक्षरहातुं निक्ररान् ॥१७०॥

घरके भीतर लगे हुए दो मजबूत खम्मे हों। उनके शरीरका उर्ध्व भाग वक्षःस्थलरूपी शिलासे युक्त होनेके कारण अत्यन्त वजनदार था मानो यह समझकर ही ब्रह्माने उसे निश्चलहार धारण करनेके लिए उनकी उरुओं (घुटनोंखे उत्परका भाग) सहित जंबाओं (पिंडिन्यों) को बहुत ही मजबूत बनाया था।। वे जिस चरणतळको धारण किए हुए थे वह चन्द्र सूर्य, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि श्रानेक शुभलक्णों से सहित था निससे वह ऐसा मालूम होता था मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करनेके लिए उसके आश्रयमें आ पड़ा हो। इस प्रकार स्वामाविक मधुरता और सुन्दरतासे बना हुआ नाभि-राजका जैसा शरीर था मैं मानता हूँ कि वैसा शरीर देवोंके अधिपंति इन्द्रको भी मिलना कठिन है।।१५२-१६३।। इनके समय में अपन्त होते वक्त बालककी नाभिमें नाल दिखाई देने लगा था और नाभिराजने उसके काटने की आज्ञा दी थी इसल्ए इमका 'नाभि' यह सार्थक नाम पड़ गया था ॥१६४॥ उन्हींके समय आकाशमें कुछ सफेदी तिए हुए काछे रङ्गके सघन मेघ प्रकट हुए थे। वे मेघ इन्द्रधनुष्ये सहित थे ॥१६५॥ उस समय कालके प्रभाव से पुद्रश्व परमाणुष्यों में मेच बनानेकी सामर्थ्य उत्पन्न हो गयी थी, इसलिए सूक्ष्म पुद्रश्वों द्वारा वने हुए में गेंके समृह छिद्ररहित लगातार समस्त आकाशको घेर कर जहाँ तहाँ फैछ गर थे ॥१६६॥ वे मेघ विजलीसे युक्त थे, गम्भीर गर्जना कर रहे थे और पानी बरसा रहे थे जिससे ऐसे शोभायमान होते थे मानों सुवर्ण की मालाओंसे सहित, मद बरसानेवाले और गरजते हुए हस्ती ही हों ।।१६७॥ उस समय मेघोंकी गम्भीर गर्जनासे टकराई हुई पहाड़ोंकी दीवालोंसे जो प्रतिध्वनि निकछ रही थी उससे ऐसा मालूम होता था मानो वे पर्वतकी दीवार्छे कुपित होकर प्रतिध्वनिके बहाने आक्रोश ववन (गालियाँ) ही कह रही हों ॥१६८॥ उस समय मेघमाला द्वारा वरसाये हुए जलक्योंको धारण करनेवाला-ठंडा वायु मयूरोंके पंलोंको फैलाता हुआ वह रहा था ॥१६९॥ आकाशमें वादलोंका आगमन देखकर हर्षित हुए चातक पक्षी मनोहर शब्द बोलने लगे और मोरोंके समृह अक्स्मात् ताण्डव नृत्य करने लगे ॥१७०॥ उस समय धाराप्रवाह वरसते हुए मेचोंके समृह ऐसे माळ्म होते थे मानो जिनसे धातुओंके

<sup>9</sup> उरखन्तम् । 'खादुरखातुरिव लः' इस्यमिधानात् । २ आहितबलीकर्तुम् । ३ सवरताः । 'दूष्या कक्ष्या बरत्रा स्यात्' इत्यमरः । ४ सगर्जिताः । सजृम्भिताः ४० । ५ वाति स्म । ६ आ समन्तात् ततान् आतताम् कुर्वन् । ७ 'रण शब्दे' । ८ धातुः गैरकः ।

च्यचिद्गिरिसरिस्प्राः प्रावर्तन्त महार्याः'। धातुरागारुणा मुक्ता रक्तमोक्षा ह्वाद्रिषु ॥१७२॥ ध्वनन्तो वयुषु क्रस्थूळधारं पयोधराः। रुदन्त इव शोकार्ताः कृष्यव्रक्षपरिक्षये ॥१७३॥ धार्वङ्गिककरास्फालादिव वातिनघटनात्। पुष्करेष्विव गग्भीरं ध्वनस्सु 'जलवाहिषु ॥१७४॥ विद्युत्तरी नभोरङ्गे विचित्राकारधारिणी। प्रतिक्षणवियुत्ताङ्गी नृत्तारम्भिमशातनोत् ॥१७५॥ पयः पयोधरासक्तैः पिबद्धिरिवृष्तिभिः। कृष्यु उद्यमितिप्रीतैश्चातकर्भकायितम् ॥१७६॥ तिरुक्तळत्रभं सक्तैः कालापेक्षेमं हाजलैः । कृष्पप्रवृत्तकमें घेव्यंक्तं पामरकायितम् ॥१७७॥ अत्रुद्धिप्यं मुरुद्वम् यह्यं सद्यः पयोमुषः। 'नैकथा विक्रियो भेजुवेषित्र्यास्पुद्रलास्मनः ॥१७८॥ तदा जलधरोन्मुक्तामुक्ताफलरुवोऽष्मदाः'। महीं 'क्वियामासुर्दिवाकरकरोष्मतः ॥१७९॥ ततोऽब्द्मुक्तवारिक्ष्माखानिलातपगोचरान्। रव्लेद्वाधारावगाहाम्त्रं निहारोष्मत्वलक्षणान् ॥१८०॥

निर्भर निकल रहे हैं ऐसे पर्वतोंका अमिपेक करनेके लिए तत्पर हुए हों ॥१७१॥ पहाड़ोंपर कहीं कहीं गेरूके रङ्गसे लाल हुए निद्यों के जो पूर बड़े वेग से बह रहे थे वे ऐसे मालूम होते थे मानो मेघों के प्रहार से निकले हुए पहाड़ोंके रक्तके प्रवाह ही हों ॥१७२॥ वे बादल गरजते हए मोटी घारसे बरस रहे थे जिससे ऐसा माळम होता था मानो कल्पवृत्तींका चय हो जानेसे शोकसे पीड़ित हो रुदन ही कर रहे हों-रो रो कर आँस बहा रहे हों ॥१७३॥ वायुके आधात से उन मेवोंसे ऐसा गम्भीर शब्द होता था मानी बजानेवाछेकी हाथकी चोटसे मृदङ्गका ही शब्द हो रहा हो । उसी समय आकाशमें बिजली चमक रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पाकाश रूपी रङ्गमुमिमें अनेक इप धारण करती हुई तथा क्षण चणमें यहाँ वहाँ आना शरीर घुमाती हुई कोई नटी नृत्य कर रही हो ॥१७४-७५॥ उस समय चातक पत्नी ठीक बाइकोंके समान आवरण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार बालक पर्योधर- माताके स्तनमें आसक्त होते हैं उसी प्रकार चातक पश्ची भी पयोधर मेघों में आसक्त थे, बालक जिस तरह कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-द्वको पीते हुए तृत नहीं होते उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-जलको पीते हुए तृप्त नहीं होते थे, और बालक जिस प्रकार मातासे प्रेम रखते हैं उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघोंसे प्रोम रखते थे ।।१७६॥ अथवा वे वादल पामर मनुख्यों-के समूहके समान आवरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्वीमें आसक हुआ करते हैं उसी प्रकार वे भी विजली रूपी स्त्रीमें आसक्त थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार खेतीके योग्य वर्षा हातकी अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार वे भी वर्षाकाछकी अपेक्षा रखते थे, पामर मनुहय जिस प्रकार महाजद अर्थात् महामूर्ल होते हैं उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात् भारी जलसे भरे हए थे (संस्कृत साहित्यमें इलेष आदिके समय ड और त में अभेद होता है) और पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती करनेमें तत्पर रहते हैं इसी प्रकार मेघ भी खेती करानेमें तत्पर थे ॥१७७॥ वदापि वे बादल बुद्धिरिहत थे तथापि पुद्रल परमाणुद्योंकी विवित्र परिणति होनेके कारण शीघ ही बरसकर अनेक प्रकारकी विकृतिको प्राप्त हो जाते थे॥१७८॥ उस समय मेघोंसे जो पानीकी बूँदे गिर रही थीं वे मोतियोंके समान सुन्दर थीं तथा उन्होंने सूर्यकी किरगोंके तापसे तपी हुई पृथ्वीको शान्त कर दिया था ॥ १७९॥ इसके अनन्तर मेघोंसे पड़े हए जलकी आईता.

१ वेगाः । २ रक्तमोचनाः । १-स्थूलधाराः म०,ल० । ४ मृद्दङ्गवादकः । ५ वाद्यवस्त्रेषु । ६ मेघेषु । ७ लड्धमिव प्री-म०, स०, ल० । ८ महातीयैः महाजटैश्व । ९ पामर इव आविश्तिम् । १० अनेकधा । १९ -इवीऽप्छटा अ०, प०, द० । -इवश्छटा स० । -इवी घटा म० । -इवी छटा ल० । १२ शैर्यं नयन्ति स्म इत्यर्थः । १३ आईता । १४ अन्तर्हितशोषणस्वम् ।

गुणानाश्चित्य सामग्री' प्राप्य द्रश्यादिलक्षणाम्'। संरूढान्यक्करावस्थाप्रभृत्याकणिषासितः॥१८१॥ शनैद्दानैर्विवृद्धानि क्षेत्रेव्वविरस्तं तदा । सस्यान्यकृष्टपच्यानि नानाभेदानि सर्वतः ॥१८२॥ प्रजानां पूर्वसुकृतात् कालादिप च तादद्यात् । सुपक्षानि यथाकालं फलदायीनि रेजिरे ॥१८२॥ तदा पितृव्यतिकान्तावपत्यानीव तत्पदम् । कवपवृक्षोचितं स्थानं तान्यध्यासिषत स्फुटम् ॥१८४॥ नातिवृष्टिरवृष्टिवां तदासीत्कन्तु मध्यमा । वृष्टिस्त त्सर्विधान्यानां फलावाप्तिरविष्ठुता ॥१८५॥ पाष्टिकाः कलमज्ञीहियवगोधूमकक्षवः । "दयामाकको द्वा दार शनीवारवरका स्था ॥१८६॥ तिलातस्यो मसूराश्च १ सर्वपे पो १ धान्यजीरको १ । १ मुद्रमापा १ दकी १ स्वा पार्थ । १ प्रवा ॥१८६॥ तिलातस्यो मसूराश्च १ वित धान्यभेदास्थिमे मताः । सकुसुम्भा सकर्पासाः प्रजाजीवनहेतवः ॥१८८॥ उपभोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजाः । तदुपायमजानानाः स्वतोऽमूर्सुमुहु भृदुः ॥१८९॥ कष्पद्व मेषु कात्स्येन प्रलीनेषु निराश्चयाः । युगस्य परिवर्त्तेऽसिक्चभूवक्वाकुला कुलाः ॥१९०॥ तीवायाः महानायायाः सुरीर्णाहारसंज्ञकाः । जीवनोपायसंशीति १ द्वाकुलीकृतचेतसः ॥१९१॥

पृथिवीका पाधार, आकाशका अवगाहन, वायुका अन्तर्नीहार अर्थात् शीतल परमाणुओंका . संचय करना स्वौर धूपकी उष्णता इन सब गुणोंके आश्रयसे उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी सामग्रीको पाकर खेतोंमें अनेक अङ्कर पैदा हुए, वे अङ्कर पास पास जमे हुए थे तथा। अङ्कर अवस्थासे छेकर फत लगने तक निरन्तर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे । इसी प्रकार और भ अनेक प्रकारके धान्य विना बोये ही सब ओर पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजाके पूर्वी-पार्जित पुण्य कर्मके उद्यसे अथवा उस समयके प्रभावसे ही समय पाकर पक गए तथा फल देनेके योग्य हो गए।।१८०-८३।। जिस प्रकार पिताके मरनेपर पुत्र उनके स्थानपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार कल्पवृत्तोंका अभाव होनेपर वे धान्य उनके खानपर आरूढ़ हुए थे ॥१८४। उस समय न तो अधिक वृष्टि होती थी और न कम, किन्तु मध्यम दरजेकी होती थी इसिंतिए सब धान्य बिना किसी विघ्न बाधाके फलसहित हो गए थे।।१८५।। साठी, चावल, कलम, ब्रीहि, जौ, गेहूँ, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार ( तिन्नी ), बटाने, तिल, अलसी, मसूर, सरसों, धनियाँ, जीरा, मूँग, उड़द, अरहर, शेंसा, मोठ, चना, कुलथी श्रौर तेवरा आदि अनेक प्रकारके धान्य तथा कुसुन्भ (जिसकी कुसुमानी-लात रंग बनता है) और कपास खादि प्रजाकी आजीविकाके हेतु छत्पन्न हुए थे।।१८६-१८८॥ इस प्रकार भोगोप-भोगके योग्य इन धान्योंके मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोगको नहीं जाननेवाली प्रजा बार बार मोह को प्राप्त होती थी-वह उन्हें देखकर बार बार भ्रममें पड़ जाती थी ।।१८६। इस युग-परिवर्तनके समय कल्प वृक्ष बिलकुल ही नष्ट हो गये थे इसलिये प्रजाजन निराश्रय होकर अत्यन्त व्याकुछ होने छगे ।।१९०।। उस समय आहार संज्ञाके उद्यसे उन्हें तीत्र भूख छग

१ —लक्षणीम् ८०, प०। २ जिल्लारे ८०, द०, प०, स०, म०। ३ —िवतस्थानं म०, ल०। ४ तत्कारणात्। ५ अवाधिता। ६ पीततण्डुलाः। ७ '३यामाकस्तु स्मयाकः स्यात्'। ८ कोरद्षः। ९ — ह्वोद्वाल—द०। १० उदारनिवारः तृणधान्यम्। ११ [ मटर इति हिन्दी भाषायाम् ] ११ तुन्दुभः। १३ धान्य-कम्। १४ जीरणः। १५ मुद्रः पीतमुद्रौ वा 'खण्डीरः पीतमुद्रः स्यात् कृष्णमुद्रस्तु शिम्बिका" इस्यमिधानात्। १६ ख्रुष्यः। १७ तुवरिका। १८ अलसान्द्र ['रींसा' इति हिन्दी]। १९ निष्पावः ['मीठ' इति हिन्दी] 'समी तुवरक-निष्पावौ'। १० हरिमन्यकाः॥ २१ कुलिश्वका "कुलिश्वका पिलकुलः"। २२ त्रिपुटः ['तैवरा' इति हिन्दीभाषायाम् ] २३ स्वतो मृद्धा मुद्रुमुद्धः प०ः २४ मुद्धान्ति स्म। २५ बुभुक्षायाम्। २६ बद्दोणी उदिता। १७—संज्ञया द०, स०, ७०। २८ संशयः।

युगमुख्यमुपासीना नाभि मनुमपश्चिमम् । ते तं विज्ञापयामासुरिति दीनगिरो नराः ॥१९२॥ जीवामः कथमेवाद्य नाथानाथा विना दुमैः । करपदायिभिराकल्पमविसार्थेरपुण्यकाः ॥१९३॥ इमे केचिदितो देव तरुभेदाः समुरिथताः । शाखाभिः फल्जनम्राभिराह्मयन्तीव नोऽधुना ॥१९४॥ किमिमे परिहर्तन्याः किंवा भोग्यफला इमे । फल्लेमहीनिमेऽस्मान्वा निगृह्णन्यनुपान्ति वा ॥१९५॥ अमीपा मुप्तत्वेषु केऽप्यमी तृगगुल्मकाः फल्लनम्रशिखा भान्ति विश्वदिक्षमितोऽमुतः ॥१९६॥ क एषामुपयोगः स्याद्विनियोज्याः कथं नु वा । किमिमे स्वैरसंग्राद्या न वेतीदं वदाच नः ॥१९७॥ स्वं देव सर्वमप्येतद् वेत्सि नाभेऽनभिज्ञकाः । पृच्छामो वयमद्यार्त्तित्ततो बृहि प्रसीद नः ॥१९८॥ इसे स्वेरतंत्र्यतामूद्या नित्रभीतांस्तदार्थकान् । नाभिने ' भेयमिस्युक्ता व्याजहार पुनः स तान् ॥१९९॥ इमे ' कल्पतरूच्छेदे द्वमाः पक्षकलानताः । युष्मानद्यानुगृह्णन्ति पुरा कल्पतुमा यथा ॥२००॥ भद्रकास्तदिमे भोग्याः कार्या न भ्रान्तिरत्र वः । अभी च परिहर्तव्या दूरतो विषवृक्षकाः ॥२०१ इसाश्च ' नामोप्ययः ' स्वस्वक्यांद्यो मताः । पृतासां भोज्यमन्नाद्यं व्यन्तनाद्यः सुसंस्कृतम् ॥२०२॥ इमाश्च ' नामोप्ययः ' स्वस्वक्यांद्यो मताः । पृतासां भोज्यमन्नाद्यं व्यन्तनाद्यः सुसंस्कृतम् ॥२०२॥

रही थी परन्तु उनके शान्त करनेका कुछ उपाय नहीं जानते थे इसिखये जीवित रहनेके संदेहसे उनके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो रठे। अन्तमें वे सब लोग उस युगके मुख्य नायक अन्तिम कुछकर श्री नामिराजके पास जाकर बड़ी दीनतासे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे १९१-९२॥ हे नाथ. मनवांछित फल देनेवाले तथा कल्पान्त काल तक नहीं भुलाये जानेके योग्य कल्प वृत्तों के बिना अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें ? ।।१९३।। हे देव. इस ओर ये अनेक बृत्त उत्पन्न हुये हैं जो कि फलों के बोमसे झुकी हुई अपनी शाखाओं द्वारा इस समय मानो हम लोगोंको बुला ही रहे हों।।१९४।। क्या ये युक्ष छोड़ने योग्य हैं? अथवा इनके फल सेवन करने योग्य हैं ? यदि हम इनके फल प्रहण करें तो ये हमें मारेंगे या हमारी रचा करेंगे ? ।।१९५॥ तथा इन वृत्तोंके संमीप ही सव दिशाओं में ये कोई छोटी छोटी माड़ियाँ जम रही हैं उनकी शिखाएँ फलोंके भारसे झुरु रही हैं जिससे ये असन्त शोभायमान हो रही हैं।।१९६॥ इनका क्या उपयोग है ? इन्हें किस प्रकार उपयोगमें लाना चाहिये ? और इच्छानुसार इसका संग्रह किया जा सकता है अथवा नहीं ? हे खामिन . आज यह सब बातें हमसे कहिए।।१९७।। हे देव नामिराज, आप यह सब जानते हैं और हम लोग अनिम हैं-मूर्च हैं अतए ब दुखी हो कर आपसे पूछ रहे हैं इसलिए हम लोगोंपर प्रसन्न होइये और कहिये ॥१९८॥ इस प्रकार जो आर्य पुरुष हमें क्या करना चाहिये इस विषयमें मृद् थे तथा अत्यन्त घवड़ाये हुए थे उनसे डरो मत ऐसा कहकर महाराज नामिराज नीचे लिखे वाक्य कहने लगे ॥ ९९६॥ चूँकि अब कल्पगृत्त नष्ट हो गए हैं इसलिए पके हुये फलोंके भारसे नम्र हुए ये साधारण युक्ष ही भव तुम्हारा वैसा उपकार करेंगे जैसा कि पहले कल्पवृक्ष करते थे ॥२००॥ हे भद्रपुरुषो, ये वृक्ष तुम्हारे भोग्य हैं इस विषयमें तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिये। परन्तु ( हाथका इशारा कर ) इन विषयुचोंको दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥२०१॥ ये स्तम्बकारी आदि कोई भौषिधयाँ हैं, इनके मसाछे

१ उपासीनाः [ समीपे उपविष्टाः ] । २ मुख्यम् । ३ अमीष्टदैः । ४ फलानि गृह्णतः । ५ रक्षन्ति । ६ समीपभूमिषु । ७ सर्वदिश्च । ८ विनियोग्याः प० । ९ कर्तव्यं कार्यम् । १० —नितिश्रान्तांस्तदा स०,ल०,द० ११ न भेतव्यम् । १२ कल्पवृक्षहानी । १६ कार्यनीपम्यार्भि०, प०, म०, द०, ल० । ओषध्यः फलपाकान्ताः १४ त्रीत्यादयः ।

स्वभावमधुराइचेते दीर्वाः पुण्डूक्षुदण्डकाः। रसीकृत्य प्रपातस्या दन्तैर्यन्त्रेश्च पीढिताः ॥२०३॥ राजकुम्भस्थले तेन मृदा निवंतितानि च । पात्राणि विविधान्येषां स्थाल्यादीनि द्यालुना ॥२०४॥ इत्यासुपायकथनैः प्रीताः सत्कृत्य तं मनुम् । भेजस्तइर्शितां वृत्तिं प्रजाः कालोचितां तदा ॥२०५॥ प्रजानां हितकृत्र त्वा भोगभूमिस्थितिच्युतौ । 'नाभिराजस्तदोन्नृतो भेजे कल्पतरुस्थितम् । २०६॥ पूर्वं ध्यावर्णिता 'ये ये प्रतिक्र त्यादयः क्रमात् । पुरा भवे बभूवुस्ते विदेहेषु महान्त्रयाः ॥२०७ । कृशलेः पात्रदानाद्येरनुष्ठानैर्यथोचितैः । सम्यवस्वप्र हणात्प्र्यं वध्यायुर्भोगभूभुवाम् ॥२०८॥ पश्चात्क्षायिकसम्यक्तवमुपादाय जिनान्तिके । अन्नोदपत्सत्र स्वायुरन्ते ते श्रुतपूर्विणः ॥२०९॥ 'इमं नियोगमाध्याय' प्रजानामित्युपादिशन् । केचिजातिस्मरास्तेषु केचिज्ञावधिलोचनाः ॥२१०॥ प्रजानां जीवनोपायमननान्मनवो मताः । आर्याणां 'कुलसंस्यायकृतेः कुलकरा हमे ॥२१९॥ 'कुलानां धारणादेते मताः कुलअरा हति । युगाविषुकृषाः प्रोक्ता युगादो' प्रभविष्णवः ॥२१२॥ वृपभस्तीर्थकृच्येव कुलकृच्चेव संमतः । भरतश्चक्षप्रच्चेव 'रकुलएव्यकेव वर्णितः ॥२१३॥

साथ पकाये गये अन्न आदि खाने योग्य पदार्थ अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाते हैं ॥२०२॥ · और ये स्वभावसे ही मीठे तथा लम्बे-लम्बे पौंड़े **भौर** ईखके पेड़ रुगे हुए हैं इन्हें दाँतोंसे अथवा यन्त्रोंसे पेताकर इनका रस निकालकर पीना चाहिये।।२०३॥ उन द्यालु महाराज नाभिराजने थाली आदि अनेक प्रकारके वर्तन हाथीके गण्डस्थल पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन आर्थ पुरुषोंको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपदेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार महाराज नाभिराज द्वारा बताये हुए स्पायोंसे प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। स्सने नाभिराज मनुका बहुत ही सत्कार किया तथा उन्होंने उस कालके योग्य जिस वृत्तिका उपदेश दिया था वह उसीके अनुसार अपना कार्य चलाने छगी ॥२०५॥ इस समय यहाँ भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी, प्रजाका हित करनेवाले केवल निमिराज ही उत्पन्न हुए थे इसलिए वे ही करप बृत्तकी स्थितिको प्राप्त हुए थे अर्थात् वरूपवृत्तके समान प्रजाका हित करते थे ॥२०६॥ ऊपर प्रतिश्रुतिको आदि छेकर नामिराज पर्यन्त जिन चौदह मनुओंका कम-क्रमसे वर्णन किया है वे सब अपने पूर्वभवमें विदेह क्षेत्रोंमें उच कुछीन महापुरुष थे ॥२०७॥ उन्होंने उस भवमें पुण्य बढ़ानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य व्रताचरण्हणी अनुष्ठानों के द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पहले ही भोगभूमिकी भागु बाँघ ली थी, बादमें श्री जिनेन्द्रके समीप रहनेसे उन्हें चारिक सम्यादर्शन तथा श्रुतज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और जिसके फटस्वरूप आयुके अन्तमें मरकर वे इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे ॥२०८-९॥ इन चौदहमें से कितने ही कुलकरोंको जातिस्मरण था और कितने ही अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे इसिक्क उन्होंने विचारकर प्रजाके छिए ऊपर कहे गये नियोगों-कार्यों का उपदेश दिया था ॥२१०॥ ये प्रजाके जीवनका हपाय जाननेसे मनु तथा आर्य पुरुषोंको कुलकी भाँति इकट्टे रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहलाते थे। इन्होंने स्त्रनेक वंश स्थापित किये थे इसलिए कुलधर कहलाते थे तथा युगके आदिमें होनेसे ये युगादिपुरुष भी कहे जाते थे ॥२११-१२॥ भगवान् वृषभदेव तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी माने गये थे इसी प्रकार भरत महाराज चक्रवर्ती भी थे और कुलधर

१ नाभिराजस्ततो भेजे श्रुतकल्प-प॰, म॰, द० । २ ये ते अ॰, प॰, म॰, स०, ल० । ये वै द॰ । ३ पुण्यकारणीः । ४-परस्यत म०,ल०। ५ पूर्वभवे श्रुतधारिणः । ६ इमािकयोगामाध्याय अ॰, द॰, प॰, म॰, स॰। ७ ध्यास्वा । ८ गृहविन्यासकरणात् । 'संघाते सिकवेशे च संस्थायः' इत्यभिधानात् । ९ अन्वयानाम् । 'कुक मन्वयसंघातगृहोस्पत्याश्रमेषु च' इत्यभिधानात् । ९० युगाहिप्र-म॰ । ९१ कुलभृच्चै र द॰, म॰, ल० ।

तत्राधैः पञ्चिमिर्नृणां कुळकृद्धिः' कृतागसाम् । हाकारळक्षणो दण्डः समयस्थापितस्तदा ॥२१४॥ हामाकारश्च दण्डोऽत्यैः पञ्चिभः संप्रवर्तितः । पञ्चभिस्तु ततः शेपैहांमाधिकारळक्षणः ॥२१५॥ 'शारीरदण्डनञ्चेव वधवत्धादिळक्षणम् । नृणां प्रबळदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥२१६॥ यदायुरुक्तमेतेषामममादिप्रसंख्यया । कियते तद्विनिश्चित्ये परिभाषोपवर्णनम् ॥२१७॥ पूर्वाङ्गं वर्षळक्षाणामशीतिश्चतुरुक्तरा । तद्विगितं भवेष्पूर्वं तत्कोटी पूर्वकोट्यसो ॥२१८॥ पूर्वं चतुरशीतिष्मं पूर्वाङ्गं परिभाष्यते । 'पूर्वाङ्गताहितं तत्तु पर्वाङ्ग पर्वमिष्यते ॥२१८॥ गुणाकारविधिः सोऽयं योजनीयो यथाकमम् । उत्तरेष्विप संख्यानविकष्णेषु निराकुळम् ॥२२०॥ तेषां संख्यानभेदानां नामानीमात्यनुक्रमात् । कीर्यन्तेऽनादि सिद्धान्तपद्रुक्षिनि यानि वे ॥२२१॥ पूर्वाङ्गञ्च तथा पूर्वं पूर्वाङ्गं पर्वसाह्वयम् । नयुताङ्गं परं तस्मान्नयुतं च ततः परम् ॥२२२॥ कुमुदाङ्गमतो विद्धिं कुमुदाह्मसतः परम् । पद्माङ्गञ्च ततः पद्मं नळिनाङ्गमतोऽपि च ॥२२३॥

भी कहलाते थे ॥२१३॥ उन कुलकरों में से आदिके पाँच कुलकरों ने अपराधी मनुष्यों के लिए 'हा' इस दण्डकी व्यवस्था की थी अर्थात् खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया। उनके आगेके पाँच कुलकरोंने 'हा' और 'मा' इन दो प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात खेद है जो तमने ऐसा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करना। शेष क्रलकरोंने 'हा' 'मा' और 'धिक' इन तीन प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात खेद हैं. अब ऐसा नहीं करना श्रीर तुन्हें धिकार है जो रोकनेपर भी अपराध करते हो ॥२१४-२१५॥ भरत चक्रवर्तीके समय लोग ऋधिक दोष या अपराध करने लगे थे इसलिए उन्होंने वध बन्धन आदि शारीरिक दण्ड देनेकी भी रीति चलाई थी ॥ २१६॥ इन मनुष्योंकी आयु ऊपर अमम आदिकी संख्या द्वारा बतलाई गई है इसिक्षए अब उनका निश्चय करनेके लिए उनकी परिभाषाओंका निरूपण करते हैं ॥२१७॥ चौरासी लाख वर्षोंका एक पूर्वाङ्क होता हैं। चौरासी लाखका वर्ग करने मर्थात परस्पर गुणा करनेसे जो संख्या आती है उसे पूर्व कहते हैं ( ८४०००००×८४०००० =७०५६००००००००) इस संख्यामें एक करोड़का गुणा करनेसे जो लब्ध आवे उतना एक पूर्व कोटि कहलाता है। पूर्वकी संख्यामें चौरासीका गुणा करनेपर जो लब्ध हो उसे पर्वाङ्ग कहते हैं तथा पर्वाङ्गमें पूर्वाङ्ग अर्थात् चौराखी लाखका गुणा करनेसे पर्व कहलाता है ॥२१९॥ इसके आगेजो नयुताङ्क नयुत आदि संख्यामें कही हैं उनके कियेभी क्रमसे यही गुणाकार करना चाहिये ॥२२०॥ भावार्थ-पर्वको चौराबीसे गुणा करने पर नयुताङ्ग, नयुताङ्गको चौरासी-लाखसे गुणा करनेपर नयुत: नयुतको चौरासीसे गुणा करनेपर कुमुदाङ्ग, कुमुदाङ्गको चौरासी लाखरे गुणा करनेपर कुमुद; कुमुदको चौरासीसे गुणा करनेपर पद्माङ्ग, और पद्माङ्गको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर पद्म; पद्मको चौरासी से गुणा करनेपर नलिनाङ्ग, श्रौर निलनाङ्गको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर निलन होता है। इसी प्रकार गुणा करनेपर आगेकी संख्या धोंका प्रमाण निकलता है ॥२२०॥ अब क्रमसे उन संख्याके भेदों के नाम कहे जाते हैं जोकि अनादि निधन जैनागममें रूढ़ हैं ॥२२१॥ पूर्वाङ्ग, पूर्व, पर्वाङ्ग, पर्व, नयुताङ्ग, नयुत, कुमुदाङ्ग, कुमुद, पद्माङ्ग, पद्म, नित्तनाङ्ग, नित्तन, कमलाङ्ग, कमल, तुट्यङ्ग, तुटिक, भटटाङ्ग,

१ कुलस्द्रिः म॰, ल॰। १ द्यारीरं दण्डनं अ॰, प॰, द॰, म॰, ल॰। ३ पर्वोज्ञ-अ॰, प॰। ४ सिद्धान्ते पद्-द॰, ल॰। ५-इटानि म॰, प॰।

निलनं कमलाङ्गञ्च तथान्यस्कमलं विदुः । तुत्व्यङ्गं तुटिकं चान्यद्टराङ्गमथाटरम् ॥२२४॥ अममाङ्गमतो ज्ञेयमममाख्यमतः परम् । हाहाङ्गन्य तथा हाहा, हृह्केवं प्रतीयताम् ॥२२५॥ लताङ्गन्य वसाह्यस्य महत्पूर्वव्य तद्यम् । शिरः प्रकम्पितव्यान्यत्ततो हस्तप्रहेलितम् ॥२२६॥ अचलात्मकमित्येवं प्रकारः कालपर्ययः । संख्येयो गणनातीतं विदुः कालमतः परम् ॥२२७॥ यथासं भवमेतेषु मन्नामायुरूद्यताम् । संख्याज्ञानमिदं विद्वान् सुधी पौराणिको भवेत् ॥२२८॥ आद्यः प्रतिश्रुतिः प्रोत्तः हितीयः सन्मतिर्मतः । तृतीयः क्षेमकृष्णम्या चतुर्थः क्षेमधःमनुः ॥२२९॥ सामकृत्यव्यमे ज्ञेयः पष्टः सीमधिद्यत्यते । ततो विमलवाहाङ्कश्रक्षप्रमानष्टमो मतः ॥२३०॥ यशस्वाञ्चयस्तस्माजभिचन्द्रोऽप्यनन्तरः । चन्द्राभोऽस्मात्परं ज्ञेयो मरुद्देवस्ततः परम् ॥२३५॥ प्रसेनजित्परं तस्माक्षाभिराजश्चतुर्दशः । वृवभो भरतेशश्च तीर्थचक्रमृतौ मन् ॥२३२॥

### उपजातिः

प्रतिश्रुतिः 'अस्यश्र्णोत्प्रजानां चन्द्रार्कसंदर्शनभीतिभाजाम् । स सन्मतिस्तारिकताभ्रमार्गसंदर्शने भीतिमपाचकार् ॥२३३॥

#### इन्द्रवज्रा

क्षेमङ्करः क्षेमकृदार्यवर्गे क्षेमधरः क्षेमधतेः" प्रजानाम् । सीमंकरः सीमकृदार्यनृणां ृसीमंधरः सीमधतेसारूणाम् ॥२३४॥

### उपजातिः

वाहोपदेशाद्विमलादिवाहः पुत्राननालोकनसम्प्रदायात् । चक्षुश्मदाख्या मनुरम्रगोऽभूचशस्वदाख्यसत्विमटवेन ॥२३५॥

अटट, अममाङ्ग, अमम, हाहाङ्ग, हाहा, हृहङ्ग, हृह, लताङ्ग, लता, महालताङ्ग, महालता, शिरः—
प्रकम्पित, हस्तप्रहेतित, श्रोर अचल ये सव उक्त संख्याके नाम हैं जोकि कालद्रव्यकी पर्याय हैं।
यह सब संख्येय हैं—संख्यातके भेद हैं इसके आगेका संख्यासे रहित है—अवंख्यात है ॥२२२—
२२७॥ उपर मनुओं—कुलकरोंकी जो आयु कही है उसे इन भेदोंमें ही यथासंभव समभ लेना चाहिये। जो बुद्धिमान् पुरुष इस संख्या झान को जानता है वही पौराणिक—पुराण का जानकार विद्वान् हो सकता है ॥ २२८ ॥। उपर जिन कुलकरों का वर्णन कर चुके हैं यथाक्रम से उनके नाम इस प्रकार हैं— पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्मित, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंघर, पाँचवें सीमंकर, छठवें सीमंघर, सातवें विमलवाहन, आठवें चक्षुदमान्, नौवें यशस्वान्, दश्वें अभिचन्द्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, बारहवें मरुदेव, तेरहवें प्रसेनजित् और चौदहवें नाभिराज। इनके सिवाय भगवान् वृष्यमदेव तीर्थकर भी थे और मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और मनु भी ॥ २२९—२३२ ॥ अब संक्षेपमें उन कुलकरोंके कार्य का वर्णन करता हूँ— प्रति-भृतिने सूर्य चन्द्रमाके देखनेसे मयभीत हुए मनुष्यों के भयको दूर किया था, तारोंसे भरे हुए आकाशके देखनेसे लोगोंको जो भय हुआ था उसे सन्मितने दूर किया था, क्षेमंकरने प्रजाम क्षेम-कल्याण का प्रचार किया था, क्षेमंधरने कल्याण धारण किया था, सीमंकरने आर्थ पुरुषों की सीमा नियत की थी, सीमन्दरने कल्य वृद्धोंकी सीमा निरिचत की थी, विमल वाहनने हाथी

१ निश्चीयताम् । ह्ह्इह्र चेरयेवं निश्चीयताम् । २ तद्द्यम् । महालताङ्गं महालताह्वम् इति द्वयम् । ३ जानानः । ४ परस्तस्मा-प॰, म०, ल० । ५ प्रजानां वचनमिति सम्बन्धः । ६ अपसारयति स्म । ७ क्षेमधार्-णात् । ८ तदिमस्तवनेन ।

सोऽक्रीडयचन्द्रमसाभिचन्द्रश्चन्द्राभकस्तैः कियद्प्यजीवीत्'। 'मरुत्सुरोऽभूचिरजीवनार्त्तैः प्रसेनजिद्गर्भमलापद्दारात् ॥२३६॥ नाभिश्च तक्षाभिनिकर्तनेन <sup>रे</sup>प्रजासमाश्वासनहेतुरासीत्। सोऽजीजनत्तं वृषमं महात्मा सोऽप्यग्रसूनुं 'मनुमादिराजम् ॥२३७॥

वसन्ततिलकम्

इत्थं 'युगादिपुरुषोद्भवमादरेण तिस्मिन्निरूपयति गौतमसद्गणेन्द्रे । सा साधुसंसदिखला सह मागधेन राज्ञा प्रमोदमिवरात्परमाजगाम ॥२३८॥

### मालिनी

सकलमनुनियोगात्कालभेदञ्च षोढा परिषदि 'जिनसेनाचार्यमुख्यो निरूप्य । पुनरथ पुरुनाम्नः पुण्यमाद्यं पुराणं 'कथिवनुमुदियास श्रेणिकाकणंयेति ॥२३९॥

> इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंब्रहे पीठिकावर्णनं नाम तृतीयं पर्व ॥३॥

श्वादि पर सवारी करने को उपदेश दिया था सबसे अमसर रहने वाले चक्षुष्मान् ने पुत्र के मुख देखने की परम्परा चलाई थी, यशस्त्रान् का स्व कोई यशोगान करते थे, अभिचन्द्रने बालकों की चन्द्रमाके साथ क्रीड़ा कराने का उपदेश दिया था, चन्द्रामके समय माता पिता अपने पुत्रोंके साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे थे, मरुदेवके समय माता पिता अपने पुत्रोंके साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगे थे, प्रसेनजित्ने गर्भके ऊपर रहने वाले जरायु रूपी मलके हटानेका उपदेश दिया था और नाभिराजने नाभि—नाल काटनेका उपदेश देकर प्रजाको आश्वासन दिया था। उन नाभिराजने वृषम देवको उत्पन्न किया था।।२३३—२३०॥ इस प्रकार जब गौतम गणधरने बड़े आदरके साथ युगके आदिपुरुषों—कुलकरों की उत्पत्ति का कथन किया तब वह मुनियोंकी समस्त सभा राजा श्रीणकके साथ परम आनन्द को प्राप्त हुई।।२३८॥ उस समय महावीर स्वामी की शिष्य परम्पराके सर्व श्रेष्ठ आचार्य गौतम स्वामी कालके छह भेदों का तथा कुलकरों के कार्योंका वर्णन कर भगवान् आदिनाथ का पवित्र पुराण कहनेके लिए तत्पर हुए और मगधेरवरसे बोले कि हे श्रीणिक, सुनो।।२३६॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवाज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि सञ्चण महापुराण संप्रहमें पीठिका वर्णन नामका तृतीय पर्व समाप्त हुआ।

१-द्प्यजीवत् म० । २ मरुदेवः । ३ आश्वासनं [ सान्त्वनम् ] । ४ भरतेशम् । ५ मनूत्वित्तम् । ६ जिनस्य सेना जिनसेना जिनसेनाया आचार्यः जिनसेनाचार्यस्तेषु सुख्यो गौतमगणधर इत्यर्थः । ७ उगुक्ती बसूव ।

# चतुर्थं पर्व

यस्त्रिपवीं मिमी पुण्यामधीते मितमान्पुमान् । सोऽधिगृम्य पुराणार्थिमहामुत्र च नन्दति ॥१॥ अथायस्य पुराणस्य महतः पीठिकामिमाम् । प्रतिष्ठाप्य ततो वक्ष्ये चिति वृपमेशिनः ॥२॥ कोको देशः पुरं राज्यं तीर्थं 'दानतपोऽन्वयम्' । पुराणेव्वष्टधाख्येयं गतयः फलमित्यपि ॥३॥ 'खोकोहेशनिरुक्त्यादिवर्णनं यत्सविस्तरम् । कोकाख्यानं तदाम्नातं 'विशोधितदिगन्तरम् ॥४॥ तदेकदेशदेशादिद्वर्गपञ्चनम्' । देशाख्यानं तु तज्ज्ञेयं तज्ज्ञेः संज्ञानलोचनेः ॥५॥ सरतादिषु वर्षेषु राजधानीप्रकृषणम् । पुराख्यानमितीष्टं तत् पुरातनविदां मते ॥६॥ 'अमुष्मिन्नधिदेशोऽयं नगरन्चेति तत्पतेः । आख्यानं यत्तदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमे ॥७॥ संसाराञ्घेरपारस्य तरणे 'तीर्थमित्यते । 'चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिसीर्थमं कथा ॥८॥ यादशं स्यात्तपोदानमनीदशगुणोदयम् । कथनं तादशस्यास्य तपोदानकथोच्यते ॥९॥ नरकादिशमेदेन चतस्यो गतयो मताः । तासां संकीर्तनं यद्धि गत्याख्यानं तदिष्यते ॥१०॥ पुण्यपापफळावासिर्जन्त्नां यादशी भवेत् । तदाख्यानं फलाख्यानं तच्च निःश्रेयसाविध ॥१९॥ छोकाख्यानं यथोदेशमिह तावस्थतन्यते । यथावसरमन्येपां प्रपञ्चो वर्णयिप्यते ॥१२॥ छोकाख्यानं यथोदेशमिह तावस्थतन्यते । यथावसरमन्येपां प्रपञ्चो वर्णयिप्यते ॥१२॥

जो बुद्धिमान् मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वों का अध्ययन करता है वही सम्पूर्ण पुण्य का अर्थ समभ कर इस लोक तथा परलोकमें आनन्दको प्राप्त होता है ॥ १॥ इस प्रकार महापुराण की पीठिका कह कर अब श्री वृषभ देव स्वामी का चरित कहूँगा ॥२॥ पुराणोंमें स्रोक, देश, नगर, शब्य, तीर्थ, दान, तप, गति और फल इन आठ बातों का वर्णन अवश्य ही करना चाहिए ॥३॥ छोक का नाम कहना उसकी व्युत्पत्ति बतछ।ना, प्रत्येक दिशा तथा इसके अन्तरालों की लम्बाई चौड़ाई आदि बतलाना इनके सिवाय और भी अनेक बातों का विस्तारके साथ वर्णन करना कोकाख्यान कहलाता है ॥ ४ ॥ लोकके किसी एक भागमें देश, पहाड़, द्वीप तथा समुद्र आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने को जानकार सम्यग्ज्ञानी पुरुष देशाख्यान कहते हैं ॥५॥ भारतवर्ष भादि क्षेत्रोंमें राजधानी का वर्णन करना, पुराण जानने बाले आचार्यों के मतमें पुराख्यान अर्थात नगर वर्णन कहलाता है ॥६॥ उस देश का यह भाग अमुक राजाके आधीन है अथवा वह नगर अमुक राजा का है इत्यादि वर्णन करना जैन शास्त्रों में राजाख्यान कहा गया है।।।।। जो इस अपार संसार समुद्रसे पार करे उसे तीर्थ कहते हैं ऐसा तीर्थ जिनेन्द्र भगवान का चरित्र ही हो सकता है अतः उसके कथन करने को तीर्था ख्यान कहते हैं ॥८॥ जिस प्रकार का तप और दान करनेसे जीवों को अनुपम फल की प्राप्ति होती हो उस प्रकारके तप तथा दान का कथन करना तपदानकथा कहलाती है ॥९॥ नरक आदिके भेदसे गतियोंके चार भेद माने गये हैं उनके कथन करने को गत्याख्यान कहते हैं ॥१०॥ संसारी जीवों को जैसा कुछ पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है उसका मोन्न प्राप्ति पर्यन्त वर्गान कतना फडाख्यान कहलाता है ॥११॥ उत्पर कहे हुए आठ आख्यानों में से यहाँ नामा-

१ इमां पूर्वेक्तिम् । २ दानतपोद्धयम् म०, स०, द०, प०, छ०। ३ सम्बन्धः । ४ नामोचारणमु-देशः । ५ निष्काशितोपदेशान्तरम् । ६ विस्तारः । ७ 'स्वे स्वेधना' इति स्त्रेण सप्तमीदेशः । ८ –रं बेति अ०, स०, प०, त०, ए०, छ०। अलोत्तारम् । ९ वरितम् । १० अनीर्वचनीयम् ।

होक्यन्तेऽ'स्मिक्तिश्चम्ते जीवाद्यर्थाः सपर्ययाः । इति होकस्य होकत्वं 'निराहुस्तःवद्दिनः ॥१३॥ क्षियन्त-निवसन्त्यस्मिन् जीवादिद्व्यविस्तराः । इति क्षेत्रं निराहुस्तं होकमन्वर्थसं ज्ञया ॥१४॥ होको ह्यकृत्रिमो ज्ञेयो जीवाद्यर्थावगाहकः । 'नित्यः स्वभावनिर्वृत्तः सोऽनन्ताकाशमध्यगः ॥१५॥ स्वष्टास्य जगतः कित्वदस्तीत्येके' जगुर्जेडाः । तद्दुर्णयनिरासार्थं सृष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१६॥ स्वष्टा 'सर्गवहिर्भूतः क्वस्थः सुजति तज्जगत् । निराधारक्ष 'कृटस्थः सृष्ट्रैनत्' क्व निवेशयेत् ॥१७॥ नैको विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पदुः । 'विसनोश्च न 'तन्वादिमूर्त्तमुत्पत्तमहंति ॥१८॥ कथं च स सृजेहहोकं विनान्यः करणादिभः । तानि सृष्ट्वा सृजेहहोकमिति चेद्ववस्थितः ॥१९॥

नुसार सबसे पहले लोकाल्यान का वर्णन किया जाता है। अन्य सात आल्यानों का वर्णन भी -समयानुसार किया जायगा ॥१२॥ जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पर्यायों सहित देखे जावें उसे लोक कहते हैं। तत्त्वोंके जानकार आचार्यों ने छोक का यही स्वरूप बतकाया है स्थिक्यन्ते जीवादिपदार्थाः यस्मिन् स लोकः] ॥१३॥ जहाँ जीवादि द्रव्योंका विस्तार निवास करता हो उसे च्रेत्र कहते हैं। सार्थक नाम होनेके कारण विद्वान पुरुष क्रोक को ही क्षेत्र कहते हैं ॥१४॥ जीवादि पदार्थों को अवगाह देने बाला यह छोक अकृत्रिम है-किसी का बनाया हुआ नहीं है, नित्य है इसका कभी सर्वथा प्रलय नहीं होता, अपने आपही बना हुआ है और अनन्त आकाराके ठीक मध्य भागमें स्थित है।।१५॥ कितने ही मूर्खे छोग कहते हैं कि इस लोक का बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है। ऐसे ऐसे लोगों का दुरामह दूर करने के लिए यहाँ सर्व प्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा की जाती है ॥ १६॥ यदि यह मान लिया जाय कि इस लोक का कोई बनाने वाला है तो यह विचार करना चाहिये कि वह सृष्टिके पहते-लोक की रचना करनेके पूर्व सृष्टिके बाहर कहाँ रहता था ? किस जगह बैठ कर लोक की रचना करता था ! यदि यह कहो कि वह आधार रहित और नित्य है तो उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया भौर बनाकर कहाँ रखा ? ॥१७॥ दूसरी बात यह है कि भावने उस इरवर को एक तथा शारीर रहित माना है इससे भी वह सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ईश्वर अनेक रूप संवार की रचना करनेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? तथा शरीररहित अमूर्तिक ईश्वरसे मूर्तिक वस्तु**मों की** रचना कैसे हो सकती हैं ? क्योंकि लोकमें यह प्रत्यत्त देखा जाता है कि मूर्तिक वस्तुओं की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वारा ही होती है जैसे कि मूर्तिक कुम्हारसे मृर्तिक घट की ही रचना होती है ॥१=॥ एक बात यह भी है-जब कि संधारके समस्त पदार्थ कारण सामग्रीके बिना नहीं बनाये जा सकते तब ईश्वर उसके बिना ही लोक को कैसे बना सकेगा ? यदि यह कहो कि वह पहले कारण सामग्री को बना लेता है वादमें लोक को बनाता है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। कारण सामग्री को बनानेके लिए भी कारण सामग्री की आवश्यकता होती है, यदि ईश्वर उस कारण सामग्री को भी पहले बनाता है तो उसे द्वितीय कारण झामग्रीके योग्य तृतीय कारण सामग्री को उसके पहले भी बनाना पड़ेगा। भौर इस तरह इस परिपाटी का कभी अन्त नहीं होगा ॥१९॥

१-स्मिन् समीक्ष्य-स०, द०, प०, म०, छ०। २ निक्षित कुर्वन्ति । ३ शाश्वतः ईश्वरानिर्मितश्च। ४ नैयायिकवैशेषिकादयः। ५ सृष्टि । ६ अपरिणामी । 'एकक्ष्पतया तु यः । कालव्यापी कृटस्थः' इत्यभि-भानात् । ७ 'त्यदां द्वितीयाटीस्येनदेनः' इति अन्वादेशे एतच्छब्दस्य एनदादेशो भवति । ८ विमूर्तेः सकाशात् । ९ तनुकरणभवन।दिमूर्तेद्वयम् ।

तेषां स्वभावसिद्धत्वे छोकेऽप्येतत्प्रसज्यते । किञ्च 'निर्मातृविद्विश्वं स्वतःसिद्धिमवाष्नुयात् ॥२०॥ स्जेद्विनापि सामग्र्या स्वतन्त्रः प्रभुरिच्छया । इतीच्छामाश्रमेवैतत् कः श्रद्दध्याद्युक्तिकम् ॥२१॥ कृतार्थस्य विनिर्मिस्सा कथमेवास्य युज्यते । अकृतार्थोऽपि न स्रस्टुं विश्वमीष्टे कुलालवत् ॥२२॥ अमृतों निष्क्रियो ब्यापी कथमेष जगत्स्कृतेत् । न सिस्क्षापि तस्यास्ति विक्रियारिहतात्मनः ॥२३॥ तथाप्यस्य जगत्सगें फलं किमपि मृग्यताम् । निष्ठितार्थस्य धर्मादिवुरुषार्थेष्वनिर्धनः ॥२४॥ स्वभावतो विनैवार्थात् स्वज्ञतोऽनर्थसंगतिः । क्षीडेयं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्तितिः॥२५॥

यदि यह कहो कि वह कारण सामग्री स्वभावसे ही-अपने आप ही बन जाती है, उसे ईश्वरने नहीं बनाया है तो यह बात लोकमें भी लाग हो सकती है-मानना चाहिये कि लोक भी खत: सिद्ध है उसे किसीने नहीं बनाया । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी विचारणीय है कि उस ईश्वर को किसने बनाया ? यदि इसे किसीने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार अनवस्था दोष आता है और यदि वह स्वतः सिद्ध है-उसे किसीने भी नहीं बनाया है तो यह लोक भी स्वतः सिद्ध हो सकता है-अपने आप बन सकता हैं।।२०॥ यदि यह कहो कि वह ईश्वर स्वतन्त्र है तथा सृष्टि बनानेमें समर्थ है इसलिए सामग्रीके बिना ही इच्छा मात्रसे लोक को बना हेता है तो आप की यह इच्छा मात्र है। इस युक्तिशूल्य कथनपर भला कौन बुद्धिमान् मनुष्य विश्वास करेगा ? ॥२१॥ एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर कतकत्य है-सब कार्य पूर्ण कर कर चुका है-उसे अब कोई कार्य करना बाकी नहीं रह गया है तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा ही कैसे होगी ? क्योंकि कृतकृत्य पुरुष को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यदि यह कही कि वह अकृतकृत्य है तो फिर वह लोक को बनाने हे लिए समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार अकृतकृत्य क्रम्हार लोकको नहीं बना सकता ॥२२॥ एक बात यह भी है-कि आपका माना हुआ ईइवर अमुर्तिक है निहिक्य है व्यापी है छोर विकार रहित है सो ऐसा ईइवर कभी भी लोक को नहीं बना सकता क्योंकि यह ऊपर लिख आये हैं कि अमृतिक ईश्वरसे मृतिक पदार्थों की रचना नहीं हो सकती। किसी कार्य को करनेके लिए हस्त पादादिके संचालन रूप कोई न कोई किया अवदय करना पडती है परन्त आपने तो ईश्वर को निष्क्रिय माना है इसिलए वह लोक को नहीं बना सकता । यदि सक्रिय मानो तो वह असंभव है क्योंकि किया उसीके हो सक्ती है जिसके कि अधिशानसे कल क्षेत्र बाकी बचा हो परन्तु आपका ईरवर तो सर्वत्र व्यापी है वह किया किस प्रकार कर सकेगा ? इसके सिवाय ईश्वर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने ईइवर को निर्विकार माना है। जिसकी आत्मामें राग द्वेष आदि विकार नहीं है उसके इच्छा का उत्पन्न होना असम्भव है ॥२३॥ जब कि ईइवर कृतकृत्य है तथा धर्म अर्थ काम मोक्षमें किसी की चाह नहीं रखता तब सृष्टिके बनानेमें इसे क्या फल मिलेगा ? इस बात का भी तो विचार करना चाहिये, क्योंकि विना प्रयोजन केवल स्वभावसे ही सृष्टि की की रचना करता है तो उसकी वह रचना निरर्थक सिद्ध होती है। यदि यह कही कि उसकी यह क्रीड़ा ही है, क्रीडा मात्रसे ही जगत को बनाता है तब तो दुःखके साथ कहना पड़ेगा कि आपका ईश्वर बड़ा मोही है. नड़ा अज्ञानी है जो कि बालकों के समान निष्प्रयोजन कार्य करता है ॥२५॥

१ ईश्वरवत् । जगत् । २ विनिर्मातुमिच्छा ।

कर्मापेक्षः शरीरादिदेहिनां घटयेश्चदि । 'नन्वेवमीश्वरो न स्यात् पारतन्त्र्याःकुविन्द्वत् ॥२६॥ निमित्तमात्रमिष्टश्चेत् कार्यं कर्मादिहेतुके । 'सिद्धोपस्थाय्यसौ हन्त पोष्यते किमकारणम् ॥२७॥ वत्सलः प्राणिनामेकः सज्ज्ञनुजिष्टक्षया<sup>३</sup> । ननु सौष्यमर्यो सृष्टिं विदध्यादनुपण्लुताम् ॥२८॥ सृष्टिप्रयासवैयर्थ्यं सर्जने जगतः सतः । नात्यन्तमसतः सर्गो युक्तो ध्यं मारविन्दवत् ॥२९॥ नोदासीनः सर्जेन्मुकः संसारी 'नाष्यनीश्वरः । सृष्टिवादावतारोऽयं 'तत्रश्च न कुतश्च न ॥३०॥ महानधर्मयोगोऽस्य सृष्ट्वा संहरतः प्रजाः । दृष्टिनम्रहञ्जद्वा चेद् वरं देत्याद्यसर्जनम् ॥३१॥ बुद्धिमद्वेतुसान्निध्ये तन्वाद्युरपत्तुमहंति । 'विशिष्टसंनिवेशादिमतीतेर्नगरादिवत् ॥३२॥

यदि यह कही कि ईश्वर जीवोंके शरीरादिक उनके कर्मों के अनुसार ही बनाता है अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसके वैसे ही शरीरादि की रचना करता है तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार मानने से आपका ईश्वर ईर्वर ही नहीं ठहरता। इसका कारण यह है कि वह कर्मी की अपेचा करने से जनाहे की तरह परतन्त्र हो जायगा और परतन्त्र होने से ईश्वर नहीं रह सकेगा. जिस प्रकार जुलाहा सूत तथा अन्य उपकरणोंके परतन्त्र होता है तथा परतन्त्र होनेसे ईश्वर नहीं कहलाता इसी प्रकार आपका ईश्वर भी कर्मी के परतन्त्र है तथा परतन्त्र होनेसे ईश्वर नहीं कहला सकता । ईश्वर तो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुआ करता है ॥२६॥ यदि यह कही कि जीवक कर्मों के अनुसार सुख दुःखादि कार्य अपने आप होते रहते है ईश्वर उनमें निमित्त माना ही जाता है तो भी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सुखदु:खादि कार्य कमीं के अनुसार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं तब खेद है कि आप व्यर्थ ही ईश्वर की पृष्टि करते हैं ॥२७॥ कदाचित यह कहा जाने कि ईइनर बड़ा प्रेमी है-दयाल है इसलिए वह जीनों का उपकार करनेके लिये ही सृष्टि की रचना करता है तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को सुख रूप तथा उपद्रव रहित ही बनाना चाहिये था। दयाल होकर भी सृष्टिके बहुनाग को दखी क्यों बनाता है ? ॥२८॥ एक बात यह भी है कि सुष्टिके पहले जगत था या नहीं ? यदि था तो फिर स्वतः सिद्ध वस्तु के रचने में उसने व्यर्थ परिश्रम क्यों किया ? और यदि नहीं था तो उसकी वह रचना क्या करेगा? क्यों कि जो वस्त आकाश कमलके समान सर्वथा असत है उसकी कोई रचना नहीं कर सकता ॥२९॥ यदि सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर मुक्त है-कर्म मज कलंकसे रहित है तो वह उदासीन-राग द्वेषसे रहित होनेके कारण जगत की स्रिट नहीं कर सकता। और यदि संधारी है-कर्ममल क्लंक्से सहित है तो वह हमारे तम्हारे समान ही ईश्वर नहीं कह लायगा तब सुष्टि किस प्रकार करेगा? इस तरह यह सुष्टि-बाद किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ३०॥ जरा इस बात का भी विचार की जिये कि वह ईश्वर लोक को बनाता है इसलिए लोकके समस्त जीव उसकी सन्तानके समान हुए फिर वहीं ईइवर सबका संहार भी करता है इसिलए उसे अपनी संतानके नष्ट करनेका भारी पाप लगता है। कदाचित् यह कहो कि दुष्ट जीवों का निमह करने के लिए ही वह संहार करता है तो **उससे अ**च्छा तो यही है कि वह दुष्ट जीवों को उत्पन्न ही नही करता ॥३१॥ यदि आप यह कहें-कि 'जीवोंके शरीरादि की उत्पत्ति किसी बुद्धिमान कारण से ही हो

१ नस्वेव-अ०, ल०, । २ कार्ये निष्पन्ने सित प्राप्तः । ३ अनुगृहीतुमिच्छया । ४ व्यर्थत्वम् । ५ विद्यमानस्य । ६ सृष्टिः । ५-री सोऽप्यनीश्वरः अ०, प०, म०, द०, स०, ल०। ८ येन केन प्रकारेण नास्तीत्यर्थः । ९ उद्भवितुम् । १० सिन्नवेद्याः रचना ।

इत्यसाधनमेवैतदीश्वरास्तित्वसाधने । विशिष्टसिन्नवेशादेरन्यथाप्युपपत्तितः ॥३३॥ चेतनाधिष्टितं हीदं वक्मिनमांतृचेष्टितम् । नन्वक्षसुखदुःखादि वैश्वक्ष्य्याय कल्प्यते ॥३४॥ विनाणकर्मनिर्मातृकोशकापादितोद्यम् । अङ्गोपाङ्गादिवैचित्र्यमङ्गिनां वंगिरावहे ॥३५॥ तदेतत्कर्यवैचित्र्याद् भवज्ञानात्मकं जगत् । विश्वकर्माणमात्मानं साधयेत्कर्मसारिधम् ॥३६॥ विधिः सष्टा विधाता च दैवं कर्म पुराकृतम् । ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेषाः कर्मवेधसः ॥३०॥ सष्टारमन्तरेणापि व्योमादीनाव्य वसंगरत् । स्ष्टिवादी स निर्माद्यः शिष्टेर्दुर्मतदुर्मद् ॥३८॥ ततोऽसावकृतोऽनादिनिधनः काळतत्त्ववत् । खोको जीवादितत्त्वानामाधारात्मा प्रकाशते ॥३९॥ अस्वयोऽयमसंहायः स्वभावनियतस्थितः। अधिस्तर्यगुपर्याख्येस्त्रिभभेदैः समन्वितः ॥४०॥ वेत्रविष्टरझक्लयों सृदङ्गश्च यथाविधाः । संस्थानैस्तादशान् प्राहुस्त्रींक्लोकाननुपूर्वशः ॥४९॥

सकती है क्योंकि उनकी रचना एक विशेष प्रकार की है। जिस प्रकार किसी प्राम आदिकी रचना विशेष प्रकार की होती है अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगरका बनाया हुआ होता है उसी प्रकार जीवोंके शरीरादिककी रचना भी विशेष प्रकार की है अतः वे भी किसी बुद्धि-मान कर्ताके बनाये हुए हैं और वह बुद्धिमान कर्ता ईश्वर ही हैं? ॥३२॥ परन्त आपका यह हेत ईश्वर का अस्तिःव सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं कोंकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य प्रकारसे भी हो सकती है ॥३३॥ इस संसारमें शरीर इन्द्रियां सुख दुख भादि जितने भी अनेक प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं उन सब की उत्पत्ति चेतन-आत्माके साथ सम्बन्ध रखने वाले कर्म रूपी विधाताके द्वारा ही होती है ॥३४॥ इसलिये इम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि संसारी जीवोंके ऋंग उपांग आदिमें जो विचित्रता पाई जाती है वह संव निर्माण नामक नामकर्म रूपी विधाता की कुशलतासे ही रत्पन्न होती है ॥३५॥ इन कर्मी की विचित्रतासे अनेक रूपता को प्राप्त हुआ यह लोक ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि शरीर इन्द्रिय आदि अनेक रूप धारी संसार का कर्ता संसारी जीवों की आत्माएँ ही हैं और कर्म उनके सहायक हैं। अर्थात ये संसारी जीव ही अपने कर्मके उदयसे प्रेरित हो कर शरीर आदि संसार की स्रिव्ट करते हैं ॥ ३६॥ विधि, सृष्टा, विधाता, दैव, प्राकृत कर्म और ईश्वर ये सब कर्म रूपी ईश्वरके पर्याय वाचक शब्द हैं इनके सिवाय और कोई लोक का बनाने वाला नहीं है ॥३७॥ जब कि ईश्वरवादी पुरुष आकाश काल बादि की सृष्टि ईश्वरके बिना ही मानते हैं तब उनका यह कहना कहाँ रहा कि संसार की सब वस्त्येँ ईश्वरके द्वारा ही बनाई गई हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग होनेके कारण शिष्ट पुरुषों को चाहिये कि वे ऐसे सृष्टिवादी का निमह करें जो कि व्यर्थ ही भिध्यात्वके उदयसे अपने द्षित मत का अहंकार करता है ॥३८॥ इसलिये मानना चाहिये कि यह लोक काल द्रव्य की भांति ही अकृत्रिम है अनाहि निधन है-आहि अन्तसे रहित है और जीव अजीव आदि तत्त्वों का आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है ॥३९॥ न इसे कोई बना सकता है न इसका संहार कर सकता है यह हमेशा अपनी स्वाभा-विक स्थितिमें विद्यमान रहता है तथा अधोछोक तिर्यक्कोक और ऊर्ध्व लोक इन तीन भेदोंसे सहित है ॥४०॥ वेत्रासन, मल्लरी और मृदंग का जैसा आकार होता है अधो लोक मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक का भी ठीक वैसा ही आकार होता है। अर्थात् अधोलोक वैत्रासनके

१-तंदेहं कर्म-म॰ । २ नाम कर्म । ३ सकलक्षपत्वाय । वैश्वक्षपाय अ०, स०, ल०, ट॰ । ४ निर्माण-नामकर्म । ५ प्रतिज्ञां कुर्महे । ६ सहायम् । ७ अज्ञीकरात् ।

वैशाख्यः कटीन्यसहस्तः स्याद्यादशः पुमान् । तादशं लोकसंस्थानमामनन्ति मनीपिणः ॥४२॥ भनन्तानन्तभेदस्य वियतो मध्यमाश्रितः । लोकस्विभिर्यृतो वातैभीति शिक्येरिवाततैः ॥४३॥ वातरज्जुभिरानद्दो लोकस्तिभिर्धशिखम् । पटित्रतयसंवीतसुप्रतिष्ठकसन्निभः ॥४४॥ तिर्यग्लोकस्य विस्तारं रज्जुमेकां प्रचक्षते । चतुर्रशगुणां प्राह् रज्जुं लोकोच्छ्रितं वुधाः ॥४५॥ अधोमध्योध्वमध्याग्रं लोकविष्कम्भरज्ञवः । सतैका पञ्च चैका च यथाक्रममुदाहताः ॥४६॥ द्वीपाविधभिरसंख्यातैद्विद्विष्कं मभमाश्रितैः । विभाति बलयाकारैर्मध्यलोको विभूपितः ॥४७॥ मध्यमध्यास्य लोकस्य जम्बूद्रीपोऽक्षि मध्यगः । मेरुनाभिः सुवृत्तात्मा लवणामभोधिवेषितः ॥४८॥ सप्तभः क्षेत्रविन्यासैः पद्भिश्च कुष्ठपर्वतैः । प्रविभक्तः सिर्दिश्च लक्षयोजनविस्तृतः ॥४९॥ स मेरुमीलिराभाति खवणोद्धिमेखलः । सर्वद्वीपसमुद्राणां जम्बूद्रीपोऽधिराजवत् ॥५९॥ इह जम्बूमित द्वीपे मेरोः पत्यिक्शाश्रितः । विषयो गन्विलाभिष्यो भाति स्वगैकखण्डवत् ॥५९॥ पूर्वापरावधी तस्य पदेवाद्विद्विद्विमीमालिनी । दक्षिणोत्तरपर्यन्तौ सीतोदा नील एव च ॥५२॥

समान नीचे विस्तृत और ऊपर सकड़ा है, मध्यम छोक मल्तरीके समान सब ओर फैछा हुआ है और ऊर्ध्व लोक मृदंगके समान बीचमें चौड़ा तथा दोनों भागोंमें सकड़ा है ॥४१॥ अथवा दोनों पांत्र फैळा कर और कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष का जैला चाकार होता है बुद्धिमान् पुरुष लोक का भी वैसा ही आकार मानते हैं ॥४२॥ यह छोक अनन्ता-नन्त आकाशके मध्यभाग में स्थित तथा घनोद्धि घनवात औ तनुवात इन तीन प्रकारके विस्तृत वातवलयों से घिरा हुमा है और ऐसा मालूम होता है मानो भनेक रश्तियोंसे बना हुआ छींका ही हो ॥४३॥ नीचेसे छेकर ऊपर तक उपर्युक्त तीन वातवलयोंसे विरा हुआ यह लोक ऐसा माळूम होता है मानो तीन कपड़ोंसे ढका हुआ सुप्रतिष्ठ (गौण) ही हो ॥४४॥ विद्वानोंने मध्यम लोक का विस्तार एक राजु कहा है तथा पूरे लोक की ऊँवाई उससे चौदह गुणी अर्थात् चौदइ राजु कही है ॥४५॥ यह लोक अधो भागमें सात राजु, मध्य भागमें एक राजु, ऊर्ध्व लोकके मध्य भागमें पाँच राजु और सबसे ऊपर एक राजु चौड़ा है ॥४६॥ इस लोक के ठीक बीचमें मध्यम लोक है जो कि असंख्यात द्वीप समुद्रों से शोभायमान है। वे द्वीप समुद्र कम कमसे दूने दूने विस्तार वाले हैं तथा वताय के समान हैं। भातार्थ-जम्बू द्वीप थालीके समान तथा बाकी द्वीप समुद्र वलय के समान बीचमें खाली हैं।।४७॥ इस मध्यम लोकके मध्य भागमें जम्बू द्वीप है। यह जम्बू द्वीप गोल है तथा लवण समुद्रसे घिरा हुआ है। इसके बीवमें नाभिके समान मेर पर्वत है।।४८॥ यह जम्बू द्वीप एक लाख योजन चौड़ा है तथा हिमवत् आदि छह कुतावलों, भरत आदि सात क्षेत्रों और गङ्गा सिंधु आदि चौदह निदयों से विभक्त हो कर अञ्चन्त शोभायमान हो रहा है।।४९॥ मेरु पर्वत रूपी मुकुट और छत्रण समुद्र रूपी करधनीसे युक्त यह जम्बू द्वीप ऐसा शोभायमान होता है मानो सब द्वीप-समुद्रों का राजा ही हो ॥५०॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरु पर्वतसे पश्चिम की ओर विदेह ज्ञमें एक गंधिल नामक देश है जो कि खर्गके दुकड़े के समान शोभायमान है ॥५१॥ इस देश की पूर्व दिशामें मेर पर्वत है पश्चिममें उर्मिमालिनी नाम की विभंग नदी है, दक्षिण में सीतोदा नदी

१ द्विगुणद्विगुणविस्तारम् । २ कटीस्त्रः । ३ पश्चिमदिक् । ४ देवनाल इति वश्चागिरिः । ५ कर्मिमाकिनी इति विभन्ना नदी । ६ सीतोदा नदी । ७ नीस्त्रपर्वतः ।

यत्र कर्ममळापायाद्विदेहा मुनयः सदा । 'निर्वान्तीति गता रूढिं 'विदेहाल्यार्थभागियम् ॥५३॥ निरम्पत्रमुदिता यत्र' प्रजा नित्यकृतोत्सवाः । नित्यं सिन्निहितैभौगैः सत्यं स्वगेंऽप्यनादरः ॥५४॥ निसर्गसुभगा नार्यो निसर्गचतुरा नराः । निसर्गळिलिताळापा बाळा" यत्र गृहे गृहे ॥५५॥ 'वेद्रध्यञ्चतुरेवेंपेभूषणेश्व धनद्र्धयः । विळासेः यौवनारम्भाः 'सूच्यन्ते यत्र देहिनाम् ॥५६॥ यत्र सत्यात्रदानेषु प्रीतिः प्रजासु चार्हताम् । शक्तिरात्यन्तिकी' शीळे प्रोषधे च रतिर्नृणाम् ॥५७॥ न यत्र परिळङ्गानामस्ति जातुचिदुद्भवः । सदोद्याजिजनार्कस्य खद्योतानामित्राहिन ॥५८॥ यत्रारामाः सदा रम्बास्तरुभिः फळशाळिभः । पथिकानाङ्खयन्तीव परपुष्टकळस्वनैः ॥५९॥ यस्य सीमविभागेषु शाल्यादिक्षेत्रसम्पदः । सदैव फळशाळिन्यो भान्ति धर्म्या इव क्रियाः ॥६०॥ यत्र शाल्विनोपान्ते खात्पतन्तीं शुकावळीम् । शाल्यादेवे परपुष्टकर्वते (वोरणिश्रयम् ॥६०॥ यत्र शाल्विनोपान्ते खात्पतन्तीं शुकावळीम् । शाल्यादेवे नुमन्यन्ते द्धतीं 'तोरणिश्रयम् ॥६१॥

है भौर उत्तरमें नीलगिरि है ॥५२॥ यह देश विदेह क्षेत्र के अन्तर्गत है। वहाँ से मुनि लोग हमेशा कमें रूपी. मल को नष्ट कर विदेह (विगत देह)—शरीर रहित होते हुए निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं इसिलए उस क्षेत्र का विदेह नाम सार्थक और रूढि दोनों ही अवस्थाओं को प्राप्त है ॥५३॥ उस गंधिल देश की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है तथा अनेक प्रकारके के उत्सव किया करती है, इसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रहते हैं इसिलये वह स्वर्ग को भी अच्छा नहीं समझती है ॥५४॥ उस देशके प्रत्येक घरमें स्वभावसे ही सुन्दर स्त्रियाँ हैं, स्वभावसे ही चतुर पुरुष हैं और स्वभावसे ही मधुर वचन बोलने वाले बालक हैं ॥५४॥ उस देशमें मनुष्यों की चतुराई उनके चतुराई पूर्ण वेषोंसे प्रकट होती है। उनके आभूषणोंसे उनकी सम्पत्ति का झान होता है तथा भोग विजासोंसे उनके यौवन का आरम्भ सूचित होता है ॥५६। वहाँके मनुष्य उत्तम गत्रोंमें दान देने तथा देवाधिदेव अरहंत भगवान की पूजा करने हीमें प्रेम रखते हैं। वे लोग शिलको रक्षा करनेमें ही अपनी अत्यन्त शक्ति दिखलाते हैं और प्रांषधोपवास धारण करनेमें ही रिव रखते हैं।

भावार्थ-यह परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्याका संचित्र अर्थ नियम है। इसलिए इस खोकका भाव यह हुआ कि वहाँ के मनुष्यों की प्रीति पात्र दान आदिमें ही थी विषयवास-नाओं में नहीं थी, उनकी शक्ति शील त्रतकी रचाके लिए ही थी निर्वलों को पीड़ित करने के दिए नहीं थी और उनकी रुचि प्रोपधोपवास धारण करने में ही थी वेश्या आदि विषयके साधनों में नहीं थी ॥५०॥

उस गंधित देशमें श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्यका उदय रहता है इसिछए वहाँ मिध्यादृष्टियों का उद्भव कभी नहीं होता जैसे कि दिनमें सूर्यका उदय रहते हुए जुगुनुश्रोंका उद्भव नहीं होता ॥५८॥ उस देशके बाग फछशाछी बूक्षोंसे हमेशा शोभायमान रहते हैं तथा उनमें जो कोकि-छाएँ मनोहर शब्द करती हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है मानों वे बाग उन शब्दोंके द्वारा पथिकों को बुता ही रहे हैं ॥ ५८॥ उस देशके सीमा प्रदेशोंपर हमेशा फछोंसे शोभायमान धान आदि के खेत ऐसे मालूम होते हैं मानो खर्गादि फत्तोंसे शोभायमान धामिक कियाएँ ही हों। ६०॥ उस देशमें धानके खेतोंके समीप आकाशसे जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरती है उसे खेती

<sup>9</sup> मुक्ता भवन्ति । २ विदेहाच्यार्थतामियम् स०, द०। विदेहान्वर्थभागियम् म०। विदेहान्व-र्थभागयम् प० । ३ देशे । ४ बालकाः । ५ अयं इलोकः 'म' पुस्तके नास्ति । ६ अनुपोयन्ते ज्ञायन्ते । ७ अन्ता-विष्कान्तम् अस्यन्तम् अस्यन्ते भवा आस्यन्तिकी । ८ मरकतरस्नम् ।

मन्दगन्धवहाधृताः 'शािखवपाः फलान्ताः । 'कृतसंरािवणो यत्र 'छोत्कुर्वन्तीव पक्षिणः ॥६२॥ यत्र पुण्डेृक्षुवाटेषु यन्त्रचीत्कारहािरषु । पिवन्ति पथिका स्वेरं रसं 'सुरसमैक्षवम् ॥६३॥ यत्र कुक्कुटपंपात्या' प्रामाः संसक्तसीमकाः । सीमानः सस्यसंपन्ना 'निःफलािव्चफलोदयाः" ॥६४॥ कलासमाितषु प्रायः 'कलान्तरपरिप्रहः । 'गुणािघरोपणौद्धत्यं यत्र चापेषु धन्त्रिनाम् ॥६५॥ सुनीनां यत्र शैथित्यं गात्रेषु न समािषषु । निप्रहः करणप्रामे 'भृतप्रामे न जात्वित् ॥६६॥ 'शकुलायेषु शकुन्तानां यत्रोद्वासध्वनिः' स्थितः । 'श्वणंसङ्करवृत्तान्तिईचत्रादन्यत्र न क्वचित् ॥६७॥ यत्र मङ्गलरङ्गेषु गाजेषु मद्विकियां । दण्डपारुत्यमञ्जेषु सरस्सु ''जलसंग्रहः ॥६८॥

की गक्षा करने वाली गोपि धाएँ ऐसा मानती हैं मानो हरे हरे मिणयों का बना हुआ तोरण ही उतर रहा हो ।। ६१ ।। मन्द मन्द हवासे हिलते हुए फूलोंके बोझसे मुके हुए वायुके आधातसे शब्द करते हुए वहाँके धानके खेत ऐसे मालूम होते हैं मानो पक्षियोंको ही उड़ा रहे हों। ६२॥ उस देशमें पथिक लोग यत्रोंके चीं चीं शब्दोंसे शोभायमान पौड़ों तथा ईखोंके खेतोंमें जाकर अपनी इच्छानुसार ईख का मीठा मीठा रख पीते हैं ।।६३।। उस देशके गांत इतने समीप बसे हुए हैं कि सुगी एक गाँवसे दूसरे गाँव तक सुख्यूर्वक उड़ कर जा सकता है, उनकी सीमाएँ परस्पर मिछी हुई हैं तथा सीमाएँ भी धानके ऐसे खेतोंसे शोभायमान हैं जो थोड़े ही परिश्रमसे फन्न जाते हैं ॥६४॥ उस देशके लोग जब एक कलाको अच्छी तरह सीख चुकते हैं तभी दसरी कळाओं का सीखना प्रारम्भ करते हैं अर्थात वहाँके मनुष्य हर एक विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करते हैं तथा उस देशमें गुणाधिरोपणौद्धत्य-गुण न रहते हुए भी अपने अप को गुणी बताने की उहराइता नहीं है ॥६५॥ उस देशमें यदि मुनियोंमें शिथिलता है तो शरीरमें ही है अर्थात लगातार उपवासादिके करने से उनका शरीर ही शिथिल हुआ है समाधि-ध्यान आदिमें नहीं है। इसके सिवाय निमह (दमन) यदि है तो इन्द्रियसमूहमें ही है अर्थात् इन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्ति रोकी जाती है प्राणिसमूहमें कभी निम्रह नहीं होता अर्थात प्राणियों का कोई घात नहीं करता ॥६६॥ उस देशमें उद्घासध्वनि (कोलाइल) पिचयोंके घोंसलों में ही है अन्यत्र उद्घासध्वनि — (परदेश गमन सूचक शब्द ) नहीं है। तथा वर्णसंक-रतः ( अने ह रंगों का मेल ) चित्रोंके सिवाय भीर कहीं नहीं है-वहाँके मनुष्य वर्णसंकर-व्यभिनार जात नहीं है ।। ६७ ।। उस देशमें यदि भंग शब्दका प्रयोग होता है तो तरंगों में ही (भंग नाम तरंग-लहर का है) होता है वहाँके मनुष्योमें कभी भंग (विनाश) नहीं होता। मर-तरुण हाथियों के गण्डस्थलसे भारने वाला तरल पदार्थ-का विकार हाथियों में होबा है

१ क्षेत्राणि । २ समन्तात् कृतशब्दाः । ३ उड्डापयन्तीव । ४ सुस्वादुम् । ५ सम्पतितुं योग्या । ६ —लाङ्गिफलो-स॰ । ७ फलं निरीशमञ्जतीति फलाञ्ची स चासी फलोदयश्च तस्माक्षिष्कान्ता इति । अकृष्ठपट्या इत्यर्थः । "अथो फलम् । निरीशं कुटकं फालः कृषिको लाङ्गलं इलम्" इत्यमरः । फलमिति लांगलाग्रस्थायोन्विशेषः । ८ कलाविशेषः कालान्तरस्वीकारश्च "कला शिल्पे कालमेदेऽपि" इत्यमिधानात् । ९ गुणस्य मौर्व्या अधिरोपणे आद्धत्यं गर्वः पक्षे गुणाः शौर्याद्यः । १० सृतः जीवः । ११ पक्षिग्रहेषु "कुलायो नीडमिक्षयाम्" इत्यमिधानात् । कलापेषु अ० । १२ हिंसनशब्दः । "उद्घासनप्रमथनकथनोज्जासनानि च" इत्यमिधानात् ; पक्षिध्वनिश्च, अथवा शुन्यमिति शब्दश्च अप्रावासश्च । १३ वर्णसंकरवृत्तान्तः इति पाठे सुगमम्, अथवा वर्णसंस्कारवृत्तान्तः इत्यान्त वर्णसंस्कारश्च वृत्तान्तो वार्ता । १४ विकारः । १५ पक्षे जवस्य इत्तान्तो वार्ता ।

रैस्वर्गावाससमाः पुर्यो भिगमाः कुरुसिक्षभाः । विमानस्पर्द्धिनो गेहाः प्रजा यत्र सुरोपमाः ॥६९॥ दिग्नागस्पर्द्धिनो नागा भायो दिक्कन्यकोपमाः । दिक्षाका इव भूपाका यत्राविष्कृतदिग्जयाः ॥७०॥ भजननापिक्छदो यत्र वाष्यः स्वच्छाम्बुसंभिताः । भान्ति तीरतरुच्छायानिरुद्धोक्षण बहुप्रपाः ॥७९॥ यत्र भुगतटाकाद्याः कामं सम्तु भजकाशयाः । तथापि जनताताषं हरन्ति रसवत्तया।॥७२॥ भविपद्धा ग्राहवत्यश्च स्वच्छाः कुटिलयुत्तयः । अलङ्क्षयाः सर्वभोग्याष्ट्य विचित्रा यत्र निस्नगाः ॥७३॥

वहाँके मनुष्यों में मद अहंकार का विकार नहीं होता है। दण्ड ( कमलपृष्पके भीतर का वह भाग जिसमें कि कमलगड़ा लगता है ) की कठोरता कमलों में ही है वहाँ के मनुष्यों में दण्डपारुव्य नहीं है- उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाती। तथा जल का संप्रह तालाबोंमें ही होता है वहाँ के मनुष्यों में जल संग्रह ( ड और छ में अभेद होने के कारण जड़ संग्रह-मूर्ख मनुष्यों का संग्रह) नहीं होता ॥६८॥ उस देश के नगर खर्ग के समान हैं, गाँव देवकुरु-उत्तर-कर भोगभूमिक समान हैं, घर स्वर्गके विमानोंके साथ स्पर्धा करनेवाले हैं और मनुष्य देवों के समान हैं ॥६९॥ उस देशके हाथी ऐरावत आदि दिग्गजों के साथ स्पर्धा करनेवाले हैं. स्त्रियाँ दिक्कुमारियों के समान हैं स्प्रौर दिग्विजय करनेवाले राजा दिक्षालों के समान हैं ॥७०॥ उस देश में मनुष्यों का सन्ताप दूर करनेवाली तथा स्वच्छ जल से भरी हुई अनेक बावडी शोभायमान हो रही हैं। किनारे पर लगे हुए वृक्षों की छाया से उन बावड़ियों में गर्मी का प्रवेश बिलकुल ही नहीं हो पाता है तथा अनेक जन उनका पानी पीते हैं ॥७१॥ उस देश के कुँआ तालाब आदि भले ही जलाशय (मूर्ख पत्तमें जड़तासे युक्त) हों तथापि वे अपनी रसवत्तासे-मधुर जलसे लोगोंका सन्ताप दूर करते हैं ॥७२॥ उस देशकी नदियाँ ठीक वेदयाओं के समान शोभायमान होती हैं। क्यों कि वेश्याएँ जैसे विपङ्का अर्थात् रजोधमेंसे रहित होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी विपङ्का अर्थात् कीचड़ रहित हैं। वेश्याएँ जैसे प्राहवती-धन सञ्चय करनेवाली होती हैं उसी तरह निद्याँ भी प्राहवती-मगर मच्छोंसे भरी हुई हैं। वेइयाएँ जैसे ऊपर से स्वच्छ होती हैं उसी प्रकार निदयाँ भी खच्छ साफ हैं। वेदयार जैसे क्रिटिल-वृत्ति-मायाचारिस्मी होती हैं उसी तरह नदियाँ भी क्रुटिलवृत्ति-टेढी बहनेवाली हैं। बेइवाएँ जैसे अलंघ्य होती हैं-विषयी मनुष्यों द्वारा वशीमृत नहीं होती हैं उसी प्रकार निहयाँ भी अलंध्य हैं-गहरी होने के कारण तैर कर पार करने योग्य नहीं है। वेश्याएँ जैसे सर्व-भोग्या-ऊँव नीच सभी मनुष्यों के द्वारा भोग्य होती हैं उसी प्रकार निद्याँ भी सर्वभोग्य-पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी जीवों के द्वारा भोग्य हैं। वेश्याएँ जैसे विचित्रा-अनेक वर्ण की होती हैं उसी प्रकार निद्याँ भी अनेकवर्ण-मनेक रंगकी है और वेश्याएँ जैसे निम्नगा-नीच पुरुषों की की ओर जाती है उसी प्रकार निदयाँ भी निम्नगा-ढाल जमीन की ओर जाती हैं ॥७३॥

१ स्वर्गभूमिः । २ विणवनयाः । "वेदनगरविजययेषु निगमः" इत्यक्षिषानात् । ३ कुरः उत्तम-भोगभूमिः । ४ नागा कन्या दिक् – म० । ५ अयं इलोको 'म' पुस्तके नास्ति । ६ पानीयशालिकाः सहशाः । सुगः प्राव्वहुवात पद्यस्सिमाप्ययो सुगः प्राक् बहुप्रत्ययो मवति । ७ –तहागायाः अ० । ८ धाराः जडसुद्धय इति ध्वनिः । ९ चित्रार्थपक्षे प्राह्शब्दः स्वीकारार्थः । तथाहि पह्नयुक्तानामियं स्वनिक्षिप्तस्य प्राहः स्वीकारो घटते एता नयस्तु विश्वहा अपि प्राह्वत्य इति चित्रम् , उत्तरत्र चित्र।श्रंः सुगमः, अथवा विषक्का निष्पापाः प्राह्वत्यः स्वीकारवत्य इति विरोधः । विचित्राः नानास्वभावाः ।

ेसरसां तीरदेशेषु रुतं हंसा विकुर्वते । यत्र कण्डिबलालग्नमृणालशक्ताकुलाः ॥७४॥

वनेषु वनमातक्वा मदमीलितलोचनाः । अमन्त्यविरतं यस्मिक्वाह्वानुमिव दिग्गजान् ॥७५॥

यत्र श्रृङ्गाग्रसंलग्नर्कमा दुर्दमा भृशम् । उत्खनन्ति वृषा दसाः स्थलेषु स्थलपिश्वनीम् ॥७६॥

जैनालयेषु सङ्गीतपटहाम्भोदनिस्दर्नः । यत्र नृत्यन्त्यकालेऽपि शिक्षिनः भौग्मिदिष्णवः ॥७७॥

गवां गणा यथाकालमात्तगर्भाः कृतस्वनाः । पोपयन्ति पयोभिः स्वैर्जनं यत्र घनेः समाः ॥७८॥

वलाकालिपताकाह्याः स्तिता मन्द्रवृद्धिताः । जीमृता यत्र वर्षन्तो भान्ति मत्ता इव द्विपाः ॥०९॥

व स्पृशन्ति करावाधा यत्र राजन्वतीः प्रजाः । सदा सुकालसान्निध्यान्नेतयो नाप्यनीतयः ॥८०॥

विषयस्यास्य मध्येऽस्ति विज्याद्धी महाचलः । रौष्यः स्वैरांशुभिः श्रुश्चेर्हसन्ति कुलाचलान् ॥८०॥

यो योजनानां पञ्चामां विशतिं धरणीतलान् । उच्छितः शिखरैस्तुङ्गेर्दिवं स्पृष्टुमिवोद्यतः ॥८२॥

देहिस्तौङ्गगाद्विस्तृतो मूलात् प्रभृत्यादशयोजनम् । मध्ये त्रिशत्युथ्योऽमे दशयोजनविस्तृतिः ॥८२॥

उच्छायस्य तुरीयांशमवगावश्च यः क्षितौ । गन्धिलादेशविष्कम्ममानदण्ड इचायतः ॥८४॥

इस देशमें तालाबोंके किनारे कएठमें मृणालका दुकड़ा लग जानेसे व्याकुल हुए हंस अनेक प्रकारके मनोहर शब्द करते हैं।।७४॥ उस देशके वनोंमें मदसे निमीलित नेत्र हुए जंगछी हाथी निरन्तर इस प्रकार घूमते हैं मानो दिग्गजोंको ही बुला रहे हों ॥७५॥ जिनके सींगोंकी नोकपर कीचड़ छगी हुई तथा जो बड़ी फठिनाईसे वशमें किए जा सकते हैं ऐसे गर्वी है बैछ उस देशके खेतोंमें स्थल कमलिनियोंको उखाड़ा करते हैं ॥७६॥ उस देशके जिनमन्दिरोंमें संगीतके समय जो तवला बजाते हैं, उनके शब्दों को मेवका शब्द समझकर हर्ष से उन्मत्त हुए मयूर असमयमें ही-वर्षा ऋतुके बिना ही नृत्य करते रहते हैं ॥७७॥ उस देशकी गायें यथासमय गर्भ घरण कर मनोहर शब्द करती हुई अपने पय-दूधसे सबका पोषण करती हैं, इसलिए वे मेघके समान शोभायमान होती हैं क्योंकि मेघ भी यथासमय जलहूप गर्भको धारण कर मनोहर गर्जना करते हए अपने पय-जलसे सबका पोषण करते हैं ॥७८॥ इस देशमें बर्सते हुए मेव महोन्मत हाथियों के समान शोभायमान होते हैं। क्योंकि हाथी जिस प्रकार पताकाओंके सहित होते हैं उसी प्रकार मेघ भी बलाका श्रोंकी पंक्तियों से सहित हैं, हाथी जिस प्रकार गम्भीर गर्जना करते हैं उसी प्रकार मेव भी गम्भीर गर्जना करते हैं और हाथी जैसे मद बरसाते हैं वैसे ही सेव भी पानी बरसाते हैं।।७१॥ उस देशमें सुयोग्य राजाकी प्रजाको कर (टैक्स) की बाधा कभी छ भी नहीं पाती तथा हमेशा सकाल रहनेसे वहाँ न अतिवृष्टि धादि इतियाँ हैं और न किसी प्रकारकी अनीतियाँ ही हैं ॥८०॥ ऐसे इस गन्धिल देशके मध्य भागमें एक विजयाधी नामका बड़ा भारी पर्वत है जो चाँदामय है। तथा अपनी सफेद किरणोंसे कलाचल पर्वतोंकी हँसी करता हुआ सा मालूम होता है ॥८१॥ वह विजयार्ध पर्वत के समान धरातल से पश्चीस योजन ऊँचा है और ऊँची शिखरोंसे ऐसा माछ्म होता है मानो स्वर्गछो कहा स्पर्श करनेके लिए ही उद्यत हो ॥ = २॥ वह पर्वत मुलसे छेकर दस योजनकी ऊँवाई तक पद्यास योजन, बीचमें तीस योजन और ऊपर दूस योजन चौड़ा है ॥८३॥ वह पर्वत ऊँचाईका

१ अस्य श्लोकस्य पूर्वीदौरारार्द्धयोः क्रमब्यस्ययो जातः 'म०' पुस्तके । २ स्पर्धा कर्तुम् । ३ दर्पाः विष्टाः । ४ प्रोन्माद्यन्ति इस्येवं क्षोलाः । भूषृश्चूआजमहत्तरः चापत्रपालकंदिनिरामुङ्प्रजनोत्पयोत्परोत्मादिष्णुरिति स्त्रेण उत्पूर्वान्मदादेधीतो ताच्छीत्ये ष्णुच् प्रस्ययो भवति । ५ कुलाचलम् स०,ल०। ६ द्वौ वारौ द्विः, द्विस्तौङ्ग्याद् विस्तृतो मृलास्प्रमृत्यादक्षयोजनम् । मृजादारभ्य दश्चयोजनपर्यन्तं तुक्वस्वत् पश्चविद्यातियोजनप्रमिताद् द्विवारं विस्तृतः पश्चाद्यात्योजनप्रमिताद स्त्यर्थः ।

दशयोजनिवस्तीर्णश्रेणीद्वयसमाश्रयान् । यो घत्ते खेचरावासान् 'सुरवेश्मापद्वासिनः ॥८५॥
'खेचरीजनसञ्चारसं कान्तपदयाव हैः' । रक्ताग्बुजोपद्वारश्रीर्यत्र नित्यं वितन्यते ॥८६॥
भभेद्यशिकरक्ष्ययः' 'सिद्धविद्येरुपासितः' । द्वधदास्यन्तिकीं शुद्धि सिद्धारमेव विभाति यः ॥८०॥
योऽनादिकालसम्बन्धिशुद्धिशक्तिसमन्वयात् । भन्यात्मनिविशेषोऽपि दीक्षायोगपराङ् मुखः ॥८८॥
विद्याप्ररेः सदाराध्यो निर्मलातमा 'स्तनातनः । 'सुनिश्चितप्रमाणो यो धत्ते जैनागमस्थितिम् ॥८९॥
भजन्त्येकािकनो नित्यं 'रवीतसंसारभीतयः । प्रवृद्धनखरा 'रधीरा यं सिद्धा इव चारणाः ॥९०॥

एक चतुर्थांश भाग अर्थात् सवा छह योजन जमीन हे भीतर प्रविष्ट है तथा गन्धिला देशकी चौड़ाईके बरावर लम्बा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उसं देशको नापनेका मापदण्ड ही हो ॥८४॥ उस पर्वतके ऊपर दश-दश योजन चौड़ी दो श्रेशियाँ हैं जो उत्तर श्रेणि और दक्षिण श्रीणके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनपर विद्याधरों के निवासस्थान बने हैं जो अपने सौन्दर्य से देवोंके विमानोंका भी उपहास करते हैं ॥८५॥ विद्याधर स्त्रियोंके इधर-उधर घूमनेसे उनके पैरोंका जो महावर उस पर्वतपर छग जाता है उससे वह ऐसा शोमाययान होता है मानो उसे हमेशा लाल-लाल कमलों का उपहार ही दिया जाता हो ॥८६॥ उस पर्वतकी शक्तिको कोई भेरन नहीं कर सकता, वह अविनाशी है, अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं तथा स्वयं अत्यन्त निर्मलताको धारण किये हुए है. इसलिए सिद्ध परमेष्टीकी आत्माके समान शोभायमान होता है क्योंकि सिद्ध परमेष्ठीकी आत्मा भी अभेद्य शक्तिकी धारक है, अविनाशी है. सम्याङ्गानी जीवोंके द्वारा सेवित है और कर्ममल कलंकसे रहित होनेके कारण स्थायी विश्रद्धताको घारण करती है-अत्यन्त निर्मल है ॥८७॥ अथवा वह पर्वत भव्यजीवके समान है क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकालसे शुद्धि अर्थात् सम्यादर्शन सम्याज्ञान और सम्यक चारित्रके द्वारा प्राप्त होने योग्य निर्भलताकी शक्तिको धारण करता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनादि कालसे शुद्धि अर्थात् निर्मलताकी शक्तिको धारण करता है। अन्तर केवल इतना ही है कि पर्वत दीक्षा धारण नहीं कर सकता जब कि भव्य जीव दीक्षा धारण कर तपस्या कर सकता है ॥८८॥ वह पर्वत हमेशा विद्याधरोंके द्वारा आराध्य है-विद्याधर उसकी सेवा करते हैं, स्वयं निर्मेख रूप है, सनातन है-अनादिसे चला आया है और सुनिश्चित प्रमाण है-उम्बाई चौड़ाई आदिके निश्चित प्रमाण्छे सहित है, इसलिए ठीक जैनागमकी श्वितिको धारण करता है, क्योंकि जैनागम भी विद्याधरोंके द्वारा-धम्यग्ज्ञानके धारक विद्वान् पुरुषोंके द्वारा आराध्य हैं-बड़े-बड़े विद्वान् उसका ध्यान अध्ययन आदि करते हैं, निर्मल रूप है-पूर्वापर विरोध आदि दोषोंसे रहित है, सनातन है-द्रव्य दृष्टिकी अपेक्षा अनादिसे चळा आया है सौर सितिश्चित प्रमाण है-युक्तिसिद्ध प्रत्यन्न परोक्ष प्रमाणोंसे प्रसिद्ध है ॥८९॥ उस पर्वतपर नारण ऋदिके धारक मुनि इमेशा सिंहके समान विहार करते रहते हैं क्योंकि जिस प्रकार सिंह अकेला होता है उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी (अकेले) रहते हैं, बिहको जैसे इधर एधर इसने का भय नहीं रहता वैसे ही उन मुनियोंको भी इधर उधर घूमने अथवा चतुर्गति रूप

१-वेदमोप-द०,स०,ल० । २ खवरी-प०,म०,द० । ३ अरुक्तकैः । ४ न क्षीयत इत्यक्षय्यः । ५ विद्या-धरैः, पक्षे सम्यग्ज्ञानिभिः । ६ आराधितः । ७ अत्यन्ते भवा आत्यन्तिको । ८ ग्रुद्धित्वेन शक्तिः तस्याः सम्बन्धात् । उक्तं च भव्यपक्षे-''ग्रुद्धगृद्धो पुनः शक्तोस्ते पाक्यांपाक्यशक्तिविति'' पर्वतपक्षे सुगमम् । ९ सद्द्यः । १० नित्यः । ११ पक्षे सुनिश्चितानि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि यस्मिन् । १२ पक्षे सम्भ्रमणम् । १३ मनोषिणः ।

यो वितत्य' पृथुश्रेणीद्वयं पश्चद्वयोपमम् । 'समुत्पिस्मुरिवाभाति नाकलक्ष्मीदिद्दश्चया ॥९१॥
यस्य सानुषु रम्येषु किन्नराः सुरपन्नगाः । रंरम्यमाणाः सुचिरं विस्तरन्ति निजालयान् ॥९२॥
यदीया राजतीभित्तीः शरन्मेवावलीश्चिता । 'व्यज्यते शीकरासारः स्तनितैश्चिलतेरिष्' ॥९३॥
यस्तुङ्गे शिश्वरेषं त्रे पेवावासान्स्फुरन्मणीन् । चूडामणीनिवोद्द्यान् सिद्धायतनपूर्वकान् ॥९४॥
द्धारयुव्येः स्वकूटािक मुकुटानीव 'भूमिश्चत् । परार्ध्यरत्निच्चािण यः श्लाव्यािन सुरासुरैः ॥९५॥
गुहाद्वयन् यो धत्ते हृदद्वज्ञकवाटकम्' । स्वसारधनिक्षेपमहादुर्गमिवायतम् ॥९६॥
उत्सङ्गादेत्य मीलादेगातिसम् महापो । विद्युद्धत्वादलङ्क्यस्य यस्य पादान्तमाश्चिते ॥९५॥
यस्तद्योपान्तसं 'रूढवनराजीपरिष्कृतः । नीलाम्बरधरस्योच्चैर्घां लाङ्गिलनः श्रियम् ॥९८॥
वनवेदीं समुत्तुङ्गां यो विभर्त्यभितो वनम् । रामणीयकसीमानिमव केनािप निर्मताम् ॥९९॥
सक्चरत्त्वचरीपादन्तुपुरारावकर्षकः । यत्र गन्धवहो वाित मन्दं ' मन्दारवीथिषु ॥९००॥
यः पूर्वापरकोटीभ्यां दिक्तटािन विघट्यन् । स्वगतं विक्त माहात्स्यं 'रजगद्गुरुभरक्षमम् ॥९०१॥

संसारका भय नहीं होता, सिंहके नख जैसे बड़े होते हैं उसी प्रकार दीर्घ तपस्याके कारण उन मनियों के नख भी बड़े होते हैं और सिंह जिस प्रकार धीर होता है उसी अकार वे मिन भी अत्यन्त धीर बीर हैं ॥९०॥ वह पर्वत अपनी दोनों श्रेणियोंसे ऐसा माछूम होता है मानो दोनों पंखे फैताकर खर्मछोककी शोभा देखनेकी इच्छासे उड़ना ही चाहता हो ॥ ६१॥ उस पर्वतकी मनोहर शिखरोंपर किन्नर और नागकुनार जातिके देव चिरकाल तक क्रीड़ा करते-करते अपने घरोंको भी भूछ जाते हैं ॥९२॥ उस पर्वतकी रजतमयी सफेद दीवालोंपर आश्रय छेनेवाछे शारदुऋतुके श्वेत बादलोंका पता लोगोंको तब होता है जब कि वे छोटी झोटी बूँदोंसे वरषते हैं, गरजते हैं और इधर उधर चलने लगते हैं ॥९३॥ वह पर्वत अपने ऊँचे-ऊँचे शिखरों द्वारा देवोंके अनेक आवासोंको धारण करता है। वे आवास चमकां है मिणयोंसे युक्त हैं और उस पर्वतके चूणामणिके समान मालूम होते हैं। उन शिखरोंपर अनेक सिद्धायतन ( जैन मन्दिर ) भी बने हुए हैं ॥९४॥ वह विजयार्धपर्वत रूपी राजा मुकुटोंके समान प्रत्यन्त ऊँचे कुटोंको धारण करता है। वे मुकुट अथवा कूट महामूल्य रह्नोंसे चित्रविचित्र हो रहे हैं तथा सुर और असर उनकी प्शंसा करते हैं ॥९५॥ वह पर्वत देवीप्यमान वज्रमय कपाटोंसे युक्त द्रवाजीं को धारण करता है जिससे ऐसा माळूम होता है मानो अपने सारभूत धनको रखनेके लिए क्तम्बे चौड़े महादुर्ग-किलेको ही धारण कर रहा हो ॥९६॥ वह पर्वत अत्यन्त विशुद्ध और अरङ्कच है इसलिए ही मानो गङ्गा सिन्धु नामकी महानिद्योंने नीलगिरिकी गोदसे ( मध्य भागसे ) बाकर उसके पारों-वरणों-अथवा समीयवर्ती शाखाओंका बाश्रय लिया है ॥९७॥ वह पर्वत तटके समीप खड़े हुए अनेक वनोंसे शोभायमान है इसिटए नीलबल्लको पहिने हए बलभद्रकी उत्कृष्ट शोभाको धारण कर रहा है ॥९८॥ वह पर्वत वनके चारों छोर बनी हुई ऊँची वनवेदीको धारण किए हुए है जिससे ऐसा माछम होता है मानो किसीके द्वारा बनाई गई सुन्दर सीमा अथवा सौन्दर्यकी अवधिको ही धारण कर रहा हो ॥५९॥ उस पर्वतपर करुपवृक्षोंके मध्य मार्ग में सुगन्धित वायु हमेशा धीरे-धीरे बहता रहता है उस वायुमें इधर-उधर घूमने-बाली विद्याधिरयोंके नूपुरोंका मनोहर शब्द भी मिला होता है ॥ १००॥ वह पर्वत अपनी पूर्व और

१ विस्तारं कृश्वा । २ समुत्पतितुमिच्छुः । ३ पकटीक्रियते । ४ चलनैः । ५ राजा । ६ कपाटकम् अ०, दृष्ठभुष्ठभुष्ठभुक्त । ७ समुत्पन्न । ८ वनस्य अभितः । ९ आकर्षकः । १० करुपद्वकः । ११ जगतो महाभरक्षमम् ।

'अनायतो 'यदि व्योग्नि व्यवधिव्यत हेळ्या । तदा जगरकुटीमध्ये 'सममास्यत्वत सोऽचळः ॥१०२॥ सोऽचळस्तुङ्गवृत्तिस्वादिशुद्ध् 'स्वान्महोच्छ्ययैः । कुळाचळैरिव स्पर्धा शिखरैः कर्त्तु मुखतः ॥१०३॥ 'तस्यास्त्युत्तरतः ' श्रेण्यामळकेति परा पुरी । साळकेः 'खचरीवक्त्रैः साकं हसति वा विश्वम् ॥१०४॥॥ सा तस्यां नगरी भाति श्रेण्यां पासमहोदया । शिळायां पाण्डुकाख्यायां जैनीवाभिषवक्रिया ॥१०५॥ महत्यां 'शब्दविद्यायां प्रक्रियेवातिविस्तृता । भगविद्वयभाषायां नानाभाषात्मतेव या ॥१०६॥ यो धत्ते साळमुत्तु ह्वगोपुरद्वारमुच्छितम् । वेदिकावळयं प्रान्ते जम्बूद्वीपस्थळी यथा ॥१०७॥ यत्खातिका स्रमद्भुङ्गद्विराक्षनरक्षितैः । पयोजनेत्रेराभाति 'विश्वमाणेव खेचरान् ॥१०८॥ शोभाये केवळं यस्याः साळः 'व्यपिखावृतिः । तत्याळखगभूपाकसुजरक्षाप्रताः प्रजाः ॥१०९॥ यस्याः सौधावळीश्वक्रसक्षिते केतुमाळिका । केळासकृटनिपतद्धं समाळां विळक्कते ॥११०॥ गृहेपु दीघिका । यस्यां कळहंसविकूक्षितैः । 'रमानसं व्यवह्मन्तीव प्रपुर्व्हाम्मोरहश्चियः ॥१११॥

पश्चिमकी कोटियों से दिशाओं के किनारों का मर्दन करता हुआ ऐसा मासूम होता है मानो जगत्के भारीसे भारी भारको धारण करनेमें सामध्ये रखनेवाले अपने माहात्म्यको ही प्रकट कर रहा हो ॥१०१॥ यदि यह पर्वत तिर्थक प्रदेशमें सम्या न होकर क्रीड़ामात्रसे आकाशमें ही बढ़ा जाता तो जगत्रूपी कुटीमें कहाँ समाता ? ॥१०२॥ वह पर्वत इतना ऊँचा और इतना निर्मल है कि अपने ऊँचे ऊँचे शिखरों द्वारा कु जाचलों के साथ भी स्पर्धा के लिए तैयार रहता है ॥१०३॥ ऐसे उस विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रोणीमें एक अलका नामकी श्रोष्ठ परी है जो केशवाली विद्या-धरियोंके मुखके साथ-साथ चन्द्रमाकी भी हँसी चड़ाती है।।१०४॥ बड़े भारी अभ्युद्यको प्राप्त वह नगरी उस उत्तर श्रेणीमें इस प्रकार सुशोभित होती है :जिस प्रकार कि पाएडक शिलापर जिनेन्द्रदेवकी अभिषेक किया सुशोभित होती है ॥१०५॥ वह अलकापुरी किसी बडे व्याकरणपर बनी हुई प्रक्रियाके समान अतिशय विस्तृत है तथा भगवत् जिनेन्द्रदेवकी दिव्य भ्वतिके नाना भाषारूप परिणत होनेवाले अतिशयके समान शोभायमान है अर्थात् इसमे नाना भाषात्रोंके जाननेवाले पुरुष रहते हैं ॥१०६॥ वह नगरी ऊँचे ऊँचे गोपुर-दरवाजीं के सहित अत्यन्त उन्नत प्राकार (कोट) को धारण किये हुए है जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिकाके वलयको धारण किये हुए जम्बू द्वोपकी स्थली ही हो ॥१०७॥ उस नगरीकी परिखामें अनेक कमल फूछे हुए हैं और उन कमलोंपर चारों और भोंरे फिर रहे हैं जिससे ऐसा माछ्म होता है मानो वह परिखा इधर-उधर घूमते हुए भ्रमरह्ती सुन्दर श्रंजनसे सुशो-भित कमलरूपी नेत्रोंके द्वारा वहाँके विद्याघरोंको देख रही हो ॥१०८॥ उस नगरीके चारों भोर परिखासे घिरा हुआ जो कोट है वह केवल उसकी शोभाके लिए ही है क्योंकि इस नगरीका पात्तन करनेवाला विद्याधा नरेश अपनी भुजाओं से ही प्रजाकी रक्षा करता है ॥१०६॥ उस नगरीके बड़े-बड़े पक्के मकानों की शिखरोंपर फहरावी हुई पताकाएँ, कैलाशकी शिखरपर **उत्तरती हुई इंसमालाको तिरस्कृत करती हैं ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक घरमें फूछे हुए** कमलों के शोभायमान अनेक वापिकाएँ हैं। उनमें कलहंत ( बत्तख ) पन्नी मनोहर शब्द करते हैं जिनसे ऐसा जान पड़ता है मानो वे मानसरोवरकी हँसी ही कर रही हो ॥१११॥

१ अदीर्घः । २ यदा अ०, स०, द० । ३ माङ्माने छङ् । ४ विशुद्धित्वात् म०, प०, द०, छ० । ५ ततोऽस्त्यु-अ०, स० । ६ वत्तरस्याम् । ७ खेनरी म०, द० । ८ व्याकरणशास्त्रे । ९ वीक्ष्यमाणेव म०, प० द०, छ० । १० सपरिकाष्ट्रतः स० । ११ यस्याः अ०, स०, द०, प०, म० । १२ मानसनाम सरोवरस् ।

स्वच्छाम्ब्रुवसना वाष्यो नीळोत्पळवतंसकाः । भान्ति पग्नानना यत्र छसत्कुवळयेक्षणाः ॥११२॥ यत्र मत्यां न सन्त्यज्ञा नाङ्गनाः शीलविज्ञिताः । नानारामा निवेशाश्च नारामाःफळविज्ञिताः ॥११३॥ विनाहित्युज्ञया जातु ज्ञायन्ते न जनोत्सवाः । विना संन्यासिविधिना मरणं यत्र नाङ्गिनाम् ॥११४॥ सस्याम्यकृष्टपच्यानि यत्र नित्यं 'चकासित । प्रज्ञानां सुकृतानीव 'वितरन्ति महत्फळम् ॥११५॥ यज्ञोद्यानेषु पाटबन्ते 'पबोदैबांळपादपाः । स्तनन्ध्या इवाप्राप्तस्थेमानो यत्राक्षिताः ॥११६॥ महाब्धाविव सध्वाने स्फुरहत्ते विणक्षये । विचरन्ति जना यस्यां 'मत्स्या इव समन्ततः ॥११७॥ पद्मेष्वेव विकोशत्वं प्रमद्श्वेव भीकृता । दन्तच्छदेष्वधरता यत्र नित्त्रिज्ञता (त्रिषु ॥१९८॥ याच्जाकरग्रहौ यस्यां विवाहेष्वेव केवळम् । मालास्वेव परिम्लानिर्द्विरदेष्वेव बन्धनम् ॥१९९॥ जनैरत्युत्सुकैर्विक्यं 'रवयस्कानतं 'रसपुष्पकम् । रवाणिङ्कतं यद्वानं वधूवरिमव विवम् ॥१२०॥

इस नगरीमें अनेक वाविकाएँ 'खियों' के समान शोभायमान हो रही हैं क्योंकि स्वच्छ जल ही उनका वस्त्र है, नील कमल ही कर्णफूल है, कमल ही मुख है और शोभायमान कुनलय ही नेत्र हैं ॥११२॥ उस नगरीमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अज्ञानी हो. कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शोछ से रहित हो. कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचेसे रहित हो और कोई ऐसा बगीचा नहीं है जो फलोंसे रहित हो ॥११३॥ उस नगरीमें कभी ऐसे उत्सव नहीं होते जो जिन-पजाके बिना ही किये जाते हों तथा मनुष्योंका ऐसा मरण भी नहीं होता जो सन्न्यासकी विधिसे रहित हो ॥११४॥ उस नगरीमें धानके ऐसे खेत निरन्तर शोभायमान रहते हैं जो बिता बोये-बखरे ही समयपर पक जाते हैं और पुण्यके समान प्रजाको महाफल देते हैं ॥११५॥ उस नगरीके उपवनोंमें ऐसे अनेक छोटे छोटे वृक्ष (पीये) हैं जिन्हें अभी पूरी स्थिरता-हदता प्राप्त नहीं हुई है। अन्य लोग उनकी यत्नपूर्वक नक्षा करते हैं तथा बालकोंकी भाँति उन्हें पय-जल (पक्षमें दूध ) पिछाते हैं ॥११६॥ उस नगरीके बाजार किसी महासागर के समान शोभायमान हैं क्योंकि उनमें महासागरके समान ही शब्द होता रहता है, महासागरके समान ही रत चमकते रहते हैं और महासागरमें जिस प्रकार जलजनत सब ओर चूमते रहते हैं उसी प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमते रहते हैं ।।११७।। उस नगरीमें विकोशत्व-(खिल जानेपर कुद्धपक्ष-बौढीका अभाव ) कमलोंमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें विकोशत्व-( खजानोंका अभाव ) नहीं होता। भीरुता केवल सियों में ही है वहाँके मनुष्यों में नहीं, समस्ता ओठों में ही है वहाँके मनुष्यों में अधरता-नीचता नहीं है। निश्चिशता-खद्गपना तळवारोंने ही है वहाँके मनुष्योंने निश्चिशता-करता नहीं है। याख्वा-वधुकी यावना करना और करमह-पाणिमहण (विवाह काउमें होतेवाला संस्कारविशेष ) विवाहमें ही होता है वहाँके मनुष्योंमें याख्रा-भिक्षा माँगना और और करप्रह-टैक्स वसूछ करना अथवा अपराध होनेपर जंजीर आदिसे हाथोंका पकड़ा जाना नहीं होता । म्हानता-मुख्या जाना पुष्पमुखाकां में ही है वहाँके मनुष्यों में म्हानता-उदासीनता अथवा निष्प्रभता नहीं है। और बन्धन-एस्सी चगैरहसे बाँधा जाना केवल हाथियों में ही है वहाँ के मनुष्योंमें बन्धन-कारागार आदिका बन्धन नहीं है ॥११८-११९॥ उस नगरीके उपवन ठीक वध्वर अर्थात् दम्पतिके समान सबको अतिशय प्रिय छगते हैं क्योंकि वध्वरको छोग जैसे

१ कृणीभरणानि । च्वतंतिकाः द० । २ वकासते म॰;ल०। ३ ददति । ४ पयोऽन्ये- अ०,द०,स०,प०। ५ अप्राप्तिस्थरत्वाः । ६ यस्यां यादांसीव अ०,प०,द०,म०,स०,ल० । ७ अण्डाररहितत्वम्, पक्षे विकुड्मलत्वम् । ८ स्नीत्वं भीतिश्च । ९ नीवत्वं च । १० निक्षिद्यात्वं सङ्गत्वम् , पक्षे क्रूर्त्वं च । ११ पिक्षाभः कान्तं च । १२ सपुष्प-सस्तकम् । १३ वाणः सिण्टिः वध्वरे, पक्षे शरः ।

इति प्रतीतमाहातम्या विजयार्द्धं महीस्तः । 'सद्वृत्तवर्णसंकीर्णा सा पुरी तिलकायते ॥१२१॥ तस्याः 'पितरभूत्स्वेन्द्रमुकुटारूढशासनः' । खगेन्द्रोऽतिबलो नाम्ना प्रतिपक्षबळक्षयः' ॥१२२॥ स धर्मविजवीं शूरो जिगीषुरिरमण्डले । 'बाङ्गुण्येनाजवस्कृत्स्नं विपक्षमनुपेक्षितम्"॥१२३॥ सकुर्वन्वृद्धसंयोगं विजितेन्द्रियसाधनः' । 'साधनैः प्रतिसामन्तान् छीलयैवोब्मूलयत् ॥१२४॥ 'भाहोद्बो महोत्तु क्षवंशा भास्वन्महाकरः । महादानेन सोऽपुष्णादाश्रितानिव दिग्द्विपः ॥१२५॥ कसदन्तांशु तस्यास्यं 'रसज्योत्सनं विम्बवैनद्वम् । जित्नेव भूपताकाभ्यामुस्क्षिताभ्यां ज्यराजतः॥१२६॥

बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं उसी प्रकार वहाँ के उपवनों को भी लोग बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं। वधूवर जिस प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवस्थासे सुन्दर होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वयस्कान्त-पिश्चियों से सुन्दर होते हैं। बधूवर जिस प्रकार सपुष्पक-पुष्पमानाद्यों से सहित होते हैं इसी प्रकार उपवन भी सपुष्पक-फुलोंसे सहित होते हैं। और वधूवर जिस प्रकार बाणाङ्कित-वाणचिह्न से चिह्नित अथवा धनुषवाण से सिहत होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षोंसे सहित होते हैं ॥१२०॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध है और जो अनेक प्रकारके सचरित्र बाह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों से व्याप्त है ऐसी वह अलका नगरी उस विजयार्थ पर्वतरूपी राजाके मस्तकपर गोल तथा उत्तम रंगवाले तिलकके समान सुशोभित होती है ॥१२१॥ उस अलकापुरीका राजा अतिबल नामका विद्याधर था जो कि शत्रु भोंके बलका चय करनेवाला था और जिसकी आज्ञाको समस्त विद्याधर राजा मुकुटके समान अपने मस्तकपर धारण करते थे।।१२२॥ वह अतिबल राजा धर्मसे ही (धर्मसे अथवा स्वभावसे) विजय लाभ करता था शूरवीर था और शत्रुसमृहको जीतनेवाला था। उसने सन्धि, विप्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेधीभाव इन छह गुणोंसे बड़े बड़े श्रृष्टींको जीत लिया था ॥१२३॥ वह राजा हमेशा युद्ध मनुष्योंकी संगति करता था तथा उसने इन्द्रियोंके सब विषय जीत लिए थे इसीलिये वह अपनी सेना द्वारा बढ़े-बढ़े शत्रु बोंको लीलामात्रमें ही उलाड़ देता था-नष्ट कर देता था ॥१२४॥ वह राजा दिग्गजके समान था क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज म ।न् उद्यसे सहित होता है उसी प्रकार वह राजा भी महान् उदय ( वैभव )से सहित था दिगाज जिस प्रकार कुँचे वंश (पीटकी शीढ़) का धारक होता है उसी प्रकार वह राजा भी सर्वश्रेष्ठ वंश-कुलका धारक था-उच कुछमें पैदा हुआं था । दिगाज जिस मकार भारवन्महाकर-प्रकाशमान छम्बी सुंडका धारक होता है उसी प्रकार वह राजा भी देदीप्यमान लम्बी भुजाओंका धारक था तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादानसे-भारी मदजलसे अगर आदि आश्रित प्राणि-योंका पोषण करता है उसी प्रकार वह राजा भी अपने महादान-विपुछ दानसे शरणमें आये हुए पुरुषोंका पोषण करता था ॥१२५॥ उस राजाके मुखसे शोभायमान दाँतींकी किरगाँ निकत रही थीं तथा दोनों भोहें कुछ ऊपर को उठी हुई थीं इसिछए ऐसा जान पड़ता था मानों उसके मुखने चिन्द्रकासे शोभित चन्द्रमाको जीत छिया है और इसीछिए उसने अपनी

१ सद्वर्त येषां ते तैः सङ्गीणाः, सद्वृत्तं च वर्णं च इक्षि सद्वृत्तवर्णो ताभ्यां सङ्गीणां च । २ प्रभु-भाग, द०, स०, द० । ३ आरोपिताज्ञः । ४ क्षयः प्रलयकालः । ५ देववलवान् । ६ 'सन्धिवप्रह्या-नासनद्वेषात्रया इति षद्गुणाः' षङ्गणा एव षङ्गण्यं तेन । ७ सावधानं यथा भवति । ८ काणप्रामः । ९ सेनाभिः । सामन्तैः प० । १० पक्षे प्रष्ठास्थि । ११ सज्ज्योत्सनुं द० ।

'सपुष्पकेशमस्याभादु त्तमाङ्गं 'सदानवम् । त्रिक्टाग्रभिवोपान्तपतच्चामरिनर्शसम् ॥१२७॥
पृथु वक्षःस्यळं हारि 'हारवर्क्छिपरिष्कृतम्' । क्रीडाद्विपायितं ळक्षम्याः स बभार गुणाम्बुधिः ॥१२८॥
करौ करिकराकारावृद्धं कामेषुधीयितौ । 'कुरुविन्दाकृतीजङ्के क्रमावम्बुजसच्छवी ॥१२९॥
'प्रतिप्रतीकमित्यस्य 'कृतं वर्णनयानया । यथचारूपमावस्तु तत्तस्याङ्गे किंगीचतः ॥१३०॥
मनोहराङ्गी तस्याभूत् प्रिया नाम्ना मनोहरा । मनोभवस्य जैन्नेषुरिव या रूपशोभया ॥१३१॥
सिमतपुष्पोजवळा भत्तुः प्रियासीरुकतिकेव सा । हितानुबन्धिनी जैनी' विद्येव च यशस्करी ॥१३२॥
तयोर्महाबळ्ख्यातिरभृत्सूनुर्महोदयः । यस्य 'वजात्ववमृत्यतिः पिण्डीभूतेव बन्धुषु ॥१३३॥
कळासु कौशलं शौर्यं त्यागः प्रज्ञा क्षमा दया । 'र'छितः सत्यं च शौनं च गुणास्तस्य निसर्गजाः ॥१३६॥
स्पर्ययेव वपुर्वृद्धौ विवृद्धाः प्रत्यहं गुणाः । स्पद्धां ह्येक्न्य भूष्णूनां' कियासाम्याद्विवर्धते ॥१३५॥

भौहों रूप दोनों पतांकाएँ फहरा रक्खी हों ।।१२६।। महाराज अतिबलका मस्तक ठीक त्रिकटा-चल की शिखरके समान शोभायमान था क्योंकि जिस प्रकार त्रिकृटाचळ-सपुषाकेश-पुष्पक विमानके स्वामी रावणसे सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सपुष्पकेश-अर्थात पुष्प-यक्त केशों से सहित था। त्रिकृटाचलका शिखर जिस प्रकार सदानव-दानवों से-राक्षसों से सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सदान १ - हमेशा नवीन था- इयाम केशोंसे सहित था। और त्रिकटाचलके समीप जिस प्रकार जलके झरने झरा करते हैं उसी प्रकार उनके मलकके समीप चौर दुळ रहे थे ।।१२७। वह राजा गुणोंका समुद्र था, उसका वक्षःखल असन्त विस्तृत था. सुन्दर था और हारक्ष्पी लवाओंसे घिरा हुआ था इसलिए ऐसा जान पहुता था मानो लक्मीका कीड़ाद्वीप ही हो ॥१२८॥ उस राजाकी दोनों भुजायें हाथीकी सूंड़के समान थीं, जाँचें कामदेवके तरकसके समान थी, विंडरियाँ पद्मरागमणिके समान सुदृढ़ थीं और चरण कमलों के समान सुन्दर कान्तिके धारक थे ॥१२९॥ अथवा इस राजाके प्रत्येक अङ्गका वर्णन करना व्यर्थ है क्योंकि संसारमें सुन्दर वस्तुओंकी वपमा देने योग्य जो भी वस्तुएँ हैं उन सब को यह अपने श्रंगों के द्वारा जीतना चाहता है। भावार्थ - संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा देकर उस राजाके झंगोंका वर्णन किया जावे ॥१३० । उस राजाकी मनोहर अंगोंको घारण करनेवाली मनोहरा नामकी रानी थी जो अपनी सौन्दर्य-शोभाके द्वारा ऐसी माल्यम होती थी मानो कामरेवका विजयी बाण ही हो ।।१३१।। वह रानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान छताके समान प्रिय थी घौर जिनवाणीके समान हित चाहनेवाछी तथा यहाको बढानेवाली थी ।।१३२।। उन दोनोंके सतिशय भाग्यशाली महावत नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्रके उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोदरोंमें प्रेम भाव एकत्रित होगयां,था।।१३३।। कताओं में कुशलता सुरवीरता, दान, बुद्धि, चमा, दया, धैर्य, सत्य और शीच ये उसके स्वाभा-विक गुण थे ॥१३४॥ उस महाबलका शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्परकी ईर्व्यासे वृद्धि-को प्राप्त हो रहे थे अर्थात् गुणों की वृद्धि देखकर शरीर बढ़ रहा था और शरीरकी वृद्धिसे गुण बढ़ रहे थे। सो ठीक ही है क्योंकि एक स्थानपर रहनेवाजोमें क्रियाकी समानता होनेसे ईर्ष्या हुआ ही

१ पुष्पक चसहितम् पुष्पक विमानाधी द्यसितं च । सरावणिमिति यावत् । २ नित्यं नूतनं सराक्षसं
 च । ३ हाराविलि — स० । ४ अलङ्कृतम् । ५ पद्यरागरताङ्कराकृती । 'कु विनदस्तु सुस्तायां कृष्मापत्रृहि-भैद्योः । हिङ्कि दे पद्मरागे च सुकृरेऽपि समीरितः ॥'' ६ अवयवं प्रति । ७ अलम् । ८ जिंगीषिति स०, म०, ल० ।
 ९ जैनागम इव । १० उत्पत्ती । ११ सन्तोषः । १२ भूतानां स०, म०, ल० ।

'राजिवशाश्चतस्तोऽपि सोऽध्येष्ट गुरुसिक्षधौ । स'ताभिविंबभौ माभिः स्वाभिरुशिक्षांशुमान् ॥१३६॥
'सोऽधीय'किखिलां विद्यां 'गुरुसंस्कारयोगतः । दिदीपेऽधिकमिक्तां निवानिलसमिन्वतः' ॥१३६॥
प्रदन्याश्चामगुणानस्य मस्वा योग्यत्वपोषकान् । यौवराज्यपदं तस्मै साऽनुमेने खगाधिपः ॥१३८॥
संविभक्ता तयोर्लक्षमीश्चरं रेजे छतायतिः । हिमवत्यम्बुराशौ च ब्योमगङ्गेव सङ्गता ॥१३९॥
स राजा तेन पुत्रेण 'पुत्री बहुसुतोऽप्यभूत् । नभोभागो यथाक्केंण ज्योतिदमाझापरेग्रहैः ॥१४०॥
भथाम्येशुरसौ राजा निर्वेदं विषयेष्वगात् । वितृष्णः कामभोगेषु प्रवज्याये कृतोद्यमः ॥१४९॥
विषपुष्पमिषात्यन्तविषमं प्राणहारकम् । 'महादृष्टिविषस्थानिव चात्यन्तभीषणम् ॥१४२॥
'निर्मुक्तमाल्यवद् भूयो न भोग्यं मानशालिनाम् । दुष्कलत्रमिवापायि हेयं राज्यममंस्त सः ॥१४३॥
भूयोऽप्यचिन्तद्यीमानिमां संसारवल्लरीम् । 'व्यत्येस्यामि महाध्यानकुठारेण ''क्षमीभवन् ॥१४४॥
मृह्यं मिध्यात्वभैतस्याः पुष्पं 'र्जात्यादिकं फलम् । 'र्वव्यसनान्यसुभृद् भृङ्गः सेव्येयं 'प्विपयासवे ॥१४५॥

करती है।। १३५।। उस पुत्रने गुरुओं के समीप अन्वीचिकी आदि चारों विद्यास्रोंका सध्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्याश्रोंसे ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि डिदत होता हुआ सूर्य अपनी प्रभाकों से शोभायमान होता है । १३६॥ उसने गुरुश्रों के संयोग और पूर्वभवके संस्कारके सुयोगसे समस्त विद्याएँ पह ली जिनसे वह वायुके समागमसे भगिनके समान भौर भी अधिक देदीप्यमान हो गया ।।१३७।। महाराज अतिबन्तने अपने पत्रकी योग्यता प्रकट करनेवाने विनय आदि गुण देखकर उसके छिए युवराज पर देना स्वीकार किया ।।१३८।। उस समय पिता पुत्र दोनोंमें विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पहलेसे कहीं अधिक विस्तृत हो हिमाल्य और समुद्र दोनोंमें पड़ती हुई आकाश और गंगा की तरह चिरकालतक शोभायमान होती रही ।।१३९।। यद्यपि राजा अतिवलके और भी अनेक पुत्र थे तथापि वे उस एक महावल पुत्रसे ही अपने आपको पुत्रवान माना करते थे जिस प्रकार कि आकाशमें यग्रपि अनेक प्रह होते हैं तथापि वह एक सूर्य महके द्वारा ही प्रकाशमान होता है र्यन्य प्रहोंसे नहीं ।।१४०।। इसके अनन्तर किसी दिन राजा श्रतिबल विषयभोगों से विरक्त हुए । और कामभोगों से तृणारहित होकर दीचा प्रहण करनेके लिए उद्यम करने लगे ।।१४१।। उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य विषपुष्पके समान अहान्त विषम और प्राण्हरण करनेवाला हैं। दृष्टिविष सर्पके समान महा भयानक है, व्यभिचारिणी स्त्रीके समान नाश करनेवाला है तथा भोगी हुई पुष्पमालाके समान रिक्कष्ट है अतः सर्वथा हेय है-छोड़ने योग्य है. स्वाभिमानी पुरुषोंके स्रेवन करने योग्य नहीं है ।।१४२-१४३।। वे बुद्धिमान महाराज अतिबल फिर भी विचार करने लगे कि मैं उत्तम ज्ञमा धारण कर अथवा ध्यान अध्ययन आदिके द्व'रा समर्थ होकर-अपनी आत्म-शक्तिको बढ़ाकर इस संसार रूपी बेलको अवश्य ही उखाइँ गा ।। १४४।। इस संसार रूपी बेलकी मिध्यात्व ही जड़ है, जन्ममरण आदि ही इसके पुष्प हैं और अनेक व्यसन अर्थात

१ आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिहिति चतस्रो राजविद्याः । आन्वीक्षत्रयारमिवज्ञानं धर्मावर्मी त्रयीस्थितौ । अर्थानर्थी च वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ ॥'' २ सोऽनधार्यास्त्रिलां अ० । सोऽधीयाजिस्किला विद्या द०,प०,म०, स० । ६ अधीयानः [स्मरन्] । ४ उपनयनादि । ५ अग्निः । ६ समिन्धितः स० । समागमात् म०,ल० । ७ पुत्रवान् । ८ दृष्टिविषाद्वित्रदेशम् । ९ अनुभुक्तम् । १० छेदं किरिष्यामि । उच्छेस्त्यामि द०, ट० । ११ अक्षमः क्षमो भवन् क्षमीभवन् क्षमावान् । १२ जातिजरादिकम् । १३ दुःस्तानि । 'व्यसनं विपरिभ्रंशे' इत्यभिधाननान् । १४ विषयपुष्यस्यनिमित्तम् । 'हेतौ कर्मणः' इति सूत्राजिमित्ते सप्तमी । अत्र सेव्येयम् [सेव्या इयम् इति पद्म्छेदः ] इत्येतदेव प्रधानं कर्म ।

यौवर्न क्षणभङ्गीदं भोगा भुक्ता न मृत्यये । 'प्रत्युतात्यन्तभेवैतैस्तृल्णार्चिरभिवद्धं ते ॥१४६॥ शरीरमिदमत्यन्त'पृतिबीभत्स्वशाश्वतम् । विवादयतेऽश्च वा इवो वा मृत्युवञ्च विश्वणितम् ॥१४८॥ शरीरवेणुरस्वम्तफलो दुर्गनिथसन्ततः । प्लुष्टः कालाग्निना सद्यो "भस्मसात्स्यात्स्पुरद्ध्वनिः ॥१४८॥ बन्धवो बन्धनान्येते धनं तुःखानुबन्धनम् । विषया विपसंपृक्तविश्माशनसिक्षभाः ॥१४९॥ तद्वं राज्यभोगेन लक्ष्मीरतिचलाचला । सम्पदो जलक्ष्लोलविलोलाः सर्वमधुवम् ॥१५०॥ इति निश्चित्य धीरोऽसावभिषेकपुरस्सरम् । सूनवे राज्यसर्वस्वमिद्दितातिवलस्तदा ॥१५१॥ ततो गज इवापेतबन्धनो निःसतो गृहात् । बहुभिः खेवरे साद्धं दीक्षां स समुपाददे ॥१५२॥ जिगीषु बलवद्गुत्त्या । समित्या च सुसंवृतम् । महानागफणारस्तमिव चान्येर्दुरसदम् ॥१५३॥ नाभिकालोज्ञवत्कष्टपतस्जालमिवाम्बरैः । भूषणेश्च परित्यक्तमपेतं दोषवत्तया ॥१५४॥ १८५॥ वाभिकालोज्ञवत्कष्टपतस्जालमिवाम्बरैः । भूषणेश्च परित्यक्तमपेतं दोषवत्तया ॥१५४॥ १८५॥ ।

दुःख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। केवल विषयह्मी आसवडा पान करनेके लिये ये प्राणीह्मी भोंरे निरन्तर इस स्तताकी सेवा किया करते हैं ।। यह यौवन क्षणभंगुर है और ये पञ्चेन्द्रियों के भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गये हैं तथापि इनसे तृप्ति नहीं होती, तृप्ति होना तो दूर रहो किन्तु तृष्णा व्यी अग्निकी स्नातिशय वृद्धि होती है।। यह शरीर भी अत्यन्त अपवित्र, घृणाका स्थान और नश्वर है। आज अथवा कल बहुत शीव ही मृत्यू-ह्मपी वज्रसे पिसकर नष्ट हो जावेगा। अथवा दुःखरूपी फलसे युक्त और परिष्रह हूपी गाँठोंसे भरा हुवा यह शरीररूपी बाँस मृत्युरूपी अग्निसे जलकर चट चट शब्द करता हुआ शीघ ही भस्मरूप हो जावेगा ॥ ये बन्धुजन बन्धनके समान हैं, धन दुःखको वढ़ानेवाडा हैं और विषय विष मिले हुए भोजनके समान विषम हैं ॥ उक्ष्मी अत्यन्त चक्रत हैं, सम्पदायें जलकी लहरों के समान चणभंगर हैं. अथवा कहाँ तक कहा जावे यह सभी कुछ तो आस्यर है इसिलये राज्य भोगना अच्छा नहीं -इसे हर एक प्रकारसे छोड़ ही देना चाहिये ॥१४४-१५०॥ इस प्रकार निश्चय कर धीर वीर महाराज अतिबलने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य पुत्र-महाबलके लिये सौंप दिया। और अपने बन्धनसे छुटकारा पाये हुए हाथीके समान घरसे निकलकर अनेक विद्याघरोंके साथ वनमें जाकर दीक्षा लेकी ॥१५१-१५२॥ इसके पश्चात् महाराज अतिबल पवित्र जिन लिङ्ग धारणकर चिरकाल तक कठिन तपश्चरण करने तारे। उनका वह तपश्चरण किसी विजिगीप — (शत्रुओंपर विजय पानेकी अभिलाषी) सेनाके समान था क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ति—वरछा आदि हथियारों तथा समिति यों-समृहों से सुसंवृत रहती है उसी प्रकार उनका वह तपश्चरण भी मनोगुप्ति, व बनगुप्ति, और कायगुप्ति इन तीन गुप्तियों से तथा ईया, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण और प्रतिष्ठापन इन पाँच समितियों से सुसंवृत - सुरिक्ति था। अथवा उनका वह तपश्चरण किसी महासर्प हे फणमें खगे हुए रत्नोंके समान धन्य साधारण मनुष्योंको दुर्रुभ था। उनका वह तपश्चरण दोषोसे रहित था तथा नाभिराजाके समय होनेवाले बस्त्राभूषण रहित कल्पवृक्षके समान

१ पुनः किमिति चेत् । २ दुर्गन्धि । ३ विरुथमेष्यति । विनाइयते अ०, स० । विनइयते म०, द० । ४ प्राणः नतफरुः दुःसान्तफरुश्चः ५ संस्थितः ५०, म० । ६दग्धः । ७ मस्माधीनं भवेत् । ८ अतिशयेन चन्नरा । 'चरु कम्पने' इति धातोः कर्तर्यच्मस्यये 'चिरुचल्पतिवदोऽचीति द्विभीवे अभ्यागिति पूर्वस्य अगारामः । ९ वदौ । १० [योगविष्रहतया] पक्षे रक्षया । ११ उत्तरकारुः । ११ विद्गानाम् ।

विवादभयदैन्यादिहानेः सिद्धास्पदोपमम् । 'क्षमाधारतया वातवलयस्थितिमुद्दहत्' ॥१५६॥ निःसङ्गत्वादिवाम्यस्तपरमाणुविचेष्टितम् । निर्वाणसाधनत्वाच्च रत्तप्रयमिवामलम् ॥१५७॥ सोऽत्युदारगुणं भूरितेजोभासुरमूर्णितम् । पुण्यं जैनेक्वरं रूपं दधक्षेपे चिरं तपः ॥१५८॥ ततः कृताभिषेकोऽसौ बल्रकाली महाबलः । राज्यभारं दधे नम्रलेचराम्यर्चितकमः ॥१५९॥ स देवबलसम्पन्नः 'कृतधीरविचेष्टितः । दोबंलं प्रथयामास संदृश्चित्वतं बलम् ॥१६०॥ मन्त्रशक्या प्रतिध्वस्त'सामध्यांस्तस्य विद्विषः । महाहय इवाभूवन् विकियाविमुखास्तदा ॥१६१॥ 'तस्तिकारूदमाधुर्यं दधः प्रीति प्रजादकाः । चृतद्वम इव स्वादुसुपक्वफलशालिन ॥१६२॥ नारवर्धमभवक्तिकाो न चाति मृदुतां दधे । मध्यमां मृत्तिमाक्षत्य स जगद्वशमानयत् ॥१६२॥ 'उभयेऽपि द्विपस्तेन शमिता भृतिमिच्छता । कालादौद्धस्यमायाता जलदेनेव पांसवः ॥१६४॥ सिद्धिर्धमार्थकामानां नावाधिष्ट परस्परम् । तस्य प्रयोगनैपुण्याद्वन्धू भूयमिवागताः ॥१६५॥

शोभायमान था। अथवा यों किहये कि वह तपश्चरण भविष्यत्कालमें सुखका कारण होनेसे गुरुश्रोंके सद् वचनोंके समान था। निश्चित निवास स्थानसे रहित होनेके कारण पश्चियोंके मण्डतको समान था । विषाद, भय, दीनता आदिका समाव हो जानेसे सिद्धश्यान-मोक्षमन्दिरके समान था। ज्ञमा-श न्तिका आधार होनेके कारण (पक्षमें पृथिवीका आधार होनेके कारण) वातवल्यकी उपमाको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था। तथा परिप्रहरिहत होनेके कारण पृथक रहने वाले परमाणुके समान था। मोक्तका कारण होनेसे निर्मल रत्नत्रयके तुल्य था। अतिशय उदार गुणोंसे सहित था, विपुत्त तेजसे प्रकाशमान और आत्मबलसे संयुक्त था।।१५३-१५८॥ इस प्रकार अतिवक्षके दीचा प्रहण करनेके पश्चात् उसके बढशाळी पुत्र महाबढने राज्यका भार धारण किया । उस समय अनेक विद्याधर नम्र होकर उनके 'चरणकमलोंकी पूजा किया करते थे ॥१५९॥ वह महावल दैव और पुरुषार्थ दोनोंसे सम्पन्न था, उसकी चेष्टाएँ वीर मानवके समान थीं तथा इसने शत्रुकोंके बलका संहार कर अपनी भुजाओंका बल प्रविद्ध किया था ॥१६०॥ जिस प्रकार मन्त्रशक्तिके प्रभावसे बड़े-बड़े सर्प सामर्थ्यहीन होकर विकारसे रिहत हो जाते हैं-वशीभूत हो जाते हैं उसी प्रकार उसकी मंत्रशक्ति (विमर्शशक्ति) के प्रभावसे बहु-बड़े सर्प सामध्येहीन होकर विकारसे रहित (वशीभूत) हो जाते थे। ॥१६१॥ जिस प्रकार स्वादिष्ट और पके हुए फलोंसे शोभायमान आस्त्र वृक्षपर प्रजाकी प्रेमपूर्ण दृष्टि पड्ती है उसी प्रकार माधुर्य आदि अनेक गुणोंसे शोभायमान राजा महाबक्तपर भी प्रजाकी प्रमपूर्ण दृष्टि पड़ा करती थी।।१६२॥ वह न तो अत्यन्त कठोर था और न अतिशय कोमतताको ही धारण किये था किन्तु मध्यम वृत्तिका आश्रय कर उसने समस्त जगत्को वशीभूत कर लिया था।।१६३॥ जिस प्रकार मीष्म कातके आश्रयसे उड़ती हुई धिलको मेघ शान्त कर दिया करते हैं उसी प्रकार समृद्धि चाहनेवाले उस राजाने समय नुसार उद्धत हुए-गर्वको प्राप्त हुए अन्तरङ्ग (काम कोध मद मात्सर्व कोम और मोह ) तथा बाह्य दोनों प्रकारके शत्रुओंको शान्त कर दिया था ।।१६ ४। राजाके धर्म अर्थ और काम, परस्परमें किसीको बाधा नहीं पहुँ वाते थे-त्रह :समानरूप

१ क्षान्तेराधारस्वेन, पक्षे श्वितेराधारस्वेन । २ -मुद्रहृत् अ०, स०, म०, ल० । ३ अभ्यस्तं पर-माणोर्विचेष्टितं येन । ४ तपश्वकार । ५ निष्पलबुद्धिः । कृतधीर्थारवेष्टितः प० । -वीरचेष्टितः ल० । ६ परिष्वस्त-अ०, द०, स०, प० । ७ धृतिप्रयस्ते । 'स्वादुप्रियो च मधुराविरयम्भिधानात् । ८ बाह्याभ्यन्तरशालवः । 'अयुक्तितः प्रणीताः कामकोषकोभमानमरहृषोः श्वितीशामन्तरह्नोऽरिषहृवर्गः । ९ बन्धुलम् ।

प्रायेण राज्यमासाध भवित मदकर्कशाः । नृपेभाः सतु नामाद्यत् 'प्रत्युतासीत्प्रसम्नधीः ॥१६६॥ वयसा रूपसम्पत्या कुळजात्यादिभिः परे । भजिन्त मदमस्येते गुणाः प्रश्नममाद्युः ॥१६७॥ राज्यळक्षम्याः परं गर्वमुद्धहन्ति नृपात्मजाः । 'कामिवधेष 'निर्मोक्षोः साभूत्तस्योपशान्तये ॥१६८॥ अन्यायध्वनिरुत्सन्नः' 'पाति तस्मिन्सुराजिन । प्रजानां भयसंक्षोभाः स्वच्नेऽप्यासन्न जातुचित् ॥१६९॥ चक्षुश्चारो' विचारक्ष्य तस्यासीत्कार्यद्रश्चे । चक्षुष्यी पुनरस्यास्यमण्डने 'दृश्यदर्शने ॥१७०॥ अथास्य यौवनारम्भे रूपमासीजगित्यम् । पूर्णस्येव शशाङ्कस्य द्धतःसक्षाः कळाः ॥१७०॥ अदृश्यो मदनोऽनक्षो दृश्योऽसौ चारुविग्रहः । तदस्य मदनो तृरमौपम्यपदमप्यगात् ॥१७२॥ तस्याभादिष्ठसङ्काशं मृदुकुञ्चितमृद्धं जम् । शिरोविन्यस्तमकुटं मेरोः कृटमिवाश्चितम्' ॥१७२॥ लिखादम्य विस्तीणंमुन्नतं रुचिमाद्ये । लक्ष्या विश्वान्तये 'क्लुसमिव हैमं शिलातलम् ॥१७४॥ अरेखे तस्य रेजाते कृटिले मृशमायते । मदनस्यास्त्रशालायां धनुषोरिव यष्टिके ॥१७५॥ चक्षुपी रेजतुरतस्य भूचापोपान्तवर्त्तिनी । विपमेषोरिवाशेषजिगीषोरिषुयन्त्रके । ॥१७६॥

से तीनोंका पाउन करता था जिससे ऐसा माळून होता था मानो इसके कार्यकी चत्रराईसे **इक्त तीनों वर्ग परस्परमें मित्रताको ही प्राप्त हुए हों ।।१६५।। राजा रूपी हस्ती राज्य पाकर** प्राय: मदसे ( गर्वसे पत्तमें मदजलसे ) कठोर हो जाते हैं परन्त वह महाबळ मदसे कठोर नहीं हुआ था बल्कि स्वच्छ बुद्धिका धारक हुआ था।। १६६॥ अन्य राजा छोग जवानी, रूप, पेश्वर्य, कुछ, जाति आदि गुणोंसे मद-गर्व करने लगते हैं परन्त महाबखके उक्त गुणोंने एक शान्ति भाव ही धारण किया था ।।१६७।। प्रायः राजपुत्र राज्यलच्मीके निमित्तसे परम श्चहंकारको प्राप्त हो जाते हैं परन्तु महाबल राज्यलच्मीको पाकर भी शान्त रहता था जैसे कि मोचकी इच्छा करनेवाले सुनि कामविद्यासे सदा निर्विकार और शान्त रहते हैं ॥१६८॥ राजा महाबलके राज्य करनेपर 'अन्याय' शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और क्षोभ प्रजाको कभी स्वप्नमें भी नहीं होते थे ॥१६८॥ उस राजाके राज्यकार्यके देखनेमें गुप्तचर और विचार शक्ति ही नेत्रका काम देते थे। नेत्र तो केवल मुखकी शोभाके लिए अथवा पदार्थों के देखने के क्षिए ही थे ॥१७०॥ कुछ समय बाद यौवनका प्रारम्भ होनेपर समस्त कलाओंके धारक महा-बलका रूप उतना ही लोकप्रिय हो गया था जितना कि सोलहों कलाओंको धारण करनेवाले चन्द्रमाका होता है ॥१७१॥ राजा महाबल और कामदेव दोनों ही सुन्दर शरीरके धारक थे अभी तक राजाको कामरेव की उपमा ही दी जाती थी परन्तु कामरेव अहरय हो गया और राजा महाबळ दृश्य ही रह आये इससे ऐसा माळूम होता था मानो कामदेवने उसकी उपमाको दूरसे ही छोड़ दिया था ।।१७२॥ उस राजाके मलकपर भ्रमरके समान काले. कोमल झौर घुंचरबाछे बाछ थे, ऊपरसे मुकुट छगा था जिससे वह मस्तक ऐसा मालूम होता था मानो काछे मेघोंसे सहित मेरु पर्वतका शिखर ही हो ॥१७४॥ इस राजा का ख्लाट अतिशय विस्तृत और ऊँचा था जिससे ऐसा शोभायमान होता था मानो स्थ्मिके विभामके लिए एक सुवर्णमय शिका ही बनाई गई हो ॥१७४॥ उस राजाकी अतिशय छम्बी और टेढ़ी भौहोंकी रेखाएँ ऐसी मालम होती थीं मानों कामदेवकी अखशालामें रखी हुई दो धनुषयष्टि ही हों ॥१७५॥ भौंह रूपी नापके समीपमें रहनेवाळी उसकी दोनों भाँखें ऐसी शोभायमान होती थीं मानों समस्त जगतु-

१ पुनः किमिति चैत्। २ कामशास्त्रम् । ३ निर्भोक्तिमिच्छोः । ४ नष्टः । ५ रक्षति स्रति । ६ गृहपुद्धः। ७ द्वर्षं इष्टुं योग्यं घटपटादि । ८ मध्यगात् प॰, म॰, स॰, द॰, ल॰ । ९ सटशम् । १० मुकुटं अ॰, स॰। ११ सजातात्रम् । १२ कृतम् । १३ वाणी ।

सकर्णपालिके चारू रस्तकुण्डलमण्डिते । श्रुताङ्गनासमान्नीड'कीला'दोलायिते द्यो ॥१७७॥ द्येऽसी नासिकावंशं तुङ्गं 'मध्येविकोचनम् । तद्बृद्धिस्पद्ध'गरोधार्थं बद्धं सेतुमिवायतम् ॥१७७॥ मुलमस्य स्वसद्दत्तद्दीय्तिकेसरमावभौ । महोत्पलमिवामोदशालि दन्तच्छद्च्छद्दम्' ॥१०९॥ पृथुवश्चो बभारासौ हाररोचिर्जलप्कवम् । धारागृहमिवोदारं लक्ष्म्या 'निर्वापणं परम् ॥१८०॥ "केयूररुचिरावंसौ तस्य शोभामुपेयतः कोडाद्दी रुचिरौ लक्ष्म्या विहारायेव निर्मितो ॥१८९॥ युगायतौ विभक्तिं सा बाह् चारुतलाङ्कितौ । स 'सुराग इवोद्मविटपौ पल्लबोज्ज्वलौ ॥१८२॥ 'गमीरनाभिकं मध्यं 'रसविल ललितं द्यौ । महाव्धिरिव सावर्षं सतरङ्गञ्च 'रसेकतम् ॥१८३॥ धनश्च ज्ञवनं तस्य 'रमेखलादामवेष्टितम् । बभौ वेदिकया जम्बृद्धीपस्थलमिवावृतम् ॥१८४॥ समासम्भिनभावृत् स धन्ते स्म कनद्युती । कामिनीदृष्टिबाणानां लक्ष्माचिव निवेशितौ ॥१८५॥ वज्रशाणस्थिरं जङ्के सोऽधत्त रुचिरावृती । मनोजजैन्नबाणानां 'पिनशानावेव कल्प्यते ॥१८६॥ पदतामरसद्वन्द्वं 'रससदक् गृलिपत्रकम् । नखांशुकेसरं द्र्ये लक्ष्म्याः कुलगृहायितम् ॥१८०॥ पदतामरसद्वन्द्वं 'रससदक् गृलिपत्रकम् । नखांशुकेसरं द्र्ये लक्ष्म्याः कुलगृहायितम् ॥१८०॥

को जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवके बाण चलानेके दो यन्त्र ही हों ।१७६॥ रत्नजड़ित कुण्डलों से शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे मालूम होते थे मानो सरस्वती देवीके मुत्तनेके लिर दो झुळे ही पड़े हों ॥ १ ७७॥ दोनों नेत्रोंके बीचमें उसकी ऊँची नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी वृद्धि विषयक स्पर्धाको रोकनेके लिए बीचमें एक लम्बा पुल ही बाँध हिया हो ॥१७८॥ उस राजा का मुख सुगन्धित कमलके समान शोभायमान था। जिसमें वाँतीकी सन्दर किरणें ही केशर थीं और ओठ ही जिसके पत्ते थे ।।१७६।। हारकी किरणोंसे शोभायमान उसका विश्वीर्ण वद्यारथल ऐसा माळूम होता था मानो जलसे भरा हुआ विस्तृत. बस्क्रष्ट और सन्तोषको देनेवाल। लद्मीका स्नानगृह ही हो ॥१८०॥ केयूर (बाहुबन्ध) की कान्तिसे सहित उसके दोनों कंन्धे ऐसे शीभायमान होते थे मानो सदमीके विहारके लिए बनाये गये दो मनोहर क्रीड़ाचल ही हों ।।१८१।। वह युग (जुआँरी) के समान लम्बी और मनोहर इथेछियों से अंकित भुजाश्रों को धारण कर रहा था जिससे ऐसा माळम हो रहा था मानो कोपलोंसे शोभायमान दो बड़ी-बड़ी शाखाओंको धारण करनेवाला कल्पयुत्त ही हो ॥१८२॥ वह राजा गम्भीर नाभिसे युक्त और त्रिवलिसे शोभायमान मध्य भागको धारण किये हुए था जिससे ऐसा माल्यम होता मानो भँवर श्रीर तरंगोंसे सहित बालुके टीलेको धारण करनेवाला समुद्र ही हो ॥१८३॥ करवनीसे विरा हुआ उसका स्थूल नितम्ब ऐसा शोभायमान होता था मानी वेदिकासे घिरा हुआ जम्बूद्धीप ही हो ॥१=४॥ देदीप्यमान कान्तिको धारण करने और कदली स्तम्भकी समानता रखनेवाली उसकी दोनों जंबाएँ ऐसी शोभ।यमान होती थीं मानो खियोंके द्रष्टि रूपी बागा चलानेके छिये खड़े किये गये दो निशानें ही हों ।।१८५।। वह महाबल वजके समान स्थिर तथा सुन्दर आकृति बाळी जंघाओं (विंडरियों) को धारण किये हुए था जिससे ऐसा माछम होता था मानो कामदेवके विजयी वाणोंको विक्षण करनेके लिये दो शाख ही भारण किये हो ॥१८६॥ वह अङ्गुळीरूपी पत्तों से युक्त शोभायमान तथा नखों की किरणों रूपी केसरसे युक्त जिन दो चरणकमछोंको उद्दर्शके रहनेके लिये कुछपरम्परासे

१ आक्रीड: उद्यासम् । २ लीलां दो—स०, ल० । ३ विलोचनयोर्मध्ये । ४ स्पर्दि म० । ५ छदं पत्रम् । ६ सुब्बहेतुम् । ७ सकेस्रहेत्वावंसी अ०, प०, द०, स०, क० । ८ सुब्बिब्बरी । ९ कक्ष्यहृक्षः । १० गम्भीर-प०, द०, ल० । ११ स्वित्वाविक्षः । १५ विद्यालकाव्यः । १५ विद्यालकाव्यः । १५ कस्य हुलि-म०, द० ।

इत्यस्य रूपसुद्भूतनवयोवनविश्रमम् । कामनीयकमै कथ्यसुपनीतिमवाबभौ ॥१८८॥
न केवलमसौ रूपशोभयेवाजयज्जगत् । व्यजेष्ट मन्त्रशक्त्यापि वृद्धसंयोगलब्धया ॥१८९॥
तस्याभूवन्महाप्रज्ञाश्चत्वारो मन्त्रिपुक्षवाः । बहिश्चरा इव प्राणाः सुस्निग्धा दीर्घदर्शिनः ॥१९०॥
महामतिश्च सम्भिन्नमतिः शतमतिस्था । स्वयम्बुद्धश्च राज्यस्य मूल्स्तम्भा इव स्थिराः ॥१९१॥
स्वयम्बुद्धोऽभवत्तेषु सम्यग्दर्शनञ्जद्धाः । शेषा मिथ्यादशस्तेऽमी सर्वे स्वामिहितोद्यताः ॥१९२॥
चतुर्भिः स्वैरमात्येस्तैः पादैरिव सुयोजितैः । महाबलस्य तद्वाज्यं पप्रथे समवृत्तवत् ॥१९३॥
स मन्त्रिभिश्चतुर्भिस्तैः कदाविश्व समं त्रिभिः । द्वाभ्यामेकेन वा मन्त्रमविसंवादिनाऽभजत् ॥१९४॥
स्वयं निश्चितकार्यस्य मन्त्रिणोऽस्यानुशासनम् । चकुः स्वयं प्रवुद्धस्य जिनस्येवामरोत्तमाः ॥१९५॥
स्वस्तराज्यभरस्तेषु स स्वीभिः खचरोचितान् । बुभुजे सुचिरं भोगान् नभोगानामधीशिता ॥१९६॥

चले आये दो घर ही हों।। १८७।। इस प्रकार महाबलका रूप बहुत ही सुन्दर था उसमें नव-योंवनके कारण अनेक हाव भाव विलास उत्पन्न होते रहते थे जिससे ऐसा मालम होता था मानो सब जगहका सौन्दर्य यहाँ पर ही इकट्टा हुआ हो ॥१८८॥ उस राजाने केवन अपने रूपकी शोभासे ही जगत्को नहीं जीता था किन्तु वृद्ध जनोंकी संगतिसे प्राप्त हुई मन्त्र-शक्तिके द्वारा भी जीता था ॥१८६॥ उस राजा के चार मन्त्री थे जो महाबुद्धिमान् , स्नेही और बीर्घ-दर्शी थे। वे चारों ही मन्त्री राजाके बाह्य प्राणोंके समान माछ्म होते थे ॥१९०॥ उनके नाम क्रमसे महामति, संभिन्नमति, शतमित और खयंबुद्ध थे। ये चारों ही मन्त्री राज्यके स्थिर मूत्रस्तम्भके समान थे ॥१९४॥ उन चारों मंत्रियोंमें खयंबुद्धनामक मंत्री शुद्ध सम्यग्दृष्टि था और बाकी तीन मन्त्री मिथ्यादृष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकारका मतभेद था परन्त स्वामीके हित साधन करनेमें वे चारों ही तत्पर रहा करते थे ॥१९२॥ वे चारों ही मन्त्री उस राज्यके चरणके समान थे। उनकी उत्तम योजना करनैसे महाबलका राज्य समयूत्तके समान अतिशय विस्तारको प्राप्त हुआ था । भावार्थ-वृत्त छन्दको कहते हैं-उसके तीन भेद हैं समयूत्त. अर्धसमयत्त और विषमवृत्त । जिसके चारों पाद-चरण एक समान लक्षणके धारक होते हैं इसे समवृत्त कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एकसमान लचणके धारक हों उसे अर्धसमवृत्त कहते हैं और जिसके चारों पाद भिन्त-भिन्न उक्षणों के धारक होते हैं चन्हें विषमवृत्त कहते हैं। जिस प्रकार एक समान उत्तणके धारक चारों पादीं-चरणोंकी योजनासे-रचनासे समवृत्त नामक छन्दका भेद प्रसिद्ध होता है तथा प्रस्तार, आदिकी अपेक्षासे विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार उन चारों मन्त्रियोंकी योजनासे-सम्बक कार्य विभागसे राजा महाबलका राज्य प्रसिद्ध हुआ था तथा अपने अवान्तर विभागोंसे विस्तार को प्राप्त हुआ था ॥१९३॥ राजा महाबल कभी पूर्वोक्त चारों मन्त्रियोके साथ, कभी तीनके साथ, कभी दोके साथ और कभी यथार्थवादी एक खयंबुद्ध मन्त्रीके साथ अपने राज्यका विचार किया करताथा॥१९४॥व इ राजा खर्यं ही कार्यका निश्चय कर छेता था। मन्त्री उसके निश्चित किये हुए कार्यकी प्रशंसा मात्र किया करते थे जिस प्रकार कि तीर्थं कर भगवान दीक्षा छेते समय खर्य विरक्त होते हैं, लोकान्तिक देव मात्र उनके वैराग्यकी प्रशंसा ही किया करते हैं ॥१६५॥ भावार्थ — राजा महावल इतने अधिक बुद्धिमान् और दीर्घ दर्शी विवारक थे कि उनके निश्चित

१ एकथा भावः ऐकथ्यम् । १ विद्वान्यः । 'निरीक्ष्य एव वक्तव्यं वक्तव्यं पुनरस्रमा । इति यो विक सीकेऽस्मिन् दीर्घदर्शो स उच्यते ॥' ३-नुशंसनम् म॰, द॰, स॰ । ४ क्रीकान्तिकाः । ५ अर्घीशः ।

### महापुराणम्

## मालिनीच्छन्दः

मृदुसुरिनसमीरैः साम्द्रमन्दारवीथी
परिचयसुखशीतैर्भृतसं भोगखेदः ।
मुदुरुपवनदेशाश्चन्दनोदेशदेश्यान्<sup>र</sup>
जितमदनिवेशान् श्वीसहायः स भेजे ॥१९७॥
इति 'सुकृतविपाकादानमत्खेचरोद्यन्
मकुटमकरिकाभिः<sup>र</sup> स्पृष्टपादारविन्दः ।
चिरमरमत तस्मिन् खेचराद्रौ सुराद्रौ
सुरुपतिरिव सोऽयं भाविभास्वज्ञिनश्रीः ॥१९८॥

हृत्यार्षे भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणश्रीमहापुराणसंब्रहे श्रीमहाबर्छाभ्युदय-वर्णनं नाम चतुर्थं पर्व ॥४॥

विचारोंको कोई मन्त्री सदोष नहीं कर सकता था ॥१६६॥ अनेक विद्याधरोंका स्वामी राजा महावल उपर्यु क चारों मंत्रियोंपर राज्यभार रखकर अनेक स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक कामरेवके निवासस्थानको जीवने और नन्दनवनके प्रदेशोंकी समानता रखनेवाले उपवनोंमें वह बार-बार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मन्दार वृक्षोंके मध्यमें भ्रमण करनेके कारण सुखप्रद शीतल, मन्द तथा सुगन्धित वायुके द्वारा उसका संभोग- जन्य समस्त खेद दूर हो जाता था॥१६७॥ इस प्रकार पुण्यके उदयसे नमस्कार करनेवाले विद्याधरोंके देशीन्यमान मुकुटोंमें लगे हुए मकर आदिके विह्रोंसे जिसके चरणकमल बार-बार स्पृष्ट हो रहे थे—छुए जा रहे थे और जिस्ने आगे चलकर तीर्थंकरकी महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी ऐसा वह महाबल राजा, मेरपर्वत पर इन्द्रके समान, विजयार्थ पर्वतपर चिरकाल तक कीड़ा करता रहा॥१९८॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगविज्ञनसेनाचार्ये रिचत, त्रिषष्टिलक्षण-महापुराण संप्रहमें 'श्रीमहाबलाभ्युदयवर्णन' नामका चतुर्थे पर्वे पूर्ण हुआ।

१ सहसान् । १ पुण्ययोदयात् । १ -मकरिकाप्रस्पष्ट ।

# अथ पश्चमं पर्व

कदाचिद्य तस्याऽऽसीद्वर्षं वृद्धिदिनोत्सवः'। मङ्गलैगीतवादित्रनृत्यारम्भैश्च संभृतः ॥१॥
सिंहासने तमासीनं तदानीं खचराधिपम्। देषुषुश्चामरैवारनायः श्लीरोदपाण्डुरैः ॥२॥
मदनद्वममञ्जयों लावण्याम्भोधिवीचयः। सीन्द्र्यंकिलिका रेजुस्तरुण्यस्तरसमीपगाः ॥३॥
पृथुवश्चःस्थलच्छन्न पर्यन्तै मंकुटोज्ज्वलैः। खगेन्द्रः परिवन्ने असौ गिरिराज इवाद्विभिः ॥४॥
तस्य वश्चःस्थले हारो नीहारांग्रुसमद्यतिः। बभासे हिमवरसानौ प्रपतिन्नव निर्मरः ॥५॥
तद्वश्चसि पृथाविन्द्रनीलमध्यमणिर्वभौ। कण्ठिका हंसमालेव व्योग्नि 'दात्यूहमध्यगा ॥६॥
मन्त्रिणश्च तदामात्यसेनापतिपुरोहिताः। श्रेष्ठिनोऽधिकृताश्चान्ये तं परीत्यावतस्थिरे ॥७॥
सितौः संभापितैः स्थानैदानैः संमाननैरिप। तानसौ तपयामास विश्वितौरिप सादरैः ॥८॥
स गोष्ठीर्भावयन् भूयो गन्धवादिकलाविदाम्। स्पर्क्षमानांश्च तान् पदयन्नुपर्श्रोतृसमक्षतः ॥९॥
सामन्तप्रहितान् दूतान् द्वाःस्थैरानीयमानकान्। संभावयन् यथोक्तेन संमानेन पुनः पुनः ॥१०॥

तदनन्तर, किसी दिन राजा महाबलकी जन्मगाँठका उत्सव हो रहा था। वह उत्सव मङ्गल-गीत. वादित्र तथा नृत्य मादिके मारम्भसे भग हुमा था ॥१॥ इस समय विद्याघरोंके अधिपति राजा महावल सिंहासनपर बैठे हुए थे। अनेक वाराङ्गनाएँ उनपर क्षीरसमुद्रके समान श्वेतवर्ण चामर ढोररही थीं ॥२॥ उनके समीप खड़ी हुई वे तरुण श्रियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानी काम-देव रूपी वृक्षकी मंजरियाँ ही हों, अथवा सौन्दर्शरूपी सागरकी तरंगें ही हों अथवा सुन्दरताकी किकाएँ ही हों ॥३॥ अपने-अपने विशाल वक्षःस्थलोंसे समीपके प्रदेशको आच्छादित करनेवाले तथा मुकुटोंसे शोभायमान अनेक विद्याधर राजा महावलको घेरकर बैठे हुए थे उनके बीचमें बैठे हुए महाबल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अनेक पर्वतोंसे घिरा हुआ या उनके बीचमें स्थित समेरु पर्वत ही हो। उनके वन्तः खलपर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिका धारक-इवेत हार पड़ा हुआ था जो कि हिमवत् पर्वतकी शिखरपर पड़ते हुए ऋरनेके समान शोभायमान हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार विस्तृत आकाशमें जल काकके इधर-उधर चलती हुई हंसोंकी पंक्ति शोभायमान होती है उसी प्रकार राजा महाबलके विस्तीर्ण वक्षःस्थलपर इन्द्रनीलमणिसे सहित मोतियोंकी कंठी शोभायमान हो रही थी ॥६॥ उस समय मन्त्री, सेनापति, पुरोहित, सेठ तथा अन्य अधिकारी लोग राजा महाबलको घेरकर बैठे हुए थे।।।।। वे राजा किसीके साथ हँसकर. किसीके साथ संभाषण कर, किसीको स्थान देकर, किसीको दान देकर , किसीका सम्मान कर मौर किसीकी ओर आदर सहित देखकर उन समस्त सभासदोंको संतुष्ट कर रहे थे।।।।। वे महाबल संगीत आदि अनेक कछाओं के जानकार विद्वान् पुरुषों की गोष्टीका बार-बार अनुभव करते जाते थे। तथा श्रोताओं के समक्ष कलांबिद पुरुष परस्परमें जो स्पर्धा करते थे उसे भी देखते जाते थे इसी बीचमें सामन्तों द्वारा भेजे हुए दूतोंको द्वारपालोंके हाथ बुलवाकर उनका

९ जननदिवसिकंयमाणोत्सवः। २ धुनन्ति स्म । धूल् कम्पने । ३ आच्छादितः। ४-र्मुकुटो अ० । ५ चन्दः । ६ कृष्णपक्षिविशेषः । ७ बीक्षणैः । ८ सभ्यादि ।

परचक्रनरेन्द्राणामानीतानि 'महत्तरै:। उपायनानि संपर्यन् यथास्वं तांश्च पूजयन् ॥११॥ हत्यसौ परमानन्दमातम्वक्षद्भुतोद्यः। यथेष्टं मन्त्रिवर्गेण सहास्तानन्दमण्डपे ॥१२॥ तं तदा प्रीतमालोक्य स्वयंबुद्धः समिद्ध्धीः। स्वामिने हितमित्युच्चैरभाषिष्टेष्टं मृष्ट्वाक् ॥१३॥ हतः श्रणु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयोऽनुबन्धि ते। वैद्याधरीमिमां लक्ष्मीं विद्धि पुण्यफलं विभो ॥१४॥ धर्मादिष्टार्थसम्पत्तिस्ततः कामसुखोद्यः। स च संप्रीतये पुंसां धर्मात्सैपा परम्परा ॥१५॥ साज्यञ्च सम्पदो भोगाः कुले जन्म सुरूपता। पाण्डित्यमायुरारोग्यं धर्मस्यैतत्फलं विदुः ॥१६॥ न कारणाहिना कार्यनिष्पत्तिरिह जातुचित्। प्रदीपेन विना दीप्तिर्दष्टं पूर्वा किमु क्वचित् ॥१७॥ नाह्यरः स्याहिना बीजाहिना वृष्टिनं वारिदात्। छत्राहिनापि नच्छाया विना धर्माक्ष सम्पदः ॥१८॥ नाधर्मात्सुखसम्प्राप्तिनं विपादस्ति जीवितम्। नोपरासस्यनिष्पत्तिनांग्नेराह्वाद्वनं भवेत् ॥१९॥ वतोऽभ्युद्यनिःश्रेयं सार्थसिद्धिः सुनिश्चिता। स धर्मस्तस्य धर्मस्य विस्तरं श्रणु साम्प्रतम् ॥२०॥ वतोऽभ्युद्यनिःश्रेयं सार्थसिद्धिः सुनिश्चिता। स धर्मस्तस्य धर्मस्य विस्तरं श्रणु साम्प्रतम् ॥२०॥ दयामूलो भवेद्यमो द्या प्राज्यनुकम्पनम्। द्यायाः परिरक्षार्थं गुणाः शेषाः प्रकीर्त्तिताः ॥२१॥ धर्मस्य तस्य लिङ्कानि दमः क्षान्तिरहिद्धता । तपो दानं च शीलं च "योगो वैराग्यमेव च ॥२२॥ भिद्धसा सत्यवादित्वमचौर्यं त्यक्तकामता। निष्परिप्रहता चेति प्रोक्तो धर्मः सनातनः ॥२३॥

बार-बार यथायोग्य सत्कार कर छेते थे। तथा अन्य देशों के राजाओं के प्रतिष्ठित प्रवर्षों द्वारा लाई हुई भेंटका अवलोकन कर उनका सम्मान भी करते जाते थे। इस प्रकार परम धानन्द को विस्तृत करते हुए, आश्चर्यकारी विभवसे सहित वे महाराज महारछ मन्त्रिमएडजके साथ साथ स्वेच्छानुसार सभामण्डपमें बैठे हुए थे।।९-१२।। उस समय तीच्णवृद्धिके धारक तथा इष्ट और मनोहर वचन बोल्लनेवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने राजाको अतिशय प्रसन्न देखकर स्वामीका हित करनेवाले नीचे लिखे वचन कहे-॥१३॥ हे विद्याधरोंके स्वामी, जरा इधर सुनिये, मैं आपके कल्याण करनेवाले कुछ वचन कहूँगा। हे प्रभो , आपको जो यह विद्याधरींकी लच्नी प्राप्त हुई है उसे आप केवळ पुर्यका ही फंक समझिये ।।१४॥ हे राजन, धर्मसे इच्चानुसार सम्पत्ति मिलती है उससे इच्छानुसार सुखकी प्राप्ति होती है और उससे मनुष्य प्रसन्न रहते हैं इसिलिए यह परम्परा केवल धर्मसे ही प्राप्त होती हैं ॥१५॥ राज्य, सम्पदाएँ, भोग, योग्य कुलमें जन्म, सुन्द्रता, पाण्डिल, दीर्घ आयु और आरोग्य, यह सब पुण्यका ही फल समिश्चये ॥१६॥ हे विभो, जिस प्रकार कार एके बिना कभी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती. दीपकके बिना कभी किसीने कहीं प्रकाश नहीं देखा. बीजके बिना अंकर नहीं होता. मेघके बिना बृष्टि नहीं होती और छत्रके बिना छाया नहीं होती उसी प्रकार धर्मके बिना सम्पदाएँ प्राप्त नहीं होतीं ॥१७-१८॥ जिस प्रकार विष खानेसे जीवन नहीं होता, ऊषर जमीनसे धान्य उत्पन्न नहीं होते और अग्निसे आहाद उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार अधर्मसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ जिससे स्वर्ग आदि अन्यद्य तथा मोक्षपुरुषार्थकी निश्चित रूपसे सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं। हे राजन, में इस समय उसी धर्मका विस्तारके साथ वर्णन करता है उसे सुनिए ॥२०॥ धर्म वही है जिसका मूळ द्या हो और सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुकम्पा करना द्या है इस द्या की रक्षाके लिए ही उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कहे गये हैं ।।२१।। इन्द्रियों-का दमन करना, श्वमा धारण करना, हिंसा नहीं करना, तप, दान, शील, ध्यान और वैराग्य थे उस द्याहर धर्मके चिह्न हैं ॥२२॥ अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिप्रह्का त्याग

१ महत्तमैः ब॰, स॰, स॰, द॰, प॰, छ॰, ट॰। २ शुद्धवाक् । १ पूर्वस्मिन् दछ।। ४ अर्थैः प्रयोजनम् । ५ प्राणातु – अ॰, स॰, स॰, प॰, द॰, छ॰। ६-१हिंसता अ॰, प॰, स॰, स॰, । ७ ध्यानम् । तसाद्धमंफलं ज्ञात्वा सर्वं राज्यादिलक्षणम् । तद्धिंना महाभाग धर्मे कार्या मितः स्थिरा ॥२४॥ धीमित्रमां चलां लक्ष्मीं शास्त्रतीं कर्त्तुं मिच्छता । त्वया धर्मीऽनुमन्तय्यः सोऽनुष्ठेयश्च शिक्तः ॥२५॥ इत्युक्तवाथ स्वयंतुद्धे स्वामिश्रेयोऽनुबन्धिति । धर्म्यमध्यं यशस्यद्ध वचो 'विरतिमीयुषि ॥२६॥ तत्तरत्तद्वचनं सोद्धमशक्तो दुर्मतोद्धतः । द्वितीयः सिचवो वाचिमित्युवाच महामितः ॥२७॥ 'भूतवादमथालम्ब्य स लौकायतिर्कीं श्रुतिम् । 'प्रस्तुवक्षीवतस्वस्य वृषणे मितमातनोत् ॥२८॥ सित धर्मिणि धर्मस्य घटते देव चिन्तनम् । स एव तावद्धास्त्यात्मा कृतो धर्मफलं भजेत्' ॥२९॥ पृथिष्यप्यवनाग्नीनां सङ्घातादिह चेतना । प्रादुर्भवित मद्याङ्गपङ्गमान्मदशक्तिवत् ॥३०॥ ततो न चेतना कायतस्वात्पृथगिहास्ति नः । 'तस्यास्तद्व्यति विणानुपल्ब्येः खपुष्पवत् ॥३९॥ 'ततो न धर्मः पापं व वा परक्षोकश्च कस्यचित् । जलबुद्वुदवज्ञीवाः विलीयन्ते तनुक्षयात् ॥३२॥ तसाद् दृष्टसुखं त्यत्तवा परक्षोकश्चक्षार्थिनः । ध्यर्थक्लेशा भवन्त्येते लोकद्वयसुखाच्च्युताः । ॥३३॥ तरेवां परक्षोकार्थां समीहा स्वाद्धा काष्ट्राप्तामिष्म् । त्यत्तवा मुखागतं मोहान् स्वाता सित्रवायते ॥३३॥ तरेवां परक्षोकार्थां समीहा स्वाद्धा स्वाद्धा स्वावत् मुखागतं मोहान् । मिनाशोत्यतनायते ॥३४॥

करना ये सब सनातन (अनादि कालसे चले आये) धर्म कहलाते हैं ॥२३॥ इसलिए हे महा-भाग. राज्य आदि समस्त विभृतिको धर्मका फल जानकर उसके अभिलाषी पुरुषोको अपनी बुद्धि हमेशा धर्ममें स्थिर रखना चाहिये ॥२४॥ हे बुद्धिमन् , यदि आप इस चंचल तद्मीको स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यह अहिंसादि रूप धर्म मानना चाहिये तथा शक्तिके अनुसार उसका पालन भी करना चाहिये ॥२५॥ इस प्रकार स्वामी का कल्याण चाहनेवाला खयंबुद्ध मन्त्री जब धर्मसे सहित, धर्थसे भरे हुए और यशको बढ़ानेवाले वचन कहकर चुर हो रहा तब उसके वचनोंको सननेके छिए असमर्थ महामित नामका दूसरा मिध्यादृष्टि मन्त्री नीचे हिखे अनुसार बोला ॥२६-२७॥ महामति मंत्री, भूतवादका भालम्बन कर-पार्वाक मतका पोषण करता हुआ जीवतत्त्वके विषयमें दूषण देने छगा ॥२८॥ वह बोला-हे देव, धर्मीके रहते हुए ही उसके धर्मका विचार करना संगत (ठीक) होता है परन्तु आत्मा नामक धर्मीका महितत्व सिद्ध नहीं है इसलिए धर्मका फल कैसे हो सकता है ? ॥२९॥ जिस प्रकार महमा. गुड़, जल बादि पदार्थों के मिला देनेसे उसमें मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथिवी, जल, वायु और अग्निके संयोगसे उनमें चेतना उत्पन्न हो जाती है ॥३०॥ इसलिए इस लोकमें पृथिवी आदि तत्त्वोंसे बने हुए हमारे शरीरसे पृथक रहनेवाला चेतना नामका कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि शरीरसे प्रथक उसकी उपलब्धि नहीं देखी जाती। संसारमें जो पदार्थ प्रत्यच रूपसे पृथक सिद्ध नहीं होते उनका श्रस्तित्व नहीं माना जाता जैसे कि आकाशके फुलका ॥३१॥ जबकि चेतना शक्ति नामका जीव पृथक पदार्थ सिद्ध नहीं होता तब किसीके पुण्य पाप और परछोक आदि कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? शरीरका नाश हो जानेसे ये जीव जलके बब्रुलेके समान एक च्राणमें विखीन हो जाते हैं ।।३२।। इसिछए जो मनुष्य प्रत्यक्ष हा सुख छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुख चाहते हैं वे दोनों छोकोंके सुखसे च्युत होकर व्यर्थ ही क्लेश काते हैं।।३३॥ अत एव वर्त्तमानके सुख छोड़कर परलोकके सुखोंकी इच्डा करना ऐसा है जैसे कि मुखमें आये हुए मांसको छोड़कर मोहवश किसी शुगालका मछलीके लिए

१ विरामम् । तुष्णीम्भाविमत्यर्थः । २ भूतचतुष्टयवादम् । ३ लौकायतिकसम्बन्धिशास्त्रम् । ४ प्रष्टतं इवंन् । ५ भवेत् अ०, म०, स०, द०, प०, ल०, । ६ गुडधातकीपिष्ट्याद्यः । ७ चेतनायाः । ८ कायतस्वय्य- तिरेदेण । ९ तस्मात् कारणात् । १० अधर्मः । ११ सुझच्युताः म०, ल० । —च्युतः अ० । १२ परलोकप्रयोजना । १३ विष्टा ] । १४ जम्बुकस्य । १५ मत्स्यवान्छया वस्यतनम् ।

पिण्डत्यागालिहन्तीमे हस्तं प्रेत्य'सुखेप्सया । विप्रलब्धाः समुस्तृष्टहृश्मोगा विचेतसः ॥३५॥ स्वमते युक्तिमित्युक्तवा विरते भूतवादिनि । विज्ञानमात्रमाश्रित्य प्रस्तुवज्जीवनात्तिताम् ॥३६॥ 'संभिज्ञो वादकण्डूयाविज्ञम्भितमथोहहन् । स्मितं स्वमतसंसिद्धिमित्युपन्यस्यिति' स्म सः ॥३७॥ जीववादिन्न ते कश्चिज्ञीवोऽस्त्यनुपल्डब्यतः । विज्ञसिमात्रमेवेदं श्रणभिक्क यतो जगत् ॥३८॥ 'निरंशं तच्च विज्ञानं "निरन्वयविनश्वरम् । 'वेद्यवेदकसं विक्तिभागैभिन्नं प्रकाशते ॥३९॥ सन्तानावस्थितेस्तस्य स्मृत्याद्यपि 'वटामटेत्' । र'संवृत्या स च सन्तानः सन्तानिभ्यो न भिद्यते ॥४०॥ 'प्रत्यभिज्ञादिकं भ्रान्तं' वस्तुनि भ्रणनश्वरे । यथा ल्रनपुनर्जातनस्वकेशादिषु ववित्' ॥४९॥

इच्छा करना है। अर्थात् जिस प्रकार शृंगाल मललीकी आशासे मुखमें आये हुए मांसको छोड़ कर पछताता है उसी प्रकार परलोकके सुखोंकी आशासे वर्तमानके सुखोंको छोड़नेवाला पुरुष भी पछताता है 'आधी छोड़ एकको धावें' ऐसा हुवा थाह न पावें' ॥३४॥ परलोकके सुखोंकी चाहसे ठगाये हुए जो मूर्ख मानव प्रत्यक्तके भागोंको छोड़ देते हैं वे मानों सामने परोसा हुआ भोजन छोड़कर हाथ ही चाटते हैं अर्थात् परोक्ष सुखकी आशासे वर्तमानके सुख छोड़ना भोजन छोड़कर हाथ चाटनेके तुल्य है ॥३५॥

इस प्रकार भूतवादी महामित मन्त्री अपने पक्षकी युक्तियाँ देकर जब चुप हो रहा तब बाद करनेकी खुजलीसे स्त्यन्न हुए कुछ हास्यको धारण करनेवाला संभिन्न-मति नामका तीसरा मस्त्री केवल विज्ञानवादका आश्रय छेकर जीवका सभाव सिद्ध करता हुआ नीचे लिखे अनुसार अपने मतकी सिद्धि करने लगा ॥३६-३७॥ वह बोला हे जीववादिन स्वयंबुद्ध, आपका कहा हुआ जीव नामका कोई पृथक् पदार्थ नहीं है क्योंकि उसकी प्रथक उपलब्धि नहीं होती। यह समस्त जगत् विज्ञानमात्र है क्योंकि च्याभंग्र है। जो जो क्ष्रणभंगुर होते हैं वे सब ज्ञान के विकार होते हैं। यदि ज्ञान के विकार न होकर स्वतन्त्र पृथक पदार्थ होते तो वे नित्य होते. परन्तु संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है इसलिए वे सब ज्ञानके विकारमात्र हैं ॥३८॥ वह विज्ञान निरंश है-अवान्तर भागों से रहित है, विना परम्परा उत्पन्न किये ही उसका नाश हो जाता है और वेद्य वेदक और संवित्ति रूपसे भिन्न प्रकाशित होता है। अर्थात् वह स्वभावतः न तो किसी अन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है और न किसीको जानता ही है, एक क्षण रहकर समूल नष्ट हो जाता है ॥३९॥ वह ज्ञान नष्ट होनेके पहले ही अपनी सांवृतिक सन्तान छोड़ जाता है जिससे पदार्थीका स्मरण होता रहता है। वह सन्तान अपने सन्तानी ज्ञानसे भिन्न नहीं है ॥४०॥ यहाँ प्रक्त हो सकता है कि विज्ञानकी सन्तान प्रतिसन्तान मान छेनेसे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो जावेगा परन्त प्रत्यभिज्ञान सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि प्रत्यभिज्ञानकी सिद्धिके लिए पदार्थको

१ भवान्तरे । २ विशामे सित । तूर्णीक्षिते । ३ सम्मिष्ममितः । ४ उपन्यासं करोति सा । ५ अद्र्षान्तात् । ६ वेद्यवेदकाद्यंशरहितम् । ७ अन्वयान्निष्कान्तं निरन्वयं निरन्वयं विनश्यतीर्थेव शीलं निरन्वयंविनश्वरम् । ८ संवित्तेर्भागाः संवित्तिभागाः वेद्याश्वरः वेदकाश्व वेद्यवेदका वेद्यवेदका एव संवित्तिभागास्तैः भिन्नं पृथक् । ९ घटनाम् । १० गच्छत् । १९ भ्रान्ता । १२ दर्शनस्यणकारकं संकलनं प्रत्यभिष्ठानं यथा स एवाऽयं देवदत्तः । आदि शब्देन स्मृतिशीत्राः । तद्या संस्कारोद्धोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः स देवदत्तो यथा स्वानम् । १३ आन्तिः । १४ एकचरवारिशत्तमाच्छ्गोकादमे दपुस्तके निम्नाद्धितः पाठोऽधिको वर्तते—''दुःखं संसार्थिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रक्रीतिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥१॥ पश्च निद्याणि शब्दाद्या विषया पश्च मानसम् । धर्मायतन्त्रमेतानि द्वादशायतानि च ॥२॥ समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः । स चात्मा-रमीयभावाख्यः समुदायसम् हतः ॥३॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्यवं वासना मता । समार्ग इह विज्ञयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥४॥' ल्य पुस्तकेप प्रवस्वरक्षिय पूर्वाद्धं त्यवत्वरवाऽर्धचतुर्थाः रलोका उद्द्रताः । अन्यत्र त०, व०, प०, स० अ० ८० पुस्तकेषु नास्यवासी पाठः ।

ततो विज्ञानसन्ताव'व्यतिरिक्तो व कश्चन । जीवसंज्ञः पदार्थोऽस्ति भेत्य'भावफलोपमुक् ॥४२॥ तद्र'मुत्रात्मनो दुःखिजहाँ सार्थं प्रयस्यतः । टिट्टिभस्येव'भीतिस्ते गगनादापितव्यतः ॥४३॥ इत्युदीर्य स्थिते तस्मिन् मन्त्री शतमतिस्ततः । नैरात्म्यवादमालम्ब्य प्रोवाचेत्थं विकत्थनः ॥४४॥ श्रून्यमेव जगद्विश्वमिदं मिथ्यावभासते । भ्रान्तेः स्वप्नेन्द्रजालःदौ हस्त्यादिप्रतिभासवत् ॥४५॥ ततः कुतोऽस्ति वो'जीवः परलोकः कुतोऽस्ति वा । असरसर्वमिदं यसाद् 'गन्धवंनगरादिवत् ॥४६॥ अतोऽमी परलोकार्थं तपोऽनुष्ठानतत्पराः । वृथेव क्लेशमायान्ति परमार्थानभिज्ञकाः ॥४७॥ वर्मारम्भे यथा यद्वद् द्या महमरीचिकाः । जलाशयानुधावन्ति तद्वद्वोगार्थिनोऽप्यमी ॥४८॥

अनेक क्षण्यायी मानना चाहिये जो कि आपने माना नहीं है। पूर्व चणमें अनुभूत पदार्थका द्वितीयादि क्षणमें प्रत्यच्च होनेपर जो जोड़का ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। उक्त प्रश्नका समाधान इस प्रकार है—क्षणमंगुर पदार्थमें जो प्रत्यभिज्ञान आदि होता है वह वास्तिक नहीं है किन्तु आन्त है। जिस प्रकारको काटे जानेपर फिरसे बढ़े हुए नखों और केशों में 'ये वे ही नख केशहें' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान आन्त होता है ॥४१॥ अ[संसारी स्कन्ध दुःख कहे जाते हैं। वे स्कन्ध विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और क्षपके भेदसे पाँच प्रकारके कहे गये हैं। पाँचों इन्द्रियाँ, शब्द आदि उनके विषय, मन और धर्मायतन (शरीर) ये बारह आयतन हैं। जिस आत्मा और आत्मीय भावसे संसारमें रुक्तनेवाळे रागादि उत्पन्न होते हैं उसे समुद्य सत्य कहते हैं। 'सब पदार्थ क्षणिक हैं' इस प्रकारकी चणिक नैरास्म्य भावना मार्ग सत्य है तथा इन स्कन्धोंके नाश होनेको निरोध अर्थात् मोक्ष कहते हैं।। अरिशा इसिलये विज्ञानकी सन्तानसे अतिरिक्त जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है जो कि परलोक रूप फलको भोगनेवाला हो।।४२॥ अत्यवनपर्लोक सम्यन्धी दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न करनेवाळे पुरुषोंका परलोक भय वैसा ही है जैसा कि टिटहिरीको अपने उत्पर आकाशके पड़नेका भय होता है।।४३॥

इस प्रकार विज्ञानवादी संभिन्नमित मन्त्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर चुप हो गया तब अपनी प्रशंधा करता हुआ शतमित नामका चौथा मन्त्री नैरात्म्यवाद (श्रन्यवाद) का आलम्बन कर नीचे लिखे अनुसार कहने तागा ॥४४॥ यह समस्त जगन श्रून्य रूप हैं। इसमें नर पशु पत्ती घट घट आदि पदार्थोंका जो प्रतिभास होता है वह सब मिथ्या है। भ्रान्तिसे ही वैसा प्रतिभास होता है जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदिमें हाथी आदिका मिथ्या प्रतिभास होता है ॥४५॥ इसलिए जब कि सारा जगन मिथ्या है तब तुम्हारा माना हुआ जीव कैसे सिद्ध हो सकता है और उसके अभावमें परलोक भी कैसे सिद्ध हो सकता है १ क्योंकि यह सब गन्धवनगरकी तरह असत्स्वरूप है ॥४६॥ अतः जो पुरुष परलोकके लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान आदि करते हैं वे व्यर्थ ही क्लेशको प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव यथार्थज्ञानसे रहित हैं ॥४०॥ जिस प्रकार प्रीध्मऋतुमें मरुभूमिपर पड़ती हुई सूर्यकी अमकीकी किरणोंको जल सममकर मृग व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं उसी प्रकार ये भोगामिलाची मनुष्य परलोकके सुखोंको सबा सुख समझकर व्यर्थ ही दौड़ा करते हैं—

१ भिन्नः । २ मृतीरपितः । ३ उत्तरभवे । ४ हातुभिच्छाये । ५ प्रयस्नं कर्वतः । ६ कीयष्टिकस्य । ७ आस्मद्रकाषावान् । ८ वा म०, ल० । ९ यथा गन्धर्वनगरादयः ग्रन्या भवन्ति तथैवेत्यर्थः । ॐकोष्टकके अन्तर्गत् भाग केवक 'व और क' के प्रतिके आधार पर है ।

इस्युद्ग्राद्धाः 'कुदृष्टान्तकुहेतुभिरपार्थकम् । स्यरमस्तोऽप्यतो वक्तुं स्वयंबुद्धः 'प्रचक्रमे ॥४९॥ भूतवादिम् मृपा वक्ति स भवानारमञ्जून्यताम् । भूतेम्यो व्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य प्रतीतितः ॥५०॥ कायारमकं न चैतन्यं न कायस्वेतनारमकः । मिथो विरुद्धधर्मस्वाक्तयोशिद्विद्धारमनोः ॥५१॥ कायचैतन्ययोर्नेक्यं विरोधिगुणयोगतः । तयोरन्तर्वहीरूपनिर्भासां च्चासि कोशवत् ॥५२॥ न भूतकार्यं चैतन्यं घटते तद्गुणोऽपि वा । ततो 'ज्ञात्यन्तरीभावाक्तद्विभागेन 'तद्ग्रहात् ॥५३॥ न विकारोऽपि देहस्य संविद्धवितुमहंति । भस्मादिसद्विकारेभ्यो 'वैधम्य्यन्मृत्येनन्वयात् ॥५॥ गृह्मदीपयोर्थद्वत् सम्बन्धो 'युतसिद्धयोः । 'अधाराधेयरूपत्वा द्वहेहोपयोगयोः ॥५५॥

डनकी प्राप्तिके क्षिप प्रयक्त करते हैं ॥४८॥ इस प्रकार खोटे दृष्टान्त श्रीर खोटे हेतु श्री द्वारा सारहीन वस्तुका प्रतिपादन कर जब शतमित भी चुप हो रहा तब स्वयंबुद्ध मन्त्री कहने के खिप उद्यत हुए ॥४९॥

हे भूतवादिन, 'आत्मा नहीं है' यह आप मिध्या कह रहे हैं क्योंकि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयके अतिरिक्त ज्ञानदर्शनरूप चैतन्यकी भी प्रतीति होती है ॥५०॥ वह चैतन्य शरीर रूप नहीं है और न शरीर चैतन्य रूप ही है क्योंकि दोनोंका परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। चैतन्य चित्रखरूप है-झान दर्शनरूप है और शरीर अचित्रखरूप है-जड़ है ॥५१॥ शरीर भौर चैतन्य दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनोंमें परस्पर विरोधी गुणोंका योग पाया जाता है। चैतन्यका प्रतिभास तक्षवारके समान अन्तरङ्ग रूप होता है और शरीरका प्रतिभास न्यानके समान बहिरङ्ग रूप होता है। भावार्थ-जिस प्रकार न्यानमें तलवार रहती है-यहाँ म्यान और तलवार दोनोंमें अभेद नहीं होता उसी प्रकार 'शरीरमें चैतन्य है' यहाँ इारीर और आत्मामें अभेर नहीं होता। प्रतिमासभेर होनेसे दोनों ही पृथक पृथक परार्थ बिद्ध होते हैं ॥५२॥ यह चैतन्य न तो पृथिवी आदि भूत चतुष्ट्यका कार्य है और न उनका कोई गुण ही है। क्योंकि दोनोंकी जातियाँ पृथक पृथक हैं। एक चैतन्यक्प है तो दसरा जबरूप है। यथार्थमें कार्यकारण भाव और गुणगुणीभाव सजातीय पदार्थोंने ही होता है विजातीय पदार्थों में नहीं होता । इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि पृथिवी आदिसे बने हए शरीरका प्रहण उसके एक अंश रूप इन्द्रियोंके द्वारा ही होता है जब कि ज्ञानरूप चैतन्यका स्वरूप अतीन्द्रिय है-ज्ञानमात्रसे ही जाना जाता है। यदि चैतन्य, पृथिवी आदिका कार्य अथवा स्वभाव होता तो प्रथिवी आदिसे निर्मित शरीरके साथ ही साथ इन्द्रियों द्वारा इसका भी प्रहण अवश्य होता, परन्तु ऐसा होता नहीं है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर और चैतन्य पृथक् पृथक् पदार्थ हैं ॥५३॥ वह चैतन्य शरीरका भी विकार नहीं हो सकता क्योंकि भस्म आदि जो शारीरके विकार हैं उनसे वह विसदृश होता है। यदि चैतन्य शरीरका विकार होता तो उसके भस्म आदि विकार रूप ही चैतन्य होना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं होता इससे सिद्ध है कि चैतन्य शरीरका विकार नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि शरीरका विकार मूर्तिक होगा परन्तु यह चैतन्य अमूर्तिक है-रूप रस गन्ध स्पर्शसे रहित है-इन्द्रियों द्वारा एसका प्रहण नहीं होता ।।५४।। शरीर मौर मात्माका सम्बन्ध ऐसा है जैसा कि घर और दीपकका होता

१ तक्ता । २ अनर्थकवननम् । १ उपक्रमं चकार । ४ दर्शनात् । ५ अधिश्च कोशश्च अधिकोशा-विव । ६ तद्भृतविभागेन । ७ तच्चैतन्यस्वीकारात् । ८ असम्बन्धात् । ९ प्रथमाश्रयाश्रयित्वं युत्तिव्यत्वम् । 'तावेवायुत्तिवदौ तौ विज्ञातन्यौ ययोर्द्वयोः । अवश्यमेकमपराश्रितमेवाविष्ठिते ॥' १० आस्मा ।

'सर्वाङ्गीणैकचैतन्यप्रतिभासादवाधितात् । प्रत्यङ्गप्रविभक्तेभ्यो भूतेभ्यः छंविदो भिदा ॥५६॥ कथं मूर्तिमतो देहाच्चेतन्यमतदात्मकम् । स्याङ्केतुक्कभावो हि न मूर्त्तामूर्त्तयोः क्वचित् ॥५७॥ अमूर्त्त मश्चविज्ञानं मूर्त्तादक्षकदम्बकात् । दष्टमुत्पचमानम्चेद्वास्य मूर्त्तत्वसङ्गरात् ॥५८॥ बन्धं प्रत्येकतां विश्वदातमा मूर्त्तेन कर्मणा । मूर्त्तः कथन्वदाक्षोऽपि वोधः स्यान्मूर्त्तिमानतः । ५९॥ कायाकारेण भूतानां परिणामोऽम्यहेतुकः । कर्मसारिधमारमानं व्यतिरिच्य स कोऽपरः ॥६०॥ अभूत्वा भवनादेहे भूत्वा च भवनात्युनः । जक्षवुद्वद्वजावं मा मंस्थास्तद्विकक्षणम् ॥६१॥

है। आधार और आधेय रूप होनेसे घर और दीपक जिस प्रकार पृथक् सिद्ध पदार्थ हैं उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी पृथक् सिद्ध पदार्थ हैं ॥५५॥ आपका सिद्धान्त है कि शरीरके प्रत्येक श्रंगो राङ्ग ही रचना पृथक् पृथक् भूत चतुष्टयसे होती है सो इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीरके प्रत्येक आंगोपांगमें प्रथक् प्रथक् चैतन्य होना चाहिये क्योंकि आपका मत है कि चैतन्य भृत चतुष्ट्रयका ही कार्य है। परन्तु देखा इससे विपरीत जाता है। शरीरके सब अङ्गोपाङ्गों में एक ही चैतन्यका प्रतिभास होता है उसका कारण भी यह है कि जब शरीरके किसी एक अंगमें कण्टकादि चुभ जाता है तब सारे शरीरमें दुःखका अनुभव होता है इससे माळूम होता है कि सब अङ्गोपाङ्गोमें व्याप्त होकर रहनेवाला चैतन्य भूतचतुष्टयका कार्य होता तो वह भी प्रत्येक अंगोंमें पृथक् पृथक् ही होता ॥५६॥ इसके सिवाय इस बातका भी विचार करना चाहिये कि मूर्तिमान् शरीरसे मूर्तिरिहत चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे होगी ? क्योंकि मूर्तिमान् और अमूर्तिमान् पदार्थीमें कार्यकारण भाव नहीं होता ॥५७॥ कदाचित् आप यह कहें कि मूर्तिमान पदार्थसे भी अमूर्तिमान् पदार्थकी उत्पत्ति हो सकती है जैसे कि मूर्तिमान् इन्द्रियों से अमूर्तिमत् झान उत्पन्न हुआ देखा जाता है, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानको हम अमृतिक ही मानते हैं।।५८।। उसका कारण भी यह है कि यह आत्मा मृतिक कमीं के साथ बंधको प्राप्तकर एक रूप हो गया है इसलिए कथंचित् मूर्विक माना जाता है। जब कि आस्म भी कथंचित् मृर्तिक माना जाता है तब इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानको भी मृर्तिक मानना हिं इससे सिद्ध हुआ कि मूर्तिक पदार्थोंसे अमूर्तिक पदार्थों की हत्पत्ति नहीं होती ॥५९॥ इसके सिवाय एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है-कि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें जो शरीरके आकार परिग्रमन हुआं है वह भी किसी धन्य निमित्तसे हुआ है। यदि इस निमित्तापर विवार किया जावे तो कर्मसहित संसारी आत्माको छोड़कर और दूसरा क्या निमित्त हो सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं । भावार्थ-कर्मसहित संसारी आत्मा ही पृथिवी आदि को शरीरहर परिणमन करता है इससे शरीर और आत्मा की सत्ता प्रथक सिद्ध होती है।।६०।। यदि कहो कि जीव पहले नहीं था, रारीरके साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है इस्तिए जलके वबूलेके समान है जैसे जलका बबूला जलमें ही उरपन्न होकर उसीमें नष्ट हो जाता है वैसे ही यह जीव भी शरीरके साथ एत्पन्न होकर बसी के साथ नष्ट हो जाता है' सो आपका यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर और जीव दोनों ही बिलक्श-विसदश पदार्थ हैं। विसरश पदार्थसे विसरश पदार्थकी स्त्वित किसी भी तरह नहीं हो सकती ॥६१॥

<sup>।</sup> सर्वाज्ञभवम् । २ भिदा भेदः । ३ अमूर्तारमङम् । ४ कारणकार्यभावः । ५ प्रतिज्ञायाः । ६ अक्षेभ्यो भवः । ७ श्वक्रवा । ८ वा अ०, स०, द०, छ० ।

शारीरं किमुपादानं संविदः सहकारि वा । नोपादानमुपादेयाद्विज्ञातीयत्वदर्शनात् ॥६२॥ 'सहकारीति चेदिष्टमुपादानं तु मृग्यताम् । 'सृक्षमभूतसमाहारस्तदुपादानिमत्यसत् ॥६३॥ ततो भूतमयादेहाद् व्यतिभिन्नं स्वलक्षणम्' । जीवद्वव्यमुपादानं चैतन्यस्येति गृह्यताम् ॥६४॥ एतेनैव प्रतिक्षित्र' मदिराङ्गनिदर्शनम् । मदिराङ्गे व्वविरोधिन्या मदशक्तेविभावनात् ॥६५॥ सत्यं 'भूतोपस्ष्टोऽयं भूतवादी कुतोऽन्यथा । भूतमात्रमिदं विद्वमभूतं प्रतिपादयेत् ॥६६॥ पृथिव्यादिव्वनुद्भृतं चैतन्यं पूर्वमस्ति चेत् । नाचेतनेषु चैतन्यशक्तेव्यं कमनन्वयात् ॥६७॥ अधानती देहिनां देही न विना भवतस्तन् । पूर्वोत्तरे संविद्धिष्टानस्वान्मध्यदेहवत् ॥६८॥

आपका कहना है कि शरीरसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है-यहाँ इम पूछते हैं कि शरीर चैतन्यकी उत्पत्तिमें उपादान कारण है अथवा सहकारी कारण ? उपादान कारण तो नहीं हो सकता क्योंकि उपादेय-चैतन्यसे शरीर विजातीय पदार्थ है। यदि सहकारी कारण मानो तो यह हमें भी इष्ट है परन्तु उपादान कारणकी स्त्रोज फिर भी करनी चाहिए। कदाचित् यह कहो कि सूद्रम रूपसे परिणत भूतचतुष्टयका समुदाय ही उपादान कारण है तो आपका यह कहना असत् है क्योंकि सूच्म भूतचतुष्टयके संयोग द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसे वह चैतन्य पृथक् ही प्रतिभासित होता है। इसिछए जीव द्रव्यको ही चैतन्यका उपादान कारण मानना ठीक है चूँकि बही एसका सजातीय श्रोर सत्तक्षण है।।६२-६४॥ भूतवादीने जो पुष्प गुड़ पानी श्रादिके मिलनेसे मदशक्तिके उत्पन्न होनेका दृष्टान्त दिया है उपयुक्त कथनसे उसका भी निराकरण हो जाता है क्योंकि मदिराके कारण जो गुड़ आदि हैं वे जड़ और मृतिंक हैं तथा उनसे जो मादक शक्ति उत्पन्न होती है वह भी जड़ और मृर्तिक है। भावार्थ-मादक शक्तिका उदाहरण विषम है। क्योंकि प्रकृतमें आप सिद्ध करना चाहते हैं विजातीय द्रव्यसे विजातीयकी उत्पत्ति और खदाहरण दे रहे हैं सजातीय द्रव्यसे सजातीयकी उत्पत्तिका ॥६५॥ वास्तवमें भूतवादी चार्वाक भूत-पिशानोंसे मसित हुआ जान पड़ता है यदि ऐसा नहीं होता तो इस संसारको जीवरहित केवल पृथिवी जल तेज वायु रूप ही कैसे कहता ? ॥६६॥ कदाचित् भूतवादी यह कहे कि पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें चैतन्य शक्ति अव्यक्तरूपसे पहलेसे ही रहती है सो वह भी ठीक नहीं है क्यों कि अचेतन पदार्थ में चेतन शक्ति नहीं पाई जाती यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥६७॥ इस उपर्युक्त कथनसे सिद्ध हुआ कि जीव कोई भिन्न पदार्थ है और ज्ञान उसका उच्चण है। जैसे इस वर्तमान शरीरमें जीवका अस्तित्व है स्सी प्रकार पिछले और आगेके शरीरोंमें भी उसका अस्तित्व सिद्ध होता है क्योंकि जीवोंका वर्तमान शरीर पिछले शरीरके विना नहीं हो सकता । उसका कारण यह है कि वर्तमान शरीरमें स्थित आत्मामें जो दुग्धपानादि कियाएँ देखी जाती हैं वे पूर्वभव का संस्कार ही हैं। यदि वर्तमान शरीर के पहले इस जीवका कोई शरीर नहीं होता और यह नवीन ही उत्पन्न हुआ होता तो जीवकी सहसा दुग्धपानादिमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार बर्तमान शरीरके बाद भी यह जीव कोई न कोई शरीर धारण करेगा कोंकि ऐन्द्रियक ज्ञान सहित आत्मा बिना शरीरके रह नहीं सकता ॥६८॥

१ शरीरम् । २ स्क्ष्मभूतचतुष्टयसंयोगः । ३ चैतन्यम् । ४ निराकृतम् । ५ सद्भावात् , वा सम्भ-वात् । ६ प्रहाविष्टः । ७ असम्बन्धात् । ८ ''आसन्तौ देहिनां देहैं।'' इत्यत्र देहिनामायन्तदेहे पूर्वोत्तरे तन् विना न भवतः । संविद्धिष्ठानस्वात् मध्यदेहवत् इत्यस्मिन् अनुमाने आदिभृतौ देहः उत्तरतन्तं विना न भवति अन्तदेहस्तु पूर्वतन्तं विना न भवति'' इत्यर्थः ।

'तौ देहौ यत्र तं विद्धि परछोकमसंशयम् । तद्वांश्च परछोकी स्यात् प्रेरयभावफछोपभुक ॥६९॥ जात्यनुस्मरणाजीवगतागतविनिश्चयात् । आसोक्तिसंभवाडचैव जीवासित्वविनिश्चयः ॥७०॥ अन्यप्रेरितमेतस्य शरीरस्य विचेष्टितम् । हिताहिताभिसन्धा नाद्यन्त्रस्येव विचेष्टितम् ॥७१॥ चैतन्यं भृतसंयोगाद्यदि चेत्थं प्रजायते । १पिठरे १रन्धनायाधिश्चते स्यात्तसमुद्भवः ॥७२॥ इत्यादिभूतवादीष्टमतदूषणसंभवात् । मूर्वप्रवितं तस्य मतिस्यवधीर्यताम् ॥७३॥ । विज्ञासमात्रससिद्धिनं विज्ञानादिहास्ति ते । साध्यसाधनयोरैन्यारकुतस्तरविनिश्चितः ॥७४॥ । विज्ञानध्यतिरिक्तस्य वाक्यस्येह प्रयोगतः । बहिरर्थस्य संसिद्धिविज्ञानं तद्वचोऽपि चेत् ॥७५॥ । १९६ केन साधितं १रतस्यानमूर्खं विज्ञप्तिमात्रकम् । कृतो प्राद्धादिभेदोऽपि १रवज्ञानैक्ये निरंशके ॥७६॥

जहाँ यह जीव अपने अगले पिछले शरीरोंसे युक्त होता है वही उसका परलोक कहलाता है और उन शरीरोंमें रहनेवाला आत्मा परलोकों कहा जाता है तथा वही परलोकी आत्मा परलोक सम्बन्धी पुण्य पापोंके फलको भोगता है ।।६९।। इसके सिवाय, जातिस्मरणसे जीवन मरण रूप आवागमनसे और आप्तप्रणीत आगमसे भी जीवका पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है ॥७०॥ जिस प्रकार किसी यन्त्रमें जो हलन चलन होता है वह किसी अन्य चालककी प्रेरणासे होता है इसी प्रकार इस शरीरमें भी जो यातायात रूपी हलन चलन हो रहा है वह भी किसी अन्य चालककी प्रेरणासे होता है इसी प्रकार इस शरीरमें भी जो यातायात रूपी हलन चलन हो रहा है वह भी किसी अन्य चालककी प्रेरणासे हो हो रहा है वह चालक आत्मा ही है। इसके सिवाय शरीरकी जो चेष्टाएँ होती हैं सो हित अहित के विचारपूर्वक होती हैं इससे भी जीवका अस्तित्व पृथक् जाना जाता है।।७१॥ यदि आपके कहे अनुसार पृथिवी आदि भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव कत्पन्न होता है तो भोजन पकानेके लिए आगपर रखी हुई बटलोईमें भी जीवकी उत्पत्ति हो जानी चाहिये क्योंकि वहाँ भी तो अग्नि पानी वायु और पृथिवी रूप भूतचतुष्टयका संयोग होता है।।७२॥ इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूतवादियोंके मतमें अनेक दूषण हैं इसलिये यह निश्चय समित्रये कि भूतवादियोंका मत निरे मूर्लोका प्रलाप है उसमें कुछ भी सार नहीं है ॥७३॥

इसके अनन्तर खयंबुद्धने विज्ञानवादी कहा कि आप इस जगत्को विज्ञान मात्र मानते हैं—विज्ञान से अतिरिक्त किसी पदार्थका सद्भाव नहीं मानते परन्तु विज्ञान से ही विज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आपके मतानुसार साध्य साधन दोनों एक हो जाते हैं—विज्ञान ही साध्य होता है और विज्ञान ही साधन 'होता है ऐसी 'हासतमें तत्त्वका निश्चय कैसे हो सकता है शाण्या। एक बात यह भी है कि संसारमें बाह्य पदार्थोंकी सिद्धि वाक्योंके प्रयोगसे ही होती है यदि वाक्योंका प्रयोग न किया जावे तो किसी भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होगी और उस अवस्थामें संसारका व्यवहार बन्द हो जायगा। यदि वह बाक्य विज्ञानसे भिन्न है इसिल्य वाक्योंका प्रयोग रहते हुए विज्ञानाद्वेत सिद्ध नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि वे वाक्य भी विज्ञान ही हैं तो हे मूर्ख, बता कि तूने 'यह संसार विज्ञान मात्र है' इस विज्ञानाद्वेतकी सिद्धि किसके द्वारा की है ? इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि जब तू निरंश (निर्विभाग) विज्ञानको ही मानता है तब प्राह्म आदिका भेद व्यवहार किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? भावार्थ—विज्ञान पदार्थोंको जानता है इसलिए

१ देही नी अ॰, द॰, स॰, प॰। ती पूर्वोत्तरी। २ अभिप्रायात्। ३ स्थाल्याम्। ४ पचनाय। ५ चार्वोक्रस्य। ६ अवज्ञीक्रियताम्।—धार्यताम् म॰, ल॰। ७ विज्ञानाद्वैतवादिनं प्रति विक्ति। ८ विज्ञानम्। ९ विज्ञातिपादकस्य। १० किं किं न प०। ११ विज्ञानम्। १२ विज्ञानाद्वैते।

विज्ञसिर्विषयाकारशून्या न प्रतिभासते । प्रकाश्येन विना सिद्ध्येत् क्वचिरिकन्नु प्रकाशकम् ॥७७॥ विज्ञप्या 'परसंवित्तेर्ग्रहः स्याद्वा न वा तव । तद्ग्रहे सर्वविज्ञाननिराखम्यनताक्षतिः ॥७८॥ तद्ग्रहेऽन्यसन्तानसाधने का 'गतिस्तव । अनुमानेन तरिसद्धौ ननु बाद्यार्थसंस्थितिः ॥७९॥ विद्यं विज्ञानिमात्रं चेद् वाग्विज्ञानं मृषासिखम् । भवेद्वाद्यार्थज्ञून्यस्वारकुतः सस्येतरस्थितिः ॥८०॥ ततोऽस्ति बहिरथोऽपि साधनादिप्रयोगतः । तस्माद्विज्ञसिवादोऽयं बाखाळपितपेखवः ॥८९॥ ज्ञून्यवादेऽपि ज्ञून्यस्वप्रतिपादि वश्वस्तव । विज्ञानं चास्ति वा नेति विकष्पद्वयकवपना ॥८२॥ 'वाग्विज्ञानं समस्तीद्मिति इन्त इतो भवान् । तद्वस्वरुतस्य संसिद्धे रन्यथा' ज्ञून्यता कृतः ॥८३॥

माहक कहलाता है और पदार्थ माह्य कहलाते हैं जब तू माह्य-पदार्थीकी सत्ता ही स्वीकृत नहीं करता तो ज्ञान माहक-किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? यदि प्राह्मको स्वीकार करता है तो विज्ञानका अद्वेत नष्ट हुआ जाता है ॥७५-७६॥ ज्ञानका प्रतिभास घट पटादि विषयोंके आकारसे शून्य नहीं होता अर्थात् घटपटादि विषयोंके रहते हुए ही ज्ञान उन्हें जान सकंता है, यदि घटपटादि विषय न हों तो छन्हें जाननेवाला ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्या कभी प्रकाश करने योग्य पदार्थीके विना भी कहीं कोई प्रकाशक-प्रकाश करनेवाला होता है ? अर्थात नहीं होता। इस प्रकार यदि ज्ञानको मानते हो तो उसके विषयभूत पदार्थोंको भी मानना चाहिए ॥७७॥ इम पूछते हैं कि आपके मतमें एक विज्ञानसे दूसरे विज्ञानका महण होता है अथवा नहीं ? यदि होता है तो आपके माने हुए विज्ञानमें निरालम्बनताका सभाव हुआ अर्थात् वह विज्ञान निरालम्ब नहीं रहा, उसने द्वितीय विज्ञानको जाना इसलिए उन दोनोंमें प्राह्म माहक भाव सिद्ध हो गया जो कि विज्ञानाद्वेतका बाधक है। यदि यह कहो कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञानको प्रहण नहीं करता तो फिर आप उस द्वितीय विज्ञानको जो कि अन्य संतान हर है, सिद्ध करनेके लिए क्या हेतु देंगे ? कदाचित् अनुमानसे उसे सिद्ध करोगे तो घटपट मादि बाह्य पदार्थों की स्थिति भी मवश्य सिद्ध हो जावेगी क्योंकि जब साध्य साधन रूप अनुमान मान लिया तब विज्ञानाद्वेत कहाँ रहा ? उसके अभावमें अनुमान हे विषयभूत घट-पटादि पदार्थ भी अवश्य मानने पढ़ेंगे ॥७८-७९॥ यदि यह संसार केवल विज्ञानमय ही है तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मिध्या हो जाएँ गे, क्योंकि जब बाह्य घटपटादि पदार्थ ही नहीं है तो 'ये वाक्य और ज्ञान सत्य हैं तथा ये असत्य' यह सत्यासत्य व्यवस्था कैसे हो सकेगी ? **॥**८०॥ जब आप साधन आदिका प्रयोग करते हैं तब साधनसे भिन्न साध्य भी मानना पद्मेगा और वह साध्य घटपट आदि बाह्य पदार्थ ही होगा। इस तरह विज्ञानसे अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है। इसकिए आपका यह विज्ञानाद्वीतवाद केवल बादकोंकी बोलीके समान सुननेमें ही मनोहर लगता है ॥८१॥

इस प्रकार विज्ञानवादका खण्डनकर खयंबुद्ध शून्यवादका खण्डन करनेके किए तत्पर हुए। वे बोळे कि-आपके शून्यवादमें भी, शून्यत्वको प्रतिपादन करनेवाळे वचन और उनसे उत्पन्न होनेवाका ज्ञान है, या नहीं ? इस प्रकार दो विकल्प उत्पन्न होते हैं ॥८२॥ यदि आप इन विकल्पोंके उत्तरमें यह कहें कि हाँ, शून्यत्वको प्रतिपादन करनेवाळे वचन और ज्ञान दोनों ही हैं; तब सोदके साथ कहना पड़ता है कि आप जीत किए गए क्योंकि बाक्य और

<sup>9</sup> परा चासी संवित्तिवा। २ उपायः। ३ अविरोषः, अथवा क्षीणः। -पेराम्नः ल०। ४ सास् व विद्यानं च वाग्विज्ञानम्। ५ वाग्विज्ञानाभावे स्रति।

'तदस्या'कपितं शून्यमुन्मच'विश्तोपमम् । ततोऽस्ति जीवो धर्मश्च व्यासंयमकक्षणः ॥८४॥
'सर्वज्ञोपज्ञमेवैतत् तस्वं तस्वविदां मतम् । 'जाप्तश्मन्यमतान्यन्यान्यवहेयान्यतो बुधैः ॥८५॥
इति तद्वचनाज्ञाता परिषत्मकक्षेव सा । 'निरारेकात्मसद्भावे' सम्प्रीतश्च सभापितः ॥८६॥
परवादिनगास्तेऽपि स्वयम्बुद्धवचोऽशनेः । निष्ठुरापातमासाच सद्यः प्रम्ळानिमागताः ॥८७॥
पुनः प्रशान्तगम्भीरे स्थिते तस्मिन् सदस्यसौ । दष्टश्रुतानुभूतार्थसम्बन्धीदमभाषत ॥८८॥
श्रृणु भोस्त्वं महाराज 'वृत्तमाख्यानकं पुरा । खेन्द्रोऽभूद्रविन्दाख्यो भवद्वंशिक्षक्षमणः ॥८९॥
स इमां पुण्यपाकेन शास्ति सम परमां पुरीम् । उद्दसप्रतिसामन्तदोर्द्पानवसर्पयन् ॥९०॥
विषयानन्वभूदिव्यानसौ खेचरगोचरान् । अभूतां हरिचन्द्रश्च कुक्विन्दश्च तत्सुतौ ॥९१॥
स बह्वारम्भसंर' स्मरौद्रध्यानाभिसन्धिना । बबन्य नरकायुष्यं तीवासातफळोदयम् ॥९२॥
प्रत्यासखम्रतेस्तस्य दाहज्वरविज्ञम्भतः । वस्त्रे तनुसन्तापः कदाचिवितदुःसहः ॥९३॥

विज्ञानकी तरह आपको सब पदार्थ मानने पड़ेंगे। यदि यह कहो कि हम वाक्य और विज्ञानको नहीं मानते तो फिर शून्यताकी सिद्धि किस प्रकार होगी? भावार्थ-यदि आप शून्यता प्रतिपादक वचन और विज्ञानको स्वीकार करते हैं तो वचन और विज्ञानके विषयभूत जीवादि समस्त पदार्थ भी स्वीकृत करने पड़ेंगे इसिंख्य शून्यवाद नष्ट हो जावेगा और यदि वचन तथा विज्ञानको स्वीकृत नहीं करते हैं तब शून्यवादका समर्थन व मनन किसके द्वारा करेंगे? ॥८३॥ ऐसी अवस्थामें आपका यह शून्यवादका प्रतिपादन करना उन्मत्त पुरुषके रोनेके समान व्यर्थ है। इसिंख्य यह सिद्ध हो जाता है कि जीव शरीरादिसे प्रथक पदार्थ है तथा स्था संयम आदि लक्षणवास्ता धर्म भी अवस्थ है।॥८४॥

तत्त्वज्ञ मनुष्य उन्हीं तत्त्वोंको मानते हैं जो सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे हुए हों। इसिलिए विद्वानोंको चाहिये कि वे आप्तामास पुरुषों द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको हैय समझें ॥८५॥ इस प्रकार खयंबुद्ध मन्त्रीके वचनोंसे वह सम्पूर्ण सभा मात्माके सद्भावके विषयमें संशयरहित हो गई मर्थात् सभीने आत्माका पृथक मस्तित्व खीकार कर विया और सभाके अधिपित राजा महावल भी मितिशय प्रसन्न हुए ॥८६॥ वे परवादीरूपी युक्ष भी स्वयंबुद्ध मन्त्रीके वचनरूपी वज्रके कठोर प्रहारसे शीध ही न्वान हो गए ॥८७॥ इसके अनन्तर जब सब सभा शान्त भावसे चुपचाप बैठ गई तब स्वयंबुद्ध मन्त्री दृष्ट श्रुत और अनुभूत पदार्थसे सम्बन्ध रखनेवाकी कथा कहने लगे।॥८८॥

हे महाराज, मैं एक कथा कहता हूँ उसे सुनिये। कुछ समय पहले आपके वंशमें कुडामिणिके समान एक अरिवन्द नामका विद्याघर हुआ था।।= ६॥ वह अपने पुण्योदयसे आहंकारी शत्रुओं के मुजाओं का गर्व दूर करता हुआ इस उत्कृष्ट अलका नगरीका शासन करता था।।९०॥ वह राजा विद्याघरों के योग्य अनेक उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव करता रहता था। उसके दो पुत्र हुए, एकका नाम हरिचन्द्र और दूसरेका नाम कुठविन्द था।।९१॥ उस अरिवन्द राजाने बहुत आरम्भको बदानेवाले रोद्रध्यानके चिन्तवनसे तीत्र दुःख देनेवाली नरक अधुका बन्ध कर किया था।।९२॥ जब उसके मरनेके दिन निकट आये तब

१ तत् कारणात् । २ श्रून्यवादिनः । १ वनः । ४ वर्षक्षेन प्रथमोपदिष्टम् । ५ आश्मानमाप्तं मन्यन्ते इत्या-सम्मन्याः तेवां मतानि । ६ निस्यन्देहा । ७ आश्माख्यत्वे । ८ कथाम् । ९ अपसारयन् । १० प्राणन्यपरोपणादिषु प्रमादतः प्रयक्षावेदाः संरम्भ इत्युच्यते ।

'कह्वास्वारिभिर्भृतशीतशीतिकि'कानिकै: । न 'निर्वृतिमसी छेभे हारैश्च हरिचन्दनै: ॥९४॥ विद्यास विमुखीभावं स्वास यातास दुर्मदी । पुण्यक्षयारपश्चिणमदशिकिरिवेभराट् ॥९५॥ दाहज्वरपरीताङ्गः' संतापं सोदुमक्षमः । हरिचन्द्रमथाहूय सुतिमत्यादिशहचः ॥९६॥ अङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु संतापो चर्द्वते तराम् । पश्य कह्वारहाराणां परिम्लानि 'तदपंणात् ॥९७॥ तन्मामुदक्कुरू'न्पुत्र प्रापयाद्य स्वविद्यया । तांश्च शीतान्त्रवाहेशान् सीतानद्यास्तराश्चितान् ॥९८॥ तत्र करूपतरून्वन् सीतावीचिचयोत्थितः । दाहान्मां मातरिश्चास्मादुपशान्ति स नेष्यति ॥९९॥ हति तद्वचनाद्विद्यां 'प्रेषिषद्वयोमगामिनीम् । सस्तुः साप्यपुण्यस्य नाभूत्तस्योपकारिणी ॥१००॥ विद्यावेमुख्यतो ज्ञात्वा पितुद्वर्याघेरसाध्यताम् । सुतः कर्तव्यतामृदः सोऽभूदुद्विग्नमानसः ॥१०१॥ अथान्येद्यसुद्वराङ्के पेतुः शोणितिबन्दवः । मिथःककहविश्विष्ट गृहकोकिळ'वाळघेः ॥१०२॥ तेश्च तस्य किलाङ्कानि ''निर्ववुः पापदोपतः । 'स्रोऽतुषच्चेति ''दिष्ट्याद्य परं ळ्ळ्थं मयौषधम् ॥१०३॥ ततोऽन्यं कुद्विन्दाख्यं स्नुमाहूय सोऽवदत् । पुत्र मे रुधिरापूर्णा वाप्येका ''फ्रियतामिति ॥१०४॥

**उसके दाह**न्वर उत्पन्न हो गया जिससे दिनों दिन शरीरका अत्यन्त दुःसह सन्ताप बढ़ने क्षमा ॥ १३॥ वह राजा न तो जाज कमलों से सुवासित जलके द्वारा, न पङ्कों की जीतल हवाके द्वारा, न मणियों के हारके द्वारा और न चन्द्नके छेपके द्वारा ही सुख शान्तिको पा सका था ॥९४॥ उस समय पुरायक्षय होनेसे उसकी समस्त विद्याएँ उसे छोड़कर चन्नी गई थीं इसलिए वह उस गजराजके समान अशक हो गया था जिसकी कि मदशक्ति सर्वथा चीण हो गई हो ॥९५॥ जब वह दाहब्दरसे समस्त शरीरमें बेचैनी पैदा करनेवाळे सन्तापको नहीं सह सका तब उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्रको बुलाकर कहा । १९६॥ हे पुत्र, मेरे शरीरमें यह धन्ताप बढ़ता ही जाता है देखो तो, लाल कमलों की जो मालाएँ सन्ताप दूर करने के लिए शरीरपर रखी गई थीं वे कैसी सुरझा गई हैं ॥९७॥ इसलिए हे पुत्र, तुम सुके अपनी विदाक द्वारा शीघ्र ही उत्तरकुरु देशमें भेज दो और उत्तरकुरुमें भी उन वनोंमें भेजना जो कि सीतोदा नदीके तटपर स्थित हैं तथा भत्यन्त शीतल हैं ।।९८।। कल्पवृक्षोंको हिलानेवाली तथा सीता नदीकी तरङ्गोंसे उठी हुई वहाँकी शीतल वायु मेरे इस सन्तापको अवस्य ही शान्त कर देगी ॥९९॥ पिताके ऐसे बचन सुनकर राजपुत्र इरिचन्द्रने अपनी आकाशगामिनी विद्या भेजी परन्तु राजा अरविन्दका पुगय श्रीण हो चुका था इसिकए वह विद्या भी उसका उपकार नहीं कर सकी अर्थात् उसे उत्तरकुरु देश नहीं भेज सकी ॥१००॥ जब आकाशगामिनी विद्या भी अपने कार्यसे विमुख हो गई तब पुत्रने समम लिया कि पिताकी बीमारी असाध्य है। इससे वह बहुत उदास हुआ और किंकर्त्ते व्यविमृद् सा हो गया ॥१०१॥ अनन्तर किसी एक दिन दो छिपकछी परश्यमें छड़ रही थीं। लड़ते-लड़ते एककी पूँछ दृट गई, पूँछसे निकली हुई खुनकी कुछ बूँदें राजा भरविन्दके शरीरपर आकर पड़ी ॥१०२॥ उन खुनकी बूँदोंसे इसका शरीर ठण्डा हो गया-दाहु ज्वरकी व्यथा शान्त हो गई। पापके उदयसे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और विचारने लगा कि आज मैंने दैवयोगसे बड़ी अच्छी औषधि पा छी है ॥१०३॥ उसने फुरविन्द नामके दूसरे पुत्रको बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मेरे

१ क ह्वारं [सीगन्धिकं कमलम् ] । २ तालवृन्तकम् । ३ सुखम् । ४ परीताकं छ० । ५ शरीरा-पैणात् । ६ उत्तरकुकन् । ७ प्रेषयित स्म । इष गरमामिति धातुः । ८ उद्वेगयुक्तमनाः । ९ गृह-गोधिक- म०, ॥० । १० गृहगोधिका । ११ शैर्स्यं बलुरिस्यर्थः । १२ सोऽतुष्यच्चेति छ० । १३ दैवेन । १४ कार्यतामिति ।

पुनरप्यवद्ग्लब्धविभङ्गोऽस्मिन्वनान्तरे । मृगा बहुविधाः सन्ति तैस्त्वं प्रकृतमाचरः ॥१०५॥ स तह्मचनमाक्ण्यं पापभीरुविचिन्त्य च । तस्कर्मापार'यन्कर्त्तुं मूकीभूतः क्षणं स्थितः ॥१०६॥ प्रत्यासम्वमृति बुद्ध्वा तं बद्धनरकायुपम् । दिव्यज्ञानदृशः साधोस्तस्कार्येऽभूत्स 'शीतकः ॥१०७॥ अनुक्छङ् ध्यं पितुर्वाक्यं मन्यमानस्तथाप्यसौ । कृष्टिमैः 'क्षतजैः पूर्णं वापीमेकामकारयत् ॥१०८॥ स तदाकर्णनात्प्रीतिमगमत्पापपण्डितः । अलब्धपूर्वमासाद्य निधानमिव दुर्गतः "॥१०९॥ 'कारिमाक्ष्णरागेण वारिणा 'विप्रतारितः । 'बहु मेने 'स तां पापी वापीं 'वैतरणीमिव ॥११०॥ तत्रानीतश्च तन्मध्ये यथेष्टंशयितोऽमुतः । विक्रीड कृतगण्डूषः कृतकं तद्वद्ध च ॥१११॥ स कृष्टः पुत्रमाहन्तुमाधावन्पतितोऽन्तरे । 'स्वासिधेनुक्या 'प्दीर्णहृदयो मृतिमासदत् ॥११२॥ स तथा' दुर्मृति प्राप्य गतः 'रवाभ्रीमधर्मतः । कथेयमधुनाप्यस्यां नगर्या स्मर्थ्यते जनेः ॥११४॥ ततो भग्नैकरद्दनो दृन्तीवानमिताननः । उत्कातफणमाणिक्यो महाहिरिव निष्प्रभः ॥१९५॥

छिए ख़ुनसे भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो ॥१०४॥ राजा अरविन्दको विभंगावधि ज्ञान था इसकिए विचार कर फिर बोला-इसी समीपवर्ती वनमें अनेक प्रकारके मृग रहते हैं **उन्हीं**से तू अपना काम कर अर्थात् उन्हें मारकर उनके खूनसे वावड़ी भर दे ।।१०५।। वह क्रुह्यिन्द पापसे डरता रहता था इसलिए पिताके ऐसे वचन सुनकर तथा कुछ विचारकर पाप-मय कार्य करने के लिए असमर्थ होता हुआ क्षणभर चुर चाप खड़ा रहा ॥१०६॥ तत्परचात वन में गया वहाँ किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनिसे जब उसे माखूम हुआ कि हमारे विताकी मृत्यु अत्यन्त निकट है तथा उत्होंने नरकायका बन्ध कर लिया है तब वह उस पापकर्मके करनेसे कक गया।।१०७।। परन्तु पिताके वचन भी उल्लंघन करने योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर उसने क्रित्रम रुधिर अर्थात लाखके रंगसे भरी हुई एक वावड़ी बनवाई ॥१०८॥ पापकार्य करनेमें अतिशय चतुर राजा अरिबन्दने जब वावड़ी तैयार होनेका समाचार सुना तब वह बहुत ही हर्षित हुआ। जैसे कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निधानको देखकर हर्षित होता है।।१०९।। जिस प्रकार पापी-नारकी जीव वैतरणी नदी को बहुत अच्छी मानता है उसी प्रकार वह पापी अरविन्द राजा भी खाखके लाख रंगसे धोखा खाकर अर्थात् सचमुचका रुधिर सममकर उस वावड़ीको बहुत अच्छी मान रहा था।।११०॥ जब वह उस वावड़ी के पास लाया गया तो आते ही उसके बीधमें सो गया और इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगा। परन्तु कुहा करते ही उसे माछूम हो गया कि यह कृत्रिम रुधिर है ॥१११॥ यह जानकर पापरूपी समुद्रको बढ़ानेके छिये चन्द्रमाके समान वह बुद्धिरहित राजा अरविन्द. मानो नरककी पूर्ण आयु प्राप्त करनेकी इच्छासे ही रुष्ट होकर पुत्रको मारनेके छिए दौड़ा परन्तु बीचमें इस तरह गिरा कि अपनी ही तलवारसे उसका हृर्य विदीर्ण हो गया तथा मर गया ॥११२-११३॥ वह कुमरणको पाकर पापके योगसे नरकगतिको प्राप्त हुआ । हे राजन ! यह कथा इस अलका नगरीमें छोगोंको आजतक याद है ॥११४॥ जिस प्रकार दाँत टूट जानेसे हाथी अपना मुँह नीचा कर छेता है, अथवा जिस प्रकार फणका मणि उखाड़ छेनेसे सर्प तेज

१ अतीरयन् असमर्थो भविष्यर्थः । २ मन्दः । 'शीतकोऽलसोऽनुष्णः' इत्यमरः । ३ रक्तैः । ४ दिद्रः । ५ कृत्रिम । ६ विश्वतः । ७ बहुमन्यते स्म । ८ तां वर्यो वापी वै – अ० । ९ नरकनदीम् । १० नरकायुर्यर्यन्तं य०, द०, छ० । ११ पर्यातं कर्तुभिच्छन् । १२ पुत्रहिंसायाम् । १३ स्वच्छुरिकया । १४ दीणं विदारितम् । १५ तदा द०, प०, छ० । १६ नरकगतिम् ।

पितुर्भानोरिवापायात् कुरुविन्दोऽरिवन्द्वत् । परिम्छानतनुच्छायः स शोच्यामगमद्दशाम् ॥११६॥ तथात्रेव भवहंशे विस्तीर्णे जळधाविव । दण्ढो नाम्नाभवत्वेन्द्रो दण्डितारातिमण्डळः ॥११७॥ मणिमाळीत्यभूत्तरमात्युनुर्मणिरिवाम्बुधेः । नियोज्य यौवराज्ये तं स्वेष्टान्भोगानभुङ्क्त सः ॥११८॥ भुक्त्वापि सुचिरं भोगासातृष्यद्विषयोत्सुकः । भ्रष्युतासिक्तमभजत् कृविस्ताभरणादिषु ॥११९॥ सोऽत्यन्तविषयासिक्कृतकौटिक्य'चेष्टितः । बबन्य तीव्रसंक्छेशासिरश्चामायुरार्त्तघीः ॥१२०॥ सोऽत्यन्तविषयासिक्कृतकौटिक्य'चेष्टितः । बबन्य तीव्रसंक्छेशासिरश्चामायुरार्त्तघीः ॥१२०॥ स्तिवित्तान्ते स सुध्यानमार्त्तमापूर्यं सुर्मृतेः । भाण्डागारे निजे मोहान् महानजगरोऽजिन ॥१२१॥ स जातिस्मरतां गत्या भाण्डागारिकवद् भृशम् । तत्प्रवेशे निजं सूनुमन्वमंसत न चापरम् ॥१२२॥ अन्येषुस्विद्यानकोचनान्मुनिपुक्तवात् । मणिमाळी पितुर्ज्ञात्वा तं वृत्तान्तमशेषतः ॥१२३॥ पितृभक्त्या 'सतन्मूर्च्छामपहत्तुं मनाः सुधीः । 'श्वयोरग्ने शनैःस्थित्वा स्नेदादां गिरमभ्यधात् ॥१२४॥ पितः पतितवानस्यां क्रयोनावधुना त्वकम् । विषयासिक्तदेषेण 'धतमुर्वो भनद्विषु ॥१२५॥ ततो धिगिदमत्यन्तकदुकं विषयामिषम् । 'वमैतद् दुर्ज्ञं तत्वा किम्पाकफळसन्निभम् ॥१२६॥

रहित हो जाता है अथवा सूर्य अस्त हो जानेसे जिस प्रकार कमल मुरमा जाता है उसी प्रकार िताकी मृत्युसे कुरुविन्दने अपना मुँह नीचा कर लिया, एसका सब तेज जाता रहा तथा सारा शरीर मुरझा गया—शिथिल हो गया। इस प्रकार वह सोचनीय अवस्थाको प्राप्त हुआ था। १९५-११६।।

हे राजन्, अब दूसरी कथा सुनिये-समुद्रके समान विस्तीर्ण आपके इस वंशमें एक दण्ड नामका विद्याधर हो गया है वह बड़ा प्रतापी था उसने अपने समस्त शत्रुओं को दण्डित किया था ॥११७॥ जिस प्रकार समुद्रसे मणि उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस दण्ड विद्याधरसे भी मणिमाली नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब राजा दण्डने उसे युवराज पद्पर नियुक्त कर दिया और आप इच्छानुसार भोग भोगने छगा ॥११८॥ वह विषयों में इतना अधिक उत्सक हो रहा था कि चिरकालतक भोगोंको भोग कर भी तृष्त नहीं होता था बल्क स्त्री वस्त्र तथा आभूषण मादिमें पहलेकी अपेक्षा अधिक आसक्त होता जाता था ॥११६॥ अस्यन्त विषयासक्तिके कारण मायाचारी चेष्टाओंको करनेवाले उस आर्तध्यानी राजाने तीव संक्लेश भावोंसे तिर्येख्न आयुका बन्ध किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उसका आर्तध्यान नामका कुष्यान पूर्णताको प्राप्त हो रहा था इसिकाए कुमरणसे मरकर वह मोहके ब्दयसे अपने भण्डारमें बड़ा भारी अजगर हुआ ॥१२१॥ उसे जातिस्मरण भी हो गया था इसकिए वह भण्डारीकी तरह भण्डारमें केवळ अपने पुत्रको ही प्रवेश करने देता था चन्य को नहीं ।।१२२॥ एक दिन अतिशय बुद्धिमान् राजा मियामाछी किन्हीं अवधिक्षानी मुनिराजसे पिताके अजगर होने आदिका समस्त वृत्तान्त माळूम कर पितृ मक्तिसे उनका मोह दूर करनेके छिए भण्डारमें गया और धीरेसे अजगरके आगे खड़ा हो कर स्तेह्युक्त वचन कहने लगा। ॥१२३-१२४॥ हे पिता, तुमने धन ऋदि धादिमें धत्यन्त ममस्व और विषयों में धत्यन्त आसक्ति की बी इसी दोषसे तुम इस समय इस कुयोनिमें-सर्व पर्यायमें आकर पड़े हो ॥१२५॥ यह विषय रूपी आमिष अत्यन्त कदक है, दुर्जर है और किंपाक (विषफड़) फड़के समान है इसिक्ट धिकारके योग्य है। हे पिता जी . इस विषयरूपी आमिषको अब भी छोड़ दो ॥१२६॥

१ अवस्थाम् । २ पुनः किमिति चेत् । ३ कीटिल्यं माया । ४ अज्ञानम् । ५ अजगरस्य । ६ आसञ्चः आयक्तिः । ७ धतमोदः । ८ सम्भोगः । "आमिषं पलके कोमे सम्मोगोरकोचयोरिप" इत्यभिधानात् । ९ सद्वारं कृद ।

'रथाङ्गमिव संसारमनुबद्धनाति सन्ततम् । दुस्यजं त्यजद्ग्येतत् कठस्थमिव जीवितम् ॥१२७॥
प्रकटीकृतविश्वासं प्राणहारि भवावहम् । 'मृगयोरिव दुर्गीतं नृगणेणप्रस्रम्भकम् ॥१२८॥
ताम्बूस्तिव संयोगादिदं रागविवर्द्धनम् । भन्धकारमिवोत्सर्पत् सन्मार्गस्य निरोधनम् ॥१२९॥
जैनं मतिमव प्रायः परिभृतमतान्तरम् । तिहरूस्तितवर्द्धोस्तं वैचित्र्यात् सुरचापवत् ॥१३०॥
किं वात्र बहुनोक्तेन पश्येदं विषयोज्ञतम् । सुखं संसारकान्तारे परिभ्रमयतीप्तितम् ॥१३१॥
नमोऽस्तु 'तद्भसासङ्गविमुखाय स्थिरात्मनं । तपोधनगणायेति निनिन्दं विषयानसौ ॥१३१॥
अथासौ पुत्रनिर्दृष्टधर्मवाक्यांद्धमाक्षिता । गिरुताशेषमोहान्धतमसः' समजायत ॥१३३॥
अथासौ पुत्रनिर्दृष्टधर्मवाक्यांद्धमाक्षिता । गिरुताशेषमोहान्धतमसः' समजायत ॥१३३॥
ततो धर्मोषधं प्राप्य स कृतानुशयः' शयुः । ववाम विषयौत्सुवयं महाविषमिवोस्वणम् ॥१३४॥
स परिस्यत्रय संवेगादाहारं सशरीरकम् । जीवितान्ते तनुं हिस्वा दिविजोऽभून्महर्द्धिकः ॥१३५॥
ज्ञात्वा च भवमागत्य संपूज्य मणिमास्तिने । मणिहारमदत्तासाधुन्मिन्पन्मणिदीधितिम् ॥१३६॥
स एष भवतः कण्ठे हारो रत्नांद्धमासुरः । स्थ्यतेऽद्यापि यो स्थम्याः प्रहास इव निर्मस्यः ॥१३७॥
तथेवमपरं' राजन् यथावृत्तं' निगवते । सन्ति यद्धिनोऽचापि वृद्धाः केचन खेचराः ॥१३८॥
आसीच्छतबस्यो नाम्ना मवदीयः !'वितामहः । प्रजा राजन्वतीः कुर्वन् स्वगुणै राभिगामिकैः ।॥१३९॥

हे तात, जिस प्रकार रथका पहिया निरन्तर संसार-परिश्रमण करता रहता है-चलता रहता है उसी प्रकार यह विषय भी निरन्तर संसार-चतुर्गतिरूप संसारका बन्ध करता रहता है। यद्यपि यह कएठस्थ पाएं।के समान कठिनाईसे छोड़े जाते हैं परन्तु त्याज्य अवश्य हैं ॥१२०॥ ये विषय शिकारीके गानके समान हैं जो पहले मनुष्यरूपी हरिएोंको ठगनेके लिए विश्वास दिलाता है और बादमें भयंकर हो प्राणोंका हरण किया करता है। ॥१२८॥ जिस प्रकार ताम्ब्रुल चुना, खेर ऋोर सुवारी का संयोग पाकर राग−लालिमाको बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये विषय भी स्त्री पुत्रादिका संयोग पाकर राग-स्तेहको बढ़ाते हैं श्रौर बढ़ते हुए श्रन्धकारके समान समीचीन मार्गको रोक देते हैं।।१२९।। जिस प्रकार जैन मत मतान्तरोंका खरडन कर देता है उसी प्रकार ये विषय भी पिता गुरु आदिके हितोपदेश रूपी मतोंका खण्डन कर देते हैं, ये विजलीकी चमकके समान चक्कल हैं स्त्रोर इन्द्रधनुषके समान विचित्र हैं ॥१३०॥ अधिक कहनेसे क्या लाभ ? देखो, विपयोंसे उत्पन्न हुआ यह विपयसुख इस जीवको संसार रूपी अटवीमें घुमाता है ॥१३१॥ जो इस विषयरसकी आसक्तिसे विमुख रहकर अपने आत्माको अपने आपमें स्थिर रखते हैं ऐसे मुनियोंके समूहको नमस्कार हो। इस प्रकार राजा मिएमालीने विपयोंकी निन्दा की ॥१३२॥ तदनन्तर अपने पुत्रके धर्मवाक्य रूपी सूर्यके द्वारा उस अजगरका सम्पूर्ण मोहरूपी गाढ़ अन्धकार नष्ट हो गया ॥१३३॥ उस अजगरको अपने पिछले जीवनपर भारी पश्चात्ताप हुआ और उसने धर्मरूपी श्रीपधि प्रहण कर महाविषके समान भयंकर विषयासक्ति छोड़ दी ॥१३४॥ उसने संसारसे भयभीत होकर त्राहार पानी छोड़ दिया, शरीरसे भी ममत्व त्याग दिया और त्रायके श्रान्तमें शरीर त्यागकर वर्ड़ा ऋद्धिका धारक देव हुआ।।१३४।। उस देवने अवधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्व भव जान मिएमालीके पास आकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान मिण्योंसे शोभायमान एक मिण्योंका हार दिया ॥१३६॥ रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान तथा लदमीके हासके समान निर्मल वह हार आज भी आपके कएठमें दिखाई दे रहा है ॥१३७॥

हे राजन, इसके सिवाय एक और भी वृत्तान्त मैं ज्यांका त्यां कहता हूं। उस वृत्तान्तके देखने वाले कितने ही बुद्ध विद्याधर आज भी विद्यमान हैं।।१३८।। शतवल नामके आपके दादा हो

१ शकटचकदत् । २ व्याघस्य । ३ विषयमुखानुरागासक्तः । ४ स्थिखुद्धये । ५-र्तामसः छ० । ६ पश्चात्तापः । ७ उत्कटम् । ८ प्रकाशमानः । ९ कथेत्यर्थः । १० यथावद् वर्तितम् । ११ पितृषिता । १२ -णैरभिरामकैः अ० । -राभिरामिकैः स०, प० । १३ अत्यादरणीयेः ।

स राज्यं सुचिरं भुक्ता कदाचिद्वोगिनिःस्तृहः । भवत्वितिर निश्चिसराज्यभारो महोदयः ॥१४०॥ सम्यन्दर्शनपूतातमा गृहीतोपासकवतः । निवद्धसुरक्ठोकायुर्विद्युद्धप्रतिणामतः ॥१४१॥ कृत्वानशनसचर्यामवमोदर्यमण्यदः । यथोचितिनयोगेन 'योगेनाम्तेऽत्यजत् तनुम् ॥१४२॥ माहेन्द्रक्वपेऽनत्पर्धिरभूदेषः सुराग्रणीः । अणिमादिगुणोपेतः सहाम्बुधिमितिस्थितः ॥१४६॥ स चान्यदा महामेरी नन्दने स्वामुपागतम् । कीडाहेतोमंया साद्ध द्वातिस्नेहिनिभंरः ॥१४५॥ कुमार परमो धर्मो जैनाभ्युद्यसाधनः । न विस्मार्यस्त्वयेत्येवं त्वां तदान्वशिषतराम् ॥१४५॥ नमरख वदेवे निश्चित्य कदमी शतवके सुते । जमाह परमा दीक्षां जैनी निर्वाणसाधनीम् ॥१४७॥ स देव देवे निश्चित्य कदमी शतवके सुते । जमाह परमा दीक्षां जैनी निर्वाणसाधनीम् ॥१४७॥ विजहार महीं कृत्स्तां द्योतयन् स त्यांऽञ्जिः । मिध्यान्धकारचटनां विघटयांञ्जमानिव ॥१४८॥ कमात् कैवन्यमुरपाद्य पृजितो नृसुरासुरैः । ततोऽनन्तमपारञ्ज सम्प्रापच्छाइवतं पदम् ॥१४९॥ तथा युद्मिरितायुद्धमन् राज्यभूरिभरं 'वशी । त्वयि निश्चित्य वराग्यात् महात्राज्ञाज्यमास्थितः ॥१५०॥ पुत्रनत्निसन्येश्च नमश्चरनराधिपः । साद्ध तपश्चरक्षेष मुक्तिकक्षमी 'जिष्ठक्षति ॥१४९॥ धर्माधर्मफकस्येते दष्टान्तत्वेन दर्शिताः । युद्महंद्याः खगाधीशाः 'भुप्रतीतकथानकाः ॥१५२॥ धर्माधर्मफकस्येते दष्टान्तत्वेन दर्शिताः । युद्महंद्याः खगाधीशाः 'भुप्रतीतकथानकाः ॥१५२॥

गये हैं जो अपने मनोहर गुणोंके द्वारा प्रजाको हमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते थे ॥१३९॥ उन भाग्यशाली शतवलने चिरकाल तक राज्य भोगकर आपके पिताके लिये राज्यका भार सौंप दिया था और स्वयं भोगोंसे निःस्षृह हो गये थे ॥१४०॥ उन्होंने सम्यग्दर्शनसे पिवत्र होकर श्रावकके क्रत प्रह्मा किये थे और विशुद्ध परिणामोंसे देवायुका बन्ध किया था ॥१४१॥ उनने उपवास अवमोदर्य आदि सत्प्रवृत्तिको धारण कर आयुके अन्तमं यथायोग्य रीतिसे समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा ॥१४२॥ जिससे महेन्द्रस्वर्गमें वड़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारक श्रेष्ठ देव हुए। वहां वे आणिमा महिमा आदि गुणोंसे सिहत थे तथा सात सागर प्रमाण उसकी स्थिति थी ॥१४३॥ किसी एक दिन आप सुमेर पवतके नन्दनवनमें कीझ करनेके लिये मेरे साथ गये हुए थे वहींपर वह देव भी आया था। आपको देखकर बड़े स्नेहके साथ उसने उपदेश दिया था कि 'हे कुमार, यह जैनधर्म ही उत्तम धर्म है, यही स्वर्ग आदि अभ्युद्योंकी प्राप्तिका साधन है इसे तुम कभी नहीं भूलना' ॥१४४-१४॥ यह कथा कहकर स्वयंबुद्ध कहने लगा कि—

'हे राजन्, आपके पिताके दादाका नाम सहस्रवल था। अनेक विद्याधर राजा उन्हें नमस्कार करते थे और अपने मस्तकपर उनकी आज्ञा धारण करते थे ॥१४६॥ उन्होंने भी अपने पुत्र शत-वल महाराजको राज्य देकर मोच प्राप्त करानेवाली उत्कृष्ट जिनदीचा प्रहण की थी॥१४०॥ वे तपरूषी किरणोंके द्वारा समस्त पृथिवीको प्रकाशित करते और मिथ्यात्वरूषी अन्धकारकी घटाको विघटित करते हुए सूर्यके समान विहार करते रहे॥१४८॥ फिर क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मनुष्य, देव और धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित हो अनन्त अपार और नित्य मोच पदको प्राप्त हुए॥१४९॥ हे आयुष्मन्, इसी प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले आपके पिता भी आपके लिये राज्य भार सौंपकर वैराग्यभावसे उत्कृष्ट जिनदीचाको प्राप्त हुए हैं और पुत्र पौत्र तथा अनेक विद्याधर राजाओंके साथ तपस्या करते हुए मोचलच्मीको प्राप्त करना चाहते हैं ॥१४०-१४१॥ हे राजन्, मैंने धर्म भौर अधर्मके फलका दृष्टान्त देनेके लिये ही आपके वंशमें उत्पन्न हुए उन

९ कृत्येन । २ समाधिना । ३ नितर्मनुकास्ति स्म । ४—खेचर-ग० छ० । ५ विजिनीयी (जयनक्वीले इत्यर्थः) "५र्जन्ये राशि निर्माणे स्यवहर्ति भर्ति । मृखं वाले जिनीयो च देवो कर्नर्कुष्ठिन ॥" इत्यिभधानात् । ६ इन्द्रियजयी । ७ आश्रितः । ८ गृहीतुमिच्छति । ९ वंशे भवाः । ९० कथैव आनकः पटइः कथानकः सुप्रतीतः प्रसिद्धः कथानको येषां ते तथोक्ताः ।

विद्धि ध्यानचत्रकस्य फलमेतिकिद्धितम् । पूर्वं ध्यानद्वयं 'पापं शुभोदकं रपरं द्वयम् ॥१५३॥ तस्माद्धर्मजुषां पुंसां भुक्तिमुक्ती न दुर्कंभे । प्रत्यक्षासोपदेशाभ्यामिदं निश्चितु धीधन ॥ १५४॥ इति प्रतीतमाहारम्यो धर्मोऽयं जिनदेशितः । स्वयापि शक्तितः सेव्यः फलं विपुलमिच्छता ॥ १५५॥ श्ररवोदारं च गम्भीरं स्वयम्बुद्धोदितं तदा । सभा "सभाजयामास "परमास्त्रियमास्थिता" ॥ १५६॥ इदमेवाईतं तत्विमतोऽन्यन्न मतान्तरम् । 'प्रतीतिहिति तहाक्यादाविरामीत् सदः १ 'अदाम् ॥ १५७॥ सदृष्टिनंतसम्पन्नो गुणशीलविभूषितः । ११ऋजुर्गसौ ११पुरी भक्तः श्रताभिज्ञः प्रगत्भधीः११ ॥१५८॥ इलाध्य एव गुणैरेभिः परमञ्जावकोचितैः । स्वयम्बुद्धे महास्मेति तुष्टुवुस्त सभासदः (१ ॥ १५९॥ प्रशस्य खचराधीशः <sup>१५</sup>प्रतिपद्य च तद्वचः । प्रीतः संपूजयामास स्वयम्बुद्धं महाधियम् ॥१६०॥ अधान्यदा स्वयम्बद्धी महामेरुगिरि ययी । "विवनिद्वुर्जिनेन्द्राणां चैत्यवेदमनि भक्तिः ॥१६१॥ <sup>१९</sup>वनैश्रतुर्भिराभान्तं<sup>१८</sup> जिनस्येव <sup>१९</sup>ग्रुभोद्यम् । श्रुतस्कन्धमिवानादिनिधनं सप्रमाणकम् ॥१६२॥

विद्याधर राजात्र्योंका वर्णन किया है जिनके कि कथा रूपी दुन्दुभि ऋत्यन्त प्रसिद्ध है ॥१५२॥ श्राप ऊपर कहे हुए चारों दुष्टान्तोंको चारों ध्यानोंका फल समिभये क्योंकि राजा श्ररविन्द रौट ध्यान के कारण नरक गर्या। दण्ड नामका राजा त्रार्त ध्यानसे भाण्डारमें श्रजगर हन्ना. राजा शतवल धर्मध्यानके प्रतापसे देव हुआ। श्रीर राजा सहस्रवलने शुक्रध्यानके माहात्म्यसे मोत्त प्राप्त किया। इन चारों ध्यानों मेंसे पहलेके दो-स्रार्त स्रोर रौद्र ध्यान स्रशुभ ध्यान हैं जो कुगति के कारण हैं और आगे के दो-धर्म तथा शुक्र≉यान शुद्ध हैं, वे स्वर्ग और मोज़के कारण हैं।। १४३।। इसलिए हे बुद्धिमान महाराज, धर्म सेवन करने वाले पुरुषोंको न तं। स्वर्गादिकके भोग दुर्लभ हैं और न मोत्त ही । यह बात आप प्रत्यत्त प्रमाण तथा सर्वज्ञ वीतरागके उपदेश से निश्चित कर सकते हैं।।१४४।। हे राजन् , यदि आप निर्दोप फल चाहते हैं तो आपको भी जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए प्रसिद्ध महिमासे युक्त इस जैन धर्मकी उपासना करनी चाहिये. ।। १४४ ।। इस प्रकार स्वयंबुद्ध मन्त्री के कहे हुए उदार द्यौर गम्भीर वचन सुनकर वह सम्पूर्ण सभा बड़ी प्रसन्न हुई तथा परम त्रास्तिक्य भावको प्राप्त हुई।।१४६।। स्वयंबुद्धके वचनोंसे समस्त सभासदोंको यह विश्वास हो गया कि यह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म ही वास्तविक तत्त्व है अन्य मत मतान्तर नहीं ।।१४७। तत्पश्चात् समस्त सभासद् उसकी इस प्रकार स्तृति करने लगे कि यह स्वयंबुद्ध सम्यग्द्दष्टि है, ब्रती है, गुण श्रीर शीलसे सुशोभित है, मन वचन कायका सरल है. गुरुभक्त है, शास्त्रोंका वेत्ता है, अतिशय बुद्धिमान है, उत्कृष्ट श्रावकोंके योग्य उत्तम गुणोंसे प्रशंस-नीय है त्र्यौर महात्मा है ।।१४८--१४९।। विद्याधरोंके त्र्यधिपति महाराज महाबल ने भी महाबुद्धि-मान् स्वयंबुद्धकी प्रशंसा कर उसके कहे हुए वचनोंको स्वीकार किया तथा प्रसन्न होकर उसका श्रतिशय सत्कार किया ॥१६०॥ इसके बाद किसी एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री श्रकृत्रिम चैत्यालयमें विराजमान जिन प्रतिमात्र्योंकी भक्तिपूर्वक बन्दना करनेकी इच्छासे मेरु पर्वतपर गया ॥१६१॥

वह पर्वत जिनेन्द्र भगवान्के समवसरणके समान शोभायमान हो रहा है क्योंकि जिस

९ पापहेतुः । २ सुखोदकं त॰ व॰पुस्तकयोः पाठान्तरं पार्श्वके लिखितम् । शुभोत्तरफलम् । 'उदर्कः फलमुत्तरम्' इत्यमरः । ३ विमल-म॰, ल॰। ४ वचनम् । ५ तुतोष । 'समाज ग्रीतिदर्शनयोः' इति भावश्रीरादिकः । ६ जीश स्तित्वम् । अअश्रिता । ४ निश्चयः । ९ समा । १० -सताम् ट० । सत्पृरुषाणाम् । ११ मनोगुष्यादिमान् । १२ -गुं प्तो-ट० । १३ प्रौढबुद्धः । १४ सम्याः । १५ अङ्गीकृत्य । १६ विद्तुमिच्छः । ९७ भद्रशालनन्दनसीमनस्पाण्डुकैः, पक्षे अशोकसमण्डदचम्पकाम्रैः । १८ आराजन्तम् । १९ सभोदयम् द•, ट•। समवसरणम्।

महीशृतामधीशत्वात् 'सद्वृत्तत्वात् 'सदास्थितेः । 'प्रवृद्धकटकृत्वाच सुराजानमिनीकृतम् ॥१६६॥
'सर्वेकोकोत्तरत्वाच्च उथेष्ठत्वात् सर्वभूभृताम् । महत्त्वात् स्वर्णवर्णत्वात् तमःचमिन' पूरुषम् ॥१६॥।
समासादितवञ्चत्वाद्द्यरः'संश्रयाद्पि । "उयोतिःपरीतमूर्तित्वात् सुरराजमिवापरम् ॥१६५॥
चूळिकाग्रसमासक्तरीधर्मेन्द्रविमानकम् । स्वर्कोकधारणे न्यस्तमिवैकं स्तम्भमुच्छितम् ॥१६६॥
मेखलाभिर्वनश्रेणीद्धानं कुसुमोउच्चलाः । स्पर्द्वं येव कुरुक्षमाजः सर्वर्तुं फळदायिनीः ॥१६७॥
हिरणमयमहोद्भवपुषं रतन्माज्ञुषम् । जिनजन्माभिषेकाय बद्धं पीठमिवामरैः ॥१६८॥
जिनाभिषेकसम्बन्धात् जिनायतनधारणात् । स्वीकृतेनेव पुण्येन 'आसं स्वर्णमनग्रहम्' ॥१६९॥

प्रकार समवसरण (त्र्रशोक, सप्तच्छद, त्र्राम्न त्र्रोर चम्पक) चार वनोंसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी चार (भद्रशाल, नन्दन, सौमनस ख्रौर पागडुक) वनांसे सुशोभित है। वह अनादिनिधन है तथा प्रमाण्से ( एक लाख योजन ) सहित है इसिलये श्रुताकन्ध के समान है क्योंकि आर्यदृष्टि से श्रुताकन्ध भी अनादि निधन है और प्रत्यत्त परोत्त प्रमाणों से सहित है। अथवा वह पर्व त किसी उत्तम महाराज के समान है क्योंकि जिस प्रकार महाराज अनेक महीभृतों (राजाओं) का अधीश होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक महीभृतों ( पर्वतों ) का अधीश है । महाराज जिस प्रकार सुवृत्त ( सदाचारी ) और सदािथिति ( समीचीन सभा से युक्त ) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी सबूत (गोलाकार ) श्रौर सदास्थिति (सदा विद्यमान ) रहता है । तथा महाराज जिस प्रकार प्रबृद्ध कटक (बड़ी सेना का नायक ) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रयुद्धकटक (ऊँचो शिखर वाला) है। अथवा वह पर्व त आदि पुरुष श्री वृपभदेवके समान जान पड़ता है क्योंकि भगवान वृषभदेव जिस प्रकार सर्व लोकोत्तर हैं:-लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी सर्व लोकोत्तर है-सब देशोंसे उत्तर दिशा में विद्यमान है। भगवान् जिस प्रकार सब भूभृतों में ( सब राजाक्यों में ) ज्येष्ठ थे उसी प्रकार वह पर्वत भी सब भूभूतों ( पर्व तों ) में इये छ-उत्कृष्ट हैं। भगवान जिस प्रकार महान थे उसी प्रकार वह पर्वत भी महान् है ऋौर भगवान् जिस प्रकार सुवर्ण वर्णके थे उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण वर्णका है। श्रथवा वह मेर पर्वत इन्द्रके समान सुशोधित है क्योंकि इन्द्र जिस प्रकार वज्र (वज्रमयी शस्त्र) से सहित होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी वज्र (हीरों) से सहित होता है। इन्द्र जिस प्रकार खप्सर:संश्रय ( खप्सराश्चोंका खाश्रय ) होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी श्रप्सर:संश्रय (जल से भरे हुए तालावोंका श्राधार) है। श्रीर इन्द्रका शरीर जैसे चारों श्रोर फैनुती हुई ज्योति (तेज) से सुशोधित होता है उसी प्रकार उस पर्वतका शरीर भी चारों त्रोर फैले हुए ज्योतिषी देवोंसे सुशोबित है। सौधर्म स्वर्गका इन्द्रक विमान इस पर्वतकी चूलिकाके अत्यन्त निकट है (बालमात्रके अन्तरसे विद्यमान है) इसलिये ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गलोकको धारण करनेके लिये एक ऊँचा खम्भा हो खड़ा हो। वह पर्वत अपनी कटनियोंसे जिन वन-पक्तियोंको धारण किये हए है वे हमेशा फलोंसे उज्ज्वल रहती हैं तथा ऐसी मालूम होती हैं मानो कल्पवनोंके साथ स्पर्धा करके ही सब ऋतुत्रोंके फल फुल दे रही हों।। वह पर्वत सुवर्णमय है. ऊँचा है श्रीर श्रनेक रहोंकी कान्तिसे सहित है इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानी जिनेन्द्रदेवकी श्रभिषेकके लिये देवोंके द्वारा बनाया हुआ सुवर्णमय ऊँचा श्रीर रत्नखचित सिंहासन ही हो। उस पर्वतपर (श्री जिनेन्द्रदेवका श्रभिषेक होता है तथा श्रनेक चैत्यालय विद्यमान हैं मानो इन्हों दो

१ सुवृत्तत्वात् । २ नित्यरिथतेः । सताम् आ समन्तात् स्थितिर्यस्मिन् । ३ प्रवृद्धशानुत्वात् प्रवृद्धसैत्यत्वाच । ४ सर्वजनस्योत्तरदिवसस्वात् सर्वजनोत्तमस्वाच । ५ पुरुपरमेश्वरम् । ६ अद्भिरुपलक्षितसरोवरसंश्रयात् देवगणिकासंश्रयाच । ७ ज्योतिर्गणः पक्षे कायकान्तिः । ८ —दायिभः म०। ९ प्राप्तस्वर्ग— अ०, स०, द०, म०, ह० । १० अप्रतिबन्धं यथा भवति तथा ।

ल्डणारमोधिवे'लारमोद्दलयद्दलक्षणवाससः । अजरबृद्धीपमहीमर्गः तिरीटमिव सुस्थितम् ॥१७०॥
कुलाचलपृथ् तुङ्गवीर्चामङ्गोशनाः । सङ्गीतप्रहसातोद्धविहङ्गरतं शालिनः ॥१७१॥
महानदीजलालोलस्णालविल्पत्युतेः । नन्द्रनादिमहोद्यानविसर्परप्रसम्पदः ॥१७२॥
'सुरासुरसमावासभासितामरसिश्रयः । 'सुखासवरसामकजीवस्त्रावलीस्तः ॥१७६॥
जगत्यद्याक्ररस्यास्य मध्ये 'कालानिलोद्ध्यम् । विवृद्धमिव किञ्जत्कपुञ्जमापिञ्चरच्छविम् ॥१७४॥
'सरानकटकं भास्यच्चिकामुकृटोज्जवलम् । सोऽद्रशंद् गिरिराजं तं राजन्तं जिनमन्दिरैः ॥१७५॥
'तमद्भूतश्रियं पश्यन् भगमत् स परां मुद्दम् । न्यस्त्रपच्च पर्यन्तदेशानस्येति विस्मयात् ॥१७६॥
गिरीन्द्रोऽत्यं स्वश्वन्ताप्तेः समाकान्तनभोऽङ्गणः । लोकनाद्वीगतायामं । मिमान । सिमान । साम्प्रस्य । स्वप्तन 
कारणोंसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा वह विना किसी रोक टोकके स्वर्गको प्राप्त हुआ है अर्थात् स्वर्ग तक ऊँचा चला गया है।। अथवा वह पर्वत लवण समुद्रके नीले जलरूपी सुन्दर वस्नोंको धारण किये हुए जम्बुद्धीपरूपी महाराजके अन्छी तरह जगाये गये मुकटके समान मालम होता है।। श्राथवा यह जगत एक सरोवरके समान है क्योंकि यह सरोवरकी भाँ ति ही कुलाचलरूपी बड़ी ऊ ची लहरोंसे शोभायमान है, संगीतके लिये बजते हुए वाजोंके शब्दक्ष्मी पिचयोंके शब्दोंसे सशोभित है, गङ्गा सिन्धु आदि महानदियोंके जल रूपी मृणालसे विभूपित है, नन्दनादि महावन रूपी कमल पत्रोंसे आच्छन है, सर और असरोंके सभाभवन रूपी कमलोंसे शोधित है. तथा सुखरूप मकरन्दके प्रेमी जीवन रूपी भ्रमरावलीको धारण किये हुए है। ऐसे इस जगत रूपी सरो-वरके वीचमें वह पीत वर्णका सुवर्णमय मेरु पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो प्रलय कालकी पवन से उड़ा हुआ तथा एक जगह इकट्ठा हुआ कमलों की केशर का समूह हो। वास्तव में वह पर्व त. पर्वतों का राजा है क्योंकि राजा जिस प्रकार रत्नुजटित कट्कों (कड़ों ) से युक्त होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी स्वजड़ित कटकों ( शिखरों ) से युक्त है त्र्योर राजा जिस प्रकार मुकट से शो शायमान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी चूलिका रूपी देदी प्यमान मुकुट से शोभायमान है इस प्रकार वर्णनयुक्त तथा जिनमन्दिरों से शोमायमान वह मेरु पर्वत स्वयं बुद्ध मन्त्रीने देखा ।। १६२ -१७४ ।। त्राद्धतः शोभायुक्त उस भेर पर्वतको देखता हुत्रा वह सन्त्री ऋत्यन्त त्रानन्दको प्राप्त हुआ और बड़े आश्चर्यसे उसके समीपवर्ती प्रदेशोंका नीचे लिखे अनुसार निरूपरा करने लगा ।।१७६।। इस गिरिराजने अपनी शिखरोंके अप्रभागसे समस्त आकाशरूपी आंगनको घेर लिया है जिससे ऐसा शोभायमान होता है मानो लोकनाड़ीकी लम्बाई ही नाप रहा हो ।।१७७। मनोहर तथा घनी छायावाले वृत्तोंसे शोभायमान इस पर्वतकी शिखरोंपर वे देव लोग श्रपनी-श्रपनी देवियोंके साथ सदा निवास करते हैं ।।१७८।। इस पर्वतके प्रत्यन्त पर्वत (समीप-

<sup>) -ि</sup>धनीलाम्मो-अ०, म०, द०, स०, प०, ल०, । ः जम्बूद्वीपमहीमर्गः साद्दश्यामावात् जम्बूद्वीपमहीमर्गुरिति रूपकमयुक्तमिति न शङ्कानीयम् । समाजनीरवानेकद्वीपैविष्टितत्वेन साम्यसद्भावात् । 'यथा कथित्रत् साद्दश्य यत्रोद्भृतं प्रतीयते' इति वचनात् । निवदंमुपलक्षणं न तु रूपकस्यैत्रेति वाच्य 'उपमैव तिरोभूतमेदा रूपकमिष्यते' इति वचनात् । २ ध्वनिः । ३ अत्र श्लोके पत्रशब्देन कमिलनी-पत्राण गृह्यन्ते । ४ सुरासुरसभाग्रहोद्धातिक मलिभयः । ५ सुखमेव आस्वरसः मकरन्द्रसः तत्र आसक्ता जीवा एव भङ्कावत्यः ता विभर्ति तस्य । ६ काल एवानिलस्तेनोद्धृतम् । ७ रत्नमयसानुसहितम् । पक्षे रत्नमयकरवलयसहितम् । ८ पक्षे कलशोपलक्षितमुकुटम् । ९ तमद्भत-अ०, ल० । १० उत्सेषम् । ११ प्रमाता । १२ श्रङ्कोषु । 'वसोऽनुपाध्याङ्' इति स्त्रात् समय्ये द्वितीया विभक्तिमैवति । १३ प्रत्यन्त पर्वताः । १४ मेरोः । १५ नायाति म०,ल० ।

गजर्मताद्वयोऽस्येते 'कश्यन्ते पादसंश्चिताः । 'भक्त्या निषयनीकाभ्यामित्र इस्ताः प्रसारिताः ।।१८०॥ इसे चैनं महानद्यौ सीतासीतोदकाद्वये । कोशद्वयादनास्पृद्य 'यातोऽम्भोधं भयादिव ॥१८१॥ अस्य पर्यन्तभूभागं सद्गिक्कृत्ते द्वसेः । भद्रशाळपरिक्षेपः कुरुळक्षमीमधिक्षिपन् ॥१८२॥ इतो नन्दनमुद्यानिमतं सौमनसं वनम् । 'इतः पाण्डुकमाभाति शश्यःकुषुमितदुमम् ॥१८६॥ इतोऽद्वं चन्द्रनृत्वाक्षा कुरवोऽमी चकासते । इतो जम्बूदुमः श्रीमान् इतः शाक्मिळपादपः ॥१८५॥ अमी चैत्यगृहा भानित वनेष्वस्य जिनेशिनाम् । रत्नभाभासिभिः कृटेः द्योतयन्तो नभोऽक्रणम् ॥१८५॥ शश्वत्वस्युण्यजनाकीणः सोद्यानः सजिनालयः । पर्यन्तस्यसरित्क्षेत्रो नगोऽयं नगरायते ॥१८६॥ सङ्गतस्याक्रभृद्भुक्तः क्षेत्रपत्रोपकोभिनः । जम्बूद्रीपाम्बुजस्यास्य नगोऽयं कर्णकायते ॥१८७॥ इति प्रकटितोदारमहिना भूभृतां पतिः । मन्ये जगत्त्रयायाममद्याप्येष विकक्कते ॥१८८॥ सक्रित्यावर्णयन् दूरात् स्वयम्बुद्धः समासदत् । ध्वजहस्तैरिवाहूतः सादरं जिनमन्दिरैः ॥१८९॥ अकृत्रिमाननाद्यन्तान् "नित्यालोकान् सुराचितान् । जिनालयान् समासाद्य स परां मुद्माययौ ॥१९०॥ 'सपर्यया स 'पर्यत्य भूयो भक्त्या प्रणस्य च । भद्रसालादिचैत्यानि वन्दते स्म यथाक्रमम् ॥१९०॥ 'सपर्यया स 'पर्यत्य भूयो भक्त्या प्रणस्य च । भद्रसालादिचैत्यानि वन्दते स्म यथाक्रमम् ॥१९०॥ 'सपर्यया स 'पर्यत्य भूयो भक्त्या प्रणस्य च । भद्रसालादिचैत्यानि वन्दते स्म यथाक्रमम् ॥१९०॥

वर्ती छोटी-छोटी पर्वतश्रेणियाँ ) यहाँ से लेकर निषध और नील पर्वततक चले गये हैं सो ठीक ही है बड़ोंकी चरणसेवा करनेवाला कौन पुरुष बड़प्पनको प्राप्त नहीं होता ? ॥१७९॥ इसके चरणों (प्रत्यन्त पर्वतों) के आश्रित रहनेवाले ये गजदन्त पर्वत ऐसे जान पड़ते हैं मानों निपध और नील पर्वतने भक्तिपूर्वक सेवाके लिये अपने हाथ ही फैलाये हों ॥१८०॥ ये सीता सीतोदा नामकी महा-निद्याँ मानो भयसे ही इसके पास नहीं आकर दो कोशकी दरीसे समुद्रकी और जा रही है ॥१⊏१॥ इस पर्शतके चारों स्रोर यह भद्रशाल वन है जो स्रपनी शोभासे देवकुरु तथा उत्तरकुरु-की शोभाको तिरस्कृत कर रहा है श्रीर अपने वृत्तोंके द्वारा इस पर्वत सम्बन्धी चारों श्रीरके भूमिभागको सदा ऋलंकृत करता रहता है ॥१८२॥ इधर नन्दनवन, इधर सोमनस वन ऋौर इधर पारु क वन शोभायमान है। ये तीनों ही वन सदा फूले हुए वृत्तों से श्रत्यन्त मनोहर हैं ॥१८३॥ इधर ये ऋर्धचन्द्राकार देवकुरु तथा उत्तरकुरु शोभायमान हो रहे हैं, इधर शोभावान जम्बुवृत्त है स्त्रीर इधर यह शाल्मली वृत्त है ॥१८४॥ इस पर्वतके चारों वनोंमें ये जिनेन्द्रदेवके चैत्यालय शोभायमान हैं जो कि रत्नोंकी कान्तिसे भासमान अपनी शिखरोंके द्वारा आकाश-ह्यी आंगनको प्रकाशित कर रहे हैं ॥१८४॥ यह पर्वत सदा पुण्यजनों (यत्तों) से व्याप्त रहता है । श्चनेक बाग-बगीचे तथा जिनालयोंसे सहित है तथा इसके समीप ही श्रनेक निदयाँ और विदेह न्तेत्र विद्यमान हैं इसलिये यह किसी नगरके समान मालूम हो रहा है। क्योंकि नगर भी सदा पुरुयजनों (धर्मात्मा लोगों) से व्याप्त रहता है, बाग-बगीचे श्रीर जिन मन्दिरोंसे सहित होता है तथा उसके समीप अनेक निदयाँ और खेत विद्यमान रहते हैं ॥१८६॥ अथवा यह पर्वत संसारी जीवरूपी अमरोंसे सहित तथा भरतादि चेत्ररूपी पत्रोंसे शोभायमान इस जम्बूढीपरूपी कमल की कर्णिकाके समान भासित होता है ॥१८७॥ इस प्रकार उत्क्रप्ट महिमासे युक्त यह सुमेरु पर्वत, जान पड़ता है कि आज भी तीनों लोकोंकी लम्बाईका उलंबन कर रहा है।।१८८।। इस तरह दर से ही वर्णन करता हुआ स्वयंबुद्ध मन्त्री उस मेरुपर्वतपर ऐसा जा पहुँचा मानो जिन मन्दिरों-ने अपने ध्वजारूपी हाथोंसे उसे आदर सहित बुलाया ही हो ॥१८९॥ वहाँ अनादिनिधन, हमेशा प्रकाशित रहनेवाले श्रीर देवोंसे पूजित श्रकृत्रिम चैत्यालयोंको पाकर वह स्वयंबुद्ध मन्त्री परम आनन्दको प्राप्त हुआ ॥१९०॥ उसने पहले प्रदित्तिणा दी । फिर भक्तिपूर्वक बार-बार नम-स्कार किया श्रीर फिर पूजा की। इस प्रकार यथाक्रमसे भद्रशाल श्रादि वनोंकी समस्त श्रकृत्रिम

१ लक्षत्ते ल॰ । २ भक्त्ये द०,ट०। मजनाय । ३ गच्छतः । ४ परित्रलाः । परिक्षेपं स॰, अ० । ५ तिरस्कुर्वन् । अधिक्षपत् अ०। ६ मद्रशालादुपरि । ७ सन्ततप्रकाशकान् । ८ पूज्या । ९ प्रदक्षिणीकृत्य ।

स सौमनसपौरस्यिदिग्भागिनवेइमिनि । कृतार्चनिविधिर्मनया प्रणम्य क्षणमासिनः ॥ १९२॥
भाविदेहमहाकच्छविषयारिष्टसस्पुरात् । आगतौ सहसौक्षिष्ट मुनी गगनचारिणौ ।। १९३॥
आदित्यगतिमप्रण्यं तथारिक्नयशन्दनम् । युगन्यरमहातीर्थसरसीहंसनायकौ ॥ १९४॥
तावभ्येश्य समभ्यच्यं प्रणम्य च पुनःपुनः । पप्रच्छेति 'मुखासीनौ मनीपी 'स्वमनीषितम् । १९५॥
भगवन्तौ युवां बृतं किञ्चित् पुरुछामि हृद्गतम् । भवन्तौ हि जगहोधिवधौ धत्तोऽत्रधित्वषम् ।। १९६॥
भस्मस्त्वामी खगाधीशः ख्यातोऽस्तीह महाबलः । स भव्यसिद्धिराहोस्वित् अभव्यः संश्यांऽत्र मे ॥ १९७॥
जिनोपदिष्टसन्मार्गम् अस्महाक्यान् प्रमाणयन् । स कि १९अद्वास्यते नेति १५किज्ञासं १५वामनुप्रहात्॥ १९८॥
इति प्रश्नमुपन्यस्य १५ तस्मिन् विश्वान्तिमीयुषि १ । तयोरादित्यगःयाख्यः समाख्यद्वधिक्षणः ॥ १९९॥
भो भव्य, भव्य प्रासौ १५त्रत्येष्यित च १६ते वचः । दशमे जन्मनीतश्च तीर्थक्रस्वमवाष्ट्यति ॥ २००॥
हिपे जम्बूमतीहैव विषये भारताह्वये । १५जिनितैष्य पुणारम्भे भगवानादितीर्थकृत् ॥ २००॥
हतोऽतीतभवञ्चास्य वक्ष्ये श्रणु समासतः । धर्मबीजमनेनोसं यत्र भोगेच्छयान्वितम् ॥ २०२॥
हतोऽतीतभवञ्चास्य वक्ष्ये श्रणु समासतः । धर्मबीजमनेनोसं यत्र भोगेच्छयान्वितम् ॥ २०२॥
हतोऽतीतभवञ्चास्य तक्ष्ये श्रणु समासतः । द्वी च सुन्दरी तस्य बभूवास्यन्तसुन्दरी ॥ २०४॥
अथिण इस्यभूद्वाजा १९राजेव प्रियदर्शनः । देवी च सुन्दरी तस्य बभूवास्यन्तसुन्दरी ॥ २०५॥
जयवर्माह्वयः सोऽपं तयोः सूनुरजायत । श्रीवर्मीत च तस्याभूत् अनुनो जनताप्रियः ॥ २०५॥

प्रतिमात्रोंकी वन्दना की ॥१९१॥ वन्दनाके बाद उसने सौमनसवनके पूर्व दिशा सम्बन्धी चैत्या-लयमें पूजा की तथा भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ज्ञामरके लिये वह वहीं बैठ गया ॥१९२॥

इतनेमें ही उसने पूर्व विदेह चेत्रसम्बन्धी महाकच्छ देशके अरिष्ट नामक नगरसे आये हुए, त्राकाशमें चलनेवाल त्रादित्यगति त्रीर त्रारंजय नामके दो मुनि त्रकस्मात देखे। वे दोनों ही मुनि युगन्धर स्त्रामीके समवसरण रूपी सरोवरके मुख्य हंस थे ॥१९३-१९४॥ अतिशय बुद्धि-मान् स्वयंबुद्ध मन्त्रीने सम्मुख जाकर उनकी पूजा की, बार-बार प्रणाम किया श्रीर जब वे सुख-पूर्वक बैठ गये तब उनसे नीचे लिखे अनुसार अपने मनोरथ पूछे ॥१९४॥ हे भगवन अप जगत्को जाननेके लिये अवधिज्ञान रूपी प्रकाश धारण करते हैं इसलिये आपसे मैं कह मनोगत बात पूछता हूँ, ऋपाकर उसे किहये ॥ १९६॥ हे स्वामिन्, इस लोकमें श्रत्यन्त प्रसिद्ध विद्याधरोंका अधिपति राजा महावल हमारा स्वामी है वह भव्य है अथवा अभव्य ? इस विषय-में मुक्ते संशय है ॥१९७॥ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए सन्मार्गका स्वरूप दिखानेवाले हमारे वचनोंको जैसे वह प्रमाणभूत मानता है वैसे श्रद्धान भी करेगा या नहीं ? यह बात मैं श्राप दोनोंके अनु-प्रइसे जानना चाहता हूँ ॥१९८॥ इस प्रकार प्रश्न कर जब स्वयंबुद्ध मन्त्री चुप हो गया तब उनमेंसे आदित्यगति नामके अवधिज्ञानी मुनि कहने लगे ॥१९९॥ हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य ही है, वह तुम्हारे वचनोंपर विश्वास करेगा और दसवें भवमें तीर्थंकर पद भी प्राप्त करेगा ॥२००॥ वह इसी जम्बृद्धीपके भरत नामक चेत्रमें त्रानेवाले युगके प्रारम्भमें ऐश्वर्यवान् प्रथम-तीर्थंकर होगा ॥२०१॥ अब में संत्तेपसे इसके उस पूर्वभवका वर्णन करता हूँ जहाँ कि इसने भोगोंकी इच्छाके साथ-साथ धर्मका बीज बोया था। हे राजन् , तुम सुनो ॥२०२॥

इसी जम्बूद्धीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी स्रोर विदेह चेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है उसमें सिंहपुर नामका नगर है जो कि इन्द्र के नगरके समान सुन्दर है। उस नगरमें एक श्रीवेण नामका राजा हो गया है। वह राजा चन्द्रमाके समान सबको प्रिय था। उसकी एक स्रत्यन्त सुन्दर सुन्दरी नामकी स्त्री थी॥२८३-२०४॥ उन दोनोंके पहले जयवर्मा नामका पुत्र हुआ स्त्रीर उसके बाद

१ पूर्वदिग्म गस्थजिन गरे । २ स्थितः । - मास्थितः द०, म०। ३ पूर्विविदेहः । ४ मुख्यम् । ५ अरिञ्ज-याख्यम् । ६ सुखोपविष्टी । ७ स्वेष्म्तितम् । ८ बोधविधाने । ९ बाक्यं प्र—अ०, द०, स०, प०। १० श्रद्धानं करिष्यते । १९ ज्ञातु मञ्छामि । १२ युत्रयोः । १३ उपन्यासं कृत्वा । १४ गञ्छति सति । १५ विश्वासं करिष्यति । १६ च तद्वचः म० । १७ भिविष्यति । १८ भिविष्यद्युगप्रारम्भे । १९ चन्द्र इवा

'पित्रोरिप निसर्गेण कनीयानभवत् थियः । प्रायः 'प्रजारवसाम्येऽपि कवित् प्रीतिः प्रजायते ॥२०६॥ कनानुरागमुरसाह' पिता दश कनीयसि । राज्यपट्टं बबन्धास्य ज्यायान् 'समवधीरयन् ॥२००॥ जयवर्माथ निर्वेदं परं प्राप्य तपोऽप्रहीत् । स्वयंप्रभगुरोः पाइवें 'स्वमपुण्यं 'विगर्हयन् ॥२००॥ नवसंयत प्वासी 'यान्तमृद्ध्या 'महीधरम् । से सेवरेशमुक्क वीक्ष्यासीत् सनिदानकः ॥२००॥ महासेवरभो गा हि भूयासुमें उन्यजनमि । इति ध्यायक्षसी दृष्टी वस्मीकाद्धीममोगिना ॥२१०॥ भोगं 'व्काम्यन् विस्पृष्ठासुर्देह भूस्वा महाककः।सोऽ''नाशितम्भवान्''भोगान् भुङ्क्तेऽखस्वरोचितान्॥२११ ''तसो भोगेव्यसावेवं विरकासम्ययत । भनद्ववोऽधुना श्रुस्वा क्षित्रमेभ्यो ''विरंश्यति ॥२१२॥ सोऽद्य रात्रौ समैक्षिष्ट स्वप्ने दुर्मन्त्रिमिस्त्रिभः । निमन्यमानमारमानं बासात् पङ्के दुरुत्तरे ॥२१३॥ ततो ''निर्मत्स्वं तान् दुष्टान् दुःपङ्कादुद्धतं त्वया । अभिविक्तं ''स्वमैक्षिष्ट निविधं हरिविष्टरे ॥२१४॥ दिसामेकां च सज्जवासं क्षीयमाणामनुक्षणम्' । 'य्क्षणप्रभामित्रास्त्रोस्त्रमे अपस्यत् क्षणदाक्षये' ॥२१५॥ द्व्या स्वमावितस्पष्टं स्वामेव ''प्रतिपाक्षयन् । आस्ते तस्मात् त्वमाक्ष्वेव गरवेनं प्रतिवोधय ॥२१६॥ स्वमद्यमदः पूर्वं त्वत्तः श्रुरवातिविस्मितः । प्रीतो भनद्वचः स्वस्त्रस्तं स करिष्यत्यसंशयम् ॥२१०॥ स्वमद्यमदः पूर्वं त्वत्तः श्रुरवातिविस्मितः । प्रीतो भनद्वचः स्वस्तं स्वस्त्रसं स्वम् ॥२१०॥

**उसका छोटा भाई श्रीवर्मा हुआ। वह श्रीवर्मा स**च लोगोंको श्रांतिशय प्रिय था ॥२०४॥ वह छोटा पुत्र माता-पिताके लिये भी स्वभावसे ही प्यारा था सो ठीक ही है सन्तानपना समान रहने-पर भी किसीपर अधिक प्रेम होता ही है ॥२०६॥ पिता श्रांषेणने मनुष्योंका अनुराग तथा उत्साह देख कर छोटे पुत्र श्रीवर्माके मस्तकपर ही राज्यपट्ट बांधा और इसके बड़े भाई जयवर्माकी उपेत्रा कर दी ॥२०॥ पिताकी इस उपेत्रासे जयवर्माको बड़ा चेराग्य हुआ जिससे वह अपने पापोंकी निन्दा करता हुआ स्वयंत्रभगुरुसे दीचा लेकर तपस्या करने लगा ॥२०॥ जयवर्मा अभी नवदी चित ही था-उसे दी चा लिये हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि उसने विभित्तिके साथ आकाशमें जाते हुए महीधर नामके विद्याधरको भाँख उठाकर देखा। उस विद्याधरको देखकर जयवर्माने निदान किया कि मुक्ते ऋागामी भनमें बड़े-बड़े निद्याधरोंके भोग प्राप्त हैं। वह ऐसा विचार ही रहा था कि इतनेमें एक भयंकर सर्वने वामीसे निकत्तकर उसे डस लिया। वह भोगोंकी इच्छा करते हुए ही मरा था इसिलये यहाँ महाबल हुआ है और कभी तृत न करनेवाले विद्याधरोंके उचित भोगोंको भोग रहा है। पूर्वभवके संस्कारसे ही वह चिरकाल तक भोगोंमें अनरक्त रहा है किन्तु श्रापके वचन सुनकर शीघ ही इनसे विरक्त होगा ॥२०९-२१२॥ श्राज रात-को उसने स्वप्नमें देखा है कि तुम्हारे सिवाय अन्य तीन दुष्ट मन्त्रियोंने उसे बलात्कार किसी भारी की बड़में फँसा दिया हैं और तुमने उन दुष्ट मिन्त्रयोंकी भर्तना कर उसे की चड़से निकाला है और सिंहासनपर बैठाकर उसका अभिषेक किया है।।२१३-२१४।। इसके सिवाय दूसरे स्वप्नमें देखा है कि अग्निकी एक प्रशीप ज्वाला विजली के समान चंचल और प्रतिवृश् वीर्ण होती जा रही है। उसने ये दोनों स्वप्न माज ही रात्रिके अन्तिम समयमें देखे हैं।।२१४।। अत्यन्त स्पष्ट कपसे दोनों स्वप्नोंको देख वह तुन्हारी प्रतीचा करता हुआ ही बेठा है इसलिये तुम शीघ ही जाकर उसे समकात्रो ॥२१६॥ वह पूजनेके पहले हो त्रापसे इन दोनों स्वप्नोंको सुनकर ऋत्यन्त विस्मित होगा और प्रसन्न होकर निःसन्देह आपके समस्त वचनोंको स्वीकार करेगा ॥२१७॥

१ जननीजनकयोः । २ पुत्रत्यसमानेऽपे । ३ व्यवसायम् । 'उत्साहो व्यवसायः स्यात् सर्वार्यमतिक्राक्तिमाक्' इत्यमरः । ४ अवज्ञां कुर्वन् । ५ आस्त्रीयम् । ६ निन्दन् । ७ गच्छन्तम् । ८ महीधरनामानम् । ९ भोगस्ते प॰, द॰, छ०, । ९० भोगं काम्यत् ति भोगं काम्यन् । भोगकाम-अ॰, स॰ । भोगकाम्यन् द० । १९ सोऽनाश्चितमवं भोगान् अ॰, स॰, द० । १२ अतृतिकरान् । १३ कारणात् । १४ विरक्तो भविष्यति । १५ सन्तर्ज्यं । १६ आत्मानम् । १७ अयन्तरक्षणभेव । १८ तिहिद् । १९ राज्यन्ते । २० प्रतिश्वमाणः । २१ -वः स्थमं स अ॰, द०, स० ।

तृषितः पयसीवाब्दात् पतिते चातकोऽधिकम् । 'जनुषान्ध इवानन्धक्करणे' परमौषधे' ॥२१८॥ रुचिमेष्यति सद्धमें स्वतः सोऽद्य प्रबुद्धधीः । दूर्यव मुक्तिकामिन्याः काळळ्डध्या प्रचोदितः ॥२१९॥ विद्धि तद्धाविपुण्यिद्धिपिद्युनं स्वममादिमम् । द्वितीयं च तदीयायुरतिद्वास्'निवेदकम् ॥२२०॥ मासमान्नाविशष्ट्य जीवितं तस्य 'निश्चिनु । तदस्य श्रेयसे भद्ग 'घटेथास्त्वमन्नातिकः" ॥२२१॥ इत्युदीर्यं ततोऽन्तिर्द्धिम् आगत् सोऽम्बरचारणः । सम सधर्मणादित्यगतिराज्ञास्य ' मन्त्रिणम्' ॥२२२॥ स्वयम्बुद्धोऽपि तद्वावयश्रवणात् किञ्चिदाकुलः । द्वतं ' प्रत्यावृतत्तस्य प्रतिबोधविधायकः ॥२२३॥ सस्वरम्ब समासाद्य तं च दृष्ट्या महाबलम् । चारणिववचोऽशेषम् आख्यत् स्वप्तकारावि ॥२२४॥ अह्मत दुःखानुबन्धानां ' इन्ता धर्मो जिनोदितः । तस्मात् तिस्मन् मितं धत्स्व मितमिन्निति चान्वशात्' ॥ ततः स्वायुःक्षयं बुद्ध्वा स्वयम्बुद्धान्महाबलः । तनुत्यागे मितं धीमान् अधत्त विधिवत्तदा ॥२२६॥ कृत्वाप्टाद्धिकमिद्धिः महामहमहापयत्' । दिवसान् स्वगृहोद्यानिजनवेश्मनि भक्तितः ॥२२७॥ सुतायातिबल्याय दस्वा राज्यं समृद्धिमत् । सर्वानापृष्ठव्यं मन्त्र्यादीन् परं स्वातन्त्र्यमाश्चितः॥२२८॥ सिद्धकृत्यमुपेत्याक्षु पराध्यं जिनमन्दिरम् । सिद्धान्ध्यास्तत्र संयुज्य स ' संन्यास्थदसाध्वसः ॥२२९॥ यावज्ञीवं कृताहारकारीरस्यागसंगरः' । गुरुपाक्षि समारुक्षद् वीरश्वर्थाममृद्ध्याः॥२३०॥

जिस प्रकार प्यासा चातक मेघसे पड़े हुए जलमें, श्रौर जन्मान्ध पुरुप तिमिर रोग दूर करनेवाली श्रेष्ठ श्रोपिधमें त्र्रातिशय प्रेम करता है उसी प्रकार मुक्तिक्पी स्त्रीकी दूतीके समान काललब्धि के द्वारा प्रोरित हुआ महाबल आपसे प्रबोध पाकर समीचीन धर्ममें अतिशय प्रेम करेगा ॥२१८॥ २१९ ॥ राजा महावलने जो पहला स्वप्न देखा है उसे तुम उसके आगामीभवमें प्राप्त होने वाली विभूतिका सूचक समभो और द्वितीय स्वप्नको उसकी आयुके अतिशय हासको सूचित करने वाला जानो ॥ २२० ॥ यह निश्चित है कि अब उसकी आयु एक माहकी ही शेष रह गई है इसलिए हे भद्र, इसके कल्याएके लिए शिघ हो प्रयत्न करो, प्रमादी न होत्रो ॥२२१॥ यह कहकर ऋौर स्वयं-बुद्ध मन्त्रीको ऋाशीर्वाद देकर गगनगामी ऋादित्यगति नामके मुनिराज ऋपने साथी ऋरिजयके साथ साथ अन्तर्हित हो गये ॥२२२ ॥ मुनिराजके वचनै सुननेसे कुछ व्याकुल हुआ स्वयंबुद्ध भी महाबलको समकानेके लिए शीघ ही वहाँ से लौट त्राया ॥२२३॥ और तत्काल ही महावलके पास जाकर उसे प्रतीचामें बैठा हुआ देख प्रारम्भसे लेकर स्वप्नोंके फल पर्यन्त विषयको सूचित करनेवाले ऋपिराजके समस्त वचन सुनाने लगा ॥२२४॥ तदनन्तर उसने यह उपदेश भी दिया कि हे बुद्धि-मन् , जिनेन्द्र भगवान्का कहा हुऋ। यह धर्म ही समस्त दुः खोंकी परम्पराका नाश करनेवाला है इसलिए उसीमें बुद्धि लगाइये, उसीका पालन कीजिए ॥ २२४ ॥ बुद्धिमान् महावलने स्वयंबुद्धसे अपनी आयुका त्तय जानकार विधिपूर्वक शरीर छोड़ने— समाधिमरण धारण करनेमें अपना चित्त लगाया ।।२२६ ।। त्र्रातशय समृद्धिशाली राजा त्र्रपने घरके बगीचेके जिनमन्दिरमें भक्ति पूर्वक आष्टाह्निक महायज्ञ करके वहीं दिन व्यतीत करने लगा ॥ २२७ ॥ वह अपना वैभवशाली राज्य त्र्यतिवल नामक पुत्रको सौंपकर तथा मन्त्री त्र्यादि समस्त लोगोंसे पूछकर परम स्वत-न्त्रताको प्राप्त हो गया ॥ २२⊏ ॥ तत्पश्चात् वह शीघ्र ही परमपूज्य सिद्धकृट चैत्यालय पहुँचा । वहां उसने सिद्ध प्रतिमात्रों की पूजा करे निर्भय हो संन्यास धारण किया ॥२२९॥ बुद्धि-मान् महाबलने गुरुकी साची पूर्वक जीवन पर्यन्तके लिये आहार पानी तथा शरीरसे ममत्व छी-

<sup>9</sup> जन्मान्धः । २ अन्धमनन्धं करणमनन्धङ्करणं तस्मिन् । ३ -करणं परमौषधम् अ०। ४ स्वस्त्वम् । ५ निश्चितम् अ०, स०। ६ चेष्टां कुरु । ७ अमन्दः । ८ उक्त्वा । ९ तिरोधानम् । १० आशीर्वादं दत्त्वौ । -राश्चस्य व०। ११ तन्मतम् म०, प०, ट०। तदभीष्टम् । धर्मवृद्धिमिति यावत् । १२ निजपुरं प्रस्थागतः । १३ [हन्त सम्बोधने, हे महावलः]। १४ घातकः । १५ शिक्षामकरोत् । १६ अनयत् । -महापयन् अ०, स०। १७ सन्तोषं नीर्ता । १८ संन्यसनमकरोत् । १९ प्रतिज्ञा ।

भारुद्धाराधनानावं तितीर्पुर्भवसागरम् । निर्यापकं स्वयम्बुद्धं बहु मेने महाबलः ॥२३५॥ सर्वत्र समतां मैत्रीम् भनौत्मुक्यव्चां भावयन् । सोऽभून्मुनिरिवासङ्गः त्यक्तवाद्धातरोपिधः ॥२३२॥ देहाहारपित्यागव्यतमास्थाय धीरधीः । परमाराधनाञ्चद्धं स भेजे 'सुसमाहितः ॥२३३॥ प्रायोपगमनं कृत्वा धीरः स्वपरगोचरान् । उपकारानसौ नैच्छत् शरीरेऽनिच्छतां गतः ॥२३४॥ तीवं 'तपस्यतस्तस्य 'तिमानमगात् तनुः । परिणामस्त्ववर्धिष्ट स्मरतः परभेष्टिनाम् ॥२३५॥ 'भनाञ्चषोऽस्य गात्राणां परं शिथिछताऽभवत् । नाइदायाः प्रतिज्ञाया व्रतं हि महतामिदम् ।२३६॥ धारद्धन इवारूदकाश्यों 'ऽभूत् 'स रसक्षयात् । मांसास्त्रवियुक्तं च देहं सुर इवार्ष्वभः ॥२३५॥ गृहीतमरणारम्भवतं तं वीक्ष्य चक्षुषी । द्युचेव क्वापि संजीने प्राग्विकासाद् १ विरेमतुः ॥२३८॥ क्योकावस्य संगुष्यत् भस्डमांसत्वचावि । रूढी कान्त्यानपायन्या नौजिन्नष्टां प्राक्तनीं श्रियम्॥२३९॥

इनेकी प्रतिज्ञा को और वीरशय्या श्रासन धारण की ॥२३०॥ वह महाबल श्राराधनाह्मी नावपर श्राह्द होकर संसारह्मी सागरको तैरना चाहता था इसिलये उसने स्वयंबुद्ध मन्त्रीको निर्यापकाचार्य (सङ्खेखनाको विधि कराने वाले श्रावार्यपत्तमें, नाव चलाने वाला खेवड़िया) बनाकर उसका बहुत ही सन्मान किया ॥ २३१ ॥ वह शत्रु मित्र श्रादिमें समता धारण करने लगा, सब जीवोंके साथ मैत्रीभावका विचार करने लगा, हमेशा श्रात्सुक रहने लगा और बाह्य-श्राभ्यन्तर परिम्रह्का त्यागकर परिम्रह्त्यागी मुनिके समान मालूम होने लगा ॥२३२ ॥ वह धीर वीर महाबल शरीर तथा श्राहार त्याग करनेका त्रत धारण कर श्राराधनात्रोंकी परम विशुद्धिको प्राप्त हुन्ना था उस समय उसका चित्त भी श्रत्यन्त स्थिर था ॥ २३३ ॥ उस धीर वीरने प्रायोपगमन नामका संन्यास धारण कर शरीरसे बिलकुल ही स्नेह छोड़ दिया था इसिलये वह शरीर रत्नाके लिये न तो स्वकृत उपकारोंकी इच्छा रखता था श्रीर न परकृत उपकारोंकी ॥२३४॥

भावार्थ-सन्न्यास मरणके तीन भेद हैं-१ भक्त प्रत्याख्यान, २ इं गिनीमरण और ३ प्रायोप-गमन । (१) भक्तप्रतिज्ञा अर्थात भोजनुकी प्रतिज्ञा कर जो सन्न्यासमरण हो उसे भक्तप्रतिज्ञा फहते हैं. इसका काल अन्तर्मुहर्तसे लेकर बारह वर्ष तकका है। (२) अपने शरीरकी सेवा स्वयं करे. किश्री दसरेसे रोगादिका उपचार न करावे ऐसे विधानसे जो सन्त्यास धारण किया जाता है उसे इंगिनीमरण कहते हैं। (३) श्रीर जिसमें स्वकृत श्रीर परकृत दोनों प्रकारके उपचार न हों उसे प्रायोपगमन कहते हैं। राजा महाबलने प्रायोपगमन नामका तीसरा सन्न्यास धारण किया था।।२३४।। कठिन तपस्या करनेवाले महाबल महाराजका शरीर तो कृश हो गया था परन्तु पञ्चपरमेष्टियोंका स्मरण करते रहनेसे परिणामोंकी विशुद्धि बढ़ गयी थी।।२३४।। निरन्तर उपवास क त्नेवाले उन महाबलके शर्र रमें शिथिलता अवश्य आ गयी थी परन्तु महण की हई प्रतिज्ञामें रंचमात्र भी शिथिलता नहीं आई थी, सो ठीक है क्योंकि प्रतिज्ञामें शिथिलता नहीं करना ही महापुरुपोंका ब्रेत है ॥२३६॥ शरीरके रक्त, मांस आदि रसोंका चय हो जानेसे वह महाबल शरद ऋतुके मेघोंके समान अत्यन्त दुर्बल हो गया था। अथवा यों समिभये कि उस समय वह राजा देवोंके समान रक्त, मांस त्रादिसे रहित शरीरको धारण कर रहा था।।२३७॥ राजा महाबलने मरणका प्रारम्भ करनेवाले व्रत धारण किये हैं यह देखकर उसके दोनों नेव मानो शोकसे ही कहीं जा छिपे थे श्रौर पहलेके हाव-भाव श्रादि विलासोंसे विरत हो गरे थे ॥२३८॥ यद्यपि उसके दोनों गालोंके रक्त, मांस तथा चमड़ा त्रादि सब सूख गये थे तथापि

१ विषयेष्वलाम्पट्यम् । २ परिग्रहः । ३ सुष्ठु सन्नद्धः । ४ तपस्कुर्वतः । ५ अतिक्वशत्वम् । ६ अस्तातीत्येवंशीलः अश्वान् न अश्वान् अनश्वान् तस्य अनाशुषः । ७ कृशस्य भावः । ८ देही महाबलश्च । ९ विभर्ति स्म । १० अपसरतः स्म ।

नितान्तपीवरावंसी केयूरिकणकर्कशी । तदास्योजिक्सतकाठिन्यौ सृदिमानसुपेयतुः । १२४०॥
'आभुग्नसुद्रक्वास्य 'विवलीभङ्गसङ्गमम् । निवातनिस्तरङ्गास्त्रसरः शुष्यदिवाभवत् । १२४१॥
'तपस्तन्तपातापाद् दिदीपेऽधिकमेव सः । वनकाश्म इवाधमातः' परां शुद्धं समुद्रहन् ॥२४२॥
असद्धं तनुसन्तापं सहमानस्य हेल्या । ययुः परीपहाभङ्गमभङ्गस्यास्य 'सङ्गरे ॥२४३॥
स्वगस्थीभूतदेहोऽपि यद् व्यजेष्ट परीपहान् । स्वसमाधिवलाद् व्यक्तं स तदासीन् महाबलः ॥२४४॥
'मूर्म्मि लोकोत्तमान् सिद्धान् स्थापयन् हदयेऽर्हतः । शिरःकवचमस्त्रत्र्व स चक्रे साधुभिस्त्रिभिः ॥२४५॥
चश्चुधी' परमात्मानम् अदाष्टामस्य योगतः । 'अश्रीष्टां परमं मन्त्रं श्रोत्रे जिह्ना तमापठत् ॥२४६॥
मनोगर्भगृहेऽर्हन्तं विधायासौ निरन्जनम् । प्रदीपमिव निर्धृतध्वान्तोऽभूद् ध्यानतेजसा ॥२४०॥
द्वाविशतिदिनान्येय कृतसब्लेखनाविधः । जीवितान्ते 'समाधाय मनः स्वं परमेष्ठिषु ॥२४८॥
नमस्कारपदान्यन्तर्जल्पेन 'विभृतं जपन् । लजाःपटविन्यस्तहस्तपङ्कजकुद्मलः ॥२४९॥
कोशादसेरिवान्यत्वं देहाजीवस्य भावयन् । भावितास्मा सुलं प्राणान् औडझत् सन्मन्त्रिसाक्षिकम् ।२५०॥

उन्होंने अपनी अविनाशिनी कान्तिके द्वारा पहलेकी शोभा नहीं छोड़ी थी-वे उस समय भी पहलेकी ही भाँति सन्दर थे।।२३९।। समाधिप्रहणके पहले उसके जो कन्वे अत्यन्त स्थल तथा वाहबन्धकी रगड़से अत्यन्त कठोर थे उस समय वे भी कठोरताको छोड़कर अतिशय कोमलताको प्राप्त हो गये थे।।२४०।। उसका उदर कुछ भीतरकी छोर भुक गया था छौर त्रिवली भी नष्ट हो गयी थी इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो हवाके न चलनेसे तरंगरहित सखता हन्ना तालाव ही हो ।।२४१।। जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुवर्ण पापाण अत्यन्त शुद्धिको धारण करता हुआ अधिक प्रकाशमान होने लगता है उसी प्रकार वह महाबल भी तपरूपी अग्निसे तम हो ऋत्यन्त शुद्धिको धारण करता हुआ अधिक प्रकाशमान होने लगता था ॥२४२॥ राजा असह्य शरीर सन्तापको लीलामात्रमें ही सहन कर लेता था तथा कभी किसी विपत्तिसे पराजित नहीं होता था इसिंतए उसके साथ युद्ध करते समय परीषह ही पराजयको प्राप्त हुए थे, परीषह उसे अपने कर्तत्र्यमार्गसे च्यून नहीं कर सके थे ।।२४३।। यद्यपि उसके शरीरमें मात्र चमड़ा और हड़ी ही रोज रह गयी थी तथापि उसने अपनी समाधिके बलसे अनेक परीषहोंको जीत लिया था इसलिए उस समय वह यथार्थमें 'महाबल' सिंह हुआ था ॥२४४॥ उसने अपने मस्तकपर लोको-त्तम परमेष्ट्रीको तथा हृदयमें अरहंत परमेष्ट्रीको विराजमान किया था और आचार्य उपाध्याय तथा साधु इन तीन परमेष्ठियोंके ध्यानरूपी टोप-कवच श्रौर श्रस्न धारण किये थे।।२४४॥ ध्यानके द्वारा उसके दोनों नेत्र मात्र परमात्माको ही देखते थे, कान परम मन्त्र (एमोकार मन्त्र) को ही सुनते थे त्रौर जिह्ना उसीका पाठ करती थी।।२४६।। वह राजा महावल अपने मनरूपी गर्भगृहमें निर्भम दीपकके समान कर्ममलकलंकसे रहित ऋईन्त परमेष्ठीको विराजमान कर ध्यानरूपो तेजके द्वारा मोह अथवा अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित हो गया था।।२४०। इस प्रकार महाराज महावल निरन्तर बाईस दिन तक सल्लेखनाकी विधि करते रहे। जब आयुका श्रन्तिम समय श्राया तब उन्होंने श्रपना मन विशेष रूपसे पञ्चपरमेष्टियोंमें लगाया। उसने हस्तकमल जोड़कर ललाट पर स्थापित किये और मन ही मन निश्चल रूपसे नमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए, म्यानसे तलवारके समान शरीरसे जीवको पृथक चिन्तवन करते हुए श्रीर श्रपने

१ आकुिवतम् । २ विगतवलीभङ्गः । ३ अग्नितापात् । ४ सन्तप्तः । ५ प्रतिज्ञायां युद्धे च । ६ शिखायाम् । 'शिखा हृदयं शिरः कवचम् अस्त्रम्' चेति पञ्च स्थानानि तत्र पञ्च नमस्कारं पञ्चभा कृष्वा योजयन् इत्यर्थः । ७ 'परमारमानमद्राष्टामस्य योगतः' अत्र परमारमशब्देन अर्हन् प्रतिपाद्यते । ध्यानसामध्यिः दर्हन् चक्षुर्विषयोऽभूदिस्वर्थः । पिहिते कारागारे इत्यादियत् । ८ अश्रृणुताम् । ९ समाधानं कृष्या । १० निश्चलं यथा भवति तथा ।

मन्त्रशक्तया यथा पूर्वं स्वयंतुद्धो न्यधाद् बळम्'। 'तथापि मन्त्रशक्तयेव बळं न्यास्थन् महाबळे ॥२५१॥ साचिव्यं सचिवेनेति कृतमस्य 'निरत्ययम्। तदा धर्मसहायत्वं निव्यंपेक्षं प्रकुर्वता ॥२५२॥ देइभारमथोत्स्वव्य छ्वभूत इव क्षणात्। प्रापत् स कल्पमैशानम् 'अनल्पसुखसिबिधम् ॥२५३॥ तन्नोपपादशव्यायाम् उदपादि महोद्यः। विमाने श्रीप्रभे स्मये छिळताङ्गः सुरोक्तमः ॥२५४॥ यथा वियति वीतान्ने 'सान्ना विद्युद् विरोचते। तथा वैक्षियिकी दिव्या तनुरस्याचिरादभात् ॥२५५॥ नवयौवनपूर्णो 'ना सर्वछक्षणतं सृतः। सुप्रोत्थितो यथा भाति तथा सोऽन्तर्मुहूर्त्ततः ॥२५६॥ 'उवळत्कुण्डळकेयूर्मुकुटाङ्गद्दभूपणः। स्थवी सर्वं कुक्षयः प्रादुरासीन् महाद्युतिः ॥२५६॥ 'उवळत्कुण्डळकेयूर्मुकुटाङ्गद्दभूपणः। स्थवी सर्वं कुक्षयः प्रादुरासीन् महाद्युतिः ॥२५०॥ तस्य रूपं तदा रेजे निमेषाळसळोचनम्। झपद्वयेन निष्कम्पस्थितेनेव सरोजलम् ॥२५०॥ खाद्वशाखोज्जवळं श्रीमक्तलपळ्ळवकोमलम्। नेत्रसङ्गं वपुस्तस्य भेजे कल्पाङ्गप्रियम् ॥२५०॥ छिळतं छिळताङ्गस्य दिव्यं रूपमयोनिजम्। इत्येव वर्णनास्यास्तु किं वा वर्णनयानया ॥२६०॥ पुष्पवृष्टिस्तदापतत् मुक्ता कल्पद्वमैः स्वयम्। दुन्दुभिस्तनितं मन्द्रं जज्रम्भे रुद्धिकटम् ॥२६२॥ सदुराधूतमन्दारनन्दनादाहरन् रजः। सुगन्विराववौ मन्दमनिलोऽम्बुक्णान् किरन् ॥२६२॥ सद्दर्शा विळतां किञ्चिद्द दशं व्यापारयन् 'दिशाम्। समन्तादानमदेवकोटिदेहप्रभाजुपाम् ॥२६३॥

शुद्ध त्रात्मस्वरूपकी भावना करते हुए, स्वयंबुद्धमन्त्रीके समज्ञ सुखपूर्वक प्राण छोड़े ॥२४५-२४०॥ स्वयंबुद्ध मन्त्री जिस प्रकार पहले श्रापने मन्त्रशक्ति (विचार शक्ति) के द्वारा महावलमें बल (शक्ति अथवा सेना) सिन्नहित करता रहताथा उती प्रकार उस समय भी वह मन्त्रशक्ति (पञ्चनमस्कार मन्त्रके जापके प्रभाव ) के द्वारा उसमें आत्मवल सन्निहित करता रहा, उसका धैर्य नष्ट नहीं होने दिया ।।२४१।। इस प्रकार निःस्वार्थ भावसे महाराज् महाबलकी धर्मसहायता करनेवाले स्वयंबुद्ध मन्त्रीने अन्ततक अपने मन्त्रीपनेका कार्य किया ॥२४२॥ तदनन्तर वह महा-बलका जीव शरीररूपी भार छोड़ देनेके कारूण मानो हलका होकर विशाल सुख सामग्रीसे भरे हुए ऐशान स्वर्गको प्राप्त हुआ । वहाँ वह श्रीप्रम नामके श्रातिशय सुन्दर विमानमें उपपाद शय्या-पर बड़ी ऋद्विका धारक लिलताङ्ग नामका उत्तम देव हुआ ।।२४३-२४४।। मेघरहित आकाशमें श्वेत बादलों सहित विजलीकी तरह उपपाद शय्यापर शीघ ही उसका विकियिक शरीर शोभाय-मान होने लगा ॥२४४॥ वह देव अन्तर्मुहूर्तमें ही नवयोवनसे पूर्ण तथा सम्पूर्ण लच्चणोंसे सम्पन्न होकर उपपाद शय्यापर ऐसा सुशोभित होने लगा मानो सब लच्च एोंसे सहित कोई तरुए पुरुष सोकर उठा हो ॥२४६॥ देदीप्यमान कुण्डल केयूर मुकुट श्रोर वाजूबंद श्रादि श्राभूषण पहिने हुए, मालासे सिहत श्रीर उत्तम वस्नोंको धारण किये हुए ही वह श्रतिशय कान्तिमान् ललिताङ्ग नामक देव उत्पन्न हुन्त्रा ॥२४७॥ उस समय टिमकार रहित नेत्रोंसे सहित उसका रूप निश्चल बैठी हुई दो मछलियों सहित सरोवरके जलकी तरह शोभायमान हो रहा था।।२४८॥ श्रथवा उसका शरीर कल्पवृत्तकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि उसकी दोनों भुजाएँ उज्ज्वल शाखात्रों के समान थीं, ऋतिशय शोभायमान हाथोंकी हथेलियाँ कोमल पल्लवोंके समान थीं श्रौर नेत्र भ्रमरोंके समान थे।।२४९।। श्रथवा ललिताङ्गदेवके रूपका श्रीर श्रिधक वर्णन करनेसे क्या लाभ है ? उसका वर्णन तो इतना ही पर्याप्त है कि वह योनिके बिना ही उत्पन्न हुआ। था और श्चितिशय सुन्दर था ॥२६०॥ उस समय स्वयं कल्पवृत्तोंके द्वारा ऊपरसे छोड़ी हुई पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी और दुन्दुभिका गर्मार शब्द दिशाओंको व्याप्त करता हुआ निरन्तर बढ़ रहा था ॥२६१॥ जलकी छोटी-छोटी वूँदोंको विखेरता श्रौर नन्दन वनके हिलते हुए कल्पवृत्तोंसे पुष्प-पराग ब्रह्म करता हुन्या त्रातिशय सुहावना पवन धी रे-धी रे वह रहा था ॥२६२॥ तदनन्तर सब

१ बलं चतुरङ्गं बलं सामर्थ्यम् । २ तदापि ब॰,अ॰,स॰,प॰। ३ निरितकमम् । ४ सम्यक्स्थानम् । ५ कुम्रमेघसमन्विता ।६ पुरुषः ।७ अयं स्रोकः 'म' पुस्तके नास्ति ।८ दिक्षु ।

अहो परममैश्वर्यं किमेतत् कोऽस्मि 'किन्विमे । आनमन्ध्येत्य मां दूरात् इत्यासीद् विस्मितः क्षणम्॥२६६॥ क्वायातोऽस्मि कुतो वाऽय प्रप्रसीद्ति मे मनः । शब्यातळिमिदं कस्य रम्यः कोऽयं 'महाश्रमः ॥२६५॥ इति चिन्तयतस्तस्य क्षणाद्विधरुययौ । तेनावुद्ध सुरः सर्वं स्वयम्बुद्धादिवृत्तकम् ॥२६६॥ अये, तपःफळं दिव्यंम् अयं स्वर्गो महाद्युतिः । इमे देवास्समुत्सपंद्देहोद्योताः प्रणामिनः ॥२६७॥ विमानमेतदुद्धासि कल्पपाद्पवेष्टितम् । इमा मञ्जुणिरो देव्या शिक्षानमणिन्पुराः ॥२६७॥ अप्तरःपरिवारोऽयम् इतो नृत्यति सिस्तितम् । गीयते कळमामन्द्रम् इतश्च 'मुरवधविः । १२६९॥ इति निश्चित्य तत्सवं भवप्रत्ययतोऽवधेः । शब्योत्सक्षे सुखासीनो नानारत्नांग्रुमासुरे । १२७०॥ जयेश विजयिन् नन्द 'नेत्रानन्द महाद्युते । वर्धस्वेष्युद्धिरो नन्नाः तमासीदन् दिव्योकसः । २७१॥ सप्रश्रयमथोपेत्य 'स्विनयोगप्रचोदिताः । ते तं विज्ञापयामासुः इति प्रणतमीळयः । १२७२॥ प्रतिच्छ प्रथमं नाथ 'सङ्कं मज्जनमङ्गलम् । ततः पूनां जिनेन्द्राणां कुरु पुण्यानुवन्धिनीम् ॥२७३॥ ततो वक्रमिदं देवं क्षे भवदेववलार्जितम् । समालोकय ''संघटैः समापतदितस्ततः । १२७४। हतः 'प्रेक्षस्व ''संप्रेक्ष्याः 'भ्रेक्षागृहमुपागतः । सलीलभ्रूळतोत्स्रेपं नटन्तोः सुरनर्त्कः ॥२७५॥ मनोज्ञवेपभृपाश्च देवीदंवाद्य ''मानय । ''देवभ्रयस्य सम्प्राप्तौ फळमेतावदेव हि ॥२७६॥

स्रोरसे नगस्कार करते हुए करोड़ों देवोंके शरीरकी प्रभासे व्याप्त दिशास्त्रोंमें दृष्टि घुमाकर लिलताङ्गदेवने देखा कि यह परम ऐश्वर्य क्या है ? मैं कौन हूँ ? स्त्रोर ये सब कौन हैं ? जो मुफे दूर-दूरसे आकर नमस्कार कर रहे हैं। लिलताङ्गदेव यह सब देखकर चण्भरके लिये श्राश्चरमें चिकत हो गया।।२६३-२६४॥ मैं यहाँ कहाँ श्रा गया ? कहाँसे श्राया ? श्राज गेरा मन प्रसन्न क्यों हो रहा है ? यह शय्यातल किसका है ? और यह मनोहर महान् आश्रम कोन सा है ? इस प्रकार चिन्तवन कर ही रहा था कि उसे उसी चए अविध ज्ञान प्रकेट हो गया। उस अविध ज्ञानके द्वारा लिलताङ्ग देवने स्वयंबुद्ध • मंत्री आदिके सब समाचार जान लिये ॥२६४-२६६॥ 'यह हमारे तपका मनोहर फल है, यह अतिशय कान्तिमान स्वर्ग है, ये प्रणाम करते हुए तथा शरीरका प्रकाश सब खोर फैलाते हुए देव हैं, यह कल्प वृत्तीसे विरा हुआ शोभाय-मान विमान है, ये मनोहर शब्द करती तथा रुनमुन शब्द करनेवाले मिण्मय नू पुर पहने हुई देवियाँ हैं, इधर यह ऋष्सराश्चोंका समृह मन्द-मन्द हँसता हुआ नृत्य कर रहा है, इधर मनोहर श्रोर गम्भीर गान हो रहा है, श्रोर इधर यह मृदंग वज रहा है' इस प्रकार भवपत्यय श्रवि-ज्ञानसे पूर्वोक्त सभी वातोंका निश्चयकर वह ललिताङ्गदेव अनेक रह्नोंकी किरणोंसे शोभायमान शय्यापर सुखसे बैठा ही था कि नमस्कार करते हुए अनेक देव उसके पास आये। वे देव ऊ चे स्वरसे कह रहे थे कि हे स्वामिन् , आपकी जय हो । हे विजयशील, आप समृद्धिमान् हैं । हे नेत्रों-को आनाद देनेवाले, महाकान्तिमान् , आप सदा बढ़ते रहें -आपके बल-विद्या ऋदि आदिकी सदा वृद्धि होती रहे ।।२६७-२७१।। तत्पश्चात् श्रपने-त्र्यपने नियोगसे प्र रित हुए अनेक देव विनय सहित उसके पास आये और मस्तक भुकाकर इस प्रकार कहने लगे कि हे नाथ, स्नानकी सामग्री तैयार है इसलिये सबसे पहले मङ्गलमय स्नान कीजिये ॥ फिर त्र्यापके भाग्यसे प्राप्त हुई तथा अपने-अपने गटों ( छोटी दुकड़ियों ) के साथ जहाँ तहाँ ( सब अोर से ) आनेवाली देवोंकी सब सेना अवलोकन कीजिये ॥ इधर नाष्ट्र्यशालामें आकर, लीला सहित भौंह नचाकर नृत्य करती हुई, दर्शनीय सुन्दर देव नर्तिकयांको देखिये। हे देव, आज मनोहर वेष भूपासे युक्त

१ के स्विमे अ०, प०, द०, स० । २ आश्रयः । ३ अहो । इदं अ०,स० । ४ मुरबध्यिनः द०,अ०, प० । ५ नेत्रानिन्दन् प० । नेत्रानिन्दमहा—द०, स० । ६ उच्चयचनाः । ७ आगच्छिति सम । ८ —गनिवेदनः अ०,स०,द०। ९ सजीकृतम् । १० सुकृतम् । ११ सम्पर्दैः । १२ आलोक्य । १३ दर्शनीयाः । १४ नाट्य- शालाम् । १५ सन्कृत । १६ देवत्यस्य ।

इति तद्वचनादेतत् स सर्वमकरोत् कृती । स्वनियोगानितकान्तिः महतां भूपणं परम् ॥२००॥ निष्टसकनकच्छायः ससहस्तोचिवग्रहः । वस्नाभरणमालाचैः सहजेरेव' भूषितः ॥२०८॥ सुगन्विवन्धुरामोद्वेनःश्वासो लक्षणोज्ज्वलः । स दिव्यानन्वभूद् भोगान् अणिमादिगुणैर्युतः ॥२०९॥ भेजे वर्षसहस्रेण मानसीं स तेत्नुस्थितिम् । पक्षेणैकेन चोच्छ्वासं प्रवीचारोऽस्य कायिकः ॥२८०। तनुच्छायामिवाग्छ।नि द्धानः सजमुज्ज्वलाम् । शारकाल इवाधत्त स दिव्यमरजोऽन्वरम् ॥२८९॥ सहस्राण्यभवन् देव्यः चत्वार्यस्य परिग्रहः । चतस्रश्च महादेव्यः चारुलावण्यविश्रमाः ॥२८२॥ स्वयंप्रभाग्रिमा देवी द्वितीया कनकप्रभा । कनकादिलतान्यासीत् देवी विद्युल्लतापरा ॥२८२॥ रामाभिरभिरामाभिः आभिर्भोगाननारतम् । भुज्ञानस्यास्य कालोऽगात् अनव्यः पुण्यपाकजान् ॥२८४॥ तदायुर्जलधेर्मध्ये विचीमाला इवाकुलाः । विलीयन्ते सम भूयस्यो देव्यः स्वायुःस्थितिच्युतेः ॥२८५॥ पत्योपमप्रथक्तवा विश्वष्टमायुर्यदास्य च । तदोदपादि पुण्येः स्वैः प्रेयस्यस्य स्वयंप्रभा ॥२८६॥ स्वयंप्रभाऽस्यासीत् परा "सौहार्दभूमिका । चिरं मधुकरस्येव 'वित्यप्रा चृत्पक्षरी ॥२८७॥ सेया स्वयंप्रभाऽस्यासीत् परा "सौहार्दभूमिका । चिरं मधुकरस्येव 'वित्यप्रा चृतप्रक्षरी ॥२८८॥ स्वयंप्रभावनालोकतद्वात्रस्यर्थानेत्रसवैः । स रेमे करिणीसक्तः करीव मुचिरं सुरः ॥२८९॥

देवियोंका सम्मान कीजिये क्योंकि निश्चयसे देव पर्यायकी प्राप्तिका इतना ही तो फल है। इस प्रकार कार्यकुरात ललिताङ्गदेवने उन देवोंके कहे अनुसार सभी कार्य किये सो ठीक ही है अपने नियोगोंका उल्लंघन नहीं करना ही महापुरुषोंका श्रेष्ठ भूपण है ॥२७२-२७७॥ वह लिलताङ्गदेव तपाचे हुए सुवर्णके समान कान्तिमान था, सात हाथ उँचे शरीरका धारक था, साथ-साथ उत्पन्न हुए वस्त्र त्राभूषण त्रोर माला त्रादिसे विभूषित था, सुगन्धित श्वासोच्छवाससे सहित था, अनेक लन्गोंसे उज्ज्वल था और अणिमा महिमा आदि गुणोंसे युक्त था ऐसा वह ललिताङ्ग-देव निरन्तर दिव्य भोगोंका अनुभव करने लगा ॥२७५-२७९॥ वह एक हजार वर्ष वाद मान-सिक आहार लेता था, एक पन्नमें श्वासोच्छवास लेता था तथा स्त्रीसंभोग शरीर द्वारा करता था ॥२८०॥ वह शरीरकी कान्तिके समान् कभी नहीं मुरभानेवाली उज्ज्वल माला तथा शर-त्कालके समान निर्मल दिव्य अम्बर (बस्न, पत्तमें आकाश) धारण करता था।।२८१।। उस देवके चार हजार देवियाँ थीं तथा सुन्दर लावस्य और विलास चेष्टात्रोंसे सहित चार महादेवियाँ थीं ॥२=२॥ उन चारों महादेवियोंमें पहली स्वयंत्रभा, दूसरी कनकप्रभा, तीसरी कनकलता ऋौर चौथी विद्यल्लता थी ॥२८३॥ इन सुन्दर स्त्रियोंके साथ पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाले भोगों-को निरन्तर भोगते हुए इस ललिताङ्गदेवका बहुत काल बीत गया।।।२८४।। उसके आयु रूपी समदमें अनेक देवियाँ अपनी-अपनी आयुकी स्थिति पूर्ण हो जानेसे चक्कल तरङ्गोंके समान विल्तिन हो चुकी थीं।।।रूप्रा। जब उसकी आयु अप्रथक्त्वपल्यके बराबर अविशष्ट रह गई तब उसके अपने पुण्यके उद्यसे एक स्वयंप्रभा नामकी प्रियपत्नी उत्पन्न हुई ॥२८६॥ वेषभूषासे सस-जित तथा कान्तियुक्त शरीरको धारण करनेवाली वह स्वयंत्रभा पतिके समीप ऐसी सुशोधित होती थी मानो रूपवती स्वर्गको लद्दमी ही हो ॥२८०॥ जिस प्रकार आमकी नवीन मंजरी भ्रमर को अतिशय प्यारी होती है उसी प्रकार वह स्वयंत्रभा ललित। इदेवकी अतिशय प्यारी थी। । १८८।। वह देव स्वयंत्रभाका मुख देखकर तथा उसके शारीरका स्पर्श कर हिस्तर्नामें आसक्त रहनेवाले

१ - जैरिव म॰, ल॰। २ मनोहरः। ३ आहारम्। ४ वस्त्रम् आकाशं च। ५ - ज्यभवह हेव-अ॰। ६ वीचिमा-प॰। ७ सप्ताष्ट पञ्चपड्वा [ त्रयाणांमुपरि नवानामघः संख्वा ]। ८ प्रियतमा। ९ कृताभरणा। १० समीवः। ११ सुहुश्वम्। १२ अभिनवा। श्चि तीनसे अधिक और नौसे कम संख्याको प्रथक्त कहते हैं।

स तया मन्दरे 'कान्तचन्द्रकान्तिशिलातले । 'सृङ्गकोकिलवाचालनःदनादिवनाञ्चिते ।।२९०। नीलादिष्वचलेन्द्रेषु खचराचलभानुषु । कुण्डले रुचके चाद्रौ मानुषोत्तरपर्वते ॥२९१। नन्दीश्वरमहाद्वीपे द्वीपेष्वन्येषु 'साब्धिषु । भौगभूम्यादिदेशेषु दिन्यं देवोऽवसत् सुखम् ॥२९२॥ मालिनीच्छन्दः

इति परममुदारं दिव्यभोगं 'महर्द्धिः समममरवध्भिः सोऽन्वभूदद्भुतश्रीः । 'स्मितहसितविकासस्पष्टचेष्टाभिरिष्टं स्वकृतसुकृतपाकात् साधिकं वार्द्धिमेकम् ॥२९३॥ स्वतनुमतनु 'तीवासद्यतापैस्तपोभियं दयमकृत धीमास्निष्कळङ्काममुत्र' । तदिह रुचिरभाभिः स्ववंध्भिः 'सहायं सुखमभजत तस्माद्धमं एवार्जनीयः ॥२९४॥ कुरुत तपसि तृष्णां भोगतृष्णामपास्य श्रियमधिकतरां चेह्नाज्छथ ''प्राञ्चतेशम् । जिनमवृजिनमार्यास्तद्वचः श्रद्धिःचं कुकवि''विरुत्तमन्यच्छासनं माधिगीध्वम् ॥२९४॥ वसन्ततिळकम्

े इत्थं <sup>१९</sup>विकथ्यपुरुषार्थसमर्थनो यो धर्मः कुकर्मकृटिलाटविसःकुठारः<sup>१३</sup> । तं सेवितुं बुधजनाः <sup>१९</sup>प्रयतध्वमाध्वं<sup>१९</sup> जैने मते <sup>१९</sup>कुमतिभेदिनि सौख्यकामाः ॥२९६॥ इत्यापे भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे ललिताङ्गस्वर्गभोग-

वर्णनं नाम पञ्चमं पर्व । पा।

हस्तीके समान चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था ॥२८९॥ वह देव उस स्वयंप्रभाके साथ कभी मनोहर चन्द्रकान्त शिलाओंसे युक्त तथा भ्रमर कोयल आदि पिचयों द्वारा वाचालित नन्दन श्रादि वनोंसे सिहत मेरुपर्वतपर, कभी नील निषध श्रादि वड़े वड़े पर्वतोंपर, कभी विजयार्धकी शिखरोंपर, कभी कुण्डल गिरिपर, कभी रुचक गिरिपर, कभी मानुपोत्तर पर्वतपर, कभी नन्दीश्वर महाद्वीपमें, कभी अन्य अनेक द्वीप समुद्रोंमें और कभी भोगभूमि आदि प्रदेशोंमें दिव्यसुख भोगता हुआ निवास करता था ॥२९०-३९२॥ इस प्रकार बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक श्रोर श्रद्भुत शोभासे युक्त वह ललिताङ्गदेव, श्रपने किये हुए पुरंप कर्मके उदयसे, मन्द मन्द मुसकान, हास्य स्रोर विलास स्रादिके द्वारा स्पष्ट चेष्टा करनेवाली स्रनेक देवाङ्गनास्रोंके साथ कुछ श्रिधिक एक सागर तक श्रपनी इच्छानुसार उदार श्रीर उत्कृष्ट दिव्यभोग भोगता रहा ॥२९३॥ उस बद्धिमान ललिताङ्गदेवने पूर्व भवमें अत्यन्त तीत्र असहा संतापको देनेवाले तपश्चर गोंके द्वारा अपने शरीरको निष्कलङ्क किया था इसलिये ही उसने इस भवमें मनोहर कान्तिकी धारक देवियोंके साथ सुख भोगे त्रर्थात् सुखका कारण तपश्चरण वगैरहसे उत्पन्न हुत्रा धर्म है त्रतः सुख चाहनेवालोंको हमेशा धर्मका ही उपार्जन करना चाहिये ॥२९४॥ हे आर्य पुरुषों, यदि स्रातिशय लदमी प्राप्त करना चाहते हो तो भोगोंकी तृष्णा छोड़कर तपमें तृष्णा करो तथा निष्पाप श्रो जिनेन्द्रदेव की पूजा करो श्रीर उन्हींके वचनोंका श्रद्धान करो, श्रन्य मिथ्या-दृष्टि कुकवियोंके कहे हुए मिथ्यामतोंका अध्ययन मत करो ॥२९४॥ इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरुपार्थोंका देनेवाला है और कर्मरूपी कुटिल वनको नष्ट करनेके लिये तीच्ए कुठारके समान है ऐसे इस जैनधर्मकी सेवाके लिये हे सुखाभिलापी पण्डितजनो, सदा प्रयत्न करो श्रीर दुर्बु द्विको नष्ट करनेवाले जैन मतमें श्रास्था-श्रद्धा करो ॥२९६॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवज्ञिनसेनाचार्य विरचित त्रिपष्टिलज्ञण महापुराण संग्रहमें 'ललिताङ्ग स्वर्गभोग वर्णन' नामका पञ्चम पर्व पूर्ण हुआ।

१ कान्तं चन्द्रकान्तशिलातलं यस्मिन् मन्दिरं स तथोक्तस्तिमन् । २ इदमिष मन्दिरस्य विशेषणम् । ३ -वनान्विते अ०, ल० । ४ चाब्धिषु प॰, ल० । ५ अणिमादिऋद्धिमान् । ६ गर्वयुक्तम् । ७ अदभ्रः । ८ इह स्वर्गे । ९ सह यः ट० । भाग्यसिहतः । (सह + अयम् इति छेदोऽन्यत्र ) १० पूज्यत । ११ कथितम् । १२ अष्ठाध्यः । १३ -संकुठारः प० । १४ यतङ् प्रयत्ते । १५ आस उपवेदाने । १६ कुमतमे-प०, द०, म० ।

## षष्ठं पर्व

'कदाचिद्य तस्यासन् भूपासम्बन्धिनोऽमलाः । भणयस्तेजसा मन्दा निशापायदीपवत् ॥१॥

माला च सहजा तस्य महोरःस्थलसङ्गिनी । म्लानिमागा दमुष्येव लक्ष्मीविद्देलेपभीलुका । २॥

प्रचकम्पे तदावाससम्बन्धी कल्पपादपः । तिह्वयोगमहावातधूतः ग्लाध्यसमादधत् ॥३॥

तनुष्त्वाया च तस्यासीत् सद्यो मन्दायिता तदा । पुण्यातपत्रविद्देले तच्छाया भन्ताविद्यतास् ॥॥॥

तमालोक्य 'तदाध्वस्तकान्ति "विच्छायतां गतम् । न शेकुर्द्र्ष्ट्रमेशानकत्यजा दिविजाः शुचा ॥५॥

तस्य देन्यात् परिप्राप्ता देन्यं तत्परिचारकाः । तरी चळित शाखाद्या विद्रोपन्न चलन्ति किम् ॥६॥

आजन्मनो यदेतेन 'निर्विष्टं सुखमामरम्' । तत्तदा पिण्डितं सर्वं '्दुःखभूय'िमवागमत् ॥७॥

'तत्कण्डमालिकाम्लानिवचः '।कत्यान्तमानशे । शीधरूपस्य लोकान्तम् अगोरिव विचेष्टितम् ॥८॥

अथ सामानिका देवाः तमुपेत्य तथोचितम् । तद्विपादापनोदीदं ''पुष्कलं वचनं जगुः ॥९॥

भो धीर धीरतामेव भावयाद्य शुचं स्यज । जन्ममृत्युजरातङ्कभयानां को न गोचरः ॥१०॥

'साधारणीमिमां विद्वि सर्वेवां प्रच्युति दिवः । ''वौरायुपि परिक्षीणे न वोद्धं क्षमते क्षणम् ॥१॥।

इसके अनन्तर किसी समयक उस ललिताङ्गदेवके आभूपण सन्बन्धी निर्मलपणि अकस्मात प्रातःकालके दीपकके समान निस्तेज हो गये ॥१॥ जन्मसे ही उसके विशाल वज्ञःस्थलपर पड़ी हुई माला ऐसी म्लान हो गई मानो उसके वियोगसे भयभीत हो उसकी लदमी ही म्लान हो गई हो ॥२॥ उसके विमान सम्बन्धी कल्यवृत्त भी ऐसे कांपने लगे मानो उसके वियोगरूपी महावायुसे किंग्पत होकर भयको ही धारण कर रहे हों।।३।। उस समय उसके शरीरकी कान्ति भी शीव ही मन्द पड़ गई थी सो ठीक ही है क्योंकि पुरैयरूपी छत्रका अभाव होनेपर उसकी छाया कहाँ रह सकती हैं ? अर्थात् कहीं नहीं ॥४॥ उस समय कान्तिसे रहित तथा निष्प्रभताको प्राप्त हुए लिलताङ्गदेवको देखकर ऐशानस्वर्गमें उत्पन्न हुए देव शोकके कारण उसे पुनः देखनके लिये समर्थ न हो सके।।।। लिलताङ्गदेवकी दीनता देखकर उसके सेवक लोग भी दीनताको प्राप्त हो गये सो ठीक है वृद्धके चलनेपर उसकी शाखा उपशाखा आदि वया विशेष रूपसे नहीं चलने लगते ? त्र्यर्थात् त्र्यवश्य चलने लगते हैं।।६॥ उस समय ऐसा माल्म होता था कि इस देवने जन्मसे लेकर आज तक जो देवों सम्बन्धी सुख भोगे हैं वे सबके सब दुःख बनकर ही आये हों।।।।। जिस प्रकार शीव्र गतिवाला परमाणु एक ही समयमें लोकके अन्त तक पहुँच जाता है उसी प्रकार ललिताङ्गदेवकी कण्ठमालाकी म्लानताका समाचार भी उस स्वर्गके अन्त तक व्याप्त हो गया था।।=।। श्रथानन्तर सामाजिक जातिके देवोंने उसके समीप श्राकर उस समयके योग्य तथा उसका विषाद दूर करनेवाले नीचे लिखे अनेक वचन कहे ॥९॥ हे धीर, त्राज अपनी धीरताका स्मरण कीजिये और शोकको छोड़ दीजिये। क्योंकि जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग श्रौर भय किसे प्राप्त नहीं होते ॥१०॥ स्वर्गसे च्युत होना सबके लिए साधारण बात है क्योंकि त्राय चीण होनेपर यह स्वर्ग चलभर भी धारण करनेके लिए

१ निजायुषि पण्मासावशिष्टकाले । २ -मगाद-अ०, प० । ३ भयम् । ४ कावतिष्ठते । ५ तदालोक्य म०, ल० । ६ तमाध्वस्त म॰, ल॰ । ७ विवर्णस्वम् । ८ अनुभुक्तम् ।९ देवसम्बन्धि । १० दुःखन्यम् । ११-मिवागतम् म॰, ल० । १२ कण्टस्थितसक् । १३ ईशानकल्पान्तम् । १४ मनोहरम् । १५ समानाम् । १६ स्वर्गः । अ आयुके छह माह बाकी रहनेपर ।

प्तिस्यालोकोऽण्यनालोको सुलोकः प्रतिभासते । विषामात् पुण्यदीपस्य समन्ताद्द्वकारितः ॥१२॥ यथा रितरभूत् स्वमें पुण्यपाकाद्द्वारतम् । तथैवात्रारितभूयः क्षीणपुण्यस्य जायते ॥१२॥ न केवलं परिम्लानिः मालायाः सहजन्मनः । पापातपे तप्त्यन्ते जन्तोम्लानिस्त्वोरिष ॥१४॥ कम्पते हृद्यं 'पूर्व 'चरमं कल्पपादपः । गलति श्रीः 'पुरा पश्चात् तमुच्छाया समं हिया ॥१५॥ 'जनापराग प्वादो ज्ञमते ज्ञिभका परम्' । वाससोरपरागहचः पश्चात् 'प्पापेपरागतः ॥१६ । कामरागावभङ्गश्चरः मानभङ्गादनन्तरम् । मनः पूर्वं तमो 'रहन्हे हशी पश्चादनीहसम् ॥१०॥ प्रत्यासङ्गञ्चतेरं यहोःस्थिययं 'रिदेशोकसः । न तत् स्याजारकस्यापि प्रत्यक्षं तच्च तेऽत्रता ॥१८॥ यथोदितस्य सूर्यस्य निश्चितोऽस्तमयः 'पपुरा । तथा पानोन्धुखः स्वर्गे जन्तोरमपुद्धीऽप्ययस् ॥१०॥ वस्मात् मा रम गमः शोकं क्रयोन्यावर्त्तपातिनम् । धर्मे मिति निधस्त्वार्य धर्मो हि हारणं प्रस् ॥२०॥ कारणाञ्च विना कार्यम् आर्य जातुचिदिक्यते । पुण्यञ्च कारणं प्राहुः तुधाः स्वर्गपयस्यति । २२॥ तत्युण्यसाधने जेने शासने मितिमाद्धत् । विपादपुत्स्य ज्ञानूनं ए एयेनादेनार भविष्यति । २२॥ हित तहचनात् धर्यम् अवलम्बय स धर्मधीः । मासाद्धः भुवने कृत्सने जिनवेदमान्यपुत्वत् । २३॥ तत्योऽच्यतस्य कल्पस्य 'जिनविम्बानि पुत्रयन् । तथ्वीयद्वसमूलस्यः स्वायुरने 'यसादितः । २३॥ तत्रोऽच्युतस्य कल्पस्य 'जिनविम्बानि पुत्रयन् । तथ्वीयद्वसमूलस्यः स्वायुरने 'यसादितः । १२॥

समर्थ नहीं है।।११।। सदा प्रकाशमान रहनेवाला यह स्वर्गभी कदाचित अधकार रूप प्रतिभासित होने लगता है क्योंकि जब पुण्यरूपी दीपक बुफ जाता है तब यह सब क्यारसे श्रान्धकारमय हो जाता है ॥१२॥ जिसप्रकार पुष्यके उदयसे स्वर्गमें निरन्तर प्रीति रहा करती है उसी प्रकार पुण्य चीए हो जाने पर उसमें अश्रीति होने लगती है ।। १३ ।। आयके अन्त में देवांके साथ उत्पन्न होनेवाली माला ही म्लान नहीं होती है किंत पापरूपी आहप के तपते रहने पर जीवोंका शरीर भी स्ज्ञान हो जाता है।। १४॥ देवोंके अन्त समयमें पहले हुद्य कम्पाय-मान होता है, पीछे कल्पवृत्त कल्पायमान होते हैं। पहले लदमी नष्ट होती है फिर लाजाके साथ शरीरकी प्रभा नष्ट होती है।। १४।। पापके उदयसे पहले लोगोंसे अस्तेह वहता है फिर जैमाई की बृद्धि होती है, फिर शरीरके बस्त्रोंमें भी अप्रीति उत्पन्न हो जाती है ॥१६॥ पहले मान भंग होता है पश्चात् विषयोंकी इच्छा नष्ट होती है। अज्ञानान्धकार पहले सनको रोकता है पश्चात नेत्रों को रोकता है।। १७।। अधिक कहाँ तक कहा जावे, स्वर्ग से च्युत होने के सन्युख देवको जो तीत्र दृःख होता है वह नारकीको भी नहीं हो सकता। इस समय उस भारी दृःखका आप प्रत्यच अनुभव कर रहे हैं।।१८।। जिस प्रकार उदित हुए सूर्यका अन्त होना निध्यित है उसी प्रकार स्वर्गमें प्राप्त हुए जीवोंके अभ्यद्योंका पतन होना भी निश्चित है।।१९।। इसलिए हे आर्य, क्रयोनिरूपी त्रावर्तमें गिरानेवाले शोकको प्राप्त न होइये तथा धर्ममें मन लगाइये, क्योंकि धर्म ही परम शरण है ॥२०॥ हे आर्य, कारणके बिना कभी कोई कार्य नहीं होता है और चुकि पिएडतजन पुण्यको ही स्वर्ग तथा मोज्ञका कारण कहते हैं ॥२१॥ इसलिए पुण्यके सन्धनभत जैनधर्ममें ही अपनी बुद्धि लगाकर खेदको छोड़िये, ऐसा करनेसे तुम निश्चय ही पापरहित हो जात्रोंगे ।।२२॥ इस प्रकार सामानिक देवोंके कहनेसे लिलताङ्गदेवने धैर्यका अवलस्वन किया, धर्ममें बुद्धि लगाई श्रौर पन्द्रह दिन तक समस्त लोकके जिन चैत्यालयोंकी पूजा की ॥२३॥ तत्पश्चात श्रच्यत स्वर्गकी जिन प्रतिमात्रोंकी पूजा करता हुश्चा वह त्रायुके अन्तमें वहीं सावधान

१ सन्ततप्रकाशः । २ प्रकाशरहिः । ३ विरामात् अ०, प०, छ० । ४ आदो । ५ पश्चात् । ६ प्रमे म०, द० । पूर्वम् । ७ जनानां विरामः । ८ पश्चात् । ९ अपगतरामः । १० पप्रहणात् । ६२ अ। समन्ताद् मङ्गः । १२ रणिद्ध । १३ न्यं त्रिदिवौन्स॰, द०, अ०, प०, छ० । १४ पुरः अ०, प०, द०, प० । पुराः छ० । १५ –मादये छ० । १६ –मुख्सुजेर्न्नं छ० । १७ विषादस्यजनेन । १८ पापरिहतः । १९ –विम्यानपृजयत छ० । २० समाधानिकत्तः ।

नमस्कारपदान्युर्वःअनुध्यायद्वसाध्यसः । साध्यसौ मुकुळीकृत्य करी 'प्रायाददृद्यताम् ॥२५'। जम्बूर्द्रापे महामेरोः विदेहे प्वंदिगाते । या पुष्कळावतीत्यासीत् 'जानभूमिमंनोरमा ॥२६॥ स्वगंभूनिर्विशेषां तां पुरमृत्यळलेटकम् । भूपयत्युत्पळच्छत्वराळिवप्रादित्मपदा ॥२७॥ वज्रबाहुः पतिस्तस्य वज्रीवाज्ञापरोऽभवत् । कान्ता वसुन्धरास्यासीद् हितीयेव वसुन्धरा ॥२८॥ तयोः स्नुरभूदेवो ळळिताङ्गस्ततश्च्युतः । वज्रज्ञङ्क इति ख्याति दधदन्वर्थतां गताम् ॥२९॥ स बन्धुकुमुदानन्दी प्रत्यहं वर्ष्वं यन् कळाः । सङ्कोचयन् हिप्त्यात् वृद्ये बाळचन्द्रमाः ॥३०॥ भारूढयोवनस्यास्य रूपसम्पदनीदशी । जाता कान्तिरवापूर्णमण्डळस्य निशाकृतः ॥३९॥ शिरस्यस्य बसुर्नीळा मूर्ष्वं जाः 'कुञ्चितायताः । कामकृष्णसुनङ्गस्य शिशवो नु' विजृत्मिताः ॥३२॥ नेत्रस्वस्य बसुर्नीळा सूर्ष्वं जाः 'कुञ्चितायताः । कामकृष्णसुनङ्गस्य शिशवो नु' विजृत्मिताः ॥३२॥ नेत्रस्वस्य बसुर्नीळा तस्य कर्णयोः । 'सश्रुती ताविवाश्रित्य 'शिक्षितुं सूद्मदर्शिताम् ॥३९॥ 'उपकण्डमसौ दधे हारं नीहारसञ्ज्विम् । तारानिकरमास्थेन्दोरिव सेवार्थमागतम् ॥३५॥ 'अपकण्डमसौ दधे हारं नीहारसञ्ज्विम् । तारानिकरमास्थेन्दोरिव सेवार्थमागतम् ॥३५॥ वक्षःस्थकेन पृथुना सोऽधाचन्दनचर्चिकाम् । मेठिनिजतरीळग्नां श्वारदीमिव चन्दिकाम् ॥३६॥

चित्त होकर चैत्यवृत्तके नीचे बैठ गया तथा वहीं निर्भय हो हाथ जोड़कर उज्जस्वरसे नमस्कार मन्त्रका ठीक-ठीक उज्जारण करता हुआ अटश्यताको प्राप्त हो गया ॥२४–२४॥

इसी जम्बद्धीपके महामेरुसे पूर्व दिशाकी स्त्रोर स्थित विदेह चेत्रमें जो महामनोहर पुष्कला-वती नामका देश है वह स्वर्गभूमिके समान सुन्दर है। उत्ती देशमें एक उत्पल्खेटक नामका नगर है जो कि कमलोंसे आच्छादित धानके खेतां, कोट और परिखा आदिकी शोभासे उस पुष्कला-वती देशको भूषित करता रहता है।।२६-२७। उस नगरीका राजा वज्रबाह था जो कि इन्द्रके समान श्राज्ञा चलानेमें सदा तत्पर रहता था । उसकी रानीका नाम वसुन्धरा था । वह वसुन्धरा सहनशीलता त्रादि गुणोंसे ऐसी शोभायमान होती थी मानो दसरी वसुन्धरा-पृथिवी ही हो ।।२८।। वह ललिताङ्ग नामका देव अवर्गसे च्युन होकर उन्हीं -वज्रवाह श्रोर वसुन्धराके, वज्रके समान जंघा होनेसे 'वज्रजंघ' इस सार्थक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुन्ना ॥२९॥ वह वज्र-जंघ शत्रुरूपी कमलोंको संकुचित करता हुआ बन्धुरूपी कुमुद्रांको हर्षित (विकसित) करता था तथा प्रतिदिन कलात्रों (चतुराई, पत्तमें चन्द्रमाका सोलहवाँ भाग) की वृद्धि करता था इसलिये द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढने लगा ॥३०॥ जब वह यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुन्ना तब उसकी रूपसंपत्ति ऋतुपम हो गई जैसे कि चन्द्रमा कम-क्रमसे बढ्कर जब पूर्ण हो जाता है तब उसकी कान्ति ऋनुपम हो जाती है।।३१।। उसके सिरपर काले कुटिल ख्रौर लम्बे बाल ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवरूपी काले सर्पके बढ़े हुए वच्चे ही हों।।३२।। वह वज्रजंच, नेत्ररूपी भ्रमर श्रौर हास्यकी किरणह्नपी केशरसे सहित अपने मुखकमलमें मकरन्द्रसके समान मनोहर वाणीको धारण करता था ।।३३।। कानोंसे मिले हुए उसके दोनों नेत्र ऐसे शोभ।यमान हो रहे थे मानो वे श्रानेक शास्त्रोंका श्रवण करनेवाले कानोंके समीप जाकर उनसे सुदमदर्शिता (पारिडत्य श्रोर बारीक पदार्थको देखनेकी शक्ति) का अभ्यास ही वर रहे हों ॥३४॥ वह वज्रजंघ धपने कएठके समीप जिस हारको धारण किये हुए था वह नीहार-बरफके समान स्वच्छ कान्तिका धारक था तथा ऐसा मालूम होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके लिये तारोंका समृह ही श्राया हो ।।३४।। वह त्रपने विशाल वत्त-स्थलपर चन्द्नका विलेपन धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो अपने तटपर शरद् ऋतुकी चाँदनी धारण किये हुए मेरु पर्वत ही

१ आगम्त् । २ विषयः । जनसम्बन्धिभूमिः, जनपद इत्यर्थः । जन्मभूमिः अ०, स०, द० । जनभूमिः छ० । ३ समानःम् । ४ कुटिल । ५ इव । ६ मुखाब्जेऽस्य छ०, म० । ७ शास्त्रश्रवणसिंहतौ । ८ अभ्यासं वर्तुम् । ९ कण्टस्य समीपे । १० -तटालमां अ०, प०, द०, स० । -तटे लमां म० ।

मुकुटोद्वासिनो 'मेहम्मन्यस्य शिरसोऽन्तिके। बाहू "तस्यायतौ नीलनिषधाविव रेजतुःः ॥३०॥ सिरदावर्त्तगम्भीरा नामिर्मध्येऽस्य निर्वभौ। नारीहकरिणीरोधे 'वारीखातेय हृद्ध्या ॥३०॥ 'रसनावेष्टितं तस्य कटीमण्डक्सावधौ। हेमवेदीपरिक्षितिमय जग्बूह्रमस्थलम् ॥३९॥ करुद्धयमभात्तस्य स्थिरं वृत्तं सुसंहतम्"। रामामनोगजालानस्तम्भजीलां सञ्जद्धद्वत् ॥४०॥ जङ्के वज्रस्थिरं नास्य "व्यावण्येते मयाधुटा। तज्ञाम्नेव 'गतार्थस्वात् पौनहक्स्यविशक्कया ॥४१॥ चरणहितयं सोऽधात् आरक्तं मृदिमान्वितम् । श्रितं श्रियानपायिन्या रितं वारीव स्थलाम्बजम् ॥४२॥ स्थलम्बद्मुष्येषा भूषिता श्रुतसम्पद्म । वारचन्द्रिकयेवेन्दोः मूर्तिरानन्दिनी दशाम् ॥४३॥ रिपद्वावयवमाणेषु परं शावीण्यमागता । तस्य धीः सर्वशास्त्रेषु रिद्विषिकेव व्यदीष्यत् ॥४४॥ सक्ताः सक्ता रिविद्वान् विनीतास्मा जितेन्द्रियः । राज्यलक्ष्मीकटाक्षाणां लक्ष्यतामगमत् कृती॥४५॥ सक्ताः सक्ता रिविद्वान् विनीतास्मा जितेन्द्रियः । राज्यलक्ष्मीकटाक्षाणां लक्ष्यतामगमत् कृती॥४५॥ सन्तरां स्थल्यां कीरवां प्रिणपिनन्ताम् । लक्ष्यां रिवालकभ्यमातन्वम् विद्वपां मूर्णिन सोऽभवत् । अन्तरां स्थल्यम्यातन्वम् विद्वपां मूर्णिन सोऽभवत् । स्थापात्ते कृत्वम् विद्वपां मूर्णिन सोऽभवत् । स्थापात्त्रे स्थल्यां कीरवां रिवालक्ष्यां कीरवां रिवालकम्यापित्रं स्थल्यां सीवन्द्रियः । स्थापातन्वम् विद्वपां मूर्णिन सोऽभवत् । स्थल्यम्यातन्वम् विद्वपां मूर्णिन सोऽभवत् । स्वयम्यस्थानुरानेण रिवायोऽभूत् स्त्रीषु निःस्पृद्वः ॥४८॥

हो ॥३६॥ मुकुरसे शोभायमान उसका मस्तक ठीक मेरु पर्वतके समान माल्म होता था श्रौर उसके समीप लम्बी भुजाएँ नील तथा निषध गिरिके समान शोभायमान होती थीं ॥३७॥ उसके मध्य भागमें नहीं ही भैवरके समान गम्भीर नामि ऐसी जान पड़ती थी मानो खियोंकी दृष्टिरूपी हथिनियोंको रोकांके लिये कामदेवके द्वारा खोदा हुआ एक गड्डा ही हो ॥३८॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका कटिभाग ऐसा शोभायमान था मानो सुवर्णकी वेदिकासे विरा हुआ जम्बूरुक्तके रहनेका स्थान ही हैं। ॥३९॥ स्थिर गोल द्योर एक दृसरेसे मिली हुई उसकी दोनों जांघें ऐसी जान पड़ती थीं मानो स्थियोंके मन हपी हाथीके। बांधनेके लिये दो स्तस्म ही हों ॥४०॥ उसकी बज्जके समान स्थिर जंघात्रों (पिडरियों) का तो मैं वर्णन ही नहीं करता क्योंकि वह उसके वज्रजंघ नामसे ही गतार्थ हो जाता है। इतना होनेपर भी यदि वर्णन कहूँ तो मुझे पुनकृक्ति दोपकी श्रारांका है ॥४१॥ उस वक्रजंबके कुछ लाल श्रीर कोमल दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो ऋविनाशिनी लद्दमीसे आश्रित चलते फिरते दो स्थलकमल ही हों।।४२।। शास्त्रज्ञानसे भूपित उसकी यह क्रपसम्पत्ति नेत्रोंको ,उतना ही श्रानन्द देती थो जितना कि शरद ऋतुकी चांदनीसे भूषित चन्द्रमाकी मूर्ति देती है। १४३।। पद वाक्य खोर प्रमाण खादिके विषयमें खतिशय प्रवीगताको प्राप्त हुई उसकी बुद्धि सब शाम्बोंमें दीपिकाके समान देवी व्यमान रहती थी । । । । । । वह समस्त कलात्रों का ज्ञाता विनयी जितेन्द्रिय त्र्योर कुशल था इसलिये राज्यलद्भीके कटान्नोंका भी श्राश्रय हुआ था, वह उसे प्राप्त करना चाहती थी ॥४४॥ उसके स्वाभाविक गुण सब लोगोंको प्रसन्न करते थे तथा उसका स्वाभाविक मनुष्य-प्रोमा उसकी वड़ी भारी योग्यताको पुष्ट करता था ॥४६॥ वह वज्रजंच सरस्वतीमें अनुराग, कीर्तिमें स्तेह और राज्यलदमीपर भोग करनेका अधिकार (स्वा-मित्व) रखता था इसिलये विद्वानोंमें शिरमोर समभा जाता था ॥४०॥ यद्यपि वह बुद्धिमान वन्नजंघ उत्क्रष्ट यौवनको प्राप्त हो गया था तथापि स्वयंत्रभाके त्रानुरागसे वह प्रायः त्रान्य स्त्रियोंमें निखह ही रहता था ॥४५॥

१ आत्मानं मेरुमित्र मन्यत इति मेरुम्मत्यस्तस्य । २ तस्यायितौ ल० । ३ वारीः गजवारण-गर्तः 'वारी तु गजवन्विनी' इत्यमिधानात् । ४ रशना—१० । ५ निविडम् । ६ वन्धस्तम्भ-शोमाम् । ७ त्रिवण्वेते अ०, स० । ८ जातार्यत्वात् । ९ ॄमृतुत्वम् । १० संचरणशीलम् । ११ शब्दागमपरमागमधुक्तयागमेषु । १२ टिप्पणत्त् । १३ ज्ञातयन् । १४ स्नेहाधीनताम् । १५ वङ-मत्वम् । १६ इव ।

सस्येति प्रभानन्दात् काले गच्छति भीमतः । स्वयंप्रभा दिवद्द्युत्वा 'क्वोत्पन्नेत्यधुनोच्यते ॥४९॥ त्व हार्यमादेवी 'तन्तिम् पच्युतिमीयुपि । त्र ह्य्योगन्दिवरं लिखा चक्राह्वेच विभक्तृं का ॥५०॥ 'त्याविव च संतावधारिणी भूरभृद्रभाः' । समुज्जित्तकलालाणा कोक्षिकेच घनाममे ॥५९॥ दिव्यक्षेचीप्रपत्तम्य विरदार्थां तथा सतीम् । 'आध्योऽ'तीष्ठयन् गाढं व्याविक्शाः' सुदुःसद्धाः ॥५२॥ ततोऽत्या व्य ग्रामेख्ये देवोऽन्तःपरिपद्धवः' । शुचं व्यपोद्ध सन्मार्गे मतिमासक्षयत्तराम्' ॥५३॥ सा विश्वविद्येवार्थां त्वा भोगेषु निःस्पृद्धा । विशुक्तमृतिभीद्युरपुरुपस्थेच श्रेषुपी ॥५४॥ सा विश्वविद्यं भव्यमान्नेवरे धर्मभाक् । पण्मासान् जिनद्वायामुद्यताऽभूनमनस्वितीर ॥५५॥ व्याः स्वीवनयोद्धानपूर्वदिग्विनम्बन्दिरं । मूले चैत्यत्तरोः सम्यक् स्मस्ती गुरपण्चकम् ॥५६॥ सामाविवा ल्वायाणस्याम प्याव्योष्ट सा दिवः । तारकेच निश्वताये सहसाऽदश्यता गता ॥५०॥ श्राम्याविते ।वद्योभिति एत्या प्रतिस्मूलामा वल्लदन्तो महीपतिः ॥५८॥ क्ष्याविते ।वद्योभिति एत्याभितिरभूतिया । स तथा कल्यवल्लयेव 'सुरागोऽल्लक्कतो नृपः ॥५९॥ सथि। पुत्री बञ्चवासी विश्वता श्रीमतीति या । पताकेच भनोजस्य स्वयीनदर्यलील्यार ॥६०॥ भविवा गाउमाहावा गाउमाहासिवाधिकम् । लोकस्य श्वादं तेव वाला श्वादक्लेच सा ॥६१॥

इस प्रकार उस बुद्धिमान वज्रजंघका समय बड़े धानन्दसे व्यतीत हो रहा था। अब स्वतंत्रभा सहादेवी स्वर्गसे च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुई इस बातका वर्णन किया जाता है ॥५९॥ लिखताङ्गदेवके स्वर्भसे च्युत होनेपर वह स्वर्वप्रभा देवी उसके वियोगसे चकवाके विवा चकवीकी तरह बहुत ही खेदिखन हुई ॥४०॥ अथवा प्रीप्तऋतमें जिस प्रकार प्रथ्वी प्रभारतित होकर संताप धारण करने लगती है उसी प्रकार वह स्वयंप्रभा भी पतिके विरहमें प्रभारहित होकर संताप धारण करने लगी श्रीर जिस प्रकार वर्ष ऋतुमें कीयल अपना सनीटर बालाप छोड़ देती है उसी प्रकार उसने भी अपना मनोहर बालाप छोड़ दिया था-बह पतिके विरहमें चुपचाप बेठी रहती थी ॥४१॥ जिस प्रकार दिव्य ख्रोपिधयोंके स्रभावमें ख्रानेक कठिय वीसारियों दु:ख देंग लगती हैं उसी प्रकार लेलिताक्वरेंबके ख्रागवमें उस पतिव्रता स्वयंप्रभाको अनेक मार्नासक व्यथाएँ दुःख देने लगो थीं ॥४२॥ तदनंतर उसकी अन्तःवरिषटके स्वक्त इहवर्म नामके देवने उसका शांक द्रकर सन्मार्गमें उसकी मति लगाई ॥४३॥ उस समय वह स्वयंत्रमा विज्ञालिक्त प्रतिमाके समान अथवा मरणके मयसे रहित शूरवीर मनुष्यकी चिद्ध के समान भोगोंसे निस्पृह हो गई थी। १४॥ जो श्रागामी कालमें श्रीमती होनेवाली है एंसी वह मनस्विनी (विचारशक्तिसे सहित) स्वयंत्रमा, भव्य जीवींकी श्रेणीके समान धर्म सेवन करती हुई छह महीने तक बरावर जिनपूजा करनेमें उद्यत रही॥ ४४॥ तदनन्तर सोमतस वनसम्बन्धी पूर्विदशाके जिनमन्दिरमें चैत्यवृत्तके नीचे पक्षपरमेष्टियोंका भले प्रकार स्मर्श करते ६ए समाधिपूर्वक प्राण त्याग कर स्वर्गसे च्युत हो गई। यहांसे च्युत होते ही यह रात्रिका अन्त होने पर तारिका की तरह चएा एकमें श्रदृश्य हो गई। ॥ ४६-४७॥

जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे विदेह चेत्रमें एक पुण्डरिक्णी नगरी है। विज्ञदन्त नामक राजा उसका अधिपति था। उसकी रानीका नाम लदमीमती था जो वास्तवमें लद्मिके समान ही सुन्दर शरीरवाली थी। वह राजा उस रानीसे ऐसा शोभायमान होता था जैसे कि कल्पलता से कल्पवृत्त ॥ ४८-४९॥ वह स्वयंत्रमा उन दोनोंके श्रीमती नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई। वह श्रीमती अपने रूप और सौन्दर्यकी लीलासे कामदेवकी पताकाके समान मालूम होती थी॥ ६०॥ जिस प्रकार चैत्र मासको पाकर चन्द्रमाकी कला लोगोंको अधिक श्रानन्दित

१ इति प्रश्ने कृते । २ लक्ष्तिःङ्गे । ३ आपाढे । ४ विगतकान्तिः । ५ मनःपीडाः । ६—पीपिडन् अ०, प०. स०, ६० । ७ सद्याः । ८ परिपत्त्रबदेवेष्वस्यातस्परिपदि भवः । ९ नितर्ग संसक्तासकरीत् । १० समूहः । ११ प्रीटा । १२ च्युतवती । च्युङ् गतानिति घातोः । १३ फल्पतरः । पक्षे द्योभनसगः । १४ भ्रीमया ।

नन्वेशपाटलेस्तस्या जिम्ये 'कुरवकच्छविः । अयोकपल्लवच्छाया पाद्भासाधरीकृतां ॥६२॥ रणन्तृपुरमत्तालीकृत्रास्मुलरीकृते । पादारिवन्दे साऽधत्त लक्ष्म्या' शक्क्ष्म्त्रास्पदे ॥६२॥ विशं यद्भुद्वासेन् द्यत्कण्टिकतां तनुम् । वतं "चचार 'तेनाव्जं मन्येऽगात्तरपदोपमाम् ॥६॥॥ जक्ष्मे रराजतुस्तस्याः कुसुभेषोरियेषुधो । कत्दण्डौ च विक्राते कामेभालाजयिष्टनाम् ॥६॥॥ नितम्बविम्बमेतस्याः परस्या इव संकतम् । लसददुक्ष्णनीरेण 'रस्यगितं व्विमानशे ॥६॥॥ 'विक्रातं दक्षिणावर्त्तनाभिमध्यं बभार सा । नदीव जलमावर्त्तसंशोभिततस्त्रकृष्ट्या ॥६॥॥ मध्यं स्तनभराकान्ति । विक्षात्रान्तम् । । रोमावलिच्छलेनास्या द्येऽवष्टमभयष्टिकाम् ॥ ॥६॥ मध्यं स्तनभराकान्ति । विक्षात्रान्तम् । रोमावलिच्छलेनास्या द्येऽवष्टमभयष्टिकाम् ॥ ॥६॥ नाभिरन्धाद्यस्तन्वीं रोमराजीमसौ द्ये । 'अप्यानन्तरमन्विच्छोः' कामाहेः 'पद्वीमित्र ॥६॥॥ लतेवासी सृत् बाह् द्यो विदेवत्रः । प्राने कामरसस्येव नीलस्वाविस्तिहित्तो ॥७॥॥ आतीलचूकुको तस्याः कुचकुम्भी विरेवतः । प्राने कामरसस्येव नीलस्वाविस्तिहित्तो ॥७॥॥ स्तनांशुकं कुक्षच्छायं तस्याः स्तनतटाश्चितम् । वभासे रुद्धक्षेत्रकृत्यावेष्टं यथा ॥७२॥

करने लगती है उसी प्रकार नवयोवनको पाकर वह श्रीमती भी लोगोंको अधिक स्थानन्दित करने लगी थी।। ६१।। उसके गुलाबी नखोंने कुरवक पुष्पकी कान्तिको जीत लिया था और चरणोंकी आभाने अशोक १ ल्लबोंकी कान्तिको तिरम्ब्रत कर दिया था।। ६२।। वह श्रीमती, रुनकृत शब्द करते हुए नू पुरम्हपी मत्त भ्रमरोंकी संकारसे मुखरित तथा लद्दमीके सदा निवास-स्थानस्वरूप चरणकमलांको धारण कर रही थी ॥ ६३ ॥ मैं मानता हूँ कि वसतुने चिरकाल तक पानीमें रहकर कल्टिकत (रोमाञ्चित, पद्ममें कांटेदार) शरीर धारण किये हुए जो व्रताचरण किया था उसीसे वह श्रीमतीके चरणांकी उपमा प्राप्त कर सकाथा॥ ६८॥ उसकी दोनों जंघाएँ कामदेवके तरकसके समान शोभित थीं, छोर ऊहद्एड (जांघें) कामदेवरूपी हर्स्ताके पत्थनस्तम्भकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ६४ ॥ शोभाय-मान वस्त्ररूपी जलसे तिरोहित हुआ उसका • नितम्बमण्डल **कि** ती सर्साके वालके टीलेके समान शोमाको प्राप्त हो रहा था ॥६६॥ वह त्रिवलियांसे सुशोभित तथा द्विणावर्ता नाभिसे युक्त मध्यभागको धारण कर रही थी इसलिये ऐसी जान पड़ती थी मानो मैंबरसे शोभायमान श्रोर लहरोंसे युक्त जलको धारण करनेवाली नदी ही हो ॥६७॥ उसका मध्यमाग स्तनींका वोभ वढ़ जानेकी चिन्तासे ही मानो कुश हो। गया था श्रीर इसीलिये उसने रोमावलिके छलसे मानो सहारेकी लकड़ी धारण की थी।।६८।। वह नामिरन्ध्रके नीचे एक पतली रोमराजीको धारण कर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरा आश्रय चाहते-वाले कामदेवरूपी सर्पका गार्भ ही हो ॥६९॥ वह श्रीमती स्वयं लताके समान थी. उसकी भजाएँ शास्त्रात्रोंके समान थीं श्रीर नखोंकी किरणें फुलोंकी शोमा धारण करती थीं ॥७०॥ जिनका श्राप्रभाग कुछ-कुछ श्यामवर्ण है ऐसे उसके दोनों स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो कामरससे भरे हुए श्रोर नीलरलकी मुद्रासे श्रंकित दो कलश ही हों ॥७१॥ उसके स्तनतटपर पड़ी हुई हरे रंगकी चोली ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कमलमुकुलपर पड़ा हुआ शैत्राल

१ ईपदरणेः । 'श्वेतरकस्तु पाटलः' । २ अरुणसैरेयकः । ३ अधःकृता । ४ लक्ष्मीशश्च — अ०, स० । ५ उदके आवासः उदनासः तेन । ६ रोमहर्पिताम् । पक्षे सञ्जातकण्टकाम् । 'रोमहर्पे च कण्डकः' इत्यमिषातात् । ७ चचारि म०, ल० । ८ वतेन । ९ वन्धस्तम्यताम् । १० पुल्लिस् । ११ आच्छा दितम् । १२ वन्ध्यः अस्य सन्तीति चल्लिमः तम् । चल्तिं अ०, प०, स०, द० । १३ — भिसतस्तक्षमः द०, स०, म०, ल०, अ० । १४ आक्रमणम् । १५ स्वीकृततन्त्रम् । १६ आधारष्टिम् । १७ आक्रमणम् । 'स्यादुप्यनिदितकाश्रये' इत्यभिधानात् । १८ अन्वेष्टुमिच्छोः स्रोपणशीलस्य । १९ मागः । २० द० सासा । २० — कुद्मलं अ०, स०, द०, ग०, ल०।

इःरस्तरप': स्तनोपान्ते 'नीहाररुचिनिर्मलः । श्रियमाधत्त फेनस्य कञ्जकुट् मलसंस्पृशः ॥७३॥ ग्रीवास्या 'राजिभिर्मेजे 'कम्बुबन्धुरविश्वमम् ! 'स्रस्तावंसी च हंसीव पक्षती सा दधे शुर्वा ॥७४ सुखमस्या दधे चन्द्रपग्नयो: श्रियमक्रमात् । नेत्रानन्दि स्मितज्योरस्नं स्फुरइन्तां छुकेसरम् ॥७५॥ स्वकलावृद्धिहानिभ्यां चिरं चान्द्रायणं तपः । कृत्वा नूनं शशी प्राप्त् तद्ववन्त्रस्योपमानताम् ॥७६॥ कर्णे सहोत्पले तस्या नेत्राभ्यां लक्षिती सृशम् । स्वायत्यारोधिनं को वा सहेतोपान्तवर्त्तिनम् ॥७७॥ कर्णे प्रांत्पलं तस्या नेत्रोपान्ते स्म लक्ष्यते । 'दिदक्षमाणमस्येव शोभां स्वश्रीविहासिनीम्' ॥७८॥ सुखपङ्कजसं सक्तानलकालीन् 'रवभार सा । मलिनानिष नो धत्ते कः श्रिताननपायिनः ॥७९॥ 'रविम्मलभारमास्त्रस्तं सा दधे मृदुकुन्वित्तम् । चन्दनतुमवल्लीव कृष्णाहेर्भोग्'मायतम् ॥८०॥ इत्यसी मदनोन्मादजनिकां' रूपसम्पदम् । बभार स्वर्धपृद्यसारांशेरिव निर्मिताम् ॥८९॥ लक्ष्मी चलां विनिर्माय यदागो वेधसार्जितम् । 'रतित्रिर्माणेन तन्तृनं तेन प्रक्षालितं तदा ॥८२॥ वितरी तां प्रपद्यन्तौ नितरां भीतिमापतः । कलामिव सुधासूतेः जनतानन्दकारिणीम् ॥८३॥

ही हो ॥७२॥ उसके स्तनोंके अग्रमागपर पड़ा हुआ वरफके समान श्वेत और निर्मल हार कमल-कुडमल ( कमल पुष्पकी बौंड़ी ) को छुनेवाले फेनकी शोभा धारण कर रहा था ॥७३॥ अनेक रेखा श्रोंसे उपलक्षित उसकी शीवा रेखासहित शंखकी शोभा धारण कर रही थी तथा वह स्वयं मनोहर कन्धोंको धारण किये हुए थी जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो निर्मल पंखोंके गलुभागको धारण किये हुए हंसी हो ॥७४॥ नेत्रोंको त्रानन्द देनेवाला उसका मुख एक ही साथ चन्द्रमा श्रीर कमल दोनोंकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि वह हास्यरूपी चाँदनीसे चन्द्रमा-के समान जान पड़ता था त्र्योर दाँतोंकी किरण ह्रपी केशरसे कमलके समान मालूम होता था الإقرار चन्द्रमाने, श्रपनी कलात्र्योंकी वृद्धि श्रौर हानिके द्वारा चिरकातुतक चान्द्रायण अत किया था इसिलये मानो उसके फल स्वरूप ही वह श्रीमतीके मुखकी उपमाको प्राप्त हुआ था।।७६॥ उसके नेत्र इतने बड़े थे कि उन्होंने उत्पत्त घारण किये हुए कानोंका भी उल्लंबन कर दिया था सो ठीक ही है अपना विस्तार रोकनेवालेको कौन सह सकता है ? भले ही वह समीपवर्ती क्यों न हो ॥७७॥ उसके नेत्रोंके समीप कर्णफलरूपी कमल ऐसे दिखाई देते थे मानो अपनी शोभापर हँसनेवाले नेत्रोंकी शोभाको देखना ही चाहते हैं।।७८॥ वह श्रीमती अपने मखकमलके उत्पर ( मस्तकपर ) काली अलकावलीको धारण किये हुए थी सो ठीक ही है, आश्रयमें आये हए निरुपद्रवी मलिन पदार्थींको भी कौन धारण नहीं करता ? अर्थात् सभी करते हैं ॥ ७९॥ वह कुछ नीचेकी खोर लटके हुए, कोमल खाँर कुटिल केशपाशको धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले सर्पके लम्बायमान शरीरको धारण किये हुए चन्द्रनवृत्तको लता ही हो ॥५०। इस प्रकार वह श्रीमती कामदेवको भी उन्मत्त बनानेवाली रूपसम्पत्तिको धारण करनेके कारण ऐसी माल्म होती थी मानो देवांगनात्रों के रूपके सारभूत अंशों से ही बनाई गई हो ॥=१॥ ऐसा मालुम पड़ता था कि ब्रह्माने लदमीको चंचल बनाकर जो पाप उपार्जन किया था वह उसने श्रीमतीको बनाकर धो डाला था । ५२॥ चन्द्रमाकी कलाके समान जनसमहको स्नानन्द देनेवाली उस श्रीमतीको देख-देखकर उसके माता-पिता ऋत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते थे ॥=३॥

१ चन्द्रः । २ -कुड्मल -अ०, स०, ६०, म०, ल० । ३ रेखाभिः । ४ शङ्कस्य ग्रीवा-विलासम् । कम्बुकस्थरविश्वमम् प०, द०, म०, ट० । ५ ईपन्नतौ । शस्तावंसौ द०, स०, ल० । ६ सामु-द्विकत्वक्षणोक्तदोपरहितौ, पक्षे शुग्रौ । ७ युगात् । ८ कणांभरणयुक्तौ । ९ 'स्मृटश' इति तङो विधा-नात् आनश् । १० हसन्तीम् । ११ -कामलकालीं अ०, प०, स०, द० । १२ कचवन्वः । १३ आनतम् । १४ शरिम् । १५ जननीम् । १६ श्रीमिन्नमांपणेन ।

अथान्येद्युरसी सुप्ता इन्यें हंसांशुनिर्मलें । 'पराध्यं रत्तसंशोभे स्वविंमानापहासिनि ॥८४॥ तदैतदभवतस्याः 'संविधानकमीदशम् । यशोधरगुरोस्तिस्मन् पुरे कैवल्यसंभवे ॥८५॥ मनोहराल्यमुद्यानम् अध्यासीनं तमचितुम् । देवा: संत्रापुराहृद्विमानाः सह सम्पदा ॥८६॥ पुष्ववृष्टिदिशो रद्ध्वा तदापप्तत् सहालिभिः । स्वगंकक्ष्मयेव तं द्वष्टुं प्रहिता नयनावली ॥८०॥ मन्दमाधृतमन्द्रास्सान्द्रिकञ्चकिषञ्चरः । पुञ्जितालिहता मञ्जः आगुञ्जन् महदाववो ॥८८॥ दंध्वनद्दुन्दुभिध्वाने अध्यन्त दिशो दश । सुराणां प्रमदोद्भूतो महान् दक्लकलोऽप्यमृत् ॥८९॥ सा तदा तद्ध्वनि श्रुखा निशान्ते सहसोत्थिता । भेजे हंसीव संत्रामं श्रुतपर्जन्यनिःस्वना ॥९८॥ देवागमे क्षणात्तस्याः प्राग्जनमस्मृतिराक्षभूत् । सा समृत्वा ललिताङ्गं तं सुमून्ह्येंकिण्यता गुदुः॥९२॥ सखीभिरथ सोपायम् आधास्य व्यजनानिलेः । 'रश्रयापत्ति समानीता साभृद् भूयोऽप्यवाङ्मुर्यार ॥९२॥ मनोहरं ग्रभोङ्गासि सुन्दरं 'रचारुरुक्षणम् । तहपुर्मनसीवास्या लिखितं निर्वमो तदा ॥९३॥ मिरिपृष्टापि साशङ्क्षणम् । सहपुर्मनसीवास्या लिखितं निर्वमो तदा ॥९३॥ मिरिपृष्टापि साशङ्कर् सखीभिजीपमास्तरं सा । मूर्काभूता किलाग्राप्तेः तस्य मौनं ममेरयलम् ॥९४॥ ततः पर्याकुलाः सत्यः तसुदन्तमशेपतः । गत्वा पितृभ्यामाचख्युः सख्यो 'वर्षधरेः समम् ॥९५॥

तद्नन्तर किसी एक दिन वह श्रीमती सूर्यकी किरणोंके समान निर्मल, महामूल्य रहनोंसे शोभायमान स्रोर स्वर्गविमानको भी लिजित करनेवाले राजभवनमें सो रही थी ॥ ५४ ॥ उसी दिन उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह विचित्र घटना हुई कि उसी नगरके मनोहर जामक उद्यानमें श्रीयशोधर गुरु विराजम,न थे उन्हें उसी दिन केवलज्ञान प्राप्त हुआ इसलिये स्वर्गके देव अपनी विभूतिके साथ विमानोंपर आरूढ़ होकर उनकी पूजा करनेके लिये आये थे ।। ८४-८६ ।। उस समय भ्रमरोंके साथ साथ, दिशाश्रोंको व्याप्त करनेवाली जो पुष्पवर्षा हो रही थी वह एसी सुशोभित होती थी मानो यशीघर महाराजके दर्शन करनेके लिये स्वर्गलदमी द्वारा भेजी हुई नेंत्रोंकी परम्परा ही हो ।। ⊏७ ।। उस समय मन्द मन्द हिल्ते हुए मन्दारहृक्षांकी सघन केशरसे कुछ पीला हुआ तथा इकड़े हुए अमरोंकी गुंजारसे मनोहर वार्यु शब्द करता हुआ यह रहा था।। 🖙 ।। स्त्रीर बजते हुए दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे दशों दिशास्त्रोंको ब्याप्त करता हुआ देवोंके हर्पसे उत्पन्न होनेवाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥=९॥ वह अ.मती प्रातःकालके समय अकस्मात् उस कोलाहलको सुनकर उठी और मेघोंकी गर्जना सुनकर उरी हुई इसिनोके समान भयभीत हो गई ॥ ९० ॥ उस समय देवोंका श्रागमन देखकर उसे शीव ही पूर्वजन्मका स्मरण हो स्राया, जिससे वह लिलताङ्गदेवका स्मरण कर बारवार उत्करिठत होती हुई मूर्च्छित हो गई।। ९१।। तत्वरचात् सिखयोंने अनेक शीतलोपचार श्रोर पह्नाकी वायुसे श्राश्वासन देकर उसे सचेत किया परन्तु फिर भी उसने अपना मुँह ऊपर नहीं उठाया।। ९२।। उस समय मनोहर, प्रभासे देदीप्यमान, सुन्दर श्रोर श्रनेक उत्तम उत्तम लक्त्गोंसे सहिन उस ललिताङ्गका शरीर , श्रीमतीके हृदयमें लिखे हुएके समान शोभायमान हो रहा था ॥ ९३ ॥ श्रमेक श्राशंकाएं करती हुई सिख्योंने उससे उसका कारण भी पूछा परन्तु वह चुपचाप बेठी रही। लिलताङ्गकी प्राप्ति पर्यन्त मुक्ते मौन रखना ही श्रेयरकर है ऐसा सोचकर मौन रह गई।। ९४।। तदनन्तर घबड़ाई हुई सिखयोंने पहरेदारोंके साथ जाकर उसके माता पितासे सत्र वृत्तान्त कह सुनाया

१ हंसांकिनमंत्रे द०, ट० । हंस्पक्षत्रच्छुभ्रे । २ प्रार्थ्यम् उत्कृष्टम् । ३ सामग्री । ४ उत्पन्ने सित । ५ इद्वा ल० । ६ मनोज्ञः । ७ -नेरारुन्धॅस्निह्शो दश अ०, ल० । ८ जयजयारायकोलाइलः । ९ अश्वीनः । [रसदब्दः गर्जन्मेघ इस्पर्थः ] १० तिरन्यभूत् अ० । ११ पूर्वस्थितिम् । १२ अधोमुली । १३ हलकुलिशादि । १४ आशङ्कया सहितं यथा भत्रति तथा । १५ तूष्णीमास्त े । १६ प्राति । १४ प्रद्वितम् । १० वृद्धकञ्चकीभिः ।

॥ ९४ ॥ सखियोंकी बात सुनकर उसके माता पिता शीव्र है। उसके पास गये और उसकी वह श्रवध्या देखकर शोकको प्राप्त हुए ॥ ५६ ॥ 'हे पुत्री, हमारा श्रात्तिगन कर, गोद्में श्रा' इस प्रकार सममाये जाने पर भी जब वह सुर्च्छित हो चुपचाप बैठी रही तब समस्त चेशुस्रों स्रोर मनके विकारोंको जाननेवाले वज्रदन्त महाराज रानी लद्दभीमतींसे बोले-हे तन्त्र, अब यह तुम्हारी पुत्री पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त हो गई है ॥ ९७-९= ॥ हे सुन्दर दाँतोवाली, देख; यह इसका शरीर कैसा अनुपम श्रीर कान्तियुक्त हो गया है। ऐसा शरीर स्वर्गकी दिव्यांगनाश्रींको भी दुर्लोभ है ९९॥ इसलिये हे सुन्द्रार, इस समय इसका यह विकार कुछ भी दीप उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव हे देवि, तू अन्य रोग आदिकी शंका करती हुई व्यर्थ ही भयको प्राप्त न हो ॥ १०० ॥ निश्रय ही श्राज इसके हृद्यमें कोई पूर्वभवका स्मरण हो आया है क्योंकि संसारी जीव प्रायः पुरातन संस्कारोंका स्मरण कर मूर्चिष्ठत हो ही जाते हैं ॥ १०१ ॥ यह कहते कहते वज्जदन्त महाराज कन्याको आश्वासन देने के लिये पण्डिता नामक धायको नियुक्त कर लर्च्म.मतीके साथ उठ खड़े हुए ॥ १०२ ॥ कन्याके पाससे वापिस आनेपर महाराज वज्रदन्तके सामने एक साथ दो कार्य त्रा इपिश्यत हुए। एक तो त्रपने पृत्य पिता यशोधर महाराजको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी अतएव उनशी पूजाके लिये जाना और दूसरा आयुध-शालामें चकरत्न उत्पन्न हुआ था अतपव दिग्विजयके लिये जाना।। १०३।। महाराज वज्रदन्त एक साथ इन दोनों कार्योंका प्रसंग त्रानेपर निश्चय नहीं कर सके कि इनमें पहले किसे करना चाहिये और इसीलिये वे चण्भरके लिए व्याकुल हो उठे ॥ १०४ ॥ तत्पश्चात् 'इनमें पहले किसे करना चाहिये' इस बातका विचार करते हुए बुद्धिमान् बज्जदन्तने निश्चय किया कि सबसे पहले गुरुदेव-यशोधर महाराजके केवलज्ञानकी पूजा करनी चाहिये ॥ १०४॥ क्यांकि बुद्धिमान् पुरुपांको द्रवर्ती कार्यकी अपेत्ता निकटवर्ती कार्य ही पहले करना चाहिये, उसके बाद द्रवर्ती मुख्य कार्य करना चाहिये ॥ १०६॥ इसलिये जिस ऋहैन्त पूजासे पुख्य होता है, जिससे बड़े बड़े अभ्युद्य प्राप्त होते हैं, तथा जो धर्ममय आवश्यक कार्य हैं ऐसे अईन्तपूजा आदि प्रधान कार्यको ही पहले करना चाहिये ॥ १०७॥

१ श्रीघ्रम् । २ समीपम् । ३ तां हक्ष्मः प॰, द० । ४ आलिङ्गनम् । ५ अङ्गम् । ६ आप्रयोः । ७ निर्वाध्यमःनापि अ०, १प० । निर्वोध्यमानाऽपि द० । ८ मोमुद्यते इति मोमुद्या । सोमुद्ये व ल० । मोमुहैप द०,८०। ९ चित्तिवङ्गतिः । १० आगतम् । ११ विच'रयत् । १२ दूगदासन्नम् आगतं स्थिरिसत्यर्थः । १३ कर्तत्र्यम् । १४ विनश्चरम् ।

मनसीस्वाकलस्या सो यशोधरगुरोः पराम् । पूजां कर्तुं समुत्तस्यो नृपः पुण्यानुविन्धनीम् ॥१०८॥ ततः पृतनया सार्द्धम् उपस्थ्य जादगृरुम् । पृत्रयामास संप्रीतिप्रोत्फुल्खमुखपङ्कजः ॥१०९॥ तत्यादौ प्रणमन्तेव सोऽलस्थाविभिद्धश्चाः । विद्युद्धपरिणामेन भक्तिः किन्न फलिष्यति ॥११०॥ तेनाबुद्धान्युतेन्द्रस्यम् आत्मनः प्राक्तने भवे । लिखताक्षियायाश्च दुहिन्ध्विभिद्धाञ्चसा ॥१११॥ कृताभिवन्द्रनस्तरमान् निवृत्य कृत्यशि सुताम् । पण्डिताये समप्पश्च प्रतस्थे दिग्जयाय सः ॥११२॥ चकपूजां ततः कृत्वा चक्री शिक्षसमयुतिः । प्रास्थितासौ दिशो जेनुं ध्वजिन्या सपडङ्गया ॥११३॥ अथ पण्डितिकान्येषुः निपुणा निपुणं वचः । श्रीमस्याः प्रतिबोधाय रहस्येवमभाषत ॥११४॥ अथ पण्डितिकान्येषुः निपुणा निपुणं वचः । श्रीमस्याः प्रतिबोधाय रहस्येवमभाषत ॥११४॥ अथ पण्डितिकामध्ये चन्द्रकान्तशिखातके । स्थित्वा सस्नेहमङ्गानि स्पृतान्ती मृदुपाणिना ॥११४॥ मुखपङ्कजसं प्रपद्दश्चाशुक्रकल्लवेः । तस्या हृद्यसंतापिम्ब निर्वापयन्त्यसे ॥११६॥ अहं पण्डितिका सत्यं पण्डिता "कार्ययुक्तिषु । जननीनिर्वश्चास्मि तव प्राणसमा सखी ॥११७॥ स्वा सुनिपुणं चित्ते पर्याक्षोचितमीहितम् । तवासीज तु विज्ञातं तन्मे वद पतिवरे ॥११९॥ मिया सुनिपुणं चित्ते पर्याक्षोचितमीहितम् । तवासीज तु विज्ञातं तन्मे वद पतिवरे ॥११९॥ किमेप मदनोन्मादः किमालि प्रहविष्ठवः । प्रायो हि यौवनारम्भे जृम्भते मदनग्रहः ॥ १२०॥

मनमें ऐसा विचार कर वह राजा वज्रदन्त पुण्य बढ़ानेवाली यशोधर महाराजकी उत्कृष्ट पूजा करनेके लिये उठ खड़ा हुआ।।१०८।। तदनन्तर सेनाके साथ जाकर उसने जगद्गुरु यशोधर महाराजकी पूजा की। पूजा करते समय उसका मुखकमल ऋत्यन्त प्रफुल्लित हो रहा था।।१०९।। प्रकाशमान बुद्धिके धारक वज्रदन्तने ज्योंही यशोधर गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया त्योंही उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया, सो ठीक ही है। विशुद्ध परिणामोंसे की गई भक्ति क्या फलीमूत नहीं होगी? अथवा क्या क्या फल नहीं देगी?।।११०।।उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि पूर्वभवमें मैं अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी पुत्री श्रीमती लिलताङ्गदेवकी स्वयंप्रभा नामक प्रिया थी।।११२॥ वह बुद्धिमान वज्रदन्त वन्दना आदि कुरके वहाँ से लौटा और पुत्री श्रीमतीको पण्डिता धायके लिये सौंपकर शीघ ही दिग्विजयके लिये चल पड़ा ।।११२॥ इन्द्रके समान कान्तिका धारक वह चक्रवर्ती चक्ररक्षकी पूजा करके हाथी घोड़ा रथ पियादे देव और विद्याधर इस प्रकार पडङ्ग सेनाके साथ दिशाओंको जीतनेके लिये गया।।११३॥

तद्नन्तर ऋतिशय चतुर पिएडता नामकी धाय किसी एक दिन एकान्तमें श्रीमतीको समकानके लिये इस प्रकार चातुर्थसे भरे वचन कहने लगी ॥११४॥ वह उस समय ऋशोकवाटिकाके
मध्यमें चन्द्रकान्त शिलातल पर बैठी हुई श्री तथा ऋपने कोमल हाथोंसे [ सामने बैठी हुई ]
श्रीमतीके ऋंगोंका बड़े प्यारसे स्पर्श कर रही थी। बोलते समय उसके मुख-कमलसे जो दाँतोंको
किरणक्षपी जलका प्रवाह बह रहा था उससे ऐसी मालूम होती थी मानो वह श्रीमतीके हृदयका
संताप ही दूर कर रही हो ॥११४-११६॥ वह कहने लगी—हे पुत्रि, में समस्त कार्योंकी योजनामें
पिएडता हूँ -ऋतिशय चतुर हूं। इसलिये मेरा पिएडता यह नाम सत्य है-सार्थक है। इसके
सिवाय में तुम्हारी माताके समान हूँ ऋौर प्राणोंके समान सदा साथ रहनेवाली प्रियसखी हूँ
॥११७॥ इसलिये हे धन्य कन्ये, तू यहाँ मुक्तसे अपने मौनका कारण कह। क्योंकि यह प्रसिद्ध है
कि रोग मातासे नहीं छिपाया जाता ॥११८॥ मैंने ऋपने चित्तमें तेरी इस चेष्टाका ऋच्छी तरहसे
विचार किया है परम्तु मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ इसलिये हे कन्ये, ठीक ठीक कह ॥११९॥
हे सिख, क्या यह कामका उन्माद है ऋथवा किसी भूतादिका उपद्रव है ? प्रायः करके यौवनके

१ विचार्य । २ उगुक्तोऽभूत् । ३ जिनस्थानात् । ४ सम्पूर्णबुद्धिः । ५ इन्द्रसमतेजाः । ६ अशोक-वनम् । ७ कार्यघटनासु । ८ रहसि । ९ पीडा ।

इति पृष्टा तया किञ्चित् आनम्य मुखयङ्कलम् । पश्चिनीय दिनापाये परिक्लानं महोत्पलम् ॥१२१॥ लगाद श्रीमती सत्यं न शकास्मीदशं वचः । कस्यापि पुरतो वक्तुं 'लजाविवशमानसा ॥१२२॥ किन्तु तेऽद्य पुरो नाहं जिहेम्यालां लपन्त्यलम् । जननीनिविशेषा त्वं चिरं परिचिता च मे ॥१२३॥ तद् वक्ष्यं श्रणु सौम्याङ्गि महतीयं कथा मम । मया प्राग्जन्मचिरितं स्मृतं देवागमेक्षणात् ॥१२४॥ तद्किदशं कथा वेति सर्वं वक्ष्ये सविस्तरम् । स्वमानुभूतमिय मे स्मृतौ तत्यतिभासते ॥१२५॥ अहं पूर्वभवेऽभूवं धातकीखण्डनामि । मह्द्वीपे सरोजाक्षि स्वर्गभूभ्यतिशायिनि ॥१२६॥ तत्रास्ति मन्दरात् पूर्वाद् विदेहे 'अत्यगाश्रिते । विपयो गन्धिलाभिल्यो यः कुरूनिप निर्जयत् ॥१२७॥ तत्रासीत् पाटलीमामे नागदत्तो वणिक्सुतः । सुमतिस्तरम् कान्ताभूत् तयोर्जाताः सुता इमे ॥१२८॥ नन्दश्च नन्दिमत्रश्च नन्दिपेणाह्वयः परः । वरसेनो जयादिश्च सेनस्तत्स्मृत्वः क्रमात् ॥१२९॥ पुत्रिके च तयोर्जाते 'मदनश्चीपदादिके । कान्ते तयोरहं जाता निर्नामति कनीयसी ॥१३०॥ कदाचित् कानने रम्ये 'चिरते चारणादिके । गिरावम्बरप्र्वेऽहं तिलके पिहितास्ववम् ॥१३१॥ नानिह्मंभूषणं दृष्टा सुनि सावधियोधनम् । इदमप्राक्षमानम्य 'सवोध्य भगवितित ॥१२२॥ केनास्मि कर्मणा जाता कुले 'दौर्गत्यशालिनि । बृहीदमितिनिर्विण्णां 'दीनामनुगृहाण माम् ॥१३३॥ इति पृष्टो सुनीन्द्रोऽसौ जगौ मधुरया गिरा । इहैव विषयेऽपुत्र पृत्र जातासि कर्मणा ॥१३४॥

प्रारम्भमें कामरूपी प्रह्का उपद्रव हुआ हो करता है।।१२०।। इस तरह पण्डिता धायके द्वारा पूछे जानेपर श्रीमतीने अपना मुरक्ताया हुआ मुख इस प्रकार नीचा कर लिया जिस प्रकार कि सूर्यास्तके समय कमिलनी मुरक्ताकर नीचे कुक जाती है। वह मुख नीचा करके कहने लगी-यह सच है कि मैं ऐसे वचन किसीके भी सामने नहीं कह सकती क्योंकि मेरा हृदय लजासे पराधीन हो रहा है।।१२१-१२२॥ किंतु आज मैं तुम्हारे सामने कहती हुई लिजित नहीं होती हूँ उसका कारण भी है कि मैं इस समय अत्यन्त दुःखी हो रही हूं और आप हमारी माताके तुल्य तथा चिरपरिचता हैं।।१२३॥ इसिलये हे मनोहराङ्गि, सुन, मैं कहती हूँ। यह मेरी कथा बहुत बड़ी है। आज देवोंका आगमन देखनेसे मुक्ते अपने पूर्वभवके चिरत्रका स्मरण हो आया है।।१२४॥ वह पूर्वभवका चिरत्र कैसा है अथवा वह कथा कैसी है ? इन सब बातोंको मैं विस्तारके साथ कहती हूँ। वह सब विषय मेरी स्मृतिमें स्वप्नमें अनुभव कियेके समान स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा है।।१२४॥

हे कमलनयने, इसी मध्यलोकमें एक धातकीखण्ड नामका महाद्वीप है जो श्रापनी शांभासे स्वर्गभूमिको तिरस्कृत करता है। इस द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिम दिशाको श्रार स्थित विदेह चेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है जो कि श्रपनी शोभासे देवकुर श्रोर उत्तरकुरुको भी जीत सकता है। उस देशमें एक पाटली नामका प्राम है उसमें नागदत्ता नामका एक वैश्य रहता था उसकी स्त्रीका नाम सुमित था श्रोर उन दोनोंके कमसे नन्द, नन्दिमित्र, नन्दिषेण, वरसेन, श्रोर जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता श्रोर श्रीकान्ता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। पूर्व भवमें में इन्होंके घर निर्नामा नामकी सबसे छोटी पुत्री हुई थी॥ १२६-१३८॥ किसी दिन मैंने चारणचरित नामक मनोहर वनमें श्रम्वरतिलक पर्वत पर विराजमान श्रवधिज्ञानसे सिहत तथा श्रनेक ऋद्वियोंसे भूषित पिहितासव नामक सुनिराज के दर्शन किये। दर्शन श्रोर नमस्कार कर मैंने उनसे पूछा कि-हे भगवन्, मैं किस कमसे इस दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। हे प्रभो कुपा कर इसका कारण कहिये श्रोर मुफ दीन तथा श्रतिशय उद्घिग स्त्री-जन पर श्रनुष्रह कीजिये॥ १३१-१३३॥ इस प्रकार पूछे जाने पर वे सुनिराज मधुर वाणीसे कहने लगे कि हे पुत्रि, पूर्व भवमें तू श्रपने कर्मोदयसे इसी देशके पलालपर्वत नामक श्राममें देविलयाम नामक

१ टजाधीनम् । २ अपरम् । ३ मदनकान्ता-श्रीकान्तेस्यर्थः । ४ चारणचरिते । ५ भो भगविन्तस्यिभि मुखीकृत्य । ६ दारिद्रय । ७ उद्वीगवतीम् । ८ अनाथाम् । ९ पूर्वजन्मिन । 'प्रोत्यामुत्र भवान्तरे' ।

पलालपर्वतद्यामे देविलग्र'मकूटकात् । सुमतेहद्दरे पुत्री धनश्रीरिति विश्रुता ॥१३५॥ अन्येशुश्च स्वमज्ञानात् क्षुनः पृति कलेवरम् । सुनेः समाधिगुप्तस्य पठतोऽन्ते न्यक्षारे सुदा ॥१३६॥ सुनिस्तद्वलोक्यासी स्वामित्यन्विश्वपत्तद्य । स्वयेदं बालिके कर्म विक्षपकमनुष्टितम् ॥१३८॥ फिल्ट्यिति विपाके ते दुरन्तं कटु हं फलम् । दृहत्यधिकमन्यक्षित् ।माननीयविमानता ॥१३८॥ इति पुवन्तमभ्येत्य क्षमामग्राहयस्तद्यारे । भगविष्ठदमज्ञानात् क्षमस्य कृतिमित्यरम् ॥१३९॥ तेनोपश्चमभावेन जाताव्यं पुण्यमाश्रिता । मनुष्यजन्मनीहाद्य कुले प्रमाहुर्यते ॥१४०॥ तितः किष्याण किष्याणं गृहाणोपोपितं विश्वपत्तन्त्र सुनेन्द्रगुणसम्पत्तं श्रुतज्ञानमपि क्षमात् ॥१४१॥ कृत नां कर्मणामार्ये सहसा अपरिपाचनम् । तपोऽनशनमाम्नातं विधियुक्तमुपोपितम् ॥१४२॥ तिर्थकृत्वस्य पुण्यस्य कारणानीह पोडश । कल्याणान्यत्र पण्येव प्रातिहार्याष्टकं तथा ॥१४३॥ धितशेषश्चतिश्वात् इमानुदिश्य सद्गुणान् । या साऽनुष्टीयते मध्येः संपित्वनगुणादिका ॥१४३॥ उपवासदिनान्यत्र विधिर्मुक्ति विभिर्मता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वक्ष्यमञ्जोच्यते ॥१४५॥ धिन्नस्वित्यत्वाद्य हो चिपष्टिमु निभिर्मता । श्रुतज्ञानोपवासस्य स्वक्ष्यमञ्जोच्यते ॥१४५॥ धिन्नस्यकाद्य हो च यथाक्रमम् । अष्टाशीतिमथेकन्य चतुर्वश च धिवन्य च ॥१४६॥

पटेलकी सुमित स्त्रीके उद्रसे धनश्री नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई थी ।। १३४-१३४ ।। किसी दिन तूने पाठ करते हुए समाधिगुप्त मुनिराजके समीप मरे हुए कुत्तेका कतेवर डाला था श्रीर श्रपने इस श्रज्ञानपूर्ण कार्यसे खुश भी हुई थी। यह देखकर मुनिराजने उस समय तुभे उपदेश दिया था कि बालिके, तुने यह बहुत ही विरुद्ध कार्य किया है, भविष्यमें उदयके समय यह तुभे दुःखदायी श्रीर कटुक फल देगा क्योंकि पूज्य पुरुषोंका किया हुआ श्रवमान श्रन्य पर्यायमें अधिक सन्ताप देता है।। (३६-१३=।। मुनिराजके ऐसा कहने पर धनश्रीने उसी समय उनके सामने जाकर अपना अपराध ज्ञमा कराया और कहा कि हे भगवन, मैंने यह कार्य अज्ञानवश ही किया है इसिलये चमा कर दीजिये ॥ १३२ ॥ उस् उपशम भावसे-चमा माँग लेनेसे तुक्ते कुछ थोड़ा सा पुष्य प्राप्त हुआ था उसीसे तू इस समय मनुष्य योनिमें इस अतिशय दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुई है ॥१४०॥ इसलिये हे कल्याणि, कल्याण क्रनेवाले जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति श्रीर श्रुतज्ञान इन दो उपवास त्रतोंको कमसे प्रहण करो ॥१४१॥ हे आर्थे, विधिपूर्वक किया गया यह झनशन तप, किये हुए कर्मीको बहुत शीघ नृष्ट करनेवाला माना गया है ॥१४२॥ तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिके कारणभूत सोलह मावनाएँ, पाँच कल्याणक, आठ प्रातिहार्य तथा चौतीस श्चितिशय इन त्रेशठ गुणोंको उद्देश्य कर जो उपवास त्रत किया जाता है उसे जिनेन्द्रगुण-सम्पत्ति कहते हैं।। भावार्थ-इस व्रतमें जिनेन्द्र भगवानके त्रेशठ गुणोंको लदयकर त्रेशठ उपवास किए जाते हैं जिनकी व्यवस्था इस प्रकार है—सोलह कारण भावनात्रोंकी सोलह प्रतिपदा, पंच कल्याणकोंकी पाँच पंचमी, आठ प्रातिहार्यांकी आठ अप्रमी और चौतीस अतिशयोंकी बीस दशमी तथा चौदह चतुर्दशी इस प्रकार त्रेशीठ उपवास होते हैं।।१४३-१४८।। पूर्वोक्त प्रकारसे जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति नामक त्रतमें त्रेश्वद्र उपवास करना चाहिये ऐसा गणधरादि मुनियोंने कहा है । श्रव इस समैय श्रुतज्ञान नामक उपवास ब्रतका स्वरूप केंद्रा जाता है ॥१४४॥ श्रद्धाईस, ग्यारही

१ न्यधानमुदा । २ निक्चष्टम् । १ पूज्यावज्ञा । ४ — प्राह्यत् तदा अ०,स० । — मभ्येत्याक्षमयस्त्वममु नत्ता प० । ५ क्षिप्रम् । 'छत्तु क्षामरं द्रुतम्' इत्यमरः । ६ उत्कृष्टदिद्धे । ७ तदनन्तरम् । ८ हे पुण्यन् वित । १ ग्रुमम् । १० त्रतम् । ११ एतद्द्रयनामकम् । १२ क्षममनिकम्य । ग्रहाणेति यावत् । ११ परिपाच्यतीति परिपाचनम् । १४ कथितम् । १५ उपोषितत्रते । १६ अतिशयाश्चतु — अ०, प०, स० । अति श्याश्च — ल० । अतिश्वाः । १७ जिनगुणसम् नते । १८ मितज्ञानम् अष्टविश्वतिप्रकारम् । एकादश इति एकादशक्षाः । परिकर्मच द्विप्रकारमित्यर्थः । सूत्रमष्टाशीतिप्रकारमित्यर्थः । आदानुयोगम् एक प्रकारमित्व यावत् । चतुर्दश पूर्णाण इत्यर्थः । चृत्विकाश्च पञ्चप्रकारा इत्यर्थः । मनःपर्ययश्च द्विप्रकार इत्यर्थः । केवलज्ञानम् एकप्रकार मिति यावत् । १९ पञ्च सम् प०, द०, ल० ।

विद्धि पड्द्ग्ये कसंख्याक्च मत्यादिज्ञानपर्ययात् । नामोद्देशक्रमश्चेषां ज्ञानानामित्यनुश्मृतः ॥१४०॥ मितज्ञानमथेकादशाङ्गानि परिकर्मं च । सूत्रमाद्यनुयोगक्च पूर्वाण्यपि च चृक्षिकाम् ॥१४८॥ अवधिक्च मनःपर्ययाख्यं केवलमेव च । ज्ञानभेदान् प्रतीत्येमान् श्रुतज्ञानमुपोध्यते ॥१४९॥ दिनानां शतमन्नेष्टम् अष्टापक्चाशताधिकम् । विद्धि "त्वमेतावालम्ब्य तपोऽनशनमाचर ॥१५०॥ उशन्ति ज्ञानसाम्राज्यं विद्योः फढमथेनयोः । स्वर्गाद्यपि फलं प्राहुः "अनयोरानुपङ्गजम् ॥१५९॥ मृनयः पश्य कव्याणि शापानुप्रह्योः "क्षमाः । 'अतिक्रान्तिरतस्तेषां लोकद्वयविरोधिनी ॥१५२॥ वाचातिलङ्गनं वाचं निरुणद्धि भवे परे । मनसोङ्गन्यन्यापि स्मृतिमाहन्ति मानसीम् ॥१५३॥ 'कायेनातिक्रमस्तेषां कायार्त्ताः साध्येत्तराम् । तस्मात्तपोधनेन्द्राणां कार्यो नातिक्रमो वुषेः ॥१५४॥ क्षमाधनानां क्रोधागिन जनाः संधुक्षयन्ति ये । क्षमाभस्मप्रतिच्छन्नं दुर्वचो विस्कुिङ्कक्म् ॥१५५॥ संमोहकाष्टजनितं रण्पातीप्य'प्वनेरितम् । किं तैर्ने नाशितं मुग्धे हितं लोकद्वयाश्रितम् ॥१५६॥ इत्यं मुनवन्तः पथ्यम् अनुमत्य यथाविधि । उपोप्य तद्द्वयं स्वायुरन्ते स्वर्गमयासिषम् ॥१५७॥ लिखताङ्गस्य तत्रासं कान्तादेवी स्वयंप्रभा । सार्वं सपर्ययागत्य ततो गुरुमपूज्यम् ॥१५८॥ कल्पेऽनलपर्धिरेशाने श्रीप्रभाधिपसंयुता । भोगान् 'रमुत्तवात्र जातेति कथापर्यवसानकम् ॥१५८॥ कल्पेऽनलपर्धिरेशाने श्रीप्रभाधिपसंयुता । भोगान् पर्युत्तवात्र जातेति कथापर्यवसानकम् ॥१५८॥

दो, त्राठासी, एक, चौदह, पाँच, छह, दो आरे एक इस प्रकार मतिज्ञान आदि भेदोंकी एक सौ ऋंठ।वन संख्या होती है। उनका नामानुसार कम इस प्रकार है कि मतिज्ञानके अट्टाईस, श्रंगोंके ग्यारह, परिकर्मके दो, सूत्रके घठासी, अनुयोगका एक, पूर्वके चौदह, चूलिकाके पाँच, अवधिज्ञान-के छह, मनःपर्ययज्ञानके दो श्रीर केवलज्ञानका एक-इसप्रकार ज्ञानके इन एक सौ श्रंठावन भेदोंकी प्रतीतिकर जो एक सौ ऋंठावन दिनका उपवास किया जाता है उसे श्रतज्ञान उपवास व्रत कहते हैं । हे पुत्रि, तू भी विधिपूर्वक ऊपर कहे हुए दोनों अनशन ब्रतोंको आचरण कर।।१४६-१४०।। हे पत्रि, इन दोनों त्रतोंका मुख्य फल केवलज्ञानकी प्राप्ति ख्रीर गौरा फल स्वर्गादिकी प्राप्ति है ।। १४१ ।। हे कल्याणि, देख, भुनि शाप' देने तथा श्रनुब्रह करने-दोनों में समर्थ होते हैं, इसलिए उनका अपमान करना दोनों लोकोंमें दुख देने वाला है।। १४२ ॥ जो पुरुप वचन द्वारा मुनियोंका उल्लङ्घन-श्रनादर करते हैं वे दूसरे भवमें गूंगे होते हैं। जो मनसे निरादर करते हैं उनकी मनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है श्रीर जो शरीरसे तिरस्कार करते हैं उन्हें ऐसे कोनसे दुःख हैं जो प्राप्त नहीं होते हैं इसलिये बुद्धिमान पुरुषोंको तपस्वी मुनियोंका कभी अनादर नहीं करना चाहिये। हे मुग्धे, जो मनुष्य, ज्ञमा-रूपी धनको धारण करनेवाले मनियोंकी, मोहरूपी काष्ट्रसे उत्पन्न हुई, विरोधरूपी वायु से प्रेरित हुई, दुर्वचनरूपी तिलगोंसे भरी हुई और इसमारूपी भरमसे टकी हुई कोध-रूपी अग्नि को प्रज्वित करते हैं उनके द्वारा, दोनों लोकोंमें होने वाला अपना कौनता हित नष्ट नहीं किया जाता ?।। १४३-१५६।। इस प्रकार में मुनिराजके हितकारी वचन मानकर श्रीर जिनेद्र-गुण सम्पत्ति तथा श्रतज्ञान नामक दोनों व्रतोंके विधिपूर्वक उपवास कर त्रायुके श्रन्तमें स्वर्ग गई ।। १४७ ।। वहाँ ललिताङ्गदेवकी स्वयंत्रभा नामकी मनोहर महादेवी हुई श्रीर वहाँसे ललिताङ्ग-देवके साथ मध्यलोकमें आकर मैंने अत देनेवाले पिहितास्रव गुरुकी पूजा की ।। १४८ ।। बड़ी बड़ी ऋदियोंको धारण करनेवाली मैंने उस ऐशान स्वर्गमें श्रीप्रभविमानके श्रिधिपति ललिताङ-

१ संख्याश्च अ०, प०, स०, द०, ल०। २ पर्ययान् अ०, प०, स०, द०, ल०। ३ विधी व०, अ०, द०, म०, प०, क०, ट०। ४ विधी। ५—योरनुषङ्गजम् अ०, प०, द०, म०, ल०, ट०। ६ आनु-पङ्गिकम्। ७ समर्थाः। ८ अतिक्रमणम्। ९ कायेनातिकमे तेषां कार्तिः सा या न ढीकते। अ०, प०, स०, द०। कायेनातिकमस्तेषां कायार्तिं साधयेत्तराम् म०। १० प्रतीप—अ०, स०, द०। ११ प्रातिकृत्यमेव वायुः। १२ मुक्तवा तु।

ळिलाङ्गच्युतौ तस्मात् षण्मासान् जिनपूजनम् । कृत्वा प्रच्युत्य संभूतिम् इहाळि तन्द्रि ॥१६०॥ तिमदानीमनुस्मृत्य तद्दन्वेषणसंविधौ । यतेऽहं 'प्रयता तेन 'वाचंयमविधि दधे ॥१६१॥ उत्कीणं इव देवोऽपौ पश्याधापि मनो मम । अधितिष्ठति 'दिव्येन रूपेणानङ्गतां' गतः ॥१६२॥ कळिलाङ्गवपुः सौम्यं ळिळतं' ळिळतानने । 'सहजाताम्बरं स्विव स्पुरदाभरणोज्ज्वळम् ॥१६३॥ पश्यामीव सुखस्पर्शं तस्करस्पर्शंळाळिता" । 'तद्छाभे च मद्रात्रं 'क्षामतां नेतदुज्झति ॥१६४॥ इसेऽश्रुबिन्दवोऽजस्रं निर्यान्ति सम छोचनात् । मद्दुःखमक्षमा द्रप्टुं तमन्वेष्टुमिवोद्यताः॥१६५॥ इत्युक्तवा पुनरप्येवम् अवादीत् श्रीमती सखीम् । ज्ञाता त्वमेव नान्यास्ति मित्यान्वेपणं प्रति ॥१६९॥ त्वयि सत्यां सरोजाक्षि कृतोऽद्य स्यान्ममासुखम् । निर्वन्याः किमु दौःस्थित्यं तपत्यां तपनद्यतौ ॥१६०॥ सत्यं त्वं पण्डिता कार्यद्यनास्वतिपण्डिता । तन्ममैतस्य कार्यस्य संसिद्धिस्त्विय 'विष्ठते ॥१६८॥ ततो रक्ष मम प्राणान् प्राणेजस्य गवेपणात् । स्रोणां विपत्यतीकारे स्त्रिय प्रवावळम्बनम् ॥१६९। 'तदुपायस्च तेऽद्याहं बुवे 'त्रस्तुतसिद्धये । मया विळिखितं पूर्वभवसम्बन्धिपृहकम् ॥१७०॥

देवके साथ अनेक भोग भोगे तथा वहाँसे च्यत होकर यहाँ व अदन्त चक्रवर्तीके श्रीमती नामकी पुत्री हुई हूँ। हे सुखि, यहाँ तक ही मेरी पूर्वभवकी कथा है।। १४९।। हे कुशोद्रि, ललिताङ्ग देवके स्वर्गसे च्युत होने पर में छह महीने तक जिनेन्द्रदेवको पूजा करती रही फिर वहाँसे चय कर यहाँ उत्पन्न हुई हुँ।।१६०।। मैं इस समय उसीका स्मरणकर उसके अन्वेपणके लिये प्रयत्न कर रही हूँ और इसीलिये मैंने मौन धारण किया है ॥१६१॥ हे सखि, देख, यह ललिताङ्ग अब भी मेरे मनमें निवास कर रहा है। ऐसा मालूम होता है माना किसीन टांकीद्वारा उकेरकर सदाके लिये मेरे मनमें स्थिर कर दिया हो। यदापि आज उसका वह दिन्य-वैकियिक शरीर नहीं है तथापि वह अपनी दिव्य शक्तिसे अनंगता (शरीरका अभाव और कामदेवपता) धारण कर मेरे मनमें अधिष्ठित है।।१६२।। हे समुखि, जो अतिशय सौम्य है, सुन्दर है, साथ साथ उत्पन्न हुए वस्न तथा माला आदिसे सहित है, प्रकाशमान आभर्गोंसे उज्ज्वल है और सुखकर स्पर्शसे सहित है ऐसे लुलिताङ्गदेवके शरीरको में सामने देख रही हूँ, उसके हाथके स्पर्शसे लालित सुखद स्पर्शको भी देख रही हैं परन्त उसकी प्राप्तिके बिना मेरा यह शरीर कुशताको नहीं छोड़ रहा है ॥१६३-१६४॥ ये श्रश्रविन्द निरन्तर मेरे नेत्रोंसे निकल रहे हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये हमारा दुःख देखनेके लिये असमर्थ होकर उस ललिताङ्गको खोजनेके लिये ही मानो उद्यत हुए हैं ॥१६४॥ इतना कहकर वह श्रीमती फिर भी परिडता सखीसे कहने लगी कि हे प्रिय सखि, तू ही मेरे पतिको खोजनेके लिये समर्थ है। तेरे सिवाय श्रीर कोई यह कार्य नहीं कर सकता ॥१६६॥ हे कमलनयते. आज तेरे रहते हुए मुक्ते दुःख कैसे हो सकता है ? सूर्यकी प्रभाके देदीप्यमान रहते हुए भी क्या कमिलनीको दःख होता है ? श्रयीत नहीं होता ॥१६७॥ हे सिख, त समस्त कार्योंके करनेमें ऋतिशय निपुण है अतएव तू सचमुचमें पण्डता है-तेरा पण्डता नाम सार्थक है। इसलिए मेरे इस कार्यकी सिद्धि तुमापर ही १६८। हे सिख, मेरे प्राणपित लिलताङ्गको खोजकर मेरे प्राणोंको रन्ना कर क्योंकि सियोंकी विपत्ति दूर करनेके लिए सियाँ ही अवलम्बन होती हैं।।१६९।। इस कार्यकी सिद्धिके लिये

१ पवित्रा । २ मौनम् । ३ दैवेन म०, छ० । ४ अश्रादीरस्वम् । ५ निक्तानने अ०, व०, स०, छ०। म० । छ०, व०, पुस्तकयोः 'लिक्तिनने' 'निक्तिनने' इत्युभयथा पाठे ऽक्ति । ६ सहजाताम्बरसम्बी म०, छ० । ७ लिक्तिम् प०, छ० । ८ लिक्ताङ्गस्यालामे । ९ कृशस्वम् । १० स्थेयप्रकाशनेति स्त्रात् प्रतिशानिर्णय प्रकाशनेषु आस्मनेपदी । तिष्ठति स० । ११ गवेषणोपायम् । १२ प्रकृत ।

किचिकिक्किनिगृहान्तः प्रकृतं चित्तरञ्जनम् । तद्वजादाय धूर्तानां मनः संमोहकारणम् ॥१०१॥
'पतिव्वाश्च ये मिध्या वियारयोद्धत्युद्धयः । तान् स्मितांशुपटरछन्नान् कुरु गृहार्थेषद्धटे ॥१७२॥
इस्युक्त्वा पण्डिताबोचत् तिचित्ताद्द्वासनं वचः । स्मितांशु मिञ्जरीपुत्रतः 'किरतीबोद्ध'माञ्जिलम् ॥१७३॥
मिय सत्यां मनस्तापो मा भूते कलभाषिणि । कपत्यां चृतमञ्जर्षां कोकिलायाः कुतोऽसुखम् ॥१७४॥
कथेर्थिति सुदिलप्टम् अर्थं ते मृगये पतिम् । सिखं लक्ष्मीरिबोद्योगशालिनं पुरुपं परग् ॥१७५॥
घटविष्यामि ते कार्यं पदुर्धारहमुद्यता । दुर्घटं नास्ति मे किञ्चित् अतीहीह जगल्यये ॥१७६॥
नानाभरणविन्यासम् अतो धारय सुन्दरि । 'वसन्तलिकेवोद्यस्त्रवा लाङ्करसङ्कुलम् ॥१७७॥
तद्त्र संश्चयो नेव 'कार्यः कार्यस्य साधने । 'रश्चीमतीशिथितार्थानां ननु सिद्धिरसंशयम् ॥१७८॥
इत्युक्त्वा पण्डिताद्वास्य तां तद्पितपृटकम् । गृहीत्वागमदाद्येव महापृतिनालयम् ॥१७९॥
यः सुदूरोच्छितेः कृतेः लक्ष्यते रक्षभासुरैः । पातालावुरफणस्तोपात् 'किमप्युद्यक्विवाहिराट् ॥१८०॥
वर्णसाङ्कर्यसंभृत्र'वित्रकमांन्विता अपि । यद्भित्तयो जगिवत्तहारिण्यो गणिका हव ॥१८०॥

में आज तुमसे एक उपाय बताती हूँ। वह यह है कि मैंने अपने पूर्व भत्रसम्बन्धी चरित्रको बतानेवाला एक चित्रपट बनाया है।।१७०।। उसमें कहीं कहीं चित्त प्रसन्न करनेवाले गूढ़ विषय भी लिखे गये हैं। इसके सिवाय वह धूर्त मनुष्योंके. मनको भ्रान्तिमें डालनेवाला है। हे सखि, तू इसे लेकर:जा ।।१७१।। घृष्टताके कारण उद्धत बुद्धिको धारण करनेवाले जो पुरुप मृदगृठ ही यदि अपने आपको पति कहें - मेरा पति वनना चाहें उन्हें गूढ़ विषयोंके संकटमें हाम्यकिरणरूपी बस्नसे, आल्छादित करना अर्थात् चित्रपट देखकर जो मूठमूठ हो हमारा, पति बनना चाहे उनसे त गृढ विषय पूछना जब वे उत्तर न दे सकें तो अपने मन्द हास्यसे उन्हें लिजित करना ॥१७२॥ इस प्रकार जब श्रीमती कह चुकी तब ईपत् हास्य की किरगोंके बहाने पुष्पाञ्जलि बिखेरती हुई पहिडता सस्वी, उसके चित्तको आश्वासन देनेवाले क्चन कहने लगी ॥१७३॥ हे मधुरभाषिणि, मेरे रहते हुए तेरे चित्तको संताप नहीं हो सकता क्योंकि आम्रमंत्रीके रहते हुए कोयलको दुख केसे हो सकता है।।१७४॥ हे सांख, जिस प्रकार कविकी बुद्धि सुश्लिष्ट-श्रानेक भावांको सूचित करनेवाले उत्तम अर्थको और लदमी जिसप्रकार उद्योगशाली मनुष्यको खोज लाती है उसीप्रकार में भी तेरे पतिको खोज लाती हूँ ॥१७४॥ हे सखि, में चतुर बुद्धिकी धारक हूँ तथा, कार्य करनेमें हमेशा उद्यत रहती हूँ इसलिए तेरा यह कार्य अवश्य सिद्ध कर दूँगी। त्यह निश्चित जान कि मुक्त इन तीनों लोकोंमें कोई भी कार्य कठिन नहीं है ॥१७६॥ इसलिये हे सन्दरि, जिसप्रकार माधवी लता प्रकट होते हुए प्रवालों श्रीर श्रंकरोंके समहको धारण करती है उसीप्रकार श्रव तू श्रनेक प्रकारके त्राभरणों के विन्यासको धारण करो।।१७७।। इस कार्यको सिद्धिमें तुमें संशय नहीं करना चाहिये क्योंकि श्रीमती के द्वारा चाहे हुएपदार्थीकी सिद्धि निःसन्देह ही होती है ।।१७⊏।। वह परिडता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीमतीको समका कर उसके द्वारा दिये हुए बिन्नपटको लेकर शीब ही महापूर्त नामक अथवा अत्यन्त पावित्र जिनमन्दिर गई।। १७९।। वह जिनमन्दिर रत्नींकी किरणोंसे शोभायमान अपनी औँची उठी हुई शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो फए ऊँचा किये हुए शेषनाग ही सन्तुष्ट होकर पाताल लोकसे निकला हो ॥१८०॥ उस मन्दिरकी दीवालें ठीक वेश्यार्थींके समानं थीं क्योंकि जिस प्रकार वेश्याएँ वर्णसंकरता (ब्राह्मणादि वर्णोंके साथ व्यभिचार) से उत्पन्न हुई तथा अनेक आश्चर्यकारी कार्योंसे सहित होकर

१ आत्मानं पति ब्रुवते इति पतिब्रुवाः । २ धार्ध्यम् । ३ पुष्पस्तवकैः । ४ किरन्ती अ०, स०, द०, छ० । ५ पुष्पम् । ६ उत्कृष्टम् । ७ जानीहि । ८ वसन्ततिलकेत्रोयत् ल० । माधवीलता । ९ नवपब्लवः । १० कर्तव्यः । ११ श्रीरस्यास्तीति श्रीमती तया वाञ्छितपदार्थानाम् । १२ येन केनापि प्रकारेण । १३ [श्रालेख्य कर्म ] पक्षे नानाप्रकारपापकर्म ।

'दिवामन्यां निशां कर्तुं क्षमैमंणिविचित्रितेः । तुङ्गः श्रृतेः सम यो भाति 'दिवमुन्मीलय'श्विव ॥१८२॥ पठिद्वरिनशं साधुवृन्दैरामन्द्रनिस्वनम् । 'यज्ञदाश्विव यो भन्येः'ध्यभाव्यत समागतैः ॥१८३॥ यस्य कृष्टाग्रसंसकाः केतवोऽनिलविद्वताः । विवभुवंन्द्रनाभक्तये 'व्याह्वयन्त इवामरान् ॥१८४॥ 'यद्वातायननिर्याता भूषपूमाश्वकासिरे । स्वर्गस्योपायनीकर्त्तुं 'निर्मामाणा 'वनानिव ॥१८५॥ यस्य कृष्टतटालग्नाः तारास्तरलरोचिषः । पुष्पोपहारसंमोहम् । आतन्त्रक्षभोज्ञपाम्'र ॥१८६॥ 'सद्वृत्तसङ्गता'शश्वित्रसंदर्भरविराकृतिः । यः सुर्गश्ववदो महात्मह्यां काव्यवन्य इवावभौ ॥१८७॥ सपताको रणद्वण्यो यो दृदस्तम्भसंभृतः । व्यभाद्रम्भीरनिर्वाचेषः सर्वृद्धित इवेभराट् ॥१८८॥ पठतां पुण्यनिर्वाचेषः वन्दारूणां च निस्वनः । यः संद्धावकालेऽपि मदारम्भं शिखण्डिषु ॥१८९॥ यस्तुङ्गित्वस्यः शहवत् चारणैः । कृतसंस्वयः । 'विद्याधरैः समासंव्यो मन्दराद्विरिवाच्यत् ॥१९०॥

जगतके कामी पुरुषोंका चित्त हुरण करती हैं उसी प्रकार वे दीवालें भी वर्ण-संकरता (काले पीले नीले लाल आदि रंगोंके मेल) से बन हुए अनेक चित्रोंसे सहित होकर जगतके सब जीवांका चित्त हरण करती थीं ॥१८१॥ रातको भी दिन बनानेमें समर्थ और मिणयोंसे चित्र विचित्र रहने वाले अपने ऊ चे-ऊ चे शिखरोंसे वह मन्दर ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्गका उन्मीलन ही कर रहा है-स्वर्गको भी प्रकाशित कर रहा हो ।।१८२।। उस मन्दिरमें रात-दिन अनेक मनियोंके समह गम्भीर शब्दोंसे स्तात्रादिकका पाठ करते रहते थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानी वह द्याचे हुए भव्यजीवोंके साथ सम्भाषण ही कर रहा हो ।।१≒३।। उसकी शिखरोंके श्रयभाग पर लगी हुई तथा वायुके द्वारा हिलती हुई पताकाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो वन्दना भक्ति श्रादिके लिये देवोंको हो बुला रही हो ।।१८४।। उस मन्दिरके करोखोंसे निकलते हुए धूपके धूम एसे मालूम होते थे मानो स्वर्गको भेंट देनेके लिये नवीन मेच ही जा रहे हो ।।१८४।। उस मन्दिरकी शिखरोंके चारों श्रोर जो चर्ख्नल किरगोंके धारक तारागण चमक रहे थे वे ऊपर श्राकाशमें स्थिर रहनेवाले देवोंकी पुष्पंष्परास्की भ्रांति उत्पन्न किया करते थे अर्थात् देव लोग यह समभते थे कि कहीं शिखर पर किसीने फूलोंका उपहार तो नहीं चढ़ाया है । १८६। वह चैत्यालय सदयूत्त-संगत-सम्यक चारित्रके धारक मुनियोंसे सहित था, अनेक चित्रोंके समृहसे शोभायमान था. स्रोर स्तोत्रपाठ स्रादिके शब्दोंसे सहित था इसलिये किसी महाकाव्यके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि महाकात्र्य भी, सद्वृत्त-वसन्ततिलका आदि सुन्दर-सुन्दर छन्दों से सहित होता है. मरज कमल छत्र हार त्रादि चित्रश्लोकोंसे मनोहर होता है त्रीर उत्तम उत्तम शब्दोंसे सहित होता हैं।।१८७। उस चैत्यालयपर पनाकाएँ फहरा रही थों, भीतर बजते हुए घंटे लटक रहे थे. स्तोत्र त्रादिके पढ़नेसे गंभीर शब्द हो रहा था, त्रौर स्वयं त्रनेक मजबूत खम्भोंसे स्थिर था इस-लिये ऐसा जान पड़ता था माना कोई बड़ा हाथी ही हो क्योंकि हाथी पर भी पताका फहराती है, उसके गले में मनोहर शब्द करता हुआ घंटा वधा रहता है वह स्वयं गंभीर गर्जनाके शब्दसे सहित होता है तथा मजबूत खम्भोंसे बँधा रहनेके कारण स्थिर होता है।।१८८।। वह चैत्यालय पाठ करनेवाले मनुष्योंके पवित्र शब्दों तथा वन्दना करनेवाले मनुष्योंकी जय जय ध्वतिसे असमयमें ही मयरोंको मदोन्मत्त बना देवा था अर्थात् मन्दिर में होनेवाले शब्दको सेघका शब्द समभकर मयुर वर्षाके बिना ही मदोन्मत्त हो जाते थे।।१८९।। वह चैत्यालय ऋत्यन्त ऊँची

१ आत्मानं दिना सन्यत इति दिवासन्या ताम् । २ स्वर्गम् । ३ पश्यन्तिव । ४ सम्भापणं कुर्वन् । ५ भन्येः सह । ६ वाह्मयन्त अ०, स०। ७ तद्वाता—उ०। ८ निर्मिमीत इति निर्मिमाणा । ९ घना इव छ०। १० सम्भ्रान्तिम् । ११ मातन्त्रन्ति नभोजुपाम् द० । १२ सचारित्रवद्भव्यजनसहितः, पक्षे समीचीनवृत्तजाति- सहितः । १३ चित्रपुत्रिकास दभः, पक्षे चित्रार्थसन्दर्भरचना । १४ सुशब्दो । १५ भूमो । १६ सम्यग् धृतः । १७ कुशीलवैः पक्षे चारणसुनिभः । १८ ५क्षे परिचयः । १९ शब्दागमपरमागमादिविद्याधरः खचरेश्च ।

तत्र पट्टक्शालायां पण्डिता कृतवन्द्ना । प्रसार्य पट्टकं तस्थी 'पिरिचिक्षिषुरागतान् ॥१९१॥
'प्रेक्षन्त केचिद्गारय सावधानं महाधियः । केचित्किमेतिदिरयुच्चैः जजस्पुर्वीस्य पट्टकम् ॥१९२॥
तेपां समुचितैर्वाक्यैः ददती पण्डितोत्तरम् । तत्रास्ते स्म स्मितोद्योतेः किरन्तो 'पण्डितायितान् ॥१९३॥
अथ दिग्विजयाच्चकी न्यवृतग्कृतदिग्जयः । प्रणतीकृतिनःशेषनरविद्याधरामरः ॥५९४॥
ततोऽभिषेकं द्वात्रिंशत्सहस्रधरणीश्वरैः' । चक्षवर्ती परं प्रापत् पुण्यैः किं नु न लभ्यते ॥१९५॥
स च ते च समाकाराः कराङ विवदनादिभिः । तथापि तैः समभ्यच्यैः सोऽभूत् पुण्यानुभावतः ॥१९६॥
अभीदश्वपुश्चन्द्रसोम्यास्यः कमलेक्षणः । पुण्येन स बभौ सर्वान् अतिशय्य नरामरान् ॥१९०॥
शक्क वक्षाक्कुश्चादीनि 'लक्षणात्यस्य पादयोः । बभुरालिखितानीव लक्ष्म्या लक्ष्माणि चिक्षणः ॥१९८॥
अमोधशासने तस्मिन् भुवं शासित भूभुजि । न 'दण्ड्यपक्षः कोऽप्यासीत् प्रजानामकृतागसाम् ॥१९९॥
स बिभ्रदृक्षसा लक्ष्मी वक्शान्त्रीन च वाग्वधूम् "प्रणाट्यामिव लोकान्तं प्राहिणोत् कीतिमेकिकाम्॥२००॥

ऊँची शिखरोंसे सहित था, श्रनेक चारण (मागध स्तुतिपाठक) सब उसकी स्तुति किया करते थे श्रोर श्रनेक विद्याधर (परमागमके जाननेवाल) उसकी सेवा करते थे इसलिये ऐसा शोभाय-मान होता था मानो मेरु पर्वत ही हो क्योंकि मेरु पर्वत भी श्रत्यन्त ऊँची शिखरोंसे सहित है, श्रनेक चारण (ऋद्धिके धारक मुन्जिन) उसकी स्तुति करते रहते हैं तथा श्रनेक विद्याधर उसकी सेवा करते हैं ॥१९०॥ इत्यादि वर्णनयुक्त उस चैत्यालयमें जाकर पण्डिता धायने पहले जिनेन्द्र देवकी वन्दना की फिर वह वहाँकी चित्रशालामें श्रपना चित्रपट फैलाकर श्राये हुए लोगोंकी परीचा करनेकी इच्छासे बैठ गई ॥१९१॥ विशाल बुद्धिके धारक कितने ही पुरुष श्राकर बड़ी सावधानीसे उस चित्रपटको देखने लगे श्रीर कितने ही उसे देखकर यह क्या है ? इस प्रकार जोरसे बोलने लगे ॥१९२॥ वह पण्डिता समुचित वाक्योंसे उन सबका उत्तर देती हुई श्रीर पण्डिताभास-मूर्ख लोगों पर मन्द हास्यका प्रकृश डालती हुई गम्भीर भावसे वहाँ बैठी थी ॥१९३॥

श्रनन्तर जिसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है श्रीर जिसे समस्त मनुष्य विद्याधर श्रीर देव नमस्कार करते हैं ऐसा वजदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयसे वापिस लौटा ॥१९४॥ उस समय चक्रवर्तीने बत्तीस हजार राजाश्रों द्वारा किये हुए राज्याभिषकमहोत्सवको प्राप्त किया था सो ठीक ही है, पुण्यसे क्या क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥१९४॥ यद्यपि वह चक्रवर्ती श्रीर वे वत्तीस हजार राजा हाथ, पाँव, मुख श्राद श्रवयांसे समान श्राकारके धारक थे तथापि वह चक्रवर्ती श्रापने पुण्यके माहात्म्यसे उन सबके द्वारा पृज्य हुश्रा था ॥१९६॥ इसका शरीर श्रनुपम था, मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था, श्रीर नेत्र कमलके समान सुन्दर थे। पुण्यके उद्यसे वह समस्त मनु य श्रीर देवोंसे बढ़कर शोभायमान हो रहा था ॥१९७॥ इसके दोनों पाँवोंमें जो शंख चक्र श्रकुश श्रादिके चिह्न शोभायमान थे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो लद्दमीने ही चक्रवर्तीके ये सब लच्चण लिखे हैं ॥१९८॥ श्रव्यर्थ त्राह्मके धारक महाराज वश्रदन्त जब पृथ्वीका शासन करते थे तब कोई भी प्रजा श्रपराध नहीं करती थी इसलिये कोई भी पुरुष दण्डका भागी नहीं होता था ॥१९९॥ वह चक्रवर्ती वहांस्थलपर लद्दमीको श्रीर मुखकमलमें सरस्वतीको धारण करता था परन्तु श्रथन्त प्रिय कीर्तिको धारण करने लिये उसके पास कोई स्थान ही नहीं रहा इसलिये उसने श्रकेली कीर्तिको लोकके श्रन्त तक पहुँचा दिया था। श्रांस लद्दमी श्रीर सरस्वती तो उसने श्रकेली कीर्तिको लोकके श्रन्त तक पहुँचा दिया था। श्रांस ल्वानी श्रीर सरस्वती तो

१ परीक्षितुमिच्छुः । २ प्रोक्ष्यन्ते अ०,स० । प्रोक्ष्यन्त म०, ल० । ३ पण्डिता इवाचरितान् । ४ धरणीधरैः अ०,प०, स०, म०, द०, ल० । ५ चिह्नानि ।६ दण्डियतुं योग्यो दण्ड्यः स चासौ पक्षश्च । ७ असम्मताम् । 'पाय्यधार्यासन्नायनिकाय्यामाय्यं मानग्र्धाविन्निवासासम्मत्यनिध्ये' इति सूत्रात् असम्मत्यये व्यणस्तनिपातनम् । प्राणाय्यमिव द०,ल० ।

सुधास्तिरिबोदंग्रः अंग्रुमानिव चोत्करः । स कान्ति दीप्तिमप्युच्तैः अधारप्यद्भुतोदयः ॥२०१॥ पुण्यकस्पतरोरुच्तैः फलानीव महान्त्यलम् । बभूवुस्तस्य रत्नानि चतुर्द्श रिवशां विभोः ॥२०२॥ निधयो नव तस्यासन् पुण्यानामिव राशयः । यैरक्षयैरमुप्यासीद् गृहवार्तारं महोदया ॥२०३॥ षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम् इति संपालयन्नसौ । दशाङ्गयोगसंभृतिम् अभुङ्कः सुकृती चिरम् ॥२०४॥

#### हरिणीच्छन्द:

इति कतिपयेरेवाहोभिः कृती कृतदिग्जयो जयप्रतनया सार्द्धं चक्री निवृत्य पुरी विश्वान् । सुरप्रतनया 'साकं शको 'विशञ्चमरावतीमिव स रुरुचे भास्वन्मौळिज्वंजन्मणिकुण्डलः ॥२०५॥

#### मालिनी

विद्वितनिखिळकृत्योऽप्यारमपुत्रीविवाह्'ध्यतिकरकरणीये किञ्चिद्-तःसचिन्तः । पुरमविवादुदारश्रीपराध्यं पुदश्रीमृदुपवनविधृतप्रोह्ळसन्देतुमाळम् ॥२०६॥

## शार्द्**लविक्री**डितम्

'श्रुन्दन्तो लवलीलतास्तटवने सिन्धोर्लवङ्गातते तत्रासीनसुराङ्गनालसलसन्तेत्रैः शनैर्वीक्षिताः । आभेजुर्विजयाद्धं'कन्दरदरीरामुज्य'िसेनाचरा यस्यासौ विजयी स्वपुण्यफलितां दीर्घं सुनक्तिस्म गाम्''॥२०७॥

उसके समीप रहती थीं त्रोर कीर्ति समस्त लोकमें फैली हुई थी।।२००।। वह राजा चन्द्रमाके समान कोन्तिमान स्रोर सूर्यके समान उत्कर (तेजस्वी अथवा उत्कृष्ट टैक्स वसूल करनेवाला) था। आश्चर्यकारी उदयको धारण करने वाला वह राजा कान्ति और तेज दोनों को उत्कृष्ट रूपसे धारण करता था ॥२०१॥ पुँण्यरूपी कल्पवृत्तके बड़ेसे बड़े फल इतने ही होते हैं यह बात सचित करने के लिये ही मानो उस चक्रवर्तीके चौदह महारत्न प्रकट हुए थे।।२०२॥ उसके यहां पुण्यकी राशिके समान नौ अजय निधियां प्रकट हुई थीं उन निधियोंसे उसका भएडार हमेशा भरा रहा था ॥२०३॥ इस प्रकार वह पुष्यवान् चकवर्ती छह खण्डोंसे शोभित पृथिवीका पालन करता हुआ चिरकाल तक दस प्रकारके भोगक्ष भोगता रहा ॥२०४॥ इस प्रकार देदीप्यमान मुकट ऋौर प्रकाशमान रत्नोंके कुण्डल धारण करने वाला वह कार्यकुशल चक्रवर्ती कुछ ही दिनोंमें दिग्विजय कर लौटा श्रोर श्रपनी विजयसेनाके साथ राजधानीमें प्रविष्ट हुआ। उस समय वह ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि देवीप्यमान मुकुट श्रीर रत्त-कुण्डलोंको धारण करने वाला कार्यकुशल इन्द्र अपनी देवसेनाके साथ अमरावतीमें प्रवेश करते समय शोभित होता है।।२०४॥ समस्त कार्य कर चुकने पर भी जिसके हृदयमें पुत्री-श्रीमतीके विवाहकी कुछ चिन्ता विद्यमान है, ऐसे उत्कृष्ट शोभाके धारक उस वज्रदन्त चक्रवर्तीने मन्द मन्द वायुके द्वारा हिलती हुई पता-कान्त्रोंसे शोभायमान तथा त्रान्य श्रानेक उत्ताम उत्तम शोभासे श्रेष्ठ त्रपने नगरमें प्रवेश किया था ॥२०६॥ जिसकी सेनाके लोगोंने लवंगकी लतात्रोंसे व्याप्त समृद्रतटके वनोंमें चन्दन लतात्रों-का चर्ण किया है, उन वनोंमें बैठी हुई देवागनात्रोंने जिन्हें अपने आलस्य भरे सुशोभित नेत्रोंसे धीरे धीरे देखा है और जिन्होंने विजयार्थ पर्वतकी गुफाओंको स्वच्छकर उनमें आश्रय प्राप्त

१ मनुजातेः । 'द्वी विशो वैश्यमनुजी' इत्यिभिषानात् । २ वृत्तिः । ३ मोगाः ''दिव्वपुरं रमणं णिहि चमुभायणभोयणा य स्थणं च । आसणवाइण णह्न दसंग इमे ताणं ॥ [सरता निषयो दिव्याः पुरं शय्यासने चमूः । नाव्यं सभाजनं भोज्यं वाहनं चेति तानि वै ॥ ] ४-मभुक्ता म०, छ० । ५ सह । ६ बह्नच्छरादीनां मस्यनजिरादेशित दीर्घः । ७ श्रीमतीविवाहसम्बन्धकरणीये । ८ सञ्चूर्णयन्तः । ९ विजवाद्धर्य कन्दरद्यः गुहाः श्रष्ठाः ताः । १० आमृद्य द०, ट० । सञ्चूर्ण्यं । ११ भूमिम् । ※ १ चौहद रत्न, २ नौ निषि, ३ सुन्दर स्वियाँ, ४ नगर, ५ आसन, ६ श्रय्या, ७ सेना, ८ भोजन, ९ पात्र, और १० नास्यशाला ।

#### महापुराणम्

आक्रामन् वनवेदिकान्तरगतस्तां वैजयादीं तटीउल्लङ्क्यान्धिवधूं तरङ्गतरकां गङ्गाञ्च सिन्धुं 'धुनीम् ।
'जित्वाशाः कुलभूमृदुङ्गतिमपि 'न्यक्कृत्य चक्काङ्कितां लेभेऽसौ जिनशासनार्पितमतिः श्रीवज्ञद्दतः श्रियम् ॥२०८॥
इत्यापें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते न्निपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे

इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंब्रहे किताङ्गस्वर्गच्यवनवर्णनं नाम षष्टं पर्व ॥६॥

किया है ऐसा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला विश्वदन्त चक्रवर्ती श्रपने पुरुषके फलसे प्राप्त हुई पृथिवीका चिरकाल तक पालन करता रहा ॥ २०७ ॥ दिग्विजयके समय जो समुद्रके समीप वनवेदिकाके मध्यभागको प्राप्त हुश्चा, जिसने विजयार्ध पर्वतके तटोंका उल्लंघन किया, जिसने तरंगोसे चंचल समुद्रकी स्त्रीरूप गङ्गा श्रोर सिन्धु नदीको पार किया श्रोर हिमवत् कुलाचलकी ऊंचाईको तिरस्कृत किया—उसपर श्रपना श्राधिकार किया ऐसा वह जिनशासनका ज्ञाता विश्वदन्त चक्रवर्ती समस्त दिशाश्रोंको जीतकर चक्रवर्तीकी पूर्ण लदमीको प्राप्त हुश्चा ॥२०५॥

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध, भगविज्ञनसेनाचार्य विरचित त्रिपष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें लिलतांग देवका स्वर्गसे च्युत होने आदिका वर्णन करनेवाला छठा पर्व पूर्ण हुआ।

९ नदीम् । २ जित्वाशां **७० । ३ अ**धःकृत्य ।

## सप्तमं पर्व

भयाहूय सुतां चकी तामित्यन्विश्वयत् कृती । स्मितांशुसिललैः सिख्विश्ववेनामाधिवाधिताम् ॥१॥ पुत्रि मा स्म गमः शोकम् उपसंहर मौनिताम् । जानामि त्वत्यतेः सर्वं वृत्तान्तमविधिविषा ॥२॥ 'त्वकं पुत्रि सुखं 'त्नाहि 'प्रसाधनविधि कुरु । चन्द्रविन्वायिते पश्य द्पंणे मुखमण्डनम् ॥३॥. 'अशान मधुरालापैः तपंयेष्टं सखीजनम् । त्विदृष्टसङ्गमोऽवश्यम् अद्य श्रो वा भविष्यति ॥४॥ यशोधरमहायोगिकैवच्ये स मयाविधः । 'तमासादि ततोऽजानम्' अभिन्न'तमयाविध ॥५॥ शृणु पुत्रि तवास्माकं त्वत्कान्तस्यापि वृत्तकम् । जन्मान्तरिनवद्धं ते वश्यामीदंतया पृथक् ॥६॥ इतोऽहं पन्चमेऽभूवं जन्मन्यस्यां महाद्युतौ । नगर्यां पुण्डरीकिण्यां स्वर्णगर्यामिवर्द्धिनः ॥७॥ सुतोऽद्धंचिष्ठणश्चन्द्रकीर्तिरित्यात्तं 'कीर्त्तनः । जयकीर्तिवंयस्यो मे तदासीत् सहवर्द्धितः ॥८॥ पृद्वः कमागतां कक्ष्मीम् आसाद्य परमोदयाम् । समं वयं रव्ययस्येन चित्रमत्रारभाविह ॥९॥ गृहमेधी गृहीताणुवतः सोऽहं कमात्ततः । कालान्ते चन्द्रसेनास्यं गुरुं श्रित्वा समाधये ॥३०॥ त्यक्ताहारशरीरः सन् उद्याने प्रीतिवर्द्धं । संन्यासविधिनाऽजाये कस्पे माहेन्द्रसिक्तकेर ॥१२॥ सप्तातारकालायुःस्थितिः सामानिकः सुरः । जयकीर्तिश्च तत्रैव जातो मत्यहशर्द्धिकः ॥१२॥ सप्तसागरकालायुःस्थितः सामानिकः सुरः । जयकीर्तिश्च तत्रैव जातो मत्यहशर्द्धिकः ॥१२॥ ततः प्रच्युरय कालान्ते द्विपे पुण्करसंज्ञकेर । पूर्वमन्दरपौर्यस्थविदेहे प्राजनिव्विह ॥१३॥

अनन्तर कार्य-कुशल चकवर्तीने मानसिक पीड़ासे पीड़ित पुत्रीको बुलाकर मन्द हास्यकी किरणरूपी जलके द्वारा सिचन करते हुएकी तरह नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया॥ १॥ हे पुत्रि, शोकको मत प्राप्त हो, मौनका संकोच कर, मैं अवधिज्ञानके द्वारा तेरे पतिका सब वृत्तान्त जानता हूँ ॥ २ ॥ हे पुत्रि, तू शीघ ही सुखपूर्वक स्नान कर, अलंकार धारण कर और चन्द्रविम्बके समान उज्ज्वल दर्पणमें श्रपने मुखकी शोभा देख ॥ ३॥ भोजन कर और मधुर बात-चीतसे प्रिय सखीजनोंको संतुष्ट कर । तेरे इष्ट पतिका समागम आज या कल अवश्य ही होगा ॥ ४॥ श्रीयशोधर तीर्थकरके केवलज्ञान महोत्सवके समय मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ था, उसीसे मैं कुछ भवोंका वृत्तान्त जानने लगा हूँ ॥ ४ ॥ हे पुत्रि, तू अपने, मेरे श्रोर अपने पतिके पूर्व जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त सुन । मैं तेरे लिये पृथक् पृथक् कहता हूँ ॥ ६ ॥ इस भवसे पहले पाँचवें भवमें मैं श्रपनी ऋद्धियोंसे स्वर्गपुरीके समान शोभायमान श्रोर महादेदी यमान इसी पुण्डरीकिणी नगरीमें श्रर्थचकवतीका पुत्र चन्द्रकीर्ति नामसे प्रसिद्ध हुश्रा था। उस समय जय-कीर्ति नामका मेरा एक मित्र था जो हमारे ही साथ वृद्धिको प्राप्त हुन्ना था ।। ७-८ ।। समयानुसार पितासे कुल परम्परासे चली आई उत्कृष्ट राज्यविभृतिको पाकर मैं इसी नगरमें अपने मित्रके साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥ ९॥ उस समय में अगावत धारण करनेवाला गृहस्थ था । फिर क्रमसे समय बीतने पर श्रायुके श्रन्त समयमें समाधि धारण करनेके लिये चन्द्रसेन नामक गुरुके पास पहुँचा। वहाँ प्रीतिवर्धन नामके उद्यानमें आहार तथा शरीरका त्यागकर संन्यास विधिक प्रभावसे चौथे माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।। १०-११।। वहाँ मैं सात सागरकी श्रायुका धारक सामानिक जातिका देवं हुआ। मेरा मित्र जयकीर्ति भी वहीं उत्पन्न हुआ। वह भी मेरे ही समान ऋदिओंका धारक हुआ था।। १२।। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर

१ त्वरं छ॰, म॰। २ स्नानं कुरु। ३ अलंकारः। ४ भोजनं कुरु। ५ प्राप्तः। ६ अजानिषम्। ७ युक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावसीम इत्यर्थः। ८ अनेन प्रकारेण ।—मीदं तथा प०, म॰, द०, ल॰। ९ आत्तम् स्वीकृतम्। १० मित्रेण। ११—संज्ञिते अ०, प०, द०, स०, ल०। १२ —संज्ञिते प०। १३ पूर्व।

विषये मङ्गळावत्यां नगरे रत्नसञ्चये । श्रीधरस्य महीभन्तुः तनयौ बळकेशवौ ॥१४॥
'मनोहरातद्रमयोः श्रीवमां च विभीषणः । ततो राज्यपदं प्राप्य दीर्घ तत्रारमावहे [िहे ॥१५॥
पिता तु मिय निक्षिसराज्यभारः सुधमंतः । दीक्षित्वोपोध्य सिद्धोऽभूत् उपवासविधीन् बहून् ॥१६॥
मनोहरा मिय स्नेहात् स्थितागारे श्रुचिवता । सुधमंगुरुनिर्दिष्टम् आचरन्ती चिरं तपः ॥१७॥
उपोष्य विधिवत्कमंक्षपणं विधिमुत्तमम् । जीवितान्ते समाराध्य ळिळताङ्गसुरोऽभवत् ॥१८॥
छिळताङ्गस्ततोऽसौ मां विभीषणवियोगतः । शुचमापद्ममासाद्य स्रोपायं प्रत्यबोधयत् ॥१८॥
अङ्ग पुत्र त्वरं मागाः शुचमज्ञो यथा जनः । जननादिभियोऽवश्यंभावुङ्ग विद्धि संस्तौ ॥२०॥
इति मानुचरस्यास्य ळिळताङ्गस्य बोधनात् । शुचमुत्सरुष्य धर्मेकरसो ५भूवं प्रसन्नधीः ॥२१॥
ततो युगन्धरस्यान्ते दीक्षां जैनेश्वरीमहम् । नृपैर्दशसहस्राद्धं मितै: सार्द्धमुपाहिषि ॥२२॥
यथाविधि तपस्तप्ता सिहनिष्कीहितं तपः । सुदुश्चरं महोदक्कं सर्वतोभद्रमप्यदः ॥२३॥
'त्रिज्ञानविमळाळोकः "काळान्ते 'प्रापमिन्द्रताम् । कल्पेऽन्युते ह्यनलपद्धौ द्वाविशस्यव्धिजीवितः ॥२४॥
दिव्याननुभवन् भोगान् तत्र कल्पे महाद्यतौ । गस्ता च जननीरनेहात् ळिळताङ्गमपूज्यम् ॥२५॥

हम दोनों पुष्कर नामक द्वीपमें पूर्व मेरुसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रमें मङ्गलावती देशके रत्न-संचय नगरमें श्रीधर राजाके पुत्र हुए । मैं बलभद्र हुआ श्रीर जयकीर्तिका जीव नारायण हुआ। मेरा जन्म श्रीधर महाराजकी मनोहरा नामकी रानीसे हुआ था और श्रीवर्मा मेरा नाम था तथा जयकीर्तिका जन्म उसी राजाकी दूसरी रानी मनोरमासे हुत्रा था श्रौर उसका नाम विभीषण था। हम दोनों भाई राज्य पाकर वहाँ दीर्घकाल तक कीड़ा करते रहे ॥१३-१४॥ हमारे पिता श्रीधर महाराजने मुक्ते राज्यभार सौंपकर सुधर्माचार्यसे दीचा ले ली श्रीर श्रनेक प्रकारके उपवास करके सिद्ध पद प्राप्त कर लिया ।।१६।। मेरी माता मनोहरा मुक्तपर बहुत स्तेह रखती थी इसलिये पवित्र त्रतोंका पालन करती हुई श्रीर सुधर्माचार्यके द्वारा बताये हुए तपींका श्राचरण करती हुई वह चिरकाल तक घरमें ही रही ॥१७॥ उसने विधिपूर्वक अकमैन्नपण नामक अतके उपवास किये थे श्रौर श्रायुके श्रन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा था जिससे मरकर स्वर्गमें ललिताङ्गदेवः हुई ।।१८।। तदनन्तर कुछ समय बाद मेरे भाई विभीपणकी मृत्य हो गई श्रीर उसके वियोगसे मैं जब बहुत शोक कर रहा था तब ललिताङ्गदेवने आकर अनेक उपायोंसे मुझे समकाया था।।१९।। कि हे पुत्र, तू अज्ञानी पुरुषके समान शोक मतकर और यह निश्चय समभ कि इस संसारमें जन्म मरण आदिके भय अवश्य ही हुआ करते हैं।।२०।। इस प्रकार जो पहले मेरी माता थी उस लिलताङ देवके समफाने से मैंने शोक छोड़ा श्रीर प्रसन्न चित्त होकर धर्ममें मन लगाया ॥२१॥ तत्पश्चात् मैंने श्री युगन्धर मुनिके समीप पाँच हजार राजाश्रोंके साथ जिनदीचा प्रहण की ॥२२॥ और श्रत्यन्त कठिन, किन्तु उत्तम फल देनेवाले सिंहनिष्कीडित तथा सर्वतोभद्र नामक तपको विधिपूर्वक तपकर मति श्रत श्रवधिज्ञानरूपी निर्मल प्रकाशको प्राप्त किया। फिर श्रायके श्रन्तमें मरकर श्रनल्प ऋद्वियोंसे युक्त श्रन्यत नामक सोलहवें स्वर्गमें इन्द्र पदवी प्राप्त की । वहाँ मेरी त्राय बाईस सागर प्रमाण थी ।।२३-२४।। ऋत्यन्त कांतिमान उस अच्यत स्वर्गमें मैं दिव्य भोगोंको भोगता रहा। किसी दिन मैंने माताके

9 मनोहरामनोहरयोः श्रीघरस्य भार्ययोः । २ तत्रारमावहि व०, प०, अ०, द०, म०, स०, छ० । त्वकं द०, स०, प० । ३ नियमेन भिवतुं शीलं यासां ताः । ४ भीलुका म० । ५ रसः अनुरागः । ६ ज्ञान-प० । ७-कल्यान्ते छ० । ८ अगमम् । अकर्मक्षपण वतमें १४८ उपवास करने पड़ते हैं जिनका कम इस प्रकार है । सात चतुर्थां, तीन सप्तभी, छतीस नवमी, एक दशमी, सोलह हादशी, और पचासी हादशी । कर्मोंकी १४८ प्रकृतियोंके नाशको उद्देश्वकर इस वतमें १४८ उपवास किये जाते हैं इसलिये इसका कर्मक्ष-पण' नाम है । ३ यह छिताङ्ग स्वयंप्रभा (श्रीमती) के पति छिताङ्गदेव से भिन्न था ।

प्रीतिवर्दं नमारोप्य विमानमितभास्वरम् । नीत्वास्मत्करूपमेवास्य कृतवानिस्म सित्कयाम् ॥२६॥ स नो मितृचरस्तस्मिन् करूपेऽनरूपसुखोदये । मोगाननुभवन् दिग्यान् असकृच मयार्चितः ॥२०॥ छिलता इस्तत्वरूच्युत्वा जम्बद्वीपस्य पूर्वके । विदेहे मङ्गलावत्यां रीप्यस्याद्रेरदक्तटे ॥२८॥ गन्धवंपुरनाथस्य वासवस्य खगेशिनः । सूनुरासीत् प्रभावत्यां देग्यां नाम्ना मद्दीधरः ॥२९॥ मद्दीधरे निजं राज्यभारं निक्षिप्य वासवः । निकटेऽरिक्षयास्यस्य तप्त्वा मुक्तावली तपः ॥३०॥ निर्वाणमगमत् पद्मावत्यायां च प्रभावती । समाश्रित्य तपस्तप्त्वा परं रत्नावलीमसौ ॥३१॥ अन्युतं करूपमासाद्य प्रतीनद्वपदभागभूत् । मद्दीधरोऽपि संसिद्धविद्योऽभूदद्भुतोदयः ॥३२॥ कदाचिद्य गत्वाहं पुष्करार्द्वस्य पित्वमे । भागे पूर्वविदेहे तं विषयं वत्सकावती ॥३३॥ तत्र प्रभाकरीपुर्यां विनयन्धरयोगिनः । निर्वाणपूजां निष्ठात्य महामेरुमथागमम् ॥३४॥ तत्र प्रभाकरीपुर्यां विनयन्धरयोगिनः । निर्वाणपूजां निष्ठात्य महामेरुमथागमम् ॥३४॥ प्रत्यबृत्रुधं मित्युन्त्वैः भहो खेन्द्रं मद्दीधरम् । विद्धि मामन्युताधीशं लिताङ्गस्त्वमप्यसी ॥३६॥ प्रत्यबृत्रुधं मित्युन्त्वैः भहो खेन्द्रं मद्दीधरम् । विद्धि मामन्युताधीशं लिताङ्गस्त्वमप्यसी ॥३६॥ व्ययसाधारणी प्रीतिः ममास्ति जननीचरे । तद्भद्भ विषयसङ्गद् दुरन्ताद्विरमाधुना ॥३७॥ इत्यक्तमात्र प्वासौ निर्विण्णः कामभोगतः । मद्दीकम्पे सुते ज्येष्ठे राज्यभारं स्वमपंयन् ॥३८॥ बहुभिः खेचरैः सार्वं 'जगन्नन्दनिश्चत्यताम् । प्रयद्य कनकावत्या प्राणतेन्द्रोऽभवद्विग्चः ॥३९॥ विद्यत्यिः सोर्वं 'जगन्नन्दनिश्चत्वताम् । प्रयद्य कनकावत्या प्राणतेनद्देहरे ।॥३९॥ विद्यत्विर्थितस्त्र भोगान्निर्ववैदय तिरस्यताम् । प्रयद्य कनकावत्या प्राणतेनद्देहरे ।॥३९॥

स्नेहसे लिलताङ्गदेवके समीप जाकर उसकी पूजा की ॥२४॥ मैं उसे अत्यन्त चमकीले प्रीतिवर्धन नामके विमानमें बैठाकर ऋपने स्वर्ग (सोलहर्वा स्वर्ग) ले गया ऋौर वहाँ उसका मैंने बहुत ही सत्कार किया ॥२६॥ इन प्रकार मेरी माता का जीव ललिताङ्ग, ऋत्यन्त सुख संयुक्त स्वर्गमें दिव्य भोगोंको भोगता हुन्त्रा जब तक विद्यमान रहा तब तक मैंने कई बार उसका सत्कार किया ।।२७।। तद्नन्तर ललिताङ्गदेव वहाँ से चयकर जम्बृद्दीपके पूर्वविदेह चेत्रमें मङ्गलावती देशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें गन्धर्वपुरके राजा वासव विद्याधर के घर उसकी प्रभावती नामकी महादेवीसे महीधर नामका पुत्र हुन्ना ॥ २८-२९ ॥ राजा वासव श्रपना सब राज्यभार महीधर पुत्रके लिये सौंपकर तथा श्ररिजय नामक मुनिराजके समीप मुक्तावली तप तपकर निर्वाणको प्राप्त हुए । रानी प्रभावती पद्मावती आर्थिका के समीप दीचित हो उत्कृष्ट रत्नावली तप तपकर श्राच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुई श्रोर तत्र तक इधर महीघर भी श्रनेक विद्यात्रोंको सिद्धकर श्राश्चर्यकारी विभवसे सम्पन्न हो गया ॥३०-३२॥ तद-नन्तर किसी दिन मैं पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम भागके पूर्व विदेह सम्बन्धी वत्सकावती देशमें गया वहाँ प्रभाकरी नगरीमें श्री विनयंधर मुनिराजकी निर्वाण कल्याणकी पूजा की श्रीर पूजा समाप्त कर मेरु पर्वतपर गया। वहाँ उस समय नन्दनवनके पूर्व दिशा सम्बन्धी चैत्यालयमें स्थित राजा महीधरको ( ललिताङ्गका जीव ) विद्यात्रोंकी पूजा करनेके लिये उदात देखकर मैंने उसे उत्तरवरमें इस प्रकार समकाया-ब्रहो भद्र, जानते हो, मैं श्रच्युत स्वर्गका इन्द्र हूँ ब्रोर तू लिलताङ्ग है। तू मेरी माताका जीव है इसलिये तुम्तपर मेरा श्रमाधारण प्रम है। हे भद्र, दुःख देनेवाले इन विषयोंकी आसक्तिसे अब विरक्त हो ॥३३-३७॥ इस प्रकार मैंने उससे कहा ही था कि वह विषयभोगोंसे विरक्त हो गया ख्रौर महीकंप नामक ज्येष्ठ पुत्रके लिये राज्यभार सौंपकर अनेक विद्याधरोंके साथ जगन्नन्दन मुनिका शिष्य हो गया, तथा कनकावली तप तपकर उसके प्रभावसे प्राण्त स्वर्गमें बीस सागरकी स्थितिका धारक इन्द्र हुआ। वहां वह अनेक भोगों-को भोगकर धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व दिशा सम्बन्धी पश्चिमिवदेह त्रेत्रमें स्थित गंधिलदेशके

१ स मे मा−स॰, प॰। २ उत्तरश्रेण्याम् । ३-विङंतपः प॰। ४ प्रतिबोधयामि स्म । ५ भद्र ल०। ९ विषयासक्तेः । ७ निर्वेगपरः । ८ समर्पयत् अ०, प॰, द०, स०, । समर्पयन् ल०। ९ मुनिः ।

गिष्धले विषयेऽयोध्यानगरे जर्यवर्मणः । सुप्रभायाइच पुत्रोऽभूत् अजितञ्जय इत्यसीरे ॥४१॥ जयवर्माथ निक्षिप्य स्वं राज्यमजितञ्जये । पाइवेंऽभिनन्दनस्याधात् तपः साचाम्यवर्द्धनम् ॥४२॥ कर्मवन्धनिर्मु को छेभेऽसौ परमं पदम् । यत्रास्यन्तिकमक्षय्यम् अव्यावाधं परं सुखम् ॥४६॥ सुप्रभा च समासाद्य गणिनीं तां सुदर्शनाम् । रतावलीमुपोध्याभूद् भेवन्युतानुदिवाधिषः ॥४४॥ ततोऽजितञ्जयश्चक्री भूत्वा भत्त्याभिनन्दनम् । विवन्दिपुर्जिनं जातः पिहितास्रवनामभाक् ॥४५॥ तदा पापास्रवद्वारविधानान्नाम तादशम् । छवध्वासौ सुचिरं कालं साम्राज्यसुखमन्वभूत् ॥४६॥ मबोधितश्च सोऽन्येद्युः मयैव स्वेहिनर्भरम् । भो भव्य मा भवान् साङ्क्षीद् विषयेष्वपहारिषु ॥४०॥ पद्य निर्विपयां तृप्तिम् उशन्त्यात्यन्तिकीं बुधाः । न सास्ति विपयेर्धु कतैः दिव्यमानुष्यो वरैः ॥४८॥ भूयो सुक्तेपु भोगेपु भवेन्नेव रसान्तरम् । स एव चेद् रसः पूर्वः कि तैश्चर्वितचर्वणैः ॥४९॥ भोगेरैःद्वैनं यस्तृसः स कि तप्स्येति मर्त्यजैः । अनाशितमभवेरेभिः तदलं भङ्करैः सुद्धः ॥५०॥ इत्यसद्वनाज्ञातवेरायः पिहितास्रवः । सहस्रगुणविशस्या समं पार्थवकुञ्जरैः ॥५१॥ मन्दरस्थविरस्यान्ते दीक्षामादाय सोऽविधम् । चारणिद्धं च संप्राप्य तिलकान्ते उम्बरे गिरी ॥५२॥ तपो जिनगुणिद्धं अप्रत्जानविधि ते । तदाद्यदाददानायै स्वगांप्रसुखसाधनम् ॥५३॥

श्रयोध्या नामक नगरमें जयवर्मा राजाके घर उसकी सुप्रभा रानीसे श्रजितंजय नामका पुत्र हुत्रा ।।३८-४१।। कुछ समय बाद राजा जयवर्माने अपना समस्त राज्य अजितंजय पुत्रके लिये सीँपकर श्रभिनन्दन मुनिराजके समीप दीचा ले ली श्रीर आचाम्लवर्धन तप तपकर कर्म बन्धनसे रहित हो मोत्त रूप अल्का प्राप्त कर लिया। उस मोत्तमें आत्यन्तिक, अविनाशी और अल्याबाध खरक्कष्ट सुख प्राप्त होता है ॥४२-४३॥ रानी सुप्रभा भी सुदर्शना नामकी गांगिनीके पास जाकर तथा रत्नावली त्रतके उपवास कर श्रच्युत स्वर्गके श्रानुदिश विमानमें देव हुई ।।४४॥ तदनन्तर श्रजितंजय राजा चक्रवर्ती होकर किसी दिन भक्तिपूर्वक अभिनन्दन स्वामीकी वन्दनाके लिये गया । वन्दना करते समय उसके पापास्त्रवर्के द्वार रुक गये थे इसलिये उसका पिहितास्त्रव नाम पड़ गया । 'पिहितास्रव' इस सार्थक नामको पाकर वह सुदीर्घ काल तक राज्यसुखका अनुभव करता रहा ॥४४-४६॥ किसी दिन स्नेह पूर्वक मैंने उसे इस प्रकार समभाया—हे भव्य, तूं इन नष्ट हो जानेवाले विषयोमें श्रासक्त मत हो। देख, पण्डित जन उस तृष्तिको ही सुख कहते हैं जो विषयोंसे उत्पन्न न हुई हो तथा अन्तसे रहित हो। यह तृष्ति मनुष्य तथा देवोंके उत्तमोत्तम विषय भोगने पर भी नहीं हो सकती। ये भोग बार बार भोगे जा चुके हैं, इनमें कुछ भी रस नहीं बदलता। जब इनमें वहीं पहलेका रस है तब फिर चर्वण किये हुएका पुनः चर्वण करनेमें क्या लाभ है ? जो इन्द्र सम्बन्धी भोगोंसे तृष्त नहीं हुत्रा वह क्या मनुष्योंके भोगोंसे तृष्त हो सकेगा ? ये भोग पर्यायका नाश न होने पर भी बीचमें भी नष्ट हो जाते हैं इसलिये इन्हें छोड़ ।।४७-५०।। इस प्रकार मेरे वचनोंसे जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे पिहितास्रव राजाने बीस हजार बड़े बड़े राजाश्रोंके साथ मन्दिरस्थविर नामक मुनिराजके समीप दीचा लेकर श्रविधनान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की । उन्हीं पिहितास्त्रव मुनिराजने श्रम्बरतिलक नामक पर्वत पर पूर्व-भवमें तुम्हें स्वर्गके श्रेष्ठ सुख देनेवाले जिनगुण सम्पत्ति झोर श्रुतज्ञान सम्पत्ति नामके अत दिये थे। इस प्रकार हे पुत्रि, जो पिहितास्रव पहले मेरे गुरु थे—माताके जीव थे वही पिहितास्रव

१-यसाह्यः प॰,अ॰,द॰,स॰,ल०। २ तपस्या चाम्ल अ०,स०,म०,ल०। तपश्चाचाम्ल द०। ३ अच्यु-तकल्पेऽनुदिश्चिमानाधीशः । ४ मयैवं अ॰,प०,द०,ल० । ५ स्वं सङ्गं मा गाः 'सम्ब सङ्गं इति धातुः । भवन्छन्दप्रयोगे प्रथमपुरुष एव भवति ।-न् काङ्क्षीत् प०,द०,स०। ६-म्नैषु अ०,प०,द०,स०,ल० । ७ तृप्ति-मेष्यति । ८ अतृप्तिकरैः । अनाश्चितभवैः अ०, प०, द०; स०, ल० । ९ तिलकाम्बरे व० । १० आदत्त इस्याददाना तस्यै।

ततोऽस्मद्गुरुरेवासीत् तवाष्यभ्यिहितोरं गुरुः । द्वाविश्वितं 'गुरुर्नेहाल्लिकाङ्गानथार्चयम् ॥५४॥ तेष्वत्रत्यो भवतीभतां प्रायमवेऽभून्महाबलः । स्वयम्बुद्धोपदेशेन सोऽन्वभूदामरीं श्रियम् ॥५५॥ लिल्काङ्गर्रच्युतः स्वर्गात् मर्त्यभावे स्थितोऽद्य नः । प्रत्यासन्नतमो बन्धः स ते भक्तां भविष्यित ॥५६॥ तवाभिज्ञान'मन्यच्च वक्ष्ये पद्मानने श्रणु । ब्रह्मे न्द्रलान्तवेशाम्यां गक्त्या प्रष्टस्तदेत्यहम् ॥५०॥ युगन्धरित्तनेनद्रस्य' तीर्थेऽलप्स्वहि' दर्शनम्' । ततस्तच्चिरतं कृत्सनं 'संबुभुत्सावहेऽधुना ॥५८॥ ततोऽवोचमहं ताम्याम् हित तच्चिरतं तदा । दम्पितम्यां समेताम्यां युवाभ्याव्च यद्वल्या ॥५९॥ जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे वत्सकाह्मये । विषये भोगभूदेश्ये' सीतादक्षिणिद्गाते ॥६०॥ सुसीमानगरे नित्यं' वास्तव्यौ ज्ञानित्तको । जातौ प्रहसिताल्यश्च तथा विकसिताह्मयः ॥६९॥ तत्युरािषपतेः श्रीमद्जितञ्चयभूसृतः । 'रनाम्नामृतमितमंन्त्री सत्यभामा प्रियास्य च ॥६२॥ तयोः प्रहसिताल्योऽयम् अभूत् स्नुर्विवक्षणः । सखा विकसितो । इस्यो सदेमौ' सहचारिणी ॥६३॥ जात्याः प्रहसिताल्योऽयम् अभूत् स्नुर्विवक्षणः । सखा विकसितो । स्वामे स्वित्तत्वत्या । १४॥ जात्याः हित्तत्वाभासच्लक्जात्यादिकोविदौ । 'तीर्णव्याकरणाम्भोधी' सभारञ्चनत्वरी ॥६४॥

वतदानकी अपेता तेरे भी पूज्य गुरु हुए। मेरी माताके जीव लिलताङ्गने मुझे उपदेश दिया था इसलिये मैंने गुरुके स्नेहसे अपने समयमें होने वाले बाईस लिलताङ्ग देवोंकी पूजा की थी। ४१-५४।। [उन बाईस लिलताङ्गोंमें से पहला लिलताङ्ग तो मेरी माता मनोहराका जीव था जो कि कमसे जन्मान्तरमें पिहितास्रव हुआ ] और अन्तका लिलताङ्ग तेरा पित था जो कि पूर्व भवमें महाबल था तथा स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे देवोंकी विभूतिका अनुभव करनेवाला हुआ था।। ४४।। वह बाईसवां लिलताङ्ग स्वर्गसे च्युत होकर इस समय मनुष्य लोकमें स्थित है। वह हमारा अत्यन्त निकट सम्बन्धी है। हे पुत्रि, वही तेरा पित होगा।।५६।। हे कमलानने, मैं उस विपयका परिचय करानेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुन। जब मैं अच्युत स्वर्गका इन्द्र था तब एक बार ब्रह्मेन्द्र और लान्तव स्वर्गके इन्द्रोंने भक्तिपूर्वक मुक्से पूछा था कि हम दोनोंने युगंधर तीर्थकरके तीर्थमें सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है इसलिए इस समय उनका पूर्ण चरित्र जानना चाहते हैं।।४७-४=॥ उस समय मैंने उन दोनों इन्द्रों तथा अपनी इच्छासे साथ-साथ आये हुए तुम दोनों दम्पितयों (लिलतांग और स्वपंत्रमा) के लिए युगन्धर स्वामीका चरित्र इस प्रकार कहा था।।४९॥

जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह त्तेत्रमें एक वत्सकावती देश हैं जो कि भोगभूमिके समान है। इसी देशमें सीता नदीकी दिलाण दिशाकी त्रोर एक सुसीमा नामका नगर है। उसमें किसी समय प्रहसित त्रीर विकसित नामके दो विद्वान् रहते थे, वे दोनों ज्ञानरूपी धनसे सहित अत्यन्त बुद्धिमान् थे।।६०-६१।। उस नगरके त्राधिपति श्रीमान् श्राजितंजय राजा थे। उनके मन्त्रीका नाम अमितमित श्रीर श्रामितमितकी स्त्रीका नाम सत्यभामा था। प्रहसित, इन दोनोंका ही बुद्धिमान् पुत्र था श्रीर विकसित इसका मित्र था। ये दोनों सदा साथ-साथ रहते थे।।६२-६३॥ ये दोनों विद्वान्, हेतु हेत्वाभास, छल, जाति श्रादि सब विषयोंके परिडत, व्याकरणहरूपी समुद्रके

१ पूच्यः। २ मातृस्नेहात्। ३ त्वत्पुरुषः। ४चिह्नम्। ५ जिनेशस्य म॰, छ॰। ६ लब्धवन्तो। ७ सम्यय्क्षः र्शनम्। ८ सम्यय्वोद्धं मिन्छामः। ९ समागताम्याम्। १० मोगभूमिसद्द्ये। 'ईषदसमात्ते कल्पप् देश्यप् देश्यप् । ११ नित्यवास्तव्यो द०, ट०। सदा निवसन्तो। १२ नाम्नामितमिति—अ०, द०, छ०। १३ विकसितास्योऽसौ म०, इ०।१४ सदा तो प०। सदोमौ द०। १५ जन्मना जननादारम्य इत्यर्थः। जातौ अ०, प०, स०, द०, छ०। १६ जात्येति वचनेन परोपदेशमन्तरेणैव। हेतुत्यामासन्छल्जात्यादिको विदे सामनस्यापनान्छक्रजातिनिग्रहप्रवीणौ। "कमप्यर्थमभिप्रत्य प्रवृत्ते वचने पुनः। अन्निष्टमर्थमारोप्य तिन्रपेधः छलं मतम्।" "प्रवृत्ते स्थापनाहेतौ दूषणासक्तमृत्तरम् । जातिमाहुरथान्ये तु सोऽन्याधातकमृत्तरम्।" "अल्विष्डताहंकृतिनां पराहङ्कारल्वण्डनम्। निग्रह्रस्तिनिमत्तस्य निग्रहस्थानतोन्यते" १७ लङ्ग्वतः।

तौ राजसम्मतौ वादकण्डूयाकाण्डपण्डतौर । विद्यासंवादगोष्ठीषु निक्ष्णोपळतां गतौ ॥६५॥ कदाचिन्च नरेन्द्रेण समं गरवा मुनीइवरम् । मितसागरमद्राष्टाम् अमृतस्रवणिर्द्धकम् ॥६६॥ नृपप्रइनवशात्तस्मिन् जीवतत्त्रवनिरूपणम् । कुर्वाणे 'चोद्य'चुन्चुत्वात् इत्यव्रृतां प्रसद्ध' तौ ॥६७॥ विनोपळन्ध्या सद्भावं प्रतीमः कथमारमनः । स नास्यतः कुतस्तस्य प्रत्यभावकळादिकम् ॥६८॥ 'तदुपालम्भमित्युन्चैः आकर्ण्य मुनिपुङ्गवः । वचनं तत्प्रबोधीदं धीरधीः प्रत्यभावत ॥६९॥ 'वदुक्तं जीवनास्तित्वेऽनुपळिधः प्रसाधनम् । तदसद्धे तुदोपाणां भूयसां तत्र संभवात् ॥७०॥ छम्मस्यानुपळिधम्यः ' सूक्ष्माविषु ' कुतो गतिः । अभावस्य ततो हेतुः ' साध्यं व्यभिचत्त्ययम् ॥७ ॥ भवता किन्तु दृष्टोऽसौ त्वित्वतुर्यः पितामहः । तथापि सोऽस्ति चेदस्तु जीवस्याप्येवमस्तिता ॥७२॥ अभावेऽपि विवन्धृणां जीवस्यानुपळिधतः । स नास्तीति मृषास्तित्वात् सौक्ष्म्यस्येद्द विवन्धृणाः ॥७३॥ जीवशब्दाभिधेयस्य वचसः प्रत्ययस्य ॥ यथास्तित्वं तथा बोद्धोऽप्यर्थस्तस्यास्तु काऽक्षमा ॥७४॥

पारगामी, सभाको प्रसन्न करनेमें तत्पर, राजमान्य, वादिववादरूपी खुजलीको नष्ट करनेके लिए उत्तम वैद्य तथा विद्वानोंकी गोष्टीमें यथार्थ ज्ञानकी परीचाके लिए कसौटीके समान थे ॥६४-६४॥ किसी दिन उन दोनों विद्वानोंने राजाके साथ अमृतसाविणी ऋद्धिके धारक मितसागर नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥६६॥ राजाने मुनिराजसे जीव तत्त्वका स्वरूप पूछा, उत्तरमें वे मुनिराज जीवतत्त्वका निरूपण करने लगे उसी समय प्रश्न करनेमें चतुर होनेके कारण वे दोनों विद्वान् प्रहसित और विकसित हठपूर्वक बोले कि उपलब्धिके बिना हम जीवतत्त्वपर विश्वास कैसे करें ? जब कि जीव ही नहीं है तब मरनेके बाद होनेवाला परलोक और पुण्य पाप आदिका फल कैसे हो सकता है ? ॥६७-६८॥ वे धीर वीर मुनिराज उन विद्वानोंके ऐसे उपालम्भरूप वचन मुनकर उन्हें सममानेवाले नीचे लिखे वचन कहने लगे ॥६९॥

श्राप लोगोंने जीवका श्रभाव सिद्ध करनेके लिये जो अनुपलिध्य हेतु दिया है (जीव नहीं है क्योंिक वह अनुपल्ध्य है) वह श्रसत् हेतु है क्योंिक उसमें हेतुसम्बन्धी श्रनेक दोष पाये जाते हैं ॥७०॥ उपलब्धि पदार्थों के सद्भावका कारण नहीं हो सकती क्योंिक अल्प ज्ञानियोंको परमाणु श्रादि सूदम, राम रावण श्रादि श्रन्तरित तथा मेरु श्रादि दूरवर्ती परार्थों की भी उपन्ति वहीं होती परन्तु इन सबका सद्भाव माना जाता है इसिलये जीवका श्रभाव सिद्ध करनेके लिये आपने जो हेतु दिया है वह व्यभिवारी है ॥७१॥ इसके सिवाय एक बात हम आपसे पूछते हैं कि श्रापने श्रपने पिताके पितामहको देखा है या नहीं ? यदि नहीं देखा है, तो वे थे या नहीं ? यदि नहीं थे तो श्राप कहांसे उत्पन्न हुए ? श्रीर थे, तो जब श्रापने उन्हें देखा ही नहीं या नहीं ? यदि नहीं थे तो श्राप कहांसे उत्पन्न हुए ? श्रीर थे, तो जब श्रापने उन्हें देखा ही नहीं है—श्रापको उनकी उपलब्धि हुई ही नहीं; तब उनका सद्भाव कैसे माना जा सकता है। यदि उनका सद्भाव मानते हों तो उन्होंकी भौं ति जीवका भी सद्भाव मानना चाहिये ॥७२॥ यदि यह मान भी लिया जाय कि जीवका श्रभाव है; तो श्रनुपलब्धि होनेसे ही उसका श्रभाव सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंिक ऐसे कितने ही सूदम पदार्थ हैं जिनका श्रसितव तो है परन्तु उपलब्धि नहीं होती ॥७३॥ जैसे जीव श्रथको कहनेवाले 'जीव' शब्द श्रीर उसके ज्ञानका जीवज्ञान-सद्भाव माना जाता है उसी प्रकार उसके वाच्यभूत बाध-जीव श्रथके भी सद्भावको माननेमें क्या हानि हैं ? क्योंिक जब 'जीव' परार्थ ही नहीं होता तो उसके भी सद्भावको माननेमें क्या हानि हैं ? क्योंिक जब 'जीव' परार्थ ही नहीं होता तो उसके भी सद्भावको माननेमें क्या हानि श्रीर उनके सुननेसे वैसा ज्ञान भी कैसे होता ?॥ ७४॥ वाचक शब्द कहांसे आते श्रीर उनके सुननेसे वैसा ज्ञान भी कैसे होता ?॥ ७४॥

१ वादस्य कण्ड्या वादकण्ड्या तस्या काण्डः काण्डनं तत्र पण्डितौ निपुणौ । २ साक्षेतप्रश्नपतीतस्वात् । १—चञ्चुस्वात् अ०, प०, म०, द०, छ० । ४ वलास्कारेण । प्रसद्धा तु हठार्थकम् इत्यभिधानात् । ५ दर्शनेन । ६ अस्तिस्वम् । ७ विश्वासं कुर्मः । ८ प्रेरय उत्तरभवः । ९ तजीवदूषणम् । १०—नुपलिधश्चेत् अ०, प०, द०, छ० । ११ परमाणुपिशाचादिषु । १२ साधनम् । १३ शरीरादीनाम् । विवस्र्णां प०, द०, स० । १४ वन्धकस्य । १५ शनस्य ।

जीवशब्दोऽयमभ्रान्तं बाह्यमर्थमपेसते । 'संज्ञात्वास्कोकिक'भ्रान्ति'मतहेत्वादिशब्द्वत्' ॥७५॥ हत्यादियुक्तिभर्जीवंतत्त्वं स निरगीनयत्' । ताविष ज्ञानजं गर्वम् उज्मित्वा नेमतुर्मुनिम् ॥७६॥ गुरोस्तस्येव पार्श्वे तौ गृहीत्वा परमं तपः । सुदर्शनमथाचाम्लवर्द्धनं चाप्युपोषतुः ॥७७॥ निदानं वासुदेवत्वे व्यधाद्विकसितोऽप्यभुत्' । कालान्ते तावजायेतां महाशुक्रसुरोत्तमौ ॥७८॥ इन्द्रप्रतीन्द्रपद्योः पोडशाब्ध्युपमस्थिती । तौ तत्र सुख"साद्गृतौ श्रन्वभूतां सुरश्रियम् ॥७९॥ स्वायुरन्ते ततश्च्युरवा धातकीखगढगोचरे । विदेहे पुष्कलावत्यां पश्चिमार्द्वपुरोगते ॥८०॥ विषये पुग्रहरिक्तिग्यां पुर्यो राज्ञो धनक्षयात् । जयसेनायशस्वत्योः देव्योव्यत्यासितक्रमो ॥८९॥ जज्ञाते तनयौ रामकेशवस्थानभागिनौ । ज्यायान् महाबलोऽन्यश्च ख्यातोऽतिवलसंज्ञ्या ॥८२॥ राज्यान्ते केशवेऽतीते तपस्तप्त्वा महाबलः । पार्श्वे समाधिगुप्तस्य प्राणतेन्द्रस्ततोऽभवत् ॥८३॥ भुक्त्वामरी श्रियं तत्र विश्तत्यब्ध्युपमात्यये । धातकीखग्रद्यश्चर्याद्वं पर्राचित्वहेश ॥८४॥ विषये वत्सकावत्यां प्रभाकर्याः पुरः प्रभोः । महासेनस्य भूभतुः प्रतापानतिविद्विषः ॥८५॥ देव्यां वसुन्धराख्यायां जयसेनाद्वयोऽजनि । प्रजानां जित्तानन्दः चन्द्रमा इव नन्दनः ॥८६॥ क्रमाच्चक्रधरो भूत्वा प्रजाः स चिरमन्वशात् । विरक्तधीश्च भोगेषु प्रवज्यामार्हतीं श्रितः ॥८०॥

जीव शब्द श्रश्रान्त बाह्य पदार्थकी श्रपेचा रखता है क्योंकि वह संज्ञावाचक शब्द है। जो जो संज्ञावाचक शब्द होते हैं, वे किसी संज्ञासे अपना सम्बन्ध रखते हैं जैसे लौकिक घट आदि शब्द, भ्रान्ति शब्द, मत शब्द श्रौर हेतु श्रादि शब्द । इत्यादि युक्तियोंसे मुनिराजने जीवतत्त्वका निर्णय किया, जिसे सुनकर उन दोनों विद्वानोंने ज्ञानका ऋहंकार छोड़कर मुनिका नमस्कार किया।। ७४-७६।। उन दोनों विद्वानोंने उन्हीं मुनिके समीप उत्कृष्ट तप प्रह्णकर सुदर्शन श्रौर श्राचाम्लवर्द्धन व्रतोंके उपबास किये ॥ ७७ ॥ विकसितने नारायण पद प्राप्त होनेका निदान भी किया। श्रायुके श्रन्तमें दोनों शरीर छोड़कर महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र श्रौर प्रतीन्द्र पदपर सोलह सागर प्रमाण स्थितिके धारक उत्तम देव हुए। वे वहां सुखमें तहमय होकर स्वर्ग-लद्दमीका अनु-भव करने लगे।। ७८-७९।। अपनी आयुके अन्तमें दोनों वहांसे चयकर धातकी खण्डद्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूर्वविदेह चेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिशी नगरीमें राजा धनं-जयकी जयसेना श्रीर यशस्वती रानीके बलभद्र श्रीर नारायणका पद धारण करनेवाले पत्र उत्पन्न हुए । श्रव उत्पत्तिकी श्रपेचा दोनोंके कममें विपर्यय हो गया था । श्रर्थात् बलभद्र ऊर्ध्वगामी था श्रीर नारायण श्रधोगामी था। बड़े पुत्रका नाम महाबल था श्रीर छोटेका नाम श्रातिबल था (महाबल प्रहसितका जीव था श्रीर श्रातिबल विकसितका जीव था) ॥ ८०-८२ ॥ राज्यके श्चन्तमें जब नारायण श्रतिबलकी श्रायु पूर्ण हो गई तब महाबलने समाधि-गुप्त मुनिराजके पास दीचा लेकर श्रनेक तप तपे, जिससे श्रायके श्रन्तमें शरीर छोड़कर वह प्राणत नामक चौदहवें स्वर्गमें इन्द्र हुआ।। ८३।। वहां वह बीस सागर तक देवोंकी लद्मीका उपभोग करता रहा। श्राय पूर्ण होनेपर वहांसे चयकर धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पूर्वावदेह त्रेत्रमें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके श्राधर्पात तथा अपने प्रतापसे समस्त शत्रुश्चोंको नम्र करनेवाले महासेन राजाकी वसुन्धरा नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुन्ना। वह पुत्र चन्द्रमाके समान समस्त प्रजाको श्रानन्दित करता था ॥ ५४-५६ ॥ श्रनुक्रमसे उसने चक्रवर्ती

१ वाचकरवात् । २ लोकिकं घटमानयेत्यादि । ३ भ्रान्तमतद्देखादि-म० । —भ्रान्ति मत—ग्र०, स० । —भ्रान्ति मत—ग्र०, स० । —भ्रान्ति मत—ग्र०, स० । —भ्रान्तमतं देखादि-द०, ल० । ३ दृष्टाभिप्रायः । ४ धूलस्वादित्यादिशब्दवत् । ५ निश्चयमकारयत् । ६ ग्रज्ञानी । —प्यसत् द० । —प्यभूत् ल० । ७ सुखाधीनी । ८ पूर्वदिग्गते । ६ श्रिनुष्ठिङ्खितक्रमी 'उर्द्धगाम्यधोगामिनी' इति 'दृपुस्तके । १० पूर्वदिग्वर्ति । ११ पुरस्य ।

सीमन्धराईत्पादाब्जमृते 'वोडशकारणीम्'। भाषयन् सुचिरं तेपे तपो निरितचारकम् ॥८८॥ स्वायुरन्तेऽहीमन्द्रोऽभूद् ग्रैवेबेषूध्वंभध्यमे । त्रिशदब्ध्युपमं कालं दिव्यं तत्रान्वभूत् सुखम् ॥८९॥ ततोऽवतीर्णः स्वर्गामात् पुष्करार्द्रपुरोगते । विदेहे मङ्गलावस्यां प्राक्पुरे रत्नसञ्चये ॥९०॥ श्राजतञ्जयभूपालाद् वसुमत्याः सुतोऽभवत् । युगन्धर इति ख्यातिम् उद्वहन्मृसुराचितः ॥९१॥ कल्याणित्रतये वर्यो स सपर्यामवापिवान् । क्रमात् कैवल्यमुरपाद्य महानेष महीयते ॥९२॥ श्रुभानुबन्धिना सोऽयं कर्मणाऽभ्युद्यं सुखम् । 'बट्षष्ट्यब्ध्युपमं कालं भुक्त्वाईम्त्यमथासदत् ॥९३॥ 'युग्यो धर्मरथस्यायं युगज्येष्ठो युगन्धरः । तीर्थकृत्त्रायते सोऽस्मान् भव्याब्जवनभानुमान् ॥९४॥ तदेति मद्वचः श्रुत्वा बह्वो दर्शनं श्रिताः । युवां च धर्मसंवेगं परमं समुपागतौ ॥९५॥ पिहतास्रवभद्दारकैवल्योपजनक्यो । समं गत्वार्घयिष्यामः तदा पुत्रि स्मरस्यदः ॥९६॥ श्रुभिजानासि तत्पुत्रि स्वयम्भूरमणोद्धम् । कीडाहेतोष्ट्रिजियामो गिरिं चाञ्चनसंज्ञकम् ॥९७॥ श्रीमती गुरुणोत्युक्ता तात युष्मत्प्रसादतः । श्रभिजानामि तत्सर्वम् इत्यसौ 'व्रत्यभाषत ॥९८॥ 'रंगुरोः स्मरामि कैवल्यपूजां 'रंग्रुतिलके गिरौ । 'रंविहति चाञ्चने शेले स्वयम्भूरमणे च यत्॥९९॥

होकर पहले तो चिरकाल तक प्रजाका शासन किया श्रीर फिर भोगोंसे विरक्त हो जिनदीचा धारण की ॥ ८७॥ सीमन्धर स्वामीके चरणकमलोंके मूलमें सोलह कारण भावनाश्रोंका चिन्तवन करते हुए उसने बहुत समय तक निर्दोष तपश्चरण किया ॥ ६६ ।। फिर आयुका अन्त होनेपर उपरिम प्रवेयकके मध्यभाग अर्थात् आठवें प्रवेयकमें आहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहां तीस सागर तक दिञ्य सुखोंका अनुभव कर वहांसे अवतीर्ण हुआ और पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें मंगलावती देशके रब्न-संचय नगरमें श्रजितंजय राजाकी वसुमती रानीसे युगन्धर नामका प्रसिद्ध पुत्र हुन्ना । वह पुत्र मनुष्य तथा देवों द्वारा पूजित था ।। ८६-६१ ।। वही पुत्र गर्भ, जन्म और तप इन तीनों कल्याणोंमें इन्द्र आदि देवों द्वारा की हुई पूजाको प्राप्त कर आज अनुक्रमसे केचलज्ञानी हो सबके द्वारा पूजिस हो रहा है।। ६२।। इस प्रकार उस प्रहसितके जीवने पुण्यकर्मसे छ्यासठ सागर (१६ + २० + ३० = ६६) तक स्वर्गीके सुख भोगकर अरहन्त पद प्राप्त किया है।। ९३ ।। ये युगन्धर स्वामी इस युगके सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, तीर्थकर हैं, धर्म-रूपी रथके चलानेवाले हैं तथा भव्य जीवरूप कमल वनको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं। ऐसे ये तीर्थंकर देव हमारी रत्ता करें - संसारके दुःख दूरकर मोत्त पद प्रदान करें ॥ ६४ ॥ उस समय मेरे ये वचन सनकर अनेक जीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए थे तथा आप दोनों भी (लिलतांग श्रीर स्वयंप्रभा) परम धर्मप्रेमको प्राप्त हुए थे।। १४।। हे पुत्रि, तुन्हें इस बातका स्मर्ण होगा कि जब पिहितास्त्रव भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय हम लोगों ने साथ-साथ जाकर ही उनकी पूजा की थी ॥ ६६ ॥ हे पुत्रि, तू यह भी जानती होगी कि हम लोग कीड़ा करनेके लिये स्वयंभूरमण समुद्र तथा श्रंजनिगरिपर जाया करते थे ॥ ९७ ॥ इस प्रकार पिताके कह चुकनेपर श्रीमतीने कहा कि हे तात, आपके प्रसादसे मैं यह सब जानती हूं ।।६८।। श्रम्बरतिलक पर्वतपर गुरुदेव पिहितास्रव मुनिके केवलज्ञानकी जो पूजा की थी वह भी

१ घोडशकारणानि । घोडशकारणानां समाहारः । २-कारणम् अ०, प०, द०, स०, ल० । ३ षट् षष्ट्रघन्ध्युपमम् इत्यस्य पदस्य निर्वाहः क्रियते । महाशुक्रे स्वर्गे घोडशान्ध्युपमस्थितः । प्राण्ते कल्पे विशाल्यन्ध्युपमायुः स्थितिः । ऊर्ध्वप्रैवेयेषु ऊर्ध्वमध्यमे त्रिशदन्ध्युपमायुः स्थितिः । एतेषामायुषां सम्मेलने षट्ष्ष्ट्रघुपमः कालो जात इति यावत् । ४ युगवाहः । ५ त्रायतां सो-प०, म०, द०, स०, ल० । -त्रायतां तस्मात् अ०, स० । ६ धर्मे धर्मफले चानुरागः संवेगस्तम् । ७ केवलज्ञानोत्पत्तिसमये । द्र्ष्विध्यामः । 'स्मृत्यथे यदि ल्डिति' भूतानद्यतने लट् । ६ अगमाम । १० प्रत्युत्तरमदात् । ११ पिहितासवस्य । १२ अप्रस्वरितलके । १३ विहृतं द०, ट० । विहरण्म् ।

प्रत्यक्तमिव तत्सर्वं परिस्फुरित मे हृदि । किन्तु कान्तः क मे जात हृति दोलायते मितः । ॥१००॥ हृति क्षुवायां तां भूयः प्रत्युवाच नराधियः । पुत्रि स्वर्गस्थयोरेव युवयोः प्राक्च्युतोऽस्युतात ॥१०१॥ नगर्यामिह 'युर्योऽहं यशोधरमहीपतेः । देव्या वसुन्धरायाश्च वज्ञदन्तः सुतोऽभवम् ॥१०२॥ 'नियुतार्क्वप्रसंख्यानि' पूर्वाण्यायुःस्थितौ यदा । 'भवतोः परिशिष्टानि तदाहं प्रच्युतो दिवः ॥१०३॥ युवां च परिशिष्टायुः भुक्त्वान्ते त्रिदिवाच्च्युतौ । जातौ यथास्वमञ्जे विपये राजदारकौ ॥१०४॥ 'जनितेतस्तृतीयेऽह्मि लिलताङ्गचरेण ते । सङ्गमोऽर्यंव तद्वातौ पण्डितानेष्यति स्फुटम् ॥१०५॥ 'पृत्वस्त्रीय एवायं तव'० भर्ता भविष्यति । तदियं मृग्यमाणैव वल्ली पादेऽवसञ्यते'र ॥१०६॥ मातुलान्यास्तवायान्त्या वयमप्यच पुत्रिके । प्रत्युद्गच्छाम र इत्युक्त्वा राजोत्थाय ततोऽगमत् ॥१०७॥ पण्डिता तत्क्णं प्राप्ता प्रफुल्लवदनाम्बुजा । मुखरागेण संलक्यकार्यसिद्धिस्वाच ताम् ॥१०८॥ त्वं दिष्ट्या वर्द्धसे कन्ये पूर्णस्तेऽच मनोरथः । सप्रपञ्चञ्च तद्वच्मि सावधानिमतः शृणु ॥१०९॥ 'यदा पृष्टकमादाय गताहं ''त्विचिदेशतः । तदास्थां विपुलाश्चयें महापूत्तिनालये ॥१००॥ मया तत्र विचित्रस्य पृष्टकस्य प्रसारणे । बह्वस्तद्विज्ञाय गताः पण्डितमानिनः ॥११०॥ मया तत्र विचित्रस्य पृष्टकस्य प्रसारणे । बह्वस्तद्विज्ञाय गताः पण्डितमानिनः ॥१११॥

सुके याद है तथा श्रंजनिंगिर श्रौर स्वयंभूरमण समुद्रमें जो विहार किये थे वे सब मुक्ते याद हैं।। ६६ ।। हे पिता जी, वे सब बातें प्रत्यक्त तरह मेरे हृद्यमें प्रतिभासित हो रही हैं किन्तु मेरा पित लिलताङ्ग कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इसी विषयमें मेरा चित्त चश्चल हो रहा है ।। १०० ।। इस प्रकार कहती हुई श्रीमतीसे वज्जदन्त पुनः कहने लगे कि हे पुत्रि, जब तुम दोनों स्वर्गमें स्थित थे तब मैं तुम्हारे च्युत होने के पहले ही अच्युत स्वर्गसे च्युत हो गया था श्रौर इस नगरीमें यशोधर महाराज तथा वसुन्धरा रानीके वज्जदन्त नामका श्रेष्ठ पुत्र हुआ हूँ ।। १०१-१०२ ॥ जब आप दोनोंकी आधुमें पचास हजार पूर्व वर्ष काकी थे तब में स्वर्गसे च्युत हुआ था ।। १०३ ।। तुम दोनों भी अपनी बाकी आधु भोगकर स्वर्गसे च्युत हुए और इसी देशमें यथायोग्य राजपुत्र और राजपुत्री हुए हो ।। १०४ ।। खाजसे तीसरे दिन तेरा लिलताङ्गके जीव राजपुत्रके साथ समागम हो जावेगा । तेरी पण्डिता सखी आज ही उसके सब समाचार स्पष्ट रूपसे लोवेगी ।। १०४ ।। हे पुत्रि, बह लिलताङ्ग तेरी बुआके ही पुत्र उत्पन्न हुआ है और वही तेरी भर्ता होगा । यह समागम ऐसा आ मिला है मानो जिस बेलको खोज रहे हों वह स्वयं हो अपने पांवमें आ लगी हो ॥ १०६ ।। हे पुत्री, तेरी मामी आज आ रही हैं इसलिये उन्हें लानेके लिये हम लोग भी उनके सन्मुख जाते हैं ऐसा कहकर राजा वज्रदन्त उठकर वहांसे बाहिर चले गये।। १०७ ॥

राजा गये ही थे कि उसी च्रण पण्डिता सखी आ पहुँची। उस समय उसका मुख प्रकुलित हो रहा था और मुखकी प्रसन्न कान्ति कार्यकी सफलताको सूचित कर रही थी। वह आकर श्रीमतीसे बोली।। १०६।। हे कन्ये, तू भाग्यसे बढ़ रही है (तेरा भाग्य बढ़ा बलबान है)। आज तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। मैं विस्तारके साथ सब समाचार कहती हूँ, तू सावधान होकर सुन।। १०६।। उस समय मैं तेरी आज्ञासे चित्रपट लेकर यहांसे गई और अनेक आश्चरोंसे भरे हुए महापूत नामक जिनालयमें जा ठहरी।। ११०॥ मैंने वहाँ जाकर तेरा विचित्र चित्रपट फैलाकर रख दिया। अपने आपको पण्डित माननेवाले कितने ही मूर्ख लोग उसका आशय नहीं

१ मनः म०, ल०। २ सतोः। ३ धुरन्धरः। ४ वियुताई--ल०। ५ पञ्चाशत्सहस्र-संख्यानि। ६ युवयोः। ७ भविष्यति। ८ गृहीत्वा आगमिष्यति। ६ पितुर्भगिन्याः पुत्रः। १० इदं पदं देहलीदीपन्यायेन सम्बन्धनीयम्। ११ संस्कृता भवति। १२ श्रिभमुखं गन्छामः। १३ तदा ल०। १४ तवाज्ञातः।

तौ तु वासवदुर्वान्तौ यावली'कविचन्नणौ। दृष्ट्वास्मत्पट्टकं हृष्टा स्वानुमानाद्रवोचताम् ॥११२॥ पट्टकार्थं स्फुटं विद्वों जातिस्मृतिमुपेयुपी। व्यक्तिखदाजपुत्रीदं स्वपूर्वभवचेष्टितम् ॥११३॥ इति नागरिक्त्रचेन प्रवृत्तौ नायकबुवौं। ताववोचं विद्वस्याहं चिरात् स्यादिदमीदृशम् ॥११४॥ हृदात् प्रकृतगृदार्थं संप्रश्ने च मया कृते। जोप'मास्तां विल्कों तौ मूकीभूय ततो गतौ ॥११५॥ श्वसुर्यस्ते युवा वञ्जकक्स्त्रत्रागमत्ततः। दिव्येन वपुषा कान्त्या दीप्त्या' चानुपमो भुवि ॥११६॥ श्वथ प्रदृत्तिणिकृत्य भव्यस्तिज्ञनमन्दिरम्। स्तृत्वा प्रणम्य चाभ्यच्यं पृदृशालामुपासदृत् ॥११६॥ वर्ष्यातितम्रेदं पृदृक्ति तत्र श्रीमानिद्मवोचतः। 'वृत्तात्तपूर्वामवेदं मे चिरतं पृदृकस्थितम् ॥११८॥ वर्षानातीतमन्नेदं' चिन्नकर्मे विराजते। 'मानोन्मानप्रमाणाक्ष्यं निम्नोन्नतिवभागवत् ॥११८॥ स्वहो सुनिपुणं चिन्नकर्मेदं विल्लस्च्छवि। स्सभावान्वितं हारि रेखामाधुर्यसङ्गतम् ॥१२२॥ स्वन्नास्मृतस्वसम्बन्धः' पृवींऽलेखि' सविस्तरम्। 'श्रीप्रभाधिपतां सान्तात् प्रयामीवेह मामिकाम् ॥१२१॥ स्वहो स्त्रीरूपमन्नेदं नितरामभरोचते। स्वयम्प्रभाङ्गसंवादि' विचित्राभरणोज्ज्वलम् ॥१२२॥

समभ सके। इसलिये देखवर ही वापिस चले गये थे।। १११ ।। हां, वासव और दुर्दान्त, जो मूठ बोलनेमें बहुत ही चतुर थे, हमारा चित्रपट देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने अनु-मानसे बोले कि हम दोनों चित्रपटका स्पष्ट श्राशय जानते हैं। किसी राजपुत्रीको जातिस्मरण हुआ है, इसिलये उसने अपने पूर्व भवकी समस्त चेष्टाएँ लिखी हैं।। ११२-११३।। इस प्रकार कहते-कहते वे बड़ी चतुराईसे बोले कि इस राजपुत्रीके पूर्व जन्मके पति हम ही हैं। मैने बहत देर तक हँसकर कहा कि कदाचित ऐसा हो सकता है।। ११४।। श्रनन्तर जब मैंने उनसे चित्र-पटके गृह श्रशोंके विषयमें प्रश्न किये श्रौर उन्हें उत्तर ट्रेनेके लिये बाध्य किया तब वे चुप रह गये श्रीर लिज्जित हो चुपचाप वहाँसे चले गये ।।११४।। तत्पश्चात तेरे श्वसरका तरुण पुत्र वज्जजंघ वहाँ श्राया, जो श्रपने दिव्य शरीर, कान्ति श्रौर तेजके द्वारा समस्त भूतलमें श्रनुपम था ॥ ११६॥ उस भव्यने श्राकर पहले जिनमन्दिरकी प्रद्विगण दी। फिर जिनेन्द्रदेवकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की श्रौर फिर चित्रशालामें प्रवेश किया ।। ११७ ॥ वह श्रीमान इस चित्रपट-को देखकर बोला कि ऐसा मालूम होता है मानो इस चित्रपटमें लिखा हुआ चरित्र मेरा पहले का जाना हुआ हो ।। ११८ ।। इस चित्रपटपर जो यह चित्र चित्रित किया गया है इसकी शोभा-वाणीके श्रमोचर है। यह चित्र लम्बाई चौड़ाई अंचाई श्रादिके ठीक-ठीक प्रमाणसे सहित है तथा इसमें उंचे नीचे सभी प्रदेशोंका विभाग ठीक-ठीक दिखलाया गया है।। ११९।। श्रहा, यह चित्र बड़ी चतुराईसे भरा हुआ है, इसकी दीप्ति बहुत ही शोभायमान है, यह रस और भावोंस सिंहत है, मनोहर है तथा रेखाश्रोंकी मधुरतासे संगत है।। १२०।। इस चित्रमें मेरे पूर्वभवका सम्बन्ध विस्तारके साथ लिखा गया है। ऐसा जान पड़ता है मानो मैं श्रपने पूर्वभवमें होनेवाले श्रीप्रभ विमानके श्राधपति ललिताङ्कदेवके स्वामित्वको साचात् देख रहा हूँ।। १२१।। श्रहा, यहाँ यह स्त्रीका रूप अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। यह अनेक प्रकारके आँभरणोंसे

१ मृषा । २ पट्टे स्थितार्थम् । ३ जानीवः । ४ श्रात्मानं नायकं बुक्त इति । ५ तृष्ण्यीम् । ६ लिजतौ । उक्कञ्च विदग्धचूणामणौ—'विलचो विस्मयान्वितः' इत्येतस्य व्याख्यानावसरे 'श्रात्मनश्चिरते सम्यग्ज्ञातेऽन्तर्यस्य जायते । श्रपत्रपातिमहती स विलच्च इति स्मृतः ॥' इति । ७ वरः । ८ तेजसा । ६ श्रवलोक्य । 'निवर्णनं तु निष्यानं दर्शनालोकनेच्चण्म् ।' इत्यमरः । १० पूर्वस्मिन् ज्ञातम् । ११ पटे । १२ 'श्रायामसंश्रितं मानिमह मानं निगद्यते ।' नाहस्रश्रतमुन्मानं प्रमाणं व्याससंश्रितम् ॥' १३ सम्बन्धं छ० । १४ पौर्वोऽलेखि म० । १५ श्रीप्रभविमानाधिपतित्वं लिलताङ्गत्वम् । १६ समानम् ।

किन्त्वन्न कितिचत् करमाद् गृहानि प्रकृतानि भोः । मन्ये सम्मोहनायेदं जनानामिति चिन्नितम् ॥१२३॥ ऐशानो लिखितः करूपः श्रीप्रभं च प्रभास्वरम्' । श्रीप्रभाधिपतेः पार्श्वे द्शितेयं स्वयम्प्रभा ॥१२४॥ करूपानोकहवीथीयम् इद्मुत्पङ्कजं सरः । दोलागृहमिदं रम्यं रम्योऽयं कृतकाचलः ॥१२५॥ कृतप्रणयकोपेयं द्शितात्र पराङ्मुखी । मन्दारवनवीध्यन्ते लतेव पवनाहता ॥१२६॥ कैनकाद्वित्तेट क्रींडा लिलता द्शितावयोः । इतो मिणतदोत्सर्पत्प्रभाकाण्डपटावृते ॥१२८॥ निगृह प्रमस्त्रावकैतवापादितेष्यया । शय्योत्सङ्गे मदुत्सङ्गात् बलात् पादोऽपितोऽनया ॥१२८॥ मिणन्युरमङ्गारचार्णा चरणेन माम् । ताडयन्तीह संख्दा काञ्च्या सख्येव गौरवात् ॥१२९॥ कृतव्यलीककोपं मां प्रसाद्यितुमानता । स्वोत्तमाङ्गेन पादौ मे घटयन्तीह द्शिता ॥१३०॥ श्रच्युतेन्द्रसमायोगगुरु पूजादिविस्तरः । द्शितोऽत्र निगृहस्तु भावः प्रण्यजो मिथः ॥१३१॥ इह प्रण्यकोपेऽस्याः पादयोनिपतिष्ठह । कर्णोत्पलेन मृदुना ताड्यमानो न द्शितः ॥१३२॥ सालक्तकपदाङ्गुष्टमुद्रयाऽस्मदुरःस्थले । वाल्लभ्यलाञ्चुनं दत्तं प्रयया नात्र द्शितम् ॥१३३॥ सालक्तकपदाङ्गुष्टमुद्रयाऽस्मदुरःस्थले । वाल्लभ्यलाञ्चुनं प्रस्तं प्रयया नात्र द्शितम् ॥१३३॥

उज्ज्वल है स्प्रौर ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयंप्रभाका ही रूप हो।। १२२।। किन्तु इस चित्रमें कितने ही गढ विषय क्यों दिखलाये गये हैं ? मालूम होता है कि अन्य लोगोंको मोहित करने-के लिये ही यह चित्र बनाया गया है ॥ १२३ ॥ यह ऐशान स्वर्ग लिखा गया है । यह देवीप्यमान श्रीप्रभविमान चित्रित किया गया है श्रीर यह श्रीप्रभविमानके श्र्यधपति ललिताङ्गदेवके समीप स्वयंप्रभादेवी दिखलाई गई हैं।। १२४।। यह कल्पवृत्तोंकी पंक्ति है, यह फूले हुए कमलोंसे शोभायमान सरोवर है, यह मनोहर दोलागृह है और यह अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम पर्वत है। । १२४ ।। इधर यह प्रणय कोप कर पराङ्मुख बैठी हुई स्वयंप्रभा दिखलाई गई है जो कल्पव्रज्ञोंके समीप वायुसे भकोरी हुई लताके समान शोभायमान हो रही है।।१२६।। इधर तट भाग पर लगे हुए मा्ग्योंकी फैलती हुई प्रभारूपी परदासे तिरोहित मेरपर्वतके तट पर हम दोनोंकी मनोहर कीड़ा दिखलाई गई है।। १२७.।। इधर, अन्तःकरण में छिपे हुए प्रेमके साथ कपटसे कुछ ईच्या करती हुई स्वयंप्रभाने यह अपना पैर हठपूर्वक मेरी गोदीसे हटाकर शय्याके मध्यभाग पर रक्खा है।। १२८॥ इधर, यह ख्यंप्रभा मणि-मय न-परोंकी संकारसे मनोहर श्रपने चरणकमलके द्वारा मेरा ताड़न करना चाहती है परन्त गौरवके कारण ही मानो सखीके समान इस करधनीने उसे रोक दिया है ॥ १२६ ॥ इधर दिखाया गया है कि मैं बनावटी कोप किये हुए बैठा हूँ और मुक्ते प्रसन्न करनेके लिये ऋति नम्रीभृत हुई स्वयंत्रभा अपना मस्तक मेरे चरणों पर रख रही है।। १३०॥ इधर यह अच्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई भेंट तथा पिहितास्त्रव गुरुकी पूजा श्रादिका विस्तार दिखलाया गया है ऋौर इस स्थान पर परस्परके प्रेम भावसे उत्पन्न हुआ रित आदि भाव दिखलाया गया है ।। १३१ ।। यद्यपि इस चित्रमें श्रनेक बातें दिखला दी गई हैं; परन्तु कुछ बातें छूट भी गई हैं। जैसे कि एक दिन मैं प्रणय-कोपके समय इस स्वयंत्रभाके चरणोंपर पड़ा था और यह अपने कोमल कर्णफलसे मेरा ताड़न कर रही थी; परन्तु वह विषय इसमें नहीं दिखाया गया है ॥ १३२ ॥ एक दिन इसने मेरे वन्नःस्थल पर महावर लगे हुए अपने पैरके अंगुठेसे छाप लगाई थी। वह छाप क्या थी मानो 'यह हमारा पित है' इस बातको सूचित करनेवाला चिह्न

१ प्रभास्तरम् श्र०। २ विमानम्। ३ मे६। ४ यवनिका। ५ नितरां गृहो निगृहः, प्रेम्पः सद्भावः श्रस्तित्वं प्रेमसद्भावः। निगृहः प्रेमसद्भावो यस्याः सा। कैतवेनापादिता ईर्ष्या यस्याः सा। निगृह्प्रेमसद्भावा चासी कैतवापादितेष्यां च तया। ६ मध्ये। ७ श्रङ्कात्। ८ गुरुः पिहितास्तवः। ६ रहसि। १० वल्लभाया भावो वाल्लभ्यं तस्य चिह्नम्।

कपोलफलके चास्याः 'फलिनीफलसस्विषि । लिखन्नालेख्य'पत्राणि नाहमत्र निद्धितः ।।१३४।। नृनं स्वयम्प्रभाचर्याहस्त नेपुर्यमिद्दशम् । नान्यस्य स्त्रीजनस्येद्दक् प्रावीग्यं स्यात् कलाविधौ ।।१३५।। इति प्रतक्यन्ने व पर्याकुल इव न्नग्रम् । शून्यान्तः करग्णोऽध्यासीत् 'किमप्यामीलितेन्नगः ।।१३६।। उद्शुलोचनश्चायं दशामन्त्यां मिवोपयन् । दिष्ट्या संधारितोऽभ्येत्य तदा सख्येव मूर्च्छया ।।१३७।। तद्वस्थं तमालोक्य नाहमेवोन्मनायिता । चित्रस्थान्यिप रूपाणि प्राया न्प्रायोऽन्तरार्हताम् ।।१३८।। प्रत्यारवासमथानीतः सोपायं परिचारिभः । त्वद्रितमनोवृत्तः सोऽदर्शच्चन्म यीदिशः ।।१३८।। प्रत्यारवासमथानीतः सोपायं परिचारिभः । त्वद्रितमनोवृत्तः सोऽदर्शच्चन्म यीदिशः ।।१३८।। प्रत्यारवासमथानीतः सोपायं परिचारिभः । तद्वद्रितमनोवृत्तः सोऽदर्शच्चन्म यीदिशः ।।१३८।। प्रत्यारवासमथानीतः स्त्रीसर्गं स्येकनायिका । दुहिता मातुलान्यास्ते श्रीमतीति पतिवरा ।।१४९।। प्रत्युक्तश्च मयेत्यस्ति स्त्रीसर्गं स्येकनायिका । दुहिता मातुलान्यास्ते श्रीमतीति पतिवरा ।।१४९।। तां विद्धि मदनस्येव पताकामुङ्वलांशुकाम् ।।१४२।। स्त्रीसर्थोवनारम्भस्त्रपातैरिवायतैः । दृष्टिपातः । स्त्रीस्वर्यस्तस्याः रलाघते शरकौशलम् ।।१४२।। समप्रयोवनारम्भस्त्रपातैरिवायतैः । दृष्टिपातः । तद्वक्येन्दः सदा भाति नृनं दृन्तांशुपेशलः ।।१४४।। लक्षमीकराग्रसंसक्तलीलाम्बुजिनगीपया । तद्वक्येन्दः सदा भाति नृनं दृन्तांशुपेशलः ।।१४४।।

ही था। परन्तु वह विषय भी यहाँ नहीं दिखाया गया है।। १३३।। मैंने इसके प्रियंगु फलके समान कान्तिमान कपोलफलक पर कितनी ही बार पत्र-रचना की थी, परन्त वह विषय भी इस चित्रमें नहीं दिखाया है ॥ १३४॥ निश्चयसे यह हाथकी ऐसी चतुराई स्वयंप्रभाके जीवकी ही है क्योंकि चित्रकलाके विषयमें ऐसी चतुराई अन्य किसी ख़ीके नहीं हो सकती ।। १३५ ॥ इस प्रकार तर्क-वितर्क करता हुआ। वह राजकुमार व्याकुलकी तरह शून्यहृदय श्रौर निमीलितनयन होकर च्राग्भर कुछ सोचता रहा।। १३६।। उस समय उसकी श्राँखोंसे श्रांसू मर रहे थे वह अन्तकी मरण अवस्थाको प्राप्त हुआ ही चाहता था कि दैव योगसे उसी समय मुच्छीने सखीके समान श्राकर उसे पकड़ लिया, श्राथीत् वह मुच्छित हो गया ॥ १३७॥ उसकी वैसी अवस्था देखकर केवल मुक्ते ही विषाद नहीं हुआ था; किन्तु चित्रमें स्थित मुर्तियोंका श्चन्तः करण भी श्रार्द्ध हो गया था।। १३८।। श्रनन्तर परिचारकोंने उसे श्चनेक उपायोंसे सचेत किया किन्त उसकी चित्तवृत्ति तेरी ही 'स्रोर लगी रही। उसे समस्त दिशाएँ ऐसी दिखती थीं मानो तुमसे ही व्याप्त हों।। १३६॥ थोड़ी ही देर बाद जब वह सचेत हुन्ना तो मुमसे इस प्रकार पूछने लगा कि हे भद्रे, इस चित्रमें मेरे पूर्व भवकी ये चेष्टाएँ किसने लिखी है ? ॥ १४०॥ मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारी मामीकी एक श्रीमती नामकी पुत्री है वह स्त्रियोंकी सृष्टि की एक मात्र मुख्य नायिका है-वह स्त्रियोंमें सबसे अधिक सुन्दर है और पति वरण करनेके योग्य अवस्थामें विद्यमान है-अविवाहित है।। १४१॥ हे राजकुमार, तुम उसे उज्ज्वल वस्त्रसे शोभाय-मान कामदेवकी पताका ही सममो, अथवा स्त्रीसृष्टिकी माधुर्यसे शोभायमान अन्तिम निर्माण-रेखा ही जानो श्रर्थात् स्त्रियोंमें इससे बढ़कर सुन्दर स्त्रियोंकी रचना नहीं हो सकती॥ १४२॥ उसके लम्बायमान कटाच क्या हैं मानो पूर्ण यौवनके प्रारम्भको सूचित करनेवाले सूत्रपात ही हैं। उसके ऐसे कटाचोंसे ही कामदेव अपने वाणोंके कौशलकी प्रशंसा करता है अर्थात उसके लम्बायमान कटाचोंको देखकर मालूम होता है कि उसके शरीरमें पूर्ण यौवनका प्रारम्भ हो गया है तथा कामदेव जो अपने वार्गोंकी प्रशंसा किया करता है सो उसके कटान्नोंके भरोसे ही किया करता है ॥ १४३ ॥ उसका मखरूपी चन्द्रमा सदा दांतोंकी उज्ज्वल किरणोंसे शोभाय-

१ फिलनी प्रियंङगुः । २ मकरिकापत्राणि । ३ चिन्तयित सम । ४ ईषत् । ५ मरणावस्थाम् । "मुदिदृक्षायतोच्छ्वासा अवरदाहाशनारुचीः । सम्मूच्छ्रीन्मादमोहान्ताः कान्तामाप्नोत्यनाप्य ना॥" । ६ दुर्मना इवाचरिता । ७ ऋगच्छ्रन् । ८ पुनरुजीवनम् । १ त्वया निर्वृत्ताः । १० लब्धचैतम्यः । ११ पटे । १२ पूर्वभवचेष्टितम् । परेहितम् म०, ट० । १३ स्त्रीसृष्टेः । १४ कन्यका । १५ उज्ज्वलवस्नाम् । उज्ज्वलकान्ति च । १६ जीवरेखाम् । १७ स्मरः ।

तस्याश्चरणिवन्यासे लाचारक्तां पदावलीम् । श्रमरा लङ्कयन्त्याशु रक्ताम्बुजिवशङ्कया ॥१४५॥ कामिवद्यामिवादेरटुं अमर्थः कलिनस्वनाः । तस्याः कर्णोत्पले लग्ना विषयान्त्यपि ताडिताः ॥१४६॥ देवस्य वज्ञदन्तस्य प्रियपुत्र्या तयादरात् । कलाकौशलमात्मीयम् इहालेस्ये प्रदर्शितम् ॥१४७॥ लक्ष्मीरिवार्थिनां प्रार्थ्यां सेषा कन्या घनस्तनी । वम्या मृगयते विषय नान्यस्विमय पुर्ययान् ॥१४६॥ लिलताङ्कः बवीति त्वां प्रिया दिन्येव तन्मृपा । वमेत्रिति भवान् सौम्यो लच्यते लिलताङ्ककः ॥१४६॥ इत्युक्तस्तु मया साधु पिडते साधु जिल्पतम् । विधेविलिसतं चित्रम् अदृष्टार्थप्रसिद्धिषु ॥१५०॥ पश्य जन्मान्तराजन्तुन् यानीयैवमनन्तरे । भवे संघटयत्याष्ट्र विधिर्यातोऽनुलोमताम् ॥१५१॥ द्वीपान्तराहिशामन्तात् अन्तरीपादपानिधेः । विधिर्घटयतीष्टार्थम् श्रानीयान्वीपतां गतः ॥१५२॥ द्वतिस्य वान्यत् मम् इस्ते अस्तापित् । यत्र त्विचित्रसंवादि सर्वमालक्यते स्फुटम् ॥१५३॥ स्वपट्टकमिदं चान्यत् मम इस्ते अमापित् । यत्र त्विचित्रसंवादि सर्वमालक्यते स्फुटम् ॥१५४॥ स्वप्टकमिदं चान्यत् मम इस्ते अमापित् । यत्र त्विचित्रसंवादि सर्वमालक्यते स्फुटम् ॥१५४॥ स्वप्टकमादं चान्यत् मम इस्ते वर्णक्रमोऽप्ययम् । कमो अमाप्टकप्तवाद्वादा इवास्यहो ॥१५५॥ स्वप्टकमाद्वादा इवास्यहो वर्णक्रमोऽप्ययम् । कमो अमाप्टकप्तवाद्वादा इवास्यहो ॥१५५॥

मान रहता है। इसलिये ऐसा जान पड़ता है मानो लद्दमीके हाथमें स्थित कीड़ाकमलको ही जीतना चाहता हो ॥ १४४ ॥ चलते समय, उसके लाचा रससे रंगे हुए चरणोंको लालकमल सममकर भ्रमर शीघ ही घेर लेते हैं ॥ १४४ ॥ उसके कर्णफूल पर बैठी तथा मनोहर शब्द करती हुई भ्रमरियाँ ऐसी मालूम होती हैं मानो उसे कामशास्त्रका उपरेश ही दे रही हों श्रीर इसीलिये . वे ताड़ना करने पर भी नहीं हटती हों।। १४६।। राजा वज्रदन्तकी प्रियपुत्री उस श्रीमतीने ही इस चित्रमें अपना कलाकौराल दिखलाया है।। १४७।। जो लद्दमीकी तरह अनेक अर्थीजनोंके द्वारा प्रार्थनीय है अर्थात् जिसे अनेक अर्थीजन चाहते हैं। जो यौवनवती होनेके कारण स्थल और कठोर स्तनोंसे सहित है तथा जो श्राच्छे-श्राच्छे मनुष्यों द्वारा खोज करनेके योग्य है श्रार्थात् दुर्लभ है, ऐसी वह श्रीमती स्त्राज श्रापकी खोज कर रही है स्त्रापकी खोजके लिये ही उसने मुक्ते यहाँ भेजा है। इसलिये सममना चाहिये कि श्रापके समान श्रौर कोई पुरुयवान नहीं हैं ॥ १४८ ॥ वह प्यारी श्रीमती आपका स्वर्गका (पूर्वभव का) नाम ललिताङ्ग बतलाती है। परन्तु वह मूठ है क्योंकि आप इस मनुष्य-भवमें भी सौम्य तथा सुन्दर आगोंके धारक होनेसे साचात् ललिताङ्ग दिखाई पड़ते हैं। १४९।। इस प्रकार मेरे कहने पर वह राजकुमार कहने लगा कि ठीक परिखते, ठीक, तुमने बहुत अच्छा कहा। अभिलिषत पदार्थीकी सिद्धिमें कर्मीका उदय भी बड़ा विचित्र होता है ॥ १४० ॥ देखा, श्रनुकृतताको प्राप्त हुन्ना कर्मीका उदय जीवोंको जन्मान्तरसे लाकर इस दूसरे भवमें भी शीघ मिला देता है।। १४१।। श्रनुकूलताको प्राप्त हुआ दैव श्रभीष्ट पदार्थको किसी दूसरे द्वीपसे, दिशाश्रोंके श्रन्तसे, किसी श्रन्तरीप (टापू) से श्रथवा समुद्रसे भी लाकर उसका संयोग करा देता है।। १४२।। इस प्रकार जो श्रनंक वचन कह रहा था, जिसके हाथसे पर्सीना निकल रहा था तथा जिसे कौतृहल उत्पन्न हो रहा था, ऐसे उस राजक्रमार वज्जजंघने हमारा चित्रपट श्रपने हाथमें ले लिया श्रीर यह श्रपना चित्र हमारे हाथमें सौंप दिया। देख, इस चित्रमें तेरे चित्रसे मिलते-जुलते सभी विषय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ॥ १४३-१४४ ॥ जिस प्रकार प्रत्याहारशास्त्र ( व्याकरणशास्त्र ) में सूत्र, वर्ण श्रीर धातुश्रोंके

१ उपदेशं कर्तुम्। २ नापसरन्ति। ३ मृगियतुं योग्या। ४ भवन्तम्। ५ स्वर्गे। ६ कारणेन। ७ मनोज्ञावयवः। ८ चेष्टितम्। ६ श्रदृष्टपदार्थः।—मभीष्टार्थ—स्र०, ५०, स०, ल०। १० संबदृयत्याद्यु स्र०, प०, स०, द०। ११ श्रनुक्लताम्। १२ वारिमध्यद्वीपात्। १३ श्रनुक्लताम्। १४ ब्रुवन्। १५ समर्पयत् स्र०, प०, स०, द०। १६ सहराम्। १७ भावानु—स्र०, प०, स०, द०, ल०। १८ श्रुज्भल्त्यादि।

इदमपंयता नृनम् श्रनुरागो मनोगतः । स्वन्मनोरथसंसिद्धौ 'सत्यङ्कारोऽपितोऽमुना ॥१५६॥ ततः करं प्रसार्यार्थे पुनर्दर्शनमस्तु ते । वज वजाम इत्युद्धीः निरगात् स जिनालयात् ॥१५७॥ गृहीत्वाहं च तद्वार्ताम् इहागामिति पण्डिता । प्रसारितवती तस्याः पुरस्ताच्चित्रपट्टकम् ॥१५५०॥ तिवर्वण्यं चिरं जातप्रत्यया सा समारवसीत् । विद्रोढप्रौढसंतापा चातकीव घनाघनम् ॥१५५॥ यथा शरकदीतीरपुलिनं हंसकामिनी । भन्यावली यथाध्यात्मशास्त्रं प्राप्य प्रमोदते ॥१६०॥ यथा कुसुमितं चूतकाननं कलकण्डिका । द्वीपं नन्दीश्वरं प्राप्य यथा वा पृतनामरी ॥१६१॥ तथेदं पट्टकं प्राप्य श्रीमत्यात्मीदनाकुला । मनोज्ञेष्टार्थसम्पत्तिः कस्य वा नोत्कतां हरेत् ॥१६२॥ ततः कृतार्थतां तस्या समर्थयितुकामया । प्रोचे पण्डितया वाचं श्रीमत्यवसरोचितम् ॥१६३॥ दिष्ट्या करुयाणि करुयाणान्यचिराच्वमवाष्नुहि । प्रतीहि प्राणनाथेन प्रत्यासन्नं त्समागमम् ॥१६४॥ मागमस्वमनाश्वासं स्रं जोपं गतवानिति । मया सुनिपुणं तस्य भावस्वय्युपलितः ॥१६५॥ चिरं विजम्बतो द्वारे वीज्ञते मां मुदुर्मुद्धः । वजकापि सुगे मार्गे स्वलत्येव पदे पदे ॥१६६॥

अनुबन्धका क्रम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रमें भी रेखाओं, रंगों और अनुकूल भावोंका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्थात् जहां जो रेखा चाहिये वहाँ वही रेखा खींची गई हैं; जहाँ जो रंग चाहिए वहाँ वही रंग भरा गया है और जहाँ जैसा भाव दिखाना चाहिये वहाँ वैसा ही भाव दिखाया गया है।। १४४।। राजकुमारने तुफे यह चित्र क्या सौंपा है मानो अपने मनका अनुराग ही सौंपा है अथवा तेरे मनोरथको सिद्ध करनेके लिये सत्यंकार (बयाना) ही दिया है।। १४६।। अपना चित्र मुके सौंप देनेके बाद राजकुमारने हाथ फैलाकर कहा कि हे आर्थे, तेरा दर्शन फिर भी कभी हो, इस समय जाओं, हम भी जाते हैं। इस प्रकार कहकर वह जिनालयसे निकलकर बाहिर चला गया।! १४७।। और मैं उस समाचारको प्रहण कर यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर पण्डिताने विश्वजंघका दिया हुआ चित्रपट फैलाकर श्रीमतीके सामने रख दिया।। १४६।।

उस चित्रपटको उसने बड़ी देर तक गौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पूर्ण होनेका विश्वास हो गया और उसने सुखकी सांस ली। जिस प्रकार चिरकालसे संतप्त हुई चातकी मेघका आगमन देखकर हार्षत होती है, जिस प्रकार हंसी शरद् ऋतुमें किनारेकी निकली हुई जमीन देखकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार भव्य जीवोंकी पंक्ति अध्यात्मशासको देखकर प्रमुदित होती है, जिस प्रकार कोयल फूले हुए आमोंका वन देखकर आनिद्त होती है और जिस प्रकार देवोंकी सेना नन्दीश्वर द्वीपको पाकर प्रसन्न होती है; उसी प्रकार श्रीमती उस चित्रपटको पाकर प्रसन्न हुई थी। उसकी सब आकुलता दूर हो गई थी। सो ठीक ही है अभिलिषत वस्तुकी प्राप्ति किसकी उत्कंटा दूर नहीं करती ?।। १४६-१६२।। तत्पश्चात् श्रीमती इच्छानुसार वर प्राप्त होनेसे कुतार्थ हो जावेगी इस बातका समर्थन करनेके लिये पण्डिता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य वचन कहने लगी।। १६३।। कि हे कल्यािण, देवयोगसे श्रव तू शीघ ही अनेक कल्याण प्राप्त कर। तू विश्वास रख कि अब तेरा प्राणनाथके साथ समागम शीघ ही होगा।। १६४।। वह राजकुमार वहांसे चुपचाप चला गया इसलिये अविश्वास मत कर, क्योंकि उस समय भी उसका चित्त तुक्तमें ही लगा हुआ था। इस बातका मैंने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है।। १६५॥। वह जाते समय दरवाजेपर बहुत देर तक विलम्ब करता रहा, बार बार सुके देखता था

१ सत्यापनम् । २ प्रसारयति स्म । ३ प्रबृद्धः । ४ उन्मनस्कतां चित्तव्याकुलताम् । ५ प्रोच्यते स्म । ६ श्रेयांसि । ७ विश्वासं कुर । ८ संयोगम् । ६ श्रविश्वासम् । १० वज्रजङ्काः । ११ तृष्णीम् । १२ सुलेन गम्यतेऽस्मिन्निति सुगस्तस्मिन् । 'स्मयते जुम्भते किञ्चित् स्मरत्याराद्विलोकते । श्वसित्युष्णञ्च दीर्घञ्च पटुरस्मिन् स्मरज्वरः ॥१६७॥ तमेव बहुमन्येते पितरौ ते नरोत्तमम् । नृपेन्द्रो भागिनेयत्वाद् आग्रीयत्वाच्च देव्यसौ ॥१६८॥ लक्ष्मीवान् कुलजो दृष्णः स्वरूपोऽभिमतः सताम् । हृत्यनेको गुण्णग्रामः तस्मिन्नस्ति वरोचितः ॥१६९॥ सपत्नी श्रीसरस्वत्योः भृत्वा त्वं तदुरोगृहे । चिरं निवस कल्याण्णि कल्याण्यतमागिनी ॥१७०॥ 'सामान्येनोपमानं ते लच्मीनेंव सरस्वती । यतोऽपूर्वेव लच्मीस्त्वम् श्रन्येव च सरस्वती ॥१७९॥ भिदेलिमदले याश्वत्यसंकोचिन रजोज्ञिष । सा श्रीरश्री रिवोङ्गता कुशेशयकुटीरके ॥१७९॥ सरस्वती च सोच्छिष्टे 'विलिज्जिद्धाग्रपल्ल वे । 'रल्ल्यजनमा तयोः कत्त्यः तत्त्वेवाभिजनः र शुचिः ॥१७६॥ सत्रस्वती च सोच्छिष्टे 'विलिज्ज्ञाग्रपल्ल वे । रमस्व राजहंसीव लता क्षित्रम् । १७७॥ युवयोरुचितं योगं कृत्वा यातु कृतार्थताम् । विधाता जनिर्वादात्र पुरमुहेलकोतुकम् ।॥१७५॥ समाश्वित्रहि तद्भद्दे चिप्रमेष्यित ते वरः । त्वद्वरागमने पश्य पुरमुहेलकोतुकम् ।

श्रीर सुखपूर्वक गमन करने-योग्य उक्तम मार्गमें चलता हुआ भी पद-पदपर ग्खलित हो जाता था। वह हँसता था, जँभाई लेता था, कुछ स्मरण करता था, दूर तक देखता था श्रौर उच्ण तथा लम्बी सांस छोड़ता था। इन सब चिह्नोंसे जान पड़ता था कि उसमें कामज्वर बढ़ रहा है ।। १६: -१६७ ।। वह वज्रजंघ राजा वज्रदन्तका भानजा है श्रोर लद्दमीमती देवीके भाईका पुत्र ( भतीजा ) है। इसलिये तेरे माता पिता भी उसे श्रेष्ठ वर समभते हैं। इसके सिवाय वह लद्मीमान् है, उच्चकुलमें उत्पन्न हुत्रा है, चतुर है, सुन्दर है श्रौर सज्जनोंका मान्य है। इस प्रकार उसमें वरके योग्य अनेक गुण विद्यमान है।। १६६॥ हे कल्याणि, तू लहमी और सर-स्वतीकी सपत्नी (सौत) होकर सैकड़ों सुखोंका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हृदय रूपी घरमें निवास कर ।। १७० ।। यदि सामान्य (गुणोंकी बराबरी) की ऋषेत्ता विचार किया जावे तो लद्दमी श्रौर सरस्वती दोनों ही तेरी उपमा को नहीं पा सकतीं; क्योंकि तू श्रनोखी लद्दमी है और अनोखी ही सरस्वती है। जिसके पक्ते फटे हुए है, जो सदा संक्षचित (संकीर्ष) होता रहता है और जो परागरूपी धूलिसे सहित है ऐसे कमलरूपी भोपड़ीमें जिस लहमीका जन्म हुआ है उसे लहमी नहीं कह सकते वह तो अलहमी है-दर्रिंद्रा है। भला, तुम्हें उसकी उपमा कैसे दो जा सकती है ? इसी प्रकार उच्छिष्ट तथा चक्कल जिह्नाके अप्रभागकर्पा पल्लवपर जिसका जन्म हुआ है वह सरस्वती भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेके कारण तेरी उपमाको प्राप्त नहीं क्योंकि तेरा कुल व्यतिशय शुद्ध है-उत्तमकुलमें ही तू उत्पन्न हुई है।। १७१-१७३ ॥ हे लताङ्गि ( लताके समान कृश श्रंगांको धारण करनेवाली ) जिस प्रकार पवित्र मानस सरोवरमें राजहंसी क्रीडा किया करती है उसी प्रकार तू भी लालताङ्ग (वज्रजंघ) के पवित्र श्रीर एकान्त मनमें श्रनेक वर्ष तक कीडा कर ॥१७४॥ विधाता तम दोनोंका योग्य समागमकर क्रत्यक्रत्यपनेको प्राप्त हो: क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता अर्थात तम दोनोंका समागम नहीं करता तो लोकनिन्दासे कैसे छुटता ? ॥१७४॥ इसलिये हे भद्रे, धैर्य घर, तेरा पात शीघ ही आवेगा, देख, तेरे पतिके आगमनके लिये सारा नगर कैसा अतिशय कौतुकपूर्ण हो रहा है।। १७६।।

१ ईघद्धसित । २ जननीजनको । ३ चक्री । ४ भ्रातृपुत्रत्वात् । ५ लक्ष्मीमितिः । ६ समानधर्मेण् । सामान्येन इति पदिविभागः । ७ [भिन्नकपाटे ] भिन्नपर्णे च । ८ ग्रश्रीः दिखा । ६ तृण्कुटीरे । १० चलजिह्वाग्र—श्र०, द०, म०, ल० । ११ मुखे जन्म तयोः द० । १२ कुत श्रागतः । १३ कुलम् । १४ पवित्रे । 'विविक्षो पूतविजनावित्यभिधानात् । १५ संख्याविशेषः । लतांगमिव म०, ल० । १६ कर्णिकारमथवा जनितान्तम्लानगन्धगुण्तो जनितान्तम् । सजने हि विधिरप्रतिमोहस्तस्य यक्तिवटनां प्रतिमोहः ॥'' इत्यभिजनापवादात् । १७ उत्साहम् ।

इत्यादित दूतालापेः अव्येक्तां सुखमानयत् । पण्डिता सां तु तत्य्राप्तोः नाद्याप्यासीन्निराकुला ॥१७७॥ तावच चिक्रणा वन्धुप्रीतिमातन्वता पराम् । गत्वार्घपथमानीतो वज्जवाहुर्महीपितः ॥१७८॥ 'स्वसुः पितं स्वसारञ्च 'स्वस्तीयञ्च विलोकयन् । प्रापक्षकी परां प्रीति प्रेग्णे दृष्टा हि बन्धुताः ॥१७९॥ सुखसंकथया काञ्चित् स्थित्वा कालकलां पुनः । "प्राप्नूर्णकोचितां तेऽमी सिक्कयां तेन लिम्भिताः ॥१५८॥ चक्रवित्कृतां प्राप्य वज्जबाहुः स माननाम् । पिरिये ननु संशीत्ये सत्कारः प्रभुणा कृतः ॥१८८॥ यथासुखं च संतोपात् स्थितेष्वेवं सनाभिषु । ततश्चकधरो वाचम् इत्यवोचत् स्वसुः पितम् ॥१८२॥ यत्किञ्चिद्ववितं तुभ्यं वस्तुजालं मालये । तद्गुहाण् यदि प्रीतिः मित्र तेऽस्त्यनियन्त्रणां ॥१८३॥ प्रतिस्थ परां केटिम् श्रिधरोहित मे मनः । त्वं सतुक्कः स्वारश्च यन्ममाभ्यागतो गृहम् ॥१८४॥ व्विमष्टबन्धुरायातो गृहं मेऽष्ट सदारकः । 'स्विभागोचितः कोऽन्यः प्रस्तावः स्थान्ममेदशः ॥१८५॥ तद्गावसरे वस्तु तक्ष मे यज्ञ दीयते । प्रण्यिन् प्रण्यस्यास्य मा कृथा भक्नमर्थनः ॥१८६॥ इत्युक्तः प्रेमनिध्नेन' चिक्रणा प्रत्युवाच सः । त्वत्यसादात् ममास्येव सर्वं कि प्रार्थमद्य मे ॥१८७॥ १८ साम्नानेनापितः स्वेन प्रयुक्तेनेति सादरम् । प्रण्यस्य परां भूमिम् श्रहमारोपि तस्वया ॥१८८॥।

इसतरह पण्डिताने वज्जजंघ सम्बन्धी अनेक मनोहर बातें कहकर श्रीमतीको सुखी किया, परन्तु वह उसकी प्राप्तिके विषयमें अब तक भी निराकुल नहीं हुई ॥ १७७॥

इधर पण्डिताने श्रीमतीसे जबतक सब समाचार कहे तबतक महाराज वज्रदन्त, विशाल भारतभे साथ आधी दर तक जाकर वज्रबाह राजाकों ले आये।। १७८।। राजा वज्रदन्त अपने बहनोई, बहिन और भानजेको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि इष्टजनोंका दर्शन प्रीतिके लिये ही होता है।। १७६ ।। तदनन्तर कुछ देर तक कुशल मंगलकी बातें होती रहीं श्रौर फिर चक्रवर्तीकी श्रोरसे सब पाहनोंका उचित सत्कार किया गया ।। १८० ।। स्वयं चक्रवर्तीके द्वारा क्रियें हुए सत्कारको पाकर राजा वज्जबाह बहुत प्रसन्न हुआ। सच है, स्वामीके द्वारा किया हुआ सत्कार सेवकोंकी प्रीतिके लिये ही होता है।। १८१।। इस प्रकार जब सब बन्धु संतोपपूर्वक सुखसे बैठे हुए थे तब चक्रवर्तीने अपने बहनोई राजा वज्जबाहुसे नीचे लिखं हुए वचन कहे।। १८२ ।। यदि श्रापकी मुम्मपर श्रसाधारण प्रीति है तो मेरे घरमें जो कुछ वस्तु आपको अच्छी लगती हो वही ले लीजिये।। १८३।। आज आप पुत्र श्रीर स्त्री सहित मेरे घर पधारे हैं इसलिये मेरा मन श्रीतिकी श्रन्तिम श्रवधिको प्राप्त हो रहा है ॥ १८४ ॥ श्राप मेरे इष्ट बन्धु हैं श्रीर श्राज पुत्र सहित मेरे घर श्राये हुए हैं इसिल्ये देनेके योग्य इससे बढ़कर और एसा कौनसा अवसर मुक्ते प्राप्त हो सकता है ? ॥ १८४॥ इसलिये इस प्रावसरपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं श्रापके लिये न दे सकूं। हे प्रण्यिन, मुक्त प्रार्थी-के इस प्रेमको भंग मत कीजिये ॥ १८६ ॥ इस प्रकार प्रेमके वशीभृत चक्रवर्तीके वचन सुनकर राजा वज्रबाहुने इस प्रकार उत्तर दिया। हे चिक्रन, आपके प्रसादसे मेरे यहां सब कुछ है, बाज मैं त्रापसे किस वस्तुकी प्रार्थना करू ? ।। १८७ ।। त्राज त्रापने सन्मानपूर्वक जो मेरे साथ स्वयं सामका प्रयोग किया है-भेंट आदि करके स्तेह प्रकट किया है सो मानो आपने मुक्ते

१ वज्रजङ्क्षगतः । २ श्रीमती । ३ तत्प्राप्त्यै द०, ल० । ४ भगिन्याः । ५ भगिनीपुत्रम् । ६ बन्धुसमूदः । ७ श्रातिथियोग्याम् । ८ सत्कारिवशेषम् । ६ प्रापिताः । १० मानताम् प०, स०, द०, ल०, ट० । सन्मानम् । ११—जातं प०, श्र०, स०, द०, ल० । १२ श्रानिबन्धा । १३ परम-प्रकर्षाम् । १४ सपुत्रः । सतुष्कः म०, ल० । सपुत्रः श्र०, द०, स० । १५ संविभागः [त्यागः] सम्भावना वा । १६ मम । १७ स्नेहाधीनेन । १८ प्रियवचनेन । १६ प्रापितः ।

कियन्मात्रमिदं देव स्वापतेयं परिक्षिय । त्वयाक्यक्करणी' दृष्टिरलमेषापिता मिय ।।१८९॥ श्रहमच कृती धन्यो जीवितं रलाष्यमय मे । यद्वीक्तिऽस्मि देवेन स्नेहिनर्भरया दृशा ।।१९०॥ परोपकृतये विश्वित श्र्यवक्तां मविद्धियाः । लोके प्रसिद्धसाधुत्वाः शब्दा दृव कृतागमाः ।।१९१॥ तदेव वस्तु 'वस्तुष्ट्ये सोपयोगं यद्धिनाम् । श्रविभक्तधनायास्तु बन्धुताया विशेषतः ।।१९२॥ तदेतत् स्वैरसंभोग्यम् श्रास्तां 'सांन्यासिकं धनम् । न मे मानग्रहः कोऽपि त्विय नानादरोऽपि वा ॥१९३॥ प्रार्थयेऽहं तथाप्येतत् युष्मदाज्ञां प्रपूजयन् । श्रीमती वज्रजङ्काय देया कन्योक्तमा त्वया ॥१९४॥ भागिनेयत्वमस्त्येकम् श्राभिजात्यं' च ''तत्कृतम् । योग्यताञ्चास्य पुष्णाति सत्कारोऽद्य त्वया कृतः॥१९५॥ श्रथवैतत् खलूक्त्वायं' सर्वथाईति कन्यकाम् । हसन्त्याश्च' रदन्त्याश्च प्राप्तृणेक' इति श्रुतेः ॥१९६॥ तत्प्रसीद विभो दातुं भागिनेयाय कन्यकाम् । सफला प्रार्थना मेऽस्तु त्यारः सोऽस्तु तत्पितः ॥१९७॥

स्नेहकी सबसे ऊंची भूमिपर ही चढ़ा दिया है ॥ १८८॥ हे देव, नष्ट हो जानेवाला यह धन किसनी-सी बस्तु है ? यह आपने सम्पन्न बनानेवाली अपनी दृष्टि मुभपर अपित कर दी है मेरे लिये यही बहुत है ॥ १८६ ॥ हे देव, आज आपने मुभे स्नेहसे भरी हुई दृष्टिसे देखा है इसलिये में आज कतकृत्य हुआ हूं, धन्य हुआ हूं और मेरा जीवन भी आज सफल हुआ है ॥ १६०॥ हे देव, जिस प्रकार लोकमें शास्त्रोंकी रचना करनेवाले तथा प्रसिद्ध धातुओंसे बने हुए जीव अजीव आदि शब्द परोपकार करनेके लिये ही अर्थोंको धारण करते हैं उसी प्रकार आप जैसे उत्तम पुरुष भी परोपकार करनेके लिये ही अर्थों (धनधान्यादि विभूतियों) को धारण करते हैं ॥ १९१॥

हे देव, श्रापको उसी वस्तुसे सन्तोप होता है जो कि याचकों के उपयोग में श्राती है श्रौर इससे भी बढ़कर सन्तोष उस वस्तुसे होता है जो कि धन श्रादिके विभागसे रहित (सिम्मिलित रूपसे रहनेवाले) वन्धुश्रों के उपयोग में श्राती है।। १६२।। इसिलिये, श्रापके जिस धनको में श्रपनी इच्छानुसार भोग सकता हूं ऐसा वह धन धरोहर रूपसे श्रापके ही पास रहे, इस समय मुफे श्रावश्यकता नहीं है। हे देव, श्रापसे धन नहीं माँगने में मुफे कुछ श्रहंकार नहीं है श्रौर न श्रापके विषयमें कुछ श्रनादर ही है।। १६३।। हे देव, यद्यपि मुफे किसी वस्तुकी श्रावश्यकता नहीं है तथापि श्रापकी श्राज्ञाको पूज्य मानता हुआ श्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि श्राव श्रपनी श्रीमती नामकी उत्तम कन्या मेरे पुत्र वश्राचके लिये दे दीजिये॥ १५४॥ यह वश्राचंघ प्रथम तो श्रापका भानजा है, श्रौर दूसरे श्रापका भानजा होनेसे ही इसका उच्छल प्रसिद्ध है। तीसरे श्राज्ञ श्रीपने जो इसका सत्कार किया है वह इसकी योग्यताको पुष्ट कर रहा है।। १६४॥ श्रथचा यह सब कहना व्यर्थ है। वश्राचंघ हर प्रकारसे श्रापकी कन्या प्रहण करनेके योग्य है। क्योंकि लोकमें ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि कन्या चाहे हँ सती हो चाहे रोती हो, श्रातिथ उसका श्रीकारी होता है।। १६६॥ इसिलिये हे

१ श्रनाद्यः श्राद्यः क्रियते यया सा । 'कृत्र् करणे' खनट्। २ उपकाराय । ३ धनिकताम् । पत्ते श्रिभिधेयत्त्वम् । 'श्रिथोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजनिवृत्तिषु ।'' इत्यमरः । ४ -प्रसिद्ध-धातुत्वात् श्र०, ल० । लोकप्रसिद्धधातुत्वात् स० । ५ सूत्रानुसारेण् निष्पन्नाः । कृतौ गताः म० । कृतागताः ट० । ६ युष्माकम् । ७ बन्धुसमृहस्य 'प्रामजनबन्धुगजसहायात्तल्' इति सगृहे तल् । ८ तत्कारणात् । ६ नित्तिप्तम् । १० कुलजत्वम् । ११ भागिनेयत्वकृतम् । १२ वचनेनालम् । 'निपेधेऽलंखलौ क्त्वा' इति क्तवाप्रत्ययः । १३ -श्चारुदन्त्यश्च प०, म०, ल० । १४ श्रभ्यागतः । प्राप्तिंकः ट० । १५ कुमारः कोमारः' इति द्वौ पाठौ 'त०, ब०' पुस्तकयोः । कौमारः श्र०, प०, स०, द०, म०, ल०, ट० । कुमारीहृद्वं प्राप्तः ।

वस्तुवाहनसर्वस्वं लब्धमेवासकृन्मया । किं तेनालब्धपूर्वं नः कन्यारत्नं प्रदीयताम् ॥१९८॥ इति विद्यापितस्तेन चक्रशृत् प्रत्यपद्यत । तथास्तु सङ्गमो यूनोः श्रनुरूपोऽनयोरिति ॥१९९॥ प्रकृत्या सुन्दराकारो वज्रजङ्कोऽस्त्वयं वरः । पतिवरा गुणैर्युक्ता श्रीमती चास्तु सा वधूः ॥२००॥ जन्मान्तरानुबद्धव्च प्रेमास्येवानयोरतः' । समागमोऽस्तु चन्द्रस्य ज्योत्स्नायास्तु यथोचितः ॥२०१॥ प्रागेव चिन्तितं कार्यं मयेदमतिमानुषम्' । विधिस्तु प्राक्तरामेव सावधानोऽत्र के वयम् ॥२०२॥ इति चक्रधरेणोक्तां वाचं संपूज्य पुण्यधीः । वज्रवाहुः परां कोटिं प्रीतेरध्याररोह सः ॥२०३॥ वसुन्धरा महादेवी पुत्रकल्याणसम्पदा । तया प्रमदपूर्णाङ्गी न स्वाङ्गे नन्वमात्तता ।।२०४॥ सा तदा सुत्रकल्याणमहोत्सवसमुद्रतम् । रोमाञ्चमन्वितं भेजे प्रमदाङ्कुरसिन्नमम् ॥२०५॥ मन्त्रिमुख्यमहामात्यसेनापितपुरोहिताः । सामन्ताश्च 'सपौरास्तत्कल्याणं बहुमेनिरे ॥२०६॥ कुमारो वज्रजङ्कोऽयम् श्रनङ्गसहशाकृतिः । श्रीमतीयं रितं रूपसम्पदा निर्जिगीपित ॥२०७॥ श्रमिरूपः कुमारोऽवं 'सुरूपा कन्यकानयोः । श्रनुरूपोऽस्तु संबन्धः सुरदम्पितलीलयोः ॥२०८॥ इति प्रमदिवस्तारम् उद्घहत्तपुरं तदा । राजवेशम च संवृत्तं श्रियमन्यामिवाश्रितम् ॥२०८॥

स्वामिन्, श्रपने भानजे वज्रजंघको पुत्री देनेके लिये प्रसन्न होइए । मैं श्राशः करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सफल हो और यह कुमार वज्रजंघ हो उसका पति हो ॥ १९७॥ हे देव, धन सवारी र्ख्यादि वस्त्एँ तो मुक्ते श्रापसे श्रनेक बार मिल चुकी हैं इसलिये उनसे क्या प्रयोजन है ? श्रवकी वार तो कन्या-रत्न दीजिये जो कि पहले कभी नहीं शिला था ॥१६८॥ इस प्रकार राजा वज्रवाहने जो प्रार्थना की थी उसे अकवर्तीने यह वहते हुए श्वीकार कर लिया कि आपने जैसा कहा है वैसा ही हो, युवावस्थाकी प्राप्त हुए इन दोनोंका यह समागम अनुकृत ही है ।। १९९ ।। स्वभावसे ही सुन्दर शरीरको धारण करनेवाला यह वज्रजंघ वर हो और अनेक गुणोंसे युक्त कन्या श्रीमती उसकी वधू हो ॥ २०० ॥ इन द्वानोंका प्रेम जन्मान्तरसे चला आ रहा है इसलिये इस जन्ममें भी चन्द्रमा श्रौर चाँदनीके समान इन दोनोंका योग्य समागम हो।। २०१।। इस लोकोत्तर कार्यका मैंने पहलेसं ही विचार कर लिया था। अथवा इन दोनोंका देव (कर्मीका उदय ) इस विषयमें पहलेसे ही सावधान हो रहा है। इस विषयमें हम लोग कौन हो सकते हैं? ॥ २०२ ॥ इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा कहे हुए वचनोंका सत्कार कर वह पवित्र बुद्धिका धारक राजा वज्रवाहु प्रीतिकी परम सीमापर आकृढ़ हुआ अत्यन्त प्रसन्न हुआ।। २०३।। उस समय वज्रजंघकी माता वसुंधरा महादेवी श्रपन पुत्रकी विवाहरूप संपदासे इतनी श्रधिक हर्षित हुई कि अपने अंगमें भी नहीं समा रही थी।। २०४।। उस समय वसुन्धराके शरीरमें पुत्रके विवाहरूप महोत्सवसे रोमांच उठ आये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो हर्षके अंकुर ही हों।। २०४।। मंत्री, महामंत्री, सेनापात, पुराहित, सामन्त तथा नगरानवासी आदि सभी लोगोंने उस विवाहकी प्रशंसा की ॥ २०६ ॥ यह कुमार वज्रजंघ कामद्वके समान सुन्दर श्राकृतिका धारक है श्रीर यह श्रीमती श्रपनी सौन्दर्य-सम्पत्तिसे रितको जीतना चाहती है ॥ २०७ ॥ यह कुमार सुन्दर है और यह कन्या भी सुन्दरी है इसिलये देव देवाङ्गनाश्चोंकी स्तीलाको धारण करनेवाले इन दोनोंका योग्य समागम होना चाहिये॥ २०८॥ इस प्रकार श्रानन्द्के विस्तारको धारण करता हुआ वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था ऋौर

१ -नयोखि प० । -नयोर्यत ऋ० । २ मानुषमितिकान्तः । ३ सममात्तदा ऋ०, प०, स०, द०, त० । माति स्म । ४ व्यासम् । ५ नायकाः । ६ सपौरास्तु स० । ७ मनोज्ञः । ८ मनोज्ञा । 'प्राप्तरूप- सुरूपामिरूपा बुधमनोज्ञ योख्त्यिमधानात् । ६ सम्यग् वर्तते स्म ।

विवाहमण्डपारम्भं चक्रवितिनिदेशतः' । 'महास्थपितरातेने परार्श्वमण्किक्वनैः ॥२१०॥ चामीकरमयाः स्तम्भाः 'तज्ञकुम्भमहोद्येः । रत्नोज्ज्वलेः श्रियं तेनुः नृपा इव नृपासनैः ॥२११॥ स्फाटिक्यो भित्तयस्तिस्मन् जनानां प्रतिविग्वकैः । चित्रिता इव संरेजुः प्रेष्तिणां' चित्तरिक्षकाः ॥२१२॥ मण्कुद्दिमभूरिस्मन् नीलरत्नैर्विनिमिता । पृष्पोपहारेर्व्यरच्य चौरिवातततारका ॥२१३॥ मुक्तादामानि लम्बानि 'तद्वभें व्यद्यतंस्तराम् । सफेनानि मृण्णालानि लम्बतानीव कौनुकात् ॥२१४॥ प्रप्तरागमयस्तिस्मन् वैदिवन्धोऽभवत्पृष्ठः । जनानामिव चित्तस्थो रागस्तन्मथतां गतः ॥२१५॥ सुधोज्ज्वलानि कृटानि पर्यन्तेष्वस्य रंजिरे । तोषात् सुर्रावमानानि हसन्तीवान्मकोभग्रा ॥२१६॥ वेदिका किटस्त्रेण पर्यन्ते स परिष्कृतः । रामणीयकसीम्नेव रुद्धदिक्केन विश्वतः ॥२१७॥ रत्नेविरिचितं तस्य बभो गोपुरमुचकैः । प्रोत्सर्पद्वतन्माजालर्राचतेन्द्रशरासनम् ॥२१८॥ सर्वरत्नमयस्तस्य द्वारयन्धो निवेशितः । लक्ष्म्याः प्रवेशनायेव पर्यन्तापितमङ्गलः ॥२१९॥ स तदाष्टाह्विकी पूजां चक्रे चक्रधरः पराम् । कल्पवृत्तमहारूिक महापूर्तिनालये ॥२२०॥ ततश्चभिद्वेन सौम्ये लग्ने शुभमुहूर्वके । चन्द्रतारावलोपेते तज्ज्ञैः सम्यग्निक्पिते ॥२२१॥

राजमहत्तका तो कहना ही क्या था? वह तो मानो दूसरी ही शांभाको प्राप्त हो रहा था, उसकी शोभा ही बदल गई थी।। २०६।। चक्रवर्तीकी आज्ञासे विश्वकर्मा नामक मनुष्यरहोंने महामूल्य रह्मों और सुवर्णसे विवाहमण्डप नैयार किया था।। २१०॥ उस विवाहमण्डपमें सुवर्णके खम्भे लगे हुए थे और उनके नीचे रह्नोंसे शोभायसान वड़े-वड़े तलकुम्भ लगे हुए थे, उन तलकुम्भों से वे सुवर्णके खम्भे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि सिंहासनों से राजा सुरोाभित होते हैं।। २११।। उस मण्डपमें स्फटिककी दीवालोंपर स्रानेक मनुष्योंके प्रतिविम्य पड़ते थे जिनसे वे चित्रित हुई-सी जान पड़ती थीं ग्रौर इसीलिय दर्शकोंका मन श्रानुर्राञ्जत कर रही थीं ॥ २१२ ॥ उस मण्डपकी भूमि नील रत्नोंसे बनी हुई थी, उसपर जहां तहां फूल विखेरे गये थे। उन फूलोंसे वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ताराश्रोंसे व्याप्त नीला श्राकाश ही हो ॥ २१३ ॥ उस मण्डपके भीतर जो मोतियोंकी मालाए लटकती थीं वे ऐसी भली मालूम होती थीं मानो किसीने कौतुकवश फेन सहित मणाल ही लटका दिये हों।। २१४।। उस मण्डपके मध्यमें पद्मराग मण्यिंकी एक बड़ी वेदी बनी थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो मनुष्योंके हृदयका अनुराग ही वेदीके आकारमें परिणत हो गया हो ॥ २१४ ॥ उस मण्डपके पर्यन्त भागमें चुनास पुते हुए सफेद शिखर ऐसे शोभायमान होते थे मानो ऋपनी शोभासे संतुष्ट होकर देवोंके विमानोंकी हँसी ही उड़ा रहे हों।। २१६।। उस मण्डपके सब श्रोर एक छोटी सी वेदिका बनी हुई थी, वह वेदिका उसके कटिसूत्रके समान जान पड़तो थी। उस वेदिकारूप कटि सूत्रसे घिरा हुआ वह मण्डप ऐसा मालूम होता था मानो सब ओरसे दिशाश्रोंको रोकनेवाली सौन्दर्यकी सीमासे ही घरा हो।। २१७॥ अनेक प्रकारके रत्नोंसे बहुत ऊँचा बना हुआ उसका गांपुर-द्वार ऐसा मालूम होता था मानो रत्नोंकी फैलती हुई कान्तिके समृहसे इन्द्रधनुष ही बना रहा हो। ॥२१८॥ उस मण्डपका भीतरी दरवाजा सब प्रकारके रत्नोंसे बनाया गया था श्रीर उसके दोनों ऋोर मङ्गल द्रव्य रखे गये थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो लद्मिके प्रवेशके लिये ही बनाया गया हो ।। २१६ ।। उसी समय वक्रदन्त चक्रवर्तीने महापूत चैत्यालयमें आठ दिन तक कल्पवृत्त नामक महापूजा की थी॥ २२०॥ तदनन्तर ज्योतिषयोके द्वारा बताया हुआ शुभ

१ शासनात् । २ विश्वकर्मा । ३ श्रासनीभृतपाषाणैः । ४ पश्यताम् । ५ तन्मण्डपान्तरे । ६ वेदिकानाम्ना हेमद्भत्रत्रयेण् । ७ ज्योतिःशास्त्रज्ञैः ।

कृतोपशोभे नगरे समन्ताद्रखतोरणे । सुरलोक इवाभाति परां दर्धति सम्पदम् ॥२२२॥ राजवेशमाङ्गणे सान्द्रचन्दनच्छ्रटयोच्चिरे । पुष्पोपहारेरागुञ्जदिलिभः कृतरोचिप ॥२२३॥ सोवर्णकलशेः पूर्णेः पुण्यतोयेः सरत्नकैः । श्रभ्यपेचि विधानज्ञैः विधिवत्तद्वधूवरम् ॥२२४॥ तदा महानकध्वानः शङ्ककोलाहलाकुलः । घनाष्टम्बरमाक्रम्य जज्ञम्भे नृपमन्दिरे ॥२२५॥ कल्याणाभिपवे तिस्मन् श्रीमतीयञ्जङ्कयोः । स नान्तं वैशिकस्तोपनिभरं न ननर्त यः ॥२२६॥ वाराङ्गनाः पुरन्ध्यश्च पौरवर्गश्च तत्क्षणम् । पुण्यैः पुष्पाक्षतेः शेषां 'साशिषं तावलम्भयन्' ॥२२७॥ शल्दणपट्टदुकूलानि निष्प्रवाणीनि तो तदा । चीरोदोमिमयानीव "पर्यधत्तामनन्तरम् ॥२२०॥ प्रमाधनगृहे रम्ये प्राइमुखं सुनिवेशितो । तावलङ्कारसर्यस्वं भेजतुर्भङ्गलोचितम् ॥२२९॥ चन्दनेनानुलिक्षो तो ललाटेन 'ललाटिकाम् । चन्दनद्रविन्यस्तां द्धतः कोतुकोचिताम्' ॥२३०॥ वक्षसा हारयष्टि तो हरिचन्दनशोभिना । श्रधत्तां मौक्तिकैः स्थूलैः धत<sup>्</sup>तारावलिश्रयम् ॥२३९॥ पुष्पमाला वभो मुद्धि तयोः कुञ्चितम् वृत्ते। सीतापगेव नीलादिशिखरोपान्तवित्तिनी ॥२३२॥ किणिकाभरणन्यासं कर्णवोनिर्दिद्यताम्' । यदानाभीशुभिभेजे तहववाद्यं परां श्रियम् ॥२३३॥

दिन शुभ लग्न श्रौर चन्द्रमा तथा ताराश्रोंके बलसे सहित शुभ मुहूर्त श्राया। उस दिन नगर विशेष रूपसे सजाया गया । चारों स्रोर तोरण लगाये गये तथा स्रोर भी स्रनेक विभूति प्रकट की गई जिससे वह भ्वर्गलोकके समान शोभायमान होने लगा। राजभवनके श्रांगनमें सब श्रोर सघन चन्द्रन छिड्का गया तथा गंजार करते हुए अमरोंसे सुशोभित पुष्प सब श्रोर बिखेरे गये। इन सब कारणोंसे वह राजभवनका श्रांगन बहुत ही शोभायमान हो रहा था। उस श्रांगनमें बधू वर इंठाये गये तथा विधिविधानके जाननेवाले गृहस्थाचार्योंने प्रवित्र जलसे भरे हुए रतन-जांड़त सुवर्णमय वलशोंसे उनवा श्रभिषेक किया ॥ २२१-२२४ ॥ उस समय राजमन्दिरमें शङ्कके शब्दसे मिला हुआ बड़े बड़े दुन्दुभियोंका भारी कोलाहल हो रहा था और वह आकाशको भी उल्लंघन कर सब स्रोर फेल गया था।। २२४।। श्रीमती स्रौर वज्रजंघके उस विवाहाभिषेकके समय अन्तःपुरका ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो हर्षसे संतुष्ट होकर नृत्य न कर रहा हो उस सभय वारांगनाएँ, कुलबधुयें ऋौर समस्त नगर-निवासी जन उन दोनों वरवधुत्रींको श्राशीर्वादके साथ-साथ पवित्र पुष्प श्रौर श्रज्ञतोंके द्वारा प्रसाद प्राप्त करा रहे थे।। २२७।। श्राभिषेकके बाद उन दोनों वर-वधूने चीरसागरकी लहरोंके समान अत्यन्त उज्ज्वल महीन और नवीन रेशमी वस्त्र धारण किये।। २२८॥ तत्पश्चात दोनों वरवध् श्रातशय मनोहर प्रसाधन गृहमें जाकर पूर्व दिशाकी श्रोर मुँह करके बैठ गये श्रीर वहां उन्होंने विवाह मंगलके यांग्य उत्तम उत्तम आभूषण धारण किये ॥ २२९ ॥ पहले उन्होंने अपने सारे शरीरमें चन्दनका लेप किया। फिर ल्लाटपर विवाहोत्सवके योग्य, घिसे हुए चन्दनका तिलक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन श्रथवा केशरसे शोभायमान वन्नः श्थलपर गोल नचत्र मालाके समान सुशोभित बड़े-बड़े मोतियोंके बने हुए हार धारण किये ।। २३१ ।। कृटिल केशोंसे सुशोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पुष्पमाला नीलगिरिके शिखरके समीप बहती हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी।। २३२।। उन दोनोंने कानोंमें ऐसे कर्णभुषण

१ प्रोक्षिते । २ त्र्राकीर्णः । ३ त्र्रन्तः पुरेष्वधिकृतः । ४ त्र्राशीःसिंहताम् । ५ प्रापयन्ति सम । ६ नववस्त्राणि । —िन तत्प्रमाणानि स० । ७ परिधानमकार्ण्यम् । ८ त्रुलङ्कारग्रहे । ६ प्राङमुखौ स० । १० तिलकम् । ११ उत्सर्वोचिताम् । १२ वृत्ततारा-द्रा०, स०, ल० । १३ कर्णाभरणम् । १४ त्रुप्रसाम् । 'निर्वेशो भृतिभोगयोः' इत्यमरः । १५ यद्रत्नाम्यंग्रुभि—प० । यद्रत्नाभांग्रुभि—न्त्र० ।

श्राजानुलम्बमानेन तौ प्रालम्बेन' रेजतुः । शरउज्योत्स्नामयेनेव मृणालच्छ्विचारुणा ॥२३४॥ केटकाङ्गद्देयूर'मुद्दिकाद्विभूपणैः । बाहू व्यरूचतां करुपतरुणाखाच्छ्वां तयोः ॥२३५॥ 'जघने रसनावेष्टं' किङ्किणीकृतिनःस्वनम् । तावनङ्गद्विपस्येव जयिष्ठिण्डममृहतुः ॥२३६॥ मिण्न्पुरभङ्कारेः क्रमौ शिश्रियतुः श्रियम् । श्रीमत्याः पद्मयोर्भृङ्गकलिःक्वणाःभिनोः ॥२३७॥ महालङ्कृतिमाचार इत्येव बिश्रतः स्म तौ । श्रन्यथा सुन्दराकारशोभेवालङ्कृतिस्तयोः ॥२३८॥ लद्मीमतिः स्वयं लद्मीरिव पुत्रीमभूषयत् । पुत्रञ्च भूपयामास वसुधेव वसुन्धरा ॥२३९॥ श्रसाधनविधेरन्ते यथास्वं तौ निवेशितौ । रत्नवेदीतटे पूर्वं कृतमङ्गलस्किये ॥२४०॥ मिण्यदीपरिवरा मङ्गलेरुपशोभिता । बभौ वेदी तदाकान्तो सामरेवादिराट्तटी ॥२४९॥ ततो मथुरगम्भीरम् श्रानकाः 'क्षेणताडिताः । द्ध्वनुध्वेनद्मभोधि गर्भारध्वनयस्तदा ॥२४२॥ मङ्गलोद्वानमातेनुः वारवध्वः कलं तदा । 'उत्साहान् पेठ्रभितो बन्दिनः सह मागधाः ॥२४२॥ वर्द्वमानलयैर्नृत्तम् श्रारेभे लितं तदा । वाराङ्गनाभिरुद्भूभी रणन्न्पुरमेखलम् ॥२४४॥

धारण किये थे कि जिनमें लगे हुए रह्नोंकी किरणोंसे उनका मुख-कमल उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ २३३ ॥ वे दोनों शरद्ऋतुकी चांदनी अथवा मृणाल तन्तुके समान सुशोभित-सफेद, घुटनों तक लटकती हुई पुष्पमालाश्रोंसे श्रातिशय शोभायमान हो रहे थे।। २३४॥ कड़े बाजूबंद केयूर श्रोर त्रंगृठी श्रादि श्राभूषण धारण करनेसे उन दोनोंकी भुजायें भूषणांग जातिके कल्प वृत्तकी शाखात्रोंकी तरह अतिशय सुशोभित हो रही थीं ॥ २३४ ॥ उन दोनोंने अपने अपने नितम्ब भागपर करधनी पहनी थी । उसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियां (बोरा) मधुर शब्द कर रही थीं । उन करधनियोंसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो उन्होंने कामदेवरूपी हस्तीके विजय-सूचक बाजे ही धारण किये हों।। २३६।। श्रीमत्ताके दोनों चरण मणिमय नूपुरोंकी मंकारसे ऐसे मालूम होते थे माना अमरोंके मधुर शब्दोंसे शाभायमान कमल ही हो।। २३७॥ विवाहके समय श्राभूषण धारण करना चाहिये, केवल इसी पद्धतिको पूर्ण करनेके लिये उन्होंने बड़े-बड़े आभूषण धारण किये थे नहीं तो उनके सुन्दर शरीरकी शोभा ही उनका आभूषण थी ॥२३८॥ साज्ञान् लद्मीके समान लद्मोमितने स्वयं अपनी पुत्री श्रीमतीको अलंकृत किया था और साज्ञात् वसुन्धरा ( पृथिवी ) के समान वसुन्धराने अपने पुत्र वज्रज्ञंघको आभूषण पहिनाये थे ॥ २३९ ॥ इस प्रकार अलंकार धारण करनेके बाद वे दोनों जिसकी मंगलिकया पहले ही की जा चुकी है ऐसी रब्न-वेदी पर यथायोग्य रीतिसे बैठाये गये।। २४०।। मिणमय दीपकोंके प्रकाशासे जगमगाती हुई श्रीर मङ्गल द्रव्योंसे शुशोभित वह वेदी उन दोनोंके बैठ जानेसे ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो देव-देवियोंसे सहित मेरु पर्वतका तट ही हो ॥ २४१ ॥ उस समय समुद्रके समान गंभीर शब्द करते हुए, डंडोंसे बजाये गये नगाड़े बड़ा ही मधुर शब्द कर रहे थे।। २४२।। वाराङ्गनाएं मधुर मंगल गीत गा रही थीं श्रीर बन्दीजन मागध जनोंके साथ मिलकर चारों छोर उत्साहवर्धक मङ्गल पाठ पढ़ रहे थे।। २४३।। जिनकी भौं हें कुछ कुछ ऊपरको उठी हुई हैं ऐसी वाराङ्गनाएं लय-तान आदिसे सुशोभित तथा रुन-

१ हारविशेषेण । 'प्रालम्बमृजुलुम्बि स्यात्' इत्यमरः । २ भुजाभरणम् । ३ भुजशिखराभरणम् । ४ जघनं श्र०, प०, स०, द०, ल०, । ५ काञ्चीदामवलयम् । ६ क्षुद्रघिष्टका । ७ इत्येवं श्र०, प०, स०, द०। ८ [ग्राचाराभावे] । ६ तद्वधूवराक्रान्ता । १० कोणः वाच्यताङनोपकरणम् । 'कोणः वीग्णिदिवादनम्' इत्यभिधानात् । ११ –गम्भीर–ग्र०, प०, स०, द०, ल०। १२ मङ्गलाण्टकान् । १३ स्तुतिपाटकाः । १४ वंशवीर्यादिस्तुत्युपजीविनः । सहमागधौ ग्र०, प०, स०, द०, ल०।

ततो वधूवरं सिद्धं स्नानाम्भःपूतमस्तकम् । निवेशितं महाभासि स्वामीकरपटके ॥२४५॥ स्वयं स्म करकं धत्ते चक्रवतीं महाकरः । हिरणमयं महारत्नखितां मौक्तिकोज्ज्वलम् ॥२४६॥ ग्रशोकपल्लवेक्व्रनिहितैः करको वमो । करपल्लवसच्छायाम् श्रनुकुर्वन्निवानयोः ॥२४७॥ ततो न्यपाति करकाद्धारा तत्करपल्लवे । दूरमावर्जिता दीर्घं भवन्तौ जीवतामिति ॥२४८॥ ततः पाणौ महाबाहुः वज्रजङ्कोऽग्रहीन्मुदा । श्रीमती तत्म्रदुस्पर्शस्खामीलित्लोचनः ॥२४९॥ श्रीमती तत्करस्पर्शाद् धर्मबिन्दूनधारयत् । चन्द्रकान्तशिलापुत्री चन्द्रांशुस्पर्शनादिव ॥२५०॥ वज्रजङ्करस्पर्शात् श्रीमती व्यद्युतत्तराम् । कल्पवल्लीव संश्लिष्टतुक्रकल्पमहीरुहा ॥२५९॥ वज्रजङ्करस्पर्शात् श्रीमती व्यद्युतत्तराम् । कल्पवल्लीव संश्लिष्टतुक्रकल्पमहीरुहा ॥२५२॥ सोऽपि पर्यन्तवर्त्तिन्या तया लक्षीं परामधात् । स्नीस्ष्टेः परया कोक्या रत्येव कुसुमायुधः ॥२५३॥ गुरुसाच्चि तयोरित्थं विवाहः परमोदयः । निरवर्त्तत् लोकस्य परमानन्द्रमाद्धत् ॥२५४॥ ततः पाणिगृहीतीं तां ते जना बहुमेनिरे । श्रीमती सत्यमेवेयं श्रीमतीत्युद्धिरस्तदा ॥२५५॥ ततः पाणिगृहीतीं तां ते जना बहुमेनिरे । श्रीमती सत्यमेवेयं श्रीमतीत्युद्धिरस्तदा ॥२५५॥ तौ दम्पती सद्यकारौ सुरदम्पतिविभ्रमौ । जनानां पश्यतां चित्तं निर्वश्वराग्वती ॥२५६॥

मुन शब्द करते हुए नूपुर और मेखलाओं से मनोहर नृत्य कर रही थीं ॥ २४४ ॥ तदनन्तर जिनके मस्तक सिद्ध प्रतिराके जलसे पिवत्र किये गये हैं ऐसे वधू वर श्रातिशय शोभायमान सुवर्णके पाटेपर बैठाये गये ॥ २४५ ॥ घुटनों तक लम्बी भुजाओं के धारक वक्रवर्तीने स्वय श्रपने हाथमें मुंगार धारण किया । वह मुंगार सुवर्णसे बना हुआ था, बड़े बड़े रहोंसे खचित था तथा मोतियों से श्रतिशय उज्ज्वल था ॥ २४६ ॥ मुखपर रखे हुए श्रशोक वृज्ञके पल्लबों से वह मुंगार ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो इन दोनों वर-वधुओं के हस्तपल्लवको उत्तम कान्तिका श्रनुकरण ही कर रहा हो ॥ २४० ॥ तदनन्तर श्राप दोनों दीर्घकाल तक जीवित रहें, मानो यह सूचित करनेके लिये हो ऊँचे मुंगारसे छोड़ी गई जलधारा वज्जांघके हम्तपर पढ़ी ॥ २४८ ॥

तत्परचात् बड़ी बड़ी भुजाश्रोंको धारण करनेवाले वज्रजंघन हर्षके साथ श्रीमती का पाणिष्रहण किया। उस समय उसके कोमल स्पर्शके सुखसे वज्रजंघके दोनों नेत्र बंद हो गये थे।। २४६।। वज्रजंघके हाथके स्पर्शसे श्रीमतीके शरीरमें भी पसीना श्रागया था जैसे कि चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चन्द्रकान्त मिण्की बनी हुई पुतलीमें जलिबन्दु उत्पन्न हो जाते हैं।। २४०।। जिस प्रकार मेघोंकी वृष्टिसे पृथ्वीका सन्ताप नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वज्रजंघके हाथके स्पर्शसे श्रीमतीके शरीरका चिरकालीन संताप भी नष्ट हो गया था।। २४१।। उस समय वज्रजंघके समागमसे श्रीमती किसी बड़े कल्पवृत्तसे लिपटी हुई कल्प-लताकी तरह सुशांभित हो रही थी।। २५२।। वह श्रीमती स्त्री-संसारमें सबसे श्रेष्ठ थी, सभीपमें बेठी हुई उस श्रीमतीसे वह वज्रजंघ भी ऐसा सुशांभित होता था जैसे रितसे कामदेव सुशोभित होता है।। २४३।। इस प्रकार लोगोंको परमानन्द देनेवाला उन दोनोंका विवाह गुरुजनोंकी सात्तीपूर्वक बड़े वैभवके साथ समाप्त हुग्रा।। २५४।। उस समय सब लोग उस विवाहिता श्रीमतीका बड़ा श्रादर करते थे श्रीर कहते थे कि यह श्रीमती सचसुच में श्रीमती है श्रर्थात् लदमीमती है।। २४४।। उत्तम श्राकृतिके धारक, देव-देवाङ्ग-

१ सिद्धप्रतिमाभिषेकजलम् । २ सौवर्णे वध्वरासने । ३ भृद्भारः । ४ दम्पत्योः । ५ पतितम् । ६ वज्रजङ्काहरते । ७ विसुष्टा । ८ श्रयं श्लोकः 'धर्मिबन्दून्' इत्यस्य स्थाने 'स्वेदबिन्दून्' इति परिवर्त्य द्वितीयस्तवके चन्द्रप्रभचरिते स्वकीयमन्थाङ्गतां नीतः । ६ पुत्रिका । १० शरीरे । ११ वर्तितम् । १२ पाणिग्रहीतां प०, श्र०, स०, म०, द०, ल० । १३. श्रयुषत् । 'वृत्र वरणे' लिट् । निर्वृति सन्तोषं गतवत् इत्यर्थः ।

तत्कल्याणं समालोक्य देवलोकेऽपि दुर्लभम् । प्रशशंसुर्भुदं प्राप्ताः परमां प्रेक्षका जनाः ॥२५७॥ चक्रवर्त्ती महाभागः धीरलिमदम् जितम् । योग्ये नियोजयामास जनश्लाघास्पदे पदे ॥२५८॥ जननी पुण्यवत्यस्या मृष्टिन सुप्रजसामसो । स्वयस्तिरियं सृता यया लच्मीसमद्युतिः ॥२५९॥ कुमारेण तपस्तसं किमेतेनान्यजन्मिन । येनासादि जगस्सारं खीरलमिमतद्युतिः ॥२६०॥ धन्येयं कन्यका मान्या नान्या पुण्यवतीदशी । कल्याणभागिनी येपा वज्रजञ्चं पति 'वृता ॥२६१॥ उपोषितं किमेताभ्यां किं वा तसं तपो महत् । किन्नु दत्तं किमिष्टं वा कीद्य् वाचिरतं वतम् ॥२६२॥ श्रहो धर्मस्य माहात्म्यम् श्रहो सत्साधनं तपः । श्रहो दत्तिमहोदको दयावल्ली फलत्यहो ॥२६३॥ नृतमाभ्यां कृता पूजा महतामहतां पराम् [रा] । पूज्यपूजानुसंधत्ते ननु सम्पत्परम्पराम् ॥२६४॥ श्रतः कल्याणभागित्वं धनिद्विपुलं सुलम् । वाल्बुद्धिरहतां मार्गे मितः कार्या महाफले ॥२६५॥ इत्यादिजनसंजल्पेः संश्लाघ्यो दम्पती तदा । सुखासीनौ प्रशय्यायां व वन्धिभः परिवारितो ॥२६६॥ 'रदीनैदैन्यं समुत्सष्टं कार्पण्यं व कृपणेर्जहे । राश्चनाथेश्च सनाथत्वं भेजे तस्मिन् महोत्सवे ॥२६०॥ वन्धवो मानिताः सर्वे रादानमानाभिजल्पनैः । भृत्याश्च तिर्पता भर्ता चिक्रणास्मिन् महोत्सवे ॥२६०॥ वन्धवो मानिताः सर्वे रादानमानाभिजल्पनैः । भृत्याश्च तिर्पता भर्ता चिक्रणास्मिन् महोत्सवे ॥२६०॥

नात्रोंके समान क्रीड़ा करनेवाले तथा त्रमृतके समान त्रानन्द देनेवाले उन वधू त्रौर वरको जो भी देखता था उसीका चित्त श्रानन्दसे सन्तुष्ट हो जाता था।। २४६ ॥ जो स्वर्गलोकमें दुर्त्तभ है ऐसे उस विवाहोत्सवको देखकर देखनेवाले पुरुष परम त्र्यानम्दको प्राप्त हुए थे त्र्योर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे।। २४७।। वे कहते थे कि चक्रवर्ती बड़ा भाग्यशाली है जिसके यह ऐसा उत्तम स्त्री-रत्न उत्पन्न हुन्ना है न्त्रीर वह उसने सब लोगोंकी प्रशंसाके स्थान-भूत वज्रजंघरूप योग्य स्थानमें नियुक्त किया है।। २४८।। इसकी यह पुण्यवती माता पुत्रवितयोंमें सबसे श्रेष्ठ है जिसने लद्दमीके समान कान्तिवाली यह उत्तम सन्तान उत्पन्न की है।। २४६।। इस वज्रजंघकुमारने पूर्व जन्ममें कौनसा तप तपा था जिससे कि संसारका सारभूत श्रौर अतिशय कान्तिका धारक यह स्त्री-रत्न इसे प्राप्त हुआ है ॥ २६० ॥ चूँकि इस कन्याने विज्ञजंघ-को पति बनाया है इसलिये यह कन्या धन्य है, मान्य है श्रीर भाग्य-शालिनो है। इसके समान श्रीर दूसरी कन्या पुण्यवती नहीं हो। सकती ।। २६१ ।। पूर्व जन्ममें इन दोनोंने न जाने कौनसा उपवास किया था, कौनसा भारी तप तपा था, कौनसा दान दिया था, कौनसी पूजा की थी श्रथवा कौनसा व्रत पालन किया था।। २६२ ।। श्रहा, धर्मका बड़ा माहात्म्य है, तपश्चरणसे उत्तम सामग्री प्राप्त होती है, दान देनेसे बड़े-बड़े फल प्राप्त होते हैं और दयारूपी बेल पर उत्तम उत्तम फल फलते हैं ।। २६३ ॥ श्रवश्य ही इन दोनोंने पूर्वजन्ममें महापूज्य श्रर्हन्त देवकी उत्कृष्ट पूजा की होगी क्योंकि पूज्य पुरुषोंकी पूजा अवश्य ही सम्पदाश्रोंकी परम्परा प्राप्त कराती रहती है ॥ २६४ ॥ इसलिये जो पुरुष अनेक कल्याण, धन-ऋद्धि तथा विपुल सुख चाहते हैं उन्हें स्वर्ग श्रादि महाफल देनेवाले श्री श्ररहन्त देवके कहे हुए मार्गमें ही श्रपनी बुद्धि लगानी चाहिये ॥ २६४ ॥ इस प्रकार दर्शक लोगोंके वार्तालापसे प्रशंसनीय वे दोनों वर-वधू अपने इप्र बंधुआंसे परिवारित हो सभा-मण्डपमें सुखसे बैठे थे ॥ २६६ ॥ उस विवाहोत्सवमें द्रिद्र लोगोंने ऋपनी दरिद्रता छोड़ दी थी, कृपण लोगोंने अपनी कृपणता छोड़ दी थी श्रौर श्रनाथ लोग सनाथताको प्राप्त हो गये थे।। २६७।। चक्रवर्तीने इस महोत्सवमें दान, मान, संभाषण त्रादिके द्वारा त्रपने

१ महापुर्यवान् । २ स्थाने । ३ शोभनपुत्रवतीनाम् । ४ सती प्रसूर्तिर्यस्याः सा । ५ प्राप्तम् । ६ वृशीते स्म । ७ पूजितम् । ८ परा श्रा०, प०, व०, द०, स०, ल० । ६ कारणात् । १० [दम्पत्यासने] । प्रसङ्यायां स० । प्रशस्यायां ल० । ११ निर्धनैः । १२ लुब्धैः । १३ त्यक्तम् । १४ श्रागतिकैः । १५ तत्कृताः । १६ दत्तिपूजाभिसम्भाषगैः ।

गृहे गृहे महांस्तोषः केतुबन्धो गृहे गृहे । गृहे गृहे 'वरालापो वध्रांस्या गृहे गृहे ।।२६९।। दिने दिने महांस्तोषा धर्मभक्तिदिने दिने । दिने दिने महेद्ध्द्याँ पूज्यते स्म वध्वरम् ॥२७०॥ अथापरेधुरुधावम् उद्योतियतुमुध्यमि । अदोषे दीपिकोद्योतैः महापूर्तं ययौ वरः ॥२०१॥ प्रयान्तमनुयाति स्म श्रीमती तं महाधुतिम् । भास्वन्तमिव रुद्धान्धतमसं भासुरा प्रभा ॥२०२॥ 'प्राविभूतिं महतीं पुरस्कृत्य जिनालयम् । प्रापदुकुङ्गकृत्यप्रं स सुमेरुमिवोच्छितम् ॥२०३॥ स तं प्रदक्षिणीकुर्वन् रिकालिविवभौ र नृपः । सेरुमकं इव श्रीमान् महादीप्त्या परिष्कृतः ॥२०४॥ र केत्रेयांशुद्धिरिद्धाद्धः प्रविश्य जिनमन्दरम् । तत्रापश्यदपीन् दीप्ततपसः कृतवन्दनः ॥२०५॥ ततो गन्धकृतीमध्ये जिनेन्द्राचां हिरण्मयीम् । पूज्यामास गन्धायैः श्रिभिषेकपुरस्सरम् ॥२०६॥ कृताच्चेनस्ततः स्तोतुं प्रारेभेऽसौ महामितः । र श्राध्याभिः स्तुतिभिः साक्षा र कृत्य स्तुत्यं जिनेश्वरम् ॥२०७॥ नमो जिनेशिने तुभ्यम् श्रनभ्यस्तदुराधये । त्वामद्याराध्यामीश कर्मशत्रुविभित्सया । १००॥ श्रनन्तास्त्वद्भुष्णाः स्तोतुम् श्रशक्या । गण्यपेरपि । भक्त्या तु प्रस्तुवे स्तोत्रं भक्तः श्रेयोऽनुवन्धिनी॥२०९॥ श्रनन्तास्त्वद्भुष्णाः स्तोतुम् श्रशक्या । । । भक्त्या तु प्रस्तुवे स्तोत्रं भक्तः श्रेयोऽनुवन्धिनी॥२०९॥

समस्त बंधु त्रोंका सम्मान किया था तथा दासी दास त्रादि मृत्योंको भी संतुष्ट किया था ।। २६८ ।। उस समय घर-घर बड़ा संतोष हुआ था, घर घर पताकाएँ फहराई गई थीं, घर घर वरके विषयमें बात हो रही थी और घर घर वधूकी प्रशंसा हो रही थी ।। २६६ ।। उस समय प्रत्येक दिन बड़ा संतोष होता था, प्रत्येक दिन धर्ममें भक्ति होती थी और प्रत्येक दिन इंद्र जैसी विभूतिसे वधू-वरका सत्कार किया जाता था ।। २७० ।।

तत्पश्चात् दसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनेके लिये उद्युक्त हुआ वज्जजंघ सायंकालके समय अनेक दीपकोंका प्रकाश कर महापूत चैत्यालयको गया ।। २७१ ।। अतिशय कान्तिका धारक वज्रजंघ त्रागे-त्रागे जा रहा था और श्रीमती उसके पीछे-पीछे जा रही थी। जैसे कि अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्यके पीछे-पीछे उसकी देदीप्यमान प्रभा जाती है ।। २७२ ।। वह वक्रजंघ पूजाकी बड़ी· भारी सामग्री साथ लेकर जिनमन्दिर पहुँचा । वह मन्दिर मेरु पर्वतके समान ऊँचा था, क्योंकि उसके शिखर भी श्रात्यन्त ऊँचे थे ॥ २७३॥ श्रीमतीके साथ-साथ चैत्यालयकी प्रदिज्ञा। देता हुन्ना वज्रजंघ ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा कि महाकान्तिसे युक्त सूर्य मेरु पर्वतको प्रदक्तिणा देता हुआ शोभायमान होता है ॥ २७४ ॥ प्रदक्तिणाके बाद उसने ईर्यापथशुद्धि की अर्थात् मार्ग चलते समय होनेवाली शारीरिक अशुद्धताको द्र किया तथा प्रमाद वश होनेवाली जीवहिंसाको द्र करनेके लिये प्रायश्चित्त आदि किया। त्र्यनन्तर, अनेक विभृतियोंको धारण करनेवाले जिनमन्दिरके भीतर प्रवेश कर वहाँ महातपस्वी मुनियोंके दर्शन किये और उनकी वन्दना की। फिर गन्धकुटीके मध्यमें विराजमान जिनेन्द्र-द्वकी सुवर्णमयी प्रतिमाकी स्त्रभिषेकपूर्वक चन्दन त्रादि त्रष्ट द्रव्योंसे पूजा की ।। २७५-२७६ ॥ पूजा करनेके बाद उस महाबुद्धिमान् वज्रजंघने स्तुति करनेके योग्य जिनेन्द्रदेवको साज्ञात् कर ( प्रतिमाको साचात् जिनेन्द्रदेव मानकर ) उत्तम अर्थीसे भरे हुए स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ २७७ ॥ हे देव ! आप कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, और मानसिक व्यथात्रोंसे रहित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो। हे ईश, आज मैं कर्मरूपी शत्रुओंका नाश करनेकी इच्छासे आपकी आराधना करता हूँ ।। २७८ ॥ हे देव, आपके अनन्त गुणोंकी

१ वज्रजङ्कालापः । २ श्रीमती । वधूशस्या स्ना०, प०, द०, स०, छ० । ३ महेन्द्रधर्या छ० । ४ उत्साहम् । ५ उद्युक्तः । ६ रात्रौ । ७ महापूतिजनालयम् । ८ रिवम् । ६ पूजासामग्रौम् । १० कुलवधूसिहतः । ११ —िनर्वमो म०, ल० । १२ स्नाउः । १३ ईर्यापथिवशुद्धः । १४ सदर्थत्वात् स्पृहणीयाभिः । १५ प्रत्यत्वीकृत्य । १६ स्तोउः योग्यम् । १७ स्नाधिः मनःपीडा । १८ मेत्तुमिच्छ्या । १६ गण्धरेः । २० प्रारेमे ।

त्वद्भक्तः सुखमभ्येति लक्ष्मीस्वद्भक्तमश्तुते । त्वद्भक्तिर्भुक्तये पुंसां मुक्तये या स्थवीयसी ॥२८०॥ स्रतो भजन्ति भव्यास्त्वां मनोवाक्कायशुद्धिभः । फलाथिभिर्भवान् सेव्यो व्यक्तं कल्पतरूयते ॥२८०॥ त्वया प्रवर्षता धर्मवृष्टिं दुष्कर्मधर्मतः । प्रोदन्यद्भवसृद्धारिस्पृहां नवधनायितम् ॥२८२॥ त्वया प्रदर्शितं मार्गम् यासेवन्ते हितैषिणः । भास्वता द्योतितं मार्गमव कार्याथिनो जनाः ॥२८३॥ संसारोच्छ्रेदने बीजं त्वया तत्त्वं निद्शितम् । स्राप्तिकामुत्रिकाधीनां यतः त्रिद्धिरहाङ्गिनाम् ॥२८४॥ श्लक्ष्मीसर्वस्वमुज्भित्वा साम्राज्यं प्राज्यवैभवम् । त्वया चित्रमुदूदासौ मुक्तिश्रीः स्पृहयालुना ॥२८५॥ दयावल्लीपरिष्वको महोदक्की महोदक्की महोदक्की गाउपविभवम् । त्वया चित्रमुदूदासौ मुक्तिश्रीः स्पृहयालुना ॥२८५॥ त्वया कर्ममहाशत्रून् उच्चानुच्छ्रेत् । मधिताथीन् प्रपुष्णाति भवान् कल्पद्रुमो यथा ॥२८६॥ त्वया कर्ममहाशत्रून् उच्चानुच्छ्रेत् । मिच्छता । धर्मचकं तपोधारं पाणाकृतमसंभ्रमम् । ॥२८७॥ न बद्धो भक्रिटन्यासो न दष्टीष्टं मुखाम्बुजम् । न भिन्नसौष्टवं स्थानं व्यरच्यरिजये त्वया ॥२८६॥ दयालुनापि दुःसाध्यमोहशस्त्रजिनीपया । तपःकुठारे किने त्वया व्यापारितः करः ॥२८९॥ त्वया संसारदुर्वल्ली रूढाऽज्ञानजलोक्षणेः । नाना दुःखफला चित्रं । विद्वितापि न वर्दते ॥२९०॥

स्तुति स्वयं गणधरदेव भी नहीं कर सकते तथापि मैं भिक्तवश स्त्रापकी स्तुति प्रारम्भ करता हूँ क्योंकि भक्ति ही कल्याण करनेवाली है ॥ २७९ ॥ हे प्रभा, त्रापका भक्त सदा सुखी रहता है, लद्मी भी त्रापके भक्त पुरुषके समीप ही जाती है, त्रापमें त्रत्यंत स्थिर भक्ति स्वर्गादिके भोग प्रदान करती है और अन्तमें मोच भी प्राप्त कराती है।। २८०।। इसलिये ही भव्य जीव शद्ध मन, वचन, कायसे आपकी स्तृति करते हैं। हे देव. फल चाहनेवाले जो पुरुष आपकी सेवा करते हैं उनके लिये आप स्पष्ट रूपसे कल्पवृत्तके समान आचरण करते हैं अर्थात मन वांछित फल देते हैं ॥ २८१ ॥ हे प्रभो, आपने धर्मोपदेशरूपी वर्षी करके, दुष्कर्मरूपी संतापसे श्रत्यन्त प्यासे संसारी जीवरूपी चातकोंको नवीन मेघके समान श्रानन्दित किया है ॥ २८२ ॥ हे देव, जिस प्रकार कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुष सूर्यके द्वारा प्रकाशित हुए मार्गकी सेवा करते हैं उसी मार्गसे त्राते जाते हैं उसी प्रकार त्रात्महित न्वाहनेवाले पुरुष त्रापके द्वारा दिखलाये हुए मोत्तमार्गकी सेवा करते हैं ॥ २८३ ॥ हे देव, त्र्यापके द्वारा निरूपित तत्त्व जन्ममरण्रूपी संसारके नाश करनेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोंको इस लोक और परलोक सम्बन्धी समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है।। २८४॥ हे प्रभो, त्र्यापने लद्दमीके सर्वस्वभूत तथा उत्कृष्ट वैभवसे युक्त साम्राज्यको छोड़कर भी इच्छासे सहित हो मुक्तिरूपी लद्मीका वरण किया है यह एक श्राश्चर्यकी बात है।। २८४।। हे देव, श्राप द्यारूपी लतासे वेष्टित हैं, स्वर्ग श्रादि बड़े-बड़े फल देनेवाले हैं, श्रत्यन्त उन्नत हैं—उदार हैं श्रीर मनवाञ्छित पदार्थ प्रदान करनेवाले हैं इसिलये श्राप कल्पवृत्तके समान हैं ॥ २८६॥ हे देव, श्रापने कर्मरूपी बड़े-बड़े शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छासे तपरूपी धारसे शोभायमान धर्मरूपी चक्रको विना किसी घबराहटके श्रपने हाथमें धारण किया है।। २८७॥ हे देव, कर्मरूपी शत्रुत्रोंको जीतते समय त्रापने न तो त्रपनी भौंह ही चढ़ाई, न स्रोठ ही चबाये, न मुखकी शोभा नष्टकी स्रौर न ऋपना स्थान ही छोड़ा है ॥ २८८ ॥ हे देव, आपने दयाल होकर भी मोहरूपी प्रवल शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छासे अतिशय कठिन तपश्चरणरूपी कुठारपर अपना हाथ चलाया है अर्थात् उसे अपने हाथमें धारण किया है।। २८९।। हे देव, श्रज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न हुई श्रीर श्रनेक दु.खरूपी फलको देनेवाली संसाररूपी लता श्रापके द्वारा वर्धित होनेपर भी-बढ़ाये जानेपर भी बढ़ती नहीं है

१ भोगाय। २ स्थूलतरा। ३ पिपासत्तंसारिचातकानाम्। ४ भएडारः। ५ भूरि। ६ विवाहिता। ७ ग्रालिङ्गितः। ८ महोत्तरफलः। ६ महोन्नतः म०, ल०। १० —नुव्वैरुच्छेतु— ग्रा०, प०, स०, ल०, द०। ११ ग्राव्यग्रम्। १२ वर्डिता छेदिता च।

'असीद्ति भवत्पाद्पग्ने पद्मा प्रसीद्ति । विमुखे याति वैमुख्यं भवन्माध्यस्थमीदशम् ॥२९१॥ प्रातिहार्यमयीं भूति त्वं द्धानोऽप्यनन्यगाम् । वीतरागो महांश्चासि जगत्येतज्जिनाझृतम् ॥२९२॥ तवायं विह्रू प्रातिहार्यमयीं भूति त्वं द्धानोऽप्यनन्यगाम् । वीतरागो महांश्चासि जगत्येतज्जिनाझृतम् ॥२९३॥ वृष्पवृष्टिं दिवो देवाः विर्नेत्ति त्वां जिनाभितः । परितो मेरुमुत्फुल्ला यथा कल्पमहीरुहाः ॥२९४॥ दिव्यभाषा तवाशेपभापाभेदानुकारिणी । विकरोति मतोध्वान्तम् श्रवाचामि देहिनाम् ॥२९५॥ प्रकीर्णक युगं भाति त्वां जिनोभयतो धृतम् । पतिक्वर्श्वरस्वादि शशाङ्ककरिन मेलम् ॥२९६॥ चामीकरविनिर्माण' हरिभिर्धतमासनम् । गिरीन्द्रशिखरस्पद्धि राजते जिनराज ते ॥२९७॥ ज्योतिर्मण्डलमुत्सप्तं तवालङ्कुरुते तनुम् । मार्तण्डमण्डलद्वेषि विधुन्वज्ञगतां तमः ॥२९६॥ तवोद्धोषयतीवोच्चैः जगतामेकभर्तृताम् । दुन्दुभिस्तिनतं मन्द्रम् उद्यरत्यथि वार्मुचाम् ॥२९९॥ तवाविष्कुरुते देव प्राभवं भुवनातिगम् । विधुविम्बप्रतिस्पद्धिं छत्रत्रितयमुच्छितम् ॥३००॥ विभ्राजते जिनेतरो प्रातिहार्यकदम्बकम् । त्रिजगत्सारसर्वस्विमवैकत्र समुचितम् ॥३००॥

यह भारी श्राश्चर्यकी बात हैं (पन्नमें श्रापके द्वारा छेदी जानेपर बढ़ती नहीं है श्रर्थात् श्रापने संसारह्मपी लताका इस प्रकार छेदन किया है कि वह फिर कभी नहीं बढ़ती।) भावार्थ — संस्कृतमें 'पृथु' धातुका प्रयोग छेदना श्रोर बढ़ाना इन दो श्रर्थोंमें होता है। रलोकमें श्राये हुए विधिता शब्दका जब 'बढ़ाना' श्रथमें प्रयोग किया जाता है तब विरोध होता है, श्रीर जब 'छेदना' श्रथमें प्रयोग किया जाता है तब उसका परिहार हो जाता है।।। २६०॥ हे भगवन्, श्रापके चरण-कमलके प्रसन्न होनेपर लद्मी प्रसन्न हो जाती है श्रीर उनके विमुख होनेपर लद्मी भी विमुख हो जाती है। हे देव! श्रापकी यह मध्यस्थ वृत्ति ऐसी ही विलन्नण है।। २६१।। हे जिनेन्द्र, यद्यपि श्राप श्रन्यत्र नहीं पाई जानेवाली प्रातिहार्यहूम विभूतिको धारण करते हैं तथापि संसारमें परम वीतराग कहलाते हैं यह बड़े श्राश्चर्यकी बात है।। २९२।। शीतल छाया से युक्त तथा श्राश्य लेनेवाले भन्य जीवोंके शोकको दूर करता हुआ यह श्रापका श्रतिशय उन्नत श्रशोक वृत्त बहुत ही शोभायमान हो रहा है।। २९३।।

हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार फूले हुए कल्पवृत्त मेरु पर्वतके सब तरफ पुष्पवृष्टि करते हैं उसी प्रकार ये देव लोग भी आपके सब श्रोर आकाशसे पुष्पवृष्टि कर रहे हैं।॥ २६४॥ हे देव, समस्त भाषारूप परिएत होनेवाली आपकी दिव्य ध्विन उन जीवोंके भी मनका श्रज्ञानान्धकार दूर कर देती है जो कि मनुष्योंकी भाँति स्पष्ट वचन नहीं बोल सकते॥ २९५॥ हे जिन, श्रापके दोनों तरफ दुराये जानेवाले, चन्द्रमाकी किरएोंके समान उज्ज्वल दोनों चमर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो ऊपरसे पड़ते हुए पानी के भरने ही हों॥ २९६॥ हे जिनराज, मेरु पर्वतकी शिखरके साथ ईष्यों करनेवाला श्रोर सुवर्णका बना हुश्रा आपका यह सिंहासन बड़ा ही भला मालूम होता है॥ २६७॥ हे देव, सूर्यमण्डलके साथ विद्वेष करनेवाला तथा जगत्के श्रन्धकारको दूर करनेवाला और सब ओर फैलता हुशा आपका यह भामण्डल आपके शरीरको अलंकृत कर रहा है॥ २९५॥ हे देव, आकाशमें जो दुन्दुभिका गम्भीर शब्द हो रहा है वह मानो जोर जोरसे यही घोषणा कर रहा है कि संसारके एक मात्र स्वामी आप ही हैं॥ २६६॥ हे देव, चन्द्र-विम्वके साथ स्पर्धा करनेवाले और अत्यन्त ऊँचे आपके तीनों छत्र आपके सर्वश्रेष्ठ प्रभावको प्रकट कर रहे हैं॥ ३००॥ हे जिन, उत्तर कहे हुए श्रापके इन आठ प्रातिहार्योंका समूह ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो एक जगह इकट्ट हुए तीनों लोकोंके सर्वश्रेष्ठ परार्थोंका सार ही

१ प्रसन्ने सित । २ लक्ष्मीः । ३ शीत । ४ श्रपसारयन् । ५ नाशयित । ६ चामर । ७ सदृशम् । ८ करणम् ।

नोपरोद्धमलं देव तव वैराग्यसम्पदम् । सुरैविरिचतो भक्त्या प्रातिहार्यपरिच्छ्दः ॥३०२॥ करिकेसिरिदावाहिनिपादं विपमान्ध्यः । रोगा बन्धाश्च शाम्यन्ति त्वत्पदानुस्मृतेर्जिन ॥३०३॥ करटक्षर दुहाममदाम्बुकृतदुर्दिनम् । गजमा घातुकं मत्यां जयन्ति त्वत्पदानुस्मृतेः ॥३०४॥ करीन्द्रकुम्भनिभेंद्कठोरनखरो हरिः । क्रमेऽपि पतितं जन्तुं न हन्ति त्वत्पदस्मृतेः ॥३०५॥ नोपद्रवित दीसार्चिरप्यर्चिचप्मान् त्समुत्थितः । त्वत्पदस्मृतिशीताम्बुधाराप्रशमितोदयः ॥३०६॥ फणी कृतफणो रोपात् उद्गिरन् राग्यमुत्वयाम् । त्वत्पदागद् तिशीताम्बुधाराप्रशमितोदयः ॥३०६॥ फणी कृतफणो रोपात् उद्गिरन् राग्यमुत्वयाम् । त्वत्पदागद् तिशीताम्बुधाराप्रशमितोदयः ॥३०६॥ वने प्रचण्डलुण्टाककोदण्डरवभीपणे । सार्थाः स्वत्पदागद् त्यां स्वरं प्रयान्ति त्वत्पदानुगाः ॥३०६॥ श्रप्यस्थानकृतोत्थानतीववण्डलो जनाः । सद्योभवन्त्यनातङ्काः स्मृतत्वत्पदभेपजाः ॥३०९॥ श्रप्यस्थानकृतोत्थानतीववण्डलो जनाः । सद्योभवन्त्यनातङ्काः स्मृतत्वत्पदभेपजाः ॥३००॥ कर्मवन्यविनिर्मुक्तं त्वामनुस्मृत्य मानवः । ददवन्धनबद्धोऽपि भवत्याशु विश्वञ्चलः ॥३१९॥ इति रिविन्नितिवन्नौषं रीमिकिनिष्टनेन चेतसा । पर्युपासे जिनेन्द्र त्वां विन्नवर्गोपशान्तये ॥३१२॥ त्वमेको जगतां ज्योतिः त्वमेको जगतां पतिः । त्वमेको जगतां वन्धुः त्वमेको जगतां गुरः रिवान् । । । ।

हो ॥ ३०१ ॥ हे देव, यह प्रातिहार्योंका समूह आपकी वैराग्यरूपी संपत्तिको रोकनेके लिये समर्थ नहीं है क्योंकि यह भक्तिवश देवोंके द्वारा रचा गया है।। ३०२।। हे जिन देव, श्रापके चरणोंके स्मरण मात्रसे हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, भील, विषम समुद्र, रोग श्रीर बन्धन श्रादि सव उपद्रव शान्त हो जाते हैं।। ३०३।। जिसके गण्डस्थलसे भरते हुए मदक्रपी जलके द्वारा दुर्दिन प्रकट किया जा रहा है तथा जो आघात करनेके लिये उद्यत है ऐसे हाथीको पुरुष आपके स्मरण मात्रसे ही जीत लेते हैं।। ३०४।। बड़े-बड़े हाथियोंके गण्डस्थल भेदन करनेसे जिसके नख र्त्रातशय कठिन हो गये हैं ऐसा सिंह भी त्रापके चरणोंका स्मरण करनेसे त्रपने पैरोंमें पड़े हुए जीवको नहीं मार सकता है।। ३०५।। हे देव, जिस्की ज्वालाएँ बहुत ही प्रदीप्त हो रही हैं तथा जो उन बढती हुई ज्वालाओं के कारण ऊँची उठ रही है ऐसी अगिन यदि आपके चरण-कमलों के स्मरणरूपी जलसे शान्त कर दी जावे तो फिर वह अग्नि भी उपद्रव नहीं कर सकती ॥ ३०६ ॥ क्रोधसे जिसका फए। ऊपर उठा हुआ है श्रीर जो भयंकर विष उगल रहा है ऐसा सर्प भी श्रापके चरणरूपी श्रीपधिके स्मरणसे शीघ्र ही विपरहित हो जाता है।। ३०७।। हे देव. श्रापके चरणोंके श्रनुगामी धनी व्यापारी जन प्रचण्ड लुटेरोंके धनुषोंकी टंकारसे भयंकर वनमें भी निर्भय होकर इच्छानुसार चले जाते हैं।। ३०८।। जो प्रवल वायुकी असामयिक श्रचानक वृद्धिसे किम्पत हो रहा है ऐसे बड़ी-बड़ी लहरोंवाले समुद्रको भी श्रापके चरणोंकी करनेवाले पुरुष लीलामात्रमें पार हो जाते हैं ।। ३०९ ॥ जो मनुष्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए फोड़ों त्रादिके बड़े बड़े घावोंसे रोगी हो रहे हैं वे भी त्रापके चरण्रूपी श्रीषधिका स्मरण करने मात्रसे शीघ ही नीरोग हो जाते हैं ॥ ३१० ॥ हे भगवन, श्राप कर्मरूपी बन्धनोंसे रहित हैं। इसलिये मजबूत बन्धनोंसे बँधा हुआ भी मनुष्य आपका स्मरण कर तत्काल ही वन्धनरहित ही जाता है ॥ ३११ ॥ हे जिनेन्द्रदेव, आपने विघ्नोंके समूहको भी विच्चित किया है-जन्हें नष्ट किया है इसिलये अपने विच्चोंके समूहको नष्ट करनेके लिये मैं भक्तिपूर्ण हृदयसे श्रापकी उपासना करता हूं ॥ ३१२ ॥ हे देव, एकमात्र श्राप ही तीनों लोकोंको

१ समर्थः । २ परिकरः । ३ व्याघः । ४ बन्धनानि । ५ गण्डस्थलम् । ६ श्राहिस्तकम् । श्राधातकं द०, ल० । ७ पादे । द्र समुच्छ्रितः प०, स० । ६ उत्थितकगः । १० विषम् । ११ श्रागदं मेषजम् । १२ श्रागेंन सहिताः । १३ त्वत्पदोपगाः ट० । त्वत्पदसमीपस्थाः । १४ श्राकाण्डः श्राकालः । १५ विहतान्तरायसमुदयम् । १६ भक्तयधीनेन । १७ पिता ।

त्वमादिः सर्वविद्यानां त्वमादिः सर्वयोगिनाम् । त्वमादिर्धर्मतीर्थस्य त्वमादिर्गुरुरङ्गिनाम् ॥३१४॥ त्वं <sup>१</sup>सार्वः सर्वविद्येशः सर्वलोकानलोकथाः । स्तुतिवादस्तवैतावान् श्रलमास्तां सविस्तरः ॥३१५॥

### वसन्ततिलकम्

त्वां देविसत्थमिभवन्द्य कृतप्रणामो नान्यत्फलं परिमितं परिमार्गयामि । त्वय्येव भक्तिमचलां जिन मे दिश त्वं सा सर्वमभ्युदयमुक्तिफलं प्रसूते ॥३१६॥

### शार्वेलविकीडितम्

इत्युच्चैः प्रिणपत्य तं जिनपति स्तुवा कृताभ्यर्चनः स श्रीमान् मुनिवृन्दमप्यनुगमात् संपूज्य निष्कलमपम् । श्रीमत्या सह वज्रजङ्कनुपतिस्तामुक्तमिद्धिं पुरीं प्राविकत्यमदे।दयाज्ञिनगुणान् भूयः स्मरन् भूतये । ३१७११. लक्मीवानिभिषेकपूर्वकमत्तो श्रीवज्रजङ्को भुवि हात्रिंशन्मुकुटप्रवद्धमिहत क्माभृत्सहस्त्रेर्मुहुः ।। तां कल्याणपरम्परामनुभवन् भोगान् पराविर्विशन् श्रीमत्या सह दीर्घकालमवसक्तिमन् पुरेऽर्घ्वज्ञानान् ।३१८। इत्यार्षे भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रीमतीवज्रजङ्कसमागमवर्णनं नाम सप्तमं पर्व ॥७॥

प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं, त्राप ही सैंगस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, त्राप ही समस्त संसारके एकमात्र वन्ध्र हैं और आप ही समस्त लोकके एकमात्र गुरु हैं।। ३१३।। आप ही सम्पूर्ण विद्यात्रोंके ब्रादिस्थान हैं, ब्राप ही समस्त योगियोंमें प्रथम योगी हैं, ब्राप ही धर्म-रूपी तीर्थके प्रथम प्रवर्तक हैं, श्रीर श्राप ही प्राणियोंके प्रथम गुरु हैं ॥ ३१४ ॥ श्राप ही सबका हित करनेवाले हैं त्राप ही सब विद्यात्रोंके स्वामी हैं त्रीर त्राप ही समस्त लोकको देखनेवाले हैं । हे देव, त्र्यापकी स्तुतिका विस्तार कहां तक किया जाये। श्रव तक जितनी स्तृति कर चुका हूं मुफ्त जैसे श्रल्पज्ञके लिये उतनी ही बहुत है ॥ ३१५॥ हे देव, इस प्रकार त्र्यापकी वन्दना कर मैं त्र्यापको प्रणाम करता हूं त्र्यौर उसके फल स्वरूप त्रापसे किसी सीमित त्रान्य फलकी याचना नहीं करता हूं। किंतु हे जिन, ष्ट्रापमें ही मेरी भक्ति सदा अचल रहे यही प्रदान कीजिये क्योंकि वह भक्ति ही स्वर्ग तथा मोचके उत्तम फल उत्पन्न कर देती है।। ३१६।। इस प्रकार श्रीमान वज्रजंघ राजाने जिनेन्द्र देवको उत्तम रीतिसे नमस्कार किया, उनकी स्तृति श्रौर पूजा की । फिर राग-द्वेषसे रहित सुनि-समृहकी भी क्रमसे पूजा की। तदनन्तर श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंका बार बार स्मरण करता हुआ वह वज्रजंघ राज्यादिकी विभूति प्राप्त करनेके लिये हर्पसे श्रीमतीके साथ साथ अनेक ऋद्धियोंसे शोभायमान पुण्डरीकि सो नगरीमें प्रविष्ट हुआ।। ३१७।। वहाँ भरतभूमिके बत्तीस हजार मकुटबद्ध राजात्र्यांने उस लच्मीमान वज्रजंघका राज्याभिषेकपूर्वक भारी सन्मान किया था। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करते हुए हजारों राजाश्रोंके द्वारा बार बार प्राप्त हुई कल्याण परम्पराका श्रनुभव करते हुए श्रीर श्रीमतीके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगते हुए वज्र-जंघने दीर्घकाल तक उसी पुण्डरीकि ए। नगरीमें निवास किया था।। ३१८।।

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविष्जिनसेनाचार्यप्रणीतित्रिषष्टिलच्चंण महापुराण संप्रहमें श्रीमती त्र्यौर वञ्जजंघके समागमका वर्णन करनेवाला सातवां पर्व पूर्ण हुत्रा।

१ सर्वभ्यो हितः। २ मृगये। ३ अनुक्रमात् । ४ महितः क्ष्माभृत् अ०, स०। ५ अनुभवम्।

# अष्टमं पर्व

श्रथ तत्रावसद्दीर्धं स कालं चिक्रमिन्दिरे । नित्योत्सवे महाभोगसम्पदा सोपभोगया ।।१।।
श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात् तन्मुखावजिवलोकनात् । तस्यासीन्महर्ता प्रीतिः श्रेग्से विस्वष्टमाश्रितम् ॥२॥
तन्मुखावजाद् रसामोदा'वाहरलातृपन्तृपः । मधुवत इवाग्भोजात् कामसेवा न तृप्तये ॥३॥
मुखेन्दुमस्याः सोऽपश्यत् निर्निमेपोलक्या हरा। किनित्मदशनज्योतिज्योत्स्नया सततोज्जवलम् ॥४॥
श्रियाङ्गविक्षितैर्लीलास्मितैश्र कलभापितेः । मनो वबन्य सा तस्य स्वस्मिन्नत्यन्तभासुरैः ॥६॥
त्रिवर्लीवीचिरम्येऽसो नाभिकावर्त्तरोभिनि । उदरे कृशमध्याया रेमे नद्याइवहदे ॥६॥
नितम्बपुलिने तस्याः स चिरं १ धितमातनोत् । काञ्चीविहङ्गविरुते र रग्ये हंसयुवायितः ॥७॥
तत्स्तनांशु कमाहत्य तत्र व्यापारयन् करम् । मदेभ इव सोऽभार्सात् पिद्यन्याः कृद्मलं स्पृशन् ॥६॥
स्तनचक्राह्वये तस्याः श्रीखण्डद्वकर्दमे । उरःसरसि रेमेऽसो सत्कुचांशुकशैवले ॥९॥

विवाह हो जानेके बाद वाजांघने, जहां नित्य ही अनेक उत्सव होते रहते थे ऐसे चक-वर्तिके भवनमें उत्तम उत्तम भागोपभाग सम्पदात्र्योंके द्वारा भागोपभागोंका अनुभव करते हुए दीर्घकालुतक निवास किया था ॥ १॥ वहां श्रीमतीके स्तनोंका स्पर्श करने तथा मुखरूपी कमलके देखनेसे उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी सो ठीक ही है। इष्ट वस्तुके आश्रयसे समीको प्रसन्नता होती है ।। २ ।। जिस प्रकार भौरा कमलसे रस और सुवासको प्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार राजा वज्रजंघ भी श्रीमतीके मुखरूपी कमलसे रस और सुवासको प्रहरण करता हुत्रा कभी संतुष्ट नहीं होता था। सच है, कामसेवनसे कभी संतीप नहीं होता है ॥ ३ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीले दांतींकी किरणरूपी चांदनीसे हमेशा उज्ज्वल रहता था इसलिये वज्जजंघ उसे टिमकार-रहित लालसापूर्ण दृष्टिसे देखता रहता था॥४॥ श्रीमतीने श्रत्यन्त मनोहर कटाचावलोकन, लीला सहित मुसकान श्रीर मधुर भाषणोंके द्वारा उसका चित्त अपने अधीन कर लिया था।। ५॥ श्रीमतीकी कमर पतली थीं और उदर किसी नदीके गहरे कुण्डके समान था। क्योंकि कुण्ड जिस प्रकार लहरांसे मनोहर होता है उसी प्रकार उसका उदर भी त्रिवलिसे (नाभिके नीचे रहनेवाली तीन रेखाओंसे) मनोहर था और कुण्ड जिस प्रकार आवर्तसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसका उदर भी नाभिरूपी आवर्तसे शोभाय-मान था। इस तरह जिसका मध्य भाग कुश है ऐसी किसी नदीके कुण्डके समान श्रीमतीके उदर प्रदेशपर वह वज्रजंघ रमण करता था।।६।। तरुण हंसके समान वह वज्रजंघ, करधनीरूपी पिचयोंके शब्दसे शब्दायमान उस श्रीमतीके मनोहर नितम्बरूपी पुलिनपर चिरकाल तक कीड़ा करके संतुष्ट रहता था।। ७ ॥ स्तनोंसे वस्त्र हटाकर उन पर हाथ फेरता हुआ वज्रजंघ ऐसा शोभाय-मान होता था जैसा कि कमितनीके कुड्मल (बौंड़ीका) स्पर्श करता हुआ मदोन्मत्त हाथी शोभायमान होता है ॥ ८॥ जो स्तनरूपी चक्रवाक पत्तियोंसं सहित है, चन्दनद्रवरूपो

१ —नाहरन्ना—द०। —दादाहरन्ना—ग्र०, प०। २ इष्टिवपयोपभोगः। ३ उत्कण्टया। ४ कान्तिरेषामस्तीति कान्तिमन्तः ते च ते दशनाश्च तेषां ज्योतिरेव ज्योत्स्ना तया। ५ वीन्नगैः। ६ कल-भाषगैः। 'ध्वनौ तु मधुरास्फुटे। कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे'। ७ त्रात्मिन । ८—त्यन्तवन्धुरैः ग्र०, प०, म०, स०, द०। ६ इबाह्रदे ग्र०, स०। १० सन्तोषम्। ११ ध्वनौ । १२ कुचांशुक—ट०। उगेजान्छा-दनयस्त्रविशोषः।

मृदुबाहुलते कण्ठे गाढमासज्य' सुन्द्री । कामपाशायिते तस्य मनोऽबध्नात् मनस्विनी ।।१०॥ मृदुपाणितले स्पर्शं रसगन्थौ मुखाम्बुजे । शब्दमालिपते तस्याः तनौ रूपं निरूपयन् ।।११॥ सुचिरं तपंयामास 'सोऽज्ञश्राममशेषतः । सुखमैनिद्दियकं प्रेप्सोः गिति नीतः पराङ्गिनः ।।१२॥ काञ्चीदाममहानागसंरुद्धेऽन्येर्दुरासदे । रेमे तस्याः किटस्थाने महतीव निधानके ।।१३॥ कच्याहैर्मृदीयोभिः कर्णात्पलविताडितेः । श्रभूत् प्रण्यकोपोऽस्या यूनः प्रीत्ये सुखाय च ।।१४॥ गिलताभरणन्यासे रितधर्माम्बुकर्दमे । तस्यासीद्धिति रेक्षेऽस्याः सुखोत्कर्षः स कामिनाम् ।।१५॥ सोधवातायनोपान्तकृतशय्यौ रितथ्रमम् । श्रपिनन्यतुरास्पृष्टी तो शनैर्मृदुमारुतैः ।।१६॥ तस्या मुखेन्दुराह्णादं लोचने नयनोत्सवम् । स्तनो स्पर्शसुखासङ्गम् श्रस्य तेनुर्दुरासदम् ॥१७॥ तत्कन्यामृतमासाद्य दिव्यौषधिमवातुरः । स काले सेवमानोऽभूत् सुखी निर्मद्नज्वरः ॥१५॥ कदाचिद्वन्दनस्पर्द्धिपराद्धर्वत्वरुशोभिषु । गृहोद्यानेषु रेमेऽसौ कान्तयामा महद्धिषु ॥१६॥ कदाचिद्वहिरुद्याने लतागृहविराजिनि । क्रीडादिसहितेऽदीव्यत् प्रियया स्ममुत्सुकः ॥२०॥

कीचडसे युक्त है और स्तनवस्त्र (कंचुकी ) रूपी शेवालसे शोभित है ऐसे उस श्रीमतीके वन्न:-स्थलक्रपी सरोवरमें वह वज्जजंघ निरन्तर क्रीड़ा करता था।।९।। उस सुन्दरी तथा सहृदया श्रीमतीने कामपाशके समान अपनी कोमल भुजलतात्रोंको वज्रजंघके गलेमें डालकर उसका मन बांध लिया था-श्रपने वश कर लिया था।। १०।। वह वज्रजंघ श्रीमतीकी कोमल बाहुश्रोंके स्पर्शसे स्पर्शन इन्द्रियको, मुखरूपी कमलके रस ख्रीर गन्धसे रसना तथा ब्राण इन्द्रियको, सम्भाषणके समय मधर शब्दोंको सुनकर कर्ण इन्द्रियको श्रीर शरीरके सौन्दर्यको निरखकर नेत्र इन्द्रियको तुप्त करता था। इस प्रकार वह पांचों इन्द्रियों को सब प्रकारसे चिरकालतक संतुष्ट करता था सो ठीक ही है इन्द्रियसख चाहनेवाले जीवोंको इसके सिवाय श्रीर कोई उपाय नहीं है ॥११-१२॥ करधनीरूपी महासर्पसे घिरे हुए होनेके कारण अन्य पुरुषोंको अप्राप्य श्रीमतीके कटिभागरूपी बड़े खजानेपर वज्रजंघ निरन्तर क्रीड़ा किया करता था।। १३।। जब कभी श्रीमती प्रणयकोपसे क्रिपत होती थी तब वह धीरे धीरे वज्रजंघके केश पकड़कर खींचने लगती थी तथा कर्णात्पलके कोमल प्रहारोंसे उसका ताड़न करने लगती थी। उसकी इन चेष्टात्रोंसे वज्ज जंघको बड़ा ही संतोष श्रौर सख होता था ॥ १४ ॥ परस्परकी खींचातानीसे जिसके त्राभरण श्रस्त-व्यस्त होकर गिर पड़े हैं तथा जो रितकालीन स्वेद-विन्दुत्र्योंसे कर्दम युक्त हो गया है ऐसे श्रीमतीके शरीरमें उसे बड़ा सन्तोष होता था। सो ठीक ही है कामीजन इसीको उत्कृष्ट सुख समभते हैं।। १४।। राजमहल-में भरोखेंके समीप ही इनकी शय्या थी इसलिये भरोखेंसे त्रानेवाली मन्द-मन्द वायुसे इनका रति-श्रम दूर होता रहता था ॥ १६ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा वज्रजंघके त्रानन्दको बढ़ाता था. उसके नेत्र, नेत्रोंका सुख विस्तृत करते थे तथा उसके दोनों स्तन श्रपूर्व स्पर्श-सुखको बढ़ाते थे।। १७।। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष उत्ताम श्रोपिध पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ जबर आदिसे रहित होकर सुखी हो जाता है उसी प्रकार वज्रजंघ भी उस कन्यारूपी त्र्यमतको पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ काम-ज्वरसे रहित होकर सुखी हो गया था।। १८।। वह वज्रजंघ कभी तो नन्दन वनके साथ स्पर्धा करनेवाले श्रेष्ठ वृद्योंसे शोभायमान श्रीर महाविभृतिसे युक्त घरके उद्यानोंमें श्रीमतीके साथ रमण करता था श्रीर कभी लतागृहों

१ संसक्ती कृत्वा । २ 'क्लोशैरुपहतस्यापि मानसं सुखिनो यथा । स्वकार्येषु स्थिरं यस्य मनस्वीत्युच्यते बुधैः ॥'' ३ शरीरे । ४ पश्यन् । ५ इन्द्रियसमुद्रयम् । ६ —मैन्द्रियकं द०, स०, म०, ल० । ७ प्राप्तमिच्छोः । ८ उपायः । ६ 'त' पुस्तके 'विताडनैः' इत्यपि पाठः । १० मृद् । ११ ईपत्स्पृष्टौ । १२ व्याधिपीर्डितः । १३ स समुत्सुकः म०, ल० ।

( निकुंजों ) से शोभायमान तथा क्रीड़ा पर्वतोंसे सिहत बाहरके उद्यानोंमें उत्सुक होकर क्रीड़ा करता था ॥ १६-२० ॥ कभी फूली हुई लतात्रोंसे भरे हुए पुष्पोंसे शोभायमान नदीतटके प्रदेशोंमें विहार करता था।। २१।। श्रीर कभी कमलोंकी परागरजके समूहसे पीले हुए बावड़ीके जलमें प्रियाके साथ जल कीड़ा करता था ।। २२।। वह वज्रजांघ जल कीड़ाके समय सुवर्णमय पिच-कारियोंसे अपनी प्रिया श्रीमतीके तीखे कटाचौंवाले मुख-कमलका सिंचन करता था।। २३।। पर श्रीमती जब प्रियपर जल डालनेके लिये पिचकारी उठाती थी तब उसके स्तनोंका त्र्यांचल खिसक जाता था श्रौर इससे वह ल्जासे परवश हो जाती थी।। २४।। जलक्रीड़ा करते समय श्रीमतीके स्तनतटपर जो महीन वस्त्र पानीसे भीगकर चिपक गया था वह जलकी छायाके समान मालूम होता था। उससे उसके स्तनोंकी शोभा मन्द पड़ रही थी।।२५॥ श्रीमतीके स्तन कुड्मल (बौंड़ी) के समान, कोमल भुजायें मृणालके समान श्रीर मुख कमलके समान शोभायमान था इसलिये वह जलके भीतर कर्मालनीकी शोभा धारण कर रही थी॥ २६॥ हमारे ये कमल श्रीमतीके मुखकमलकी कान्तिको जीतनेके लिये समर्थ नहीं हैं यह विचार कर ही मानो चंचल जलने श्रीमतीके कर्णोत्पलको वापिस बुला लिया था।। २७।। ऊपरसे पड़ती हुई जलधारासे जिसमें सदा वर्षा ऋत बनी रहती है ऐसे धारागृहमें (फन्वाराके घरमें ) वह वज्रजंघ बिजलांके समान श्रपनी प्रिया श्रीमतीके साथ सुखपूर्वक कीड़ा करता था।। २८॥ श्रीर कभी ताराश्रींके प्रतिविम्ब-के बहाने जिनपर उपहारके फूल बिखेरे गये हैं ऐसे राजमहलोंकी रत्नमयी छतांपर रातके समय चांद्नीका उपभोग करता हुआ कीड़ा करता था ॥ २६ ॥ इस प्रकार दोनों वधू वर उस पुण्डरी-किशी नगरीमें स्वर्गलोकके भोगोंसे भी बढ़कर मनोहर भोगोपभोगोंके द्वारा चिरकाल तक कीड़ा करते रहे ॥ ३० ॥ ऊपर कहे हुए भोगोंके द्वारा, जिनेन्द्रदेवकी पूजा आदि उत्सवोंके द्वारा और पात्र दान आदि माङ्गलिक कार्यों के द्वारा उन दोनोंका वहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥३१॥ वहाँ श्रानेक लोग त्राकर वज्रजघके लिये उत्तम उत्तम वस्तुएँ भेंट करते थे, पूजा त्रादिके उत्सव होते रहते थे तथा पुत्र-जन्म त्रादिके समय अनेक उत्सव मनाये जाते थे जिससे उन दोनोंका दीर्घ समय श्रनायास ही व्यतीत हो गया था॥ ३२॥

१ कृणितं सङ्कोचितम्। कोणितैच्यम् म०, ल०। २ लजा। ३ जलच्छायं प०, ऋ०, स०। जलस्त्राया ल०। ४ श्लक्ष्णां प०। ५ कृशमकुर्वत्। ६ —कुड्मल— ऋ०, प०, स०, म०, द०, ल०। ७ खुखतृप्तः। ⊏ प्रतिबिम्बैः। ६ ऋनुभवन्। 'निर्वेशो मृतिभोगयोः'। १० पूजोत्सवैः। ११ तस्य प्रसाह्— म०, ल०। १२ प्रसन्नता।

वञ्चजङ्खानुजां कन्याम् श्रनुरूपामनुन्धरीम् । वञ्चबाहुर्विभूत्यासाविदतामिततेजसे ॥३३॥ चिकस्तृनं तमासाद्य सुतरां पिप्रिये सती । श्रनुन्धरी नवोद्धासौ वसन्तमिव कोकिला ॥३४॥ श्रथ चक्रधरः पूजा सत्कारैरिभिपूजितम् । स्वपुरं प्रति यानाय' व्य'सृजत्तद्वधूवरम् ॥३५॥ हस्त्यश्वरथपादातं रत्नं देशं सकोशकम् । तदान्वियिनिकं पुत्र्ये ददौ चक्रधरो महत् ॥३६॥ श्रथ प्रयाणसंचोभाद् दम्पत्योस्तत्पुरं तदा । परमाकुलतां भेजे तद्वुणैरून्मनायितम् ॥३०॥ ततः प्रस्थानगम्भीरभेरीध्वानैश्तुभे दिने । प्रयाणमकरोच्छ्रीमान् वञ्चजङ्कः सहाङ्गनः ॥३८॥ वञ्चबाहुमहाराजो देवी चास्य वसुन्धरा । वञ्चजङ्कं सपत्नीकं व्रजन्तमनुजम्मतुः ॥३९॥ पौरवर्गं तथा मिन्त्रसेनापतिपुरोहितान् । सोऽनु'व्वजितुमायातान्ना'तिदूराद् व्यसर्जयत् ॥४०॥ हस्त्यश्वरथभूयिष्ठं साधनं सहपत्तिकम् । 'संवाहयन् स संप्रापत् पुरमुत्पलखेटकम् ॥४९॥ पराद्ध्वरं रचनोपेतं सोत्सवं प्रविशनपुरम् । पुरन्दर इवाभासीद् वञ्चजङ्कोऽमितचुतिः ॥४२॥ पौराङ्गना महावीथीविशन्तं तं प्रियान्वितम् । सुमनोञ्जलिभिः प्रीत्या "चक्रः सौधसंश्रिताः ॥४३॥ पुरपाचतयुतां पुर्यां शेषां पुण्याशिषा समम् । प्रजाः समन्ततोऽभ्येत्य दम्पती तावलम्भयन् ।॥४॥।

वज्ज जंघकी एक अनुंधरी नामकी छोटी बहिन थी जो उसीके समान सुन्दर थी। राजा वज्जबाहुने वह बड़ी विभूतिके साथ चक्रवर्तीके बड़े पुत्र अमिततेजके लिये प्रदान की थी॥ ३३॥ जिस प्रकार कोयल वसन्तको पाकर प्रसन्न होती है उसी प्रकार वह नर्वाववाहिता सती अनुंधरी, चक्रवर्तीके पुत्रको पाकर अस्पन्न प्रसन्न हुई थी॥ ३४॥ इस प्रकार जब सब कार्य पूर्ण हो चुके तब चक्रवर्ती वज्जदन्त महाराजने अपने नगरको वापिस जानेके लिये पूजा सत्कार आदिसे सबका सन्मान कर वध्-वरको बिदा कर दिया॥ ३४॥ उस समय चक्रवर्तीने पुत्रीके लिये हाथी-घोड़े, रथ, पियादे, रत्न, देश और खजाना आदि कुलपरम्परासे चला आया बहुतसा धन दिया था॥ ३६॥

वज्रजंघ श्रौर श्रीमतीने श्रपने गुणोंसे समस्त पुरवासियोंको उन्मुग्ध कर लिया था इसलिये उनके जानेका चोभकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी श्रत्यन्त व्याकुल हो उठे थे।।३०।। तद्नन्तर किसी शुभिद्देन श्रीमान् वज्रजंघने श्रपनी पत्नी श्रीमतीके साथ प्रस्थान किया। उस समय उनके प्रस्थानको सूचित करनेवाले नगाड़ोंका गंभीर शब्द हो रहा था।। ३६।। वज्रजंघ श्रपनी पत्नीके साथ श्रागे चलने लगे श्रौर महाराज वज्रवाहु तथा उनकी पत्नी वसुन्धरा महाराज्ञी उनके पीछे पीछे जा गहे थे।। ३६॥ पुरवासी, मंत्रा, सेनापित तथा पुरोहित श्रादि जो भा उन्हें पहुंचाने गये थे वज्रजंघने उन्हें थोड़ी दूरसे वापिस विदा कर दिया था।। ४०॥ हाथी, घांड़े, रथ श्रौर पियादे श्रादिकी विशाल सेनाका संचालन करता हुआ वज्रजंघ कम कमसे उत्पलखेटक नगरमें पहुँचा।। ४१॥ उस समय उस नगरीमें श्रनेक उत्तम उत्तम रचनाएँ की गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे। उस समय उस नगरीमें श्रनेक उत्तम उत्तम रचनाएँ की गई थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे। उस नगरमें प्रवेश करता हुआ श्रातिशय देदी-प्यमान वज्रजंघ इन्द्रके समान शोभायमान हो रहा था॥ ४२॥ जब वज्रजंघने श्रपनी प्रिया श्रीमतीके साथ नगरकी प्रधान प्रधान प्रधान गिलयोंमें प्रवेश किया तब पुरसुन्दरियोंने महलोंकी छतों-पर चढ़कर उन दोनोंपर बड़े प्रेमके साथ श्रंजिल भर भरकर फूल वरसाये थे॥ ४३॥ उस समय सभी श्रोरसे प्रजानन श्राते थे श्रौर श्रुभ श्राशीवादके साथ साथ पुष्प तथा श्रज्ञतसे मिला

१ गमनाय । २ प्राहिणोत् । ३ श्रनु पश्चात् , श्रयः श्रयनं गमनं श्रन्वयः स्यादित्यर्थः । श्रनविध्यतम् श्रन्वयः श्रनुगमनम् श्रस्याः श्रस्तीत्यिसम्त्रथें इन् प्रत्यये श्रन्वयिन् इति शब्दः, ततः ङीप्रत्यये सति श्रन्वयिन्नीति सिद्धम् । श्रन्वयिन्याः सम्बन्धि द्रव्यमित्यस्मिन्नथें ठिण् सति श्रान्वयिनिकमिति सिद्धम् । [जामातृदेयं द्रव्यमित्यर्थः ] । ४ श्रनुगन्दुम् । ५ श्रमित्रुरात् । ६ सम्यग् गमयन् । ७ किरन्ति स्म । ८ प्रापयन्ति स्म ।

ततः प्रहतगम्भोरपटहृष्वानसङ्कुलम् । पुरमुत्तोरणं परयन् स विवेश नृपालयम् ॥४५॥
तत्र' श्रीभवने रम्ये सर्वर्तुसुखदायिनि । श्रीमत्या सह संप्रोत्या वज्रजङ्कोऽवसत् सुखम् ॥४६॥
स राजसदनं रम्यं प्रीत्यामुष्ये प्रदर्शयन् । तत्र तां रमयामास खिझां गुरुवियोगतः ॥४७॥
पिष्डता सममायाता सखीनामप्रणीः सती । तामसौ रञ्जयामास विनोदैर्नर्त्तनिदिभः ॥४८॥
भोगैरनारतैरेवं काले गच्छत्यनुकमात् । श्रीमती सुषुवे पुत्रान् व्येक पञ्चाशतं यमान् ॥४९॥
श्रथान्येद्यर्महाराजो वज्रबाहुर्महाद्युतिः । शरदम्बुधरोत्थानं सौधाप्रस्थो निरूपयन् ॥५०॥
द्युष्व तद्विलयं सद्यो निर्वेदं परमागतः । विरक्तस्यास्य वित्तेऽभूदिति चिन्ता गरीयसी ॥५९॥
परय नः परयतामेव कथमेष शरद्धनः । प्रासादाकृतिरुद्भतो विलोनश्च च्रणान्तरे ॥५२॥
"सम्पदभविलायं नः च्रणादेषा विलास्यते । खच्मोस्तिटिद्विलोक्षेयं इत्वयो यौवनिश्रयः ॥५३॥
राज्यभवित्राय्यं भोगाः पर्यन्ततापिनः । प्रतिक्षणं गलत्यायुः गलन्नालिजलं यथा ॥५४॥
रूपमारोग्यमैश्वय्यं इष्टबन्धुसमागमः । प्रियाङ्गनारतिश्चेति सर्वमप्यनवस्थितम् । ॥५४॥
विचिन्त्येति चलां लच्मीं प्रजिहासुः सुधीरसौ । श्रभिषच्य सुतं राज्ये वज्रजङ्कमितिष्ठपत् ॥५६॥
स राज्यभोगनिर्वण्यः तूर्णं यमधरान्तिके । नृपैः सार्वं सहस्रार्द्धं मितैर्दिचामुपाददे ॥५७॥

हुआ पिवत्र प्रसाद उन दोनों दंपितयोंके समीप पहुंचाते थे।। ४४।। तदनन्तर वजती हुई भेरियोंके गंभीर शब्दसे व्याप्त तथा श्रनेक तोरिएोंसे श्रलंकृत नगरकी शोभा देखते हुए वश्रजंघने राजभवनमें प्रवेश किया।। ४४॥ वह राजभवन श्रनेक प्रकारकी लद्दमीसे शोभित था, महा मनोहर था श्रीर सर्व ऋतुत्रोंमें सुख देनेवालो सामग्री से सिहत था। ऐसे ही राजमहलमें वश्रजंघ श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेम श्रीर सुखसे निवास करता था।। ४६॥ यद्यपि माता पिता श्रादि गुरुजनोंके वियोगसे श्रीमती खिन्न रहती थी परन्तु वश्रजंघ बड़े प्रेमसे श्रत्यन्त सुन्दर राजमहल दिखलाकर उसका चित्त बहलाता रहता था।। ४०॥ शील व्रत धारण करनेवाली तथा सब सिखयोंमें श्रेष्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ श्राई थी। वह भी नृत्य श्रादि श्रनेक प्रकारके विनादोंसे उसे प्रसन्न रखती थी।। ४८॥ इस प्रकार निरन्तर भोगोपभोगोंके द्वारा समय व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः उनचास युगल श्रर्थात् श्रद्धान वे पुत्र उत्पन्न हुए।। ४६॥

तद्नन्तर किसी एक दिन महाकान्तिमान् महाराज वष्ट्रवाहु महलकी छतपर बैठे हुए शरद् ऋतुके बादलोंका उठाव देख रहे थे।। ४०।। उन्होंने पहले जिस बादलको उठता हुआ देखा था उसे तत्कालमें विलीन हुआ देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे उसी समय संसारके सब भोगोंसे विरक्त हो गये और मनमें इस प्रकार गम्भीर विचार करने लगे।। ५१।। देखो, यह शरद् ऋतुका बादल हमारे देखते देखते राजमहलकी आकृतिको धारण किये हुए था और देखते देखते ही च्या भरमें विलीन हो गया।। ४२।। ठीक, इसी प्रकार हमारी यह संपदा भी मेघके समान च्या भरमें विलीन हो जायेगी। वास्तवमें यह लद्मी बिजलीके समान चंचल है और यौवनकी शोभा भी शीघ चली जानेवाली है।। ४३।। ये भोग प्रारम्भ कालमें ही मनोहर लगते हैं किन्तु अन्तकालमें (फल देनेके समय) भारी संताप देते हैं। यह आयु भी फूटी हुई नालीके जलके समान प्रत्येक च्या नष्ट होती जातो है।। ४४।। रूप, आरोग्य, ऐश्वर्य, इष्ट-बन्धुओंका समागम और प्रिय स्त्रीका प्रेम आदि सभी कुछ अनवस्थित हैं—च्यानश्वर हैं।। ४४।। इस प्रकार विचार कर चंचल लद्दमीको छोड़नेके अभिलाषी बुद्धिमान् राजा वज्र-बाहुने अपने पुत्र वज्रजंघका अभिषेक कर उसे राज्यकार्यमें नियुक्त किया।। ४६।। और स्वयं

१ राजालये । २ लक्ष्मीनिवासे । ३ मातापितृवियोगात् । ४ प्रशस्ता । ५ एकोनम् । ६ युगलान् । ७ धनकनकसमृद्धिः । ८ श्रभ्रमिव विलास्यते विलयमेष्यति । ६ व्यभिचारिएयः । १० श्रमुभवनकालमात्रम् । ११ पतद्घाटीनीरम् । १२ श्रस्थिरम् । १३ प्रहातुमिच्छुः । १४ शीव्रम् । १५ पञ्चशतप्रमितैः ।

श्रीमतीतनयाश्चामी वीरबाहुपुरोगमाः । समं राजिषणाऽनेन तदा संयिमनोऽभवन् ॥५६॥
वय्रेयः समग्रुपारूढ गुद्धिर्मिवहरन्नसी । क्षमादुत्पाद्य कैवल्यं परं धाम समासदत् ॥५६॥
व्रव्जञ्जस्ततो राज्यसम्पदं प्राप्य पैतृकीम् । 'निरिविष्णिद्धरं भोगान् प्र'कृतीरनुरक्षयन् ॥६०॥
श्रथान्यदा महाराजो वज्रदन्तो महिद्धिकः । सिंहासने सुखासीनो नरेन्द्रैः परिवेष्टितः ॥६१॥
तथासीनस्य वोद्यानपाली विकसितं नवम् । सुगन्धिपद्ममानीय तस्य हस्ते ददौ मुदा ॥६२॥
पाणौकृत्य तदाजिन्नन् स्वाननामोदसुन्दरम् । संग्रीतः करपग्रेन सिवश्रममिवश्रमत् ॥६६॥
'वत्तन्थलोन्नुपं तत्र रुद्धं लोकान्तराश्चितम्'। दृष्ट्यालि विषयासङ्गाद्' विरराम' सुधीरसौ ॥६४॥
श्रहो मदालिरेषोऽत्र गन्धाकृष्ट्या रसं' पिबन् । दिनापाये निरुद्धोऽभूद् 'व्यसुधिग्वषयेषिताम्'।।६५॥
श्रहो मदालिरेषोऽत्र गन्धाकृष्ट्या रसं' पिबन् । श्रापातरम्य' धिगमान् श्रनिष्टकत्वायिनः ॥६६॥
श्रहो धिगस्तु भोगाङ्गमिदमङ्गं शरीरिणाम् । 'विलीयते विश्वरमिवलायमितिपेलवम्'।।६७॥
तिहदुन्मिपिता लोला लक्ष्मीराकालिकं सुखम् । इमाः स्वप्नविदेशीया विनश्वर्यो धनर्ज्यः ॥६८॥

राज्य तथा भोगोंसे विरक्त हो शीघ्र ही श्रीयमधरमुनिके समीप जाकर पाँच सौ राजाश्रोंके साथ जिनदीचा ले ली ।। ५७ ।। उसी समय वीरबाहु त्रादि श्रीमतीके त्राट्ठानवे पुत्र भी इन्हीं राजऋषि विश्रवाहुके साथ दीचा लेकर संयमी हो गये ।। ४८ ।। विश्रवाहु मुनिराजने विशुद्ध परिणामोंके धारक वीरबाहु त्रादि मुनियोंके साथ चिरकाल तक विहार किया किर क्रम क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोच्चरूपी परमधामको प्राप्त किया ॥ ५९॥ उधर विश्रवंध भी पिताकी राज्य-विभूति प्राप्त कर प्रजाको प्रसन्न करता हुन्ना चिरकाल तक श्रनेक प्रकारके भोग भोगता रहा ॥ ६०॥

श्रनन्तर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा श्रनेक राजाओं से घिरे हुए महाराज विश्वदन्त सिंहासनपर सुखसे बेंठे हुए थे।। ६१॥ कि इतने में ही बनपालने एक नवीन खिला हुआ सुगन्धित कमल लाकर बड़े हर्षसे उनके हाथपर श्रिपित किया।। ६२॥ वह कमल राजाके मुखकी सुगन्धिक समान सुगन्धित श्रीर बहुत ही सुन्दर था। उन्होंने उसे श्रपने हाथमें लिया श्रीर श्रपने करकमलस घुमाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ सूंघा॥ ६३॥ उस कमलके भीतर उसको सुगन्धिका लोभी एक अमर कककर मरा हुआ पड़ा था। ज्यों ही बुद्धमान् महाराजने उसे दंखा त्यों ही विषयभागों से विरक्त हो गये।। ६४॥ वे विचारने लगे कि—श्रहो, यह मदोन्मत्त अमर इसकी सुगन्धिसे श्राकृष्ट होकर यहाँ श्राया था श्रीर रस पीते पीते ही सूर्यास्त हो जाने से इसीमें घिरकर मर गया। ऐसी विषयों की चाहको धिकार हो।। ६४॥ ये विषय किंपाक फलके समान विषम है प्रारम्भकालमें श्रर्थात् सेवन करते समय ता श्रच्छे मालूम होते हैं परन्तु फल दंते समय श्रानिष्ट फल दंते हैं इसालये इन्हें धिक्कार हो।। ६६॥ प्राणियों का यह शरीर जो कि विषय-भागों का साधन है शरद् श्रुके बादलके समान च्लाके समान चंचल है, यह इन्द्रिय-सुख भी श्रिस्थर है श्रीर धन धान्य-श्रादिकी विभूति भी स्वप्नमें प्राप्त हुई विभूतिके

१ प्रमुखाः । २ युगलैः, श्रीमतीपुनैः । ३ घृता । ४ पितुः सकाशादागता पैतृकी ताम् । 'उष्ठन्' इति सूत्रेण त्रागतार्थे उन् । ततः स्त्रियां ङीप्पत्ययः । ५ त्रान्यन्त् । ६ प्रजापरिवारान् । ७ तदासीनस्य म०, ल०। ८ स्वीकृत्य । 'नित्यं इस्तै पाणौ स्वीकृतौ' इति नित्यं तिसंजौ भवतः । ६—मितिश्रमात् प०। —मिवश्रमन् ल०। १० तत् कमलम् । ११ मरणमाश्रितम् । १२ विषयासकोः । १३ त्रापसति स्म । १४ मकरन्दम् । १५ गतप्राणः । १६ विषयवाञ्छाम् । १७ इत्रन्यनकालः । १८ मोगकारणम् । १६ विलीयेत ००। २० शरद्भमित्र । २१ स्रस्थिरम् । २२ कान्तिः । २३ चञ्चलम् । २४ स्वप्रसम्पत्समानाः ।

समान शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है ॥ ६८ ॥ जो भोग संसारी जीवोंको लुभानेके लिये आहे हैं श्रीर लभाकर तुरन्त ही चले जाते हैं ऐसे इन विषयभोगोंको प्राप्त करनेके लिये हे विद्वजनो. तम क्यों भारी प्रयत्न करते हो ॥ ६९ ॥ शरीर, श्रारोग्य, ऐश्वर्य, यौवन, सुखसम्पदाएँ, गृह, सवारी आदि सभी कुछ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं।। ७०।। जिस प्रकार तृगुके अप्र-भागपर लगा हुआ जलका बिन्दु पतनके सन्मुख होता है उसी प्रकार प्राणियोंकी आयुका विलास पतनके सन्मुख होता है।। ७१।। यह यमराज संसारी जीवोंके साथ सदा युद्ध करनेके लिये तत्पर रहता है। बृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलनेवाली सेना है, अनेक प्रकारके रोग पीछेसे सहायता करनेवाले बलवान सैनिक हैं श्रीर कषायरूपी भील सदा इसके साथ रहते हैं ॥ ७२ ॥ ये विषय तृष्णारूपी विषम ज्वालाश्रोंके द्वारा इन्द्रिय-समूहको जला देते हैं श्रीर विषम रूपसे उत्पन्न हुई वेदना प्राणोंको नष्ट कर देती है।। ७३।। जब कि इस संसारमें प्राणियोंको सुख तो श्रात्यन्त श्राल्प है श्रीर दुःख ही बहुत है तब फिर इसमें संतोष क्या है ? श्रीर कैसे हो सकता है ? ।। ७४ ।। विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहले तो श्रनेक क्लेशोंसे दुःखी होता है फिर भोगते समय तृष्ति न होनेसे दःखी होता है त्रीर फिर वियोग हो जानेपर पश्चात्ताप करता हुन्ना दुखी होता है। भावार्थ-विषय सामग्रीकी तीन श्रवस्थाएँ होती हैं-१ श्रर्जन, २ भोग श्रौर ३ वियोग । यह जीव उक्त तीनों ही श्रवस्थाश्रोंमें दुखी रहता है ।।७४।। जो कुल श्राज श्रात्यन्त धनाढ्य श्रीर सुखी माना जाता है वह कल दरिद्र हो सकता है श्रीर जो श्राज श्रात्यन्त दु:खी है वही कल धनाट्य और सुखी हो सकता है।। ७६।। यह सांसारिक सुख दु:ख उत्पन्न करनेवाला है, धन विनाशसे सहत है, संयोगके बाद वियोग अवश्य होता है और संपत्तियोंके श्चनन्तर विपत्तियाँ श्राती है ।। ७७ ।। इस प्रकार समस्त संसारको श्रनित्यरूपसे देखते हुए चक्रवर्तीने श्रन्तमें नीरस होनेवाले विषयोंको विषके समान माना था ॥ ७८ ॥ इस तरह विषय-भोगोंसे विरक्त होकर चक्रवर्तीने श्रपने साम्राज्यका भार श्रपने श्रमिततेज नामक पुत्रके लिये

१ प्रवेष्टुम् । प्राप्तुमित्यर्थः । २ नश्यन्ति । ३ जीवितस्फूर्तिः । ४ पतनशीलः । ५ व्याधयः । ६ प्रव्रधर्तिनः । ७ वेगिनः । 'तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः ।' ८ श्राटवीचरैः । ६ यमराड्मरणोद्यमी श्रा० । १० युद्धसन्नद्धो भवति । ११ वाञ्छा । १२ चोरयन्ति । १३ 'कस्कादिषु' इति स्त्रात् सिद्धः । १४ श्रायमपि तथैव । १५ श्रानुशयान एव श्रानुशयानकः, पश्चात्तापवान् । १६ 'कुलमन्वयसङ्खातग्रहोत्पत्या- अमेषु च' । १७ मंगलार्थे निपातोऽयम् । १८ मर्त्यलोकम् । १६ विचारयन् । २० निर्वेदपरो भूत्वा । २१ प्रदाद्यमिञ्चति ।

प्रदित्सतामुना राज्यं भूयो भूयोऽनुबध्नता । समादिष्टोऽप्यसौ नैच्छत् सानुजो राज्यसम्पदम् ॥५०॥ सादेव यदिदं राज्यं युष्माभिः प्रजिहासितम् । नेच्छाम्यलमनेनार्यं मा भूदाज्ञाप्रतीपता ॥६१॥ युष्माभिः सममेवाहं प्रयास्यामि तपोवनम् । यौष्माको या गतिः सा वै ममापोत्यभणीदिरम् ॥६२॥ ततस्तिश्चयं ज्ञात्वा राज्यं तत्सूनवे ददौ । पुण्डरीकाय नालाय सन्तानस्थितिपालिने ॥६३॥ स यशोधरयोगीन्द्रशिष्यं गुण्धरं श्रितः । सपुत्रदारो रार्जापः श्रदीचिष्ट नृपैः समम् ॥६४॥ देव्यः पष्टिसहस्त्राणि तत्त्र्यशप्रमिता नृपाः । प्रभु तमन्वदोच्चन्त सहस्रं च सुतोत्तमाः ॥६४॥ पण्डतापि तदात्मानुरूपां दीक्षां समाददे । तदेव ननु पाण्डित्यं यत्ससारात् समुद्धरेत् ॥६६॥ तत्रश्चकधरापायात् लच्मोमितरगाच्छुचम् । श्रनुन्धर्या सहोष्णांशुवियोगान्नलिनो यथा ॥६७॥ पुण्डरीकमथादाय बालं मन्त्रिपुरस्कृतम् । ते प्रविष्टाः पुरीं शोकाद् विच्छायत्वमुपागताम् ॥६६॥ तत्रोऽभून्महर्ता चिन्ता लच्मोमत्या महाभरे । राज्ये बालोऽयमव्यक्तः स्थापितो नष्त्रगण्डकम् । ॥६९॥ क्यं नु पालयाम्येनं विना पच्चरिवलादहम् । वज्रजङ्कस्य तन्मूल् प्रहिणोम्यद्यः धीमतः ॥९०॥ रित्ताधिष्टितः मस्यदं राज्यं निष्कण्टकं भवेत् । श्रन्यथा गतर्भमेवेतत् श्राकान्तं बलिभिर्नृपैः ॥९०॥

देना चाहा ॥ ७६ ॥ और राज्य देनकी इच्छासे उससे बार वार श्राग्रह भी किया परन्तु वह राज्य लेनेके लिये तैयार नहीं हुआ। इसके तैयार न होनेपर इसके छोटे भाइयोंसे कहा गया परन्तु वे भी तैयार नहीं हुए ॥८०॥ श्रामिततेजने कहा—हे देव, जब श्राप ही इस राज्यको छोड़ना चाहते हैं तब यह हमें भी नहीं चाहिये। मुफे यह राज्यभार व्यर्थ मालूम होता है। हे पूज्य, मैं श्रापके साथ ही तपावनको चलूँगा इससे श्रापकी श्राज्ञा भंग करनेका दोष नहीं लगेगा। हमने यह निश्चय किया है कि जो गित श्रापकी है वहीं गित मेरी है ॥ ८१-८२॥ तदनन्तर, वश्रदन्त चक्रवर्तीन पुत्रोंका राज्य नहीं लेनेका हद निश्चय जानकर श्रपना राज्य, श्रामिततेजके पुत्र पुण्डरीकके लिये दे दिया। उस समय वह पुण्डरीक छोटी श्रवस्थाका था श्रोर वहीं सन्तानकी परिपाटीका पालन करनेवाला था॥ ८३ ॥ राज्यकी व्यवस्था कर राजर्षि वश्रदन्त यशोधर तीर्थ-करके शिष्य गुण्धर मुनिके समीप गये श्रोर वहाँ श्रपन पुत्र, स्त्रियों तथा श्रानक राजाश्रोंके साथ दीचित हो गये॥ ८४ ॥ महाराज वश्रदन्तके साथ साठ हजार रानियोंने, बीस हजार राजाश्रोंने श्रोर एक हजार पुत्रोंने दीचा धारण की थी॥ ८४ ॥ उसी समय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी श्रपन श्रामुक्तप दीचा धारण की थी—त्रत प्रहण किये थे। वास्तवमें पाण्डित्य वही है जो संसारसे उद्घार कर दे॥ ६६॥

तदनन्तर, जिस प्रकार सूर्यके वियोगसे कमिलनी शोकको प्राप्त होती है उसी प्रकार चक्रवर्ती वफादन्त और श्रमिततेजके वियोगसे लहमीमती और श्रमुन्धरी शोकको प्राप्त हुई थीं।।५०।। पश्चात् जिन्होंने दीचा नहीं ली थी मात्र दीचाका उत्सव देखनेके लिये उनके साथ साथ गये थे ऐसे प्रजाके लोग, मंत्रियों द्वारा श्रपने श्रागे किये गये पुण्डरीक बालकको साथ लेकर नगरमें प्रविष्ठ हुए। उस समय वे सब शोकसे कान्तिशून्य हो रहे थे।। ५५।। तदनन्तर लहमीमतीको इस बातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने बड़े राज्यपर एक छोटासा श्रप्रसिद्ध बालक स्थापित किया गया है। यह हमारा पौत्र (नाती) है। बिना किसी पच्चकी सहायताके में इसकी रचा किस प्रकार कर सकूँगी। मैं यह सब समाचार श्राज ही बुद्धिमान् वफाजघके पास भेजती हूँ। उनके

१ समीचीनमेव । २ प्रहातुमिष्टम् । ३ प्रतिकूळता । ४ सैव द०, स०, म०, छ० । ५ विश्वित्तसहस्रप्रमिताः । ६ 'दार्थेऽनुना' इति द्वितीया । ७ श्रंगीकृतम् । ८ ते प्रविष्टे पुरीं शोकाद्विच्छाय त्वमुपागते द० ट० । तं प्रविष्टाः पुरी शोकाद्विच्छायत्वमुपागताः स० । ते लक्ष्मोमत्यनुन्धर्यौ । ६ प्रविष्टे प्रविविशतुः । १० नष्तुभाएडकः श्र० । पौत्र एव मूलधनम् । ११ सहायबलाद् । १२ तत्का-रग्रम् । १३ प्राहिगोभ्यद्य ब०, प० । १४ वष्ट्रजाङ्कोन । १५ स्थापितम् । १६ नष्टम् ।

निश्चित्येति समाहृय सुतौ मन्दरमालिनः । सुन्दर्याश्च खगाधोशो गन्धर्वपुरपालिनः ॥९२॥
'चिन्तामनोगती स्निग्धो भुची द्वौ महान्वयो । श्रनुरक्तौ श्रुताशेपशास्त्राधौ कार्यकोविदौ ॥९३॥
करण्डस्थिततत्कार्यपत्रो सोपायनो तदा । प्रहिलोद् वञ्जज्ञस्य पार्श्वे सन्देशपूर्वकम् ॥९४॥
चक्रवर्ती वनं यातः सपुत्रपरिवारकः । पुण्डरीकस्तु राज्येश्मम् पुण्डरीकाननः स्थितः ॥९५॥
क्व चक्रवर्तिनो राज्यं क्वायं बालोऽतिदुर्बलः । तद्यं 'पुक्रवैधायें भरे दम्यो नियोजितः ॥९६॥
बालोऽयमबले चावां राज्यञ्चेदमनायकम् । 'विशिणप्रायमेतस्य पालनं त्विय तिष्ठते' ॥६७॥
'अकालहरणं तस्मात् श्रागन्तव्यं महाधिया । त्विय त्वत्सिन्निधानेन भूयाद् राज्यमिविष्लवम्' ॥६८॥
इति 'वाचिकमादाय तो तदोत्येततुर्नभः । पयोदांस्त्वरया' दूरम् श्राकर्षन्तो समीपगान् ॥९९॥
क्वचिज्जलधरांसतुङ्गान् स्वमार्गपत्तिरोधनः । विभिन्दन्तौ पयोबिन्दून् त्तरतोऽश्रुलवानिव ॥१००॥
तौ पश्यन्तौ नदीर्द्रात्' तन्वीरत्यन्तपाण्डुराः । घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव कशिताः ॥१०१॥
मन्वानौ दूरभावेन 'पारिमाण्डल्यमागतान्' । भूमाविव निमग्नाङ्गान् श्रक्तापभयाद् गिरीन् ॥१०२॥

द्वारा श्रिधिष्ठित ( व्यवस्थित ) हुत्रा इस बालकका यह राज्य श्रवश्य ही निष्कटंक हो जावेगा श्रान्यथा इसपर त्राक्रमण कर वलवान राजा इसे त्रावश्य ही नष्ट कर देंगे।। ८६-९१।। ऐसा निश्चय कर लद्दमीमतीने गन्धर्वपुरके राजा मन्द्रमाली श्रौर रानी सुन्द्रीके चिन्तार्गात श्रौर मनोगित नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाये । वे दोनों ही पुत्र चक्रवर्तीसे भारी स्नेह रखते थे, पवित्र हृदयवाले. चतुर, उच्चक्रलमें उत्पन्न, परस्परमें अनुरक्ष, समस्त शास्त्रोंके जानकार श्रीर कार्य करनेमें बड़े ही कुशल थे ।। ६२-९३ ।। इन दोनोंको एक पिटारेमें रखकर समाचारपत्र दिया तथा दामाद और पुत्रीको देनेके लिये अनेक प्रकारकी भेंट दी और नीचे लिखा हुआ संदेश कहकर दोनोंको वज्रजंघके पास भेज दिया।। ९४।। 'वज्रदन्त चक्रवर्ती अपने पुत्र और परिवारके साथ वनको चले गये हैं - वनमें जाकर दी ज्ञित हो गये हैं। उनके राज्यपर कमलके समान मुखवाला पुण्डरीक बैठाया गया है। परन्तु कहाँ तो चकवर्तीका राज्य और कहाँ यह दुर्वल बालक ? सचमुच एक बड़े भारी बेलके द्वारा उठाने योग्य भारके लिये एक छोटासा बछड़ा नियुक्त किया गया । यह पुण्डरीक बालक है और हम दोनों सास बह स्त्री हैं इसलिये यह बिना स्वामी-का राज्य प्रायः नष्ट हो रहा है। श्रव इसकी रचा त्रापपर ही अवलम्बित है। अतएव श्रविलम्ब श्राइये। श्राप श्रत्यन्त बुद्धिमान् हैं। इसिलये श्रापके सिन्निधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो जावेगा'।। ९५-९८।। ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय आकाशमार्गसे चलने लगे। उस समय वे समीपमें स्थित मेघोंको श्रपने वेगसे दूर तक खींचकर ले जाते थे ।। ९९ ।। वे कहींपर अपने मार्गमें रुकावट डालनेवाले ऊचे ऊँचे मेघोंको चीरते हुए जाते थे । उस समय उन मेघोंसे जो पानीकी बूँदें पढ़ रही थीं उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो श्राँस ही बहा रहे हों। कहीं निद्योंको देखते जाते थे, वे निद्याँ द्र होनेके कारण ऊपरसे अत्यन्त कुश और श्वेतवर्ण दिखाई पड़ती थीं जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वर्षाकालरूपी पतिके विरहसे कुश श्रौर पाण्डुरवर्ण हो गई हों। वे पर्वत भी देखते जाते थे उन्हें द्रीके कारण वे पर्वत गोल गोल दिखाई पड़ते थे

१ विद्याधरपतैः । २ चिन्तागितमनोर्गतनामानौ । ३ स्नेहितौ । ४ संस्कारयुक्तौ । ५ सन्देशः वाचिकम् । 'सन्देशवाग् वाचिकं स्यात्' । ६ –वृष्पभश्रेष्टैः । ७ पुंगवोद्धार्ये ऋ०, प०, स० । ८ मारे ऋ०, ल० । ६ बालवत्सः । १० जीर्यासहशम् । ११ निर्णयो भवित । १२ कालहरणं न कर्तव्यम् । १३ बाधा-रितम् । १४ 'सन्देशवाग् वाचिकं स्यात्' । १५ वेगेन । १६ दूरत्वात् । १७ परमस्क्ष्मत्वम् । १८ – स्यसंगतान् प०, ल० ।

द्राधिकाम्भो भुवो न्यस्तिमवैकमितवसु जम् । तिलकं दूरताहेतोः प्रेषमाणावनुक्षणम् ॥१०३॥ क्रमादवापततामेतो पुरमुत्पललेटकम् । मन्द्रसंगीतिनिघोषवधिरीकृतिदिक्मुलम् ॥१०४॥ द्वाःस्थैः प्रणीयमानौ च प्रविश्य नृपमन्दिरम् । महानृपसभासीनं वज्रजङ्कमदर्शताम् ॥१०४॥ कृतप्रणामौ तौ तस्य पुरो रत्नकरण्डकम् । निचिक्षिपतुरन्तस्थपत्रकं सदुपायनम् ॥१०६॥ 'तदुन्मुद्रथ तदन्तस्थं गृहीत्वा कार्यपत्रकम् । निरूप्य विस्मितश्रकवित्तप्रावज्यं निर्णयात् ॥१०७॥ श्रहो चक्रथरः पुर्ययभागी साम्राज्यवैभवम् । त्यक्वा दीक्षामुपायंस्तं विविक्ताङ्गी वधूमिव ॥१०८॥ श्रहो पुण्यधनाः पुत्रा चिक्रणोऽचिन्त्यसाहसाः । 'श्रवमत्याधिराज्यं ये समं पित्रा दिदीकिरे ॥१०६॥ पुण्डरोकस्तु संकुत्कपुण्डरोकाननद्यतिः । राज्ये निवेशितो धुर्ये रूढभारे स्तनन्धयः ॥११०॥ "मामो च 'सिन्नधानं मे 'प्रतिपालयित द्वतम् । तद्राज्यप्रशामायेति दुर्बोधः कार्यसम्भवः ॥१११॥ इति निश्चितलेखार्थः कृत्यदो कृत्यदोविदः । स्वयं निर्णोतमर्थं तं श्रोमतीमप्यवोधयत् ॥११२॥ वाचिकेन च संवादं लेखार्थस्य विभावयन् । प्रस्थाने पुण्डरोकिण्या मितमाधात् स धीधनः ॥११३॥ श्रीमती च समाक्षास्य तद्वार्त्तांकर्णनाकुलाम् । तया समं समालोस्य प्रयाणं निश्चिचाय सः ॥११३॥

जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूर्यके संतापसे डरकर जमीनमें ही छिपे जा रहे हों। वे बावड़ियोंका जल भी देखते जाते थे। दूरीके कारण वह जल उन्हें ऋत्यन्त गोल माल्म होता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वीरूप स्त्रीने चन्द्नका सफेद तिलक ही लगाया हो। इस प्रकार प्रत्येक च्चण मार्गकी शोभा देखते हुए वे दोनों श्रनुक्रमसे उत्पलखेटक नगर जा पहुँचे। वह नगर संगीत कालमें होनेवाले गंभीर शब्दोंसे दिशास्रोंको बधिर (बहरा ) कर रहा था।। १००-१०४।। जब वे दोनों भाई राजमन्दिरके समीप पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गये। उन्होंने राजमन्दिरमें प्रवेश कर राजसभामें बैठे हुए वज्रजंघके दुर्शन किये ॥ १०४॥ उन दोनों विद्याधरोंने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके सामने, लाई हुई भेंट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा रत्न-मय पिटारा रख दिया ।। १०६ ।। महाराज वज्रजंघने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हुआ श्रावश्यक पत्र ते लिया। उसे देखकर उन्हें चकवर्तीके दीचा लेनेका निर्णय हो गया श्रीर इस बातसे वे बहुत ही विश्मित हुए।।।१०७।। वे विचारने लगे-िक त्राहो, चक्रवर्ती बड़ा ही पुण्यात्मा है जिसने इतने बड़े साम्राज्यके वैभवको छोड़कर पवित्र श्रंगवाली स्नाके समान दीचा धारण की है।। १०८ ।। श्रहो ! चक्रवर्तीके पुत्र भी बड़े पुण्यशाला श्रीर श्रचिन्त्य साहसके धारक हैं जिन्होंने इतने बड़े राज्यको ठूकराकर पिताके साथ ही दीचा धारण की है।। १०९।। फूले हुए कमलके समान मुखकी कान्तिका धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इस महान भारकी वहन करनेके लिये नियुक्त किया गया है। श्रौर मामी लच्मीमती 'कार्य चलाना कठिन है' यह समभ-कर राज्यमें शान्ति रखनेके लिये शीघ्र ही मेरा सिन्नधान चाहती हैं अर्थात् मुक्ते बुला रही हैं।। ११०-१११।। इस प्रकार कार्य करनेमें चतुर बुद्धिमान वन्नजंघने पत्रके अर्थका निश्चय कर स्वयं निर्णय कर लिया श्रीर श्रपना निर्णय श्रीमतीको भी दिया ॥ ११२ ॥ पत्रके सिवाय उन विद्याधरोंने लद्दमीमतीका कहा हुआ मौखिक संदेश भी सुनाया था जिससे वज्जांघको पत्रके श्रर्थका ठीक ठीक निर्णय हो गया था। तदनन्तर बुद्धिमान् वजाजंघने पुण्डरीकिणी पुरी जानेका विचार किया ॥ ११३ ॥ पिता और भाईके दीचा लेने आदिके समाचार सुनकर श्रीमतीको बहुत दु:ख हुआ था परन्तु वज्रजंघने उसे समका दिया और उसके साथ भी गुगा दोषका

१ तदुन्मुद्रितमन्तःस्थं प०। तदुन्मुद्रय ल०। २ —प्रामाज्य— प०, ऋ०, द०, स०, म०। ३ उपयच्छेते स्म । स्वीकरोति स्म । 'यमो विवाहे' उपाद्यमेस्तङो भवति विवाहे इति तङ्। ४ पवित्रांगीम् । ५ स्रवज्ञां कृत्वा । स्रवमन्याधि—प० । ६ धुरन्धरैः । ७ मातुलानी । ⊏ सामीप्यम् । ६ प्रतीक्षते । विस्त्य च पुरो दूतमुख्यो तौ कृतसिक्यो । स्वयं तदनुमार्गेण प्रयाणायोद्यतो तृपः ॥११५॥ ततो मितवरानन्दौ धनिमन्नोऽप्यकम्पनः । महामन्त्रिपुरोधोऽम्रय श्रेष्ठिसेनाधिनायकाः ॥११६॥ प्रधानपुरुषाश्चान्ये प्रयाणोद्यतबुद्धयः । परिवर्षुर्नरेन्द्रं तं शतकतुमिवामराः ॥११७॥ तिस्मन्नेवाह्नि सोऽह्वाय' प्रस्थानमकरोत् कृती । महान् प्रयाणसंकोभः तदाभूक्तन्योगिनाम् ॥११६॥ यूयमाबद्धसौवर्णमैवेयादिपरिच्छदाः । करेणूर्भदवैमुख्यात् सतीः कुळवधूरिव ॥१९९॥ राज्ञीनामधिरोहाय सज्जाः प्रापयत द्रुतम् । यूयमश्वत राराज्ञ पर्याण्यतः शाव्रगोः ॥१२०॥ स्वत्यक्ळिभकानाञ्च यूयमप्रयाशिवमाः । काचवाहजनान् यूयं गवेषयत दुर्दमान् ॥१२२॥ तुरङ्गमकुळञ्चेदम् श्रापाययोदकमाज्ञुगम् । बद्धपर्याणकं यू यं कुरुध्वं सुवयोऽन्वितम् ॥१२२॥ यूयं सेनाम्रणा भूत्वा निवेशं प्रति सृच्छिताः । भन्तिष्ठतः सक्वायि मानगर्भा महावृतीः ॥१२३॥ यूयं सेनाम्रणा भूत्वा निवेशं प्रति सृच्छिताः । भमम्रयत्यः सक्वायः मानगर्भ महावृतीः ॥१२४॥ यूयं महानसे राज्ञो नियुक्ताः सर्वसम्पदाः । समम्रयतः तथोग्यां सामग्रीं निरवप्रहाः ॥१२५॥ यूयं गोमण्डळञ्चारु वात्सकं बहुधेनुकम् । सोदकेषु प्रदेशेषु सच्छायेष्विमरक्तत ॥१२६॥ यूयमारक्षत स्त्रेणं र र राजकीयं स् प्रयत्यतः । सपाठाना इवाम्मोधेः तरङ्गा भासुरातपः । ॥१२७॥ यूयमारक्षत स्त्रेणं र र राजकीयं स् प्रयत्यतः । सपाठाना इवाम्मोधेः तरङ्गा भासुरातपः । ॥१२०॥

विचार कर साथ साथ वहाँ जानेका निश्चय किया ॥ ११४ ॥ तदनन्तर खूब ऋदिर-सत्कारके साथ उन दोनों विद्याधर दूतोंको उन्होंने ऋागे भेज दिया ऋौर स्वयं उनके पीछे प्रस्थान करनेकी तैयारी की ॥ ११५ ॥

तद्नन्तर मतिवर, त्रानन्द, धनमित्र और त्राकम्पन इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजसेठ श्रीर सेनाप्तियोंने तथा श्रीर भी चलनेके लिये उद्यत हुए प्रधान पुरुषोंने श्राकर राजा वज्रजंघ को उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कहीं जाते समय इन्द्रको देव लोग घेर लेते हैं ॥ ११६-११७ ॥ उस कार्यकुशल वज्रजंघने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान करते समय ऋधिकारी कर्मचारियोंमें बड़ा भारी कोलांहल हो रहा था।।११८।। वे अपने सेवकोंसे कह रहे थे कि तुम रानियोंके सवार होनेके लिये शीघ ही ऐसी हथिनियाँ लात्रो जिनके गलेमें सुवर्णमय मालाएं पड़ी हों, पीठपर सुवर्णमय मूलें पड़ी हों श्रौर जो मद-रहित होनेके कारण कुलीन स्त्रियोंके समान साध्वी हों। तुम लोग शीघ्र चलनेवाली खश्चरियोंको जीन कसकर शीघ ही तैयार करा। तुम स्त्रियों के चढ़ने के लिए पालकी लाओ और तुम पालकी ले जाने वाले मजबृत कहारोंको खोजो । तुम शीघ्रगामी तरुण घोड़ोंको पानी पिलाकर श्रीर जीन कसकर शीघ ही तैयार करो। तुम शीघ्र ही ऐसी दासियाँ बुलाश्रो जो सब काम करनेमें चतुर हों श्रौर खासकर रसोई बनाना, अनाज कूटना शोधना आदिका कार्य कर सकें। तुम सेनाके आगे आगे जाकर ठरहनेकी जगह पर डेरा तंबू आदि तैयार करो तथा घास-भुस आदिके ऊँचे ऊँचे ढेर लगाकर भी तैयार करो । तुम लोग सब सम्पदात्रांके श्रधिकारी हो इसिलये महाराजकी भोजनशालामें नियुक्त किये जाते हो। तुम बिना किसी प्रतिबन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्ठी करो। तुम बहुत दूध देनेवाली ऋौर बछड़ों सहित सुन्दर सुन्दर गायें ले जाश्रो, मार्गमें उन्हें जल सहित श्रौर छायावाले प्रदेशोमें सुरचित रखना। तुम लोग हाथमें चमकीली तैलवार लेकर मछलियों

१ सपिद । २ कग्ठभूषादिपरिकराः । ३ विमुखत्वात् । ४ वेसरीः । ५ बद्धपर्याणाः कुरुत । ६ काविटकजनान् । ७ निरङ्कुशान् । ८ शीघगमनम् । ६ चेटीः । १० सर्वकर्मीण समर्थाः । ११ द्वताः स्र०, प०, द०, स० । १२ त्तोदः कुट्टनम् । १३ स्च्छितीः द०, प० । सोच्छितीः स्र०, स० । उच्छिताः उद्धृताः । १४ कुरुत । १५ कायमानं तृणग्रहम् । 'कायमानं तृणौकिसं' इत्यभिषानचिन्ताः । मणिः । १६ समग्रं कुरुष्वम् । १७ निर्वाधाः । १८ स्नीसमृहम् । १६ राज्ञ इदम् । २० भासुरखङ्काः ।

यूयं कञ्चिकनो वृद्धा मध्येऽन्तःपुरयोषिताम् । श्रक्करक्षानियोगं स्वम् श्रश्चन्यं कुरुतादताः ।।१२६॥ यूयमयेव पाश्चास्य कर्माण्येवानुतिष्ठत । यूयं समं समागत्य स्वान्नियोगान् प्रपश्यत ।।१२६॥ देशाधिकारिणो गत्वा यूयं चोदयत दुतम् । 'प्रतिप्रहोतु भूनाथं सामप्रया स्वानुरूपया ।।१२०॥ यूयं विश्वतः हस्त्यश्वं यूयं पालयतीष्ट्रकम् । यूयं सवात्सकं भूरिक्षीरं रचत धेनुकम् ।।१३१॥ यूयं जैनेश्वरीमर्च्यां रत्नन्नयपुरस्सराम् । यजेत शान्तिकं कर्म समाधाय महाक्षितः ॥१३२॥ कृताभिषेचनाः सिद्धशेषां गन्धाम्बुमिश्रिताम् । यूयं क्षिपेतः पुण्याशोः शान्तिघोषैः सम प्रभोः ॥१३३॥ यूयं नैमित्तिकाः सम्यग्निरूपितशुभोदयाः । प्रस्थानसमयं श्रृत राज्ञो यात्राप्रसिद्धये ॥१३४॥ वृतं तैमित्तिकाः सम्यग्निरूपितशुभोदयाः । प्रस्थानसमयं श्रृत राज्ञो यात्राप्रसिद्धये ॥१३४॥ हति 'रतन्त्रनियुक्तानां'र तदा कोलाहलो महान् । 'रउदितिष्ठत् प्रयाणाय सामग्रीमनुतिष्ठताम् ॥१३५॥ ततः करोन्द्रस्तुरगैः पत्तिभिश्चोद्यतायुधैः । नृपाजिरमभूद् रुद्धं स्यन्दनैश्च समन्ततः ॥१३६॥ सितातपत्रमायूर्पि खुक्छुत्रेश्च सूच्छितेः । निरुद्धमभवद्वयोम घनैरिव सितासितैः ॥१३७॥ छृत्राणां निकुरस्थेण रुद्धं तेजोऽपि भास्वतः । सद्वृत्तसिन्नधौ नृनं नाभा तेजस्वनामिष ॥१३६॥ रथानां वारणानाञ्च केतवोऽ निरुत्यतेऽन्यतोऽश्चिष्रप्रमः । प्रवानन्दोलिता दीर्घकालाद् दृष्ट्वेव तोपिणः॥१३६॥ रथानां वारणानाञ्च केतवोऽर्यः निरुत्त्यतेऽन्यतोऽश्चिष्ठप्रमः । प्रवानन्दोलिता दीर्घकालाद् दृष्ट्वेव तोपिणः॥१३६॥

सिंहत समुद्रकी तरङ्गोंके समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्नसे राजाके रनवासकी रत्ता करना । तुम वृद्ध कंचुकी लोग अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मध्यमें रहकर बड़े आदरके साथ अंगरत्ताका कार्य करना । तुम लोग यहाँ ही रहना श्रीर पीछेके कार्य बड़ी सावधानीसे करना । तुम साथ साथ जात्रो श्रौर त्रपने त्रपने कार्य देखो । तुम लोग जाकर देशके त्राधिकारियोंसे इस वातकी शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यतानुसार सामग्री लेकर महाराजको लेनेके लिये आवें। मार्गमें तुम हाथियों श्रौर घोड़ोंकी रत्ता करना, तुम ऊँटोंका पालन करना श्रौर तुम बहुत दूध देनेवाली बछड़ों सहित गायोंकी रत्ता करना । तुम महाराजके लिये शीन्ति वाचन करके रत्नत्रयके साथ साथ जिनेंद्रदेवकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पहले जिनेंद्रदेवका अभिषेक करो श्रौर फिर शान्तिवाचनके साथ साथ पित्र आशीर्वाद देते हुए महाराजके मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हुए सिद्धोंके शेषात्तत त्त्रेपण करो । तम ज्योतिषी लोग प्रहोंके शुभादय त्र्यादिका अच्छा निरूपण करते हो इसलिये महाराजको यात्राकी सफलताके लिये प्रस्थानका उत्तम समय बतलात्र्यो'। इस प्रकार उस समय वहाँ महाराज वक्रजंघके प्रस्थानके लिये सामग्री इकट्ठी करनेवाले कर्मचारियोंका भारी कोलाहल हो रहा था ॥ ११८-१३४ ॥ तदनन्तर राजभवनके आगेका चौक हाथी, घोड़े, रथ श्रौर हथियार लिये हुए पियादोंसे खचाखच भर गया था ॥ १३६ ॥ उस समय ऊपर उठे हुए सफेद छत्रोंसे तथा मर्रापच्छके बने हुए नीले नीले छत्रोंसे श्राकाश व्याप्त हो गया था जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद छौर कु १ काले मेघोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ १२७ ॥ उस समय तने हुए छत्रोंके समृहसे सूर्यका तेज भी रुक गया था सो ठीक ही है। सद्भत्त-सदा-चारी पुरुषोंके समीप तेजस्वी पुरुषोंका भी तेज नहीं ठहर पाता। छत्र भी सद्भत्त-गोल थे इसलिये उनके समीप सूर्यका तेज नहीं ठहर पाया था ॥ १३८ ॥ उस समय रथों ऋौर हाथियों पर लगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे हिलतो हुई आपसमें मिल रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद एक दूसरेको देखकर संतुष्ट हो परस्परमें मिल ही रहीं

१ सादराः । २ पश्चात्कर्तुं योग्यानि कार्याणि । ३ सम्मुखागन्तुम् । ४ पोषयत । ५ धेनुसमूहम् । ६ —पुरस्सराः ग्र०, स०। ७ समाधानं कृत्वा । ⊏ित्तपत द०। ६ प्रस्थाने समयं ग्र०, स०। १० सिद्ध्यर्थम् । ११ तन्त्रः परिच्छेदः । १२ तन्त्रनियुक्तानां प०। १३ उदेति स्म । १४ —पिच्छुच्छुत्रै— ग्र०, प०, द०, स०, म०। १५ ग्रामा तेत्रः । १६ —न्योन्यमाश्लिषन् प०, ग्र०, स०, द०, म०, ल०। १७ ग्रालिक्दनं चिक्तरे । १८ दृष्टुव ।

तुरङ्गमलुर्।द्भृताः 'प्रासर्पन् रेखवः' पुरः । मार्गमस्येव निर्देष्टुं नभोभागविलिङ्किमः ॥१४०॥ किरिणां मद्धाराभिः शीकरैश्च करोज्सितैः । हयलालाजलैश्चापि प्रणानाश महीरजः ॥१४१॥ ततः पुराद् विनिर्यान्ती सा चमूर्व्यक्तव् भृशम् । महानदीव सष्डत्रफेना वाजितरङ्गिका ॥१४२॥ करीन्द्रपृथुयादोभिः तुरङ्गमतरङ्गकैः' । विलोलासिलतामस्यैः शुशुभे सा चमूधुनी ॥१४३॥ ततः समीकृताशेषस्थलनिम्नमहीतला । श्रपयोप्तमहामार्गा यथास्व प्रसृता चमूः ॥१४४॥ वनेभकटमुजिभत्वा दानसक्ता मदालिनः । 'न्यलीयन्त नृपेभेन्द्रकरटे' प्रक्षरन्मदे ॥१४५॥ रम्यान् वनतरून् हित्वा राजस्तम्बेरमानमृत् । 'श्राश्रयन्मधुपाः प्रायः प्रत्यग्र लोकरञ्जनम् ॥१४६॥ नृपं वनानि रम्याणि प्रत्यगृङ्गन्निवाध्वनि । फलपुष्पभरानम्नेः सान्द्रच्छायेर्महादुमैः ॥१४७॥ तदा वनलतापुष्पपल्लवान् करपल्लवैः । श्रजहारावतसादिविन्यासाय वधूजनः ॥१४६॥ ध्रुवमक्षीणपुष्पद्धं प्राप्तस्ते वनशाखिनः । यस्पैनिकोपभोगेऽपि न जहुः पुष्पसम्पदम् ॥१४९॥ हयहेपितमातङ्ग-चृहद्चृहितनिस्वनैः । मुखरं तद्दलं शष्पसरोवरमथासदत् ॥१५०॥ यदम्बुजरजःपुञ्जपिञ्जरीकृतवीचिकम् । कनकद्भवसच्छायं विभित्त समाम्बुशीतलम् ॥१५९॥

हों ॥१३९॥ घोड़ोंकी टापोंसे उठी हुई धूल आगे आगे उड़ रही थी जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह वज्रजंघको मार्ग दिखानेके लिये ही आकाश प्रदेशका उल्लंघन कर रही हो ॥ १४० ॥ हाथियोंकी मद्धारासे, उनकी सुंडसे निकले हुए जलके छींटोंसे श्रौर घोड़ोंकी लार तथा फेनसे पृथ्वीकी सब धूल जहाँकी तहाँ शान्त हो गई थी ॥ १४१ ॥ तदनन्तर, नगरसे बाहिर निकलती हुई वह सेना किसी महानदीके समान ऋत्यन्त शोभायमान हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार महानदीमें फेन होता है उसी प्रकार उस सेनामें सफेद छत्र थे श्रीर नदीमें जिस प्रकार लहरें होती हैं उसी प्रकार उसमें अनेक घोड़े थे ।। १४२ ।। अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े जलजन्तु थे, घोड़े ही जिसमें तरङ्गें थी और चंचल तलवारें ही जिसमें मछलियाँ थीं ऐसी वह सेना रूपी नदी बड़ी ही सुशोभित हो रही थी।। १४३ ॥ उस सेनाने ऊँची नीची जमीनको सम कर दिया था तथा वह चलते समय बड़े भारी मार्गमें भी नहीं समाती थी इसलिये वह श्रपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ फैलकर जा रही थी।। १४४।। 'प्रायः नवीन वस्तु ही लोगोंको श्रधिक श्रानन्द देती है लोकमें जा यह कहावत प्रसिद्ध है वह बिलकुल ठीक है इसीलिये तो मदके लोभी भ्रमर जंगली हाथियोंके गण्डस्थल छोड़ छोड़कर राजा वज्रजंघकी सेनाके हाथियोंके मद बहानेवाले गण्डस्थलों में निलीन हो रहे थे श्रीर सुगन्धके लोभी कितने ही भ्रमर वनके मनोहर वृत्तोंको छोड़कर महाराजके हाथियोंपर श्रा लगे थे ॥ १४४-१४६ ॥ मार्गमें जगह जगह पर फल श्रीर फूलोंके भारसे भुके हुए तथा घनी छायावाले बड़े बड़े वृत्त लगे हुए थे। उनसे ऐसा मालूम होता था मानों मनोहर वन उन वृत्तोंके द्वारा मार्ग में महाराज वज्रजंघका सत्कार ही कर रहे हों ॥ १४७ ॥ उस समय स्त्रियोंने कर्णफूल ऋादि आभूषण बनानेके लिए ऋपने कर-पल्लवोंसे वनलतात्र्योंके बहुतसे फूल त्र्यौर पत्तो तोड़ लिये थे ॥१४८॥ मालूम होता है कि उन वनके बृज्ञोंको श्रवश्य ही श्रचीरापुष्प नामकी ऋद्धि प्राप्त हो गई थी इसीलिये तो सैनिकों द्वारा बहुतसे फूल तोड़ लिये जानेपर भी उन्होंने फुलोंकी शोभाका परित्याग नहीं किया था ॥ १४६॥ अथानन्तर घोड़ोंके हींसने श्रौर हाथियोंकी गंभीर गर्जनाके शब्दोंसे शब्दायमान वह सेना क्रम क्रमसे शष्प नामक सरोवरपर जा पहुँची ॥ १४० ॥

उस सरोवरकी लहरें कमलोंकी परागके समृहसे पीली पीली हो रही थीं श्रीर इसीलिये वह पिघले हुए सुवर्णके समान पीले तथा शीतल जलको धारण कर रहा था॥ १४१॥

१ प्रसरन्ति स्म । २ —सर्पद्रेखवः श्रा०, म०, स० । ३ उपदेष्टुम् । ४ जलचरैः । ५ मदासक्ताः । ...शक्ताः श्रा०, प०, द० । ६ निलीना बभूदुः । ७ गण्डस्थले । ८ श्रायन्ति स्म ।

'वनपग्रह्वत्यान्तं यद्वर्कस्यांशवो भृशम् । न तेपुः संवृतं को वा तपेदार्द्वान्तरात्मकम् ॥१५२॥ विहङ्गमरुतेर्नृनं तत्सरो नृपसाधनम् । श्राजुहाव निवेष्टव्यम् इहेत्युद्वीचिवाहुकम् ॥१५३॥ ततस्तिस्मन् सरस्यस्य न्यविश्चत बलं प्रभोः । तरुगुरमलताच्छन्न पर्यन्ते भृदुमारुते ॥१५४॥ दुर्बलाः स्वं जहुः स्थानं बलवद्विरिभद्वुताः । श्रादेशैरिव संप्राप्तैः स्थानिनो हन्तिपूर्वकाः ॥१५५॥ विजहुन्जिनीडानि विह्गास्तत्रसुर्मुगाः । मृगेन्द्रा बलसंश्लोभात् शनैः समुद्रमीलयन् ॥१५६॥ सालाविपक् भूषादि-रुचिरा वनपादपाः । करुपद्रमिश्रयं भेजुः श्राश्रितिमिथुनैमिथः ॥१५७॥ कुसुमापचये तेषां पादपा विटपैनैताः । श्रानुकूलमिवातेनुः संमतातिथ्यसिक्तयाः ॥१५८॥ कृतावगाहनाः स्नातुं स्तनद्धनं सरोजलम् । स्थ्यसौन्दर्यलोभेन १०तद्गारी ११दवाङ्गनाः ॥१५६॥ ११किणोभृतद्यस्कन्थान् विश्वतः ११काचवाहकान् । स्वामभोऽतिव्यथभीत्येव चकम्पे वीक्ष्य तत्सरः ॥१६०॥ विष्वग् दृद्धिरे ११दृष्यकुटीभेदा निवेशिताः । करुष्ठा वर्स्यीजनस्यास्य १०वनश्लोभिरिवालयाः ॥१६९॥

उस सरोवरके किनारेके प्रदेश हरे हरे वनखण्डोंसे घिरे हुए थे इसलिये सूर्यकी किरएों उसे संतप्त नहीं कर सकती थीं सो ठीक ही है जो संवृत है-वन आदिसे घरा हुआ है (पन्नमें गुप्ति समिति आदिसे कर्मीका संवर करनेवाला है) और जिसका अन्तःकरण-मध्यभाग (पत्तमें हृदय) श्रार्द्र है-जलसे सहित होनेके कारण गीला है (पत्तमें दयासे भींगा है) उसे कौन सतप्त कर सकता है ? ॥ १५२ ॥ उस सरोवरमें लहरें उठ रही थीं ऋौर किनारे पर हंस, चकवा श्रादि पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यह सरोवर लहररूपी हाथ उठाकर पिचयोंके द्वारा मधुर शब्द करता हुआ 'यहां ठहरिये' इस तरह वफाजंघकी सेनाको बुला ही रहा हो ॥ १५३ ॥ तदनन्तर, जिसके किनारे छांटे बड़े वृत्त श्रीर लतात्रोंसे घरे हुए हैं तथा जहां मन्द मन्द वायु बहती रहती है.ऐसे उस सरोवरके तटपर वज्रजंघकी सेना ठहर गई।। १४४॥ जिस प्रकार व्याकरणमें 'वध' 'घस्तु' आदि आदेश होने पर हन श्रादि स्थानी श्रपना स्थान छोंड़ देते हैं उसी प्रकार उस तालाब के किनारे बलवान प्राणियों द्वारा ताड़ित हुए दुर्बल प्राणियोंने श्रपने स्थान छोड़ दिये थे। भावार्थ-सैनिकोंसे डर कर हरिए आदि निर्वल प्राणी अन्यत्र चले गये थे और उनके स्थान पर सैनिक ठहर गये थे ॥ १४४ ॥ उस सेनाके ज्ञोभसे पिज्ञयोंने ऋपने घोंसले छोड़ दिये थे, मृग भयभीत हो गये थे श्रीर सिंहोंने घीरे घीरे श्राँखें खोली थीं।। १४६ ।। सेनाके जो स्त्री-पुरुष वनवृत्तोंके नीचे ठहरे थे उन्होंने उनकी डालियों पर अपने आभूषण, वस्त्र आदि टांग दिये थे इसलिये वे कल्पवृत्तोंकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे।। १४७ ।। पुष्प तोड़ते समय वे वृत्त अपनी डालियोंसे भुक जाते थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वे वृत्त त्रातिथ्य-सत्कारको उत्तम समभकर उन पुष्प तोड़नेवालोंके प्रति ऋपनी ऋनुकूलता ही प्रकट कर रहे हों ॥ १५८ ॥ सेनाकी स्त्रियां उस सरोवरके जलमें स्तन पर्यन्त प्रवेश कर स्नान कर रहीं थीं, उस समय वे ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो सरोवरका जल श्रदृष्टपूर्व सौन्दर्यका लाभ समभकर उन्हें श्रपनेमें समा ही रहा हो ।। १४६ ।। भार ढोनेसे जिनके मजबृत कन्धोंमें बड़ी बड़ी भट्टें पड़ गई हैं ऐसे कहार लोगोंको प्रवेश करते हुए देखकर वह तालाव 'इनके नहानेसे हमारा बहुतसा जल न्यर्थ ही खर्च हो जायगा' मानो इस भयसे ही काँप उठा था।। १६०।। इस तालावके किनारे चारों त्रोर लगे हुए तंबू ऐसे मालूम होते थे मानो वनलद्मीने भविष्यत्कालमें तीर्थं कर होनेवाले वजजंघके

१ वनखरड ग्र०, द०, स०, म०, ल०, । २ निभृतम् । ३ पर्यन्तमृदु ग्र०, ल० । ४ हिनपूर्वकाः ब०, प०, ग्र०, म, द०, ल०, ट । हन् हिंसागत्योरित्यादिधातवः । ५ नयनोन्मीलनं चिक्तरे । ६ लग्नम् । ७ कुसुमाव चये ग्र०, प०, द०, स० । ८ स्तनप्रमाणम् । ६ —लाभेन म०, ल० । १० सरः । ११ गिलति स्म ।१२ त्रयाभूतदृदुभुजशिखरान् । १३ कावटिकान् । १४ वस्त्रवेशम । १५ भविष्यिष्ठिनस्य ।

निपत्य' भुवि भूयोऽपि प्रोत्थाय कृतवलगनाः' । रेजिरे वाजिनः स्नेहैः पुष्टा मल्ला इवोद्धताः ॥१६२॥ मधुरानादिव कृद्धा बद्धाः' शालिषु दन्तिनः । सुवंशा जगतां पूज्या बलादाधोरणै स्तदा ॥१६३॥ यथास्वं सन्निविष्टेषु सैन्येषु स ततो नृपः । शिविरं प्रापदध्वन्यैः इयेरिविदितान्तरम् ॥१६४॥ तुरङ्गमलुरोद्धतरेणुरूपित मूर्त्तयः । स्विद्यन्तः सादिनः प्राप्ताः ते ललाटन्तपे रवौ ॥१६५॥ 'क्षायमाने महामाने राजा तत्रावसत् सुखम् । सरोजलतरङ्गोत्थमृदुमारुतशीतले ॥१६६॥ ततो दमधराभिष्यः श्रोमानम्बरचारणः । समं सागरसेनेन तिन्विश्मपाययौ ॥१६७॥ कान्तारचर्यां संगीर्यः पर्यटन्तौ यदच्छ्या । बद्धजङ्कमहीभर्तः श्रावासं तावुपेयतः ॥१६८॥ दूरादेव मुनीन्दौ तौ राजापश्यन्महाद्युती । स्वर्गपवर्गयोमोर्गाविव प्रचीणकरमपौ ॥१६९॥ स्वाङ्गदीप्तिविनिद्ध्रत्ततमसौ तौ ततो मुनी । ससंश्रमं समुत्थाय प्रतिजन्नप्तः भूमिपः ॥१७०॥ कृताञ्जलपुटो भक्त्या दत्तार्घः प्रिणपत्य तौ । गृहं प्रवेशयामास श्रीमत्या सह पुण्यभाक् ॥१७९॥ प्रचालिताङ्घी संपूज्य मान्ये स्थाने निवेश्य तौ । प्रिणपत्य मनःकाय वचोभिः शुद्धमुद्धहन् ॥१७९॥

लिये उत्तम भवन ही बना दिये हों ।। १६१ ।। जमीनमें लोटनेके बाद खड़े होकर हींसते हुए घोड़े ऐसे मालूम होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ही हों ।। १६२ ।। पीठकी उत्तम रीढ़वाले हाथी भी श्रमरोंके द्वारा मद पान करनेके कारण कुपित होने पर ही मानो महावतों द्वारा बांध दिये गये थे जैस कि जगत्पूच्य और कुलीन भी पुरुष मद्यपानके कारण बांधे जाते हैं ।। १६३ ॥

तदनन्तर जब समस्त सेना श्रपने श्रपने स्थानपर ठहर गई तब राजा बज्रजंघ मार्ग तय करनेमें चतुर-शीघगामी घोड़ेपर बैठकर शीघ ही श्रपने डेरेमें जा पहुँचे ॥ १६४ ॥ घोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई धूलिसे जिसके शरीर कज्ञ हो रहे हैं ऐसे घुड़सवार लोग पसीनेसे युक्त होकर उस समय डेरोंमें पहुँचे थे जिस समय कि सूर्य उनके ललाटको तपा रहा था॥ १६५ ॥ जहाँ सरोवरके जलकी तरंगोंसे उठती हुई मन्द वायुके द्वारा भारी शीतलता विद्यमान थी ऐसे तालाबके किनारे पर बहुत ऊचे तंबूमें राजा विश्रजंघने सुखपूर्वक निवास किया॥ १६६ ॥

तदनन्तर श्राकाशमें गमन करनेवाले श्रीमान् दमधर नामक मुनिराज, सागरसेन नामक मुनिराजके साथ साथ वज्रजंघके पड़ावमें पधारे ॥ १६७ ॥ उन दोनों मुनियोंने वनमें ही श्राहार लेनेकी प्रतिज्ञा की थी इसलिये इच्छानुसार विहार करते हुए वज्रजंघके डेरेके समीप श्राये ॥१६८॥ वे मुनिराज श्रतिशय कान्तिके धारक थे, श्रोर पापकमोंसे रहित थे इसलिये ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्वर्ग श्रोर मोच्चके साचान् मार्ग ही हों ऐसे दोनों मुनियोंको राजा वज्रजंघने दूरसे ही देखा ॥ १६९ ॥ जिन्होंने श्रपने शरीरकी दीप्तिसे वनका श्रन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे दोनों मुनियोंको राजा वज्रजंघने संश्रमके साथ उठकर पड़गाहन किया ॥ १७० ॥ पुण्यात्मा वज्रजंघने रानी श्रीमतीके साथ बड़ी भक्तिसे उन दोनों मुनियोंको हाथ जोड़ श्रघ दिया श्रोर फिर नमस्कार कर भोजनशालामें प्रवेश कराया ॥ १७१ ॥ वहाँ वज्रजंघने उन्हें ऊचे स्थानपर बैठाया, उनके चरणकमलोंका प्रचालन किया, पूजा की, नमस्कार किया, श्रपने मन वचन कायको शुद्ध किया

१ पतित्वा । २ प्रोच्छाय कृतवलाशनाः ४०, स० । ३ तैलैः । ४ मधुनो मद्यस्य पानात् । पत्ते मद्यपरक्त्यात् । ५ कु है ई द्वाः म०, २०, स० । ६ इस्तिपकैः । ७ प्रथिकैः । ८ ग्रान्छादितः । ६ ग्रार्थिकाः । १० पटकुट्याम् । ११ प्रतिज्ञां कृत्वा ।

श्रद्धादिगुणसंपरया गुणवद्भ्यां विशुद्धिभाक् । दत्त्वा विधिवदाहारं पञ्चाश्चर्याण्यवाप सः ॥१७३॥ 'वसुधारां दिवो देवाः पुष्पवृष्ट्या सहाकिरन् । मन्दं ब्योमापगावारि किणकोर्मरुदाववौ ॥१७७॥ मन्द्रदुन्दुभिनिवंपिः घोषणाञ्च प्रचिक्ररे । श्रहो दानमहो दानम् इत्युचे रुद्धदिङ्मुखम् ॥१७७॥ ततोऽभिवन्य संपूच्य विसर्ज्यं मुनिपुक्रवौ । 'काञ्चकीयादबुद्धेनौ चरमावात्मनः सुतौ ॥१७६॥ श्रीमत्या सह संश्रित्य संप्रीत्या निकटं तयोः । स धर्ममश्र्णोत् पुण्यकामः सद्गृहमेधिनाम् ॥१७७॥ दानं पूजाञ्च शोलञ्च प्रावधञ्च प्रपञ्चतः । श्रुत्वा धर्मं ततोऽग्रुच्छत् सकान्तः त्वां भवावलीम् ॥१०७॥ मुनिद्मवरः प्राख्यत् तस्य जन्मावलीमित । दशनांशुभिरुद्योतम् श्रातन्वन् दिङ्मुखेषु सः ॥१७९॥ चतुर्थे जन्मनीतस्त्वं जम्बूद्वीपविदेहगे । गन्धिले विषये सिंहपुरे श्रीपेणपाधिवात् ॥१८०॥ सुन्दर्यामितसुन्दर्यो ज्यायान् स्नुरजायथाः । निर्वेदादाईतीं दीक्षाम् श्रादायाव्यक्तसंयतः ॥१८०॥ विद्याधरेन्द्रभोगेषु न्यस्तर्धार्मतिमापिवान् । प्रागुक्ते गन्धिले रूप्यगिरेरुक्तरसक्तटे ॥१८२॥ नगर्यामलकाख्यायां व्योमगानामधीशिता । महावलोऽभूभोगांश्च यथाकामं त्वमन्वभूः ॥१८३॥ स्वयम्बुद्धात् प्रबुद्धात्मा जिनपूजापुरस्तरम् । त्यक्त्वा संन्यासतो देहं लिलताङ्कः सुरोऽभवः ॥१८५॥ ततश्च्युत्वाधुनाभूस्त्वं वन्नजङ्कमहापतिः । श्रीमतो च 'पुरैकिस्मन् भवे द्वीपे द्वितीयके ॥१८५॥।

श्रौर फिर श्रद्धा तुष्टि भक्ति श्रलोभ त्रमा ज्ञान श्रौर शक्ति इन गुणोंसे विभूपित होकर विशुद्ध परिणामोंसे उन गुणवान दोनों मुनियोंको विधि-पूर्वक श्राहार दिया। उसके फलस्वरूप नीचे लिखे हुए पञ्चाश्चर्य हुए। देव लोग श्राकाशसे रत्न वर्षा करते थे, पृष्पवर्षा करते थे, श्राकाश गंगाके जलके छींटोंको बरसाता हुश्रा मन्द मन्द वायु चल रहा था, दुन्दिभ बाजोंकी गम्भीर गर्जाना हो रही थी श्रौर दिशाश्रोंको व्याप्त करनेवाले 'श्रहो दानं श्रहो दानं' इस प्रकारके शब्द कहे जा रहे थे।। १७२-१७४।। तदनन्तर वज्रजंघ, जब दोनों मुनिराजोंको वन्दना और पूजा कर वापिस भेज चुका तब उसे अपने कंचुकीके कहनेसे मालूम हुश्रा कि उक्त दोनों मुनि हमारे ही श्रम्तिम पुत्र हैं।। १७६।। राजा चज्रजंघ श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रमसे उनके निकट गया और पुण्यप्राप्तिकी इच्छासे सद्गृहस्थोंका धर्म सुनने लगा।। १७७।। दान पूजा शील श्रौर प्रापध श्रादि धर्मोंका विस्तृत स्वरूप सुन चुकनके बाद वज्रजंघने उनसे श्रपने तथा श्रीमतीके पूर्वभव पूछे।। १७८।। उनमेंसे दमधर नामके मुनि श्रपने दांतोंकी किरणोंसे दिशाश्रोंमें प्रकाश फैलाते हुए उन दोनोंके पूर्वभव कहने लगे।। १७९।।

हे राजन्, तूं इस जन्मसे चौथे जन्ममं जम्बू द्वीपके विदेह त्तेत्रमें स्थित गंधिलादेशके सिंहपुर नगरमें राजा श्रीपेण श्रीर श्रातशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्येष्ठ पुत्र हुआ था। वहाँ तूने विरक्त होकर जैनेश्वरी दीन्ना धारण की। परन्तु संयम प्रकट नहीं कर सका श्रीर विद्याध्य राजाश्रोंके भोगोंमें चित्त लगाकर मृत्युको प्राप्त हुआ जिससे पूर्वीक्त गंधिलादेशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर श्रलका नामकी नगरीमें महाबल हुआ। वहाँ तूने मनचाहे भोगोंका श्रमुभव किया। किर स्वयंबुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे श्रात्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपूजा कर समाधिमरणसे शरीर छोड़ा श्रीर लिलताङ्गदेव हुआ। वहाँसे च्युत होकर श्रव वज्रजंघ नामका राजा हुआ है।। १८०-१८४।।

यह श्रीमती भी पहले एक भवमें धातकीखण्डद्वीपमें पूर्व मेरुसे पश्चिमकी श्रोर गंधिल देशके पलालपर्वत नामक प्राममें किसी गृहस्थकी पुत्री थी। वहाँ कुछ पुरुषके उदयसे तूं, उसी देशके पाटली

१ —धारा दिवो श्रा०, प०, द०, स०, ल०। २ वारिकणान् किरतीति वारिकिणकीः। ३ वृद्धकञ्चुकिनः सकाशात्। ४ प्रारब्धयोगी। ५ —भवत् श्रा०। ६ पूर्वस्मिन्।

'प्राग्मेरोर्गन्थिले 'देशे प्रत्यक्पुत्री कुटुम्बिनः । पलालपर्वतम्रामे जातास्पसुकृतोद्यात् ।।१८६॥
'तत्रैव विषये भूयः पाटलीप्रामकेऽभवत् । निर्नामिका विणिक्पुत्री संश्रित्य पिहितास्तवम् ॥१८५॥
विधिनोपोष्य तत्रासीत् तव देवी स्वयंप्रमा । श्रीप्रभेऽभूदिदानीं च श्रीमती वज्रदन्ततः ॥१८६॥
श्रुत्वेति स्वान् भवान् भूयो भूनाथः प्रियया समम् । पृष्टवानिष्टवर्गस्य भवानितकुत्हलात् ॥१८९॥
स्वयन्धुनिविशेषा मे स्निग्धा मतिवरादयः । तत्प्रसोदं भवानेषा बृहीत्याख्यच्च तान् मुनिः ॥१९०॥
स्वयं मतिवरोऽत्रैव जम्बृद्वोपे पुरोगते । विदेहो वत्सकावत्यां विषये त्रिदिवोपमे ॥१९९॥
तत्र पुर्यो प्रभाकर्याम् श्रितगृद्धो नृपोऽभवत् । विषयेषु विष कात्मा बह्वारम्भपरिग्रहैः ॥१९२॥
बद्धवायुर्नारक जातः श्रश्रे पङ्कप्रभाह्वये । दशाब्ध्युपमितं कालं नारकीं वेदनामगात् ॥१९३॥
ततो निष्पत्य एयोक्तनगरस्य समीपगे । व्याद्योऽभूत् प्राक्तनात्मीयधननिक्षेपपर्वते ॥१९४॥
स्थान्यदा पुराधोशः तत्रागत्य समावसत् । निवत्यं स्वानुजन्मानं व्युत्थितं विजिगीषया ॥१९५॥
स्थान्यदा पुराधोशः पुराधावतः एर्योहतः । स्रत्रैव ते महाँक्लाभो समितता मुनिदानतः ॥१६॥
समितः कथमेवात्र लभ्यश्रेच्छुणु पाथिव । वक्ष्ये तदागमोपायं दिव्यज्ञानावलोकितम् ।।१०॥

नामक प्राममें किसी विशिक्षे निर्नामिका नामकी पुत्री हुई। वहां उसने पिहितास्रव नामक मुनिराजके आश्रयसे विधिपूर्वक जिनेन्द्रगुरणसम्पत्ति और श्रुतज्ञान नामक ब्रतोंके उपवास किये जिसके फलस्वरूप श्रीप्रभ विमानमें स्वयंप्रभा देवी हुई थी। जब तुम लिलताङ्ग देवकी पर्यायमें थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और श्रव वहाँसे चयकर वज्रदन्त चक्रवर्तीके श्रीमती पुत्री हुई है।।१८४-१८८।। इस प्रकार राजा वज्रजंघने श्रीमतीके साथ अपने पूर्वभव सुनकर कौतूहलसे अपने इष्ट सम्बन्धियोंके पूर्वभव पूछे।। १८९॥ हे नाथ, ये मितवर, श्रानन्द, धनिमत्र और श्रकम्पन मुक्ते अपने भाईके समान श्रातशय प्यारे हैं इसिलये आप प्रसन्न हूजिये और इनके पूर्वभव किह्ये। इस प्रकार राजाका प्रश्न सुनकर उद्वरमें मुनिराज कहने लगे॥ १६०॥

हे राजन्, इसी जम्बूद्वीपके पूर्विवर्ह चेत्रमें एक वत्सकाबतो नामका देश है जो कि स्वर्गके समान सुन्दर है उसमें एक प्रभाकरी नामकी नगरी हैं। यह मतिवर पूर्वभवमें इसी नगरीमें श्रितगृध्न नामका राजा था। वह विषयोंमें श्रित्यन्त श्रासक्त रहता था। उसने बहुत श्रारम्भ श्रीर परिग्रहके कारण नरक श्रायुका बन्ध कर लिया था जिससे वह मरकर पङ्कप्रभा नामके चौथे नरकमें उत्पन्न हुआ। वहाँ दशसागर तक नरकोंके दुःख भोगता रहा।। १६१-१९३॥ उसने पूर्वभवमें पूर्वोक्त प्रभाकरी नगरीके समीप एक पर्वतपर श्रपना बहुतसा धन गाड़ रक्खा था। वह नरकसे निकलकर इसी पर्वतपर व्याघ्र हुआ।। १९४॥ तत्पश्चात् किसी एक दिन प्रभाकरी नगरीका राजा प्रीतिवर्धन श्रपने प्रतिकृत खड़े हुए छोटे भाईको जीतकर लौटा श्रीर उसी पर्वतपर ठहर गया॥ १९४॥ वह वहाँ श्रपने छोटे भाईके साथ बैठा हुआ था कि इतनेमें पुगेहितने श्राकर उससे कहा कि श्राज यहाँ श्रापको मुनिदानके प्रभावसे बड़ा भारी लाभ होनेवाला है। १६६॥ हे राजन्, वे मुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे। इसका उपाय मैं श्रपने दिव्यज्ञानसे जानकर श्रापके लिये कहता हूँ। सुनिये—॥ १९७॥

हम लोग नगरमें यह घोषणा दिलाय देते हैं कि आज राजाके बड़े भारी हर्षका समय है इसलिये समस्त नगरवासी लोग श्रपने श्रपने घरोंपर पताकाएं फहराश्रो, तोरण बांघो और घरके

१ पूर्वमन्दरस्य । २ अपरिविद्दे । ३ गन्धिलविषये । ४ समानाः । ५ कारणात् । ६ पूर्व-भवान् । ७ विषयेष्विमिष- ट० । ८ आमक्तः । ६ -र्नरकं यातः ल० । १० निर्गत्य अ०, प०, द०, स०, ल० । ११ तत्पुरेशः प्रीतिवर्द्धननामा । १२ तत्पर्वतसमीपे । १३ पुनरावर्त्य । १४ सानुजन्मान-प०, ल०, म०, ट० । अनुजसहितम् । १५ -माख्यात् अ०, स०, द० । १६ भविष्यति । १७ महानिमित्तम् ।

महानद्य नरेन्द्रस्य प्रमद्स्तेन' नागराः'। सर्वे यूयं स्वगेहेषु बद्ध्वा केंतून् सतोरणान् ॥१६८॥
गृहाङ्गणानि रथ्याश्चं कुरुताशुप्रसूनकैः। सोपहाराणि नीरन्ध्रम्' इति द्वः प्रघोपणाम् ॥१९९॥
ततो मुनिरसी त्यक्त्वा पुरमप्रागमिष्यति । विचिन्त्याप्रासुक्त्वेन विहारायोग्यमात्मनः ॥२००॥
पुरोधोवचनात्तृष्टो नृपोऽसौ प्रीतिवर्द्धनः। तत्त्रथैवाकरोत् प्रीतो मुनिरप्यागमत्त्रथाः ॥२०१॥
पिहितास्रवनामासौ मासचपण् संयुतः। प्रविष्टो नृपतेः सग्गं चरंश्चर्या मनुक्रमात् ॥२०१॥
ततो नृपतिना तस्मै दत्तं दानं यथाविधि । पातिता च दिवो देवैः वसुधारा कृतारवम् ॥२०१॥
ततस्तद्वलोक्यासौ शार्वृलो जातिमस्मरत् । उपशान्तश्च निर्मूर्च्छः शरीराहारमत्यजत् ॥२०४॥
शिलातले निविष्टं च सन्यस्तनिखिलोपधिम् । दिव्यज्ञानमयेनाक्ष्णा सहसाबुद्ध तं मुनिः ॥२०५॥
ततो नृपमुवाचेत्थम् र श्वस्मन्नद्वावुपासकः । सन्त्यासं कुरुते कोऽपि स त्वया परिचर्यताम् ॥२०६॥
स चक्रवित्तामेत्य चरमाङ्गः पुरा पुरोः । सूनुर्भूत्वा परं धाम व्रजत्यत्र न संशयः ॥२०७॥
इति तद्वचनाज्जातविस्मयो मुनिना समम् । गत्वा नृपस्तमद्राचीत् शार्वृलं कृतसाहसम् ॥२०८॥
ततस्तस्य सपर्यायां स्थिति स्याचिव्यमकरोन्तृपः । मुनिश्चास्मै ददी स्वर्णा परिवर्णा स्वर्गी भवेत्यसौ ।।२०८॥
व्याघोऽष्टादशिभर्षक्तम् श्रहोभिरुपसंहरन् । दिवाकरप्रभो नाम्ना देवोऽभूत्त स्वर्णा ॥२०।।

श्रांगन तथा नगरकी गलियोंमें सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार फूल विखेर दो कि बीचमें कहीं कोई रन्ध्र खाली न रहे ॥१९८-१९९॥ ऐसा करनेसे नगरमें जानेवाले मुनि ऋप्रासुक होनेके कारण नगरको ऋपने विहारके ऋयोग्य समभ लौटकर यहांपर ऋवश्य ही ऋावेंगे ॥२००॥ पुरोहितके वचनोंसे सन्तुष्ट होकर राजा प्रीतिवर्धनने वैसा ही किया जिससे मुनिराज लौटकर वहां त्राये ॥२०१॥ पिहितास्रव नामके मुनिराज एक महीनेके उपवास समाप्त कर त्राहारके लिये भ्रमण करते हुए क्रम-क्रमसे राजा प्रीतिवर्धनके घरमें प्रावष्ट हुए । ।।२०२।। राजाने उन्हें विधि-पूर्वक श्राहार दान दिया जिस्से देवोंने श्राकाशसे रत्नोंकी नर्षा की श्रीर वे रत्न मनोहर शब्द करते हुए भूमिपर पड़े ॥२०३॥ राजा ऋतिगृधके जीव सिंहने भी वहां यह सब देखा जिससे उसे जाति स्मरण हो गया । वह ऋतिशय शान्त हो गया, उसकी मूर्छी (मोह) जाती रही ऋौर यहां तक कि उसने शरीर श्रौर श्राहारसे भी ममत्व छोड़ दिया ॥२०४॥ वह सब परिग्रह श्रथवा कषायोंका त्यागकर एक शिलातलपर बैठ गया। मुनिराज पिहितास्रवन भी अपने अवधि-ज्ञान रूपी नेत्रसे श्रकस्मात् सिंहका सब वृत्तान्त जान लिया ॥२०४॥ श्रीर जानकर उन्होंने राजा प्रीतिवर्धनसे कहा कि - हे राजन, इस पर्वतपर कोई श्रावक होकर (श्रावकके ब्रत धारण कर) संन्यास कर रहा है तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिये।।२०६।। वह आगामी कालमें भरतदेत्रके प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेवके चक्रवर्ती पदका धारक पुत्र होगा और उसी भवसे मोत्त प्राप्त करेगा इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं है।।२०७। मुनिराजके इन वचनोंसे राजा प्रीतिवर्धनको भारी त्राश्चर्य हुत्रा। उसने मुनिराजके साथ वहां जाकर त्र्यतिशय साहस करनेवाले सिंहको देखा ॥२०८॥ तत्पश्चात् राजाने उसकी सेवा श्रथवा समाधिमें योग्य सहायता की ऋौर यह देव होनेवाला है यह समक्तर मुनिराजने भी उसके कानमें नमस्कार मन्त्र सुनाया ॥२०१॥ वह सिंह श्रठारह दिन तक श्राहारका त्याग कर समाधिसे शरीर छोड़ दूसरे स्वर्गमें दिवाकरप्रभ नामक

१ तेन कारणेन । २ नगरे भवाः । ३ वीथीः । ४ निविडम् । ५ -रप्यगमत्तया प० ।
-रप्यागमत्तदा म०, ल० । ६ त्त्पण उपवासः । ७ वीरचर्यामाचरन् । ८ निर्मोहः । ९ सन्त्यक्काखिलपरिग्रहम् । १० सन्मुनिः स०, अ० । तन्मुनिः प०, ब० । ११ -मुवाचेद--प० । १२ आराधनायाम् ।
१३ सहायत्वम् । १४ पञ्चनमस्कारम् । १५ भवत्यसौ आ०, स०, छ० । १६ दिवाकरप्रभविमाने ।

तदाश्चर्यं महद् हष्ट्वा नृपस्यास्य चमूपितः । मन्त्री पुरोहितश्च द्वाक् उपशान्ति परां गताः ॥२११॥
नृपदानानुमोदेन कुरुष्वार्यास्ततोऽभवन् । कालान्ते ते ततो गत्वा श्रीमदेशानकरपजाः ॥२१२॥
सुरा जाता विमानेशा मन्त्री काञ्चनसंज्ञके । विमाने कनकाभोऽभूत् 'रुपितारुयं पुरोहितः ॥२१३॥
'प्रभञ्जनोऽभूत् सेनानीः 'प्रभानान्ति प्रभाकरः । छिलताङ्गभवे युष्मपरिवारामरा हमे ॥२१४॥
ततः प्रच्युत्य शार्ष् छचरो देवोऽभवत् स ते । मन्त्री मितवरः स्नुः श्रीमत्यां मितसागरात् ॥२१५॥
श्रपराजितसेनान्यः ' च्युतः स्वर्गात् प्रभाकरः । श्रार्जवायाश्च पुत्रोऽभूत् श्रकम्पनसमाह्वयः ॥२१६॥
श्रुतकोर्तेरथानन्तमत्याश्च कनकप्रभः । सुतोऽभृदयमानन्दः पुरोधास्तव संमतः ॥२१७॥
श्रमक्तद्वयुत्तक्तदः । श्रेष्ट्यभृद् धनमित्रकः । धनदत्तोदरे जातो धनदत्ताद् धनिद्धमान् ॥२१८॥
इति तस्य मुनीन्द्रस्य वचः श्रुत्वा नराधिषः । श्रीमती च तदा धर्मे परं संवेगं मापतः ॥२१९॥
राजा सविस्मयं भूयोऽप्यपृष्वुत्तः मुनीश्वरम् । श्रमी नकुलशार्तृलगोलाङ्गूलाः सस्कराः ॥२२०॥
कस्मादस्मिन्जनाकीर्णे देशे तिष्ठन्त्यनाकुलाः । भवन्मुखारविन्दावलोकने दत्तदृष्टयः ॥२२१॥
इति राज्ञानुयुक्तो प्रसौ चारण्यप्रवोचत । शार्तृलोऽयं भवेऽन्यस्मिन् देशेऽस्मिन्नेव विश्रुते ॥२२२॥
हास्तिनाख्यपुरे ख्याते वैश्यात् सागरदत्ततः । धनवत्यामभूत् स्नुः उग्रसेनसमाह्वयः ॥२२३॥
सोऽप्रत्याख्यानतः क्रोधात् पृथिवीभेदसन्निभात् । तिर्थगायुर्ववन्थाऽज्ञो निसर्गादितरोषणः ॥२२४॥

विमानमें दिवाकरप्रभ नामका देव हुन्ना ॥२१०॥ इस त्राश्चर्यको देखकर राजा प्रीतिवर्धनके सेनापित, मंत्री श्रीर पुरोहित भी शीघ ही श्रितशय शान्त हो गये ॥२११॥ इन सभीने राजाके हारा दिये हुए पात्रदानकी श्रनुमोदना की थी इसिलये श्रायु समाप्त होनेपर वे उत्तरकुरु भोग-भूमिमें श्राय हुए ॥२१२॥ श्रीर श्रायुके श्रन्तमें वहांसे जाकर ऐशान स्वर्गमें लद्मीमान् देव हुए ॥ उनमेंसे मंत्री, कांचन नामक विमानमें कनकाभ नामका देव हुत्रा, पुरोहित रुपित नामके विमानमें प्रभंजन नामका देव हुन्ना श्रीर सेनापित प्रभानामक विमानमें प्रभाकर नामका देव हुन्ना। श्रापकी लिलताङ्गदेवकी पर्यायमें ये सब श्रापके ही परिवारके देव थे।।२१३–२१४॥ सिहका जीव वहांसे च्युत हो मितसागर श्रीर श्रीमतीका पुत्र होकर श्रापका मितवर नामका मंत्री हुन्ना है ॥२१४॥ प्रभाकरका जीव स्वर्गसे च्युत होकर श्रापका श्रीर श्रीकर जापका श्रीर श्रीकर श्रीपका श्रीर श्रीकर श्रीर श्रीकर श्रीपका पुत्र होकर श्रापका श्रीय श्रीर श्रीर श्रीनति श्रीर श्रीनतिका पुत्र होकर श्रापका प्रतिहत हुन्ना है ॥२१७॥ तथा प्रमंजन देव वहांसे च्युत होकर धनदत्त श्रीर धनदत्ताका पुत्र होकर श्रापका धनमित्र नामका सम्पत्तिशाली सेठ हुन्ना है ॥२१८॥—इस प्रकार मुनिराजके वचन मुनकर राजा व्रजजंघ श्रीर श्रीमती—दोनों ही धर्मके विषयमें श्रीतशय प्रीतिको प्राप्त हुए ॥२१६॥

राजा वज्रजंघने फिर भी बड़े श्राश्चर्यके साथ उन मुनिराजसे पूछा कि ये नकुल, सिंह, वानर श्रीर शूकर चारों जीव श्रापके मुख-कमलको देखनेमें दृष्टि लगाये हुए इस मनुष्योंसे भरे हुए स्थानमें भी निर्भय होकर क्यों बैठे हैं ? ॥ २२०-२२१ ॥ इस प्रकार राजाके पूछने पर चारण श्राद्धिके धारक श्राधराज बोले—

हे राजन, यह सिंह पूर्वभवमें इसी देशके प्रसिद्ध हस्तिनापुर नामक नगरमें सागरदत्त वैश्यसे उसकी धनवती नामक स्त्रीमें उपसेन नामका पुत्र हुआ था ॥ २२२-२२३ ॥ वह उपसेन स्वभावसे ही अत्यन्त कोधी था इसलिये उस अज्ञानीने पृथिवीभेदके समान अप्रत्याख्यानावरण

१ रुचिताख्ये आ०, स०, द०। २ प्रभञ्जने विमाने च नाम्नि तस्य प्रभाकरः आ०। ३ प्रभाविमाने प्रभाकरो देवः। ४ सेनापतेः। ५ धर्मे धर्मपदे चानुरागः संवेगस्तम्। ६ सञ्जूकराः आ०, प०। ७ परिपृष्टः।

कोष्टागार'नियुक्तांश्च निर्भत्स्ये घृततगद्धलम् । बलादादाय वेश्याभिः संप्रायच्छत दुर्मदी ॥२२५॥ तद्वार्त्तांकर्णनाद् राज्ञा बन्धितस्तीव्रवेदनः । "चपेटाचरणाघातैः मृत्वा ब्याघ्च इहाभवत् ॥२२६॥ वराहोऽयं भवेऽतीते पुरे विजयनामिन । स्तुर्वसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत् ॥२२७॥ हिरवाहननामासौ श्रप्रत्याख्यानमानतः । मानमस्थिसमं विश्चत् पित्रोरप्यविनीतकः ॥२२८॥ तिर्यगायुरतो बद्ध्वा 'नैच्छत् पित्रनुशासनम्" । धावमानिश्शलास्तम्भजर्जरीकृतमस्तकः ॥२२९॥ श्राच्तां मृत्वा वराहोऽभूद् वानरोऽयं पुरा भवे । पुरे धान्याह्वये जातः 'कुवेराख्यवणिक्सुतः ॥२३०॥ सुदत्तागर्भसंभूतो नागदत्तसमाह्वयः । श्रप्रत्याख्यानमायां तां मेपश्यक्तसमां श्रितः ॥२३१॥ स्वानुजाया विवाहार्थं स्वापणे स्वापतेयकम् । स्वाम्बायामाददानायां सुपरीच्य यथेप्सितम् ॥२३२॥ ततस्तद्वञ्चनोपायम्' श्रजानन्नार्त्तधर्मितः । तिर्यगायुर्वशेनासौ गोलाङ्गृलत्विमत्यगात् ॥२३३॥ नकुलोऽयं भवेन्यस्मिन् सुप्रतिष्ठितपत्तने । श्रभूत् कादम्बको<sup>१२</sup> नाम्ना लोलुपो धनलोलुपः ॥२३४॥ सोऽन्यदा नृपतौ चैत्यगृहनिर्मापणोष्टते<sup>१३</sup> । <sup>११</sup>इष्टका' विष्टिपुरुषैः श्चानाययति लुब्धधीः ॥२३५॥

क्रोधके निमित्तसे तिर्यंच श्रायुका बन्ध कर लिया था ॥ २२४ ॥ एक दिन उस दुष्टने राजाके भण्डारकी रत्ता करनेवाले लोगोंको घुड़ककर वहांसे बलपूर्वक बहुतसा घी श्रीर चावल निकालकर वेश्याश्रोंको दे दिया ॥ २२४ ॥ जब राजाने यह समाचार सुना तब उसने उसे बँधवा कर थप्पड़ लात घूँसा श्रादिकी बहुत ही मार दिलाई जिससे वह तीत्र वेदना सहकर मरा श्रीर यहां यह व्याघ्न हुआ है ॥ २२६ ॥

हे राजन, यह सूकर पूर्वभवमें विजय नामक नगरमें राजा महानन्दसे उसकी रानी वसन्तसेनामें हरिवाहन नामका पुत्र हुआ था। वह अप्रत्याख्यानावरण मानके उदयसे हुड़ीके समान मानको धारण करता था इसिलये मातापिताका भी विनय नंहीं करता था। २२७-२२८॥ और इसीलिये उसे तिर्यंच आयुका बन्ध हो गया था। एक दिन यह माता पिताका अनुशासन नहीं मानकर एौड़ा जा रैहा था कि पत्थरके खम्भेसे टकराकर उसका शिर फट गया और इसी वेदनामें आर्त ध्यानसे मरकर यह सूकर हुआ है।। २२६।।

हे राजन्, यह वानर पूर्वभवमें धन्यपुर नामके नगरमें कुवेर नामक विश्वक्ते घर उसकी सुदत्ता नामकी स्त्रीके गर्भसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ था। वह भेंड़ेके सींगके समान अप्रत्या-ख्यानावरण मायाको धारण करता था।। २३०-२३१।। एक दिन इसकी माता, नागदत्तकी छोटी विहनके विवाहके लिये अपनी दूकानसे इच्छानुसार छांट छांटकर कुछ सामान ले रही थी। नागदत्त उसे ठगना चाहता था परन्तु किस प्रकार ठगना चाहिये १ इसका उपाय वह नहीं जानता था इसलिये उसी उघेड़बुनमें लगा रहा और अचानक आर्त ध्यानसे मरकर तियं इच्छानुका बन्ध होनेसे यहां यह वानर अवस्थाको प्राप्त हुआ है। २३२-२३३।। और—

हे राजन्, यह नकुल (नेवला) भी पूर्वभवमें इसी सुप्रतिष्ठित नगरमें लोलुप नामका हलवाई था। वह धनका बड़ा लोभी था॥ २३४॥ किसी समय वहांका राजा जिनमन्दिर बनवा रहा था श्रौर उसके लिये वह मजदूरोंसे ईंटें बुलाता था। वह लोभी मूर्ख हलवाई उन

१ भागडागारिकान् । २ सन्तर्ज्य । ३ वेश्याभ्यः । 'दागाद्धमें तज्जदेयैः' इति चतुर्थ्यथें तृतीया । वेश्यायै द्या०, प०, द०, स० । ४ प्रयच्छति स्म । तैनैव स्त्रेग्णात्मनेपती । ५ इस्ततलपादताडनैः । ६ नेच्छत् प०, व० । ७ पित्रानुशासनम् प० । ८ धन्याह्वये ल० । ६ कुवेराह्वविश्वनुतः । कुवेराख्यो विश्वनुतः द्या० । १० निजविषययाम् । ११ वञ्चनापाय— द्या० । १२ मध्यकारः । १३ —गोद्यमे ल० । १४ इण्टिकाविष्ट— प०, द० । इण्टकाविष्ट— द्या० । १५ वेतनपुरुषेः ।

दस्वापूपं निगृहं स्वं मृदः प्रावेशयद् गृहम् । हृष्टकास्तत्र कासाञ्चित् भेदेऽपश्यश्च काञ्चनम् ।।२३६॥ तल्लोभादिष्टका भूयोऽप्यानाययितुमुद्यतः । पुरुपेवें ष्टिकैस्तेभ्यो दस्वापूपादिभोजनम् ॥२३७॥ स्वसुताग्राममन्येद्युक् स गच्छन् पुत्रमात्मनः । न्ययुङ् क पुत्रकाहारं दस्वाऽऽनाय्यास्त्वयेष्टकाः ॥२३८॥ हृस्युक्तास्मिन् गते पुत्रः तत्त्रथा नाकरोदतः । स निवृत्त्य सुतं पृष्ट्वां रुष्टोऽसौ दृष्टमानसः ॥२३९॥ शिद्धः पुत्रस्य निर्भिद्यं "लकुटोपलताढनेः । चरणो स्वौ च निर्वेदाद् वभव्ज किल मृहधीः ॥२४०॥ राज्ञा च घातितो मृत्वा नकुलत्वमुपागमत् । श्रप्रत्याख्यानलोभेन नीतः सोऽयं "दृशामिमाम् ॥२४९॥ युष्मद्दानं समीक्ष्येते प्रमोदं परमागताः । प्राप्ता जातिस्मरत्वज्ञ निर्वेदमधिकं श्रिताः ॥२४२॥ भवद्दानानुमोदेन बद्धायुष्काः कुरुष्वमी । ततोऽमी भीतिमुत्सुज्य स्थिता धर्मश्रवाधिनः ॥२४६॥ हतोऽष्टमे भवे भाविन्यपुनर्भवतां भवान् । 'भवितामी च तत्रैव भवे 'सेत्स्यन्त्यसंशयम् ॥२४६॥ द्वावच्यास्यद्यं सौख्यं दिव्यमानुपगोचरम् । त्वयेव सममेतेऽनुभोक्तारः ' पुर्ययभागिनः ॥२४६॥ श्रीमती च भवत्तीर्थं त्वत्तीर्थप्रवर्त्तकः । श्रेयान् भृत्वा परं श्रेयः श्रमिष्वति न संशयः ॥२४६॥ हति चारणयोगीनद्वचः श्रुत्वा नराधिपः । दधे रोमाञ्चितं गात्रं 'ततं प्रेमाङ्करैस्व ॥२४७॥

जदूरोंको कुछ पुत्रा वगैरह देकर उनसे छिपकर कुछ ईटें त्रपने घरमें डलवा लेता था। गईटोंके फोड़ने पर उनमेंसे कुछमें सुवर्ण निकला। यह देखकर इसका लोभ श्रोर भी बढ़ गया। उस सुवर्णके लोभसे उसने बार बार मजदूरोंको पुत्रा श्रादि देकर उनसे बहुतसी ईटें श्रपने घर डलवाना प्रारम्भ किया॥ २३५-२३७॥ एक दिन उसे श्रपनी पुत्रीके गाँव जाना पड़ा। जाते समय वह पुत्रसे कह गया कि हे पुत्र, तुम भी मजदूरोंको कुछ भोजन देकर उनसे श्रपने घर ईटें डलवा लेना॥ २३८॥ यह कहकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रने उसके कहे श्रनुसार घर पर ईटें नहीं डलवाईं। जब वह दुष्ट लौटकर घर श्राया श्रोर पुत्रसे पूछने पर जब उसे सब हाल मालूम हुश्रा तब वह पुत्रसे भारी कुपित हुश्रा॥ २३६॥ उस मूर्खने लकड़ी तथा पत्थरोंकी मारसे पुत्रका शिर फोड़ डाला श्रोर उस दुःखसे दुखी होकर श्रपने पैर भी काट डाले॥ २४०॥ श्रन्तमें वह राजाके द्वारा मारा गया श्रोर मरकर इस नकुल पर्यायको प्राप्त हुश्रा है। वह हलवाई श्रप्रत्याख्यानावरण लोभके उद्ययसे ही इस दशा तक पहुँचा है॥ २४१॥

हे राजन, त्रापके दानको देखकर ये चारों ही परम हर्षको प्राप्त हो रहे हैं त्रौर इन चारोंको ही जाति-समरण हो गया है जिससे ये संसारसे बहुत ही विरक्त हो गये हैं ॥ २४२ ॥ त्रापके दिये हुए दानकी त्रमुमोदना करनेसे इन सभीने उत्तम भोगभूमिकी त्रायुका बन्ध किया है । इसिलये ये भय छोड़कर धर्मश्रवण करनेको इच्छासे यहाँ बैठे हुए हें ॥ २४३ ॥ हे राजन, इस भवसे त्राठवें त्रागामी भवमें तुम वृषभनाथ तीर्थकर होकर मोत्त प्राप्त करोगे त्रौर उसी भवमें ये सब भी सिद्ध होंगे इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ २४४ ॥ त्रौर तब तक ये पुण्यशील जीव त्रापके साथ साथ ही देव त्रौर मनुष्योंके उत्तम उत्तम सुख तथा विभूतियोंका त्रानुभोग करते रहेंगे ॥ २४४ ॥ इस श्रीमतीका जीव भी त्रापके तीर्थमें दानतीर्थकी प्रवृत्ति चलानेवाला राजा श्रेयांस होगा त्रौर उसी भवसे उत्कृष्ट कल्याण त्रार्थात् मोत्तको प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है ॥ २४६ ॥ इस प्रकार चारण ऋदिधारी मुनिराजके वचन सुनकर

१ दत्त्वापूपान् द०, घ्र०, स०, प०। ग्रपूपं भक्ष्यम्। २ दृष्ट्वा ग्र०। ३ निर्भेद्य ग्र०, स०। ४ लकुटो दण्डः। ५ श्रवस्थाम्। ६ अवः श्रवण्म्। ७ पुनर्भवरिहतत्त्वम् सिद्धत्विमत्यर्थः। ८ प्राप्त्यति। ग्रात्र भूधातुः प्राप्त्यर्थः शाकटायनापेत्त्वया तङन्तो वा ग्रातङन्तो वाऽस्तु। 'भुवः प्राप्ताविण्ि' इति सूत्रव्याख्याने वाऽऽत्मनेपदीति तङन्त एव। ६ सिद्धिं प्राप्त्यन्ति। सेत्स्यत्यसं— ल०। १० श्रानुभविष्यन्ति ११ भवत्तीर्थदान—स०, श्र०। १२ विस्तृतम्।

ततोऽभिवन्द्य योगीन्द्री नरेन्द्रः प्रिययान्वितः । स्वावासं प्रत्यगात् प्रीतैः समं मितवरादिभिः ॥२४८॥ मुनी च वातरशनौ वायुमन्वीयतुस्तदा । मुनिवृत्तेरसङ्गत्वं क्ष्मापयन्तौ नभोगती ॥२४९॥ वृपोऽपि तद्गुण्ध्यानसमुक्विण्ठतमानसः । तत्रैव तद्दःशेषम् प्रतिवाद्यं सस्प्रधनः ॥२५०॥ ततः प्रयाणकैः कैश्चित् संप्रापत् पुण्डरीकिणीम् । तत्रापश्यश्च शोकात्तां देवीं ज्ञष्मीमतीं सतीम् ॥२५१॥ प्रजन्थरिज्ञ सोत्कण्ठां समाश्चास्य शनैरसौ । पुण्डरीकस्य तद्वाज्यम् प्रकरोष्ट्रिरुप्तवम् ॥२५२॥ प्रकृतीरिष सामाण्येः उपायैः सोऽन्वरक्षयत् । सामन्तानिष संमान्यः यथापूर्वमतिष्ठपत् ॥२५३॥ समन्त्रिकं ततो राज्ये बालं बालाक्कसप्रभम् १०। निवेश्य पुनरावृत्तः प्रापद्वस्वलेटकम् ॥२५४॥

## मालिनीच्छन्दः

श्रथ परमिवभूत्या वज्रजङ्कः चितीशः पुरममरपुराभं स्वं<sup>११</sup> विशन्<sup>१२</sup> कान्तयामा । शतमख इव शच्या संभृतश्रीः<sup>१३</sup> स रेजे पुरवरवनितानां लोचनैः पीयमानः ॥२५५॥

राजा वज्रजंघका शरीर हर्षसे रोमाञ्चित हो उठा जिससे ऐसा मालूम होता था मानो प्रेमके श्रंकुरोंसे व्याप्त ही हो गया हो।। २४७ ॥ तदनन्तर राजा उन दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर रानी श्रीमती श्रीर श्रतिशय प्रसन्न हुए मतिवर श्रादिके साथ श्रपने डेरे पर लौट श्राया ॥ २४८ ॥ तत्पश्चात् वायुरूपी वस्नको धारण करनेवाले (दिगम्बर) वे दोनों मुनिराज 'मुनियोंकी वृत्ति परिमहरहित होती हैं' इस बातको प्रकट करते हुए वायुके साथ साथ ही श्राकाशमार्गसे विहार कर गये ।। २४६ ।। राजा वज्रजंघने उन मुनियोंके गुणोंका ध्यान करते हुए उत्कण्ठित चित्त होकर उस दिनका शेष भाग अपनी सेनाके साथ उसी शष्प नामक सरो-वरके किनारे व्यतीत किया ॥ २४० ॥ तदनन्तर वहांसे कितने ही पड़ाव चलकर वे पुण्डरीकिसी नगरीमें जा पहुँचे। वहां जाकर राजा वज्रजंघने शोकसे पीड़ित हुई सती लदमीमती देवीको देखा श्रौर भाईके मिलनेकी उत्कंठासे सिहत श्रपनी छोटी बहिन श्रनुंधरीको भी देखा। दोनोंको धीरे धीरे त्राश्वासन देकर समभाया तथा पुण्डरीकके राज्यको निष्कण्टक कर दिया॥ २४१-२४२ ॥ उसने साम दाम दण्ड भेद ऋादि उपायोंसे समस्त प्रजाको अनुरक्त किया और सरदारों तथा त्राश्रित राजात्रोंका भी सन्मान कर उन्हें पहलेकी भांति (चक्रवर्तीके समयके समान) अपने श्रपने कार्योमें नियुक्त कर दिया ॥ २४३ ॥ तत्पश्चात् प्रातःकालीन सूर्यके समान देदीप्यमान पुण्डरीक बालकको राज्य-सिंहासन पर बैठाकर ऋौर राज्यकी सब व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियोंके हाथ सौंपकर राजा वज्रजंघ लौटकर अपने उत्पत्तखेटक नगरमें आ पहुँचे।। २५४। उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वज्जंघने प्रिया श्रीमतीके साथ बड़े ठाट-बाटसे स्वर्गपुरीके समान सुन्दर अपने उत्पत्तखेटक नगरमें प्रवेश किया। प्रवेश करते समय नगरकी मनोहर क्षियां श्रपने नेत्रों-द्वारा उनके सौन्दर्य-रसका पान कर रही थीं। नगरमें प्रवेश करता हुआ वजजंघ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो स्वर्गमें प्रवेश करता हुआ इन्द्र ही हो ॥ २४४ ॥

१ प्रीत्ये समं- ग्रा॰ । २ वातवसनो द०, ल० । वान्तवसनो प० । वान्तरसनो ग्रा॰ । ३ कथयन्तो । ४ दिवसावशेषम् । ५ ग्रातीत्य । ६ निरुपद्रवम् । ७ प्रजाः । ८ सामभेददानदर्गः । ६ सत्कृत्य । १० सहराम् । ११ श्रात्मीयम् । १२ विशत्का- ग्रा॰, प०, म० । १३ सम्याधृतश्रीः ।

किमयममरनाथः किंस्विदीशो धनानां

किमुत फिएगिएशः किं वपुष्माननङ्गः।

इति पुरनरनारीजल्पनैः 'कथ्यमानो

गृहमविशदुदारश्रीः पराद्धवं महद्धिः ॥२५६॥

## शार्वुलविकीडितम्

तत्रासी वसुखमावसस्वरुचितान् भोगान् स्वपुण्योर्जितान्
अञ्जानः षड्ऋतुप्रमोदजनने हर्म्ये मनोहारिणि ।
संभोगैरुचितैः शचीमिव हरिः संभावयन् प्रेयसी 
जैनं धर्ममनुस्मरन् स्मरनिभः कीर्तिञ्च तन्वन् दिशि ॥२५७॥

इत्यार्थे भगविजनसेनाचार्यप्रसीते ्त्रिषष्टिलच्चसहापुरायसंग्रहे श्रीमतोवञ्जज्ञपात्रदानानुवर्णनं नामा-ष्टमं पर्वे ॥=॥

क्या यह इंद्र है ? अथवा कुबेर है ? अथवा धरणेन्द्र है ? अथवा शरीरधारी कामदेव है ? इस प्रकार नगरकी नर-नारियोंकी बातचीतके द्वारा जिनकी प्रशंसा हो रही है ऐसे अत्यन्त शोभायमान और उत्कृष्ट विभूतिके धारक वज्जंघने अपने श्रेष्ठ भवनमें प्रवेश किया ॥ २४६ ॥ छहों ऋतुओंमें हर्ष उत्पन्न करनेवाले उस मनोहर राजमहलमें कामदेवके समान सुन्दर वज्जंघ अपने पुण्यके उदयसे प्राप्त हुए मनवांछित भोगोंको भोगता हुआ सुखसे निवास करता था। तथा जिस प्रकार संभोगादि उचित उपायोंके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न रखता है उसी प्रकार वह वज्जजंघ संभोग आदि उपायोंसे श्रीमतीको प्रसन्न रखता था। वह सदा जैन धर्मका स्मरण रखता था और विशाओंमें अपनी कीर्ति फैलाता रहता था।। २४७।।

> इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलज्ञण महापुराण संप्रहमें श्रीमती श्रौर वज्जजंघके पात्रदानका वर्णन करनेवाला श्राठवां पर्व समाप्त हुआ।

१ श्वाच्यमानः । २ —सौ पुरमाव— ऋ० । ३ ऋात्माभीष्टान् । ४ प्रियतमाम् । ५ दिशः द०, स० ।

## नवमं पर्व

त्रथ त्रिवर्गसंसर्गरम्यं राज्यं प्रकुर्वतः । तस्य कालोऽगमद् भूयान् भोगैः पद्कतुसुन्दरैः ॥१॥ स रेमें शरदारम्भे प्रफुल्लाब्जसरोजले । वनेष्वयु कछुदामोदसुभगेषु प्रियान्वितः ॥२॥ सिरिपुलिनदेशेषु प्रियाजघनहारिषु । राजहंसो एति लेभे 'सध्रीचीमनुयश्वयम्' ॥३॥ कुर्वन्नीलोत्पलं कर्णे स कान्ताया वतंसकम् । शोभामिव दशोरस्याः "तेनाभूत् सिन्नकर्णयन् ॥४॥ सरसाब्जरजःपुञ्जपिञ्जरं स्तनमण्डलम् । स पश्यन् बहुमेनेऽस्याः कामस्येव करण्डकम् ॥५॥ वासगेहे समुत्यर्पद्वपामोदसुगन्धिन । प्रियास्तनोष्मणा भेजे हिमती स परां एतिम् ॥६॥ कुङ्कमालिससर्वाङ्गीम् श्रम्लानमुखाम्बुजाम् । प्रियामरमयद् गाढम् श्राहिलप्यन् ''किशिरागमे ॥७॥ मधौ 'मधुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे । वनेषु सहकाराणां स रेमे रामया समम् ॥८॥ श्रशोककितकां कर्णे न्यस्यश्वस्या मनोभवः । जनचेतोभिदो दध्यौ श्रोणिताक्ताः ' स तीरिकाः । ।।। धर्मे धर्माम्बुविच्छेदिसरोऽनिलहतक्लमः । जलकेलिविधौ कान्तां रमयन् विजहार सः ॥१०॥ चन्दनद्वसिक्ताङ्गी प्रियां हारविभूषणाम् । कण्ठे गृह्वन् स घर्मोत्थं नाज्ञासीत् कमपि श्रमम् ॥११॥

तद्नन्तर धर्म, अर्थ श्रौर काम इन तीन वर्गीके संसर्गसे मनोहर राज्य करनेवाले महाराज वज्रजंघका छहों ऋतुत्रोंके सुन्दर भोग भोगते हुए बहुतसा समय व्यतीत हो गया। । १।। अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ वह राजा शरद्ऋतुके प्रारम्भकालमें फूले हुए कमलोंसे सुशोभित तालाबोंके जलमें स्त्रीर सप्तपर्ण जातिके वृत्तोंकी सुगन्धिसे मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करता था ॥ २ ॥ कभी वह श्रेष्ट राजा, राजहंस पत्तीके समान अपनी सहचरीके पीछे पीछे चलता हुआ प्रियाके नितम्बके समान मनोहर निद्योंके तटप्रदेशोंपर सन्तुष्ट होता था॥ ३॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें नील कमलका श्राभूषण पहिनाता था जिस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो उन नील कमलके श्राभूपणोंके छलसे उसके नेत्रोंकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥ ४ ॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाबोंकी परागके समूहसे पीला पड़ गया था इसलिये कामदेवके पिटारेके समान जान पड़ता था। राजा बज्जजंघ उस स्तन-मण्डलको देखता हुआ बहुत ही हर्षित होता था ॥ ४ ॥ हेमन्त ऋतुमें वह वज्रजंघ धूपकी फैलती हुई सुगन्धसे सुगन्धित शयनागारमें श्रीमतीके स्तनोंकी उष्णातासे परम धैर्यको प्राप्त होता था ॥ ६ ॥ तथा शिशिर ऋतुका ऋागमन होने पर जिसका संपूर्ण शरीर-केशरसे लिप्त हो रहा है त्रोर जिसका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रहा है ऐसी प्रिया श्रीमतीको गाढ़ त्रालिंगनसे प्रसन्न करता था ॥ ७॥ मधुके मदसे उन्मत्त हुई स्नियोंसे हरेभरे सुन्दर वसन्तमें वज्रजंघ ऋपनी स्त्रीके साथ साथ ऋामोंके वनोंमें कीड़ा करता था ॥ ८ ॥ कभी श्रीमतीके कानोंमें अशोक वृत्तकी नई कली पहिनाता था। उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था मानो मनुष्यके चित्तको भेदन करनेवाले श्रीर खूनसे रँगे हुए श्रपने लाल लाल बाग पहिनाता हुश्रा कामदेव ही हो।। ९ ।। बीष्म ऋतुमें पसीनेको सुखानेवाली तालाबोंके समीपवर्ती वायुसे जिसकी सब थकावट दर हो गई है ऐसा वज्रजंघ जलकीड़ा कर श्रीमतीको प्रसन्न करता हुआ विहार करता था ।। १० ।। चन्दनके द्रवसे जिसका सारा शरीर लिप्त हो रहा है ऋौर जो कण्ठमें हार पहने हुई है

१ रेजे म०, ल०। २ सप्तपर्णः। ३ सन्तोषम्। ४ सहायां श्रीमतीमित्यर्थः। ५ श्रनु-गच्छन्। ६ कर्णपूरम्। ७ कर्णपूरकरणेन। ८ संनियोजयन्। ६ शय्यागृहे। १० उष्णेन। ११ स हिमागमे श्र०, प०, द०, स०। १२ मधुमदायत्त प०, द०। मधुमहामत्त श्र०। १३ ध्यायति सम। १४ एक्किलप्ताः। १५ वाणाः। तीरकाः ल०। तीरकान् म०।

शिरीपकुसुमैः कान्ताम् श्रलङ्कर्वन् वतंसितेः । रूपिणीमिव नैदाघीं श्रियं तां बह्वमंस्त सः ॥१२॥ घनागमे घनोपान्तस्फुरत्तिहित साध्वसात् । कान्तयारलेपि विश्लेपभीतया घनमेव' सः ॥१३॥ इन्द्रगोपचिता भूमिः श्रामन्द्रस्तिनता घनाः । ऐन्द्रचापञ्च पान्थानां चक्रुरूकिण्ठतं मनः ॥१४॥ नभः 'स्थिगितमस्माभिः सुरगोपैस्ततां मही । क' याथेति 'न्यपेधन्नु' पथिकान् गर्जितैर्घनाः "॥१५॥ विकासिकुटजच्छन्ना भूधराणामुपत्यकाः । मनोऽस्य निन्युरोत्सुक्यं स्वनेरुन्मद्केकिनाम् ॥१६॥ कद्म्बानिलसंवासं सुरभीकृतसानवः । गिरयोऽस्य मनो जहुः काले नृत्यच्छिखावले ॥१७॥ श्रनेहित्रः लसिद्वसुदुद्योतितिविद्यासि । स रेमे रम्यहर्म्याम् म्' श्रिधशय्य प्रियासखः ॥१८॥ सरितामुद्धताम्भोभिः प्रियामानप्रधाविभिः । प्रवाहेर्धतिरस्यासीत् वर्षतोः समुपागमे ॥१९॥ भोगान् पङ्ऋतुजानित्यं भुञ्जानोऽसौ सहाङ्गनः । साचात्कृत्येव मूढानां तपःफलमदर्शयत् ॥२०॥ श्रथ कालागुरूद्दामधूपधूमाधिवासिते । मिण्यदीपकोद्योतदूरीकृततमस्तरे ॥२१॥ 'प्रितपादिकविन्यस्तरत्नमञ्चोपशोभिनि । द्यत्यालिक्विभर्मुक्ता जालकैहे सितश्रियम् ॥२२॥

ऐसी श्रीमतीको गलेमें लगाता हुन्ना वज्रजंघ गर्मीसे पैदा होनेवाले किसी भी परिश्रमको नहीं जानता था ॥११॥ वह कभी शिरीषके फुलोंके आभरणोंसे श्रीमतीको सजाता था और फिर उसे साचात् शरीर धारण करनेवाली ब्रीष्म ऋतुकी शोभा समभता हुन्ना बहुत कुछ मानता था ॥ १२ ॥ वर्षाऋतुमें जब मेघोंके किनारेपर बिजली चमकर्ता थी उस समय वियोगके भयसे श्रत्यन्त भयभीत हुई श्रीमती बिजलीके डरसे वज्रजंघका स्वयं गाढ़ श्रालिङ्गन करने लगती थी।। १३।। उस समय वीरबहुटी नामके लाल लाल कीड़ोंसे व्याप्त पृथ्वी, गम्भीर गर्जना करते हुए मेघ श्रीर इन्द्रधनुष ये सब पथिकोंके मनको बहुत ही उत्किण्ठित बना रहे थे ॥ १४॥ उस समय गरजते हुए बादल मानो यह कह कर ही पथिकोंको गमन करनेसे रोक रहे थे कि श्राकाश तो हम लोगोंने घेर लिया है स्रोर पृथिवी वीरबहूटी कीड़ोंसे भरी हुई है स्रव तुम कहाँ जास्रोगे ? ।। १४ ।। उस समय खिले हुए कुटज जातिके वृत्तोंसे व्याप्त पर्वतके समीपकी भूमि उन्मत्त हुए मयूरोंके शब्दोंसे राजा वज्रजंघका मन उत्कंठित कर रही थी।। १६॥ जिस समय मयूर नृत्य कर रहे थे ऐसे उस वर्षा-समयमें कदम्बपुष्पोंकी वायुके संपर्कसे सुगन्धित शिखरीवाले पर्वत राजा वज्रजंघका मन हरण कर रहे थे।। १७॥ जिस समय चमकती हुई बिजलीसे श्राकाश प्रकाशमान रहता है ऐसे उस वर्षाकालमें राजा वज्रजंघ अपने सुन्दर महलके अप्रभागमें प्रिया श्रीमतीके साथ शयन करता हुआ रमण करता था॥ १८॥ वर्षा ऋतु श्रानेपर स्त्रियोंका मान दूर करनेवाले श्रीर उछलते हुए जलसे शोभायमान निदयोंके पूरसे उसे बहुत ही सन्तोष होता था।। १९।। इस प्रकार वह राजा वज्रजंघ अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ साथ छहां ऋतुत्रों-के भोगोंका अनुभव करता हुआ मानो मुर्ख लोगोंको पूर्वभवमें किये हुए अपने तपका साज्ञात् फल ही दिखला रहा था।। २०।।

श्रथानन्तर एक दिन वह वज्रजंघ श्रपने शयनागारमें कोमल, मनोहर श्रौर गंगा नदीके बाल्दार तटके समान सुशोभित रेशमी चहरसे उज्ज्वल शय्या पर शयन कर रहा था। जिस शयनागारमें वह शयन करता था वह कृष्ण श्रगुरुकी बनी हुई उत्कृष्ट धूपके धूमसे श्रत्यन्त

१ निविडम् । २ श्राम्छादितम् । ३ विस्तृता । ४ कुत्र गच्छथ । ५ निषेधं चिक्रिरे । ६ इव । ७ गर्जिता घनाः म०, ल० । ८ ग्रासन्नभूमिः । ६ सहवास । १० प्रावृषि इत्यर्थः । ११ काले । १२ सीधाग्रे 'शिङ्स्थासोरधेराधारः' इति स्त्रात् सप्तम्यर्थं द्वितीया । १३ ग्राहंकारप्रज्ञालकैः । १४ वर्षत्तौ ल० । १५ निविडान्धकारे । १६ प्रतिपादकेषु स्थापिता । १७ इसितं इस्तम् ।

## महापुरांगम्

कुन्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाश्रिसालिनि । चित्रभित्तिगतानेक्रूपकर्ममनोहरे' ॥२३॥

वासगेहेऽन्यदा शिश्ये तल्पे मृदुनि हारिणि । गङ्गासैकतिनर्भासि दुक्ल प्रच्छदोज्ज्वले ॥२४॥

प्रियास्तनतटस्पर्शमुखामीलितलोचनः । मेरुकन्दरमाशिलच्यन् स विद्युदिव वारिदः ॥२५॥

तत्र वातायनद्वारिपधानारुद्धधूमके । केशसंस्कारधूपोद्यद्भेन चण्ममूर्व्छितौ ॥२६॥

निरुद्धोच्छ्रासदौःस्थित्यात् त्र्रन्तः किञ्चिदिवाकुलौ । दम्पती तौ निशामध्ये दीर्घनिद्रामुपेयतुः ॥२७॥

जीवापाये तयोर्देहौ चणाद् विच्छायतां गतौ । प्रदीपापायसंवृद्ध तमस्कन्धौ यथा गृहौ ॥२८॥

वियुतासुरसौ छायां न लेभे सहकान्तया । 'पर्यस्त इव कालेन सलतः करुपपादपः ॥२९॥

भोगाङ्गेनापि धूपेनर् तयोरासीत् परासुता । धिगिमान् भोगिर्भोगाभान् भोगान् प्राणापहारिणः ॥३०॥

तौ तथा सुखसाद्भृतौ संभोगैरुपलालितैः । प्राप्तावेकपदे शोच्यां दशां धिक्संसृतिस्थितिम् ॥३१॥

भोगाङ्गेरपि जन्तुनां यदि चेदीदशी दशा । जनाः किमेभिरस्वन्तैः ह्य क्रताप्तमते रितम् ॥३२॥

सुगन्धित हो रहा था, मिएामय दीपकोंके प्रकाशसे उसका समस्त श्रन्धकार नष्ट हो गया था। जिनके प्रत्येक पायेमें रहा जड़े हुए हैं ऐसे अनेक मंचोंसे वह शोभायमान था। उसमें जो चारों श्रोर मोतियोंके गुच्छे लटक रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो हँस ही रहा हो। कुन्द, नीलकमल श्रीर मन्दार जातिके फुलोंकी तीत्र सगन्धिक कारण उसमें बहुतसे भ्रमर श्राकर इकट्टे हुए थे। तथा दीवालों पर बने हुए तरह-तरहके चित्रोंसे वह श्रातशय शोभायमान हो रहा था ॥२१-२४॥ श्रीमतीके स्तनतटके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखसे जिसके नेत्र निमीलित (बंद) हो रहे हैं ऐसा वह वज्रजंघ मेरु पर्वतकी कन्दराका स्पर्श करते हुए विजली सिहत बादलके समान शोभायमान हो रहा था।।२४॥ शयनागारको सुगन्धित बनाने ऋौर केशोंका संस्कार करनेके लिये उस भवनमें अनेक प्रकारका सुगन्धित धूप जल रहा था। भाग्यवश उस दिन सेवक लोग भरोखेके द्वार खोलना भूल गये इसलिये वह धूम उसी शयनागारमें रुकता रहा। निदान, केशोंके संस्कारके लिए जो धूप जल रहा था उसके उठते हुए धूमसे वे दोनों पति-पत्नी च्चण भरमें मूर्छित हो गये ॥२६॥ उस धूमसे उन दोनोंके खास एक गये जिससे अन्तःकरणमें उन दोनोंको कुछ व्याकुलता हुई। अन्तमें मध्य रात्रिके समय वे दोनों ही दम्पति दीर्घ निदाको प्राप्त हो गये- सदाके लिए सो गये- मर गये ॥२७॥ जिस प्रकार दीपक बुभ जानेपर रुके हुए श्रन्थकारके समूहसे मकान निष्प्रभ-मिलन-हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव निकल जानेपर उन दोनोंके शरीर च्राणभरमें निष्प्रभ-मिलन-हो गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उखड़ा हुआ कल्पवृत्त लतासे सिहत होनेपर भी शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार प्राण्रहित वज्रजंघ श्रीमतीके साथ रहते हुए भी शोभायमान नहीं हो रहा था।।२९।। यद्यपि वह धूप उनके भोगोपभोग-का साधन था तथापि उससे उनकी मृत्यु हो गई इसिलये सर्पके फणाके समान प्राणोंका हरण करनेवाले इन भोगोंको धिकार हो ॥ ३० ॥ जो श्रीमती श्रीर वज्रजंघ उत्तम-उत्तम भोगोंका श्रनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ शोचनीय श्रवस्थाको प्राप्त हुए थे इसितये संसारकी ऐसी स्थितिको धिकार हो ॥३१॥ हे भव्यजन, जब कि भोगोप-भोगके साधनोंसे ही जीवोंकी ऐसी अवस्था हो जाती है तब अन्तमें दुःख देनेवाले इन भोगोंसे क्या प्रयोजन है ? इन्हें छोड़कर जिनेन्द्रदेवके बीतराग मतमेंही प्रीति करो ॥३२॥

१ चित्रकर्म । २ शय्याग्रहे । ३ सदृश । ४ प्रच्छुलो-म०, ल०। ५ संघड्स-म०, द०, ल०। ६ विष्वस्तः । ७ मोगकार्योन । ८ धूमेन प०। ६ मृतिः । १० सर्पश्रीर । ११ तदा म्न०, म०, स०, ल०। १२ सुखाधीनो । १३ तत्त्वयो । 'सहसैकपदे सद्योऽकस्मात् सपदि तत्त्वयो' इत्यभिषान-चिन्तामियः । १४ दुःखान्तैः ।

पात्रदानात्त'पुण्येन बद्धोदक्कुं क्जायुषी। चणात् कुरून् समासाध तत्र तो जन्म भेजतुः ॥३३॥ जम्बृद्वीपमहामेरोः उत्तरां दिशमाश्रिताः । सन्त्युदक्कुरवो नाम स्वर्गश्रीपरिहासिनः ॥३४॥ मधातोधिवभूषास्तर्गदीपज्योतिर्गृहाङ्गकाः । भोजनामत्र'वस्त्राङ्गा इत्यन्वर्थसमाह्वयः ॥३५॥ यत्र कर्ल्पदुमा रम्या दशधा परिकीर्त्तिताः । नानारत्नमयाः 'स्फीतप्रभोद्योतितदिक्कुखाः ॥३६॥ मधाङ्गा मधुमैरेयसीध्वरिष्टासवादिकान् । रसभेदांस्ततामोदान् वितरन्त्यमृतोपमान् ॥३७॥ कामोद्दीपनसाधम्यात् मधिमत्थुपचर्यते । तारवो' रसभेदोऽयं यः सेव्यो भोगभूमिजैः ॥३८॥ मदस्य करणं मद्यं 'पानशौण्डेयदादतम् । तद्वर्जनीयमार्याणाम् श्रन्तःकरणमोहदम्' ॥३९॥ पटहान् मर्द्वास्तालं 'क्ष्वररीशङ्ककाहलम् । फलन्ति पणवाद्यांश्र वाद्यभेदांस्तदंविपाः ॥४०॥ तुलाकोटिक'क्यूररुचकाङ्गदवेष्टकान्' । हारान् मकुटभेदांश्र' सुवते भूषणाङ्गकाः ॥४१॥ सजो नानाविधाः कर्णप्रभेदांश्र नैकधार्' । सर्वर्तुकुसुमाकीर्णाः सुमनोङ्गा द्यत्यलम् ॥४२॥ मणिप्रदीपैराभान्ति दीपाङ्गाख्या महादुमाः । ज्योतिरङ्गाः सदार्'द्योतमातन्वन्ति स्फुरदुचः ॥४३॥ गृहाङ्गाः सौधमुत्तुङ्गं मण्डपन्न सभागृहम् । चित्रनत्त्वं नशालाश्र सन्निधापयतुं क्ष्त्र चमाः ॥४४॥

उन दोनोंने पात्रदानसे प्राप्त हुए पुण्य के कारण उत्तरकुरु भोगभूमिकी श्रायुका बन्ध किया था इसलिए च्रागुभरमें वहीं जाकर जन्म-धारण कर लिया ॥३३॥

जम्बुद्वीप सम्बन्धी मेर पर्वतसे उत्तरकी श्रोर उत्तरकुर नामकी भोगभूमि है जो कि श्रपनी शोभासे सदा स्वर्गको शोभाको हँसती रहती है।।३४॥ जहां मद्यांग, वादित्रांग, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भोजनांग, भाजनांग ऋौर वस्त्रांग ये सार्थक नामको धारण करनेवाले दस प्रकारके कल्पवृत्त हैं। ये कल्पवृत्त श्रनेक रत्नोंके बने हुए हैं श्रौर श्रपनी विस्तृत प्रभासे दसों दिशाश्रोंको प्रकाशित करते रहते हैं।।३४-३६।। इनमें मद्यांग-जातिके वृत्त फैलती हुई सुगन्धिसे युक्त तथा 'श्रमृतके समान मीठे मधु-मैरेय, सीधु, अरिष्ट और आसव आदि अनेक प्रकारके रस देते हैं।।३७। कामोदीपनकी समानता होनेसे शीघ्र ही इन मधु श्रादिको उपचारसे मद्य कहते हैं। वास्तवमें ये वृत्तोंके एक प्रकारके रस हैं जिन्हें भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले आर्य पुरुष सेवन करते हैं ।।३८। मद्यपायी लोग जिस मद्यका पान करते हैं वह नशा करनेवाला है और अन्त:करणको मोहित करनेवाला है इसलिए आर्य-पुरुषोंके लिये सर्वथा त्याज्य है।।३९॥ वादित्रांग जातिके वृत्तमें दुन्दुभि, मृदंग, भल्लरी, शंख, भेरी, चंग श्रादि श्रनेक प्रकारके बाजे फलते हैं।।४०।। भूषणांग जातिके वृत्त नूपुर, बाजूबन्द, रुचिक, श्रंगद (श्रनन्त), करधनी, हार श्रौर मुकुट श्रादि श्रनेक प्रकारके श्राभूषण उत्पन्न करते हैं ॥४१॥ मालांग जातिके बृत्त सब ऋतुत्र्योंके फूलोंसे व्याप्त त्र्यनेक प्रकारकी मालाएं और कर्एफूल श्रादि श्रनेक प्रकार के कर्णाभरण श्रधिक रूपसे धारण करते हैं।।४२।। दीपांग नामके कल्पवृत्त मिणमय दीपकोंसे शोभायमान रहते हैं श्रीर प्रकाशमान कान्तिके धारक ज्योतिरङ्ग जातिके वृत्त सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं ॥४३॥ गृहांग जातिक कल्पवृत्त, ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभागृह, चित्रशाला श्रीर नृत्यशाला त्रादि श्रनेक प्रकारके भवन तैयार करनेके लिये समर्थ रहते हैं ॥४४॥

१ स्वीकृत । २ उत्तरकुर । ३ भाजन । ४ बहल । ५ तरसम्बन्धी । ६ मद्यपायिभिः । ७ -मन्तःकरणमोहनम् द०, स०, प० । -मन्तस्करणमोहदम् श्र० । ८ -तालभल्लरी -प० । पटहान्मर्दलं तालभल्लरी श्र० । ६ जयघरटा । १० न् पुरम् । रुचकं कुराडलं ग्रीवाभरणं वा । 'रुचकं मङ्गलद्रव्ये ग्रीवाभरण्दन्तयोः' इत्यभिधानात् । ११ वेष्टकं रशना । १२ -मुकुट- श्र०, प०, स० । १३ श्रनेकधा । १४ सदा द्योति वितन्वन्ति श्र०, स० । सदोद्योतमातन्वन्ति प०, द०, म० । १५ कर्मुम् ।

भोजनांग जातिके वृत्त, श्रमृतके समान स्वाद देनेवाले, शरीरको पृष्ट करनेवाले श्रौर छहीं रस सिंहत अशन पाने आदि उत्तम-उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं ॥४५॥ अशन (रोटी दाल भात आदि खानेके पदार्थ), पानक (दूध, पानी आदि पीनेके पदार्थ), खाद्य (लड्ड आदि स्वाने योग्य पदार्थ) श्रीर स्वाद्य (पान सुपारी जावित्री त्रादि स्वाद लेने योग्य पदार्थ) ये चार प्रकारके श्राहार और कड़्बा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कसेला और खारा ये छह प्रकारके रस हैं ॥४६॥ भाजनांग जातिके वृत्त थाली, कटोरा, सीपके आकारके वर्तन, भुंगार ऋौर करक (करवा) आदि अनेक प्रकारके वर्तन देते हैं। ये वर्तन इन पृत्तों की शास्त्रात्रोंमें लटकते रहते हैं॥ ४७॥ श्रौर वस्त्रांग जातिके वृत्त चायना सिल्क, रेशम बस्न, दुपट्टे और धोती आदि अनेक प्रकारके कोमल चिकने और महामूल्य वस्न धारण करते हैं ॥४८॥ ये कल्पवृत्त न तो वनस्पतिकायिक हैं श्रीर न देवोंके द्वारा अधिष्ठित ही हैं। केवल, वृत्तके आकार परिणत हुआ पृथ्वीका सार ही हैं॥४९॥ ये सभी वृत्त श्रनादिनिधन हैं और स्वभावसे ही फल देनेवाले हैं। इन वृत्तोंका यह ऐसा स्वभाव हो है इसिलये 'ये वृत्त वस्न तथा वर्तन आदि कैसे देते होंगे, इस प्रकार कुतक कर इनके स्वभावमें दूषण लगाना उचित नहीं है । भावार्थ-पदार्थां के स्वभाव अनेक प्रकारके होते हैं इसितये उनमें तर्क करनेकी आवश्यकता नहां है जैसा कि कहा भी है 'स्वभावोऽतकेगोचरः' अर्थात् स्वभाव तर्कका विषय नहीं है।। ४०।। जिस प्रकार आजकलके अन्य वृत्त अपने अपने फलनेका समय स्रानेपर त्रनेक प्रकारके फल देकर प्राणियोंका उपकार करते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त कल्प-वृत्त भी मनुष्योंके दानके फलसे अनेक प्रकारके फल फलते हुए वहांके प्राणियोंका उपकार करते हैं ॥ ५१ ॥ जहांकी पृथ्वी सब प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई है और उसपर उज्ज्वल फूलोंका उपहार पड़ा रहता है इसिलये उसे शोभा कभी छोड़ती ही नहीं है । ४२॥ जहांकी भूमिपर हमेशा चार श्रंगुल प्रमास मनोहर घास लहलहात। रहती है जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो हरे रंगके वस्रसे भूष्टष्ठको ढक रही हो अर्थात् जमीनपर हरे रंगका कपड़ा बिछा हो ।। ४३।। जहांके पशु

१ पुष्टिकरान्। २ चान्धश्चतुर्विधम् प०, स०, म०। चाथ चतुर्विधम् श्र०। ३ कट्वाम्ल-म०, ल०। ४ -भोजनभाजनानि। ५ पानपात्र। ६ श्वकी- प०। श्वकीन् श्र०, स०, द०। ७ संस्क्वान् द्व उत्तरीयवस्त्र। ६ त्राधोंऽशुक। १० महामूल्यानि। ११ देवै-म०, छ०। १२ स्थापिताः १३ पृथिवीसारस्तन्मयस्व- व०, श्र०, प०, म०, स०, द०, ल०। १४ -मुपागतः व०, श्र०, प०, स०, द० १५ पदार्थ। १६ दूषस्प्म्। १७ मनोज्ञः। १८ त्यथाद्य श्र०, प०, स०, द०। १६ वनसंहतिः २० भन्त्यन्ति। २१ यत्र भवाः। तत्रस्याः श्र०, स०। २२ श्रातिशयेन रूच्या। २३ श्रामृतग्सबुद्धया

सोत्पला दीविका यत्र विदल्तकनकाम्बुजाः । हंसानां कलमन्द्रेण विरुतेन मनोहराः ॥५५॥ सरांस्युत्फुल्ल्रप्रग्नानि वनमुन्मत्तकोकिलम् । क्रीडाद्रयश्च रुचिराः सन्ति यत्र पदे ॥५६॥ यत्राध्य तरून्मन्दम् श्रावाति मृदुमारुतः । पटवासिमवातन्वन् मकरन्दरजोऽभितः ॥५७॥ "यत्र गन्धवहाधूतेः श्राकीर्णा पुरुपरेणुभिः । वसुधा राजते पीतः नोमेणेवावकुण्टिताः ॥५६॥ यत्रामोदितदिग्मागैः मरुद्धः पुष्पजं रजः । नमित श्रियमाधत्ते वितानस्यामितो हतम् ॥५९॥ यत्र नातपसंवाधा न वृष्टिनं हिमादयः । नेतयो दन्दर्युका वा प्राण्णिनां भयहेतवः ॥६०॥ न ज्योत्स्ना नाष्यहोरात्रविभागो नत्तु संक्रमः । नित्येकवृत्तयो भावाः यत्रेपां सुखहेतवः ॥६०॥ वनानि नित्यपुष्पाण्णि नित्नयपुक्षजाः । यत्र नित्यसुखा देशा रत्नपांसुमिराचिता ॥६२॥ यत्रोत्पन्नवतां दिन्यम् श्रृङ्गल्याहारमुद्रसम् । वदन्त्युत्तानशय्यायाम् श्रासप्ताहव्यतिक्रमात् ॥६३॥ ततो देशान्तरं तेषाम् श्रामनन्ति मनीषिणः । दम्पतीनां महीरक्ररिक्षणां दिनसप्तकम् ॥६४॥ सप्ताहेन परेणाथ प्रोत्थाय कलभाषिणः । स्वलद्गति सहेलञ्च सञ्चरन्ति महीतले ॥६५॥ ततः स्थिरपदन्यासैः वजन्ति दिनसप्तकम् । कलाज्ञानेन सप्ताहं विविशन्ति गुणैश्च ते ॥६६॥ परेण सप्तरात्रेण सम्पूर्णनवयोवनाः । लसदंशुक्रसृद्धृषा जायन्ते भोगभागिनः ॥६७॥

स्वादिष्ट, कोमल और मनोहर तृण रूपी संपत्तिको रसायन समभकर बड़े हर्षसे चरा करते हैं ।। ४४ ।। जहाँ अनेक वापिकाएँ हैं जो कमलोंसे सहित हैं, उनमें सुवर्णके समान पीले कमल फूल रहे हैं ऋौर जो हंसोंके मधुर तथा गंभीर शब्दोंसे ऋतिशय मनोहर जान पड़ती हैं।। ४४॥ जहाँ जगह जगह पर फूले हुए कमलोंसे सुशोभित तालाब, उन्मत्त कांकिलाश्रांसे भरे हुए वन श्रीर सुन्दर कीड़ापर्वत हैं।। ४६।। जहाँ कोमल वायु वृत्तोंको हिलाता हुआ धीरे धीरे बहुता रहता है। वह वायु बहुते समय सब श्रोर कमलोंकी परागको उड़ाता रहता है जिससे ऐसा मालूम होता है सानो सब श्रोर सुगन्धित चुर्ण ही फैला रहा हो ॥ ५७ ॥ जहाँ वायुके द्वारा उड़कर श्राये हुए पुष्पपरागसे ढकी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो पीले रंगके रेशमी वस्त्रसे ढकी हो ॥ ५८ ॥ जहाँ दशों दिशाओं में वायुके द्वारा उड़ उड़कर आकाशमें इकहा हुआ पुष्रपराग सब ओरसे तने हुए चंदोवाकी शोभा धारण करता है।। ४६।। जहाँ न गर्मीका क्लेश होता है न पानी बरसता है, न तुषार आदि पड़ता है न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ हैं और न प्राणियोंको भय उत्पन्न करनेवाले साँप विच्छू खटमल श्रादि दुष्ट जन्तु ही हुश्रा करते हैं ॥६०॥ जहाँ न चाँदनी है, न रात-दिनका विभाग श्रौर न ऋतुश्रोंका परिवर्तन ही है, जहाँ सुख देनेवाले सब पदार्थ सदा एकसे रहते हैं ।। ६१ ।। जहांके वन सदा फूलोंसे युक्त रहते हैं, कमलिनियोंमें सदा कमल लगे रहते हैं, और रत्नकी धूलिसे व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं।। ६२।। जहाँ उत्पन्न हुए त्रार्य लोग प्रथम सात दिन तक अपनी शय्यापर चित्त पड़े रहते हैं। उस समय श्राचार्योंने हाथका रसीला श्रंगृठा चूसना ही उनका दिव्य श्राहार बतलाया है ॥ ६३ ॥ तत्प-श्चात् विद्वानोंका मत है कि वे दोनों दम्पती द्वितीय सप्ताहमें पृथ्वी-रूपी रंगभूमिमें घुटनोंके बल चलते हुए एक स्थानसे दृसरे स्थानतक जाने लगते हैं ॥ ६४ ॥ तद्नन्तर तीसरे सप्ताहमें वे खड़े होकर अस्पष्ट किन्तु मीठी मीठी बातें कहने लगते हैं और गिरते पड़ते खेलते हुए जमीनपर चलने लगते हैं।। ६४।। फिर चौथे सप्ताहमें अपने पैर स्थिरतासे रखते हुए चलने लगते हैं तथा पाँचवें सप्ताहमें अनेक कलाओं और गुणोंसे सहित हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ छठवें सप्ताहमें पूर्ण जवान हो जाते हैं और सातवें सप्ताहमें श्रच्छे श्रच्छे वस्नाभूषण धारण कर भोग भोगनेवाले

१ वासचूर्णम् । २ स्वर्णवर्णपट्टवस्त्रेण । ३ श्रान्छादिता । —गुण्टिता ग्र०, प०, स०, द० । ४ पदार्थाः । ५ उद्गतरसम् । ६ श्रनुभवन्ति ।

नवमासं स्थिता गर्भे रत्नगर्भगृहोपमे । यत्र दम्पिततामेत्य जायन्ते दानिनो नराः ॥६८॥ यदा दम्पितसंभूतिः 'जनियत्रोः परासुता । तदैव तत्र पुत्रादिसङ्कल्पो यत्र देहिनाम् ॥६९॥ क्षुत जृम्भितमात्रेण यत्राहुर्मृतिमङ्गिनाम् । स्वभावमार्दवाद् यान्ति दिवमेव यदुद्भवाः ॥७०॥ देहोच्छ्रायं नृणां यत्र नानालकणसुन्दरम् । धनुषां पट्सहस्राणि 'विवृण्यवन्त्याप्तसूक्तयः ॥७९॥ "पल्यत्रयमितं यत्र देहिनामायुरिष्यते । दिनत्रयेण चाहारः 'कुवलीफलमात्रकः ॥७२॥ 'यद्भुवां न जरातङ्का न वियोगो न शोचनम् । नानिष्टसम्प्रयोगश्च न चिन्ता दैन्यमेव च ॥७३॥ न निद्रा नातितन्द्राणं नात्युन्मेपनिमेपणम् । न शारीरमलं यत्र न लालास्वेदसंभवः ॥७४॥ न यत्र विरहोन्मादो न यत्र मदनज्वरः । न यत्र खण्डना भोगे सुखं यत्र निरन्तरम् ॥७५॥ न विषादो भयं ग्लानिः नारुचिः कुपितञ्च न । न कार्पण्यमनाचारो न बली यत्र नावलः ॥७६॥ 'बालार्कसमनिर्भासा निःस्वेदा नारजोः न्वराः । यत्र पुण्योदयाङ्गित्यं रंग्म्यन्ते नराः सुखम् ॥७६॥ 'बालार्कसमनिर्भासा निःस्वेदा नारजोः न्वराः । यत्र पुण्योदयाङ्गित्यं रंग्म्यन्ते नराः सुखम् ॥७८॥ दशाङ्गतरुम्भोगानुभवनोद्भवम् । सुखं यत्रातिशेते तां चिक्रणो भोगसम्पदम् ॥७८॥ यत्र दीर्घायुपां नृणां 'नाकाण्डे मृत्युसंभवः । निरुपद्वमायुः स्वं जीवन्त्युक्तप्रमाणकम् ॥७८॥ यत्र दीर्घायुपां नृणां 'नाकाण्डे मृत्युसंभवः । निरुपद्वमायुः स्वं जीवन्त्युक्तप्रमाणकम् ॥७९॥

हो जाते हैं। ६७॥ पूर्वभवमें दान देनेवाले मनुष्य ही जहाँ उत्पन्न होते हैं। वे उत्पन्न होनेके पहले नौ माह तक गर्भमें इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि कोई रत्नोंके महलमें रहता है। उन्हें गर्भमें कुछ भी दुःख नहीं होता। और स्त्री पुरुष साथ साथ ही पैदा होते। वे दोनों स्त्री पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते हैं।। ६८॥ वहाँ जिस समय दम्पतिका जन्म होता है उसी समय उनके माता-पिताका देहान्त हो जाता है ऋतएव वहांके जीवोंमें पुत्र ऋादिका संकल्प नहीं होता ॥६६॥ जहाँ केवल छींक घौर जंभाई लेने मात्रसे ही प्राणियोंकी मृत्यु हो जाती है अर्थात् अन्त समयमें माताको छींक और पुरुषको जंभाई आती है। जहाँ उत्पन्न होनेवाले जीव स्वभावसे कोमलपरिग्णामी होनेके कारण स्वर्गको ही जाते हैं।। ७०।। जहाँ उत्पन्न होने-वाले लोगोंका शरीर अनेक लक्तणोंसे सुशौंभित तथा छः हजार धनुष ऊँचा होता है ऐसा त्र्याप्तप्रणीत त्र्यागम स्पष्ट वर्णन करते हैं ॥ ७१ ॥ जहाँ जीवोंकी त्र्यायु तीन पल्य प्रमाण होती है ऋौर आहार तीन दिनके बाद होता है, वह भी बदरीफल (छोटे बेरके) बराबर ॥ ७२ ॥ जहाँ उत्पन्न हुए जीवोंके न बुढ़ापा आता है न रोग होता है, न विरह होता है, न शोक होता है, न अनिष्टका संयोग होता है, न चिन्ता होती है, न दौनता होती है, न नींद आती है, न त्र्यालस्य त्राता है, न नेत्रोंके पलक भपते हैं, न शरीरमें मल होता है, न लार बहती है और न पसीना ही त्र्याता है।। ७३-७४।। जहाँ न विरहका उन्माद है, न कामज्वर है, न भोगोंका विच्छेद है किन्तु निरन्तर सुख ही सुख रहता है।। ७४।। जहाँ न विषाद है, न भय है, न ग्लानि है, न अरुचि है, न क्रोध है, न क्रपणता है, न श्रनाचार है, न कोई बलवान् है श्रौर न कोई निर्वल है।। ७६।। जहांके मनुष्य वालसूर्यके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित और स्वच्छ वस्त्रोंके धारक होते हैं तथा पुरुयके उदयसे सदा सुख-पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं ॥ ७७॥ जहाँ दश प्रकारके कल्पवृद्दाोंसे उत्पन्न हुए भोगोंके अनुभव करनेसे उत्पन्न हुआ सुख चक्रवर्तीकी भोग सम्पदात्र्योका भी उल्लंघन करता है श्रर्थात् वहांके जीव चक्रवर्तीकी श्रपेत्ता श्रधिक सुखी रहते हैं ॥ ७८ ॥ जहाँ मनुष्य बड़ी लम्बी ऋायुके धारक होते हैं उनकी ऋसमयमें मृत्यु नहीं होती। वे अपनी तीन पल्य प्रमाण आयु तक निर्विघ्न रूपसे जीवित रहते हैं ॥ ७६॥

१ जननीजनकयोः । २ जुम्भण् । ३ विवरणं कुर्वन्ति । ४ बदरम् । ५ यत्रोत्पन्नानाम् । ६ तन्द्रा । ७ हर्षच्यः । ८ कोपः । ६ तरुणार्कसदृशशरीरुचः । १० श्रकाले ।

सर्वेऽिष समसंभोगाः सर्वे समसुखोदयाः । सर्वे सर्वर्तुजान् भोगान् यत्र 'विन्दन्त्यनामयाः ॥८०॥ सर्वेऽिष सुन्दराकाराः सर्वे वज्रास्थिवन्धनाः । सर्वे चिरायुषः कान्त्या गीर्वाणाः इव यसुवः ।॥८१॥ यत्र कल्पतरुच्छायाम् उपेत्य लिलतिस्मतौ । दम्पती गीतवादित्रै रमेते सततोत्सवैः ॥६२॥ कलाकुशलता कल्प देहत्वं कलकण्ठता । मात्सर्येष्यदिवैकल्यमिष यत्र निसर्गजम् ॥६३॥ स्वभावसुन्दराकाराः स्वभावलिलेहिताः । स्वभावमधुरालापा मोदन्ते यत्र देहिनः ॥६४॥ दानाद् दानानुमोदाहा यत्र पात्रसमाश्रितात् । प्राण्यानः सुखमेधन्ते यावज्जीवमनामयाः ॥६५॥ कुदृष्यो व्रतेहीनाः केवलं भोगकाङ्क्षिणः । दत्वा दानान्यपात्रेषु तिर्यक्तं यत्र यान्त्यमी ॥६६॥ कुशीलाः कुत्सिताचाराः कुवेषा दुरुपोषिताः । मायाचाराश्च जायन्ते मृगा यत्र व्रतच्युताः ॥६७॥ 'मिथुनं तिथुनं तेषां मृगाणामिष जायते । न मिथोऽस्ति विरोधो वा 'वैरं 'वैरस्यमेव वा ॥६६॥ इत्यत्यन्तसुखे तिस्मन् क्षेत्रे पात्रप्रदानतः । श्रीमती वज्रजङ्कश्च दम्पतित्वमुपेयतुः ॥६९॥ पागुक्ताश्च मृगा जन्म भेजुस्तत्रेव भद्रकाः । पात्रदानानुमोदेन दिव्यं मानुष्यमाश्रिताः ॥९०॥ तथा मतिवराणाश्च तिहयोगाद् गताश्चचम् । द्वधर्मान्तिके दोषां जैनीमाशिश्चयन् पराम् ॥९१॥ ते सम्यग्दर्शन्ज्ञानचारित्राचारसम्पद्म् । समाराध्य यथाकालं स्वर्गलोकमयासिषुः ॥९२॥

जहाँ सब जीव समान रूपसे भोगोंका श्रनुभव करते हैं, सबके एक समान सुखका उदय होता है. सभी नीरोग रहकर छहों ऋतुश्रोंके भोगोपभोग प्राप्त करते हैं।। ५०।। जहाँ उत्पन्न हुए सभी जीव सुन्दर त्राकारके धारक हैं, सभी वज्रवृषभनाराचसंहननसे सहित हैं, सभी दीर्घ त्रायुके धारक हैं श्रीर सभी कान्तिसे देवोंके समान हैं ॥ ५१॥ जहाँ स्त्री पुरुष कल्पवृत्तकी छायामें जाकर लीलापूर्वक मन्द मन्द हँसते हुए, गाना-बजाना श्रादि उत्सवोंसे सदा क्रीड़ा करते रहते हैं।।=२।। जहाँ कलाश्रोंमें कुशल होना, स्वर्गके समान सुदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना श्रौर मात्सर्य ईर्ष्या त्रादि दोषोंका स्रभाव होना त्रादि बातें स्वभावसे ही होती हैं।। ५३।। जहांके जीव स्वभावसे ही सुन्दर त्राकारवाले, स्वभावसे ही मनोहर, चेष्टात्रोंवाले और स्वभावसे ही मधुर वचन बोलनेवाले होते हैं। इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं।। ५४।। उत्तम पात्रके लिये दान देने अथवा उनके लिये दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं श्रीर जीवनपर्यन्त नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते रहते हैं।। प्रा जो जीव मिथ्यादृष्टि हैं, व्रतोंसे हीन हैं और केवल भागोंके अभिलाषी हैं वे अपात्रोंमें दान देकर वहाँ तिर्यञ्च पर्यायको प्राप्त होते हैं ।।⊏६।। जो जीव कुशील हैं -खोटे स्वभावके धारक हैं, मिथ्या त्र्यांचारके पालक हैं, कुवेषी हैं, मिथ्या उपवास करनेवाले हैं, मायाचारो हैं श्रीर त्रतश्रष्ट हैं वे जिस भोगभूमिमें हरिए। श्रादि पशु होते हैं।। ८७ ।। श्रीर जहाँ पशुत्रोंके युगल भी श्रानन्दसे कीड़ा करते हैं। उनके परस्परमें न विरोध होता है न वैर होता है और न उनका जीवन ही नीरस होता है ॥ इस प्रकार त्रात्यन्त सुखोंसे भरे हुए उस उत्तर कुरुत्तेत्रमें पात्रदानके प्रभावसे वे दोनों श्रीमती श्रीर वक्रजंघ दम्पती अवस्थाको प्राप्त हुए - स्त्री और पुरुष रूपसे उत्पन्न हुए।। इह।। जिनका वर्णन यहले किया जा चुका है ऐसे नकुल, सिंह, वानर श्रीर शुकर भी पात्रदानकी श्रनुमोदनाके प्रभावसे वहीं पर दिन्य मनुष्यशरीरको पाकर भद्रपरिणामी आर्य हुए ॥६०॥ इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन ये चारों ही जीव श्रीमती श्रीर वाजांचके विरहसे भारी शोकको प्राप्त हुए श्रीर श्रन्तमें चारोंने ही श्रीदृढधर्म नामके श्राचार्यके समीप उत्कृष्ट जिनदीना धारण कर ली ॥९१॥ श्रीर

१ लभन्ते । 'विदुङ्लाभे' । २ यत्रोत्पन्नाः । ३ रेमाते श्रा०, प०, द०, स०, म० । ४ निरामय । कल्पदेहत्वं श्रा०, प०, द०, स० । ५ मनोज्ञकराठत्वम् । ६ चेष्टाः । ७ मैथुनं मि— स०, द०, ल० । ८ वध्यवधकादिभावः । ६ मानसिको देषः । १० रसत्त्वयः ।

श्रधो ग्रेवेयकस्याधो विमाने तेऽहमिन्द्रताम् । प्राप्तास्तपोऽनुभावेन तपो हि फलतीप्सितम् ॥९३॥ 'श्रथातो वज्रजङ्कार्यः कान्तया सममेकदा । कलपपादपजां लक्ष्मोम् ईन्नमाणः चण स्थितः ॥९४॥ सूर्यप्रभस्य देवस्य नभोयायि विमानकम् । दृष्ट्वा जातिस्मरो भूत्वा प्रबुद्धः प्रियया समम् ॥९५॥ तावच्चारणयोर्युग्मं दूरादागच्छदैचत । तब्च तावनुगृह्णन्तौ व्योग्नः 'समयतेरतुः ॥६६॥ दृष्ट्वा तो सहसास्यासीत् श्रभ्युत्थानादिसंश्रमः । संस्काराः प्राक्तना नृनं प्रेरयन्त्यङ्किनो हिते ॥९७॥ श्रभ्युत्तिष्टुन्नसौ रेजे मुनीन्द्रौ सह कान्तया । निजन्या दिवसः सूर्यप्रतिसूर्याविवोद्धतौ ॥९८॥ तयोरधिपदह्वन्द्दं दत्तार्घः प्रणनाम सः । श्रानन्दाश्रुलयेः सान्द्रौः जालयन्निव तत्क्रमौ ॥९६॥ तामार्शाभिरथाश्वास्य प्रणतं प्रमदान्वितम् । 'यती समुचितं देशं श्रध्यासीनौ यथाकमम् ॥९००॥ ततः सुखोपविष्टौ तो सोऽपृच्छदिति चारणौ । लसहन्तांशुसन्तानैः पुष्पाञ्जलिभवाकरन् ॥१००॥ भगवन्तौ युवां 'क्वत्यौ 'कुतस्यौ किन्नु कारणम् । युष्मदागमने धृतम् इदमेतत्त्याद्य मे ॥१०२॥ युष्मत्संदर्शनाज्जातसीहार्दं मम मानसम् । प्रसीदिति किमु ज्ञातं पूर्वो 'क्जाती युवां मम ॥१०३॥

चारों ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रक्षपी सम्पदाकी आराधना कर अपनी अपनी आयुके अनुसार स्वर्गलोक गये ॥ ९२ ॥ वहाँ तपके प्रभावसे अधोप्रैवेयकके सबसे नीचेके विमानमें (पहले प्रेवेयकमें ) अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए । सो ठीक ही है। तप सबके अभीष्ट फलोंको फलता है ॥ ६३ ॥

श्रनन्तर एक समय वज्रजंघ श्रार्य श्रपनी स्त्रीके साथ कल्पवृत्तकी शोभा निहारता हुश्रा च्चा भर बैठा ही था ।। ६४ ।। कि इतनेमें त्र्याकाशमें जाते हुए सूर्यप्रभ देवके विमानको देखकर उसे अपनी र्माके साथ साथ ही जािरमरण हो गया और उसी चुण दोनोंको संसारके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो गया ॥ ६४ ॥ उसी समय वज्रजंघके जीवने दूरसे त्राते हुए दो चारण मुनि देखे। वे मुनि भी उसपर श्रनुमह कर्ते हुए श्राकाशमार्गसे उतर पड़े।। ९६।। वजजंघका जीव उन्हें छाता हुआ देखकर शीघ ही खड़ा हो गया। सच है, पूर्व जनमके संस्कार ही जीबोंको हित-कार्यमें प्रेरित करते रहते हैं ॥ ६७ ॥ दोनों मुनियोंके समन्न अपनी स्त्रोके साथ खड़ा होता हुआ वज्ज जंघका जीव ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे उदित होते हुए सूर्य और प्रतिसूर्यके समज्ञ कमिलनीके साथ दिन शोभायमान होता है ॥ ९८ ॥ वजजंघके जीवने दोनों मुनियोंके चरण्युगलमें अर्घ चढ़ाया श्रौर नमस्कार किया। उस समय उसके नेत्रोंसे हर्षके श्राँसू निकल-निकल कर मुनिराजके चरणों पर पड़ रहे थे जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो अश्रजलसे उनके चरणोंका प्रज्ञालन ही कर रहा हो।। ६६।। वे दोनों मुनि स्नीके साथ प्रणाम करते हुए आर्य वजजंघको आशोर्वाद द्वारा आश्वासन देकर मुनियोंके योग्य स्थान पर यथाक्रम बैठ गये ॥ १०० ॥ तदनन्तर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों चारण मुनियोंसे वज्जंघ नीचे लिखे अनुसार पूछने लगा। पूछते समय उसके मुखसे दाँतोंकी किरणोंका समृह निकल रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह पुष्पाञ्जलि ही बिखेर रहा हो ॥ १०१ ॥ वह बोला—हे भगवन, श्चाप कहांके रहनेवाले हैं ? श्राप कहांसे श्राये हैं श्रीर श्रापके आनेका क्या कारण है ? यह सब त्राज मुफसे किह्ये ।। १०२ ।। हे प्रभो, त्र्यापके दर्शनसे मेरे हृदयमें भित्रताका भाव उमड़ रहा है, चित्त बहुत ही प्रसन्न हो रहा है श्रीर मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि मानो श्राप मेरे परि-

१ ग्रानन्तरम् । २ ग्रावतरतः सम । ३ -विवोन्नतौ प० । ४ पद्युगले । ५ यतेः म०, ल० । ६ व्हव भन्नौ । ७ कुत श्रागतौ । 'क्वेहामातस्त्रात् त्यन्' इति यथाक्रमः भवार्थे श्रागतार्थे च त्यन्पत्ययः । 
प्रत्यक्षतया । -मेतत्तथाद्य मे म० छ० । ६ पूर्विस्मन् ज्ञातौ । १० बन्धू ।

इति प्रश्नावसाने स्य मुनिर्ज्यायानभाषत । दशनांशुजनोत्पी है शिलयिन्निय तत्तनुम् ॥१०४॥ त्वं विद्धि मां स्वयम्बुद्धं यतो अबुद्धाः प्रबुद्धर्थाः । महाबलभवे जैनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् ॥१०४॥ त्वद्धियोगादहं जातनिर्वेदो बोधमाश्रितः । दीन्नित्वाऽभूवमुत्सृष्टदेहः सौधर्मकल्पजः ॥१०६॥ स्वयम्प्रभविमानेऽप्रे मण्डिन्लाद्धयः सुरः । साधिकाब्ध्युपमायुष्कः ततर्रन्युत्वा भुवं श्रितः ॥१०७॥ जम्बृद्धीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे पोष्कलावते । नगर्या पुण्डरीकिण्यां प्रियसेनमहीभृतः ॥१००॥ सुन्दर्याश्च सुतोऽभृवं ज्यायान् प्रीतिङ्कराह्मयः । प्रीतिदेवः कर्नायान् मे मुनिरेप महातपाः ॥१०९॥ स्वयम्प्रभजिनोपान्ते दीन्नित्वा वामलप्त्वि । सावधिज्ञानमाकाशचारण्यं तपोवलात् ॥११०॥ वृद्ध्वाऽविधमयं चश्चः व्यापार्यो जर्यसङ्गतम् । त्वामार्यमिहं सम्भृतं प्रबोधियतुमागतौ ॥११९॥ विदाङ्कर कृष्वार्य पात्रदानविशेषतः । समुत्पत्रमिहान्मानं विशुद्धाद् दर्शनाद् विना ॥११२॥ महाबलभवे समत्तो बुद्ध्वा त्यक्ततनुस्थितिः । नालब्धाः दर्शने शुद्धि भोगकाङ्कानुबन्धतः ॥११२॥ तस्मान्ते दर्शनं सम्यग्विशेषण्मनुत्तरम् । श्रायातौ दातुकामो स्वः स्वमीक्षसुत्वसाधनम् ॥११४॥ तद्गृहाणाद्य सम्यन्वं तन्नामे काल एप ते । काललब्ध्या विना नार्य तदुत्पत्तिरहाङ्किनाम् ॥११५॥ देशनाकालज्ञध्यादिबाह्यकारण्सम्पदि । त्रित्रनत्वरण्सामप्रयां भव्यात्मा स्याद् विशुद्धकृत् [हक्] ॥११६॥ देशनाकालज्ञध्यादिबाह्यकारण्सम्पदि । त्रित्रन्तकरण्यामप्रयां भव्यात्मा स्याद् विशुद्धकृत् [हक्] ॥११६॥

चित बन्धु हैं ॥ १०३ ॥ इस प्रकार वज्रजंघका प्रश्न समाप्त होते ही ज्येष्ठ मुनि ऋपने दांतोंकी किरणों रूपी जलके समूहसे उसके शरीरका प्रचालन करते हुए नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने लगे।। १०४।। हे स्रायं, तू मुफ्ते स्वयंवुद्ध मन्त्रीका जीव जान, जिससे कि तूने महाबलके भवमें सम्यग् ज्ञान प्राप्त कर कर्मीका चय करनेवाले जैन बर्मका ज्ञान प्राप्त किया था ।। १०५।। उस भवमें तेरे वियोगसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर मैने दीचा धारण की थी और श्रायुके, अन्तमें संन्यासपूर्वक शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमं मणिचूल नामका देव हुआ था। वहां मेरी त्रायु एक सागरसे कुछ अधिक थी। तत्पश्चात् वहांसे च्युत होकर भूलोकमें उत्पन्न हुआ हूँ ।। १०६-१०७ ।। जम्बू द्वीपके पूर्वविदंह चेबमें स्थित पुष्ककावती देशसम्बन्धी पुण्डरीकिसी नगरीमें प्रियसेन राजा श्रीर उनकी महाराज्ञी सुन्दरी देवीके प्रीतिंकर नामका वड़ा पुत्र हुआ हूँ और यह महातपर्स्वा प्रीतिदंव मेरा छोटा भाई है ॥ १०८-१०६ ॥ हम दोनों भाइयोंने भी स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीचा लेकर तपोवलसे अवधि-ज्ञान तथा आकाशगामिनी चारण ऋद्धि प्राप्त की है।। ११०।। हे श्रार्य, हम दोनोंने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना है कि त्राप यहां उत्पन्न हुए हैं। चूंकि त्राप हमारे परम मित्र थे इसिलये श्रापको समकानेके लिये हम लोग यहां आये हैं।। १११।। हे आर्य, तूं निर्मल सम्यग्दर्शनके बिना केवल पात्रदान की विशेषतासे हा यहां उत्पन्न हुन्या है यह निश्चय समभा ॥ ११२ ॥ महाबलके भवमें तूने हमसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर शरीर छोड़ा था परन्तु उस समय भोगोंकी आकांचाके वशसे तू सम्यग्दर्शनकी विशुद्धताको प्राप्त नहीं कर सका था।। ११३।। अब हम दोनों, सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्ग श्रीर मोत्त सम्बन्धी सुखके प्रधान कारणरूप सम्यग्दर्शनको देनेकी इच्छासे यहां श्राये हैं ॥ ११४ ॥ इसलिये हे श्रायं, त्राज सम्यग्दर्शन मह्ण कर । उसके मह्ण करनेका यह समय है क्योंकि काललब्धिके बिना इस संसारमें जीवोंको सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं होती है।। ११४॥ जब देशनालब्धि श्रौर काललब्धि श्रादि बहिरङ्ग कारण तथा करणलब्धिरूप श्रन्तरङ्ग

१ प्रवाहै: | २ बुद्धधा श्र० | ३ विनाशकम् | ४ पुष्कलावत्या श्रयं पौष्कलावतः तिस्मिन् | ५ श्रविनाशितसङ्गमम् | ६ -सङ्गतः श्र०, प० | ७ त्वामावाविह ल०, श्र० | ८ विद्धि | ६ भोगभूमिषु | १० नालक्षी - म०, ल० | ११ भवावः | १२ श्राभ्यन्तः करण् | 'करणं साधकतमं चेत्रगात्रेन्द्रियेष्विप' इत्यभिधानात् | १३ विद्युद्धहरू ब०, श्र०, प०, त०, स०, म०, ल० |

शमाद् दर्शनमोहस्य सम्यक्तवादानमादितः । जन्तोरनादिमिध्यात्वकलक्क्कि लात्मनः ।।११७॥
यथा पित्तोदयोद्श्रान्तस्वान्तवृत्तेस्तद्त्ययात् । यथार्थदर्शनं तद्वत् ग्रन्तमोहोपशान्तितः ।।११८॥
ग्रनिद्धं य तमो नैशं यथा नोदयतेंऽशुमान् । तथानुद्धिद्य मिध्यात्वतमो नोदेति दर्शनम् ॥११९॥
त्रिधा विपाट्य मिध्यात्वप्रकृतिं करणैक्षिभिः । भव्यात्मा हासयन् कर्मस्थितिं सम्यक्त्वभाग् भवेत् ॥१२०॥
ग्रातागमपदार्थानां श्रद्धानं परया मुदा । सम्यग्दर्शनमाम्नातं तन्मूले ज्ञानचेष्टिते ॥१२२॥
"ग्रात्मादिमुक्तिपर्यन्ततत्त्वश्रद्धानमक्षसा । त्रिभिर्मूढेरनालीढम् ग्रष्टाक्नं विद्धि दर्शनम् ॥१२२॥
तस्य प्रशमसंवेगौ ग्रास्तिक्यं चानुकम्पनम् । गुणाः श्रद्धात्वस्पर्शप्रत्ययाश्चेति पर्ययाः ॥१२२॥
तस्य निश्शक्कितत्वादीन्यष्टावङ्गानि निश्चिनु । यैरंशुभिरिवाभाति रत्नं सद्दर्शनाह्वयम् ॥१२२॥
क्रक्कपवृहणं धर्मे मलस्थानिगृहनैः । मार्गाञ्चलिति धर्मस्थे स्थितीकरणमाचर ॥१२६॥
रत्नितयवत्यार्यसङ्के वात्सस्यमातनु । विधेहि शासने जैने यथाशक्ति प्रभावनाम् ॥१२७॥
देवतालोकपाष्यद्धव्यामोहांश्च समुत्स्व । मोहान्धो हि जनस्तत्त्वं पश्यन्ति । पश्यति ॥१२८॥

कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है तभी यह भव्य प्राणी विश्रद्ध सम्यग्दर्शनका धारक हो सकता है।। ११६।। जिस जीवका आतमा अनादि कालसे लगे हए मिथ्यात्वरूपी कलंकसे दिषत हो रहा है उस जीवको सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्मका उपशम होनेसे श्रौपशमिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।। ११७ ।। जिस प्रकार पित्तके उदयसे उदुश्चान्त हुई चित्तवृत्तिका श्रभाव होने पर चीर त्रादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है उसी प्रकार अन्तरङ्ग कारणरूप मोहनीय कर्मका उपशम होने पर जीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है ॥ ११८ ॥ जिस प्रकार सूर्य रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको दूर किये विना उदित नहीं होता उसी प्रकार सम्यग्दर्शन मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको दूर किये बिना उदित नहीं होता-प्राप्त नहीं होता ।। ११६ ।। यह भद्भ जीव, •अधःकरण अपूर्वकरण और श्रानिवृत्तिकरण इन तीन करणों द्वारा मिथ्यात्वप्रकृतिके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन खण्ड करके कर्मोंकी स्थित कम करता हुआ सम्यग्दृष्टि होता है ॥ १२० ॥ वीतराग सर्वज्ञ देव, आप्तो-पज्ञ आगम और जीवादि पदार्थोंका बड़ी निष्ठासे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है। यह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक चारित्रका मूल कारण है। इसके बिना वे दोनों नहीं हो सकते ॥ १२१ ॥ जीवादि सात तत्त्वोंका तीन मृढता-रहित श्रीर श्राठ श्रंग-सहित यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ॥ १२२ ॥ प्रशम, संवेग, श्रास्तिक्य श्रौर श्रनुकम्पा ये चार सम्य-ग्दर्शनके गुरा हैं श्रीर श्रद्धा, रुचि, स्पर्श तथा प्रत्यय ये उसके पर्याय हैं।। १२३।। निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सा, अमृदृदृष्टि, उपगृहन, वात्सल्य, स्थितिकरण और प्रभावना ये सम्यादर्शनके आठ श्रंग हैं। इन श्राठ श्रंगरूपी किरणोंसे सम्यादर्शनरूपी रक्ष बहुत ही शोभायमान होता है ।। १२४ ।। हे श्रार्य, तूं इस श्रष्ठ जैन मार्ग में शंकाको छोड़ - किसी प्रकारका सन्देह मत कर, भोगोंकी इच्छा दूर कर, ग्लानिको छोड़कर अमृदृदृष्टि (विवेकपूर्ण दृष्टि ) को प्राप्त कर दोषके स्थानोंको छिपाकर समीचीन धर्मकी बृद्धि कर, मार्गसे विचलित होते हुए धर्मात्माका स्थितीकरण कर, रक्षत्रयके धारक आर्य पुरुषोंके संघमें प्रेमभावका विस्तार कर श्रीर जैन शासनकी शक्ति श्रनुसार प्रभावना कर ॥ १२४-१२७॥ देवमूढ्ता, लोकमूढ्ता श्रीर

१ प्रथमोपशमसम्यक्त्वादानम् । २ दूषित । ३ निशाया इदम् । ४ मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्तवप्रकृतिभेदेन । ५ तद्दर्शनं मूलं कारणं ययोः । ६ ज्ञानचारित्रे । ७ जीवादिमोक्षपर्यन्तसप्त-तत्त्व श्रद्धानम् । ८ स्वपराश्रयभेदेन द्वयम् ।

'प्रतीहि धर्मसर्वस्वं दर्शनं चारुदर्शनः । तस्मिन्नासे दुरापाणि न सुखानोह देहिनाम् ॥१२६॥ लब्धं तेनैव सज्जन्म स कृतार्थः स पण्डितः । परिस्फुरित निब्धांजं यस्य सहर्शनं हृदि ॥१३०॥ सिद्धिप्रसादसोपानं विद्धि दर्शनमप्रिमम् । दुर्गतिहारसंरोधि 'कवाटपुटमूर्जितम् ॥१३१॥ स्थिरं धर्मतरोर्मूलं द्वारं स्वर्मोच्चवेश्मनः । शोलाभरणहारस्य तरलं तरलोपमम् ॥१३२॥ श्रलङ्करिष्णु रोचिष्णु रत्नसारमनुत्तरम् । सम्यवत्वं हृदये धत्स्व मुक्तिश्रीहारविश्रमम् ॥१३३॥ सम्यवद्वं नसद्वत्वं येना सादि दुरासदम् । सोऽचिरान्मुक्तिपर्यन्तां 'अख्वतातिमवाप्नयात् ॥१३४॥ सम्यवद्वं नसद्वत्वं जन्मनी तस्य नेतरत् । संसारलिकां छिच्चा कुरुते हासिनीमसी ॥१३५॥ सुदेवत्वसुमानुष्ये जन्मनी तस्य नेतरत् । दुर्जन्म जायते जातु हृदि यस्यास्ति दर्शनम् ॥१३६॥ किं वा बहुभिरालापेः रलाघेषेवास्तु दर्शने । लब्धेन येन संसारो यात्यनन्तोऽपि सान्तताम् ॥१३६॥ तत्त्वं जैनेश्वरीमाज्ञां श्रस्मद्वाक्यात् प्रमाण्यन् । श्रनन्यशरणो भूत्वा प्रतिप्रचस्व दर्शनम् ॥१३६॥ उत्तमाङ्गमिवाङ्गेषु नेत्रद्वयमिवानने । मुक्त्यङ्गेषु प्रधानाङ्गम् श्राप्तः सहर्शनं विदुः ॥१३६॥

पाषण्ड मृद्ता इन तीन मृद्तात्र्योंको छोड़ क्योंकि मृद्तात्र्योंसे अन्धा हुत्रा प्राणी तत्त्वोंको देखता हुआ भी नहीं देखता है।। १२८।। हे आर्य, पदार्थके ठीक ठीक स्वरूपका दर्शन करनेवाले सम्यादर्शनको ही तू धर्मका सर्वस्व समभ, उस सम्यादर्शनके प्राप्त हो चुकने पर संसारमें ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीवोंको प्राप्त नहीं होता हो।। १२९ ॥ इस संसारमें उसी पुरुषने श्रेष्ठ जन्म पाया है, वही कृतार्थ है और वही पण्डित है जिसके हृदयमें छलरहित-वास्तविक सम्यग्दर्शन प्रकाशमान रहता है।। १३०।। हे आर्य, तू यह निश्चित जान कि यह सम्यग्दर्शन मोचरूपी महलकी पहली सीढ़ी है। नरकादि दुर्गतियोंके द्वारको रोकनेवाले मजबूत किवाड़ हैं, धर्मरूपी वृत्तकी स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोत्तरूपी घरका द्वार है, और शीलरूपी रत्नहारके मध्यमें लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है ॥ १३१-३३२ ॥ यह सम्यग्दर्शन जीवोंको अलंकृत करनेवाला है, स्वयं देदीप्यमान है, रत्नोंमें श्रेष्ठ है, सैबसे उत्कृष्ट है श्रोर मुक्तिरूपी लदमीके हारके समान है। ऐसे इस सम्यग्दर्शनरूपी रत्नहारको हे भव्य, तूं अपने हृदयमें धारण कर ॥ १३३ ॥ जिस पुरुषने ऋत्यन्त दुर्लभ इस सम्यग्दर्शनरूपी श्रेष्ठ रक्षको पा लिया है वह शीघ ही मोच तकके सुखको पा लेता है ॥ १३४ ॥ देखो, जो पुरुष एक मुहर्तके लिये भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है वह इस संसाररूपी बेलको काटकर बहुत ही छाटी कर देता है अर्थात् वह श्रद्धे पुद्रल परावर्तनसे श्रधिक समय तक संसारमें नहीं रहता॥ १३५॥ जिसके हृदयमें सम्यग्दर्शन विद्यमान है वह उत्तम देव श्रीर उत्तम मनुष्य पर्यायमें ही उत्पन्न होता है। उसके नारकी श्रौर तिर्यञ्चोंके खोटे जन्म कभी भी नहीं होते ॥ १३६ ॥ इस सम्यग्दर्शनके विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इसकी तो यही प्रशंसा पर्याप्त है कि सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने पर श्रनंत संसार भी सान्त (श्रन्तसिहत) हो जाता है ।। १३७ ।। हे श्रार्थ, तू मेरे कहनेसे श्रह्नत देवकी श्राज्ञाको प्रमाण मानता हुआ अनन्यशर्ण होकर अन्य रागी देषी देवताओंकी शरणमें न जाकर सम्यग्दर्शन स्वीकार कर ॥ १३८ ॥ जिस प्रकार शरीरके हस्त पाद आदि श्रंगोंमें मस्तक प्रधान है श्रोर मुखमें नेत्र प्रधान है उसी प्रकार मोज्ञ समस्त श्रंगोंमें गण्-

१ जानीहि । २ चारुदर्शनम् ब०, म्र०, प०, म०, स, ल० । ३ प्राप्ते सित । ४ दुर्लभानि । ५ कवाटपट— म०, ल० । ६ कान्तिमत् । ७ तरलोपलम् ब०, ट० । मध्यमणिः "उपलो रलपाषाणौ उपला शर्करापि च' इति । 'तरलो हारमध्यगः' इत्यमरः । 'हारमध्यस्थितं रत्नं तरलं नायकं विदुः'' इति हलायुधः । ८ शोभाम् । ६ प्राप्तम् । १० सुख्यरम्पराम् ।

श्रपास्य लोक'पापण्डदेवतासु विमूढताम् । 'परतीथेँरनालीढम् उज्ज्वलीकुरु दर्शनम् ॥१४०॥ संसारलिकायामं छिन्धि सद्दर्शनासिना । नासि नासन्नभव्यस्वं भविष्यतीर्थनायकः ॥१४२॥ सम्यक्तमिषि कृत्यैवम् श्रासस्करवनुसारतः । कृतार्य देशनास्माभिः प्राह्येपा श्रेयसे त्वया ॥१४२॥ त्वमण्यम्बावलम्बेथाः सम्यक्त्वमिवलम्बितम् ॥ भवाम्बुधेस्तरण्डं तत् देशेणात् किं वत खिद्यसि ॥१४३॥ सद्दष्टेः स्त्रीष्वतुत्पत्तिः पृथिवीष्विप पट्स्वधः । त्रिषु देवनिकायेषु नीचेष्वन्येषु वाम्बिके ॥१४४॥ धिगिदं स्त्रीणमरुलाध्यं नैर्मन्थ्यप्रतिबन्धि यत् । कारीपाग्निनिमं तापं निराहुस्तत्र तिद्वदः ॥१४४॥ वितेतत् स्त्रीणमुत्सुज्य सम्यगाराध्य दर्शनम् । प्राप्तासि परमस्थान'क्सिकं त्वमनुक्रमात् ॥१४६॥ युवां कितपयैरेव भवैः श्रेयोऽनुबन्धिः । ध्यानाग्निदग्धकर्माणौ प्राप्तास्थः एपमं पदम् ॥१४७॥ इति प्रीतिक्कराचार्यवचनं स प्रमाण्यन् । 'क्सानिराद्धे सम्यग्दर्शनं प्रीतमानसः ॥१४६॥ स सद्दर्शनमासाद्य सिप्यः पिष्रियेतराम् । पुष्णात्यलब्धलामो हि देहिनां महती धितम् ॥१४६॥ प्राप्त । प्रम्यान्य । योवराज्यपदे सोऽस्थात् मुक्तिसाम्राज्यसम्पदः ॥१४०॥ प्राप्त । प्रमाण्यत् । योवराज्यपदे सोऽस्थात् मुक्तिसाम्राज्यसम्पदः ॥१४०॥ प्राप्त । प्रमाण्यत्र । योवराज्यपदे सोऽस्थात् मुक्तिसाम्राज्यसम्पदः ॥१४०॥

धरादि देव सम्यग्दर्शनको ही प्रधान ऋंग मानते हैं।। १३९ ॥ हे श्रार्य, तू लोकमूढ़ता, पाषण्डि-मृद्ता श्रौर देवमृद्ताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे सम्यग्दर्शन-को उज्ज्वल कर-विशुद्ध सम्यादर्शन धारण कर ॥ १४० ॥ तू सम्यादर्शनरूपी तलवारके द्वारा संसारहृपी लताकी दीर्घताको काट। तू अवश्य ही निकट भव्य है और भविष्यत् कालमें तीर्थकर होनेवाला है।। १४१ ॥ हे आर्य, इस प्रकार मैंने अरहन्त देवके कहे अनुसार, सम्यग्द-र्शन विषयको लेकर, यह उपदेश किया है सो मोच्चरूपी कल्याणकी प्राप्तिके लिये तुमे यह श्रवश्य ही प्रहण करना चाहिये।। १४२।। इस प्रकार वे मुनिराज श्रार्य वन्नजंघको समभाकर श्रायी श्रीमतीसे कहने लगे कि भाता, तू भी बहुत शीघ ही संसारह्वर्ण समुद्रसे पार करनेके लिये नौकाके समान इस सम्यग्दर्शनका प्रहुण कर । वृथा ही स्त्री पर्यायमें क्यों खेद-खिन्न हों रही है ? ।। १४३ ॥ हे माता, सब स्त्रियोंमें, रत्नप्रभाको छोड़कर नीचेकी छः पृथिवियोंमें भवनवासी व्यन्तर श्रौर ज्योतिषा देवोंमें तथा श्रन्य नीच पर्यायोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ १४४ ॥ इस निन्दा स्त्री पर्यायको धिक्कार है जो कि निर्मन्थ-दिगम्बर मुनिधर्म पालन करनेके लिये बाधक है श्रीर जिसमें विद्वानोंने करीप (कण्डाकी श्राग) की श्रमिके समान कामका संताप कहा है।। १४४।। हे माता, अब तू निर्दोष सम्यग्दर्शनकी आराधना कर श्रीर इस स्वीपर्यायको छोड़कर क्रमसे सप्त परम स्थानोंको प्राप्त कर। भावार्थ-१ 'सज्जाति' २ 'सद्गृहस्थता' ( श्रावकके त्रत ), ३ 'पारित्रज्य' ( मुनियांके त्रत ), ४ 'सुरेन्द्र पद' ४ 'राज्यपद' ६ 'श्ररहन्त पद' ७ 'सिद्धपद' ये सात परम स्थान ( उत्कृष्ट पद ) कहलाते हैं। सम्यग्द्दांष्ट जीव क्रम क्रमसे इन परम स्थानोंको प्राप्त होता है।। १४६।। श्राप लोग कुछ पुण्य भवोंको धारण कर ध्यानरूपी अग्निसे समस्त कर्मीको भस्म कर परम पदको प्राप्त करोगे।। १४७॥

इस प्रकार प्रीतिकर स्त्राचार्यके वचनोंको प्रमाण मानते हुए आर्य वक्रजंघने स्त्रपनी स्त्रीके साथ साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्दर्शन धारण किया ॥ १४८ ॥ वह वक्रजंघका जीव स्त्रपनी प्रियाके साथ साथ सम्यग्दर्शन पाकर बहुत हो संतुष्ट हुआ । सो ठीक ही है, अपूर्व वस्तुका लाभ प्राणियोंके महान् संतोषको पुष्ट करता ही है ॥ १४६ ॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सूत्र (तन्तु)

१ पाखरड- प॰, द॰। पाषरिड- म॰, ल॰। २ परशास्त्रैः परवादिभिर्वा। ३ ऋधिकारं कृत्वा। ४ शीव्रम्। ५ कारणात्। ६ स्त्रीत्वात्। ७ विकलेन्द्रियजातिसु। ८ चाम्बिके द॰। ६ लुटि मध्यमपुरुषैकवचनम्। १० 'सङ्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिवाज्यं सुरेन्द्रता। साम्राज्यं परमार्हत्यं निर्वाणं चेति सप्तथा। ११ श्राप्तः व्याप्तौ लुटि। १२ सवनितः। १३ श्रागम।

सापि सम्यक्त्वलाभेन नितरामनुषत् सती । विशुद्धपुंस्त्वयोगेन निर्वाणमिभलापुका ।।१५१।।
श्राक्वधपूर्वमास्वाद्य सद्दर्शनरसायनम् । प्रापतुस्तो परां पुष्टि धर्मे कर्मनिवर्द्यो ।।१५२।।
शार्वृल्यार्यद्योऽप्याभ्यां समं सद्दर्शनामृतम् । तथा भेजुर्गरोरस्य पादमूलमुपाश्रिताः ।।१५३।।
तौ दम्पती कृतानन्दसंद्गितमनोरथौ । मुनीन्द्रौ धर्मसंवेगात् चिरस्यास्प्रक्षतां मुद्धः ।।१५४।।
जन्मान्तरिनविद्धेन प्रेम्णा विस्फारितेक्षणः । चणं मुनिपदाम्भोजसंस्पर्शात् सोऽन्वभृद् धितम् ।।१५५।।
कृतप्रणाममार्शाभिः श्राशास्य तमनुस्थितम् । ततो यथोचितं देशं तावृपी गन्तुमुद्यतौ ।।१५६।।
पुनर्दर्शनमस्त्वार्य सद्धर्मः मा स्म विस्मरः । इत्युक्त्वान्तिहितौ सद्यः चारणौ व्योमचारणौ ।।१५७।।
गतेऽथ चारणद्वन्द्वे सोऽभृदुक्विरुद्धतः चणम् । प्रेयसां विप्रयोगो हि मनस्तापाय कल्प्यते ।।१५६।।
मुद्धमुनिगुणाध्यानैः श्राद्वंयन्नास्मनो मनः । इति चिन्तामसो भेजे चिरं धर्मानुवन्धिनीम् ।।१५६।।
पुनोति दवशुः स्वान्तात् तनोत्यानन्दशुः परम् । धिनोतिः च मनोवृत्तिम् श्रहो साधुसमागमः ।।१६०।।
मुष्णाति दुरितं दूरात् परं पुष्णाति योग्यताम् । भृयः श्रेयोऽनुवधनाति प्रायः साधुसमागमः ।।१६९।।

में पिरोई हुई मनोहर गालाको प्राप्त कर अपनी राज्यलह्मीके युवराज पद्पर स्थित होता है उसी प्रकार वह वज्रजंघका जीव भी सूत्र (जैन सिद्धान्त) में पिरोई हुई मनोहर सम्यग्दर्शन-ह्नपी कंठमालाको प्राप्त कर मुक्तिह्नपी राज्यसम्पदाके युवराज-पद्पर स्थित हुआ। था॥ १५०॥ विशुद्ध पुरुषपर्यायके संयोगसे निर्वाण प्राप्त करनेकी इच्छा करती हुई वह सती आर्या भी सम्यक्तवकी प्राप्तिसे ऋत्यन्त संतुष्ट हुई थी॥ १५१॥ जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे सम्याद्श्निक्षी रसायनका आस्वाद कर वे दोनों ही दम्पती कम नष्ट करनेवाले जैन धर्ममें बड़ी दृढ़ताको प्राप्त हुए ।। १४२ ।। पहले कहे हुए सिंह, वानर, नकुल और सुकरके जीव भी गुरुदेव-प्रीतिंकर मुनिके चरण-मूलका आश्रय लेकर आर्य वज्रजंघ और आर्या श्रीमतीके साथ साथ ही सम्यग्दर्शनरूपी अमृतको प्राप्त हुए थे।। १४३।। जिन्होंने हर्षसूचक चिह्नोंसे अपने मनोरथकी सिद्धिको प्रकट किया है ऐसे दोनों दम्पतियोंको दोनों ही मुनिराज धर्म-प्रमसं बारवार स्पर्श कर रहे थे ।। १४४ ।। वह वज्रजंघका जीव जन्मान्तर सम्बन्धी प्रेमसे त्राँखें फाड़ फाड़कर श्री प्रीतिंकर मुनिके चरण-कमलोंकी त्र्योर देख रहा था त्रीर उनके च्चण भरके स्पर्शसे बहुत ही सन्तुष्ट हो रहा था।। १४४।। तत्पश्चात् वे दोनों चारण मुनि श्चपने योग्य देशमें जानेके लिये तैयार हुए। उस समय वन्नजंघके जीवने उन्हें प्रणाम किया श्रौर कुछ दूरतक भेजनेके लिये वह उनके पीछे खड़ा हो गया। चलते समय दोनों मुनियोंने उसे श्राशीवीद देकर हितका उपदेश दिया श्रीर कहा कि हे श्रार्थ, फिर भी तेरा दर्शन हो, तूं इस सम्यग्दर्शनरूपी समीचीन धर्मको नहीं भूलना। यह कहकर वे दोनों गगनगामी मुनि शीघ ही अन्तर्हित हो गये।। १४६-१४७॥

श्रनन्तर जब दोनों चारण मुनिराज चले गये तब वह वज्रजंघका जीव चल एक तक बहुत ही उत्करिठत होता रहा। सो ठीक ही है, प्रिय मनुष्योंका विरह मनके सन्तापके लिये ही होता है।। १४८।। वह बार बार मुनियोंके गुणोंका चिन्तवन कर श्रपने मनको श्राह्र करता हुआ चिर काल तक धर्म बढ़ानेवाले नीचे लिखे हुए विचार करने लगा।। १४९।। श्रहा! कैसा श्राश्चर्य है कि साधु पुरुषोंका समागम हृदयसे सन्तापको दूर करता है, परम श्रानन्दको बढ़ाता है श्रौर मनकी वृत्तिको सन्तुष्ट कर देता है।। १६०।। प्रायः साधु पुरुषोंका समागम दूरसे ही पापको नष्ट कर देता है, उत्कृष्ट योग्यताको पुष्ट करता है, श्रौर श्रत्यधिक कल्याणको

१ धृतानन्द- प०, ग्रा०, द०, स०। २ विस्तारितेच् ग्राः श्रा०। ३ श्रान्तर्धिमगाताम् । ४ स्मरगैः । ५ सन्तापम् । ६ श्रानन्दम् । ७ प्रीग्यति ।

साधवो मुक्तिमार्गस्य साधनेऽपिंतधीधनाः। 'लोकानुवृत्तिसाध्यांशो नैषां कश्चन पुष्कलः' ।।१६२॥ परानुग्रहवुद्धवा तु केवलं मार्गदेशनाम्' । कुर्वतेऽमी प्रगत्यापि' निसगोंऽयं महात्मनाम् ।।१६३॥ स्वदुःखे निर्धृणारम्भाः परदुःखेषु दुःखिताः । निर्ध्यपेक्षं परार्थेषु बद्धकच्या' मुमुचवः ।।१६४॥ क्व वयं निस्तृहाः क्वेमे क्वेयं भूमिः सुखोचिता । तथाप्यनुग्रहेऽस्माकं सावधानास्तपोधनाः ।।१६५॥ भवन्तु सुखिनः सर्वे सत्त्वा इत्येव केवलम् । यतो यतन्ते तेनैपां यतित्वं सन्निरुच्यते ।।१६६॥ एवं नाम महीयांसः परार्थे कुर्वते रितम् । दूरादिष समागत्य यथैतौ चारणावुभीः ।।१६७॥ ग्रद्यापि चारणौ साचात् पश्यामीव पुरःस्थितौ । तपस्तन्नपात्ताप तनुकृततन् मुनी ।।१६८॥ चारणौ चरणहुन्द्दे प्रणतं मृदुपाणिना । स्पृशन्तौ स्नेहनिष्नं मां व्यधातामधिमस्तकम् ।।१६९॥ 'ग्रपिप्यतां च मां धर्मतृषितं दर्शनामृतम् । ग्रपास्य मोगः संतापं निर्वृतं येन मे मनः ।।१७०॥ सत्यं प्रीतिक्करो ज्यायान् मुनियोंऽस्मास्वदर्शयत् । प्रीतिं सर्वग्र'श्यातिः सन्माग्यतिबोधनात् ।।१७९॥

बढाता है ॥१६१॥ ये साधु पुरुष मोक्षमार्गको सिद्ध करनेमें सदा दत्तचित्त रहते हैं इन्हें संसारिक लोगोंको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।।१६२।। ये मुनिजन केवल परोपकार करनेकी बुद्धिसे ही उनके पास जा जाकर मोचमार्गका उपदेश दिया करते हैं। वास्तवमें यह महापुरुपोंका स्वभाव ही है।। १६३।। मोज्ञकी इच्छा करनेवाले ये साधुजन श्रपने दुख दूर करनेके लिए सदा निर्दय रहते हैं अर्थात् अपने दुःख दूर करनेके लिये किसी प्रकारका कोई आरम्भ नहीं करते। परके दु:खोंमें सदा दुखी रहते हैं अर्थात् उनके दु:ख दूर करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं। श्रीर दसरों के कार्य सिद्ध करने के लिये निःस्वार्थ भावसे सदा तैयार रहते हैं ॥ १६४ ॥ कहाँ हम श्रीर कहाँ ये श्रत्यन्त निःस्पृह साधु ? श्रीर कहाँ यह मात्र सुखोंका स्थान भोगभूमि श्रर्थात् निःस्पृह मुनियोंका भोगभूमिमें जाकर वहांके मनुष्यांको उपदेश देना सहज कार्य नहीं है तथापि ये तपस्वी हम लोगोंके उपकारमें कैसे सावधान हैं।। १६४।। ये साधुजन सदा यही प्रयत्न किया करते हैं कि संसारके समस्त जीव सदा सुखी रहें और इसीलिये वे यति ( यतते इति यतिः ) कहलाते हैं।। १६६।। जिस प्रकार इन चारण ऋद्धिधारी पुरुषोंने दूरसे आकर हम लोगोंका उपकार किया उसी प्रकार महापुरुष दसरोंका उपकार करनेमें सदा प्रीति रखते हैं।। १६७ ॥ तपरूपी र्त्राग्नके संतापसे जिनका शरीर श्रत्यन्त कृश हो। गया है ऐसे उन चारण मुनियोंको मैं श्रव भी साज्ञात देख रहा हूं, मानो वे श्रव भी मेरे सामने ही खड़े हैं ॥ १६८ ॥ मैं उनके चरणकमलोंमें प्रणाम कर रहा हूं और वे दोनों चारण मुनि कोमल हाथसे मस्तक पर स्पर्श करते हुए मुक्ते स्नेहके वशीभृत कर रहे हैं ॥ १६६ ॥ मुभ, धर्मके प्यासे मानवको उन्होंने सम्यग्दर्शनरूपी श्रमृत पिलाया है, इसीलिये मेरा मन भोगजन्य संतापको छोड़कर श्रत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ॥ १७० ॥ वे प्रीतिंकर नामके ज्येष्ठ मुनि सचमुचमें प्रीतिंकर हैं क्योंकि उनकी प्रीति सर्वत्र गामी है श्रीर मार्गका उपदेश देकर उन्होंने हम लोगों पर श्रपार प्रेम दर्शाया है। जो मनुष्य सब जगह जानेकी सामर्थ्य होने पर भी किसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके पास जाकर उसे उपदेश स्त्रादि देवे तो उससे उसकी अपार प्रीतिका पता चलता है। यहां पर भी उन मुनियों में चारण ऋदि होनेसे सब जगह जानेकी सामर्थ्य थी परन्तु उस समय अन्य जगह न जाकर वे वजजंघके जीवके पास पहुँचे इससे उसके विषयमें उनकी श्रपार प्रीतिका पता

१ जनानुवर्तनम् । २ श्रेष्ठः । ३ — दर्शनम् ऋ०, स० । —देशनम् म०, ल० । ४ पुनरुत्पद्य । ५ वाञ्छा । ६ चारणर्षभौ ऋ०, स० । ७ तापोऽग्निः । ८ पानमकारयताम् । ६ भोगसन्तर्षम् प०, ऋ०, द०, स०, म० । १० सर्वत्रगः प्रीतः म०, ल० ।

महाबलभवेऽप्यासीत् स्वयम्बुद्धो गुरुः स नः । वितीर्यं दर्शनं सम्यग् श्रधुना तु विशेषतः ।।१७२।।
'गुरूणां यदि संसगों न स्यान्न स्याद् गुणार्जनम्। विना गुणार्जनात् 'क्वास्य जन्तोः सफलजन्मता ।१७३। रसोपविद्धः सन् धातुः यथा याति सुवर्णताम् । तथा गुरुगुणारिलष्टो भव्यातमा शुद्धिमृच्छृति ।।१७४।। न विना यानपात्रेण तरितुं शक्यतेऽर्णवः । नर्ते गुरूपदेशाच सुतरोऽयं भवार्णवः ।।१७५।। यथान्धतमसच्छुन्नान् नार्थान् दीपाद् विनेन्नते । तथा जीवादिभावांश्च नोपदेष्ट्रविनेन्नते ।।१७६।। बन्धवो गुरवश्चेति द्वये सम्प्रीतये नृणाम् । बन्धवोऽत्रैव सम्प्रीत्ये गुरवोऽमुत्र चोत्र च ।।१७६।। यतो गुरुनिदेशेन जाता नः शुद्धिरीदशी । ततो गुरुपदे भक्तिः भूयाजन्मान्तरेऽपि नः ।।१७६।। इति चिन्तयतोऽस्यासीद् दढा सम्यक्त्वभावना । सा तु कल्पलतेवास्मै सर्वमिष्टं फलिष्यति ।।१७६।। समानभावनानेन साप्यभूच्छ्रोमतीचरो । समानशीलयोश्चासीद् श्राच्छिन्ना प्रीतिरेनयोः ।।१८०॥ दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या भोगान्निविशतोश्चिरम् । भोगकालस्तयोनिष्ठां प्रापत् पल्यत्रयोन्मितः ।।१८०॥ जीवितान्ते सुखं प्राणान् हित्वा तौ पुर्यशेपतः । प्रापतुः कल्पमैशानं गृहादिव गृहान्तरम् ॥१८२॥ विलीयन्ते यथा मेघा यथाकालं कृतोद्याः । भोगभूमिभुवां देहाः तथान्ते विशरारवः ।।१८२॥ यथा वैन्नियिके देहे न दोषमलसंभवः । तथा दिव्यमनुष्याणां देहे शुद्धिरुदाहता ॥१८॥।

चलता है ॥१७१॥ महाबल भवमें भी वे मेरे स्वयंबुद्ध नामक गुरु हुए थे श्रीर श्राज इस भवमें भी सम्ययदर्शन देकर विशेष गुरु हुए हैं।। १७२।। यदि संसारमें गुरुश्रोंकी संगति न हो तो गुर्णोंकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती और गुर्णोंकी प्राप्तिके बिना जीवोंके जन्मकी सफलता भी नहीं हो सकती।। १७३।। जिस प्रकार सिद्ध रसके संयोगसे तांबा आदि धातुएँ सुवर्णपनेको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार गुरुदेवके उपदेशसे प्रकट हुए गुर्णोंके संयोगसे भव्य जीव भी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जहाजके विना समुद्र नहीं तिरा जा सकता है उसी प्रकार गुरुके उपदेशके बिना यह संसाररूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता।। १७४॥ जिस प्रकार कोई पुरुष दीपकके बिना गाढ अन्धकारमें छिपे हुए घट पट आदि पदार्थीको नहीं देख सकता उसी प्रकार यह जीव भी उपदेश देनेवाले गुरुके बिना जीव अजीव आदि पदार्थीको नहीं जान सकता ॥ १७६॥ इस संसारमें भाई और गुरु ये दोनों ही पदार्थ मनुष्योंकी प्रीतिके लिये हैं। पर भाई तो इस लोकमें ही प्रीति उत्पन्न करते हैं श्रीर गुरु इस लोक तथा परलोक, दोनों ही लोकोंमें विशेष रूपसे प्रीति उत्पन्न करते हैं ।। १७७ ।। जब कि गुरुके उपदेशसे ही हम लोगोंको इस प्रकारकी विशुद्धि प्राप्त हुई है तब हम चाहते हैं कि जन्मान्तरमें भी मेरी भक्ति गुरुदेवके चरण-कमलोंमें बनी रहे ॥ १७८ ॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए वजाजंघकी सम्यक्त्व भावना ऋत्यन्त दृढ़ हो गई। यही भावना आगे चलकर इस वजाजंघके लिये कल्पलताके समान समस्त इष्ट फल देनेवाली होगी ॥ १७६ ॥ श्रीमतीके जीवने भी वज्रजंघके जीवके समान ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन किया था इसलिये इसकी सम्यक्त्व भावना भी सुदृढ़ हो गई थी। इन दोनों पति-पत्नियोंका स्वभाव एकसा था इसलिये दोनोंमें एकसी अखण्ड प्रीति रहती थी।। १८०।। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक भोग भोगते हुए उन दोनों दम्पतियोंका तीन पल्य प्रमाण भारी काल व्यतीत हो गया ॥ १८१ ॥ श्रीर दोनों जीवनके श्रन्तमें सुखपूर्वक प्राण छोड़कर बाकी बचे हुए पुण्यसे एक घरसे दूसरे घरके समान ऐशान स्वर्गमें जा पहुंचे ॥ १८२ ॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें मेघ अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं और समय पाकर श्राप ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरीर श्रपने श्राप ही उत्पन्न होते हैं श्रौर जीवनके श्रन्तमें श्रपने श्राप ही विलीन हो जाते हैं ।। १८३ ।। जिस प्रकार वैक्रियिक

१ गुरुणा यदि— श्र०, प०, स० । २ —पश्य म०, ल० । ३ श्रन्तम् । ४ प्रमितः । ५ तदन्ते म०, ल० । ६ विशरणशीलः । ७ भोगभूमिजानाम् ।

विमाने श्रीप्रभे तत्रं नित्यालोके स्फुरत्यमः । स श्रीमान् वज्रजङ्वार्यः श्रीधराख्यः सुरोऽभवत् ।।१८५॥ सापि सम्यक्त्वमाहाल्यात् स्त्रेंखाद् विश्लेपमीयुर्षा । स्वयम्प्रभविमानेऽभूत् तत्सनामां सुरोत्तमः ॥१८६॥ शार्द्लार्यादयोऽप्यस्मिन् कल्पेऽनल्पसुखोदये । महाँ द्धकाः सुरा जाताः पुण्यैः किन्नु दुरासदम् ॥१८८॥ ऋते धर्मात् कुतः स्वर्गः कुतः स्वर्गादते सुखम् । तस्मात् सुखाधिनां सेव्यो धर्मकल्पतस्त्रिरम् ॥१८८॥ शार्द्लभूतपूर्वो यः स विमाने मनोहरे । चित्राङ्गदे ज्वलन्मोलिः स्रमूचित्राङ्गदोःमरः ॥१८६॥ वराहार्यश्च नन्दाख्ये विमाने मणिकुण्डली । ज्वलन्मकुटं क्षेयूरमणिकुण्डलमूपितः ॥१६०॥ नन्द्यावत्तं विमानेऽभूद् वानरायों मनोहरः । सुराङ्गनोमनोहारिचतुराकारसुन्दरः ॥१९१॥ प्रभाकरविमानेऽभूत् नकुलायों मनोरथः । मनोरथशतावाह्यदिव्यंभोगोःमृताशनः ॥१९२॥ इति पुण्योदयात्ते पां स्वलीकसुखमोगिनाम् । रूपसीन्दर्यभोगादिवर्णना लिलताङ्गवत् ॥१९३॥

## शार्वृलविक्रीडितम्

ह्र्युच्चैः प्रमदोदयात् सुरवरः श्रीमानसौ श्रीधरः स्वर्गश्रीनयनोत्सवं शुचितरं विश्रद्वपुर्भास्वरम् । कान्ताभिः कलभाषिर्णाभिरुचितान् भोगान् मनोरञ्जनान् सुञ्जानः सततोत्सवैररमत स्वस्मिन् विमानोत्सवे ।:५९४॥

शरीरमें दोष श्रौर मल नहीं होते उसी प्रकार भोगभूषिज जीवोंके शरोरमें भी दोप श्रौर मल नहीं होते । उनका शरीर भी देवोंके शरीरके समान ही शुद्ध रहता है ॥ १८४॥ वह वज्रजंघ श्रार्य ऐशान स्वर्गमें हमेशा प्रकाशमान रहनेवाले श्रीप्रभ विमानमें देदीप्यमान कान्तिका धारक श्रीधर नामका ऋद्धिधारी देव हुआ ।। १८४ ॥ और आर्था श्रीमती भी सम्यग्दर्शनके प्रभावसे स्त्रीलिङ्गसे छटकारा पाकर उसी ऐशान स्वर्गके स्वयंत्रम विमानमें स्वयंत्रम नामका उत्तम देव हुई ॥ १८६ ॥ सिंह, नकुल, वानर और शुक्षरके जीव भी ऋत्यन्त सुखमय इसी ऐशान स्वर्गमें बड़ी बड़ी ऋद्वियोंके धारक देव हुए। सो ठीक हो है पुण्यसे क्या दुर्लभ है ? ।। १८७ ।। इस संसारमें धर्मके विना स्वर्ग कहाँ ? श्रीर स्वर्गके विना सुख कहाँ ? इसलिये खुख चाहनेवाले पुरुषोंको चिरकाल तक धर्मरूपी कल्पवृत्तकी ही सेवा करनी चाहिये॥ १८८॥ जा जीव पहले सिंह था वह चित्रांगद नामके मनोहर विमानमें प्रकाशमान मुकुटका धारक चित्रांगद नामका देव हुन्ना ।। १८६ ।। शुकरका जीव नन्द नामक विसानमें प्रकाशमान मुकुट, बाजुबंद स्त्रीर मिणिमय कुंडलोंसे भूषित मिणिकुण्डली नामका देव हुआ ॥ १६० ॥ वानरका जीव नन्दावर्त नामक विमानमें मनोहर नामका देव हुआ जो कि देवांगनाओं के मनको हरण करनेवाले सन्दर श्राकारसे शोभायमान था ॥ १६१ ॥ श्रीर नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ नामका देव हुआ जो कि सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त हुए दिव्य भोगरूपी अमृतका सेवन करने-वाला था ।। १६२ ।। इस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वर्गलोकके सुख भोगनेवाले उन छहों जीवोंके रूप सौन्दर्य भोग त्र्यादिका वर्णन ललिताङ्गदेवके समान जानना चाहिये ॥ १६३ ॥ इस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वर्गलद्दमीके नेत्रोंको उत्सव देनेवाले, ऋत्यन्त पवित्र श्रीर चमकीले शरीरको धारण करनेवाला वह ऋद्धिधारी श्रीधर देव मधुर वचन वोलनेवाली देवाङ्गनाश्रोंके साथ मनोहर भोग भोगता हुआ अपने ही विमानमें अनेक उत्सवोंद्वारा कीड़ा करता रहता था ॥१६४॥

१ ऐशानकल्पे । २ तेन विमानेन समानं नाम यस्यासौ श्रीस्वयम्प्रभ इत्यर्थः । ३ —मुकुट- श्र०, प०, द० । ४ मनोहरनामा । ५ —मोगामृताशनः । ६ देवः । ७ —मुखमागिनाम् श्र०, प०, स०, द०, म० । ८ —मींसुरम् श्र०, स० ।

कान्तानां करपल्लवेर्म्युत्तलेः संवाद्धमानक्रमः तद्वक्त्रेन्दुशुचिस्मितांशुसिलिलेः संसिच्यमानो मुहुः । 'सभूविभ्रमतत्कटाचिविधिखेलं च्यीकृतोः नुचणं भोगाङ्गरेपि सोऽतृपत् प्रमुद्धितो वर्ल्स्येज्ञिनः श्रीधरः ।।१९५॥

इत्यार्पे भगविजनसेनाचार्यप्रखाते त्रिपष्टिलक्षराश्रीमहापुराणसंब्रहे श्रीमतीवञ्जजङ्गार्यसम्यग्दर्शनोत्पत्तिवर्णनं नाम नवमं पर्व ॥६॥

कभी देवाङ्गनायें श्रपने कोमल करपल्लवोंसे उसके चरण दवाती थीं, कभी श्रपने मुखरूपी चन्द्रमासे निकलती हुई मन्द् मुसकानकी किरणों रूपी जलसे बार बार उसका श्रभिषेक करती थीं श्रीर कभी भौंहोंके विलाससे युक्त कटाचरूपी वाणों का उसे लच्च बनाती थीं। इस प्रकार श्रागामी कालमें तीर्थं कर होनेवाला वह प्रसन्नचित्त श्रीधरदेव भोगे!पभोगकी सामग्रीसे प्रत्येक च्या संतुष्ट रहता था।। १९४।।

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्धभगवज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलज्ञण श्रीमहापुराणसंप्रहमें श्रीमती श्रीर वज्जजंघ आर्यको सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला नवाँ पर्व समाप्त हुआ।

# दशमं पर्व

श्रथान्ये युरबुद्धासीं प्रयुक्ताविधरक्षसा । स्वगुरुं प्राप्तकैवस्यं श्रीप्रभाद्रिमधिष्टितम् ॥१॥ जगन्धीतिङ्करो योऽस्य गुरुः प्रीतिङ्कराह्वयः । तमचितुमभीयाय वर्षया ससपर्यया ॥२॥ श्रीप्रभाद्रौ तसभ्यर्त्यं सर्वज्ञमभिवन्य च । श्रुत्वा धर्मं ततोऽप्रुच्छत् इत्यसौ स्वमनीषितम् ॥३॥ महाबलभवे येऽस्मन्मिन्त्रिणो दुर्दशस्त्रयः । काद्य ते लब्धजन्मानः कीदशीं वा गतिं श्रिताः ॥४॥ इति पृष्टवते तस्मै सोऽवोचत् सर्वभावित् । तन्मनोध्वान्तसन्तानम् श्रपाकुर्वन् वचोंऽश्रुभिः ॥५॥ स्वर्यि 'स्वर्गगतेऽस्मासु लब्धबोधिषु ते तदा । प्रपद्य दुर्मृति "याता वियाता वत दुर्गतिम् ॥६॥ द्वौ निगोतास्पदं यातौ तमोऽन्धं यत्र केवलम् । "तप्ताधिश्रयणोद्वर्त्तभूयिष्ठैर्जन्ममृत्युभिः ॥७॥ रिशतः [तः] शतमितः श्रभं मिथ्यात्वपरिपाकतः । विपाकक्षेत्रमामनातं तर्र तद्वि दुष्कृतकर्मणाम् ॥६॥ मिथ्यात्वविषसंसुप्ता ये रिमार्गपरिपन्थिनः । ते यान्ति दीर्घमध्वानं क्षेत्रयोन्यावर्त्तसङ्कलम् ॥९॥ तमस्यन्धे निमज्ञन्ति त्रस्वज्ञानदेषिणो नराः । श्राप्तोपज्ञमतो विष्वां व्रधोऽभ्यस्येदनारतम् ॥१०॥

श्रथानन्तर किसी एक दिन श्रीधरदेवको श्रवधि ज्ञानका प्रयोग करने पर यथार्थ रूपसे मालूम हुआ कि हमारे गुरु श्रीप्रभ पर्वतपर विराजमान हैं और उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ है।। १।। संसारके समस्त प्राणियोंके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिकर मुनिराज थे वे ही इसके गुरु थे। उन्हींकी पूजा करनेके लिये अच्छी-अच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख गया ॥ २ ॥ जाते ही उसने श्रीप्रभ पर्वतपर विद्यमान सर्वज्ञ श्रीतिंकर महाराजकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुन। श्रौर फिर नीचे लिखे श्रनुसार श्रपने मन की बात पूछी ॥ ३ ॥ हे प्रभो, मेरे महावल भवमें जो मैरे तीन मिथ्यादृष्टि मंत्री थे वे इस समय कहां उत्पन्न हुए हैं वे कौनसी गतिको प्राप्त हुए हैं ?।। ४ ।। इस प्रकार पूछनेवाले श्रीधरदेवसे सर्वज्ञदेव. श्रपने वचनरूपी किर**णोंके द्वा**रा उसके हृद्यगत समस्त श्रज्ञानान्धकारको नष्ट करते हुए कहने लगे।। ५।। कि हे भव्य, जब तूं महाबलका शरीर छोड़करं स्वर्ग चला गया और मैंने रत्नत्रयको प्राप्त कर दीचा धारण कर ली तब खेद हैं कि वे तीनों ढीठ मन्त्री कुमरणसे मरकर दुर्गतिको प्राप्त हुए थे।। ६।। उन तीनोंमेंसे महामति श्रौर संभिन्नमित ये दो तो उस निगोद स्थानको प्राप्त हुए हैं जहां मात्र सघन श्रज्ञानान्धकारका ही श्रिधकार है। श्रीर जहां श्रत्यन्त तप्त खीलते हुए जलमें उठनेवाली खलबलाहटके समान अनेक बार जन्म मरण होते रहते हैं।। ७।। तथा शतमित मंत्री अपने मिध्यात्वके कारण नरक गति गया है। यथार्थमें खोटे कर्मीका फल भोगनेके लिये नरक ही मुख्य चेत्र है ॥ ८ ॥ जो जीव मिथ्यात्वरूपी विषसे मूर्छित होकर समीचीन जैन मार्गका विरोध करते हैं वे कुयोनिकपी भँवरोंसे व्याप्त इस संसारकपी मार्गमें दीर्घकाल तक घूमते रहते हैं।। १।। चूंकि सम्यक्तानके विरोधी जीव श्रवश्य ही नरकरूपी गाढ़ श्रन्धकारमें

१ — न्येद्युः प्राबुद्धासौ ग्र०। — प्रबुद्धासौ स०। २ भ्रतिति। ३ जगत्पीतिकरो स०। ४ श्रीघरस्य। ५ श्रीममुखमगच्छत्। ६ स्वर्गे गते ग्र०, प०, स०। ७ याता वत बुद्ध्यापि दुर्गतिम् श्र०, स०। वियाता धृष्टाः। ८ निगोदास्पदं द०, म०, स०। ६ निकृष्टपीडाश्रयलेपप्रचुरैः। तप्तादिश्रय— म०, ल०। १० गतः शत— व०, ग्र०, प०, स०, द०, म०, ल०। ११ कथितम्। १२ सन्मार्गविरोधिनः। १३ कालम्। 'श्रध्वा वर्त्मनि संस्थाने सास्रवस्कन्धकालयोः' इत्यिभिषानात्। १४ सतां ज्ञानम्। संज्ञान— द०, स०, ग्र०, प०। १५ ग्रातः कारगात्।

धर्मेणात्मा वजत्यूद्ध्वम् श्रध्मेण पतत्यधः । मिश्रस्तु याति मानुष्यम् इत्यासोक्तिः विनिश्चितु ॥११॥ स एप शतवुद्धित्ते मिथ्याज्ञानस्य दाक्यंतः । द्वितीयनरके दुःखम् श्रनुभुङ्कोऽतिदारुणम् ॥१२॥ सोऽयं स्वयंकृतोऽनथीं जन्तोरघजितात्मनः । यदयं विद्विषम् धर्मम् श्रधमें कुरुते रितम् ॥१३॥ धर्मात् सुखमधर्माच दुःखमित्यविगानतः । धर्मेकपरतां धत्ते बुधोऽनर्थजिहासया ॥१४॥ धर्मः प्राणिद्या सत्यं ज्ञान्तिः शोचं वितृष्णता । ज्ञानवैराग्यसम्पत्तिः श्रधमंस्तद्विपर्ययः ॥१५॥ तनोति विपयासङ्गः सुखसंत प्रमङ्गिनः । स तीव्रमनुसन्धत्ते तापं दीप्त इवानलः ॥१६॥ संतप्तस्तत्वप्रतीकारम् ईप्सन् पापेऽनुरज्यते । दृष्टि पापरतो धर्मम् श्रधमांच्च पतत्यधः ॥१७॥ विपच्यते यथाकालं नरके दुरनुष्टितम् । श्रनेहितः समभ्यणे यथाऽलक्कशुनोः विपम् ॥१८॥ यथोपचः रितेर्जननं तीवः ज्वरयति ज्वरः । तथा दुरीहितेः पाप्मा गाढीभवति दुर्दशः ॥१९॥ दुरन्तः कर्मणां पाको ददाति कटुकं फलम् । येनात्मा पतितः श्रभे क्षणं दुःखान्न मुच्यते ॥२०॥ कीदशं नरके दुःखं तत्रोत्पत्तः कृतोऽङ्गिनाम् । इति चेच्छृणु तत्सम्यक् प्रणिधाय मनः च्रणम् ॥२१॥ हिंसायां निरता ये स्युः ये मृपावादतत्पराः । नुराशीलाः परस्रीषु ये रता मद्याश्र ये ॥२२॥

निमन होते हैं इसिलये विद्वान् पुरुषोंको आप्त प्रणीत सम्यग्नानका ही निरन्तर अभ्यास करना चाहिये॥ १०॥ यह आत्मा धर्मके प्रभावसे स्वर्ग मोन रूप उच्च स्थानोंको प्राप्त होता है। अधर्मके प्रभावसे अधागित अर्थात् नरकको प्राप्त होता है। और धर्म अधर्म दोनोंके संयोगसे मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है। हे भद्र, तूं उपर्युक्त अर्हन्तदेवके वचनोंका निश्चय कर ॥ ११॥ वह तुम्हारा शतवुद्धि मंत्री मिथ्याज्ञानकी दृढतासे दूसरे नरकमें अत्यन्त भयंकर दुःख भोग रहा है ॥ १२॥ पापसे पराजित आत्माको स्वयं किये हुए अनर्थका यह फल है जो उसका धर्मसे द्वेष और अधर्मसे प्रेम होता है।। १३॥ 'धर्मसे सुख प्राप्त होता है और अधर्मसे दुःख मिलता है' यह बात निर्विवाद प्रसिद्ध है इसीलिये तो बुद्धिमान् पुरुष अनर्थोंको छोड़नेकी इच्छासे धर्ममें ही तत्परता धारण करने हैं।। १४॥ प्राणियोंपर दया करना, सच्यज्ञान और वैराग्यरूपी संपत्तिका इकट्ठा करना ही धर्म है और उससे उलटे अदया आदि भाव अधर्म है।। १४॥ विषयासक्ति जीवोंके इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णाको बढ़ाती है, इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णाको वढ़ाती है, इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णाको करनी संतप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे पापमें अनुरक्त हो जाता है, पापमें अनुराग करनेवाला प्राणी धर्मसे द्वेष करने लगता है और धर्मसे द्वेष करनेवाला जीव अधर्मके कारण अधीगितको प्राप्त होता है।।१६–१७॥

जिस प्रकार समय श्रानेपर (प्रायः वर्षाकालमें) पागल कुत्ते का विष श्रपना श्रसर दिखलाने लगता है उसी प्रकार किये हुए पापकर्म भी समय पाकर नरकमें भारी दुःख देने लगते हैं।। १८।। जिस प्रकार श्रपथ्य सेवनसे मूर्ख मनुष्योंका ज्वर बढ़ जाता है उसी प्रकार पापाचरणसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका पाप भी बहुत बढ़ा हो जाता है।। १६।। किये हुए कर्मोंका परिपाक बहुत ही बुरा होता है। वह सदा कड़ूए फल देता रहता है; उसीसे यह जीव नरकमें पड़कर वहाँ च्रण भरके लिये भी दुःखसे नहीं छूटता॥ २०।। नरकोंमें कैसा दुःख है शशौर वहाँ जीवोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है शयदि तूं यह जानना चाहता है तो चाणभरके लिये मन स्थिर कर सुन।। २१॥ जो जीव हिंसा करनेमें श्रासक्त रहते हैं, मूठ बोलनेमें तत्पर

१ —िमत्याप्तोक्किविनिश्चितम् ग्र०, स०। २ —रिविजितानमनः द०, स०, ग्र०, ल०। ३ श्रविप्रतिपत्तितः । ४ हातुमिच्छ्या। ५ ज्ञानं वै— स०। ६ विषयासिकः। ७ ऋभिलाषम्। ८ दुराचारः। ६ काले। १० उत्तमशुनकस्य। ११ श्रपथ्यभोजनैः।

ये च मिथ्यादशः क्रूरा रौद्रध्यानपरायणाः । सस्तेषु निरनुक्रोशा बह्वारम्भपरिम्रहाः ।।२३।। धर्मद्वुहश्च ये नित्यम् श्रधर्मपरिपोपकाः । दूपकाः साधुवर्गस्य मात्सर्योपहताश्च ये ।।२४।। रुघ्यन्त्यकारणं ये च निर्मन्थेभ्योऽतिपातकाः । मुनिभ्यो धर्मशीकेभ्यो मधुमांसाशने रताः ।।२५।। व्यधकान् पोपियत्वान्यजीवानां येऽतिनिर्धृणाः । खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः ।।२६।। ते नराः पापभारेण प्रविश्वन्ति रसातलम् । विपाकक्षेत्रमेतिद्धि विद्धि दुष्कृतकर्मणाम् ।।२७।। जलस्थलचराः क्रूराः सोरगाश्च सरीसृपाः । पापशीलाश्च मानिन्यः पित्रणश्च प्रयान्त्यधः ।।२५।। प्रयान्त्यसंक्तिनो घर्मां तां वंशां च सरीसृपाः । पिक्षणस्ते तृतीयाञ्च तां चतुर्थीं च पन्नगाः ।।२९।। सिंहास्तां पञ्चमीं चैव ताश्च पष्टीं च योपितः । प्रयान्ति सप्तमीं ताश्च मर्त्यां मत्स्याश्च पापिनः ।।३०।। स्त्यार्करवालुक्यः पङ्कधूमतमःप्रभाः । तमस्तमःप्रभाः चेति सप्ताधः श्वभ्रभूमयः ।।३९।। तासां पर्यायनामानि घर्मा वंशा शिलाञ्जना । व्यरिष्टा मघवी चैव माघवी चेत्यनुक्रमात् ।। ३२।। तत्र वीभत्सुनि स्थाने जाले मधुकृतामिवः । तेऽधोमुखाः प्रजायन्ते पापिनामुन्नतिः कुतः ।।३२।। तेऽन्तर्मुहूर्त्ततो गात्रं प्तिगन्धि जुगुप्सितम् । पर्यापयिन्त दुष्येन्तं विकृताकृति दुष्कृतात्। ॥३४।। पर्याप्तश्च महीपृष्टे रिज्वलदग्न्यतिदुःसहे । विच्छिन्नवन्धनानीव पत्राणि विलुठन्त्यधः ।।३५।। निपत्य च महीपृष्टे निशितायुधमूर्धसु । पृत्कुर्वन्ति दुर्गतमानः छिन्नसर्वोङ्गसन्थः ।।३६।।

होते हैं, चोरी करते हैं, परस्त्रीरमण करते हैं, मद्य पीते हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, कर हैं, रोद्रध्यानमें तत्पर हैं, प्राणियोंमें सदा निर्दय रहते हैं, बहुत आरम्भ और परिग्रह रखते हैं, सदा धर्मसे द्रोह करते हैं, अधर्ममें सन्तोप रखते हैं, साधुआंकी निन्दा करते हैं, मात्सर्यसे उपहत हैं, धर्म सेवन करने-वाले परित्रहर हत मुनियोंसे विना कारण ही क्रोध करते हैं, ऋतिशय पापी हैं, मधु और मांस खानेमें तत्पर हैं, अन्य जीवांकी हिंसा करनेवाले कत्ता बिल्ली आदि पशुत्रोंको पालते हैं, अतिशय निर्दय हैं, स्वयं मधु मांस खाते हैं श्रीर उनके खानेवालोंकी श्रनुमोदना करते हैं वे जीव पापके भारसे नरकमें प्रवेश करते हैं। इस नरक्कों ही खोटे कर्मों के फल देनेका चेत्र जानना चाहिये ॥ २२-२७ ॥ ऋर जलचर, थलचर, सर्प, सरीसृप, पाप करनेवाली स्त्रियां और ऋर पत्ती आदि जीव नरकमें जाते हैं।। २ ।। श्रसैनी पञ्चेन्द्रिय जीव धर्मानामक पहली पृथ्वी तक जाते हैं, सरीसृप-सरकनेवाले-गुहा दूसरी पृथ्वा तक जाते हैं, पत्ती तीसरी पृथ्वी तक, सर्प चौथी पृथ्वी तक, सिंह पांचर्वी पृथ्वी तक, स्त्रियां छठवीं पृथ्वी तक और पापी मन्द्य तथा मच्छ सातवीं पृथ्वी तक जाते हैं ॥ २९-३० ॥ रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, श्रीर महातमःप्रभा ये सात पृथिवियाँ हैं जो कि क्रम क्रमसे नीचे नीचे हैं ॥ ३१ ॥ घर्मा, वंशा, शिला ( मेघा ), श्रंजना, श्ररिष्टा, मघवी श्रोर माघवी ये सात पृथिवियोंके क्रमसे नामान्तर हैं ॥ ३२ ॥ उन पृथिवियोंमें वे जीव मधुमिक्खियोंके छत्तेके समान लटकते हुए घृिणत स्थानोंमें नीचेकी त्रोर मुख करके पैदा होते हैं। सो ठीक हो है पापी जीवोंकी उन्नति कैसे ही सकती है ? ॥ ३३ ॥ वे जीव पापकर्मके उदयसे अन्तर्मुहूर्तमें ही दुर्गन्धित, घृणित, देखनेके अयोग्य श्रीर बुरी त्राकृतिवाले शरीरकी पूर्ण रचना कर लेते हैं ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार वृज्ञके पत्ते शाखासे बन्धन टूट जानेपर नीचे गिर पड़ते हैं उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीरकी पूर्ण रचना होते ही उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई अत्यन्त दुःसह नरककी भूमिपर गिर पड़ते हैं॥ ३५॥ वहाँकी भूमिपर अनेक तीच्ए हथियार गड़े हुए हैं, नारकी उन हथियारोंकी नोंकपर गिरते हैं

१ निष्कृपाः । २ धर्मघातकाः । ३ -परितोषकाः ल० । ४ ग्रुनकादीन् । ५ घर्मावंशे । ६ महातमः-प्रभा । ७ सारिष्टा त्र्रा०, प०, द०, स० । ८ गोलके । ६ मधुमिन्सिणाम् । १० दुःकृतात् व०, द्रा०, प०, द०, स० । ११ ज्वलिन्यित-व०, ट०, ज्वलित व्यति-द्रा०, प०, द०, स०, ल० । भूम्युष्मणा च संतप्ता दु'स्सहेनाकुलीकृताः । तप्तश्नाष्ट्रे तिला यद्वत् निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥३७॥ ततस्तेषां निकृन्तन्ति गात्राणि निश्चित्तयुर्धः । नारकाः 'परुपक्रोधाः तर्जयन्तोऽतिभीषणम् ॥३८॥ तेषां छिन्नानि गात्राणि संधानं यान्ति तत्त्वणम् । दण्डाहतानि वारीणि यद्वद्वित्तिष्यं शल्कशः ॥३९॥ वैरमन्योऽन्यसम्बन्धि निवेद्यानुभवाद् गतम् । दण्डांस्तदनुरूपांस्ते योजयन्ति परस्परम् ॥४०॥ चोदयन्त्यसुराश्चेनान् यूयं युध्यध्वमित्यरम् । संस्मायं पूर्ववैराणि प्राक्चतुर्ध्याः सुदारुणाः ॥४९॥ वज्रचन्न्यपुर्देर्गृद्धाः कृतन्तत्त्येतान् भयङ्कराः । धानश्चानर्ज् नाः इग्नार दण्जान्तरः नल्दैः खरैः ॥४२॥ मृषाकथितताम्नादिरसान् केचित् प्रपायिताः । प्रयान्ति विलयं सद्यो रसन्तोः विरसस्वनम् ॥४३॥ इश्चयन्त्रेषु निष्ठित्य पोड्यन्ते खण्डशः कृताः । अविष्ठमसु च निष्काथ्य नीयन्ते रसतां परे ॥४४॥ केचित् स्वान्येव मांसानि खाद्यन्ते बलिभः परैः । विशस्य निक्तिः शस्त्रेः परमांसाशिनः पुरा ॥४५॥ रिसंदंशकैविद्यर्थस्यं गले पाटिकयार बलान् । प्रास्यन्ते तापितांक्लोहपिण्डान् मांसिप्रयाः पुरा ॥४६॥ स्थिष तव प्रियेत्युन्तैः तक्षायःपुत्रिकां गले । प्रालिङ्गयन्ते बलादन्येः प्रनलाचित्रकणाचिताम् ॥४७॥ सेषा तव प्रियेत्युन्तैः तक्षायःपुत्रिकां गले । प्रालिङ्गयन्ते बलादन्येः प्रनलाचित्रकणाचिताम् ॥४७॥ सेषा तव प्रियेत्युन्तैः तक्षायःपुत्रिकां गले । प्रालिङ्गयन्ते वलादन्येः प्रनलाचित्रकणाचिताम् ॥४७॥

जिसमें उनके शरीरकी सब सन्धिया छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और इस दुःखसे दुखी होकर वे पापी जीव रोने-चिल्लाने लगते हैं ॥ ३६ ॥ वहांकी भूमिकी श्रमहा गर्मीसे संतप्त होकर व्याकुल हुए नारकी गरम भाड़में डाले हुए तिलोंके समान पहले तो उछलते हैं श्रीर नीचे गिर पड़ते हैं ॥३७ ॥ वहां पड़ते ही त्र्रातिशय क्रोधी नारकी भयंकर तर्जना करते हुए तीच्एा शस्त्रोंसे उन नवीन नारिकयोंके शरीरके दुकड़े दुकड़े कर डालते हैं।। ३८ ।। जिस प्रकार किसी डण्डेसे ताड़ित हुआ जल बूँद बूँद होकर विखर जाता है श्रीर फिर चएाभरमें मिलकर एक हो जाता है उसी प्रकार उन नारिकयोंका शरीर भी हथियारोंके प्रहारसे छिन्न भिन्न होकर जहाँ तहाँ बिखर जाता है श्रौर फिर च्राग्भरमें मिलकर एक हो जाता है।। ३९॥ उन नारिकयोंको श्रवधि-ज्ञान होनेसे अपनी पूर्वभव सम्बन्धी घटनात्रोंका अनुभव होता रहता है, उस अनुभवसं वे परस्पर एक दूसरे को अपना पूर्व वैर बतलाकर आपसमें दण्ड देते रहते हैं।। ४०।। पहलेकी तीन पृथिवियोतक श्रतिशय भयंकर श्रासुरकुमार जातिके देव जाकर वहांके नारिकयोंको उनके पूर्वभवके वैरका स्मरण कराकर परस्परमें लड़नेके लिये प्रेरणा करते रहते हैं ।। ४१ ।। वहांके भयंकर गीध\* अपनी वज्रमयी चोंचसे उन नारिकयोंके शरीरको चीर डालते हैं और काले काले सुन-कुत्तो अपने पैने नखोंसे फाड़ डालते हैं ॥ ४२ ॥ कितने ही नारिकयोंको खौलती हुई ताँबा श्रादि धातुएँ पिलाई जाती हैं जिसके दु:खसे वे बुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर शीघ्र ही विलीन (नष्ट) हो जाते हैं।। ४३।। कितने ही नारिकयोंके दुकड़े दुकड़े कर कोल्ह (गन्ना पेलनेके यन्त्र) में डालकर पेलते हैं त्रीर कितने ही नारिकयोंको कर्ढ़ाईमें खौलाकर उनका रस बनाते हैं ॥४४॥ जो जीव पूर्व पर्यायमें मांसभत्ती थे उन नारिकयोंके शरीरको बलवान नारकी अपने पैने शास्त्रोंसे काट काटकर उनका मांस उन्हें ही खिलाते हैं ॥४४॥ जो जीव पहले बड़े शौकसे मांस खाया करते थे ? सँड्रासीसे उनका मुख फाड़कर उनके गलेमें जबरदस्ती तपाये हुए लोहेके गोले निगलाये जाते हैं ॥४६॥ 'यह वही तम्हारी उत्तमप्रिया है' ऐसा कहते हुए बलवान नारकी अग्निके फुलिंगोंसे

१ दुस्पहोष्णाकुळी— ग्र० । २ त्रम्बरीषे । ३ स्थालीपच्यमानतग्र्डुलोत्पतननिपतनवत् । ४ परुषाः क्रोधाः ग्र०, स०, द० । ५ सम्बन्धम् । ६ विकीर्य । ७ खराडशः । ८ चतुर्थनरकात् प्राक् । ६ सुदारुग्णम् प० । १० कृष्णाः । ११ स्थूलाः । १२ विदारयन्ति । १३ ध्वनन्तः । १४ कटाहेषु । १५ छिन्वा । १६ कक्कृमुखैः । १७ पादिकया ग्र०, प०, स०, द० । १८ परे द० । परेः स० ।

<sup>#</sup> ये गीध, कुत्ते श्रादि जीव तिर्यञ्चगतिके नहीं है किन्तु नारकी ही विक्रिया शिक्तिसे श्रापने शरीरमें वैसा परिणमन कर लेते हैं।

सङ्केतकेतकोद्याने कर्कशककचच्छदे । स्वामिहोपह्नरे कान्ता ह्यास्यभिसिसीर्यया ।।४८।।
पुरा पराङ्गनासङ्गरित दुर्ब जितानिति । संयोजयन्ति तप्तायःपुत्रिकाभिर्वजात् परे ।।४९।।
तास्तदाजिङ्गनासङ्गात् क्षर्णमृच्छ्रां सुपागतान् । तुदन्त्ययोसयेस्तोत्रः प्रज्ञये मर्मसु नारकाः ।।५०।।
तदङ्गाजिङ्गनासङ्गात् क्षर्णामीजितलोचनाः । निपतन्ति महीरङ्गे तेऽङ्गारीकृतविग्रहाः ।।५१।।
भक्षाग्निदीपितान् केचित् विश्वायसान् शास्मजीद्रुमान् । ११ मारोप्यन्ते हठात् कैश्चित् तीक्ष्णोध्वाधोऽप्रकण्टकान्
ते तदारोपणोध्वाधःकर्षणैरतिकिषताः । सुच्यन्ते नारकैः कृच्छ्रात् क्षरत्क्षतजमूर्गयः ।।५३।।

१ अरुष्करुष्वज्ञमयी द्वायां विवाहिताः । क्षरणाद् विशोर्णसर्वाङ्गा १ विज्ञुप्यन्ते १ उम्बुचारिभः ।।५४।।
विस्कुजिङ्गमयी द्वाय्यां व्वजन्तीमधिद्यायिताः । शेरते प्लुष्यमाणङ्गा दीर्घनिद्वासुखेप्सया ।।५५।।
श्रसिपत्रवनान्यन्ये श्रयन्त्युष्णार्दिता यदा । तदा वाति मरुत्तीको विस्कुजिङ्गकणान् किरन् ।।५६॥
तेन पत्राणि १ पात्यन्ते सर्वायुधमयान्यरम् । तैरिक्षक्षभिन्नसर्वाङ्गाः पुत्कर्वन्ति वराककाः ।।५०।।

व्याप्त तपाई हुई लोहेकी पुतलीका जबरदस्ती गलेसे श्रालिंगन कराते हैं ॥ ४७ ॥ जिन्होंने पूर्वभव में परिश्वयोंके साथ रित-क्रीड़ा की थी ऐसे नारकी जीवोंसे अन्य नारकी अकर कहते हैं कि 'तुम्हें तुम्हारी प्रिया र्त्राभसार करनेकी इच्छासे संकेत किये हुए केतकीवनके एकान्तमें बुला रही हैं' इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोंत जैसे पत्तेवाले केतकीवनमें ले जाकर तपाई हुई, लोहेकी पुर्तालयोंके साथ श्रालिङ्गन कराते हैं ॥ ४८-४६ ॥ उन लोहेकी पुर्तालयोंके श्रालिङ्गनसे तत्त्रण ही मुद्धित हुए उन नारिकयोंको अन्य नारकी लोहेके चाबकोंसे मर्म स्थानोंमें पीटते हैं।। ४०।। उन लोहंकी पुर्तालयोंके आलिंगनकालमें ही जिनके नेश्र द:खसे बन्द हो गये हैं तथा जिनका शरीर ऋंगारोंसे जल रहा है ऐसे वे नारकी उसी चए जमीन पर गिर पड़ते हैं।। ५१।। कितने ही नारकी, जिनपर ऊपरसे नीचे तक पैने कांटे लगे हुए हैं और जो धौंकनीसे प्रदीप्त किये गये हैं ऐसे लोहेके बने हुए सेमरके वृत्तों पर श्रन्य नारिकयोंको जबरदस्ती चढ़ाते हैं ॥ ५२ ॥ वे नारकी उन वृत्तों पर चढ़ते हैं, कोई नारकी उन्हें ऊपरसे नीचेकी श्रोर घसीट देता है और कोई नीचेसे उपरको घसीट ले जाता है। इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है श्रीर उससे रुधिर बहने लगता है तब कहीं बड़ी कठिनाईसे छुटकारा पाते हैं।। ५३॥ कितने ही नारिकयोंको भिलावेके रससे भरी हुई नदीमें जबरदस्ती पटक देते हैं जिससे आप च्या भरमें उनका सारा शरीर गल जाता है श्रीर उसके खारे जलकी लहरें उन्हें लिप्त कर उनके घावोंको भारी दुःख पहुँचाती हैं।। ४४।। कितने ही नारिकयोंको फुलिङ्गोंसे व्याप्त जलती हुई अग्निकी शय्या पर सुलाते हैं। दीर्घानद्रा लेकर सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वे नारकी उस पर सोते हैं जिससे उनका सारा शरीर जलने लगता है।। ४५ ॥ गर्मीके दुःखसे पीड़ित हुए नारकी ज्योंही श्रसिपत्र बनमें (तलवारकी धारके समान पैने पत्तोंवाले वनमें) पहुँचते हैं त्योंही वहां अग्निके फुलिङ्गोंको बरसाता हुआ प्रचण्ड वायु बहने लगता है। उस वायुके आघातसे अनेक आयुधमय पत्ते शीघ्र ही गिरने लगते हैं जिनसे उन नारिकयोंका सम्पूर्ण शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है उस दु:खसे दुखी होकर बेचारे दीन नारकी रोने चिल्लाने लगते हैं।। ५६-४७॥

१ केतकीवने । २ रहिस । ३ आहानं करोति । ४ अभिसर्तुमिच्छा अभिसिसीर्या तया । निधुवनेच्छ्येत्यर्थः । ५ हप्तान् । ६ तोदनैः । 'प्राजनं तोदनं तोत्रम्' इत्यभिधानात् । तुदन्त्यनेनिति तोत्रम् 'तुद व्यथने' इति धातोः करणे त्रङ् प्रत्ययः । ७ -सङ्ग- ग्र०, प०, द०, स०, ल० । ८ तैऽङ्गाराङ्कतिविग्रहाः प०, द०, स०, त्र०, त्र०, त्र०, ल० । ६ चर्मप्रसेविकाग्नि । 'भ्रष्का चर्मप्रसेविका' इत्यभिधानात् । १० अयोमयान् । १९ 'वह बीजजन्मिन' खिङ् परिद्यापा इति सूत्रेया इकारस्य पकारः । १२ भव्लातकीतैष्टम् । १३ छिद्यन्ते । १४ विलिप्यन्तेऽम्बु ल० । १५ सात्यन्ते स०, द०, ग्र०, प०, छ०, ।

'वरल्त्रीकृत्य शोध्यन्ते 'शूर्व्यमांसीकृताः परे । पात्यन्ते च गिरेरप्राद् अधःकृतमुखाः परेः' ।।५६॥ दार्यन्ते क्रकचेस्तीकृषेः केचिन्ममीस्थिसन्धिषु । तप्तायःस्चिनिर्मन्ननखाप्रो'व्यण्वेदनाः ।।५६॥ कांश्चिन्नशातश्र्वाप्रभोताँव्वन्यां न्त्रसन्ततीन् । अमयत्युच्छलच्छोणशोणितारुणविप्रहान् ।।६०॥ वण्जर्जरितान् कांश्चित् सिञ्चन्ति क्षारवारिभिः । 'तिकिलाप्यायनं तेषां मूर्च्छाविह्विलतात्मनाम् ॥६१॥ कांश्चिदुक्तकृश्चेलाप्रात् पातितानितिन्दुराः । नारकाः परुपं व्नन्ति शतशो वज्रमुष्टिभिः ।।६२॥ अन्यानन्ये विनिव्नन्ति 'द्वण्णरितिनिर्धृणाः । विव्छन्नप्रोच्छलच्चश्चगोंलोकानिष्मस्तकम् ॥६३॥ 'र्ज्योरम्रेश्च 'र्ण्णरेन्यान् योधयन्ति मिथोऽसुराः । स्पुरद्ध्वनिदलन्मूर्द्ध' गलन्मस्तिष्ककर्दमान् ॥६३॥ तसलोहासनेष्वन्यान् राज्यस्यन्ति पुरोद्धतान् । शाययन्ति च 'विन्यासैः 'श्चितायःकण्टकास्तरे' ॥६५॥ इत्यसद्यतरां वोरां नारकीं प्राप्य 'थातनाम् । 'व्यदिनानां मनस्येषाम् एषा चिन्तोपजायते ॥६६॥ श्रहो दुरासदा' भूमिः प्रदीप्ता ज्वलनार्चिषा । वायवो वान्ति दुःस्पर्शाः स्फुलिङ्ककण्वाहिनः ॥६७॥ दीप्ता दिशश्च दिग्दाहशङ्कां सञ्जनयन्त्यम् । तप्तपांसुमयीं वृष्टि किरन्त्यम्बुसुचोऽम्बरात् ॥६८॥

वे नारकी कितने ही नारिकयोंको लोहेकी सलाई पर लगाये हुए मांसके समान लोहदण्डों पर टाँगकर अग्निमें इतना सुखाते हैं कि वे सूखकर वल्लूर (शुष्क मांस) की तरह हो जाते हैं श्रीर कितने ही नारिकयोंको नीचेकी श्रोर मुँह कर पहाड़की चोटी परसे पटक देते हैं॥ ४८॥ कितने ही नारिकयों के मर्मस्थान और हिड़यों के सिधस्थानों को पैनी करों तसे विदीए कर डालते हैं त्र्यौर उनके नखोंके त्रप्रभागमें तपाई हुई लोहेकी सुइयां चुभाकर उन्हें भयंकर वेदना पहुँचाते हैं ॥ ५९ ॥ कितन ही नारिकयोंको पैने शूलके अग्रभाग पर चढ़ाकर घुमाते हैं जिससे उनकी ऋँतड़ियाँ निकलकर लटकने लगती हैं और छलकते हुए खुनसे उनका सारा शरीर लाल लाल हो जाता है।। ६०।। इस प्रकार अनेक घावोंसे जिनका शरीर जर्जर हो रहा है ऐसे नारिकयोंको वे बलिष्ठ नारकी खारे पानीसे सींचते हैं। जो नारकी घावोंकी व्यथासे मूर्छित हो जाते हैं खारे पानीके सींचनेसे वे पुनः सचेत हो जाते हैं।। ६१।। कितने ही नार्राकयोंको पहाड़की ऊंची चोटीसे नीचे पटक देते हैं और फिर नीचे आने पर उन्हें अनेक निर्दय नारकी बड़ी कठोरताके साथ सैकड़ों वज्रमय मुट्टियोंसे मारते हैं।। ६२।। कितने ही निर्दय नारकी श्रन्य नारिकयोंको उनके मस्तक पर मुदुगरोंसे पीटते हैं जिससे उनके नेत्रोंके गोलक (गटेना) निकलकर बाहिर गिर पड़ते हैं ॥ ६३ ॥ तीसरी पृथिवी तक असूर कुमारदेव नारिकयोंको मेढा बनाकर परस्परमें लड़ाते हैं जिससे उनके मस्तक शब्द करते हुए फट जाते हैं स्रौर उनसे रक्तमांस त्रादि बहुतसा मल बाहर निकलने लगता है।। ६४।। जो जीव पहले बड़े उहण्ड थे उन्हें वे नारकी तपाये हुए लोहेके श्रासनपर वैठाते हैं श्रीर विधिपूर्वक पैने कॉंटोंके बिछोने पर सुलाते हैं।। ६४।। इस प्रकार नरककी श्रत्यन्त श्रसहा श्रीर भयंकर वेदना पाकर भयभीत हुए नारिकयोंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न होती है ॥ ६६ ॥ कि श्रहो ! श्रिग्निकी ज्वालाश्रोंसे तपी हुई यह भूमि बड़ी ही दुरासद ( सुखपूर्वक ठहरनेके अयोग्य ) है। यहां पर सदा अग्निके फुलिङ्गोंको धारण करनेवाला वह वायु बहता रहता है जिसका कि स्पर्श भी सुखसे नहीं किया जा सकता।। ६७।। ये जलतो हुई दिशाएं दिशाश्रोंमें श्राग लगनेका सन्देह उत्पन्न कर रही हैं

१ शुष्कमांतीकृत्य । "उत्तप्तं शुष्कमांतं स्यात्तद्वल्त्यं त्रिलिङ्गकम्" । २ शूले संस्कृतं दग्धं शूल्यं तच मांतं च शूल्यमांतम् । ३ परे म०, छ० । ४ उत्कट । ५ शूलाग्रेण निश्चिष्तान् । ६ म्रान्त्रं परीतम् । ७ चाराम्बुलेचनम् । ८ इतमृष्टिप्रहारैः । १ मृद्गरैः । १० मेषसम्मन्धिमः । 'मेद्रारभ्रोरणोर्धायुमेषमृष्णय एडके ।' इत्यभिधानात् । ११ युद्धैः । १२ किष्टः । —मस्तिकय— प०, म०, स० । —मस्तक— म्रा० ।—मस्तिकम् ल० । १३ 'म्रात उपवेशने' । १४ विधिन्यातैः । १५ शितं निशितम् 'तीक्ष्णम्' । १६ शय्याविशेषे । १७ तीववेदनाम् । १८ भीतानाम् । १६ दुर्शमा ।

विषारण्यमिदं विश्वग् विषवल्लोभिराततम् । श्रसिपन्नवनं चेदम् श्रसिपन्नैभंयानकम् ॥६९॥

'मृपाभिसारिकाश्चेमाः तसायोमयपुत्रिकाः । 'काममुद्दोपयन्त्यस्मान् श्रालिङ्गन्त्यो बलाद् गले ॥७०॥
योधयन्ति बलादस्मान् इमे केऽपि 'महत्तराः । नृनं प्रेताधिना धेन प्रयुक्ताः कर्मसाक्षिणः ।॥७१॥

'काराटितमुष्प्रोथं 'ज्वलज्ज्वालाकरालितम् । ''गिलितुमनलोद्गारि ''खरोष्ट् नोऽभिधावित ॥७१॥

श्रमी च भीषणाकाराः कृपाणोद्यतपाण्यः । पुरुषास्तर्जयन्त्यस्मान् श्रकारण्रणोद्धराः ।॥७३॥

इमे च परुपापाता गृधा नोऽभि द्वन्त्यसम् । 'भ्भवन्तः सारमेयाश्च 'भीषयन्तेतरामिमे ॥७४॥

''नृनमेतन्निभे । नास्मद्दुरितान्येव निर्दृयम् । पीडामुत्पादयन्त्येवम् श्रहो व्यसनसन्निधः ।॥७४॥

इतः ''स्वरित यद्घोषो नारकाणां प्रधावताम् । इतश्च करुणाक्षन्दगर्भः पुरुकारनिःस्वनः ॥७६॥

इतोऽयं प्रध्वनद्ध्वाङ्क 'केठोरारावम् चिञ्चतः । 'अशिवानामशिवाध्वानः ' प्रध्वानयित रोदसी ।॥७॥

इतः परुषसम्पातपवनाधूननोत्थितः । श्रसिपत्रवने पत्रनिर्मोक्षपरुष्विनः ॥७८॥

सोऽयं कण्टिकतस्कन्धः कृटशालमिलिपादपः । यस्मिन् स्मृतेऽपि नोङ्गानि तुचन्त इव कण्टकैः ॥७९॥

श्रौर ये मेघ तप्तभूतिकी वर्षा कर रहे हैं ॥ ६८ ॥ यह विषवन है जो कि सब श्रोरसे विष लतात्रोंसे ज्याप्त है श्रीर यह तलवारकी धारके समान पैने पत्तोंसे भयंकर श्रसिपन्न वन है ॥ ६६ ॥ ये गरम की हुई लोहेकी पुतलियां नीच व्यभिचारिएी स्त्रियोंके समान जबरदस्ती गलेका श्रालिंगन करती हुई हम लोगोंको श्रातशय सन्ताप देती हैं (पन्नमें कामोत्तेजन करती हैं) ॥ ७० ॥ ये कोई महाबलवान पुरुष हम लोगोंको जबरदस्ती लड़ा रहे हैं त्र्यौर ऐसे मालूम होते हैं मोनो हमारे पूर्वजन्म सम्बन्धी दुष्कर्मीकी साची देनेके लिये यमराजके द्वारा ही भेजे गये हों।। ७१।। जिनके शब्द बड़े ही भयानक हैं, जो अपनी नासिका ऊपरको उठाये हुए हैं, जो जलती हुई ज्वालाश्रोंसे भयंकर हैं श्रीर जो मुँहसे श्राग्न उगल रहे हैं ऐसे ऊंट श्रीर गधोंका यह समृह हम लोगोंको निगलनेके लिये ही सामन दौड़ा आ रहा है।। ७२।। जिनका आकार श्रत्यन्त भयानक है जिन्होंने श्रपने हाथमें तलवार उठा रखी है श्रीर जो बिना कारण ही, लड़नेके लिये तैयार हैं ऐसे ये पुरुष हम लोगोंकी तर्जना कर रहे हैं - हम लोगोंको घुड़क रहे हैं -डांट दिखला रहे हैं।। ७३ ।। भयंकर रूपसे त्राकाशसे पड़ते हुए ये गीध शीघ ही हमारे सामने भपट रहे हैं और ये भोंकते हुए कुत्ते हमें अतिशय भयभीत कर रहे हैं।। ७४।। निश्चय ही इन दृष्ट जीवोंके छलसे हमारे पूर्व भवके पाप ही हमें इस प्रकार दुःख उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े श्राश्चर्यकी बात है कि हम लोगोंको सब श्रोरसे दुःखोंने घेर रक्ता है।। ७४।। इधर यह दौड़ते हुए नारिकयोंके पैरोंकी त्रावाज सन्ताप उत्पन्न कर रही है स्त्रीर इधर यह करूए। विलापसे भरा हुआ किसीके रोनेका शब्द आ रहा है।। ७६।। इधर यह कांव कांव करते हुए कौवोंके कठोर शब्दसे विस्तारको प्राप्त हुन्ना शृगालोंका न्यमंगलकारी शब्द न्नाकाश-पातालको शब्दायमान कर रहा है।। ७७।। इधर यह श्रासिपत्र वनमें कठिन रूपसे चलनेवाले वायुके प्रकम्पनसे उत्पन्न हुआ शब्द तथा उस वायुके आघातसे गिरते हुए पत्तोंका कठोर शब्द हो रहा है। ७८॥ जिसके स्कन्ध भाग पर कांटे लगे हुए हैं ऐसा यह वही कृत्रिम सेमरका

१ भयक्करम् । २ मिथ्यागणिका । ३ - १ चैता-म०, ल० । ४ श्रत्यर्थम् । ५ श्रमुराः । ६ यमेन । ७ कृताथ्यत्ताः । ८ कटुरबं भवित तथा । ६ नासिका । १० चिवितुम् । 'ग्र निगरणे' वातोस्तुमुन् प्रत्ययः । ११ गर्दभोष्ट्रसमूहः । १२ दर्पाविष्टाः । १३ श्रिभमुखमागच्छिन्त । १४ तर्जयन्तः । १५ सन्त्रासयन्ति । १६ श्रहमेवं मन्ये । १७ व्याजेन । १८ समीपः । स्फुरित श्र०, प०, स० । १६ स्वरित 'श्रोस्व राब्दोपतानयोः । २० पादरवः । २१ प्रद्ध्वनद्ध्वाङ्कः श्र०, स०, ल० । ध्वाङ्कः वायसः । २२ मिश्रितः । २३ श्रुमालानाम् । २४ श्रमङ्कल । २५ श्राकाराभूमी ।

सैपा वैतरणी नाम सिरत् साल्करद्ववा । श्रास्तां तरणमेतस्याः स्मरणञ्च भयावहम् ॥=०॥
एते च नारकावासाः प्रज्वलन्त्यन्तरूष्मणा । श्रन्धमूपास्विवावर्त्तं नीयन्ते यत्र नारकाः ॥८१॥
दुस्सहा वेदनास्तीवाः प्रहारा दुर्धरा हमे । श्रकाले दुस्त्यजाः प्राणा दुर्निवाराश्च नारकाः ॥८१॥
क्व यामः क्व नु तिष्ठामः क्वासमहे क्व नु 'शेमहे । यत्र यत्रोपसर्णमः तत्र तत्राधयोऽधिकाः ॥८३॥
इत्यपारमिदं दुःखं तिरुष्यामः कदा वयम् । नाव्धयोऽप्युपमानं नो जीवितस्यालघीयसः ॥८४॥
इत्यमुध्यायतां तेषां योऽन्तस्तापोऽनुसन्ततः । स एव प्राणसंशीति तानारोपयितुं चमः ॥८५॥
किमत्र बहुनोक्तेन यद्यद्दुःखं सुदारुणम् । तत्तित्पडीकृतं तेषु दुर्मोचेः पापकर्मभः ॥८६॥
श्रक्षणोर्निमेपमात्रज्ञ न तेषां सुखसङ्गतिः । दुःखमेवानुयन्धीदग् नारकाणामहर्निशम् ॥८७॥
नानादुःखशतावर्त्ते मग्नानां नरकाणवे । तेपामास्तां सुखावाधिः तत्स्मृतिश्च द्वीयर्धाः ॥८५॥
शितोष्णनरकेष्वेषां दुःखं यदुपजायते । तदसद्यमचिन्त्यञ्च वत केनोपमीयते ॥८९॥
शितोष्णव्यञ्चहताः पञ्चनिपञ्च दश्च च कमात् । तिस्रः पञ्चभिरूनैका लक्षाः पञ्च च सप्तसु ॥९९॥

पेड़ है जिसकी याद आते ही हम लोगोंके समस्त अंग कांटे चुभनेके समान दुखी होने लगते हैं ॥ ७६ ॥ इधर यह भिलावेके रससे भरी हुई वैतरणी नामकी नदी है । इसमें तैरना तो दूर रहा इसका स्मरण करना भी भयका देनेवाला है ॥ ८०॥ ये वही नारिकयोंके रहनेके घर (बिल ) हैं जो कि गरमीसे भीतर ही भीतर जल रहे हैं श्रीर जिनमें ये नारकी छिद्र-रहित सांचेमें गली हुई सुवर्ण चांदी आदि धातुओंकी तरह घुमाये जाते हैं॥ ८१॥ यहांकी वेदना इतनी तील है कि उसे कोई सह नहीं सकता, मार भी इतनी कठिन है कि उसे कोई बरदाश्त नहीं कर सकता। ये प्राण भी त्रायु पूर्ण हुए विना छूट नहीं सकते त्र्योर ये नारकी भी किसीसे रोके नहीं जा सकते ॥ ५२ ॥ ऐसी अवस्थामें हम लोग कहां जावे ? कहां खड़े हों ? कहां बैठें ? श्रौर कहां सोवें ? हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां श्रधिक ही श्रधिक दुःख पाते हैं।। ८३।। इस प्रकार यहांके इस ऋपार दुःखसे हम कब तिरेंगे ?—कब पार होंगे ? हम लोगांकी त्राय भी इतनी त्र्याधक है कि सागर भी उसके उपमान नहीं हो सकते ॥ ⊏४॥ इस प्रकार प्रतिज्ञाण चिन्तवन करते हुए नारिकयोंको जो निरन्तर मानिसक संताप होता रहता है वहीं उनके प्राणोंको संशयमें डाले रखनेके लिये समर्थ है अर्थात उक्त प्रकारके संतापसे उन्हें मरनेका संशय बना रहता है ॥ ८४ ॥ इस विषयमें और अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना ही पर्याप्त है, कि संसारमें जो जो भयंकर दुःख होते हैं उन सभीको, कठिनतासे दूर होने योग्य कर्मीन नरकोंमें इकट्टा कर दिया है ॥ ५६॥ उन नारिकयोंको नेत्रोंके निमेषं मात्र भी सुख नहीं है। उन्हें रात-दिन इसी प्रकार दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है।। ८७।। नाना प्रकारके दु:खरूपी सैकड़ों त्रावर्तींसे भरे हुए नरकरूपी समुद्रमें डूबे हुए नारिकयोंको सुखकी प्राप्ति तो दूर रही उसका स्मरण होना भी बहुत दूर रहता है।। 🖺 ।। शीत ऋथवा उष्ण नरकोंमें इन नारिकयोंको जो दुःख होता है वह सर्वथा श्रमहा श्रौर श्रचिन्त्य है। संसारमें ऐसा कोई पदार्थ भी तो नहीं है जिसके साथ उस दु:खकी उपमा दी जा सके ॥ ८९ ॥ पहलेकी चार पृथिवियों-में उष्ण वेदना है पांचवीं पृथिवीमें उष्ण त्र्यौर शीत दोनों वेदनाएं हैं श्रर्थात् ऊपरके दो लाख बिलोंमें उष्ण वेदना है श्रीर नीचेके एक लाख बिलोंमें शीत वेदना है। छठवीं श्रीर सातवीं पृथिवीमें शीत वेदना है। यह उच्छा श्रौर शीतकी वेदना नीचे नीचेके नरकोंमें क्रम क्रमसे बढ़ती हुई है।। ९०।। उन सातों प्रथिवियोंमें क्रमसे तीस लाख, पश्चीस लाख, पन्द्रह

१ भल्लातकतेलसहिता । २ एते ते स्र०, ५०, द०, स०। ३ 'आस उपवेशने' । ४ 'राङ् स्वप्ने । ५ विस्तृतः । ६ सन्देहः । ७ नितरां दूरा । ८ —यं समम् छ०।

नरकेषु बिलानि स्युः प्रज्वलित महान्ति च । नारका येषु पच्यन्ते 'कुम्मीष्विय दुरास्मकाः ॥९२॥ एकं त्रीणि तथा सस दश ससद्शापि च । द्वाविंशतिस्वयिश्वरायुस्तत्राब्धिसंख्यया ॥९३॥ धन्ंपि सप्त तिस्वः स्युः श्वरत्योऽङ्गु लयश्च पट् । धर्मायां नारकोत्सेधो दिहिंशशेषासु लक्ष्यताम् ॥९४॥ वेगागढा हुग्डसंस्थानाः 'पग्डकाः प्रतिगन्धयः । दुर्वग्राश्चिव दुःस्पर्शा दुःस्वरा दुर्भगाश्च ते ॥९५॥ तमोमयैरिवारक्धा विरूक्षेः परमाणुभिः । जायन्ते कालकालामाः नारका द्रव्यलेश्यया ॥९६॥ भावलेश्या तु कापोती जधन्या मध्यमोत्तमा । नीला च मध्यमा नीला नीलोत्कृष्टा च कृष्ण्या ॥९७॥ कृष्णा च मध्यमोत्कृष्टा कृष्णा चेति यथाक्रमम् । धर्मादि सप्तमी यावत् तावत्पृथिवीषु विर्णताः ॥९८॥ यादशः कटुकालाबुकाञ्चोरादिसमागमे । रसः कटुरनिष्टश्च तद्वात्रेष्विप तादशः ॥९९॥ श्वमार्जारखरोष्ट्रादिकुण्पानां समाहतौ । यद्वेगन्ध्यं तद्ध्येपां देहगन्धस्य नोपमा ॥१००॥ यादशः करपत्रेषु गोक्षुरेषु च यादशः । तादशः कर्कशः स्पर्शः तदङ्गेष्विप जायते ।।१०॥।

लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख और पांच बिल हैं। ये बिल सदा ही जाज्वल्यमान रहते हैं त्र्यौर वड़े बड़े हैं। इन विलोंमें पापी नारकी जीव हमेशा कुम्भीपाक (बंद घड़ेमें पकाये जानेवाले जल त्रादि ) के समान पकते रहते हैं ॥६१-६२॥ उन नरकोंमें क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर, बाईस सागर ऋौर तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट त्रायु है ॥ ९३ ॥ पहली पृथिवीमें नारिकयोंके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल है। और द्वितीय आदि पृथिवियोंमें कम कमसे दुनी दुनी समभना चाहिये। अर्थात् दूसरी पृथिवीमें पन्द्रह धनुष दो हाथ बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमें इकतीस धनुष एक हाथ, चौथी पृथिवीमें बासठ धनुष दो हाथ पांचवीं पृथिवीमें एक सौ पश्चीस धनुष, छठवी पृथिवीमें दो सौ पचास हाथ श्रौर सातवीं पृथिवीमें पांच सौ धनुष शरीरकी ऊँचाई है।। ६४।। वे नारकी विकलांग, हुण्डक संस्थानवाले, नपुंसक, दुर्गन्धयुक्त, बुरे काले रंगके धारक, कठिन स्पर्शवाले, कठार खरै सहित तथा दुभँग (देखनेमें ऋप्रिय) होते हैं ॥९४॥ उन नारिकयोंका शरीर अन्धकारके समान काले और रूखे परमागुआंसे बना हुआ होता है। उन सबकी द्रव्यलेश्या अत्यन्त कृष्ण होती है।। ६६।। परन्त्र भावलेश्यामें अन्तर है जो कि इस प्रकार है-पहली पृथिवीमें जघन्य कापोती भावलेश्या है, दूसरा पृथिवीमें मध्यम कापोती लेश्या है, तीसरी पृथिवीमें उत्कृष्ट कापोती लेश्या श्रीर जघन्य नील लेश्या है, चौथी पृथिवीमें मध्यम नील लेश्या है, पांचवींमें उत्क्रष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेश्या है, छठवीं पृथिवीमें मध्यम कृष्ण लेश्या है श्रीर सातवीं पृथिवीमें उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है। इस प्रकार घर्मा श्रादि सात पृथिवियोंमें क्रमसे भावलेश्याका वर्णन किया ॥ ९७-६८ ॥ कड्वी तूंबी श्रीर कांजीरके संयोगसे जैसा कड़का श्रौर श्रनिष्ट रस उत्पन्न होता है वैसा ही रस नारिकयोंके शरीरमें भी उत्पन्न होता है ॥ ९९ ॥ कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊँट त्र्यादि जीवोंके मृतक कलेवरोंको इकहा करनेसे जो दुर्गन्ध उत्पन्न होती है वह भी इन नारिकयोंके शरीरकी दुर्गन्धकी बराबरी नहीं कर सकती ॥ १०० ॥ करोंत श्रीर गोखुरूमें जैसा कठोर स्पर्श होता है वैसा ही कठोर स्पर्श नार-

१ पिठरेषु । 'कुम्भी तु पाटला वारी पर्णे पिठरकर्फले' इत्यिभिधानात् । कुम्भेष्विय म०, ल० । २ द्विगुणः द्विगुणः । ३ विकलाङ्काः । ४ पएडकाः व०, २० । ५ स्रातिकृष्णामाः । ६ घर्मायां कापोती जघन्या । वंशायां मध्यमा कापोतो लेश्या मेघायाम्—उत्तमा कापोती लेश्या जघन्या नीललेश्या च । स्थमा कृष्णा माघव्यां मध्यमा नीललेश्या स्रारिष्टायाम् उत्कृष्टा नीललेश्या जघन्या कृष्णलेश्या च । मध्यमा कृष्णा माघव्यां मघव्यां सप्तम्यां भूमौ उत्कृष्टा कृष्णलेश्या । ७ संयोगे । ८ संग्रेहे । ६ ऋकचेषु । १० गोकएटकेषु ।

श्रप्टथिनिक्रयास्तेषाम् श्रशुभाद् दुरितोद्यात् । ततो विकृत्बीभत्सविरूपात्मैव सा मता ॥१०२॥ विशेषोऽस्ति विभक्तां त्यां पर्याप्त्यनन्तरम् । तेनान्यजन्मवैराणां स्मरन्त्युद्घट्टयन्ति च ॥१०३॥ यदमी प्राक्तने जन्मन्यासन् पापेषु पिष्डताः । कद्वदाश्च दुराचाराः तिद्वपाकोऽयमुल्वणः ॥१०४॥ ईटिविश्नं महादुःखं द्वितीयनरकाश्चितम् । पापेन कर्मणा प्रापत् शतबुद्धिरसो सुर ॥१०५॥ तस्मादुःखमिन्छूनां नारकं तीव्रमीदशम् । उपास्योऽयं जिनेन्द्राणां धर्मो मितमतां नृणाम् ॥१०६॥ धर्मः प्रपाति दुःखेभ्यो धर्मः शर्मं तनोत्ययम् । धर्मो नैःश्रेयसं सौख्यं दत्ते कर्मचयोद्ववम् ॥१०७॥ धर्मादेव सुरेन्द्रत्वं नरेन्द्रत्वं गणेन्द्रता । धर्मात्तीर्थंकरत्वच परमानन्त्यमेव च ॥१०६॥ धर्मो वन्धुश्च मित्रच्च धर्मोऽयं गुरुरङ्गिनाम् । तस्माद्धर्मे मिति धत्स्व स्वर्मोचसुखदायिनि ॥१०६॥ तदा प्रीतिङ्करस्येति वचः श्रुत्वा जिनेशिनः । श्रीधरो धर्मसंवेगं परं प्रापत् स पुण्यर्थाः ॥११०॥ वदासीत्तव मिथ्यात्वम् उद्दिक्तं दुन्याश्रयात् । पश्य तत्परिपाकोऽयम् श्रस्वन्तस्ते पुरःस्थितः ॥११२॥ दत्यसी बोधितस्तेन शुद्धं दर्शनमग्रहीत् । मिथ्यात्वक्तुपापायात् परां शुद्धिमुपाश्रितः ॥११२॥ कालान्ते नरकाद्शीमात् निर्णत्य शतधीचरः । पृष्करङ्गीपपूर्वार्द्धप्रागतः ॥११४॥ ।।

कियोंके शरीरमें भी होता है।। १०१॥ उन नारिकयोंके अशुभ कर्मका उदय होनेसे अपृथक विक्रिया ही होती है और वह भी अत्यन्त विकृत, पृश्चित तथा कुह्दप हुआ करती है। भावार्थ-एक नारकी एक समयमें अपने शरीरका एक ही आकार बना सकता है सो वह भी अत्यन्त विकृत, घृणाका स्थान और कुरूप आकार बनाता है, देवोंके समान मनचाहे अनेक रूप बनानेकी सामर्थ्य नारकी जीवोंमें नहीं होती ॥१०२॥ पर्याप्तक होते ही उन्हें विभंगाविध ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे वे पूर्वभवके वैरोंका स्मरण कर लेते हैं स्त्रौर उन्हें प्रकट भी करने लगते हैं ॥ १०३ ॥ जो जीव पूर्वजन्ममें पाप करनेमें बहुत ही पण्डित थे, जो खोटे वचन कहनेमें चतुर थे श्रीर दुराचारी थे यह उन्हींके दुष्कर्मीका फल है।। १०४॥ हे देव, वह शत-बुद्धि मन्त्रीका जीव त्रपने पापकर्मके उदयसे ऊपर कहे श्रनुसार द्वितीय नरक सम्बन्धी बड़े बड़े दु:खोंको प्राप्त हम्रा है ॥ १०४ ॥ इसलिये जो जीव उपर कहे हुए नरकोंके तीत्र दु:ख नहीं चाहते उन बुद्धिमान् पुरुषोंको इस जिनेन्द्रश्रणीत धर्मकी उपासना करनी चाहिये ॥ १०६ ॥ यहां जैन धर्म हा दु:खोंसे रहा। करता है, यही धर्म सुख विस्तृत करता है, श्रीर यही धर्म कर्मीके दायसे उत्पन्न होनेवाले मोद्यासुखको देता है ॥ १०७॥ इस जैन धर्मसे इन्द्र चकवर्ती और गणधरके पद प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर पद भी इसी धर्मसे प्राप्त होता है और सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद भी इसीसे मिलता है।। १०८॥ यह जैन धर्म ही जीवोंका बन्धु है, यही मित्र है श्रीर यही गुरु है, इसलिये हे देव, स्वर्ग श्रीर मोत्तके सुख देनवाले इस जैनधर्ममें हो तूं श्रपनी बुद्धि लगा ॥ १०६ ॥ उस समय प्रीतिकर जिनेन्द्रके ऊपर कहे वचन सुनकर पवित्र बुद्धिका धारक श्रीधरदेव श्रातिशय धर्मप्रेमको प्राप्त हुआ।। ११०॥ और गुरुके त्राज्ञानुसार दूसरे नरकमें जाकर शतबुद्धिको सममाने लगा कि हैं भोले मूर्ख शतबुद्धि, क्या तू मुभ महाबलको जानता है ? ॥ १११ ॥ उस भवमें अनेक मिध्यानयोंके आश्रयसे तेरा मिथ्यात्व बहुत ही प्रवल हो रहा था। देख, उसी मिथ्यात्वका यह दुःख देनेवाला फल तेरे सामने है।। ११२।। इस प्रकार श्रीधरदेवके द्वारा समभाये हुए शतबुद्धिके जीवने शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया श्रौर मिथ्यात्वरूपी मैलके नष्ट हो जानेसे उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त की ॥११३॥ तत्पश्चात्

१ ततः कारणात् । २ विरूप दुर्वर्णः । ३ उद्घाष्ट्रयन्ति । ४ दुर्वचनाः । ५ उत्करः । ६ द्वितीय-नरकमेत्य । ७ भद्रश्रेष्ठ । भद्रमुख ग्रयः, प०, स० । ८ उत्कटम् । ६ दुःखावसानः ।

विषये मङ्गलावत्यां नगर्यां रत्नसञ्चये । मृहोधरस्य सम्राजः सुन्द्र्याश्च सुतोऽभवत् ॥११५॥ जयसेनश्रृतिर्जुद्ध्वा विवाहसमये सुरात् । श्रीधराल्यात् प्रवन्नाज गुरुं यमधरं श्रितः ॥११६॥ नारकी वेदनां घोरां तेनासौ किल बोधितः । निर्विच विषयासङ्गत् तपो दुश्चरमाचरत् ॥११७॥ ततो ब्रह्मेन्द्रतां सोऽगात् जीवितान्ते समाहितः । क नारकः क देवोऽयं विचित्रा कर्मणां गतिः ॥११॥ नीचेर्यु तिरधर्मेण धर्मेणोच्चेः स्थितं भजेत् । तस्मादुच्येः पदं वाष्ट्यन् नरो धर्मपरो भवेत् ॥११९॥ ब्रह्मलोकाद्ध्यागत्य ब्रह्मेन्द्रः सोऽवधीत्त्रणः । श्रीधरं पूज्यामास गतं कल्याणिमत्रताम् ॥१२०॥ श्रीधरोऽथ दिवश्च्युत्वा जम्बृद्वीपसुपाश्चिते । प्राग्विदेहे महावत्सविषये स्वर्गसिन्नमे ॥१२१॥ सुस्तामानगरे जज्ञे सुदृष्टिनुपतेः सुतः । मातुः सुन्दरनन्दायाः सुविधिनाम पुण्यर्थाः ॥१२२॥ साल्यात् प्रभृति सर्वासां कलानां सोऽभविद्याः । शशीव जगतस्तन्वन् श्रन्वहं नयनोत्सवम् ॥१२३॥ स वाल्यं एव सद्धमम् श्रवुद्ध प्रतिवुद्धर्थाः । प्रायेणात्मवतां वित्तम् श्रात्मश्चेयसि रज्यते ॥१२४॥ श्रीशवेऽपि स संप्रापत् जनतानन्ददायिना । रूपसम्पदमापूर्णयीवनस्तु विशेषतः ॥१२५॥ भकुटालङ्कृतप्राशुं मूर्ज्वा प्रोन्नतिमाद्ये । मेरः कुलमहोद्याणामिव मध्ये स भूभृताम् ॥१२६॥ भकुटालङ्कृतप्राशुं मूर्ज्वा प्रोन्नतिमाद्ये । मेरः कुलमहोद्याणामिव मध्ये स भूभृताम् ॥१२६॥

वह शतयुद्धिका जीव आयुके अन्तमें भयंकर नरकसे निकलकर पूर्व पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह त्रेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचय नगरमें महीधर चक्रवर्तीके सुन्दरी नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ। जब उसका विवाह हो रहा था कि उसी समय श्रीधर-देवने आकर उसे समसाया जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीना धारण कर ली। श्रीधरदेवने उसे नरकोंके भयंकर दुःखकी याद दिलाई थी जिससे वह विषयोंसे विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा ॥ ११४-११७॥ तदनन्तर आयुके अन्त समयमें समाधि-पूर्वक प्राण छोड़कर ब्रह्म स्वर्गमें इन्द्र पदको प्राप्त हुआ। देखो, कहाँ तो नारकी होना और कहाँ इन्द्र पद प्राप्त होना । वास्तवमें, कर्मोंकी गिन बड़ी ही विचित्र है ॥ ११८॥ यह जीव हिंसा आदि अधमकार्योंसे नरकादि नीच गितयोंमें उत्पन्न होता है और अहिंसा आदि धर्मकार्योंसे स्वर्ग आदि उच्च गितयोंको प्राप्त होता है इसिलये उच्च पदकी इच्छा करनेवाले पुरुषको सदा धर्ममें तत्पर रहना चाहिये॥ ११९॥ अनन्तर अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त उस ब्रह्मेंन्द्रने शतयुद्धि या जयसेनके जीवने ) ब्रह्म स्वर्गसे आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधरदेवकी पूजा की ॥ १२०॥

श्रनन्तर वह श्रीधरदेव स्वर्गसे च्युत होकर जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्व विदेह त्तेत्रमें स्वर्गके समान शोभायमान होनेवाले महावत्स देशके सुसीमानगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामकी रानीसे पवित्रबुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना ॥ १२१-१२२ ॥ वह सुविधि बाल्यावस्थासे ही चन्द्रमाके समान समस्त कलाश्रोंका भाण्डार था श्रीर प्रतिदिन लोगोंके नेत्रोंका श्रानन्द बढ़ाता रहता था॥ १२३ ॥ उस बुद्धिमान सुविधिने बाल्य श्रवस्थाभें ही समीचीन धर्मका स्वरूप समभ लिया था। सो ठीक ही है, श्रात्मज्ञाना पुरुषोंका चित्त श्रात्मकल्याणमें ही श्रनुरक्त रहता है॥ १२४ ॥ वह बाल्य श्रवस्थामें ही लोगोंको श्रानन्द देनेवाली रूपसम्पदाको प्राप्त था श्रीर पूर्ण युवा होनेपर विशेष रूपसे मनोहर सम्पदाको प्राप्त हो गया था॥ १२४ ॥ उस सुविधिका ऊँचा मस्तक सदा मुकुटसे श्रलंकृत रहता था इसलिये श्रन्य राजाश्रोंके बीचमें वह सुविधि उस प्रकार उच्चता धारण करता था जिस प्रकार कि कुलाचलोंके

१ समाधानयुक्तः । २ सीतानयुत्तरतटर्वाति । ३ यौवने । ४ बुद्धिमताम् । ५ सुकुटा - श्र०, प० । ६ उन्नतः । ७ -मूर्य्ना द०, म०, स०, ल० ।

कुण्डलोद्वासि तस्याभात् मुखमुद्भूविलोचनम् । सचन्द्राक्कं सतारं च सेन्द्रचापिमवाम्बरम् ॥१२०॥ मुखं सुरिभिनिश्वासं कान्ताघरमभाद् विभोः । महोत्पलिमवोद्धिन्नदलं सुरिभिगनिध च ॥१२८॥ नासिका व्रातुमस्येव' गन्धमायतिमाद्धे । अवाङ्मुली' विरेकाभ्याम् आपिवन्तीव तद्वसम् ॥१२९॥ किन्धरस्तन्मुखाङ्जस्य नाललीलां दधे पराम् । मृणालवलयेनेव हारेण परिराजितः ॥१३०॥ महोरःस्थलमस्याभात् महारःनांशुपेशलम् । ज्वलहीपिमवाम्भोज वासिन्या वासगेहकम् ॥१३१॥ असावभ्युन्नतौ तस्य दिग्गजस्येव सद्गतेः । कुम्भाविव रराजाते सुवंशस्य महोन्नतेः ॥१३२॥ व्यायामशालिनावस्य रेजतुर्भूभुजो भुजौ । भूलोकापायरचार्थं क्रुसौ वाज्राविवार्गलौ ॥१३३॥ नखताराभिरुद्धृतचन्द्रार्कस्पुटलचणम् । चारुहस्ततलं तस्य नभस्थलिमवावभौ ॥१३४॥ मध्यमस्य जगन्मध्यविभ्रमं विभ्रद्धृतत् । धृतार्थं नवसूद्ध्वांधोविस्तीर्णपरिमण्डलम् । ॥१३५॥

बीचमें चूलिका सहित मेरु पर्वत उच्चता धारण करता है ॥ १२६॥ उसका मुख सूर्य चन्द्रमा तारे श्रीर इन्द्रधनुषसे सुशोभित श्राकाशके समान शोभायमान हो रहा था। क्योंकि वह दो कुण्डलोंसे शोभायमान था जो कि सूर्य श्रौर चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे तथा कुछ ऊँची उठी हुई भौंहों सिहत चमकते हुए नेत्रोंसे युक्त था इसिलये इन्द्रधनुष श्रीर ताराश्रोंसे युक्त हुआसा जान पड़ता था ।। १२७॥ अथवा उसका मुख एक फूले हुए कमलके समान शाभायमान हो रहा था क्योंकि फूले हुए कमलमें जिस प्रकार उसकी कलिकाएँ विकसित होती हैं उसी प्रकार उसके मुखमें मनोहर स्त्रोंठ शोभायमान थे त्रौर फूला हुत्रा कमल जिस प्रकार मनोज्ञ गन्धसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्वासोच्छ्रासकी मनोज्ञ गन्धसे युक्त था।। १२८।। उसकी नाक स्वभावसे ही लम्बी थी, इसीलिये ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने मुख-कमलकी सुगन्ध सूँघनेके लिये ही लम्बाई धारण की हो। श्रीर उसमें जो दो छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती थी मानो नीचेकी छोर मुँह करके उन छिद्रों द्वारा उसका रसपान ही कर रही हो।। १२६।। उसका गला मृगालवलयके समान श्वेत हारसे शोभायमान था इसिंतये ऐसा जान पड़ता था मानो मुखरूपी कमलकी उत्तम नालको ही धारण कर रहा हो ॥ १३० ॥ बड़े बड़े रत्नोंकी किरणोंसे मनोहर उसका विशाल वज्ञ:स्थल ऐसा शोभायमान होता था मानो कमलवासिनी लद्मीका जलते हुए दीपकोंसे शोभायमान निवासगृह ही हो ॥ १३१ ॥ वह सुविधि स्वयं दिग्गजके समान शोभायमान था श्रौर उसके ऊँचे उठे हुए दोनों कन्धे दिग्गजके कुम्भस्थलके समान शोभायमान हो रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज सद्गति श्रर्थात् समीचीन चालका धारक होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सद्गति त्रर्थात् समी-चीन त्राचरणोंका धारक त्रथवा सत्पुरुषोंका त्राश्रय था। दिग्गज जिस प्रकार सुवंश त्रथीत् पीठकी रीढ़से सिहत होता है इसी प्रकार वह सुविधि भी सुवंश अर्थात् उच कुलवाला था श्रौर दिग्गज जिस प्रकार महोन्नत श्रर्थात् श्रत्यन्त ऊँचा होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी महोन्नत त्र्यर्थात् त्रात्यन्त उत्कृष्ट्या ॥ १३२ ॥ उस राजाकी त्रात्यन्त लम्बी दोनों भुजाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उपद्रवोंसे लोककी रत्ता करनेके लिये वज्रके बने हुए दो श्चर्गलदण्ड ही हों।। १३३॥ उसकी दोनों सुन्दर हथेलियाँ नखरूपी ताराश्चोंसे शोभायमान थीं श्रौर सूर्य तथा चन्द्रमाके चिह्नोंसे सिंहत थीं इसिलये तारे श्रौर सूर्य-चन्द्रमासे सिंहत श्राकाशके समान शोभायमान हो रही थीं ॥ १३४॥ उसका मध्य भाग लोकके मध्य भागकी शोभाको धारण करता हुआ श्रत्यन्त शोभायमान था, क्योंकि लोकका मध्य भाग

१ - मस्येवं म०, ल०। २ श्रघोमुखी। ३ रन्ध्राभ्याम्। ४ कर्ग्छः। ५ परिरञ्जितः म०। ६ मनोज्ञम्। ७ लक्ष्म्या। ८ दैर्घ्य। ६ शोभा। १० कृशत्वम्। ११ परिघः।

जवनाभोगमामुक्त'किटस्यमसो द्धे । मेरुनितम्बमालिम्बसेन्द्रचापाम्बुदं यथा ॥१३६॥ सोऽधात् कनकराजीविकञ्जलकपरिपिञ्जरौ । ऊरू जगद्गृहोद्मतोरणस्तम्भसिन्नभौ ॥१३७॥ जङ्घाद्वयञ्च सुश्लिष्टं नृत्यां चित्तस्य रञ्जकम् । सालङ्कारं व्यजेष्टास्य सुकवेः काव्यवन्धनम् ॥१३६॥ तत्कमाव्जं मृदुस्पर्शं लच्मीसंवाहनोचितम् । । । । । । । । । । । सत्याविष्कृतरूपेण् हारिणा चारुलच्मणा । मनांसि जगतां जहे स बालाद् बालकोऽपि सन् ॥१४९॥ स तथा योवनारम्भे मदनोकोच कारिण्या । वशो युवजरक्षासीत् अरिषड्वगैनिम्रहात् ॥१४९॥ सोऽजुमेने यथाकालं सत्कलत्रपरिम्रहम् । उपरोधाद् गुरोः प्राप्तराज्यलच्मीपरिच्छदः ॥१४२॥ चिक्रणोऽभयघोपस्य (स्वसीयोऽयं यतो युवा । ततश्रकिसुतानेन परिण्निये मनोरमा ॥१४३॥ तयानुकृलया सत्या (स रेमे सुचिरं नृषः । सुशीलमनुकृलञ्च कलत्रं रमयेक्ररम् ॥१४४॥ तयोरत्यन्तसंभीत्या काले गच्छत्यनन्तरम् । स्वयं प्रभो दिवश्च्युत्वा केशवाख्यः सुतोऽजिन ॥१४५॥

जिस प्रकार कुश है उसी प्रकार उसका मध्य भाग भी कुश था और जिस प्रकार लोकके मध्य भागसे ऊपर ऋौर नीचेका हिस्सा विस्तीर्ण होता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचेका हिस्सा भी विस्तीर्ए था।। १३४।। जिस प्रकार मेरु पर्वत इन्द्रधनुष सहित मेघोंसे घिरे हुए नितम्ब भाग ( मध्य भागको ) धारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुवर्णमय करधनी-को धारण किये हुए नितम्ब भाग ( जघन भाग ) को धारण करता था।। १३६।। वह सुविधि, सुवर्ण कमलकी केशरके समान पीली जिन दो ऊरुओंको धारण कर रहा था वे ऐसी मालूम होती थीं मानो जगत्रूपी घरके दो तोरण-स्तम्भ (तोरण बाँधनेके खम्भे ) ही हों।। १३७॥ उसकी दोनों जंघाएँ सुश्लिष्ट थीं अर्थात संगठित होनेके कारण परस्परमें सटी हुई थीं, मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली थीं और उनके अलंकारों (आभुपर्णांसे) सहित थीं इसलिए किसी उत्तम कविकी सुरिलप्ट अर्थात् रलेषगुण्से सहित मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली और उपमा रूपक त्रादि त्रालंकारोंसे युक्त काव्य-रचनाको भी जीतती थीं ॥ १३८॥ त्रात्यन्त कोमल स्पर्शके धारक त्र्यौर लद्दमीके द्वारा सेवा करने योग्य (दाबनेके योग्य) उसके दोनों चरण-कमल जिस स्वाभाविक लालिमाको धारण कर रहे थे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सेवा करते समय लद्मीके कर-पल्लवसं छूटकर ही लग गई हो ॥ १३६ ॥ इस प्रकार वह सुविधि बालक होनेपर भी श्रनेक सामुद्रिक चिह्नोंसे यक्त प्रकट हुए अपने मनोहर रूपके द्वारा संसारके समस्त जीवोंके मनको जबरदस्ती हरण करता था।। १४०॥ उस जितेन्द्रिय राजकुमारने कामका उद्रक करनेवाले यौवनके प्रारम्भ समयमें ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद त्र्यौर मात्सर्य इन छः श्रन्तरङ्ग शत्रुत्रोंका निम्नह कर दिया था इसलिए वह तहुण होकर भी वृद्धोंके समान जान पड़ता था ॥१४१ ॥ उसने यथायोग्य समयपर गुरुजनांके आग्रहसे उत्तम स्त्रीके साथ पाणिप्रहण करानेकी अनुमात दी थी श्रीर छत्र चमर श्रादि राज्य-लदमीके चिह्न भी धारण किये थे, राज्य-पद स्वीकृत किया था ॥ १४२ ॥ तरुण श्रवस्थाको धारण करनेवाला वह सुविधि श्रभयघोष चक्रवर्तीका भानजा था इसलिए उसने उन्हीं चक्रवर्त्तीकी पुत्री मनोरमाके साथ विवाह किया था॥ १४३॥ सदा अनुकूल सती मनोरम।के साथ वह राजा चिरकाल तक कीड़ा करता रहा सो ठीक है। सुशील और अनुकूल स्त्री ही पतिको प्रसन्न कर सकती है।। १४४।। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक कीड़ा करते हुए उन दोनोंका समय बीत रहा था कि स्वयंप्रभ नामका देव ( श्रीमती-

१ पिनद्धकटिस्त्रम् । २ सुसम्बद्धम् । ३ सम्मर्दन । ४ शोग्रत्वम् । ५ यथा प० । ६ उद्रेष । ७ 'श्रयुक्तितः प्रणीताः कामकोघलोभमानमदहर्षाः' इत्यरिषड्वर्गः । ८ स्वसुः पुत्रः भागिनेव इत्यर्थः । ६ यतः कारणात् । १० पतिव्रतया ।

वज्रजङ्कभवे यासी श्रीमती तस्य वरुलभा । 'सैवास्य पुत्रतां याता संसृतिस्थितिरीद्दशी । १९४६।। तिस्मन् पुत्रे नृपस्यास्य प्रीतिरासीद् गरीयसी । पुत्रमात्रञ्च संप्रीत्ये किमु तेष्टाङ्गनाचरः । १९४६।। शार्दृलार्यचराद्याश्च देशेऽत्रेव नृपात्मजाः । जाताः समानपुण्यत्वात् श्रन्योऽन्यसद्दशर्द्यः । १९४६।। विभीपण्नृपात् पुत्रः प्रियद्त्तोदरेऽजिन । देवश्चित्राङ्गद्र'श्च्युत्वा वरदत्ताह्वयो दिवः । १९४०।। विभीपण्नृपानन्तमन्योः स्नुरजायत । मण्कुण्डलनामासी वरसेनसमाह्वयः ॥१५०॥ 'रतिषेण्यमहीभत्तः चन्द्रमत्यां सुतोऽजिन । मनोहरो दिवश्च्युत्वा चित्राङ्गद्रसमाख्यया ॥१५१॥ प्रमञ्जननृपाच्चित्रमालिन्यां स मनोरथः । प्रशान्तमदनः स्नुः श्रजिनष्ट दिवश्च्युतः ॥१५२॥ तसेव सदशाकाररूपलावण्यसम्पदः । स्वोचितां श्रियमासाद्य चिरं भोगानभुन्नत ॥१५२॥ तत्तोऽमो चित्रणान्येद्यः श्रभिवन्द्य समं जिनम् । भक्त्या विमत्नवाहाख्यं महाप्रावाज्यमाश्रिताः ॥१५४॥ नृपरिष्टादशाभ्यस्त सहस्त्रप्रितिरमा । सहस्तेः पञ्चभः पुत्रेः प्रावाजीच्चक्रवर्त्यसौ ॥१५५॥ परं संवेगिनवेंदपरिणाममुपागतः । ते तेपिरे तपस्तीवः भार्गः स्वर्गापवर्गयोः ॥१५६॥ संवेगः परमा प्रीतिः धर्मे धर्मफलेषु च । निवेदो देहभोगेषु संसारे च विरक्तता ॥१५७॥

का जीव ) स्वर्गसे च्युत होकर उन दोनोंके केशव नामका पुत्र हुआ ।। १४४।। वज्रजंघ पर्यायमें जो इसकी श्रीमती नामकी प्यारी स्त्री थी वही इस भवमें इसका पुत्र हुई है। क्या कहा जाय ? संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥ १४६॥ उस पुत्रपर सुविधि राजाका भारी प्रेम था सो ठीक ही है। जब कि पुत्र मात्र ही प्रीतिके लिए होता है तब यदि पूर्वभवका प्रेमपात्र स्त्रीका जीव ही त्र्याकर पुत्र उत्पन्न हुन्ना हो तो फिर कहना ही क्या है ? उस पर तो सबसे श्रिधिक प्रेम होता ही है। १४७॥ सिंह, नकुल, वानर श्रौर शुकरके जीव जो कि भागभूमिके बाद द्वितीय स्वर्गमें देव हुए थे वे भी वहांसे चय कर इसी वत्सकावती देशमें सुविधिके समान पुर्त्याधिकारी होनेसे उसीके समान विभूतिके धारक राजपुत्र हुए ।। १४८ ।। सिंहका जीव-चित्रांगद देव स्वर्गसे च्युत होकर विभीषण राजासे उसकी प्रियदत्ता नामकी पत्नीके उदरमें वरदत्त नामका पुत्र हुआ।। १४६॥ शूकरका जीव—मिणिकुण्डल नामका देव नन्दिपेण राजा श्रौर श्रनन्तमती रानीके वरसेन नामका पुत्र हुत्रा ।। १४० ।। वानरका जीव – मनोहर नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर रितपेण राजाकी चन्द्रमती रानीके चित्रांगद नामका पुत्र हुआ ॥१४१॥ और नकुलका जीव मनोरथ नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर प्रभंजन राजाकी चित्रमालिनी रानीके प्रशान्तमद् न नामका पुत्र हुआ।। १४२॥ समान आकार, समान रूप, समान सौन्दर्य और समान सम्पत्तिके धारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र अपने श्रपने योग्य राज्यलद्मी पाकर चिरकाल तक भोगोंका अनुभव करते रहे ॥ १४३ ॥

तदनन्तर किसी दिन वे चारों ही राजा, चक्रवर्ती अभयघोषके साथ विमलवाह जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ सबने भक्तिपूर्वक वन्दना की और फिर सभीने विरक्त होकर दोचा धारण कर ली।। १४४॥ वह चक्रवर्ती अठारह हजार राजाओं और पाँच हजार पुत्रोंके साथ दीचित हुआ था।। १५५॥ वे सब मुनीश्वर उत्कृष्ट संवेग और निर्वेदरूप परिणामोंको प्राप्त होकर स्वर्ग और मोच्चके मार्गभूत कठिन तम तपने लगे।। १४६॥ धर्म और धर्मके फलोंमें उत्कृष्ट प्रीति करना संवेग कहलाता है और शरीर, भोग तथा संसारसे विरक्त

१ सैवाद्य प०, द०, स०, ग्रा०। २ किमु तैष्वङ्गना— ल०। ३ व्याघचरः। ४ वराहचरः। ५ रिवरेश्य— ग्रा०, प०, स०। ६ मर्कटचरः। ७ श्राभ्यस्तं गुश्चितम्। ८ —रमी प०, ल०। ६ मार्ग द०, स०, म०, ल०।

नृपस्तु सुविधः पुत्रस्नेहाद् गार्हस्थ्यमत्यजन् । उत्कृष्टोपासकस्थाने तपस्तेपे सुदुश्वरम् ॥१५६॥ सहर्शनं वतोचोतं 'समतां प्रोपधवतम् । सचित्तसेवाविरति महःस्रोसङ्गचर्जनम् ॥१५९॥ ब्रह्मचर्य्यमथारम्भपरिम्रहपरि च्युतिम् । तत्रानुमननत्यागं स्वोहिष्टपरिवर्जनम् ॥१६०॥ स्थानानि गृहिणां प्राहुः एकादशगणाधिपाः । स तेषु पश्चिमं स्थानम् श्राससाद क्रमान्नृपः ॥१६१॥ पञ्चेवाणुव्रतान्येपां त्रिविधञ्च गुण्वतम् । शिचाव्रतानि चत्वारि व्रतान्याहुर्गृहाश्रमे । ॥१६२॥ स्यूलात् प्राणातिपाताच्च मृपावादाच्च चौर्यतः । परस्त्रीसेवनातृष्टणाप्रकर्पाच्च निवृत्तयः॥१६३॥ व्रतान्येतानि पञ्च स्युः भावनासंस्कृतानि वै । सम्यक्त्वशुद्धियुक्तानि महोदर्काण्यगारिणाम् ॥१६४॥ दिग्देशानर्थंदर्ण्यकेयो विरतिः स्याद्णुवतम् । भगेगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तद्गुण्वतम् ॥१६५॥ समतां प्रोपधविधं तथेवातिथिसंग्रहम् । मरणान्ते च संन्यासं प्राहुः शिचावतान्यपि ॥१६६॥ द्वादशात्मकमेतद्धि वतं स्याद् गृहमेधिनाम् । स्वर्गसौधस्य सोपानं पिधानमपि दुर्गतेः ॥१६७॥ ततो दर्शनसंपूतां वतशुद्धिमुपेयिवान् । उपासिष्टं स मोचस्य मार्गं रार्जापरूजितम् ॥१६८॥ प्रथावसाने नैर्गन्थां प्रवज्यामुपसेदिवान् । सुविधिविधिनाराध्यं मुक्तिमार्गमनुत्तरम् ॥१६८॥ समाधिना तनुत्यागात् श्रच्युतेन्द्रेऽभवद् विभुः । द्वाविशव्यविधसंख्यात परमायुर्महिद्धिकः ॥१७०॥ समाधिना तनुत्यागात् श्रच्युतेन्द्रेऽभवद् विभुः । द्वाविशव्यविधसंख्यात परमायुर्महिद्धिकः ॥१००॥

होनेको निर्वेद कहते हैं ।। १५७ ।। राजा सुविधि केशव पुत्रके म्नेह्से गृहस्थ अवस्थाका परित्याग नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पद्में स्थित रहकर कठिन तप तपता था ॥ १५८॥ जिनेन्द्रदेवने गृहस्थोंके नीचे लिखे श्रनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमाएँ कहीं हैं (१) दर्शनप्रतिमा (२) त्रत प्रतिमा (३) सामायिक प्रतिमा (४) प्रोषध प्रतिमा (४) सचित्तत्याग प्रतिमा (६) दिवामैथुनत्याग प्रतिमा (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा (८) श्रारम्भत्याग प्रतिमा (९) परिष्रह-त्याग प्रतिमा (१०) श्रनुमितत्याग प्रतिमा श्रौर (११) उद्दिष्टत्याग प्रतिमा। इनमेंसे सुविधि राजाने कम कमसे ग्यारहवाँ स्थान-उद्दिष्टत्याग प्रतिमा धारण की थी ।। १५६-१६१ ॥ जिनेन्द्र-देवने गृहस्थाश्रमके उक्त ग्यारह स्थानोंमें पाँच ऋणुव्रत, तीन गुगा व्रत श्रीर चार शिचाव्रत इन बारह व्रतोंका निरूपण किया है।। १६२।। स्थूल हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिप्रहसे निवृत्त होनेको क्रमसे ऋहिंसाराव्रत, सत्याराव्रत, ऋचौर्याराव्रत, ब्रह्मचर्याराव्रत और परिश्रह परिमाणागुत्रत कहते हैं ।। १६३ ॥ यदि इन पाँच त्र्रागुत्रतोंको हरएक व्रतकी पाँच पाँच भावनात्र्योंसे सुसंस्कृत श्रीर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे युक्त कर धारण किया जावे तो उनसे गृहस्थोंको बड़े बड़े फलोंकी प्राप्ति हो सकती है।। १६४।। दिग्विरति, देशविरति और अनर्थ-दण्डविरति ये तीन गुण्जत हैं। कोई कोई श्राचार्य भोगोपभोग परिमाण जतको भी गुण्जत कहते हैं [ श्रौर देशत्रतको शिचात्रतोंमें शामिल करते हैं ] ।। १६४ ।। सामायिक, प्रोपधोपवास, श्रितिथिसंविभाग श्रीर मरण समयमें संन्यास धारण करना ये चार शिज्ञात्रत कहलाते हैं। श्रिनेक अवार्योंने देशत्रतको शिचात्रतमें शामिल किया है और संन्यासका बारह त्रतोंसे भिन्न वर्णन किया है ] ॥ १६६ ॥ गृहस्थोंके ये उपर्युक्त बारह व्रत स्वर्गरूपी राजमहलपर चढ़नेके लिए सीढ़ीके समान हैं श्रीर नरकादि दुर्गतियोंका श्रावरण करनेवाले हैं ॥ १६७॥ इस प्रकार सम्य-ग्दर्शनसे पवित्र त्रतोंकी शुद्धताको प्राप्त हुए राजर्षि सुविधि चिरकाल तक श्रेष्ठ मोच्चमार्गकी उपासना करते रहे ।। १६८ ।। श्रनन्तर जीवनके श्रन्त समयमें परिप्रहरहित दिगम्बर दीज्ञाको प्राप्त हुए सुविधि महाराजने विधिपूर्वक उत्कृष्ट मोन्नमार्गकी श्राराधना कर समाधि-मरणपूर्वक शरीर छोड़ा जिससे अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुए ॥ १६९ ॥ वहाँ उनकी आयु बीस सागर प्रमाण थी

१ सामायिकम् । २ -मिह्न स्त्री- ग्र०, द०, स०, म० । -मिह्न स्त्रीसङ्गार्जितम् प० । ३ जिनाधिपः म०, ल० । ४ महोत्तरफलानि । ५ भोगोपभोगपरिमाणम् । ६ सामायिकम् । ७ श्राराधयति स्म । ८ -विधिमाराध्य प० । ६ -संख्यान- श्र०, स० ।

केशवश्च परित्यक्तकृत्स्नवाद्येतरोपिधः । नै.सङ्गीमाश्चितो दीचां श्वतीन्द्रोऽभवद्व्युते ॥१७१॥
पूर्वोक्ता नृपपुत्राश्च वरदत्तादयः क्रमात् । समजायन्त पुण्यैः स्वैः तत्र सामानिकाः सुराः ॥१७२॥
तत्राष्टगुण्मैरवर्यं दिन्यं भोगं च निर्विशन् । स रेमे सुचिरं कालम् श्रच्युतेन्द्रोऽच्युतस्थितिः ॥१७३॥
दिन्यानुंभावमस्यासीद् वपुरन्याजसुन्दरम् । विपशस्त्रादिवाधाभिः श्रस्पृष्टमितिनर्मलम् ॥१७४॥
सन्तानकुसुमोत्तंसम् श्रसी धत्ते स्म मौलिना । तपः फलमितस्कीतं मूर्ण्नेवोद्धत्य दर्शयन् ॥१७४॥
सहजैभूपणेरस्य रुक्षे रुचिरं वपुः । द्यावल्लीफर्रुरुद्धः प्रत्यक्षमिव सङ्गतेः ॥१७६॥
समं सुप्रविभक्ताङ्कः स रेजे दिन्यलक्षणेः । सुरद्भम इवाक्रीणः पुष्पेरुच्चावचात्मभिः ॥१७७॥
शिरः सकुन्तलं तस्य रेजे सोष्णीपपष्टकम् । सतमालिमवाद्दोन्दकृटं न्योमापगाश्चितम् ॥१७०॥
सुखमस्य लसन्तेत्रमृङ्कसङ्गतमावभो । स्मितांशुभिर्जलाकान्तं प्रबुद्धमिव पङ्कजम् ॥१०९॥
वश्चःस्थले पृथो रम्ये हारं सोऽयक्त निर्मलम् । शरदम्भोदसङ्कातिमव मेरो स्तटाश्चितम् ॥१८०
लसदंशुकस्यवीतः जवनं तस्य निर्वभो । तरङ्काकान्तमम्भोधेरिव सैकतमण्डलम् ॥१८०॥
सुवर्णकदलोस्तम्भविश्वमं रुचिमानशे । तस्योरुद्धितयं चारु सुरनारीमनोहरम् ॥१८२॥

श्रोर उन्हें श्रनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई थीं ॥ १७०॥ श्रीमतीके जीव केशवने भी समस्त वाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर परिव्रहका त्याग कर निर्वन्थ दीचा धारण की और श्रायुके अन्तमें अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया ॥ १७१ ॥ जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसे वरदत्त श्रादि राजपुत्र भी श्रपने श्रपने पुण्यके उदयसे उसी श्रच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए।। १७२।। पूर्ण त्रायुको धारण करनेवाला वह ऋच्युत स्वर्गका इन्द्र अणिमा महिमा श्रादि श्राठ गुरा, ऐश्वर्य श्रीर दिन्य भोगोंका श्रानुभव करता हुश्रा चिरकाल तक क्रीड़ा करता था।। १७३।। उसका शरीर दिव्य प्रभावसे सहित था, स्वभावसे ही सुन्दर था, विष शस्त्र त्र्यादिकी बाधासे रहित था और ऋत्यन्त निर्मल था ॥ १७४॥ वह ऋपने मस्तकपर कल्प-वृत्तके पुष्पोंका मुहुर धारण करता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पूर्व भवमें किये हुए तपश्चरएके विशाल फलको मस्तकपर उठाकर सबको दिखा ही रहा हो ॥ १७४॥ उसका सुन्दर शरीर साथ साथ उत्पन्न हुए आभूषणोंसे ऐसा मालूम होता था मानो उसके प्रत्येक श्रंग-पर दयारूपी लताके प्रशंसनीय फल ही लग रहे हैं ॥ १७६॥ समचतुरस्र संस्थानका धारक वह इन्द्र अपने अनेक दिव्य लच्चणोंसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि ऊँचे-नीचे सभी प्रदेशोंमें स्थित फूलोंसे व्याप्त हुआ कल्पवृत्त सुशोभित होता है ॥ १७७ ॥ काले काले केश श्रौर रवेतवर्णकी पगड़ीसे सहित उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो तापिच्छ पुष्पसे सहित श्रौर त्राकाशगंगाके पूरसे युक्त हिमालयका शिखर ही हो।। १७८॥ उस इन्द्रका मुख-कमल फूले हुए कमलके समान शाभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार कमलपर भौरे होते हैं उसी प्रकार उसके मुखपर शोभायमान नेत्र थे और कमल जिस प्रकार जलसे आक्रांत होता है उसी प्रकार उसका मुख भी मुसकानकी सफेद सफेद किरणोंसे त्राकान्त था ॥ १७६ ॥ वह अपने मनोहर और विशाल वच्चस्थलपर जिस निर्मल हारको धारण कर रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो मेरु पर्वतके तटपर अवलम्बित शरद् ऋतुके बादलोंका समृह ही हो।।१८०।। शोभाय-मान वस्नसे ढँका हुन्ना उसका नितम्बमण्डल ऐसा शोभायमान हो रहा था माना लहरोंसे ढँका हुआ समुद्रका बाल्दार टीला ही हो ॥ १८१ ॥ देवाङ्गनाश्चोंके मनको हरण करनेवाले उसके दोनों सुन्दर ऊरु सुवर्ण कदलीके स्तम्भोंका सन्देह करते हुए श्रत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥ १८२ ॥

१ द्व्यप्रभावम् । २ प्रशस्तैः । ३ ऋनेकमेदात्मिः । ४-तटश्रितम् म०, ल० । ५ वेष्टितम् ।

तस्य पादह्रये लक्मीः 'काप्यभूद्रब्जरोमिनि । नलां शुस्वच्छसिल्ले सरसीव भपिक्वतेरे ।।१५३।। इत्युदारतरं विश्रद्दिच्यं वैकियिकं वपुः । स तत्र बुभुजे भोगान् श्रच्युतेन्द्रः स्वकलपजान् ॥१८४।। इतो रज्जः पहुत्पत्य कल्पोऽस्त्यच्युतसंज्ञकः । सोऽस्य भुक्तिरभूत् पुण्यात् पुण्येः किन्तु न लभ्यते ॥१८५॥ तस्य भुक्तीरे विमानानां परिसंख्या मता जिनैः । शतमेकमधैकान्न पृष्टिश्च परमागमे ॥१८६॥ 'त्रयोविशं शतं तेषु विमानेषु प्रकीर्णकाः । श्रेणोबद्धास्ततोऽन्ये स्युः श्रतिरुन्द्राः सहेन्द्रकाः ॥१८७॥ त्रयस्त्रिशद्यास्य स्युः त्रायखिशाः सुरोत्तमाः । ते च पुत्रीयितास्तेन स्नेहनिर्भरया धिया ॥१८५॥ प्रयास्त्रश्चास्य समानिकसुरा मताः । ते द्यस्य सदशाः सर्वैः भोगेराज्ञा तु भिद्यते ॥१८५॥ श्रात्मरचाश्च तस्योक्ताः "चत्वार्येवायुतानि वै । तेऽप्यङ्गरचकैस्तुल्या विभावायेव वर्षिताः ॥१९०॥ श्रात्मरचाश्च तस्योक्ताः कत्वत्रित्रव्याचार्यः सपादं शतमिष्यते । मध्यमार्द्धं तृतीयं स्याद् बाह्या तद्दिगुणा मता ॥१६१॥ चत्वारो लोकपालाश्च तल्लोकान्तप्रपालकाः । प्रत्येकं च तथैतेषां देव्यो द्वात्रिशदेव हि ॥१९२॥ श्रष्टावस्य महादेव्यो रूपसीन्दर्थसंपदा । तन्मनोलोहमाकष्टं क्ल्सायस्कान्तपुत्रिकाः ॥१९३॥ श्रन्या वल्लभिकास्तस्य त्रिपष्टिः परिकीर्तिताः । एकशोऽप्रमहिष्वर्द्धं तृतीयत्रिशतेवृत्ता ॥१९४॥

उस इन्द्रके दोनों चरण किसी तालाबके समान मालूम पड़ते थे क्योंकि तालाब जिस प्रकार जलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणेह्नपी निर्मल जलसे संशोभित थे. तालाब जिस प्रकार कमलोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी कमलके चिह्नोंसे सहित थे स्रोर तालाब जिस प्रकार मच्छ वगैरहसे सहित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी मत्स्यरेखा आदिसे युक्त थे। इस प्रकार उसके चरणोंमें कोई अपूर्व ही शोभा थी ।। १८३ ।। इस तरह ऋत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर वैक्रियिक शरीरको धारण करता हुआ वह श्रच्यतेन्द्र श्रपने स्वर्गमें उत्पन्न हुए भोगोंका श्रवुभव करता था।। १८४।। वह श्रच्यत स्वर्ग इस मध्यलोकसे छह राजु ऊपर चल कर है तथापि पुण्यके उदयसे वह सुविधि राजाके भागोपभोगका स्थान हम्रा सो ठीक ही है। प्रण्यके उदयसे क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥१८५॥ उस इन्द्रके उपभोगमें श्रानेवाले विमानोंकी संख्या सर्वज्ञ प्रापीत श्रागममें जिनेन्द्रदेवने एक सौ उनसठ कही है ॥ १८६॥ उन एक सौ उनसठ विमानोंमें एक सौ तेईस विमान प्रकीर्णक हैं, एक इन्द्रक विमान है ऋौर बाकीके पैंतीस बड़े बड़े श्रेगीबद्ध विमान हैं।। १८७।। उस इन्द्रके तैंतीस त्रायिस्रश जातिके उत्ताम देव थे। वह उन्हें अपनी स्तेह भरी बुद्धिसे 9त्रके समान समभता था।।१८८।। उसके दश हजार सामानिक देव थे। वे सब देव भोगोपभोगकी सामग्रीसे इन्द्रके ही समान थे परन्त इन्द्रके समान उनकी त्राज्ञा नहीं चलती ॥ १८६ ॥ उसके त्रंगरचकोंके समान चालीस हजार श्रात्मरत्तक देव थे। यद्यपि स्वर्गमें किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रकी विभृति दिख-लानेके लिए ही वे होते हैं ।।१६०।। अन्तःपरिषद्, मध्यम परिषद् और बाह्य परिषद्के भेदसे उस इन्द्रकी तीन सभायें थीं। उनमेंसे पहली परिषद्में एक सौ पचीस देव थे, दूसरी परिषद्में दो सौ पचास देव थे त्रीर तीसरी परिषद्में पांच सौ देव थे ॥ १६१ ॥ उस ऋच्युत स्वर्गके ऋन्तभागकी रचा करनेवाले चारों दिशात्रों सम्बन्धी चार लोकपाल थे श्रीर प्रत्येक लोकपालकी बत्तीस-बत्तीस देवियाँ थीं ॥१६२॥ उस अच्युतेन्द्रकी आठ महादेवियाँ थीं जो कि अपने वर्ण और सौन्दर्य रूपो-सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रके मनरूपी लोहेको खींचनेके लिए बनी हुई पुतलियोंके समान शोभायमान होती थीं ।। १६३ ।। इन आठ महादेवियोंके सिवाय उसके तिरसठ वल्लभिका देवियाँ और थीं

१ ऋब्जं लच्चणरूपकमलम्। २ मत्त्ययुक्ते। मत्त्यादिशुभलच्चणयुक्ते च। ३ भुक्तिः भुक्ति-चेत्रम्। ४ -मथैकोन- ऋ०, प०, द०, स०, म०, ल०। ५ त्रयोविशत्युत्तरशतम्। ६ दशसहस्र। ७ चन्वारिशत्सहस्राणि। ८ -स्यान्या ऋ०, प०, स०, द०। ६ पञ्चिविशत्युत्तरशतम्। १० पञ्चाश-दिधकद्विशतैः।

द्वे सहस्रे तथेकामा सप्तिश्च समुन्विताः । सर्वा देक्योऽस्य याः स्मृत्वा याति चेतोऽस्य निर्वृ तिम् ।।१९५॥ तासां मृदुकरस्पर्शेः तद्वक्त्राक्वितित्ते । स लेभेऽभ्यधिकां तृष्तिं संभोगैरिप मानसैः ॥१९६॥ 'पर्चतुष्कं सहस्राणि नियुतानि दशैव च । विकरोत्येकशो देवी दिष्यरूपाणि योषिताम् ॥१९७॥ 'चम्नां सप्तकक्षाः' स्युः त्र्राद्यात्रायुत्तयोर्द्वयम् । द्विद्विः शेपनिकायेषु महाव्धे रिव वीचयः ॥१९८॥ इस्त्यक्वरथपादातवृपगन्धर्वनर्त्तकी । सप्तानीकान्युदान्त्यस्य प्रत्येकव्च महत्तरम् ॥१९९॥ एकैकस्याश्च देव्याः स्याद् त्र्रप्यसरःपरिपत्त्रयम् । पञ्चवर्गश्च पञ्चादाच्छतं चैव यथाक्रमम् ॥२००॥ इत्युक्तपरिवारेण सार्द्धमच्युतकरूपजाम् । लक्मीं निर्विशतस्तस्य प्रत्यावर्णालं परां श्चियम् ॥२००॥ मानसोऽस्य प्रवीचारो विक्वाणोऽप्यस्य मानसः । द्वाविशतिसहस्त्रेश्च समानां सकृदाहरेत् ॥२०२॥ समेलेश्वर्शभर्मासैः सकृदुच्छ्वसितं भजेत् । त्र्यरिनप्रमितोत्सेधदिक्यदेहधरः स च ॥२०३॥ धर्मेणेत्यच्युतेन्द्रोऽसो प्रापत् सत्परम्पराम् । तस्मातद्धिभर्धमें मितः कार्या जिनोदिते ॥२०४॥

#### मालिनीच्छुन्दः

श्रथ सुललितवेषा' दिन्ययोषाः सभूपाः

सुरभिकुसुममालाः <sup>११</sup>स्रस्तचूलाः सलीलाः ।

मधुरविरुतगानारब्ध<sup>रः</sup>तानाः <sup>रा</sup>समानाः

प्रमद्भरमनूनं निन्धुरेनं सुरेनम्<sup>११</sup> ॥२०५॥

तथा एक-एक महादेवी अदाईसी-अदाईसी अन्य देवियोंसे घिरी रहती थी ॥ १६४॥ इस प्रकार सब मिलाकर उसकी दो हजार इकहत्तार देवियाँ थीं। इन देवियोंका स्मरण करने मात्र से ही उसका चित्त संतुष्ट हो जाता था—उसकी कामव्यथा नष्ट हो जाती थी\*।। १९४।। वह इन्द्र उन देवियोंके कोमल हाथोंके स्पर्शसे, मुखकमलके देखनेसे ऋौर मानसिक संभोगसे ऋत्यन्त रुप्तिको प्राप्त होता था ।। १६६ ।। इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी ऋपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर स्त्रियोंके दस लाख चौबीस हजार सुन्दर रूप बना सकैती थी ॥ १६७॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व श्रौर नृत्यकारिणीके भेदसे उसकी सेनाकी सात कज्ञाएँ थीं। उनमेंसे पहली कत्तामें बीस हजार हाथी थे, फिर आगोकी कत्ताओं में दूनी-दूनी संख्या थी। उसकी यह विशाल सेना किसी बड़े समुद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थी। यह सातों ही प्रकारकी सेना अपने अपने महत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) के अधीन रहती थी ।। १६८ १६६ ।। उस इन्द्रकी एक एक देवीकी तीन-तीन सभाएँ थीं । उनमेंसे पहली सभामें २४ ऋष्सराएँ थी, दूसरी सभामें ५० ऋष्सराएँ थीं, और तीसरी सभामें सौ अप्सराएँ थीं।। २ ०।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए परिवारके साथ श्रच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुई लद्दमीका उपभोग करनेवाले उस श्रच्युतेन्द्रकी उत्क्रष्ट विभूतिका वर्णन करना कठिन हैं—जितना वर्णन किया जा चुका है उतना ही पर्याप्त है।। २०१।। उस अच्यु-तेन्द्रका मैथुन मानसिक था **ऋौर ऋाहार भी मानसिक था तथा वह वाईस** हजार वर्षीमें एक बार श्राहार करता था।। २०२।। ग्यारह महीनेमें एक बार श्वासोच्छ्नास लेता था श्रौर तीन हाथ ऊँचे सुन्दर शरोरको धारण करनेवाला था ॥ २०३ ॥ वह अच्युतेन्द्र धर्मके द्वारा ही उत्तम-उत्तम विभूतिको प्राप्त हुआ था इसलिए उत्तम-उत्तम विभूतियोंके अभिलाषी जनोंको जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे धर्ममें ही बुद्धि लगानी चाहिये।। २०४॥ उस अच्युत स्वर्गमें, जिनके वेष बहुत ही सुन्दर हैं,

१ सुखम् । २ चतुर्विशतिसहस्रोत्तरदशलच्चरूपाणि । ३ श्रमीकानाम् । ४ कचा भेदः । ५ महान्धिरिव म०, ल० । ६ त्र्रमुभवतः । ७ वर्णनयाऽलम् । ८ त्र्राहारः । ६ संवत्सराणाम् । १० त्र्राकारवेषा । ११ रुलथधम्मिलाः । १२ उपक्रमितस्वरविश्रमस्थानभेदाः । १३ श्राहङ्कारसुक्ताः । १४ सुरेशम् ।

<sup># ~× ?40 = 2000 | 2000 +</sup> E3 + ~ = 2008 |

ललितपद्विहारैभू विकारेरुदारैः

नयनयुगविलासैरङ्गलासैः सुहासैः।

प्रकटितसृद्<sup>र</sup>भावैः सानुभावैश्च<sup>र</sup> भावैः

जगृहरथ मनोऽस्याब्जोपमास्या वयस्याः ।।२०६।।

### शार्वृत्विकीडितम्

तासामिन्दुकलामले स्ववदनं पश्यन् कपोलाब्दके

तद्वक्त्राम्बुजभृङ्गतां च घटयन्नाघातवक्त्रानितः।

तन्नेत्रेश्च मनोजबाणसद्देश्चर् चापमुक्तैर्भृशं

विद्धं स्वं हृद्यं तदीयकरसंस्पर्शैः समाश्वासयन् ।।२०७।।

#### स्रग्धरा

रेमे रामाननेन्दुशुतिरुचिरतरे स्वे विमाने विमाने भुआनो दिव्यभोगानमरपरिवृतो यान् सुरेभैः सुरेभैः । जैनीं पूजां <sup>१०</sup>च तन्वन् मुहुरतनुरुचा भासमानोऽसमानो जचमीवानच्युतेन्द्रः सुचिरमुरुतर्<sup>११</sup>स्वां <sup>१३</sup>सकान्तः सकान्तः ॥२०८॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रयाति त्रिषष्टिज्ञश्चयमहापुरायसंग्रहे श्रीमदुष्युतेन्द्रैश्वर्यवर्णनं नाम दशमं पर्व ॥१०॥

जो उत्तम-उत्तम श्राभूषण पहने हुई हैं, जो सुगन्धित पुष्पोंकी मालाश्रोंसे सहित हैं, जिनके लम्बी चोटी नीचेकी स्रोर लटक रही है, जो अनेक प्रकारकी लीलास्रोंसे सहित हैं, जो मधुर शब्दोंसे गाती हुई राग-रागिनियोंका प्रारम्भ कर रही हैं, श्रौर जो हरप्रकारसे समान हैं —सदृश हैं श्रथवा गर्वसे युक्त हैं ऐसी देवाङ्गनाएँ उस अन्युतेन्द्रको बड़ा आनन्द प्राप्त करा रही थीं।। २०४॥ जिनके मुख कमलके समान सुन्दर हैं ऐसी देवाङ्गनाएँ, अपने मनोहर चरणोंके गमन, भौहोंके विकार, सुन्दर दोनों नेत्रोंके कटाच्च, अंगोपाङ्गोंकी लचक, सुन्दर हास्य, स्पष्ट श्रौर कोमल हाव तथा रोमाञ्च श्रादि श्रनुभावोंसे सहित रित श्रादि श्रनेक भावोंके द्वारा उस श्रच्युतेन्द्रका मन प्रहरण करती रहती थीं ॥२०६॥ जो अपनी विशाल कान्तिसे शोभायमान है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, श्रीर जो श्रपने स्थूल कन्धोंसे शोभायमान है ऐसा वह समृद्धिशाली श्रच्युतेन्द्र, स्त्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमासे श्रत्यन्त देदीप्यमान श्रपने विस्तृत विमानमं कभी देवांगनाश्रोंके चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल कपोलरूपी द्र्पणमें अपना मुख देखता हुआ, कभी उनके मुखकी श्वासको सूंघकर उनके मुखरूपी कमलपर भ्रमर-जैसी शोभाको प्राप्त होता हुआ, कभी भौंहरूपी धनुषसे छोड़े हुए उनके नेत्रोंके कटाचोंसे घायल हुए अपने हृद्यको उन्हींके कोमल हाथोंके स्पर्शसे धैर्य बँधाता हुआ, कभी दिब्य भोगोंका अनुभव करता हुआ, कभी अनेक देवोंसे परिवृत होकर हाथीके आकार विकिया किये हुए देवोंपर चढ़कर गमन करता हुआ और कभी बार बार जिनेन्द्रदेवकी पूजाका विस्तार करता हुआ अपनी देवाङ्गनाओं के साथ चिरकाल तक कीड़ा करता रहा ॥२०७-२०८॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध भवगज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलच्चण महापुराण संप्रहमें श्रीमान् श्रच्युतेन्द्रके ऐश्वर्यका वर्णन करनेवाला दशवाँ पर्व समाप्त हुन्ना।

१ वलनै: । २ मृदुत्वैः । ३ ससामर्थ्यैः । ४ विकारैः । ५ वयस्विन्यः । ६ विगतप्रमाणे । ७ गच्छन् । द्वगजैः । ६ शोभनशब्दैः । १० पूजां वितन्वन् प० । ११ निजमुजाशिखरम् । १२ —स्वान्तकान्तः स० ।

# एकादशं पर्व

स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजा<sup>र</sup> 'प्राप्त्युपायगुणांशवः । स वः पुनातु भन्याब्जवनबोधीजिनांशुमान् ॥१॥ श्रथ तस्मिन् दिवं मुक्त्वा भुवनमेष्यति<sup>३</sup> तत्तनौ । म्लानिमायात् किलाम्लानपूर्वा' मन्दारमालिका ॥२॥ स्वर्गप्रच्युतिलिक्कानि यथान्येषां सुधाशिनाम् । स्पष्टानि न तथेन्द्राणां किन्तु लेशेन केनचित् ॥३॥ स्वर्गप्रच्युतिलिक्कानि यथान्येषां सुधाशिनाम् । स्पष्टानि न तथेन्द्राणां किन्तु लेशेन केनचित् ॥३॥ ततोऽबोधि सुरेन्द्रोऽसी स्वर्गप्रच्युतिमात्मनः । तथापि न 'व्यसीदत् स तद्धि धैर्यं महात्मनाम् ॥४॥ पर्मासशेषमात्रायुः सपर्यामर्हतामसौ । प्रारेभे पुण्यधीः कत्तु प्रायः श्रेयोऽधिनो बुधाः ॥५॥ स मनः 'प्रणिधायान्ते पदेषु परमेष्ठिनाम् । निष्ठितायु रस्तृत् पुण्यैः परिशिष्टेरिधिष्ठतः ॥६॥ तथापि सुलसाद्गृता महाधैर्या महर्द्यः । प्रच्यवन्ते दिवो देवा 'धिगेनां संसृतिस्थितिम् ॥७॥ ततोऽच्युतेन्द्रः प्रच्युत्य जम्बृद्वीपे महाद्यतौ । 'प्राग्वदेहाश्रिते देशे पुष्कलावत्यभिष्टवे'। ॥६॥

\* स्तोत्रों द्वारा की हुई पूजा ही जिनकी प्राप्तिका उपाय है ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान श्रौर श्रौर सम्यक्चारित्र श्रादि श्रमेक गुण्रूपी जिसकी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं श्रौर जो भव्य जीवरूपी कमलोंके वनको विकसित करनेवाला है ऐसा वह जिनेन्द्ररूपी सूर्य तुम सब श्रोताश्रोंको पवित्र करे॥ १॥

श्रनन्तर जब वह श्रच्युतेन्द्र स्वर्ग छोड़कर पृथिवीपर श्रानेके सम्मुख हुश्रा तब उसके शरीरपर पड़ी हुई कल्पवृत्तके पुष्पोंकी माला श्रचानक मुरमा गई। वह माला इससे पहले कभी नहीं मुरमाई थी।। २।। स्वर्गसे च्युत होनेके चिह्न जैसे श्रन्य साधारण देवोंके स्पष्ट प्रकट होते हैं वैसे इन्द्रोंके नहीं होते किन्तु कुछ कुछ ही प्रकट होते हैं,।। ३।। माला मुरमानेसे यद्यपि इन्द्रको माल्म हो गया था कि श्रव में स्वर्गसे च्युत होनेवाला हूँ तथापि वह कुछ भी दुखी नहीं हुश्रा सो ठीक ही है। वास्तवमें महापुरुषोंका ऐसा ही धैर्य होता है।। ४।। जब उसकी श्रायु मात्र छह माहकी बाकी रह गई तब उस पवित्र बुद्धिके धारक श्रच्युतेन्द्रने श्रव्हन्तदेवकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्रायः पण्डित जन श्रात्मकल्याणके श्रमिलाषी हुश्रा ही करते हैं।। ५।। श्रायुके श्रन्त समयमें उसने श्रपना चित्त पञ्चपरमेष्ठियोंके चरणोंमें लगाया श्रौर उपभोग करनेसे बाकी बचे हुए पुण्यकर्मसे श्रिधिष्ठत होकर वहाँकी श्रायु समाप्त की।। ६॥ यद्यपि स्वर्गोंके देव सदा सुखके श्रधीन रहते हैं, महाधैर्यवान् श्रौर बड़ी बड़ी श्रद्धियोंके धारक होते हैं तथापि वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं इसलिये संसारकी इस स्थितिको धिक्कार हो।। ७।।

तत्पश्चात् वह अच्युतेन्द्र स्वर्गसे च्युत होकर महाकान्तिमान् जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह ज्ञेत्रमें

१ प्राप्तिः स्रान्तचतुष्टयस्य प्राप्तिरित्यर्थः । स्राप्तयः पातिकर्मणां वियोगः स्राप्तय इति यावत् । स्राप्तयप्राप्तिः । वाक्पूजा— विहारस्यायिका तन् प्रवृत्तय इति ख्याता जिनस्यातिशया इमे । २ प्राप्त्यपायगुणांशवः ट० । ३ स्रागमिष्यित सति । ४ पूर्वस्मिन्नम्लाना । ५ कानिचित् स्रा०, प०, स०, द० । ६ न दुःख्यभूत् । ७ एकाग्रीकृत्य । ८ नाशितायुः । ६ घिगिमां— प०, स्र०, स० । १० पूर्वः । ११ स्राभिष्टवः स्तवनं यस्य ।

<sup>\*</sup> एक अर्थ यह भी हो सकता है कि 'वचनों में प्रतिष्ठा कराने के कारणभूत गुण्रू किरणें जिसके प्रकाशमान हो रही हैं .....'। इसके सिवाय 'ट' नामकी टिप्पणप्रतिमें 'वाक्पूजाप्राप्त्यपायगुणांशवः' ऐसा पाठ स्वीकृत किया गया है, जिसका उसी टिप्पण् के आधारपर यह अर्थ होता है कि दिव्य ध्वनि, अपनन्त चतुष्ट्यकी प्राप्ति और घाति चतुष्कका ज्ञय आदि गुण् ही — श्रतिशय ही जिसकी किरणें हैं.....।

नगर्यां पुण्डरोकिण्यां वज्रसेनस्य भूभुजः । श्रोकान्तायाश्च पुत्रोऽभूद् वज्रनाभिरिति प्रभुः ॥६॥ तयोरेव सुता जाता 'वरदत्ताद्यः क्रमात् । विजयो वैजयन्तश्च जयन्तोऽप्यपराजितः ॥१०॥ तदाभूवंस्तयोरेव प्रियाः पुत्रा महोद्याः । 'पूर्वोदिष्टाहमिन्द्रास्तेऽप्यधोप्रैवेयकाच्युताः ॥११॥ सुबाहुरहमिन्द्रोऽभूद् यः प्राग्मतिवरः कृती । श्रानन्दश्च महावाहुः पोठाह्रोऽभूद्कम्पनः ॥१२॥ महापीठोऽभवत् सोऽपि धनमित्रचरः सुरः । संस्कारैः प्राक्तनैरेव घटनैकत्र देहिनाम् ॥१२॥ नगर्यां केशवोऽत्रैव धनदेवाह्वयोऽभवत् । कुवेरदत्विण्जोऽनन्तमस्याश्च नन्दनः ॥१४॥ वज्रनाभिरथापूर्णयौवनो रुख्वे भृशम् । बालार्क इव निष्टसचामीकरसमद्यतिः ॥१४॥ वज्रनाभिरथापूर्णयौवनो रुख्वे भृशम् । बालार्क इव निष्टसचामीकरसमद्यतिः ॥१५॥ कुण्डर्लाक्कंकरस्पृष्टगण्डपर्यन्तरोभिना । स वभासे मुखाञ्जेन पद्माकर इवोन्मिपन् ॥१०॥ ललाटादितटे तस्य श्रूलते रेजतुस्तराम् । नेत्रांशुपुष्पमञ्जर्या मधुपायिततारया ॥१६॥ कामिनीनेत्रभृङ्गालिम् श्राकर्पन् मुखपङ्कजम् । स्वामोदमाविरस्याभूत् स्मितकेशरनिर्गमम् ॥१९॥ कान्त्यासविमवापातुम् श्रापतन्त्यत्वप्तराम् । जनतानेत्रभृङ्गाली तन्मुखाञ्जे विकासिनि ॥२०॥ नासिकास्य रुचिं दधे नेत्रयोर्मध्यवित्तो । सीमेन रिचता धात्रा तथोः क्षेत्रानितकमे ॥२१॥ नासिकास्य रुचिं दधे नेत्रयोर्मध्यवित्ती । सीमेन रिचता धात्रा तथोः क्षेत्रानितकमे ॥२१॥

स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें विश्वसेन राजा श्रौर श्रीकान्ता नामकी रानीके विश्वनाभि नामका समर्थ पुत्र उत्पन्न हुद्या।। ८-९॥ पहले कहे हुए व्याघ्न श्रादिके जीव वरदत्त श्रादि भी क्रमसे उन्हीं राजा रानीके विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर अपराजित नामके पुत्र हुए॥ १०॥ जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे मतिवर मंत्री श्रादिके जीव जो अधोन्ष्रैवेयकमें श्रहमिन्द्र हुए थे वहांसे च्युत होकर उन्हीं राजा रानीके सम्पत्तिशाली पुत्र हुए॥ ११॥ जो पहले (विश्वजंधके समयमें) मतिवर नामका बुद्धिमान मंत्री था वह श्रधोष्ठैवेयकसे च्युत होकर उनके सुवाहु नामका पुत्र हुश्रा। श्रानन्द पुरोहितका जीव महावाहु नामका पुत्र हुश्रा, सेनापित श्रंकपनका जीव पीठ नामका पुत्र हुश्रा श्रौर धनिमन्न सेठका जीव महापीठ नामका पुत्र हुश्रा। सो ठीक ही है, जीव पूर्वभषके संस्कारोंसे ही एक जगह इकट्टे होते हैं ॥ १२-१३॥ श्रीमतीका जीव केशव, जो कि श्रच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुश्रा था वह भी वहाँ से च्युत होकर इसी नगरीमें कुवेरदत विण्कुके उसकी सी श्रनन्तमतीसे धनदेव नामका पुत्र हुश्रा।। १४॥

श्रथानन्तर जब वज्रनाभि पूर्ण यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुत्रा तब उसका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान श्रतिशय देदीप्यमान हो उठा और इसीलिये वह प्रातःकालके सूर्यके समान बड़ा ही सुशोभित होने लगा ॥ १५ ॥ अत्यन्त काले और देढ़े वालोंसे उसका सिर ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि वर्षा ऋतुके बादलोंसे उका हुत्रा पर्वतका शिखर सुशोभित होता है ॥ १६ ॥ कुण्डलरूपी सूर्यकी किरणोंके स्परासे जिसके कपोलोंका पर्यन्त भाग शोभायमान हो रहा है ऐसे मुखरूपी कमलसे वह वज्रनाभि फूले हुए कमलोंसे सुशोभित किसी सरोवरके समान शोभायमान हो रहा था ॥ १७ ॥ उसके ललाटरूपी पर्वतके तटपर दोनों भौहरूपी लताएँ नेत्रोंकी किरणोंरूपी पुष्पमंजिरयों और तारेरूप श्रमरोंसे बहुत ही श्रधिक शोभायमान हो रही थीं॥ १८ ॥ उसका मुख श्वासोच्छ्वासकी सुगन्धिसे सिहत था, मुसकानरूपी केशरसे युक्त था और स्त्रियोंके नेत्ररूपी भ्रमरोंका श्राकर्षण करता था इसिलये ठीक कमलके समान जान पड़ता था ॥ १९ ॥ सदा विकसित रहनेवाले उसके मुख कमलपर जनसमूहके नेत्ररूपी भ्रमरोंकी पंक्ति मानो कान्तिरूपी श्रासवको पीनेके लिये ही सब श्रोरसे श्राकर भ्रपटती थी और उसका पान कर श्रत्यन्त एत होती थी ॥ २० ॥ दोनों नेत्रोंके मध्यभागमें रहनेवाली उसकी नाक ऐसी

१ शार्दूलार्यचरवरदत्त-वराहार्यचरवरसेन-गोलाङ्गूलार्यचरचित्राङ्गद-नकुलार्यचरप्रशान्तमदनाः । २ मिति-वरादिचराः । ३ —प्यभूत् ल०, म॰ । ४ प्रावृषि भवः । ५ विकसन् ।

हारेण कण्ठपर्यन्तर्वात्तनासौ श्रियं द्घे । मृणालवल्यनेव लक्ष्म्यालिङ्गनसङ्गिना ॥२२॥ वर्षोऽस्य पद्मरागांशुच्छुरितं रिचमानरो । सान्द्रवालातपच्छुन्नसानोः कनकश्वङ्गिणः ॥२३॥ वर्षाःश्यलस्य पर्यन्ते तस्यांसौ रुचिमापतः । लक्ष्म्याः क्रीडार्धमुसुङ्गो क्रीडाद्री घटिताविव ॥२४॥ वक्षोभवनपर्यन्ते तोरणस्तम्भविश्रमम् । बाह् द्धतुरस्योच्चैः हारतोरणधारिणौ ॥२५॥ वज्राङ्गवन्धनस्यास्य मध्येनामि समैच्यत । वज्रालाञ्चनमुद्भृतं वस्प्यंत्सात्राज्यलाञ्चनम् ॥२६॥ लसहुकूलपुलिनं रितिहंसीनिपेवितम् । परां श्रियं मधादस्य कटिस्थानसरोवरम् ॥२७॥ सुवृत्तमसृणावृरू तस्य कान्तिमवापताम् । सज्ञरकामगन्धेभरोधे क्ष्यप्ताविवागंलौ ॥२८॥ जानु गुल्फं स्पृशो जङ्गे तस्य शिश्रियतः श्रियम् । सन्धिमेव युवाम् धतः मित्यादेष्टु मिवोद्यते ॥२९॥ पद्मकान्तिश्रतावस्य पादावङ्गुलिपत्रकौ । सिपेवे सुचिरं लक्ष्माः नखेन्दु द्युतिकेसरो ॥२०॥ इति लक्ष्मापरिष्वङ्गाद्रं अस्याति रुचिरं वपुः । नृनं सुराङ्गानानाञ्च कुर्यात् स्वें स्वर्धात्ताम् ॥३१॥ तथापि यौवनारम्भे मदनज्वरकोपिनि । नास्याजनि मदः कोऽपि स्वभ्यस्तश्रुतसम्पदः ॥३२॥ सोऽधीते स्म त्रिवर्गार्थसाथनीविपुलोदयाः । समन्त्रा राजिवद्यास्या लक्ष्म्याक पैविधौ क्षमाः ॥३३॥

मालूम होती थी मानो अपने अपने चेत्रका उल्लंघन न करनेके लिये ब्रह्माने उनके बीचमें सीमा ही बना दी हो ॥ २१ ॥ गलेके समीप पड़े हुए हारसे वह ऐसा शोभायमान हो रहा था माने। वज्ञःस्थलवासिनी लच्मीका त्रालिंगन करनेवाले मृग्णालवलय (गोल कमलनाल) से ही शोभायमान हो रहा हो ॥ २२ ॥ पद्मरागमिणयोंकी किरणोंसे ज्याप्त हुआ उसका बद्धास्थल ऐसा सुशोभित हो रहा था माना उद्य होते हुए सूर्यकी लाल लाल सघन प्रभास श्राच्छादित हुआ मेरु पर्वतका तट ही हो ॥ २३ ॥ वज्ञ:स्थलके दोनों छोर उसके ऊँचे कन्धे ऐसे जान पड़ते थे मानो लह्मीकी क्रीड़ाके लिये ऋतिशय ऊँचे दो क्रीड़ा पर्वत ही बनाये गये ही।। २४।। हार-ह्मपी तोरणको धारण करनेवाली उसकी दोनों भुजाएँ वक्तःस्थलहमपी महलके दोनों स्त्रोर खड़े किये गये तोरण बांधनेके खम्भोंका सन्देह पैदा कर रही थीं ॥ २४॥ जिसके शरीरका संगठन वज्रके समान मजबूत है ऐसे उस वज्रनाभिकी नाभिके बीचमें एक श्रत्यन्त स्पष्ट वज्रका चिह्न दिखाई देता था जो कि स्रागामी कालमें होनेवाले साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) का मानो चिह्न ही था।। २६।। जो रेशमी वस्त्ररूपी तटसे शोभायमान था और रतिरूपी हंसीसे सेवित था ऐसा उसका कटिप्रदेश किसी सरोवरकी शोभा धारण कर रहा था ॥ २७॥ उसके त्रविशय गोल श्रौर चिकने ऊरु, यहाँ वहाँ फिरनेवाले कामदंव-रूपी हस्तीको रोकनेके लिये बनाये गये श्रमील-दण्डोंके समान शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥ २८ ॥ घुटनों श्रौर पैरके ऊपरकी गांठोंसे मिली हुई उसकी दोनों जङ्गाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो लोगोंको यह उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुई हों कि हमारे समान तुम लोग भी सन्ध (मेल) धारण करो ॥ २६॥ ऋँगुलीरूपी पत्तांसे सहित श्रौर नखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरसे युक्त उसके दोनों चरण, कमलकी शोभा धारण कर रहे थे श्रीर इसी लिये लद्मी चिरकालसे उनकी सेवा करती थी ।। ३०॥ इस प्रकार लक्सीका त्रालिंगन करनेसे त्रातिशय सुन्दरताको प्राप्त हुत्रा उसका शरीर त्रापनेमें देवाङ्ग-नाश्रोंकी भी रुचि उत्पन्न करता था-देवाङ्गनाएँ भी उसे देखकर कामातुर हो जाती थीं ॥ ३१ ॥ उसने शास्त्ररूपी सम्पत्तिका श्राच्छी तरह श्राभ्यास किया था इसलिये कामज्वरका प्रकोप बढ़ानेवाले यौवनके प्रारम्भ समयमें भी उसे कोई मद उत्पन्न नहीं हुआ था ॥ ३२ ॥ जो

१ मिश्रितम् । २ वज्रशरीरबन्धनस्य । ३ नाभिमध्ये । ४ रतिरूपमराली । ५ परिश्रय— द०, म०, ल० । ६ —िश्रयमगाद— ऋ०, स० । ७ ऊरूपर्व । ८ गुल्फः घुरिटका । ६ विभृतम् । १० ऋालिङ्गनात् । ११ ऋाल्मिने ।

तस्मिल्लक्ष्मीसरस्वत्योः श्रितवा'ल्लम्यमाश्रिते । ईर्षयेवाभजत् कीर्तः दिगन्तान् विधुनिर्मला ॥३४॥ नृनं तद्गुणसंख्यानं वेयसा संविधित्सुना । शलाका स्थापिता ब्योग्नि तारकानिकर'ब्बुलात् ॥३५॥ तस्य तद्गुपमाहार्य' सा विद्या तच्च यौवनम् । जनानावर्जयन्ति'स्म गुणैरावर्ज्यते न कः ॥३६॥ गुणैरस्यैव शेपाश्र कुमाराः कृतवर्णनाः । ननु चन्द्रगुणानंशेः भजत्युद्धगणोऽप्ययम् ॥३७॥ ततोऽस्य योग्यतां मत्वा वज्रसेनमहाप्रसुः । राज्यल्वमीं समग्रां स्वाम् श्रिस्मन्नेव न्ययोजयत् ॥३६॥ 'नृपोऽभिपेकमस्योच्चेः स्वसमक्षमकारयत् । पष्टवन्यञ्च 'सामात्येः नृपैर्मकुटधारिभिः ॥३९॥ नृपासनस्थमेनञ्च वीजयन्ति सम चामरेः । गंगातरंगसच्छायैः भंगिभिर्ललितांगनाः ॥४०॥ धुन्वानाश्चामराण्यस्य ता ममोत्प्रेक्षते मनः । जनापवादजं लद्मया रजोऽ पासितुमुद्यताः ॥४१॥ वत्तसि प्रण्यं लक्ष्माः दढमस्याकरोत्तदा । पष्टवन्थापदेशेन तस्मिन् प्राध्वक्कृतेव' सा ॥४२॥ मकुट' मूर्ष्मि तस्याधात् नृपैर्नृपवरः समम् । स्वं भारमवतार्यास्मिन् ससाचिकमिवार्पयत्' ॥४३॥ हारेणालब्कृतं वत्त्रो भुजावस्याङ्गदादिभिः' । 'पिट्वकाकटिसूत्रेण कटी पटांशुकेन च ॥४४॥

धर्म श्रर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थींको सिद्ध करनेवाली हैं, जो बड़े बड़े फलोंको देनेवाली हैं त्रौर जो लहमीका आकर्षण करनेमें समर्थ हैं ऐसी मंत्रसहित समस्त राजविद्याएँ उसने पढ़ ली थीं ।। ३३ ।। उसपर लद्मी ऋौर सरस्वती दोनों ही र्ञ्जातशय प्रेम रखती थीं इसिल्ये चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्ति मानो उन दोनोंकी ईर्घ्यासे ही दशों दिशाश्रोंके श्रन्त तक भाग गई थीं।। ३४।। मालूम होता है कि ब्रह्माने उसके गुणोंकी संख्या करनेकी इच्छासे ही श्राकाशमें तारात्रोंके समूहके छलसे त्रानेक रेखाएँ वनाई थीं ।। ३४ ।। उसका वह मनोहर रूप, वह विद्या और वह यौवन, सभी कुछ लोगोंको वशीभूत कर लेते थे, सो ठीक ही है। गुणोंसे कौन वशीभृत नहीं होता ? ॥ ३६ ॥ यहाँ जो वज्रनाभिके गुणोंका वर्णन किया है उसीसे अन्य राजकुमारोंका भी वर्णन समभ लेना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार तारागण कुछ श्रंशोंमें चन्द्रमाके गुणोंको धारण करते हैं उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशोंमें वजनाभिके गुण धारण करते थे ।। ३७ ।। तद्नन्तर, इसकी योग्यता जानकर वज्रसेन महाराजने अपनी सम्पूर्ण राज्यलदमी इसे ही सौंप दी।। ३८॥ राजाने अपने ही सामने बड़े ठाट-बाटसे इसका राज्याभिषेक कराया तथा मंत्री श्रौर मुकुटबद्ध राजाश्रांके द्वारा उसका पट्टबन्ध कराया ॥ ३९ ॥ पट्टबन्धके समय वह राजसिंहासनपर बैठा हुआ था और अनेक सुन्दर स्त्रियाँ गंगा नदीकी तरंगोंके समान निर्मल चमर ढोर रही थीं ॥ ४० ॥ चमर ढोरती हुई उन स्त्रियोंको देखकर मेरा मन यही उत्प्रेचा करता है कि वे माना राजलदमीके संसर्गसे वज्रनाभिपर पड़नेवाली लोकापवाद रूपी घूलिको ही दूर करनेके लिये उद्यत हुई हों ॥ ४१ ॥ उस समय राजलद्दमी भी उसके वत्तः स्थलपर गाद प्रेम करती थी श्रौर ऐसी माल्म होती थी मानो पट्टबन्धके छलसे वह उसपर बाँध ही दी गई हो।। ४२।। राजाश्रोंमें श्रेष्ठ वज्रसेन महाराजने श्रानेक राजाश्रोंके साथ श्रापना मुकुट वन्ननाभिके मस्तकपर रखा था। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबकी साची-पूर्वक श्रपना भार ही उतारकर उसे समर्पण कर रहे हों ।। ४३ ।। उस समय उसका वज्ञःस्थल हारसे ऋलंकृत हो रहा था, भुजाएँ वाजूबंद श्रादि श्राभूषणोंसे सुशोभित हो रही थीं ऋौर

१ वल्लभत्वम् । २ व्याजात् । ३ मनोहरम् । ४ नामयन्ति सा । ५ नृपाभिषेक — ऋ०, प०, ब०, द० । ६ सप्रधानैः । ७ समानैः । ८ चामरग्राहिणीः । ६ ऋपसारणाय । १० ऋानुकृत्यं कृता । 'ऋानुकृत्यार्थकं प्राध्वम्' इत्यभिधानात् । ऋथवा बद्धा प्राध्वमित्यव्ययः । ११ मुकुटं ऋ०, प०, द०, स०, ल० । १२ —मिवार्पयन् व०, द०, म०, ल० । १३ —वस्याङ्गदांशुभिः ऋ०, प०, ब०, स०, द० । १४ काञ्चीविशेषेण ।

कृती कृताभिषेकाय सोऽस्मै 'नार्पत्यमापिएत् । नृषैः समं समाशास्य महान् सम्राड् भवेत्यमुम् ॥४५॥ स्रनन्तरञ्ज लोकान्तिकामरेः प्रतिवोधितः । वज्रसेनमहाराजो न्यधाविष्कमणे मितम् ॥४६॥ यथोचितामपिविति तन्वत्सूत्तमनािकपु । परिनिष्कम्य चक्रेऽसो मुक्तिल्क्मीं प्रमोदिनीम् ॥४७॥ समं भगवतानेन सहस्रगणनािमताः । महत्याम्रवनोद्याने नृपाः प्राव्याजिषुस्तदा ॥४६॥ राज्यं निष्कण्टकोकृत्य वज्रनाभिरपालयत् । भगवानिप योगीनदः तपश्चके विकल्मपम् ॥४९॥ राज्यलक्मीपरिष्वक्काद् वज्रनाभिस्तुतोप सः । तपोलक्ष्मीसमासक्काद् गुरुरस्वातिपिप्रिये ॥५०॥ भ्रातृभिर्धितरस्यासीद् वज्रनाभेः समाहितेः । गुणैस्तु धितमातेने योगी श्रेयोऽनुवन्धिमः ॥५१॥ वज्रनाभिनृपोऽमात्यैः 'संविधत्ते स्म राजकम् । मुनीन्द्रोऽपि तपोयोगैः गुण्याममपोपयत् ॥५२॥ निजे राज्याश्रमे पुत्रो गुरुरत्याश्रमेः स्थितः । परार्थबद्धकक्ष्यौ तो पालयामासतुः प्रजाः । परशा वज्रनाभेर्जयागारे वक्षं भास्वरमुद्धभौ । योगिनोऽपि मनोगारे ध्यानचकं स्फुरद्द्युतिः ॥५४॥ ततो व्यजेष्ट निरशेषां महीमेष महीपतिः । मुनिः कर्मज्यावासमिहमा जगतात्रयाम् । । । । ।

कमर करधनी तथा रेशमी बस्नकी पट्टीसे शोभायमान हो रही थी ॥ ४४ ॥ श्रत्यन्त कुशल विश्वसेन महाराजने, जिसका राज्याभिषेक हो चुका है ऐसे विश्वनाभिके लिये 'तू बड़ा भारी चक्रवर्ती हो' इस प्रकार श्रानेक राजाश्रोंके साथ साथ श्राशीर्वाद देकर अपना समस्त राज्यभार सौंप दिया ॥ ४४ ॥

तद्नन्तर लौकान्तिक देवोंने त्राकर महाराज वजसेनको समभाया जिससे प्रवृद्ध होकर उन्होंने दीचा धारण करनेमें श्रपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र आदि उत्तम उत्तम देव भगवान् वज्रसेनकी यथायोग्य पूजा कर रहे थे उसी समय उन्होंने दीचा लेकर मुक्तिरूपी लद्दमीको प्रसन्न किया था ॥ ४७ ॥ उस समय भगवान वजसेनके साथ साथ आम्रवन नामके बड़े भारी उपवनमें एक हजार ऋन्य राजाऋोंन भी दीचा ली थी ॥ ४८ ॥ इधर राजा वऋ-नाभि राज्यको निष्कण्टक कर उसका पालन करता था श्रीर उधर' योगिराज भगवान् वज्रसेन भी निर्दोष तपस्या करते थे ॥ ४९ ॥ इधर वज्जनाभि राज्यलक्ष्मीके समागमसे श्रविशय संतुष्ट होता था श्रीर उधर उसके पिता भगवान् वज्रसेन भी तपोलदमीके समागमसे श्रत्यन्त प्रसन्न होते थे ॥ ५० ॥ इधर वज्जनाभिको अपने सम्मिलित भाइयोंसे बड़ा धैर्य (संतोष) प्राप्त होता था श्रौर उधर भगवान वज्रसेन मुनि कल्याण करनेवाले गुणोंसे धेर्य (संताषको) विस्तृत करते थे ॥ ५१ ॥ इधर वजनाभि मंत्रियोंके द्वारा राजाश्रोंके समूहको श्रपने श्रनुकृत करता था और उधर मुनीन्द्र वज्रसेन भी तप और ध्यानके द्वारा गुणोंके समृहका पालन करते थे ।। ४२ ।। इधर पुत्र वज्जनाभि श्रपन राज्याश्रममें स्थित था श्रीर उधर पिता भगवान् वक्रसेन ऋन्तिम मुनि आश्रममें स्थित थे। इस प्रकार वे दोनों ही परोपकारके लिये कमर बांघे हुए थे श्रीर दोनों प्रजाकी रच्चा करते थे । भावार्थ—वज्रनाभि दुष्ट पुरुषोंका निम्नह श्रौर शिष्ट पुरुषोंका श्रनुत्रह कर प्रजाका पालन करता था श्रौर भगवान वश्रसेन हितका उपदेश देकर प्रजाकी (जीवोंको ) रचा करते थे ॥ ४३ ॥ वक्रनाभिके त्राव्धगृहमें देदीप्यमान चकरत्न प्रकट हुन्ना था त्रीर मुनिराज वज्रसेनके मनरूपा गृहमें प्रकाशमान तेजका धारक ध्यानरूपी चक्र प्रकट हुआ था।। ४४।। राजा वज्रनामिने उस चक्ररत्नसे समस्त पृथिवीको

१ नृपतित्वम् । २ समाश्वास्य ग्र०, प०, द०, म० । ३ पूजाम् । ४ हौकान्तिकेषु देवेषु । ५ श्रालिङ्गनात् । ६ संयोगात् । ७ समाधानयुक्तैः । ८ ग्रानुक्लं करोति स्म, सम्यगकरोत् । ६ राज्यकम् प०, ग्र० । १० ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुरिति चतुराश्रमेषु श्रान्त्ये । ११ कृतसहायौ । १२ जीवसमूहश्च । १३ शस्त्रशालायाम् । १४ जगतीत्रयम् ।

स्पर्द्वमानाविवान्योन्यमित्यास्तां तो जयोद्धुरौ<sup>र</sup> । किन्त्वेकस्य जयोऽत्यह्पः परस्य भुवनातिगः ॥५६।। धनदेवोऽपि तस्यासीत् चिक्रणो रत्नमूजितम् । राज्याङ्गं गृहपत्याख्यं निधौ रत्ने च योजितम् ॥५७॥ ततः कृतौमितिर्मुक्त्वा चिरं पृथ्वीं पृथूद्यः । गुरोस्तीर्थकृतोऽबोधि बोधि मत्यन्तदुर्लभाम् ॥५६॥ सद्दृष्टिज्ञानचारित्रत्रयं यः सेवते कृती । रसायनिमवातक्यै सोऽमृतं पदमर्नुते ॥५६॥ इत्याकल्प्य मनसा चक्री चक्रे तपोमितम् । जरतृणमिवाशेषं साम्राज्यमवमत्य सः ॥६०॥ वज्रद्रन्ताह्यये स्नौ कृतराज्यसमर्पणः । नृषः तस्वभौलिबद्वाह्यैः तुग्मिश्च दशिमश्चते ॥६२॥ सम् आतृभिरष्टाभिः धनदेवेन चाद्धे । दीज्ञां भव्यजनोदीष्ट्यां मुक्त्ये स्वगुरुसिक्ष्यौ ॥६२॥ विभावविष्यां जन्मदुःखार्ज्ञस्तिर्पे वनम् । श्वीतार्जः को न कुर्वीत सुधीरातपसेवनम् ॥६२॥ त्रिधार्षः प्राण्विधात् मिथ्यावादात् स्तेयात् परिग्रहात् । विरति खोप्रसङ्गाच स यावज्जीवमग्रहीत् ॥६४॥ वतस्थः सिमतीर्गुक्षीः आद्धेऽसौ सभावनाः । स्मात्राष्टकिमदं प्राहुः मुनेरिन्द्र सभावनाः ॥६५॥ वतस्थः सिमतीर्गुक्षीः आद्धेऽसौ सभावनाः । स्मात्राष्टकिमदं प्राहुः मुनेरिन्द्र सभावनाः ॥६५॥

जीता था श्रौर मुनिराज वज्रसेनने कर्मोंकी विजयसे श्रनुपम प्रभाव प्राप्त कर तीनों लोकोंको जीत लिया था ।। ४५ ।। इस प्रकार विजय प्राप्त करनेसे उत्कट ( श्रेष्ठ ) वे दोनों ही पिता-पुत्र परस्पर-में स्पर्धा करते हुए से जान पड़ते थे। किन्तु एककी ( वज्जनाभिकी ) विजय ऋत्यन्त ऋल्प थी— छह खण्ड तक सीमित थी और दूसरे (वज्रसेन ) की विजय संसार भरको अतिकान्त करने वाली थी-सबसे महान् थी ॥ ४६॥ धनदेव (श्रीमती श्रौर केशवका जीव) भी उस चक्रवर्तीकी निधियों श्रीर रत्नोंमें शामिल होनेवाला तथा राज्यका श्रंगभूत गृहपति नामका तेजस्वी रत्न हुत्रा ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान् त्रौर विशाल श्रभ्यद्येके धारक वज्रनाभि चक्रवर्तीने चिरकाल तक पृथ्वीका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकरसे श्रत्यन्त दुर्लभ रत्नत्रयका स्वरूप जाना ॥ ४८ ॥ 'जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्दर्शन सम्याज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंका सेवन करता है वह अचिन्त्य और अनिनाशी मोज्ञ-रूपी पदको प्राप्त होता है' ।। ५९ ।। हृदयसे ऐसा विचार कर उस चक्रवर्तीने अपने सम्पूर्ण साम्राज्यको जीर्ग तृगके समान माना श्रीर तप धारण करनेमें बुद्धि लगाई ॥ ६०॥ उसने वज्रदन्त नामके श्रपन पुत्रके लिये राज्य समर्पणकर सोलह हजार मुकुटबद्ध राजात्रों, एक हजार पुत्रों, ब्राठ भाइयों ब्रीर धनदेवके साथ साथ मोत्त प्राप्तिके उद्देश्यसे पिता वज्रसेन तीर्थंकरके समीप भव्य जीवोंके द्वारा आदर करने योग्य जिनदीचा धारण की ॥ ६१-६२ ॥ जन्म-मरणके द:खोंसे दखी हुए अन्य अनेक राजा तप करनेके लिये उसके साथ वनको गये थे सो ठीक ही है, शीतसे पीड़ित हुआ कौन बुद्धिमान् धूपका सेवन नहीं करेगा ? ॥ ६३ ॥ महाराज वज्रनाभिन दीचित होकर जीवन पर्यन्तके लिये मन वचन कायसे हिंसा, झूट, चोरी, स्त्री-सेवन श्रीर परिग्रहसे विर्रात धारण की थी अर्थात् श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रीर अपरिग्रह ये पांचों महाब्रत धारण किये थे ।। ६४ ।। व्रतोंमें स्थिर होकर उसने पाँच महाव्रतोंकी पच्चीस भावनात्रों, पाँच समितियों त्रोर तीन गुप्तियोंको भी धारण किया था। ईर्या, भाषा, एषणा, श्रादान, निच्चेपण श्रीर प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ तथा कायगुप्ति, वचनगुप्ति श्रीर मनोगुप्ति ये तीन ग्रियां दोनों मिलाकर आठ प्रवचनमातृकाएँ कहलाती हैं। प्रत्येक मुनिको इनका पालन अवश्य ही करना चाहिये ऐसा इन्द्रसभा (समवसरण) की रच्चा करनेवाले गणधरादि

१ उत्ततो । २ सम्पूर्णबुद्धिः । ३ तीर्थंकरस्य । ४ रत्नत्रयम् । ५ स्त्रित्रयम् । ६ विचार्य । ७ स्रवज्ञां कृत्वा । द्रषोडशसहसैः । ६ पुत्रैः । १० स्रिमिलपणीयाम् । —जनोदीन्तां स्त्र०, स० । ११ तेन सह गताः । 'टाऽर्थंऽनुना' । १२ मनोवाक्कायेन । १३ प्रवचनमात्रकाष्टकम् । १४ गण्धरादयः ।

उत्कृष्टतपसो धीरान् मुनीन् ध्यायन्ननेनसः । 'एकचर्यां ततो भेजे युक्तः सद्दर्शनेन सः ॥६६॥ स एकचरतां प्राप्य चिरं गज इवागजः । मन्थरं विजहारोवीं प्रपश्यन् सवनं वनम् ॥६७॥ ततोऽसौ भावयामास भावितात्मा सुधीरधीः । स्वगुरोनिकटे तीर्थकुत्त्वस्याङ्गानि पोडश ॥६८॥ सद्दृष्टिं विनयं शोलव्रतेष्वनित्वारताम् । ज्ञानोपयोगमाभीच्चयात् संवेगं चाप्यभावयत् ॥६९॥ यथाशिक्त तपस्तेषे स्वयं वीर्यमहापयन् । त्यागे च मितमायत्ते ज्ञानसंयमसाधने ॥७०॥ सावधानः समाधाने साधूनां सोऽभवन् मुट्टः । समाधये हि सर्वोऽयं 'पिरस्पन्दो हिर्तािथनाम् ॥७१॥ स वैयावृत्यमातेने व्रतस्येष्वामयादिषु । 'र'य्यनात्मतरको भृत्वा तपसो हृद्यं हि तत् ॥७२॥ स तेने भित्तमईत्सु 'व्ञामईत्सु 'विश्वलाम् । ग्राचार्यान् प्रथयो भेजे मुनीनिष वहुश्रुतान् ॥७३॥ परां प्रवचने भित्तम् 'र'यासोपज्ञे ततान सः । न' पारयित रागादीन् विजेतुं 'व्यन्ततानसः' ॥७४॥ ग्रावश्यम् विशेतं देशकालादिसव्यपेत्तमन्वन् ॥७५॥ मार्गं प्रकाशयामास तपोज्ञानदिद्यिवतः । द्यानोऽसौ मुनीनेनो'भव्याव्जानां प्रवोधकः ॥७६॥ मार्गं प्रकाशयामास तपोज्ञानदिद्यिवतः । द्यानोऽसौ मुनीनेनो'भव्याव्जानां प्रवोधकः ॥७६॥

देवोंने कहा है ॥ ६४-६४ ॥ तदनन्तर उत्कृष्ट तपस्वी, धीर वीर तथा पापरहित मुनियोंका चिन्तवन करनेवाला श्रौर सम्यग्दर्शनसे युक्त वह चक्रवर्ती एकचर्यात्रतको प्राप्त हुत्रा अर्थात् एकाकी विहार करने लगा ।। ६६ ।। इस प्रकार वह चक्रवर्ती एकचर्यात्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हाथीके समान तालाव श्रोर वनको शोभा देखता हुआ चिरकाल तक मन्द्र गतिसे (ईर्यासमिति पूर्वक) प्रथिवीपर विहार करता रहा ।। ६७ ।। तद्नन्तर आत्माके स्वरूपका चिन्तवन करनेवाले धीर वीर वजनाभि मुनिराजने श्रपने पिता वज्रसेन तीर्थंकरके निकट उन सीलह भावनाश्रोंका चिन्तवन किया जो कि तीर्थंकर पद प्राप्त होनेमें कारण हैं ॥६८॥ उसने शंकादि दोषरहित शुद्ध सम्यादर्शन धारण किया, विनय धारण की, शील और त्रतोंके ऋतिचार दर किये, निरन्तर ज्ञानमय उपयोग किया, संसारसे भय प्राप्त किया ॥ ६९ ॥ अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर सामर्थ्यके अनुसार तपश्चरण किया, ज्ञान और संयमके साधनभूत त्यागमें चित्त लगाया।। ७०।। साधुत्रोंके व्रत शील आदिमें विघ्न आनेपर उनके दूर करनेमें वह बार बार सावधान रहता था क्योंकि हितैषी पुरुषोंकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ समाधि अर्थात् दूसरोंके विघ्न दूर करनेके लिये ही होती हैं।।७१।। किसी व्रती पुरुषके रोगादि हानेपर वह उसे अपनेसे अभिन्न मानता हुआ उसकी वैयावत्य (सेवा) करता था क्योंकि वैयावत्य ही तपका हृद्य है—सारभूत तत्त्व है।।७२।।वह पुज्य अरहन्त भगवान्में श्रपनी निश्चल भक्तिको विस्तृत करता था, विनयी होकर त्राचार्योंकी भक्ति करता था, तथा श्रधिक ज्ञानवान मुनियोंकी भी सेवा करता था।। ७३।। वह सच्चे देवके कहे हुए शास्त्रोंमें भी श्रपनी उत्कृष्ट भक्ति बढाता रहता था, क्योंकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति (शास्त्रभक्ति) से रहित होता है वह बढ़े हुए रागादि शत्रुओंको नहीं जीत सकता है ॥ ७४ ॥ वह श्रवश ( श्रपराधीन ) होकर भी वशी-पराधीन (पत्तमें जितेन्द्रिय) था श्रौर द्रव्य चेत्र काल भावकी श्रपेचा रखनेवाले. समता, वन्दना, स्तृति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय श्रौर कायोत्सर्ग इन छह श्रावश्यकोंका पूर्ण रूपसे पालन करता था।। ७४।। तप ज्ञान त्रादि किरणोंको धारण करनेवाला श्रौर भन्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाला वह मुनिराजरूपी सूर्य सदा जैनमार्गको प्रकाशित (प्रभावित)

१ त्रपापान् । २ एकविहारित्वम् । ३ एकविहारित्वम् । ४ पर्वतजातः । ५ शनैः । ६ सजलमरएयम् । ७ सातत्यात् । 'त्रभीक्ष्णं शश्वदनारते' इत्यभिषानात् । ८ त्रगोपयन् । ६ समाधौ । १० चेष्टा । ११ त्रातस्वञ्चकः । त्रानात्मान्तरको— द०, ल० । १२ इन्द्रादिकृत-पूजायोग्येषु । १३ निर्मलाम् प०, द० । १४ त्राप्तेन प्रथमोपक्रमे । १५ समर्थो न भवति । १६ विस्तृतान् । १७ त्रानाः । स न भवतीत्यसः । प्रवचनभक्तिरहित इत्रर्थः । १८ त्रानिन्द्रसूर्यः ।

वात्सल्यमधिकं चक्ने स मुनिर्धर्मवत्सलः । विनेयान् स्थापयन् धर्मे जिनप्रवचनाश्रितान् ॥७७॥
'इत्यमूनि महाधैयौं मुनिश्चिरमभावयत् । तीर्थकृत्वस्य सम्प्राप्तौ कारणान्येप पोडश ॥७८॥
ततोऽमूर्भावनाः सम्यग् भावयन् मुनिसत्तमः । स ववन्य महत् पुण्यं त्रैलोक्यचोभकारणम् ॥७९॥
सकोष्टबुद्धिममलां वीजबुद्धिञ्च शिश्रिये । पदानुसारिणीं बुद्धि संभिन्नश्रोतृतामिति ॥८०॥
ताभिर्बुद्धिभिरिद्धिद्धः 'परलोकगतागतम् । राजपीं राजविद्याभिरिव सम्यगबुद्ध सः ॥८१॥
स दीप्ततपसा दीप्तो भेजे [श्रेजे] तप्ततपाः परम् । तेपे तपोऽप्रयमुग्रञ्च घोरांघो [होऽ] रातिमर्मभित्॥८२॥
स तपोमन्त्रिभिर्द्धन्द्वम् श्रमन्त्रयत मन्त्रवित् । परलोकजयोद्यक्तो विजिगोपुः पुरा यथा ॥८३॥
श्रिणमादिगुणोपेतां विक्रियद्धिमवाप सः । पदं वाञ्चन्त तामैच्छन् महेच्छो गरिमास्पदम् ॥८४॥
जल्लाद्योपधिसम्प्राप्तिः श्रस्यासीज्जगते हिता । कल्पद्वमफलावाप्तिः कस्य वा नोपकारिणी ॥८५॥
रसत्यागप्रतिज्ञस्य रस्यासिद्धरभून्मुनेः । सूते निवृत्तिरिष्टार्थोद् श्रधिकं हि महत् फलम् ॥८६॥

करता था ॥ ७६ ॥ जैनशास्त्रोंके अनुसार चलनेवाले शिष्योंको धर्ममें स्थिर रखता हुआ श्रौर धर्ममें प्रेम रखनेवाला वह वज्रनामि सभी धर्मीत्मा जीवों पर ऋधिक प्रेम रखता था । ७०॥ इस प्रकार महाधीर वीर मुनिराज वजानाभिने तीर्थं करत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त सोलह भावनात्र्योंका चिरकाल तक चिन्तन किया था।। ७८ ।। तदनन्तर इन भावनात्र्योंका उत्तम रीतिसे चिन्तन करते हुए उन श्रेष्ठ मुनिराजने तीन लोकमें चोभ उत्पन्न करनेवाली तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृतिका बन्ध किया।। ७९॥ वह निर्मल काष्ट्रवृद्धि, बीज वृद्धि, पदानु-सारिगी बुद्धि श्रोर संभिन्नश्रोतृ बुद्धि इन चार ऋद्वियोंको भी प्राप्त हुत्रा था ॥ ५०॥ जिस प्रकार कोई राजिष राजिवद्याश्रोंके द्वारा श्रपने शत्रुश्रोंके समस्त गमनागमनको जान लेता है ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋद्वियोंके धारक वज्जनामि मुनिराजने भी ऊपर कही हुई चार प्रकारकी बुद्धि नामक ऋद्धियोंके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागमनको जान लिया था ।। ८१ ।। वह दीप्त ऋद्धिके प्रभावसे उत्कृष्ट दीप्तिको प्राप्त हुआ था, तप्त ऋदिके प्रभावसे उत्कृष्ट तप तपता था, उप्र ऋदिके प्रभावसे उप्र तपश्चरण करता था श्रौर भयानक कर्मरूप शत्रुश्चोंके मर्मको भेदन करता हुआ घोर ऋद्भिके प्रभावसे घोर तप तपता था।। ८२ ॥ मन्त्र (परामर्श) को जाननेवाला वह वज्रनाभि जिस प्रकार पहले राज्यत्रवस्थामें विजयका त्रभिलाषी होकर परलोक ( शत्रुसमूह ) को जीतनेके लिये तत्पर होता हुत्रा मंत्रियोंके साथ बैठकर द्वन्द्व ( युद्ध ) का विचार किया करता था उसी प्रकार श्रव मुनि श्रवस्थामें भी पञ्चनमस्कारादि मन्त्रोंका जाननेवाला, वह वजनाभि कर्मरूप शत्रुत्रोंको जीतनेका अभिलाषी होकर परलोक (नरकादि पर्यायोंको, जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ तपरूपी मंत्रियों (मंत्रशास्त्रके जानकार योगियों) के साथ द्वन्द्व (आत्मा और कर्म अथवा राग और द्वष आदि) का विचार किया करता था ॥ ५३ ॥ उदार त्राशयको धारण करनेवाला वज्रनाभि केवल गौरवशाली सिद्ध पदकी ही इच्छा रखता था। उसे ऋद्वियोंकी विलकुल ही इच्छा नहीं थी फिर भी ऋणिमा, महिमा ऋदि ऋनेक गुगां सहित विकिया ऋदि उसे प्राप्त हुई थी।। ८४।। जगतुका हित करनेवाली जल्ल श्रादि श्रौषधि ऋद्वियां भी उसे प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है। कल्पवृत्त पर लगे हुए फल किसका उपकार नहीं करते ? ॥ ८४ ॥ यद्यपि उन मुनिराजके घी दृध आदि रसोंके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा थी तथापि घी दूध श्रादिको भरानेवाली अनेक रस ऋद्वियां प्रकट हुई थीं। सो ठीक ही

१ इहामूनि ल०। २ सत्तमः श्रेष्ठः। ३ परलोकगमनागमनम्। ४ दीप्तिं।५ घोराघारा— द०। घोराघोराति— ल०।६ परिश्रहम्। इष्टानिष्टादिकं च। पद्मे कलहं च। ७ — जगतीहिता म०, ल०। ८ श्रमृतादिरससिद्धिः।

स वर्लाद्धर्वलाधानाद् श्रसोढोग्रान् परोपहान् । श्रन्यथा तादृशं द्वन्द्वं कः सहेत सुदुस्सहम् ॥८७॥
सोऽचीर्णाद्धप्रभावेणाक्षीणान्नावसथोऽभवत् । ध्रुवं तपोऽकृशं तप्तं पम्फुलीत्यक्षयं फलम् ॥६८॥
विशुद्धभावनः सम्यग् विशुध्यन् स्वविशुद्धिभिः । तद्रोपशमकश्रेणीम् श्रारुरोह् मुनीश्वरः ॥६८॥
श्रपूर्वकरणं श्रित्वाऽनिवृत्तिकरणोऽभवत् । स सूक्ष्मरागः संप्रापद् उपशान्तकपायताम् ॥६०॥
कृत्स्नस्य मोहनीयस्य प्रशमादुपपादितम् । तत्रौपशमिकं प्रापचारित्रं सुविशुद्धिकम् ॥६१॥
सोऽन्तर्म्दूर्ह्ताद् भूयोऽपि स्वस्थानस्थो ऽभवद् यतिः । नोद्ध्वं मुहूर्तात् तत्रास्तिः निसर्गात् स्थितिरात्मनः ॥९२॥
सोऽञ्जद्ध परमं मन्त्रं सोऽञ्जद्ध परमं तपः । सोऽञ्जद्ध परमामिष्टिं सोऽञ्जद्ध परमं पदम् ॥६३॥
ततः कालात्यये धीमान् श्रीप्रभाद्दौ समुन्नते । प्रायोपवेशनं कृत्वा शरीराहारमत्यजत् ॥९४॥
रत्नत्रयमयीं शय्याम् श्रिधशय्य तपोनिधिः । प्रायेणोपविशत्यस्मिन्तित्यन्वर्थमापिपत् ॥६५॥
प्रायेणोपामो यस्मन् रत्नित्रतयगोचरः । प्रायेणापगमो यस्मन् दुरितारिकदम्बकान् । ॥६६॥

है, इष्ट पदार्थों के त्याग करनेसे उनसे भी ऋधिक महाफलोंकी प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥ बल ऋद्धिके प्रभावसे बल प्राप्त होनेके कारण वह कठिन कठिन परीपहोंको भी सह लेता था सो ठीक ही है क्योंकि उसके बिना शीत उष्ण आदिकी व्यथाको कौन सह सकता है ? अर्थात् कोई नही ॥ ५७ ॥ उसे ऋचीए ऋदि प्राप्त हुई थी इसीलिये वह जिस दिन जिस घरमें भोजन प्रहरू करता था उस दिन उस घरमें अन्न अन्नय हो जाता था-चन्नवर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी वह भोजन चीगा नहीं होता था। सो ठीक ही है, वास्तवमें तपा हुस्रा महान तप स्रविनाशी फल को फलता ही है ॥ ५८ ॥ विशुद्ध भावनात्र्योंको धारण करनेवाले वज्जनाभि मुनिराज जब श्रपने विशुद्ध परिगामोंसे उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रहे थे तब वे उपशम श्रेगीपर त्रारूढ़ हुए ॥ =६॥ वे अधःकरणके बाद आठवें अपूर्वकरणका आश्रय कर नौवें र्आनवृत्तिकरण गुगास्थानको प्राप्त हुए श्रौर उसके बाद जहां राग ऋत्यन्त सूद्दम रह जाता है ऐसे सूद्दमसाम्पराय नामक दशवें गुण स्थानको प्राप्त कर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुर्णाग्यानको प्राप्त हुए। वहां उनका मोहनीय कर्म बिलकुल ही उपशान्त हो गया था।। ९०।। सम्पूर्ण मोह्नीय कर्मका उपशम हो जानेसे वहाँ उन्हें श्रातिशय विशुद्ध श्रीपशामिक चारित्र प्राप्त हुआ ।। ६१ ।। श्रान्तर्गुहूर्तके बाद वे मुनि फिर भी खस्थान अप्रमत्ता नामक सातवें गुणस्थानमें स्थित हो गये अर्थात ग्यारहवें गुणस्थानमें श्रन्तर्मुहूर्त ठहरकर वहांसे च्युत हो उसी गुणस्थानमें श्रा पहुँचे जहाँसे कि श्रागे बढ़ना शुरू किया था। उसका खास कारण यह है कि ग्यारहवें गुर्णस्थानमें आत्माकी स्वाभाविक स्थिति अन्तर्मुहूर्तसे आगे है ही नहीं ॥ ६२ ॥ मुनिराज वज्रनामि उत्कृष्ट मन्त्रको जानते थे, उत्कृष्ट तपको जानते थे, उत्कृष्ट पूजाको जानते थे श्रीर उत्कृष्ट पद (सिद्धपद )को जानते थे ॥ ९३ ॥ तत्पश्चात् श्रायुके श्रन्तसमयमें उस बुद्धिमान् वन्ननाभिने श्रीप्रभनामक ऊँचे पर्वतपर प्रायो-पवेशन (प्रायोपगमन नामका संन्यास) धारण कर शरीर श्रीर श्राहारसे ममत्व छोड़ दिया ॥ ६४ ॥ चूँकि इस संन्यासमें तपस्वी साधु रत्नत्रयरूपी शय्यापर उपविष्ट होता है—बैठता है, इसलिये इसका प्रायोपवेशन नाम सार्थक है ॥ ६४ ॥ इस संन्यासमें ऋधिकतर रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे प्रायेगोपगम भी कहते हैं। अथवा इस संन्यासके धारण करनेपर श्रधिकतर कर्मरूपी शत्रुश्रोंका श्रपगम-नाश-हो जाता है इसलिये इसे प्रायेणापगम भी कहते

१ इष्टानिष्टादिकम् । २ भृशं फलति । पम्फली-ब०, श्र०, प०, स०, म०, द०, ल० । ३ श्रात्मशुद्धिभः । ४ सूक्ष्मसाम्परायः । ५ श्रप्रमत्तगुग्रास्थानस्थः । ६ उपशान्तकषायगुग्रास्थाने । ७ भावपूजाम् । ८ । प्रापय ६ गमः गमनम् । १० पापारिसमूहान् ।

प्रायेणास्माज्जनस्थानाद् श्रपस्त्य' गमोऽद्रवेः । प्रायोपगमनं तज्ज्ञेः निरुक्तं श्रमणोत्तमेः ॥९७॥ स्वपरोपकृतां देहे सोऽनिच्छंस्तां प्रतिक्रियाम् । रिपोरिव शवं त्यक्त्वा देहमास्त निराकुलः ॥९८॥ त्वगस्थिम्तसर्वाङ्गो मुनिः परिकृशोदरः । 'सत्त्वमेवावलम्ब्यास्थाद् गण्णरात्रानकम्पधीः' ॥९९॥ क्षुषं पिपासां शीतं च तथोष्णं दंशमिष्कम्' । 'नाग्न्यं तथा रितं खेणं' चर्यां शच्यां निषधकाम् ॥१००॥ श्राक्षोशं वथयाञ्चे च तथालाभमदर्शनम् । रोगश्च सतृणस्पर्शं प्रज्ञाज्ञाने मलं तथा ॥१००॥ ससत्कारपुरस्कारम् श्रसोढेतान् परीपहान् । मार्गाच्यवनमाशंसुः महतीं निर्जरामि ॥१०२॥ स भेजे मितमान् चान्ति परं मार्दवमार्जवम् । शोचं च संयमं सत्यं तपस्त्यागी च निर्मदः ॥१०३॥ श्राकिञ्चन्यमथ ब्रह्मचर्यं च वदतां वरः । धर्मो १०दशतयोऽयं हि गणेशामभिसम्मतः ११ ॥१०४॥ सोऽनु १०दथावनित्यत्वं सुखायुर्वलसम्पदाम् । तथाऽशरणतां मृत्युजराजन्मभये नृणाम् ॥१०५॥ संस्तेर्दुःस्वभावत्वं विचित्रपरिवर्तनैः । एकत्वमात्मनो ज्ञानदर्शनात्मत्वमीयुषः ॥१०६॥ श्रास्वनात्मने देहधनबन्धुकलत्रतः । तथाऽशीचं शरीरस्य नवद्वारैर्मलस्तुतः ॥१०७॥ श्रास्त्व पुण्यपापात्मकर्मणां सह सवरम् । निर्जरां विपुलां बोधेः दुर्लभत्वं भवाम्बुधौ ॥१०८॥

हैं।। ६६।। उस विषयके जानकार उत्ताम मुनियोंने इस संन्यासका एक नाम प्रायोपगमन भी बतलाया है स्रोर उसका ऋर्थ यह कहा है कि जिसमें प्रायः करके ( ऋधिकतर ) संसारी जीवोंके रहने योग्य नगर प्राम त्रादिसे हटकर किसी वनमें जाना पड़े उसे प्रायोपगमन कहते हैं ॥ ६७ ॥ इस प्रकार प्रायोपगमन संन्यास धारण कर वज्जनाभि मुनिराज अपने शरीरका न तो स्वयं ही कुछ उपचार करते थे श्रौर न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रखते थे। वे तो शरीरसे ममत्व छोड़कर उस प्रकार निराकुल हो गये थे जिस प्रकार कि कोई शत्रुके मृतक शरीरको ब्रोइकर निराकुल हो जाता है।। ९८॥ यद्यपि उस समय उनके शरीरमें चमड़ा ऋौर हट्टी ही शेष रह गई थी एवं उनका उदर भी ऋत्यन्त कृश हो गया था तथापि वे ऋपने स्वाभाविक धैर्यका त्र्यवलम्बन कर बहुत दिन तक निश्चल चित्त होकर बैठे रहे ॥ ६६ ॥ मुनिमार्गसे च्युत न होने श्रौर कर्मोंकी विशाल निर्जरा होनेकी इच्छा करते हुए वज्रनाभि मुनिराजने छुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नाम्न्य, ऋरति, स्त्रो, चर्या, राय्या, निषद्या, आक्रोश, वध, याचना, श्रलाभ, श्रदर्शन, रोग, तृग्रस्पर्श, प्रज्ञा, श्रज्ञान, मल श्रौर सत्कारपुरस्कार ये बाईस परिषद्द सहन किये थे।। १००-१०२।। बुद्धिमान्, मद्रहित श्रीर विद्वानोंमें श्रेष्ठ वन्ननाभि मुनि ने उत्तम न्नमा, मार्दव, त्र्यार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, त्र्यांक त्र्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म धारण किये थे । वास्तवमें ये ऊपर कहे हुए दश धर्म गणधरोंको श्रत्यन्त इष्ट हैं ॥ १०३-१०४॥ इनके सिवाय वे प्रति समय बारह श्रमुप्रेचात्रोंका चिन्तवन करते रहते थे जैसे कि संसारके सुख, श्राय, बल श्रीर सम्पदाएँ सभी श्रनित्य हैं। तथा मृत्यु, बुढ़ापा श्रीर जन्मका भय डपस्थित होनेपर मनुष्योंको कुछ भी शरण नहीं है; द्रव्य, चेत्र, काल, भव अौर भावरूप विचित्र परिवर्तनोंके कारण यह संसार अत्यन्त दुःखरूप है। ज्ञानदर्शन खरूपको प्राप्त होनेवाला आत्मा सदा श्रकेला रहता है। शरीर, धन, भाई श्रीर स्त्री वगैरहसे यह श्रात्मा सदा पृथक् रहता है। इस शरीरके नव द्वारोंसे सदा मल भरता रहतां है इसलिये यह अपिवत्र है। इस जीवके पुण्य पापरूप कर्मोंका श्रास्त्रव होता रहता है। गुप्ति समिति श्रादि कारणांसे उन कर्मोंका संवर होता है। तपसे निर्जरा होती है। यह लोक चौदह राजुप्रमाण ऊँचा है। संसाररूपी समुद्रमें रत्नत्रयकी

१ निर्गत्य । २ मनोबलम् । ३ बहुनिशाः । ४ निष्कम्पबुद्धिः । ५ मशकम् । ६ नग्नत्वम् । ७ स्त्रीसम्बन्धि । ८ शयनम् । ६ इच्छन् । १० दशप्रकारः 'प्रकारवाची तयप्' । दशतयायं द०, म०, ल० । ११ -मिप सम्ततः ग्र०, स०, म०, द, ल० । १२ ग्रन्वचिन्तयत् । १३ मलस्राविषाः ।

धर्मस्वाख्याततां चेति 'तत्त्वानुध्यानभावनाः । जेश्याविशुद्धिमधिकां द्रधानः शुभभावनः ।।१०९॥ द्वितीयवारमारु श्रेणामुपश्मादिकाम् । 'पृथक्त्वध्यानमापूर्य 'समाधि परमं श्रितः ।।११०॥ उपशान्तगुणस्थाने कृतप्राणिवसर्जनः । सर्वार्थिसिद्धिमासाध संप्रापत् सोऽहमिन्द्रताम् ॥१११॥ द्विपट्कयोजनैलोंकप्रान्तमप्राप्य यिस्थितम् । सर्वार्थिसिद्धिमासाध संप्रापत् सोऽहमिन्द्रताम् ॥१११॥ जम्बूद्वीपसमायामविस्तारपिरमण्डलम् । त्रिपष्टिपटलप्रान्ते चृद्धारत्निव स्थितम् ॥११३॥ यत्रोत्पन्नवतामर्थाः सर्वे सिद्धयन्त्ययत्ततः । इति सर्वार्थसिद्धवाख्यां यद्विभर्त्यर्थयोगिनाम् ॥११॥ महाधिष्ठानमुत्तुङ्गशिखरोल्लासिकेतनैः । समाह्वयदिवाभाति यन्मुनीन् सुखदित्सया ॥११५॥ इन्द्रनीलमयीं यत्र भवं पुष्पोपहारिणीम् । दृष्ट्वा तारिकतं व्योम स्मरन्ति त्रिदिवौकसः ॥११६॥ 'खुसदां प्रतिबिम्बानि धारयन्त्यश्रकासित । सिस्कृत्व इवापूर्वं स्वर्गं यन्मणिभित्तयः ॥११०॥ करणेर्यत्र रत्नानां तमोधृतं विदूरतः । पदं न कुरुते सत्यं निर्मला मिलनैः सह ॥११८॥ रत्नांशुभिजेटिलितैः यत्र शक्रशरासनम् । पर्यन्ते लक्यते दीप्तसाललीलां विबम्बयत् ॥११९॥ भान्ति पुष्पस्रजो यत्र लम्बमानाः सुगन्धयः । सौमनस्यमिवेन्द्राणां सूचयन्तोऽतिकोमलाः ॥१२०॥ मुक्तमयानि दामानि यत्राभान्ति निरन्तरम् । विस्पष्टदशनांश्चिन इसितानीव तिष्क्रयः ॥१२१॥ मुक्तमयानि दामानि यत्राभान्ति निरन्तरम् । विस्पष्टदशनांश्चिन इसितानीव तिष्क्रयः ॥१२१॥

प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है और द्यारूपी धर्मसे ही जीवोंका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार तत्त्वोंका चिन्तन करते हुए उन्होंने बारह भावनात्र्योंको भाया। उस समय शुभ भावोंको धारण करनेवाले वे मुनिराज लेश्याओंकी ऋतिशय विशुद्धिको धारण कर रहे थे ॥ १०४-१०९ ॥ वे द्वितीय बार उपशम श्रग्णीपर श्राह्मढ हुए श्रौर पृथक्तविवतर्क नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर उत्कृष्ट समाधिको प्राप्त हुए ॥ ११० ॥ अन्तमें उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें प्राण छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे श्रीर वहाँ श्रहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १११ ॥ यह सर्वार्थसिद्धि नामका विमान लोकके अन्त भागसे बारह योजन नीचा है। सबसे श्रेष्ठ है और सबसे उत्कृष्ट है।। ११२।। इसकी लम्बाई, चौड़ाई श्रीर गोलाई जम्बूद्वीपके बराबर है। यह स्वर्गके तिरसठ पटलोंके अन्तमें चूडामांग रत्नके समान स्थित है।। ११३॥ चूंकि उस विमानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सब मनोर्थ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं इसितये वह सर्वार्थसिद्धि इस सार्थक नामको धारण करता है।। ११४।। वह विमान बहुत ही ऊँचा है तथा फहराती हुई पताकाश्रोंसे शोभायमान है इसिल्ये ऐसा जान पड़ता है मानो सुख देनेकी इच्छासे मुनियोंको बुला ही रहा हो।। ११४ ॥ जिसपर अनेक फूल बिखरे हुए हैं ऐसी वहाँकी नीलमिएकी बनी हुई भूमिको देखकर देवता लोगोंको तारात्र्योंसे व्याप्त त्राकाशका स्मरण हो त्राता है।। ११६।। देवोंके प्रति-बिम्बको धारण करनेवाली वहाँकी रत्नमयी दीवालें ऐसी जान पड़ती हैं मानो किसी नये स्वर्गकी सृष्टि ही करना चाहती हों।। ११७।। वहाँपर रत्नोंकी किरणोंने श्रन्थकारको दूर भगा दिया है। सो ठीक ही है, वास्तवमें निर्मल पदार्थ मिलन पदार्थीं के साथ संगति नहीं करते हैं ॥ ११८॥ उस विमानके चारों त्रोर रत्नोंकी किरणोंसे जो इन्द्रधनुष बन रहा है उससे ऐसा मालूम होता है मानो चारों श्रोर चमकीला कोट ही बनाया गया हो ॥ ११९॥ वहाँपर लटकती हुई सुगंधित श्रीर सुकोमल फूलोंकी मालाएँ ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वहांके इन्ह्रोंके सौमनस्य (फूलोंके बने हुए, उत्तम मन )को ही सूचित कर रही हों ॥ १२० ॥ उस विमानमें निरन्तर रूपसे लगी हुई मोतियोंकी मालाएँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो दाँतोंकी स्पष्ट किरणोंसे शोभाय-

१ तत्त्वानुस्मृतिरूपभावनाः । २ प्रथमशुक्लध्यानं सम्पूर्णीकृत्य । ३ समाधानम् । ४ परिधिः ५ श्रर्थयुक्ताम् । ६ दातुमिच्छया । ७ देवानाम् । ८ स्रष्टुमिच्छवः । ६ हसनानि । इत्यकृतिमनिश्शेषपराद्धर्परचनिञ्जते । तत्रोपपादशयने 'पर्याप्तं स च्चाद् ययो ॥१२२॥ दोषधातुमलस्पर्शवर्जितं चारुलच्यम् । च्यादाविरभूद्स्य रूपमापूर्णयोवनम् ॥१२३॥ ध्रम्लानशोभमस्याभाद् वपुरव्याजसुन्दरम् । दशोरुत्सवमातन्वदसृतेनेव निर्मितम् ॥१२४॥ शुभाः सुगन्धयः स्निग्धां लोके ये केचनाखवः । तैरस्य देहनिर्माखम् श्रभृत् पुण्यानुभावतः ॥१२५॥ पर्याप्त्यनन्तरं सोऽभात् स्वदेहज्योत्स्नया वृतः । शय्योत्सङ्गे नभोरङ्गे शर्शावाखण्डमण्डलः ॥१२६॥ 'दिव्यहंसः स तत्तलपम् श्रावसन् च्यामाबभो । गङ्गासैकतमाश्चिष्यन्निव हंसयुवैककः ॥१२७॥ सिंहासनमथाभ्यणम् अवसन् च्यामाबभो । पराध्यं निषधोत्सङ्गम् श्राश्रयन्निव भानुमान् ॥१२८॥ स्वपुष्याम्बुभिरेवायम् श्रभ्यपेचि न केवलम् । खलञ्जके च शारीरेः गुणेरिव विभूपणेः ॥१२९॥ सोऽधिवद्यास्यलं दधे स्रजमेव न केवलम् । सहजां दिव्यलच्मोञ्ज यावदायुरविष्लुताम् ॥१३०॥ ध्रस्तातिलसदीक्षाङ्गः सहजाम्बरभूषणः । सोऽधुतद् ध्रुसदां मूर्षन् चुलोकेकशिलामणिः ॥१३९॥ 'श्रुचिस्फटिकनिर्मासिनर्मलोदारविग्रहः । स वभौ प्रज्वलन्मौलः पुण्यराशिरवोच्छिलः ॥१३२॥

मान वहाँको लद्दमीका हास्य ही हो ॥ १२१ ॥ इस प्रकार श्रक्तिम श्रौर श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान रहनेवाले उस विमानमें उपपाद शय्यापर वह देव ज्ञामरमें पूर्ण शरीरको प्राप्त हो गया ।।१२२॥ दोष, धातु स्त्रौर मलके स्पर्शसे रहित, सुन्दर लच्चगोंसे युक्त तथा पूर्ण यौवन त्रवस्थाको प्राप्त हुआ उसका शरीर च्राएभरमें ही प्रकट हो गया था ॥ १२३ ॥ जिसकी शोभा कभी म्लान नहीं होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है श्रौर जो नेत्रोंको श्रानन्द देनेवाला है ऐसा उसका शरीर ऐसा सुशोभित होता था मानो श्रमृतके द्वारा ही वनाया गया हो ॥ १२४ ॥ इस संसारमें जो शुभ सुर्गान्धत श्रौर चिकने परमाणु थे, पुण्योदयके कारण उन्हीं परमाणुत्रोंसे उसके शरीरकी रचना हुई थी ॥१२४॥ पर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद उपपाद शय्यापर श्रपने ही शरीरकी कान्तिरूपी चाँदनीसे घिरा हुआ वह अहमिन्द्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशमें चाँदनीसे घिरा हुआ पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होता है।। १२६॥ उस उपपाद शय्यापर वैठा हुआ वह दिन्यहंस ( अहमिन्द्र ) चएभर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालूके टालेपर अकेला बैठा हुआ तरुए हंस शोभायमान होता है ॥ १२७॥ उत्पन्न होनेके बाद वह अहिमन्द्र निकटवर्ती सिंहासनपर त्रारूढ़ हुत्रा था। उस समय वह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि श्रात्यन्त श्रेष्ठ निषध पर्वतके मध्यपर श्राश्रित हुश्रा सूर्य शोभायमान होता है ॥ १२८ ॥ वह श्रहमिन्द्र श्रपने पुण्यरूपी जलके द्वारा केवल श्रभिषिक्त ही नहीं हुआ था किन्तु शारीरिक गुणोंके समान श्रनेक श्रलंकारोंके द्वारा श्रलंकृत भी हुआ था ॥ १२९ ॥ उसने अपने वज्ञःस्थलपर केवल फूलोंकी माला ही धारण नहीं की थी किन्तु जीवनपर्यन्त नष्ट नहीं होनेवाली, साथ साथ उत्पन्न हुई स्वर्गकी लद्दमी भी धारण की थी ॥ १३० ॥ स्नान श्रौर विलेपनके बिना ही जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है श्रौर जो स्वयं साथ साथ उत्पन्न हुए वस्न तथा श्राभुषणोंसे शोभायमान है ऐसा वह श्रहमिन्द्र देवोंके मस्तकपर (श्रवभागमें) ऐसा सुशोभित होता था मानो स्वर्गलोकका एक शिखामिए। ही हो अथवा सूर्य ही हो क्योंकि शिखामिए। श्रथवा सूर्य भी स्नान श्रौर विलेपनके बिना ही देदीप्यमान रहता है श्रौर स्वभावसे ही श्रपनी प्रभा द्वारा श्राकाशको भूषित करता रहता है।। १३१।।

जिसका निर्मल और उत्कृष्ट शरीर शुद्ध स्फटिकके समान अत्यन्त शोभायमान था तथा जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था ऐसा वह अहमिन्द्र, जिसकी शिखा

१ स पर्याप्तिं च- व॰, द॰, स॰, म॰। २ त्र्रमुपाधिमञ्जुलम्। ३ चिक्कगाः। ४ देवश्रेष्ठः। ५ समीपस्थम्। ६ परार्धनिषधो- ग्र॰, प॰, द॰, स॰, ल॰। ७ सौकुमार्थादिभिः। ८ श्रवाधाम्। ६ देवानामग्रे। १॰ शुद्धः।

'तिरीटाङ्गदकेयूरकुण्डलादिपरिष्कृतः' । स्रग्वी सदंशुकः श्रीमान् सोऽधात करुपदुमिश्रयम् ।।१३३॥ श्रीणमादिगुणैः रलाघ्यां द्धहैिकियिकीं तमुम् । स्वक्षेत्रे विजहारासौ जिनेन्द्रार्चाः समर्च्यम् ॥१३४॥ सङ्कर्पमात्रनिवृ तैः' दिव्यैगेन्धाक्तादिभिः । पुण्यानुविधिनीं पूजां स जैनीं विधिवद् व्यधात् ॥१३५॥ तत्रस्थ एव चाशेषभुवनोदरवर्त्तिनीः । श्रानर्चार्चा जिनेन्द्राणां सोऽप्रणीः 'पुण्यकर्मणाम् ॥१३६॥ जिनार्चास्तुतिवादेषु वाग्वृत्तिं तद्गुण्समृतौ । स्वं मनस्तन्नतौ कायं पुण्यधीः सन्न्ययोजयत् ॥१३६॥ धर्मगोष्ठीष्वनाहृतमिजितैः स्वसमृद्धिभिः । संभाषणादरोऽस्यासीद् श्रहमिन्द्रैः 'श्रुभंदुभिः ॥१३६॥ चालयिन्वव दिग्भित्तीः स्मितांशुसिललप्लवैः । सहाहमिन्द्रैरुन्द्रश्रीः स चक्रे धर्मसंकथाम् ॥१३६॥ स्वावासोपान्तिकोद्यानसरःपुलिनभूमिषु । दिव्यहंसिश्चरं रेमे विहरन् स यदच्छ्या ॥१४०॥ परक्षेत्रविहारस्तु नाहमिन्द्रेषु विद्यते । श्रुक्तलेरयानुभावेन 'स्वभोगेर्श्विमापुपाम्' ॥१४९॥ स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः निरपायसुखोदये । न सान्यत्र ततोऽन्येपां [नेपां] रिरंसा परभुक्तिषु ॥१४२॥ श्रहमिन्द्रोऽस्म नेन्द्रोऽन्यो नत्तोऽस्तीत्यात्र स्वयनाः । श्रहमिन्द्राख्यया ख्यातिं गतास्ते हि सुरोत्तमाः ॥ नास्या परनिन्दा वा नात्मश्लाघा न मत्सरः । केवलं सुखसादृता दीव्यन्ते ते प्रमोदिनः ॥१४४॥

ऊँची उठी हुई है ऐसी पुण्यकी राशिके समान सुशोभित होता था ॥ १३२ ॥ वह ऋहमिन्द्र, मुकुट, अनंत, बाजूबंद और कुण्डल आदि आभूषणोंसे सुशोभित था, सुन्दर मालाएँ धारण कर रहा था, उत्तम उत्तम वस्नोंसे युक्त था और स्वयं शोभासे सम्पन्न था इसलिये अनेक आभूषण, माला श्रीर वस्त्र श्रादिको धारण करनेवाले किसी कल्पवृत्तके समान जान पड़ता था॥ १३३॥ अिंगा, महिमा आदि गुणोंसे प्रशंसनीय वैक्रियिक शरीरको धारण करनेवाला श्रहमिन्द्र जिनेन्द्रदेवकी श्रकृत्रिम प्रतिमाश्रोंकी पूजा करता हुआ श्रपने ही चेत्रमें विहार करता था ॥ १३४ ॥ श्रौर इच्छामात्रसे प्राप्त हुए मनोहर गन्ध श्रज्ञत श्रादिके द्वारा विधिपूर्वक पुण्यका बंध करनेवाली श्री जिनदेवकी पूजा करता था ॥ १३४ ॥ वह मिन्द्र पुण्यात्मा जीवोंमें सबसे प्रधान था इसलिये उसी सर्वार्थसिद्धि विमानमें स्थित रहकर ही समस्त लोकके मध्यमें वर्तमान जिनप्रतिमाश्रोंकी पूजा करता था ॥ १३६ ॥ उस पुण्यात्मा श्रहमिन्द्रने श्रपने वचनोंकी प्रवृत्ति जिनप्रतिमात्रोंके स्तवन करनेमें लगाई थी, श्रपना मन उनके गुण चिन्तवन करनेमें लगाया था श्रीर अपना शरीर उन्हें नमस्कार करनेमें लगाया था ॥ १३७ ॥ धर्मगोष्टियोंमें बिना बुलाये सम्मिलित होनेवाले, अपने ही समान ऋद्वियोंको धारण करनेवाले और शुभ भावोंसे युक्त अन्य अहमिन्द्रोंके साथ संभाषण करनेमें उसे बड़ा आदर होता था ॥ १३८ ॥ त्र्रातिशय शोभाका धारक वह त्र्राहमिन्द्र कभी तो त्र्रपने मन्द्हास्यके किर्ण रूपी जलके पूरोंसे दिशारूपी दीवालोंका प्रचालन करता हुआ ऋहमिन्द्रोंके साथ तत्त्वचर्चा करता था श्रौर कभी श्रपने निवासस्थानके समीपवर्ती उपवनके सरोवरके किनारेकी भूमिमें राजहंस पद्मीके समान अपने इच्छानुसार विहार करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता था ॥ १३९-१४० ॥ त्रहमिन्द्रोंका परचेत्रमें विहार नहीं होता क्योंकि शक्ललेश्याके प्रभावसे श्रपने ही भोगों द्वारा संतोषको प्राप्त होनेवाले श्रहमिन्द्रोंको श्रपने निरुपद्रव सुखमय स्थानमें जो उत्तम प्रीति होती है वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि उनकी परचेत्रमें क्रीड़ा करनेको इच्छा नहीं होती है ॥ १४१-१४२ ॥ 'मैं ही इन्द्र हूँ, मेरे सिवाय श्रन्य कोई इन्द्र नहीं हैं इस प्रकार वे अपनी निरन्तर प्रशंसा करते रहते हैं श्रीर इसिलये वे उत्तमदेव श्रहमिन्द्र नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त होते हैं।। १४३॥ उन श्रहमिन्द्रके न तो परस्परमें

१ किरीटा- ग्रा॰ । २ भूषितः । ३ निष्पन्नैः । ४ शुभकर्मवताम् । ५ शुभावहैः । 'शुभेच्छुभिः' 'स' पुस्तके टिप्पणे पाठान्तरम् । शुभेषुभिः म॰, ल॰ । ६ स्वत्नेत्रैः । ७ सन्तोपं गतवताम् । -मीयुषाम् ग्रा॰, प॰, स॰, द॰। ८ रमणेच्छा । ६ परत्नेत्रेषु । १० मत् । ११ स्वीकृतश्लाघाः ।

स एष परमानन्दं स्वसाद्भृतं समुद्वहन् । त्रयस्त्रिशत्पयोराशिप्रमितायुर्महायुतिः ॥१४५॥ समेन चतुरस्रेण संस्थानेनातिसुन्दरम् । हस्तमात्रोच्छितं देहं हंसामं धवलं दधत् ॥१४६॥ सहजांग्रकिदिव्यस्रियम्पाभिरलङ्कृतम् । सौन्दर्यस्येव सन्दोहं दधानो रुचिरं वषुः ॥१४०॥ 'प्रशान्तलिलतोदात्तधीरनेपथ्यविश्रमः । स्वदेहप्रसरज्योग्स्नास्त्रीराञ्धो मग्नविप्रहः ॥१४८॥ स्फुरदाभरणोघोतचोतिताखिलदिङ् मुखः । तेजोराशिरिवैकध्यम् उपनीतोऽतिभास्वरः ॥१४९॥ विश्रुद्धलेश्यः श्रुद्धेद्धदेहदोधितिदिग्धदिक् । 'सौधेनेव रसेनाप्तिनर्माणः सुखंनिवृतः ॥१५०॥ सुधाशिनां सुनासीरप्रमुखाणामगोचरम् । संप्राप्तः परमानन्दप्रदं पदमनुत्तरम् ॥१५१॥ त्रिसहस्राधिक त्रिश्रास्त्रह्साव्यव्यतिकमे । मानसं दिव्यमाहारं स्वसाकुर्वन् एति दधौ ॥१५२॥ मासैः पोडशभिः पञ्चदशभिश्र दिनैमेतैः । प्राप्तोङ्घासस्थितस्तत्र सोऽहमिन्द्रोऽवसत् सुखम् ॥१५३॥ लोकनाद्यीगतं योग्यं मुर्सद्वव्यं सपर्ययम् । स्वावधिज्ञानदीपेन द्योतयन् सोऽद्युतत्तराम् ॥१५४॥ 'तन्मात्रां विक्रियां कत्तु म श्रस्य सामर्थ्यमस्यदः । वीतरागस्तु तन्तैवं कुरुते निष्प्रयोजनः ॥१५५॥ निष्नाभं सुखं तस्य नेत्रे नीलोत्पलोपमे । कपोलाविन्दु सच्छायौ 'विम्वकान्तिधरोऽधरः ॥१५६॥

श्रसूया है, न परनिन्दा है, न श्रात्मप्रशंसा है श्रीर न ईर्घा ही है। वे केवल सुखमय होकर हर्षयुक्त होते हुए निरन्तर क्रीड़ा करते रहते हैं॥ १४४॥ वह वज्रनाभिका जीव अहमिन्द्र श्रपने श्रात्माके श्रधीन उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सुखको धारण करता था, तैंतीस सागर प्रमाण उसकी ऋायु थी ऋौर स्वयं ऋतिशय देदीप्यमान था॥ १४४॥ वह समचतुरम् संस्थानसे श्रात्यन्त सुन्दर, एक हाथ उंचे और हंसके समान श्वेत शरीरको धारण करता था॥ १४६॥ वह साथ साथ उत्पन्न हुए दिव्य वस्न, दिव्य माला और दिव्य आभूषणोंसे विभूषित जिस मनोहर शरीरको धारण करता था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सौन्दर्यका समूह ही हो ॥ १४७॥ उस श्रहमिन्द्रकी वेषभूषा तथा विलास चेष्टाएँ श्रत्यन्त प्रशान्त थीं, ललित (मनोहर) थीं, उदात्त ( उत्कृष्ट ) थीं श्रीर धीर थीं । इसके सिवाय वह स्वयं श्रपने शरीरकी फैलती हुई प्रभारूपी चीरसागरमें सदा निमग्न रहता था ।। १४८ ।। जिसने अपने चमकते हुए आभूषणोंके प्रकाशसे दशों दिशाश्रोंको प्रकाशित कर दिया था ऐसा वह श्रहमिन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानो एक-रूपताको प्राप्त हुन्ना त्रतिशय प्रकाशमान तेजका समूह ही हो ॥ १४६ ॥ वह विशुद्ध लेश्याका धारक था और अपने शरीरकी शुद्ध तथा प्रकाशमान किरणोंसे दशों दिशाओंको लिप्त करता था, इसलिये सदा सुखी रहनेवाला वह ऋहमिन्द्र ऐसा मालूम होता था मानो अमृतरसके द्वारा ही बनाया गया हो।। १४०।। इस प्रकार वह ऋहमिन्द्र ऐसे उत्कृष्ट पद्को प्राप्त हुआ। जो इन्द्रादि देवोंके भी अगोचर है, परमानन्द देनेवाला है और सबसे श्रेष्ठ है।। १४१।। वह श्रहमिन्द्र तैंतीस हजार वर्ष व्यतीत होने पर मानसिक दिव्य श्राहार प्रहण करता हुआ धैर्य धारण करता था।। १४२ ॥ श्रौर सोलह महीने पन्द्रह दिन व्यतीत होने पर खासोछास प्रह्मा करता था। इस प्रकार वह श्रहमिन्द्र वहां (सर्वार्थसिद्धिमें) सुखपूर्वक निवास करता था।। १५३।। अपने अवधिज्ञानरूपी दीपकके द्वारा त्रसनाडीमें रहनेवाले जानने योग्य मूर्तिक द्रव्योंको इनकी पर्यायों सहित प्रकाशित करता हुआ वह अहिमन्द्र अतिशय शोभायभान होता था॥ १४४ ॥ उस ऋहमिन्द्रके अपने अवधिज्ञानके चेत्र बराबर विक्रिया करनेकी भी सामर्थ्य थी, परन्तु वह रागरहित होनेके कारण विना प्रयोजन कभी विक्रिया नहीं करता था॥ १४४॥ उसका मुख कमलके समान था, नेत्र नील कमलके समान थे, गाल चन्द्रमाके तुल्य थे और

१ प्रशान्तळिलतोदात्तधीरा इति चत्वारो नैपथ्यभेदाः । २ एकस्वरूपिमिति यावत् । एकधा
 शब्दस्य भावः । ३ ऋमृतसम्बन्धिनेत्यर्थः । ४ सुखसन्तप्तः । ५ त्रिसहस्रादिकं त्रिंशत् म॰, ल० ।
 ६ —नैर्गतैः ब०, द०, स० । ७ स्वावधिद्वेत्रमात्राम् । ८ सदृशौ । ६ बिम्बिकापक्वफलकान्तिधरः ।

इत्यादि वर्णनातीतं वपुरस्यातिभास्वरम् । कामनीयकसर्वस्वम् एकीभूतामिवारुधत् ॥१५७॥
श्राहारकशरीरं यत् निरलङ्कारभास्वरम् । योगिनामृद्धिजं तेन सदगस्याचका'द् वपुः ॥१५८॥
एकान्तशान्तरूपं यत् सुखमासैनिरूपितम् । तदैकध्यमिवापन्नम् श्रभूत्तस्मिन् सुरोत्तमे ॥१५९॥
तेऽप्यष्टौ आतरस्तस्य धनदेवोऽप्यनल्पधीः । जातास्तत्सदशा एव देवाः पुण्यानुभावतः ॥१६०॥
इति तत्राहमिन्द्रास्ते सुखं मोच्चसुखोपमम् । भुञ्जाना निष्प्रवीचाराः चिरमासन् प्रमोदिनः ॥१६०॥
पूर्वोक्तसप्रवीचारसुखानन्तगुणात्मकम् । सुखमन्याहतं तेषां शुभकर्मोदयोद्भवम् ॥१६२॥
संसारे खीसमासङ्गाद् श्रङ्गिनां सुखसङ्गमः । तदभावे कृतस्तेषां सुखमित्यत्र "चर्चते ॥१६२॥
पंनिर्दृन्द्वत्तितामाक्षाः शमुशन्तीह देहिनाम् । तत्कृतस्यं सरागाणां इन्द्रोपहतचेतसाम् ॥१६॥।
खीभोगो न सुखं चेतःसंमोहाद् गात्रसादनात् । तृष्णानुबन्धात् संतापरूपत्वाच्च यथा ज्वरः,॥१६५॥
मदनज्वरसंतप्तः तत्वतीकारवाञ्चया । खीरूपं सेवते श्रान्तः यथा कट्विप भेषजम् ॥१६६॥
मनोज्ञविषयासेवा तृष्णायै न वित्तसये । तृष्णाचिषा च संतप्तः कथं नाम सुखी जनः ॥१६॥।

श्रधर बिम्बफलकी कान्तिको धारण करता था ॥ १४६ ॥ श्रभी तक जितना वर्णन किया है उससे भी अधिक सुन्दर और अतिराय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो एक जगह इकट्टा किया गया सौन्दर्यका सर्वस्व (सार) ही हो ॥ १४७ ॥ छठवें गुण-स्थानवर्ती मुनियोंके आहारक ऋद्धिसे उत्पन्न होनेवाला और आभूषणोंके बिना ही देदीप्यमान रहनेवाला जो आहारक शरीर होता है ठीक उसके समान ही उस अहमिन्द्रका शरीर देदीप्य-मान हो रहा था [ विशेषता इतनी ही थी कि वह आभूषणोंसे प्रकाशमान था ] ॥ १४८॥ जिनेन्द्रदेवने जिस एकान्त श्रोर शान्त रूप सुखका निरूपण किया है मालूम पड़ता है वह सभी सुख उस ब्राहमिन्द्रमें जाकर इकट्टा हुआ था॥ १४९॥ वज्रनाभिके वे विजय, वैजयन्त, त्रपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ त्र्यौर महापीठ नामके त्र्याठों भाई तथा विशाल बुद्धिका धारक धनदेव ये नौ जीव भी अपने पुरुषके प्रभावसे उसी सर्वार्थसिद्धिमें वज्रनाभिके समान ही श्रहमिन्द्र हुए ॥ १६० ॥ इस प्रकार उस सर्वार्थसिद्धिमें वे श्रहमिन्द्र मोत्ततुल्य सुखका श्रनुभव करते हुए प्रवीचार ( मैथुन ) के बिना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे।। १६१।। उन अह-मिन्द्रोंके शुभ कर्मके उद्यसे जो निर्वाध सुख प्राप्त होता है वह पहले कहे हुए प्रवीचारसिहत सुखसे अनन्त गुण होता है।। १६२।। जब कि संसारमें स्त्रीसमागमसे ही जीवोंको सुखकी प्राप्ति होती है तब उन श्रहमिन्द्रोंके स्त्री-समागम न होने पर सुख कैसे हो सकता है ? यदि इस प्रकार कोई प्रश्न करे तो उसके समाधानके लिये इस प्रकार विचार किया जाता है ॥ १६३ ॥ चूँकि इस संसारमें जिनेन्द्रदेवने आकुलता-रहित वृत्तिको ही सुख कहा है, इसिलये वह सख उन सरागी जीवोंके कैसे हो सकता है जिनके कि चित्त अनेक प्रकारकी आकुलताओंसे व्याकुल हो रहे हैं ॥ १६४ ॥ जिस प्रकार चित्तमें मोह उत्पन्न करनेसे, शरीरमें शिथिलता लानेसे, तृष्णा (प्यास) बढ़ानेसे श्रीर संताप रूप होनेसे ज्वर सुख रूप नहीं होता उसी प्रकार चित्तमें मोह, शरीरमें शिथिलता, लालसा और सन्ताप बढ़ानेका कारण होनेसे स्नी-संभोग भी सुख रूप नहीं हो सकता ।। १६४ ।। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कड़ वी श्रीपधिका भी सेवन करता है उसी प्रकार काम ज्वरसे संतप्त हुआ यह प्राणी भी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्नीरूप श्रीषधका सेवन करता है।। १६६ ।। जब कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णांके लिये है न कि सन्तोषके लिये भी, तब रुष्णारूपी ज्वालासे संतप्त हुआ यह जीव सुखी कैसे हो सकता है ? ॥ १६७ ॥

१ बभौ । २ प्राप्तम् । ३ संयोगात् । ४ विचार्यते । ५ निष्परिम्रहृतृत्तित्वम् । ६ शरीखलेशात् । ७ –तेऽभ्यार्तो प० । तेऽत्यार्तो म्र०, द०, स०, म०, ल० । रोगी ।

'रुजां यन्नोपघाताय तदौषधमनौपधम् । यन्नो दन्याविनाशाय नाञ्चसा तज्जलं जलम् ॥१६८॥ न विहन्त्यापदं यच्च नार्थतस्तद्धनं धनम् । तथा तृष्णाच्छिदं यन्न न तद्विपयजं सुखम् ॥१६९॥ रुजामेष प्रतीकारो यत्क्वीसम्भोगजं सुखम् । निन्धिधः स्वास्थ्यमापन्नः कुरुते किन्नु भेपजम् ॥१७०॥ परं स्वास्थ्यं सुखं नैतद् विपयेष्वनुरागिणाम् । ते हि पूर्वं तदात्वे च पर्यन्ते च विदाहिनः ॥१७०॥ भनोनिवृ तिमेवेह सुखं वान्छिन्त कोविदाः । तत्कुतो विपयानधानां नित्यमायस्तचेतसाम् ॥१७०॥ विपयानुभवे सौख्यं यत्पराधीनमङ्गिनाम् । साबाधं सान्तरं बन्धकारणं दुःखमेव तत् ॥१७३॥ आपातमात्ररसिका विषया विपदारुणाः । तदुङ्गवं सुखं नॄणां कण्डुकण्डूयनोपमम् ॥१७४॥ दग्धवणे यथा सान्दचन्दनद्वचर्चनम् । किञ्चदाश्वासजननं तथा विषयजं सुखम् ॥१७५॥ दुष्टवणे यथा चार-शस्त्रपाताग्रुपक्रमः । प्रतीकारो रुजां जन्तोः तथा विषयसेवनम् ॥१७६॥

जिस प्रकार, जो श्रीपधि रोग दूर नहीं कर सके वह श्रीपधि नहीं है, जो जल प्यास दूर नहीं कर सके वह जल नहीं है और जो धन आपित्तको नष्ट नहीं कर सके वह धन नहीं है इसी प्रकार जो विषयज सुख तृष्णा नष्ट नहीं कर सके वह विषयज (विषयोंसे उत्पन्न हुआ) सुख नहीं है ॥ १६८-१६६ ॥ स्त्री-संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख केवल कामेच्छा कृषी रोगोंका प्रतिकार मात्र है-उन्हें दूर करनेका साधन है। क्या ऐसा मनुष्य भी श्रीषधि सेवन करता है जो रोगरहित है स्रोर स्वास्थ्यको प्राप्त है ? भावार्थ-जिस प्रकार रोगरहित स्वस्थ मनुष्य स्रोपिधका सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारहित संतोषी ऋहमिन्द्र सी-संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता है ॥ १७० ॥ विषयोंमें अनुराग करनेवाले जीवोंको जो सुख प्राप्त होता है वह उनका स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है-उसे उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि वे विषय, सेवन करनेसे पहले, सेवन करते समय श्रौर श्रन्तमें केवल संताप ही देते हैं ॥ १७१॥ विद्वान् पुरुष उसी सुखको चाहते हैं जिसमें कि विषयोंसे मनकी निवृत्ति हो जाती है-चित्त संतुष्ट हो जाता है, परन्तु ऐसा सुख उन विषयान्ध पुरुषोंकों कैसे प्राप्त हो सकता है जिनका चित्त सदा विषय प्राप्त करनेमें ही खेद-खिन्न बना रहता है।। १७२ ॥ विषयोंका अनुभव करनेपर प्राणियोंको जो सुख होता है वह परा-भीन है, बाधात्र्योंसे सहित है, व्यवधान सहित है त्र्योर कर्मबन्धनका कारण है, इसलिये वह सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है।। १७३।। ये विषय विषके समान श्रदयन्त भयंकर हैं जो कि सेवन करते समय ही श्रद्धे मालूम होते हैं। वास्तवमें उन विषपोंसे उत्पन्न हुत्रा मनुष्योंका सुख खाज खुजानेसे उत्पन्न हुए सुखके समान है अर्थात जिस प्रकार खाज खुजाते समय तो सुख होता है परन्तु बादमें दाह पैदा होनेसे उल्टा दुःख होने लगता है उसी प्रकार इन विषयोंके सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता है किन्तु बादमं तृष्णाको वृद्धि होनेसे दुःख होने लगता है।। १७४।। जिस प्रकार जले हुए घावपर घिसे हुए गीले चन्दनका लेप कुछ थोड़ासा आराम **उत्पन्न करता है उसी प्रकार विषय सेवन करनेसे** उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड़ासा संतोष उत्पन्न करता है। भावार्थ-जब तक फोड़ेके भीतर विकार विद्यमान रहता है तब तक चन्दन श्रादिका लेप लगानेसे स्थायी श्राराम नहीं हो सकता इसी प्रकार जब तक मनमें विषयोंकी चाह विद्यमान रहती है तब तक विषय सेवन करनेसे स्थायी सुख नहीं हो सकता। स्थायी श्राराम श्रीर सुख तो तब प्राप्त हो सकता है जब कि फोड़ेके भीतरसे विकार श्रीर मनके भीतरसे विषयोंकी चाह निकाल दी जावे। अहिमन्द्रोंके मनसे विषयोंकी चाह निकल जाती है इसिलये वे सच्चे सुखी होते हैं ॥ १७५ ॥ जिस प्रकार विकारयुक्त घाव होनेपर उसे

१ रजो- म॰, द॰, ल॰। २ जलपानेच्छाविनाशाय। ३ तत्काले। ४ मनस्तृप्तिम्। ५ कथयन्तीत्यर्थः। ६ त्र्यायासमितम्। ७ त्रानुभवमात्रम्।

प्रियाङ्गनाङ्गसंसर्गाद् यदीह सुखमङ्गिनाम् । ननु पित्तमृगादीनां तिरश्चामस्तु तत्सुखम् ॥१७७॥ शुनोमिन्द्र'महे प्तिव्रणीभृतकुयोनिकाम् । श्रवशं सेवमानः श्वा सुर्खा चेत् स्वोजुपां सुखम् ॥१७८॥ निम्बद्दुमे यथोत्पन्नः कीटकस्तद्रसोपसुक् । मधुरं तद्रसं वेत्ति तथा विपयिणोऽण्यमी ॥१७९॥ संभोगजिततं खेदं श्लाघमानः सुखास्थयां । तश्चेव रितमायान्ति भवावस्करकीटकाः ॥१८०॥ विपयानुभवात् पुतां रितमाश्चं प्रजायते । रितश्चेत् सुखमायातं नन्व भेध्यादनेऽपि तत् ॥१८१॥ यथामी रितमासाद्य विपयाननुभुञ्जते । तथा श्वस्करकुलं तद्रत्येवास्यमेधकम् ॥१८२॥ गृथकृमेर्यथा गृथरससेवा परं सुखम् । तथेव विपयानीप्सोः सुखं जन्तोर्विगहितम् ॥१८३॥ विपयाननुभुञ्जानः स्वीप्रधानान् सवेपथुः । श्वसन् प्रस्वन्नसर्वोङ्गः सुखी चेदसुखीह कः ॥१८४॥ श्रायासमात्रमत्राज्ञः सुखमित्यभिमन्यते । विपयाशाविमृहात्मा श्वेवास्थि दशनैर्दशन् ॥१८५॥

न्नारयुक्त शस्त्रसे चीरने श्रादिका उपक्रम किया जाता है उसी प्रकार विषयोंकी चाहरूपी रोग उत्पन्न होनेपर उसे दर करनेके लिये विषय सेवन किया जाता है श्रीर इस तरह जीवोंका यह विषयसेवन केवल रोगोंका प्रतिकार ही ठहरता है।। १७६।। यदि इस संसारमें प्रिय स्त्रियोंके स्तन, योनि त्रादि त्रांगके संसर्गसे ही जीवोंको सुख होता हो तो वह सुख पत्ती, हरिए आदि तिर्यक्रोंको भी होना चाहिये।। १७७॥ यदि स्त्रीसेवन करनेवाले जीवोंको सुख होता हो तो कार्तिकके महीनेमें जिसकी योनि अतिशय दुर्गन्धयुक्त फोड़ोंके समान हो रही है ऐसी कुत्तीको स्वच्छन्द्तापूर्वक सेवन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिये ॥ १७८ ॥ जिस प्रकार नीमके वृत्तमें उत्पन्न हुआ कीड़ा उसके कडुवे रसको पीता हुआ उसे मीठा जानता है उसी प्रकार संसाररूपी विष्ठामें उत्पन्न हुए ये मंनुष्यरूपी कीड़े स्त्री-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदको ही सुख मानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं श्रीर उसीमें प्रीतिको प्राप्त होते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार नीमका कीड़ा नीमके कड़वे रसको आनन्ददायी मानकर उसीमें तल्लीन रहता उसीमें रहता हुआ आनन्द मानता है उसी प्रकार यह संसारी जीव संभोगजनित दु:खको सुख मानकर उसीमें तल्लीन रहता है।। १७९-१८०।। विषयोंका सेवन करनेसे प्राणियोंको केवल प्रेम ही उत्पन्न होता है। यदि वह प्रेम ही सुख माना जावे तो विष्ठा त्रादि त्रपवित्र वस्तुत्र्योंके खानेमें भी सुख मानना चाहिये क्योंकि विषयी मनुष्य जिस प्रकार प्रमको पाकर श्रर्थात् प्रसन्नताके विपयोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार कुत्ता और शुकरोंका समूह भी तो प्रसन्नताके साथ विष्ठा त्रादि त्रपवित्र वस्तुएँ खाता है।। १८१-१८२।। त्रथवा जिस प्रकार विष्ठाके कीड़ेको विष्ठाके रसका पान करना ही उत्कृष्ट सुख मालूम होता है उसी प्रकार विषयसेवनकी इच्छा करनेवाले जन्तुको भी निन्दा विषयोंका सेवन करना उत्कृष्ट सुख माल्म होता है ॥ १८३ ॥ जो पुरुष, स्त्री त्र्यादि विषयोंका उपभोग करता है उसका सारा शरीर काँपने लगता है, श्वास तीत्र हो जाती है श्रौर सारा शरीर पसीनेसे तर हो जाता है। यदि संसारमें ऐसा जीव भी सुखी माना जावे तो फिर दुखी कौन होगा ? ॥ १८४ ॥ जिस प्रकार दांतोंसे हड्डी चबाता हुआ कुत्ता श्रपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार जिसकी श्रात्मा विषयोंसे मोहित हो रही है ऐसा मूर्ख प्राणी भी विषय सेवन करनेसे उत्पन्न हुए परिश्रम मात्रको ही सुख मानता है। भावार्थ-जिस प्रकार सूखी हड्डी चवानेसे कुत्तेको कुछ भी रसकी प्राप्ति नहीं होती वह व्यर्थ ही अपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार विषयसेवन करनेसे प्राणीको कुछ भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं होती, वह व्यर्थ ही अपनेको सुखी मान लेता है। प्राणियोंकी इस विपरीत मान्यताका कारण

१ कार्तिकमासे । २ सुखबुद्ध्या । ३ श्रागतम् । ४ विड्भक्षणे । ५ प्राप्तुमिच्छोः । ६ सकम्पः ।

ततः स्वाभाविकं कर्म क्षयात्तव्ययमादिष । यदाह्वादनमेतत् स्यात् सुखं नान्यव्यपाश्रयम् ॥९६६॥ परिवारिर्द्धसामग्रया सुखं स्यात् कल्पवासिनाम् । तदभावेऽह्रीमन्द्राणां कुतस्त्यमिति चेत् सुखम् ॥१८७॥ परिवारिर्द्धसत्तेव' किं सुखं किमु तद्दताम् । तत्सेवा सुखमित्येवम् श्रत्र स्याद् द्वितयी गतिः ॥१८८॥ सान्तःपुरो धनर्द्धाद्धपरिवारो ज्वरो नृपः । सुखी स्याद्यदि सन्मात्राद् विषयात् सुखमीप्सितम् ॥१८८॥ तत्सेवासुखमित्यत्र दत्तमेवोत्तरं पुरा । तत्सेवो तीव्रमायस्तः कथं वा सुखभाग् भवेत् ॥१९०॥ परयेते विषयाः स्वप्नभोगाभा विश्वलम्भकाः । अधस्यायुकाः कुतस्तेभ्यः सुखमार्त्तिययां नृणाम् ॥१९१॥ विषयानद्वत्त्रंयन्तेव तावद्दुःखं महद् भवेत् । तद्वत्तिवन्तने भूयो भवेदत्यन्तमार्त्त्तिधाः ॥१९२॥ तद्वियोगे पुनर्दुःखम् श्रपारं परिवर्त्तते । पूर्वानुभूतविषयान् स्मृत्वा स्मृत्वावसोदतः ॥१९३॥ अविषयान् विषयान् धिगपयायिनः । येपामासेवनं जन्तोः न सन्तापोपशान्तये ॥१९४॥ बिद्दिरिवेन्धनैः सिन्धोः स्रोतोभिरिव सारितः । तथा विषयपंभोगेः परं 'संतर्पमृत्वति ॥१९६॥

विषयोंसे श्रात्माका मोहित हो जाना ही है।। १८४ ।। इसलिये कर्मीके त्त्रयसे श्रथवा उपशमसे जो स्वाभाविक ब्राह्माद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख ब्रान्य वस्तुओं के ब्राश्रयसे कभी उत्पन्न नहीं हो सकता ॥ १८६ ॥ अब कदाचित यह कहो कि स्वर्गीमें रहनेवाले देवोंको परिवार तथा ऋदि स्रादि सामग्रीसे सुख होता है परन्तु ऋहमिन्द्रोंके वह सामग्री नहीं है इसिलये उसके श्वभावमें उन्हें सुख कहांसे प्राप्त हो सकता है ? तो इस प्रश्नके समाधानमें हम दो प्रश्न उपस्थित करते हैं। वे ये हैं-जिनके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस सामग्रीकी सत्तामात्रसे सख होता है ? त्राथवा उसके उपभोग करने से ? ॥ १८७-१८८ ॥ यदि सामग्रीकी सत्तामात्रसे ही त्रापको सुख मानना इष्ट है तो उस राजाको भी सुखी होना चाहिये जिसे ज्वर चढा हुआ है और अन्तःपुरकी स्त्रियाँ, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री जिसके समीप ही विद्यमान है।। १८९।। कदाचित् यह कहो कि सामग्रीके उपभोगसे सुख होता है तो उसका उत्तर पहले दिया जो चुका है कि परिवार श्रादि सामग्रीका उपभोग करनेवाला उनकी सेवा करनेवाला पुरुष अत्यन्त अम और क्षमको प्राप्त होता है अतः ऐसा पुरुष सुखी कैसे हो सकता है ? ।। १९० ।। देखो, ये विषय स्वप्नमें प्राप्त हुए भोगोंके समान अस्थायी श्रौर धोखा देनेवाले हैं। इसलिये निरन्तर श्रार्तध्यान रूप रहनेवाले प्रत्योंको उन विषयोंसे सुख कैसे शाम हो सकता है ? भावार्थ-पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं है इसित्ये उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर आर्तध्यान करना पड़ता है और दूसरे प्राप्त होकर स्वप्नमें दिखे हुए भोगोंके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है इसितये निरन्तर इप्ट वियोगज आर्तध्यान होता रहता है। इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होता है कि विषय-सामग्री सुखका कारण नहीं है।। १९१।। प्रथम तो यह जीव विषयोंके इकट्टे करनेमें बड़े भारी दुःखको प्राप्त होता है और फिर इक्ट्रे हो चुकनेपर उनकी रचाकी चिन्ता करता हुआ अत्यन्त दुखी होता है।। १९२।। तदनन्तर इन विषयोंके नष्ट हो जानेसे अपार दुःख होता है क्योंकि पहले भोगे हुए विषयोंका बार बार स्मरण करके यह प्राणी बहुत ही दुखी होता है ॥१९३॥ जिन विषयोंके सेवन करनेसे संसार नष्ट नहीं होता, जो विनाशशील हैं स्त्रीर जिनका सेवन जीवोंके सन्तापको दूर नहीं कर सकता ऐसे इन विषयोंको धिक्कार है।। १६४।। जिस प्रकार ईंधनसे श्राग्निकी तृष्णा नहीं मिटती और निद्योंके पूरसे समुद्रकी तृष्णा दूर नहीं होती उसी प्रकार भोगे हुए विषयोंसे कभी जीवोंकी तृष्णा दूर नहीं होती ॥ १६४ ॥ जिस प्रकार

श्रहो विषयिणां व्यापत्पञ्चेन्द्रियवशास्मनाम् । विषयामिषगृष्न्नाम्' श्रचिन्त्यं दुःखमापुषाम्' ॥१९७॥ वने वनगजास्तुङ्गा यूथपाः प्रोन्मदिष्णवः । अवपातेषु सीदन्ति करिणीस्पर्शमोहिताः ॥१६८॥ सरन् सरिस संफुल्लकह्वारस्वादुवारिणि । मत्स्यो 'विडिशमांसार्थी 'जीवनाशं प्रणश्यित ॥१९९॥ मधुव्रतो सदामोदम् श्राजिव्रन् मददन्तिनाम् । मृत्युमाह्वयते गुञ्जन् कर्णतालाभिताडनैः ॥२००॥ पतङ्गः पवनालोलदीपाचिष पतन् मुदुः । मृत्युमिच्छत्यिनच्छोऽषि मिषसाद्गृतविम्रहः ॥२०१॥ यथेष्टगित्रका पृष्टा मृदुस्वादुनृणाङ्करैः । गीतासङ्गा नम्वति यान्ति 'मृगयोर्मृगयोषितः ॥२०२॥ इत्येकशोऽषि विषये बह्वपायो निषेवितः । कि पुनर्विषयाः पुंसां सामत्स्त्येन निषेविताः ॥२०३॥ हतोऽयं विषयेर्जन्तुः स्रोतोभिः सरितामिव । 'श्वन्ने पित्वतः गम्भीरे दुःखावर्त्तेषु सीदिति ॥२०४॥ विषयेर्जन्तुः स्रोतोभिः सरितामिव । 'श्वन्ने पित्वतः गम्भीरे दुःखावर्त्तेषु सीदिति ॥२०४॥ विषयेर्ववप्रकन्ने। अधीरितधनायिति' । धनायाभासितो । जन्तुः क्लेशानाष्नोति दुस्सहान् ॥२०५॥ क्लिष्टोऽसौ मुदुरार्त्तः स्याद् इष्टालाभे शुचं गतः । तस्य लाभेऽप्यसंनुष्टो दुःखमेवानुभावित ॥२०६॥

मनुष्य खारा पानी पीकर और भी श्राधिक प्यासा हो जाता है उसी प्रकार यह जीव, विषयोंके संभोगसे और भी अधिक तृष्णाको प्राप्त हो जाता है।। १६६ ॥ अहो, जिनकी आत्मा पंचे-न्द्रियोंके विषयोंके अधीन हो रही है जो विषयरूपी मांसकी तीत्र लालसा रखते हैं श्रीर जो र्श्वाचन्त्य दुःखको प्राप्त हो रहे हैं ऐसे विषयी जीवोंको बड़ा भारी दुःख है ॥ १९७ ॥ वनोंमें बड़े बड़े जंगली हाथी जो कि अपने भुएडके अधिपति होते हैं और अत्यन्त मदोन्मत्त होते हैं वे भी हथिनीके स्पर्शसे मोहित होकर गड़ोंमें गिरकर दुखी होते हैं।। १६८।। जिसका जल फूले हुए कमलोंसे अत्यन्त स्वादिष्ट हो रहा है ऐसे तालावमें अपने इच्छानुसार विहार करनेवाली मछली वंशीमें लगे हुए मांसकी ऋभिलापासे प्राण खो बैठती है—वंशीमें फँसकर मर जाती है ॥ १९९ ॥ मदोन्मत्त हाथियोंके मदकी वास ग्रहण करनेवाला भौरा गुंजार करता हुन्ना उन हाथियोंके कर्णारूपी बीजनोंके प्रहारसे मृत्युका आह्वान करता है।। २००।। पतंग बायुसे हिलती हुई दीपककी शिखा पर बार बार पड़ता है जिससे उसका शरीर स्याहीके समान काला हो जाता है स्त्रौर वह इच्छा न रखता हुआ भी मृत्युको प्राप्त हो जाता है ।। २०१ ।। इसी प्रकार जो हरिणियाँ जंगलमें अपने इच्छानुसार जहाँ तहाँ घुमती हैं तथा कोमल श्रीर स्वादिष्ट तृणके श्रंकुर चरकर पुष्ट रहती हैं वे भी शिकारी के गीतों में श्रासक्त होनेसे मृत्युको प्राप्त हो जाती हैं ।। २०२ ॥ इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक एक इन्द्रियका विषय अनेक दुःखोंसे भरा हुआ 'है तब फिर समस्त रूपसे सेवन किये हुए पांचों ही इन्द्रियोंके विषयोंका क्या कहना है ॥ २०३ ॥ जिस प्रकार निद्योंके प्रवाहसे खींचा हुआ पदार्थ किसी गहरे गड्डेमें पड़कर उसकी भँवरोंमें फिरा करता है उसी प्रकार इन्द्रियों के विषयोंसे खींचा हुआ यह जन्तु नरकरूपी गहरे गड्ढेमें पड़कर दुःखरूपी भँवरोंमें फिरा करता है श्रीर दुःखी होता रहता है ॥ २०४ ॥ विषयोंसे ठगा हुआ यह मूर्ख जन्तु पहले तो अधिक धनकी इच्छा करता है श्रौर उस धनके लिये प्रयत्न करते समय दुखी होकर अनेक क्लेशोंको प्राप्त होता है। उस समय क्लिष्ट होनेसे यह भारी दुखी होता है। यदि कदाचित् मनचाही वस्तुत्रोंकी प्राप्ति नहीं हुई तो शोकको प्राप्त होता है। यदि मनचाही वस्तुकी प्राप्ति भी हो गई तो उतनेसे संतुष्ट नहीं होता जिससे फिर भी उसी दु:खके

१ लुब्धानाम् । २ —मीयुषाम् ग्रग्॰, प॰, द॰, स॰, ल॰ । ३ जलपातनार्थगर्तेषु । ४ 'विडिशं मत्स्यवन्धनम्' । ५ जीवन्नेव नश्यतीत्यर्थः । ६ —ष्टमेतिकाः द॰, ट॰। एतिकाः चरन्त्यः । ग्रा समन्तात् इतिर्गमनं यासां ताः, ग्रथवा एतिकाः नानावर्णाः । ७ ग्रासक्तेः । ८ व्याधस्य । ६ एकैकम् । १० नरके गर्ते च । ११ विप्रलुब्धोऽय— अ०। १२ ग्रातिशयेन वाञ्छ्रति । १३ धनवाञ्छ्या ग्रायस्तः ।

'ततस्तद्रागतद्द्रेपद्पितात्मा' जडाशयः । कर्म बध्नाति दुर्मोचं येनामुत्रावसीदित ॥२०७॥ कर्मणानेन' दौस्थित्यं दुर्गतावनुसंश्रितः । 'दुःखासिकामवाष्नोति महतीमितगिहिताम् ॥२०६॥ विषयानोहते दुःखी 'तत्प्राप्तावतिगृद्धिमान्' । 'ततोऽतिदुर्नुष्टानैः कर्म बध्नात्पशर्मदम् ॥२०९॥ इति भूयोऽपि तेनैव चक्रकेण परिश्रमन् । संसारापारदुर्वोद्धौ पतत्थ्ययनतदुस्तरे ॥२१०॥ तस्माद् विषयजामेनां मत्वानर्थपरम्पराम् । विषयेषु रतिस्त्याज्या तीवदुःखानुबन्धिषु ॥२११॥ कारीपाग्नीष्टकापाकतार्णोग्नसदशा मताः । त्रयोऽमी वेदसंतापाः तद्वाञ्चन्तुः कथं सुखी ॥२१२॥ 'ततोऽधिकमिदं दिन्यं सुखमप्रविचारकम् । देवानामहिमन्द्राणामिति निश्चिनु मागध ॥२१३॥ सुखमेतेन' सिद्धानाम् श्रत्युक्तं विषयातिगम् । श्रव्यमेयमनन्तञ्च यदात्मोत्थमनीदशम् ॥२१४॥ यद्दिव्यं यच मानुष्यं सुखं त्रैकाल्यगोचरम् । तत्सर्वं पिणिडतं नार्घः सिद्धचणसुखस्य च ॥२१५॥ सिद्धानां सुखमात्मोत्थम् श्रव्याबाधमकर्मजम् । परमाह्वादरूपं तद् श्रनौपम्यमनुक्तरम् ॥२१६॥ सर्वद्वन्द्विनर्मुक्तः शिवीभृता निरुत्सुकाः । सिद्धाश्रेत् सुखनः सिद्धमहिमन्द्रास्पदे सुखम् ॥२१७॥ सर्वद्वन्द्विनर्मुक्तः श्रीतीभृता निरुत्सुकाः । सिद्धाश्रेत् सुखनः सिद्धमहिमन्द्रास्पदे सुखम् ॥२१७॥

लिये दौड़ता है।। २०४-२०६।। इस प्रकार यह जीव रागद्वेपसे अपनी आत्माको द्षित कर ऐसे कर्मीका बन्ध करता है जो बड़ी कठिनाईसे छुटते हैं श्रीर जिस कर्मबन्धके कारण यह जीव परलोकमें ऋत्यन्त दःखी होता है ॥ २०७ ॥ इस कर्मबन्धके कारण ही यह जीव नरकादि दुर्गतियोंमें दुःखमय स्थितिको प्राप्त होता है श्रौर वहां चिरकाल तक श्रतिशय निन्दनीय बड़े बड़े दु:ख पाता रहता है ।। २०८ ।। वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोंकी इच्छा करता है और उनके प्राप्त होनेमें तीव लालसा रखता हुआ अनेक दुष्कर्म करता है जिससे दुःख देने-वाले कर्मीका फिर भी बन्ध करता है। इस प्रकार दुखी होकर फिर भी विषयोंकी इच्छा करता है, उसके लिये दुष्कर्म करता है, खोटे कर्मीका बन्ध करता है श्रीर उनके उदयसे दुःख भोगता है। इस प्रकार चक्रक रूपसे परिश्रमण करता हुआ जीव अत्यन्त दुःखसे तिरने योग्य संसार-ह्मपी श्रपार समुद्रमें पड़ता है।। २०९७२१०।। इसिलये इस समस्त श्रनर्थ-परम्पराको विषयोंसे उत्पन्न हुन्ना मानकर तीत्र दुःख देनेवाले विषयोंमें प्रीतिका परित्याग कर देना चाहिये॥ २११॥ जब कि स्त्री वेद, पुरुष वेद ख्रीर नपुंसक वेद इन तीनों ही वेदोंके सन्ताप क्रमसे सूखे हुए कण्डेकी श्राग्न, ईंटोंके श्राँवाकी श्राग्न श्रीर तृराकी श्राग्नके समान माने जाते हैं तब उन वेदोंको धारण करनेवाला जीव सुखी कैसे हो सकता है।। २१२।। इसलिये हे श्रेणिक, तुं निश्चय कर कि श्रहमिन्द्र देवोंका जो प्रवीचाररहित दिव्य सुख है वह विषयजन्य सुखसे कहीं श्रधिक है ॥ २१३ ॥ इस उपर्युक्त कथनसे सिद्धोंके उस सुखका भी कथन हो जाता है जोकि विषयोंसे रहित है, प्रमाणरहित है, अन्तरहित है, उपमारहित है और केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है ॥२१४॥ जो स्वर्गलोक श्रौर मनुष्यलोक सम्बन्धी तीनों कालोंका इकट्ठा किया हुश्रा सुख है वह सिद्ध पर-मेछीके एक च्रापके सुखके बराबर भी नहीं है।। २१४।। सिद्धोंका वह सुख केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है, बाधारहित है, कर्मों के स्वयसे उत्पन्न होता है, परम श्राह्माद रूप है, श्रनुपम है श्रीर सबसे श्रेष्ठ है ॥ २१६ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी सब परिप्रहोंसे रहित हैं, शांत हैं श्रीर उत्कण्ठासे रहित हैं जब वे भी सुखी माने जाते हैं तब श्रहमिन्द्र पदमें तो सुख श्रपने श्राप ही सिद्ध हो जाता है। भावार्थ-जिनके परिप्रहका एक श्रंश मात्र भी नहीं है ऐसे सिद्ध भगवान ही जब

१ ततः कारणात् । २ इष्टलाभालाभरागद्वेष । ३ कर्मणा तेन स्र०, प०, स०, द० । ४ दुःस्थितिम्, दुःखेनावस्थानम् । ५ विषयप्राप्तौ । ६ लोभवान् । ७ ततः लोभात् । ८ तद्वजन्तुः म०, ल० । ६ ततः कारणात् । १० श्राहमिद्रसुखप्रतिपादनप्रकारेण् । ११ स्रातिशयेनोक्कम् । १२ मूल्यम् । १३ द्वन्द्वः परिग्रहः ।

## मालिनीयृत्तम्

निरतिशयमुदारं निष्प्रचीचारमावि-

प्कृतसुकृतफलानां 'कल्पलोकोत्तराणाम् ।

सुखममरवराणां दिन्यमन्या जरम्यं

शिवसुखमिव तेपां संमुखायातमासीत् ॥२१८॥

सुखमसुखमितीदं संसतौ देहभाजां

द्वितयमुदितमाप्तैः कर्मबन्धानुरूपम्।

सुकृत विकृतभेदात्तच कर्म द्विधोक्तं

मधुरकटुकपाकं भुक्तमेकं तथान्नम् ॥२१९॥

सुकृतफज्ञमुदारं विद्धि सर्वार्थसिद्धौ

दुरितफलमुदमं सप्तमीनारकाणाम्।

शमद्मयमयोगे रिश्रमं पुरुषभाजाम्-

श्रवामदमयमानां कर्मणा दुष्कृतेन ॥२२०॥

सुखी कहलाते हैं तब जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिग्रह विद्यमान हैं ऐसे अहिमन्द्र भी श्रपेचाकृत सुखी क्यों न कहलावें ? ॥ २१७ ॥ जिनके पुण्यका फल प्रकट हुआ है ऐसे स्वर्गलोकसे श्रागे ( सर्वार्थसिद्धिमें ) रहनेवाले उन वज्रनाभि श्रादि श्रहमिन्द्रोंको जो सुख प्राप्त हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो मोत्तका सुख ही उनके संमुख प्राप्त हुआ ही क्योंकि जिस प्रकार मोत्तका सुख ऋतिशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिव्य (उत्तम) ऋौर स्वभावसे ही मनोहर रहता है उसी प्रकार उन श्रहमिन्द्रोंका सुख भी श्रतिशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिव्य (स्वर्ग सम्बन्धी ) श्रीर स्वभावसे ही मनोहर था।। भावार्थ-मोत्तके सुख श्रीर श्रहमिन्द्र श्रवस्थाके सुखमं भारी अन्तर रहता है तथापि यहाँ श्रेष्ठता दिखानेके लिए अहिमन्द्रोंके सुखमें मोत्तके सुखका सादृश्य बताया है।। २१८।। इस संसारमें जीवोंको जो सुख दुःख होते हैं वे दोनों ही अपने-श्रपने कर्मबन्धके अनुसार हुआ करते हैं ऐसा श्री श्ररहन्त देवने कहा है। वह कर्म पुण्य श्रीर पापके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। जिस प्रकार खाये हुए एक ही श्रन्नका मधुर श्रीर कटुक रूपसे दो प्रकारका विपाक देखा जाता है उसी प्रकार उन पुण्य ख्रौर पाप रूपी कर्मीका भी क्रमसे मधुर (सुखदायी) श्रोर कटुक (दु:खदायी) विपाक-फल-देखा जाता है ॥ २१९॥ पुरयकर्मीका उत्क्रष्ट फल सर्वार्थसिद्धिमें श्रौर पापकर्मीका उत्क्रष्ट फल सप्तम पृथिवीके नारिकयोंके जानना चाहिये। पुण्यका उप्कृष्ट फल परिणामोंको शान्त रखने, इन्द्रियोंका दमन करने श्रौर निर्दोष चारित्र पालन करनेसे पुण्यात्मा जीवोंको प्राप्त होता है श्रौर पापका उत्कृष्ट फल परिएगमों को शान्त नहीं रखने, इन्द्रियोंका दमन नहीं करने तथा निर्दोष चारित्र पालन नहीं करनेसे पापी

१ कल्पातीतानाम्। २ अनुपाधिमनोज्ञम्। ३ -तदुरितभेदा- अ०, प०, स०, द०, म०, ल० । ४ परिणमनम्। ५ योगः ध्यानम्। ६ प्रथमम्।

## महापुराणम्

'कृतमितिरिति धोमान्' शङ्करीं तां जिनाज्ञां' शमदमयमशुद्धयें भावयेदस्ततन्दः। सुखमतुलमभीप्सुर्दुःखभारं 'जिहासु-निकटतरजिनश्रीर्वज्ञनाभिर्यथायम ॥२२१॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलचणमहापुराणसंब्रहे भगवद्वज्ञनाभिसर्वार्थसिद्धिगमनवर्णनं नाम एकादशं पर्व ॥१९॥

जीवोंको प्राप्त होता है।। २२०।। जिस प्रकार वहुत ही शीघ्र जिनेन्द्र लह्मी (तीर्थंकर पद) प्राप्त करनेवाले इस वज्रनाभिने शम, दम छोर यम (चारित्र) की विशुद्धिके लिए छालस्यरहित होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली छाज्ञाका चिन्तवन किया था उसी प्रकार छातुपम सुखके छाभिलाषी दुःखके भारको छोड़नेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान् विद्वान् पुरुषोंको भी शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये छालस्य (प्रमाद) रहित होकर कल्याण करनेवाली श्री जिनेन्द्र देवकी छाज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये—दर्शन-विशुद्धि छ।दि सोलह भावनाछोंका चिन्तवन करना चाहिये पर्शन चाहिये।। २२१॥

इस प्रकार श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्ञिनसेनाचार्यप्रशीत त्रिपष्टिलच्चरण महापुराण संप्रहमें श्री भगवान् वज्जनाभिके सर्वोर्थसिद्धि गमनका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

१ सम्पूर्णबुद्धिः। २ विद्वान्। ३ श्रीजिनाज्ञां म०, ल०। ४ —सिद्ध्ये प्र०, स०। ५ हातुभिन्छुः।

## द्वादशं पर्व

श्रथ तिस्मन् महाभागे' स्वलोंकाद् भुवमेष्यिति । यद्वृत्तकं जगत्यिस्मन् तद्वच्ये श्रणुताधुना ॥१॥ श्रत्रान्तरे पुराणार्थकोविदं वदतां वरम् । पप्रच्छुर्मुनयो नम्रा गौतमं गण्नायकम् ॥२॥ भगवन् भारते वर्षे भोगभूमिस्थितिच्युतो । कर्मभूमिव्यवस्थायां प्रस्तायां यथायथम् ॥३॥ तथां कुलधरोत्पत्तिः त्वया प्रागेव वर्णिता । नाभिराजश्र तत्रान्त्यो विश्वचत्रगणाप्रणीः ॥४॥ स एप धर्मसर्गस्य सूत्रधारं महाधियम् । इच्वाकुज्येष्टम्पभं काश्रमे समजीजनत् ॥५॥ तस्य स्वर्गावतारादिकस्याणिद्धश्र कीदशी । इदमेतत्त्वया बोद्धम् इच्छामस्त्वदनुमहात् ॥६॥ विश्वस्यश्याचित्रः गणाधिपः । स 'तान् विकलमपान् कुर्वन् शुचिभिदंशनांशुभिः ॥७॥ इह जम्बूमित द्वीपे भरते खचराचलात् । दिल्यो मध्यमे' खण्डे कालसन्धौ पुरोदिते ॥८॥ पूर्वोक्तकुलकुत्स्वन्त्यो नाभिराजोऽश्रिमोऽप्यभूत् । व्यावर्णितायुक्त्सेधरूपसौन्दर्यविश्रमः ॥९॥ सनाभिभौविनां राज्ञां 'सनाभिः 'स्वगुणांशुभिः । भास्दानिव वभौ लोके भास्वन्मौलिर्महाद्युतिः ।।९०॥ शशीव स कलाधारः तेजस्वी भानुमानिव । प्रभुः शक इवाभोष्टफलदः कल्पशाखिवत् ॥११॥।

श्रनन्तर गौतम स्वामी कहने लगे कि जब वह वज्रनाभिका जीव श्रहमिन्द्र, स्वर्गलोकसे पृथ्वी पर अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब इस संसारमें जो वृत्तान्त हुआ था अब मैं उसे ही कहूँगा । आप लोग ध्यान देकर सुनिये ॥ १ ॥ इसी बीचमें मुनियोंने नम्न होकर पुराणके अर्थको जाननेवाले श्रीर वक्तात्र्योंमें श्रेष्ठ श्री गौतम गणधरसे प्रश्न किया ॥ २ ॥ कि हे भगवन्, जब इस भारतवर्षमें भोगभूमिकी स्थिति नष्ट हो गई थी श्रीर क्रम क्रमसे कर्मभूमिकी व्यवस्था फैल चुकी थी उस समय जो कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका वर्णन आप पहले ही कर चुके हैं। उन कुलकरोंमें त्रान्तिम कुलकर नाभिराज हुए थे जो कि समस्त चत्रिय समृहके त्रागुत्रा (प्रधान) थे। उन नाभिराजने धर्मरूपी सृष्टिके सूत्रधार, महाबुद्धिमान् स्रौर इदवाकु कुलके सर्वश्रेष्ठ भगवान् ऋषभदेवको किस आश्रममें उत्पन्न किया था? उनके स्वर्गावतार आदि कल्याणकोंका ऐश्वर्य कैसा था ? त्रापके अनुब्रहसे हमलोग यह सब जानना चाहते हैं ॥ ३-६ ॥ इस प्रकार जब उन मुनियोंका प्रश्न समाप्त हो चुका तब गणनायक गौतम स्वामी श्रपने दांतोकी निर्मल किरणोंके द्वारा मुनिजनोंको पापरहित करते हुए बोले॥ ७॥ कि हम पहले जिस कालसंधिका वर्णन कर चुके हैं उस कालसंधि (भोगभूमिका अन्त और कर्मभूमिका प्रारम्भ होने ) के समय इसी जम्बू द्वीपके भरत चेत्रमें विजयार्ध पर्वतसे द्विणकी स्रोर मध्यम-श्रार्य खण्डमें नाभिराज हुए थे। ेवे नाभिराज चौदह कुलकरोंमें श्रन्तिम कुलकर होने पर भी सबसे श्रिमिम (पहले )थे । (पत्तमें सबसे श्रेष्ठ थे ) उनकी श्रायु, शरीरकी ऊंचाई, रूप, सौन्दर्य और विलास ऋादिका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ ८-६॥ देदीप्यमान मुकुटसे शोभायमान श्रौर महाकान्तिके धारण करनेवाले वे नाभिराज श्रागामी कालमें होनेवाले राजात्रोंके बन्धु थे और श्रपने गुणरूपी किरणोंसे लोकमें सूर्यके समान शोभायमान हो रहे थे ॥ १० ॥ वे चन्द्रमाके समान कलाओं (अनेक विद्याओं) के आधार थे, सूर्यके समान तेजस्वी थे, इन्द्रके समान ऐश्वर्यशाली थे श्रीर कल्प वृत्तके समान मनचाहे फल देनेवाले थे।। ११।।

१ महाभाग्यवित । २ श्रागिमध्यित सित । ३ श्रवसरे । ४ स्थितौ । ५ तदा श्र०, प०, स०, म०, द०, ल० । ६ सकलच्चित्रयसमूहः । ७ सुष्टेः । ८ प्रवर्तकम् । ६ स्थाने । १० तन्मुनीनां प्रश्नावसाने । ११ मुनीन् । १२ श्रार्यखरडे । १३ बन्धुः । १४ –भिश्च गुग्गा— प०, द० । १५ तेजः ।

तस्यासीन्मरुदेवीति देवी देवीव सा शची । रूपलावण्यकान्तिश्रीमितश्चितिभूति<sup>8</sup>मिः ॥१२॥ सा कलेवैन्दवी<sup>8</sup> कान्त्या जनतानन्ददायिनी । स्वर्गस्रोरूपसर्वस्वम् उच्चित्येव विनिमिता ॥१३॥ तन्वङ्गी पश्वविम्बोष्ठी सुश्रृश्चारुपयोधरा । मनोभुवा जगज्जेतुं सा पताकेव दिशता ॥१४॥ तद्गूपसौष्ठवं तस्या <sup>1</sup>हावं भावं च विश्रमम् । भावियत्वा कृती कोऽपि नाट्यशास्त्रं व्यधाद् ध्रुवम् ॥१५॥ नृतं तस्याः कलालापे <sup>8</sup>भावयन् स्वरमण्डलम् । <sup>8</sup>प्रणीतगीतशास्त्रार्थो जनो जगित सम्मतः ॥१६॥ रूपसर्वस्वहरणं कृत्वान्यस्त्रीजनस्य सा । <sup>8</sup>वैरूप्यं कुर्वती व्यक्तं <sup>8</sup>किराज्ञां वृत्तिमन्वयात् ॥१५॥ सा दधेऽधिपदहन्दं लज्नणानि विचक्षणा । प्रणिन्युर्ल्णणं स्त्रीणां यैरदाहरणीकृतैः ॥१८॥ स्टह्रङ्खलिदले तस्याः <sup>१०</sup>पदाङ्जे श्रियमूहतुः । नखदीधितसन्तानलसक्षेसरशोभिनी ॥१९॥ जित्वा रक्ताङ्जमेतस्याः क्रमौ संप्राप्तनिवृत्ती । नखाशुमञ्जरीव्याजात् हिमतमातेनतुर्धु वम् ॥२०॥

उन नाभिराजके मरुदेवी नामकी रानी थी जो कि अपने रूप, सौन्दर्य, कान्ति, शोभा, द्यति ऋौर विभूति ऋादि गुर्णोंसे इन्द्राणी देवीके समान थी।। १२।। वह ऋपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कलाके समान सब लोगोंको आनन्द देनेवाली थी श्रीर ऐसी मालम होती थी मानो स्वर्गकी स्वियोंके रूपका सार इकट्ठा करके ही बनाई गई हो।। १३।। उसका शरीर कुश था, श्रोठ पके हुए बिम्बफलके समान थे, भौहें श्रच्छी थीं श्रौर स्तन भी मनोहर थे। उन सबसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने जगतको जीतनेके लिये पताका ही दिखाई हो।। १४।। ऐसा माल्म होता है कि किसी चतुर विद्वान्ने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके हाव, भाव श्रौर विलासका श्रच्छी तरह विचार करके ही नाट्यशास्त्रकी रचना की हो। भावार्थ- नाट्य शास्त्रमें जिन हाव, भाव और विलासका वर्णन किया गया है वह मानो मरुदेवीके हाव, भाव और विलासको देखकर ही किया गया है ॥ १४ ॥ मालूम होता है कि संगीतशास्त्रकी रचना करने-वाले विद्वान्ने मरुदेवीकी मधुर वाणीमें ही संगीतके निषाद, ऋपभ, गान्धार आदि समस्त स्वरोंका विचार कर लिया था। इसीलिये तो वह जगत्में प्रसिद्ध हुआ है ॥ १६ ॥ उस मरुदेवीने श्रान्य स्त्रियोंके सौन्दर्य रूपी सर्वस्व धनका श्रपहरण कर उन्हें द्रिद्र बना दिया था, इसलिये स्पष्ट हो मालूम होता था कि उसने किसी दृष्ट राजाकी प्रवृत्तिका अनुसरण किया था क्योंकि दुष्टं राजा भी तो प्रजाका धन अपहरण कर उसे दरिद्र बना देता है।। १७ ॥ वह चतुर मरु देवी श्रपने दोनों चरणोंमें श्रनेक सामुद्रिक लक्त्रण धारण किये हुए थी। माल्म होता है कि उन लज्ञणोंको ही उदाहरण मानकर कवियोंने अन्य स्त्रियोंके लज्ञणोंका निरूपण किया है।। १८।। उसके दोनों ही चरण कोमल ऋँगुलियोंक्र्यी दलोंसे सहित थे और नखोंकी किरणक्ष्यी देदीप्यमान केशरसे सुशोभित थे इसलिये कमलके समान जान पड़ते थे श्रीर दोनों ही साज्ञात् लदमी (शोभा) को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ मालूम होता है कि मरुदेवीके चरणोंने लाल कमलोंको जीत लिया इसीलिये तो वे सन्तुष्ट होकर नखोंकी किरणुरूपी मंजरीके छलसे कुछ कुछ हँस रहे थे।। २०॥

१ विभूतिः श्रिणिमादिः । २ इन्दोरियम् । ३ 'हावो मुखविकारः स्याद्भावः स्याधित्तसम्भवः । विलासो नेत्रजो त्रेयो विभ्रमो भ्रूयुगान्तयोः ॥" ४ संस्कारं कुर्वन् । ४ प्रणीतः प्रोक्तः । ६ विरूपत्वं विरुद्धं च । ७ किन्द्रपाणाम् । ८ –मन्वियात् प०, म०, ल० । 'प' पुस्तके सप्तदशश्लोकानन्तरमयं श्लोकः समुद्धृतः — उक्तःं च काव्यं [सामुद्रिके ] "भृङ्कराश[स ] न वाजिकुञ्जरथश्रीवृक्षयूपेषु च [धी ] मालाकुण्डलचामराकुशयव [चामराङ्कृशयवाः ] शैलध्वजा तोरणाः । मत्स्यस्वस्तिकवेदिका व्यज्ञिका शङ्कश्च पत्राम्बुजं पादौ पाणितलेऽथवा युवतयो गच्छन्ति राज्ञः [राज्ञी ] पदम् ॥" ६ ऊचुः । १० पादाव्जे श्च०, प०, स०, म०, द०, ल० । ११ विभ्रतः । १२ सम्प्राप्तसुखौ ।

नखेः कुरबकच्छायां क्रमौ जित्वाष्यिनर्तृती । विजिग्याते गतेनास्या हंसीनां गतिविश्रमम् ॥२१॥ मिण्न्पुरसङ्कारमुखरौ सुश्रुवः क्रमो । पद्माविव रण्द्भृष्ठसङ्कतौ रुचिमापतुः ॥२२॥ विजिगीष्त्राम् ॥२३॥ विजिगीष्त्राम् ॥२३॥ विजिगीष्त्राम् ॥२३॥ शोभा जङ्काद्वये यास्याः काष्यन्यत्र न सास्यतः । श्रन्योऽन्योपमयैवाह वर्णनं तन्न वर्ण्यते ॥२४॥ जानुद्वयं समाश्चिष्टं यदस्याः कामनीयकम् । तदेवालं जगज्जेतं किं तरां चिन्तयानया ॥२५॥ उत्तरद्वयमुदारित्र चारु हारि सुखावहम् । स्पर्द्वयेव सुरस्त्रीभिः श्रतिरम्यं बभार सा ॥२६॥ वामोहिरिति या रूढिः तां स्वसात्कत् मन्यथा । रवामवृत्ती कृतावृत्रः मन्येऽन्यस्त्रीजयेऽमुया ॥२७॥

उसके दोनों चरण नखोंके द्वारा कुरवक जातिके वृत्तोंको जीतकर भी सन्तुष्ट नहीं हुए थे इसी लिये उन्होंने श्रपनी गतिसे हंसिनीकी गतिके विलासको भी जीत लिया था।।२१।। सन्दर भौंहोंवाली उस मरुदेवीके दोनों चरण मिणमय नृपुरोंकी मंकारसे सदा शब्दायमान रहते थे इसलिये गुजार करते हुए भ्रमरोंसे सहित कमलोंके समान सुशोभित होते थे।। २२।। उसके दोनों चरण किसी विजिगीप ( शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे. क्योंकि जिस प्रकार विजिगीप राजा सन्धिवार्ताको गुप्त रखता है अर्थात् युद्ध करते हुए भी मनमें सिन्ध करनेकी भावना रखता है, पार्ष्ण (पीछेसे सहायता करनेवाली) सेनासे युक्त होता है, शत्रुके प्रति यान ( युद्धके लिए प्रस्थान ) करता है और श्रासन ( परिस्थितिवश श्रपने ही स्थान-पर चपचाप रहना ) गुणसे सहित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी गाँठोंकी सन्धियाँ गुप्त रखते थे श्रर्थात पृष्टकाय होनेके कारण गाँठोंकी संधिया माँसपिण्डमें विलीन थीं इसलिये बाहर नहीं दिखती थीं, पार्टिण ( एड़ी )से युक्त थे, मनोहर यान ( गमन ) करते थे और सुन्दर आसन (बैठना अ।दिसे ) सहित थे। इसके सिवाय जैसे विजिगीप राजा अन्य शत्र राजाओंको जीतना चाहता है वैसे ही उसके चरण भी श्रन्य स्त्रियोंके चरणोंकी शोभा जीतना चाहते थे ॥ २३॥ उसकी दोनों जंघात्रोंमें जो शोभा थी वह अन्यत्र कहीं नहीं थीं। उन दोनोंकी उपमा परस्पर ही दी जाती थी अर्थात उसकी वाम जंघा उसकी दित्तण जंघाके समान थी श्रौर दित्तण जंघा वामजंघाके समान थी। इसिल्ये ही उन दोनोंका वर्णन श्रन्य किसीकी उपमा देकर नहीं किया जा सकता था।। २४।। 'ऋत्यन्त मनोहर ऋौर परस्परमें एक दूसरेसे मिले हुए उसके दोनों घटने ही क्या जगतको जीतनेके लिये समर्थ हैं, इस चिन्तासे कोई लाभ नहीं था क्योंकि वे श्रपने सौन्दर्यसे जगतको जीत ही रहे थे।। २४।। उसके दोनों ही ऊर उत्क्रष्ट शोभाके धारक थे, सन्दर थे, मनोहर थे श्रीर सुख देनेवाले थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवांगनाश्रोंके साथ स्पर्धा करके ही उसने ऐसे सुन्दर ऊरु धारण किये हों।। २६।। मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रभी तक संसारमें जो 'वामोरु' ( मनोहर ऊरु वाली ) शब्द प्रसिद्ध था उसे उस मरुदेवीने श्रन्य प्रकारसे श्रपने स्वाधीन करनेके लिये ही मानो श्रन्य स्त्रियोंके विजय करनेमें श्रपने दोनों ऊरुश्रोंको वाम वृत्ति (शत्रके समान वर्ताव करनेवाले ) कर लिया था। भावार्थ-कोशकारोंने स्त्रियोंका एक नाम 'वामोरु' भी लिखा है जिसका अर्थ होता है सुन्दर ऊरुवाली स्त्री। परन्त मरुदेवीने 'वामोरु' शब्दको अन्य प्रकारसे (दूसरे अर्थसे ) अपनाया था। वह 'वामोरु' शब्दका अर्थ करती थी 'जिसके ऊरु शत्रुभूत हों ऐसी स्त्री'। मानो उसने अपनी उक्त मान्यताको सफल बनानेके लिये ही अपने ऊरुओंको अन्य स्त्रियोंके ऊरुओंके सामने वामवृत्ति अर्थात् शत्रुरूप बना लिया था। संदोपमें भाव यह है कि उसने अपने ऊरुओंकी शोभासे अन्य स्त्रियोंको

१ श्रमुखौ । २ गमनेन । ३ गुरिठका [ घुटिका ] । ४ -स्यात् म०, ल० । ५ प्राप्तकीर्तनम् । ६ जानु ऊरुपर्व । ७ मुखाहरम् द०, स० । ८ वक्रवृत्ती ।

'कलप्रस्थानमेतस्याः स्थानीकृत्य मनोभुवा । विनिर्जितं जगन्नूनम्' श्रनूनपरिमण्डलम् ॥२८॥
'कटोमण्डलमेतस्याः काञ्चीसालपरिष्कृतम्' । मन्ये दुर्गमनङ्गस्य जगङ्कम'रकारिणः ॥२९॥
लसदंशुकसंसक्तं काञ्चीवेष्टं बभार सा । फिण्नं 'स्नस्तिनमींकिमिव चन्दनवल्लरी ॥३०॥
रोमराजी विनीलास्या रेजे मध्येतन्द्रस् । हरिनीलमयीवावष्टम्भयष्टिर्मनोभुवः ॥३१॥
तनुमध्यं बभारासी "विलिभं निम्ननाभिकम् । शरन्नदीव सावर्त्तं स्रोतः प्रतनुवीचिकम् ॥३२॥
स्तनावस्याः समुतुङ्गो रेजतुः परिणाहिनो<sup>१०</sup> । यौवनश्रीविलासाय वरुसौ क्षीडाचलाविव ॥३३॥
ध्रतांशुकमसौ दभ्रे कुङ्कुमाङ्क' (पर्णाहिनो<sup>१०</sup> । यौवनश्रीविलासाय वरुसौ क्षीडाचलाविव ॥३३॥
ध्रतांशुकमसौ दभ्रे कुङ्कुमाङ्क' (पर्णाहिनो<sup>१०</sup> । यौवनश्रीविलासाय वरुसौ क्षीडाचलाविव ॥३३॥
स्तनावलग्न' संस्रग्नहाररोचिरसौ बभौ । सरोज (चुट्सलाभ्यणंस्थितफेना यथाविजनी ॥३५॥
("व्यराजि कन्धरेणास्याः ("तनुराजीविराजिना" । उल्लिख्य ("घटितेनेव धात्रा ("निर्माणकौशलात् ॥३६॥
प्रधिकन्धरमाबद्धं ("हारयष्टिव्यंभादसौ । पतदिरिसिरस्कोताः "सानुलेखेव श्रिकः ॥३०॥

पराजित कर दिया था ॥ २७ ॥ इसमें कोई सन्देह नहीं कि कामदेवने मरुदेवीके स्थूल नितम्ब-मण्डलको ही ऋपना स्थान बनाकर इतने बड़े विश्तृत संसारको पराजित किया था ॥ २८ ॥ करधनीरूपी कोटसे घरा हुआ उसका कटिमण्डल ऐसा मालूम होता था मानो जगत भरमें विष्लव करनेवाले कामदेवका किला ही हो ॥ २६॥ जिस प्रकार चन्दनकी लता, जिसकी काँचली निकल गई है ऐसे सर्पको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी शोभायमान श्रधोवस्रसे सटी हुई करधनीको धारण कर रही थी।। ३०॥ उस मरुदेवीके कुश उदरभाग पर श्रत्यन्त काली रोमोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो इन्द्रनील मणिकी बनी हुई काम-देवकी आलम्बनयप्ट (सहारा लेनेकी लकड़ी) ही हो ॥ ३१॥ जिस प्रकार शरद ऋतुकी नदी भवरसे युक्त और पतली पतली लहरोंसे सुशोभित प्रवाहको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी त्रिवलिसे युक्त श्रौर गंभीर नाभिसे शोभायमान, श्रपने शरीरके मध्यभागको धारण करती थी।। ३२।। उसके ऋतिशय ऊँचे ऋौर विशाल स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो तारुण्य-लच्मीकी क्रीड़ाके लिये बनाये हुए दो क्रीडाचल ही हों।। ३३।। जिस प्रकार आकाशगंगा लहरोंमें रुके हुए दो चक्रवाक पिचयोंको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी जिनपर केशर लगी हुई है और जो वस्त्रसे ढके हुए हैं ऐसे दोनों स्तनोंको धारण कर रही थी।। ३४॥ जिसके स्तनोंके मध्य भागमें हारकी सफेद सफेद किरएं लग रही थीं ऐसी वह मरुदेवी उस कमिलनीकी तरह सुशोभित हो रही थी जिसके कि कमलोंकी बोंड़ियोंके समीप सफेद सफेद फेन लग रहा है ॥ ३४ ॥ सूच्म रेखात्रोंसे उसका शोभायमान कण्ठ बहुत ही सुशोभित हो रहा था श्रीर ऐसा जान पड़ता था मानो विधाताने श्रपना निर्माण-सम्बन्धी कौशल दिखानेके लिये ही सूच्म रेखाएँ उकेरकर उसकी रचना की हो।। ३६।। जिसके गलेमें रत्नमय हार लटक रहा है ऐसी वह मरुदेवी, पर्वतकी उस शिखरके समान शोभायमान होती थी जिसपर कि ऊपरसे

१ कलत्र नितम्ब । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः' इत्यिभधानात् । २ निश्चयेन । ३ स्त्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकारेण स्राह्मां स्वकीय पुरुदेवचम्पूकाव्ये चतुर्थस्तवके व्यशीतिष्ठण्ठे प्रन्थाङ्गतां प्रापितः । ४ स्रालङ्कृतम् । ५ डमरः विष्लवः । ६ स्रस्त—च्युत । ७ विल्पस्यास्तीति विलभम् । ८ प्रवाहः । ६ स्वल्पतरङ्क्षकम् । १० विशालवः तो 'पिरिणाहो विशालता' इत्यिभधानात् । पिरणाहितौ प०, स०, द० । ११ कुङ्कमाक्तम् प०, स० । १२ रथाङ्गमिथुनम् । चक्रवाकयुगलिमस्यर्थः । 'क्लीबेऽनः शक्रटोऽस्त्री स्यात्' इत्यिभधानात् । १३ स्रवलग्न मध्य । १४ कुङ्माला— द०, स०, म०, ल० । १५ भावे लुङ् । १६ स्वल्परेखा । १७ विभासिता स्र०, स०, म०, ल० । १८ उत्कीर्य । १६ निर्माण सर्जन । २० –मारब्ध— ब० । २१ नितम्बलेखा ।

शिरीपसुकुमाराङ्गाः तस्या बाहू विरेजतुः । कल्पवल्ल्या इवावाग्रीं विष्टपो मिण्भूपणी ॥३६॥ मृदुवादुलते तस्याः करपछवसंश्रिताम् । नखांग्र्ल्लसितन्याजाद् द्धतुः पुष्पभक्षरीम् ॥३६॥ ग्रशोकपरुलवन्छ्ययं विश्वती करपरुलवम् । पाणौ कृतिमवाशेषं मनोरागमुवाह सा ॥४०॥ सा द्धे किमिपे सस्तौ ग्रंसौ इंसीव 'पचती । ग्रास्तस्तकवरीभार वाहिकाखेदिताविव ॥४१॥ मुखमस्याः सरोजाच्या जहास शशिमण्डलम् । 'सकलं विकलङ्कच विकलं सकलङ्ककम् ॥४२॥ वेषव्य दूपितेन्दुश्रीः ग्रन्जश्रीः पङ्कदूपिता । तस्याः सदोज्ज्वलास्यश्रीः वद केनोपमीयते ॥४३॥ दशनच्छद्रागोऽस्याः स्मितांशुभिरजुद्भुतः । पयःकणावकीर्णस्य विदुमस्याजयं च्छ्रियम् ॥४४॥ सकण्डवाः कण्ठरागोऽस्या गीतगोष्ठीषु पत्रये । मौर्वीरव इवाकृष्टधनुषः पुष्पधन्वनः ॥४५॥ कपोलावलकानस्या दधतुः प्रतिविन्वतान् । ग्राह्मिमाजोःनुगृह्णन्त मिलनानिष संश्रितान् ॥४६॥ तस्या नासाग्रमव्यग्रं कभौ मुखमभिस्थितम् । तदामोदिमवान्नातुं तन्नि श्वसितमुत्थितम् ॥४७॥ नयनोत्पलयोः कान्तिः तस्याः ''कर्णान्तमाश्रयत् । कर्णजपत्वमन्योऽन्यस्पर्धयेव चिकीर्पतोः ॥४६॥ नयनोत्पलयोः कान्तिः तस्याः ''कर्णान्तमाश्रयत् । कर्णजपत्वमन्योऽन्यस्पर्धयेव चिकीर्पतोः ॥४६॥

पहाड़ी नदीके जलका प्रवाह पड़ रहा हो ।। ३७।। शिरीषके फूलके समान ऋतिशय कोमल श्रंगोंवाली उस मरुदेवीकी मिण्योंके श्राभूषणोंसे सुशोभित दोनों भुजाएँ ऐसी भली जान पड़ती थीं मानो मिणयोंके त्राभूषणोंसे सहित कल्पवृत्तको दो मुख्य शाखाएँ ही हों।। ३८ ।। उसकी दोनों कोमल भुजाएँ लतात्रोंके समान थीं और वे नखोंकी शोभायमान किरणोंके बहाने हस्तरूपी पल्लवोंके पास लगी हुई पुष्पमंजरियाँ धारण कर रही थीं ॥ ३९॥ श्रशोक बृज्ञके किसलयके समान लाल लाल इस्तरूपी पल्लवोंको धारण करती हुई वह मरुदेवी ऐसी जान पड़ती थी मानो हाथोंमें इकट्ठे हुए अपने मनके समस्त अनुरागको ही धारण कर रही हो॥ ४०॥ जिस प्रकार हंसिनी कुछ नीचेकी श्रोर ढले हुए पंखोंके मूल भागको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी कुछ नीचेकी श्रोर भुके हुए दोनों कंशोंको धारण कर रही थी, उसके वे भुके हुए कन्धे ऐसे मालूम होते थे मानो लटकते हुए केशोंका भार धारण करनेके कारण खेद-खिन्न होकर ही नीचेकी स्रोर फ़ुक गये हों ॥ ४९ ॥ उस कमलनैयनीका मुख चन्द्रमण्डलकी हँसी उड़ा रहा था क्योंकि उसका मुख सदा कलाओंसे सहित रहता था और चन्द्रमाका मण्डल एक पूर्णिमाको छोड़कर वाकी दिनोंमें कलात्रोंसे रहित होने लगता है उसका मुख कलंकरहित था त्रीर चन्द्रमण्डल कलंकसे सहित था ॥ ४२ ॥ चन्द्रमाकी शोभा दिनमें चन्द्रमाके नष्ट हो जानेके कारण वैधव्य दोषसे द्षित हो जाती है और कमिलनी कोचड़से द्षित रहती है इसलिये सदा उज्ज्वल रहनेवाले उसके मुखकी शोभाकी तुलना किस पदार्थसे की जावे ? तुम्हीं कहो ॥ ४३ ॥ उसके मन्द्हास्यकी किरणोंसे सहित दोनों श्रोंठोंकी लाली जलके कणोंसे ज्याप्त मूँगाकी भी शोभा जीत रही थी॥ ४४॥ उत्तम कएठवाली उस मरुदेवीके कण्ठका राग ( स्वर ) संगीतकी गोष्टियोंमें ऐसा प्रसिद्ध था मानो कामदेवके खींचे हुए धनुषकी डोरीका शब्द ही हो।।४।।। उसके दोनों ही कपोल अपनेमें प्रतिविम्बत हुए काले केशोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है शुद्धिको प्राप्त हुए पदार्थ शरणमें त्राये हुए मिलन पदार्थीपर भी त्रानुब्रह करते हैं—उन्हें स्वीकार करते हैं ॥ ४६ ॥ लम्बा श्रौर मुखके सन्मुख स्थित हुआ उसकी नासिकाका अग्रभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसके श्वासकी सुगन्धिको सुंघनेके लिये ही उद्यत हो।। ४७।। उसके नयन-कमलोंकी कान्ति कानके समीप तक पहुँच गई थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो दोनों ही नयन-कमल परस्परकी स्पर्धासे एक दूसरेकी चुगली करना

१ त्रानतौ । इवावमौ ल । २ शाखे । ३ ईपन्नतौ । ४ पक्षमृले । 'स्री पच्चितः पक्ष-मूलम्' इर्त्याभधानात् । ५ वाहनम् । ६ सम्पूर्णम् । ७ विधदाल विधुव वा । ८ श्रनुगतः । ६ –जयत् श्रियम् श्रन्, स०, म० ल० । १० स्थिरम् । ११ कर्णसमीपम् ।

'श्रुतेनालंकृतावस्याः कर्णो पुनरलंकृतौ । कर्णाभरणिवन्यासैः श्रुतदेव्या इवार्चनैः ॥४६॥ ललाटेनाष्टमीचन्द्रचारुणास्या विदिच् ते । मनोजश्रीविलासिन्या दर्पणेनेव हारिणा ॥५०॥ विनीलेरलकैरस्या मुखाब्जे मधुपायितम् । श्रूभ्याञ्चे निर्जिता 'सज्या मदनस्य धनुर्लता ॥५१॥ कचभारो बभौ तस्या विनीलकुटिलायतः । मुखेन्दुप्रासलोभेन विधिन्तुद् इवाश्रितः ॥५२॥ 'विस्ततकवरीबन्धविगलःकुसुमोल्करैः । सोपहारामिव क्षोणीं चक्रे चंक्रमणेपु सा ॥५३॥ 'समसुप्रविभक्ताक्षम् इत्यस्या वपुर्ल्णिजतम् । खीसर्गस्य प्रतिच्छन्द भावेनेव विधिव्यधात् ॥५४॥ स्यसाः सुचिरायुश्च 'सुप्रजाश्च सुमङ्गला । '०पितवत्नी च या नारी सा तु तामनुवर्णिता ॥५५॥ सा खिनगु ण्रुरत्नानां साऽचिनः पुण्यसम्पदाम् । पावनी श्रुतदेवीव' साऽनधीत्यैव पण्डिता ॥५६॥ सोभाग्यस्य परा कोटिः सौरूप्यस्य परा धितः । 'सौहार्दस्य परा प्रातिः सौजन्यस्य परा गितः । पावनी कुत्रदेवीव' साऽनधीत्यैव पण्डिता ॥५६॥ सोभाग्यस्य परा कोटिः सौरूप्यस्य परा धितः । प्रतः सिहार्दस्य परा प्रातिः सौजन्यस्य परा गितः । प्रतः । स्वित्यं वास्या चक्रः कल्याणकौत्वम् । ।।५६॥ तस्याः किल समुद्वाहे '० सुरराजेन चोदिताः । सुरोत्तमा महाभूत्या चक्रः कल्याणकौतुकम् 'र ।।५९॥

चाहते हों ।। ४८ ।। यद्यपि उसके दोनों कान शास्त्र श्रवण करनेसे ऋलंकृत थे तथापि सरस्वती देवीके पूजाके पुष्पोंके समान कर्णभूषण पहिनाकर फिर भी खलंकृत किये गये थे।। ४९।। श्रष्टभीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका ललाट अतिशय देदीप्यमान हो रहा था और ऐसा मालूम पड़ता था मानो कामदेवकी लद्दमीरूपी स्त्रीका मनोहर दर्पण ही हो।। ५०।। उसके श्रत्यन्त काले केश मुखकमल पर इकट्ठे हुए भौरोंके समान जान पड़ते थे श्रीर उसकी भौहोंने कामदेवकी डोरी सहित धनुष-लताको भी जीत लिया था। । ५१।। उसके श्रतिशय काले, टेढ़े श्रीर लम्बे केशोंका समूह ऐसा शोभायमान होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाको प्रसनेके लोभसे राह ही आया हो।। ४२।। वह मरुदेवी चलते समय कुछ कुछ ढीली हुई अपनी चोटीसे नीचे गिरते हुए फूलोंके समृहसे पृथ्वीको उपहार सहित करती थी ॥ ४३ ॥ इस प्रकार जिसके प्रत्येक श्रंग उपांगकी रचना सुन्दर है ऐसा उसका सुदृढ़ शरीर ऐसा श्रच्छा जान पड़ता था मानो विधाताने सियोंकी सृष्टि करनेके लिये एक सुन्दर प्रतिबिम्ब ही बनाया हो ॥ ४४ ॥ संसारमें जो स्त्रियां त्रातिशय यश वाली, दीर्घ त्रायुवाली, उत्तम सन्तानवाली, मंगलरूपिणी और उत्तम पतिवाली थीं वे सब मरुदेवीसे पीछे थीं, अर्थात् मरुदेवी उन सबमें मुख्य थी।। ४४॥ वह गुणुरूपी रत्नोंकी खानि थी, पुण्यरूपी संपत्तियोंकी पृथिवी थी, पवित्र सरस्वती देवी थी श्रीर बिना पढ़े ही पण्डिता थी।। ४६।। वह सौभाग्यकी परम सीमा थी, सुन्दरताकी उत्कृष्ट पुष्टि थी, मित्रताकी परम प्रीति थी त्रौर सज्जनताकी उत्कृष्ट गति ( त्राश्रय ) थी ॥ ५७ ॥ वह काम शास्त्रको उत्पन्न करनेवाली थी, कलाशास्त्ररूपी नदीका प्रवाह थी, कीर्तिका उत्पत्तिस्थान थी श्रौर पातित्रत्य धर्मकी परम सीमा थी ॥ ४८ ॥ उस मरुदेवीके विवाहके समय इन्द्रके द्वारा

१ शास्त्रश्रवणेन । २ भ्रूम्यां विनि प०, म०, ल० । ३ सगुणा । ४ राहुः । ५ विस्रस्त विश्ल्थ । ६ पुनः पुनर्गमनेषु । ७ समानं यथा भवति तथा सुष्ठ्विभक्तावयवम् । ८ प्रतिनिधि । ६ सत्पुत्रवती । १० समर्तृका । ११ श्रुतदेवी च म०, ल० । १२ धृतिः धारणम् । भृतिः ल० । १३ सुद्धदयश्वस्य । १४ श्राधारः । १५ 'त, व०' पुस्तकसम्मतोऽयं पाठः । कुस्रुति-स्थाने 'प्रसृतिः प्रसृतिः' इति वा पाटः । इत्यपि त० व० पुस्तकयोः पाश्रवें लिखितम् । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिच्छुतिः । प्रसृतियंशसां साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' स०, श्र० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिस्श्रुतिः । प्रसृतियंशसां साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा धृतिः ॥'' द० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिस्श्रुतिः । प्रसृतियंशसां साऽऽसीत् सतीत्वस्य परा वृतिः ॥'' द० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरिच्श्रुतिः ॥'' प्रसृतियंशसां सासीत् सतीत्वस्य परा वृतिः ॥'' व० । 'क्रुसृतिः कामतत्त्वस्य कलागमसरित्सृतिः ॥'' ट० । क्रुसृतिः शाञ्चम् । १६ कामतन्त्रस्य । १७ कलाशास्त्रन्थाः प्रवाहः । १८ प्रसरणम् । १६ पातित्रत्यस्य । २० विवाहे । २१ विवाहोस्ताहम् ।

पुरायसम्पत्तिरेवास्या जननीत्वमुपागता। 'साखीभूयं गता लज्जा गुणाः परिजनायिताः ॥६०॥ रूपप्रभाविज्ञानैः 'इति रूढिं परांगता। भर्जु भैनोगजालाने भेजे साऽऽलान यष्टिताम् ॥६९॥ तद्वक्त्रेन्दोः स्मितज्योत्स्ना तन्वती नयनोत्सवम् । भर्जु श्वेतोऽभ्रुधेः स्त्रोभम् श्रनुवेलं समातनोत् ॥६२॥ रूपलावण्यसम्पत्त्या 'पत्या श्रीरिव सा मता। 'मताविव मुनिस्तस्याम् श्रतानीत् स परां प्रतिम् ॥६३॥ परिहासेष्वमर्मस्पृक् सम्भोगेष्वनुवर्त्तिनी । 'साचिव्यमकरोत्तस्य' 'र नर्मणः प्रण्यस्य च ॥६४॥ साभवत् प्रेयसी तस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । शचीव देवराजस्य परा 'र प्रण्यभूमिका ॥६५॥ स तया कल्पवल्ल्येव लसदंशुकभूपया। समाशिलष्टतनुः श्रीमान् कल्पदुम इवायु तत् ॥६६॥ स एव पुरायवांक्लोके सैव पुरायवती सती । ययोरयोनि वन्मासी वृपभो 'भवितात्मजः ॥६७॥ तौ दम्पती तदा तत्र भोगैक 'र सतां गतौ । भोगभूमिश्रयं सान्नात् चक्रतिवयुता मिषि ॥॥६५॥ ताभ्यामलंकृते पुण्ये देशे कल्पां विपाल्यये । तत्पुर्थ्यमु हुराहृतः पुरुहृतः पुरी व्यधात् ॥६६॥ सुराः ससंभ्रमाः सद्यः पाकशासनशासनात् । तां पुरी परमानन्दाद् व्यप्तः सुरुरीनिभाम् ॥७०॥

प्रेरित हुए उत्तम देवोंने बड़ी विभूतिके साथ उसका विवाहोत्सव किया था॥ ४६॥ पुण्यरूपी सम्पत्ति उसके मातृभावको प्राप्त हुई थी, लजा सखी श्रवस्थाको प्राप्त हुई थी श्रीर श्रनेक गुए उसके परिजनोंके समान थे। भावार्थ-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी माता थी, लज्जा ही उसकी सस्वी थी त्र्यौर द्या उदारता त्र्यादि गुण ही उसके परिवारके लोग थे।। ६०।। रूप प्रभाव त्र्यौर विज्ञान श्रादिके द्वारा वह बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी तथा श्रपने स्वामी नाभिराजके मन रूपी हाथीको बांधनेके लिये खम्भेके समान मालूम पड़ती थी ॥ ६१ ॥ उसके मुखरूपी चन्द्रमाकी मुसकानरूपी चांद्नी, नेत्रोंके उत्सवको बढ़ाती हुई श्रपने पति नाभिराजके मनरूपी समुद्रके चोभको हर समय विस्तृत करती रहती थी ।। ६२।। महाराज नाभिराज रूप श्रौर लावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा उसे साज्ञात् लद्दमीके समान मानते थे और उसके विषयमें अपने उत्कृष्ट सन्तोषको उस तरह विश्तृत करते रहते थे जिस तरह कि निर्मल बुद्धिके विषयमें मुनि श्रपना उत्कृष्ट संतोष विस्तृत करते रहते हैं ॥ ६३ ॥ वह परिहासके समय कुवचन बोलकर पतिके मर्म स्थानको कष्ट नहीं पहुँचाती थी श्रीर संभोग-कालमें सदा उनके श्रानुकूल प्रवृत्ति करती थी इस-लिये वह श्रपने पति नाभिराजके परिहास्य श्रौर स्नेहके विषयमें मंत्रिणीका काम करती थी ॥ ६४ ॥ वह महदेवी नाभिराजको प्राणोंसे भी ऋधिक प्यारी थी, वे उससे उतना ही स्नेह करते थे जितना कि इन्द्र इन्द्राणीसे करता है ॥ ६४ ॥ अतिशय शोभायक महाराज नाभि-राज देदीप्यमान वस्त्र श्रौर श्राभूषणोंसे सुशोभित उस मरुदेवीसे श्रालिङ्गित शरीर होकर ऐसे शोभायमान होते थे जैसे देदोप्यमान वस्त्र श्रोर श्राभूषणोंको धारण करनेवाली कल्पलतासे वेष्टित हुआ (लिपटा हुआ) कल्पवृत्त ही हो ॥ ६६ ॥ संसारमें महाराज नाभिराज ही सबसे ऋधिक पुण्य-वान् थे त्रौर महदेवी ही सबसे त्राधिक पुण्यवती थी। क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान् वृषभदेव पुत्र होंगे उनके समान श्रीर कौन हो सकता है ।। ६७।। उस समय भोगोपभोगोंमें श्रितशय तल्लीनताको प्राप्त हुए वे दोनों दम्पती ऐसे जान पड़ते थे मानो भोगभूमिकी नष्ट हुई लदंमीको ही साज्ञात् दिखला रहे हों।। ६८।। मरुदेवी श्रीर नाभिराजसे श्रलंकृत पवित्र स्थानमें जब कल्पवृत्तोंका श्रभाव हो गया तब वहां उनके पुण्यके द्वारा बार बार बुलाये हुए इन्द्रने एक नगरीकी रचना को ।। ६९ ।। इन्द्रकी श्राज्ञासे शीघ ही श्रनेक उत्साही देवोंने बड़े श्रानन्दके साथ

१ सखीत्वम् । २ -नैरतिरूटि ब०, प०, द० । ३ बन्धने । ४ बन्धस्तम्भत्वम् । ५ भर्त्रा । ६ बुद्धौ । ७ सन्तोषम् । ८ सहायत्वम् । ६ -मकरोत्सास्य ग्र्य०, प०, स०, द०, म०, ल० । १० क्रीडायाः । ११ स्नेहस्थानम् । १२ स्वयम्भः । १३ भविष्यति । १४ भोगमुख्यानुरागताम् । १५ वियुक्ताम् । श्र्येतामित्यर्थः ।

स्वर्गस्यैव प्रतिच्छन्दं भूलोकेऽस्मिन्निधित्सुभिः । विशेषरमणीयेव 'निर्ममे सामरेः पुरी ।।७१।।
'स्वस्वर्गस्विद्शा'वासः स्वल्प 'इत्यवमत्य तम् । "परश्शतजनावासभूमिकां तां तु ते व्यथुः ॥७२।।
इतस्ततश्च विचिसान् प्रानीयानीय मानवान् । पुरी निवेशयामासुः विन्यासीविविधेः सुराः ।।७३।।
नरेन्द्रभवनं चास्याः सुरैर्मध्ये निवेशितम् । सुरेन्द्रभवन स्पिद्ध पराद्धर्यविभवान्वितम् ।।७४॥
'सुत्रामा सूत्र'धारोऽस्याः शिल्पिनः कल्पजाः सुराः । 'वास्तुजातं मही कृत्स्ना सोद्धा' नास्तु कथं पुरी।७५॥
'सिक्चस्करश्च तां वप्रप्राकारपरिखादिभिः । 'पद्मयोध्यां न परं नाम्ना गुणेनाप्यरिभिः सुराः ।।७६॥
'सिकेतरूविरप्यस्याः श्लाध्यैव 'स्वैनिकेतनेः । स्विनकेतिमवाह्मानुं 'स्याकृतैः केतुबाहुभिः ।।७७॥
'सुकोशलेति च स्थाति सा देशाभिस्थयां 'विनीतजनताकीर्णा विनीतेति च सा मता ।।७८॥

स्वर्गपुरीके समान उस नगरीकी रचना की ।। ७० ।। उन देवोंने वह नगरी विशेष सुन्दर बनाई थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्यम लोकमें स्वर्गलोकका प्रतिविम्ब रखनेकी इच्छासे ही उन्होंने उसे अत्यन्त सुन्दर बनाया हो ॥ ७१ ॥ 'हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है क्योंकि यह त्रिदशावास है अर्थात् सिर्फ त्रि + दश तीस व्यक्तियोंके रहने योग्य स्थान है (पत्तमें त्रिदश = देवोंके रहने योग्य स्थान है )'-ऐसा मानकर ही मानो उन्होंने सैकड़ों हजारों मनु-घ्योंके रहने योग्य उस नगरी (विस्तृत स्वर्ग) की रचना की थी॥ ७२॥ उस समय जो मनुष्य जहां तहां बिखरे हुए रहते थे देवोंने उन सबको लाकर उस नगरीमें बसाया और सबके सुभीतेके लिए स्रनेक प्रकारके उपयोगी स्थानोंकी रचना की ।। ७३ ।। उस नगरीके मध्य भागमें देवोंने राज-महल बनाया था वह राजमहल इन्द्रपुरीके साथ स्पर्धा करनेवाला था और बहुमूल्य अनेक विभृतियोंसे सिहत था।। ७४।। जब कि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वर्गके देव थे, उनका श्रधिकारी सूत्रधार (मेंट) इन्द्र था श्रौर मकान वगैरह बनानेके लिये सम्पूर्ण पृथिवी पड़ी थी तब वह नगरी प्रशंसनीय क्यों न हो ? ॥ ७४ ॥ देवोंने उस नगरीको वप्र ( धूलिके बनं हुए छोटे कोट ), प्राकार ( चार मुख्य द्रवाजोंसे सहित, पत्थरके बने हुए मजबूत कोट) श्रौर परिखा श्रादिसे सुशोभित किया था। उस नगरीका नाम श्रयोध्या था। वह केवल नाममात्रसे त्रयोध्या नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी त्रयोध्या थी । कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं कर सकते थे इसलिये उसका वह नाम सार्थक था [ ऋरिभिः योद्धं न शक्या—ऋयोध्या ] ॥ ७६ ॥ उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योंकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानोंसे बड़ी ही प्रशंसनीय थी। उन मकानोंपर पताकाएं फहरा रही थीं जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्गलोकके मकानोंको बुलानेके लिये श्रापनी पताकारूपी भुजात्रोंके द्वारा संकेत ही कर रहे हों। ि स्त्राकेतैः गृहैः सह वर्तमाना = साकेता, 'स+स्राकेता'— घरोंसे सहित े ।। ७७ ।। वह नगरी मुकोशल देशमें थी इसलिये देशके नामसे 'सुकोशला, इस प्रसिद्धिको भी प्राप्त हुई थी। तथा वह नगरी अनेक विनीत-शिच्चित-पढे-लिखे विनयवान या सभ्य मनुष्योंसे व्याप्त थी इसलिये

१ प्रतिनिधिम् । २ विधित्सुभिः व० । निधातुमिच्छुभिः । ३ निर्मिता । ४ स्वः श्रात्मीयः । 
५ ध्वनौ त्रिंशज्जनावासः त्रयोदशजनावासो वा इत्यर्थः । ६ ग्रवज्ञां कृत्वा । इत्यवमन्य प०, ग्र०, स० ।
७ शतोपरितनसंख्यावज्जनावासाधारस्थानम्ताम् । ८ न्द्रनगरस्प-म०, ल० । ६ ग्रस्य श्लोकस्य
पूर्वार्धः पुरुदेवचम्प्वाश्चतुर्थस्तवकेऽष्टादशश्लोकस्य पूर्वार्धाङ्गतां प्रापितस्तत्कर्त्रा । १० शिल्पाचार्यः ।
११ ग्रागरसमूहम् । १२ उद्घा प्रशस्ता । सोघा- ल० । १३ ग्रालञ्चकुः । १४ योद्भमयोग्याम् ।
१५ ग्राक्तैः गृहैः सह ग्रावर्तत इति साकेतम् । १६ स्वनिकेतनैः म०, ल० । १७ स्पद्धां कर्तुम् ।
१८ सामिप्रायः । १६ शोभनः कोशलो यस्याः सा । २० श्राभिष्यया शोभया ।

बभौ सुकोशला भाविविषयस्यालघीयसः । नाभिलच्मीं दधानासौ राजधानी सुविश्रुता ॥७६॥ सनुपालयसुद्वर्ध 'दिप्रशालं सखातिकम् । तद्वरूर्यंक्षगरारम्भे प्रतिच्छ् न्दाय्वितं पुरम् ॥८०॥ पुरथेऽहिनि सुहूर्त्ते च शुभयोगे शुभोदये । पुर्याहघोषणां तत्र सुराश्रुकः प्रमोदिनः ॥५१॥ 'त्र्रध्यवात्तां तदानीं तौ तमयोध्यां महिंद्धिकाम् । दम्पती परमानन्दाद् "श्राप्तसम्प्रत्परम्परौ ॥६२॥ विश्वहर्यत्वेतयोः पुत्रो 'जनितेति शतकतुः । तयोः पूजां व्यधत्तोच्चैः श्रभिपेकपुरस्सरम् ॥६३॥ पद्भिमांसैरथेतिस्मन् स्वर्गादव तरिष्यति । रत्नवृष्टिं दिवो देवाः पात्यामासुरादरात् ॥६४॥ सङ्कन्दननियुक्तेन धनदेन निपातिता । साभात् स्वसंपदौत्सुन्यात् 'प्रस्थितेवाप्रतो विभोः ॥६५॥ 'वृद्धित्तमण्यात् प्रस्थितेवाप्रतो विभोः ॥६५॥ 'वृद्धिरिन्मण्यिमहानीलपद्यरागांशुसंकरैः' । साद्युतत् सुरचापश्रीः 'प्रगुणत्विमवाश्रिता ॥६६॥ 'वृद्धिरोत्तस्थूल् समायतकराकृतिः । बभौ पुण्यदुमस्येव प्रथुः प्रारोहसन्तिः' ॥६७॥ 'वृद्धिः साह्मप्तित्तिः स्वर्धा रायां प्रस्थते । ज्योतिर्गणप्रभेवोच्चैः श्रायान्ती सुरसद्धनः ॥६६॥ रेजे हिरण्मयी वृद्धिः साङ्गणािव्यतन्त्यसौ । ज्योतिर्गणप्रभेवोच्चैः श्रायान्ती सुरसद्धनः ॥६६॥

वह 'विनीता' भी मानी गई थी—उसका एक नाम 'विनीता' भी था ॥ ७८॥ वह सुकोशला नामकी राजधानी अत्यन्त प्रसिद्ध थी ख्रौर खागे होनेवाले बड़े भारी देशकी नाभि (मध्यभागकी) शोभा धारण करती हुई सुशोभित होती थी॥ ७९॥ राजभवन, वप्न, कोट ख्रौर खाईसे सिहत वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो ख्रागे—कर्मभूमिके समयमें होनेवाले नगरोंकी रचना प्रारम्भ करनेके लिये एक प्रतिबिम्ब-नकशा ही बनाया गया हो॥ ५०॥ ख्रनन्तर उस ख्रयोध्या नगरीमें सब देवोंने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग ख्रौर शुभ लग्नमें हिर्पत होकर पुण्याहवाचन किया॥ ६१॥ जिन्हें ख्रनेक सम्पदाख्रोंकी परम्परा प्राप्त हुई थी ऐसे महाराज नाभिराज ख्रौर महदेवीने ख्रत्यन्त ख्रानिद्त होकर पुण्याहवाचनके समय ही उस ख्रतिशय खर्दियुक्त ख्रयोध्या नगरीमें निवास करना प्रारम्भ किया था॥ ६२॥ "इन दोनोंके सर्वज्ञ ख्रापनेव पुत्र जन्म लेंगे" यह समभकर इन्द्रने ख्रभिषेकपूर्वक उन दोनोंकी बड़ी पूजा की थी॥ ६३॥

तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान् वृषभदेव यहाँ स्वर्गसे अवतार लेंगे ऐसा जानकर देवोंने बड़े आदरके साथ आकाशसे रत्नोंकी वर्षा की ॥ ८४ ॥ इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए कुबेरने जो रत्नकी वर्षा की थी वह ऐसी सुशोभित होती थी मानो वृषभदेवकी सम्पत्ति उत्सुकताके कारण उनके आनेसे पहले ही आ गई हो ॥ ८४ ॥ वह रत्नवृष्टि हरिन्मिण इन्द्रनील मिण और पद्मराग आदि मिण्योंकी किरणोंके समूहसे ऐसी देदीप्यमान हो रही थी मानो सरलताको प्राप्त होकर (एक रेखामें सीधी होकर) इन्द्रधनुषकी शोभा ही आ रही हो ॥ ८६ ॥ ऐरावत हाथीकी सूँडके समान स्थूल, गोल और लम्बी आकृतिको धारण करनेवाली वह रत्नोंकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो पुरायक्त्रपी वृक्तके बड़े मोटे अंकुरोंकी संतित ही हो ॥ ८७ ॥ अथवा अतिशय सघन तथा आकाश पृथिवीको रोककर पड़ती हुई वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुशोभित होती थी मानो कल्पवृत्तोंके द्वारा छोड़े हुए अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥ ८८ ॥ अथवा आकाश रूपी आँगनसे पड़ती हुई वह सुवर्णमयी वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्गसे

१ दीतशा— म०, ल०। २ प्रतिनिधिरिवाचरितम्। ३ शुभग्रहोदये शुभल्यने इत्यर्थः। 'राशीनामुदयो लग्नं ते तु मेत्रवृत्रादयः' इत्यभिधानात्। ४ 'वस निवासे' लुङ् । ५ —नन्दावास— अ०, प०, द०, स०, म०। ६ भिवष्यति। ७ —पुरस्सराम् अ०, द०, स०, म०, ल०। ८ ग्रागमिष्यति सित्। ६ ग्रागता। १० मरकत। ११ —शुकेसरैः म०, ल०। १२ ऋजुत्वम्। १३ 'प' पुस्तके ८६—८७ श्लोकयोः क्रमभेदोऽस्ति। १४ समानायाम्। १५ शिफासमृहः। १६ निविडम्। १७ भूम्याकाशे। १८ रत्नस्वर्णानाम्।

खाद् श्रष्टा रत्नवृष्टिः सा चण्यमुद्धेचिता जनैः । गर्भस्नुतिनिधीनां कि जगन्क्षोभादभूदिति ॥९०॥ खाङ्गणे विश्वकीणांनि रत्नानि चण्यमावभुः । खुशाखिनां फलानीव गशातितानि सुरद्विषैः ॥९१॥ खाङ्गणे गण्यनातीता रत्नधारा रराज सा । विश्वकीणांव कालेन तरला तारकावली ॥६२॥ विद्युदिन्द्वायुधे किञ्चित् जटिले सुरनायकैः । दिवो विगलिते स्थाताम् इत्यसौ चण्यमैच्यत ॥९३॥ किमेषा वैद्युती दीप्तः किमुत द्युसदां द्युतिः । इति ब्योमचरैरैक्ति चण्यमाशङ्कय साम्बरे ॥९४॥ सेपा हिरण्यमी वृष्टिः धनेशेन निपातिता । विभोहिरण्यगर्भत्विमव बोधियतुं जगत् ॥९५॥ प्रमासानिति सापसत् पुण्ये नाभिनृपालये स्वर्गावतरणाद् भर्तुः प्राक्तरां द्युम्नसन्तितः ॥९६॥ पश्चाच्च नवमासेषु वसुधारा तदा मता । श्रहो महान् प्रभावोऽस्य तीर्थकृत्वस्य भाविनः ॥९६॥ रत्नगर्भा धरा जाता हर्पगर्भाः सुरोत्तमाः । चोभमा याज्जगद्वभा गर्भाधानोत्सवे विभोः । विभोः । सिक्ता जलकर्णगाङ्कौः मही रत्नैरलङ्कृता । गर्भाधाने उत्तर्ज्ञः गर्भिणीवाभवद् गुरुः ॥९९॥ रत्नैः कीणा प्रस्तृश्च सिक्ता गन्धाम्बुभिवंभो । 'तदास्नातानुलिसेव भूषिताङ्की धराङ्गना ॥३००॥

श्रथवा विमानोंसे ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट प्रभा ही द्या रही हो।। पर ।। श्रथवा श्राकाशसे बरसती हुई रत्नवृष्टिको देखकर लोग यही उत्प्रेचा करते थे कि क्या जगतमें चोभ होनेसे निधियोंका गर्भपात हो रहा है ॥ १०॥ आकाशरूपी आँगनसं जहाँ-तहाँ फैले हुए वे रतन च्चा भरके लिये ऐसे शोभायमान होते थे माना देवोंके हाथियोंने कल्पवृत्तोंके फल ही तोड़ तोड़-कर डाले हों ॥ ६१॥ आकाशरूपी आँगनमें वह असंख्यात रत्नोंकी धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो समय पाकर फैली हुई नचत्रोंकी चञ्चल ऋौर चमकीली पङ्क्ति ही हो ॥ ६२ ॥ अथवा उस रत्न-वर्धाको देखकर चूणभरके लिये यही उत्प्रेचा होती थी कि स्वर्गसे मानो परस्पर मिले हुए बिजली और इन्द्रधनुष ही देवोंने नीचे गिरा दिये हों ॥ ९३ ॥ अथवा देव और विद्याधर उसे देखकर चणभरके लिये यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाशमें बिजलीकी कान्ति है अथवा देवोंकी प्रभा है ? ।। ९४ ।। कुबेरने जो यह हिरण्य अर्थात् सुवर्णकी वृष्टि की थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो जगतुको भगवानुकी 'हिरएयगर्भता' बतलानेके लिये ही की हो जिसके गर्भमें रहते हुए हिरएय-सुवर्णकी वर्षा आदि हो वह हिरएयगर्भ कहलाता है ] ॥ ६५ ॥ इस प्रकार स्वामी वृषभदेवके स्वर्गावतर एसे छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र नाभिराजके घरपर रत्न श्रीर सुवर्णको वर्षा हुई थी।। १६॥ श्रीर इसी प्रकार गर्भावतरणसे पीछे भी नौ महीने तक रत्न तथा सुवर्णकी वर्षा होती रही थी सो ठीक ही है क्योंकि होनेवाले तीर्थंकरका श्राश्चर्यकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है ॥ ६७॥ भगवानके गर्भावतरण-उत्सवके समय यह समस्त पृथिवी रत्नोंसे व्याप्त हो गई थी देव हपित हो गये थे श्रीर समस्त लोक ज्ञोभको प्राप्त हो गया था।। ६८ ।। भगवानके गर्भावतरएके समय यह पृथिवी गंगा नदीके जलके कर्णोंसे सींची गई थी तथा अनेक प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत की गई थी इसिल्ये वह भी किसी गर्भिणी स्त्रीके समान भारी हो गई थी।। ६६।। उस समय रत्न श्रौर फूलोंसे व्याप्त तथा सुगन्धित जलसे सींची गई यह पृथिवीरूपी स्त्री स्नान कर चन्दनका विलेपन सगाये और आभूषणोंसे सुसज्जित

१ साद् बृष्टा ल० । भ्रष्टा पतिता । २ स्नुति स्रवः । ३ पातितानि । 'शद्स् शातने' । ४ घनतां नीते । ५ विद्युत्सम्बन्धिनी । ६ देवानाम् । ७ हिरस्यसमृहः 'हिरस्यं द्रविणां चूम्नम्' । ८ तथा स०, म०, द०, ल० । ६ त्र्यागच्छत् । १० गर्भादानोत्सवे म०, ल० । ११ ऋयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूक्त्रां स्वकीयग्रन्थस्य चतुर्थस्तवकस्यैकविशस्थाने स्थापितः । १२ गर्भादाने म०, ल० । १३ सनानानुलितेव ऋ०, ल० । स०, म० पुस्तकंयोरुभयथा पाठः ।

सम्मता नाभिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वला । वसुन्धरा तदा भेजे जिनमातुरनुिकयाम् । १००१।।

प्रथ सुप्तैकदा देवी सौधे मृदुनि तल्पके । गङ्गातरङ्गसन्छाय दुक्लप्रन्छदोज्जवले ॥१०२॥

सापश्यत् षोडशस्यप्नान् इमान् शुभफलोदयान् । निशायाः पश्चिमे यामे जिनजन्मानुशसिनः ॥१०२॥

गजेन्द्रमैन्द्रमामन्द्रगृहितं त्रिमदस्रुतम् । ध्वनन्तमिव सासार सा ददर्श शरद्धनम् ॥१०४॥

गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्धं कुमुदापायहुरयुतिम् । पीयूपराशिनीकाशं सापश्यत् मन्द्रनिःस्वनम् ॥१०४॥

मृगेन्द्रमिन्दुसन्छायवपुषं रक्तकन्धरम् । ज्योत्तनया संध्यया चैव घृटिताङ्गमिवेक्षत् ॥१०६॥

पद्मां पद्ममयोत्तुङ्गविष्टरे सुरवारणेः । स्नाप्यां हिरण्मयैः कुम्भैः श्रदर्शत् स्वामिव श्रियम् ॥१०७॥

दामनी कुसुमामोद-"समालग्नमदालिनी । तज्भङ्कृतैरिवारब्धगाने सानन्द्मेचत ॥१०८॥

समप्रविम्वयुज्ज्योत्स्नं ताराधीशं सतारकम् । स्मेरं स्विमव वक्त्राब्जं समौक्तिकमलोकयत् ॥१०९॥

विधृतध्वान्तमुद्यन्तं भारःन्तमुद्याचलात् । शातकुम्भमयं कुम्भिमवाद्वाचीत् स्वमङ्गले ॥११०॥

कुम्भौ हिरण्मयौ पद्मिविहतस्यौ व्यलोकत । स्तनकुम्भाविवात्मीयौ समासक्तकराम्बुजौ ॥१११॥

सी जान पड़ती थी।।१००॥ श्रथवा उस समय वह पृथिवी भगवान् वृषभदेवकी माता मरुदेवीकी सदशताको प्राप्त हो रही थी क्योंकि मरुदेवी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय थी उसी प्रकार वह पृथिवी उन्हें प्रिय थी श्रोरं मरुदेवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पृष्पवती थी उसी प्रकार वह पृथिवी भी रजस्वला (धूलिसे युक्त) न होकर पुष्पवती (जिसपर फूल विखरे हुए थे) थी।।१०१॥

श्रनन्तर किसी दिन मरुदेवी राजमहलमें गंगाकी लहरोंके समान सफेद श्रीर रेशमी चहरसे उज्ज्वल कोमल शय्या पर सो रही थी। सोते समय उसने रात्रिके पिछले पहरमें जिनेन्द्र देवके जन्मको सूचित करनेवाले तथा शुभ फल देनेवाले नीचे लिखे हुए स्वप्न देखे।। १०२-१०३ ॥ सबसे पहले उसने इन्द्रका ऐरावत हाथी देखा। वह गंभीर गर्जना कर रहा था तथा उसके दोनों कपोल श्रौर सूँड़ इन तीन स्थानोंसे मद फर रहा था इसलिये वह ऐसा जान पड़ता था मानो गरजता श्रौर बरसता हुत्रा शरद् ऋतुका बादल ही हो ॥ १०४ ॥ दूसरे स्वप्नमें उसने एक बैल देखा। उस बेलके कंघे नगाड़ेके समान विस्तृत थे, वह सफेद कमलके समान कुछ कुछ शुक्ल वर्ण था। अमृतकी राशिके समान सुशोभित था और मन्द्र गंभीर शब्द कर रहा था ॥ १०४ ॥ तीसरे स्वप्नमें उसने एक सिंह देखा । उस सिंहका शरीर चन्द्रमाके समान शुक्लवर्ण था और कंघे लाल रंगके थे इसलिये वह ऐसा मालूम होता था मानो चाँदनी और संध्याके द्वारा ही उसका शरीर बना हो।। १०६ ॥ चौथे स्वप्नमें उसने अपनी शोभाके समान लद्दमीको देखा। वह लद्दमी कमलोंके बने हुए ऊंचे त्रासन पर बैठी थी त्र्यौर देवोंके हाथी सुवर्णमय कलशोंसे उसका श्रभिषेक कर रहे थे ॥ १०७॥ पाँचवें स्वप्नमें उसने बड़े ही श्रानन्दके साथ दो पुष्प-मालाएँ देखीं। उन मालाश्रों पर फूलोंकी सुर्गान्धके कारण बड़े बड़े भौरे आ लगे थे श्रौर वे मनोहर भंकार शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन मालाश्रोंने गाना ही प्रारम्भ किया हो ।। १०८ ।। छठवें स्वप्नमें उसने पूर्ण चन्द्रमण्डल देखा । वह चन्द्रमण्डल तारात्रोंसे सहित था श्रौर उत्कृष्ट चाँद्नीसे युक्त था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो मोतियोंसे सहित हँसता हुन्ना ऋपना (मरुदेवीका) मुख-कमल ही हो ॥ १०९ ॥ सातवें स्वप्नमें उसने उदयाचलसे उदित होते हुए तथा अन्धकारको नष्ट करते हुए सूर्यको देखा। वह सूर्य ऐसा माल्म होता था मानो मरुदेवीके माङ्गलिक कार्यमें रखा हुआ सुवर्णमय कलश ही हो ॥ ११० ॥ आठवें स्वप्नमें उसने सुवर्णके दो कलश देखे । उन कलशोंके मुख कमलोंसे ढके हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो हस्तकमलसे आच्छादित हुए अपने दोनों स्तन-

१ साद्दरयम् । २ —सन्छाये त्रा०, स०, स०, ल० । ३ कपोलद्वयनासिकाग्रमिति त्रिस्थानमदस्ना-विगाम् । ४ श्रासारेण सहितम् । ५ सदशम् । ६ —मन्दिनिःस्वनम् म०, ल० । ७ समलग्नमहालिनी ।

भपो सरसि संफुल्लकुमुदोल्पलपङ्कते । सापश्यन्नयनायामं दर्शयन्ताविवातमः ॥११२॥
तरत्सरोजिकअल्किपिअरोदकमैत्तत । सुवर्णद्रवसम्पूर्णमिव दिव्यं सरोवरम् ॥११३॥
धुभ्यन्तमिव्यमुद्धेलं चलत्कल्लोलकाहलम् । सादर्शच्छोक्रेमोन्तुम् ब्रह्हासिमवोधतम् ॥११४॥
सेंहमासनमुतुङ्गं स्फुरन्मिणिहरण्मयम् । सापश्यन्मेरुश्क्कस्य वैदग्धी द्धदूर्जिताम् ॥११५॥
नाकालयं व्यलोकिष्ट पराध्यमिणिभासुरम् । स्वस्नोः प्रसवागारिमव देवैरुपाहतम् ॥११६॥
फर्णान्द्रभवनं भूमिम् उद्मिखोद्गतमैत्तत । प्राग्द्धस्वविमानेन स्पर्धां कर्तु मिवोद्यतम् ॥११७॥
रत्नानां राशिमुत्सपदंग्रुपल्लविताम्बरम् । सा निदध्यौ धरादेव्या निधानमिव दशितम् ॥११६॥
ज्वलद्वासुरनिधूमवपुपं विपमाचिपम् । प्रतापमिव पुत्रस्य मूर्तिरूपं न्यचायतः ॥११९॥
न्यशामयच्च तुङ्गाङ्गं पुङ्गवं रुक्मसच्छवम् । प्रविशन्तं स्ववनत्राद्धां स्वप्नाने पीनकन्यरम् ॥१२०॥
ततः 'प्रावोधिकैस्त्याः ध्वनद्धः प्रत्यबुद्ध सा । बन्दिनां मङ्गलोद्गीतोः श्र्यवतीति सुमङ्गलाः ॥१२१
सुखप्रबोधमाधातुम् एतस्याः पुण्यपाठकाः । तदा प्रपेटुरित्युच्दैः मङ्गलान्यस्वलद्विरः ॥१२२॥

कलश ही हों।। १११।। नौवें स्वप्नमें फूले हुए कुमुद और कमलोंसे शोभायमान तालावमें क्रीड़ा करती हुई दो मछलियाँ देखीं। वे मछलियाँ ऐसी माल्म होती थीं मानो अपने (मरुदेवीके) नेत्रोंकी लम्बाई ही दिखला रही हों ।। ११२ ।। दशवें स्वप्नमें उसने एक सन्दर तालाब देखा । उस तालाबका पानी तैरते हुए कमलोंकी केशरसे पीला पीला हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पिघले हुए सुवर्णसे ही भरा हो।। ११३ ॥ ग्यारहवें स्वप्नमें उसने चुभित हो वेला (तट) को उल्लघंन करता हुआ समुद्र देखा। उस समय उस समुद्रमें उठती हुई लहरोंसे कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहा था और जलके छोटे छोटे करण उड़कर उसके चारों ओर पड़ रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह श्रद्रहास ही कर रहा हो ॥ ११४ ॥ बारहवें स्वप्नमें उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा। वह सिंहासन सुवर्णका बना हुआ था और उसमें अनेक प्रकारके चमकीले मिए लगे हुए थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह मेरु पर्वतके शिखरकी उत्कृष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो ॥ ११४ ॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने एक स्वर्गका विमान देखा । वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नोंसे देदीप्यमान था और ऐसा माल्रम होता था मानो देवोंके द्वारा उपहारमें दिया हुन्ना, त्र्रपने पुत्रका प्रसृतिगृह (उत्पत्तिस्थान) ही हो ॥ ११६ ॥ चौद्हवें स्वप्नमें उसने पृथिवीको भेदन कर ऊपर श्राया हुश्रा नागेन्द्रका भवन देखा। वह भवन ऐसा मालूम होता था मानो पहले दिखे हुए स्वर्गके विमानके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही उद्यत हुआ हो ॥ ११७ ॥ पन्द्रहवें स्वप्नमें उसने अपनी उठती हुई किरएं। से आकाशको पल्लवित करनेवाली रत्नोंकी राशि देखी। उस रत्नोंकी राशिको मरुदेवीने ऐसा समभा था मानो पृथिवी देवीने उसे श्रपना खजाना ही दिखाया हो।। ११८ ।। श्रौर सोलहवें स्वप्नमें उसने जलती हुई प्रकाशमान तथा धूमरहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी माल्म होती थी मानो होनेवाले पुत्रका मूर्ति-धारी प्रताप ही हो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि सवर्णके समान पीली कान्तिका धारक त्रीर ऊंचे कंधोंवाला एक ऊँचा बैल हमारे मुख-कमलमें प्रवेश कर रहा है ॥ १२०॥

तदनन्तर वह बजते हुए बाजोंकी ध्वितसे जग गई श्रौर बन्दीजनोंके नीचे लिखे हुए मङ्गल-कारक मङ्गल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥ उस समय मरुदेवीको सुख-पूर्वक जगानेके लिये, जिनकी वाणी श्रत्यन्त स्पष्ट है ऐसे पुण्य पाठ करनेवाले बन्दीजन उच्च स्वरसे नीचे लिखे श्रनुसार मङ्गल-

१ दैर्घम् । २ श्रव्यक्तशब्दम् । ३ शोभाम् । ४ प्रस्तिग्रहम् । ५ उपायनीकृत्यानीतम् । ६ ददर्श । ७ सप्तार्चिषम् श्राग्नम् इति यावत् । ८ ऐत्तत 'चायृ पूजायां च' । ६ श्रपश्यत् । १० प्रबोधे नियुक्तैः ।

प्रवोधसमयोऽयं ते देवि सम्मुखमागतः । रचयन् 'दरिविश्विष्टद्रलैरब्जैरिवाञ्जिलम् ॥१२३॥ विभावरो विभात्येपा द्रथती बिम्बमैन्द्वम् । जितं त्वन्मुखकान्त्येव गलज्ज्योत्स्ना 'परिच्छ्दम् ॥१२४॥ विच्छायतां गते चन्द्रविम्बे मन्दीकृताद्रम् । जगदानन्द्यत्वध विखुद्धं त्वन्मुखाम्बुजम् ॥१२५॥ दिगङ्गनामुखानीन्दुः संस्पृशन्नस्फुटैः करैः । 'श्रापिषृच्छिपते नृनं 'प्रवसन्स्विप्रयाङ्गनाः ॥१२६॥ तारातिरियं व्योग्नि विरक्षं लघ्यतेऽधुना । विप्रकोणेव हारश्रोः यामिन्या गतिसंश्रमात् ॥१२०॥ स्थते कलमामन्द्रम् इतः सरिस सारसैः । स्तोतुकामेरिवास्माभिः समं 'त्वाम्नात'मङ्गलैः ॥१२०॥ उ च्छ्यत्तकमलास्येयम् इतोऽधिगृह'वीधिकम् । भवन्तीं गायतीवोच्चैः श्रव्जिनी श्रमरारवैः ॥१२९॥ निशाविरहसंतसम् इतश्रकाद्वयोर्युगम् । सरस्तरङ्गसंस्पर्शैः इदमाश्वास्यतेऽधुना ॥१३०॥ रथाङ्गमिश्वनैरच प्रार्थते 'रिमन्नसन्निधः । तीव्रमायासितैरन्तः करैरिन्दोविदाहिभः ॥१३२॥ दुनोति' कृकवाकृत्यां व्वनिरेष समुच्चरन् । कान्तासन्नवियोगात्तिपश्चनः कामिनां मनः ॥१३२॥ यदिन्दोः प्राप्तमान्दस्य 'वेनोदस्तं मृदुभिः करैः । तत्प्रलीनं तमो नैशं' 'प्लरांशानुद्योन्मुले ॥१३३॥

पाठ पढ़ रहे थे ।। १२२ ।। हे देवि, यह तेरे जागनेका समय है जो कि ऐसा मालूम होता है मानो कुछ-कुछ फूले हुए कमलोंके द्वारा तुम्हें हाथ ही जोड़ रहा हो ॥ १२३ ॥ तुम्हारे मुखकी कांतिसे पराजित होनेके कारण ही मानो जिसकी समस्त चांदनी नष्ट हो गई है ऐसे चन्द्र-मण्डलको धारण करती हुई यह रात्रि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है ॥१२४॥ हे देवि, श्रब कांतिरहित चन्द्रमामें जगत्का आदर कम हो गया है इसलिये प्रकृत्तित हुआ यह तेरा मुख-कमल ही समस्त जगतुको त्र्यानिन्दत करे।। १२५।। यह चन्द्रमा छिपी हुई किरणों (पत्तमें हाथों) से अपनी दिशारूपी स्त्रियोंके मुखका स्पर्श कर रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो परदेश जानेके लिए अपनी प्यारी स्त्रियोंसे आज्ञा ही लेना चाहता हो ॥ १२६ ॥ ताराओंका समूह भी श्रव श्राकाशमें कहीं-कहीं दिखाई देता है श्रौर ऐसा जान पड़ता है मानो जानेकी जल्दीसे रात्रिके हारकी शोभा ही दूट-दूटकर बिखर गई हो ॥ १२७ ॥ हे देवि, इधर तालाबोंपर ये सारस पत्ती मनोहर और गम्भीर शब्द कर रहे हैं और ऐसे मालूम होते हैं मानो मंगल-पाठ करते हुए हम लोगोंके साथ-साथ तुम्हारी स्तुति ही करना चाहते हों ॥ १२८ ॥ इधर घरकी बाबड़ीमें भी कमलिनीके कमलरूपी मुख प्रकुल्लित हो गये हैं श्रीर उनपर भौरे शब्द कर रहे हैं जिससे ऐसा मालूम होता है माना वह कमिलनी उच-स्वरसे त्रापका यश ही गा रही हो।। १२६॥ इधर रात्रिमें परस्परके विरहसे श्रतिशय संतप्त हुआ यह चकवा-चकवीका युगल श्रव तालावकी तरंगोंके स्पर्शसे कुछ-कुछ त्राश्वासन प्राप्त कर रहा है।।१३०।। त्र्यतिशय दाह करनेवाली चन्द्रमाकी किर्णोंसे हृद्यमें श्रत्यन्त दुखी हुए चकवा चकवी अब मित्र (सूर्य) के समागमकी प्रार्थना कर रहे हैं भावार्थ - जैसे जब कोई किसीके द्वारा सताया जाता है तब वह अपने मित्रके साथ समागमकी इच्छा करता है वैसे ही चकवा-चकवी चन्द्रमाके द्वारा सताये जानेपर मित्र अर्थात् सूर्यके समागमकी इच्छा कर रहे हैं।।१३१।। इधर बहुत जल्दी होनेवाले स्त्रियोंके वियोगसे उत्पन्न हुए दुःखकी सूचना करनेवाली मुरगोंकी तेज श्रावाज कामी पुरुषोंके मनको संताप पहुँचा रही है।। १३२।। शांत स्वभावी चन्द्रमाकी कोमल किरणोंसे रात्रिका जो अन्धकार नष्ट नहीं हो सका था वह श्रव तेज

१ ईषद् विकसित । २ परिकरः । ३ विकसितम् । ४ श्रानुज्ञापियतुमिच्छिति । ५ गच्छन् । ६ शब्दो । '६ शब्दे' । ७ त्वा त्वाम् । ८ श्राम्तात श्राभ्यस्त । त्वामात्तमञ्जलैः श्राण्, पण, मण, लण । ६ विकसत्कमलानना । १० ग्रहदीर्घिकायाम् । ११ सूर्यसमीपम् सहायसमीपं वा । १२ परितापयित 'दुदु परितापे' । १३ न नाशितम् । १४ निशाया इदम् । १५ खौ ।

तमः शार्वरमुद्धिय करेभानोस्देष्यतः । सेनेवाग्रेसरी सन्ध्या स्फुरत्येषानुरागिणी ॥१३४॥

मित्रमण्डलमुद्ग्छद् इद्मातनुते द्वयम् । विकासमिद्धिनीषण्डे ग्रेस्ति च कुमुद्दाकरे ॥१३५॥

विकस्वरं समालोक्य पित्रन्याः पङ्कजाननम् । सास्येव पिरम्लानि प्रयात्येषा कुमुद्दती ॥१३६॥

पुरः प्रसारयनुच्चेः करानुद्याति भानुमान् । प्राचीदिगङ्कनागर्भात् तेजोगर्भ इवार्भकः ॥१३७॥

लच्यते निषधोत्सङ्के भानुरारक्तमण्डलः । पुर्ज्ञाकृत इवैकन्न सान्ध्यो रागः सुरेश्वरैः ॥१३६॥

तमो विधूतमुद्भतः चक्रवाकपरिक्लमः । प्रबोधिताद्यिनी भानोः जन्मनोन्मीलितं जगत् ॥१३६॥

समन्तादापतत्येष् प्रभाते शिशिरो मरुत् । कमलामोदमाकर्षन् प्रपुल्लाद्दिजनीवनात् ॥१४४॥

इति प्रस्पष्ट एवायं प्रबोधसमयस्तव । देवि मुद्धाधुना तत्यं शुचि हंसीव सैकतम् ॥१४९॥

"सुप्रातमस्तु ते नित्यं कल्याण्यतमाग्मव । प्राचीवाक्षे प्रसोपीष्टा पुत्रं त्रैलोक्यदीपकम् ॥१४२॥

स्वप्नसंदर्शनादेव प्रबुद्धा प्राक्तरां पुनः । प्रबोधितेत्यदर्शत् सा संप्रमोदमयं जगत् ॥१४३॥

प्रबुद्धा च शुभस्वप्नदर्शनानन्दनिर्भरात् । तनुं क्यटिकतामृहे साद्यिनीव विकासिनी ॥१४४॥

किरणवाले सूर्यके उद्यके सन्मुख होते ही नष्ट हो गया है।। १३३।। अपनी किरणोंके द्वारा रात्रि संबन्धी श्रंधकारको नष्ट करनेवाला सूर्य श्रागे चलकर उदित होगा परन्तु उससे श्रनुराग (प्रेम श्रीर लाली) करनेवाली संध्या पहलेसे ही प्रकट हो गई है श्रीर ऐसी जान पड़ती है मानो सर्यरूपी सेनापतिकी आगे चलनेवाली सेना ही हो।। १३४।। यह उदित होता हुआ सर्यमण्डल एक साथ दो काम करता है—एक तो कमलिनियोंके समृहमें विकासको विश्वत करता है और दूसरा कुमुदिनियोंके समृहमें म्लानताका विस्तार करता है।। १३५॥ अथवा कमिलनीके कमलरूपी मुखको प्रफुल्लित हुआ देखकर यह कुमुदिनी मानो ईपीसे म्लानताको प्राप्त हो रही है।। १३६।। यह सूर्य अपने ऊँचे कर अर्थात् किरणोंको (पत्तमें हार्थोंको ) सामने फैलाता हुआ उदित हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो पूर्व दिशारूपी स्त्रीके गर्भसे कोई तेजस्वी बालक ही पैदा हो रहा हो ॥ १३७ ॥ निषध पर्वतके समीप आरक्त ( लाल ) मण्डलका धारक यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो इन्होंके द्वारा इकट्टा किया हुआ सब संध्याश्रोंका राग (लालिमा) ही हो ॥ १३८ ॥ सूर्यका उदय होते ही समस्त श्रंधकार नष्ट हो गया, चकवा-चकवियोंका क्लेश दूर हो गया, कमिलनी विकसित हो गई और सारा जगत प्रकाशमान हो गया ॥ १३९ ॥ श्रव प्रभातके समय फुले हुए कर्मालनियोंके वनसे कमलोंकी सुगन्ध प्रहुण करता हन्ना यह शीतल पवन सब श्रोर बह रहा है।। १४०॥ इसलिए हे देवि, स्पष्ट ही यह तेरे जागनेका समय श्रा गया है। श्रतएव जिस प्रकार हंसिनी बालूके टीलेको छोड़ देती है उसी प्रकार तू भी श्रब श्रपनी निर्मल शय्या छोड़ ॥ १४१ ॥ तेरा प्रभात सदा मंगलमय हो, तू सैकड़ों कल्यासोंको प्राप्त हो श्रीर जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार तू भी तीन लोकको प्रकाशित करनेवाले पुत्रको उत्पन्न कर ॥ १४२ ॥ यद्यपि वह मरुदेवी स्वप्न देखनेके कारण, बन्दीजनोंके मंगल-गानसे बहुत पहले ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंने उसे फिरसे जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसारको त्र्यानंदमय देखा ॥ १४३ ॥ शुभ स्वप्न देखनेसे जिसे अत्यन्त आनन्द हो रहा है ऐसी जागी हुई मरुदेवी फूली हुई कमलिनीके समान कंटकित अर्थात रोमांचित ( पत्तमें काँटोंसे ज्याप्त ) शरीर धारण कर रही थी ॥ १४४ ॥

१ —खरडे श्रा०, म०, द०, स०, ल०। २ विकसनशीलम्। ३ विधुत स०, ल०। ४ उदयेन । ५ प्रकाशितम्। ६ श्रावाति । ७ शोभनं प्रातःकर्त्यं यस्याह्नः तत्। ८ 'षू प्राणिप्रसवे' लिङ् । ६ —निर्भरा ल०।

ततस्त हर्ष नानन्दं बोहं स्वाङ्गेष्विवाषमा । कृतमञ्जलनेपथ्या सा भेजे पत्युरन्तिकम् ॥१४५॥

उचितेन नियोगेन दृष्ट्वा सा नाभिभूभुजम् । तस्मै नृपासनस्थाय सुखासीना व्यजिज्ञपत् ॥१४६॥
देवाद्य यामिनीभागे पश्चिमे सुखनिद्विता । श्रद्धाक्षं पोडश स्वप्नान् इमानत्यञ्जतोदयान् ॥१४७॥
गजेन्द्रमवदाताङ्गं वृपभं दुन्दुभिस्वनम् । सिंह्मुखिद्धात्यग्रं खम्भी स्नाप्यां सुरिह्वपैः ॥१४८॥
दामनी लम्बमाने खे शीतांशुं घोतिताम्बरम् । प्रोचन्तमिव्जनीबन्धुं बन्धुरं कप्युग्सकम् ॥१४९॥
कलशावमृतापूर्णो सरः स्वच्छाम्ब साम्बुजम् । वाराशि क्षुभितावर्त्तं सेंहं भासुरमासनम् ॥१५०॥
विसानमापतत् स्वर्गाद् भवो भवनमुञ्जबत् । रतनराशि स्फुरद्धिम ज्वलनं प्रज्वलद्युतिम् ॥१५१॥
दृष्ट्वतान् पोडशस्वप्नान् श्रथादर्शे महीपते । वदन मे विश्वन्तं तं गवेन्द्रं कनकच्छित्वम् ॥१५२॥
वदैतेषां फलं देव शुश्रूषा मे विवर्द्धते । श्रपूर्वदर्शनात् कस्य न स्यात् कीतुकवन्मनः ॥१५३॥
श्रथासाववधिज्ञानविबुद्धस्वप्नसत्पक्तः । प्रोवाच तत्फलं देवये लसद्शनदीधितः ॥१५४॥
श्रख देवि महान् पुत्रो भविता ते गजेच्छात् । समस्तभुवनज्येष्टो महावृपभदर्शनात् ॥१५५॥
सिहेनानन्तवीयोऽसौ दाग्ना सद्धर्मतीर्थकृत् । लच्न्याभिषेकमाप्तासौ मेरोमू धिन सुरोत्तमैः ॥१५६॥
पूर्णेन्दुना जनाह्यदी भास्वता भास्वरद्यतिः । कुम्भाभ्यां निधिभागी स्यात् सुखी मत्स्ययुगेच्छात् ॥१५७॥
सरसा लक्षर्णोद्धासी सोऽव्धिना केवली भवेत् । सिहासनेन साम्राज्यम् श्रवाप्यति जगदगुन् ।।१५८॥

तदनन्तर वह मरुद्वी स्वप्न देखनेसे उत्पन्न हुए त्र्यानन्दको मानो अपने शरीरमें धारण करनेके लिये समर्थ नहीं हुई थी इसीलिये वह मंगलमय स्नान कर श्रीर वस्त्राभूपण धारण कर श्रपने पतिके समीप पहुंची ।। १४४ ।। उसने वहाँ जाकर उचित विनयसे महाराज नाभिराजके दर्शन किये श्रौर फिर सुखपूर्वक बैठकर, राज्यसिंहासनपर बैठे हुए महाराजसे इस प्रकार निवेदन किया ।।१४६।। हे देव, त्र्याज मैं सुखसे सो रही थी, सोते ही सोते मैंने रात्रिके पिछले भागमें श्राश्चर्यजनक फल देनेवाले ये सोलह स्वप्न देखे हैं।। १४७।। स्वच्छ श्रौर सफेद शरीर धारण करनेवाला ऐरावत हाथी, दुन्दुभिके समान शब्द करता हुआ बैल, पहाड़की चोटीको उल्लंघन करनेवाला सिंह, देवोंके हाथियों द्वारा नहलायी गई लच्नी, आकाशमें लटकती हुई दो मालाएँ, श्राकाशको प्रकाशमान करता हुत्रा चन्द्रमा, उदय होता हुत्रा सूर्य, मनोहर मर्छालयोंका युगल, जलसे भरे हुए दो कलश, खच्छ जल श्रीर कमलोंसे सहित सरोवर, ज्ञाभित श्रीर भवरसे युक्त समुद्र, देदीप्यमान सिंहासन, स्वर्गसे आता हुआ विमान, पृथिवीसे प्रकट होता हुआ नागेन्द्रका भवन, प्रकाशमान किरणोंसे शोभित रत्नोंकी राशि श्रौर जलती हुई देदीप्यमान श्रीन। इन सोलह स्वप्नोंको देखनेके बाद हे राजन, मैने देखा है कि एक सुवर्णके समान पीला बैल मेरे मुखमें प्रवेश कर रहा है। हे देव, श्राप इन स्वप्नोंका फल किह्ये। इनके फल सुननेकी मेरी इच्छा निरन्तर बढ़ रही है सो ठीक ही है अपूर्व वस्तुके देखनेसे किसका मन कौतुक-युक्त नहीं होता है ? ॥ १४८-१४३ ॥ तदनन्तर, श्रवधिज्ञानके द्वारा जिन्होंने स्वप्नोंका उत्तम फल जान लिया है श्रौर जिनकी दाँतोंकी किरगों श्रतिशय शोभायमान हो रही हैं ऐसे महाराज नाभिराज मरुदेवीके लिये स्वप्नोंका फल कहने लगे ॥ १४४ ॥ हे देवि, सन, हाथीके देखनेसे तेरे उत्तम पुत्र होगा, उत्तम बैलके देखनेसे वह समस्त लोकमें ज्येष्ठ होगा ।। १४५ ।। सिंहके देखनेसे वह श्रनन्त बलसे युक्त होगा, मालाश्रोंके देखनेसे समीचीन धर्मके तीर्थ (श्राम्नाय ) का चलानेवाला होगा, लद्दमीके देखनेसे वह सुमेरु पर्वतके मस्तकपर देवोंके द्वारा श्राभवेकको प्राप्त होगा ॥१५६॥ पूर्ण चन्द्रमाके देखनेसे समस्त लोगोंको आनन्द देनेवाला होगा,सूर्यके देखनेसे देदीप्यमान प्रभाका धारक होगा, दो कलश देखनेसे श्रनेक निधियोंको प्राप्त होगा, मछलियोंका युगल देखनेसे सुखी होगा ।।१४७।। सरीवरके देखनेसे अनेक लच्चणोंसे शोभित होगा, समुद्रके देखनेसे केवली

१ वृपं दुन्दुभिनिःस्वनम् ग्रा०, प०, स०, द०, म०, ल०। २ भूमेः सकाशात्। ३ नागालयम्। ४ प्राप्स्यति । —माप्तोऽसौ श्रा०, प०, स०, म०, ल०।

स्वर्विमानावलोकेन स्वर्गाद्वतिरिष्यति । फंग्लीन्द्रभवनालोकात् सोऽविधज्ञानलोचनः ।।१५६॥
गुग्लानामाकरः प्रोद्यद्वतराशिनिशामनात् । कर्मेन्धन धराप्येष निर्धूमज्वलने ज्ञात् ॥१६०॥
वृषभाकारमादाय भवत्यास्यप्रवेशनात् । त्वद्रभे वृषभो देवः स्वमाधास्यिति निर्मले १६१॥
इति तद्वचनाद् देवी "द्धे रोमाञ्चितं वपुः । हर्षाङ्करैरिवाकीर्णं परमानन्दनिर्भरम् ॥१६२॥
तदाप्रभृति सुत्रामशासनात्ताः सिषेविरे । दिक्कुमार्योऽनुचारिण्यः तत्कालोचितकर्मभः ॥१६३॥

होगा, सिंहासनके देखनेसे जगतका गुरु होकर साम्राज्यको प्राप्त करेगा ॥ १४८ ॥ देवोंका विमान देखनेसे वह स्वर्गसे श्रवतीर्ण होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे श्रवधि-ज्ञान रूपी लोचनोंसे सहित होगा ॥१५६॥ चमकते हुए रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंकी खान होगा, श्रीर निर्धूम श्रीमके देखनेसे कर्मरूपी इंधनको जलानेवाला होगा ॥१६०॥ तथा तम्हारे मुखमें जो वृपेभने प्रवेश किया है उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्मल गर्भमें भगवान वृपभद्व अपना शरीर धारण करेंगे ॥१६१॥ इस प्रकार नाभिराजके वचन सुनकर उसका सारा शरीर हर्पसे रोमांचित हो गया जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो परम त्रानन्दसे निर्भर होकर हर्षके त्रांवुरोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥१६२॥ [\*जब श्रवसर्पिणी कालके तीसरे सुषम दुःषम नामक कालमें चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष आठ माह और एक पत्त बाकी रह गया था तब आषाढ कृष्ण द्वितीयाके दिन उत्तरा-षाढ़ नत्त्रत्रमें वज्रनामि श्रहमिन्द्र, देवायुका श्रन्त होनेपर सर्वार्थिसिद्धि विमानसे च्युत होकर मरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ श्रीर वहां सीपके संपुटमें मोतीकी तरह सब बाधाश्रोंसे निर्मुक्त होकरं स्थित हो गया ॥१-३॥ उस समय समस्त इन्द्र श्रपने श्रपने यहाँ होनेवाले चिह्नों से भगवानके गर्भावतारका समय जानकर वहाँ आये और सभीने नगरकी प्रदक्षिणा देकर भगवान्के माता-पिताको नमस्कार किया ॥४॥ सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने देवोंके साथ साथ संगीत प्रारम्भ किया । उस समय कहीं गीत हो रहे थे, कहीं वाजे वज रहे थे और कहीं मनोहर नृत्य हो रहे थे ॥४॥ नाभिराजके महलका आंगन स्वर्गलोकसे आये हुए देवोंके द्वारा खचाखच भर गया था। इस प्रकार गर्भकल्याणकका उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानोंपर वापिस चले गये ।।६॥] उसी समयसे लेकर इन्द्रकी श्राज्ञासे दिक्कुमारी देवियाँ उस समय होने योग्य कार्यों के द्वारा दासियों के समान मरुदेवी की सेवा करने लगीं।।१६३॥

१ दर्शनात् । २ वर्मेन्धनहरोऽप्येष द्या०, प० । ३ वर्मेन्धनहरी । ४ भवत्यास्य तव मुख । ५ स्वम् द्यातमानम् । ६ धारियप्यति । ७ दधे प० । ८ १६२१लोकादनन्तरम् द्र्या०, प०, स०, द०, म०, ल० पुस्तकेष्वधस्तनः पाठोऽधिको दृश्यते । त्र्ययं पाठः 'त० व०' पुस्तकयोर्नास्ति । प्रायेणान्येप्यपि कर्णाटकपुस्तकेषु नास्त्ययं पाठः । कर्णाटकपुस्तकेष्वज्ञातेन केनचित् कारणेन त्रुटितोऽप्ययं पाठः प्रकरणसङ्कत्यर्थमावश्यकः प्रतिमाति । स च पाठ ईदृशः—'तृतीयकालशेषेऽसावशीतिश्चतुकत्तरा । पूर्वल्वास्त्रिवर्गाष्टमासपच्युताग्तदा ॥१॥ स्त्रवर्तायं युगाद्यन्ते द्वाखिलार्थविमानतः । स्रापादासितप्रक्तस्य द्वितीयायां सुरोत्तमः ॥२॥ उत्तराषादृनक्त्रे देःया गर्मे समाश्रितः । स्थितो यथा विद्याघोऽसौ मौक्तिकं द्युक्तिसपुटे ॥३॥ ज्ञात्वा तदा स्वचिह्नेन सर्वेऽप्यागुः सुरेश्वराः । पुरुं प्रदक्षिणीकृत्य तद्गुकंश्च ववन्दिरे ॥४॥ सङ्गीतकं समारव्यं विद्याणा हि सहामरैः । क्विद्यति क्विचिद्वादं क्विचन्द्रत्यं मनोहरम् ॥५॥ तत्प्राङ्गणं समाक्रान्तं नाकलोकैरिहागतैः । कृत्वागर्भकक्वयाणां पुनर्जग्मुर्यथायथम् ॥६॥ स्त्रयं पाठः 'प' पुस्तकस्यः । 'द' पुस्तके द्वितीयश्लोकस्य 'युगाद्यन्ते' हत्यस्य स्थाने 'सुरायन्ते' इति पाठो विद्यते तस्य सिद्धिश्च संस्कृतटीकाकारेण शकन्ध्वादित्वात् परस्तं विधाय विद्या । 'स्त्र०, स०' पुस्तकयोनिम्नाङ्कितः पाठोऽस्ति प्रथमद्वितीयश्लोकस्थाने— 'पूर्वल्चेषु कालेऽसौ शेषे चतुरशीतिके । तृतीये हि त्रिवर्षास्यम्वस्त्रते सित् ॥१॥ स्रायुरन्ते ततश्च्युत्वा ह्यखिलार्थविमानतः । स्राषाद्यस्य द्वितीयायां सुरोत्तमः ॥२॥) ह चेष्ट्यः ।

<sup>\*</sup> कोष्ठकके भीतरका पाठ ऋ०, प०, द०, स०, म० ऋौर छ० प्रतिके ऋ।धारपर दिया है। कर्गाटककी 'न०' 'व०' तथा 'ट' प्रतिमें यह पाठ नहीं पाया जाता है।

श्रीहीं र्धितिश्च कीर्तिश्च बुद्धिल्क्स्यो च देवताः । श्रियं लजां च धेर्यं च स्तुतिबोधं च वैभवम् ॥१६४॥ तस्यामाद्युरम्यणैर्वातन्यः स्वानिमान् गुणान् । तत्संस्काराच्च सा रेजे संस्कृतेवाग्निना मिणः ॥१६५॥ तास्तस्याः परिचर्यायां गर्भशोधनमादितः । प्रचक्कुः शुचिभिर्द्व्यैः स्वर्गलोकादुपाहतैः । ११६६॥ स्वभावनिर्मला चार्वी भूयस्ताभिर्विशोधिता । सा शुचिस्प्रटिकेनेव घटिताङ्गी तदा बभौ ॥१६७॥ काश्चिन्मङ्गलधारिययः काश्चित्तम्बृलदायिकाः । काश्चिन्मज्जनपालिन्यः काश्चिच्चासन् प्रसाधिकाः ॥१६८॥ काश्चिन्मह्नानसे युक्ताः शय्याविरचने पराः । वेपादसंवाहने काश्चित् काश्चिन्माल्यैरपाचरन् ॥१६९॥ प्रसाधनविधौ काचित् स्पृश्चन्ती तन्मुलाम्बुजम् । सानुरागं व्यधात् सौर्गः प्रभेवाव्जं सरोरहः ॥१७०॥ ताम्बृलदायिकाः काचित् स्पृश्चन्ती तन्मुलाम्बुजम् । सानुरागं व्यधात् सौर्गः प्रभेवाव्जं सरोरहः ॥१७०॥ ताम्बृलदायिकाः काचित् सभौ पत्रैः करस्थितैः । शुकाध्यासितशालाया लतेवामरकामिनी ॥१७९॥ काचिद्मसरणान्यस्ये ददती मृदुपाणिना । विवभौ कल्पवल्लीव शालाग्रोज्ञिन्न भूपणाः ॥१०२॥ वासः चौमं विवभो दिल्याः सुमनोमक्षरीरिप । तस्यै समर्पयामासुः काश्चित् कल्पलता इव ॥१७२॥ काचित् समिगन्धकाहृतद्विरेफेरनुलेपनैः । स्वकरस्थैः कृतामोदाद् रानधेर्युक्तिरवारचत् ॥१०४॥

श्री, ही, घृति, कीर्ति, बुद्धि श्रौर लद्दमी इन षट्कुमारी देवियोंने मरुदेवीके समीप रहकर उसमें क्रमसे अपने अपने शोभा, लजा, धेर्य, स्तुति, बोध श्रौर विभूति नामक गुणोंका संचार किया था। अर्थात् श्री देवीने मरुदेवीकी शोभा बढ़ा दी, ही देवीने लेजा बढ़ा दी, धृति देवीने धैर्य बढाया, कीर्ति देवीने स्त्रति की, बुद्धि देवीने बोध (ज्ञान)को निर्मल कर दिया और लच्चमी देवीने विभृति बढा दी। इस प्रकार उन देवियोंके सेवा-संस्कारसे वह महदेवी ऐसी सुशोभित होने लगी थी जैसे कि अग्निके संस्कारसे मिए सुशोभित होने लगता है ॥१६४-१६४॥ परिचर्या करते समय देवियोंने सबसे पहले स्वर्गसे लाये हुए पवित्र पदार्थींके द्वारा माताका गर्भ शोधन किया था। ॥१६६॥ वह माता प्रथम तो स्वभावसे ही निर्मल और सन्दर थी इतनेपर देवियोंने उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारगोंसे वह उस समय ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो उसका शरीर स्फटिक मिएसे ही बनाया ग्रया हो ॥१६७॥ उन देवियोंमें कोई तो माताके आगे अष्ट मङ्गल द्रव्य धारण करती थीं, कोई उसे ताम्बूल देती थीं, कोई स्नान कराती थीं श्रौर कोई वस्त्राभूषण श्रादि पहिनाती थीं ॥१६८॥ कोई भोजनशालाके काममें नियुक्त हुई, कोई शय्या बिछाने के काममें नियुक्त हुई, कोई पैर दाबनेके काममें नियुक्त हुई श्रीर कोई तरह तरहकी सुगन्धित पुष्पमालाएं पहिनाकर माताकी सेवा करनेमें नियुक्त हुई ॥१६६॥ जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा कमलिनीके कमलका स्पर्श कर उसे अनुरागसहित (लाली सिहत) कर देती है उसी प्रकार वस्नाभूषण पहिनाते समय कोई देवी मरुदेवीके मुखका स्पर्श कर उसे अनुरागसहित (प्रेम सहित) कर रही थी।।१७०।। ताम्बूल देनेवाली देवी हाथमें पान लिये हुए ऐसी सुशोभित होती थी मानो जिसकी शाखाके श्रमभागेपर तोता बैठा हो ऐसी कोई लता ही हो ।।१७२॥ कोई देवी अपने कोमल हाथसे माताके लिये आभूषण दे रही थी जिससे वह ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जिसकी शाखाके अप्रभागपर आभूषण प्रकट हुए हों ऐसी कल्पलता ही हो ॥१७२॥ मरुदेवीके लिये कोई देवियां कल्पलताके समान रेशमी बस्त दे रही थीं, कोई दिव्य मालाएँ दे रही थीं ॥१७३॥ कोई देवी अपने हाथपर रखे हुए सुगन्धित द्रव्योंके विलेपनसे मरुदेबीके शरीरको सुवासित कर रही थी। विलेपनकी सुगन्धिके

१ स्त्रानीतैः । २ स्रलङ्कारे नियुक्ताः । ३ पादमर्दने । ४ उपचारमकुर्वन् । ५ स्रलङ्कारविधाने । ६ सूर्यस्थेयं सीरी । ७ सरोजिन्याः । सरोवरे प० । —वाञ्जं सरोवहम् म० । —वाञ्जंसरोरहम् स्त्र० । ८ ताम्बूलदायिनी द०, स०, म०, ल० । ६ उदिमन्न उद्भूत् । १० तुकूलम् । ११ सीगन्धिकाः सीगन्ध्याः । सीगन्धिकाहृत सुगन्धसमूहाहूत । 'कविचहस्त्यचित्ताच्च ठणीति ठणि' स्त्रथवा 'सुगन्धाहूतविनया-दिभ्यः' इति स्वार्थे ठण् । १२ गन्धसमिष्टः । गन्धद्रव्यकरण्रातिपादकशास्त्रविशेषः ।

श्रक्षरचाविधो काश्चित् उल्लातासिलता बसुः । सरस्य इव वित्रस्तपाठीनाः सुरयोपितः ॥१७५॥ सममार्जु महीं काश्चित् श्राकीणां पुष्परेसुिमः । तद्गन्यासिक्षनो भृक्षान् श्राधुनानास्तनांशुकैः ॥१७६॥ कुर्वन्ति समापराः सान्द्रचन्दनच्छ्रटयोचिताम् । चितिमार्द्रांशुकैरन्या निर्ममार्जु रतिन्द्रताः ॥१७०॥ कुर्वते 'वितिवन्यासं रत्नच्णेंः पुरोऽपराः । पुष्पैरुपहरन्त्यन्याः ततामोदेर्धु शाखिनाम् ।॥१७८॥ काश्चिद्शितदिव्यानुभावाः 'प्रच्छन्नविद्यहाः । नियोगेरुचितेरेनाम् श्रनारतमुपाचरन् ॥१७६॥ प्रभातरिक्तां काश्चिद् द्यानास्तनुयष्टिकाम् । सोदामिन्य इवानिन्यः उचितं रुचितं च यत् ॥१८०॥ प्रभातरिक्तां विद्यो देव्ये दिव्यानुभावतः । सजमंशुकमाहारं भूषां चास्ये समर्पयन् ॥१८१॥ श्रन्तरिचित्रयाः काश्चिद् श्रनालितमूर्त्तयः । यत्नेन रच्यतां देवीत्युच्वैिगरमुदाहरन् ॥१८२॥ "गतेष्वंशुकसंधानम् "श्रासितेष्वासनार"हितम् । ११६थतेषु परितः सेवां चकुरस्याः सुराङ्गनाः ॥१८३॥ काश्चिद्विच्छु' पुज्योतिः तरला मिणदीपिकाः । निशामुखेषु ११हम्यामाद् विधुन्वानास्तमोऽभितः ॥१८४॥ काश्चिद्विचासनासुः उचितेर्वलिकर्मभिः । ११न्यास्थन्मन्त्राक्षरैः काश्चिद् श्रस्ये रचामुपाचिपन् । ॥१८५॥

कारण उस देवीके हाथपर अनेक भौं रे आकर गुंजार करते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सुगन्धित द्रव्योंकी उत्पत्ति आदिका वर्णन करनेवाले गन्धशास्त्रकी युक्ति ही हो ॥१७४॥ माताकी त्रंग-रत्ताके लिए हाथमें नंगी तलवार धारण किये हुई कितनी ही देवियां ऐसी शोभायमान होती थीं मानो जिनमें मछिलयाँ चल रही हैं ऐसी सरसी (तलैया) ही हों ॥१७५॥ कितनी ही देवियाँ पुष्पकी परागसे भरी हुई राजमहलकी भूमिको बुहार रही थीं श्रौर उस पराग की सगन्ध से त्राकर इकट्टे हुए भौरोंको अपने स्तन ढकनेके वस्त्रसे उड़ाती भी जाती थीं ॥१७६॥ कितनी ही देवियाँ स्रालस्यरहित होकर पृथिवीको गीले कपड़ेसे साफ कर रही थीं स्रौर कितनीं ही देवियाँ घिसे हुए गाढ़े चन्दनसे पृथिवीको सींच रहीं थीं ॥१७७॥ कोई देवियां माताके श्रागे रह्मोंके चूर्णसे रंगावलीका विन्यास करती थीं—रंग विरंगे चौक पूरती थीं, वेल-बूटा खींचती थीं श्रीर कोई सुगन्धि फैलानेदाले, कल्पवृत्तोंके फलों से माताकी पूजा करती थीं— ङहें फुलोंका उपहार देती थीं ॥१७⊏॥ कितनी ही देवियां ऋपना शरीर छिपाकर दिव्य प्रभाव दिखलाती हुई योग्य सेवाश्रोंके द्वारा निरन्तर माताकी शुश्रपा करती थीं ॥१७९॥ बिजलीके समान प्रभासे चमकते हुए शरीरको धारण करनेवाली कितनी ही देवियां माताके योग्य श्रौर श्रच्छे लगनेवाले पदार्थ लाकर उपस्थित करती थीं ॥१८०॥ कितनी ही देवियां श्रन्तर्हित होकर अपने दिव्य प्रभावसे माताके लिये माला, वस्त्र, आहार और आभूपण आदि देती थीं ॥१८१॥ जिनका शरीर नहीं दिख रहा है ऐसी कितनी ही देवियाँ आकाशमें स्थित होकर बड़े जोरसे कहती थीं कि माता मरुदेवीकी रचा बड़े ही प्रयत्नसे की जावे ॥१८२॥ जब माता चलती थीं तब वे देवियां उसके वस्नों को कुछ ऊपर उठा लेती थीं, जब बैठती थीं तब श्रासन लाकर उपस्थित करती थीं श्रौर जब खड़ी होती थीं तब सब श्रोर खड़ी होकर उनकी सेवा करती थीं ॥१८३॥ कितनी ही देवियां रात्रिके प्रारम्भकालमें राजमहलके श्रयभागपर श्रविशय चमकीले मिणियोंके दीपक रखती थीं। वे दीपक सब श्रोरसे श्रन्धकारको नष्ट कर रहे थे ॥१८४॥ कितनी ही देवियां सायंकालके समय योग्य वस्तुत्र्योंके द्वारा माताकी श्रारती उतारती थीं, कितनी ही देवियां दृष्टिदोष द्र करनेके लिये उतारना उतारती थीं श्रीर कितनी ही

१ प्रोक्तिताम्, सिक्तामित्यर्थः । २ रङ्गविलरचनाम् । ३ कल्पवृद्धाराम् । ४ मनुष्यदेहधारिणः । ५ स्रान्तर्धानं गताः । ६ वदन्ति स्म । ७ गमनेषु । द्र वस्त्रप्रसरणम् । ६ उपवेशनेषु । १० पीठानयनम् । ११ स्थानेषु । १२ ज्वालयन्ति स्म । १३ प्रासादाग्रमारुह्य । १४ न्यसन्ति स्म । १५ निच्चिपन्ति स्मेत्यर्थः । —गुणक्तयम् द०, स०, म०, ट० । उपन्तरं रात्रिमुखे ।

नित्यजागरितेः काश्चित् निमेपालसलोचनाः' । उपासाञ्चिकरे नेक्तं तां देव्यो विष्टतायुधाः ॥१८६॥ कदाचिक्रजलकेलीभिः वनकीडाभिरन्यदा । कथागोष्ठीभिरन्यदाः देव्यस्तस्यै एति दधः ॥१८०॥ कदाचिद्गीतगोष्ठीभिः वाद्यगोष्ठीभिरन्यदा । किंदिचन्तृत्यगोष्ठीभिः देव्यस्तां पर्युप्तस्त ॥१८०॥ काश्चित्येच्यगोष्ठीभिः त्वाद्यगोष्ठीभिरन्यदा । किंदिचन्तृत्यगोष्ठीभिः देव्यस्तां पर्युप्तस्त ॥१८८॥ काश्चिन्तृत्तविनोदेन रेजिरे कृतरेचकाः । नभोरक्षेण् विलोलाङ्गवः सौदामिन्य इवोद्गुचः । १९०॥ काश्चिदारचित्रेस्स्थानेः वर्भाविद्यस्त्रवाहवः । शिच्रमाणा इवानङ्गाद् धनुर्वेदं जगज्जये ॥१९१॥ पुष्पाञ्जलि किरन्त्येकारे परितो रङ्गमण्डलम् । मदनग्रहमावेशे योक्तुकामेव लिखता ॥१९२॥ पुष्पाञ्चलि किरन्त्येकारे परितो रङ्गमण्डलम् । मदनग्रहमावेशे योक्तुकामेव लिखता ॥१९२॥ तदुरोजसरोजातमुकुलानि चकम्परे । १५ श्रजुनितितुमेतासामिव नृत्तं कुत्हलात् ॥१९२॥ श्रपाङ्गशरसम्थानैः अ्वलताचापकर्पणैः । १५ श्रजुर्गुण्यनिकेवासीत् नृत्तगोष्ठी मनोसुवः ॥१९४॥ स्मितमुद्धिन्तदन्तांशु पाद्यं कलमनाकुलम् । सापाङ्गवीक्षितं चक्षु सलयश्च १५ परिक्रमः ॥१९५॥ इतीदमन्यदप्यासां धत्रेजनङ्गशराङ्गताम् । किमङ्गं सङ्गतं । भावैः । श्राङ्गकरेरसतां विष्ठेरसतां । ११६॥

देवियां मन्त्राचरोंके द्वारा उसका रचाबन्धन करती थीं ॥१८५॥ जिनके नेत्र टिमकाररिहत हो गये हैं ऐसी कितनी ही देवियां रातके समय अनेक प्रकारके हथियार धारण कर माताकी सेवा करती थीं ऋथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती थीं ।।१८६॥ वे देवांगनाएं कभी जलकीड़ासे श्रौर कभी वनकीडासे, कभी कथा-गोष्ठीसे (इकट्रे बैठकर कहानी आदि कहनेसे) उन्हें सन्तष्ट करती थीं ॥१८७॥ वे कभी संगीतगोष्ठीसे, कभी वादिस-गोष्टीसे श्रीर कभी नृत्यगोष्टीसे उनकी सेवा करती थीं ॥१८८॥ कितनी ही देवियां नेत्रोंके द्वारा श्रपना अभिप्राय प्रकट करनेवाली गोष्टियोंमें लीलापूर्वक भौंह नचाती हुई श्रीर बढते हुए तालके साथ शरीरको लचकाती हुई नृत्य करती थीं ॥१८९॥ कितनी ही देवियां नृत्यक्रीडाके समय त्राकाशमें जाकर फिरकी लेती थीं श्रीर वहाँ श्रपने चंचल श्रंगों तथा शरीरकी उत्कृष्ट कान्तिसे ठीक बिजलीके समान शोभायमान होती थीं ॥ १९० ॥ जुत्य करते समय नाट्य-शास्त्रमें निश्चित किये हुए स्थानोंपर हाथ फैलाती हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो जगत्को जीतनेके लिये साचात् कामदेवसे धनुर्वेद ही सीख रही हों ॥ १९१ ॥ कोई देवी रंग-बिरंगे चौकके चारों श्रोर फूल बिखेर रही थी श्रौर उस समय वह ऐसी मालूम होती थी मानो चित्र-शालामें कामदेवरूपी प्रहको नियुक्त ही करना चाहती हो ॥ १६२ ॥ नृत्य करते समय उन देवांगनात्र्योंके स्तनरूपी कमलोंकी बोंड़ियाँ भी हिल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन देवांगनात्रोंके नृत्यका कौतृहलवश श्रनुकरण ही कर रही हों ॥ १९३ ॥ देवांगनाश्रोंकी उस नृत्यगोष्ठीमें बार बार भौंहरूपी चाप खींचे जाते थे श्रीर उनपर बार बार कटाचरूपी बाए चढ़ाये जाते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेवकी धनुष विद्याका किया हुआ श्रभ्यास ही हो ॥ १९४ ॥ नृत्य करते समय वे देवियाँ दाँतोंकी किरणें फैलाती हुई मुस्कराती जाती थीं, स्पष्ट श्रौर मधुर गाना गाती थीं, नेत्रोंसे कटाच करती हुई देखती थीं श्रौर लयके साथ फिरकी लगाती थीं, इस प्रकार उन देवियोंका वह नृत्य तथा हाव-भाव आदि अनेक प्रकारके विलास, सभी कामदेवके वाणोंके सहायक वाण मालूम होते थे और रसिकताको प्राप्त हुई शरीर-सम्बन्धी चेष्टात्रोंसे मिले हुए उनके शरीरका तो कहना ही क्या है - वह तो हरएक

१ निमेपालस - निर्निमेप। २ सेवां चक्रुः। ३ रजन्याम्। ४ सेवां चिक्रिरे। ५ प्रेच्चण-समुदायनृत्य। ६ तालल्यैः। ७ ऋङ्गविच्चेपसहिताः। ८ -विनोदेषु ऋ०, प०, म०, स०, द०, ल०। ६ कृतवल्पनाः। १० नभोभागे ऋ०, म०, द०, स०। ११ उद्गतप्रमाः। १२ चापविद्याम्। १३ किरत्येका ऋ०, म०। १४ ऋनुवर्तितु - प०, द०, म०, ल०। १५ ऋभ्यासः। १६ पादविच्चेपः। १७ इतीदम-न्यथाप्यासां प०, ऋ०, द०, स०। १८ संयुक्तं चेत्। १६ चेष्टितैः। २० रसिकत्वम्।

'चारिभिः करणेश्रित्रैः सङ्गहारेश्च रेचकैः । मनोऽस्याः सुरनत्तंक्यःचकुः संप्रेच्योत्सुकम् ॥१९७॥ काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु "दरोजिन्निस्मतैर्मुखैः । बसुः पद्मित्विक्वन्यो विरलोजिक्कस्रैः ॥१९६॥ काश्चित् सङ्गीतगोष्ठीषु "दरोजिन्निस्मतैर्मुखैः । वसुः पद्मित्विक्वन्यो विरलोजिक्कस्रैः ॥१९६॥ काश्चित्रोष्ठाप्रसंव्ष्टवेयावोऽग्रुभुवो बसुः । मदनाग्निमिवाध्मातुं कृतयरनाः सफूरकृतम् ॥१९९॥ विग्रुधमा वैयावी यष्टीर्मार्जन्त्यः करपल्लवैः । विश्रं पल्लविताश्चकुः प्रेचकायां मनोदुमान् ॥२००॥ सङ्गीतकविधो काश्चित् स्पृशन्त्यः परिवादिनीः । कराङ्कुलीभिरातेनुः गानमामन्द्रमूर्च्छनाः ॥२०९॥ तन्त्र्यो मधुरमारेणुः तत्कराङ्गिलतादिताः । अयं तान्त्रो। गुग्धः कोऽपि ताद्वनाद् याति यद्वशम् ॥२०२॥ वंशैः संदष्टमालोक्य तासां तु दशनप्रज्ञदम् । वोग्यालाबुभिरिगरकेषि घनं तस्तनमण्डलम् ॥२०३॥ मृदङ्गवादनैः काश्चिद् बसुरुत्विस्वाहवः । तत्कलाकौशले श्लाघां कर्नुकामा इवारममः ॥२०४॥ मृदङ्गास्तत्करस्पर्शात् तदा मन्द्रं विसस्यनुः । तत्कलाकौशलं तासाम् उत्कुर्वाणारि इवोष्वकैः ॥२०५॥

प्रकारसे श्रात्यन्त सन्दर दिखाई पद्धता था ॥ १९४-१९६ ॥ वे नृत्य करनेवाली देवियाँ श्रानेक प्रकारकी गति, तरह तरहके गीत अथवा नृत्य विशेष, और विचित्र शरीरकी चेष्टा सहित फिरकी आदिके द्वारा माताके मनको नृत्य देखनेके लिये उत्करिठत करती थीं ।। १९७ ।। कितनी ही देवांगनाएँ संगीत-गोष्टियोंमें कुछ कुछ हँसते हुए मुखोंसे ऐसी सुशोभित होती थीं जैसे कुछ कुछ विकसित हुए कमलोंसे कमलिनियाँ सुशोभित होती हैं। १९८।। जिनकी भौहें बहुत ही छोटी छोटी हैं ऐसी कितनी ही देवियाँ आठोंके अप्रभागसे वीए। दबाकर बजाती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो फूँककर कामदेवरूपी श्राग्नको प्रज्वलित करनेके लिये ही प्रयत्न कर रही हों।। १९९ ।। यह एक बड़े आश्चर्यकी बात थी कि वीए। बजानेवाली कितनी ही देवियाँ अपने हस्तरूपी पल्लवोंसे वीगाकी लकडीको साफ करती हुई देखनेवालोंके मनरूपी वृद्धोंको पल्लवित अर्थात् पल्लवोंसे युक्त कर रही थीं । ( पन्नमें हर्षित अथवा शृङ्कार रससे सहित कर रही थीं।) भावार्थ- उन देवाङ्गनात्रोंके हाथ पल्लवोंके समान थे, वीगा बजाते समय उनके हाथरूपी पल्लव वीणाकी लकड़ी अथवा उसके तारोंपर पड़ते थे। जिससे वह बीणा पल्लवित अर्थात् नवीन पत्तोंसे व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी परन्तु आचार्यने यहाँपर बीएाको पल्लवित न बताकर देखनेवालोंके मनरूप वज्ञोंको पल्लवित बतलाया है जिससे विरोधमूलक अलंकार प्रकट हो गया है परन्तु पल्लवित शब्दका हिषित अथवा शृङ्गार रससे सहित अर्थ बदल देनेपर वह विरोध दूर हो जाता है। संज्ञेपमें भाव यह है कि वीए। बजाते समय उन देवियों के हाथों की चंचलता. संदरता और बजानेकी कुशलता आदि देखकर दर्शक पुरुषोंका मन हर्षित हो जाता था ॥ २०० ॥ कितनी ही देवियाँ संगीतके समय गम्भीर शब्द करनेवाली वीएाओंको हाथकी श्रॅगुलियोंसे बजाती हुई गा रही थीं ॥ २०१ ॥ उन देवियोंके हाथकी श्रंगुलियोंसे ताहित हुई बीगाएँ मनोहर शब्द कर रही थीं सो ठीक ही है बीगाका यह एक आश्चर्यकारी गुगा है कि ताड़नसे ही वश होती है ॥२०२॥ उन देवांगनाओं के श्रोठों को वंशों (बाँसुरी ) के द्वारा उसा हुआ देखकर ही मानो वीए। अंकि तुंबे उनके कठिन स्तनमण्डलसे आ लगे थे। भावार्थ-वे देवियाँ मुँहसे बाँसुरी श्रीर हाथसे वीए।। बजा रही थीं ।। २०३।। कितनी ही देवियाँ मृद्क्र बजाते समय श्रपनी भुजाएँ ऊपर उठाती थीं जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो उस कला-कौशलुके विषयमें श्रपनी प्रशंसा ही करना चाहती हों।। २०४।। उस समय उन बजानेवाली देवियों के हाथ के स्पर्श से वे मृदंग गम्भीर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसे जान पडते थे मानो

१ चारुभिः द०, स० । चारिभिः गतिविशेषैः । २ पुष्पघटादिभिः । ३ वल्गनैः । ४ दरोद्धिल —ईषदुद्धित्र । ५ संधुत्तितुम् । ६ वैण्विकाः । ७ वेण्गेरिमाः । ८ —संस्त्य ऋ०, स०, म०, ल० । ६ सप्ततन्त्री वीणा । 'तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी' इस्यभिधानात् । १० ध्वनन्ति स्म । ११ श्रोषध-सम्बन्धी तन्त्रीसम्बन्धी च । १२ श्रलाबु —तुम्बी । —लाम्बुभिः प० । १३ उत्कर्ष कुर्वाणाः ।

उन्ने स्वरसे उन बजानेवाली देवियोंके कला-कौशलको ही प्रकट कर रहे हों ॥ २०४ ॥ उन देवियोंके हाथसे बार बार ताड़ित हुए मृदंग मानो यही ध्विन कर रहे थे कि देखो, हम लोग वास्तवमें मृदंग (मृत् + श्रङ्ग) अर्थात् मिट्टीके श्रङ्ग (मिट्टीसे बने हुए) नहीं हैं किन्तु सुवर्णके बने हुए हैं। भावार्थ — मृदङ्ग शब्द रूढ़िसे ही मृदङ्ग (वाद्य विशेष) श्रर्थको प्रकट करता है।। २०६॥ उस समय पणव श्रादि देवोंके बाजे बड़ी गम्भीर ध्विनसे बज रहे थे मानो लोगोंसे यही कह रहे थे कि हम लोग सदा सुंदर शब्द ही करते हैं, तुरे शब्द कभी नहीं करते श्रोर इसी लिये बड़े परिश्रमसे बजाने योग्य हैं।।२०७॥ प्रातःकालके समय कितनी ही देवियाँ बड़े बड़े शंख बजा रही थीं श्रोर वे ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवियोंके हाथोंसे होनेवाली पीड़ाको सहन करनेके लिये श्रमभर्थ होकर ही चिल्ला रहे हों।। २०८॥ प्रातःकालमें माताको जगानेके लिये जो ऊँची तालके साथ तुरही बाजे बज रहे थे उनके साथ कितनी ही देवियाँ मनोहर श्रोर गंभीर रूपसे मंगलगान गाती थीं।। २०६॥ इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई सेवासे मरदेवी ऐसी शोभायमान होती थीं मानो किसी प्रकार एकरूपताको प्राप्त हुई तीनों लोकोंकी लहमी ही हो।। २१०॥ इस तरह बड़े संभ्रमके साथ दिकुमारी देवियोंके द्वारा सेवित हुई उस मरदेवीने बड़ी ही उत्कृष्ट शोभा धारण की थी श्रोर वह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो शरीरमें प्रविष्ट हुए देवियोंके प्रभावसे ही उसने ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण की हो।। २११॥

अथानन्तर, नौवां महीना निकट आनेपर वे देवियां नीचे लिखे अनुसार विशिष्ट काव्य गोष्टियोंके द्वारा बड़े आदरके साथ गर्भिणी मक्देवीको प्रसन्न करने लगीं ॥ २१२ ॥ जिनमें अर्थ गृढ़ है, किया गृढ़ है, पाद (श्लोक चौथा हिस्सा) गृढ़ है अथवा जिनमें बिंदु छूटा हुआ है, मात्रा छूटी हुई या अत्तर छूटा हुआ है ऐसे कितने ही श्लोकोंसे तथा कितने ही प्रकारके अन्य श्लोकोंसे वे देवियां मक्देवीको प्रसन्न करती थीं ॥ २१३ ॥ वे देवियां कहने लगीं — िक हे माता, क्या तुमने इस संसारमें एक चन्द्रमाको ही कोमल (दुर्बल) देखा है जो इसके समस्त कलारूपी धनको जबरदस्ती छीन रही हो। भावार्थ—इस श्लोकमें व्याजस्तुति अलंकार है अर्थात् निन्दाके छलसे देवीकी स्तुति की गई है। देवियोंके कहनेका अभिप्राय यह है कि आपके मुखकी कान्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही चन्द्रमाकी कान्ति घटती जाती है अर्थात् आपके कान्तिमान मुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरहित माल्म होने लगा है इससे जान पड़ता है कि आपने चन्द्रमाको दुर्बल समफकर उसके कलारूपी समस्त धनका अपहरण कर लिया है

१ मृर्यमयावयवाः । २ ध्वनितम् । ३ मुरजाः । सुरवाः ऋ०, प०, स०, द०, ल० । ४ कुिंसतरवाः । ५ पूरयन्ति स्म । ६ तत्करोत्पीडनं म०, ७० । ७ श्चारवेन सहितान् । ८ एकत्वम् । ६ प्रविष्टैः । १० गर्भिणीम् । ११ ऋर्थाश्च क्रियाश्च पादाश्च ऋर्थिक्रयापादाः निगृहा ऋर्थिक्रयापादा येषु तैः । १२ बिन्दुच्युतकमात्राच्युतकात्त्ररच्युतकैः । १३ यत् कारणात् ।

मुखेन्दुना जितं नूनं तवाकां सोदुमसमम् । विम्वमप्येन्दवं साम्यात् सङ्कोचं यात्यदोऽनिशम् ॥२१५॥ राजीवमिलिभिजु ष्टं सालकंन मुखेन ते । जितं भीरुतयाद्यापि याति साङ्कोचनं मुदुः ॥२१६॥ श्राजिवन्मुहुरभ्येत्य त्वन्मुखं कमलास्थया । नाभ्यिकनिर्नि समभ्येति सशङ्क इव पट्पदः ॥२१७॥ नाभि पाधिवमन्वेति निलनं निलनानने । 'त्वन्मुखाक्जमुपाद्याय कृतार्थोऽयं मधुवतः ॥२१८॥ नाभेरिभमतो राज्ञः स्वयि रक्तो न कामुकः । न कृतोऽप्यथरः स्व कान्त्या यः सदोजोधरः स्व कः ॥२१९॥

प्रहेलिका ]

क कीटक् शस्यते रेखा तवाणुञ्जू सुविश्रमे । करिणीञ्च घदान्येन पर्यायेण करेणुका! ॥२२०॥

[ एकालापकम् ]

॥ २१४ ॥ हे माता, श्रापके मुखरूपी चन्द्रमांके द्वारा यह कमल श्रवश्य ही जीता गया है क्योंकि इसी लिये वह सदा संक्रचित होता रहता है। कमलकी इस पराजयको चन्द्रमण्डल भी नहीं सह सका है और न श्रापके मुखको ही जीत सका है इसलिये कमलके समान होनेसे वह भी सदा संकोचको प्राप्त होता रहता है।। २१४।। हे माता, चूर्ण छुन्तल सहित आपके मुखकमलने भ्रमर सहित कमलको श्रवश्य ही जीत लिया है इसीलिये तो वह भयसे मानो श्राज तक वार बार संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥ २१६ ॥ हे माता, ये भ्रमर तुम्हारे मुखको कमल समफ बार बार सन्मुख आकर इसे संघते हैं और संक्रचित होनेवाली कमलिनीसे अपने मरने श्रादिकी शंका करते हुए फिर कभी उसके सन्मुख नहीं जाते हैं। भावार्थ-श्रापका मुख-कमल सदा प्रकृत्तित रहता है श्रीर कमिलनीका कमल रातके सभय निमीलित हो जाता है। कमलके निमीलित होनेसे भ्रमरको हमेशा उसमें बन्द होकर मरनेका भय बना रहता है। श्राज उस भ्रमरको सुगन्ध प्रहण करनेके लिये सदा प्रकृत्लित रहनेवाला आपका मुख कमलरूपी निर्वाध स्थान मिल गया है इसलिये अब वह लौटकर कमलिनीके पास नहीं जाता है ॥ २१७ ॥ हे कमलनयनी ! ये भ्रमर त्रापके मुखरूपी कमलको संघकर ही कृतार्थ हो जाते हैं इसीलिये वे फिर पृथ्वीसे उत्पन्न हुए अंग्य कमलके पास नहीं जाते अथवा ये भ्रमर आपके मुखरूपी कमलको संघकर कृतार्थ होते हुए महाराज नाभिराजका ही अनुकरण करते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार आपका मुख संघकर आपके पति महाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार ये भ्रमर भी श्रापका मख सुंघकर संतुष्ट हो जाते हैं ॥ २१८ ॥ तदनन्तर वे देवियां मातासे पहेलियां पुछने लगीं। एक ने पूछा कि है माता, बताइये वह कौन पदार्थ है ? जो कि आपमें रक्त अर्थात् आसक्त है श्रीर श्रासक्त होने पर भी महाराज नाभिराजको श्रत्यंत प्रिय है, कामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है, श्रौर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है। इसके उत्तरमें माताने कहा कि मेरा 'श्रधर' ( नीचेका श्रोठ ) ही है क्योंकि वह रक्त श्रथीत् लाल वर्णका है, महाराज नाभिराजको प्रिय है, कामी भी नहीं है, शरीरके उच भागपर रहनेके कारण नीच भी नहीं है श्रौर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है \*।।२१६॥ किसी दूसरी देवीने पूछा कि हे पतली भौंहोंवाली श्रीर सुन्दर विलासोंसे युक्त माता, बताइये श्रापके शरीरके किस स्थानमें कैसी रेखा श्रच्छी समभी जाती है श्रोर हिस्तनीका दूसरा नाम क्या है ? दोनों प्रश्नोंका एक ही उत्तर दीजिये।

१ स्रात्यर्थम् । २ कमलं चन्द्रश्च । ३ चन्द्रसादृश्यात् ग्रब्जसादृश्याच्च । ४ ग्रब्जम् इन्दुिबम्बं च । ५ चूर्णकुन्तलसिहतेन । ६ सङ्कोचनं ल०, प०, म०, स०, द० । साङ्कोचनं सङ्कोचिलम् । राजीवं भीरुतया ग्रायापि सङ्कोचीनं यातीत्यर्थः । ७ कमलबुद्ध्या । ८ ग्रब्जिन्याः ग्रामिमुखम् । ६ पृथिव्यां भवं नाभिराजं च । १० स्वन्मुखाम्बुजमाघाय ग्र०, प०, ल० । ११ नीचः । १२ सततं तेजोधरः सामर्थ्याल्लभ्योऽधरः । १३ करिसी हस्ते स्क्ष्मरेखा च । "

<sup>- \*</sup> इस श्लोकमें ऋधर शब्द ऋाया है इसलिए इसे 'ऋंतर्लिपिका' भी कह सकते हैं।

ैनयनानन्दिनीं रूपसम्पदं ग्लानिमभ्विके । <sup>ध्</sup>त्राहाररतिमुत्सुज्य ॅनानाशा<sup>६</sup>नामृतं सिति<sup>४</sup> ॥२२२॥ [ क्रियागोपितम् ]

श्रधुना<sup>८</sup> दरमुत्सुज्य केसरी गिरिकन्दरम् । <sup>१०</sup>समुत्पित्सुर्गिरेरम्नं सटाभारं<sup>११</sup> भयानकम् ॥२२३॥ श्रधुना<sup>१३</sup> जगतस्तापम् श्रमुना गर्भजन्मना<sup>१३</sup>। त्वं देवि जगतामेकपावनी भुवनाम्बिका ॥२२४॥ श्रधुनामरसर्गस्य<sup>११</sup> वर्द्धतेऽधिकमुत्सवः । <sup>१०</sup>श्रधुनामरसर्गस्य<sup>१६</sup> दैत्यचक्रे घटामिति<sup>१७</sup> ॥२२५॥ [गृढिक्रियमिट्ं श्लोकत्रयम्]

माताने उत्तर दिया 'करेग़ाका \*'। भावार्थ-पहले प्रश्नका उत्तर है 'करे + श्रग़ाका' श्रयांत् हाथमें पतली रेखा अच्छी समभी जाती है और दूसरे प्रश्नका उत्तर है 'करेगुका' हस्तिनीका दूसरा नाम करेगाका है।। २२०।। किसी देवीने पूछा—हे मधुर-भाषिणी माता, बताओं कि सीधे, ऊँचे श्रौर छायादार वृत्तोंसे भरे हुए स्थानको क्या कहते हैं ? श्रौर तुम्हारे शरीरमें सबसे सुन्दर श्रंग क्या है ? दोनोंका एक ही उत्तर दीजिये। माताने उत्तर दिया 'साल-कानन 🍴 अर्थात सीधे ऊँचे श्रौर छायादार वृत्तोंसे व्याप्त स्थानको 'साल-कानन' (सागौन वृत्तींका वन ) कहते हैं श्रीर हमारे शरीरमें सबसे सुन्दर श्रङ्ग 'सालकानन' (स + श्रलक + श्रानन ) त्रर्थात् चूर्णकुन्तल [ सुगन्धित चूर्ण लगानेके योग्य त्रागेके बाल—जुल्फें ] सिंहत मेरा मुख है ॥ २२१ ॥ किसी देवीने कहा—हे माता, हे सित, त्राप त्रानन्द देनेवाली ऋपनी रूप-सम्पत्तिको ग्लानि प्राप्त न कराइये श्रीर श्राहारसे प्रेम छोड़कर श्रनेक प्रकारका श्रमृत भोजन की जिये [ इस ऋोकमें 'नय' श्रौर 'श्रशान' ये दोनों क्रियाएँ गूढ़ हैं इसलिए इसे क्रियागुप्त कहते हैं ।। २२२ ॥ हे माता, यह सिंह शोघ ही पहाड़की गुफाको छोड़कर उसकी चोटीपर चढ़ना चाहता है श्रीर इसलिए श्रपनी भयंकर सटाश्रों (•गर्दनपर के बाल-श्रयाल ) हिला रहा है। [इस ऋोकमें 'अधुनात्' यह किया गूढ़ रखी गई है इसलिए यह भी 'क्रियागुप्त' कहलाता है ] ॥ २२३ ॥ हे देवि, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके द्वारा आपने ही इस जगत्का संताप नष्ट किया है इसलिए श्राप एकही, जगतको पवित्र करनेवाली हैं श्रौर श्रापही जगतकी माता हैं। [इस ऋोकमें 'श्रधुनाः' यह क्रिया गूढ़ है श्रतः यह भी क्रियागुप्त ऋोक है ] ॥ २२४ ॥ हे देवि, इस समय देवोंका उत्सव अधिक बढ़ रहा है इसलिए मैं देत्योंके चक्रमें अर वर्ग अर्थात अरोंके समृहकी रचना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। चिक्रके बीचमें जो खड़ी लकड़ियां लगी रहती हैं उन्हें अर कहते हैं। इस ऋोकमें 'अधुनाम्' यह किया गूढ़ है इसलिए यह भी कियागृप्त कह-

१ सरल ऋजु । २ त्रालकसिंदतमुखम् । प्रथमप्रश्नोत्तरपत्ते सालवनम् । ३ नेत्रोत्सवकरीम् । पत्ते नय प्रापय । न मा स्म । त्रानिद्नीम् त्रानिद्वनीम् । ४ त्राहारससमु— व० । ५ बहुविधम् । ६ सुङ्ख्य । ७ पतिवते । ⊏ ऋधुना ऋध । पत्ते ऋधुनात् धुनाति स्म । दरं भयं यथा भवित तथा । ६ गुहाम् । १० समुत्पितितिमिन्छुः । ११ केसरसमूहम् । १२ इदानीम् पत्ते धुनासि स्म । १३ गर्भार्भ-केन । १४ –वर्गस्य व० । ऋमरसमूहस्य । १५ ऋधुना ऋध ऋधुनाम् धुनोमि स्म । १६ ऋमरसर्गस्य देवसमूहस्य । पत्ते ऋरसर्गस्य चक्रस्य अराणां धाराणां सर्गः सृष्टिर्यस्य तत् तस्य चक्रस्य । १७ घटनाम् ।

<sup>\*</sup> यह एकालापक है। जहां दो या उससे भी ऋषिक प्रश्नोंका एक भी उत्तर दिया जाता है उसे एकालापक कहते हैं।

<sup>🕆</sup> यह भी एकालापक है।

<sup>१</sup>घटवृत्तः पुरोऽयं ते घनच्छायः रेस्थितो महान् । इत्युक्तोऽपि न तं घर्मे रेश्रितः कोऽपि वदाक्रुतम् ॥२२६॥ (स्पष्टान्धकम् ]

'मुक्ताहाररुचिः सोष्मा हरिचन्दनर्चाचतः । श्रापाण्डुरुचिराभाति विरहीव तव स्तनः ॥२२७॥ [समानोपमम]

जगतां जनितानन्दों निरस्तदुरितेन्धनः । स<sup>६</sup> यः कनकसच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः ॥२२८॥ [ गृहचतुर्थकम् ]

जगज्जयी जितानङ्गः सतां गितरनन्तदक् । तीर्थकृत्कृतकृत्यश्च जयतात्तनयः स ते ॥२२९॥ [ 'निरोष्ट्यम् ]

स ते कल्याणि कल्याणशतं संदर्शं नन्दनः । यास्यत्य<sup>°</sup>नागतिस्थानं <sup>१०</sup>धति <sup>११</sup>धेहि ततः सति ॥२३०॥ [ निरोष्टयमेव ]

लाता है ]।। २२४।। कुछ त्रादमी कड़कती हुई धूपमें खड़े हुए थे उनसे किसीने कहा कि 'यह तुम्हारे सामने घनी छायावाला बड़ा भारी बड़का वृत्त खड़ा है' ऐसा कहनेपर भी उनमेंसे कोई भी वहां नहीं गया। हे माता, किहये यह कैसा आश्चर्य है ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि इस श्लोकमें जो 'बटवचाः शब्द है उसकी सन्धि बटो + ऋचः' इस प्रकार तोड़ना चाहिये और उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि 'रे लड़के! तेरे सामने यह मेघके समान कांतिवाला (काला) बड़ा भारी रीछ (भालू) बैठा हैं ऐसा कहनेपर कड़ी ध्रुपमें भी उसके पास कोई मनुष्य नहीं गया तो क्या आश्चर्य है ? यह स्पष्टांधक श्लोक है ] ॥ २२६ ॥ हे माता, आपका स्तन मुक्ताहाररुचि है अर्थात मोतियोंके हारसे शोभायमान है, उष्णातासे सहित है, सफेद चंदनसे चर्चित है श्रीर कुछ कुछ सफेर वर्ण है इसलिए किसी विरही मनुष्यके समान जान पड़ता है क्योंकि विरही मनुष्य भी मुक्ताहाररुचि होता है, अर्थात् आहारसे प्रेम छोड़ देता है, काम-जबर सम्बन्धी उद्यातासे सहित होता है, शरीरका संताप दूर करनेके लिये चंदनका लेप लगाये रहता है श्रौर विरहकी पीड़ासे कुछ कुछ सफेद वर्ण हो जाता है। यह श्रेषोपमालंकार है ] ।। २२७ ।। हे माता, तुम्हारे संसारको आनंद उत्पन्न करनेवाला, कर्मरूपी ईधनको जलाने-वाला श्रीर तपाये हुए सुवर्णके समान कांति धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। यह श्लोक गृद्वतुर्थक कहलाता है क्योंकि इस स्रोकके चतुर्थ पादमें जितने अत्तर हैं वे सबके सब पहलेके तीन पादोंमें श्रा चुके हैं जैसे 'जगतां जनिता नंदो निरस्तदुरितेन्धनः। संतप्तकनकच्छायो जनिता ते स्तनंधयः॥'] ॥ २२८॥ हे माता, श्रापका वह पुत्र सदा जयवन्त रहे जो कि जगत्को जीतनेवाला है, कामको पराजित करनेवाला है, सज्जनोंका आधार है, सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है और कुतकृत्य है [ यह निरौष्ठ्य श्लोक है क्योंकि इसमें श्रोठसे उच्चारण होनेवाले 'उकार, पवर्ग श्रौर उपध्मानीय श्रज्ञर नहीं हैं ] ॥ २२६ ॥ हे कल्याणि, हे पतित्रते, श्रापका वह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थानको (मोच ) प्राप्त करेगा जहाँ से पुनरागमन नहीं होता इसलिये आप सन्तीषको प्राप्त होस्रो यह

१ वटबृद्धः न्यप्रोधपादपः । पद्धे वटो भो माणवक, ऋतः भल्लूकः । 'ऋत्वाच्छभल्लभल्लूकाः' । २ भूर्यनातपः पद्धे मेघच्छायः । ३ निदाघे । ४ मौक्तिकहारकान्तिः । पद्धे त्यक्ताशानकचिः । ५ अनिता भविष्यति । 'जनिता ते स्तनन्धयः' इति चतुर्थः पादः प्रथमादित्रिषु पादेषु गृहमास्ते । ६ सन्तसकनकच्छायः द०, स०, स०, ल०। ं७ सतां गतिः सत्पुक्षाग्यामाधारः । ⊏ श्रोष्ठस्पर्शन-मन्तरेगु पाठ्यम् । ६ मुक्तिस्थानम् । १० सन्तोषं घर । ११ चेहि स०, म०, ल०।

द्वीपं नन्दीश्वरं देवा मन्दरागं च सेवितुम् । 'सुदन्तीन्द्रैः समं यान्ति सुन्दरीभिः समुत्सुकाः ॥२३१॥ [ बिन्दुमान् ]

लसद्बिन्दुंभिराभान्ति मुखैरमरवारणाः । <sup>४</sup>घटाघटनया व्योग्नि विचरन्तस्त्रिधाः स्नुतः ॥२३२॥ [ बिन्दुच्युतकम् ]

मकरन्दारुणं तोयं धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं क्वचिदुद्बिन्दुजलं ['चलन्] मकरदारुणम् ॥२३३॥ [ बिन्दुच्युतकमेव ]

श्लोक भी निरीष्ट्य है।। २३०।। हे सुन्दर दाँतोंवाली देवि, देखो, ये देव इन्द्रोंके साथ अपनी श्रपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए बड़े उत्सुक होकर नन्दीश्वर द्वीप श्रीर पर्वतपर क्रीड़ा करनेके लिये जा रहे हैं। यह श्लोक बिन्दुमान हैं अर्थात् 'सुदतीन्द्रैः' की जगह 'सुदतीन्द्रैः' ऐसा दकारपर बिंदु रखकर पाठ दिया है, इसी प्रकार 'नदीश्वरंके' स्थानपर बिंदु रखकर 'नंदीश्वरं' कर दिया है और 'मद्रागं' की जगह बिंदु रखकर 'मंद्रागं' कर दिया है इसलिये बिन्दच्यत होनेपर इस श्लोक का दूसरा ऋर्थ इस प्रकार होता है हे देवि, ये देव दन्ती ऋर्थात हाथियोंके इन्द्रों (बड़े बड़े हाथियों) पर चढकर अपनी अपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए मदरागं सेवितं अर्थात कीड़ा करनेके लिये उत्प्रक होकर द्वीप श्रीर नदीश्वर ( समुद्र ) को जा रहे हैं। ॥ २३१ ॥ हे माता, जिनके दो कपोल और एक सुँड इस प्रकार तीन स्थानोंसे मद भर रहा है तथा जो मेघोंकी घटाके समान आकाशमें इधर उधर विचर रहे हैं ऐसे ये देवोंके हाथी जिनपर श्रानेक विन्द शोभायमान हो रहे हैं ऐसे अपने मुखोंसे बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। यह बिन्द च्युतक श्लोक है इसमें बिन्दु शब्दका बिन्दु हटा देने श्रौर घटा शब्दपर रख देनेसे दूसरा श्रर्थ हो जाता है, चित्रालंकारमें श श्रौर स में कोई श्रन्तर नहीं माना जाता, इसलिये दूसरे अर्थ में 'त्रिधा स्नुताः'की जगह 'त्रिधा श्रुताः' पाठ समका जावेगा । दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि 'हे देवि ! दो, अनेक तथा बारह इस तरह तीन भेदरूप श्रुतज्ञानके धारण करनेवाले तथा घंटानाद करते हुए त्राकाशमें विचरनेवाले ये श्रेष्ठदेव, ज्ञानको धारण करनेवाले अपने सुशोभित मुखसे बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। ]।।२३२।। हे देवि, देवोंके नगरकी परिखा ऐसा जलधारण कर रही है जो कहीं तो लाल कमलोंकी परागसे लाल हो रहा है, कहीं कमलोंसे सहित है, कहीं उड़ती हुई जलकी छोटी छोटी बूँदांसे शोभायमान है श्रीर कहीं जलमें विद्यमान रहनेवाले मगर-मच्छ श्रादि जलजन्तुश्रोंसे भयंकर है। इस श्लोकमें जलके वाचक 'तोय' श्रौर 'जल' दो शब्द हैं इन दोनोंमें एक व्यर्थ श्रवश्य है इसलिये जल शब्दके बिन्दुको हटाकर 'जलमकरदारुणं' ऐसा पद बना लेते हैं जिसका श्रर्थ होता है जलमें विद्यमान मगरमच्छोंसे भयंकर । इस प्रकार यह भी बिन्दुच्युतक श्लोक है। 'परन्तु अलंकारचिन्तामिए'में इस श्लोकको इस प्रकार पढ़ा है 'मकरंदारुणं तोयं धत्ते तत्पुरखातिका । साम्बुजं कचिदुद्विन्दु चलन्मकरदारुणम् ।' श्रीर इसे 'बिन्दुमान् बिन्दुच्युतकका' उदाहरण दिया है जो कि इस प्रकार घटित होता है - रलोकके प्रारम्भमें 'मकरदाहरणं' पाठ था वहाँ बिन्दु देकर 'मकरंदाहरणं' ऐसा पाठ कर दिया और अन्तमें 'चलन्मकरंदारुएं' ऐसा पाठ था वहाँ बिन्दुको च्युत कर चलन्मकरदारुएं ( चलते हुए मगर-

१ मुद्दित भो कान्ते । मुद्दिनद्वैरिति सिबन्दुकं पाठ्यम् । २ उच्चारणकाले बिन्दुं संयोज्य स्राभिप्रायकथने त्यजेत् । उच्चारणकाले विद्यमानिबन्दुत्वात् बिन्दुमानित्युक्तम् । ३ पद्मकैः । पद्मकं बिन्दुजालकम्' इत्यभिधानात् । ४ घटानां समृहानां घटना तया । पद्ते घरटासंघटनया । ५ त्रिमद्साविणः । ६ चलन्मकर— द०, ट०। चलन्मकरंदारुणमित्यत्र बिन्दुलोपः ।

'समजं घातुकं बालं चर्णं नोपेचते हरिः । का तु कं स्त्री हिमे वान्कृत् समजङ्का तुकं बलम् ॥२३४॥ [ रमात्राच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

जग्ले<sup>र</sup> कयापि सोत्कग्ठं<sup>र</sup> किमप्याकुल मूर्च्छ्नम् । विरहेङ्गनया कान्तसमागमनिराशया ॥२३५॥ [ व्यक्षनच्युतकम् ]

ं कः पक्षरमध्यास्ते ं कः परुषिनस्वनः । ं कः प्रतिष्ठा जीवानां ं कः पाठ्योऽक्षरच्युतः ॥२३६॥
[ शुकः पक्षरमध्यास्ते काकः परुषिनस्वनः । लोकः प्रतिष्ठा जीवानां श्लोकः पाठयोऽक्षरच्युतः ॥२३६॥
[ श्रक्षरच्युतकप्रश्नोत्तरम् ]

मच्छोंसे भयंकर ) ऐसा पाठ कर दिया है। ]॥ २३३॥ हे माता, सिंह ऋपने ऊपर घात करने-वाली हाथियोंकी सेनाकी चएभरके लिये भी उपेचा नहीं करता और हे देवि, शीत ऋतुमें कौनसी की क्या चाहती है ? माताने उत्तर दिया कि समान जंघात्रोंवाली स्त्री शीत ऋतुमें पुत्र हीं चाहती है। इस श्लोकमें पहले चरणके 'बालं' शब्दमें आकारकी मात्रा च्युत कर 'बलं' पाठ पढना चाहिये जिससे उसका 'सेना' ऋर्थ होने लगता है और अन्तिम चरणके 'बलं' शब्दमें आकारकी मात्रा बढ़ाकर 'बालं' पाठ पढ़ना चाहिये जिससे उसका अर्थ पुत्र होने लगता है। इसी प्रकार प्रथम-चरणमें 'समजंके' स्थानमें आकारकी मात्रा बढ़ाकर 'सामजं' पाठ समभना चाहिये जिससे उसका श्रर्थ 'हाथियोंकी' होने लगता है। इन कारणोंसे यह श्लोक मात्राच्यतक कहलाता है। 1। २३४ ।। हे माता, कोई स्त्री अपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे निराश होकर व्याकुल और मूर्छित होती हुई गद्गद स्वरसे कुछ भी खेद खिन्न हो रही है। इस श्लोकमें जब तक 'जग्ले' पाठ रहता है श्रीर उसका श्रर्थ खिदखिन्न होना' किया जाता है तब तक श्लोकका श्रर्थ ससंगत नहीं होता, क्योंकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी स्त्रीका गद्गद स्वर नहीं होता और न खेदखिन्न होनेके साथ 'कुछ भी' विशेषणकी सार्थकता दिखती है इसलिये 'जग्ले' पाठमें 'ल' व्यञ्जनको च्यत कर 'जगे' ऐसा पाठ करना चाहिये। इस समय श्लोकका श्रथं इस प्रकार होगा कि-'हे देवि, कोई स्त्री पतिका विरह होनेपर उसके समागमसे निराश होकर स्वरोंके चढ़ाव-उतारको कुछ श्रव्यवस्थित करती हुई उत्स्कता-पूर्वक कुछ भी गा रही है। 'इस तरह यह श्लोक 'व्यव्जनच्युतक' कहलाता है ]।।२३५॥ किसी देवीने पृष्ठा कि हे माता, पिंजरेमें कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? जीवोंका आधार क्या है ? श्रौर श्रज्ञरच्यत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने प्रश्नवाचक 'कः' शब्दके पहले एक एक श्रम्भर श्रीर लगाकर उत्तर दे दिया श्रीर इस प्रकार करनेसे श्लोकके प्रत्येक पादमें जो एक एक श्रचर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी जैसे देवीने पछा था 'कः पंजर मध्यास्ते' श्रर्थात् पिजड़ेमें कौन रहता है ? माताने उत्तर दिया 'शुकः पंजर मध्यास्ते अर्थात पिजड़ेमें तोता रहता है। 'कः परुषांनस्वनः' कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? माताने उत्तर दिया 'काकः परुषिनस्वनः श्रर्थात् कौवा कठोर शब्द बोलनेवाला है। कीवानामृ' श्रर्थात् जीवोंका श्राधार क्या है ? माताने उत्तर दिया 'लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम' श्रर्थात जीवोंका आधार लोक है। और 'कः पाठ्योऽत्तरच्युतः' अर्थात् अत्तरोंसे च्युत होने पर भी

१ समजं सामजम् । धातुकं हिलकम् । का तुकं का स्त्री तुकम् । समजङ्घा समजं घातुकं बालम् । समजंघा तुकं बलिमिति पदच्छेदः । समाने जङ्घो यस्याः सा । समं जङ्घा कम्बलिमिति दिस्थाने मात्रालोपः । २ उच्चारणकाले मात्राच्युतिः श्रमिप्रायकथने मेलयेत् । यथा समजिमित्यत्र सामजम् । ३ गानपचे लकारे सुप्ते जगे, गानं चकार । तिद्तरपचे 'ग्लै हर्षच्ये' क्लेशं चकार । उचारणकाले व्यञ्जनं नास्ति । श्रमिप्रायकथने व्यञ्जनमस्ति । यथा जगे इत्यस्य जग्ले क्लेशं चकार । ४ गद्गदकरठम् । ५ ईषदाकुलस्वरित्रभामं यथा भवति तथा । ६ कः सुपञ्जरमध्यास्ते कः सुपरुषिनःस्वनः । कः प्रतिष्ठा सुजीवानां कः [सु] पाठ्योऽच्चरच्युतः ॥ प० । ७ श्राश्रयः । एतच्छलोकस्य प्रश्नोत्तरसुपरिमश्लोके द्रष्टव्यम् ।

कैरें "मधुरारावाः के "''युष्पशाखिनः । के "'नोद्धाते गन्धः के "'नाखिलार्थद्दक् ।।२३७॥ [केकिनो मधुरारावाः 'केसराः पुष्पशाखिनः । केतकेनोद्धाते गन्धः 'केवलेनाखिला'र्थदक् ।।२३७॥] [द्वयत्तरच्युतकप्रश्नोत्तरम् ] 'को "मक्षुलालापः को "विद्यो जरन् । को "नृपतिर्वर्ज्यः को "विद्यां मतः ।।२३६॥ [कोकिलो मक्षुलालापः कोटरी विद्यो जरन् । कोपनो नृपतिर्वर्ज्यः कोविदो विद्यां मतः ।।२३६॥ ] [तदेव ]

का'.....स्वरभेदेषु' का...रिचहा' रुजा । का...रमयेत्कान्तं का...तारिनस्वना' ॥२३९॥ [ काकली स्वरभेदेषु कामला रुचिहा रुजा । कामुकी' रमयेत्कान्तं काहला तारिनस्वना ॥२३९॥ ]
''काकला स्वरभेदेषु का मता रुचिहा रुजा । का मुहू रमयेत्कान्तं काहता तारिनस्वना ॥२४०॥ [ एकाक्षरच्युतकेनो(एकाक्षरच्युतकदत्तकेनो)त्तरं तदेव ]

पढ़ने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि 'श्लोकः पाठ्योऽचरच्युतः' श्रर्थात् श्रचर च्युत होने पर भी श्लोक पढ़ने योग्य है। यह एकान्तरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३६ ॥ किसी देवीने पूछा कि है माता, मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? सिंहकी प्रीवापर क्या होते हैं ? उत्तम गन्ध कौन धारण करता है श्रौर यह जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर देते समय माताने प्रश्नके साथ ही दो दो श्रज्ञर जोड़कर उत्तर दे दिया और ऐसा करनेसे श्लोकके प्रत्येक पादमें जो दो दो श्रज्ञर कम थे उन्हें पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया-मधुर शब्द करनेवाले केकी अर्थात् मयूर होते हैं, सिंहकी प्रीवा पर केश होते हैं, उत्तम गन्ध कतकीका पुष्प धारण करता है, श्रीर यह जीव केवलज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ हो जाता है [ यह द्वयत्तरच्यत प्रश्नोत्तर जाति है ] ॥ २३७॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, मधुर आलाप करनेवाला कौन है ? पुराना वृत्त कौन है ? छोड़ देने योग्य राज्या कौन है ? श्रीर विद्वानोंको प्रिय कौन है ? माताने पूर्व श्लोककी तरह यहां भी प्रश्नके साथ ही दो दो श्रज्ञर जोड़कर उत्तर दिया और प्रत्येक पादके दो दो कम अन्तरोंको पूर्ण कर दिया । जैसे माताने उत्तर दिया-मधुर आलाप करनेवाला कोयल है, कोटरवाला वृत्त पुराना वृत्त है, कोधी राजा छोड़ देने योग्य है श्रीर विद्वानोंको विद्वान ही प्रिय श्रथवा मान्य है। यह भी द्वयत्तरच्युत प्रश्तोत्तर जाति है ] ।। २३८ ॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, स्वरके समस्त भेदोंमें उत्तम स्वर कौनसा है ? शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट कर देनेवाबा रोग कौनसा है ? पतिको कौत प्रसन्न कर सकती है ? ऋौर उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन है ? इन सभी प्रश्नोंका इत्तर माताने दो दो श्रद्धार जोड़कर दिया जैसे कि स्वरके समस्त भेदोंमें वी एका स्वर उत्तम है. शरीरकी कान्ति श्रथवा मार्नासक रुचिको नष्ट करनेवाला कामला (पीलिया) रोग है, कामिनी स्त्री पतिको प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है। [यह श्लोक भी द्वयद्वरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ] ।। २३६ ।। किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, स्वरके भेदोंमें उत्तम स्वर कौनसा है ? कान्ति श्रथवा मानसिक किचको नष्ट करनेवाला रोग कौनसा है ? क्रीनसी क्वी पतिको प्रसन्न कर सकती है अपेर तादित होने पर गम्भीर तथा उच राज्य

१ बद के मधुरारावाः वद के पुष्पशाखिनः । वद केनोहाते गन्धो वद केनाखिलार्थहक् ।। प॰ । २ के मधुरारावः एतच्छुलोकेऽपि तथैव । ३ हरिकन्धरे द्रा॰, छ॰ । ४ नागकेहराः । ५ केवलज्ञानेन । ६ सकलपदार्थदर्शी । ७ को मञ्जुलालापः एतिसान्नपि तथैव । 'प' पुस्तके प्रत्येकपादादौ 'वद' शब्दोऽिषको विद्यते । १० स्वरमेवेषु का प्रशस्या । ११ कान्तिच्ना । १२ उच्चरवा । एतिसान्नपि तथा । का कला स्वरमेदेष्विति श्लोक्जिक्कि सुतीयतृतीयान्त्रराख्यपनीय त्यवला काकली कलिमेदेष्विति श्लोकस्थोत्तरेषु तृतीयतृतीयान्त्रराख्यादाय तत्र मिस्ति सल्युत्तरं भवति । १३ कामिनी श्र०, प०, ल०। १४ 'श्र' पुस्तके नास्त्येवायं श्लोकः ।

का कः श्रयते नित्यं का की सुरंतिप्रयाम् । का नित्यं का तित्यं का सुरंतिप्रयाम् । का नित्यं का सुर्वि सुरतिप्रयाम् । का नितान ने वदेदानीं चतुरक्षरिव स्युतत् ॥२४१॥ ]
[ एकाक्षरस्युतकपादम् ]

तवाम्ब किं वसत्यन्तः का नास्त्यविधवे त्विय । का हन्ति जनमाद्यूनं वदाद्येव्यक्ष्मनैः पृथक् ॥२४२॥ [तुक् शुक् रुक् ]

वराशनेषु को रुच्यः को गम्भीरो जलाशयः । कः कान्तस्तव तन्वंगि वदादिव्यक्षनैः पृथक् ॥२४३॥ [सूपः कूपः भूपः ]

कः समुत्सुज्यते धान्ये घटयत्यम्ब को घटम् । 'वृषान्दशति' कः पापी वदाचैरक्तरैः पृथक् ॥२४४॥ [ ''पलालः, कुलालः, विलालः रे

सम्बोध्यसे कथं देवि किमस्त्यर्थं कियापदम् । शोभा च कीदृशि हियोग्नि भवतीद् पिनियास्ताम् ॥२४५॥ [ भवति, निक्र तैकालापकम् ]

करनेवाला बाजा कौनसा है ? इस श्लोकमें पहले ही प्रश्न हैं। माताने इस श्लोकके तृतीय श्रचरको हटाकर उसके स्थानपर पहले श्लोकका तृतीय श्रज्ञर बोलकर उत्तर दिया [ यह श्लोक एकाज्ञर-च्युतक स्रोर एकाच्चरच्युतक है ] ।। २४० ।। कोई देवी पूछती है कि हे माता, 'किसी वनमें एक कौद्या संभोगिप्रय कागलीका निरन्तर सेवन करता हैं। इस श्लोकमें चार श्रचर कम हैं उन्हें पूरा कर उत्तर दीजिये। माताने चारों चर्गोंमें एक एक श्रद्धर बढाकर उत्तर दिया कि हे कान्तानने, (हे सुन्दर मुखवाली), कामी पुरुष संभोगिष्रय कामिनीका सदा सेवन करता है यह श्लोक एकाचरच्युतक हैं ] ॥ २४१ ॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता, तुम्हारे गर्भमें कौन निवास करता है? हे सौभाग्यवती, ऐसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं है ? श्रीर बहुत खानेवाले मनुष्यको कौनसी वस्तु मारती है ? इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसा दीजिये कि जिसमें श्रन्तका व्यञ्जन एकसा हो श्रौर श्रादिका व्यञ्जन भिन्न भिन्न प्रकारका हो। माताने उत्तर दिया 'तुक्' 'शुक्' 'रुक्' श्रर्थात् हमारे गर्भमें पुत्र निवास करता है, हमारे समीप शोक नहीं है श्रीर श्रिधिक खानेवालेको रोग' मार डालता है। इन तीनों उत्तरोंका प्रथम व्यञ्जन जुदा जुदा है और अन्तिम व्यव्जन सबका एकसा है।। २४२ ॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, उत्तम भोजनोंमें रुचि बढ़ानेवाला क्या है ? गहरा जलाशय क्या है ? ब्रौर तुम्हारा पति कौन है ? हे तन्वंगि, इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसे पृथक पृथक शब्दोंमें दीजिये जिनका पहेला व्यंजन एक समान न हो। माताने उत्तर दिया कि 'सप' 'कूप' श्रोर 'भूप', श्रर्थात उत्तम भोजनोंमें रुचि बढानेवाला सूप (दाल) है, गहरा जलाशय कुआँ है और हमारा पति भूप (राजा नाभिराज) है।। २४३।। किसी देवीने फिर कहा कि हे माता, अनाजमें से कौन सी वस्तु छोड़ दी जाती है ? घड़ा कौन बनाता है ? श्रीर कौन पापी चुहोंको खाता है ? इनका उत्तर भी ऐसे पृथक पृथक शब्दोंमें कहिये जिनके पहलेके दो अत्तर भिन्न भिन्न प्रकारके हों। माताने कहा 'पलाल', 'कुलाल' और 'विडाल', अर्थात् अनाजमेंसे पियाल छोड़ दिया जाता है, घड़ा कुम्हार बनाता है झौर बिलाव चूहोंको खाता है ॥२४४॥ कोई देवी फिर पूछती है कि हे देवी. तम्हारा संबोधन क्या है ? सत्ता अर्थको कहनेवाला कियापद कौनसा है ? श्रौर कैसे श्राकाशमें शोभा होती है ? माताने उतर दिया 'भवति', श्रर्थात् मेरा सम्बोधन भवति, (भवती शब्दका संबोधनका एकवचन) है, सत्ता श्रर्थको

१ कानन कुत्सितबद् । २ चर रत्म् । पत्ते रतिवशेषः । एतौ ध्वन्यर्थौ । एतच्छ्लोकार्थः उपिरमञ्लोके स्कुटं भवति । ३ गर्भे । ४ श्रोदिश्किम् । ५ भिन्नप्रथमन्यक्षनैः । ६ पुत्रः । ७ शोकः । द्वाराः । ६ मूषकान् । १० भन्त्यति । ११ निष्मलधान्यम् । १२ मार्जारः । १३ श्रस्तीत्यर्थो यस्य तत् । १४ कीदृशे द०, ल० । १५ भवति इति सम्बोध्यते । भवति इति क्रियापदम् । भवति भानि नन्नत्रापयस्य सन्तीति भवत् तस्मिन् भवति ।

जिनमानम्रनाकौको नायकाचितसत्क्रमम् । कमाहुः करिणं चोद्ध'लच्चणं कीदशं विदुः ॥२४६॥ [ 'सुरवरदं', बहिलांपिका ]

भो केतकादिवर्णेन संध्यादिसजुषामुना । शरीरमध्यवर्णेन त्वं सिंहमुपलक्षय ।।२४७।। [ 'केसरी' श्रन्तर्जापिका ]

कः कीद्दग् न नृपैदैंड्यः कः खे भाति कुतोऽम्य भीः । भीरोः कीद्दग्निवेशस्ते ना नागारविराजितः ॥२४८॥ [ स्त्रादिविषममन्तराजापकं प्रश्नोत्तरम् ]

कहनेवाला क्रियापद 'भवति' है (भू धातुके प्रथम पुरुषका एकवचन) श्रीर भवति अर्थात् नस्त्र सहित आकाशमें शोभा होती है (भवत शब्दका सप्तमीके एकवचनमें भवति रूप बनता है) [इन प्रश्नोंका 'भवति' उत्तर इसी श्लोकमें छिपा है इसलिए इसे 'निह्न तैकालापक' कहते हैं ]।।२४४।। कोई देवी फिर पूछती है कि माता, देवोंके नायक इन्द्रंभी ऋतिशय नम्न होकर जिनके उत्तम चरणोंकी पूजा करते हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवको क्या कहते हैं ? श्रीर कैसे हाथीको उत्तम लुज्ञुणवाला जानना चाहिए ? माताने उत्तर दिया सरवरद', अर्थात जिनेन्द्र-देवको 'सरवरद'-देवोंको वर देनेवाला कहते हैं और सु रव-रद अर्थात उत्तम शब्द और दाँतांवाले हाथीको उत्ताम लन्नणवाला जानना चाहिये। इन प्रश्नोंका उत्तर बाहरसे देना पड़ा है इसिलये इसे 'बहिर्लापिका' कहते हैं ]।।२४६।। किसी देवीने कहा कि हे माता, केतकी श्रादि फलोंके वर्णसे, संध्या श्रादिके वर्णसे श्रीर शरीरके मध्यवर्ती वर्णसे तू श्रपने पुत्रको सिंह ही समभा। यह सुनकर माताने कहा कि ठीक है, केतकीका आदि अज्ञर 'के' संध्याका त्रादि त्रज्ञर 'स\*' त्रौर शरीरका मध्यवर्ती श्रज्ञर 'री' इन तीनों श्रज्ञरोंको मिलानेसे 'केसरी' यह सिंहव।चक शब्द बनता है इसिलये तुम्हारा कहना सच है। िइसे शब्द प्रहेलिका कहते हैं ]।।२४७। [ किसी देवीने फिर कहा कि है कमलपत्रके समान नेत्रांवाली माता, 'करेगाु' शब्दमेंसे क्,र् श्रीर ए श्रचर घटा देने पर जो शेष रूप बचता है वह श्रापके लिये श्रचय श्रीर श्रविनाशी हो। हे देवि! बताइये वह कौनसा रूप है? माताने कहा 'श्रायुः', श्चर्थात् करेगाः शब्दमेंसे क्र्श्चौर गा व्यंजन दूर कर देने पर श्च + ए + उः ये तीन स्वर शेष बचते हैं। अ अौर ए के बीच व्याकरणके नियमानुसार सन्धि कर देनेसे दोनोंके स्थानमें 'ऐ' श्रादेश हो जावेगा। इसलिये 'ऐ + डः' ऐसा रूप होगा। फिर इन दोनोंके बीच सन्धि होकर श्चर्थात् 'ऐ' के स्थानमें 'त्राय्' श्रादेश करने पर श्राय् + उः = श्रायु: ऐसा रूप बनगा। तुम लोगोंने हमारी आयुके अन्तय और अविनाशी होनेकी भावना की है सो उचित ही है।] फिर कोई देवी पूछती है कि हे माता, कौन श्रीर कैसा पुरुष राजाश्रोंके द्वारा दण्डनीय नहीं होता ? त्राकाशमें कौन शोभायमान होता है ? डर किससे लगता है त्रीर हे भीर ! तेरा

१ प्रशस्तलच्याम् । चोद्यल्लच्यां ग्र०, प०, ८०। २ चोद्धं टच्चणं व०। २ सुरेभ्यः वरमभीध्ं ददातीति सुरवरदः तम् । गजपचे शोभना रवरदा यस्य स सुरवरदः तम् । ध्वनद्दन्तम् । ३ केतककुन्दनद्यावर्तादिवर्णेन । पच्चे केतकीशब्दस्यादिवर्णेन 'के' इत्यच्चरेग् । ४ जुषा रागेग् सहितः सजुद् सन्ध्या ग्रादिर्यस्यासौ सन्ध्यादिसनुट तेन । पच्चे सन्ध्याशब्दस्यादिवर्णे सकारं जुषते सेवते इति सन्ध्या सजुद् तेन सकारयुक्तेनेत्यर्थः । ५ शारीरमध्यप्रदेशगतरक्तवर्णेन । पच्चे शारीरशब्दस्य मध्यवर्ति 'शे'स्यच्चरेग् । ६ इतोऽप्रे 'त-वातिरिक्तेषु पुस्तकेषु निम्नाङ्कितः श्लोकोऽधिको दृश्यते— ग्रासादयित यद्वपं करेणुः करगौर्विना । तत्ते कमलपत्राच्चि भवत्यक्षयमन्ययम् । ७ नानागाः विविधापराधः । 'ग्रागोऽपराधो मन्दुः' ग्रानागाः ना निर्देषः पुमान् । रविः । ग्राजितः सङ्गामात् ।

श्रनुस्वार श्रीर विसर्गोंका श्रन्तर रहने पर चित्रालंकारका भंग नहीं होता ।

त्वत्तनौ काम्ब गम्भीरा राज्ञो<sup>र</sup>दोर्जम्ब श्राकुतः । कीदक् किन्तु विगाहद्यं त्वं च रलाच्या कथं सती ।।२४९।। [ 'नाभिराजानुगाधिकम्'' बहिरालापकमन्तविषमं प्रश्नोत्तरम् ]

स्वां विनोदियतुं देवि प्राप्ता नाकालयादिमाः । नृत्यिम्त 'करणैश्चित्रैः नभोरङ्गे सुराङ्गनाः ॥२५०॥ स्वमम्ब रेखितं परय नाटके सुरसान्वितम् ॥ रस्वमम्बरे चितं वैश्य (पेटकं ११ सुरसारितम् ॥२५१॥ [गोमृत्रिका]

वसुधा राजते तन्व परितस्वद्गृहाङ्गग्रम् । वसुधारानिपातेन दधतीव महानिधिम् ॥२५२॥

मियासस्थान कैसा है ? इन प्रश्नोंके उत्तरमें माताने श्लोकका चौथा चरण कहा 'नानागार-विराजितः'। इस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोंका उत्तर हो जाता है। जैसे-ना अनागाः, रविः, आजितः, नानागारविराजितः) अर्थात् अपराध रहित मनुष्य राजाश्रोंके दारा दण्डनीय नहीं होता, आकाशमें रिव (सूर्य) शोभायमान होता है, डर आजि (युद्ध)से लगता है और मेरा निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [यह आदि विषम अन्तरा-लापक श्लोक कहलाता है ] ॥२४८॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता ! तुम्हारे शरीरमें गंभीर क्या है ? राजा नाभिराजकी भुजाएँ कहाँ तक लम्बी हैं ? कैसी श्रीर किस वस्तुमें श्रवगाहन (प्रवेश) करना चाहिये ? श्रीर हे पति वते, तुम श्रिधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने उत्तर दिया 'नाभिराजानुगाधिकं' (नाभिः, श्राजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-श्रधिकं)। श्लोकके इस एक चरणमें ही सब प्रश्नोंका उत्तर श्रा गया है जैसे, हमारे शरीरमें गंभीर (गहरी) नाभि है, महाराज नाभिराजकी भुजाएँ त्राजान श्रर्थात घटनों तक लम्बी हैं, गाधि श्रर्थात कम गहरे कं श्रर्थात जलमें अवगाहन करना चाहिये श्रीर मैं नाभिराजाकी अनुगामिनी (श्राज्ञाकारिणी) होनेसे श्रिधक प्रशंसनीय हूँ। [ यहां प्रश्नोंका उत्तर श्लोकमें न श्राये हुए बाहरके शब्दोंसे दिया गया है इसलिये यह बहिलीपक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है।।।२४६।। [इस प्रकार उन देवियोंने श्रानेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उन सबका योग्य उत्तर प्राप्त किया। अब वे चित्रबद्ध श्लोकों द्वारा माताका मनोरंजन करती हुई बोलीं है देवि, देखो, श्रापको प्रसन्न करनेके लिए स्वर्गलोकसे आई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगभूमिमें अनेक प्रकारके करणों (नृत्यविशेष)के द्वारा नृत्य कर रही हैं।।२४०।। हे माता, उस नाटकमें होनेवाले रसीले नृत्यको देखिये तथा देखेंके द्वारा लाया हुआ और श्राकाशमें एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराश्रोंका समृह भी देखिए। गोमित्रकाबद्ध श्लोक है रे ।।२५१।। हे तिन्व ! रत्नोंकी वर्षासे आपके घरके आंगनके चारों

१ बाहुलम्बः । २ कुतः श्रासीमार्थे श्राङ् । कस्मात् पर्यन्त इत्यर्थः । ३ प्रवेष्टःयम् । प्रगादः ध्यम् द० । ४ पतिवता । सति म०, ल० । ५ नाभिः श्राजानु ऊरुपर्वपर्यन्तमिति यावत् । गाधिकं गाधिः तलस्पर्शिप्रदेशः श्रस्यास्तीति गाधि । गाधि च तत् कं जलं गाधिकं । 'कर्मणः सलिलं पयः' इत्यिभिधानात् । जानुददन नाभिददनानुजलाशयः । श्राधिकं नाभिराजानुर्वातनी चेत् । ६ श्राङ्गकरन्यासैः । ७ बस्नितम् । ८ श्रातमीयम् । ६ निचितम् । १० वैश्यानां सम्बन्धि समृहम् । ११ देवैः प्रापितम् ।



त्वमंब रेचितं पश्य नाटके सुरसान्वितम् । स्वमंबरे चितं वैश्यपेटकं सुरसारितम् ॥

वसुधारानिभे'नारात् रवर्गश्रीस्वामुपासितुम् । सेयमावाति पश्येमां नानारस्नांशुचित्रिताम् ॥२५३॥ मुदेऽस्तु वसुधारा ते देवताशीस्तताम्बरा । स्तुतादेशे नभाताधा वशीशे स्वस्वनस्तसु ॥२५४॥ इति ताभिः प्रयुक्तानि दुष्कराणि विशेषतः । जानाना सुचिरं भेजे सान्तवंत्री सुखासिकाम् ॥२५५॥ निसर्गांच 'धितस्तस्याः परिज्ञानेऽभवत् परा । प्रज्ञामयं परं ज्योतिः उद्वहन्स्या निजोदरे ॥२५६॥ सा तदास्मीयगर्भान्तर्गतं ''तेजोऽतिभासुरम् । दधानार्काशुगर्भेव प्राची परं प्राप परां रुचिम्' ॥२५७॥ सूचिता वसुधारोरुदीपेनाधः कृतार्विषा । निधिगर्भस्थजीवासौ रेजे राजीवलोचना ॥२५५॥

श्रोरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है मानो किसी बड़े खजानेको ही धारण कर रही हो।।२४२।। हे देवि! इधर अनेक प्रकारके रह्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई यह रब्नधारा देखिये। इसे देखकर मुफ्ते तो ऐसा जान पड़ता है मानो रब्नधाराके छलसे यह स्वर्गकी लद्दमी ही श्रापकी उपासना करनेके लिये श्रापके समीप श्रा रही है ॥२४३॥ जिसकी आज्ञा अत्यन्त प्रशंसनीय है और जो जितेन्द्रिय पुरुषोंमें अतिशय श्रेष्ठ है ऐसी हे माता! देवताश्रोंके श्राशीर्वादसे श्राकाशको व्याप्त करनेवाली श्रत्यन्त सुशोभित, जीवोंकी द्रिद्रताको नष्ट करनेवाली और नम्र होकर श्राकाशसे पड़ती हुई यह रत्नोंकी वर्षा तुम्हारे त्रानन्दके लिये हो। [यहश्चत्रर्धभ्रम श्लोक है-इस श्लोकके तृतीय श्रौर चतुर्थ चरणके श्रचर प्रथम तथा द्वितीय चरणमें ही श्रा गये हैं। ]।। २४४।। .... इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन प्रश्नोंको विशेष रूपसे जानती हुई वह गर्भवती मरुदेवी चिरकाल सुखपूर्वक निवास करती रही।। २४४।। वह मरुदेवी स्वभावसे ही सन्तुष्ट रहती थी श्रौर जब उसे इस बातका परिज्ञान हो गया कि मैं श्रपने उदरमें ज्ञानमय तथा उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप तीर्थकर पुत्रको धारण कर रही हूँ तब उसे और भी अधिक संतोष हुआ था।। २४६।। वह मरुदेवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय देदीप्यमान तेजको धारण कर रही थी इसलिये सूर्यकी किरणोंको धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान श्रतिशय शोभाको प्राप्त हुई थी।। २५७।। अन्य सब कान्तियोंको तिरस्कृत करनेवाली रत्नोंकी धाराह्मपी विशाल दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलनयनी मरुदेवी किसी

१ व्याजेन । २ 'श्रागह् रसमीपयोः' । ३ नताताधा द० । नखाताधा द० । नमातादा ट० । भायाः भावः भाता तां दधातीति भाताधा । भातं दोप्तिः ताम् श्रादधातीति वा । ४ विश्वानां मुनीनाम् ईशः वशीशः सर्वज्ञः सः श्रस्यास्तीति वशीशा मरुदेवी तस्याः सम्बोधनम् वशीशे, विश्वानो जिनस्य ईशा स्वामिनी तस्याः सम्बोधनं वशीशे । ५ सुष्टु श्रमुभिः प्राणैः श्रनस्तं सूते या सा स्वस्वनस्तस्ः तस्याः सम्बोधनं स्वस्वनस्तस् । ६ देवीभिः । ७ दुष्करसंज्ञानि । ८ सुखास्थिताम् । ६ सन्तोषः । १० तैजपिण्डरूपार्भ-कम् । ११ पूर्वदिक् । १२ शोभाम् । १३ श्राधःकृत श्राधोमुख ।

| मु   | दे | स्तु | व   | सु  | धा | रा  | ते |
|------|----|------|-----|-----|----|-----|----|
| दे   | व  | ता   | शी  | स्त | ता | म्ब | रा |
| स्तु | ता | दे   | शे  | न   | भा | ता  | धा |
| व    | शी | शे   | स्व | स्व | न  | स्त | सु |

महासस्वेन तेनासौ गर्भस्थेन परां श्रियम् । बभार रत्नगर्भेव भूमिराकरगोचरा ॥२५९॥ स मातुरुद्रस्थोऽपि नास्याः पोडामजीजनत् । दर्पण्स्थोऽपि किं विह्वः दहेतं प्रतिबिम्बितः ॥२६०॥ त्रिवलीभङ्करं तस्याः तथैवास्थात्तन्द्रस् । तथापि ववृधे गर्भः तेजसः प्राभवं हि तत् ॥२६१॥ नोदरे विकृतिः कापि स्तनौ न नीलच्चुकौ । न पाग्डुवदनं तस्या गर्भोऽप्यवृधद्द्रतम् ॥२६२॥ स्वामोदं मुखमेतस्याः राजाघायैव सोऽतृपत् । मदालिरिव पिद्यान्याः पद्ममस्पष्टकेसरम् ॥२६२॥ सोऽभाद्विशुद्धगर्भस्थः त्रिबोधविमलाशयः । स्फटिकागारमध्यस्थः प्रदीप इव निश्चलः ॥२६४॥ कुशेशयशयं देवं सा दधानोदरेशयम् ॥ कुशेशयशयंवासीत् माननीया दिवौकसाम् ॥२६५॥ निगृदं च शची देवी सिषेवे किल साप्सराः । मधोनाधविधाताय दिवौकसाम् ॥२६५॥ सानसील परं किञ्चतः सम्वते सम स्वयं जनैः । चान्द्रो कलेव रुन्द्रश्रीः देवीव च सरस्वती ॥२६७॥ बहुनात्र किमुक्तेन श्लाध्या सैका जगत्त्रये । या सण्दुर्जगतां स्वष्ट्रीः वभूव भुवनाम्बिका ॥२६८॥

दीपक विशेषसे जानी हुई खजानेकी मध्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी।। २४८।। जिसके भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं ऐसी रत्नोंकी खानिकी भूमि जिस प्रकार अतिशय शोभाको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुद्वी भी गर्भमें स्थित महोबलशाली पुत्रसे ऋतिशय शोभा धारण कर रही थी।। २४६।। वे भगवान् ऋषभदेव माताके उदरमें स्थित होकर भी उसे किसी प्रकारका कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे सो ठीक ही है दर्पणमें प्रतिविम्वित हुई अग्नि क्या कभी दर्पणको जला सकती है ? श्रर्थात् नहीं जला सकती ॥ २६० ॥ यद्यपि माता मरुदेवोका कृश उदर पहलेके समान ही त्रिवलियोंसे सुशोभित बना रहा तथापि गर्भ वृद्धिको प्राप्त होता गया सो यह भगवानके तेजका प्रभाव ही था।। २६१ ॥ न तो माताके उदरमें कोई विकार हुआ था, न उसके स्तनोंके अप्रभाग ही काले हुए थे अौर न उसका मुख ही सफेद हुआ था फिर भी गर्भ बढता जाता था यह एक आश्चर्यकी बात श्वी।। २६२।। जिस प्रकार मदोन्मत्त भ्रमर कमिलनीके केशरको बिना छुए ही उसकी सुगन्ध मात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है उसी प्रकार उस समय महाराज नाभिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त मुखको सूँघकर ही सन्तुष्ट हो जाते थे ॥ २६३॥ मरुदेवीके निर्मल गर्भमें स्थित तथा मित, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे विशुद्ध अन्तःकरण को धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे जैसा कि स्फटिक मिएके बने हुए घरके बीचमें रखा हुआ निश्चल दीपक सुशोभित होता है।। २६४।। अनेक देव-देवियां जिसका सत्कार कर रही हैं श्रोर जो श्रपने उदरमें नाभि-कमलके ऊपर भगवान वृषभदेवको धारण कर रही है ऐसी वह मरुदेवी साज्ञात् लद्मीके समान शोभायमान हो रही थी।। २६४॥ अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये इन्द्रके द्वारा भेजी हुई इन्द्राणी भी अप्सराश्रोंके साथ साथ गुप्तरूपसे महासती मरुदेवीकी सेवा किया करती थीं ।। २६६ ।। जिस प्रकार श्रविशय शोभायमान चन्द्रमाकी कला श्रौर सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नहीं करतीं किन्तु सब लोग उन्हें ही नमस्कार करते हैं इसी प्रकार वह मरुदेवी भी किसीको नमस्कार नहीं करती थी, किन्तु संसारके अन्य समस्त लोग स्वयं उसे ही नमस्कार करते थे 41 २६७ ।। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? इतना कहना ही बस है कि तीनों लोकोंमें वही एक प्रशंसनीय थी। वह जगत्के स्रष्टा श्रर्थात् भोगभूमिके बाद् कर्मभूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीवृषभदेवकी

१ शोभनगन्धम् । २ स्त्रादिब्रह्माणम् । ३ उदरे शेते इति उदरेशयस्तम् । जठरस्थिमिति यावत् । ४ लक्ष्मीः । ५ पूज्या । ६ इन्द्रेण् । ७ —विनाशाय म०, ल० । ८ प्रेषिता । ६ नमन्ति स्म । १० स्त्रन्य किमित । ११ जनियतः । १२ जनियती ।

### द्वाद्दां पर्व

## दोधकवृत्तम्

सा <sup>१</sup>विवभावभिरामतराङ्गी श्रीभिरुपासितमूर्त्तिरमूभिः । श्रीभवने भुवनैकललाग्नि श्रीभृति भृभृति तन्वति सेवाम् ॥२६९॥

### मालिनी

श्रितरिचरतराङ्गी कल्पवल्लीव साभूत्
स्मितकुसुममन्नं दर्शयन्ती फलाय ।
नृपितरिप तदास्याः पार्श्वर्नी रराजे
सुरतरुरिव तुङ्गो मङ्गलश्रीविभूषः ॥२७०॥
लिलततरमथास्या वक्त्रपद्मं सुगन्धि
स्फुरितदशनरोचिर्मजरीकेसराह्मम् ।
वचनमधुरसाशासंसजदाजहंसं
भृशमनयत वोधं वालभानुस्समुद्यन् ॥२७९॥
मुहुरमृतिमवास्या वक्त्रपूर्णेन्दुरुद्यद्वचनमसुजदुचेलीकचेतोऽभिनन्दी ।
नृपितरिप सनृष्णस्त तिपपासन् से रेमे
स्वजनकमदपग्डैं देवं विभक्तं यथास्वम् ॥२७२॥

जननी थी इसलिये कहना चाहिये कि वह समस्त लोककी जननी थी ॥ २६५॥ इस प्रकार जो स्वभावसे ही मनोहर श्रंगोंको धारण करनेवाली है, श्री ही श्रादि देवियाँ जिसकी उपासना करती हैं तथा अनेक प्रकारकी शोभा व लद्दमीको धारण करनेवाले महाराज भी स्वयं जिसकी सेवा करते हैं ऐसी वह मरुदेवी, तीनों लोकोंमें ऋत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमें रहती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थी ॥ २६९ ॥ ऋत्यन्त सुन्दर ऋंगोंको धारण करनेवाली वह मरुदेवी मानो एक कल्पलता ही थी और मन्द हास्यरूपी पुष्पोंसे मानो लोगोंको दिखला रही थी कि श्रव शीघ्र ही फल लगनेवाला है। तथा इसके समीप ही बैठे हुए मङ्गलमय शोभा धारण करनेवाले महाराज नाभिराज भी एक ऊँचे कल्पवृत्तके समान शोभायमान होते थे ॥ २७०॥ उस समय मरुदेवीका मुख एक कमलके समान जान पड़ता था क्योंकि वह कमलके समान ही ऋत्यन्त सुन्दर था, सुगन्धित था श्रौर प्रकाशमान दाँतोंकी किरणमंजरीरूप केशरसे सहित था तथा वचनरूपी परागके रसकी आशासे उसमें अत्यन्त आसक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास बैठे हुए राजहंस पत्ती थे । इस प्रकार उसके मुखरूपी कमलको उदित ( उत्पन्न ) होते हुए बालकरूपी सूर्यने ऋत्यन्त हर्षको प्राप्त कराया था ॥ २७१ ॥ ऋथवा उस मरुदेवीका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था क्योंकि वह भी पूर्ण चन्द्रमाके समान सब लोगोंके मनको उत्कृष्ट आनन्द देनेवाला था और चन्द्रमा जिस प्रकार श्रमृतकी सृष्टि करता है उसी प्रकार उसका मुख भी बार बार **अत्कृष्ट वचनरूपी श्रमृतकी सृष्टि** करता था। महाराज नाभिराज उसके वचनरूपी श्रमृतको पीनेमें बड़े सतृष्ण थे इसलिये वे अपने परिवाररूपी कुमुद समृहके द्वारा विभक्त कर दिये हुए श्रपने भागका इच्छानुसार पान करते हुए रमण करते थे। भावार्थ-मरुदेवीकी श्राज्ञा पालन

१ साभिवभा- म०। सातिवभा- ल०। २ श्रीह्रीधृत्यादिदेवीभिः। ३ तिलके। ४ मङ्गलार्थ-। ५ मकरन्दरसवाञ्छा। ६ तद्वचनामृतम्। ७ पातुभिच्छन्। ८ -खरडैः श्र०, स०, म०, द०, ल०। ६ संविभक्तं स०।

### महापुराणम्

## शार्वृत्विकीडितम्

इत्याविष्कृतमङ्गला भगवती<sup>र</sup> देवीभिरात्तादरं दभ्रेऽन्तः परमोदयं त्रिभुवनेऽप्याश्चर्यं भूतं महः । राजैनं जिनभाविनं सुतर्रविं पद्माकरस्यानुयन् साकाङ्कः प्रतिपालयन् प्रतिमधात् प्राप्तोदयं भूयसीम् ॥२७३॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलज्ञणमहापुराणसंग्रहे भगवत्स्वर्गात्रतरणवर्णनं नाम द्वादशं पर्व ।।१२।।

करनेके लिये महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था ॥ २७२ ॥ इस प्रकार जो प्रकट रूपसे अनेक मंगल धारण किये हुए हैं और अनेक देवियाँ आदरके साथ जिसकी सेवा करती हैं ऐसी मरुदेवी परम सुख देनेवाले और तीनों लोकोंमें आश्चर्य करनेवाले भगवान् ऋषभदेवरूपी तेजःपुञ्जको धारण कर रही थी और महाराज नाभिराज कमलोंसे सुशोभित तालाबके समान जिनेन्द्र होनेवाले पुत्ररूपी सूर्यकी प्रतीचा करते हुए वड़ी आकांचाके साथ परम सुख देनेवाले भारी धैर्यको धारण कर रहे थे॥ २७३॥

इस प्रकार श्रीत्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगविष्ठनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि-लच्चणमहापुराणसंप्रहमें भगवान्के स्वर्गीवतरणका वर्णन करनेवाला वारहवाँ पर्व समाप्त हुस्रा।

१ भाग्यवती । २ —ने साश्चर्य— ल०, म० । २ तेजः । ४ भावी चासौ जिनश्च जिनभावी तम् । भू पद्माकरमनुकुर्वन् । ६ प्रतीक्षमाणः । ७ प्राप्तोदयां ऋ०, प०, स०, द०, ल० ।

# त्रयोदशं पर्व

श्रथातो नवमासानाम् श्रत्यये सुषुवे विभुम् । देवी देवीभिस्कताभिः यथास्वं परिवारिता ।।१॥ प्राचीव' बन्धुमब्जानां सा लेभे भास्वरं सुतम् । चैत्रे मास्यसिते पक्षे नवस्यामुद्ये रवेः ॥२॥ विश्वे ब्रह्ममहायोगे जगतामेकवरलभम् । भासमान त्रिभिबोंधेः शिशुमप्यशिशुं गुणे ।।३॥ त्रिबोधिकरणोन्नासिबालाकोंऽसौ स्फुरद्यतिः । नाभिराजोदयाद्दीन्द्वाद् उदितो विषमो विभुः ॥४॥ दिशः 'त्रसत्तिमासेदुः' श्रासोन्निमंत्रमम्बरम् । गुणानामस्य वैमरुयम् श्रनुकत्तुं भिव प्रभोः ॥५॥ प्रजानां ववृधे हर्षः सुरा विस्मयमाश्रयन् । श्रम्लानिकुसुमान्युःचैः मुमुचः सुरभूरुहाः ॥६॥ श्रम्लाहताः पृथुध्वाना द्व्वनुदिविजानकाः । मृदुः सुगन्धिरशश्चरो मरुन्मन्दं तदा ववौ ॥७॥ प्रचचाल मही तोषात् नृत्यन्तीव चलद्विरिः । उद्वेलो जलधिन् नम् श्रगमत् प्रमदं परम् ॥६॥ ततोऽबुद्ध सुराधोशः सिहासनविकम्पनात् । प्रयुक्तावधिरुद्धति जनस्य विजितेनसः ॥६॥ ततो जन्माभिषेकाय मितं चक्रे शतकतुः । तीर्थकृद्धाविभव्याव्जवन्धौ तस्मिन्नुदेयुपि ॥१०॥ तदासनानि देवानाम् श्रकस्मात् ॥ त्रचकिपरे । देवानुच्चासनेभ्योऽधः पातयन्तीव संग्रमात् ॥१॥

अथानन्तर, ऊपर कही हुई श्री ही आदि देवियां जिसकी सेवा करनेके लिये सदा समीपमें विद्यमान रहती हैं ऐसी माता मरुदेवीने नव महीने व्यतीत होनेपर भगवान् वृषभद्वको उत्पन्न किया ॥१॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशा कमलोंको विकसित करनेवाले प्रकाशमान सूर्यको प्राप्त होती है उसी प्रकार वह मायादेवी भी चैत्र कृष्ण नवमीके दिन सुर्योदयके समय उत्तराषाढ नन्नत्र और ब्रह्म नामक महायोगमें मित, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे शोभायमान, बालक होनेपर भी गुणोंसे वृद्ध तथा तीनों लोकोंके एकमात्र स्वामी देदीप्यमान पुत्रको प्राप्त हुई थी ॥२-३॥ तीन ज्ञान रूपी किरणोंसे शोभायमान, ऋतिशय कान्तिका धारक त्र्यौर नाभिराजरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त हुत्रा वह बालकरूपी सूर्य बहुत ही शोभायमान होता था ॥४॥ उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छताको प्राप्त हुई थीं श्रौर श्राकाश निर्मल हो गया था। ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके गुणोंकी निर्मलताका श्रनुकरण करनेके लिये ही दिशाएँ और श्राकाश स्वच्छताको प्राप्त हुए हों ॥४॥ प्रजाका हुए बढ़ रहा था, देव आश्चर्यको प्राप्त हो रहे थे और कल्पवृत्त ऊँचेसे प्रफुल्लित फूल बरसा रहे थे ॥६॥ देवोंके दुन्दुभि बाजे बिना बजाये ही ऊँचा शब्द करते हुए बज रहे थे श्रौर कोमल शीतल तथा सुगन्धित वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥७। उस समय पहाड़ोंको हिलाती हुई पृथिवी भी हिलने लगी थी मानो संतोषसे नृत्य ही कर रही हो और समुद्र भी लहरा रहा था मानो परम त्रानन्दको प्राप्त हुत्रा हो ॥ तदनन्तर सिंहासन कम्पायमान होनेसे अवधिज्ञान जोड़कर इन्द्रने जान लिया कि समस्त पापोंको जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका जन्म हुआ है।।९॥ श्रागामी कालमें उत्पन्न होनेवाले भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले श्री तीर्थंकररूपी सूर्यके उदित होते ही इन्द्रने उनका जन्मामिषेक करनेका विचार किया।।१०॥ उस समय श्रकस्मात् सब देवोंके श्रासन किम्पत होने लगे थे श्रीर ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवोंको

१ पूर्वदिक् । २ लब्धवती । ३ कृष्णे । ४ उत्तराषाढ़नक्षत्रे । ५ शोभमानम् । ६ प्रसम्नताम् । ७ गताः । ८ नैर्मल्यम् । ६ ग्राताङ्यमानाः । १० उत्पत्तिम् । ११ ग्राकः स्मिकात् ।

विरासि प्रचलन्मौलिमणीनि प्रणति द्युः । सुरासुरगुरोर्जन्म भावयन्तीव विस्मयात् ॥१२॥ घण्टाकण्ठीरवध्वानभेरीशङ्काः प्रदध्वनुः । कल्पेशज्योतिषां वन्यभावनानां च वेश्मसु ॥१३॥ तेषासुद्धिस्रवेलानाम् श्रव्धीनामिव निःस्वनम् । श्रुत्वा बुबुधिरे जन्म विबुधा सुवनेशिनः ॥१४॥ ततः शकाज्ञ्या देव पृतनां निर्ययुर्दिवः । तारतम्येन साध्वाना महाब्धेरिव वीचयः ॥१५॥ हस्त्यश्वरथगन्धर्वनर्त्तकीपत्तयो वृषाः । इत्यमूनि सुरेन्द्राणां महानोकानि निर्ययुः ॥१६॥ श्रथ सौधर्मकल्पेशो महेरावतदन्तिनम् । समारुद्ध समं शच्या प्रतस्थे विबुधेर्वृतः ॥१६॥ ततः सामानिकास्त्रायस्थिशाः पारिषदामराः । श्रात्मरचैः समं लोकपालास्त परिविवरे ॥१८॥ दुन्दुभीनां महाध्वानैः सुराणां जयघोषणैः । महानभूत्तदा ध्वानः सुरानीकेषु विस्फुरन् ॥१६॥ हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति वस्गन्त्यास्फोटयन्त्यिष । पुरो धावन्ति गायन्ति सुरास्तत्र प्रमोदिनः ॥२०॥ नभोऽङ्गणं तदा कृत्सनम् श्रारुध्य त्रिदशाधिषाः । स्वैस्स्वैविमानैराजग्मुः वाहनैश्र ँपृथिविधैः ॥२१॥ तेषामापततां यानविमानैराततं नभः । त्रिषष्टिपटलेभ्योऽन्यत् स्वर्गान्तरमिवास्त्रत् ॥२२॥ नभःसरसि नाकीन्द्रदेहोद्योताच्छवारिणि । स्मेराण्यप्सरसां वक्त्राण्यातेनुः पङ्कतिश्रयम् ॥२३॥

बड़े संभ्रमके साथ उंचे सिंहासनोंसे नीचे ही उतार रहे हों ॥११॥ जिनके मुकुटोंमें लगे हुए मिए कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे देवोंके मस्तक स्वयमेव नम्रीभूत हो गये थे श्रोर ऐसे मालूम होते थे मानो बड़े आश्र्ययेसे सुर श्रसुर श्रादि सबके गुरु भगवान् जिनेन्द्रदेवके जन्मकी भावना ही कर रहे हों ॥१२॥ उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, ज्यन्तर श्रीर भवनवासी देवोंके घरोंमें कमसे श्रपने श्राप ही घंटा, सिंहनाद, भेरी श्रीर शंखोंके शब्द होने लगे थे ॥१३॥ उठी हुई लहरोंसे शोभायमान समुद्रके समान उन बाजोंका गम्भीर शब्द सुनकर देवोंने जान लिया कि तीन लोकके स्वामी-तीर्थकर भगवान्का जन्म हुआ है ॥१४॥ तदनन्तर महासागरकी लहरोंके समान शब्द करती हुई देवोंकी सेनाएं इन्द्रकी श्राज्ञा पाकर श्रमुकमसे स्वर्गसे निकलीं ॥१५॥ हाथी, घोड़े, रथ, गन्धर्व, नृत्य करनेवाली, पियाद श्रीर बैल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात बड़ी बड़ी सेनाएँ निकलीं ॥१६॥

तदनन्तर सौधर्म स्वगंके इन्द्रने इन्द्राणी सिंहत बड़े भारी (एक लाख योजन विस्तृत) ऐरावत हाथीपर चढ़कर अनेक देवोंसे परिवृत हो प्रस्थान किया ॥ १७॥ तत्पश्चात् सामानिक, त्रायित्वरा, पारिषद, आत्मरच्च और लोकपाल जातिके देवोंने उस सौधर्म इन्द्रको चारों ओरसे घेर लिया अर्थात् उसके चारों ओर चलने लगे ॥ १८॥ उस समय दुन्दुभि बाजोंके गम्भीर शब्दोंसे तथा देवोंके जय जय शब्दके उच्चारणसे उस देवसेनामें बड़ा भारी कोलाइल हो रहा था॥ १६॥ उस सेनामें आनिन्दत हुए कितने ही देव हँस रहे थे, कितने ही जृत्य कर रहे थे, कितने ही उल्ले रहे थे, कितने ही आगे दौड़ते थे, और कितने ही गाते थे॥ २०॥ वे सब देव-देवेन्द्र अपने अपने विमानों और पृथक् पृथक वाहनोंपर चढ़कर समस्त आकाशरूपी आँगनको व्याप्तकर आ रहे थे॥ २१॥ उन आते हुए देवोंके विमान और वाहनोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा मालूम होता था मानो तिरसठ पटलवाले स्वर्गसे भिन्न किसी दूसरे स्वर्गकी ही सृष्टि कर रहा हो॥ २२॥ उस समय इन्द्रके शरीरकी कान्तिरूपी स्वच्छ जलसे भरे हुए आकाशरूपी सरोवरमें अपसराओंके मन्द मन्द हँसते हुए मुख, कमलोंकी

१ श्रानीकिनी । २ - निकनायि स्त्रिशात्पारि - स०, म०, ल० । सामानिकास्त्रायि स्त्रित्पारि - द०, प०, श्रा० । सामानिक नायत्रिशापरि - व० । ३ ६ यघोषकैः म०, ल० । ४ गर्जन्ति । ५ नाना-प्रकारैः । ६ श्रागच्छताम् । ७ व्यासम् ।

नमोऽम्बुधौ सुराधीशपृतनाचलवीचिके । मकरा इव संरेजः उत्कराः सुरवारणः ।।२४।।
क्रमादथ सुरानीकान्यम्बरादिचराद्भुवम् । अवतीर्यं पुरी प्रापुः अयोध्यां परमिद्धकाम् ।।२४॥
तत्पुरं विद्वगावेष्ट्य तदास्थुः सुरसैनिकाः । राजाङ्गण् संरुद्धम् श्रभूदिन्द्वेर्महोत्सवैः ॥२६॥
प्रसवागारमिन्द्राणी ततः प्राविशदुत्सवात् । तत्रापश्यत् कुमारेण सार्द्धं तां जिनमातरम् ।।२७॥
जनमाता तदा शच्या दष्टा सा सानुरागया । संध्ययेव हरिष्प्राची सङ्गता बालभानुना ॥२८॥
मुद्धः प्रदित्तणीकृत्य प्रणम्य च जगद्गुरुम् । जिनमातुः पुर स्थित्वा श्लाघते स्मेति तां शची ॥२९॥
त्वमम्ब भुवनाम्बासि कल्याणी त्वं सुमङ्गला । महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यशस्विनी ॥३०॥
इत्यभिष्दुत्य गूढाङ्गो तां मायानिद्रयायुजत् । पुरो निधाय सा तस्या मायाशिशुमथापरम् ॥३१॥
जगद्गुरुं समादाय कराभ्यां सागमन्मुद्रम् । चूढामणिमिवोत्सर्पत्तेजसा व्यासविष्टपम् ॥३२॥
तद्गात्रस्पर्शमासाद्ये सुदुर्लभमसौ तदा । मेने त्रिभुवनैश्वर्यं स्वसात्कृतिमवालिलम् ॥३२॥
मुद्वस्तन्मुखमालोक्य स्पृष्ट्वाघ्राय च तद्वपुः । परां प्रोतिमसौभेजे हर्षविस्फारितेच्या ।।३४॥
ततः कुमारमादाय वजनतो सा बभौ भृशम् । चौरिवाक्कंमभिव्याप्तनभसं भासुरांग्रुमिः ॥३५॥

शोभा विस्तृत कर रहे थे ।। २३ ।। अथवा इन्द्रकी सेनारूपी चञ्चल लहरोंसे भरे हुए आकाशरूपी समुद्रमें ऊपरको सूँड़ किये हुए देवोंके हाथी मगरमच्छोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ २४॥ श्रनन्तर वे देवोंकी सेनाएँ क्रम क्रमसे बहुत ही शीघ्र त्राकाशसे जमीनपर उतरकर उत्क्रष्ट विभूतियोंसे शोभायमान ऋयोध्यापुरीमें जा पहुँची ॥ २४ ॥ देवोंके सैनिक चारों ऋोरसे श्रयोध्यापुरीको घेरकर स्थित हो गये श्रीर बड़े उत्सवके साथ श्राये हुए इन्द्रोंसे राजा नाभि-राजका त्राँगन भर गया ।। २६ ।। तत्पश्चात् इन्द्राणीने बड़े ही उत्सवसे प्रसूतिगृहमें प्रवेश किया श्रौर वहाँ कुमारके साथ साथ जिनमाता मरुदेवीके दर्शन किये।।२०। जिस प्रकार त्र्यनुराग (लाली) सहित संध्या वालसूर्यसे युक्त पूर्व दिशाको बड़े ही हर्षसे देखती है 'उसी प्रकार अनुराग (प्रेम) सहित इन्द्राणीने जिनबालकसे युक्त जिनमाताको बड़े ही प्रेमसे देखा था ॥२८॥ इन्द्राणीने वहाँ जाकर पहले कई बार प्रद्त्तिए। दी फिर जगत्के गुरु जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया श्रौर फिर जिन माताके सामने खड़े होकर इस प्रकार स्तुति की ।। २६ ।। कि हे माता, तू तीनों लोकोंकी कल्याण-कारिगाी माता है, तू ही मंगल करनेवाली है, तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवती है श्रीर तू ही यशस्विनी है ॥ ३० ॥ जिसने श्रपने शरीरको गुप्त कर रखा है ऐसी इन्द्राणीने ऊपर लिखे श्रानुसार जिनमाताकी स्तुति कर उसे मायामयी नींद्से युक्त कर दिया। तंदनन्तर उसके श्रागे मायामयी दूसरा बालक रखकर शरीरसे निकलते हुए तेजके द्वारा लोकको व्याप्त करनेवाले चूडामिए। रत्नके समान जगद्गुरु जिनबालकको दोनों हाथोंसे उठाकर वह परम आनन्दको प्राप्त हुई ।। ३१ ३२ ।। उस समय ऋत्यन्त दुर्लभ भगवान्के शरीरका स्पर्श पाकर इन्द्राणीने ऐसा माना था मानो मैंने तीनों लोकोंका समस्त ऐश्वर्य ही ऋपने ऋाधीन कर लिया हो।। ३३।। वह इन्द्राणी बार बार उनका मुख देखती थी, बार बार उनके शरीरका स्पर्श करती थी श्रौर बार बार उनके शरीरको सूँघती थी जिससे उसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो गये थे त्रौर वह उत्कृष्ट प्रीतिको प्राप्त हुई थी ।। ३४ ।। तदनन्तर जिनवालकको लेकर जाती हुई वह इन्द्राणी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपनी देदीप्यमान किरणोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाले सूर्यको

तदा मङ्गलधारिण्यो दिक्कुमार्यः पुरो ययुः । त्रिजगन्मङ्गलस्यास्य समृद्धय ह्वोच्छिलाः ।।३६॥ छत्रं ध्वजं सकलशं चामरं सुप्रतिष्ठकम् । भृङ्गारं दर्पणं तालम् इत्याहुर्मञ्जलाष्टकम् ॥३०॥ स तदा मङ्गलामञ्ज मङ्गलत्वं परं वहन् । स्वदीत्त्या दीपिकालोकान् अरुण् तरुणां सुमान् ॥३८॥ ततः करतले देवी देवराजस्य तं न्यधात् । बालाक्कंमौदये सानौ प्राचीव प्रस्फुरन्मणौ ॥३९॥ गीर्वाणेन्द्रस्तमिन्द्राण्याः करादादाय सादरम् । व्यलोकयत् स तद्वृपं सम्प्रीतिस्फारितेच्णः ॥४०॥ त्वं देव जगतां ज्योतिः त्वं देव जगतां गुरुः । त्वं देव जगतां धाता त्वं देव जगतां पतिः ॥४१॥ त्वामामनन्ति सुधियः केवलज्ञानभास्वतः । उद्याद्वं मुनीन्द्राणाम् ग्रभिवन्द्यं महोन्नतिम् ॥४२॥ त्वया जगदिदं मिथ्याज्ञानान्धतमसावृतम् । प्रबोधं नेष्यते भव्यकमलाकरबन्धुना ॥४३॥ तुभ्यं नमोऽधिगुरवे नमस्तुभ्यं महाधिये । तुभ्यं नमोऽस्तु भव्याव्जवन्धवे गुण्यतिन्धवे ॥४४॥ त्वत्यः प्रबोधमिच्छन्तः प्रवुद्धभुवनत्रयात् । तव पादाम्बुजं देव मूर्ध्ना द्रध्मो धतादरम् ॥४५॥ व्विय प्रण्यमाधत्ते मुक्तिलक्ष्मीः समुत्सुका । त्विय सर्वे गुणाः स्काति यान्त्यव्धौ मण्यो यथा ॥४६॥

लेकर जाता हुआ आकाश ही सुशोभित हो रहा है ।। ३४।। उस समय तीनों लोकोंमें मंगल करनेवाले भगवान्के आगे आगे अष्ट मंगलद्रव्य धारण करनेवाली दिक्कुमारी देवियाँ चल रही थीं श्रौर ऐसी जान पड़ती थीं मानो इकट्टी हुई भगवानकी उत्तम ऋद्वियाँ ही हों ॥३६॥ छत्र, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिष्ठक (मोंदरा-ठोना), भारी, दर्पण श्रीर ताड्का पंखा ये त्राठ मंगलद्रव्य कहलाते हैं।। ३७।। उस समय मंगलोंमें भी मंगलपनेको प्राप्त करानेवाले श्रौर तरुण सूचके समान शोभायमान भगवान् अपनी दीप्तिसे दीपकोंके प्रकाशको रोक रहे थे। भावार्थ-भगवानके शरीरकी दीप्तिके सामने दीपकोंका प्रकाश नहीं फैल रहा था॥ ३८॥ तत्पश्चात जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान माणियोंसे सुशोभित उदयाचलके शिखरपर वाल सर्यको विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीने जिनवालकको इन्द्रकी हथेलीपर विराजमान कर दिया ॥ ३९॥ इन्द्र श्रादर सहित इन्द्राणीके हाथसे भगवानको लेकर हर्षसे नेत्रोंको प्रफुल्लित करता हुआ उनका सुंदर रूप देखने लगा ॥ ४०॥ तथा नीचे लिखे अनुसार उनकी स्तृति करने लगा है देव, श्राप तीनों जगतुकी ज्योति हैं; हे देव, श्राप तीनों जगत्के गुरु हैं; हे देव, श्राप तीनों जगत्के विधाता हैं श्रीर हे देव, श्राप तीनों जगत्के स्वामी हैं।।४१।। हे नाथ, विद्वान लोग, केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेके लिये आपको ही बड़े बड़े मुनियोंके द्वारा वन्दनीय श्रीर श्रितशय उन्नत उदयाचल पर्वत मानते हैं ॥४२॥ हे नाथ, त्राप भव्य जीवरूपी कमलोंके समूहको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं। मिथ्या ज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रबोधको प्राप्त होगा ॥४३॥ हे नाथ, त्राप गुरुत्रोंके भी गुरु हैं इसिलये त्रापको नमस्कार हो, त्राप महा-बुद्धिमान हैं इसलिये त्रापको नमस्कार हो, त्राप भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं श्रीर गुर्गोंके समुद्र हैं इसलिये श्रापको नमस्कार हो ॥४४॥ हे भगवन, त्रापने तीनों लोकोंको जान लिया है इसलिये त्रापसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए हम लोग आपके चरणकमलोंको बड़े आदरसे अपने मस्तकपर धारण करते हैं ॥४४॥ हे नाथ, मुक्तिरूपी लद्दभी उत्कण्ठित होकर आपमें रनेह रखती है और जिस प्रकार समुद्रमें

१ इवोच्छिताः ऋ०, स०, द०, ल० । २ तालबुन्तकम् । ३ दीपप्रकाशान् । ४ छादयित सम ५ उदयाद्रिसम्बन्धिनि । ६ वदन्ति । ७ सूर्यस्य । ८ वृद्धिम् 'स्फायैङ् बृद्धौ' इति धातोः क्तिः स्फीति प०, ऋ०, द०, स०, द० । स्तुत्वेति स तमारोप्य स्वमङ्कं सुरनायकः । हस्तमुखालयामास मेरुप्रस्थान'संश्रमी । १४०।।
जयेश नन्द वर्द्धस्व व्वमित्युच्चैगिरः सुराः । तदा कलकलं चक्रुः बिधरीकृतदिङ्मुखम् । १४८॥
नभोऽङ्गणमथोत्पेतुः उच्चरज्जयघोषणाः । सुरचापानि तन्वन्तः प्रसरद्वृषणांश्विः । १४८॥
गन्धवारव्धसङ्गीता नेदुरप्सरसः पुरः । श्रृपताका समुत्त्विष्य नभोरङ्गे चलकुचाः ॥५०॥
इतोऽमुतः समाकीर्णं विमानैद्युं सदां नभः । सरत्नैरुन्मिपन्नेत्रमिवं रेजे विनिर्मलम् ॥५१॥
सिताः पयोधरा नीलैः करीन्द्रैः सितकेतनैः । सत्रलाकैर्विनीलाश्रेः सङ्गता इव रेजिरे ॥५२॥
महाविमानसंघहैः अष्ठण्णा जलधराः कचित् । प्रश्रेशुर्महतां रोधात् नश्यन्येव जलात्मकाः ॥५३॥
सुरेभकटदानाम्बुगन्धाकृष्टमधुवताः । वनाभोगान् जहलांकः सत्यमेव नविधयः ॥५४॥
श्रङ्गभाभिः सुरेन्द्राणां तेजोऽक्कस्य पराहतम् । देहोद्योताः विज्ञा भेजः भोग्या हि बलिनां स्वियः ॥५६॥
दिवाकरकरारलेष्ट विघटस्य सुरेशिनाम् । देहोद्योताः दिशो भेजः भोग्या हि बलिनां स्वियः ॥५६॥

मिण बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार आपमें अनेक गुण बढ़ते रहते हैं ॥४६॥ इस प्रकार देवोंके अधिपति इन्द्रने स्तुति कर भगवान्को अपनी गोदमें धारण किया और मेरु पर्वत पर चलनेकी शीव्रतासे इशारा करनेके लिये अपना हाथ ऊँचा उठाया ॥ ४७ ॥ हे ईश ! आपकी जय हो, श्राप समृद्धिमान् हों श्रौर श्राप सदा बढ़ते रहें इस प्रकार जोर जोरसे कहते हुए देवोंने उस समय इतना ऋधिक कोलाहल किया था कि उससे समस्त दिशाएँ वहरी हो गई थीं।।४८॥ तदनन्तर जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए श्रीर श्रपने श्राभूषणोंकी फैलती हुई किरणोंसे इन्द्रधनुषको विस्तृत करते हुए देव लोग आकाशकृषी आंगनमें उपरकी ओर चलने लगे ॥४६॥ उस समय जिनके स्तन कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसी ऋष्सराएं ऋपनी भौंहरूपी पताकाएँ उत्पर उठाकर आकाशरूपी रंगभूमिमें सबके आगे नृत्य कर रही थीं और गन्धर्वद्व उनके साथ अपना संगीत प्रारम्भ कर रहे थे ॥५०॥ रब्न-खचित देवोंके विमानोंसे जहाँ तहाँ सभी स्त्रोर व्याप्त हुआ निर्मल आकाश ऐसा शोभायमान होता था मानो भगवानके दर्शन करनेके लिये उसने अपने नेत्र ही खोल रखे हों।।४१।। उस समय सफेर वार्ल सफेर पताकात्रों सहित काले हाथियोंसे मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पिचयों सिहत काले काले बादलोंसे मिल रहे हों ॥५२॥ कहीं कहीं पर अनेक मेघ देवोंके बड़े बड़े विमानोंकी टक्करसे चूर चूर होकर नष्ट हो गये थे सो ठीक ही है; क्योंकि जो जड़ (जल श्रौर मूर्ख) रूप होकर भी बड़ोंसे वैर रखते हैं वे नष्ट होते ही हैं।। १२।। देवोंके हाथियोंके गण्डस्थलसे भरनेवाले मदकी सगन्धसे त्राकृष्ट हुए भौरोंने वनके प्रदेशोंको छोड़ दिया था सो ठीक है क्योंकि यह कहावत सत्य है कि लोग नवप्रिय होते हैं — उन्हें नई नई वस्तु अच्छी लगती है ॥५४॥ उस समय इन्द्रोंके शरीरकी प्रभासे सूर्यका तेज पराहत हो गया था— फीका पड़ गया था इसित्ये ऐसा जान पड़ता था मानो लज्जाको प्राप्त होकर चुपचाप कहींपर जा छिपा हो ।। ४४।। पहले सूर्य अपने किरणरूपी हाथोंके द्वारा दिशारूपी श्रंगनात्रोंका त्रालिंगन किया करता था, किन्तु उस समय इन्द्रोंके शरीरोंका उद्योत सूर्यके उस आलिंगनको छुड़ाकर स्वयं दिशारूपी अंगनाओं के समीप जा पहुंचा था, सो ठीक ही है सियाँ बलवान पुरुषोंके ही भोग्य होती हैं। भावार्थ— इन्द्रोंके शरीरकी कान्ति सूर्यकी

१ गमन । 'प्रस्थानं गमनं गमः' इत्यमः । २ विवृतचक्षुरिव । ३ मर्दिताः । ४ नष्टाः । ५ जडात्मकाः ल० । ६ वनभोगा— ऋ० । वनविस्तारान् । 'ऋाभोगः परिपूर्णता' इत्यमरः । ७ ऋजनाभिः । ⊏ पराभृतम् । ६ निलीनमभृत् । १० ऋाश्लेषम् ऋालिङ्गनम् । ११ मोचियित्वा । १२ उद्योता दीप्तयः ।

सुरेभरदनोद्धृतसरोम्बुजदलाश्रितम् । नृत्तमप्सरसां देवान् श्रकरोद् रसिकान् भृशम् ॥५७॥ श्रण्यन्तः कलगीतानि किन्नराणां जिनेशिनः । गुणैविरचितान्यापुः श्रमराः कर्णयोः फलम् ॥५८॥ वपुर्भगवतो दिन्यं पश्यन्तोऽनिमिषेत्रणाः । नेत्रयोरिनमेषासौ फलं प्रापुस्तदामराः ॥५९॥ स्वाङ्कारोपं सितच्छ्त्रधितं चामरभूननम् । कुर्वन्तः स्वयमेवेन्द्राः "प्राहुरस्य सम वैभवम् ॥६०॥ सौधर्माधिपतेरङ्कम् श्रध्यासीनमधीशिनम् । भेजे सितातपत्रेण तदैशानसुरेश्वरः ॥६९॥ सनःकुमारमाहेन्द्रनायकौ धर्मनायकम् । चामरैस्तं व्यधुन्वातां वहुत्तीराव्धिवीचिभिः ॥६२॥ दृष्ट्रा तदातनीं भूतिं कुदृष्टिमस्तो परे । सन्मार्गरुचिमातेनुः "इन्द्रप्रामाण्यमास्थिताः ॥६३॥ कृतं सोपानमामरोः इन्द्रनीलैर्व्यराजत । भक्त्या खमेव सोपानपरिणाम मिवाश्रितम् ॥६४॥ ज्योति पटलमुक्तञ्च प्रययुः सुरनायकाः । श्रधस्तारिकतां वोथि मन्यमानाः कुमुदृतीम् । ॥६५॥ ततः प्रापुः सुर्धोशा गिरिराजं तमुच्छ्तम् । योजनानां सहस्राणि नवति च नवैव च ॥६६॥ ११मकुदश्रीरिवाभाति चृत्विका यस्य मृर्द्वि । चृद्धारतिश्रयं धत्ते रियस्यामृतु विमानकम् ॥६७॥ ११मव्हरश्रीरिवाभाति चृत्विका यस्य मृर्द्वि । चृद्धारतिश्रयं धत्ते रियस्यामृतु विमानकम् ॥६७॥

कान्तिको फीका कर समस्त दिशात्रोंमें फैल गई थी।।५६।। ऐरावत हाथीके दाँतोंपर बने हुए सरो-वरोंमें कमलदलोंपर जो अप्सरात्रोंका नृत्य हो रहा था वह देवोंको भी अतिशय रितिक बना रहा था ॥५०॥ उस समय जिनेन्द्रदेवके गुणोंसे रचे हुए किन्नर देवोंके मधुर संगीत सुनकर देव लोग श्रपने कानोंका फल प्राप्त कर रहे थे-उन्हें सफल बना रहे थे।। ४८॥ उस समय टिमकार-रहित नेत्रोंसे भगवानका दिव्य शरीर देखनेवाले देवोंने श्रपने नेत्रोंके टिमकारर्राहत होनेका फल प्राप्त किया था। भावार्थ-- देवोंकी आँखोंके कभी पत्तक नहीं भपते। इसिलये देवोंने विना पत्तक भाषाये ही भगवानके सुन्दर शरीरके दर्शन किये थे। देव भगवानके सुन्दर शरीरको पलक मापाये बिना ही देख सके थे यही मानो उनके वैसे नेत्रोंका फल था-भगवानका सन्दर शरीर देखनेके लिये ही मानो विधाताने उनके नेन्नोंको पलकरपन्द—टिमकार-रहित बनाया था।। ४९।। जिनबालकको गोदमें लेना. उनपर सफेद छत्र धारण करना और चमर ढोलना आदि सभी कार्य स्वयं अपने हाथसे करते हुए इन्द्र लोग भगवान्के त्रालौकिक ऐश्वर्यको प्रकट कर रहे थे।। ६०।। उस समय भगवान्, सौधर्म इन्द्रकी गोदमें बैठे हुए थे, ऐशान इन्द्र सफेद छत्र लगाकर उनकी सेवा कर रहा था और सनत्कमार तथा माहेन्द्र स्वर्गके इन्द्र उनकी दोनों श्रोर चीरसागरकी लहरोंके समान सफेद चमर ढोल रहे थे।। ६१-६२।। उस समयकी विभृति देखकर कितने ही अन्य मिथ्यार्द्धाष्ट देव इन्द्रको प्रमाण मानकर समीचीन जैनमार्गमें श्रद्धा करने लगे थे।। ६३।। मेरु पर्वत पर्यन्त नील मिण्योंसे बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो श्राकाश ही भक्तिसे सीढ़ी रूप पर्यायको प्राप्त हुआ हो ।। ६४ ।। क्रम क्रमसे वे इन्द्र ज्योतिष-पटलको उल्लंघन कर उत्परकी श्रोर जाने लगे । उस समय वे नीचे ताराश्रों सहित श्राकाशको ऐसा मानते थे मानो कुमुदिनियों सिंहत सरोवर ही हो ।। ६५ ।। तत्पश्चात् वे इन्द्र निन्यानवे हजार योजन ऊंचे उस सुमेर पर्वत पर जा पहुँचे ।। ६६ ॥ जिसके मस्तक पर स्थित चुलिका मुकुटके समान सुशोभित होती है श्रीर

१ प्राप्तो । २ ब्रुवन्ति स्म । ३ ज्ञीराब्धिवीचिसहरोः । ४ तत्कालभवाम् । ५ सम्पदम् । ६ देवाः । ७ इन्द्रैविश्वासं गताः । ८ परिणमनम् । ६ सञ्जाततारकाम् । १० कुमुदानि प्रचुरणि यस्यां सन्तीति कुमुद्धती । ११ मुकुट- प०, स्न०, त०, ल० । १२ चूलिकायाम् । १६ -मृज्- प०, स्न०, स०, म०, ल० ।

यो धत्ते स्विनतम्बेन भद्रशालवनं महत् । 'परिधानमिवालोनं घनच्छायैर्महादुमैः ।।६८।।

मेखलायामधाद्यायां 'बिभित्तं नन्दनं वनम् । यः कटीसूत्रदामेव नानारत्नमयाङ्घिपम् ॥६९॥

यश्च सौमनसोद्यानं बिभित्तं शुकसच्छवि । सपुष्पमुपसंव्यानं मिवोहलसितपछ्वम् ॥७०॥

यस्यालङ्करते कृट पर्यन्तं पाण्डुकं वनम् । म्राहृतमधुपैः पुष्पैः द्यानं शेखरिश्रयम् ॥७१॥

यस्मिन् प्रतिवने दिश्च चैत्यवेशमानि भान्त्यलम् । हसन्तिव द्यसमानि प्रोन्मिपनमिणदीसिभिः ॥७२॥

हिरण्मयः समुनुङ्गो धत्ते यो मौछिविभ्रमम् । जम्बृद्धीपमहीभत्तुः लवणाम्भोधिवाससः ॥७३॥

द्योतिर्गणश्च सातत्यात् यं पर्येति प्रमहोदयम् । पुण्याभिषेकसभारैः पवित्रोकृतमर्हताम् ॥७४॥

म्राराधयन्ति यं नित्र्यं चारणाः पुण्यवाब्द्यम् । द्याप्रस्थ मुदिता जिनेन्द्रमिव स्मतम् ॥७५॥

देवोत्तरकुरून् यश्च स्वपादगिरिभः स्ति सदा । म्रावृत्य पाति निर्वाधं तद्धि माहास्यमुन्नतेः ॥७६॥

यस्य कन्दरभागेषु निवसन्ति सुरासुराः । साङ्ग नाः स्वर्गमुत्सुज्य नाकशोभापहासिषु ॥७५॥

यः पाण्डुकवनोदेशे शुचीः स्कटिकमिसताः । शिला विभित्ते तीर्थेशाम् म्रभिषेकिकयोचिताः ॥७५॥

जिसके ऊपर सौधर्म स्वर्गका ऋज्विमान चुड़ामणिकी शोभा धारण करता है।। ६७।। जो अपने नितम्ब भाग पर ( मध्यभाग पर ) घनी छायावाले बड़े बड़े वृत्तोंसे व्याप्त भद्रशाल नामक महावनको ऐसा धारण करता है मानो हरे रंगकी धोती ही धारण किये हो ॥६८॥ उससे त्रागे चल-कर अपनी पहली मेखला पर जो अनेक रत्नमयी वृत्तोंसे सुशोभित नन्दन वनको ऐसा धारण कर रहा है मानो उसकी करधनी ही हो॥ ६९॥ जो पुष्प और पल्लवोंसे शोभायमान हरे रंगके सौमनस बनको ऐसा धारण करता है मानो उसका खोढनेका दुपट्टा ही हो।। ७०॥ श्रपनी सुगन्धिसे भौरोंको बुलानवाले फलांके द्वारा मुकुटकी शोभा धारण करता हुआ पाण्डुक वन जिसके शिखर पर्यन्तके भागको सदा अलंकत करता रहता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार जिसके चारों वनोंकी प्रत्येक दिशामें एक एक जिनमन्दिर चमकते हुए मिएयोंकी कान्तिसे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो स्वर्गके विमानोंकी हँसी ही कर रहे हों।। ७२।। जो पर्वत सुवर्णमय हैं श्रीर बहुत ही ऊंचा है इसलिये जो लवणसमुद्ररूपो वस्त्र पहिने हुए जम्बृद्वीपरूपी महाराजके सुवर्णमय मुकुटका संदेह पैदा करता रहता है।। ५३॥ जो तीर्थंकर भगवान्के पवित्र श्रभिषेककी सामग्री धारण करनेसे सदा पवित्र रहता है और त्रातिशय ऊँचा श्रथवा समृद्धिशाली है इसीलिये मानो ज्योतिषी देवोंका समृह सदा जिसकी प्रदिच्चणा दिया करता है।।७४।। जो पर्वत जिनेन्द्रदेवके समान श्रत्यन्त उन्नत ( श्रेष्ट और ऊँचा ) है इसीलिये अनेक चारण मुनि हर्षित होकर पुण्य प्राप्त करनेकी इच्छासे सदा जिसकी सेवा किया करते हैं। १०५॥ जो देवकुर उत्तर कुर भोगभूमियोंको श्रपने समीपवर्ती पर्वतोंसे घेरकर सदा निर्बाध रूपसे उनकी रत्ता किया करता है सो ठीक ही है क्योंकि उत्क्रष्टताका यही माहात्म्य है।। ७६।। स्वर्गलोककी शोभाकी हँसी करनेवाली जिस पर्वतकी गुफात्रोंमें देव श्रौर धरऐन्द्र स्वर्ग छोड़कर अपनी स्त्रियोंके साथ निवास किया करते हैं ।। ७७ ॥ जो पांडुकवनके स्थानोंमें स्फटिक मिएकी बनी हुई श्रीर तीर्थंकरोंके श्रभिषेक

१ ऋधींशुकम्। 'परिघानान्यधोंशुके' इत्यभिधानात् । २ बिभृते 刻0. बिभ्रते ल०। ३ यःकटी— 双0, स०, द० । ४ ऋाञ्चीदाम । ७ प्रतिवनं -संख्यान-६ चूलिकापर्यन्तभूमिम्। ५ उत्तरीयवसनम् । ल०। द॰, स॰। ८ दीप्यमान। ६ सततमेव सातत्यं तस्मात्। १० प्रदित्तिणीकरोति। ११ समुहैः। १२ गजदन्तपर्वतैः।

यस्तुङ्गो विबुधाराध्यः सततत्तु समाश्रयः । सौधर्मेन्द्र इवाभाति संसेध्योऽप्सरसां गणैः ॥७९॥ तमासाध सुराः प्रापुः प्रीतिमुन्नतिशालिनम् । रामणीयकसंभूति स्वर्गस्याधिदेवताम् ॥५०॥ ततः परीत्य तं प्रीत्या सुरराजः सुरैः समम् । गिरिराजं जिनेन्द्रावकं मुर्जुन्यस्य न्य धान्मुदा ॥५१॥ तस्य प्रागुत्तराशायां महती पाण्डुकाह्म्या । शिलास्ति जिननाथानाम् श्रभिषेकं विभक्ति या ॥५२॥ श्रुचिः सुरभिरत्यन्तरामणोया मनोहरा । पृथिवीवाष्टमी भाति या युक्तपरिमण्डला ॥५३॥ शतायता तदर्ज् च विस्तीर्णाष्टोस्ट्रिता मता । जिनैयोजनमानेन सा शिलार्ज्वेन्द्रसंस्थितः । ॥५॥ श्रीरोदवारिभर्भूयः चालिता या सुरोत्तमैः । श्रुचित्वस्य परां काष्टां सविभिन्त सहोऽज्वला ॥५५॥ श्रुचित्वान्महनीयत्वात् पवित्रत्वाच्य भाति या । धारणाच्य जिनेन्द्राणां जिनमातेव निर्मला ॥५६॥ यस्यां पुष्पोपहारश्रीः १६व्यव्यते जातु नाञ्जसा । १ सावर्णादमरोन्मुकत् द्व्यक्तमुक्ताफलच्छवः ॥५६॥

कियाके योग्य निर्मल पाण्डुक शिलाओंको धारण कर रहा है।। ७८।। और जो मेर पर्वत सौध-मेन्द्रके समान शोभायमान होता है क्योंकि जिस प्रकार सौधर्मेन्द्र तुङ्ग अर्थात् श्रेष्ठ अथवा उदार है उसी प्रकार वह सुमेर पर्वत भी तुङ्ग अर्थात् उंचा है, सौधर्मेन्द्रकी जिस प्रकार अनेक विबुध (देव) सेवा किया करते हैं उसी प्रकार मेर पर्वतकी भी अनेक देव अथवा विद्वान् सेवा किया करते हैं, सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार सत तर्तुसमाश्रय अर्थात् हमेशा ऋतु विमानमें रहनेवाला है उसी प्रकार सुमेर पर्वत भी सत तर्तुसमाश्रय अर्थात् ऋतुविमानका आधार अथवा छहों ऋतुओंका आश्रय है और सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओंके समृहसे सेवनीय है उसी प्रकार सुमेर पर्वत भी अप्सराओं अथवा जलसे भरे हुए सरोवरोंसे शोभायमान है।।७६॥ इस प्रकार जो ऊँचाईसे शोभायमान है, सुन्दरताकी खानि है और स्वर्गका मानो अधिष्ठाता देव ही है ऐसे उस सुमेर पर्वतको पाकर देव लोग वहुत हो प्रसन्न हुए॥ ८०॥

तदनन्तर इन्द्रने बड़े प्रेमसे देवोंके साथ साथ उस गिरिराज सुमेर पर्वतकी प्रद्विणा देकर उसके मस्तकपर हर्षपूर्वक श्रीजिनन्द्ररूपी सूर्यको विराजमान किया ॥ ५१ ॥ उस मेर पर्वतके पाण्डुक वनमें पूर्व छौर उत्तर दिशाके बीच छर्थात् ऐशान दिशामें एक बड़ी भारी पाण्डुक नामकी शिला है जो कि तीर्थंकर भगवान्के जन्माभिषकको धारण करती है छर्थात् जिसपर तीर्थंकरोंका छभिषेक हुछा करता है ॥ ५२ ॥ वह शिला छत्यन्त पवित्र है, मनोज्ञ है, रमणोय है, मनोहर है, गोल है छौर छप्टमी पृथिवी सिद्धि शिलाक समान शोभायमान है ॥ ५२ ॥ वह शिला सौ योजन लम्बी है, पचास योजन चौड़ी है, छाठ योजन ऊची है छौर अर्ध चन्द्रमाके समान छाकारवाली है ऐसा जिनेन्द्रदेवने माना है – कहा है ॥ ५४ ॥ वह पाण्डुक शिला सदा निर्मल रहती है । उसपर इन्द्रोंने चीरसमुद्रके जलसे उसका कई बार प्रचालन किया है इसिलये वह पवित्रताकी चरम सीमाको धारण कर रही है ॥ ५४ ॥ निर्मलता, पूज्यता, पवित्रता छौर जिनेन्द्रदेवको धारण करनेकी छपेचा वह पाण्डुक शिला जिनेन्द्रदेवकी माताके समान शोभायमान होती है ॥ ६६ ॥ वह शिला देवोंके द्वारा ऊपरसे छोड़े हुए मुक्ताफलोंके समान शोभायमान होती है ॥ ६६ ॥ वह शिला देवोंके द्वारा उपरसे छोड़े हुए मुक्ताफलोंके समान उज्ज्वल कान्तिवाली है छौर देव लोग जो उसपर पूष्प चढाते हैं वे सहशताके कारण उसीमें छिप

१ सततं पड्ऋतुसमाश्रयः । २ जलभिरतसरोवरसमूहैः । पद्मे स्ववेंश्यासमूहैः । ३ उत्पत्तिम् । ४ —दैवतम् प०, म०, स०, द०। स्वर्गस्येवाधिदैवतम् ल०। ५ स्थापयित स्म । ६ ऐशान्यां दिशि । ७ —रमणीया ब०, प०, ऋ०, द०, स०। ८ योग्यपरिधिः । ६ शतयोजनदैष्यां । १० —शोच्छ्या स०। ११ संस्थानम् । [ऋाकार इत्यर्थः ] । १२ परमोत्कर्षम् । १३ पवित्रं करोतीति पवित्रा तस्य भावः । १४ प्रकंटीऋयते । १५ समानवर्णस्वात् । १६ —मुक्ताव्य कराफलच्छ्विः ।

जिनानामभिषेकाय या धत्ते सिंहविष्टरम् । मेरोरिवोषरि परं पराध्यं मेरुमुक्चकैः ॥६६॥ तत्यर्यन्ते च या धत्ते सुर्श्यिते दिन्यविष्टरे । जिनाभिषेचने क्छसे सौधमेंशाननाथयोः ॥६९॥ नित्योषहाररुचिरा सुरेनित्यं कृतार्च्चना । नित्यमङ्गलसङ्गीतनृत्त्वादित्रशोभिनी ॥९०॥ छत्रचामरभृङ्गारसुप्रतिष्ठकद्षंणम् । कल्शाध्वजतालानि मङ्गलानि विर्मात्त या ॥९१॥ यामला शोलमालेव सुनीनामभिसम्मता । जेनी तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरभिरशुचिः ॥६२॥ स्वयं धौताषि या धौता शत्राः सुरनायकेः । चीरार्णवाम्बुभिः पुण्येः पुण्यस्येवाकरितिः ॥९३॥ यस्यः पर्यन्तदेशेषु रत्नालोकैवितन्यते । परितः सुरचापश्रीः श्रन्योऽन्यव्यतिपङ्गिभः ॥९४॥ तामावेष्ट्य सुरास्तस्थुः यथास्व दिक्वनुक्रमात् । दृष्टुकामा जिनस्याम् जन्मकल्याणसम्पदम् ॥९५॥ दिक्पालाश्च यथायोग्यदिग्विदरभागसंश्रिताः । तिष्टन्ति स्म निकायेस्स्वैः जिनोत्सविद्दच्चया ॥९६॥ गगनाङ्गणमारुध्य व्याप्यरे मेरोरिधत्यकाम् । निवेशः सुरसैन्यानाम् श्रभवत् पाण्डुके वने ॥९७॥ पाण्डुकं वनमारुद्धं समन्तात्सुरनायकेः । जहासेव दिवो लक्षमी क्मारुहां कुसुमोत्करैः ॥९६॥

जाते हैं—पृथक रूपसे कभी भी प्रकट नहीं दिखते।। ८७।। वह पाण्डुकशिला जिनेन्द्रदेवके श्रमिपेकके लिये सदा बहमूल्य श्रीर श्रेष्ठ सिंहासन धारण किये रहती है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मेर पर्वतके ऊपर दूसरा मेर पर्वत ही रखा हो ॥ ८८ ॥ वह शिला उस मुख्य सिंहासनके दोनों त्रोर रखे हुए दो सुन्दर त्रासनोंको त्रीर भी धारण किये हुए है। वे दोनों आसन जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करनेके लिये सीधर्म और ऐशान इन्द्रके लिये निश्चित रहते हैं ॥ ८९ ॥ देव लोग सदा उस पाण्डुक शिलाकी पूजा करते हैं, वह देवों द्वारा चढ़ाई हुई सामग्रीसे निरन्तर मनोहर रहती है श्रोर नित्य ही मंगलमय संगीत, नृत्य, वादित्र श्रादिसे शोभायमान रहती है ॥ ९० ॥ वह शिला, छत्र, चमर, भारी, ठोना (मोंदरा), दर्पण, कलश, ध्वजा और ताड़का पूंखा इन आठ मंगल द्रव्योंको धारण किये हुई है ।।९१।। वह निर्मल पाएडक शिला शीलव्रतकी परम्पराके समान मुनियोंको बहत ही इष्ट है और जिनेन्द्रदेवके शरीरके समान अत्यन्त देदीप्यमान, मनोज्ञ अथवा सुगन्धित और पवित्र है।।६२।। यद्यपि वह पाएडुक शिला स्वयं धौत है अर्थात् श्वेतवर्ए अथवा उज्ज्वल है तथापि इन्द्रोंने चीरसागरके पवित्र जलसे उसका सैकड़ों बार प्रचालन किया है। वास्तवमें वह शिला पुण्य उत्पन्न करनेके लिये खानकी भूमिके समान है।। ६३।। उस शिलाके समीपवर्ती प्रदेशोंमें चारों श्रोर परस्परमें मिले हुए रत्नोंके प्रकाशसे इन्द्रधनुपकी शोभाका विस्तार किया जाता है ॥ ९४ ॥ जिनेन्द्र देवके जनम कल्याएकको विभूतिको देखनेके श्रमिलाषी देव लोग उस पाण्डुक शिलाको घेरकर सभी दिशात्रोंमें क्रम क्रमसे यथायोग्य रूपमें बैठ गये॥ ९४॥ दिक्पाल जातिके देन भी अपने अपने समूह (परिवार) के साथ जिनेन्द्र भगवान्का उत्सव देखनेकी इच्छासे दिशा-विदिशामें जाकर यथायोग्य रूपसे बैठ गये ।। ९६ ॥ देवोंकी सेना भी उस पाएडुक वनमें आकाशरूपी आँगनको रोककर मेरु पर्वतके ऊपरी भागमें ज्याप्त होकर जा ठहरी ॥ ६७ ॥ इस प्रकार चारो श्रोरसे देव श्रीर इन्द्रोंसे व्याप्त हुत्रा वह पाण्डुकवन ऐसा मालूम होता था मानो बृद्दोंके फूलोंके समूह स्वर्गकी शोभाकी हँसी ही उड़ा रहा हो ॥६८॥

१ तदुभयपार्श्वयोः । २ जिनाभिषेकात्र । हेती 'कर्मणा' इति स्त्रात् । ३ -दर्पणात् द०, स० । ४ तालवृन्त । ५ श्रुभा शुद्धा च । ६ च्चालिता । ७ रत्नोद्योतैः । ८ परस्परसंयुक्तैः । ६ यथास्थानम् । १० -माश्रिताः प०, द० । ११ -मास्ह्य प० । १२ वाप्य स० । १३ ऊर्ष्वभूमिम् ।

स्वस्थानाच्चिलतः स्वर्गः सत्यमुद्वासित'स्तदा । मेरुस्तु स्वर्गतां प्राप धतनाकेशवेभवः ॥९९॥
ततोऽभिषेचनं भत्तुं: कत्तुं मिन्दः प्रचक्रमे । निवेश्याधिशिलं सेंहे विष्टरे प्राङ्मुखं प्रभुम् ॥१००॥
नमोऽशेषं तदापूर्यं सुरदुन्दुभयोऽध्वनन् । समन्तात् सुरनारीभिः श्रारेभे नृत्यम् जितम् ॥१००॥
महान् कालागुरूद्वामं धूपधूमस्तदोदगात् । कलङ्क इव निर्धृतः पुग्यैः पुण्यजनाशयात् ॥१०२॥
विचित्यन्ते स्म पुण्यार्धाः साक्षतोदकपुष्पकाः । शान्तिपुष्टिवपुंध्कामेः विध्वकपुण्यांशका इव ॥१०२॥
महामण्डपिवन्यासः तत्र चक्रे सुरेश्वरैः । यत्र त्रिभुवनं कृत्स्नम् श्रास्ते स्मावाधितं मिथः ॥१०४॥
सुरानोकहसंभृता मालास्तत्रावलम्बताः । रेजुर्भ्रमरसङ्गीतैः गातुकामा इवेशिनम् ॥१०५॥
श्रथ प्रथमकरुपेन्द्रः प्रभोः प्रथममञ्जने । प्रचक्रे कलशोद्धारं कृतप्रस्तावनाविधिः ॥१०६॥
ऐशानेन्द्रोऽपि रुन्द्रश्रीः सान्द्रचन्दनर्चाचतम् । ध्रोदास्थत कलशं पूर्णं कलशोद्धारमन्त्रवित् ॥१०७॥
शेषेरिप च करुपेन्द्रैः सानन्दजयवोषणैः । परिचारकता भेजे यथोवतपरिचर्यया ॥१०८॥
इन्द्राणीप्रमुखा देव्यः साप्सरःपरिवारिकाः । बभूवुः परिचारिण्यो मङ्गलद्रव्यसम्पदा ॥१०९॥
शातकुरभमयैः कुरभैः श्रभः चीराग्वधेः श्रुचि । सुराः श्रेणीकृतास्तोपाद् श्रानेतुं प्रसृतास्ततः ॥१०९॥

उस समय ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थानसे विचित्तत होकर खाली हो गया है और इन्द्रका समस्त् वैभव धारण करनेसे सुमेर पर्वत ही स्वर्गपनेको प्राप्त हो गया है ॥ ९६ ॥ तदनन्तर सौधर्म स्वर्गका इन्द्र भगवानको पूर्व दिशाकी थोर मुँह करके पाण्डुक शिला पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका श्रमिपेक करनेके लिये तत्पर हुआ ॥ १०० ॥ उस समय समस्त आकाशको व्याप्त कर देवोंके दुन्दुभि वज रहे थे और अपसराओंने चारों श्रोर उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था ॥ १०१ ॥ उसी समय कालागुरु नामक उत्कृष्ट धूपका धुआँ बड़े परिमाणमें निकलने लगा था और ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके जनमाभिषेकके उत्सवमें शामिल होनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा पुण्यात्मा जनोंके अतःकरणसे हटाया गया कलंक ही हो ॥ १०२ ॥ उसी समय शानित, पृष्टि और शरीरकी कान्तिकी इच्छा करनेवाले देव चारो ओरसे अच्चत जल और पुष्प सहित पवित्र अर्घ्य चढ़ा रहे थे जो कि ऐसे मालूम होते थे मानो रुण्यके अंश ही हों ॥ १०३ ॥ उस समय वहीं पर इन्द्रोंने एक ऐसे बड़े भारी मण्डप की रचना की थी कि जिसमें तीनों लोकके समस्त प्राणी परस्पर वाधा न देते हुए वैठ सकते थे ॥ १०४ ॥ उस मण्डपमें कल्पवृत्तके फूलोंसे बनी हुई अनेक मालाएँ लटक रही थीं और उनपर बैठे हुए अमर गा रहे थे । उन अमरोंके संगीतसे वे मालाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो भगवान्का यश ही गाना चाहती हों ॥ १०४ ॥

तदनन्तर प्रथम स्वर्गके इन्द्रने उस अवसरकी समस्त विधि करके भगवान्का प्रथम अभिषेक करनेके लिये प्रथम कलश उठाया ॥ १०६ ॥ और अतिशय शोभायुक्त तथा कलश उठानेके मंत्रको जाननेवाले दूसरे ऐशानेन्द्रने भी सघन चन्द्रनसे चर्चित, भरा हुआ दूसरा कलश उठाया ॥ १०७ ॥ आनन्द सहित जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए शेष इन्द्र उन दोनों इन्द्रोंके कहे अनुसार परिचर्या करते हुए परिचारक (सेवक) वृक्तिको प्राप्त हुए ॥ १०८ ॥ अपनी अपनी अपसराओं तथा परिवारसे सहित इन्द्राणी आदि मुख्य मुख्य देवियाँ भी मङ्गलद्रव्य धारण कर परिचर्या करनेवाली हुई थीं ॥ १०६ ॥ तत्पश्चात् बहुतसे देव सुवर्णमय कलशोंसे चीरसागरका पवित्र जल लानेके लिये अणीवद्ध होकर बड़े संतोषसे

१ शून्यीकृतः । २ -गरुद्धाम म०, ल०ं। ३ वर्चः तेज इत्यर्थः । ४ उद्धरणं कृतवान् । प्रोदास्थात् म०, ल० । ५ परिचारकृतां प०, ऋ०, ल० ।

पूतं स्वायम्भुवं गात्रं स्प्रष्टुं क्षीराच्छ्शोखितम् । नान्यद्स्ति जलं योग्यं चीराव्धिसिललाहते ।।१११॥ मत्वेति नािकभिन्तृनम् श्रम्नदोदयैः । पञ्चमस्याणैवस्याग्भः स्नानीयमुपकिष्यतम् ॥११२॥ श्रष्ट्योजनगर्म्भारेः मुखे योजनिवस्तृतैः । प्रारेभे काञ्चनैः कुर्ग्भैः जन्माभिषवणोत्सवः ॥११३॥ महामाना विरेज्ञस्ते सुराणामुद्धताः करैः । कलशाः 'कल्कपोन्मेषमोपिणो विध्नवािषणः' ॥११४॥ प्रादुरासन्नभोभागे स्वर्णकुरभाधतार्णसः' । मुक्ताफलािक्चिर्णवाः चन्दनद्वचित्ताः ॥११४॥ प्रादुरासन्नभोभागे स्वर्णकुरभाधतार्णसः' । मुक्ताफलािक्चिर्णवाः चन्दनद्वचित्ताः ॥११४॥ तेषामन्योऽन्यहस्तामसंकान्तैर्जलप्रितैः । कलशैर्व्यानशे व्योमहेमैः सान्ध्यैरिवाम्बुदैः ॥११६॥ 'विनिर्ममे बहून् बाहून् 'तानािदस्तु'रशताध्वरः । स तैः' साभररणेश्रेजे भूषणाङ्ग इवाल्घिषः ॥११४॥ दोःसहस्रोद्धतैः कुर्ग्भः रौक्मैर्मुवताफलािक्चिः । भेजे पुलोमजाजािनः' भाजनाङ्गः दुषोपमाम् ॥११८॥ जयेति प्रथमां धारां सौधर्मेन्द्रो न्यपातयत् । तथा कलकलो भूयान् प्रचक्रे सुरकोटिमः ॥११९॥ सैषा धारा जिनस्याधमुद्धं रेजे पतन्त्यपाम् । हिमाद्रेश्शिरस्तिवोच्चेः 'अत्रिच्छन्नाम्बुद्धं निग्नगा ॥१२०॥ ततः कलपेश्वरेस्सवैः समं' धारा निपातिताः। संध्याश्रेरिव सौवर्णेः कलशैरग्वसंश्वरेः ॥१२॥

निकले ॥ ११० ॥ 'जो स्वयं पवित्र है श्रौर जिसमें रुधिर भी चीरके समान श्रत्यन्त स्वच्छ है ऐसे भगवानके शरीरका स्पर्श करनेके लिये चीरसागरके जलके सिवाय अन्य कोई जल योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर ही मानो देवोंने बड़े हर्षके साथ पाँचवें चीरसागरके जलसे ही भगवान्का श्रभिषेक करनेका निश्चय किया था ॥ १११-११२ ॥ श्राठ योजन गहरे, मुखपर एक योजन चौड़े ( श्रीर उदरमें चार योजन चौड़े ) सुवर्णमय कलशोंसे भगवानके जन्मा-भिषेकका उत्सव प्रारम्भ किया गया था॥ ११३॥ कालिमा अथवा पापके विकासको चुराने-वाले, विद्नोंको दूर करनेवाले श्रीर देवोंके द्वारा हाथोंहाथ उठाये हुए वे बड़े भारी कलश बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ॥ ११४॥ जिनके कण्ठभाग अनेक प्रकारके मोतियांसे शोभायमान हैं, जो घिसे हुए चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं श्रौर जो जलसे लवालव भरे हुए हैं ऐसे वे सुवर्ण-कलश श्रनुक्रमसे श्राकाशमें प्रकट होने लगे ॥ ११४॥ देवोंके परस्पर एकके हाथसे दूसरेके हाथमें जानेवाले श्रीर जलसे भरे हुए उन सुवर्णमय कलशोंसे श्राकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो वह कुछ कुछ लालिमायक्त संध्याकालीन बादलोंसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ ११६ ॥ उन सव कलशोंको हाथमें लेनेकी इच्छासे इन्द्रने अपने विक्रिया-बलसे अनेक भुजाएँ बना लीं। उस समय श्राभुषणसहित उन श्रनेक भुजाश्रोंसे वह इन्द्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भूषणांग जातिका कल्पवृत्त ही हो ॥ ११७ ॥ श्रथवा वह इन्द्र एक साथ हजार भुजात्रों द्वारा उठाये हुए श्रौर मोतियोंसे सुशोभित उन सुवर्णमय कलशोंसे ऐसा शोभायमान होता था मानो भाजनाङ्क जातिका कल्पवृत्त ही हो ॥ ११८॥ सौधर्मेन्द्रने जय जय शब्दका उच्चारण कर भगवान्के मस्तकपर पहली जलधारा छोड़ी उसी समय जय जय जय बोलते हुए अन्य करोड़ों देवोंने भी बड़ा भारी कोलाहल किया था।। ११६।। जिनेन्द्रदेवके मस्तकपर पड़ती हुई वह जलकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो हिमवान पर्वतके शिखरपर ऊँचेसे पड़ती हुई श्रखंड जलवाली श्राकाशगंगा ही हो ॥ १२० ॥ तदनन्तर श्रन्य सभी स्वर्गों के इन्द्रोंने संध्या समयके बादलोंके समान शोभायमान, जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशोंसे भगवान्के मस्तकपर एक साथ जल-धारा छोड़ी। यद्यपि वह जलधारा भगवान्के मस्तकपर ऐसी पड़ रही थी मानो गंगा सिन्धु

१ छेदकालादिदोषप्राकट्यरहिताः। २ विघ्ननाशकाः। विघ्नकिषिणः ऋ०। विघ्नकिषिणः स०, म०, छ०। ३ धृतजलाः। ४ विनिर्मितवान्। ५ कलशान्। ६ स्वीकर्द्धमिच्छुः। ७ बाहुभिः। ८ —भेंजे ऋ०, प०, स०, म०, ल०। १ पुलोमजा जाया यस्यासौ, इन्द्र इत्यर्थः। १० माजनाङ्गसमो— ल०। ११ —रिद्युनाग्बुश् — ब०, प०। १२ युगपत्।

महानद्य इवापसन् धारा सूर्धनीशितुः । हेलयेव महिम्नासी ताः 'प्रत्येच्छुद् गिरीन्द्रवत् ।।१२२।। विरेजुरप्छ्टा दूरम् उच्चलन्त्यो नभोऽङ्गणे । जिनाङ्गस्पर्शसंसर्गात् पापान्मुक्ता इवोद्ध्वंगाः ।।१२३।। काश्रनोच्चिलता व्योग्नि विवसुरशीकरच्छटाः । छटामिवामरावासप्राङ्गणेषु 'तितांसवः ।।१२४।। तिर्यग्विसारिणः केचित् स्नानाम्भरशीकरोक्तराः । कर्णपूरिश्रयं तेनुः दिग्वधू मुखसङ्गिनीम् ॥१२५॥ निर्मले श्रीपतेरङ्गे पतित्वा 'प्रतिविभिवता । जलधारा स्फुरन्ति स्म दिष्टिवृद्धयेव' सङ्गताः ॥१२६॥ गिरेरिव विभोर्मूर्धिन सुरेन्द्राभीनिपातिताः । विरेजुन्भिराकारा धाराः चीरार्णवाम्भसाम् ॥१२०॥ तोषादिव खमुत्पत्य भूयोऽपि निपतन्त्यधः । जलानि 'जहसुर्नूनं' जडतां स्वा स्वशीकरैः ॥१२८॥ स्वर्धु नीशीकरैस्तार्धं स्पद्धां कर्तु मिवोध्वंगेः । 'शीकरैद्दां वपुनाति स्म 'क्वर्धामान्यमृतप्लंवः' ॥१२६॥ पवित्रो भगवान् पृतैः श्रङ्गस्तदपुना' जलम् । तत्पुनर्जगदेवेदम् 'श्रपावीद् व्यासदिष्ट्मुखम् ॥१३०॥ तेनाम्भसा सुरेन्द्राणां पृतनाः 'प्लाविताः चणम् । लक्ष्यन्ते स्म पयोवाद्धां निमग्नाङ्गय इवाकुलाः ।१३१। तद्भमः कलशास्यस्थैः सरोजैस्सममापतत् । हंसैरिव परां कान्तिम् श्रवापाद्दीन्द्रमस्तके ॥१३२॥ श्रशोकपल्लवैः कुम्भमुखमुक्तैस्ततं' पयः । सच्छायमभवत् कीर्णं विद्रुमाणामिवाङ्करैः ॥१३२॥

श्रादि महानदियाँ ही मिलकर एक साथ पड़ रही हों तथापि मेरु पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले जिनेन्द्रदेव उसे श्रपने माहात्म्यसे लीलामात्रमें ही सहन कर रहे थे ॥ १२१-१२२॥ उस समय कितनी ही जलकी बूंदें भगवान्के शरीरका स्पर्श कर आकाशरूपी आँगनमें दूर तक रही थीं श्रीर ऐसी मालूम होती थीं मानो उनके शरीरके स्पर्शसे पापरहित होकर उत्परको ही जा रही हों।। १२३।। आकाशमें उछलती हुई कितनी ही पानीकी वृँदें ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो देवोंके निवासगृहोंमें छीट ही देना चाहती हो ॥ १२४॥ भगवान्के अभिषेक जलके कितन ही छींटे दिशा-विदिशात्रोंमें तिग्छे फैल रहे थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानो दिशारूपी स्त्रियोंके मुखोंपर कर्णफूलोंकी शोभा ही बढ़ा रहे हों ॥ १२४॥ भगवान्के निर्मल शरीरपर पड़कर उसीमें प्रतिबिम्बित हुई जलकी धारायें ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो श्रपनेको बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्होंके शरीरके साथ मिल गई हो ॥ १२६॥ भगवान्के मस्तकपर इन्द्रों द्वारा छोड़ी हुई चीरसमुद्रके जलकी धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो किसी पर्वतके शिखरपर मेघों द्वारा छोड़े हुए सफेद करने ही पड़ रहे हों ॥ १२७॥ भगवान्के श्रभिषेकका जल संतुष्ट होकर पहले तो त्राकाशमें उछलता था श्रौर फिर नीचे गिर पड़ता था। उस समय जो उसमें जलके बारीक छींटे रहते थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो अपनी मूर्खतापर हँस ही रहा हो ॥ १२८॥ वह चीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जल-बिन्दुत्र्योंके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही मानो ऊपर जाते हुए ऋपने जलकर्णोंसे स्वर्गके विमानोंको शीघ ही पावत्र कर रहा था ॥ १२६ ॥ भगवान् स्वयं पावत्र थे, उन्होंने अपने पावत्र अङ्गोंसे उस जलको पवित्र कर दिया था त्र्यौर उस जलने समस्त दिशात्र्योंमें फैलकर इस सारे संसारको पिवत्र कर दिया था ।। १३० ।। उस श्रिभिषेकके जलमें डूबी हुई देवोंकी सेना चराभरके लिये ऐसी दिखाई देती थी मानो चीरसमुद्रमें डूबकर व्याकुल ही हो रही हो ।। १३१ ।। वह जल कलशोंके मुखपर रखे हुए कमलोंके साथ सुमेरु पर्वतके मस्तकपर पड़ रहा था इसलिये ऐसी शोभाको प्राप्त हो रहा था मानो हंसोंके साथ ही पड़ रहा हो ॥ १३२ ॥ कलशोंके मुखसे गिरे हुए श्रशोकवृत्तके लाल लाल पल्लवोंसे व्याप्त हुआ वह स्वच्छ जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो

१ प्रत्यमहीत् । २ —च्छुलन्त्यो स०, द०, ष०, श्र० । ३ विस्तारं कर्तुं मिच्छुवः । ४ —तिपवित्रिताः म० । ५ दिष्ट्या वृद्ध्या भाग्यातिशयेन इत्यर्थः । दिष्टिबुद्ध्ये य प०, द० । ६ हसन्ति स्म । ७ इव । ⊏ जलतो जडत्वं च । ६ फटिति । १० स्वर्गगृहाणि [स्वर्गविधिपर्यन्तिमत्यर्थः ] । ११ द्वीरप्रवाहः । १२ पवित्रमकरोत् । १३ पुनाति स्म । १४ श्रवगाहीकृताः । १५ विस्तृतम् ।

स्फाटिके स्नानपीठे तत् स्वच्छशोभमभाजजलम् । भर्तुः पादप्रसादेन 'प्रसेदिवदिवाधिकम् ॥१३४॥ रत्नांशुभिः क्विद् व्यासं विचित्रेस्तद्वभौ पयः । चापमैन्द् द्ववीभृय पयोभाविमवागतम् ॥१३५॥ क्विन्महो 'पलोत्सर्पट्टमाभिररुणोकृतम् । संभ्याम्बुदद्वचच्छायां भेजे तत्पावनं वनम् ॥१३६॥ हिर्त्नालोपलच्छायाततं क्विद्दो जलम् । तमो घनिमवेकत्र निलीनं समदृश्यत ॥१३०॥ क्विन्मरकताभीषु 'प्रतानैरनुरक्षितम् । हिरतांशुकसच्छायम् श्रभवत् स्नपनोदकम् ॥१३८॥ तद्मबुशीकरैच्योम समाक्रामद्विरावभौ । जिनाङ्गस्पर्शसंतोपात् प्रहासिमव नाट्यत् ॥१३८॥ स्नानाम्बुशीकराः केचि दाद्यसीमविलङ्किनः । व्यात्युत्तीं स्वर्गलच्येव कर्तु कामाधकाशिरे ॥१४०॥ विष्वगुच्चिताः काश्चिद्वसुर्यो रुद्धदिकतटाः । व्यावहासीमिवानन्दाद् दिग्वधूभिस्समं व्यश्चः ॥१४९॥ दृरमुत्सारयन् स्वरमासीनान् सुरद्मपतीन् । स्नानपूरः स पर्यन्तात् भेरोराशिश्रयद् द्रुतम् ॥१४२॥ उद्भारः प्योवाद्धेः श्रापतन्मन्दराद्धः । श्राभृतलं तदुन्मानं मिमान इव दिखुते ॥१४२॥ ग्रहासुक्षैरिवापीतः शिखरैरिव खात्कृतः । कन्दरैरिव निष्ट्यतः 'प्राधनीन्मेरो पयःप्लवः ॥१४४॥

मूँगाके व्यंकुरोंसे ही व्याप्त हो रहा हो॥ १३३॥ स्फटिक मिएके बने हुए निर्मल सिंहासनपर जो स्वच्छ जल पड़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवान्के चरणोंके प्रसादसे और भी श्रिधिक स्वच्छ हो गया हो ॥१३४॥ कहींपर चित्र-विचित्र रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुन्या वह जल ऐसा शोभायमान होता था, मानो इन्द्रधनुष ही गलकर जलरूप हो गया हो ।। १३४ ।। कहींपर पद्मराग मिण्योंकी फैलती हुई कान्तिसे लाल लाल हुआ वह पवित्र जल संध्याकालके पिघले हुए वादलोंकी शांभा धारण कर रहा था ॥ १३६ ॥ कहींपर इन्द्रनील माण्योंकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह जल ऐसा दिखाई दे रहा था मानो किसी एक जगह खिपा हुआ गाढ़ अन्धकार ही हो।। १३७ ।। कहींपर मरकतमिणयों (हरे रंगके मिणयों) को किरणोंके समृहसे मिला हुआ वह अभिषेकका जल ठीक हरे वस्नके समान हो रहा था ॥ १३८ ॥ भगवान्के अभिषेक जलके उड़ते हुए छीटोंसे त्राकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान्के शरीरके स्पर्शसे संतुष्ट होकर हँस ही रहा हो ॥ १३६ । भगवान्के स्नान-जलकी कितनी हो बूंदें आकाशकी सीमाका उल्लंघन करती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो स्वर्गकी लद्मीके साथ जल-क्रीड़ा (फाग) ही करना चाहती हों ॥ १४० ॥ सब दिशार्श्वोको रोककर सब श्रोर उछलती हुई कितनो हो जलकी वृदें ऐसी माल्प होती थीं मानो त्रानन्दसे दिशारूपी स्त्रियोंके साथ हैंसी ही कर रही हों ।। १४१ ।। वह अभिषेकजलका प्रवाह अपनी इच्छानुसार बैठे हुए सुरदंपतियोंको दूर इटाता हुआ शोघ्र ही मेरुपर्वतके निकट जा पहुँचा ॥ १४२ ॥ और मेरुपर्वतसे नीचे भूमि तक पड़ता हुआ वह चीर सागरके जलका प्रवाह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो मेरपर्वतको खड़े नापसे नाप ही रहा हो।। १४३।। उस जलका प्रवाह मेरुपर्वत पर ऐसा बढ़ रहा था मानो शिखरोंके द्वारा खकारकर दूर किया जा रहा हो, गुहारूप मुखोंके दारा पिया

१ प्रसन्नतावत् । २ पद्मरागमाणिक्यम् । ३ पवित्रं जलम् । ४ किरणसमृहैः । 'स्रभीषुः प्रग्रहे रश्मो' इत्यभिधानात् । ५ स्राकाशावधिपर्यन्तम् । ६ स्रान्योन्यज्ञलसेचनम् । ७ जलवेषयः । ८ स्रान्योन्यहसनम् । —व्यापहासी— ग्रा०, प०, द०, स० । म० पुस्तके द्विविधः पाटः । ६ दधुः स०, द० । १० परिसरान् । 'पर्यन्तभूः परिसरः' इत्यभिधानात् । ११ जलप्रवाहः । १२ मेरोक्त्सेधप्रमाणम् । १३ खात्कारं कृत्वा निष्ठ्यूतः । सस्वनं दूरंनिष्ठ्यूत् इत्यर्थः । १४ स्रवृष्ठत् । 'सृधू वृद्धौ' ।

कि 'गोर्यस्विदशैर्मुक्तो युक्ता मे स्वर्गताष्ठुना । नूनिम्थकलो निमेरः दिवं स्नानाम्बुनिर्झरैः ।।१४५॥ 'ग्रह्णगाद्ष्विलं व्योम ज्योतिश्वकं समस्थगीत् । 'प्रोणवीन्मेरुमारुन्धन् चौरपूरः स रोदसी ॥१४६॥ चण्यमचण्नीयेषु वनेषु कृतविश्रमः । प्राप्तचण् इवान्यत्र व्याप सोऽम्भःप्लवः चणात् ।।१४७॥ तरुपण्डनिरुद्धत्वाद् श्रन्तर्वणमनुल्वणः । वनवोथीरतीत्यारात् र प्रससार महाप्लवः ॥१४८॥ स बभासे पयःपूरः प्रसर्पन्निधशैलराट् । सितैरिवांशुकैरेनं र स्थायन् स्थगिताम्बरः । ११४९॥ विष्वगद्दीन्द्रमूर्णित्वा [मूर्णुत्वारं ] पयोऽर्णवजलप्लवः । १५प्रवहत्त्ववह १५ व्हायां १८ स्वःसवन्ती १५प्यःस्नुतेः।१५०। विश्वगद्दीद्वितिमवातन्वन् कुर्वन् सृष्टिमिवाम्मयीम् र । विल्वास पयःपूरः प्रध्वनित्वद्वकृक्षिपु र ॥१५१॥ विश्वगाप्लावितो मेरः विश्वप्तवित्तमहीतलम् । श्रज्ञातपूर्वतां भेजे र मनसाज्ञायिनामिप ।।१५२।।

जा रहा हो श्रौर कन्द्राश्रोंके द्वारा बाहर उगला जा रहा हो ॥ १४४ ॥ उस समय मेरूपर्वत पर श्रभिपंक जलके जो फिरने पड़ रहे थे उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वह यह कहता हुआ स्वर्गको धिकार ही दे रहा हो कि अब स्वर्गक्या वस्त है ? उसे तो देवोंने भी छोड़ दिया है। इस समय समस्त देव हमारे यहां श्रा गये हैं इसिलये हमें ही साज्ञात स्वर्ग मानना योग्य है।। १४४।। उस जलके प्रवाहने समस्त त्र्याकाशको ढक लिया था, ज्योतिष्पटलको घेर लिया था, मेरपर्वतको आच्छादित कर लिया था और पृथिवी तथा आकाशके अन्तरालको रोक लिया था ॥ १४६ ॥ उस जलके प्रवाहने मेरुपर्वतके अच्छे वनोंमें चाणभर विश्राम किया और फिर संतुष्ट हुए के समान वह दूसरे ही चलमें वहांसे दूसरी जगह ब्याप्त हो गया॥ १४७॥ वह जलका वड़ा भारी प्रवाह वनके भीतर वृत्तोंके समूहसे रुक जानके कारण धीरे धीरे चलता था परन्तु ज्योंही उसने वनके मार्गको पार किया त्योंही वह शीघ ही दूर तक फैल गया।। १४८॥ मेरपर्वत पर फैलता और आकाशको आच्छादित करता हुआ वह जलका प्रवाह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरपर्वतको सफेद ब्रह्मोंसे ढंक ही रहा हो ॥ १४६ ॥ सब श्रोरसे मेरपर्वतको आच्छादित कर वहता हुआ वह चीरसागरके जलका प्रवाह श्राकाशगंगाके जलप्रवाहकी शोभा धारण कर रहा था ।। १४० ।। मेरु पर्वतकी गुफात्रोंमें शब्द करता हुन्ना वह जलका प्रवाह ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाद्वैतका ही विस्तार कर रहा हो अथवा सारी सृष्टिको जल रूप ही सिद्ध कर रहा हो ॥ भावार्थ-शब्दाद्वैत वादियोंका कहना है कि संसारमें शब्द ही शब्द है शब्दके सिवाय और कुछ भी नहीं है। उस समय सुमेरकी गुफाओं में पड़ता हुआ जल प्रवाह भी भारी शब्द कर रहा था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो शब्दाद्वैतवादका समर्थन ही कर रहा हो। ईश्वरसृष्टिवादियोंका कहना है कि यह समस्त सृष्टि पहले जलमयी थी, उसके बाद ही स्थल त्रादिकी रचना हुई है उस समय सब त्रोर जल ही जल दिखलाई पड़ रहा था इसिल्ये ऐसा मालूम होता था मानो वह सारी सृष्टिको जलमय ही सिद्ध करना चाहता हो ॥ १५१ ॥ वह मेरुपर्वत ऊपरसे लेकर नीचे पृथिवीतल तक सभी श्रोर जल प्रवाहसे तर हो रहा था इसलिये प्रत्यत्त ज्ञानी देवोंको मी अज्ञात पूर्व मालूम होता था अर्थात ऐसा जान पडता था

१ स्वर्गः । २ इसित सा । —िमत्यकषीन् — प०, द० । —िमत्यकषन् — ग्र०, स० । ३ स्वर्गम् । ४ 'ह्रा संवर्ग्ये' । ५ 'ऊर्गु त्रृ ग्राच्छादने' । ६ द्यावाप्टिय्यो । ७ ग्रहिंस्येषु । ग्रु च्छेद्येष्वित्यर्थः । ८ प्राप्तसन्तोष इव । ६ व्यानशे । १० ग्रानुक्तदः । ११ 'ग्राराद् दूरसमीपयोः' । १२ मेरी । १३ ग्राच्छाद्यन् । १४ ग्राच्छाद्यन् । १४ ग्राच्छाद्यन् । १५ प्रति सा । १८ स्वः स्ववन्त्याः ग्र०, प०, द०, स०, म०, ल० । १६ गङ्गाजलप्रवाहस्य । २० स्फोटबादम् । २१ —िमवाप्मयीम् म०, ल० । जलमयीन् । २२ लसित सा । २३ —नन्नद्रिकुत्तिषु द०, म०, छ० । दीप्तगुहासु । २४ जळप्रवाहैः । २५ प्रत्यक्त्ञानिनाम् ।

न मेरुरयमुत्कुरुजनमेरुतरराजितः । 'राजतो गिरिरेष स्याद् उल्लसिद्धसपाण्डरः । ११५३।।
पीयूपस्यैव राशिनुं स्फाटिको नु शिलोच्चयः । सुधाधविलतः किन्तु प्रासादिख्वजगिच्छ्यः ।।१५४॥
वितर्कमिति तन्वानो गिरिराजे पयःप्लवः । व्यानशे 'विश्वदिक्कान्तो दिक्कान्ताः स्नपयिव ॥१५५॥
उर्ध्वमुच्चिलिताः केचित् शीकरा विश्वदिग्गताः । श्वेतच्छ्यश्चियं मेरोः श्चातेनुर्विधुनिर्मलाः ॥१५६॥
हारनीहारकल्हारकुमुदाम्भोजसिच्यः । प्रावर्त्तन्त पयःपूरा यशःपूरा इवाईतः ॥१५७॥
गगनाङ्गणुष्पोपहारा हारामलिव्यः । दिग्वध्कर्णपूरास्ते बसुः स्नपनाम्बुशीकराः ॥१५६॥
शांकरेरािकरन्नाकम् श्चालोकान्तविसपिमिः । ज्योतिलोकमनुप्राप्य जजुम्भे सोऽम्भसां प्लवः ॥१५९॥
स्नानपूरे निमग्नाङ्मयः तारास्तरलरोचियः । मुक्ताफलिश्रयं भेजः विप्रकीर्णाः समन्ततः ॥१६०॥
तारकाः चणमध्यास्य स्नानपूरं विनिस्सताः । पयोलवक्षुतो रेजः "करकाणािमवालयः" ॥१६१॥
स्नानाम्भिस् वभो भास्वान् तत्वण<sup>े १</sup>कृतनिवृत्तः । तप्तः पिण्डो महाँह्वौहः पानीयमिव पायितः ॥१६२॥
पयःप्रे वहत्यस्मिन् श्वेतभानु श्वयंभाव्यत । जरदंस इवोदृह जिडमा अमन्यरं तरन् ॥१६३॥

जैसे उसे पहले कभी देखा ही न हो ॥ १४२ ॥ उस समय वह पर्वत शोभायमान मृणालके समान सफेद हो रहा था और फले हुए नमेर बन्नोंसे सुशोभित था इसलिये यही मालूम होता था कि वह मेरु नहीं है किन्तु कोई दूसरा चांदीका पर्वत है ॥ १४३ ॥ क्या यह अमृतकी राशि है ? श्रथवा स्फाटक माणिका पर्वत है ? श्रथवा चुनेसे सफेद किया गया तीनों जगत्की लदमीका महल है इस प्रकार मेर पर्वतके विषयमें वितर्क पेदा करता हुआ वह जलका प्रवाह सभी दिशा-त्रोंके अन्त तक इस प्रकार फैल गया मानो दिशारूपी स्त्रियोंका अभिषेक ही कर रहा हो ॥ १४४-१४४ ॥ चन्द्रमाके समान निर्मल उस र्श्वाभपेक जलकी कितनी ही वृदें उपरको उछल कर सब दिशात्रोंमें फैल गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो मेरुपर्वत पर सफेद छत्रकी शोभा ही बढ़ा रही हों॥ १५६॥ हार, बर्फ, सफेद कमल और कुमुदोंके समान सफेद जलके प्रवाह सब श्रोर प्रवृत्त हो रहे थे श्रौर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवानके यशके प्रवाह ही हों ।। १५७ ।। हारके समान निर्मल कान्तिवाले वे अभिषेक जलके छींटे ऐसे मालूम होते थे मानो श्राकाशरूपी श्रांगनमें फुलोंके उपहार ही चढ़ाये गये हों श्रथवा दिशारूपी स्त्रियोंके कानोंके कर्णफूल ही हों।। १५८ । वह जलका प्रवाह लोकके अन्त तक फैलनेवाली अपनी बूंदोंसे ऊपर स्वर्गतक व्याप्त होकर नीचेकी स्रोर ज्योतिष्पटल तक पहुँचकर सब स्रोर वृद्धिको प्राप्त हो गया था ॥ १४९ ॥ उस समय त्राकाशमें चारो त्रोर फैले हुए तारागण त्रभिषेकके जलमें ड्रबकर कुछ चंचल प्रभाके धारक हो गये थे इसिलये बिखरे हुए मोतियोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १६० ॥ वे तारागण अभिषेकजलके प्रवाहमें चएभर रहकर उससे बाहिर निकल आये थे परन्तु उस समय भी उनसे कुछ कुछ पानी च रहा था इसलिये त्रोलोंकी पङ्क्तिके समान शोभाय-मान हो रहे थे।। १६१ ॥ सूर्य भी उस जलप्रवाहमें चुण भर रहकर उससे श्रलग हो गया था, उस समय वह ठंढा भी हो गया था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कोई तपा हुआ लोहेका बड़ा भारी गोला पानीमें डालकर निकाला गया हो ॥ १६२ ॥ उस बहते हुए जलप्रवाहमें चन्द्रमा ऐसा मालूम होता था मानो ठएडसे जड़ होकर (ठिठुर कर) धीरे धीरे तैरता हुआ एक बूढ़ा हंस ही हो ।। १६३ ।। उस समय प्रहमण्डल भी चारो श्रोर फैले हुए जलके प्रवाहसे श्राकृष्ट होकर (खिंचकर) विपरीत गतिको प्राप्त हो गया था। मालूम होता है कि उसी कार्णसे

१ रजतमयः । २ -सिद्दंसपारहुरः ऋ०, प०, ल०, ट० । विसवद्धवलः । ३ पर्वतः । ४ विश्व-दिक्पर्यन्तः । ५ -दिश्नताः स० । ६ स्रवन्तः । ७ वर्षोपलानाम् । 'वर्षोपलस्तु करकः' इस्यभिधानात् । ८ पङ्क्रयः । १ तत्त्व्रणात् प०, द० । १० कृतसुखः । ११ चन्द्रः । १२ धृतजडलम् । १३ मन्दं तरन् ।

प्रहमण्डलमाकृष्टं 'पर्यस्तैस्सलिलप्लवैः । 'विपर्यस्तां गतिं भेजे विक्रचारमिवाश्रितम् ॥१६४॥ भगणः प्रगुणीभृत'किरणं जलविष्लुतम् । सिषेवे पूषणं मोहात् 'प्रालेयांशुविशङ्कया ॥१६५॥ ज्योतिश्रकं क्षरज्योतिः क्षीरपूरमनुभ्रमत् । वेलातिक्रमभीत्येव नास्थादेकमिष ज्ञणम् ॥१६६॥ ज्योतिःपटलिमत्यासीत् स्नानौद्येः ज्ञणमाकुलम् । कुलालचक्रमाविद्धमिव तिर्यवपरिश्रमत्' ॥१६६॥ पर्यापतिद्वरुत्सङ्गाद् गिरेः स्वलींकधारिणः । विरलैः स्नानपूरेस्तैः नृलोकः पावनीकृतः ॥१६॥ पर्यापतिद्वरुत्सङ्गाद् गिरेः स्वलींकधारिणः । विरलैः स्नानपूरेस्तैः नृलोकः पावनीकृतः ॥१६॥ निर्वापिता मही कृत्स्ना कुलशैलाः पवित्रिताः । कृता निरीतयो देशाः प्रजाः क्षेमेण योजिताः ॥१६९॥ कृत्स्नामिति जगन्नाडीं पवित्रीकुर्वतामुना । किं नाम स्नानपूरेण श्रेयशशेषितमङ्गिनाम् ॥१७०॥ श्रथ तिस्मन् महापूरे ध्वानापूरितिदङ्मुले । प्रशान्ते शमिताशेषभुवनोष्मण्यशैशेषतः ॥१०९॥ १रेचितेषु महामेरोः कन्दरेषु जलप्लवैः । प्रत्याश्वासमिवायाते मेरो 'स्वनकानने ॥१०९॥ धूपेषु दह्मानेषु सुगन्धोन्धनयोनिषु । ज्वलत्सु मणिदीपेषु ११मितमात्रोपयोगिषु ॥१०९॥ १८५॥ एत्यूष्यपाठान् पठत्सूच्चैः संपाठं सुरवित्व । गायन्तीषु सुक्रप्ठीषु किन्नरीषु कलस्वनम् ॥१०९॥ जिनकल्याणसम्बित्यः संपाठं सुरवित्व । कुर्वाणे विश्वगीर्वाणः लोकस्य श्रवणेत्सवम् ॥१०५॥

वह श्रव भी वक्रगतिका श्राश्रय लिये हुए हैं ॥ १६४ ॥ उस समय जलमें ड्वे हुए तथा सीधी श्रोर शान्त किरएगेंसे युक्त सूर्यको भ्रान्तिसे चन्द्रमा समभकर तारागए भी उसकी सेवा करने लगे थे ॥ १६४ ॥ सम्पूर्ण ज्योतिष्चक जलप्रवाहमें ड्वकर कान्ति रहित हो गया था श्रोर उस जलप्रवाहके पीछे पीछे चलने लगा था मानो श्रवसर चूक जानेके भयसे एक चए भी नहीं ठहर सका हो ॥ १६६ ॥ इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहसे व्याकुल हुश्रा ज्योतिष्पटल चणभरके लिये, घुमाये हुए कुम्हारके चक्रके समान तिरछा चलने लगा था ॥ १६० ॥ स्वर्गलोकको धारए करनेवाले मेर पर्वतके मध्य भागसे सब श्रोर पड़ते हुए भगवान्के स्नानजलने जहाँ तहाँ फैल कर समस्त मनुष्यलोकको प्रवित्र कर दिया था ॥ १६८ ॥ उस जलप्रवाहने समस्त प्रथिवी संतुष्ट (सुखरूप) कर दी थी, सब कुलाचल पिक्त कर दिये थे, सब देश श्रतिवृष्टि श्राद् ईतियोंस रहित कर दिये थे, श्रौर समस्त प्रजा कल्याएसे युक्त कर दी थी । इस प्रकार समस्त लोकनाडीको पिक्त करते हुए उस श्रभिपेकजलके प्रवाहने प्राण्यियोंका ऐसा कौनसा कल्याए बाकी रख छोड़ा था जिसे उसने न किया हो ? श्रर्थान कुछ भी नहीं ॥ १६९-१५० ॥

श्रथानन्तर, श्रपने 'कलछल', शब्दोंसे समस्त दिशाश्रोंको भरनेवाला, तथा समस्त लोककी उष्णता शान्त करनेवाला वह जलका बड़ा भारी प्रवाह जब विल्कुल ही शान्त हो गया॥१७१॥ जब मेरुपर्वतकी गुफाएँ जलसे रिक्त (खाली) हो गईं, जल श्रौर वन सिंहत मेरुपर्वतने कुछ विश्राम लिया॥१७२॥ जब सुगन्धित लकड़ियोंकी श्रिग्नमें श्रनेक प्रकारके धूप जलाये जाने लगे श्रौर मात्र भक्ति प्रकट करनेके लिये मिणमय दीपक प्रज्वलित किये गये॥१७३॥ जब देवोंके बन्दीजन श्रम्छी तरह उच्च स्वरसे पुण्य बढ़ानेवाले श्रनेक स्तात्र पढ़ रहे थे, मनोहर श्रावाजवाली किन्नरी देवियाँ मधुर शब्द करती हुई गीत गा रही थी॥१७४॥ जब जिनेन्द्र भगवान्के कल्याणक सम्बन्धी मंगल गानेके शब्द समस्त देव लोगोंके कानोंका उत्सव

१ परितः क्षितैः । २ विप्रकीर्णाम् । ३ वकंगमनम् । ४ नक्षत्रसमृहः । ५ ऋजुभूतकरम् । ६ घौतम् । ७ सूर्यम् । ८ चन्द्रः । ६ स्नानजलप्रवाहैः । १० –परिश्रमम् । ११ उष्मे । १२ परित्यक्तेषु । १३ सजल्यने । १४ जिनदेहदीसेः सकाशात् निजदीसेर्व्यर्थत्वात् । १५ प्रशस्यगद्य-पद्यादिमङ्गलान् । १६ सम्यक्पाठं यथा भवति तथा । १७ मङ्गलगीत । १८ जनस्य ।

जिनजन्माभिषेकार्थं 'प्रतिबद्धे निद्द्यंनैः । 'नाट्यवेदं प्रयुक्षाने 'सुरशेलूपपेटके ॥१७६॥
गन्धर्वारव्धसङ्गीतसृदङ्गाध्वनिम् च्छिते । दुन्दुभिध्वनिते मन्द्रे श्रोत्रानन्दं प्रतन्वति ॥१७७॥
कुचकुम्भैः सुरखीणां 'कुङ्कमाङ्करेलङ्कते । हाररोचिः प्रसूनौधकृतपुष्पोपहारके ॥१७८ .
मेरुरङ्गेऽप्सरोवृन्दे सलीलं परिनृत्यति । 'करणेरङ्गहारेश्व' 'सलयेश्व परिक्रमैः' ॥१७९॥
श्रुण्वत्सु मङ्गलोङ्गीतोः सावधानं सुधाशिषु' । वृत्तेषु जनजलेषु जिनप्राभवशंसिषु ॥१८०॥
नान्दीतूर्यरवे विश्वग् श्रापूर्यति रोदसी' । जयघोपप्रतिध्वानैः स्तुवान इव मन्दरे ॥१८२॥
सञ्चरत्वचरी' वक्त्रधर्माम्बुक्णचुम्बिनो । ''धृतोपान्तवने वाति मन्दं मन्दं ''नभस्वति ॥१८२॥
सुरदोवारिकैश्वित्रवेत्रदण्डधरेर्मुदुः । ''सामाजिकजने विष्वक् ''सार्यमाणे सदुङ्कृतम् ॥१८३॥
तत्समुत्सारणत्रासात् मूकोभावमुपागते । ''श्रुतोयुक्तजने सद्यः चित्रापित इव स्थिते ॥१८४॥
शुद्धाम्बुस्नपने निष्टां' गते गन्धाम्बुभिरशुभैः । ततोऽभिषेकुमीशानं 'े 'श्रुतयज्वा 'प्रचक्रमे ॥१८५॥

श्रीमद्गन्धोदकैर्द्वच्येः अनिधाहृतमधुब्रतेः । श्रभ्यषिञ्चद् विधानज्ञो विधातारं शताध्वरः ॥१८६॥ पूता गन्धाम्बुधारासौ श्रापतन्तो तनौ विभोः । तद्गन्धातिशयात् प्राप्तलङ्जेवासीदवाङ् मुखी<sup>स</sup> ॥१८७॥

कर रहे थे ॥ १७४ ॥ जब नृत्य करनेवाले देवोंका समृह जिनेंद्रदेवके जन्मकल्याणसम्बन्धी श्रर्थींसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रनेक उदाहरणोंके द्वारा नाट्यवेदका प्रयोग कर रहे थे-नृत्य कर रहे थे ॥ १७६ ॥ जब गन्धर्व देवोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीत और मृदंगकी ध्वनिसे मिला हुन्रा दुन्दुभि बाजोंका गम्भीर शब्द कानोंका स्नातन्द बढा रहा था।। १७७॥ जब केशर लगे हुए देवांगनात्रोंके स्तनरूपी कलशोंसे शोभायमान, तथा हारोंकी किरणरूपी पृष्पोंके डपहारसे युक्त सुमेरुपर्वतरूपी रंगभूमिमें अप्सरात्रोंका समृह हाथ उठाकर, शरीर हिलाकर श्रीर तालके साथ साथ फिरकी लगाकर लीलासहित नृत्य कर रहा था ॥ १७८-१७९॥ जब देवलोग सावधान होकर मंगलगान सुन रहे थे, श्रौर श्रनेक जनोंके बीच भगवानके प्रभावकी प्रशंसा करनेवाली वात-चीत हो रही थी।। १८०।। जब मांदी, तुरही स्रादि वाजोंके शब्द सुब श्रोर श्राकाश श्रीर पृथिवीके बीचके श्रन्तरालको भर रहे थे, जब जय घोषणाकी प्रतिध्वनियोंसे मानो मेरपर्वत ही भगवानकी स्तृति कर रहा था ॥ १८१ ॥ जब सब स्रोर घुमती हुई विद्या-धरियोंके मुखके स्वेदजलके कर्णोंका चुम्बन करनेवाला वायु समीपवर्ती वनोंको हिलाता हुआ धीरे धीरे बह रहा था ।। १८२ ।। जब विचित्र वेत्रके दण्ड हाथमें लिये हुए देवोंके द्वारपाल सभाके लोगोंको हंकार शब्द करते हुए चारों ख्रोर पीछे हटा रहे थे ॥ १८३॥ 'हमें द्वारपाल पीछे न हटा दें' इस डरसे कितने ही लोग चित्रलिखितके समान जब चुपचाप बेठे हुए थे ॥ १८४ ॥ श्रीर जुब शुद्ध जलका स्रभिषेक समाप्त हो गया था तब इन्द्रने शुभ सुगृन्धित जलसे भगवानुका ऋभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १८४॥ विधिविधानको जाननेवाले इन्द्रने श्रपनी सुगन्धिसे भ्रमरोंका श्राह्वान करनेवाले सुगन्धित जलरूपी द्रव्यसे भगवान्का श्रभिषेक किया ॥ १८६ ॥ भगवान्के शरीरपर पड़ती हुई वह सुगन्धित जलकी पवित्र धारा ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के शरीरकी उत्कृष्ट सुगन्धिसे लिज्जत होकर ही श्रधोमुखी (नीचेको

१ सम्बद्धैः । २ भूमिकाभिः । ३ नाष्ट्यशास्त्रम् । ४ देवनर्तकवृन्दे । 'शैलालिनस्तु शैलूषजाया जीवाः कृशाश्विनः' इत्यभिधानात् । बहुरूपारूयनृत्यविशेषविधायिन इत्यर्थः । ५ मिश्रिते । ६ कुङ कुमानतैः प०, द०, म०, ल० । ७ करन्यासैः । ८ लालमानसिहतैः । १० पादविन्यासैः । ११ देवेषु । १२ भूभ्याकाशे । १३ सञ्चरस्त्रेचरी – छ० । १४ धूतोपान्त – प०, व०, म०, ल० । १५ पवने । १६ सभाजने । १७ उत्सार्यमाणे । १८ स्वैरमागत्य नियोगमन्तरेण स्थितजने । १६ निर्वाणं पर्याप्तिमित्यर्थः । २० सर्वज्ञम् । २१ इन्द्रः । २२ प्रारेमे । श्लोकोऽयमईवृदासकविना स्वकीयपुरुदेव-चम्यूकाव्यस्य पञ्चमस्तवकस्य एकादशतमञ्जोकतां नीतः । २३ -ईव्यै – स०, द० । २४ अधोमुली ।

कनत्कनकमृङ्गारनालाद्धारा पतन्त्यसो । रेजे भक्तिभरेणेव जिनमानन्तु'मुद्यता ॥१८८॥ विभोर्नेहिप्रभोत्सपें तिहदापिञ्चरेस्तता । साभाद् विभावसो दिसे प्रयुक्तेव घृताहुतिः ॥१८०॥ निसर्गसुरिभण्यङ्गे विभोरत्यन्तपावने । पितत्वा चिरतार्था सा विभावसो सा विस्तादकृत तद्गुणान् ॥१९०॥ सुगन्धिकुसुमैर्गन्धद्वयरेषि सुवासिता । साधान्नतिशयं किन्चद् विभोरङ्गोऽम्भसां तितः ॥१९१॥ समस्ताः पूरयन्त्याशा जगदानन्ददायिनी । वसुधारेव धारासो चीरधारा मुदेऽस्तु नः ॥१९२॥ या पुण्यास्त्रवधारेव सूते संपत्परम्पराम् । सास्मान्गन्थपयोधारा धिनोत्विनधनै धेनेः ॥१९३॥ या निशातासिधारेव विद्वावर्गं विनिद्वाता । पुण्यगन्धाम्भसां धारा सा शिवाय सदास्तु नः ॥१९४॥ माननीया मुनीन्द्राणां जगतामेकपावनी । साव्या द गन्धाम्बुधारास्मान् या स्म व्योमापगायते ॥१६५॥ तनुं भगवतः प्राप्य याता यातिपवित्रिताम् । पवित्रयतु नः स्वान्तं धारा गन्धाम्भसामसौ ॥१९६॥ कृत्वा गन्धोदकेरित्थम् स्रभिपेकं सुरोत्तमाः । जगतां शान्तये विद्वावते घोषयामासुरुच्चकेः ॥१९७॥ प्रचक्रुरुक्तमाङ्गोषु चक्रुः सर्वाङ्गसङ्गतम् । स्वर्गस्योपायनं चक्रुः तद्गन्धाम्बुदिवोकसः ॥१९६॥ गन्धाम्बुस्तपस्यान्ते जयकोलाहलेस्तमम् । विद्वावत्विनिम्नराश्रकुः सच्लेर्गन्थवारिभिः ॥१९९॥

मुख किये हुई ) हो गई हो ॥ १८७ ॥ देदीप्यमान सुवर्णकी मारीके नालसे पड़ती हुई वह सुगन्धित जलकी धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो भक्तिके भारसे भगवानुको नमस्कार करनेके लिये ही उद्यत हुई हो।। १८८॥ विजलीके समान कुछ कुछ पीले भगवान्के शरीरकी प्रभाके समृहसे व्याप्त हुई वह धारा ऐसी सुशोभित हो रहो थी मानो जलती हुई अग्निमें घीकी श्राहुति ही डाली जा रही हो ॥ १८६ ॥ स्वभावसे सुर्गान्धत श्रीर श्रत्यन्त पवित्र भगवानुके शरीरपर पड़कर वह धारा चिरतार्थ हो गई थी और उसने भगवानुके उक्त दोनों ही गुए अपने श्राधीन कर लिये थे-प्रहरण कर लिये थे ।। १९०।। यद्यपि वह जलका समूह सुर्गान्धत फूलों श्रौर सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया गया था तथापि वह भगवान्के शर्रारपर कुछ भी विशेषता धारण नहीं कर सका था-उनके शरीरकी सुगन्धिके सामने उस जलकी सुगन्धि तुचैछ जान पड़ती थी ।। १६१ ।। वह दूधके समान श्वेत जलकी धारा हम सबके आनन्दके लिये हो जो कि रत्नोंकी धाराके समान समस्त आशाओं (इच्छाओं और दिशाओं ) को पूर्ण करनेवाली तथा समस्त जगत्को त्रानन्द दुनेवाली थी ॥ १९२ ॥ जो पुण्यास्रवकी धाराके समान श्रनेक सम्पदात्रोंको उत्पन्न करनेवाली है ऐसी वंह सुर्गान्धत जलकी धारा हम लोगोको कभी नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयरूपी धनसे संतुष्ट करे ॥ १६३ ॥ जो पैनी तलवारकी धाराके समान विध्नोंका समृह नष्ट कर देती है ऐसी वह पवित्र सुगन्धित जलकी धारा सदा हम लागांके मात्तके लिये हो ॥ १६४ ॥ जो बड़े बड़े मुनियोंको मान्य है जो जगत्को एकमात्र पवित्र करनेवाली है श्रोर जो त्राकाशगंगाके समान शोभायमान है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सबकी रत्ता करे ॥ १६५ ॥ स्त्रौर जो भगवान्के शरीरको पाकर अत्यन्त पवित्रताको प्राप्त हुई है ऐसी वह सुगन्धित जलकी धारा हम सबके मनको पवित्र करे ॥ १६६ ॥ इस प्रकार इन्द्र सुगन्धित जलसे भगवानुका श्रमिषेक कर जगतुकी शांतिके लिये उच्च स्वरसे शान्ति-मंत्र पढने लगे॥ १६७॥ तदनन्तर देवोंने उस गन्धोदकको पहले अपने मस्तकोंपर लगाया फिर सारे शरीरमें लगाया श्रौर फिर बाकी बचे हुए को स्वर्ग ले जानेके लिये रख लिया ॥ १९८ ॥ सुगन्धित जलका श्रमिषेक समाप्त होने पर देवोंने जय जय शब्दके कोलाहलके साथ साथ चूर्ण मिले हुए सुगन्धित

१ नमस्कर्तु म् । २ त्र्रग्नौ । ३ स्वाधीनमकरोत् । ४ तदक्रसौगन्ध्यसौकुमार्यादिगुणान् । ५ प्रीणयतु । ६ रत्नतु । १० शान्ति-मन्त्रम् । ११ श्रन्योन्यजलसेचनम् ।

निर्वृ ता'विभिषेकस्य ैकृतावसृथमज्जनाः । परीत्य परमं ज्योतिः ब्यानर्जुर्भुवनाचितम् ॥२००॥
गन्धेर्षू पैश्च द्रापेश्च साचतेः कुसुमोदकैः । मन्त्रपूतैः फलैः साधैः सुरेन्द्रा विभुमोजिरे ॥२००॥
कृतेष्टयः कृतानिष्टविघाताः कृतपोष्टिकाः । जन्माभिषेकमित्युक्तैः नाकेन्द्रा विभुमोजिरे ॥२०२॥
इन्द्रेन्द्राण्यो समं देवैः परमानन्ददायिनम् । चणं चूडामणि मेरोः परीत्यैनं प्रणेमतुः ॥२०३॥
दिवोऽपसत्तदा पौर्णा वृष्टिर्जलकणेस्समम् । मुक्तानन्दाश्चविन्दूनां श्रेणीव व्रिदिवश्चिया ॥२०४॥
रजःपटलमाध्य व्यागमुमनोभवम् । मातिरश्चा ववौ मन्दं स्नानाम्भरशीकरान् किरन् ॥२०५॥
सज्योतिर्भगवान् मेरोः कुलशैलायिताः सुराः । चीरमेघायिताः कुम्भाः सुरनायौऽप्सरायिताः ॥२०६॥
दाक्षः स्नपियताद्दीनदः स्नानपीठी सुराङ्गाः । नर्त्तक्यः किङ्करा देवाः ११स्नानदोणी पयोऽर्णवः ॥२०७॥
इति दलाध्यतमे मेरो विवृत्तः स्नपनोत्सवः । स यस्य भगवान् पूयात् पूतात्मा वृपभो जगत् ॥२०६॥

#### मालिनी

ग्रथ पवनकुमाराः <sup>१३</sup>स्वामिव <sup>१४</sup>प्राज्यभक्तिं

दिशि दिशि विभजन्तो मन्दमन्दं <sup>१६</sup>विचेरुः ।

मुमुचुरमृतगर्भाः सीकरासारधाराः

किल <sup>१९</sup>जलदकुमारा मेरबीपु<sup>२७</sup> स्थलीपु ॥२०९॥

जलसे परम्परमें फाग की ऋथीत् वह सुगन्धित जल एक दूसरे पर डाला ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रभिषेककी समाप्ति होने पर सब देवोंने स्नान किया और फिर त्रिलोकपूज्य उत्कृष्ट ज्योति-स्वरूप भगवान्की प्रदित्तिणा देकर पूजा की ॥ २००॥ सब इन्द्रोंने मंत्रोंसे पवित्र हुए जल, गन्ध, अज्ञत, पुष्प, नैवेदा, दीप, धूप, फल और अर्घके द्वारा भगवान्की पूजा की ॥ २०१ ॥ इस तरह इन्ट्रोने भगवान्की पूजा की, उसके प्रभावसे अपने अनिष्ट-अमंगलोंका नाश किया श्रीर किर पौष्टिक कर्म कर बड़े समारोहके साथ जन्माभिषककी विधि समाप्त की ॥ २०२ ॥ तत्पश्चात् इन्द्र इन्द्राणीने समस्त देवोंके साथ परम आनन्द देनेवाले और चणभगके लिये मेरु पर्वतपर चूड़ामिणिके समान शोभायसान होनेवाले भगवानुकी प्रदित्तिणा देकर उन्हें नमस्कार किया ॥ २०३ ॥ उस समय स्वर्गसे पानीकी छोटी छोटो वृँदोके साथ फूलोंकी वर्षा हो रही थी श्रीर वह ऐसी मालूम होती थी माना स्वर्गकी लद्दमीके हपेसे पड़ते हुए श्रश्रुश्रोंकी बूंदें ही हों ।। २०४ ।। उस समय कल्पवृत्तांके पुष्पोंसे उत्पन्न हुए पराग-समूहको कंपाता हुत्र्या ऋौर भगवान्के ऋभिषेक जलकी बूँदोंको बरसाता हुऋा वायु मन्द मन्द वह रहा था।। २०४॥ उस समय भगवान् वृपभद्व मेरके समान जान पड़ते थे, देव कुलाचलोंके समान मालूम होते थे, कलश दूधके मेघोंके समान प्रतिभासित होते थे श्रोर देवियाँ जलसे भरे हुए सरोवरोंके समान त्र्याचरण करती थीं ।। २०६ ।। जिनका ऋभिषेक करानेवाला स्वयं इन्द्र था, मेरु पर्वत स्नान करनेका सिंहासन था, देवियाँ नृत्य करनेवाली थीं, देव किंकर थे स्रोर चीरसमुद्र स्नान करनेका कटाह (टब) था। इस प्रकार र्छातशय प्रशंसनीय मेरु पर्वत पर जिनका स्नपन महोत्सव समाप्त हुत्रा था वे पवित्र श्रात्मावाले भगवान् समस्त जगत्को पवित्र करें ॥२०७-२०८॥

श्रथानन्तर पवनकुमार जातिके देव श्रपनी उत्क्रष्ट भक्तिको प्रत्येक दिशाश्रोंमें वितरण करते हुए के समान धीरे धीरे चलने लगे श्रौर मेघकुमार जातिके देव उस मेरु पर्वतसम्बन्धी भूमि पर श्रमृतसे मिले हुए जलके छींटोंकी श्रखण्ड धारा छोड़ने लगे-मन्द मन्द जलवृष्टि करने

१ परिसमाप्तौ । निवृत्ता— ऋ०, प०, स०, म०, ल०। २ विहितयजनमन्तरिकयमाग्यस्नानः । ३ ऋर्चयन्ति स्म । ४ पूजयामासुः । ५ विहितपूजाः । ६ निर्वर्तयन्ति स्म । ७ कल्पवृत्त् । ८ सरोवरायिताः । ६ स्नानकारी । १० स्नानपीटः ऋ०, स०, ल० । स्नानपीटं द० । ११ स्नानकटाहः । १२ निर्वर्तितः । १३ ऋगत्मीयाम् । १४ प्रभूता । १५ विचरन्ति स्म । १६ मेघकुमाराः । १७ मेहसम्बन्धिनीषु ।

सपदि 'विधुतकल्पानोकहैब्योंमगङ्गा-

शिशिरतरतरङ्गोत्सेपद सेर्मरुद्धिः ।

. तटवनमनुपुष्पाण्याहरद्भिस्समन्तात्

ेपरगतिमिव कर्त्तु बस्रमे शैलभर्तुः ॥२१०॥

श्रनुचितमशिवानां<sup>1</sup> स्थातुमद्य त्रिलोक्यां

जनयति शिवमस्मिन्नुत्सवे विश्वभर्तः।

इति किल शिवमुच्चेर्घोपयन्दुन्दुभीनां

सुरकरनिहतानां शुश्रु वे मन्द्रनादः ॥२११॥

सुरकुजकुसुमानां वृष्टिरापसदुच्चै:-

श्रमरकरविकीर्णा विश्वगाकृष्टभृङ्गा ।

जिनजतन सपर्यालोकनार्थं समन्तात्

नयनतिरिवाविर्भाविता स्वर्गलक्क्या ॥२१२॥

शार्वृत्विकोडितम्

इत्थं यस्य सुरासुरैः प्रमुद्तिर्जनमाभिपेकोत्सवः

चके शकपुरस्सरैः सुरगिरो चीराणवस्याम्बुभिः।

नृत्यन्तीषु सुराङ्गनासु सलयं नानाविधैर्लास्यकैः

स श्रीमान् वृषभो जगत्त्रयगुरुर्जीयाजिनः पावनः ॥२१३॥

'जन्मानन्तरमेव यस्य मिलितेर्देवा सुराणां गणैः

नानायानविमानपत्तिनि बहुच्यारुद्धरोदोऽङ्गणैः ।

चीराब्धेः 'समुपाहतैश्शुचिजलैः कृत्वाभिषेकं विभोः

मेरोर्मूर्धनि जातकर्म विद्धे सोऽव्याज्जिनो नोऽग्रिमः ।।२१४।।

लगे।। २०६।। जो वायु शीर्घ ही कल्पवृत्तोंको हिला रहा था, जो त्राकाशगंगाकी ऋत्यन्त शीतल तरंगोंके उड़ानेमें समर्थ था श्रौर जो किनारेके वनोंसे पुष्पोंका अपहरण कर रहा था ऐसा वायु मेरु पर्वतके चारो छोर घूम रहा था छोर ऐसा मालूम होता था मानो उसकी प्रदक्षिणा ही कर रहा हो ॥ २१० ॥ देवोंके हाथेांसे ताड़ित हुए दुन्द्भि बाजोंका गम्भीर शब्द सुनाई दे रहा था और वह मानो जोर जारसे यह कहता हुआ कल्याणकी घोषणा ही कर रहा था कि जब त्रिलोकीनाथ भगवान वृपभदेवका जन्ममहोत्सव तीनों लोकोमें श्रानेक कल्याण उत्पन्न कर रहा है तब यहाँ अकल्याणोंका रहना अनुचित है।। २११।। उस समय देवोंके हाथसे बिखरे हुए कल्पवृत्तोंके फूलोंकी वर्षा बहुत ही ऊँचेसे पड़ रही थी, सुगन्धिके कारण वह चारों त्रोरसे भ्रमरोंको खींच रही थी त्रौर ऐसी मालूम होती थी मानो भगवानुके जन्म कल्या-एककी पूजा देखनेके लिये स्वर्गकी लद्दमीने चारों स्रोर स्रपने नेत्रोंकी पङ्क्ति ही प्रकट की हो ॥ २१२ ॥ इस प्रकार जिस समय अनेक देवांगनाएँ ताल सहित नाना प्रकारकी नृत्यकलाके साथ नृत्य कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव श्रौर धरऐन्द्रोंने हर्षित हो कर मेर पर्वत पर हीरसागरके जलसे जिनके जन्माभिषेकका उत्सव किया था वे परम पवित्र तथा तीनों लोकोंके गुरु श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र सदा जयवन्त हों।। २१३।। जन्म होनेके श्रनन्तर ही नाना प्रकारके वाहन, विमान त्रौर पयादे त्रादिके द्वारा श्राकाशको रोककर इकट्टे हुए देव श्रौर त्र्यसुरोंके समृहने मेरु पर्वतके मस्तकपर लाये हुए चीरसागरके पवित्र जलसे जिनका अभिषेक कर

१ कम्पित । २ प्रदित्तिगामनम् । ३ श्रमङ्गलानाम् । ४ पूजा । ५ नाट्यकैः । ६ उत्पत्त्वनन्तरम् । ७ गगनाङ्गणैः । ८ उपानीतैः । ६ वोऽप्रिमः प०, म०, ल० ।

सद्यः संहतमीज्ययमुज्यकिरणैराम्रेडितं शाकरैः

शैत्यं शीतकरेरुद्रे दमुडुभिर्बद्धोडुपैः क्रीडितम्।

तारीघैस्तरलेस्तरद्विरधिकं डिण्डीरिपण्डायितं

यस्मिन् मञ्जनसंविधौ स जयताज्जैनो जगत्पावनः ॥२१५॥

सानन्दं त्रिदशेश्वर स्सचिकतं देवीभिरुत्पुष्करे:

सत्रासं सुरवारणैः "प्रणिहितेरात्तादरं चारणैः।

साशङ्कं गगनेचरैः किमिद्मित्यालोकितो यः स्फर-

न्मेरोर्मृद्धिन स नोऽवताज्जिनविभोर्जन्मोत्सवाम्भःप्लवः ॥२१६॥

इत्यार्पे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणाते त्रिपष्टिलचणमहापुराणसंग्रहे-भगवज्जन्माभिषेकवर्णनं नाम त्रयोदशं पर्व ॥१३॥

जन्मोत्सव किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुम सबकी रचा करें ॥ २१४ ॥ जिनके जन्माभिषेकके समय सूर्यने शीघ्र ही अपनी उप्णता छोड़ दी थी, जलके छींटे बार बार उछल रहे थे, चन्द्रमाने शीतलताको धारण किया था, नच्चोंन बंधी हुई छोड़ी छोटी नौकाओंके समान जहाँ-तहाँ कीड़ा की थी, और तैरते हुए चंचल ताराओंके समूहने फेनके पिण्डके समान शोभा धारण की थीं वे जगत्को पवित्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान सदा जयशील हों ॥ २१४ ॥ मेरु पर्वतके मस्तक पर स्कुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेकका वह जल-प्रवाह हम सबकी रचा करे जिसे कि इन्द्रोंने बड़े आनन्दसे, देवियोंने आश्चर्यसे, देवोंके हाथियोंने सूँड ऊँची उठाकर बड़े भयसे, चारण ऋदिधारी मुनियोंने एकाप्रचित्त होकर बड़े आदरसे और विद्याधरोंने 'यह क्या है' ऐसी शंका करते हुए देखा था ॥ २१६ ॥

इस प्रकार श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्ञिनसेनाचार्यविरचित त्रिषष्टि-लचणमहापुराणसंप्रहमें भगवान्के जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला तेरहवां पर्व समाप्त हुआ ।। १३ ॥

# चतुर्दश पर्व

त्रधाभिषेकिनिर्शृतौ शर्चा देवी जगद्गुरोः। विस्थाधनिवधौ यत्नम् श्रकरोत् कृतकीतुका ॥१॥
तस्याभिषिक्तमात्रस्य दधतः पावनी तनुम् । साङ्गलग्नान्ममार्जाम्भःकणान् स्वच्छामलांशुकैः ॥२॥
स्वासत्रापाङ्गसङकान्तसितच्छायं विभोर्मुखम् । प्रमृष्टमिष सामार्जीत् भूयो जलकणास्थया ॥३॥
गन्धेः सुगन्धिभिः सान्दैः इन्द्राणी गात्रमीशितुः । श्रन्वलिम्पत लिम्पद्धिः इवामोदैखिविष्टपम् ॥४॥
गन्धेनामोदिना भर्तुः शरीरसहजन्मना । गन्धास्ते न्यक्कृता एव सौगन्ध्येनापि सिश्रिताः ॥५॥
तिलकञ्च ललाटेऽस्य शचो चक्रे किलादरात् । जगतां तिलकस्तेन किमलङक्तियते विभुः ॥६॥
मन्दारमालयोत्तंसम् इन्द्राणी विद्धे विभोः । तयालङ्कतमृद्धीमो कीर्त्येव व्यवच्च भृशम् ॥७॥
जगच्चुडामणेरस्य मूर्धिन चृडामणि न्यधात् । सतां मूर्धाभिषिक्तस्य पोलोर्सा भक्तिनर्भरा ॥६॥
ख्याद्वितासिते भर्तुः लोचने सान्द्रपक्ष्मणी । पुनरञ्जनसंस्कारम् श्राचार इति लम्भिते ॥९॥
कर्णाविवद्धसच्छिद्दौ कुण्डलाभ्यां विरेजतुः । कान्तिदीसी मुखे दृष्टुम् इन्द्रक्कभ्यामिवाश्रितौ ॥९॥
हारिणा मणिहारेण कण्ठशोभा महत्यभृत् । सुक्तिशीकण्डिकादाम चारणा विजगत्यते ॥१॥।

श्रथानन्तर, जब श्रभिषेककी विधि समाप्त हो चुकी तब इन्द्राणी देवीन बड़े हर्षके साथ जगदगुरु भगवान् वृपभदेवको वस्त्राभुषण पहिनानेका प्रयत्न किया ॥ १ ॥ जिनका स्राभिषेक किया जा चुका है ऐसे पवित्र शरीर धारण करनेवाले भगवान् वृषभद्वेक शरीरमें लगे हए जलकर्गोंको इन्द्राणीने स्वच्छ एवं निर्मल वस्त्रसे पोंछा ॥ २ ॥ भगवानके मुखपर, अपने निकट-वर्ती कटाचोंकी जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इन्द्राणी जलकण समभती थी। अतः पोंछे हए मुखको भी वह वार वार पोंछ रही थी ॥ ३॥ अपनी सुगन्धिस स्वर्ग अथवा तीनों लोकोंको लिप्त करनेवाले ऋतिशय सुगन्धित गाढ़े सुगन्ध द्रव्योंसे उसने भगवानके शर्रारपर विलेपन किया था ॥ ४ ॥ यद्यपि वे सुगन्ध द्रव्य उत्कृष्ट सुगन्धिस सहित थे तथापि भगवान्के शरीरकी स्वाभा-विक तथा दूर-दूर तक फैलनेवाली सुगन्धन उन्हें तिरस्क्षत कर दिया था ॥ ४ ॥ इन्द्राणीने बड़े आदरसे भगवान्के ललाटपर तिलक लगाया परन्तु जगत्के तिलक-स्वरूप भगवान् क्या उस तिलक्से शोभायमान हुए थे ? ॥ ६ ॥ इन्द्राणीने भगवान्के मस्तकपर कल्पवृत्तके पुष्पांकी मालासे वना हुआ मुकुट धारण किया था। उन मालाओंसे अलंकतमस्तक होकर भगवान ऐसे शोभा-यमान हो रहे थे मानो कीर्तिसे ही अलंकृत किये गये हों।। ७ ।। यद्यपि भगवान् स्वयं जगतुके चुडामिल थे और सज्जनोंमें सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्राणीने भक्तिसे निर्भर होकर उनके मस्तक पर चुडामिंग रत्न रक्खा था ।। = ।। यद्यपि भगवान्के सघन बरोनीवाले दोनों नेत्र ऋंजन लगाये विना ही श्यामवर्ण थे तथापि इन्द्राणीने नियोग मध्त्र समभकर उनके नेत्रोंमें अंजनका संस्कार किया था।। ९॥ भगवान्के दोनों कान विना वेधन किये ही छिद्रसहित थे, इन्द्राणीन उनमें मिशामय कुएडल पहिनाये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान्के मुखर्का कान्ति और दीप्तिको देखनेके लिये सूर्य और चन्द्रमा ही उनके पास पहुँचे हों ॥ १० ॥ भोच-लह्मीके गलेके हारके समान त्रातिशय सुन्दर त्रीर मनोहर मिणयोंके हारसे त्रिलोकीनाथ भगवान् वृषभद्वके

१ सम्पूर्णे सित । २ त्रालङ्कारिवधाने । ३ विहितसन्तोपा । ४ श्लक्ष्णिनर्मलाम्बरैः । ५ निजनिकटकटाच्तसङ्कमण् । ६ साम्राक्षीत् प० । म० पुस्तके द्विविधः । ७ त्राम्बुविन्दुबुद्ध्या । ८ त्राधः कृता । न्यत्कृता त्रा०, द०, म०, ल० । ६ समानगन्धत्वेन । १० शेखरम् । ११ श्रेष्ठस्य । १२ मक्त्यितशया । १३ त्रासनम्बर्धमन्तरेण कृष्णे । १४ प्रापिते । इति रिस्ति स० । १५ कण्टमाला ।

बाह्वोर्युगञ्च केयूरकङकाङ्गदभूपितम् । तस्य कल्पाङि विषय्ययमावभी ॥१२॥
रेजे मिण्मियं दाम<sup>१</sup> किङ्किणीभिर्विराजितम् । कटीतटेऽस्य कल्पाग<sup>8</sup>यारोहिश्रियमुद्दहत् ॥१३॥
पादो 'गोमुखनिर्भासैः 'मणिभिस्तस्य रेजतुः । वाचालितौ सरस्वत्या कृतसेवाविवादरात् '॥१४॥
लक्ष्म्याः पुञ्ज इवोद्भूतो धाम्नां राशिरिवोच्छिखः । 'भाग्यानामिव संपात स्तदाभाद् भूपितो विभुः ।१५॥
सोन्दर्यस्येव सन्दोहः सोभाग्यस्येव सन्निधिः । गुणानामिव संवासः सालङ्कारो विभुवभौ ॥१६॥
निसर्गरिचरं भर्तुः वपुत्रे जे सभूपणम् । सालङ्कारं कवेः काव्यमिव सुश्चिष्टवन्धनम् ॥१७॥
प्रत्यङ्किमिति विन्यस्तैः पोलोग्या मणिभूपणेः । स रेजे कल्पशाखीव शाखोल्लासिविभूपणः ॥१८॥
इति प्रसाध्य त देवम् इन्द्रोत्सङ्गतं शची । स्वयं विस्मयमायासीत् पश्यन्ती रूपसम्पदम् ॥१९॥
सङक्रन्दनोऽपि तद्रृपशोभौ दृष्टुं तदातनीम् । सहस्राचोऽभवन्नृनं स्पृह्चालुरतृप्तिकः । । ।।
तदा निमेपविमुखेः लोचनैस्तं सुरासुराः । ददर्शुगिरिराजस्य शिखामणिमिव चणम् ॥२१॥
ततस्तं स्तोतुमिन्दाद्याः । प्राक्रमन्त सरोत्तमाः । वर्स्यतीर्थकरत्वस्य प्राभवं तद्धि प्रकल्म ।।२२॥

कण्ठकी शोभा बहुत भारी हो गयी थी।। ११।। बाजूबंद, कड़ा, ख्रेनन्त आदिसे शोभायमान उनकी दोनों भुजाएँ ऐसी मालूम होती थीं मानो कल्पवृत्तकी दो शाखाएँ ही हों।। १२।। भगवान्के काटप्रदेशमें छोटी-छोटी घंटियों (बोरों) से सुशोभित मणीमयी करधनी ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृत्तके अंकर ही हों ॥ १३ ॥ गोमखके आकारके चमकीले मिरणयोंसे शब्दायमान उनके दोनों चरण ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती देवी ही आदर सिहत उनकी सेवा कर रही हो।। १४।। उस समय अनेक आभूषणोंसे शोभायमान भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो लद्दमीका पुंज ही प्रकट हुआ हो, ऊँची शिखावाली रत्नोंकी राशि ही हो घ्रथवा भोग्य वस्तुत्र्योंका समूह ही हो ॥ १४॥ श्रथवा श्रलंकारसहित भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सौन्दर्यका समृह ही हो, सौभाग्यका खजाना ही हो अथवा गुणोंका निवासस्थान ही हो।। १६।। स्वभावसे सुन्दर तथा संगठित भगवानका शरीर श्रलंकारोंसे युक्त होनेपर ऐसा शोभायमान होने लगा था मानो उपमा, रूपक त्रादि त्रालंकारोंसे युक्त तथा सुन्दर रचनासे सहित किसी कविका काव्य ही हो।। १७॥ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा प्रत्येक अंगमें धारण किये हुए मिएमय आभूषणोंसे वे भगवान् उस कल्पवृत्तके समान शोभायमान हो रहे थे जिसकी प्रत्येक शाखापर त्राभूषण सुशो-भित हो रहे हैं।। १८।। इस तरह इन्द्राणीने इन्द्रकी गोदीमें बैठे हुए भगवानको अनेक वस्ता-भूपणोंसे त्रालंकृत कर जब उनकी रूप-संपदा देखी तब वह स्वयं भारी त्राश्चर्यको प्राप्त हुई ॥१६॥ इन्द्रने भी भगवान्के उस समयकी रूप-सम्बन्धी शोभा देखनी चाही, परन्तु दो नेश्रोंसे देख कर सन्तप्ट नहीं हुआ इसीलिये मालूम होता है कि वह द्वयत्तसे सहस्रात्त (हजारों नेत्रोंवाला) हो गया था—उसने विकिया शक्तिसे हजार नेत्र बनाकर भगवान्का रूप देखा था।। २०।। उस समय देव श्रौर श्रसुरोंने श्रपने टिमकार रहित नेत्रोंसे च्चणभरके लिये मेरु पर्वतके शिखामिएके समान सुशोभित होनेवाले भगवान्को देखा ॥ २१ ॥ तदनन्तर इन्द्र आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है तीर्थं कर होनेवाले पुरुषका ऐसा ही अधिक प्रभाव होता है ॥ २२ ॥

१ काञ्चीदाम । २ क्षुद्रघंटिकाभिः । ४ कल्पाङ्ग म०, ल० । ४ गोमुखवद्भासमानैः । ५ वर्षरैः । ६ भोग्यानामिव म०, छ० । ७ पुञ्जः । ८ त्राश्रयः । ६ –भेंजे प०, त्रा०, म०, ल० । १० त्रालङ्क्य । ११ तत्कालभवाम् । १२ –रतृप्तकः म०, छ० । १३ द्यानिमेपैः । १४ उपक्रमं चिक्ररे । १५ प्रभूतम् ।

रवं देव परमानन्दम् श्रस्माकं कर्त्तुमुद्गतः । किमु प्रबोधमायान्ति विनावकीत् कमलाकराः ।।२३।।

मिथ्याज्ञानान्थकूपेऽस्मिन् निपतन्तिममं जनम् । त्वमुद्धर्त्तुमना धर्महस्तालम्बं प्रदास्यसि ।।२४।।

तव वाक्किरणेर्नुनम् श्रस्मच्चेतोगतं तमः । 'पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वत्करेरिव ।।२५।।

त्वमादिर्देवदेवानां त्वमादिर्जगतां गुरुः । त्वमादिर्जगतां स्वष्टा त्वमादिर्धर्मनायकः ॥२६।।

त्वमेव जगतां भर्त्ता त्वमेव जगतां पिता । त्वमेव जगतां त्राता त्वमेव जगतां गितः ॥२७॥

त्वं प्तात्मा जगिद्धर्व "पुनासि परमैर्गुणैः । स्वयं धौतो यथा लोकं धवलीकुरुते दाशी ॥२८॥

त्वत्तः कल्याणमाप्स्यन्ति संसारामयलिङ्कताः । उल्लाधिता मवद्वान्यभैषजैरमृतोपमैः ॥२९॥

त्वं प्तस्त्वं पुनानोऽसि परं ज्योतिस्त्वमन्तरम् । निर्द्ध्य निखिलं क्लेशं यत्प्राप्तासि । १९॥

राक्टस्थोऽपि न कूटस्थः त्वमच प्रतिभासि नः । त्वय्येव रवस्थातिमेत्यन्ति यदमी योगजारः गुणाः ॥३९॥

श्रस्नातपृतगात्रोऽपि स्निपतोऽस्यद्य मन्दरे । पिवत्रियतुमेवैतत् जगदेनो मलीमसम् ॥३२॥

श्रुष्मज्जन्माभिषेकेण वयमेव न केवलम् । नीताः पिवत्रतां मेरः क्षीराविश्वस्तज्जराण्वात्मपि ॥३३॥

हे देव, हम लोगोंको परम आनन्द देनेके लिये ही आप उदित हुए हैं। क्या सूर्यके उदित हुए बिना कभी कमलोंका समृह प्रबोधको प्राप्त होता है ?।। २३ ।। हे देव, मिथ्याज्ञान-रूपी श्रंधकूपमें पड़े हुए इन संसारी जीवोंके उद्धार करनेकी इच्छासे श्राप धर्म रूपी हाथका सहारा देनेवाले हैं ॥ २४ ॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके द्वारा उदय होनेसे पहले ही अन्धकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार श्रापके वचनरूपी किरणोंके द्वारा भी हम लोगोंके हृद्यका अन्धकार नष्ट कर दिया गया है।। २४॥ हे देव, आप देवोंके आदि देव हैं, तीनों जगत्के आदि गुरु हैं, जगत्के आदि विधाता हैं और धर्मके आदि नायक हैं।। २६॥ हे देव, श्राप ही जगत्के स्वामी हैं, श्राप ही जगत्के पिता हैं, श्राप ही जगत्के रचक हैं, श्रोर श्राप ही जगत्के नायक हैं ॥ २७ ॥ हे देव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेवाला चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे समस्त लोकको धवल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले आप अपने उत्कृष्ट गुणोंसे सारे संसारको पवित्र कर देते हैं।। २८ ।। हे नाथ, संसारक्ष्पी रोगसे दुखी हुए ये प्राणी अमृतके समान आपके वचनरूपी श्रीषधिके द्वारा नीरोग होकर श्रापसे परम कल्याएको प्राप्त होंगे ॥ २९ ॥ हे भगवन् , त्र्याप सम्पूर्ण क्लेशोंको नष्टकर इस तीर्थंकरहूप परम पदको प्राप्त हुए हैं श्रतएव आप ही पवित्र हैं, श्राप ही दूसरोंको पवित्र करनेवाले हैं श्रोर श्राप ही श्रविनाशी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं ॥ ३० ॥ हे नाथ, यद्यपि आप कृटस्थ हैं—नित्य हैं तथापि आज हम लोगोंको कृटस्थ नहीं माल्म होते क्योंकि ध्यानसे होनेवाले समस्त गुण त्रापमें ही वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं। भावार्थ-जो कृटस्थ (नित्य) होता है उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता अर्थात् न उनमें कोई गुरा घटता है और न बढ़ता है, परन्तु हम देखते हैं कि आपमें ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाले अनेक गुए। प्रति समय बढ़ते रहते हैं इस अपेज्ञासे आप हमें कूटस्थ नहीं माल्म होते ॥ ३१ ॥ हे देव, यद्यपि श्राप बिना स्नान किये ही पवित्र हैं तथापि मेरु पर्वतपर जो आपका अभिषेक किया गया है वह पापोंसे मिलन हुए इस जगत्को पित्र करनेके लिये ही किया गया है।। ३२।। हे देव, आपके जन्माभिषेकसे केवल हम लोग ही पवित्र नहीं हुए हैं किन्तु यह मेरु पर्वत, चीरसमुद्र तथा उन दोनोंके वन (उपवन श्रोर

१ पश्चात्काले । २ रच्चकः । ३ त्राधारः । ४ पवित्रं करोषि । ५ धवलः । ६ रोगाकान्ताः । ७ व्य धिनिर्मुक्ताः । ८ पवित्रं कुर्वाणः । ६ त्रानश्वरम् । १० गमिष्यसि । 'लुट्' । ११ एकरूपतया कालव्यापी कृटस्थः, नित्य इत्यर्थः । १२ वृद्धिम् । स्पीति – त्रा०, प०, म०, प०, द०, छ० । १३ योगतः ट० । ध्यानात् । १४ तद्दनान्यपि त्रा०, प०, स०, द०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाटः ।

दिग्मुखेपूरुलसन्ति सम युष्मस्तानाम्बुशीकराः । जगदानन्दिनः सान्द्रा यशसामित राशयः ॥३४॥ अविलितसुगन्विस्त्वम् श्रिविभूषितसुन्दरः । 'भक्तरम्यर्चितोऽस्माभिः भूषणैः सानुलेपनैः ॥३५॥ लोकाधिकं द्धाद्धाम प्रादुरासीस्त्वमास्मभूः । 'मेरोर्गर्भादिव चमायाः तव देव समुद्भवः ॥३६॥ सद्योजातश्रुतिं विश्रत् स्वर्गावतरखेऽच्युतः । त्वमद्य वामतां धस्से कामनीयकमुद्धह्न् ॥३६॥ यथा शुद्धाकरोज्ञृतो मणिः संस्कारयोगतः । दीप्यतेऽधिकमेव त्वं जातकर्माभिसंस्कृतः ॥३८॥ श्रारामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति केचन । इत्यसद् १०यत्परं ज्योतिः प्रत्यक्षोऽसि त्वमद्य नः ॥३९॥ त्वामामनन्ति योगीन्द्राः पुराणपुरुपं पुरुम् । कविं पुराणमित्यादि पठन्तः स्तवविस्तरम् ॥४०॥ पृतासमे नमस्तुभ्यं नमः ख्यातगुणाय ते । नमो भीतिभिदे ११ तुभ्यं गुणानामेकभृतये १ ॥४१॥ ११ चमागुणप्रधानाय नमस्ते १ चितमूर्तये । जगदाह्लादिने तुभ्यं नमोऽस्तु सिल्टात्मने ॥४२॥

जल) भी पवित्रताको प्राप्त हो गये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव, आपके अभिषेकके जलकण सब दिशात्रोंमें ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो संसारको आनन्द देनेवाला और घनीभूत आपके यशका समूह ही हो ॥ ३४ ॥ हे देव, यद्यपि स्त्राप बिना लेप लगाये ही सुगन्धित हैं स्त्रीर बिना श्राभूषण पहने ही सुन्दर हैं तथापि इस भक्तोंने भक्तिवश ही सुगन्धित द्रव्योंके लेप श्रीर श्राभू-पणोंसे आपकी पूजा की है ॥ ३४॥ हे भगवन, आप तेजस्वी हैं और ससारमें सबसे अधिक तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं इसलिये ऐसे माल्म होते हैं मानो मेरु पर्वतके गर्भसे संसारका एक शिखामिण-सूर्य हो उदय हुआ हो ॥ ३६ ॥ हे देव, स्वर्गावतरणके समय श्राप 'सद्योजात' नामको धारण कर रहेथे, 'श्रच्युत' (श्रविनाशी ) श्राप हैं ही श्रीर श्राज सुन्दरताको धारण करते हुए 'वामदेव' इस नामको भी धारण कर रहे हैं अर्थात् आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकला हुत्रा मिण संस्कारके योगसे अतिशय देदीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार आप भी जन्माभिषेकरूपी जातकर्म-संस्कारके योगसे त्रातिशय देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ३८॥ हे नाथ, यह जो ब्रह्माद्वैतवादियोंका कहना है कि 'सब लोग परं ब्रह्मकी शरीर आदि पर्यायें ही देख सकते हैं उसे साज्ञात् कोई नहीं देख सकते वह सब मूठ है क्योंकि परं ज्योतिः स्वरूप आप आज हमारे प्रत्यत्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ हे देव, विस्तारसे आपकी स्तुति करनेवाले योगिराज आपको पुराए पुरुष, पुरु, कवि श्रीर पुराग श्रादि मानते हैं।। ४०।। हे भगवन् , श्रापकी श्रात्मा श्रत्यन्त पवित्र है इसिलये आपको नमस्कार हो, आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं इसिलये आपको नमस्कार हो, आप जन्म-मरणका भय नष्ट करनेवाले हैं श्रोर गुणोंके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये श्रापको नमस्कार हो ॥ ४१ ॥ हे नाथ, श्राप चमा (पृथ्वी) के समान चमा (शान्ति) गुणको ही प्रधान रूपसे धारण करते हैं इसलिये ज्ञमा अर्थात् पृथिवीरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो. श्राप जलके समान जगतको श्रानन्दित करनेवाले हैं इसलिये जलरूपको

१ भाक्तिकैः । २ स्वयम्मः । ३ मेरोर्गर्भादिवोद्धतो भुवनैकशिखामिणः स्न०, प०, द०, स०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाठः । ४ उद्यत्तिः । ५ पत्ने वक्रताम् । ६ शरीरादिपर्यायम् । ७ परब्रह्मणः । ८ परब्रह्मण् । ६ मृषा । १० यस्मात् कारणात् । ११ विनाशकाय । १२ स्तये म०, द०, स०, ट० । म० पुस्तके 'भूतये' इत्यिप पाठः । स्तये उत्पत्त्ये । १३ क्षान्तिगुणमुख्याय । हेतुगर्भितमेतद्विशेषण्म् । १४ पृथिवीमूर्त्तये । स्त्रयमिप्रायः — यथा चित्यां क्षमा गुणो विद्यते तथैव तस्मिन्नपि चमागुणं विलोक्य गुण्साम्यात् चितिमूर्तिरिस्युक्तम् । एवमप्टमूर्तिष्विप यथायोग्यं योज्यम् ।

निस्सङ्गवृत्तये<sup>१</sup> तुभ्यं विश्रते पावनीं तनुम् । नमस्तरिस्वनें रुग्ण्'महामोहमहीरुहे ॥४३॥ कर्मेन्धनदहें तुभ्यं नमः पावकमूर्त्तये । 'पिशङ्गजटिलाङ्गाय समिद्धध्यानतेजसे ॥४४॥ 'श्ररजोऽमल्सङ्गाय नमस्ते गगनात्मने । 'विभवेऽनाद्यनन्ताय महत्त्वावधये परम् ॥४५॥ 'श्स्यज्वने नमस्तुभ्यं सर्वक्रतुमयात्मने<sup>११</sup> । १<sup>६</sup>निर्वाण्दायिने तुभ्यं नमश्शीतांशुमूर्त्तये ॥४६॥ नमस्तेऽनन्तवोधार्कात् श्रविनिर्भक्तशक्तये<sup>१३</sup> । तीर्थकृद्धाविने<sup>११</sup> तुभ्यं नमःस्तादृष्टमूर्त्तये<sup>१९</sup> ॥४७॥ महाबल<sup>१९</sup> नमस्तुभ्यं लिलताङ्गाय<sup>१९</sup> ते नमः । श्रीमते वज्रजङ्वाय<sup>१९</sup> धर्मतीर्थप्रवर्त्तिने ॥४८॥

धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ४२ ॥ आप वायुके समान परिग्रह-रहित हैं, वेगशाली हैं श्रीर मोहरूपी महावृद्दाको उखाड़नेवाले हैं इसलिये वायुरूपको धारण करनेवाले श्रापके लिये नमस्कार हो ।। ४३ ।। श्राप कर्मरूपी ईंधनको जलानेवाले हैं, श्रापका शरीर कुछ लालिमा लिये हए पीतवर्ण तथा पृष्ट है, श्रीर श्रापका ध्यानरूपी तेज सदा प्रदीप्त रहता है इसलिये श्रग्निरूपको धारण करनेवाले श्रापके लिये नमस्कार हो ॥ ४४॥ श्राप श्राकाशकी तरह पाप-रूपी घूलिकी संगतिसे रहित हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, अनादि अनन्त हैं, निर्विकार हैं, सबके रद्दाक हैं इसलिये आकाशरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो।। ४४॥ आप याजकके समान ध्यानरूपी त्र्यानमें कर्मरूपी साकल्यका होम करनेवाले हैं इसलिये याजक रूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निर्वाण (मोदा ग्रथवा श्रानन्द) देनेवाले हैं इसलिये चन्द्ररूपको धारण करनेवाले श्रापको नमस्कार हो ॥४६॥ श्रौर श्राप अनन्त पदार्थीको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानरूपी सूर्यसे सर्वथा अभिन्न रहते हैं इसलिये सूर्यरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप पृथ्वी, जल, वाय, श्रग्नि, श्राकाश, याजक, चन्द्र श्रौर सूर्य इन श्राठ मूर्तियोंको धारण करनेवाले हैं तथा तीर्थंकर होनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो। भावार्थ-अन्य मतावलिम्बयोंने महादेवकी पृथ्वी जल स्रादि स्राठ मूर्तियाँ मानी हैं, यहाँ स्राचार्यने ऊपर लिखे वर्णनसे भगवान वृषभदेवको ही उन त्राठ मूर्तियोंको घारण करनेवाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है।। ४७।। हे नाथ, श्राप महाबल श्रर्थात् श्रतुस्य बलके धारक हैं श्रथवा इस भवसे पूर्व दशवें भवमें महाबल विद्या-धर थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप ललितांग हैं अर्थात् सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले अथवा नौवें भवमें ऐशान स्वर्गके ललितांग देव थे, इसलिये आपको नमस्कार हो, आप धर्मक्रपी तीर्थको प्रवर्तानेवाले ऐरवर्यशाली और वज्जजंघ हैं अर्थात् वज्जके समान मजबूत जंघात्रोंको धारण करनेवाले हैं अथवा आठवें भवमें 'वज्रजंघ' नामके राजा थे ऐसे आपको नमस्कार

१ निःपरिग्रहाय । २ पवित्राम् । पत्ने पवनसम्बन्धिनीम् । ३ वेगिने वायवे वा । यथा वायुः वेगयुक्तः सन् वृद्धभङ्गं करोति तथायमिष ध्यानगुर्गोन वेगयुक्तः सन् मोहमहीरुहभङ्गं करोति । ४ भग्नमहा ग्रा०, प०, स०, द०, ल० । रुग्णो भग्नो महामोह महीरुह वृद्धो येन स तस्मै तेन वायुम् र्तिरिखुक्तं भवति । ५ कर्मेन्थनानि दहतीति कर्मेन्थनधक् तस्मै । ६ किपलवर्ण । ७ पापरजोमलसङ्गरिहताय । प्रभवे पत्ते व्यापिने । ६ निर्विकाराय तायिने ग्रा०, प०, द०, स०, म०, ल० । १० पूजकाय, ग्रात्मने इत्यर्थः । ११ सकलपूजास्वरूपस्वभावाय । १२ नित्यसुखदायिने पत्ते ग्राह्णाददायिने । १३ ग्राह्मादत्विकाराय । १४ मावितीर्थकराय । १५ चितिमूर्त्याद्यप्रमूर्तये । १६ भो ग्रानन्तवीर्थ । पत्ते महाबल हित विद्याधराज । १७ मनोहरावयवाय पत्ते लिताङ्गनाम्ने । १८ वज्रवत् स्थिरे जङ्गे यथ्यासौ तस्मै । पत्ते तनाम्ने ।

ृ 'नमः स्तादार्य' ते शुद्धिश्रिते' श्रीधर' ते नमः । नमः सुविधये' तुभ्यम् श्रच्युतेन्द्र' नमोऽस्तु ते ।।४९।। वक्रस्तम्भिस्याङ्गाय नमस्ते वक्रनाभये' । सर्वार्थीसिद्धनाथाय सर्वार्थां सिद्धिमोयुपे ॥५०॥ 'दशावतारचरमपरमौदारिकविषे । सूनवे नाभिराजस्य नमोऽस्तु परमेष्ठिने ॥५१॥ मवन्तमित्यभिष्दुत्य ंनान्यदाशास्महे' वयम् । भक्तिस्वय्येव नो' मूयाद् श्रष्टमन्यैमितैः फलैः ॥५२॥ इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्तं परमानन्दनिर्भराः' । श्रयोध्यागमने भूयो मितं चकुः कृतोत्सवाः ॥५३॥ तथैव' प्रहता भर्यः तथैवाघोपितो जयः । तथैवैरावतेभेन्द्रस्कन्धारूढं व्यधुर्जिनम् ॥५४॥ महाकलकलेगीतैः नृत्तैः सजयघोपणैः । गगनाङ्गण्मुत्पत्य द्वागाजग्मुरम्ं पुरीम् ॥५४॥

हो।। ४८।। आप आर्य अर्थात् पूज्य हैं अथवा सातवें भवमें भोगभूमिज आर्य थे इसलियें त्रापको नमस्कार हो, त्राप दिञ्च श्रीधर त्र्यर्थात् उत्तम शोभाको धारण करनेवाले हैं त्र्यथवा छठवें भवमें श्रीधर नामके देव थे ऐसे श्रापके लिये नमस्कार हो, श्राप सुविधि अर्थात् उत्तम भाग्यशाली हैं त्रथवा पाँचवें भवमें सुविधि नामके राजा थे इसलिये त्रापको नमस्कार हो, श्राप श्रच्युतेन्द्र श्रथीत् श्रविनाशी खामी हैं श्रथवा चौथे भवमें श्रच्युत स्वर्गके इन्द्र थे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ आपका शरीर वज्रके खंभेके समान स्थिर हैं और श्राप वज्रनाभि अर्थात् वज्रके समान मजबूत नाभिको धारण करनेवाले हैं अथवा तीसरे भवमें वज्रनाभि नामके चक्रवर्ती थे ऐसे आपको नमस्कार हो । आप सर्वार्थ सिद्धिके नाथ अर्थात् सव पदार्थीकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वार्थसिद्धि अर्थात् सब प्रयोजनोंकी सिद्धिको प्राप्त हैं अथवा दसरे भवमें सर्वार्थसिद्धि विमानको प्राप्त कर उसके स्वामी थे इसिलये त्रापको नमस्कार हो ॥ ४०॥ हे नाथ ! स्त्राप दशावतारचरम ऋर्थात सांसारिक पर्यायोंमें स्त्रन्तिम ऋथवा ऊपर कहे हुए महा-बल त्रादि दश त्रवतारोंमें त्रान्तिम परमौदारिक शरीरको धारण करनेवाले नाभिराजके पत्र वृपभदेव परमेष्ठी हुए हैं इसिलये आपको नमस्कार हो। भावार्थ—इस प्रकार खेपालंकारका श्राश्रय लेकर श्राचार्यने भगवान् वृषभदेवके दश श्रवतारोंका वर्णन किया है, उसका श्रभिप्राय यह है कि अन्यमतावलंबी श्रीकृष्ण विष्णुके दश अवतार मानते हैं यहाँ आचार्यने दश श्रवतार बतलाकर भगवान वृषभदेवको ही श्रीकृष्ण-विष्णु सिद्ध किया है।। ५१।। हे देव, इस प्रकार आपकी स्तुति कर हम लोग इसी फलकी आशा करते हैं कि हम लोगोंकी भक्ति आपमें ही रहे। हमें अन्य परिमित फलोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है।। ४२।। इस प्रकार परम आनन्दसे भरे हुए इन्द्रोंने भगवान् ऋषभदेवकी स्तुति कर उत्सवके साथ अयोध्या चलनेका फिर विचार किया ॥४३॥ श्रयोध्यासे मेरु पर्वत तक जाते समय मार्गमें जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार फिर होने लगा। उसी प्रकार दुन्दुभि बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्दका उच्चारण होने लगा श्रौर उसी प्रकार इन्द्रने जिनेन्द्र भगवानको ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया ।। ४४ ।। वे देव बड़ा भारी कोलाहल, गीत, नृत्य श्रीर जय जय शब्दकी घोषणा करते हुए आकाशरूपी आंगनको उलँघकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुँचे ॥ ५४ ॥

१ नमोऽस्तु तुम्यमार्थाय दिव्यश्रीघर ते नमः ग्र०, प०, द०, स०, छ०। म० पुस्तके द्विविधः पाटः । २ पूज्य । पत्ते भोगभूमिजन । ३ दर्शनशुद्धिप्राप्ताय । ४ सम्पद्धर पत्ते श्रीधरनामदेव । ५ शोभनदेवाय । शोभनभोग्यायेत्यर्थः । 'विधिविधाने दैवेऽपि' इत्यभिधानात् । पत्ते सुविधनामन्त्रपाय । ६ ग्रविनश्वरश्रेष्टै-श्वर्य । पत्ते ग्रच्युतकलपामरेन्द्र । ७ वज्रस्तम्भिष्यराङ्गलाद् वज्रनाभिर्यस्यासौ वज्रनाभिस्तस्मै । पत्ते वज्रनाभित्तक्ष्मे । ८ फलमाशास्महे वयम् ग्र०, प०, स०, द०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाटः । १० याचामहे । ११ श्रस्माकम् । १२ परमानन्दातिशयाः । १३ श्रयोध्यापुरान्निर्गत्य मेरुपस्थानसमये यथा वाद्यवादनादयो जातास्तथैव ते सर्वे इदानीमिप जाताः ।

'याचकाद् गगनोहिङ्खिशिखरैः पृथुगोपुरैः । स्वर्गमाह्वयमानेव' पवनोच्छितकेतनैः ॥५६॥
यस्यों मिणमयी भूमिः तारकाप्रतिविम्बितैः' । द्घे कुमुद्वतीलक्मीम् श्रक्षुणां चणदामुखे ॥५७॥
या पताकाकर दूरम् उत्विष्तैः पवनाहतैः । 'श्राजुहुपुरिव स्वर्गवासिनोऽभूत् कुतृहलात् ॥५८॥
यस्यां मिणमयेर्हम्येः कृतदम्पितसंश्रयैः । 'श्राजुहुपुरिव स्वर्गवासिनोऽभूत् कुतृहलात् ॥५८॥
यत्र सौधाग्रसंलग्नैः इन्दुकान्तशिलातलैः' । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शात् क्षरिविज्ञात्वायतम् ॥६०॥
या धत्ते स्म महासौधशिखरैमीणभासुरैः । सुरचापिश्रयं दिश्च विततां रत्नभामयीम् ॥६१॥
सरोजरागमाणिक्य' किरणेः किचदम्बरम् । यत्र सन्ध्याम्बुद्च्छुन्नमिवालक्यत पाटलम् ॥६२॥
इन्द्रनीलोपलैः सौधकूटलग्नैर्विलङ्कितम्' । स्पुरद्विज्योतिषां चक्रं यत्र नालक्ष्यताम्बरे ॥६२॥
इन्द्रनीलोपलैः सौधकूटलग्नैर्विलङ्कितम्' । घना यत्राश्रयन्ति स्म सूत्रतः कस्य नाश्रयः ॥६४॥
प्रकारवल्यो यस्याः चामीकरमयोऽखुतत् । मानुषोत्तरशैलस्य श्रियं रत्नैरिवाहसन्' ॥६५॥
यत्त्वातिका महाम्भोधेः लीलां ' यादोभिरुद्धतैः । धत्ते स्म क्षुभितालोलकरुलोलावर्त्तभीषणा ॥६६॥
जिनप्रसवभूमित्वात् या शुद्धाकरभूमिवत् । सूते स्म पुरुषानर्ध्यमहारत्नानि कोटिशः ॥६७॥

जिनके शिखर त्र्याकाशको उल्लंघन करनेवाले हैं त्रीर जिनपर लगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे फहरा रही हैं ऐसे गोपुर द्रवाजोंसे वह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्वर्गपूरीको ही वुला रही हो ।। ४६ ।। उस श्रयोध्यापुरीकी मिएमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयमें तारात्रींका प्रतिबिम्ब पड्नेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदोंसे सहित सरसीकी अखण्ड शोभा ही धारण कर रही हो।।५७।। दूर तक आकाशमें वायुके द्वारा हिलती हुई पताकाओंसे वह अयोध्या ऐसी मालुम होती थी मानो कौतृहलवश ऊँचे उठाये हुए हाथोंसे स्वर्गवासी देवोंको बुलाना चाहती हो ॥ ४८ ॥ जिनमें अनेक सन्दर स्त्री-पुरुष निवास करते थे ऐसे वहांके मिर्णिमय महलोंको देखकर निःसन्देह कहना पड़ता था कि मानो इन महलोंने इन्द्रके विमानोंकी शोभा छीन ली थी श्रथवा तिराकृत कर दी थी।। ५९॥ वहाँपर चूना गचीके बने हुए बड़े बड़े महलोंके श्रमभागपर सैकड़ों चन्द्रकान्त मिए लगें हुए थे, रातमें चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श पाकर उनसे पानी भर रहा था जिससे वे मिए मैघके समान मालूम होते थे।। ६०।। उस नगरीके बड़े बड़े राजमहलोंके शिखर श्रनेक मिएयोंसे देदीप्यमान रहते थे, उनसे सव दिशाश्रोंमें रत्नोंका प्रकाश फैलता रहता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह नगरी इन्द्रंघनुष ही धारण कर रही हो।। ६१।। उस नगरीका आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मिणयोंकी किरणोंसे कुछ कुछ लाल हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो संध्याकालके बादलोंसे श्राच्छादित ही हो रहा हो ।। ६२।। वहांके राजमहलोंकी शिखरोंमें लगे हुए देदीप्यमान इन्द्रनील मिण्योंसे छिपा हुआ ज्योतिश्वक आकाशमें दिखाई ही नहीं पड़ता था।। ६३।। उस नगरीके राजमहलोंके शिखर पर्वतोंकी शिखरोंके समान बहुत ही ऊँचे थे श्रीर उनपर शरद ऋतुके मेघ श्राश्रय लेते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो श्रतिशय उन्नत ( ऊँचा या उदार ) होता है वह किसका श्राश्रय नहीं होता ? ॥ ६४ ॥ उस नगरीका सुवर्णका बना हुआ परकोटा ऐसा श्रच्छा शोभायमान हो रहा था मानो श्रपनेमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे सुमेर पर्वतकी शोभाकी हँसी ही कर रहा हो।। ६५।। श्रयोध्यापुरीकी परिखा उद्धत हुए जलचर जीवोंसे सदा ज्ञोभको प्राप्त होती रहती थी और चञ्चल लहरों तथा आवर्तींसे भयंकर रहती थी इसलिये किसी बड़े भारी समुद्रकी लीला धारण करती थी ॥ ६६॥ भगवान् वृषभदेवकी जन्मभूमि होनेसे १ स्राभात् । २ स्पर्द्धमाना । (त्राकारयन्ती वा) 'ह्वे ज् स्पर्धायां शब्दे च' । ३ यस्या प०, ल० । ४ प्रतिविम्बैः । ५ -मक्षुएण्ं ल० । ६ रजनीमुखे । ७ श्राह्वातुमिच्छुः । ८ तिरस्कृता । ६ निराकुलं यथा भवति तथा । १० -शिलाशतैः ऋ०, प०, द०, स०, म०, ल०। ११ पद्मराग । १२ त्राकान्तम् ।

१३ -रिवाहसत् प०, द०, स०, म०, ल० । १४ मकरादिजलजन्तुभिः।

यस्याश्च बहिरुवानैः श्चनेकानोकहाकुछैः । फलच्छा'यप्रदेः कल्पतरुच्छाया स्म लङ्घवते ।।६८॥
यस्याः पर्यन्तमावेष्ट्य स्थिता सा सरयूर्नदी । लसस्पुलिनसंसुप्तसारसा हंसनादिनी ।।६९॥
यां प्राहुरिदुर्लङ्घाम् श्रयोध्या 'योधसङ्कुलाम् । विनीतालग्रङमध्यस्था' या 'तन्नाभिरिवाबभौ ॥७०॥
तामारुध्य पुरी विष्वग् श्रनीकानि सुधाशिनाम् । तस्थुर्जगन्ति तच्छोभाम् श्रागतानीव वीच्तिनुम् ॥७१॥
ततः कतिपर्यदे वैः देवमादाय देवराट् । प्रविवेश नृपागारं पराध्यंश्रीपरम्परम् ॥७२॥
तत्रामरकृतानेक विन्यासे श्रीगृहाङ्गणे । हर्यासने कुमारं तं सौधर्मे न्द्रो न्यवीविशत् ॥७३॥
नाभिराजः समुद्धिन्नपुलकं गात्रमुद्धहन् । श्रीतिविस्पारिताचस्तं ददर्श प्रियदर्शनम् । ७४॥
मायानिद्रामपाकृत्य देवी शच्या प्रबोधिता । देवीभिः सममैक्षिष्ट प्रहृष्टा जगतां पतिम् ॥७५॥
तेजःपुञ्जमिवोङ्कृतं सापश्यत् स्वसुतं सती । ''बालाक्केन्द्रेण् च [सा] तेन दिगेन्द्रीव विद्युते ॥७६॥
शच्या समं च नाकेशं तावद्राष्टां जगद्गुरोः । पितरौ नितरां प्रीतौ परिपूर्णमनोरथौ ॥७७॥
ततस्तौ जगतां पूज्यौ पूज्यामास वासवः । विचित्रेर्भूषणैः स्रिमः श्रंशुकैश्च<sup>१३</sup> महार्घकैः । ॥०६॥
तौ प्रीतः प्रशसंसेति सौधर्मेन्द्रः सुरैस्समम् । युवां पुर्वयधवी प्रवर्ण वयोलोंकाप्रणीः सुतः ॥०९॥

वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी श्रौर उसने करोड़ों पुरुपरूपी श्रमूल्य महारत्न उत्पन्न भी किये थे।। ६७।। अनेक प्रकारके फल तथा छाया देनेवाले और अनेक प्रकारके वृत्तोंसे भरे हुए वहांके बाहरी उपवनोंने कल्पवृत्तोंकी शोभा तिरस्कृत कर दी थी।। ६८।। उसके समीपवर्ती प्रदेशको घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्दर किनारोंपर सारस पत्ती सो रहे थे श्रौर हंस मनोहर शब्द कर रहे थे ।। ६९ ।। वह नगरी श्रन्य शत्रुश्रोंके द्वारा दुर्लंध्य थी श्रौर स्वयं श्रानेक योद्धाश्रोंसे भरी हुई थी इसीलिये लोग उसे 'श्रयोध्या' (जिससे कोई युद्ध नहीं कर सके ) कहते थे । उसका दूसरा नाम विनीता भी था और वह आर्यखण्डके मध्यमें स्थित थी इसलिये उसकी नाभिके समान शोभायमान हो रही थी ॥७०॥ देवोंकी सेनाएँ उस श्रयोध्यापुरीको चारों श्रोरसे घेरकर ठहर गई थीं जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखनेके लिये तीनों लोक ही त्यागये हों।। ७१।। तत्परचात इन्द्रने भगवान वृष्भेदेवको लेकर कुछ देवोंके साथ उत्कृष्ट लदमीसे सुशोभित महाराज नाभिराजके घरमें प्रवेश किया ॥७२॥ श्रौर वहां जहां पर देवों-ने अनेक प्रकारकी सुन्दर रचना की है ऐसे श्रीगृहके आंगनमें वालकरूपधारी भगवानको सिंहासन-पर विराजमान किया।। ७३ ॥ महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवानुको देखने लगे, उस समय उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्र प्रीतिसे प्रफुल्लित तथा विख्तत हो रहे थे ॥ ७४ ॥ मायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणीके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी हर्षित-चित्त होकर देवियोंके साथ-साथ तीनों जगत्के स्वामी भगवान वृषभदेवको देखने लगी ॥ ७४॥ वह सती मरुदेवी अपने पुत्रको उदय हुए तेजके पुंजके समान देख रही थी और वह उससे ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसी कि बालसूर्यसे पूर्व दिशा सुशोभित होती है। ७६॥ जिनके मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं ऐसे जगद्गुरु भगवान वृषभदेवके माता-पिता श्रतिशय प्रसन्न होते हुए इन्द्राणीके साथ साथ इन्द्रको देखने लगे ॥ ७७ ॥ तत्पश्चात् इन्द्रने श्राश्चर्यकारी, महामूल्य त्रीर श्रनेक प्रकारके त्राभूषणों तथा मालात्रोंसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा की ॥ ७८॥ फिर वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हो कर उन दोनोंकी इस प्रकार स्तृति करने लगा

१ शोभा श्रानातपो वा। २ यामाहु— श्रा०, स०, म०, । ३ शत्रुदुर्गमाम् । हेतुर्गार्भतिमिदं विशेषण्यम् । ४ भटसङ्कीर्णाम् । ५ श्रार्यखण्डनाभिः । ६ तदार्यखण्डनाभिः । ७ जगत्त्रयम् । ८ ग्रानेकरचनाविन्यासे । ६ स्थापयामास । १० प्रीतिकरावलोकनम् । ११ वालार्केणेव सा तेन प०, द०, स०, स०, ल० । १२ — रङ्गतेश्च ग्रा०, म०, त० । १३ महामृल्यैः । १४ पुण्यधनौ व०, ग्रा०, प०, म०, द०, स०, ल० ।

युवामेव महाभागों युवां कल्याणभागिनो । युवयोर्न तुला लोके युवामिव गुरोर्गुरू ।।८०॥ भो नाभिराज सस्यं त्वम् उदयादिर्महोदयः । देवी प्राच्येव 'यउज्योतिः 'युव्मत्तः परमुद्बभौ ॥८१॥ देविधव्ययमिवागारम् इदमाराध्यमच वाम् । पूज्यौ युवां च नः शश्वत् पितरो जगतां पितुः ॥८२॥ इत्यभिष्टुत्य तौ देवम् प्रपंथित्वा च तत्करे । शताध्वरः चणं तस्थौ छुवैस्तामेव संकथाम् ॥८६॥ तौ शक्रेण यथावृत्तम् प्रावेदितजिनोत्सवौ । प्रमदस्य परां कोटिम् प्रारूढो विस्मयस्य च ॥८४॥ जातकमोत्सवं भूयः चक्रतुस्तौ शतक्रतोः । जब्ध्वानुमतिमिद्धवद्ध्या समं पौरेर्धतोत्सवैः ॥८५॥ सा केतुमालिकाकीर्णा पुरो शिसकेतसाद्ध्या । तदासीत् स्वर्ममाद्धातुं सां कृतेवात्तकौतुका ॥८६॥ पुरो स्वर्गपुरोवासौ समाः पौरा दिवौकसाम् । 'तदा संप्रतनेपथ्याः पुरनायोंऽप्सरःसमाः ॥८७॥ धूपामोदेदिशो रुद्धाः शप्यत्वसैस्ततं ' नभः । सङ्गीतमुरवध्वानैः दिवचकं विधरोकृतम् ॥८६॥ पुरविध्यस्तदाभूवन् रत्नचूणैरलङ्कृताः । निरुद्धातपसंपाताः प्रचलक्तेतनांशुकैः ॥८६॥ चलत्यताकमावद्धतोरणाञ्चितगोपुरम् । कृतोपशोभमारध्यसङ्गीतरवरुद्धिक् ॥६०॥

कि स्राप दोनों पुरुयरूपी धनसे सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं क्योंकि समस्त लोकमें श्रेष्ठ पुत्र श्रापके ही हुआ है।। ७९।। इस संसारमें आप दोनों ही महाभाग्यशाली हैं, श्राप दोनों ही श्रनेक कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले हैं श्रीर लोकमें श्राप दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है, क्योंकि श्राप जगतके गुरुके भी गुरु श्रर्थात् माता-पिता हैं।। ५०।। हे नाभिराज, सच है कि श्राप ऐश्वर्यशाली उद्याचल हैं श्रीर रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है क्योंकि यह पुत्ररूपी परम ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है।। ८१।। आज आपका यह घर हम लोगोंके लिये जिनालयके समान पूज्य है ख्रौर ख्राप जगित्पताके भी माता-पिता हैं इसिलये हम लोगोंके सदा पूज्य हैं ।। ८२ ।। इस प्रकार इन्द्रने माता-पिताकी स्तुति कर उनके हाथोंमें भगवानको सौंप दिया और फिर उन्हींके जन्माभिषेककी उत्तम कथा कहता हुआ वह च्राणभर वहीं पर खड़ा रहा ॥ ८३ ॥ इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेककी सब कथा मालूम कर माता-पिता दोनों ही हर्प श्रौर श्राश्चर्यकी श्रान्तिम सीमा पर श्रारूढ हए।। ८४:।। नाता-पिताने इन्द्रकी श्रातमित श्राप्त कर श्रानेक उत्सव करनेवाले पुरवासी लोगोंके साथ साथ बड़ी विभूतिसे भगवानुका फिर भी जन्मोत्सव किया ।। ५४ ।। उस समय पताकात्रोंकी पङ्क्तिसे भरी हुई वह त्र्ययोध्या नगरी ऐसी मालूम होती थी मानो कौतुकवश स्वर्गको बुलानेके लिये इशारा ही कर रही हो ॥ ⊏६ ॥ उस समय वह त्र्ययोध्या नगरी स्वर्गपुरीके समान मालूम होती थी, नगरवासी लोग देवोंके तुल्य जान पड़ते थे श्रीर श्रनेक वस्त्राभुषण धारण किये हुई नगरनिवासिनी स्त्रियाँ श्रप्सरात्रोंके समान जान पड़ती थीं ॥ ५७ ॥ ध्रेपकी सुगन्धिसे सब दिशाएँ भर गई थीं, सुगन्धित चूर्णसे आकाश व्याप्त हो गया था श्रीर संगीत तथा मृदङ्गोंके शब्दसे समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं।। 🖙 ।। उस समय नगरकी सब गलियाँ रत्नोंके चूर्णसे अलंकृत हो रही थीं श्रौर हिलती हुई पताकाश्रोंके वस्त्रोंसे उनमें सब संताप रुक गया था ॥ ६९ ॥ उस समय उस नगरमें सब स्थानों पर पताकाएँ हिल रही थीं (फहरा रही थीं ) जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगर नृत्य ही कर रहा हो। उसके गोपुर द्रवाजे बंधे हुए तोरणोंसे शोभायमान हो रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह श्रपने मुखकी सुन्द्रता ही दिखला रहा हो, जगह जगह वह नगर सजाया गया

१ महाभाग्यवन्तौ । २ जगत्त्रयगुरोः । ३ पितरौ । ४ यस्मात् कारणात् । ५ युवाभ्याम् । ६ देवताग्रहम् । ७ युवयोः । ८ जन्माभिषेकसम्बन्धिनौम् । ६ सत्कथाम् ग्रा०, म०, ल० । १० इन्द्रात् । ११ -कार्ष्णां - म०, ल० । १२ ग्राह्रयेन सहिता साह्रया साकेतैति साह्रया साकेतसाह्रया । १३ स्पर्क्षां कर्तुम् । १४ साभिप्राया । १५ तदावभृत-प० । तदा संभृत- ग्रा० । १६ ग्रालङ्काराः । १७ ग्रावस्त्रमूर्णाः । १८ श्राच्छादितम् । १६ -मुरंज - स०, म०, छ० । २० सम्पर्काः ।

था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वस्त्राभूषण ही धारण किये हो श्रौर प्रारम्भ किये हुए संगीतके शब्दसे उस नगरकी समस्त दिशाएँ भर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह आनन्दसे बातचीत ही कर रहा हो अथवा गा रहा हो ॥ ९०-६१ ॥ इस प्रकार आनन्दसे भरे हुए समस्त पुरवासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मङ्गल-कार्योंमें व्यम हो रहे थे।। ९२।। उस समय उस नगरमें न तो कोई दीन रहा था, न निर्धन रहा था, न कोई ऐसा ही रहा था जिसकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हुई हों और न कोई ऐसा ही था जिसे स्नानन्द उत्पन्न नहीं हुआ हो ॥ ६३॥ इस तरह सारे संसारको आनन्दित करनेवाला वह महोत्सव जैसा मेरु पर्वतपर हुआ था वैसा ही अन्तःपुर सहित इस अयोध्या नगरमें हुआ॥ ६४॥ उन नगर-वासियोंका श्रानन्द देखकर अपने त्रानन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रने त्रानन्द नामक नाटक करनेमें श्रपना मन लगाया॥ ६५ ॥ ज्यों ही इन्द्रने नृत्य करना प्रारम्भ किया त्यों ही संगीत विद्याके जाननेवाले गन्धवींने ऋपने बाजे वगैरह ठीक कर विस्तारके साथ संगीत करना प्रारम्भ कर दिया।। ६६ ।। पहले किसीके द्वारा किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य कहलाता है, वह नाट्य, नाट्यशास्त्रके अनुसार ही करनेके योग्य है और उस नाट्यशास्त्रको इन्द्रादि देव हो श्रच्छी तरह जानते हैं ॥ ९७ ॥ जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रतिशिष्य रूप श्रन्य पात्रोंमें संक्रान्त होकर भी सज्जनोंका मनोरंजन करता रहता है यदि उसे स्वयं उसका निकपण करनेवाला ही करे तो फिर उसकी मनोहरताका क्या वर्णन करना है ?।। ६८॥ तत्पश्चात् श्रानेक प्रकारके पाठों और चित्र-विचित्र शरीरकी चेष्टाओंसे इन्द्रके द्वारा किया हुआ वह नृत्य महात्मा पुरुषोंके देखने श्रीर सुनने योग्य था।। ६९॥ उस समय श्रनेक प्रकारके बाजे वज रहे थे, तीनों लोकोंमें फैली हुई कुलाचलों सहित पृथिवी ही उसकी रंगभूमि थी, स्वयं इन्द्र प्रधान नृत्य करनेवाला था, नाभिराज त्रादि उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्यके दर्शक थे, जगद्गुरु भगवान वृषभदेव उसके श्राराध्य (प्रसन्न करने योग्य) देव थे. श्रीर धर्म श्रर्थ काम इन तीन पुरुषार्थींकी सिद्धि तथा

१ सुमुखलम् । २ सालङ्कारम् । ३ वाद्यैः । ४ त्रासक्तः । ५ लुन्धः । ६ दरिद्रः । ७ त्रासम्पूर्ण-वाञ्छः । ८ प्रमोदम् । ९ नाभिराजादीनाम् । १० —मग्रद्धानन्दनाटके प०, द०, म० । त्रानन्द बन्धः । 'श्रदु बन्धने' लिट् । ११ कृतप्रयत्नः । १२ गीतैः देवभेदैवी । १३ वाद्यधारणादिभिः । १४ पूर्विसिन् कृतस्यानुकरणमभिनयः । १५ नाट्यशास्त्रानितक्रमेण् । १६ सन्तितमनितक्रम्य । १७ ज्ञातः । १८ तन्नाट्य-प्रयोक्तृत्वे । १६ लिलतल्लम् । २० पात्रभेदेऽपि । २१ यत् नाट्यशास्त्रलाल्दियं पात्रान्तरेऽपि सङ्कान्तं चेत् । २२ ततः कारणात् । २३ नाट्यम् । २४ महात्मना द०, ट० । महेन्द्रेण् । २५ गद्यपद्यादिभिः । २६ ख्रङ्गजनिताभिनयैः । २७ विलिखितः, ताडित इत्पर्थः । २८ वाद्यानां न्यासः । 'कृतपोऽकें गिवि विष्रे बह्वाविधौ च भागिनेये च । त्रस्त्री दनाष्टमांशे कुशितलयोः स्नुगकम्बले वाद्ये ॥' इत्यिभ्धानात् । २६ त्रिलोकस्याभोगो विस्तारो यस्य सः । ३० महानर्तकः ।

प्रेक्तका नाभिराजाद्याः समाराध्योरं जगद्गुरुः । फलं त्रिवर्गसंभूतिः परमानन्द एव च ॥१०१॥ इत्येककोऽपि संप्रीत्ये वस्तुजातिमदं सताम् । किमु तत्सर्वसन्दोहः पुर्यरेकेत्र सङ्गतः ॥१०२॥ कृत्वा समवतारं तु त्रिवर्गफलसाधनम् । जनमाभिषेकसम्बन्ध प्रायुङ् वर्तनं तदा हरिः ॥१०२॥ तदा प्रयुक्तमन्यच्च रूपकं यहुरूपकम् । दिशावतारसंदर्भम् श्रिधकृत्य जिनेशिनः ॥१०४॥ तत्ययोगिविधो पूर्व पूर्वरङ्गं समङ्गलम् । प्रारेभे मघवाधानां विधाताय समाहितः ॥१०५॥ पूर्वरङ्गं पुष्पाञ्जलिपुरस्सरम् । तार्ये सघवाधानां विधाताय समाहितः ॥१०५॥ पूर्वरङ्गं पुष्पाञ्जलिपुरस्सरम् । तार्ये वारम्भमेवाप्रे शिक्षप्रायहरोऽब्रहीत् ॥१०५॥ प्रयोज्य वन्नान्दीमन्तेऽस्या विश्वर रङ्गं बभी हरिः । धतमङ्गलनेपथ्यो शिक्षप्रसत्ते वृतः ॥१०५॥ स रङ्गप्रवतीर्थोऽभाद् वैशाखस्थानमास्थितः । लोकस्कन्ध इवोद्धतो शिमस्तिरभितो वृतः ॥१०५॥ शिमध्येरङ्गमसो रेजे जिपन् पुष्पाञ्जलि हरिः । शिवभजित्व पीताव शिपन् समूपणः ॥१०५॥ लिति। द्वरं पताव रेजे मत्तालिभिरनुद्वतः । नेत्रीध इव वृत्रधनः शिक्षप्राणः ॥११०॥ शिक्षप्राणितनभोऽङ्गणः ॥१११॥

परमानन्द रूप मोत्तकी प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुओं मेंसे एक एक वस्तु भी सज्जन पुरुषोंको प्रीति उत्पन्न करनेवाली है फिर पुण्योदयसे पूर्वीक्त सभी वस्तुत्र्योंका समुदाय किसी एक जगह श्रा मिले तो कहना ही क्या है ? ॥ १००-१०२॥ उस समय इन्द्रने पहले त्रिवर्ग ( धर्म अर्थ काम ) रूप फलको सिद्ध करनेवाला गर्भावतार सम्बन्धी नाटक किया श्रौर फिर जन्माभिषेक सम्बन्धो नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ १०३ ॥ तद-नन्तर इन्द्रने भगवान्के महाबल आदि दशावतार सम्बन्धी वृत्तान्तको लेकर अनेक रूप दिखलानेवाले श्रन्य श्रनेक नाटक करना प्रारम्भ किये ॥ १०४ ॥ उन नाटकोंका प्रयोग करते समय इन्द्रने सबसे पहले, पापाँका नाश करनेके लिये मंगलाचरण किया ख्रोर फिर सावधान होकर पूर्वरङ्गका प्रारम्भ किया ॥ १०४॥ पूर्वरंग प्रारम्भ करते समय इन्द्रने पुष्पाञ्जलि चेपण करते हुए सबसे पहले ताण्डव नृत्य प्रारम्भ किया ॥ १०६॥ ताण्डव नृत्यके प्रारम्भमें उसने नान्दी मङ्गल किया श्रौर फिर नान्दी मङ्गल कर चुकनेके बाद रङ्ग-भूमिमें प्रवेश किया। उस समय नाट्य शास्त्रके श्रवतारको जाननेवाला श्रीर मंगलमय वस्ता-भूषण धारण करनेवाला वह इन्द्र बहुत ही शोभायमान हो रहा था ॥१०७॥ जिस समय वह रँग भूमिमें अवर्तार्श हुआ था उस समय वह अपने दोनों हाथ कमरपर रखे हुआ था और चारो-श्रोरसे मरुत् अर्थात् देवोंसे घिरा हुआ था इसिल्ये ऐसा जान पड़ता था मानो मरुत् अर्थात् वात वलयोंसे घिरा हुआ लोकस्कन्ध ही हा ।। १०५ ।। रंगभूमिके मध्यमें पुष्पाञ्जलि विखेरता हुआ वह इन्द्र ऐसा भला मालूम होता था मानो अपने पान करनेसे बचे हुए नाट्य रसका दूसरोंके लिये बाँट ही रहा हो ॥ १०९ ॥ वह इन्द्र अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणोंसे शोभायमान था और उत्तम नेत्रोंका समृह धारण कर रहा था इसलिये पुष्पों श्रौर श्राभूषणोंसे सहित किसी कल्पष्टुत्तके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ११० ॥ जिसके पीछे अनेक मदोन्मत्त भौं रे दौड़ रहे हैं ऐसी वह पड़ती हुई पुष्पाञ्जलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशको चित्र विचित्र

१ सभापतिः । २ उत्पत्तिः । ३ गर्भावतारम् । ४ प्रयुक्तवान् । ५ भूमिकाम् । ६ महावलादि । ७ पूर्वशुद्धचित्रमिति । "यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविष्नोपरान्तये । कुशीलवाः प्रदुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥" प्रश्चवानपरः । ६ पूर्वरङ्गविधानेन । १० लिलतभाषणगर्भलास्यं ताण्डवं तस्यारम्भम् । ११ सुरश्रेष्टः । १२ जर्ज्भरपूजामङ्गळ पटहोच्चारणपुष्पाञ्जलित्तेपणादिनान्दीविधिम् । १३ नान्याः । १४ मङ्गलालङ्कारः । १५ नाट्यशास्त्रम् । १६ –िवत् वत् म० पुस्तके द्वौ पाठौ । १७ देवैः । १८ रङ्गस्य मध्ये । १६ दिशि दिशि विभागीकुर्वन् । २० पीतावशिष्टं नाट्य प०, ग्र०, ल० । २१ मनोज्ञोल्वणालङ्कारः । २२ श्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकारेण स्वकीये पुरुदेवचम्पूप्रवन्धे पञ्चमस्तवकस्य चतुर्विशतितम् श्लोकतां प्रापितः । २३ श्रतुगतः । २४ वार्त्रधनः श्र०, प०, म०, द०, स०, ल० । २५ कर्बुरित ।

परितः परितस्तार' तारास्यं नयनावली । रङ्गमात्मप्रभोत्सपें श्रितेर्जवनिकाश्रियम् ॥११२॥ सलयेः पदिवा रङ्गमण्डलम् । परिकामन्नसौ रेजे विमान इव काश्यपी म् ॥११३॥ कृतपुष्पाञ्चलेरस्य ताण्डवारम्भसंश्रमे । पुष्पवर्षं दिवोऽमुञ्जन् सुरास्तद्धक्तितोषिताः ॥११४॥ तदा पुष्करवाद्यानि मन्द्रं द्व्वतुरक्षमात् । दिक्तटेषु प्रतिध्वानान् श्रातन्वानि कोटिशः ॥११५॥ वीणा मधुरमारेणुः 'क्कलं वंशा' विसस्वतुः । 'गेयान्यनुगतान्येषां समं तालेरराणिपुः । ११६॥ 'उपवादकवाद्यानि परिवादकवादितेः । बभूवुः सङ्गतान्येव' साङ्गर्य' हि सयोनिषु ॥११७॥ 'उपवादकवाद्यानि परिवादकवादितेः । बभूवुः सङ्गतान्येव' साङ्गर्य' हि सयोनिषु ॥११७॥ 'क्काल्वोकलमामन्द्रतारमूर्च्युनमुज्जो । तदोपवीणयन्तोभिः किन्तरीभिरनुक्वणम् ॥११५॥ ध्वनद्विमंधुरं मौसं' सम्बन्धं प्राप्य शिष्यवत् । कृतं वंशोचितं वंशेः प्रयोगेष्वविवादिभिः ॥११९॥ प्रयुज्य मघवा शुद्धं पूर्वरङ्गमनुक्रमात् । 'करणेरङ्गहारेश्व' चित्रं प्रायुङ्क्त तं पुनः ॥१२०॥ चित्रेश्व रेचकैः पादकटिकण्ठकराश्चितेः । ननाट ताण्डवं श्वित्रक्षेत्र रसमुर्जितम् ॥१२०॥

करनेवाला इन्द्रके नेत्रोंका समृह ही हो ॥ १११ ॥ इन्द्रके बड़े बड़े नेत्रोंकी पङ्क्ति जवनिका (परदा) की शोभा धारण करनेवाली अपनी फैलती हुई प्रभासे रंगभूमिको चारों श्रोरसे श्राच्छादित कर रह थी॥ ११२॥ वह इन्द्र तालके साथ साथ पैर रखकर रंगभूमिके चारो श्रोर घुमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो पृथिवीको नाप ही रहा हो ।। ११३।। जब इन्द्रने पुष्पाञ्जलि चेपण कर ताण्डव नृत्य करना प्रारम्भ किया तव उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए देवोंने स्वर्ग श्रथवा त्राकाशसे पुष्प वर्षा की थी ॥ ११४ ॥ उस समय दिशाओं के श्रन्त भाग तक प्रतिध्वनिको विस्तृत करते हुए पुष्कर ऋादि करोड़ों बाजे एक साथ गम्भीर शब्दोंसे बज रहे थे ॥ ११४ ॥ बीएा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दोंसे बज रही थी ऋौर उन बाजोंके साथ ही साथ तालसे सहित संगीतके शब्द हो रहे थे ।। ११६ ।। बीगा बजानेवाले मनुष्य जिस स्वर वा शैलीसे वीणा बजा रहे थे, साथके अन्य बाजोंके बजानेवाले मनुष्य भी श्रपने श्रपने बाजोंको उसी स्वर वा शैलीसे . मिलाकर बजा रहे थे सी ठीक ही है एकसी वस्तन्त्रोंमें मिलाप होना ही चाहिये ॥ ११७॥ उस समय वीएा बजाती हुई किन्नर-देवियाँ कोमल, मनोहर कुछ कुछ गंभीर, उच श्रोर सूद्रमरूपसे गा रही थीं ॥ ११८॥ जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है श्रीर श्रनुमानादिके प्रयोगमें किसी प्रकारका वाद विवाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वंश (कुल ) के योग्य कार्य करता है उसी प्रकार वंशी श्रादि बांसोंके बाजे भी मुखका सम्बन्ध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे श्रौर नृत्य संगीत श्रादिके प्रयोगमें किसी प्रकारका विवाद (विरोध) नहीं करते हुए अपने वंश ( बांस ) के योग्य कार्य कर रहे थे ॥ ११९ ॥ इस प्रकार इन्द्रने पहले तो शुद्ध ( कार्यान्तरसे रहित ) पूर्वरङ्गका प्रयोग किया और फिर करण (हाथोंका हिलाना तथा अङ्गहार (शारीरका मटकाना) के द्वारा विविधरूपमें उसका प्रयोग किया ॥ १२० ॥ वह इन्द्र पाँव कमर कंठ श्रीर हाथोंको श्रनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ ताण्डव नृत्य कर रहा

१ 'स्तृज् त्र्याच्छादने' । २ स्कुरती । ३ तालमानयुतैः । ४ परिभ्रमन् । ५ प्रमासं कुर्वन् । ६ पृथ्वीम् । ७ इन्द्रभिक्तः । ८ चर्मसम्बद्धमुखतूर्याणि । 'पुष्करं करिहस्तामे वाद्यभार्ण्डमुखे जले' इत्यिभिधानात् । ९ युगपत् । १० कलवंशाः म०, ठ० । ११ वांशाः । १२ प्रवन्धाः । १३ गानं चकुरित्यर्थः । १४ उप समीपे वदन्तीति उपवादकानि तानि च तानि वाद्यानि च उपवादकवाद्यानि । १५ वीसाशब्दैः । १६ संयुक्तानि । हृदयङ्गमानि वा । 'सङ्गतं हृदयङ्गमम्' इत्यिभधानात् । १७ समानधर्मवस्तु । १८ 'काकली तु कले स्क्ष्मे' इत्यमरः । १६ वीस्पया उपगायन्तीभिः । २० अनुत्कट यथा भवति तथा । २१ मुखाजातम् । २२ वेस्रोरन्वयस्य वोचितम् । २३ विवादमकुर्वद्भिः । २४ करन्यासैः । २५ अप्रङ्गविद्येः । २६ भ्रमसौः ।

तिसम्बाहुसहस्राणि विकृत्य प्रिणिनृत्यति । धरा चरणिवन्यासैः स्फुटन्तीव तदाचलत् ॥१२१॥ कुलाचलाश्रलन्ति सम तृणानामिव राशयः । स्रभूजलिधिरुद्वेलः प्रमदादिव निःर्वनन् ॥१२४॥ लसद्वाहुर्महोदप्रविग्रहः सुरनायकः । करणाङ् प्रिप इवानत्तीत् चलदंशुकभूषणः ॥१२४॥ चलत्तम्मीलिरत्नांशुपिवेपैनंभःस्थलम् । तदा विदिखृते विद्युत्तस्वत्तीत् सन्ततम् ॥१२५॥ विकिसा बाहुविक्षेपैः तारकाः परितोऽश्रमन् । अमणाविद्वविच्छिन्नहारमुक्ताफलिश्रयः ॥१२६॥ नृत्यतोऽस्य भुजोक्वासैः पयोदाः परिषट्तिः । पयोलवच्युतो रेजुः शुचेव क्ररदश्रवः ॥१२७॥ रेचकेऽस्य चलन्मौलिप्रोच्छुलन्मणिरीतयः । पयोलवच्युतो रेजुः शुचेव क्ररदश्रवः ॥१२७॥ रेचकेऽस्य चलन्मौलिप्रोच्छुलन्मणिरीतयः । परोलवच्युतो रेजुः शुचेव क्ररदश्रवः ॥१२७॥ नृत्यतो।भान्महोत्तोभे श्रुभिता जलराशयः । त्रालयन्ति सम दिग्भित्तीः । श्रीच्चलत्जलशिकरैः ॥१२९॥ त्रणादेकः क्रणान्नैकः क्षणाद् व्यापी क्रणादणः । त्रणादारात् क्षणाद् दृरे क्रणाद् व्योग्नि त्रणाद् भुवि ।१३०। इति प्रतन्वतात्मीयं सामर्थ्यं विक्रियोध्यितम् । इन्द्रजालिमवेन्द्रेण प्रयुक्तमभवत् तदा ॥१३३॥ नेदुरप्सरसः शक्रभुजशाखास् सस्मताः । सलीलभ्रलतोक्षेपम् श्रुङ्गहारेः स्वारिभिः ॥।

था ॥ १२१ ॥ जिस समय वह इन्द्र विकियासे हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस समय पृथिवी उसके पैरोंके रखनेसे हिलने लगी थी मानो फट रही हो, कुलपर्वत तृर्णोंकी राशिके समान चञ्चल हो उठे थे श्रीर समुद्र भी मानो श्रानन्दसे शब्द करता हुआ लहराने लगा था ॥ १२२-१२३ ॥ उस समय इन्द्रकी चञ्चल भुजाएँ बड़ी ही मनोहर थीं, वह शरीरसे स्वयं ऊँचा था श्रौर चञ्चल वस्न तथा श्राभुषणोंसे सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो जिसको शाखायें हिल रहीं हैं जो बहुत ऊँचा है और जो हिलते हुए बस्न तथा आभूषणोंसे सुशोभित है ऐसा कल्पवृत्त ही नृत्य कर रहा हो ॥ १२४ ॥ उस समय इन्द्रके हिलते हुए मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंके मण्डलसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानी हजारों बिजलियों से ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १२४ ॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भुजान्त्रोंके विचेपसे बिखरे हुए तारे चारों त्रोर फिर रहे थे छौर ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगानेसे टूटे हुए हारके मोती ही हों ॥ १२६ ॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भुजाओं के उल्लाससे टकराये हुए तथा पानीकी छोटी छोटी बूंदोंको छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोकसे आंसू ही छोड़ रहे हों ।। १२७ ।। नृत्य करते करते जब कभी इन्द्र फिरकी लेता था तब उसके वेगके श्रावेशसे फिरती हुई उसके मुकुटके मिणयोंकी पङ्क्तियां श्रलातचक्रकी नांई भ्रमण करने लगती थीं।। १२८।। इन्द्रके उस नृत्यके चोभसे पृथिवी ज़ुभित हो उठी थी, पृथिवीके ज़ुभित होनेसे समुद्र भी द्धिभित हो उठे थे श्रीर उछलते हुए जलके कणोंसे दिशाश्रोंकी भित्तियोंका प्रचालन करने लगे थे।। १२६।। नृत्य करते समय वह इन्द्र चएभरमें एक रह जाता था, च्रामरमें अनेक हो जाता था, च्राम भरमें सब जगह व्याप्त हो जाता था, च्रामरमें छोटासा रह जाता था, च्रण भरमें पास ही दिखाई देता था, च्रण भरमें दूर पहुँच जाता था, च्रण भरमें श्राकाशमें दिखाई देता था, श्रौर च्रण भरमें फिर जमीन पर श्रा जाता था, इस प्रकार विकियासे उत्पन्न हुई अपनी सामर्थ्यको प्रकट करते हुए उस इन्द्रने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो इन्द्रजालका खेल ही किया हो।। १३०-१३१॥ इन्द्रकी भुजारूपी शाखात्रों पर मन्द मन्द हँसती हुई अप्सराएं लीलापूर्वक भौंहरूपी लताओंको चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई और

१ विकुर्वणां कृत्वा । २ चलित स्म । ३ नितरां ध्वनन् । ४ —नभस्तलम् स्न०, प०, द०, स०, स०, ल० । ५ विस्तृतम् । ६ विप्रकोर्णाः । ७ प्रेरित । ८ गलदश्रुविन्दवः । ६ भ्रमणे । रेनकस्य ल० । १० पङ्क्तयः । प्रवाहाः । ११ वेगेनाताडिताः । १२ प्रोव्छलज्ञल— स्न०, प०, द०, स०, ल० । १३ श्रक्कविन्तेषैः । १४ पादन्यासमेदसहितैः ।

वर्द्धमानलयैः काश्चित् काश्चित् तायडवलास्यकैः'। ननृतुः सुरनर्त्तक्यः चित्रैरिभनयैस्तदा ॥१३३॥ काश्चिदेरावतीं 'पियडीम् ऐन्द्रीं बद्ध्वामराङ्गनाः। प्रानितिषुः प्रवेशेश्च निष्क्रमेश्चः नियन्त्रितैः ॥१३४॥ कल्पद्गुमस्य शालासु करूपवल्ल्य इवोद्गताः। रेजिरे सुरराजस्य बाहुशालासु तास्तदा ॥१३५॥ स ताभिः सममारब्धरेचको व्यरुचतराम्। चक्रान्दोल इव श्रीमान् चलन्मुकुटशेल्वरः ॥१३६॥ सहस्राक्षसमुत्पुल्लिविक्तत्पङ्कजाकरे। ताः पित्रन्य इवाभूवन् समेरवक्त्राम्बुजिश्चः ॥१३७॥ सिमतांशुभिविभिन्नानि तद्वक्त्राणि चकासिरे। विकस्वराणि पद्मानि 'प्लुतानीवामृतप्रवैः' ॥१३८॥ कुलशैलाबितानस्य भुजानध्यास्य काश्चन । रेजिरे पिरनृत्यन्त्यः मूर्तिमत्य इव श्रियः ॥१३९॥ वेदुरेशवतालान विश्वसम्यष्टिसमायतान् । श्रध्यासीना भुजानस्य वीरलक्ष्म्य इवापराः ॥१४०॥ हारमुक्ताफलेष्वन्याः सङ्कान्तप्रतियातनाः । नमृतुर्वहुरूपिण्यो विद्या इव विद्योजसः ॥१४१॥ कराङ्गलीषु शक्कस्य न्यस्यन्त्यः क्रमपल्लवान् । सलीलमनटन् काश्चित् सूचीनाट्यमिवास्थिताः । अभुः कराङ्गलीरन्याः । १४३॥

सुन्दरतापूर्वक पैर उठाती रखती हुई (थिरक थिरककर) नृत्य कर रही थीं ॥ १३२ ॥ उस समय कितनी ही देवनर्तिकयां वर्द्धमान लयके साथ, कितनी ही ताण्डव नृत्यके साथ श्रौर कितनी ही अनेक प्रकारके अभिनय दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३३ ॥ कितनी देवियां बिजलीका श्रौर कितनी ही इन्द्रका शरीर धारण कर नाट्यशास्त्रके श्रनुसार प्रवेश तथा निष्कमण दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३४ ॥ उस समय इन्द्रकी भुजारूपी शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कल्प वृत्तकी शाखात्रों पर फैली हुई कल्पलताएं ही हों ॥ १३५ ॥ वह श्रीमान् इन्द्र नृत्य करते समय उन देवियोंके साथ जब फिरकी लगाता था तब उसके मुकुटका सेहरा भी हिल जाता था श्रौर वह ऐसा शोभायमान होता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो।। १३६।। हजार श्राँखोंको धारण करनेवाला वह इन्द्र फूले हुए विकसित कमलोंसे सुशोभित तालाबके समान जान पड़ता था श्रौर मन्द मन्द हँसते हुए मुखरूपी कमलोंसे शोभायमान, भुजाश्रोंपर नृत्य करनेवाली वे देवियां कमलिनियोंके समान जान पड़ती थीं ॥१३७॥ मन्द हास्यकी किरणोंसे मिले हुए उन देवियोंके मुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अमृतके प्रवाहमें डूबे हुए विकसित कमल ही हों ॥ १३८ ॥ कितनी ही देवियाँ कुलाचलोंके समान शोभायमान उस इन्द्रकी भुजाओं-पर आरूढ़ होकर नृत्य कर रही थीं श्रीर ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो शरीरधारिणी लदमी ही हों । १३६॥ ऐरावत हाथीके बाँधनेके खम्भेके समान लम्बी इन्द्रकी भुजात्रोंपर श्राह्म होकर कितनी ही देवियाँ नृत्य कर रही थीं श्रीर ऐसी मालूम थीं मानो कोई श्रन्य वीर-लक्मी ही हों।।१४०।। नत्य करते समय कितनी ही देवियोंका प्रतिबिम्ब उन्हींके हारके मोतियों-पर पड़ता था जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो इन्द्रकी बहुरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही हो ॥१४१॥ कितनी ही देवियाँ इन्द्रके हाथोंकी श्रँगुलियोंपर श्रपने चरण-पञ्जव रखती हुई लीलापूर्वक नृत्य कर रही थीं श्रौर ऐसी माल्म होती थीं मानो सूचीनाट्य (सूईकी नोकपर किया जानेवाला नृत्य ) ही कर रही हों ॥१४२॥ कितनी ही देवियाँ सुन्दर पर्वो सहित इन्द्रकी अँगुलियोंके अप्रभाग पर श्रपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थीं मानो किसी बाँसकी लकड़ी पर चढ़कर उसके श्राप्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी लगा रही

१ तार्ग्डवरूपनर्तनैः । २ शरीरम् । 'सङ्घातप्रासयोः पिर्ग्डीर्द्रयोः पुंसि कलेवरे ।' इत्यमिधानात् । ३ निर्गमनैश्च । ४ भ्रमगाः । ५ युक्तानि । ६ विकसनशीलानिः । ७ धौतानि । ट प्रवाहैः । ६ परिनृत्यन्तो प०, म०, ल० । १० बन्धनस्तम्भः । ११ प्रतिबिम्बाः । १२ श्चाश्रिताः । १३ सुमन्यीः । प्रतिवाह्मसरेन्द्रस्य सन्नटन्त्योऽमराङ्गनाः । सयत्नं सञ्चरन्ति सम 'पञ्चयन्त्योऽन्तिसङ्कृतम् ॥१४४॥ स्फुटन्निय कटाक्षेषु कपोलेषु स्फुटन्निय । प्रसरिन्नव पादेषु करेषु विलसिन्नव ॥१४५॥ विहसिन्निय वन्त्रेषु नेत्रेषु विकसिन्नव । रज्यन्निवाङ्गरागेषु निमज्जन्निय नाभिषु ॥१४६॥ चलन्निय कटीष्वासां मेखलासु स्वलन्निय । तदा नाट्यरसोऽङ्गेषु वयुधे विद्वितोत्सयः ॥१४७॥ प्रत्यङ्गममरेन्द्रस्य याश्रेष्टा नृत्यतोऽभवन् । ता एव तेषु पात्रेषु संविभक्ता इवाहचन् ॥१४८॥ 'रसास्त एव ते "भावास्तेऽजुभावास्तदिङ्गितम्"। श्रनुप्रवेशितो नृनमात्मा तेष्वमरेशिना ॥१४९॥ सोऽभात्स्वभुजदण्डेषु नर्त्त्यन्सुरनर्त्तकोः । 'तारवीः पुत्रिका यन्त्रफलकेष्विय यान्त्रिकः" ॥१५९॥ उत्प्रंतुत्त्वलयन्व्योग्नि नटन्तीर्दर्शयन्तुनः । चणात्कुर्वश्वरयास्ताः स्रोऽभून्माहेन्द्रजालकः ॥१५१॥ इतश्रेतः स्वदोर्जाले गृढं सञ्चारयन् नटीः । 'सभवान् 'व्हस्तसञ्चारमिवासीदाचरन् हरिः ॥१५२॥ नर्त्यन्नेकतो यूनो युवतीरन्यतो हरिः । भुजशालासु सोऽनर्तीद् दर्शिताङ्गतविक्रियः ॥१५३॥ नेटुस्तङ्गजाङ्गेषु ते च ताश्च '(परिक्रमैः । सुत्रामा सूत्रधारोऽभून्नाट्यवेदविदांवरः ॥१५४॥ 'देदिसोद्धतरसप्रायं नृत्यं ताण्डवमेकतः । सुकुमारप्रयोगाङ्गं लिततं लास्यमन्यतः ॥१५५॥

हों ॥१४३॥ दंवियां इन्द्रकी प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई श्रौर श्रपने नेत्रोंके कटाचोंको फैलाती हुई बड़े यत्नसे संचार कर रही थीं ॥१४४॥ उस समय उत्सवको बढ़ाता हुआ वह नाट्य रस उन द्वियोंके शरीरमें खूब ही बढ़ रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटान्नोंमें प्रकट हो रहा हो, कपोलोंमें स्फुरायमान हो रहा हो, पाँवोंमें फैल रहा हो, हाथोंमें विलसित हो रहा हो, मुखोंपर हँस रहा हो, नेत्रोंमें विकसित हो रहा हो, श्रंगरागमें लाल वर्ण हो रहा हो, नाभिमें निमग्न हो रहा हो, कटिप्रदेशोंपर चल रहा हो और मेखलाओंपर स्वलित हो रहा हो ॥१४५-१४७॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक श्रंगमें जो चेष्टाएँ होती थीं वही चेष्टाएँ श्रन्य सभी पात्रोंमें हो रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने ऋपनी चेष्टाएँ उन सबके लिये बॉट ही दी हों ॥१४८॥ उस समय इन्द्रके नृत्यमें जो रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएँ थीं वे ही रस, भाव, श्रतुभाव श्रीर चेष्टाएँ श्रन्य सभी पात्रोंमें थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने श्रपनी श्रात्माको ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो।।१४९॥ श्रपने भुजदंडोंपर देव-नर्तिकयोंको नृत्य कराता हुआ वह इन्द्र ऐसा शाभायमान हो रहा था मानो किसी यन्त्रकी पटियों पर लकड़ीकी पुतलियोंको नचाता हुआ कोई यान्त्रिक अर्थात् यन्त्र चलानेवाला ही हो ॥१४०॥ वह इन्द्र नृत्य करती हुई उन देवियोंको कभी ऊपर आकाशमें चलाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई दिखला देता था श्रीर कभी च्रामरमें उन्हें श्रदृश्य कर देता था, इन सब बातोंसे वह किसी इन्द्रजालका खेल करनेवालेके समान जान पड़ता था ॥१४१॥ नृत्य करनेवाली देवियोंको श्रपनी भुजाश्रोंके समूह पर ंगुप्त रूपसे जहाँ-तहाँ घुमाता हुत्रा वह इन्द्र हाथकी सफाई दिखलाने वाले किसी बाजीगरके समान जान पड़ता था ॥१४२॥ वह इन्द्र श्रपनी एक श्रोरकी भुजाश्रों पर तरुण देवोंको नृत्य करा रहा था श्रौर दूसरी श्रोरकी भुजाश्रोंपर तरुण देवियोंको नृत्य करा रहा था तथा अद्भत विकिया शक्ति दिखलाता हुआ अपनी भुजारूपी शाखाओं पर स्वयं भी नृत्य कर रहा था ॥ १५३॥ इन्द्रकी भुजारूपी रंगभूमिमें वे देव श्रौर देवांगनाएँ प्रदिचिणा देती हुई नृत्य कर रही थीं इसलिये वह इन्द्र नाट्यशास्त्रके जाननेवाले सूत्रधारके समान मालूम होता था ॥१४४॥ उस समय एक श्रोर तो दीप्त श्रौर

१ विस्तारयन्त्यः । 'पचि विस्तारवचने' । वञ्चयन्यो-- व॰, ग्र०, प०, स० । २ शृङ्कारादयः । ३ ते एव भावाः चित्तसमुन्नतयः । ४ भाववोधकाः । ५ चित्तविकृति । ६ तस्सम्बन्धिपाञ्चालिका । 'पाञ्चालिका पुत्रिका स्थाद् वस्त्रदन्तादिभिः कृता' । ७ स्त्रधारः । ८ पुरः म०, छ० । ६ पूष्यः । १० हस्तसंचालनम् । ११ पदसंचारैः । १२ दारुग् ।

विभिन्नरसिम्त्युच्चैः दर्शयन् नाट्यमद्भुतम् । 'सामाजिकजने शकः परां प्रीतिमजीजनत् ॥१५६॥
गन्धर्वनायकारु ध्वितिध्विद्यां । श्रानन्दनृत्यमित्युच्चैः मघवा निरवर्त्तयत् ॥१५७॥

'सकंसतालमुद्धेणुं 'वितत्ध्वनिसङ्कुलम् । 'साप्सरः सरसं' नृतं तदुधानिमवाद्युतत् ॥१५८॥
नाभिराजः समं देव्या दृष्ट्वा तत्राट्यमद्भुतम् । विसिस्मिये परां श्लाघां प्रापच्च सुरसत्तमैः ॥१५९॥
नृषभोऽयं जगज्येष्ठो विष्यृति जगिद्धतम् । धर्मामृतिमितीन्द्रास्तम् श्रकार्षुर्वृपमाह्वयम् ॥१६०॥
नृषो हि 'भगवान्धर्मः तेन यद्वाति तीर्थेकृत् । ततोऽयं वृपभस्वामीत्याह्वांस्तैन पुरन्दरः ॥१६१॥
स्वर्गावतरणे दृष्टः स्वप्नेऽस्य वृपभो यतः । जनन्या तद्यं देवैः श्राहूतो वृपभाष्यया ॥१६२॥
पुरुहूतः पुरुं देवम् श्राह्वयन्नाख्ययानया । पुरुहूतः इति ख्याति वभारान्वर्थतां गताम् ॥१६३॥
''त्वतोऽस्य सवयोरूप' वेपान्सुरकुमारकान् । निरूप्य परिचर्यायै<sup>१२</sup> दिवं जग्मुर्धु नायकाः ॥१६४॥
धात्र्यो नियोजिताश्चास्य देव्यः शक्रेण सादरम् । मज्जने मण्डने स्तन्ये संस्कारे क्रीडनेऽपि च ॥१६५॥

**उद्धत रससे भरा** हुआ ताण्डव नृत्य हो रहा था और दृसरी ओर सुकुमार प्रयोगोंसे भरा हुआ लास्य नृत्य हो रहा था।।१४४॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न रसवाले, उत्कृष्ट श्रीर श्राश्चर्यकारक नृत्य दिखलाते हुए इन्द्र ने सभाके लोगोंमं अतिशय प्रेम उत्पन्न किया था ॥१४६॥ इस प्रकार जिसमें श्रेष्ठ गन्धर्वीके द्वारा अनेक प्रकारके वाजोंका बजाना प्रारम्भ किया गया था ऐसे आनन्द नामक नृत्यको इन्द्रने बड़ी सजधजके साथ समाप्त किया ॥१४७॥ उस समय वह नृत्य किसी उद्यानके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार उद्यान काँस और ताल (ताड़) वृत्तोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी काँ सेकी बनी हुई भाँभोंके तालसे सहित था, उद्यान जिस प्रकार ऊँचे ऊँचे बाँसोंके फैलते हुए शब्दोंसे ब्याप्त रहता है उसी प्रकार वह नृत्य भी उत्कृष्ट बाँसुरियोंके दूर तक फैलनेवाले शब्दोंसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार ऋष्सर ऋथीत् जलके सरोवरोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी अप्सर अर्थात देवनते कियोंसे सहित था और उद्यान जिस प्रकार सरस अर्थात् जलसे सहित होता है उसी प्रकार वह मृत्य भी सरस अर्थात् शृङ्गार आदि रसोंसे सहित था ॥१४८॥ महाराज नाभिराज मरुद्वीके साथ साथ वह आश्चर्यकारी मृत्य देखकर बहुत ही चिकत हुए श्रौर इन्द्रोंके द्वारा की हुई प्रशंसाको प्राप्त हुए ॥१४६॥ ये भगवान वृषभदेव जगत् भरमें ज्येष्ठ हैं श्रोर जगत्का हित करनेवाले धर्मरूपी श्रमृतकी वर्षा करेंगे इसलिये ही इन्द्रोंने उनका वृषभदेव नाम रक्खा था।।१६०॥ अथवा वृष श्रेष्ठ धर्मको कहते हैं और तीर्थंकर भगवान उस वृष अर्थात् श्रेष्ठ धमसे शोभायमान हो रहे हैं इसलिये ही इन्द्रने उन्हें 'वृपभ-स्वामी' इस नामसे पुकारा था ॥१६१॥ अथवा उनके गर्भावतरएके समय माता मरुदेवीने एक वृपभ देखा था इसलिये ही देवोने उनका 'वृषभ' नामसे श्राह्वान किया था ॥१६२॥ इन्द्रने सबसे पहले भगवान् वृषभनाथको 'पुरुदेव' इस नामसे पुकारा था इसलिये इन्द्र अपने पुरुहूत (पुरु श्रर्थात् भगवान् व्यभदेवको श्राह्वान करनेवाला) नामको सार्थक ही धारण करता था ॥१६३॥ तदनन्तर वे इन्द्रे भगवानुकी सेवाके लिये समान श्रवस्था, समान रूप श्रीर समान वेषवाले देवकुमारोंको निश्चित कर ऋपने ऋपने स्वर्गको चले गये ॥१६४॥ इन्द्रने ऋादर सहित भगवान्को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके संस्कार (तेल कब्जल आदि लगाना) करने श्रीर खिलानेके कार्यमें श्रनेक द्वियोंको धाय बनाकर नियुक्त किया था ॥१६४॥

१ सभाजने । २ सामग्री । ३ कंसतालर्साहतम् । ४ उद्गतवासादि उन्नतवंशं च । ५ ततविततथनशुपिरभेदेन चतुर्विधवाद्येषु विततशब्देन पटहादिकमुन्यते ग्रमरसिहे— ततमानद्धशब्देनोक्तम्— 'ग्रानद्धं सुरजादिकम्' इति । पटहादिवाद्यध्वनिसङ्कीर्णम् । पत्ते पात्तविस्तृत ध्वनिसङ्कीर्णम् । ६ देवस्त्रीसिहितम्, ५ ते जलभरितसरोवरसिहतम् । साप्सरं ल० । ७ शङ्कारादिरसयुक्तम् । पत्ते रसयुक्तम् । ८ पृज्यः । ६ ग्राह्वयित रम । १० ग्रानन्तरम् । ११ समानप्रायरूपाभरणम् । १२ ग्रुश्रूपायै । १३ स्तनधायिविधौ ।

ततोऽसौ स्मितमातन्वन् संसर्पन्मिण्यभूमिषु । पित्रोर्मुदं ततानाधे वयस्यद्भुतचेष्टितः ॥१६६॥ जगदानिद नेत्राणाम् उत्सवप्रदम्भितंतम् । कलोज्ज्वलं तद्स्यासीत् शौशवं शिशानो यथा ॥१६७॥ मुग्धस्मितमभूदस्य मुखेन्दौ चिन्द्रकामलम् । तेन पित्रोर्मनस्तोषजलधिर्ववृधेतराम् ॥१६८॥ पीठबन्धः सरस्वत्या लक्ष्म्या हसितविश्रमः । कीतिवल्ल्या विकासोऽस्य मुखे भुग्धस्मयोऽभवत् ॥१६९॥ श्रीमन्मुखाम्बुजेऽस्यासीत् कमान्मन्मनभारती । सरस्वतीव तद्बाल्यम् श्रुनुकत् तदाश्रिता ॥१७०॥ स्खलत्यदं शनैरिन्द्रनीलभूमिषु संचरन् । स रेजे वसुधां रक्तः श्रुब्जैरुपहरन्निव ॥१७९॥ रत्नपांसुषु चिक्रीड स समं सुरदारकैः । पित्रोर्मनिस संतोषम् श्रातन्वल्लिलताकृतिः ॥१७२॥ प्रजानां दधदानन्दं गुणैः श्राह्णादिभिर्निजैः । कीर्तिज्योत्स्नापरीताङ्गः स बभौ बालवन्द्रमाः ॥१७३॥ बालावस्थामतीतस्य तस्याभृद् रुचिरं वषुः । कीर्तिज्योत्स्नापनाम् श्राचितस्य महौजसः ॥१७४॥

तदनन्तर श्राश्चर्यकारक चेष्टात्रोंको धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेव श्रपनी पहली श्रवस्था (शैशव श्रवस्था) में कभी मंद मंद हँसते थे श्रीर कभी मिएामयी भूमिपर श्रच्छी तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पिताका हर्प बढ़ा रहे थे॥ १६६॥ भगवान्की वह बाल्य श्रवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्थाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्था जगत्को त्रानन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वाल्य अवस्था भी जगत्को श्रानन्द देनेवाली थी, चन्द्रमाकी बाल्य श्रवस्था जिस प्रकार नेत्रोंको उत्कृष्ट श्रानन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रोंको उत्कृष्ट त्र्यानन्द देनेवाली थी स्रौर चन्द्रमाकी बाल्यावस्था जिस प्रकार कला मात्रसे उज्ज्वल होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी अनेक कलाओं-विद्यात्रोंसे उज्ज्वल थी।। १६७।। भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमा पर मन्द हास्यरूपी निर्मल चांदनी प्रकट रहती थी श्रौर उससे माता पिताका संतोषरूपी समुद्र श्रत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ।। १६८ ॥ उस समय भगवान्के मुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकट हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानों सरस्वतीका गीतवंध अर्थात संगीतका प्रथम राग ही हो. अथवा लद्दमीके हास्यकी शोभा ही हो अथवा कीर्तिरूपी लताका विकास ही हो ॥ १६६॥ भगवानके शोभायमान मुख-कमलमें क्रम कमसे अरपष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्की बाल्य अवस्थाका अनुकरण करनेके लिये सरस्वती देवी ही स्वयं श्राई हों।। १७०।। इन्द्रनील मिणयोंकी भूमिपर धीरे धीरे गिरते-पड़ते पैरोंसे चलते हुए बालक भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पृथिवीको लालकमलोंका उपहार ही दे रहे हों।। १७१।। सुन्दर आकारको धारण करनेवाले वे भगवान माता-पिताके मनमें संतोषको बढ़ाते हुए देवबालकोंके साथ साथ रत्नोंकी धूलिमें क्रीड़ा करते थे।। १७२।। वे बाल भगवान चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने आह्वादकारी गुणोंसे प्रजाको आनन्द पहुँचाता है उसी प्रकार वे भी अपने आह्नादकारी गुणोंसे प्रजाको आनन्द पहुँचा रहे थे श्रीर चन्द्रमाका शरीर जिस प्रकार चाँदनीसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका शरीर भी कीर्तिरूपी चाँदनीसे व्याप्त था ।। १७३ ॥ जब भगवान्की बाल्यावस्था व्यतीत हुई तब इन्द्रोंके द्वारा पूज्य श्रीर महाप्रतापी भगवान्का कौमार श्रवस्थाका शरीर बहुत ही सुन्दर

१ गीतवन्धः प॰, द॰, म॰, ल॰। त्रयं श्लोकः पुरुदेवचम्पूकाव्ये तत्कर्त्रा पञ्चमस्तवकस्य पञ्चविंशति तमश्लोकस्थाने स्वकीयग्रन्थाङ्गतां नीतः। २ दरहासः। ३ त्रव्यक्षवाक्। ४ कुमारस्य बाल्यम्। ५ तयाश्रिता त्रय॰, स॰, द॰, म॰। यथाश्रिता प॰। ६ उपहारं कुर्वन्। ७ रङ्गविलरत्नधृलिषु। द्वेन्द्रैः पूजितस्य।

वपुषो वृद्धिमन्वस्य' गुणा ववृधिरे विभोः । शशाक्कमण्डलस्येव 'कान्तिदीप्त्यादयोऽम्बह्म् ।।१७५॥ वपुः कान्तं प्रिया वाणी मधुरं तस्य वीचितम्' । जगतः' प्रीतिमातेनुः सिस्मतं च 'प्रजिल्पतम् ।१७६। कलाश्च सकलास्तस्य वृद्धौ वृद्धिमुपाययुः । इन्दोरिव जगन्वेतः नन्दनस्य' जगत्पतेः ।।१७७॥ मितश्चते सहोत्पन्ने ज्ञानं चावधिसंज्ञकम् । "ततोऽषोधि स निरशेषा विद्या लोकस्थितीरिप ।।१७८॥ विश्वविद्येश्वरस्यास्य विद्याः परिण्ताः स्वयम् । ननु जन्मान्तराभ्यासः 'स्मृति पुष्कृताम् ।१७९। कलासु कौशलं रलाच्यं विश्वविद्यासु पाटवम्' । क्रियासु कर्मेटत्वं च स भेजे शिष्ठया विना ।।१८०॥ ''बाद्ययं सकलं तस्य प्रत्यष्तं वाक्पभोरमूत् । ''येन विश्वस्य लोकस्य 'वाचस्पत्यादमूद् गुरुः ॥१६२॥ पुराणस्स कविर्वाग्मी गमकश्चेति 'ग्नोच्यते । कोष्टबुद्धयादयो बोधा येन तस्य निसर्गजाः ॥१८२॥ द्वायिकं दर्शनं स्य चेतोऽमलमपाहरत् । वाग्मलं च निसर्गेण प्रसृतास्य सरस्वती ॥१८३॥ श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत् प्रसृतः प्रजाः श्रुतात् । ततो प्रजानिस्यासीत् चेष्टा सापालयत् प्रजाः ॥१८४॥ यथा यथास्य वर्द्यन्ते गुणांशा वपुषा समम् । तथा तथास्य जनता बन्धुता चागमन्युदम् ॥१८५॥

हो गया ।। १७४ ।। जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी वृद्धिके साथ साथ ही उसके कान्ति दीप्ति श्रादि श्रनेक गुरा प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार भगवान्के शरीरकी वृद्धिके साथ साथ ही अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे ।। १७४ ।। उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मनोहर श्रवलोकन श्रौर मुसकाते हुए बातचीत करना यह सब संसारकी प्रीतिको विस्तृत कर रहे थे ॥ १७६ ॥ जिस प्रकार जगतके मनको हर्षित करनेवाले चन्द्रमाकी वृद्धि होने पर उसकी समस्त कलाएं बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार समस्त जीवोंके हृदयको त्रानन्द देनेवाले जगत्पति — भगवान्के शरीरकी वृद्धि होने पर उनकी समस्त कलाएँ बढ्ने लगी थीं।। १७७॥ मति, श्रुत श्रौर अवधि ये तीनों ही ज्ञान भगवान्के साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे इसलिये उन्होंने समस्त विद्याश्रों श्रौर लोककी स्थितिको श्रन्छी तरह जान लिया था।। १७८।। वे भगवान् समस्त विद्यार्त्रोंके ईरवर थे इसलिये उन्हें समस्त विद्याएँ अपने आप ही-प्राप्त हो गई थीं सो ठीक ही है क्योंकि जन्मान्तरका अभ्यास स्मरण-शक्तिको अत्यन्त पुष्ट रखता है।। १७६ ।। वे भगवान् शिचाके विना ही समस्त कलात्रोंमें प्रशंसनीय कुशलताको, समस्त विद्यात्रोंमें प्रशंसनीय चतुराईको श्रौर समस्त कियाश्रोंमें प्रशंसनीय कर्मठता (कार्य करनेकी सामर्थ्य ) को प्राप्त हो गये थे॥ १८०॥ वे भगवान् सरस्वतीके एकमात्र स्वामी थे इसलिये उन्हें समस्त वाङ्मय (शास्त्र) प्रत्यत्त हो गये थे श्रीर इसलिये वे समस्त लोकके गुरु हो गये थे।। १८१ ।। वे भगवान् पुराग् थे श्रर्थात् प्राचीन इतिहासके जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक (टीका आदिके द्वारा पदार्थको स्पष्ट करनेवाले) थे और सबको प्रिय थे क्योंकि कोष्ठबुद्धि आदि अनेक विद्याएँ उन्हें स्वभावसे ही प्राप्त हो गई थीं।। १८२।। उनके ज्ञायिक सम्यन्दर्शनने **उनके चित्तके** समस्त मलको दूर कर दिया था श्रौर स्वभावसे ही विस्तारको प्राप्त हुई सरस्वती-ने उनके वचन-सम्बन्धी समस्त दोषोंका श्रपहरण कर लिया था।। १८३।। उन भगवान्के स्वभावसे ही शास्त्रज्ञान था, उस शास्त्रज्ञानसे उनके परिगाम बहुत ही शान्त रहते थे। परिगामींके शान्त रहनेसे उनकी चेष्टाएँ जगत्का हित करनेवाली होती थीं श्रीर उन जगत्-हितकारी चेष्टात्रोंसे वे प्रजाका पालन करते थे ॥ १८४ ॥ ज्यों ज्यों शरीरके साथ साथ जनके

१ अभिवृद्ध्या सह । 'सहार्थे ऽतुना' इति द्वितीया । २ किरण्ते जःप्रमुखाः । ३ स्त्रालोकनम् । ४ जगतां—प०, द०, म०, ल०, । ५ प्रजल्पनम् । ६ आह्वादकरस्य । ७ ज्ञानश्रयात् । ८ स्त्रभ्यासः संस्कारः । ६ पद्धत्वम् । १० कर्मश्रूरत्वम् । ११ वाग्जालम् । १२ वाङमयेन । १३ वाक्पतित्वात् । १४ चोच्यते—प०, द० । रोच्यते स०, स्र० । रुच्यते ल० । १५ सम्यत्त्वम् । १६ उत्पन्नः । १७ प्रश्नमतः ।

स पित्रोः परमानन्दं बन्धुतायाश्च निर्वृ तिम् । जगज्जनस्य संप्रीति वर्द्धयन् समवर्द्धत ॥१८६॥ परमायुरथास्याभृत् चरमं विश्रतो वपुः । संपूर्ण पूर्वलचाणाम् प्रशीतिश्चतुरुत्तरा ॥१८७॥ दीर्घदर्शी सुदीर्घायुः दीर्घबादुश्च दीर्घदक् । स दीर्घस्त्रो लोकानाम् प्रभजत् सूत्रधारताम् ॥१८८॥ कदाचिल्लिपसंख्यान गन्धवादिकलागमम् । "स्वभ्यस्तपूर्वमभ्यस्यन् स्वयमभ्यासयत् परान् ॥१८०॥ व्छन्दोऽविष्यलङ्कारशस्तारादिविवेचनैः । कदाचिद् भावयन् गोष्ठीः चित्राग्रेश्च कलागमैः ॥१९०॥ कदाचित् पद् गोष्ठीभिः कान्यगोष्ठीभिरन्यदा । "वावद्कैः समं कैश्चित् जलपगोष्ठीभिरन्यदा ॥१९९॥ किहिचिद् गीतगोष्ठीभिः नृत्त गोष्ठीभिरकदा ॥१९२॥ किहिचिद् वाहिरूपेण नटतः सुरचेटकान् । नटयन् करतालेन लयमार्गानुयायिना ॥१६३॥ किशिच्च शुकरूपेण समासादितविकियान् । संपाठं पाठयंञ् लोकान् श्रमिलष्ट भप्तश्चरम् ॥१९४॥ हंसविकियया कांश्चित् कृजतो १ भन्दगद्भव् । १ विसमक्षेः स्वहस्तेन दत्तेः संभावयन्मुदुः ॥१९५॥ गजविकियया कांश्चिद् द्यतः कालभी १ दशाम् । १ सान्दवयन्मुदुरानात्थ्यं (राना १ व्यान्य व्याप्य व्यान्य व्यान्य व्यान्य व्यान्य व्यान्य व्याप्य व्यान्य व्यान्य व्याप्य व्

गुण बढ़ते जाते थे त्यों त्यों समस्त जनसमूह श्रीर उनके परिवारके लोग हर्षको प्राप्त होते जाते थे ॥ १८५ ॥ इस प्रकार वे भगवान् माता-पिताके परम आनन्दको, बन्धुआँके सुखको श्रीर जगत्के समस्त जीवोंकी परम श्रीतिको बढ़ाते हुए वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे।। १८६॥ चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवानुको सम्पूर्ण आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी।।१८७।। वे भगवान् दीर्घदर्शी थे, दीर्घ त्रायुके धारक थे, दीर्घ भजात्रोंसे युक्त थे, दीर्घ नेत्र धारण करनेवाले थे श्रीर दीर्घ सूत्र अर्थात् दृढ़ विचारके साथ कार्य करनेवाले थे इसिलये तीनों ही लोकोंकी सूत्रधारता-गुरुत्वको प्राप्त हुए थे।।१८८॥ भगवान् वृषभदेव कभी तो, जिनका पूर्व भवमें श्रच्छी तरह श्रभ्यास किया है ऐसी लिपि विद्या, गिश्ति विद्या तथा संगीत श्रादि कला-शास्त्रोंका स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दूसरोंको कराते थे ॥१८९॥ कभी छन्दशास्त्र, कभी अलं-कार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उद्दिष्ट संख्या आदिका विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कला शास्त्रोंका मनन करते थे।।१६०।। कभी वैयाकरणोंके साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियोंके साथ काव्य विषयकी चर्चा करते थे श्रीर कभी श्रधिक बोलने वाले वादियोंके साथ बाद करते थे।।१९१॥ कभी गीतगोष्ठी, कभी नृत्यगोष्ठी, कभी वादित्रगोष्ठी और कभी वीणागोष्ठीके द्वारा समय व्यतीत करते थे।।१९२।। कभी मयूरोंका रूप धरकर नृत्य करते हुए देविकंकरोंको लयके श्रनुसार हाथकी ताल देकर नृत्य कराते थे।।१६३।। कभी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करने वाले देवकुमारींको स्पष्ट श्रौर मधुर श्रज्ञरोंसे श्लोक पढ़ाते थे।।१९४।। कभी हंसकी विकिया कर धीरे धीरे गद्गद बोलीसे शब्द करते हुए हंसरूपधारी देवोंको अपने हाथसे मृणालके दकड़े देकर सन्मानित करते थे।।१९४॥ कभी विक्रियासे हाथियोंके बच्चोंका रूप धारण करनेवाले देवोंको सान्त्वना देकर या सूंड्में प्रहार कर उनके साथ श्रानन्दसे क्रीडा करते थे।।१९६॥

१ सुलम् । २ सम्यग् विचार्य वका । ३ विशालाचः । ४ स्थिरीभूय कार्यकारी इत्यर्थः । ५ गणितम् ।— संख्यानं प०, द०, म०, ल० । —संख्याना— ऋ०, स० । ६ कलाशास्त्रम् । ७ सुष्ठ पूर्व समन् ऋभ्यस्तम् । ८ छुन्दः प्रतिपादकशास्त्रम् । छुन्दोवचिन्त्यालङ्कार— प०, छ० । ६ विवरसैः । १० व्याकरस्पाशास्त्रगोष्ठीभिः । ११ वारिमभिः । १२ — तस्य — ऋ० । १३ व्यक्तम् । सुश्लिष्ट — प० । —नाश्लिष्ट — ऋ, छ० । १४ ध्विन कुर्वतः । १५ मन्द — ऋ०, स०, द०, ल० । १६ विसल्स् । १७ कलभसम्बन्धिनीम् । १८ ऋनुनयन् । १६ —सन्तस्य ऋ०, प०, स०, । सन्ध्य द० । —सनाङ्य म०, ल० । २० सम्प्रार्थः । २१ शुरुद्धादस्ड-मानतीयन् । मिणकुद्दिमसंकान्तैः स्वैरेव प्रतिबिम्बकैः । 'कुकवाकूयितान् कांश्चिद् योद्धुकामान् परामृशन्' ।।१९७॥ मललविकियया कांश्चिद् वयुरस्ननिभदुहः' । प्रोत्साहयन्कृतास्फोटवल्गनानिभनृत्यतः ॥१९८॥ 'कौञ्चसारसरूपेण 'तारकेञ्कारकारिणाम् । श्र्ण्यवन्तनुगतं शब्दं केपाञ्चित् श्रुतिपेशलम् ॥१९९॥ स्नित्यणः श्रुचिलिसाङ्गान् 'समेतान्सुरदारकान् । 'दाण्डां कीडां समायोज्य नर्त्तंश्च कदाचन ॥२००॥ श्रनारतञ्च कुन्देन्दुमन्दािकन्यप्छ्यामलम् । सुरवन्दिभिरुद्गीतं स्वं समाकर्णयन् यशः ॥२०१॥ 'अविन्द्रतं च देवीभिः न्यस्यमानं गृहाङ्गणे । रत्नच्णेंबैकिं चित्रं सानन्दमवलोक्यन् ॥२०२॥ संभावयन् कदाचिच्च प्रकृती 'र्द्रन्दुमागताः । 'विचित्रेर्मभुरैः स्निग्धेः स्मितैः सादरभापितैः ॥२०२॥ कदाचिद् दीर्घिकाम्भस्सु समं सुरकुमारकैः । जलकीडाविनोदेन रममाणः 'असमदम् ॥२०४॥ सारवं' जलमासाद्य 'सारवं हंसकूजितैः । 'तारवर्धान्तकैः' कोडन् जलास्फालकृतारवैः' ॥२०५॥ जलकेलिविधावेनं भक्त्या मेघकुमारकाः । भेजुर्धारागृहीभूय स्फुरद्धाराः समन्ततः ॥२०६॥ कदाचित् नन्दनस्पद्धितरुशोभाञ्चिते वने । वनकीडां समातन्वन् वयस्ये' रिन्वतः सुरैः ॥२०७॥ वनकीडाविनोदेऽस्य विरजीकृतभूतलाः । मन्दं व्रुधुबुरुद्धानपादपान् पवनामराः ॥२०६॥ इति कालोचिताः क्रीडा' विनोदांश्च स निर्वशन् । श्रासांचके स सुलं देवः समं देवकुमारकैः ॥२०९॥ इति कालोचिताः क्रीडा' विनोदांश्च स निर्वशन् । श्रासांचके स सुलं देवः समं देवकुमारकैः ॥२०९॥

कभी मुर्गीका रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमें पड़ते हुए अपने प्रतिबिम्बोंके साथ ही युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंको देखतेथे या उनपर हाथ फेरतेथे।।१६७।। कभी विक्रिया शक्तिसे मल्लका रूप धारण कर वैरके विना ही मात्र कीड़ा करनेके लिये युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले गम्भीर गर्जना करते हुए श्रौर इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवोंको प्रोत्साहित करते थे ॥१९८॥ कभी क्रौक्क श्रौर सारस पित्तयोंका रूप धारण कर उच्च स्वरसे क्रेंकार शब्द करते हुए देवोंके निरन्तर होनेवाले कर्णप्रिय शब्द सुनते थे।।१९९॥ कभी माला पहिने हुए, शरीरमें चन्दन लगाये हुए श्रीर इकट्टे होकर श्राये हुए देवबालकोंको दण्ड कीड़ा (पड़गरका खेल) में लगा कर नचाते थे ॥२००॥ कभी स्तुति पढ्नेवाले देवोंके द्वारा निरन्तर गाये गये त्रौर कुन्द, चन्द्रमा तथा गङ्गा नदीके जलके छींटोंके समान निर्मल अपने यशको सुनते थे।।२०१।। कभी घरके श्राँगनमें श्रालस्यरहित देवियोंके द्वारा बनाई हुई रःनचूर्णकी चित्राविलको श्रानन्दके साथ देखते थे ॥२०२॥ कभी श्रपने दर्शन करनेके लिये श्राई हुई प्रजाका, मधुर श्रौर स्नेह्युक्त श्रवलोकनके द्वारा तथा मन्द हास्य श्रौर श्रादर सहित संभाषण्के द्वारा सत्कार करते थे।।२०३।। कभी बावड़ियोंके जलमें देवकुमारोंके साथ साथ श्रानन्दसिंहत जल-क्रीड़ाका विनोद करते हुए क्रीड़ा करते थे।।२०४।। कभी हंसोंके शब्दोंसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसमें पानीके श्रारफालनसे शब्द करनेवाले लकड़ीके बने हुए यन्त्रोंसे जलकीड़ा करते थे।।२०४।। जल-क्रीड़ाके समय मेघकुमार जातिके देव भक्तिसे धारागृह (फव्वारा)का रूप धारण कर चारो श्रोरसे जलकी धारा छोड़ते हुए भगवानुकी सेवा करते थे।।२०६॥ कभी नन्दनवनके साथ स्पर्धा करने वाले वृत्तोंकी शोभासे सुशोभित नन्दन वनमें मित्ररूप हुए देवोंके साथ साथ वनकीड़ा करते थे ।।२०७। वनक्रीड़ाके विनोदके समय पवनकुमार जातिके देव पृथिवीको घूलिरहित करते थे श्रौर ख्यानके वृत्तोंको धीरे धीरे हिलाते थे।।२०८।। इस प्रकार देवकुमारोंके साथ अपने अपने

१ कृकवाकव द्वाचिरितान् । २ स्पृशन् । ३ योद्धिमिच्छून् । ४ परस्परमवाधकान् । ५ कुङ् । ६ श्रत्युच्चैः स्वरमेदः । ७ सम्मिलितान् । ८ द्यडसम्बन्धिकीडाम् । द्राड्यां—प०, द० । 'म०' पुस्तके द्विविधः पाठः । ६ श्रात्मीयम् । १० श्रवाङ्यं यथा भवित तथा । ११ प्रजापरिवारान् । १२ श्रालोकनैः । १३ सस्यदम् स० । १४ सस्यां भवम् । सर्यूनाम नद्यां भवम् । 'देविकायां सस्यां च मवेद् दाविकसारवे ।' १५ श्रारवेन सहितम् । १६ तकिमिनिवृत्तैः । १७ द्रोययादिमिः । १८ कृतस्वनैः । १६ मिनैः । २० कम्पयन्ति सम । २१ जलकीडादिकाः । २२ गजबहिंहसान् । २३ श्रानुभवन् । २४ श्रास्ते सम् ।

### महापुराग्म्

#### मालिनी

इति 'सुवनपतीनाम् अर्ध्वनीयोऽभिगम्यः' सकलगुणमणीनामाकरः पुण्यमूर्णः। समममरकुमारैर्निवशन्दिन्यभोगान् अरमत चिरमस्मिन् पुण्यगेहे स देवः ॥२१०॥ प्रतिदिनममरेन्द्रोपाहतान् भोगसारान् सुरभिकुसुममालाचित्रभूषाम्बरादीन्। लिलतसुरकुमारैरिङ्गितज्ञैर्वयस्यैः समसुपहितरागः सोऽन्वभूत् पुण्यपाकात् ।२११॥

### शार्वुलविकीडितम्

स श्रीमान्मृसुरासुराचितपदो बाबोऽप्यबालिकयः लीलाहास वितासवेषचतुरामाविश्रदुष्वैस्तनुम् । तन्वानः प्रमदं जगज्जनमनः प्रह्णादिभिर्वाक्करैः बालेन्दुर्ववृधे शनैरमित्तनः १०कीत्युं ज्ञवलव्यन्तिकः ॥२१२॥ तारालीतरलां १८ द्वयत्ससुचितां वक्षस्त्थलासिङ्गनीं लक्ष्यान्दोलनवरुबरीमिव १८ ततां तां हारयष्टि पृथुम् । १३ ज्योत्स्नामन्यमथांशुकं १४ परिद्धत्काञ्चीकलापाञ्चितं १५ रेजेऽसौ सुरदारकैरुडुसमैः १९ क्रीडिजनेन्दुर्भृक्षम् ॥

> इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रसीते त्रिपष्टिलक्षसाश्रीमहापुरासस्प्रहे भगवज्जातकर्मोत्सववर्षानं नाम चतुर्देशं पर्वे ॥१४॥

समयके योग्य क्रीड़ा श्रीर विनोद करते हुए भगवान् वृषभदेव सुखपूर्वक रहते थे ॥२०९॥ इस प्रकार जो तीन लोकके अधिपति-इन्द्रादि देवोंके द्वारा पूज्य हैं, आश्रय लेने योग्य हैं, सम्पूर्ण गुण-रूपी मिएयोंकी खान हैं श्रौर पवित्र शरीरके धारक हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव महाराज नाभिराज के पवित्र घरमें दिव्य भीग भीगते हुए देवकुमारोंके साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥२१०॥ वे भगवान पुण्यकर्मके उदयसे प्रतिदिन इन्द्रके द्वारा भेजे हुए सुगन्धित पुष्पोंकी माला, अनेक प्रकारके वस्त्र तथा आभूषण आदि श्रेष्ठ भोगोंका अपना अभिप्राय जानने वाले सुन्दर देवकुमारोंके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे।।२११।। जिनके चरण-कमल मनुष्य, सुर श्रीर श्रसुरोंके द्वारा पूजित हैं, जो बाल्य श्रवस्थामें भी वृद्धोंके समान कार्य करने-वाले हैं, जो लीला, श्राहार, विलास श्रीर वेषसे चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊँचा शरीर धारण करते हैं, जो जगत्के जीवोंके मनको प्रसन्न करनेवाले श्रपने वचनरूपी किरणोंके द्वारा उत्तम श्रानन्दको विस्तृत करते हैं, निर्मल हैं, श्रौर कीर्तिरूपी फैलती हुई चाँदनीसे शोभायमान हैं ऐसे भगवान् बृषभदेव बालचन्द्रमाके समान धीरे धीरे वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे।।२१२।। तारात्र्योंकी पंक्तिके समान चंचल लद्मीके मूलेकी लताके समान, समुचित, विस्तृत श्रीर वद्यः श्थलपर पढ़े हुए बड़े भारी हारको धारण किये हुए तथा करधनीसे सुशोभित चाँदनी तुल्य वस्नोंको पहिने हुए वे जिनेंद्ररूपी चन्द्रमा नचत्रोंके समान देवकुमारोंके साथ कीड़ा करते हुए श्रतिशय सुशोभित होते थे ॥२१३॥

इस प्रकार त्रार्षे नामसे प्रसिद्ध, भगविज्ज्ञिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलज्ञण महापुराण संग्रहमें 'भगवज्जातकर्मीत्सववर्णन' नामका चौदहवाँ पर्व समाप्त हुन्ना ॥१४॥

१ जगत्पतिपूजनीयः । २ त्राश्रयणीयः । ३ पवित्रगेहे । ४ उपानीतान् । ५ प्राप्तरगाः । ६ न्यकान् स० । ७ वृद्धव्यापारः । ८ न्हार- ल० । ६ सुमुदं ल० । १० कीर्स्युन्कृतन्त्र-स- ल० । ११ तारानिकरवत् कात्या चञ्चलाम् । १२ प्रेडखोलिकारज्जुम् । १३ स्नात्मानं क्योसनां मन्यमानम् । १४ परिधानं कुर्वन् । १५ कलापान्वितम् स्न०, द०, स० । १६ नज्ञ सहदशैः ।

# पञ्चदशं पर्व

प्रथास्य यौवने पूणें वपुरासीन्मनोहरम् । प्रकृत्यैव शशी कान्तः किं पुनश्शरदागमे ॥१॥
निष्टसकनकच्छायं निःस्वेदं नीरजोऽमलम् । चीराच्छचतजं दिन्यसंस्थानं वछ्नसंहतम् ।।२॥
सौरूप्यस्य परां कोटिं द्यानं सौरमस्य च । प्रष्टोत्तरसहस्रोण लच्चणानामलङ्कृतम् ॥३॥
प्रश्नमयमहावीर्ये द्यत् प्रियहितं वचः । कान्तमाविरभृदस्य रूपमप्राकृतं प्रभोः ॥४॥
भक्कटालङ्कृतं तस्य शिरो नीलशिरोरहम् । 'सुरेन्द्रमणिभिः कान्तं मेरोः श्रङ्कामवावमे ॥५॥
रुरुचे मूर्णिन मालास्य कल्पानोकहसंस्भवा । हिमाद्रेः कृटमावेष्ट्यापतन्तीवामरापगा ॥६॥
लालाटपट्टे विस्तीणें रुचिरस्य महत्यभूत् । वाग्वेबीलिला क्रीब 'स्थललीलां वितन्वती ॥७॥
भूलते रेलतुर्भेतुः लालाटाद्वितटाश्रिते । 'वागुरे मदनैणस्य' संरोधायैव' किएते ॥८॥
नयनोरपख्योरस्य कान्तिरानीलतारयोः' । प्रासीद् द्विरेषसंसक्तमहोत्पलदलिश्रयोः । ९॥
मिक्कुण्डलभूषाभ्यां कर्णावस्य रराजतुः । पर्यन्तौ गगनस्येव चन्द्राक्किभ्यामलङ्कृतौ ॥१०॥
मुखेन्दौ या धुतिस्तस्य न सान्यत्र त्रिविष्टपे । असृते या धितः' सा किं कविदन्यत्र लच्यते ॥१९॥
सिमतांशुरुचिरं तस्य मुखमापाटलाधरम् । तसहलस्य पद्यस्य सफेनस्य श्रियं द्यौ ॥१२॥

श्रनन्तर-यौवन श्रवस्था पूर्ण होने पर भगवान्का शरीर बहुत ही मनोहर हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा स्वभावसे ही सुन्दर होता है यदि शरद्ऋतुका आगमन हो जावे तो फिर कहना ही क्या है ? ।। ? ।। उनका रूप बहुत ही सुन्दर श्रीर श्रसाधारण हो गया था, वह तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाला था, पसीनासे रहित था, धूलि और मलसे रहित था, दूधके समान सफेद रुधिर, समचतुरस्र नामक सुन्दर संस्थान श्रौर वज्रवृषभनाराच संहननसे सहित था, सुन्दरता और सुगन्धिकी परम सीमा धारण कर रहा था, एक हजार श्राठ तस्णोंसे श्रतंकृत था, श्रप्रमेय था, महाशक्तिशाली था, और प्रिय तथा हितकारी वचन धारण करता था ॥ २-४ ॥ काले काले केशोंसे युक्त तथा मुकुटसे अलंकृत उनका शिर ऐसा सुशोभित होता था मानो नील मिण्योंसे मनोहर मेरु पर्वतका शिखर ही हो ॥ ४ ॥ उनके मस्तक पर पड़ी हुई कल्प वृत्तके पुष्पोंकी माला ऐसी श्रच्छी मालूम होती थी मानो हिमगिरिकी शिखरको घेरकर ऊपरसे पड़ती हुई आकाशगंगा ही हो ॥ ६॥ उनके चौड़े ललालपट्ट परकी भारी शोभा ऐसी माल्म होती थी मानो सरस्वती देवीके सुन्दर उपवन अथवा कीड़ा करनेके स्थलकी शोभा ही बढ़ा रही हो ।। ७ ।। ललाटरूपी पर्वतके तटपर छाश्रय लेनेवाली भगवान्की दोनों भौंहरूपी लताएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कामदेवरूपी मृगको रोकनेके लिये दो पाश ही बनाये हों।। = ।। काली पुतिलयोंसे सुशोभित भगवान्के नेत्ररूपी कमलोंकी कानित, जिनपर भ्रमर बैठे हुए हैं ऐसे कमलोंकी पाँखुरीके समान थी ॥ १।। मिएयोंके बने हुए कुएडल-रूपी श्राभूषणोंसे उनके दोनों कान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो चन्द्रमा श्रीर सूर्यसे अलंकृत आकाशके दो किनारे ही हों।। १०।। भगवानके मुखरूपी चन्द्रमामें जो कान्ति थी वह तीन लोकमें किसी भी दूसरी जगह नहीं थी सो ठीक ही है अमृतमें जो संतोष होता है वह क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है ? ॥ ११ ॥ उनका मुख मन्दहाससे मनोहर था, और

१ संहननम् । २ श्राप्रमेयं महावीर्ये प०, द०, म०, ल० । ३ श्रासारायम् । ४ विभोः स० । ५ मुकुटाल-श्रा०, प०, द०, ल० । ६ इन्द्रनीलमाणिक्यैः । ७ उद्यान- । ८ मुगबन्धन्यौ । ६ स्मर- हरिसस्य । १० सन्धारायाय । ११ श्रा समन्ताजीलकनीनिकयोः । १२ सन्तोषः ।

दघेऽस्य नासिकोक्तुङ्गा श्रियमायित शालिनीम् । 'सरस्वत्यवताराय किएतेव प्रणालिका ।।१३॥ धते सम रुचिरा रेखाः 'कन्धरोऽस्यास्य सम्मनः' । 'उल्लिख्य घटितो धात्रा 'रौक्मस्तम्भ इवैककः ॥१४॥ महानायकसंसक्तां हारयष्टिमसौ द्धे । वक्तसा गुणराजन्य प्रतनामिव संहताम्' ॥१५॥ 'रिवृन्द्र महाहारमध्यत्तासौ स्फुरद् चुतिः । वक्षसा सानुनाद्गीन्द्रो यथा 'रिवृन्द्र स्कूरम् ॥१६॥ हारेण हारिणा तेन तद्वको रुचिमानशे । गङ्गाप्रवाहसंसक्तहमाद्गित्र सम्भवाम् ॥१७॥ वक्तस्सरिस रम्येऽस्य हाररोचिरछ्टाम्भसा । संग्रुते सुचिरं रेमे दिव्यश्रीकलहं सिका ॥१८॥ वक्षःश्रीगेहपर्यन्ते तस्यांसौ विधे विद्यः । जयलक्मीकृतावासौ तुङ्गी ग्रहाककाविव ॥१९॥ बाहू केयूरसंघट 'मस्यांसौ दघे विद्यः । कल्पाङ् विपाविवाभोष्टफलदौ श्रीलताश्रितौ ॥२०॥ नखान्हे समस्यांसौ दघे विद्यः । कल्पाङ् विपाविवाभोष्टफलदौ श्रीलताश्रितौ ॥२०॥ नखान्हे सुखालोकान् 'रिक्तराङ्गिलसंश्रितान् । 'रिद्रशावतारसंभुक्तक्मीविश्रमदर्पणान् ॥२१॥ 'रिक्रयेकायमसौ नाभिम् श्रद्धकाभिनन्दनः । सरसीमिव सावर्तां लक्ष्मीहंसीनिषेविताम् ॥२२॥ 'रिक्रयेकायमसौ नाभिम् श्रद्धकाभिनन्दनः । सरसीमिव सावर्तां लक्ष्मीहंसीनिषेविताम् ॥२२॥ 'रिक्रयेकायमसौ कान्ति जघनं तस्य सांशुकम् । नितम्बमिव भूभर्तः सतिहन्छरदम्बुदम् ॥२३॥

लाल लाल अधरसे सिहत था इसिलये फेन सिहत पाँखुरीसे युक्त कमलकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १२ ॥ भगवानकी लम्बी श्रीर ऊँची नाक सरस्वती देवीके श्रवतरणके लिये बनाई गई प्रणालीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ १३ ॥ उनका कण्ठ मनोहररेखाएं धारण कर रहा था वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो विधाताने मुखकूपी घरके लिये उकेर कर एक सुवर्णका स्तम्भ ही बनाया हो।। १४।। वे भगवान अपने वद्याः धल पर महानायक अर्थात् बीचमें लगे हुए श्रेष्ठ मिएसे युक्त जिस हारवृष्टिको धारण कर रहे थे वह महानायक श्रर्थात् श्रेष्ठ सेनापतिसे युक्त, गुण्रूपी चत्रियोंकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान हो रही थी ।। १५ ।। जिस प्रकार सुमेर पर्वत अपनी शिखर पर पड़ते हुए भरने धारण करता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेव अपने वज्ञःस्थलपर अतिशय देदीप्यमान इन्द्रच्छद नामक हारको धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ उस मनोहर हमरसे भगवानका वज्ञः तथल गंगा नदीके प्रवाहसे युक्त हिमालय पर्वतके तटके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ १७॥ भगवानुका वद्यास्थल सरोवरके समान सुन्दर था वह हारकी किरण रूपी जलसे भरा हुआ था और उसपर दिव्य लहमी-रूपी कलहंसी चिरकाल तक कीड़ा करती थी ॥ १८ ॥ भगवानका वन्नः स्थल लन्मीके रहनेका घर था उसके दोनों और ऊंचे उठे हुए उनके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो जयलदमीके रहनेकी दो ऊंची श्रटारी ही हों ॥ १९॥ बाजुबंदके संघटनसे जिनके कंघे स्निग्ध हो रहे हैं और जो शोभारूपी लतासे सहित हैं ऐसी जिन भूजाओं को भगवान धारण कर रहे थे वे अभीष्टफल देनेवाले कल्पवृत्तोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥ २० ॥ सुख देने बाले प्रकाशसे युक्त तथा सीधी अंगुलियोंके आश्रित भगवान्के हाथोंके नखोंको मैं समभता हूँ कि वे उनके महाबल आदि दश अवतारोंमें भोगी हुई लद्मीके विलास दर्पण ही थे।। २१॥ महाराज नाभिराजके पुत्र भगवान् वृषभदेव श्रपने शरीरके मध्य भागमें जिस नाभिको धारण किये हुए थे वह लद्दमीरूपी इंसीसे सेवित तथा श्रावर्तसे सहित सरसीके समान सुशोभित हो रही थी।। २२ ॥ करधनी श्रीर वस्नसे सहित भगवानका जघनभाग ऐसी शोभा धारण

१- मायाति— ऋ०, स०। २ श्रुतदेव्यवतरणाय। ३ प्रवेशद्वारम् । ४ ग्रीवा। ५ वक्त्रमन्दिरः । ६ उस्कीर्त्यं संघटितः । ७ सुवर्णमय । ८ महामध्यमणियुताम् । १ गुणवद्राजपुत्रसेनाम् । गुणराजस्य ट०। १० संयुक्ताम् । ११ एतनामकं हारिवरोषम् । १२ निर्भृतप्रवाहम् । १३ भुजशिखरौ । १४ केयूरसम्मर्दन-कृतनयभुजशिखरौ । १५ धृतवान् । १६ सुखप्रकाशान् । १७ सरलाङ्गुलि—ऋ०, स०, म०। १८ महाबला-दिदशावतारे खनुभुक्तसमीविलासमुकुरान् । १६ रारीरस्य मध्ये । २० काञ्चीदामसहितम् । २१ पर्वतस्य ।

बभारोरुद्वयं धीरः कार्तस्वरिवभास्वरम् । लक्ष्मीदेव्या इवान्दोलस्तम्भयुग्मकमुक्तकैः ।।२४॥ जक्षे मदनमातङ्गदुर्कक्षयार्गलिवभ्रमे । लक्ष्मयेवोद्वितिते भन्तुः परां कान्तिमवापताम् ।।२५॥ पादारिवन्दयोः कान्तिः अस्य केनोपमीयते । त्रिजगच्छीसमारलेषसौभाग्यमदशालिनोः ।।२६॥ इस्यस्याविरभूत् कान्तिरा लक्षम्यं नलाम्रतः । नृनमन्यत्र नालक्ष्य सा प्रतिष्ठां स्ववािक्ष्रिताम् ॥२७॥ निसर्गसुन्दरं तस्य वपुर्वञ्चास्थिवन्धनम् । विषशस्त्राचिभक्षानि तस्संहननमीशितुः ॥२६॥ यत्र वज्रमयास्थीनि व जैर्वलयितानि च । वज्रनाराचिभक्षानि तस्संहननमीशितुः ॥२९॥ वज्रमयास्थीनि व जैर्वलयितानि च । वज्रनाराचिभक्षानि तस्संहननमीशितुः ॥२९॥ वज्रस्य महातक्का नास्य देहे न्यथुः पदम् । महतां ''चिलतागानां ननु मेरुरगोचरः ॥३०॥ न जरास्य न खेदो वा नोपघातोऽपि जातुचित् । केवलं सुखसाङ्गतो 'दमहीतल्पेऽमहीयत' ॥३१॥ तदस्य रुरुषे गात्रं परमौदारिकाह्वयम् । महाभ्युदयिनःश्रेयसार्थानां मूलकारणम् ॥३२॥ 'भानोन्मानप्रमाणानामन्यूनाधिकतां श्रितम् । संस्थानमाद्यमस्यासीत् चतुरस्रं समन्ततः ॥३३॥

कर रहा था मानो बिजली ऋौर शरद् ऋतुके वादलोंसे सहित किसी पर्वतका नितम्ब (मध्यभाग) ही हो ॥ २३ ॥ धीर वीर भगवान सुवर्णके समान देदीप्यमान जिन दो ऊरुश्रों (घुटनोंसे उत्परका भाग ) को धारण कर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लच्मी देवीके मूलाके दो ऊंचे स्तम्भ ही हों।। २४।। कामदेवरूपी हाथीके उल्लंघन न करने योग्य अर्गलोंके समान शोभाय-मान भगवान्की दोनों जंघाएं इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो रही थी मानो लद्दमीदेवीने स्वयं उबटन कर उन्हें उज्ज्वल किया हो।। २५।। भगवान्के दोनों ही चरणकमल तीनों लोकोंकी लद्मीके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सौभाग्यके गर्वसे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे, संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कि साथ उनकी उपमा दी जा सके।। २६।। इस प्रकार पैरोंके नखके अप्रभागसे लेकर शिरके बालोंके अप्रभाग तक भगवान्के शरीरकी कान्ति प्रकट हो रही थी श्रौर ऐसी मालूम होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह श्रपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं हुआ था इसलिये वह अनन्य गति होकर भगवान्के शरीरमें आ प्रकट हुई हो।।२७॥ भगवान्का शरीर स्वभावसे ही सुन्दर था, वज्रमय हड्डियोंके बन्धनसे सहित था, विष शस्त्र श्रादिसे श्रभेद्य था श्रौर इसीलिये वह मेरु पर्वतकी कान्तिको प्राप्त हो रहा था ।। २८ ।। जिस संहननमें वज्रमयी हर्ड्डियां वज्रोंसे वेष्टित होती हैं श्रौर वज्रमयी कोलोंसे कीलित होती हैं, भगवान् वृषभदेवका वही वज्रवृषभनाराचसंहनन था।।२९।। वात, पित्त श्रौर कफ इन तीन दोषोंसे उत्पन्न हुई व्याधियाँ भगवान्के शरीरमें स्थान नहीं कर सकी थीं सो ठीक ही है वृत्त अथवा अन्य पर्वतोंको हिलाने वाली वायु मेरु पर्वतपर अपना असर नहीं दिखा सकती।।३०।। उनके शरीरमें न कभी बुढ़ापा आता था, न कभी उन्हें खेद होता था और न कभी उनका उपघात (श्रसमयमें मृत्यु) ही हो सकता था। वे केवल सुखके श्रधीन होकर पृथिवीरूपी शय्यापर पूजित होते थे ॥३१॥ जो महाभ्युद्यरूप मोज्ञा मूल कारण था ऐसा भगवान्का परमौदारिक शरीर अत्यन्त शोभायमान हो रहा था।।३२।। भगवान्के शरीरका आकार, लम्बाई-चौड़ाई श्रीर ऊँचाई श्रादि सब श्रीर हीनाधिकतासे रहित था, उनका समचतुरस्रसंस्थान था ॥ ३३ ॥

१ उत्तेषिते सत्कृते च । २-राबालाम-ग्र०, प०, म०, स०, द०, ल० । ३ ग्राटकामादारम्य । ४ नलामपर्यन्तम् । ५ ग्राश्रयम् । ६- सन्छ्विम् स० । ७ वज्रमयवेष्टनैविष्टितानि । ८ वज्रनाराचकीलि-तानि । ६ वात्तिपत्तश्लेष्मजा महाव्याधयः । १० व्यधः प०, म० । ११ कम्पितवृत्ताणाम् । १२ भूशय्यायाम् । १३ पूष्योऽभूत् । भहीङ वृद्धौ यूजायाम् । १४ उत्सेधवलयविस्ताराणाम् । १५ समचतुरस्रम् ।

यथास्य रूपसम्पत्तिः तथा भोगैश्र पत्रथे । म हि कल्पाङ् विपोक्कृतिः श्रनाभरणमासुरा ।।३४।।
लक्षणानि वभुर्भतुः देहमाश्रित्य निर्मलम् । ज्योतिषामिव विम्वानि मेरोमैणिमयं तटम् ।।३५॥
विभः कल्पतरुच्छायां बभाराभरणोज्ज्वलः । शुभानि लक्षणान्यस्मिन् कुसुमानोव रेजिरे ।।३६॥
तानि श्रीवृक्षशङ्काञ्जस्वस्तिकाङ्कुशतोरणम् । 'प्रकीणंकसितच्छ्न्नसिहविष्टरकेतनम् ।।३७॥
भयो कुम्भौ च कुर्मश्च चक्रमिक्यः सरोवरम् । विमानभवने मागः नरनायो मृगाधिपः ॥३८॥
वाणवाणासने मेरुः सुरराट् सुरिनम्नगा । पुरं गोपुरिमन्द्वक्कौ जात्यश्वस्तालवृन्तकम् ॥३९॥
वेणुर्वाणा मृदङ्गश्च सजौ पटांशुकापणी । स्फरन्ति कुण्डलादोनि विचित्राभरणानि च ॥४०॥
उद्यानं फलित क्षेत्रं सुपक्षकलमाञ्चितम् । रत्नद्वीपश्च वन्नं च मही लक्ष्मोः सरस्वती ॥४१॥
सुरिभः तौरभेयश्च चूडारत्नं महानिधिः । कल्पवल्ली हिर्ण्यञ्च जम्बृशृक्षश्च र र पिक्राट् ॥४२॥
संउद्घिन तारकाः स्त्रीधं प्रहाः सिद्धार्थपादपः । प्रातिहार्याण्यहार्याणि मृदङ्गश्च ।।४२॥
लक्षणान्येवमादीनि विभोरष्टोत्तरः शतम् । व्यक्षनान्यपराण्यासन् शतानि नवसंख्यया ॥४४॥
श्वभिरामं वपुर्भत्तः लक्षणेरिमिस्जितेः । ज्योतिभिरिव संछन्नं गगनप्राङ्गणं वमौ ॥४५॥
लक्ष्मणां च धुवं किञ्चत् श्वस्यन्तर्श्वणं शुभम् । र वेषे कथमिप प्रापद् श्रवकाशं मनोगृहे ॥४०॥
लक्ष्मणां च विवासस्य जगद्गुरोः । कथं कथमिप प्रापद् श्रवकाशं मनोगृहे ॥४०॥

भगवान् वृषभद्वकी जैसी रूप-सम्पत्ति प्रसिद्ध थी वैसी ही उनकी भोगोपभोगकी सामग्री भी प्रसिद्ध थी, सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृत्तोंकी उत्पत्ति आभरणोंसे देदीप्यमान हुए बिना नहीं रहती ।।३४।। जिस प्रकार सुमेर पर्वतके मिण्मिय तटको पाकर ज्योतिषी देवोंके मण्डल श्रातिशय शोभायमान होने लगते हैं उसी प्रकार भगवान्के निर्मल शरीरको पाकर सामुद्रिक शास्त्रमें कहे हुए लत्त्रण श्रातिशय शोभायमान होने लगे थे ॥३४॥ श्रथवा श्रनेक श्राभूषणोंसे उज्ज्वलं भगवान् कल्पवृत्तकी शोभा धारण कर रहे थे श्रौर श्रनेक शुभ लक्षण उसपर लगे हुए फूलोंके समाम सुशोभित हो रहे थे ॥३६॥ श्रीवृक्त, शृह्क, कमल, स्वस्तिक, श्रंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, दो मीन, दो कुम्भ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्रियाँ, सिंह, बाण, धनुष, मेरु, इन्द्र, देवगंगा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, तालवन्त-पंखा, बाँसुरी, वीएा, मृदंग, मालाएँ, रेशमी वस्त्र, दुकान, कुण्डलको आदि लेकर चमकते हुए चित्र-विचित्र आभूषण, फल सहित उपवन, पके हुए वृद्धोंसे सुशोभित खेत, रत्नद्वीप, वज, पृथिवी, लद्दमी, सरस्वती, कामधेनु, वृषभ, चुड़ामाँगा, महानिधियां, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड़, नज्ञत्र, तारे, राजमहत्त, सूर्यादिक प्रेह, सिद्धार्थ वृत्त, आठ प्रातिहार्य, और आठ मंगल द्रव्य, इन्हें आदि लेकर एक सौ श्राठ लच्चण श्रौर मसूरिका श्रादि नौ सौ व्यञ्जन भगवान्के शरीरमें विद्यमान थे ॥३७—४४॥ इन मनोहर श्रीर श्रेष्ठ तत्त्रणोंसे व्याप्त हुआ भगवान्का शरीर ज्योतिषी देवोंसे भरे हुए आकाश-रूपी श्रांगनकी तरह शोभायमान हो रहा था।।४४।। चूँकि उन लक्त्साोंको भगवान्का निर्मल शरीर स्पर्श करनेके लिये प्राप्त हुआ था इसलिये जान पड़ता है कि उन लच्चणोंके अन्तर्लच्चण कुछ शुभ अवश्य थे ॥४६॥ रागद्वेषरहित जगद् गुरु भगवान् वृषभदेवके अतिशय कठिन मनरूपी घरमें लद्दमी जिस प्रकार-बड़ी कठिनाईसे श्रवकाश पा सकी थी।। भावार्थ-

१ — तोरगाः द०, स० । २ प्रकीर्णकं चामरम् । ३ सुरविमाननागालयौ । ४ गजः । ५ वंशः । ६ स्त्रायणः पण्यवीयौ । ७ फलिनं द०, ल० । ८ कामधेनुः । ६ वृषभः । १० जम्बूद्वीपः । ११ गब्दः । १२ नच्नत्राणि । १६ प्रकीर्णकतारकाः । १४ — दिपाः म० । १५ स्वाभाविकानि । १६ —पराष्यपि द०, स० । १७ स्त्रन्तर्लेख्योन । १८ लच्चगौः ।

सरस्वतो प्रियास्यासीत् की त्रिश्राकलपर्वात्तनो । लक्ष्मी ति बिल्लतालोलां मन्द्रप्रेमणेव सोऽवहत् । १४६।। तद्दीयरूपलावण्ययोवनादिगुणोद्गमेः । श्राकृष्टा जनतानेत्र भृद्धा नान्यत्र रेमिरे । १४९।। नाभिराजोऽन्यदा दृष्टा योवनारम्भमीशितुः । वर्षायायितुं देविमिति चिन्तां मनस्यधात् । १५०।। देवोऽयमितकान्ताङ्गः कास्य स्याच्चित्तहारिणी । सुन्दरी मन्दरागेऽस्मिन् प्रारम्भो दुर्घटो ह्ययम् ॥५१॥ श्रपि चास्य महानस्ति वर्षारम्भस्तीर्थवर्त्तने । सोऽतिवर्त्ताव गन्धेमः नियमात्प्रविशेद्वनम् ॥५१॥ तथापि काललव्यः स्याद् यावदस्य तपस्यतुम् । तावत्कलत्रमुचितं चिन्त्यं त्लोकानुरोधतः ॥५३॥ ततः पुण्यवर्ता काचिद् उचिताभिजना वधः । कलहंसीव निष्यद्भम् श्रस्यावसन् मानसम् ॥५४॥ इति निश्चित्य लक्ष्मीवान् नाभिराजोऽतिसंश्रमा । रित्सान्त्वमुपस्यदम् श्रवोचहृदतां वरम् ॥५४॥ देव किञ्चिद्वचामि सावधानमितः श्रग्ण । त्वयोपकारो लोकस्य करणीयो जगत्पते ॥५६॥ हिरस्यगर्भस्त्वं धाता जगतां त्वं स्वभूरसि । रिव्सममात्रं त्वहुत्पत्तीं पितृस्मन्या यतो वयम् ॥५४॥

भगवान् स्वभावसे ही वीतराग थे राज्यलदमीको प्राप्त करना श्रच्छा नहीं समभते थे ॥४७॥ भग-वानको दो स्त्रियाँ ही अत्यन्त प्रिय थीं एक तो सरस्वती स्त्रीर दूसरी कल्पान्तकालै तक स्थिर रहनेवाली कीर्ति। लद्मी विद्यंत लताके समान चंचल होती है इसलिये भगवान उसपर बहुत थोड़ा प्रेम रखते थे ॥४८॥ भगवानके रूप-लावण्य, यौवन आदि गुण्रूपी पुष्पोंसे आकृष्ट हुए मनुष्योंके नेत्ररूपी भौरे दूसरी जगह कहीं भी रमण नहीं करते थे— आनन्द नहीं पाते थे ॥४९॥ किसी एक दिन महाराज नाभिराज भगवानकी यौवन ग्रवस्थाका प्रारम्भ देखकर अपने मनमें उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ॥४०॥ कि यह देव त्र्यतिशय सुन्दर शरीरके धारक हैं, इनके चित्तको हरण करनेवाली कौन सी सुन्दर स्त्री हो सकती है ? कदाचित् इनका चित्त हरण करनेवाली सुन्दर स्त्री मिल भी सकती है, परन्तु इनका विषयराग अत्यन्त मन्द है इसलिये इनके विवाहका प्रारंभ करना ही कठिन कार्य है। ।५१।। श्रीर दूसरी बात यह है कि इनका धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेमें भारी उद्योग है इसलिये ये नियमसे सब परिम्रह छोड़कर मत्त हस्तीकी नाई वनमें प्रवेश करेंगे अर्थात् वनमें जाकर दीचा धारण करेंगे।।४२।। तथापि तपस्या करनेके लिये जब तक इनकी काललब्धि आती है तब तक इनके लिये लोकव्यवहारके अनुरोधसे योग्य स्त्रीका विचार करना चाहिये ॥४३॥ इसलिये जिस प्रकार हंसी निष्पंक अर्थात् कीचड़-रहित मानस (मानसरोवर)में निवास करती है उसी प्रकार कोई योग्य ख्रौर कुलीन स्त्री इनके निष्पंक श्रर्थात निर्मल मानस (मन)में निवास करे ॥५४॥ यह निश्चय कर लद्दमीमान् महाराज नाभिराज बड़े ही श्रादर श्रीर हर्षके साथ भगवानुके पास जाकर वक्ताश्रोंमें श्रेष्ठ भगवानुसे शान्तिपूर्वक इस प्रकार कहने लगे कि ।। ४४॥ हे देव, मैं श्रापसे कुछ कहना चाहता हूँ इसलिये श्राप सावधान होकर सुनिये। श्राप जगत्के अधिपति हैं इसलिये श्रापको जगत्का उपकार करना चाहिये।।५६।। हे देव, आप जगत्की सृष्टि करनेवाले बह्या हैं तथा स्वमू हैं अर्थात् श्रपने श्राप ही उत्पन्न हए हैं। श्रापकी उत्पत्तिमें हम लोग माता-पिता हैं यह केवल एक छल

१ पुष्पैः । २ जगतां नेत्र- प०, द० । ३ विवाहियितुम् । ४ विवाहोपक्रमः । ५ स्रातिकमण्धीलः । विश्वञ्चलतया वर्तमान इत्यर्थः । ६ तपोवनम् । ७ तपस्यन्तुं प०, ल० । तपःसिन्तुं स०, स्र० । तपस्कर्तुम् । ८ जनानुवर्तनात् । १ योग्यकुलाः । १० सामसहितम् । 'सामसान्त्वमधो समौ' इत्यभिधानात् । स्रथवा सान्त्वम् स्रातिमधुरम् 'स्रत्यर्थमधुरं सान्त्वं सङ्गतं हृदयङ्गमम्' इत्यभिधानात् । ११ वक्तिम्न्छामि । १२ स्वयम्भः । १३ व्याजमात्रम् । १४ पितृमन्या स्र०, प०, म०, ल० ।

यथार्कस्य समुद्भूतौ निमित्तमुद्याचलः । स्वतस्तु भास्वानुचाति तथैवास्मद् भवानि ॥५८॥ गर्भगेहे शुचो मातुः त्वं दिव्ये पद्मविष्टरे । निधाय स्वां परां शिक्तम् उद्भूतो विष्कलोऽस्यतः ॥५९॥ गुरुव्यवोऽहं तहेव त्वाभित्यभ्यर्थये विश्वम् । मति विधेहि लोकस्य सर्जनं प्रति सम्प्रति ॥६०॥ त्वामादिपुरुपं दृष्ट्वा लोकोऽप्येवं प्रवर्तताम् । महतां मार्गर्वात्तन्यः प्रजाः सुप्रजसो द्वामः ॥६९॥ ततः कलत्रमन्नेष्टं परिणेतुं मनः कुरु । प्रजासन्तिरवं हि नोच्छेत्स्यति विदांवर ॥६२॥ प्रजासन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसन्तिः । त्रमुख्व मानवं । धर्मं ततो देवेममच्युतः ।।६२॥ देवेमं गृहिणां धर्मं विद्धि दारपरिप्रहम् । सन्तानरक्षणे यत्नः कार्यो हि गृहमेधिनाम् ।।६४॥ द्वया गुरुमंतोऽयं चेत् जनः । केनापि हेतुना । वचो नोच्छक्वभेवास्य नेष्टं हि गुरुछक्वनम् ॥६५॥ इत्युदीर्यं गिरं धोरो विद्यांसीक्वाभिपार्थवः । देवस्तु सिस्मतं तस्य वचः प्रत्येच्छदोपिति ॥६६॥ किमेतित्विपृदािष्टणं किं प्रजानुप्रदेपिता । विद्योगः कोऽपि वा तादग् येनैच्छत्तादशं वशो ॥६७॥ ततोऽस्यानुमति ज्ञात्वा विराद्धो नाभिभूपतिः । महद्विवाहकल्याणम् प्रकरोत्परया मुदा ॥६५॥ सुरेन्द्रानुमतात्कन्ये सुर्शले चारुछल्यो । विराद्धो सुरेन्द्रानुमतात्कन्ये सुर्शले चारुछल्यो । विराद्धो सुरेन्द्राकारे विरावा नाभिराट् ॥६९॥ सुरेन्द्रानुमतात्कन्ये सुर्शले चारुछल्यो । विराद्धो सुरेन्द्राकारे विरावा नाभिराट् ॥६९॥

ही है। 1401। जिस प्रकार सर्यके उदय होनेमें उदयाचल निमित्त मात्र है क्योंकि सर्य स्वयं ही उदित होता है उसी प्रकार श्रापकी उत्पत्ति होनेमें हम निमित्त मात्र हैं क्योंकि श्राप स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं ।।५८।। आप माताके पवित्र गर्भगृहमें कमलुक्तपी दिव्य आसन पर अपनी उत्कृष्ट शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए हैं इसिल्ये आप वास्तवमें शरीररहित हैं।।४६।। हे देव, यद्यपि मैं आपका यथार्थमें पिता नहीं हूँ, निमित्त मात्रसे ही पिता कहलाता हूँ तथापि मैं आपसे एक अभ्यर्थना करता हूँ कि आप इस समय संसारकी सृष्टिकी और भी अपनी बुद्धि लगाइये ॥६०॥ आप आदिपुरुष हैं इसलिये आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति करेंगे क्योंकि जिनके उत्तम संतान होनेवाली है ऐसी यह प्रजा महापुरुषोंकेही मार्गका अनुगमन करती है ॥६१॥ इसलिये हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, आप इस संसारमें किसी इष्ट कन्याके साथ विवाह करनेके लिये मन कीजिये क्योंकि ऐसा करनेसे प्रजाकी सन्ततिका उच्छेद नहीं होगा ॥६२॥ प्रजाकी सन्तितका उच्छेद नहीं होने पर धर्मकी सन्तित बढ़ती रहेगी इसलिये हे देव, मनुष्योंके इस अविनाशीक विवाहरूपी धर्मको अवश्य ही स्वीकार कीजिये ॥६३॥ हे देव, आप इस विवाह कार्यको गृहस्थोंका एक धर्म समिमिये क्योंकि गृहस्थोंको सन्तानकी रज्ञामें प्रयत्न श्रवश्य ही करना चाहिये।।६४।। यदि आप मुक्ते किसी भी तरह गुरु मानते हैं तो आपको मेरे वचनोंका किसी भी कारणसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये क्योंकि गुरुत्रोंके वचनोंका उल्लंघन करना इष्ट नहीं है ॥६५॥ इस प्रकार वचन कहकर धीर वीर महाराज नाभिराज चुप हो रहे श्रीर भगवान्ने हँसते हुए 'श्रोम्' कहकर उनके वचन स्वीकार कर लिये अर्थात् विवाह कराना स्वीकृत कर लिया ॥६६॥ इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले भगवान्ने जो विवाह करानेकी स्वीकृति दी थी वह क्या उनके पिताकी चतुराई थी, श्रथवा प्रजाका उपकार करनेकी इच्छा थी श्रथवा वैसा कोई कर्मीका नियोग ही था।।६७॥ तदनन्तर भगवानकी अनुमति जानकर नाभिराजने निःशंक होकर बड़े हर्षके साथ विवाहका बड़ा भारी उत्सव किया ॥६८॥ महाराज नाभिराजने इन्द्रकी अनुमतिसे सुशील, सुन्दर लच्चणोंवाली, सती श्रौर मनोहर श्राकारवाली दो कन्याश्रोंकी

१ श्रास्तः । २ भवत्सम्बन्धिनीम् । ३ निःशारीरः, शारीररहितः इत्यर्थः । ४ कारणात् । ५ प्रार्थये । ६ स्रिष्टेः । ७ सुपुत्रवत्यः । ८ एवं सितं । ६ विन्छिन्ना न भविष्यति । १० जानीहि । ११ मनुसम्बन्धिनम् । १२ देवैनमच्युतम् श्रा०, प०, द०, स० । देवेनमच्युतम् ल० । १३ ग्रहमेधिना द० । १४ पितैति मतः । १५ श्रहमित्यर्थः । १६ तृष्णीस्थितः । १७ तथास्तु । श्रोमेवं परमं मते । १८ नियमेन कर्तव्यः । १६ मत्वा प०, द०, म०, ल० । २० पतित्रते । २१ यथाचे ।

तन्वयों कच्छमहाकच्छजाभ्यों सोम्ये पतिवरें। 'यशस्वती सुतन्दाख्ये स एवं पर्यणीनयत् ॥७०॥ पुरुः पुरुगुणो देवः 'परिणेतेति संभ्रमात् । परं कल्याणमातेतुः सुराः प्रीतिपरायणाः ॥७१॥ पश्यन्पाणिगृहीत्यों ते नाभिराजः सनाभिभिः । समं समतुष्ण्यायः 'लोकधर्मप्रियो जनः ।।७२॥ पुरुदेवस्य कल्याणे मरुदेवी तुतोप सा । दारकर्मणि पुत्राणां प्रोत्युत्कपों हि योपिताम् ॥७३॥ 'विद्वच्या सम वर्द्धते देवी पुत्रकत्याणसम्पदा । कलयेन्दोरिवाम्भोधिवेला कल्लोलमालिनी ।।७४॥ पुरोविवाहकर्याणे प्रीति भेजे जनोऽस्तिलः । 'रंस्वभोगीनतया भोक्तुः भोगांत्लोको राज्युरुपते । ॥७५॥ प्रमोदाय गुलोकस्य न परं स महोत्सवः । स्वलेकस्यापि सम्प्रोतिम प्रतनोदतनीयसीम् ॥७६॥ वरोक्ष चारुजक्के ते स्वदुपद्ययोरहे । 'रंसुभ्रोणिनाधरेणापि सम्प्रोतिम प्रतनोदतनीयसीम् । ।।७६॥ वरोक्ष चारुजक्के ते स्वदुपाद्ययोरहे । 'रंसुभ्रोणिनाधरेणापि सम्प्रोतिम ज्ञानाजयतां जगत् ॥७७॥ 'रंवरारोहे तनुद्वों रोमराजिं तनीयसीम् । ज्ञधत्तां कामगन्वेभमद्खुति रेमिवाधिमाम् ॥ ॥००॥ 'रंवरारोहे तनुद्वों रोमराजिं तनीयसीम् । ज्ञधत्तां कामगन्वेभमद्खुति रेमिवाधिमाम् ॥ ।।००॥

याचना की ।।६१।। वे दोनों कन्याएँ कच्छ महाकच्छकी बहिनें थीं, बड़ी ही शान्त श्रौर यौवनवती थीं; यशस्वा श्रौर सुनन्दा उनका नाम था। उन्हीं दोनों कन्याश्रोंके साथ नाभिराजने भगवानका विवाह कर दिया ॥७०॥ श्रेष्ट गुर्शोंको धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव विवाह कर रहे हैं इस हर्पसे देवोंने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्तम उत्सव किये थे।।७१।। महाराज नाभिराज अपने परिवारके लोगोंके साथ, दोनों पुत्रवधुत्रोंको देखकर भारी संतुष्ट हुए सो ठीक ही है क्योंकि संसारी जनोंको विवाह आदि लौकिक धर्म ही प्रिय होता है ॥७२॥ भगवान वृषभदेवके विवाहोत्सवमें मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हुई थी सी ठीक ही है, पुत्रके विवाहोत्सवमें स्त्रियोंको अधिक प्रेम होता ही है। । ७३।। जिस प्रकार चन्द्रमाकी कलासे लहरों की मालासे भरी हुई समुद्रकी बेला बढ़ने लगती है उसी प्रकार भाग्योदयसे प्राप्त होनेवाली पुत्रकी विवाहोत्सवरूप सम्पदासे मरुदेवी बढ़ने लगी थीं ॥७३॥ भगवानके विवाहोत्सवमें सभी लोग श्रानुन्दको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है। मनुष्य स्वयं ही भोगोंकी तृष्णा रखते हैं इसलिये वे स्वामीको भोग स्वीकार करते देखकर उन्हींका श्रनुसरण करने लगते हैं ॥७४॥ भगवानका वह विवाहोत्सव केवल मन्ष्य-लोककी प्रीतिके लिये ही नहीं हुआ था, किन्तु उसने स्वर्गलोकमें भी भारी प्रीतिको विस्तृत किया था ॥७६॥ भगवान् वृषभदेवकी दोनों महादेवियाँ उत्कृष्ट ऊरुओं, सुन्दर जंघाओं श्रौर कामल चरण-कमलोंसे सहित थीं। यद्यपि उनका सुन्दर कटिभाग अधर अर्थात् नीचा था (पन्नमें नाभिसे नीचे रहनेवाला था) तथापि उससे संयुक्त शरीरके द्वारा उन्होंने समस्त संसारको जीत लिया था।।७७।। वे दोनों ही देवियाँ ऋत्यन्त सुन्दर थीं उनका उदर कृश था और उस कुश उदर पर वे जिस पतली रोम राजिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके मदकी अप्रधारा ही हो।।७८।। वे देवियाँ जिस नाभिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामरूपी रसकी कृपिका ही हो अथवा

१ क्वशाङ्यो । २ भगिन्यो । ३ स्वयंवरे । ४ सरस्वती अ०, स० । ५ एते अ०, प०, म०, द०, ल० । ६ दारपिरमही भविष्यति । ७ विवाहिते । ८ वन्धुभिः । ६ लौकिकधर्म । १० आनन्देन । ११ स्वभोगहितत्वेन । १२ भर्तुः । १३ लोकेऽनु — प० । १४ अनुवर्तते । अनोरुध कामे दिवादिः । १५ भ्यूसीम् । १६ कन्ये । १७ शोभनजधनेन । १८ नाभेरधःकायोऽधरःकायस्तेन । ध्वनौ नीचेनापि कायेन । १६ उत्तमे, उत्तमिस्त्रयो । 'वरायेहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरवाँग्रीनी ।' इत्यभिधानात् । २० —राजीं द०, स० । २१ मदप्रवाहम् । २२ श्रेष्ठाम् । २३ श्रालग्रालम् ।

स्तनाव्जकुर्मले दीर्घरोमराज्येकनालके । ते पिद्यान्याविवाधत्तां नीलचूचुकपर्पदे ॥८०॥
'मुक्ताहारेण तन्नृने तपस्तेपे स्वनामजम् । यतोऽवाप स तत्क्यठकुचस्पर्शसुखामृतम् ॥८१॥
एकावल्या स्तनोपान्तस्पर्शिन्या ते विरेजतुः । सख्येव कण्ठसङ्गिन्या स्वच्छ्या 'स्निग्धमुक्तया ॥८२।।
हार नचत्रमालाख्यं ते स्तनान्तरलिवनम् । दधतुः कुचसंस्पर्शाद् हसन्तमिव रोचिषा ॥८३॥
सृद् भुजलते चार्च्या विधिषातां सुसंहते । नलांशुकुसुमोद्भेदैः दधाने हित्तिश्चियम् ॥८४॥
सुलेन्दुरेनयोः कान्तिम् श्रधानमुग्धस्मितांशुभिः । ज्योत्स्नालचर्मां समातन्वन् जगतां कान्तदर्शनः ॥८५॥
सुषच्मणी तयोर्नेत्रे रेजाते स्निग्धतारके । यथोत्पले समुत्पुल्ले केसरालग्नपर्पदे ॥८६॥
'नामकर्मविनिर्माण्डचिरे सुश्रुवोश्चर् वौ । चापयष्टिरनङ्गस्य 'नानुयातुमलं तराम् ॥८७॥

रोमराजीरूपी लताके चारों त्रोर बंधी हुई पाल ही हो।।७९। जिस प्रकार कमिलनी कमल-पुष्पकी बोंड़ियोंको धारण करती है उसी प्रकार वे देवियाँ स्तनरूपी कमलकी बोंड़ियोंको धारण कर रही थीं, कमिलनियोंके कमल जिस प्रकार एक नालसे सिहत होते हैं उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमल भी रोमराजिरूपी एक नालसे सिहत थे त्रौर कमलों पर जिस प्रकार भों रे बैठते हैं उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमलोंपर भी चूचुकरूपी भों रे बैठे हुए थे। इस प्रकार वे दोनों ही देवियाँ ठीक कमिलनियोंके समान सुशोभित हो रही थीं।। विश्वा उनके गलेमें जो मुक्ताहार प्रथात् मोतियोंके हार पड़े हुए थे, माल्म होता है कि उन्होंने त्रवश्य ही त्रपने नामके अनुसार (मुक्त + त्राहार) आहार त्याग अर्थात् उपवासरूप तप तपा था और इसीलिये उन मुक्ताहारोंने त्रपने उक्त तपके फल स्वरूप उन देवियोंके कंठ और कुचके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अमृतको प्राप्त किया था।। ५१।।

गलेमें पड़े हुए एकावली अर्थात् एक लड़के हारसे वे दोनों ऐसी शोभायमान हो रहीं थीं मानो किसी सखीके सम्बन्धसे ही शोभायमान हो रही हों; क्योंकि जिस प्रकार सखी स्तनोंके समीपवर्ती भागका स्पर्श करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके स्तनोंके समीपवर्ती भागका स्पर्श कर रही थी, संखी जिस प्रकार कंठसे संसर्ग रखती है अर्थात कंठालिंगन करती है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके कंठसे संसर्ग रखती थी ऋर्थात् कंठमें पड़ी हुई थी, सखी जिस प्रकार स्वच्छ अर्थात् कपटरहित-निर्मलहृदय होती है उसी प्रकार वह एकावली भी स्वच्छ-निर्मल थी और सखी जिस प्रकार स्निग्धमुक्ता होती है अर्थात् स्नेही पतिके द्वारा छोड़ी— भेजी जाती हैं उसी प्रकार वह एकावली भी स्निग्धमुक्ता थी आर्थात् चिकने मोतियोंसे सहित थी।। दे देवियाँ अपने स्तनोंके बीचमें लटकते हुए जिस नत्त्रत्रमाला अर्थात् सत्ताईस मोतियोंके हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे ऐसा मालूम होता था मानो स्तनोंका स्पर्श कर स्नानन्दसे हँस ही रहा हो ॥ ५३॥ वे देवियाँ नखोंकी किरएों रूपी पुष्पोंके विकाससे हास्यकी शोभाको धारए करनेवाली कोमल, सुन्दर और सुसंगठित भुजलतात्र्योंको धारण कर ही थीं।। ⊏४।। उन दोनोंके मुखरूपी चन्द्रमा भारी कान्तिको धारणं कर रहे थे, वे अपने सुन्दर मन्द हास्यकी किरणोंके द्वारा चाँदनीकी शोभा बढ़ा रहे थे, श्रौर देखनेमें संसारको बहुत ही सुन्दर जान पड़ते थे।। ५५।। उत्तम बरौनी श्रौर चिकनी अथवा स्नेहयुक्त तारोंसे सहित उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके केश-पर अमर आ लगे हैं ऐसे फूले हुए कमल ही हों।। ८६।। सुन्दर भौहोंवाली उन देवियोंकी दोनों भौंहें नामकर्मके द्वारा इतनी सुन्दर बनी थीं कि कामदेवकी धनुषलता भी उनकी बराबरी

१ मौक्तिकहारेगा । २ इव । ३ मुक्ताहारनामभवम् । ४ मस्ग्रमुक्तया । पद्मे प्रियतमप्रेषितया । ५ स्राधतामिरयर्थः । ६ विकासैः । ७ कनीतिके । ८ नामकर्मकरण् । नामकर्मणा विनिर्माणं तैन इचिरे इत्यर्थः । ६ स्रानुकर्तुम् ।

े नीलोत्पलवतंसेन' तत्कर्णों दघतुः श्रियम् । मिथः प्रमित्सुने वोच्चेः श्रायितं नयमाङ्जयोः ।। प्राः ते ललाटतटालम्बान् श्रलकान् इतुर्भृशम् । सुवर्णपट्टपर्यन्तल्वितेन्द्रोपलित्वपः ।। प्रः ।।

'स्वस्त्रवक्कवरीवन्धः तयोरुत्मेलितो जनैः । कृष्णाहिरिव शुक्लाहिं निगीर्थं पुनरुद्धिरन् ।। ९०।।

इति स्वभावमधुराम् श्राकृतिं भूपणोज्ज्वलाम् । दधाने दधतुर्लीलां कल्पवल्ल्योः स्फुरित्वपोः ।। ९१।।

इष्ट्रेनयोरदो रूपं जनानामितिरित्यभूत् । एताभ्यां निर्जताः सत्यं स्त्र्यम्मन्याः सुरस्त्रियः ।। ९२।।

स ताभ्यां कीर्तिलच्मीभ्यामिव रेजे 'वरोत्तमः । ते च तेन महानद्यो वाद्धिनेव "समीयतुः ।। ९२।।

सरूपे सद्युती कान्ते ते मनो जहतुर्विभोः । मनोभुव इवाशेषं जिगीपोर्वेजयन्तिके ।। १४।।

तयोरिय मनस्तेन रिक्षतं भुवनेशिना । हारयष्ट्योरिवारक्तं मिणिना मध्यमुद्धुचा ।। १४।।

बहुशो भग्नप्रानोऽपि 'व्यत्पुरोऽस्य मनोभवः । चचार' गृहसञ्चार' कारणं तत्र चिन्त्यताम् ।। ९६।।

नूनमेनं प्रकाशास्मा 'व्यद्धुं हृदिशयोऽच्याः । श्रनङ्कतां तदा भेजे सोपाया हि जिगीपवः ।। १०।।

नहीं कर सकती थीं ।। ८७ ।। उन महादेवियोंके कान नीलकमलरूपी कर्ण-भूषणोंसे ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो नेत्ररूपी कमलोंकी ऋतिशय लम्बाईको परस्परमें नापना ही चाहते हों ।। 🖛 ।। वे देवियाँ अपने ललाट-तट पर लटकते हुए जिन अलकोंको धारण कर रही थीं वे सुवर्णपट्टकके किनारे पर जड़े हुए इन्द्रनील मिण्योंके समान श्रत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।। ८ ।। जिनपरकी पुष्पमालाएँ ढीली होकर नीचेकी स्रोर लटक रही थीं ऐसे उन देवियोंके केशपाशों के विषयमें लोग ऐसी उत्प्रेचा करते थे कि मानो कोई काले साँप सफेद साँपको निगलकर फिरसे उगल रहे हों।। ९०।। इस प्रकार स्वभावसे मधुर श्रौर श्राभूपणोंसे उज्ज्वल श्राकृतिको धारण करनेवाली वे देवियाँ कान्तिमती कल्पलतात्रोंकी शोभा धारण कर रही थीं।। ९१।। इन दोनोंके उस सुन्दर रूपको देखकर लोगोंकी यही बुद्धि होती थी कि वास्तवमें इन्होंने श्रपने श्रापको स्त्री माननेवाली देवाङ्गनात्रोंकी जीत लिया है ।। ६२ ।। वर्गेमें उत्तम भगवान वृषभदेव उन देवियोंसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कीर्ति और लद्दमीसे ही शोभायमान हो रहे हों श्रीर वे दोनों भगवानसे इस प्रकार मिली थीं जिस प्रकारकी महानदियाँ समुद्रसे मिलती हैं ।। ६३ ।। वे देवियां बड़ी ही रूपवती थीं, कान्तिमती थीं, सुन्दर थीं और समस्त जगत्को जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाके समान थीं श्रीर इसीलिये ही उन्होंने भगवान वृषभ-देवका मन हरण कर लिया था ।। ६४ ।। जिस प्रकार बीचमें लगा हुआ कान्तिमान पद्मराग मिए हारयष्टियोंके मध्यभागको अनुरंजित अर्थात् लाल वर्ण कर देता है उसी प्रकार उत्कट कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान् वृषभदेवने भी उन देवियोंके मनको श्रनुरंजित-प्रसन्न कर दिया था ॥ ९५ ॥ यद्यपि कामदेव भगवान् वृपभदेवके सामने अनेक बार अपमानित हो चुका था तथापि वह गुप्त रूपसे अपना संचार करता ही रहता था। विद्वानोंको इसका कारण स्वयं विचार लेना चाहिये ।। ६६ ।। मालूम होता है कि कामदेव स्पष्ट रूपसे भगवानको बाधा देनेके लिये समर्थ नहीं था इसलिये वह उस समय शरीरर्राहत अवस्थाको प्राप्त हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि विजयकी इच्छा करनेवाले पुरुष अनेक उपायोंसे सहित होते हैं — कोई न कोई

१ नीलोत्पलावतंसेन प०, ल०। २ प्रमातुमिच्छुना। ३ दघतुः। ४ गलितः। ५ उद्गिलन् म्ना०, प०, द०, स०। ६ नरोत्तमः म्ना०, स०। ७ सङ्गमीयतुः। ८ समानरूपे। ६ पद्मरागमाणिक्येन । १० यस्मात् कारणोत्। ११ चरित स्म। एतेन प्रभोर्मा- हात्म्यं व्यज्यते। तत्र तयोः सौभाग्यं द्व्यङ्ग्यम्। १२ -सञ्चारकारणं - म्ना०, प०। १३ व्यक्तस्वरूपः। १४ जेतुमिच्छवः।

श्रनङ्गत्वेन 'तन्तूनम् एनयोः प्रविशन् वपुः । दुर्गाश्रित इवानङ्गो विष्याधेनं स्वसायकैः ॥९८॥ ताभ्यामिति समं भोगान् भुञ्जानस्य जगद्गुरोः । कालो महानगादेकच्चावत् सतत्वणैः ॥९८॥ श्रथान्यदा महादेवी सौधे सुप्ता यशस्वित । स्वप्नेऽपश्यन् महीं प्रस्तां मेरुं सूर्यं सोडुपम् ॥१००॥ सरः सहंसमन्धि व्यव्याणि कल्याणशतमागिति । स्वप्नान्ते च व्यवुद्धासौ पठन् मागधिनःस्वनैः ॥१०१॥ स्व विवुध्यस्व कल्याणि कल्याणशतमागिति । प्रवोधसमयोऽयं ते सहाविजन्या धतश्रियः ॥१०२॥ स्व तवाम्य भूयासुः हमे स्वप्नाः शुभावहाः । सहीमेरूदधीनद्वर्कसरोवरपुरस्सराः ॥१०३॥ नभस्सरोवरेऽन्विष्यं चिरं तिमरशैवलम् । खेदादिश्रधुनाभ्येति शिशहंसोऽस्त पादपम् ॥१०४॥ ज्योस्नांभिति विरं तीर्वा ताराहंस्यो नभो हदे । नृनं 'निलेतुमस्ताद्रेः शिखराणयाश्रयन्त्यभूः ॥१०५॥ ज्योस्नांभिति चिरं तीर्वा ताराहंस्यो नभो हदे । नृनं 'निलेतुमस्ताद्रेः शिखराण्याश्रयन्त्यभूः ॥१०५॥ प्रयाति यामिनी यामा ति विवन्वनेतुं पुरोगतान् । ज्योस्नांशुकेन संवेष्ट्य तारासर्वस्वमात्मनः ॥१०७॥ इतोऽस्तमेति शीतांशुः हतो भारतानुदीयते ते । संसाररस्येव वैचित्र्यम् उपदेष्टुं समुद्यतौ ॥१०८॥

उपाय अवश्य करते हैं ॥ ९७ ॥ अथवा कामदेव शरीररहित होनेके कारण इन देवियों के शरीरमें प्रविष्ट हो गया था और वहाँ किलेके समान स्थित होकर अपने वाणों के द्वारा भगवान्को घायल करता था ॥ ६८ ॥ इस प्रकार उन देवियों के साथ भोगों को भोगते हुए जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका बड़ा भारी समय निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे चण भरके समान बीत गया था ॥ ६६ ॥

श्रथानन्तर किसी समय यशम्बती महादेवी राजमहलमें सो रही थीं। सोते समय उसने स्वप्नमें प्रसी हुई पृथिवी, सुमेर पर्वत, चन्द्रमा सहित सुर्य, हंस सहित सरीवर तथा चञ्चल लहरोंवाला समुद्र देखा. स्वप्न देखनेके बाद मंगल-पाठ पढ़ते हुए बन्दीजनोंके शब्द सुनकर वह जाग पड़ी ।। १००-१०१ ।। उस समय वन्दोजन इस प्रकार मंगल-पाठ पढ़ रहे थे कि हे दूसरोंका कल्याण करनेवाली श्रौर स्वयं सैकड़ों कल्याणोंको प्राप्त होनेवाली देवि, श्रव तू जाग; क्योंकि त् कमितनीके समान शोभा धारण करनेवाली है-इसिलये यह तेरा जागनेका समय है। भावार्थ-जिस प्रकार यह समय कमिलनीके जागृत-विकसित होनेका है, उसी प्रकार तुम्हारे जागृत होनेका भी है ॥ १०२ ॥ हे मातः, पृथिवी, मेरु, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा ख्रौर सरोवर ख्रादि जो अनेक मंगल करनेवाले शुभ स्वप्न देखे हैं वे तुम्हारे आनन्द्रके लिये हों।। १०३।। हे देवि, यह चन्द्रमारूपी हंस चिरकाल तक आकाशरूपी सरोवरमें अन्धकाररूपी शैवालको खोजकर श्रव खेद्खिन्न होनेसे ही मानो अस्ताचलह्पी वृत्तका श्राश्रय ले रहा है। श्रर्थात् श्रस्त हो रहा है।। १०४।। ये तारारूपी हंसियाँ त्र्याकाशरूपी सरोवरमें चिरकाल तक तैरकर श्रव मानो निवास करनेके लिये ही अस्ताचलकी शिखरोंका आश्रय ले रही हैं-अस्त हो रही हैं।। १०४॥ हे देवि, यह चन्द्रमा कान्तिरहित हो गया है, ऐसा माल्म होता है कि रात्रिके समय चक-वियाने निद्राके कारण लाल वर्ण हुए नेत्रोंसे इसे ईर्ष्याके साथ देखा है इसलिये मानो उनकी दृष्टिके दोष से ही दूषित होकर यह कान्तिरहित हो गया है।। १०६।। हे देवि, अब यह रात्रि भी श्रपने नत्तत्ररूपी धनको चाँदनीरूपी वस्त्रमें लपेटकर भागी जा रही है, ऐसा माल्म होता है मानो वह स्रागे गये हुए (बीते हुए ) प्रहरोंके पीछे ही जाना चाहती हो ॥ १०७ ॥ इस स्रोर यह चन्द्रमा श्रस्त हो रहा है श्रोर इस श्रोर सूर्यका उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो

१ वा न्त- ग्र०, प०, स०, द०, म०, ल०। २ निखोत्सवैः । ३ चलवीचिक- ग्र०, प०, द०, म०, स०, छ०। ४ -पुरोगमाः प०। ५ रेऽवीच्य ट०। ग्रनुप्राप्य। ६ ग्रामिगच्छिते। ७ श्रस्त-गिरिवृत्तम्। ८ तरणं इत्वा। ६ वस्तुम्। १० ईर्ष्यया सिंहृतुम्। ११ रजनी। १२ प्रहरान्। १३ 'ई गतौ' उदयतीत्यर्थः।

तारका गगनाम्भोधौ मुक्ताफलनिभिश्रयः । 'श्ररुगौर्वानलेनेमा विलीयन्ते गतिविष् ।।१०९।।
सिरितां सैकतादेव चक्रवाको 'रुवन् रुवन् । श्रन्विच्छति निजां कान्तां निशाविरहविक्तवः ।।११०।।
श्रयं इंसयुवा हंस्या सुषुप्सिति समं सिति । मृणालशकलेनाङ्गं कपद्वयँश्रव्ज्ञुलिम्बना ।।१११॥
श्रव्विजनीयमितो धत्ते विकसत्पङ्कज्ञाननम् । इतश्र म्लानिमासाथ नश्रास्येयं कुमुद्वती ।।११२॥
सरसां पुलिनेष्वेताः 'कुरर्यः कुर्वते रुतम् । युष्मन्नृपुरसंवादि तारं मधुरमेव च ।।११३॥
स्वनीद्यादुत्पतन्यद्य कृतकोलाहलस्वनाः । प्रभातमङ्गलानीच पठन्तोऽमी शकुन्तयः ॥११४॥
श्रप्राप्तस्त्रेणसंस्कारा १०परिचीणदशा इमे । काञ्चकथिस्समं दीपा यान्ति कालेन मन्दताम् ॥११५॥
इतो निजगृहे देवि त्वन्मङ्गलविधित्सया । इसीव राजहंसस्य १ वर्ल्यमा मानसाश्रया ॥११७॥
विमुद्ध शयनं तस्मात् नदीपुलिनसिक्षभम् । इसीव राजहंसस्य १ वर्ल्यमा मानसाश्रया ॥११७॥।
इत्युच्चैर्वन्दिवृन्देषु पद्रस्म समयोचितम् । प्रायोधिकानकध्वानैः सा विनिद्राभवच्छनैः ॥११९॥
विमुक्तशयना चैपा कृतमङ्गलमञ्जना । प्रष्टुकामा स्वदृष्टानां स्वप्नानां तस्वतः फलम् ॥१९९॥

ये संसारकी विचित्रताका उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुए हों ।। १०८ ।। हे देवि, श्राकाशरूपी समुद्रमें मोतियोंके समान शोभायमान रहनेवाले ये तारे सूर्यक्षी वड़वानलके द्वारा कान्ति-रहित होकर विलीन होते जा रहे हैं ॥ १०६ ॥ रातभर विरहसे व्याकुल हुत्रा यह चकवा नदींके बालुके टीले पर स्थित होकर रोता रोता ही अपनी प्यारी स्त्री चकवीको दुँढ़ रहा है ॥ ११० ॥ हे सित, इधर यह जवान हंस चोंचमें दवाये हुए मृणाल-खण्डसे शरीरको खुजलाता हुआ हंसीके साथ शयन करना चाहता है।। १११।। हे देवि, इधर यह कमिलनी श्रपने विकसित कमल रूपी मुखको धारण कर रही है और इधर यह कुमुदिनी मुरमाकर नम्रमुख हो रही है, श्रर्थात् मुरकाये हुए कुमुदको नीचा कर रही है।। ११२।। इधर तालाबके किनारों पर ये कुरर पिचयोंकी स्त्रियां तुम्हारे नूपरके समान उच्च श्रीर मधुर शब्द कर रही हैं ।। ११३ ।। इस समय ये पत्ती कोलाहल करते हुए अपने अपने घोंसलोंसे उड़ रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो प्रातःकालका मंगल-पाठ ही पढ़ रहे हों।। ११४।। इधर प्रातःकालका समय पाकर ये दीपक कंचुिकयों (राजाश्रोंके अन्तःपुरमें रहनेवाले वृद्ध या नपुंसक पहरेदारों) के साथ साथ ही मन्दताको प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार बंचुकी स्त्रियोंके संस्कारसे रहित होते हैं उसी प्रकार दीपक भी प्रातःकाल होने पर स्वियोंके द्वाराकी हुई सजावटसे रहित हो रहे हैं श्रीर कंचुकी जिस प्रकार परिचीण दशा अर्थात् वृद्ध अवस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दीपक भी परिचीण दशा अर्थात चीए बत्तीवाले हो रहे हैं ॥ ११४ ॥ हे देवि, इधर तुम्हारे घरमें तुम्हारा मंगल करनेकी इच्छासे यह कुञ्जक तथा वामन श्रादिका परिवार तुम्हारी प्रतीचा कर रहा है।। ११६ ॥ इसिलये जिस प्रकार मानसरोवर पर रहनेवाली, राजहंस पत्तीकी प्रिय वल्लभा-हंसी नदीका किनारा छोड़ देती है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेवके मनमें रहनेवाली श्रौर उनकी प्रिय वल्लभा तू भी शच्या छोड़ ॥ ११७॥ इस प्रकार जब वंदीजनोंके समूह जोर जोरसे मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब वह यशस्वती महादेवी जगानेवाले दुन्दुभियोंके शब्दोंसे धीरे धीरे निद्रारहित हुई—जाग उठी ॥ ११८॥ श्रीर शय्या छोड़कर प्रातःकालका मंगलस्नान कर प्रीतिसे रोमांचितशरीर हो अपने देखे हुए खप्नोंका यथार्थ फल पूछनेके लिये संसारके प्राणियोंके हृद्यवर्ती श्रंधकारको

१ सूर्यसारियः । २ कूनन कूजन् । ३ विह्वलः । ४ शियतुर्गिच्छिति । ५ मो पतिवते । ६ उत्क्रोशाः । 'उत्क्रोशकुररौ समो' इत्यिभिधानात् । ७ रितम् प० । ८ सदृशम् । ६ स्त्रीसम्बन्धि । १० परिचीया-वर्तिका । परिनष्टवयस्काः । ११ विधातुमिच्छ्या । १२ पश्यित । स्त्रागच्छित वा तिष्ठति वा । १३ राजश्रेष्ठस्य राजहंसस्य च [राजहंसास्तु ते चन्चूचरगेः लोहितैः सिताः ।' इत्यमरः]

प्रीतिकण्टिकता भेजे पश्चिनीवाक्कं मुद्रुचम् । प्राणनाथं जगत्प्राणिस्वान्तः वान्त्तनुदं विसुम् ॥१२०॥ तमुपेत्य सुखासीना स्वोचिते भद्गविष्टरे । लक्ष्मीरिव रुचि भेजे भन्तु रभ्यण्वित्तिनी ॥१२१॥ सा पत्ये स्वन्नमालां तां यथादष्टं न्यवेदयत् । दिन्यचक्षुरसौ देवः स्तत्फलानीत्यभापत ॥१२२॥ त्वं देवि पुत्रमाप्तासि गिरीन्द्रात् चक्रवित्तनम् । तस्य प्रतापितामक्कः शास्तीन्दुः कान्तिसम्पदम् ॥१२३। तरोजाित्त सरोदष्टेः प्रसौ पङ्कजवासिनीम् । वोदा व्यूढोरसा पुण्यलक्ष्मणाङ्कितविष्रहः ॥१२४॥ महीप्रसनतः कृत्स्नां महीं सागरवाससम् । प्रतिपालयिता देवि विश्वराट् तव पुत्रकः ॥१२५॥ सागराचरमाङ्गोऽसौ तरिता जन्मसागरम् । ज्यायान्पुत्रशतस्यायम् इच्वाकुकुलनन्दनः ॥१२६॥ इति श्रुत्वा वचो भर्तुः सा तदा प्रमदोदयात् । ववृधे जल्धेवेंला यथेन्दो समुदेष्यति ॥१२७॥ ततः सर्वार्थसिद्धिस्थो योऽसौ व्याव्रचरः सुरः । सुवादुरहिमन्द्रोऽतः चुत्वा तद्गर्भमावसत् ॥१२८॥ सा गर्भमवहद् देवी देवाद् दिन्यानुभावजम् । येन नासहताक्कंञ्च समाकामन्तमम्बरे ॥१२९॥ सापरयत्स्वमुखच्छायां वीरसूरसिद्रपेषे । तत्र प्रातीपिकीं स्वां च छायां नासोढ मानिनी ॥१३०॥ प्रन्तवित्तीमपरयत् तां पतिरुस्कुक्या दशा । जलगर्भामिवास्मोदमालां काले शिखावलः ॥१३३॥।

दुर करनेवाले अतिशय प्रकाशमान श्रोर सबके स्वामी भगवान वृषभदेवके समीप उस प्रकार पहुँची जिस प्रकार कमलिनी संसारके मध्यवर्ती अन्धकारको नष्ट करनेवाले और अतिशय प्रकाशमान् सूर्यके सन्मुख पहुँचती है ॥११६-१२०॥ भगवानुके समीप जाकर वह महादेवी श्रपने योग्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठ गई उस समय महादेवी साज्ञात् लद्दमीके समान सुशो-भित हो रही थी ॥ १२१ ॥ तद्नन्तर, उसने रात्रिके समय देखे हुए समस्त स्वप्न भगवानसे निवेदन किये श्रौर श्रवधि ज्ञान-रूपी दिव्य नेत्र धारण करनेवाले भगवानने भी नीचे लिखे अनुसार उन स्वप्नोंका फल कहा कि ॥ १२२ ॥ हे देवि, स्वप्नोंमें जो तूने सुमेर पर्वत देखा है उससे माल्म होता है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा । सूर्य उसके प्रतापको श्रीर चन्द्रमा उसकी कान्ति रूपी सम्पदाको सुचित कर रहा है ॥ १२३ ॥ हे कमलनयने, सरोवरके देखनेसे तेरा पुत्र श्रमेक पवित्र लज्ञाणोंसे चिह्नितशरीर होकर श्रपने विस्तृत वज्ञःस्थल पर कमलवासिनी-लदमीको धारण करनेवाला होगा ॥ १२४ ॥ हे देवि, पृथिवीका यसा जाना देखनेसे मालूम होता है कि तुम्हारा वह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्ररूपी वस्नको धारण करनेवाली समस्त पृथिवीका पालन करेगा ।। १२४ ।। श्रौर समुद्र देखनेसे प्रकट होता है कि वह चरमशरीरी होकर संसार-रूपी समद्रको पार करनेवाला होगा । इसके सिवाय इत्त्वाकु वंशको श्रानन्द देनेवाला वह पुत्र तेरे सौ पुत्रोंमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा।। १२६।। इस प्रकार पतिके बचन सुनकर उस समय वह देवी हर्षके उदयसे ऐसी वृद्धिको प्राप्त हुई थी जैसी कि चन्द्रमाका उदय होने पर समुद्रकी वेला वृद्धिको प्राप्त होती है।। १२७॥

तदनन्तर राजा श्रातिगृद्धका जीव जो पहले व्याघ्र था, फिर देव हुआ, फिर सुवाहु हुआ श्रोर फिर सर्वार्थसिद्धिमें श्रहमिन्द्र हुआ था वहांसे च्युत होकर यशस्वती महादेवीके गर्भमें श्राकर निवास करने लगा॥१२८॥ वह देवी भगवान वृषभदेवके दिव्य प्रभावसे उत्पन्न हुए गर्भको धारण कर रही थी। यही कारण था कि वह अपने उपर श्राकाशमें चलते हुए सूर्यकों भी सहन नहीं करती थी॥१२६॥ वीर पुत्रको पैदा करनेवाली वह देवी श्रापने मुखकी कान्ति तलवाररूपी द्र्पणमें देखती थी श्रोर श्रातिशय मान करनेवाली वह उस तलवारमें पड़ती हुई श्रापनी प्रतिकृत छ।याकों भी नहीं सहन कर सकती थी॥१३०॥ जिस प्रकार वर्षाका समय श्रानेपर मयूर जलसे भरी हुई मेघमालाको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते हैं उसी प्रकार भगवान

१ पुरुषाय । २ श्रविधज्ञानदृष्टिः । ३ 'लुटि' । लब्धा भविष्यसि । ४ विशालम् । ५ सागरवासनाम् व । ६ प्रतिकृत्नाम् । ७ मयूरः ।

रत्नगर्भेय सा भूमिः फलगर्भेय वल्लरी । तेजोगर्भेय दिक्षाची नितरां रुचिमानशेर ॥१३२॥ सा मन्दं गमनं भेजे मिण्कुष्टिमभूमिषु । हंसीय नृपुरोदारशिक्षानैमंक्षुभाषिणी ॥१३३॥ सावष्टमभपदन्यासैः मुद्रयन्तीय सा धराम् । स्वभुक्स्यै मन्थरं यातम् श्रभजन् मिण्मूमिषु ॥१३४॥ उदरेऽस्या वलीभक्षो नादश्यत यथा पुरा । श्रभक्षं तत्सुतस्येय दिग्जयं सूचयन्नसी ॥१३५॥ नीलिणा तत्कुचापामम् श्रास्पृशद् गर्भसंभये । गर्भस्थोऽस्याः सुतोऽन्येषां निर्देहेन्न्ं नमुन्नतिम् ॥१३६॥ दोहदं परमोदातम् श्राहारे भन्दिमा रुचेः । सालसं गतमायासात् स्वस्ताङ्गं शयनं भुवि ॥१३६॥ सुत्रमापाण्डु गण्डान्तं वीक्णं सालसेणितम् । श्रापाटलाधरः वक्षं मृत्स्नापुर्शि गन्धि च ॥१३६॥ इत्यस्था गर्भचिद्धानि मनः पत्युररक्षयन् । वृष्ट्ये च शनेर्गमों द्विषच्छक्तीररञ्जयन् ॥१३९॥ नवमासेष्वतीतेषु तदा सा सुपुवे सुत्रम् । प्राचीवाक्षं स्फुरत्तेजःपरिवेषं महोदयम् ॥१४०॥ शुभे दिने शुभे लग्ने योगे दुरुद्राह्वये । सा प्रासोष्ट सुताव्रण्यं स्फुरत्साम्राज्यलक्षणम् ॥१४९॥

वृषभदेव भी उस गर्भिणी यशस्वती देवीको बड़ी ही उत्सक दृष्टिसे देखते थे।।१३१।। यशस्वती देवी; जिसके गर्भमें रत्न भरे हुए हैं ऐसी भूमिक समान, जिसके मध्यमें फल लगे हुए हैं ऐसी बेलके समान, अथवा जिसके मध्यमें सूर्यकृषी तेज छिपा हुआ है ऐसी पूर्व दिशाके समान ऋत्यन्त शोभाको प्राप्त हो रही थी।।१३२।। वह रत्नखचित पृथिवीपर हंसीकी तरह नुप्रोंके उदार शब्दोंसे मनोहर शब्द करती हुई मन्द मन्द गमन करती थी ॥१३३॥ मिण्योंसे जड़ी हुई जमीनपर स्थिरतापूर्वक पैर रखकर मन्द्रगतिसे चलती हुई वह यशस्वती ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रथिवी हमारे ही भोगके लिये है ऐसा मानकर उसपर महर ही लगाती जाती थी।।१३४॥ उसके उर्रपर गर्भावस्थासे पहलेकी तरह ही गर्भावस्थामें भी वलीभंग ऋथीत् नाभिसे नीचे पड़नेवाली रेखात्रोंका भंग नहीं दिखाई देता था और उससे मानो यही सूचित होता था कि खसका पुत्र श्रभंग नाशरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यद्यपि स्त्रियोंके गर्भावस्थामें उद्रकी वृद्धि होनेसे वलीभंग हो जाता है परन्त विशिष्ट स्त्री होनेके कारण यशस्वतीके वह चिह्न प्रकट नहीं हुआ था) ॥१३५॥ गर्भधारण करनेपर उसके स्तनोंका अंप्रभाग काला हो गया था और उससे यहीं सूचित होता था कि उसके गर्भमें स्थित रहनेवाला बालक श्रन्य-शत्रुत्रोंकी उन्नतिको श्रवश्य ही जला देगा-नष्ट कर देगा ।।१३६॥ परम उत्क्रष्ट दोहला उत्पन्न होना, श्राहारमें रुचिका मन्द पड़ जाना, श्रालस्य सहित गमन करना, शरीरको शिथिल कर जमीनपर सोना, मुखका गालों तक कुछ कुछ सफेद हो जाना, त्रालस भरे नेत्रोंसे देखना, त्रधरोष्ठका कुछ सफेद त्र्यौर लाल होना, श्रीर मुखसे मिट्टी-जैसी सुगंध श्राना । इस प्रकार यशस्वतीके गर्भके सब चिह्न भगवान् वृषभ-देवके मनको ऋत्यन्त प्रसन्न करते थे श्रौर शत्रुश्रोंकी शक्तियोंको शीघ ही विजय करता हुश्रा वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ता जाता था ॥१३७-१३६॥ जिसका मण्डल देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण है श्रीर जिसका उदय बहुत ही बड़ा है ऐसे सूर्यको जिस प्रकार पूर्व दिशा उत्पन्न करती है उसी प्रकार नौ महीने व्यतीत होनेपर उस यशस्वती महादेवीने देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण श्रौर महापुरायशाली पुत्रको उत्पन्न किया ॥१४०॥ भगवान वृषभदेवके जन्म समयमें जो शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ चन्द्रमा और शुभ नत्तत्र आदि पड़े थे वे ही शुभ दिन आदि उस समय भी पड़े थे, द्यर्थात् उस समय, चैत्र कृष्ण नवमीका दिन, मीन लग्न, ब्रह्मयोग, धन राशिका चन्द्रमा श्रीर उत्तराषादृनज्ञत्र था। उसी दिन यशस्वती महादेवीने सम्राट्के शुभ लज्ञ्णोंसे

१ -मानंसे प०, श्र०, ल०। २ गमनम्। -यातं मिण्कुट्टिमभूमिषु म०, ल०। ३ श्रहमेयं-मन्ये। ४ गतमायासीत् प०, द०, छ०। ५ वीक्षितं सालसेक्षराम् प०, श्र०, द०, त०। ६ परिवेष-महोदयम् श्र०, प०, स०। ७ योगेन्दुभपुराह्वये प०, म०, द०। योगे धुरुधुराह्वये श्र०, स०। ८ प्रासीष्ट म०, प०, ल०।

श्राश्चित्य पृथिवीं दोभ्यां यदसाबुदपद्यत । ततोऽस्य सार्वभौमत्वं जगुर्नेमित्तिकास्तदा ।।१४२।।
सुतेन्दुनातिसोम्येन व्यद्युतच्छवेरीव सा । बालाक्केंण पितुश्चासीद् दिवसस्येव दीसता ।।१४३।।
पितामहो च तस्यामू प्रमोदं परमीयतुः । यया सबेलो जलधिः उदये शशिनश्शिशोः ।।१४४॥
तां तदा वर्धयामासुः पुर्ण्याशीभिः पुरन्धिकाः । सुखं प्रसूख पुत्राणां शतिमत्यधिकोत्सवः ।।१४५॥
तदानन्दमहाभेर्यः प्रहताः कोणकोटिभिः । दध्वनुध्वनदम्भोदगर्भारं नृपमन्दिरे ॥१४६॥
तुटोपटहमल्लय्यः पण्वास्तुण्वास्तदा । सशङ्क्षकाहलास्तालाः प्रमदादिव सस्वनुः ।।१४७॥
तदा सुरभिरम्लानिः श्रपतत् कुसुमोत्करः । दिवो देवकरोन्मुक्तो श्रमद्श्रमरसेवितः ।।१४८॥
मृदुर्मन्दममन्देन मन्दाररजसा ततः । ववौ श्रवावा रजसाम् श्रप्लुटाशिशिरो मरुत् ।।१४६॥
जयेत्यमानुर्णा वाक्ष्य जजूम्मे पथि वार्मुचाम् । जीवेति दिश्च दिव्यानां वाचः पप्रथिरे भृशम् ।।१५०॥
वर्द्यमानलयेर्गुक्तम् श्रारप्सत जिताप्सरः । नक्तक्यः सुरनक्तियो प्यकाभिहेलया जिताः ॥१५१॥
पुरवीध्यस्तदा रेजुः चन्दनाम्भरछटोचिताः । कृताभिरुपशोभाभिः प्रहसन्त्यो दिवः श्रियम् ।।१५२॥
रस्नतोरणविन्यासाः पुरे रेजुर्गृहे गृहे । इन्द्रचापतिद्वदृक्तो जिलातं द्यतोऽम्बरे ।।१५३॥

शोभायमान ज्येष्ट पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१॥ वह पुत्र श्रपनी दोनों भुजाश्रोंसे पृथिबीका श्रालिंगन कर उत्पन्न हुआ था इसलिये निमित्तज्ञानियोंने कहाथा कि वह समस्त पृथिवीका श्रिधिपति - श्रर्थात् चक्रवर्ती होगा ॥१४२॥ वह पुत्र चन्द्रमाके समान सौम्य था इसलिये माता-यशस्वती उस पुत्ररूपी चन्द्रमासे रात्रिके समान सुशोभित हुई थी, इसके सिवाय वह पुत्र प्रातःकालके सूर्यके समान तेजस्वी था इसिलये पिता-भगवान् वृपभदेव उस बालकरूपी सूर्यसे दिनके समान देदीप्यमान हुए थे।।१४३।। जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनपर अपनी बेला सहित समुद्र हर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार पुत्रका जन्म होनेपर उसके दादा श्रीर दादी श्रथीत महारानी मरुदेवी श्रीर महाराज नाभिराज दोनों ही परम हर्षको प्राप्त हुए थे ॥१४४॥ उस समय श्रधिक हषित हुई पतिपुत्रवती सियाँ 'तूं इसी प्रकार सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर' इस प्रकारके पवित्र श्राशीर्वादोंसे उस यशस्वती देवीको बढ़ा रही थीं ॥१४४॥ उस समय राजमन्दिरमें करोड़ों दण्डोंसे ताड़ित हुए आनन्दके बड़े बड़े नगाड़े गरजते हुए मेघोंके समान गम्भीर शब्द कर रहे थे।।१४६॥ तुरही, दुन्दुभि, मल्लरी, सहनाई, सितार, शंख, काहल और ताल आदि श्रमेक बाजे उस समय मानो हर्षसे ही शब्द कर रहे थे-बज रहे थे।।१४७॥ उस समय सुगन्धित, विकसित, भ्रमण करते हुए भौरोंसे सेवित और देवोंके हाथसे छोड़ा हुआ फुलोंका समूह आकाशसे पड़ रहा था— बरस रहा था ॥१४८॥ कल्पवृत्तके पुष्पोंकी भारी परागसे भरा हुआ, धूलिको दूर करनेवाला श्रोर जलके छींटोंसे शीतल हुआ सुकोमल वायु मन्द मन्द बह रहा था ॥१४९॥ उस समय आकाशमें जय जय इस प्रकारकी देवोंकी वाणी बढ़ रही थी श्रौर देवियोंके 'चिरंजीव रहो' इस प्रकारके शब्द समस्त दिशाश्रोंमें श्रातिशय रूपसे विस्तारको प्राप्त हो रहे थे।।१४०।। जिन्होंने श्रपने सौन्दर्यसे श्रप्सराश्रोंको जीत लिया है श्रौर जिन्होंने श्रपनी नृत्यकलासे देवोंकी नर्ताकयोंको श्रनायास ही पराजित कर दिया है ऐसी नृत्य करनेवाली स्त्रियाँ बढ़ते हुए तालके साथ नृत्य तथा संगीत प्रारम्भ कर रही थीं।।१४१।। उस समय चन्दनके जलसे सींची गई नगरकी गलियाँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो अपनी सजावटके द्वारा स्वर्गकी शोभाकी हँसी ही कर रही हों ॥१५२॥ उस समय श्राकाशमें इन्द्रधनुष श्रीर बिजलीरूपी लताकी सुन्दरताको धारण करते हुए रब्लनिर्मित तोरणोंकी

कृ'तरङ्गंबली रत्नचूणेंर्भूमी महोदराः । कुम्मा हिरयमया रेजः री'वमाञ्जिपहिताननाः ।।१५४।।
तिस्मन्नृपोस्सवे सासीत् पुरी सर्वेव सोत्सवा । यथाब्धिवृद्धौ संवृद्धि याति वेलाश्रिता नदी ।।१५५।।
न विनोऽभूत्तदा कश्चित् 'नदीनोदकभूयसीम् । दानधारां नृपेन्द्रेभे मुक्तधारं प्रवर्षति ।।१५६।।
इति प्रमोदमुत्पाद्य पुरे सान्तःपुरे परम् । वृषमाद्रेरसौ बालः प्रालेयद्युतिरुद्ययौ ।।१५७।।
प्रमोद्वंभरतः प्रेमनिर्भरा बन्धुता तदा । तमाह्वद्वरतं भावि समस्तभरताधिपम् ।।१५८।।
तक्षाम्ना भारतं वर्षमिति हासीजनास्पदम् । हिमाद्रेरासमुद्राच क्षेत्रं चक्रभृतामिदम् ।।१५९।।
स तन्वन्परमानन्दं बन्धुता कुमुदाकरे । धुन्वन् वैरिकुलध्वान्तम् श्रवृधद् बालचन्द्रमाः ।।१६०।।
स्त'नन्धयन्नसौ मातुः 'स्तन्यं गण्डूपितं मुद्धः । समुद्रिरन् यशो दिश्च विभजन्निव विद्युते ।।१६१।।
स्मितेश्च हिसतैर्मुग्धेः सप्णेर्मणिभूमिषु । 'क्मन्मनालिपतैः पित्रोः स सम्प्रीतिमजीजनत् ।।१६२।।
तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः गुणानां सहजन्मनाम् । 'रम्ननं ते तस्य सोद्धाः रत्तद्वृद्ध्यनुविधायिनः ।।१६३।।
श्रन्नप्राशनचौलोपनयनादीननुक्रमात् । कियाविधीन्विधानज्ञः स्रष्टैवास्य निस्प्टवान् ।।१६४।।
ततः क्रमभुवो बाल्यकौमारान्तर्भुवो भिदाः । सोऽतीस्य यौवनावस्थां प्रापदानन्दिनीं दशाम् ।।१६५।।

सुन्दर रचनाएँ घर घर शोभायमान हो रही थीं ॥१४३॥ जहाँ रत्नोंके चूर्णसे अनेक प्रकारके रंगाविलयोंकी रचना की गई है ऐसी भूमिपर बड़े बड़े उदरवाले अनेक सुवर्णकलश रक्खे हुए थे। उन कलशोंके मुख सुवर्णकमलोंसे ढके हुए थे इसलिये वे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे ॥१४४॥ जिस प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेकी नदी भी वृद्धिको प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनेसे वह समस्त श्रयोध्या नगरी उत्सवसे सहित हो रही उस समय भगवान् वृषभदेवरूपी हाथी समुद्रके जलके समान भारी दानकी धारा (सुवर्ण त्रादि वस्तुत्र्योंके दानकी परम्परा, पत्तमें- मद जलकी धारा) बरसा रहे थे इसिलये वहाँ कोई भी दरिद्र नहीं रहा था।।१४६॥ इस प्रकार ऋन्तःपुर सहित समस्त नगरमें परम श्रानन्दको उत्पन्न करता हुआ वह बालकरूपी चन्द्रमा भ्गवान् वृषभदेवरूपी उद्याचलसे उद्य हुआ था ॥१४७। उस समय प्रेमसे भरे हुए बन्धुऋों के समृहने बड़े भारी हर्ष से, समस्त भरत न्तेत्रके ऋधिपैति होनेवाले उस पुत्रको 'भरत' इस नामसे पुकारा था ॥१४८॥ इतिहासके जानने-वालोंका कहना है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं ऐसा यह हिमवत् पर्वतसें लेकर समुद्र पर्य-न्तका चक्रवर्तियोंका चेत्र उसी 'भरत' पुत्रके नामके कारण भारतवर्ष रूपसे प्रसिद्ध हुत्र्या है ॥१४६॥ वह बालकरूपी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कुमुदोंके समृहमें त्रानन्दको बढ़ाता हुन्त्रा त्रौर शत्रुत्रोंके कुल-रूपी श्रन्धकारको नष्ट करता हुश्रा बढ़ रहा था।।१६०।। माता यशस्वतीके स्तनका पान करता हुश्रा वह भरत जब कभी दूधके कुरलेको बार बार उगलता था तब वह ऐसा देदी प्यमान होता था मानो श्रपना यश ही दिशाश्रोंमें बाँट रहा हो ॥१६१॥ वह बालक मन्द मुसकान, मनोहर हास, मिए-मयी भूमिपर चलना श्रौर श्रव्यक्त मधुर भाषण श्रादि लीलाश्रोंसे माता पिताके परम हर्षको उत्पन्न करता था ॥१६२॥ जैसे जैसे वह बालक बढ़ता जाता था वैसे वैसे ही उसके साथ साथ उत्पन्न हुए- स्वाभाविक गुण भी बढ़ते जाते थे, ऐसा मालूम होता था मानो वे गुण उसकी सुन्द्रता पर मोहित होनेके कारण ही उसके साथ साथ बढ़ रहे थे ।।१६३।। विधिको जाननेवाले भगवान् बृषभदेवने श्रनुक्रमसे श्रपने उस पुत्रके श्रन्नप्राशन (पिह्ली बार श्रन्न खिलाना), चौल ( मुंडन ) श्रौर उपनयन ( यज्ञोपवीत ) श्रादि संस्कार स्वयं किये थे ।। १६४ ।। तदनन्तर उस भरतने क्रम क्रमसे होनेवाली बालक श्रौर कुमार श्रवस्थाके बीचके श्रनेक भेद व्यतीत कर

१ कृतरङ्गावली ग्रा०, प०, स०, द०, म०, ल०। २ हेमकमल। ३ दरिद्रः। ४ समुद्रोदकम्। ५ प्रमोदातिशयात्। ६ बन्धुसमूहः। ७ इहकालें। ८ पिबन्। ६ चीरम्। १० ग्राव्यक्तवचनैः। ११ इव। १२ सहोदराः। सौन्दर्यात् म०, ल०।

तदेव १पेनृकं यातं सनाकान्तित्रिविष्टपम् । तदेवास्य वपुर्दीप्तं तदेव हिसतं स्मितम् ।।१६६।।
सेव वाणी कला सेव सा विद्या सेव च द्युतिः । तदेव शीलं विज्ञानं सर्वमस्य तदेव तत् ।।१६७।।
इति तन्मयतां प्राप्तं पुत्रं दृष्ट्वा तदा प्रजाः । श्रात्मा वै पुत्रनामासीद् श्रध्यगीषत स्नृतम् ।।१६८।।
पित्रा व्याख्यातरूपादिगुणः प्रत्यचमन्मथः । स सम्मतः सतामासीत् स्वैर्गुणेराभि गाप्तिकैः ।।१६९॥ भनोर्मनोऽपयन् प्रीतौ मनुरेवोद्गतः सुतः । मनो मनोभवाकारः प्रजानामध्युवास सः ।।१७०॥ जयलक्ष्म्यानपायिन्या वपुस्तस्यातिभास्वरम् । पुर्श्वाकृतिमवैकत्र चात्रं तेजो विदिद्युते ।।१७१॥ दिव्यमानुपतामस्य व्यापयद्वपुर्क्षाजतम् । तेजोमयैरिवारक्थम् श्रणुभिक्यंद्युतत्तराम् ॥१७२॥ तस्योत्तमाङ्गमुत्तुङ्गमौलिरनांशुपेशलम् । सचूलिकिमवाद्योन्दशिखरं मृशमद्युतत् ।।१७२॥ कमोन्नतं सुवृत्तज्ञ शिरोऽस्य रुरुचेतराम् । धात्रा निवेशितं दिव्यम् श्रातपत्रमिव श्रियः ।।१७४॥ शिरोऽस्याकुञ्जित स्विन्यविनोलैकर् जमूर्द्धजम् । विनीलरनिवन्यस्त शिरस्वाणिभवारचत् ।।१७५॥ ऋज्वीं मनोवचःकायवृत्तिमुद्वहतः प्रभोः । केशान्तानिलसङ्काशान् भेजे कृटिलता परम् ॥१७६॥ समेर वक्ताम्वुजं तस्य दशनाभीषुकेसरम् । बभौ सुरभिनिःश्वासपदनाहृतपट्पदम् ।।१७७॥ समेर वक्ताम्वुजं तस्य दशनाभीषुकेसरम् । वभौ सुरभिनिःश्वासपदनाहृतपट्पदम् ।।१७७॥

नेत्रोंको स्रानन्द देनेवाली युवावस्था प्राप्त की ॥ १६४ ॥ इस भरतका स्रपने पिता भगवान् वृषभ देवके समान ही गमन था, उन्हींके समान तीनों लोकोंका उल्लंघन करनेवाला देदीप्यमान शरीर था श्रौर उन्हींके समान मन्द हास्य था ॥ १६६ ॥ इस भरतकी वाणी, कला, निद्या, द्युति, शील श्रीर विज्ञान श्रादि सब कुछ वही थे जो कि उसके पिता भगवान वृषभदेवके थे ॥१६७॥ इस प्रकार पिताके साथ तन्मयताको प्राप्त हुए भरत-पुत्रको देखकर उस समय प्रजा कहा करती थी कि 'पिताका त्रात्मा ही पुत्र नामसे कहा जाता है' जिल्लातमा वै पुत्रनामासीद् ] यह वात विलकुल सच है।। १६८।। स्वयं पिताके द्वारा जिसके रूपादि गुर्णोकी प्रशंसा की गई है जो साचात् कामदेवके समान है ऐसा वह भरत श्रपने मनोहर गुर्गोंके द्वारा सज्जन पुरुपोंको बहुत ही मान्य हुआ था।। १६६।। वह भरत पन्द्रहवें मनु भगवान् वृषभनाथके मनको भी अपने प्रेमके श्राधीन कर लेता था इसलिये लोग कहा करते थे कि यह सोलहवाँ मन ही उत्पन्न हुआ है श्रौर वह कामदेवके समान सुन्दर श्राकारवाला था इसलिये समस्त प्रजाके मनमें निवास किया करता था।। १७०।। उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होनेवाली विजयलदमीसे सदा देदीप्य-मान रहता था इसलिये ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी एक जगह इकट्टा किया हुआ चत्रियोंका तेज ही हो ।। १७१ ।। 'यह कोई अलौकिक पुरुष है' [ 'मनुष्य रूपधारी देव हैं' ] इस बातको प्रकट करता हुआ भरतका बिलिष्ठ शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो वह तेज रूप परमागु श्रोंसे ही बना हुआ हो ॥ १७२ ॥ श्रत्यन्त ऊँचे मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे शोमायमान उसका मस्तक चूलिका सहित मेरुपर्वतकी शिखरके समान त्र्यतिशय शोभायमान होता था।। १७३।। क्रम क्रमसे ऊँचा होता हुआ उसका गोल शिर ऐसा श्रच्छा शोभायमान होता था मानो विधाताने [ वच्नःस्थल पर रहनेवाली ] लच्नीके लिये चत्र ही बनाया हो ॥ १७४ ॥ कुछ कुछ टेढ़े, स्निग्ध, काले और एक साथ उत्पन्न हुए केशोंसे शोभायमान उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानो उसपर इन्द्रनील मिएकी बनी हुई टोपी ही रखी हो ॥ १७५ ॥ भरत अपने मन वचन कायकी प्रवृत्तिको बहुत ही सरल रखता था इसलिये जान पड़ता था कि उनकी कुटिलता उसके भ्रमरके समान काले केशोंके अन्त भागमें ही जाकर रहने-लगी ।। १७६ ।। दाँतोंकी किरगों रूपी केशरसे सहित और सुगन्धित श्वासोच्छ्वासकी पवनके द्वारा भ्रमरोंका आह्वान करनेवाला उसका प्रफुल्लित मुखकमल बहुत ही शोभायमान होता था ॥१७७॥

१ पितृसम्बन्धि । २ गमनम् । ३ पितृस्वरूपेताम् । ४ पित्रा सह । ५ —राभिरामकैः श्रा०, प्र०, स०, द० । ६ पुरोः । ७ ईषद्वकः । ८ युगपः जातम् । हस्योन्नतरहिता इत्यर्थः । ९ रचितम् ।

मुखमस्य सुखालोकम् अखण्डपरिमण्डलम् । शशाङ्कमण्डलस्याधात् लचमी'मक्षूण्कान्तिकम् । १९७६।। कर्णाभरणादी'प्रांशु परिवेषेण दिद्यते । मुखेन्दुरस्य दन्तोस्न'चिन्द्रकामभितः किरन् । १९७९।। रदी दीप्तिविधी कान्तिः विकासश्च महोत्पले । इति व्यस्ता गुणाः प्रापुः तदास्ये 'सहयोगिताम् । १९८०।। शशी परिक्षयी पद्मः सङ्कोचं यात्यनुक्षपम् । 'सदाविकासि पूर्णञ्च तन्मुखं क्वोपमोयते । १९६१।। जितं सदा विकासिन्या तन्मुखाव्जस्य शोभया । प्रस्थितं वनवासाय मन्ये वनजमुख्यलम् । १९८२।। १०५६ बन्द्रवन्योचितस्यास्य ललाटस्या हत्त्वयुतेः । तिग्मांशोरं शवो नृनं 'विनिर्माणाङ्गतां गताः । १९६३।। विलोक्य विलसकान्ती तत्कपोलो हिमयुतिः । स्वपराजयनिर्वेदाद् गतः शङ्के कलङ्किताम् ॥ १८४।। भ्रूखते लिते सस्य लीलां द्यतुर्काजताम् । वैजयन्त्याविवोक्षिप्ते मदनेन जगज्जये । १८५॥। मुखपाङ्गणपुष्पोपहारः शारित'विङ्मुखः । नेत्रोत्पलविकासोऽस्य पप्रथे प्रथयन् मुदम् । १९६॥। तरलापाङ्गभासास्य सश्चताविप लिङ्कतो । कर्णो लोलात्मनां प्रायो नानुल्लङ्कयोऽस्ति कश्चन । १९८०।।

अथवा उसका मुख पूर्ण चन्द्रमण्डलकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डलके देखनेसे सुख होता है उसी प्रकार उसका मुख देखनेसे भी सबको सुख होता था जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल अखण्ड गोलाईसे सहित होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्रखण्ड गोलाईसे सहित था और जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल त्रखण्ड कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी अखण्डकान्तिसे युक्त था।। १७८॥ चारों स्रोर दाँतोकी किरएों रूपी चाँदनीको फैलाता हुआ उसका मुखरूपी चन्द्रमा कर्णभूषणकी देदीप्यमान किरणोंके गोल परिमण्डलसे बहुत ही शोभायमान होता था ॥ १७९ ॥ सूर्यमें दीप्ति, चन्द्रमामें कान्ति श्रीर कमलमें विकास इस प्रकार ये सब गुण श्रलग श्रलग रहते हैं परन्तु भरतके मुखपर वे सब गुण सहयोगिताको प्राप्त हुए थे त्रर्थान् साथ साथ विद्यमान रहते थे॥ १८०॥ चन्द्रमा चयसे सहित है श्रीर कमल प्रत्येक रात्रिमें संकोचको प्राप्त होता रहता है परन्तु उसका मुख सदा विकसित रहता था श्रोर कभी संकोचको प्राप्त नहीं होता था-पूर्ण रहता था इसलिये उसकी उपमा किसके साथ-दी जावे ? उसका मुख सर्वथा श्रनुपम था।। १८१।। ऐसा माल्म होता है कि उसका मुखकमल सदा विकसित रहनेवाली लद्मीसे मानो हार ही गया था अतएव वह वन अथवा जलमें निवास करनेके लिये प्रस्थान कर रहा था।। १८२॥ पट्टबन्धके उचित श्रौर श्रतिशय कान्तियुक्त उसके ललाटके बननेमें श्रवश्य ही सूरजकी किर**णें सहायक सिद्ध हुई थीं ॥ १८३ ॥ शोभायमान** कान्तिसे युक्त उसके दोनों कपोल देखकर चन्द्रमा श्रवश्य ही पराजित हो गया था श्रौर इसलिये ही मानो विरक्त होकर वह सकलंक अवस्थाको प्राप्त हुआ था॥ १८४॥ उसकी दोनों भौंहरूपी सुंदर लताएँ ऐसी श्राच्छी शोभा धारण कर रही थीं मानो जगत्को जीतनेके समय कामदेवके द्वारा फहराई हुई दो पताकाएँ ही हों।। १८४।। उसके नेत्ररूपी कमलोंका विकास मुखरूपी धाँगनमें पड़े हुए फूलोंके उपहारके समान शोभायमान हो रहा था तथा समस्त दिशाश्रोंको चित्र विचित्र कर रहा था श्रीर इसीलिये वह श्रानन्दको विस्तृत कर श्रातशय प्रसिद्ध हो रहा था।। १८६॥ उसके चञ्चल कटान्तोंकी आभाने अवरण कियासे युक्त (पन्नमें उत्तम उत्तम शास्त्रोंके ज्ञानसे युक्त ) उसके दोनों कानोंका उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है चञ्चल अथवा सतृष्ण हृदयवाले

१ - मक्षुण्ण- म०, ल० । २ -दीतांशु- ग्र०, म०, द०, स० । ३ दन्तांशु- द०, म० । उसः किरणः । ४ पृथग्भ्ताः । ५ सहवासिताम् । ६ रात्रिं प्रति । ७ नित्यविकासि । ८ जलवासाय । ६ - मुद्दिजत् स० - मुद्दीजम् प०, ग्र०, म०, ल० । १० 'पष्टवन्धाञ्चितस्यास्य' मृ० पुस्तके पाठान्तरम् । ११ हटद्युतेः द०, म०, स० । १२ उपादानकारणताम् । १३ सारितदिङ्मुखः ल० । पूरितदिङ्मुखः ग्र०, स०, द० । शारित कर्वुरित् ।

हगर्थवीच्रितेस्तस्य शरैरिव मनोभुवः । कामिन्यो हृदये विद्धा द्रष्टुः सद्योऽति'रक्तताम् ।।१८८॥ रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डपर्यन्तचुम्बिना । "प्रतिमानं "श्रुतार्थस्य विधित्सन्तिव सोऽद्युतत् ।।१८९॥ सद्नाग्नेरिवोद्घोध'नालिका लिलताकृतिः । नासिकास्य बभौ किञ्चिद् श्रवाग्रा' श्रुकतुण्डरुक् ।।१९०॥ वभौ पयःकणार्कार्णविदुमाङ्कुरसन्छिवः । सिक्तस्तस्यामृतेनेव स्मितांशुच्छु रितो "ऽधरः ।।१६१॥ कण्डे हारलतारम्ये काण्यस्य श्रोरभृद् विभोः । प्रत्यप्रोज्ञिन्नमुक्तौव कम्बुग्नीवोपमोचिता ।।१९२॥ कण्डाभरण्यरत्नांशु "संभृतं तदुरःस्थलम् । रत्नद्वीपश्चियं बश्चे "हारवर्ण्लीपरिष्कृतम् ॥१९३॥ स बभार भुजस्तम्भपर्यन्तपरिजम्बनीम् । लक्ष्मीदेव्या इवान्दोलवर्ण्वरी हारवर्ण्लीम् ॥१९४॥ जयश्रीर्भुजयोरस्य बबन्ध प्रेमनिष्नताम् । केयूरकोटिसंघटकिण्यीभूतांसपीठयोः ॥१९४॥ वाहुदण्डे स्य भूकोकमानदण्ड इवायते । कुलशैलास्थ्या नृनं तेने लक्ष्मीः परां राष्ट्रितम् ॥१९६॥ शङ्खचकगदाकृर्कभपादिशुभलक्षणेः । रेजे हस्ततलं तस्य नभस्स्थलमिवोद्धभिः ॥१६७॥ असादलम्बना बह्यस्त्रेणासौ द्रथे श्रियम् । हिमादिरिव गाङ्गोन स्रोतसोत्सङ्गसङ्गिना ॥१९६॥ असादलम्बना बह्यस्त्रेणासौ द्रथे श्रियम् । हिमादिरिव गाङ्गोन स्रोतसोत्सङ्गसङ्गिना ॥१९८॥

प्रायः किसका उल्लंघन नहीं करते ? अर्थात् सभीका उल्लंघन करते हैं ॥ १८७ ॥ कामदेवके वाणों के समान उसके अर्धनेत्रों (कटाचों ) के अवलोकनसे हृदयमें घायल हुई स्नियाँ शीघ ही श्रितिशय रक्त हो जाती थीं। भावार्थ-जिस प्रकार बाएसे घायल हुई स्नियाँ श्रितिशय रक्त श्रर्थात् श्रत्यंत खुनसे लाल लाल हो जाती हैं उसी प्रकार उसके श्राधे खुले हुए नेत्रोंके श्रय-लोकनसे घायल हुई स्त्रियाँ श्रतिशय रक्त श्रथीत श्रत्यन्त श्रासक्त हो जाती थीं।। १८८। वह गालोंके समीप भागतक लटकनेवाले रत्नमयी कुण्डलोंके जोडेसे ऐसा शोभायमान होता था मानो शास्त्र और श्रर्थकी तुलनाका प्रमाण ही करना चाहता हो।। १८९।। कुछ नीचेकी श्रोर भुकी हुई श्रौर तोतेकी चोंचके समान लालवर्ण उसकी सुन्दर नाक ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कामरेवरूपी श्राग्नको प्रज्वलित करनेके लिये फूँकनेकी नाली ही हो ॥ १९० ॥ जिस प्रकार जलके कर्णोंसे व्याप्त हुआ मूँगाका अंकुर शोभायमान होता है उसी प्रकार मन्द हास्य की किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका अधरोष्ठ ऐसा शोभायमान होता था मानो अमृतसे ही सींचा गया हो ॥ १९१ ॥ राजकुमार भरतके हाररूपी लतासे सुन्दर कंठमें कोई श्रनोखी ही शोभा थी वह नवीन फूले हुए पुष्पोंके समृहसे सुशोभित शंखके कंठकी उपमा देने योग्य हो रही थी ॥ १६२॥ कंठाभरणमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे भरा हुआ उसका वद्यास्थल हारक्रपी बेलसे घिरे हुए रत्नद्वीपकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १६३ ॥ वह अपनी भुजारूप खंभोंके पर्यन्त भागमें लटकती हुई जिस हाररूपी लताको धारण कर रहा था वह ऐसी मालूम होती थी मानो लदमीदेवीके झूलाकी लता (रस्सी ) ही हो ॥ १६४ ॥ उसकी दोनों भुजात्रोंके कन्धों पर बाजु-वंदके संघट्टनसे भट्टें पड़ी हुई थीं श्रौर इसलिये ही विजयलदमीने प्रेमपूर्वक उसकी सुजाश्रोंकी श्राधीनता स्वीकृत की थी।। १६५।। उसके बाहुद्रा पृथिवीको नापनेके द्राडके समान बहुत ही लम्बे थे श्रौर उन्हें कुलाचल सममकर उन पर रहनेवाली लद्दमी परम धैर्यको विश्वत करती थी ॥१९६। जिस प्रकार श्रनेक नत्तत्रोंसे श्राकाश शोभायमान होता है उसी प्रकार शंख, चक्र, गदा, कूर्म श्रीर मीन श्रादि शुभ लत्त्रणोंसे उसका हस्त-तल शोभायमान था।। १६७॥ कन्धेपर लटकते हुए यज्ञोपवीतसे वह भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऊपर

१ त्रानुगित्वां रुधिरतां च । २ तुलाप्रमितिम् । ३ श्रुतं च त्रार्थं च श्रुतार्थं तस्य । ४ प्रकटी-करणनालिका । ५ नता । ६ व्यातः । ७ -च्छुरिताधरः स० । -स्फुरितोऽधरः प०, द० । ८ -पुष्पीघ-प०, त्रा०, स० । ६ सहितम् । १० दधे । ११ स्थितिम् ।

383

हसिन्निवाधरं कायम् उर्ध्वकायोऽस्य दिद्युते । कटकाङ्गदकेयूरहाराद्येः स्वैविभूषणेः ॥१९९॥ वर्णिते पूर्वकायेऽस्य कायो व्याविण्ति।ऽधरः । यथोपिर तथाधश्च नतु श्रीः करुपपादपे ॥२००॥ पुनरुक्तं तथाप्यस्य कियते वर्णनादरः । पङ्किभेदे महान् दोपः स्यादित्युदेशमात्रतः ॥२०१॥ लावण्यरसिनिष्यन्द'वाहिनीं नाभिकृपिकाम् । स वभारापतत्कायगन्धेभस्येव 'पद्धतिम् ॥२०२॥ स 'शाररसानोल्लासिदुकृलं जघनं दधौ । सेन्द्रचापशरन्मेघिनितम्बिम् मन्दरः ॥२०३॥ पावरौ स वभारोरू युक्तायामो कनद्युतो । मनोभुवेव विन्यस्तौ स्तरमौ स्वे वासवेश्मिन ॥२०४॥ जङ्को सुरुचिराकारे चारुकान्ती दधेऽधिराट् । 'उद्धर्त्या क्षणयेनेव घटिते चित्तजनमना ॥२०५॥ तत्यदाम्बुजयोर्युग्मम् श्रध्युवासानपायिनी । लचमीर्भ्वः ङ्गङ्कनेवाविभवदङ्गलिपत्रकम् ॥२०६॥ तत्यदाम्बुजयोर्युग्मम् श्रध्युवासानपायिनी । लचमीर्भः ङ्गङ्कनेवाविभवदङ्गलिपत्रकम् ॥२०६॥ तत्कभौ रेजतुः कान्त्या "लचमीं जित्वाम्बुजनमनः । प्रहासिमव तन्वानौ नत्वोद्योतिवसारिभः ॥२०७॥ चक्रच्छत्रासिद्यद्यादिरत्नान्यस्य पदाब्जयोः । लग्नानि लच्चणव्याजात् पूर्वसेवामिव व्यष्ठः ॥२०८॥ समाकान्तधराचकः कमयोरेव विक्रमः । 'क्षाविङ्गीणस्तु केनास्य 'रसोढपूर्वः स मानिनः । ।२०९॥

बहते हुए गंगा नदीके प्रवाहसे हिमालय सुशोभित रहता है ॥१६८॥ उसके शरीरका उपरी भाग कड़े, अनन्त, बाजूबन्द और हार आदि अपने अपने आभूषणोंसे ऐसा देदीप्यमान हो रहा था मानो श्रपने श्रधोभागकी श्रोर हँस ही रहा हो ॥१६६॥ राजकुमार भरतके शरीरके ऊपरी भागका जैसा कुछ वर्णन किया गया है वैसा ही उसके नीचेके भागका वर्णन समभ लेना चाहिए क्योंकि कल्पवृत्तकी शोभा जैसी ऊपर होती है वैसी ही उसके नीचे भी होती है ॥२००॥ यद्यपि उपर लिखे श्रनुसार उसके श्रधोभागका वर्णन हो चुका है तथापि उद्देशके श्रनुसार पुनरुक्त रूपसे उसका वर्णन फिर भी किया जाता है क्योंकि वर्णन करते करते समृहमेंसे किसी एक भागका छोड़ देना भी बड़ा भारी दांष है ॥२०१॥ लावण्यरूपी रसके प्रवाह को धारण करने-वाली उसकी नाभिरूपी कृपिका ऐसी सुशोभित होती थी मानो त्रानेवाले कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीका मार्ग ही हो ॥ २०२ ॥ वह भरतश्रेष्ठ करधनीसे सुशोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन भागको धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रधनुषसे सहित शरद् ऋतुके बादलोंसे युक्त नितम्बभाग (सध्यभाग) को धारण करनेवाला मेरु पर्वत ही हो ॥२०३॥ उसके दोनों ऊरू अत्यन्त स्थूल श्रौर सुदृढ़ थे, उनकी लम्बाई भी यथायोग्य थी, श्रौर उनका वर्ण भी सुवर्णके समान पीला था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेवने अपने मन्दिरमें दो खंभे ही लगाये हों।। २०४।। उस भरतकी दोनों जंघाएँ भी श्रविशय मनोहर श्राकारवाली श्रीर सुन्दर कान्तिकी धारक थीं तथा ऐसी मालूम होती थीं मानो कामदेवने उन्हें हथियारसे छीलकर गोल ही कर ली हो ।। २०४ ।। उसके दोनों चरण प्रकट होते हुए अंगुलि-रूपी पत्तोंसे सहित कमलके समान सुशोभित होते थे श्रीर उनमें कभी नष्ट नहीं होनेवाली लच्मी भ्रमरीके समान सदा निवास करती थी ।। २०६ ॥ उसके दोनों ही पैर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्रपनी कान्तिसे कमलकी शोभा जीतकर श्रपने फैलते हुए नखोंके प्रकाशसे उसकी हँसी हो कर रहे हों।। २०७।। उसके चरण कमलोंमें चक्र, छत्र, तलवार, दण्ड आदि चौदह रत्नोंके चिह्न बने हुए थे श्रीर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ये चौदह रत्न, लच्चणोंके छलसे भावी चक्र-वर्तीकी पहिलोसे ही सेवा कर रहे हों।। २०८।। केवल उसके चरणोंका पराक्रम समस्त पृथिवी-मण्डल पर श्राक्रमण करनेवाला था, फिर भला उस श्रीभमानी भरतके सम्पूर्ण शरीरका पराक्रम

१ प्रवाहः । २ रसकूपिकाम् म०, ल० । ३ मार्गम् । ४ शार नानावर्ण । साररसनो प०, ऋ०, ल० । ५ उत्तेजितं कृत्वा । ६ श्रायुधिवशेषेण । कनयेनेव ऋ० । ७ शोभाम् । ८ -कमलस्य । ६ गमनं पराक्रमञ्च । १० सर्वावयवसमुत्पन्नः विक्रमः । ११ सोढुं क्षमः । १२ मानिनः द०, प०, म० ।

चरमाङ्गतयेवास्य विणितं बलमाङ्गिकम् । 'सास्विकं तु वलं बाह्यैः लिङ्गैर्दिग्विजयादिभिः ।।२१०।।
यद्वलं चक्रमृत्क्षेत्रवर्त्तिनां नृसुधाशिनाम् । ततोऽधिकगुणं तस्य बभूव भुजयोर्वलम् ।।२११।।
रूपानुरूपमेवास्य 'बभूवे गुणसम्पदा । गुणेर्विमुच्यते जातु निह तादिग्वधं वपुः ।।२१२।।
यत्रा'कृतिर्गुणास्तत्र वसन्तीति न संशयः । यतोऽस्यानीदगाकारो गुणेरेत्य स्वयं वृतः ।।२१३।।
सत्यं शौचं समा त्यागः प्रज्ञोत्साहो दया' दमः । प्रश्नमो विनयश्चेति गुणाः 'सत्त्वानुपङ्गिणः ॥२१४।।
'वपुः कान्तिश्च दीप्तिश्च लावण्यं प्रियवाक्यता । कलाकुशलता चेति शरीरान्वियनो गुणाः ।।२१५।।
निसर्गरुचिराकारो गुणेरेभिविभूषितः । स रेजे नितरां यद्वत् मिणः संस्कारयोगतः ॥२१६॥
'श्वप्राकृताकृतिर्दिच्यमनुष्यो महसां निधिः । लद्मयाः पुञ्जोऽयमित्युच्चैः वभूवाद्वतचेष्टितः ॥२१७॥
रूपसम्पद्मित्युच्चैः दृष्ट्वा नान्यत्रभाविनीम् । जनाः पुरातनीमस्य शर्रासुः पुण्यसम्पद्म् ॥२१६॥
वपुरारोग्यमैश्वर्यं धर्नाद्धः कामनीयकम् । बलमायुर्यशो मेधा वाक्सौभाग्यं विद्ग्यता ॥२१६॥
इति यावान् जगत्यस्मिन् पुरुपार्थः सुल्वोचितः । स सर्वोभ्यद्वयः पुण्यपरिपाकादिहाङ्गिनाम् ॥२२०॥
न विनाभ्युदयः पुण्याद् श्रस्ति कश्चन पुष्कलः । तस्मादभ्युद्वयं प्रेष्सः पुण्यं सिञ्चनुयाद् बुधः ॥२२९॥।

कौन सहन कर सकता था।। २०६।। उसके शरीर-सम्बन्धी बलका वर्णन केवल इतने ही से हो जाता है कि वह चरम शरीरी था अर्थात उसी शरीरसे मोन्न जानेवाला था और उसके श्रात्मा सम्बन्धी बलका वर्णन दिग्विजय श्रादि बाह्य चिह्नोंसे हो जाता है ॥ २१० ॥ चक्रवर्तीके च्रेत्रमें रहनेवाले समस्त मनुष्य श्रीर देवोंमें जितना वल होता है उससे कईगुना श्रधिक बल चक्रवर्तीकी भजात्रोंमें था ॥ २११ ॥ उस भरतके रूपके अनुरूप ही उसमें गुगुरूपी सम्पदा विद्यमान थी सो ठीक ही है क्योंकि गुणोंसे वैसा सुन्दर शरीर कभी नहीं छोड़ा जा सकता ॥ २१२ ॥ 'जहाँ सुन्दर आकार है वहीं गुण निवास करते हैं' इस लोकोक्तिमें कुछ भी संशय नहीं है क्योंकि गुणोंने भरतके उपमार्राहत-सुन्दर शरीरको स्वयं आकर स्वीकृत किया था ।। २१३ ।। सत्य, शौच, चमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दम, प्रशम श्रीर विनय ये गुए सदा उसकी आत्माके साथ साथ रहते थे ॥ २१४ ॥ शरीरकी कान्ति, दीप्ति, लावण्य, प्रिय वचन बोलना, श्रौर कलाश्रोंमें कुशलता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण थे ॥ २१५ ॥ जिस प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर मणि संस्कारके योगसे श्रत्यन्त सुशोभित हो जाता है उसी प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर आकार वाला भरत ऊपर लिखे हुए गुणोंसे और भी अधिक सुशोभित हो गया था।। २१६।। वह भरत एक दिव्य मनुष्य था उसकी आकृति भी असाधारण थी वह तेजका खजाना था, ख्रौर उसकी सब चेष्टायं आश्चर्य करनेवाली थीं इसलिये वह लद्दमीके श्रितिशय ऊंचे पुंजके समान शोभायमान होता था ॥ २१७ ॥ दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली उसकी उत्कृष्ट रूपसम्पदा देखकर लोग उसके पूर्वभव-सम्बन्धी पुण्यसंपदाकी प्रशंसा करते थे ॥ २१८ ॥ सुन्दर शरीर, नीरोगता, ऐश्वर्य, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, श्रायु, यश, बुद्धि, सर्व-प्रिय वचन श्रौर चतुरता श्रादि इस संसारमें जितना कुछ सुखका कारण पुरुषार्थ है वह सब श्रभ्यदय कहलाता है और वह सब संसारी जीवोंको पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है ॥२१९-२२०॥ पुण्यके बिना किसी भी बड़े अभ्यद्यकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये जो विद्वान पुरुष अभ्यद्य

१ स्रात्मिन भवम् मनोजनितिमित्यर्थः । २ गुणसम्पद् बभूव । ३ स्वरूपत्वम् । ४ दयादमौ प० । ५ सत्त्वाविनाभाविनः । ६ वपुः पुष्टिः । ७ त्र्रयाधारणाकृतिः । ८ पुरुपार्थसुखोचितः स्र०, व०, स० ।

शार्वलिकीडितम्

इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिनं संवर्द्धयन् स्वैगुँणैः पित्रोर्बन्धुजनस्य च प्रशमयँक्लोकस्य दुःखासिकाम् ।
नाभेयोदयभूधरादधरितं कोणीभरा[धरा]दुद्रतः प्रालेयांशुरिवाबमौ भरतराइ भूलोकमुद्रासयन् ॥२२२॥
श्रीमान् हेमशिलाघनैरपघनैः प्रांशुः प्रकृत्या गुरुः पादाकान्तधरातलो गुरुभरं वोद्धं चमायाः चमः ।
हारं निर्मरचारुकान्तिमुरसा बिभ्रचटस्पद्धिना चकाक्केदियभूधरः स रुरुचे मौलोद्धकूटोद्धरः ॥२२३॥
संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचिरं तद्वक्त्रमप्राकृतं संश्र्यवन् कलिनकणं श्रुतिसुखं सप्रश्रयं तद्वचः ।
श्राशिलध्यन् प्रणतोत्थितं मुहुरमुं स्वोत्सङ्गमारोपयन् श्रीमान्नाभिसुतः परा एतिमगाद् वर्त्स्यत् जनश्रीविभुः २२४
इत्यार्षे भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकचणमहापुराणसंग्रहे भगवत्कुमारकालयशस्वतीसुनन्दाविवाहभरतोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चदशं पर्व ॥१५॥

प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले पुण्यका संचय करना चाहिये ॥ २२१ ॥ इस प्रकार वह भरत चन्द्रमाके समान शोभायमान हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा श्रपने शीतलता, सुभगता श्रादि गुर्गोंसे सबके श्रानन्दकी परम्पराको बढ़ाता है उसी प्रकार वह भरत भी अपने दया, उदारता, नम्रता स्त्रादि गुणोंसे माता पिता तथा भाईजनोंके स्त्रानन्दकी परम्पराको प्रतिदिन बढ़ाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार लोगोंकी दु:खमय परिस्थितिको शान्त करता है उसी प्रकार वह भरत भी लोगोंकी दुःखमय परिस्थितिको शान्त करता था, चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त पर्वतोंको नीचा करनेवाले पूर्वाचलसे उदित होता है उसी प्रकार वह भरत भी समस्त राजा-श्रोंको नीचा दिखानेवाले भगवान् ऋषभदेवरूपी पूर्वाचलसे उदित हुआ था श्रोर चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त भूलोकको प्रकाशित करता है उसी प्रकार भरत भी समस्त भूलोकको प्रका-शित करता था ॥ २२२ ॥ अथवा वह भरत, चक्ररूपी सूर्यको उदय करनेवाले उदयाचलके समान सुशोभित होता था क्योंकि जिस प्रकार उदयाचल पर्वत सुवर्णमय शिलाश्रोंसे सान्द्र श्रवयवोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार वह भरत भी सुवर्णके समान सुन्दर मजवूत शरीरसे शोभायमान था, जिस प्रकार उदयाचल ऊँचा होता है उसी प्रकार, वह भरत भी ऊँचा ( उदार ) था, उद्याचल जिस प्रकार स्वभावसे ही गुरु-भारी होता है उसी प्रकार वह भरत भी स्वभावसे ही गुरु (श्रेष्ठ) था, उदयाचल पर्वतने जिस प्रकार ऋपने समीपवर्ती छोटे छोटे पर्वतोंसे पृथ्वीतल पर आक्रमण कर लिया है उसी प्रकार भरतने भी अपने पाद अर्थात चरणोंसे दिग्विजयके समय समस्त पृथिवीतल पर श्राक्रमण किया था, उदयाचल जिस प्रकार पृथिवीके विशाल भारको धारण करनेके लिये समर्थ है उसी प्रकार भरत भी पृथिवीका विशाल भार धारण करनेके लिये ( व्यवस्था करनेके लिये ) समर्थ था, उदयाचल जिस प्रकार श्रपने तट भागपर निर्भरनोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता है उसी प्रकार भरत भी तटके साथ स्पर्धा करनेवाले श्रपने वत्तःस्थल पर हारोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता था, श्रीर उदयाचल पर्वत जिस प्रकार देदीप्यमान शिखरों से सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह भरत भी अपने प्रकाशमान मुकुटसे सुशोभित रहता था ॥ २२३ ॥ जिन्हें ऋरहन्त पदकी लद्मी प्राप्त होनेवाली है ऐसे भगवान वृषभदेव, नेत्रोंको ऋानन्द देनेवाले, श्रत्यन्त सुन्दर श्रीर श्रसाधारण भरतके मुखको देखते हुए, कानोंको सुख देनेवाले तथा विनय सिंहत कहे हुए उसके मधुर वचनोंको सुनते हुए, प्रणाम करनेके बाद उठे हुए भरतका बार बार त्रालिंगन कर उसे ऋपनी गोदमें बैठालते हुए परम संतोषको प्राप्त होते थे ॥ २२४ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगविज्ञनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलत्तरण महापुराण संप्रहमें भगवान्का कुमारकाल, यशस्वती श्रीर सुनन्दाका विवाह तथा भरतकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्रहवां पर्व समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

१ स्त्रघःकृतभूपतेः स्त्रघःकृतभूघराच । २ —त्तोगीघरादुद्गतः प०, म०, ल० । ३ स्रवयवैः । ४ उन्नतः । ५ चरणाऋान्तं प्रत्यन्तपर्वताकान्तं च । ६ स्रिघिकः । ७ प्रमुः स० ।

## षोडशं पर्व

श्रथ क्रमाद्यशस्त्रत्यां जाताः स्रष्टुरिमे सुताः । श्रवतीर्य दिवो मूर्णः तेऽहमिन्द्राः पुरोहिताः ॥१॥ पीठो वृपभसेनोऽभृत् कनीयान् भरतेश्वरात् । महापीठोऽभवतस्य सोऽनन्तविजयोऽनुजः ॥२॥ विजयोऽनन्तवीर्योऽभूद् वैजयन्तोऽच्युतोऽभवत् । जयन्तो वीर इत्यासीद् वरवीरोपराजितः ॥३॥ इत्येकान्नशतः पुत्रा बभूवुर्वृषभेशिनः । भरतस्यानुजन्मानश्चरमाङ्गा महौजसः ॥४॥ ततो बाह्यी यशस्वत्यां ब्रह्मा समुद्रपाद्यत् । कलामिवापराशायां 'उयोस्नपचो 'उमलां विघोः ॥५॥ सुनन्दायां महाबाहुः श्रहमिन्दो 'दिवोऽग्रतः । च्युत्वा बाहुबलीत्यासीत् कुमारोऽमरसिन्नभः ॥६॥ वज्रजङ्गभवे यास्य भगिन्यासीदनुन्दरी । सा सुन्दरीत्यभृत् पुत्री वृपभस्यातिसुन्दरी ॥७॥ सुनन्दा सुन्दरीं पुत्रीं पुत्रं बाहुबलीशिनम् । लब्ध्वा रुचि परां भेजे प्राचीवार्के सह त्विपा ॥दः। तत्काल 'कामदेवोऽभूद् युवा बाहुबली बली । रूपसम्पदमुतुङ्गां द्धानोऽसुमतां मताम् ॥९॥ तस्य तद्र्पमन्यत्र समदरयत न कवित् । कल्पद्रमात् किमन्यत्र दश्यते हारिभृपणम् ॥१०॥

श्रथानन्तर पहले जिनका वर्णन किया जा चुका है ऐसे वे सर्वार्थासद्धिके श्रहमिन्द्र स्वर्गसे अवतीर्ण होकर क्रमसे भगवान वृषभदेवकी यशस्त्रती देवीमें नीचे लिखे हुए पुत्र उत्पन्न हुए।।१।। भगवान् वृषभदेवकी वज्रनाभि पर्यायमें जो पीठ नामका भाई था वह अब वृषभसेन नामका भरतका छोटा भाई हुआ जो राजश्रेष्ठीका जीव महापीठ था वह अनन्तविजय नामका वृषभसेनका छोटा भाई हुआ ॥२॥ जो विजय नामका व्याव्यका जीव था वह अनन्त-विजयसे छोटा स्रनन्तवीर्य नामका पुत्र, हुत्रा, जो वैजयन्त नामका शूकरका जीव था वह स्रनन्तवीर्यका छोटा भाई श्रच्युत हुत्रा, जो वानरका जीव जयन्त था वह श्रच्युतसे छोटा वीर नामका भोई हुआ श्रौर जो नेवलाका जीव श्रपराजित था, वह वीर से छोटा वरवीर हुआ ॥३॥ इस प्रकार भगवान् वृपभदेवके यशस्वती महादेवीसे भरतके पीछे जन्म लेनेवाले निन्यानवे पुत्र हुए, वे सभी पुत्र चरमशरीरी तथा बड़े प्रतापो थे ।।४॥ तद्नन्तर जिस प्रकार शुक्रपत्त-पश्चिम दिशामें चन्द्रमाकी निर्मल कलाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार ब्रह्मा—भगवान् त्र्यादिनाथने यशस्वती नामक महादेवीमें बाह्मी नामकी पुत्री उत्पन्न की ॥४॥ आनन्द पुरोह्तिका जीव जो पहले महाबाहु था और फिर सर्वार्थसिद्धिमें श्रहमिन्द्र हुआ था, वह वहाँसे च्युत होकर भगवान् वृषभदेवकी द्वितीय पत्नी सुनन्दाके देवके समान बाहुबली नामका पुत्र हुआ ॥६॥ वजाजंघ पर्यायमें भगवान् वृषभदेवकी जो श्रमुंधरी नामकी बहिन थी वह अब इन्हीं वृषभदेवकी सुनन्दा नामक देवीसे श्रात्यन्त सुन्दरी सुन्दरी नामकी पुत्री हुई।।।।। सुन्दरी पुत्री श्रीर बाहुबली पुत्रको पाकर सुनन्दा महारानी ऐसी सुशोभित हुई थी जिस प्रकार कि पूर्विदशा प्रभाके साथ साथ सूर्यको पाकर सुशोभित होती है।।।। समस्त जीवोंको मान्य तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसम्पदाको धारण करने-वाला बलवान् युवा बाहुबली उस कालके चौबीस कामदेवोंमेंसे पहला कामदेव हुआ था।।।।। उस बाहुबलीका जैसा रूप था वैसा श्रन्य कहीं नहीं दिखाई देता था, सो ठीक ही है उत्तम श्राभूषण

१ क्रमाद्यशस्तया द० । २ भरतस्यानुजः । ३ इत्येकोनशतं – ग्रा०, प०, द०, स०, म०, ल० । ४ ग्रुक्तः । ५ -पचेऽमलां म०, ल० । ६ सर्वार्थसिद्धितः । ७ वृपभस्म । ८ -दनुन्धरी प०, ग्रा०, द०, स०, ल० । ६ लेभे ब०, ग्रा०, द०, स०। १० तत्काले काम- प०, द०, म०, ल० ।

'कुञ्चितास्तस्य केशान्ता' विवसुर्श्रमरिवपः । मनोभुतः शिरस्त्राण्'सूक्ष्मायो'वलयैः समाः ।।११॥ जलाटमष्टमीचन्द्रचारु तस्य द्घे रुचिम् । धात्रेव राज्यपट्टस्य निवेशाय पृथुकृतम् ॥१२॥ कुण्डलद्वयसंशोभि तस्य वक्त्रमदीष्यत । सरोरुइमिवोपान्तर्वातचकाद्वयुग्मकम् ॥१३॥ . नेत्रोत्पलद्वयेनास्य बभौ वक्त्रसरोरुइम् । स्मितांशु सिलिलोत्पीडं लक्ष्म्यावासपिवित्रितम् ॥१४॥ विजयच्छन्द्हारेण् वचस्त्थलविलिग्बना । सोऽधान्मरकतागस्य श्रियं निर्झरशोभिनः ॥१४॥ तस्यांसौ वचसः प्रान्ते श्रियमातेनतुः पराम् । द्वीपस्थलस्य पर्यन्ते स्थितौ श्रुद्धनगावित्र ॥१६॥ वाहू तस्य महाबाहोः श्रधाता बलमूर्जितम् । यतो बाहुवलीत्यासीत् नामास्य "महसां निधेः ॥१७॥ मध्येगात्रमसौ द्धे निर्मरोरं नाभिमण्डलम् । कुलादिरिव पद्मायाः सेवनीयं महत्सरः ॥१८॥ कटोतटं बभावस्य कटिसूत्रेल् वेष्टितम् । महाहिनेव विस्तीर्णं तटं मेरोर्महोत्रतेः ॥१९॥ कदलीस्तम्भनिर्मासौ त्ये जक्त्र तस्य विरेजतुः । लच्मीकरतलाजस्य स्वर्णदि समुज्ज्वलो ॥२०॥ शुग्रुभाते शुभे जक्वे तस्य विक्रमशालिनः । भविष्यत्प्रतिमायोगतपःसिद्धयङ्गतां गते ॥२९॥ कमौ मृदुतलो तस्य लसदङ्गलसहलो । रुचि द्यतुरारकौ रक्ताम्भोजस्य सिश्रयः ॥२२॥

कल्पवृत्तको छोडकर क्या कहीं श्रन्यत्र भी पाये जाते हैं ? ॥१०॥ उसके भ्रमरके समान काले तथा क्रांटिल केशोंके अप्रभाग कामदेवके शिरके कवचके सूद्दम लोहेके गोल तारोंके समान शोभायमान होते थे ॥११॥ अष्टमीके चन्द्रमाके समान सन्दर उसका विस्तृत ललाट ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो ब्रह्माने राज्यपद्रको बाँधनेके लिये ही उसे विस्तृत बनाया हो ॥१२॥ दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान उसका मुख ऐसा देदीप्यमान जान पड़ता था मानो जिसके दोनों श्रोर समीप ही चकवा-चकवी बैठे हों-ऐसा कमल ही हो ॥१३॥ मन्द हास्य की किरणुरूपी जलके पूरसे भरा हुआ तथा लद्मीके निवास करनेसे अत्यन्त पवित्र उसका मुखहूपी सरोवर नेत्ररूपो दोनों कमलोंसे भारी सुशोभित होता था ॥१४॥ वह बाहबली ऋपने वज्ञास्थलपर लटकते हुए विजयछन्द नामके हारसे निर्भरनों द्वारा शोभायमान मरकतमिणमय पर्वतकी शोभा धारण करता था ॥१५॥ उसके वन्नःस्थलके प्रान्तभागमें विद्यमान दोनों कन्धे ऐसी शोभा बढ़ा रहे थे मानो किसी द्वीपके पर्यन्त भागमें विद्यमान दो छोटे छोटे पर्वत ही हों ॥१६॥ लम्बी भुजाश्रोंको धारण करनेवाले श्रीर तेजके भाण्डारस्वरूप उस राजकुमारकी दोनों ही भुजाएँ उत्कृष्ट बलको धारण करती थीं श्रौर इसीलिये उसका बाहुबली नाम सार्थक हुश्रा था ॥१७॥ जिस प्रकार कुलाचल पर्वत अपने मध्यभागमें लद्दमीके निवास करने योग्य बढ़ा भारी सरीवर धारण करता है उसी प्रकार वह बाहुबली अपने शरीरके मध्यभागमें गंभीर नाभिमण्डल धारण करता था ॥१८॥ करधनीसे घिरा हुआ उसका कटिप्रदेश ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी बड़े सर्पसे घिरा हुआ अत्यन्त ऊँचे सुमेर पर्वतका विस्तृत तट ही हो ॥१९॥ केलेके खम्भेके समान शोभायमान उसके दोनों ऊर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लद्दमीकी हथेलीके निरन्तर स्पर्शसे ही अत्यन्त उज्वल हो गये हो ॥२०॥ पराक्रमसे सुशोभित रहनेवाले उस बाहबलीकी दोनों ही जंघाएँ शुभ थीं—शुभ लच्चणोंसे सहित थीं श्रीर ऐसी जान पड़ती थीं मानो वह बाहबली भविष्यत् कालमें जो प्रतिमायोग तपश्चरण धारण करेगा उसके सिद्ध करनेके लिये कारण ही हों ॥२१॥ उसके दोनों ही चरण लालकमलकी शोभा धारण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार कमल कोमल होता है उसी प्रकार उसके चरणोंके तल्लवे भी कोमल थे, कमलोंमें जिस प्रकार दल (पंखुरियाँ) सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उसके चरणोंमें ऋँगुलियाँ रूपी दल

१ कुटिलोकृताः । २ केशाग्रा— म०, ल० । ३ शिरःकवच । ४ लोहवलयः । ५ जलक्या-प्रचयम् । ६ पर्वतस्य । ७ तेजसाम् । ८ गभीरं म०, ल० । ६ लक्ष्म्याः । १० समानी । ११ स्थानवरत । १२ कारणताम् ।

इत्यसो परमोदारं द्धानश्चरमं वपुः । संमाति स्म कथं नाम मानिनोहृस्कुटीरके ।।२३।।
स्वप्नेऽपि तस्य तद्रूपम् श्रनन्यमनसोऽङ्गनाः । परयन्ति स्म मनोहृति निखातिमव चेतिस ॥२४॥
मनोभन्नो मनोजश्च मनोभूर्मन्मथो ऽङ्गजः । मदनोऽनन्यजश्चेति ग्रंथाजह्स्तं तदाङ्गनाः ॥२५॥
सुमनोमञ्जरीवाणैरिश्चधन्ना किलाङ्गजः । जगत्संमोहकारीति कः श्रद्ध्या द्युक्तिकम् ॥२६॥
समा भरतराजेन राजन्याः सर्व एव ते । विद्यया कल्या दीप्त्या किल्या सीन्दर्य लीलया ।। २०॥
शतमेकोत्तरं पुत्रा भर्तु स्ते भरतादयः । क्रमात् प्रापुर्युवावस्थां मदावस्थामिव द्विपाः ॥२८॥
तद्योवनमभूत्रेषु रमणीयतरं तदा । उद्यानपादपौषेषु वसन्तस्येव जृम्भितम् ।। ॥२८॥
स्मतांशुमञ्जरोः श्रुञ्जाः र सतान्नान् पाणिपल्खवान् । भुजशाखाः फलोद्गा । स्ते द्धुर्युव पार्थिवाः ॥३०॥
ततामोदेन धूपेन वासितास्तिच्छरोरहाः । गन्धान्धेरिलिभिलीनैः कृताः स्थितेपच्या इव ॥३१॥

सुशोभित थे, कमल जिस प्रकार लाल होते हैं उसी प्रकार उसके चरण भी लाल थे श्रीर कमलोंपर जिस प्रकार लक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरणोंमें भी लुदमी (शोभा) निवास करती थी।।२२।। इस प्रकार परम उदार श्रौर चरमशरीरको धारण करनेवाला वह बाहुबली मानिनी स्त्रियोंके हृदयरूपी छोटीसी कुटीमें कैसे श्वेश कर गया था ? भावार्थ--स्त्रियोंका हृदय बहुत ही छोटा होता है श्रीर बाहुबलीका शरीर बहुत ही ऊंचा (सवा पाँच सौ धनुष) था इसके सिवाय वह चरमशरीरी वृद्ध, (पच्चमें उसी भवसे मोच्च जानेवाला) था, मानिनी स्त्रियाँ चरमशरीरी श्रर्थात् वृद्ध पुरुषको पसंद नहीं करती हैं, इन सब कारणोंके रहते हुए भी उसका वह शरीर स्त्रियोंका मान दूर कर उनके हृदयमें प्रवेश कर गया यह भारी श्राश्चर्यकी बात थी ॥२३॥ जिनका मन दूसरी जगह नहीं जाकर केवल बाहुबलीमें ही लगा हुआ है ऐसी स्नियाँ खप्नमें भी उस बाहुबलोके मनोहर रूपको इस प्रकार देखती थीं मानो वह रूप उनके चित्तमें उकेर ही दिया गया हो ॥२४॥ उस समय स्त्रियाँ उसे मनोभव, मनोज, मनोभू, मनमथ, श्रंगज, मद्न श्रौर श्रनन्यज श्रादि नामोंसे पुकारती थीं ॥२४॥ ईख ही जिसको धनुष है ऐसा कामदेव श्रपने पुष्पोंकी मंजरी रूपी बाणोंसे समस्त जगत्का संहार कर देता है इस युक्तिरहित बातपर भला कौन विश्वास करेगा ? भावार्थ--कामदेवके विषयमें ऊपर लिखे अनुसार जो किंवदन्ती प्रसिद्ध है वह सर्वथा युक्तिरहित है, हाँ, बाहुबली जैसे कामदेव ही अपने अलौकिक श्रौर पौरुषके द्वारा जगतुका संहार कर सकते थे।।२६।। इस प्रकार वे सभी राजकुमार विद्या, कला, दीप्ति, कान्ति श्रीर सुन्दरताकी लीलासे राजकुमार भरतके समान थे।।२७॥ जिस प्रकार हाथी क्रम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान् वृषभदेवके वे भरत आदि एक सौ एक पुत्र कम-क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचेके वृज्ञसमूहोंपर वसन्तऋतका विस्तार अतिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस समय उन राजकुमारोंमें भी वह यौवन ऋतिशय मनोहर जान पड़ता था ॥२९॥ युवावस्थाको प्राप्त हुए वे सभी पार्थिव श्रर्थात् राजकुमार पार्थिव श्रर्थात् पृथिवीसे उत्पन्न होनेवाले वृत्तोंके समान थे क्योंकि वे सभी, वृत्तोंके समान ही मन्दहास्यरूपी सफेद मञ्जरी, लाल वर्णके हाथरूपी पल्लव श्रीर फल देनेवाली ऊंची ऊंची भुजारूपी शाखात्र्योंको धारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सुगन्धि सब श्रोर फैल रही है ऐसी धूपसे उन राजकुमारोंके शिरके बाल सुगन्धित किये जाते थे, उस सुगन्धिसे अन्ध

१ टङ्कोत्कीर्णिभिव । २ मत् मानसं तन्मध्नातीति मन्मधः । ३ —नन्यजश्चैव प० । ४ ब्रुवन्ति स्म । ५ जगत्संहार— म०, ल० । ६ विश्वासं कुर्यात् । ७ सर्वे राजकुमाराः । ८ श्रान्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दरहनीतिरूपया । ६ श्रान्वरगणितादिकया । १० तेजसा । ११ शोभया । १२ कृम्भग्मम् । १३ सारुणान् । १४ उन्नताः । १५ पार्थिवभूमिपाः । पत्ते युवपादषाः । १६ केशान्तरैः पृथृकृताः ।

तन्मुखामोदमाघातुम् श्रायान्ती भ्रमरावली । 'सर्वाङ्गीणं तदामोदम् श्रन्वभूत् क्रणमाकुला ।।३२।।
रत्नकुरुढलयुग्मेन मकराङ्के ण भूषितम् । कर्णद्वयं बभौ तेषां मदनेनेव चिह्नितम् ।।३३।।
नेत्रोत्पलद्वयं तेपाम् इष्कृत्य मनोभवः । भूलताचापयष्टिभ्यां स्त्रीसृष्टिं वशमानयत् ।।३४।।
वपुर्दीप्तं मुखं कान्तं मधुरो नेत्रविश्रमः । कर्णावम्यणं विश्रान्तनेत्रोत्पलवतंसितौ ।।३५।।
भूवौ सविश्रमे शस्तं ललाटं नासिकाञ्चिता । क्पोलावुपमातीतौ 'श्रपोदितशिश्रियौ ।।३६।।
'रक्तो रागरसेनेव पाटलो दशनच्छदः । स्वरो मृदङ्गिनघोंपगम्भीरः श्रुतिपेशलः ।।३७।।
'स्त्रमार्गमनु'प्रोतैः जगच्चेतोऽभिनन्दिभिः । 'क्एख्यौरवाचरैः शुद्धः' कएटो मुक्ताफलैवृ तः ।।३६॥
वचो लच्नया परिष्वक्तम् श्रसौ च विजयश्रिया । 'व्यायामकर्कशौ बाहू पीनावाजानुलम्बिनौ ।।३९॥
नाभिः शोभानिधानोवीं चार्वी 'रिनवीप्या दशाम् । तनुमध्यं जगनमध्य'निविशेपमशेपतः ।।४०॥

होकर भ्रमर त्राकर उन बालोंमें विलीन होते थे जिससे वे बाल ऐसे मालूम होते थे जिससे मानो वृद्धिसे सहित ही हो रहे हों ॥३१॥ उन राजकुमारोंके मुखकी सुगन्ध सुंघनेके लिये जो भ्रमरोंकी पंक्ति त्राती थी वह चए भरके लिये व्याकुल होकर उनके समस्त शरीरमें व्याप्त हुई सुगन्धिका श्रनुभव करने लगती थी। भावार्थ-उनके समस्त शरीरसे सुगन्धि त्रा रही थी इसलिये 'मैं पहले किस जगहकी सुगन्धि ब्रह्ण कह्नं' इस विचारसे भ्रमर च्चण भरके लिये व्याकुल हो जाते थे।।३२।। उन राजकुमारोंके दोनों कान मकरके चिह्नसे चिह्नित रत्नमयी कुण्डलोंसे ऋलंकृत थे इसलिये ऐसे जान पडते थे मानो कामदेवने उनपर अपना चिह्न ही लगा दिया हो ॥३३॥ कामदेवने उनके नेत्ररूपी कमलोंको बाए बनाकर श्रीर उनकी भौंह-रूपी लतात्रोंको धनुषकी लकड़ी बनाकर समस्त स्त्रियोंको ऋपने वश कर लिया था॥ ३४॥ उनका शरीर देदीप्यमान था, मुख सुन्दर था, नेत्रोंका विलास मधुर था श्रीर कान समीपमें विश्राम करनेवाले नेत्ररूपी कमलोंसे सुशोभित थे।। ३४,॥ उनकी भौंहें विलाससे सहित थीं, ललाट प्रशंसनीय था, नासिका सुशांभित थी ख्रोर उपमारहित कंपोल चन्द्रमाकी शोभाको भी तिरस्कृत करनेवाले थे ।। ३६ ।। उनके ओठ कुछ कुछ लाल वर्णके थे मानो अनुराग़के रससे ही लाल वर्णके हो गये हों श्रीर स्वर मृदङ्गके शब्दकें समान गम्भीर तथा कानोंको प्रिय था ॥३७॥ उनके कण्ठ जिन मोतियोंसे घरे हुए थे वे ठीक कण्ठसे उचारण होने योग्य श्रवरोंके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार अन्तर सूत्र मार्ग अर्थात् मूल प्रन्थके अनुसार गुम्फित होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी सूत्रमार्ग ऋथीत् धागामें पिरोये हुए थे, श्रज्ञर जिस प्रकार जगत्के जीवोंके चित्तको त्रानन्द देनेवाले होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी उनके चित्तको त्रानन्द देनेवाले थे, श्रद्धार जिस प्रकार कएठस्थानसे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मोती भी कण्ठस्थानमें पड़े हुए थे, श्रीर श्रचर जिस प्रकार शुद्ध श्रथीत निर्दोष होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी शुद्ध श्रथीत निर्दोष थे ॥ ३८ ॥ उनका वज्ञःस्थल लदमीसे श्रालिङ्गित था, कन्धे विजयलद्दमीसे श्रालिंगित थे श्रीर घुटनों तक लम्बी भुजाएं व्यायामसे कठोर थीं ॥ ३६ ॥ उनकी नाभि शोभाके खजानेकी भूमि थी, सुन्दर थी श्रीर नेत्रोंको सन्तोष देनेवाली थी इसी प्रकार उनका मध्यभाग श्रथीत् कटिप्रदेश भी ठीक जगतके मध्यभागके समान था ॥ ४० ॥ जिन पर वस्त्र शोभायमान हो रहा

१ सर्वावयवेषु भवम् । २ समीपः । ३ दूषिता । —वपोहित- श्रा०, स०, ल० । ४ रिक्कतः । ५ सूत्रम्, पत्ते तन्तुम् । 'ग्राल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम् । श्रस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ॥' ६ यष्टीकृतैः, पत्ते त्रानुप्रथितैः । ७ कएठयोग्यैः, पत्ते करठमवैः । ८ कलङ्कादिदोषरिहतैः, शब्दार्थादिदोध- २ स्त्रालिङ्कितम् । १० शस्त्राद्यभ्यासः । ११ सुखकारियो । १२ समानम् ।

लसद्वसनमामुक्त'रशनं जघनं घनम् । कायमानिमवानङ्गनृपतेः कृतिनृति ॥४१॥
पोनौ चारुरुचानुरू नारीजनमनोरमौ । जङ्को विनिर्जितानङ्गिनपङ्गा'रुचिराकृती ॥४२॥
सर्वाङ्गसङ्गतां कान्तिमिवोच्चित्य' 'स्नुतामधः । 'क्रमौ विनिर्मितौ लक्ष्म्या 'न्यक्कृतारुणपङ्कजौ ॥४३॥
तेपां प्रत्यङ्गमत्युद्धा शोभा स्वात्मगतैव या । तत्समुत्कीक्षेनैवालं ' 'रेखलूक्त्वा वर्णनान्तरम् ॥४४॥
निसर्गरुचिराण्येपां वर्ष्प मिण्भूपणैः । भृशं रुरुचिरे पुष्पैः वनानीव विकासिभिः ॥४५॥
तेपां विभूपणान्यासन् मुक्तारत्नमयानि वे । यष्टयो हारभेदाश्च रत्नावल्यश्च नैकधा ॥४६॥
यष्टयः शार्षकं चोपशीर्षकं चावघाटकम् । प्रकाण्डकञ्च तरलप्रवन्धश्चेति पञ्चधा ॥४७॥
केपाञ्चिच्छीर्षकं यष्टिः केपाञ्चिदुपशीर्षकम् । ग्रवधाटकमन्येपाम् ग्रपरेपां प्रकाण्डकम् ॥४८॥
तरलप्रतिबन्धश्च केषाञ्चित् कण्ठ' भूषण्म् । मिण्मध्याश्च शुद्धाश्च तास्तेपां' यष्ट्यो' प्रभवन् ॥४९॥
''स्त्रमेकावली सैव यष्टिः स्यान्मिण्मध्यमा । 'र्रत्नावली भवेत् सैव सुवर्णमिण्चित्रता ॥५०॥
''युक्तप्रमाणसोवर्णमिण्मिण्वयमौक्तिकैः । सान्तरं प्रथिता भूपा भवेयु' रपर्वातका ॥५१॥

है श्रौर करधनी लटक रही है ऐसे उनके स्थल नितम्ब ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी राजाके सुख देनेवाले कपड़ेके वने हुए तम्बू ही हों ॥ ४१ ॥ उनके ऊरु म्थूल थे, सुन्दर कान्तिके धारक थे श्रीर स्त्रीजनोंका मन हरण करनेवाल थे। उनकी जंघाएं कामदेवके तरकशकी सुन्दर श्राकृतिको भी जीतनेवाली थीं ॥ ४२ ॥ श्रपनी शोभासे लाल कमलोंका भी तिरस्कार करनेवाले डनके दोनों पैर ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शरीरमें रहनेवाली जो कान्ति नीचेकी स्रोर बह कर गई थी उसे इकट्टा करके ही बनाये गये हों।। ४३।। इस प्रकार उन राजकुमारोंके प्रत्येक श्रंगमें जो प्रशंसनीय शोभा थी वह उन्होंके शरीरमें थी—वैसी शोभा किसी दूसरी जगह नहीं थी इसिल्ये अन्य पदार्थींका वर्णन कर उनके शरीरकी शोभाका वर्णन करना व्यर्थ है ॥ ४४ ॥ उन राजकुमारोंके स्वभावसे ही सुन्दर शरीर माणिमयी आभूषणोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि खिले हुए फूलोंसे वन सुशोभित रहते हैं।। ४४।। उन राजकुमारोंके यप्टि, हार श्रौर रत्नावली त्र्याद, मोती तथा रत्नोंके बने हुए अनेक प्रकारके आभूषण थे।। ४६।। उनमेंसे यष्ट नामक आभूषण शीर्षक, उपशीर्षक, अवघाटक, प्रकाण्डक और तरल प्रवन्धके भेदसे पाँच प्रकारका होता है।। ४०।। उन राजकुमारोंमें किन्हींके शीर्षक, किन्हींके उपशीर्षक, किन्हींके श्रवघाटक, किन्हींके प्रकाण्डक श्रोर किन्हींके तरल प्रतिबन्ध नामकी यष्टि कण्ठका श्राभूषण हुई थी। उनकी वे पाँचों प्रकारकी यष्टियाँ मिण्मिध्या और शुद्धाके भेदसे दो दो प्रकारकी थीं। ि जिसके बीचमें एक मिण लगा हो उसे मिण्मध्या, श्रौर जिसके बीचमें मिण नहीं लगा हो उसे शुद्धा यष्टि कहते हैं। ] ॥ ४८-४९ ॥ मिण्मिध्यमा यष्टिको सूत्र तथा एकावली भी कहते हैं श्रौर यदि वही माणिमध्यमा यष्टि सुवर्ण तथा माणियांसे चित्र-विचित्र हो तो उसे रत्नावली भी कहते हैं।। ५०।। जो यष्टि किसी निश्चित प्रमाणवाले सुवर्ण मिए, माणिक्य श्रौर मोतियोंके द्वारा

१ प्रतिबद्ध । २ पटकुटी । ३ विहितसुखम् । ४ ह्युधिः । ५ संग्रह्म, संहृद्य । ६ स्यन्द-मानाम् । ७ पादौ । ८ ग्रथःकृत । ६ प्रशस्ता । १० पर्याप्तम् । ११ [ वचनेनालम् ] श्रस्य पदस्योपिर सूत्रम् [ श्रलंखल्वोः प्रतिपेधयोः ] पाणिनीयम् । १२ कण्टाभरण्— भूततरलप्रतिबन्धश्चेति यष्टिः इदानीं यष्टिविशेषमुक्ता सामान्या द्विप्रकारा एवेति सूचयित । १३ कुमाराणाम् । १४ ता यष्टयः मणिमध्याः शुद्धाश्चेति सामान्यतः द्विधाभवन् । १५ या यष्टिः मणिमध्यमा स्यात् सैव सूत्रमिति । एकावलीति च नामद्वयी स्यात् । १६ सैव सुवर्णेन मणिभिश्च चित्रिता चेत् रत्नावलीति नामा स्यात् । १७ योग्यप्रमाण् । १८ द्वाभ्यां त्रिभिश्चर्तुःभैः पञ्चभिर्वा सुवर्णमिणिमाणिक्यमौक्षिकैः सान्तरं यथा भवति तथा रचिता मृषा श्रपवर्तिका भवेयुः ।

यष्टिः शोर्षकसंज्ञा स्यात् मध्येकस्थूलमोक्तिका । मध्येक्षिभिः क्रमस्थूलैः मौक्तिकैरपशीर्षकम् ॥५२॥ प्रकारङकं क्रमस्थूलैः पञ्चमिर्मध्यमौक्तिकैः । मध्यादनुक्रमाद्धोनैः मौक्तिकैरवधाटकम् ॥५३॥ तरलप्रतिबन्धः स्यात् सर्वत्र सममौक्तिकैः' । "तथेव मिण्युक्तानाम् उद्धा भेदां खिषात्मनाम् ॥५४॥ हारो यष्टिकलापः" स्यात् स चैकादशधा मतः । इन्द्रच्छन्दादिभेदेन यष्टिसंख्याविशेषतः ॥५५॥ यष्ट्योऽष्ट्र सहस्रं तु यत्रेन्द्रच्छन्दसंज्ञकः । स हारः परमोदारः कृत्रचक्रजिनेशिनाम् ॥५६॥ तद्ध्रप्रमितो यस्तु विजयच्छन्दसंज्ञकः । सोऽर्द्धचक्रधरस्योक्तो हारोऽन्येषु च केषुचित् ॥५७॥ शत्मष्टीत्तरं यत्र यष्टीनां हार एव सः । एकाशित्या भवेद् देवच्छन्दो मौक्तिकयप्टिभिः ॥५८॥ चतुःपष्ट्यार्धहारः स्याच्चतुःपञ्चाशता पुनः । भवेद् रिमकलापाख्यो गुच्छो द्वात्रिशता मतः ॥५६॥ यष्टीनां सप्तविशत्या भवेब्वज्ञमालिका । शोभां नज्ञत्रमालाया या हसन्ती स्वमौक्तिकैः ॥६०॥ चतुर्वि शत्यार्द्दगुच्छोविशत्या माणवाह्यः । भवेन्मौक्तिकयप्टीनां तद्रहेन।ईमाणवः ॥६१॥ इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते यदा स्युमेणिमध्यमाः । माणवाख्या विभूषाः स्युः "तत्यदोपपदास्तदा ॥६२॥ इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते यदा स्युमेणिमध्यमाः । माणवाख्या विभूषाः स्युः "तत्यदोपपदास्तदा ॥६२॥

बीचमें अन्तर दे देकर गूंथी जाती है उसे अपवर्तिका कहते हैं।। ५१।। जिसके बीचमें एक बड़ा स्थल मोती हो उसे शीर्पक यष्टि कहते हैं स्त्रोर जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीन मोती हों उसे उपशीर्षक कहते हैं।। ४२।। जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढते हुए पाँच मोती लगे हों उसे प्रकाण्डक कहते हैं, जिसके बीचमें एक बड़ा मिए हो और उसके दोनों स्त्रोर क्रम-क्रमसे घटते हुए छोटे छोटे मोती लुगे हों उसे अवघाटक कहते हैं।। ४३।। और जिसमें सब जगह एक समान मोती लगे हों उसे तरल प्रतिबन्ध कहते हैं। ऊपर जो एकावली, रत्नावली श्रौर श्रप-वर्तिका ये मिए युक्त यष्टियोंके तीन भेद कहते हैं उनके भी ऊपर लिखे अनुसार प्रत्येकके शीर्षक, उपशीर्षक श्रादि पाँच पाँच भेद समभ लेना चाहिये।। ४४।। यष्टि अर्थात् लिंड्योंके समृहको हार कहते हैं वह हार लाइयोंकी संख्याके न्यनाधिक होनैसे इन्द्रच्छन्द आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका होता है।। ४५ ।। जिसमें एक हजार बाठ लड़ियों हों उसे इन्द्रच्छन्द हार कहते हैं वह हार सबसे उत्क्रष्ट होता है ऋौर इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्द्रदेवके पहिननेके योग्य होता है ॥ ४६ ॥ जिसमें इन्द्रछन्द हारसे आधी अर्थात् पांचसी चार लड़ियां हों उसे विजयच्छन्द हार कहते हैं। यह हार अर्धचक्रवर्ती तथा बलभद्र आदि अन्य पुरुषोंके पहिननेके योग्य कहा गया है ॥ ४७ ॥ जिसमें एक सौ आठ लड़ियाँ हों उसे हार कहते हैं और जिसमें मोतियोंकी इक्यासी लड़ियाँ हों उसे देवच्छन्द कहते हैं ॥ ५८ ॥ जिसमें चौंसठ लिइयां हों उसे ऋर्घहार, जिसमें चौवन लिइयां हो उसे रश्मिकलाप और जिसमें बत्तीस लिइयाँ हों उसे गुच्छ कहते हैं ॥४६॥ जिसमें सत्ताईस लिइयाँ हों उसे नत्त्रत्रगाला कहते हैं यह हार श्रपने मोतियोंसे अश्विनी भरणी आदि नत्तत्रोंकी मालाकी शोभाकी हँसी करता हुआ सा जान पड़ता है।।६०॥ मोतियोंकी चौबीस लिड़योंके हारको अर्धगुच्छ, बीस लिड़योंके हारको माराव श्रीर दश लिंड्योंके हारको अर्थमाणव कहते हैं।।६१॥ ऊपर कहे हुए इन्द्रच्छंद आदि हारोंके मध्यमें जब मिए लगा दिया जाता है तब उन नामोंके साथ माएव शब्द और भी सुशोभित होने लगता है अर्थात् इन्द्रच्छन्दमाण्य, विजयछन्दमाण्य आदि कहलाने लगते

१ सममौक्तिकः प० । २ उक्तपञ्चप्रकारेण भेदाः । ३ मिण्युक्तानामेकावलीरत्नावली स्रपर्वार्तका-नामिप शीर्षकादिपञ्चभेदा योज्याः । ४ समूहः । ५ स्रष्टोत्तरसहस्रमिति । ६ -स्योक्त्या व० । ७ माण्वाख्यपदोपपदाः ।

य 'एकशीर्पकः शुद्धहारः स्याच्छोर्पकात्परः । 'इन्द्रच्छन्दाध्यपदः स चैकादशमेदमाक् ।।६३।। तथीपशीर्पकादीनामिष शुद्धात्मनां भिदा । तक्यां शुद्धात्मतो । हाराः पञ्चपञ्चाशदेव हि ।।६४॥ भवेत् फलकहाराख्यो मिणमध्योऽर्द्धमाणवे । त्रिहेमफलकः पञ्चफलको वा यदा तदा ।।६५॥ सोपानमिणिसोपानहैविध्यात् स मतो हिधा । सोपानाख्यस्तु फलके रौक्मैरन्यः 'सरत्नकैः ।।६६॥ इत्यमूनि युगारम्भे 'करुठोरोभूपणानि वै । स्रष्टासुजत् स्वपुत्रेभ्यो यथास्वं ते च तान्यधः ।।६६॥ इत्याद्याभरणेः कण्ट्योः श्रन्येश्चान्यत्रभाविभः । ते राजन्या व्यराजन्त ज्योतिर्गणमया इव ।।६६॥ तेषु तेजस्विनां धुर्यो भरतोऽर्क इवाद्युतत् । शशीव जगतः कान्तो युवा वाहुबली वभौ ।।६९॥ शेषाश्च ब्रह्मचन्नत्रतारागणिनमा वसुः । ब्राह्मी दोप्तिरिवैतेपाम् श्रभूज्ज्योत्नेव सुन्दरी ।।७०॥ स तैः परिवृतः पुत्रैः भगवान् वृष्यभो बभौ । ज्योतिर्गणैः परिचित्रो यथा मेरुर्महोदयः ।।७१॥ श्रथेकदा सुलासीनो भगवान् हरिविष्टरे । मनो व्यापारयामास कलाविद्योपदेशने ।।७२॥ तावच्च पुत्रिके भक्तः ब्राह्मीसुन्दर्यभिष्टवे '। धतमञ्जलनेपथ्ये संप्राप्ते निकटं गुरोः ।।७२॥

हैं।।६२।। जो एक शीर्षक हार है वह शुद्ध हार कहलाता है। यदि शीर्षकके आगे इन्द्रच्छन्द आदि उपपद भी लगा दिये जावें तो वह भी ग्यारह भेदोंसे युक्त हो जाता है ॥६३॥ इसी प्रकार उपशीर्षक आदि शुद्ध हारोंके भी ग्यारह ग्यारह भेद होते हैं। इस प्रकार सब हार पचपन प्रकारके होते हैं।।६४।। श्रर्धमाणव हारके बीचमें यदि मिण लगाया गया हो तो उसे फलकहार कहते हैं। उसी फलकहारमें जब सोनेंके तीन अथवा पाँच फलक लगे हों तो उसके सोपान और मिए-सोपानके भेदसे दो भेद हो जाते हैं। अर्थात् जिसमें सोनेके तीन फलक लगे हों उसे सोपान कहते हैं श्रीर जिसमें सोनेके पाँच फलक लगे हों उसे मिशासोपान कहते हैं। इन दोनों हारोंमें इतनी विशेषता है कि सोपान नामक हारमें सिर्फ सुवर्णके ही फलक रहते हैं और मिएसोपान नामके हारमें रत्नोंसे जड़े हुए सुवर्णके फलक रहते हैं।। (सुवर्णके गोल दाने गिरिया को फलक कहते हैं) ।।६४-६६॥ इस प्रकार कर्मयुगके प्रारम्भमें भगवान वृषभदेवने छपने पुत्रोंके लिये कण्ठ छोर वज्ञःस्थलके अनेक आभूपण बनाये, और उन पुत्रोंने भी यथायोग्य रूपसे वे श्राभुषण धारण किये ॥६७॥ इस तरह कण्ठ तथा शरीरके श्रन्य श्रवयवींमें धारण किये हए श्चाभुष्णोंसे वे राजकुमार ऐसे सुशोभित होते थे मानो ज्योतिषी देवींका समूह हो ॥६८। सब राजकुमारोंमें तेजस्वियोंमें भी तेजस्वी भरत सूर्यके समान सुशोभित होता था श्रोर समस्त संसारसे अत्यन्त सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायमान होता था ॥६९॥ राजपुत्र ग्रह, नत्त्रत्र तथा तारागणके समान शोभायमान होते थे। उन सब राजपुत्रोंमें बाह्मा दीप्तिके समान श्रीर सुन्दरी चाँदनीके समान सुशोभित होती थी।। प्राथा उन सब पुत्र-पुत्रियोंसे घिरे हए सौभाग्यशाली भगवान वृषभदेव ज्योतिषी देवांके समूहसे घिरे हुए ऊँचे मेरु पर्वतकी तरह सशोभित होते थे ॥७१॥

श्रथानन्तर किसी एक समय भगवान् वृषभदेव सिंहासनपर सुखसे वैठे हुए थे, कि उन्होंने श्रपना चित्त कला श्रौर विद्याश्रोंके उपदेश देनेमें व्याप्त किया ॥७२॥ उसी समय उनकी ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी नामकी पुत्रियाँ माङ्गलिक वेप-भूषा धारण कर उनके निकट पहुँची॥ ७३॥

१ एकः शीर्षको यस्मिन् सः शुद्धहारः । २ इन्द्रच्छन्दायुपपदः शीर्षकात् परः स हारः इन्द्रच्छन्द-शीर्षकहार इति यावत् । एवं शुद्धात्मनामुपशीर्पकादीनामेव इन्द्रच्छन्दोपशीर्पकहार इति क्रमात् । शीर्षकादिषु पञ्चसु इन्द्रच्छन्दादिकं प्रत्येकम् । एकादशधा तािंडते सित पञ्चपञ्चाशत् । ३ वेदेभ्यः । ४ केवलं मिणिमध्यश्चेति । ५ श्रान्यः मिणिसोपानः सर्त्नैः रौक्मफलकैः स्यादिति । ६ कएठः उरश्च । ७ श्रामि स्तवे । श्रामिख्ये इत्यर्थः । ८ मङ्गलालङ्कारे । —नेपध्ये श्रा०, प०, द०, स०, म० । ते च 'किञ्चिदिवोद्भिन्नः तनकुट्मलशोभिनि । वयस्यनन्तरे बाल्याद् वर्त्तमाने मनोहरे ।।७४।।
मेथाविन्यो 'विनीते च सुशीले चारुलक्ष्मणे । रूपवत्यो यशस्विन्यो श्लाच्ये मानवती'जनैः ।।७५।।
"अधिक्षोणिपदन्यासेः हंसीगतिविडम्बिभः । रक्ताम्बुजोपहारस्य तन्वाने परितः श्रियम् ॥७६।।
नलदर्पणसङ्क्रान्तस्वाङ्गच्छाया'पदेशतः । कान्त्या नयक्कृत्य'दिक्कन्याः पद्मयां 'क्रष्टुमिवोद्यते ॥७०॥
सलीलपदिविन्यासरण्ननूपुरिनकणैः । शिक्षयन्त्याविवाहूय हंसीः स्वं गतिविभ्रमम् ॥७६॥
चारुक् रुचिमञ्जङ्को 'तत्कान्तिमित'रैकिणीम् । जनानां द्वपथे स्वेरं विचिपन्त्याविवाभितः ॥७६॥
द्याने जघना'िभोगं काञ्चीत्र्यरवाञ्चितम् । सीभाग्यदेवतावासिमवांशुकवितानकम् ॥८०॥
लावण्यदेवतां यष्टु'भनङ्गाध्व'र्युणा कृतम् । हेमकुण्डिमवानिग्नं द्यत्यौ नाभिमण्डलम् ॥८९॥
वहन्त्यौ किञ्चिदुद्भृत'र्यामिकां रोमराजिकाम् । मनोभवगृहावेशधूपभूमशिखामिव ॥८२॥
तनुमध्ये कृशोद्यावारक्तकरप्रलेखे । मदुवाहुलते किञ्चिदुद्धिननकुच'कुट्मले ॥८३॥
द्याने रुचिरं हारम् त्राक्रान्तस्तनमण्डलम् । तदा'र्शलेपसुखासङ्गात् 'ह्ममयमानिवांशुभिः ॥८४॥

वे दोनों ही पुत्रियाँ कुछ कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुडमलोंसे शोभायमान श्रीर बाल्य श्रवस्थाके श्रनन्तर प्राप्त होनेवाली किशोर श्रवस्थामें वर्तमान थीं श्रतएव श्रतिशय सुन्दर जान पड़ती थीं।।७४।। वे दोनों ही कन्याएँ बुद्धिमती थीं, विनीत थीं, सुशील थीं, सुन्दर लच्चणोंसे सहित थीं, रूपवती थीं श्रौर मानिनी स्त्रियोंके द्वारा भी प्रशंसनीय थीं ॥७४॥ हंसीकी चालको भी तिरस्कृत करनेवाली अपनी सुन्दर चालसे जब वे पृथिवीपर पैर रखती हुई चलती थीं, तब वे चारों स्रोर लालकमलोंके उपहारकी शोभाको विस्तृत करती थीं ॥७६॥ उनके चरणोंके नखरूपी दर्पशोंमें जो उन्हींके शरीरका प्रतिबिम्ब पड़ता था उसके छलसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अपनी कान्तिसे तिरस्कृत हुई दिकन्याश्रोंको अपने चरणोंसे रौंदनेके लिये ही तैयार हुई हों।।७७। लीला सहित पैर रखकर चलते समय रुनमून शब्द करते हुए उनके नृपुरोंसे जो सुन्दर शब्द होते थे उनसे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो नूपुरोंके शब्दोंके वहाने हंसियोंको बुलाकर उन्हें श्रपनी गतिका सुन्दर विलास ही सिखला रही हों।।७८।। जिनके ऊरु श्रितिशय सुन्दर श्रीर जंघाएँ श्रितशय कान्तियुक्त हैं ऐसी वे दोनों पुत्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनकी बढ़ती हुई कान्तिको वे लोगोंके नेत्रोंके मार्गमें चारों श्रोर स्वयं ही फेंक रही हो ।।७९।। वे पुत्रियाँ जिस स्थूल जघन भागको धारण कर रही थीं वह करधनी तथा अधोवस्त्रसे सुशोभित था और ऐसा मालूम होता था मानो करधनीरूपी तुरही बाजोंसे सुशोभित श्रीर कपड़ेके चँदोवासे युक्त सौभाग्य देवताके रहनेका घर ही हो।।५०।। वे कन्याएँ जिस गंभीर नाभिमण्डलको धारण किये हुई थीं. वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी यजमानने लावण्यरूपी देवताकी पूजाके लिये हो मकुएड ही बनाया हो ॥५१॥ जिसमें कुछ कुछ कालापन प्रकट हो चुका है ऐसी जिस रोमराजीको वे पुत्रियाँ धारण कर रही थीं वह ऐसी मालूम होती थीं मानो कामदेवके गृह्प्रवेशके समय खेई हुई धूपके धूमकी शिखा ही हो ॥ इन दोनों कन्यात्रोंका मध्यभाग कृशा था, उदर भी कृशा था, इस्तरूपी पल्लव कुछ कुछ लाल थे, भुजलताएँ कोमल थीं ऋौर स्तनरूपी कुड्मल कुछ कुछ ऊँचे उठे हुए थे।।⊏३।। वे पुत्रियाँ स्तनमण्डलपर पड़े हुए जिस मनोहर हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणोंसे ऐसी शोभायमान हो रहा था मानो

१ किञ्चिदित्यर्थः । २ विनयपरे । ३ मान्यस्त्रीजनैः । ४ पृथिव्याम् । ५ व्याजतः । ६ ग्रधः कृत्य । न्यक्कृत न् ल० । ७ कर्षणाय । ८ ऊरुजङ्काकान्तिम् । ६ ग्रत्युक्टाम् । १० विस्तीर्णम् । ११ पूजियतुम् । १२ याजकेन । १३ कृष्णवर्णाम् । १४ –कुङ्मले द०, स०, म०, ल० । १५ तकु चमण्डलालिङ्ग नसुखासक्तेः । १६ इसन्तम् ।

सुकण्ड्यो कोकिलालापनिर्हारिमधुरस्वरे । 'ताम्राधरे 'दरोद्रिम्निस्मतां शुरुचिरानने ।। १५।।
सुदस्यौ' लिलतापाङ्गवीचिते सान्द्रपष्मणी । मदनस्येव जैत्रास्त्रे द्धाने नयनोत्पले ।। १६।।
लसकपोलसंकान्तैः श्रलकप्रतिबिम्बकैः । हेपयन्त्याविभव्यक्तलक्ष्मणः शिरानः श्रियम् ।। ८७।।
समाल्यं कबरीभारं धारयन्त्यौ तरिङ्गतम् । स्वान्तः सङ्कान्तगाङ्गोधं प्रवाहिमिव यामुनम् ।। १६।।
इति प्रत्यङ्गसङ्गिन्या कान्त्या कान्ततमाकृती । सौन्द्र्यस्येव सन्दोहम् एकोकृत्य विनिर्मिते ॥ १९।।
किमेते दिव्यकन्ये 'स्तां किन्नु कन्ये फणिशिनाम् । दिक्कन्ये किमुत स्यातां किं वा सौभाग्यदेवते ॥ १०।।
किमेमे श्रीसरस्वत्यौ किं वा 'तद्धिदेवते । किं स्या'तद्वतारोऽयम् एवंरूपः प्रतीयते ॥ १९।।
लक्ष्याविमे जगन्नाथमहावाद्धैः किमुत्रते । कत्याणभागिनी च स्याद् श्रनयोरियमाकृतिः ॥ १२।।
इति संश्लाष्यमाने ते जनैकृत्यन्तविस्मयैः । सप्रश्रयमुपाश्रित्य जगन्नाथं प्रणेमतुः ॥ १३।।
प्रण्ते ते समुत्थाप्य दूरान्तमितमस्तके । प्रीत्या स्वमङ्कमारोप्य स्पृष्ट्वाद्याय च मस्तके ॥ १५।।
सप्रहासमुवाचैवम् एतं मन्ये सुरैः समम् । 'यास्यथोऽद्यामरोद्यानं नैवमेते गताः सुराः ॥ १५।।
इत्याकीड्य क्षणं भूयोऽप्येवमाख्यद्विरां पतिः । युवां युवजरत्यौ स्थः शांलोन विनयेन च ॥ १६।।

स्तनोंके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सुखकी आसक्तिसे हँस ही रहा हो।। प्रा। उनके कंठ बहुत ही सुन्दर थे, उनका खर कोयलकी वाणीके समान मनोहर श्रीर मधुर था, श्रोठ ताम्रवर्ण श्रर्थात् कुछ कुछ लाल थे, श्रीर मुख कुछ कुछ प्रकट हुए मन्दहास्यकी किरणोंसे मनोहर थे। । प्रा अनके दाँत सुन्दर थे, कटाचों द्वारा देखना मनोहर था, नेत्रोंकी बिरौनी सघन थीं श्रौर नेत्ररूपी कमल कामदेवके विजयी श्रस्त्रके समान थे।। दशा शोभायमान कपोलोंपर पड़े हुए केशों के प्रतिबिम्बसे वे कन्याएँ, जिसमें कलंक प्रकट दिखाई दे रहा है ऐसे चन्द्रमाकी शोभाको भी लिज्जित कर रही थीं ।।८७॥ वे माला सहित जिस केशपाशको धारण कर रही थीं वह ऐसा मालूम होता था मानो जिसके भीतर ांगा नदीका प्रवाह मिला हुआ है ऐसा यमुना नदीका लहराता हुआ प्रवाह ही हो ॥८८॥ इस प्रकार प्रत्येक अंगमें रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोंकी आकृति श्रात्यन्त सन्दर थी श्रीर उससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो सौन्दर्यके समृहको एक जगह इकट्ठा करके ही बनाई गई हों।।८१।। क्या ये दोनों दिव्य कन्याएँ हैं? श्रथवा नागकन्याएँ हैं ? अथवा दिकन्याएँ हैं ? अथवा सौभाग्य देवियाँ हैं, अथवा लहमी श्रीर सरस्वती देवी हैं अथवा उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं? अथवा उनका अवतार हैं? अथवा क्या जगन्नाथ (वृषभदेव) रूपी महासमुद्रसे उत्पन्न हुई लह्मी हैं? क्योंकि इनकी यह आकृति अनेक कल्याणोंका अनुभव करनेवाली है इस प्रकार लोग बड़े आश्चर्यके साथ जिनकी प्रशंसा करते हैं ऐसी उन दोनों कन्यात्रोंने विनयके साथ भगवानके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥९०-६३॥ दूरसे ही जिनका मस्तक नम्न हो रहा है ऐसी नमस्कार करती हुई उन दोनों पुत्रियोंको उठाकर भगवान्ने प्रेमसे श्रपनी गोद्में बैठाया, उनपर हाथ फेरा, उनका मस्तक सुँघा और हँसते हुए उनसे बोले कि आत्रो, तुम समभती होगी कि हम आज देवोंके साथ अमरवनको जावेंगी परन्त अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देव लोग पहले ही चले गये हैं ॥ ६४-९५ ॥ इस प्रकार भगवान वृषभदेव ज्ञाणभर उन दोनों पुत्रियोंके साथ कीड़ा कर फिर कहने लगे कि तुम श्रपने शील श्रीर विनयगुणके कारण युवावस्थामें भी वृद्धाके समान हो

१ ताम्र श्ररुण । २ दर ईषत् । ३ शोमनदन्तवस्यौ । सुदन्त्यौ श्र०, स० । ४ भवताम् । ५ श्रीसरस्वत्योरिधदेवते । ६ ग्राधिदेवतयोरवतारः । ७ श्रागच्छन्तम् । लोटि मध्यमपुरुषः । ८ गमिष्यथः । ६ भवथः । इदं वपुर्वयश्चेदम् इदं शीलमनीदृशम् । विद्यया चेद्विभूष्येत सफलं जन्म 'वामिदम् ॥९७॥
विद्यावान् पुरुषो लोके 'सम्मतिं याति कोविदैः । नारी च 'तद्वती धत्ते स्त्रीसृष्टेरिप्रमं पदम् ॥९५॥
विद्या यशस्करी पुंसां विद्या श्रेयस्करी मता । सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी ॥९९॥
विद्या कामदुघा धेनुः विद्या चिन्तामिणर्नृणाम् । 'त्रिवर्गफिलतां सूते विद्यां सम्यत्परम्पराम् ॥१००॥
विद्या बन्धुश्च मित्रन्च विद्या कर्ष्याणकारकम् । सहयायि धनं विद्या विद्या सर्वार्थसाधनी ॥१०९॥
'तद्विद्याप्रहृणे यत्न' पुत्रिके कुरुतं' युवाम् । तत्संप्रहृणकालोऽयं युवयोर्वर्त्ततेऽधुना ॥१०२॥
इत्युक्ता मुदुराशास्य विस्तीर्णे हेम'प्ट्टके । श्रधिवास्य स्वचित्तस्थां श्रुतदेवीं 'सपर्यया ॥१०३॥
विभुः करद्वयेनाभ्यां लिखश्चरमालिकाम् । उपादिशिल्लिपिं संख्यास्थानं विद्यास्थानं ।।१०३॥
ततो भगवतो वक्त्रान्तिःस्तामक्षरावलीम् । सिद्धं नम इति व्यक्तमङ्गलां सिद्धमानृकाम् ॥१०५॥
श्रकारादिह्कारान्तां शुद्धां मुक्तावलीमिव । स्वरव्यञ्जनभेदेन द्विधा भेदमुपेयुषीम् ॥१०६॥
'रश्रयोगवाहपर्यन्तां सर्वविद्यासु सन्तताम्' । संयोगाक्षरसम्भूतिं 'गैनकवीजाचरैश्चिताम् ॥१०७॥

।। ६६ ॥ तुम दोनोंका यह शारीर, यह श्रवस्था श्रौर यह श्रनुपम शील यदि विद्यासे विभूषित किया जावे तो तम दोनोंका यह जन्म सफल हो सकता है।। १७॥ इस लोकमें विद्यावान पुरुष परिडतों के द्वारा भी सन्मानको प्राप्त होता है ख्रौर विद्यावती स्त्री भी सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त होती है।। ६८।। विद्या ही मनुष्योंका यश करनेवाली है, विद्या ही पुरुषोंका कल्याण करनेवाली है, श्रच्छी तरहसे श्राराधना की गई विद्या देवता ही सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है ॥ ९९ ॥ विद्या मनुष्योंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेन है, विद्या ही चिन्तामिए। है, विद्या ही धर्म, अर्थ तथा काम रूप फलसे सहित संपदात्रोंकी परम्परा उत्पन्न करती है।। १०० ॥ विद्या ही मनुष्योंका बन्धु है, विद्या ही मिन्न है, विद्या ही कल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ साथ जाने-बाला धन है अगर बिद्या ही सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली है।। १०१।। इसलिये हे पुत्रियो, तुम दोनों विद्या प्रहण करनेमें प्रयत्न करो क्योंकि तुम दोनोंके विद्या प्रहण करनेका यही काल है।। १०२ ॥ भगवान वृषभदेवने ऐसा कहकर तथा बार बार उन्हें आशीर्वाद देकर सवर्णके विस्तृत पट्टेपर अपने चित्तमें स्थित श्रुत देवताका पूजनकर स्थापन किया, फिर दोनों हाथोंसे श्र श्रा श्रादि वर्णमाला लिखकर उन्हें लिपि (लिखनेका) उपदेश दिया और श्रनुक्रमसे इकाई वहाई श्रादि श्रंकोंके द्वारा उन्हें संख्याके ज्ञानका भी उपदेश दिया। भावार्थ-ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवान्ने दाहिने हाथसे वर्णमाला श्रौर बायें हाथसे संख्या लिखी थी ॥ १०३-१०४ ॥ तदनन्तर जो भगवान्के मुखसे निकली हुई है, जिसमें 'सिद्धं नमः' इस प्रकारका मङ्गलाचरण श्रत्यन्त स्पष्ट है, जिसका नाम सिद्धमातृका है जो स्वर श्रीर व्यव्जनके भेदसे दो भेदोंको प्राप्त है, जो समस्त विद्याश्रोंमें पाई जाती है, जिसमें अनेक संयुक्त अन्नरोंकी उत्पत्ति है, जो अनेक बीजान्नरोंसे व्याप्त है और जो शुद्ध मोति-योंकी मालाके समान है ऐसी अकारको आदि लेकर हकार पर्यन्त तथा विसर्ग अनुस्वार जिह्ना-मूलीय श्रौर उपध्मानीय इन श्रयोगवाह पर्यन्त समस्त शुद्ध श्रज्ञरावलीको बुद्धिमती ब्राह्मी

१ युवयोः । २ सम्मानम् । ३ विद्यावती । ४ त्रिवर्गरूपेण फलिताम् । ५ तत्कारणात् । ६ कुर्वाथाम् । ७ सुवर्ण्कलके । ८ पूजया । ६ लिबि ट० । लिपिम् । "लिखिताश्वरिवन्यासे लिपिलिबिक्मे स्त्रियौ ।" इत्यमरः । १० संख्याज्ञानं अ०, प०, द०, स०, ल० । ११ हकारविसर्जनीयाः [श्रनुस्वारिवसर्गजिह्यामृलीयोपध्मानीययमाः] । १२ श्रविच्छिन्नाम् । संगताम् श्र०, प०, स०, म०, । १३ हल्ब्यू [इत्यादिभिः] ।

'समवाद्गियरद् ब्राह्मी मेवाविन्यतिसुन्दरी । सुन्दरी गणितं स्थानक्रमैः सम्यगधारयत् ।।१०६॥ न विना वाङ्मयात् किन्चिद्दस्ति शास्त्रं कलावि वा । ततो वाङ्मयमेवादौ वेधास्ताभ्यामुपादिशत् ।।१०९॥ सुमेधसावल्लम्मोहाद् अध्येपातां गुरोर्मुखात् । वाग्देव्याविव निरशेषं वाङ्मयं विदः ॥११०॥ विद्विद्यानिधिच्छन्दोविचिति 'वागळङ्कृतिस् । त्रयीं समुदितामेतां तद्विदो वाङ्मयं विदुः ॥११०॥ तदा 'स्वायम्भुवं नाम पदशास्त्रमभूत् महत् । 'यत्तत्यरशताध्यायैः श्रतिगम्भोरमिध्यवत् ॥११२॥ छुन्दोविचितिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत् । उक्तात्युक्तादिभेदांश्च पड्विशतिमदीदशत् ॥११३॥ अस्तारं नष्टमुद्दिष्टमेकद्वित्रिलघुक्तियाम् । संख्यामथाध्वयोगञ्च व्याजहार गिरां पतिः ॥११४॥ उपमादीनलङ्कारास्तन्दार्गं द्वयविस्तरम् । दश् प्राणानलङ्कारसंग्रहे विभुरम्यधात् ॥११५॥ अथैनयोः पद्चानविष्ठिभेषाभः प्रकाशिताः । कलाविद्याश्च निरशेषाः स्वयं परिणतिं ययुः ॥११६॥ इति हाथोतिनिरशेषविद्ये ते गुर्वनुग्रहात् । वाग्देवतावताराय कन्ये पात्रत्वमीयतुः ॥११७॥।

पुत्रीने धारण किया श्रीर श्रातिशय सुन्द्री सुन्द्रीदेवीने इकाई दहाई श्रादि स्थानोंके क्रमसे गिणित शास्त्रको श्रच्छी तरह धारण किया ॥ १०४-१०८ ॥ वाङ्मयके बिना न तो कोई शास्त्र है स्रोर न कोई कला है इसलिये भगवान वृषभदेवने सबसे पहले उन पुत्रियोंके लिये वाङ्मयका उपदेश दिया था ॥ १०९ ॥ अत्यन्त बुद्धिमती उन कन्यात्रोंने सरस्वती देवीके समान अपने पिताके मुखसे संशय विपर्यय त्रादि देशोंसे रहित शब्द तथा त्रर्थ रूप समस्त वाङ्मयका श्रध्ययन किया था ।। ११० ।। वाङ्मयके जाननेवाले गणधरादि देव व्याकरण शास्त्र, छन्द-शास्त्र श्रीर श्रलंकार शास्त्र इन तीनोंके समूहको वाङ्मय कहते हैं ॥ १११ ॥ उस समय स्वयंभू अर्थात् भगवान् वृषभदेवका बनाया हुआ एक बड़ा भारी व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध हुआ था उसमें सौसे भी श्रधिक श्रध्याय थे श्रौर वह समुद्रके समान श्रत्यन्त गम्भीर था ॥ ११२ ॥ इसी प्रकार उन्होंने अनेक अध्यायोंमें छन्दशास्त्रका भी उपदेश दिया था और उसके उक्ता श्रत्युक्ता त्रादि छन्वीस भेदः भी दिखेलाये थे ॥ ११३॥ अनेक विद्यात्रोंके अधिपति भगवान्ने प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एक द्वि त्रि लघु किया, संख्या श्रौर श्रध्वयोग छन्दशास्त्रके इन छह् प्रत्ययोंका भी निरूपण किया था।। ११४।। भगवान्ने ऋलंकारोंका संग्रह करते समय ऋथवा ऋलंकार-संप्रह प्रन्थमें उपमा रूपक यमक आदि आलंकारोंका कथर्न किया था, उनके शब्दालंकार श्रीर श्रथीलंकार रूप दो मार्गीका विस्तारके साथ वर्णन किया था श्रीर माध्य श्रोज श्रादि दश प्राण अर्थात् गुणोंका भी निरूपण किया था।। ११४।।

श्रथानन्तर ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी दोनों पुत्रियोंकी पदज्ञान (व्याकरण-ज्ञान) रूपी दीपिकासे प्रकाशित हुई समस्त विद्याएँ श्रौर कलाएँ श्रपने श्राप ही परिपक्व श्रवस्थाको प्राप्त हो गई थीं ॥११६॥ 'इस प्रकार गुरु श्रथवा पिताके श्रनुग्रहसे जिनने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसी वे दोनों पुत्रियों सरस्वती देवाके श्रवतार लेनेके लिये पात्रताको प्राप्त हुई थीं। भावार्थ—वे इतनी श्रधिक ज्ञानवती हो गई थीं कि साज्ञात् सरस्वती भी उनमें श्रवतार ले

१ सम्यगवधारयित सा । २ शब्दतः । ३ व्याकरणशास्त्रम् । ४ शब्दालङ्कारम् । ५ स्वायम्भृवं नाम व्याकरणशास्त्रम् । ६ शतात् परे परश्शताः [शतात् परिणि त्रिविकानि परश्शतानि, परशब्देन समानार्थः । 'परशब्दोऽसन्तः इत्येके । राजदन्तादित्वात्पूर्वनिपातः' । इत्यमोधावृत्ताबुक्तम् । वर्चस्कादिषु नमस्कारादय इत्यत्र । इति टिप्पण्पुस्तके 'परश्शताः' इति शब्दोपरि टिप्पण्पी ] । ७ मेश्वस्तारम् । ८ गौङ्विदर्भमार्गद्वयम् । ६ ''श्लेपः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । त्रर्थव्यक्तिश्दारस्त्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । तेषां विपर्ययः प्रायो लक्ष्यते गौडवर्सनि ॥" १० ब्राह्मी सुन्दर्योः । ११ व्याकरणशास्त्रपरिज्ञानप्रदीपिका । १२ इति हासीत प०, अ०, द०, ल० ।

पुत्राणं च यथाम्नायं विनया दानपूर्वकम् । शास्त्राणि व्याजहारैवम् आं नुपूर्व्यां जगद्गुरुः ।।११६।।
भरतायार्थं शास्त्रज्ञ भरतज्ञ ससङ्ग्रहम् । श्रथ्यायेरितिविद्यीणें स्पुट्टोकुत्य जगौ गुरुः ।।११९।।
विभुट्ट पभसेनाय गीतवाद्यर्थसंग्रहम् । गन्धर्वशास्त्रमाचख्यौ यत्राध्यायाः परश्यतम् ।।१२०।।
श्रनन्तविजयायाख्यद् विद्यां चित्रकलाश्रिताम् । नानाध्यायशताकीर्णा स्थाकताः सकताः कताः ।।१२१।।
विश्वकर्ममतं चास्मै वास्तुविद्यामुणादिशत् । श्रध्यायविस्तरस्तत्र बहुमेदोऽवधारितः ।।१२२॥
कामनीतिमथ खीणां पुरुपाणाञ्च लच्चम् । श्रायुर्वेदं धनुर्वेदं तन्त्रं चाक्षेभगोचरम् ॥१२३॥
तथा रत्नपरीचां च बाहुबल्याख्यसून्वे । व्याचख्यौ बहुधाम्नातैः श्रध्यायैरितविस्तृतैः ॥१२४॥
किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रं लोकोपकारि यत् । तय्सर्वमादिकर्तासौ स्वाः समन्वशिपत् प्रजाः ॥१२५॥
समुद्दीपितविद्यस्य काण्यासीद्दितित विभोः । स्वभावभास्वरस्येव भास्वतः शरदागमे ॥१२६॥
सुत्तैरधोतिनश्रोपविद्येरद्युतदीशिता । किरणेरिव तिग्मांद्यः श्रासादितशरद्यतिः ॥१२७॥
पुत्रेरिष्टैः कलत्रेश्र वृतस्य भुवनेशिनः । महान् कालो व्यतीयाय द्वित्यभौगिरनारतैः ॥१२८॥
ततः कुमारकालोऽस्य प्रकितो मुनिसत्तमैः । विश्वतिः पूर्वक्राणां पूर्वते स्म महाधियः ॥१२९॥

सकती थी।।११७। जगद्गुर भगवान् वृषभदेवने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रोंको भी विनयी बनाकर क्रमसे आम्नायके अनुसार अनेक शास्त्र पढ़ाये ॥११८॥ भगवानुने भरत पुत्रके त्तिये ऋत्यन्त विस्तृत—बड़े बड़े ऋध्यायोंसे स्पष्ट कर ऋर्थशास्त्र और संग्रह (प्रकरण) सहित नृत्यशास्त्र पढाया था ॥११६॥ स्वामी वृपभदेवने अपने पुत्र वृषभसनके लिये जिसमें गाना वजाना आदि अनेक पदार्थीका संग्रह है और जिसमें सौसे भी अधिक अध्याय हैं ऐसे गन्धर्व शास्त्रका व्याख्यान किया था ।।१२०॥ श्रमन्तविजय पुत्रके लिये नाना प्रकारके सैकडों अध्यायोंसे भरी हुई चित्रकला-सम्बन्धी विद्याका उपदेश दिया श्रीर लच्मी या शीभा सहित समस्त कलाश्रींका निरूपण किया ॥१२१॥ इसी श्रनन्तविजय पुत्रके लिये उन्होंने सूत्रधारकी विद्या तथा मकान बनाने की विद्याका उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शास्त्रोंमें श्रुनेक श्रध्यायोंका विस्तार था तथा उसके अनेक भेद थे।।१२२।। बाहुबली पुत्रके लिये उन्होंने कामनीति, स्त्री-पुरुषोंके लक्त्य, श्रायुर्वेद, धनुर्वेद, घोड़ा-हाथी श्रादिके लन्नण जाननेके तन्त्र श्रीर रत्नपरीचा श्रादिके शास्त्र श्रनेक प्रकारके बड़े बड़े ऋध्यायोंके द्वारा सिखलाये ॥१२३-१२४॥ इस विषयमें ऋधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? संनेपमें इतना ही बस है कि लोकका उपकार करनेवाले जो जो शास्त्र थे भगवान श्रादिनाथने वे सब श्रपने पुत्रोंको सिखलाये थे।।१२४।। जिस प्रकार स्वभावसे देदीप्यमान रहनेवाले सूर्यका तेज शारद्वसृतुके आनेपर और भी अधिक हो जाता है उसी प्रकार जिन्होंने श्रपनी समस्त विद्याएँ प्रकाशित कर दी हैं ऐसे भगवान बृषभदेवका तेज उस समय भारी ऋदुभुत हो रहा था ॥१२६॥ जिन्होंने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसे पुत्रोंसे भगवान वृषभदेव उस समय उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि शरद्वचतुमें अधिक कान्तिको प्राप्त होनेवाला सूर्य अपनो किरणोंसे सुशोभित होता है।।१२७। अपने इष्ट पुत्र और इष्ट स्त्रियोंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेवका बहुत भारी समय निरन्तर अनेक प्रकारके दिव्य भोग भोगते हुए व्यतीत हो गया ॥१२८॥ इस प्रकार अनेक प्रकारके भोगोंका अनुभव करते हुए भगवानका बीस लाख पूर्व वर्षोंका कुमारकाल पूर्ण हुन्ना था ऐसी उत्तम मुनि-गणधरदेवने गणना

१ विनयोपदेशपुरस्सरम् । २ परिपात्या । ३ नीतिशास्त्रम् । ४ सकलाः द० । ५ वैद्यशास्त्रम् । ६ कथितैः । ७ श्रात्मीयाः । ८ पुत्रान् । ६ शरद्युमिः ट० । –व्याप्तशरच्नभोभिः । १० श्रातीत-मभूत् । ११ कथितः ।

श्रशान्तरे महीपध्यो' दीसीपध्यक्ष पादपाः । ससर्वीपध्यः कालाञ्जाताः प्रचीणशक्तिकाः ॥१३०॥ सस्यान्यकृष्टपच्यानि यान्यासन् 'स्थितये नृणाम् । प्रायस्तान्यि कालेन ययुर्विरेखतां भुवि ॥१३१॥ 'रसर्वार्य'विपाकैस्तैः प्रहीणाः पादपा यदा । तदातङ्का'दिबाधाभः प्रजा व्याकुलतां गताः ॥१३२॥ 'तत्प्रहाणान्मनोवृत्तिं दधाना व्याकुलीकृताम् । नाभिराजमुपासेदुः प्रजा जीवितकाम्यया' ॥१३३॥ नाभिराजाञ्चया स्नष्टुस्ततोऽन्तिकमुपाययुः । प्रजाः प्रणतमूर्द्धानो जीवितोपायिलप्सया ॥१३३॥ श्रथ विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनम् । प्रजाः प्रजातसंत्रासाः शर्ययं शरणाश्रिताः ॥१३५॥ श्रथ विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनम् । प्रजाः प्रजातसंत्रासाः शर्ययं शरणाश्रिताः ॥१३५॥ वाञ्चन्त्यो जीविकां देव त्वां वयं शरणं श्रिताः । 'तन्नस्नायस्व' लोकेश तदुपाय'प्रदर्शनात् ॥१३६॥ विभो समुल्'मुत्सन्नाः ''पितृकल्पा महाङ्कियाः । फलन्त्यकृष्टपच्यानि सस्यान्यपि च नाधुना ॥१३७॥ श्रुतिपासादिबाधाश्र दुन्वन्त्यसमान्समुत्थिताः । न क्षमाः चणमप्येक 'प्राणितुं प्रोज्भिताशनाः ॥१३५॥ श्रीतातपमहावातप्रवर्षेपप्लवश्र नः । निराश्रयानदुनोत्यद्य ब्रूहि नस्तत्प्रतिक्रयाम् ॥१३९॥ त्वां देवमादिकर्त्तारं कर्ष्याङ् व्रिपमिवोन्नतम् । समाश्रिताः कथं भोतेः पदं ''स्याम वयं विभोः ॥१४०॥ ''ततोऽस्माकं यथाद्य स्याज्जीविका निरुपद्वत्व । तथोपदेष्टुमुद्योगं कुरु देव प्रसीद नः ॥१४४॥

की है ॥१२६॥ इसी बीचमें कालके प्रभावसे महौषधि, दीप्तौषधि, कल्पवृत्त तथा सब प्रकारकी श्रीषधियाँ शक्तिहीन हो गई थीं ॥१३०॥ मनुष्योंके निर्वाहके लिये जो बिना बोये हुए उत्पन्न होनेवाले धान्य थे वे भी कालके प्रभावसे पृथिवीमें प्रायः करके विरलताको प्राप्त हो गये थे-जहाँ कहीं कुछ कुछ मात्रामें हो रह गये थे।।१३१।। जब कल्पवृत्त रस, वीर्य श्रीर विपाक श्रादिसे रहित हो गये तब वहाँकी प्रजा रोग श्रादि श्रनेक बाधात्रोंसे व्याकुलताको प्राप्त होने लगी ॥१३२॥ कल्पवृत्तोंके रस, वीर्य त्रादिके नष्ट होनेसे व्याकुल मनोवृत्तिको धारण करती हुई प्रजा जीवित रहनेकी इच्छासे महाराज नाभिराजके समीप गई ॥१३३॥ तदनन्तर नाभिराजकी श्राज्ञासे प्रजा भगवान् वृषभनाथके समीप गई श्रीर श्रपने जीवित रहनेके उपाय प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्हें मस्तक क्रुकाकर नमस्कार करने लगी।।१३४।। अथानन्तर श्रत्नादिके नष्ट होनेसे जिसे श्रानेक प्रकारके भय उत्पन्न हो रहे हैं श्रीर जो सबको शरण देनेवाले भगवान्की शरणको प्राप्त हुई है ऐसी प्रजा सनातन - भगवान्के समीप जाकर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि ॥१३५॥ हे देव, हम लोग जीविका प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी शरणमें आये हुए हैं इसलिये हे तीन लोकके स्वामी, आप उसके उपाय दिखलाकर हम लोगोंकी रच्चा कीजिये ॥ १३६ ॥ हे विभो, जो कल्पवृत्त हमारे पिताके समान थे-पिताके समान ही हम लोगोंकी रचा करते थे वे सब मूल सहित नष्ट हो गये हैं श्रीर जो धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते थे वे भी द्यव नहीं फलते हैं।। १३७॥ हे देव, बद्ती हुई भूख प्यास श्रादिकी बाधाएँ हम लोगोंको दुखी कर रही हैं। श्रन्न-पानीसे रहित हुए हम लोग श्रव एक च्रण भी जीवित रहनेके लिये समर्थ नहीं हैं।। १३८ ।। हे देव, शीत, श्रातप, महावाय श्रीर वर्षा श्रादिका उपद्रव श्राश्रयरहित हम लोगोंको दुखी कर रहा है इसलिये श्राज इन सबके दर करनेके उपाय कहिये ॥ १३९ ॥ हे विभो, श्राप इस युगके श्रादि कर्ता हैं श्रीर कल्यवृत्तके समान उन्नत हैं, त्र्यापके त्र्याश्रित हुए हम लोग भयके स्थान कैसे हो सकते हैं ? ।। १४० ॥ इसलिये हे देव. जिस प्रकार हमलोगोंकी श्राजीविका निरुपद्रव हो जावे. श्राज उसी प्रकार उपदेश देनेका

१ दीप्तीषध्यः । [एतद्रूषाः वृत्ताः] । २ जीवनाय । ३ स्वादुः । ४ परिण्यमन । ५ सन्तापादि । ६ हानेः । ७ जीवितवाञ्छ्या । ८ जीवितम् । ६ तत् कारणात् । १० रत्त् । ११ जीवितोपाय । १२ नष्टाः । —मुच्छ्रजाः प०, द० । —मुच्छ्रजाः ल० । १३ पितृसदृशाः । १४ जीवितुम् । १५ भवेम । १६ ततः कारणात् ।

श्रुवेति तद्वचो दोनं करुणाप्रेरिताशयः । मनः 'प्रिणिद्धावेवं भगवानादिपुरुषः ।।१४२।। पूर्वापरिवदेहेषु या स्थितिः समवस्थिता । साग्र प्रवर्त्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमूः प्रजाः ।।१४३।। पर्क्मीणि यथा तत्र यथा वर्णाश्रमस्थितिः । यथा प्रामगृहादीनां 'संस्त्यायाश्र्य 'पृथिग्वधाः ।।१४४।। तथात्राप्युचिता वृत्तिः उपायैरेभिरिङ्गनाम् । नोपायान्तरमस्त्येषां प्राणिनां जीविकां प्रति ।।१४५।। कर्मभूरच जातेयं व्यतीतौ कर्षपभूरुहाम् । ततोऽत्र कर्मभिः पड्भिः प्रजानां जीविकोचिता ।।१४६।। इत्याक्तव्य्य तत्थ्रोमवृत्त्युपायं क्षणं विभुः । मुहुराश्वासयामास मा भैष्टेति तदा प्रजाः ।।१४७॥ श्रथानुं ध्यानमात्रेण विभो शकः सहामरैः । प्राप्तस्त्रज्ञीवनोपायानित्यकार्योः दिमागतः ।।१४६॥ श्रुभे दिने सुनक्त्रे सुमुहूर्त्ते श्रुभोदये । स्वोच्चस्थेषु प्रहेपूर्ट्यैः श्रानुकृत्ये जगद्गुरोः ।।१४६॥ कृतप्रथममाङ्गल्ये सुरेन्द्रो जिनमन्दिरम् । न्यवेशयत् पुरस्यास्य मध्ये दिच्वप्यनुक्रमात् ।।१५०॥ कोसलादीन् महादेशान् साकेतादिपुराणि च । सारामसीमनिगमान् लेटादीश्र न्यवेशयत् ।।१५२॥ देशाः सुकोसलादन्तीपुण्डो प्राशमकरम्यकाः । कुरुकाशीकिलङ्गाङ्गवङ्गसुद्धाः समुद्रकाः ।।१५२॥ काश्मीरोशीनरानर्त्तः (वस्तपञ्चालमालवाः । दशार्णाः कच्छमगधा विद्माः कुरुकाङ्गलम् ।।१५२॥

प्रयत्न कीजिये श्रौर हम लोगों पर प्रसन्न हुजिये॥ १४१॥ इस प्रकार प्रजाजनोंके दीन वचन सुनकर जिनका हृदय दयासे प्रेरित हो रहा है ऐसे भगवान् आदिनाथ अपने मनमें ऐसा विचार करने लगे।। १४२।। कि पूर्व श्रौर पश्चिम विदेह देत्रमें जो स्थिति वर्तमान है वही स्थिति आज यहाँ प्रवृत्ता करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है।। १४३।। वहाँ जिस प्रकार श्रास मधी श्रादि छह कर्म हैं, जैसी चत्रिय श्रादि वर्णोंकी स्थिति है श्रीर जैसी प्राम-घर श्रादिकी पृथक पृथक रचना है उसी प्रकार यहाँ पर भी होनी चाहिये। इन्हीं उपायोंसे प्राणियोंकी आजीविका चल सकती है। इनकी आजीविकाके लिये और कोई उपाय नहीं है ।। १४४-१४४ ।। कल्पवृत्तोंके नष्ट हो जाने पर अब यह कर्मभूमि प्रकट हुई है, इसलिये यहाँ प्रजाको श्रम् मधी श्रादि छह कर्मों के द्वारा ही श्राजीविका करना उचित है।। १४६।। इस प्रकार स्वामी वृषभदेवने चराभर प्रजाके कल्याम करनेवाली आजीविकाका उपाय सोचकर उसे बार बार श्राश्वासन दिया कि तुम भयभीत मत होश्रो।।१४७॥ श्रथानन्तर भगवान्के स्मरण करने मात्रसे देवोंके साथ इन्द्र आया और उसने नीचे लिखे अनुसार विभाग कर प्रजाकी जीविकाके उपाय किये ॥ १४८ ॥ शुभ दिन, शुभ नत्त्र, शुभ मुहूर्त श्रीर शुभ लग्नके समय तथा सूर्य श्रादि पहोंके अपने अपने उच्च स्थानोंमें स्थित रहने और जगद्गुरु भगवानके हर एक प्रकारकी श्रनुकूलता होने पर इन्द्रने प्रथम ही माङ्गलिक कार्य किया श्रीर फिर उसी श्रयोध्या पुरीके बीचमें जिनमन्दिरकी रचना की । इसके बाद पूर्व दृ जिए पश्चिम तथा उत्तर इस प्रकार चारो दिशाश्रोंमें भी यथाक्रमसे जिनमन्दिरोंकी रचना की।। १४९-१५०।। तदनन्तर कौशल आदि महादेश, श्रयोध्या श्रादि नगर, वन श्रीर सीमा सहित गाँव तथा खेड़ों श्रादिकी रचना की थी।। १४१॥ सुकोशल, श्रवन्ती, पुण्डू, उंडू, अश्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिङ्ग, श्रङ्ग, वङ्ग, सुहा, ससुद्रक, काश्मीर, उशीनर, त्रानर्त, वत्स, पंचाल, मालव, दशार्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजांगल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, श्राभीर, कोंकण, वनवास, श्रांध्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दारु,

१ एकाग्रं चकार । २ सिन्नवेशाः । रचनाविशोप इत्यर्थः । ३ नानाविधाः । ४ प्रभुः । ५ समरण । ६ विभागशः श्र.०, प०, द०, स०, ट०। विभागात् । ७ पुरङ्गेङ्गः । ८ -वर्त्त- श्र.०, प०, द०। ६ दुःरुजाङ्गलाः स०।

करहाटमहाराष्ट्र बुराष्ट्राभीरकोङ्कणाः'। वनवासान्ध्रकणांटकोसलाश्रोछकेरलाः ॥१५४॥
हार्वाभिसारसोवीरक् रसेनापरान्तकाः । विदेहसिन्धुगान्धारयवनाश्चेदिपल्लवाः ॥१५५॥
काम्योजां रट्टवाह्णीकतुरुष्कशककेकयाः। निवेशितास्तथान्येऽपि विभक्ता विषयास्तदा ॥१५६॥
क्षेत्रदेनमातृकाः केचिद् विषया देवमातृकाः। परे 'साधारणाः केचिद् यथास्वं ते निवेशिताः ॥१५७॥
प्रभूतपूर्वेरुद्धृतेः भूरभात्रजनास्पदैः । दिवः खण्डेरिवायातैः कीतुकाद्धरणीतलम् ॥१५८॥
देशैः 'साधारणानूपजाङ्ग छैस्तैस्तता मही। रेजे "रजतभूभत्तुंः 'श्चारादा 'च पयोनिधेः ॥१५८॥
तदन्तेष्वन्तपालानां दुर्गाणि परितोऽभवन् । स्थानानि लोकपालानामिव स्वर्धामसोमसु ॥१६०॥
तदन्तरालदेशाश्च वभू बुरनुर्राचताः। लुब्धकारणयचरक् 'पुलिन्दशवरादिभिः ॥१६१॥
मध्ये जनपदं रेज् राजधान्यः परिष्कृताः। वप्रप्राकारपरिलागोपुराष्टालकादिभिः ॥१६२॥
तानि ११स्थानीयसंज्ञानि १ दुर्गाण्यावृत्य सर्वतः। ग्रामादीनां निवेशोऽभूद् १ यथाभिहितल्दमणाम् ॥१६३॥
ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्राः स्युत्वतारिश्वयाः। शूदकर्षकभूविष्ठाः १ स्सरामाः स्युलवाशयाः ॥१६४॥
१ श्रामाः ग्रामाः। १ रक्कलशतेनेष्ठो १ निकृष्टः समिष्ठितः। ३ परस्तर्वञ्च १ स्थान स्थान सुसमृद्धकृषीवलः १६५

श्राभिसार, सौवीर, शूरसेन, श्रपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लव, काम्बोज, श्रारट, वाल्हीक, तुरुक, शक श्रोर केकय इन देशोंकी रचना की तथा इनके सिवाय उस समय श्रीर भी श्रनेक देशोंका विभाग किया ॥ १५२-१५६ ॥ इन्द्रने उन देशोंमेंसे कितने ही देश यथा सम्भव रूपसे ऋदेवमातृक ऋर्थात् नदी-नहरों श्रादिसे सींचे जानेवाले, कितने ही देश देवमातृक अर्थात वर्षाके जलसे सींचे जानेवाले और कितने ही देश साधारण श्रर्थात् दोनोंसे सींचे जानेवाले निर्माण किये थे ॥ १४७॥ जो पहले नहीं थे नवीन ही प्रकट हुए थे ऐसे देशोंसे वह पृथिवीतल ऐसा सुशोभित होता था मानो कौतुकवश स्वर्गके दुकड़े ही श्राये हों ।। १४८ ॥ विजयार्ध पर्वतके समीपसे लेकर समुद्रपर्यन्त कितने ही देश साधारण थे, कितने ही बहुत जलवाले थे आरे कितने ही जलकी दुर्लभतासे सिहत थे, उन देशोंसे व्याप्त हुई पृथिवी भारी सुशोभित होती थी ॥ १४९ ॥ जिस प्रकार स्वर्गके धामों-स्थानोंकी सीमात्रों पर लोकपाल देवोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार उन देशोंकी अन्त सीमाओं पर भी सब श्रोर श्रन्तपाल श्रथीत् सीमारक्क पुरुषोंके किले बने हुए थे।। १६०।। उन देशोंके मध्यमें श्रीर भी श्रानेक देश थे जो लुब्धक, श्रारण्य, चरट, पुलिन्द तथा शबर श्रादि म्लेच्छ जातिके लोगोंके द्वारा रच्चित रहते थे ।। १६१ ॥ उन देशोंके मध्यभागमें कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर श्रौर श्रटारी त्रादिसे शोभायमान राजधानी सुशोभित हो रही थीं ॥ १६२ ॥ जिनका दूसरा नाम स्थानीय है ऐसे राजधानीरूपी किलेको घेरकर सब ओर शास्त्रोक्त लच्चएवाले गाँवों श्रादिकी रचना हुई थी।। १६३।। जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें श्रधिकतर शूद्र श्रौर किसान लोग रहते हों तथा जो बगीचा श्रीर तालाबोंसे सहित हों, उन्हें प्राम कहते हैं ॥ १६४॥ जिसमें सौ घर हों उसे निकृष्ट अर्थात छोटा गाँव कहते हैं तथा जिसमें पाँच सौ घर हों और

१ -कोङ्गणाः व० । २ कम्बोजारङ्क- स० । ३ नदीमातृकाः । ४ नदीमातृकदेवमातृक-मिश्राः । ५ देशैः । ६ जलप्रायकर्दमप्रायैः । ७ विजयार्द्धस्य । प्रसमीपात् । ६ समुद्रपर्यन्तम् । १० -चरट प०, द०, म०, ल० । ११ प्राक्कनश्लोकोक्तराजधानीनामेव स्थानीयसञ्ज्ञानि । १२ स्थानीय-सञ्ज्ञान्याकृत्य सर्वतिस्तिष्टन्तीति सम्बन्धः । १३ यथोक्कलज्ञणानाम् । १४ मात्रामिरुचिता- ऋ०, स०, ल०, म० । १४ योग्यग्रहाः । १६ त्रारामसहिताः । १७ म्रामः द०, स०, म०, ल०, ऋ०, प०, व० । १८ ग्रह्शतेन । १६ जवन्यः । २० उन्हरः । २१ ग्रहपञ्चशतेन ।

क्रोशिंद्रक्रोशसीमानो प्रामाः स्युरधमोत्तमाः । 'सम्पन्नसस्यसुक्षेत्राः 'प्रभूतयवसोद्काः ।।१६६॥ सिर्द्गिरिद्री'गृष्टिचीरकण्टकशाखिनः । वनानि सेतवश्रेति तेपां सीमोपलचण्म् ।।१६७॥ तस्कन् भोक्नृनियमो 'योगक्षेमानुचिन्तनम् । विच्टिदण्डकराणाञ्च निबन्धो 'राजसाद्रवेत् ।।१६८॥ परिखागोपुराहालवप्रप्राकारमण्डितम् । नानाभवनविन्यासं सोद्यानं सजलाशयम् ।।१६९॥ पुरमेवंविधं शस्तम् उचितोद्देशसुस्थितम् । 'पूर्वोत्तरप्ठवाम्भस्कं 'प्रधानपुरुपोचितम् ॥'१७०॥ सरिद्रिरिभ्यां संरुद्धं 'खेटमाहुर्मनीपिणः । केवलं गिरिसंरुद्धं खर्वटं तस्प्रचत्तते ॥।१७१॥ मद्यवमामनन्ति ज्ञाः 'पञ्चप्रमशतीवृतम् । पत्तनं तस्समुद्दान्ते यन्नौभिरवतीर्यते ॥१७२॥ भवेद् द्रोणमुखं नाम्ना निम्नगातटमाश्रितम् । संवाहस्तु शिरोव्युद्धधान्यसञ्चय इच्यते ॥१७३॥ 'पुटभेदनभेदानाम् श्रमीपाञ्च क्रचित्कचित् । सन्निवेशोररऽभवत् पृथ्व्यां यथोद्देशमितोऽमुतः ॥१७४॥ शतान्यख्यै च चत्वारि द्वे च स्युर्गमसंख्यया । राजधान्यास्तथा द्रोणमुखंबर्वटयोः क्रमात् ॥१०५॥

जिसके किसान धनसम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं ॥ १६५ ॥ छोटे गाँवोंकी सीमा एक कोसकी छौर बड़े गाँवोंकी सीमा दो कोसकी होती है। इन गाँवोंके धानके खेत सदा सम्पन्न रहते हैं श्रीर इनमें घास तथा जल भी श्राधिक रहता है।। १६६ ॥ नदी, पहाड़, गुफा, रमशान चीरवृत्त अर्थात थवर आदिके वृत्त, जबल आदि कटीले वृत्त, वन और पुल ये सब इन गाँचींकी सीमाके चिह्न कहलाते हैं अर्थात नदी आदिसे गाँवोंकी सीमाका विभाग किया जाता है।। १६७॥ गाँवके बसाने और उपभोग करनेवालोंके योग्य नियम बनाना, नवीन वस्तुके बनाने और पुरानी वस्त्की रत्ता करनेके उपाय, वहाँ के लोगोंसे वेगार कराना, श्रपराधियोंका दण्ड करना तथा जनता से कर बसल करना आदि कार्य राजाओं के आधीन रहते थे ॥ १६८ ॥ जो परिखा, गोपर. श्रटारी, कोट श्रौर प्राकारसे सुशोभित हो, जिसमें श्रनेक भवन बने हुए हों, जो बगीचे श्रौर तालाबोंसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे स्थान पर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह पूर्व खार उत्तरके बीचवाली ईशान दिशाकी खोर हो खार जो प्रधान पुरुषोंके रहनेके योग्य हो वह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥ १६९-१७० ॥ जो नगर नदी और पर्वतसे घिरा हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं श्रीर जो केवल पर्वतसे घिरा हुआ हो उसे खर्चट कहते हैं ॥ १७१ ॥ जो पाँच सौ गाँवोंसे घिरा हो उसे पिएडतजन मडम्ब मानते हैं और जो समुद्रके किनारे हो तथा जहाँ पर लोग नावोंके द्वारा उतरते हैं—(आते जाते हैं) उसे पत्तन कहते हैं ॥ १७२ ॥ जो किसी नदीके किनारे पर हो उसे दोशामख कहते हैं और जहाँ मस्तक पर्यन्त ऊँचे ऊँचे धान्यके ढेर लगे हों वह संवाह कहलाता है।। १७३॥ इस प्रकार पृथिवी पर जहाँ तहाँ श्रपने श्रपने योग्य स्थानोंके श्रनुसार कहीं कहीं पर ऊपर कहे हुए गाँव नगर श्रादिकी रचना हुई थी ॥ १७४ ॥ एक राजधानीमें आठ सौ गाँव होते हैं, एक द्रोग्रम्खमें चार सौ गाँव होते हैं श्रौर एक खर्चटमें दो सौ गाँव होते हैं। दश गाँवोंके बीच जो एक बड़ा भारी गाँव होता है उसे संप्रह (जहाँ पर हर एक वस्तुओंका संप्रह रखा जाता हो) कहते हैं। इसी प्रकार घोष तथा आकर आदिके लच्चगोंकी भी कल्पना कर लेनी चाहिये अर्थात जहाँ पर बहुत

१ फलित । २ प्रचुरतृण्जलाः । ३ स्मशानम् । —मृष्टि— प०, द०, म०, ल० । —सृष्टि— श्र०, स० । ४ श्रलब्धलामो योगः, लब्धपरिरक्षणं दोमस्तयोः चिन्तनम् । ५ नृपाधीनं भवेत् । ६ पूर्वोत्तरप्रवाहजलम् । 'नगरके मार्गका जल पूर्व श्रीर उत्तरमें बहे तो नगरिनवासियोंको लाभ हैं श्रथवा पूर्वोत्तरप्रबद्धवाच्य ईशान दिशामें बहे तो नगरिनवासियोंको श्रत्यन्त लाभ है ।' इति हिन्दीभाषायां स्पष्टोऽर्थः । ७ नृपादियोग्यम् । ८ खेड – म०, ल० । ६ पञ्चग्रामशतीपरिवेष्टितम् । १० पत्तनम् । ११ –भवेत् व०, द० ।

'दशप्राम्यास्तु मध्ये यो महान् प्रामः स संप्रहः । तथा 'घोषकरादीनामिष लच्म थिकल्प्यताम् ॥१७६॥ 'पुरां विभागमित्युच्नैः कुर्वन् गीर्वाणनायकः । तदा पुरन्दरख्यातिम् श्रगादन्वर्थतां गताम् ॥१७७॥ ततः प्रजा निवेश्येषु स्थानेषु सण्दुराज्ञ्या । जगाम कृतकार्यो गां मघवानुज्ञ्या प्रभोः ॥१७७॥ श्रिस्मिषः कृषिर्विद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च । कर्माणीमानि षोढा स्युः प्रजाजीजनहेतवः ॥१७९॥ तत्र वृत्तिं प्रजानां स भगवान् मतिकौशलात् । 'उपादिच्चत् सरागो हि स तदासीज्जगद्गुरः ॥१८०॥ तत्रासिकर्म सेवायां मिर्पालिपिविधौ स्मृता । कृषिर्मूकर्षणे प्रोक्ता विद्या शास्त्रोपजीवने ॥१८०॥ वाणिज्यं विण्जां कर्म शिल्पं स्यात् फरकौशलम् । तच्च चित्रकलापत्रच्छेदादि बहुधा स्मृतम् ॥१८२॥ उत्पादितास्त्रयो वर्णाःतदा तेनादिवेधसा । चित्रया विण्जः श्रुद्धाः चतत्राणादिभिर्गुणैः ॥१८३॥ क्षत्रियाः शस्त्रजीवित्वम् श्रनुस्य तदाभवन् । वेश्याश्र कृषिवाणिज्यपाशुपाल्योपजीविताः ॥१८४॥ तेषां शुश्रूषणाच्छूदास्ते द्विधा कार्वकारवः । कारवो रजकाद्याः स्युः तत्तोऽन्ये स्युरकारवः ॥१८५॥ कारवोऽपि मता द्वेधा स्युश्यास्युश्यविकल्पतः । तत्रास्युश्याः प्रजावाद्याः स्युः 'कर्त्तकादयः ॥१८५॥ कारवोऽपि मता द्वेधा स्युश्यास्युश्याद्यश्यास्युश्यविकल्पतः । तत्रास्युश्याः प्रजावाद्याः स्युः 'कर्त्तकादयः ॥१८५॥

घोष (श्रहीर) रहते हैं उसे घोष कहते हैं और जहाँपर सोने चाँदी श्रादिकी खान हुआ करती है उसे त्राकर कहते हैं।। १७४-१७६।। इस प्रकार इन्द्रने बड़े श्रच्छे ढंगसे नगर, गाँवों श्रादिका विभाग किया था इसलिये वह उसी समयसे पुरंदर इस सार्थक नामको प्राप्त हुन्ना था ॥१७७॥ तदनन्तर इन्द्र भगवान्की श्राज्ञासे इन नगर, गाँव श्रादि स्थानोंमें प्रजाको बसाकर कृतकृत्य होता हुआ प्रभुकी आज्ञा लेकर स्वर्गको चला गया ॥१७८॥ असि, मिष, कृषि, विद्या, वाणिज्य श्रीर शिल्प ये छह कार्य प्रजाकी श्राजीविकाके कारण हैं। भगवान वृषभदेवने श्रपनी बुद्धिकी कुशलतासे प्रजाके लिये इन्हीं छह कर्मीद्वारा वृत्ति (त्र्याजीविका) करनेका उपदेश दिया था सी ठीक ही है क्योंकि उस समय जगद्गुरु भगवान् सरागी ही थे वीतराग नहीं थे। भावार्थ-सांसारिक कार्योंका उपदेश सराग अवस्थामें दिया जा सकता है।।१७९-१८०।। उन छह कर्मोंमेंसे तलवार श्रादि शस्त्र धारएकर सेवा करना श्रसिकर्म कहलाता है, लिखकर श्राजीविका करना मिषकर्म कहलाता है, जमीनको जोतना बोना कृषिकर्म कहलाता है, शास्त्र अर्थात् पढ़ाकर या नृत्य-गायन त्रादिके द्वारा त्र्याजीविका करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वाणिज्य है त्र्यौर हस्तकी कुशलतासे जीविका करना शिल्पकर्म है वह शिल्पकर्म चित्र खींचना, फुल-पत्ते काटना आदिकी अपेचा अनेक प्रकारका माना गया है ॥ १८१-१८२ ॥ उसी समय आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने तीन वर्णोंकी स्थापना की थी जो कि चतत्राण अर्थात् विपत्तिसे रचा करना त्रादि गुणोंके द्वारा क्रमसे चत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहलाते थे ॥१८३॥ उस समय जो शस्त्र धारणकर त्राजीविका करते थे वे चत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन स्नादिके द्वारा जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे और जो उनकी सेवा शुश्रुपा करते थे वे शुद्र कहलाते थे। वे शूद्र दो प्रकारके थे-एक कार श्रोर दूसरा श्रकार । धोबी श्रादि शूद्र कार कहलाते थे श्रोर उनसे भिन्न श्रकार कहलाते थे। कारु शूद्र भी स्पृश्य तथा श्रस्पृश्यके भेद्से दो प्रकारके माने गये हैं उनमें जो प्रजासे बाहर रहते हैं उन्हें अस्प्रस्य अर्थात् स्पर्श करनेके अयोग्य कहते हैं और नाई

१ दशमाससमाहारस्य । २ " घोष ग्रामीरपल्ली स्यात् " इत्यमरः । ३ नगराणाम् । ४ स्वर्गम् । ५ हेतवे ग्रन्, मन्, लन् । ६ उपादिशत् मन्, लन् । ७ पत्रच्छेद्यादि ग्रन्, पन्, सन्, मन्, दन्, लन् । ८ — जोविनः ग्रन्, पन्, मन्, वन्, लन् । ६ 'शालिको मालिकश्चैव कुम्मकार'- स्तिलंद्धः । नापितश्चेति पद्याभी भवन्ति स्प्रश्यकारुकाः ॥ रजकल्ल्वकश्चैवायस्कारो लोहकारकः । स्वर्णकारश्च पद्यैते भवन्त्यस्प्रश्यकारुकाः ॥" [ एतौ श्लोको 'द' पुम्तकेऽप्युल्लिखितो ] ।

यथास्वं स्वोचितं कर्म प्रजा 'दधुरसङ्करम् । विवाहजातिसम्बन्धव्यवहारश्च 'तन्मतम् ।।३८७।।
यावती जगती'वृत्तिः श्रपापोपहता च या । सा सर्वास्य मतेनासीत् स हि धाता 'सनातनः ।।१८८।।
युगादिब्रह्मणा तेन यदित्थं स कृतो युगः । ततः कृतयुगं नाम्ना तं पुराणविदो विदुः ।।१८९।।
श्रापादमासयहुलप्रतिपिद्दिवसे कृती । कृत्वा कृतयुगारम्भं प्राजापत्यमुपेयिवान् ।।१९०।।
कियत्यिप गते काले पट्कर्मविनियोगतः । यदा सौस्थित्यमायाताः प्रजाः क्षेमेण योजिताः ।।१९१।।
तदास्याविरभूद् धावाप्टथिव्योः प्राभवं महत् । श्राधिराज्येऽभिषिक्तस्य सुरैरागत्य सत्वरम् ।।१९२।।
सुरैः कृताद्रैदिव्यैः सिलल्रैरादिवेधसः । कृतोऽभिषेक इत्येव वर्णनास्तु किमन्यया ।।१९३।।
तथाप्यन्यूगते' किञ्चित् 'तद्गतं वर्णनान्तरम् । सुप्रतीतमिप प्रायो यन्नावैति "पृथ्यजनः ।।१६४।।
तदा किल जगद्विरवं वभूवानन्दनिर्भरम् । दिवोऽवा तारिषुर्देवाः पुरोधार्यः पुरन्दरम् १९५॥
कृतोपशोभमभवत् पुरं साकेतसाह्वयम् । हम्यांप्रभूमिकाबद्धकेतुमालाकुलाम्बरम् ॥१९६॥
तदानन्दमहाभेर्यः प्रसोदुर्नृपमन्दिरे । सङ्गलानि जगुर्वारनार्यो नेदुः सुराङ्गनाः ॥१९७॥
सुरवैतालिकाः " पेदुः "उत्साहान् सह मङ्गलेः । प्रचक्रुरमरास्तोपाज्जय जीवेति घोषणाम् ॥१९८॥

वगैरहको स्पृश्य ऋर्थात् स्पर्श करनेके योग्य कहते हैं ॥१८४-१८६॥ उस समय प्रजा ऋपने ऋपने योग्य कर्मीको यथा योग्यरूपसे करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाको छोड़कर कोई दूसरी श्राजीविका नहीं करता था इसिलये उनके कार्योंमें कभी संकर (मिलावट) नहीं होता था। उनके विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार आदि सभी कार्य भगवान् आदिनाथकी आज्ञानुसार ही होते थे ॥१८७॥ उस समय संसारमें जितने पापरहित त्राजीविकाके उपाय थे वे सब भगवान् वृषभदेवकी संमतिसे प्रवृत्त हुए थे सो ठीक है क्योंकि सनातन ब्रह्मा भगवान् वृषभदेव ही हैं ।।१८८।। चूँकि युगके आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने इस प्रकार कर्मयुगका प्रारम्भ किया था इसिलये पुराएके जाननेवाले उन्हें कृतयुग नामसे जानते हैं ।।१८६।। कृतकृत्य भगवान् वृषभदेव श्राषाद्मासके कृष्णपत्तकी प्रतिपदाके दिन कृतयुगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य (प्रजापतिपने)को प्राप्त हुए थे श्रर्थात प्रजापित कहलाने लगे थे ॥१६०॥ इस प्रकार जब कितना ही समय व्यतीत हो गया श्रौर छह कर्मोंकी व्यवस्थासे जब प्रजा कुशलतापूर्वक' सुखसे रहने लगी तब देवोंने स्राकर शीघ्र ही उनका सम्राट् पद्पर स्रभिषेक किया उस समय उनका प्रभाव स्वर्गलोक श्रौर पृथिवीलोकमें खूब ही प्रकट हो रहा था ।।१६१-१९२।। यद्यपि भगवान्के राज्याभिषेकका श्चन्य-विशेष वर्णन करनेसे कोई लाभ नहीं है इतना वर्णन कर देना ही बहुत है कि श्चादरसे भरे हुए देवोंने दिव्यजलसे उन श्रादि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवका श्रभिषेक किया था तथापि उसका कुछ श्रन्य वर्णन कर दिया जाता है क्योंकि प्रायः साधारण मनुष्य श्रत्यन्त प्रसिद्ध बातको भी नहीं जानते हैं ।।१६३-१६४।। उस समय समस्त संसार आनन्द्से भर गया था, देवलोग इन्द्रको श्रागे कर स्वर्गसे श्रवतीर्ण हुए थे-उतरकर श्रयोध्या पूरी श्राये थे।। १६४।। उस समय श्रयोध्यापुरी खूब ही सजाई गई थी। उसके मकानोंके श्रप्रभाग भर बाँघी गई पताकाश्रोंसे समस्त त्राकाश भर गया था ॥ १९६ ॥ उस समय राजमन्दिरमें बड़ी बड़ी त्रानन्द-भेरियाँ बज रही थीं, वारिस्त्रयाँ मंगलगान गा रही थीं श्रीर देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं ॥ १६७ ॥ देवोंके बन्दीजन मंगलोंके साथ साथ भगवान्के पराक्रम पढ़ रहे थे श्रौर देवलोग संतोषसे

१ दध्यु – म०, ल० । २ तत्पुरुनायमतं यथा भवति तथा । ३ जगतो वृत्ति – ग्र०, प०, स०, म०, द० । ४ नित्यः । ५ उच्यते । ६ ग्राभिषेकप्राप्तम् । ७ साधारणजनः । ८ ग्रावतरन्ति सा । १ श्रीर्थाणि ।

'जय जीव', इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ॥ १९⊏ ॥ राज्याभिषेकके प्रथम ही पृथिवीके मध्यभागमें जहाँ मिट्टीकी वेदी बनाई गई थी श्रीर उस वेदी पर जहाँ देव-कारीगरोंने बहुमूल्य-श्रेष्ठ श्रानन्दमण्डप बनाया था, जो रत्नोंके चूर्णसमृहसे बनी हुई रंगावलीसे चित्रित हो रहा था, जो नवीन खिले हुए विखेरे गये पुष्पोंके समूहसे सुशोभित था, जहाँ मिण्योंसे जड़ी हुई जमीनमें ऊपर लटकते हुए मोतियोंका प्रतिविम्ब पड़ रहा था, जहाँ रेशमी वस्नके शोभायमान चँदोवाकी छायासे रंगभूमि चित्रित हो रही थी, जहाँ मङ्गलद्रव्योंको धारण करनेवाली देवांग-नाश्रोंसे श्राने-जानेका मार्ग रुक गया था, जहाँ समीपमें बड़े बड़े मंगलद्रव्य रखे हुए थे, जहाँ देवोंकी अप्सराएँ अपने हाथोंसे चंचल चमर ढोल रही थीं, जहाँ स्नानकी सामग्रीको लोग परस्पर एक दूसरेके हाथमें दे रहे थे, जहाँ लीलापूर्वक पैर रखकर इधर-उधर चलती हुई देवांगनात्रोंके रुनकुन शब्द करते हुए नुपुरोंकी कनकारसे दशों दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं. श्रीर जहाँ अनेक मंगलद्रव्योंका संप्रह हो रहा था ऐसे राजमहत्तके श्राँगनरूपी रंगभूमिमें योग्य सिंहासन पर पूर्व दिशाकी श्रोर मुख करके भगवान वृषभदेवको बैठाया श्रौर जब गन्धर्व देवोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीतके समय होनेवाला मृदंगका गम्भीर शब्द समस्त दिक्तटोंके साथ साथ तीन लोकरूपी कुटीके मध्यमें व्याप्त हो रहा था तथा नृत्य करती हुई देवांगना आंके फ्ट़े जानेवाले संगीतके स्वरमें स्वर मिलाकर किन्नर जातिकी देवियाँ कानोंको सुख देनेवाला भगवान्का यश गा रही थीं उस समय देवोंने तीर्थोदकसे भरे हुए सुवर्णके कलशोंसे भगवान् वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९-२०८ ॥ भगवानके राज्याभिषेकके लिये गङ्गा श्रौर सिन्धु इन दोनों महानदियोंका वह जल लाया गया था जो हिमवत्पर्वतकी शिखरसे धारा रूपमें नीचे गिर रहा था तथा जिसने पृथिवीतलको छुत्रा तक भी नहीं था। भावार्थ-नीचे गिरनेसे पहले ही जो वर्तनोंमें भर लिया गया था।। २०९।। इसके सिवाय गंगाकुएडसे गृङ्गा नदीका स्वच्छ जल लाया गया था और सिन्धुकुएडसे सिन्धु नदीका निर्मल जल लाया गया था ।। २१० ।। इसी प्रकार ऊपरसे पड़ती हुई अन्य निदयोंका स्वच्छ जल भी उनके गिरनेके

१ रिचत । २ नविकसित । ३ दुकूल । ४ परिकरे । ५ मध्यम् । ६ गद्यपद्यादि । ७ जिनेन्द्रस्य । ८ अवणरमणीयम् यथा भवति तथा । ६ उपक्रमं चिक्ररे । १० जलम् । ११ रोहि-ट्रोहितास्यादीनाम् । १२ ऋक्लुपम् । १३ तानि च तानि कुण्डानि । १४ सम्प्राप्तजननम् ।

श्रीदेवीभिर्यदानीतं पद्मादिसरसां पयः । हेमारिवन्दिकञ्चलकपुञ्जसञ्जातरञ्जनम् ॥२१२॥
यद्वारि 'सारसं हारिकह्वारस्वादु' सोत्पलम् । यच्च वतन्मीक्तिकोद्वार'शारं 'लावणसैन्धवम् ॥२१३॥
यास्ता नन्दीश्वरद्वीपे वाण्यो नन्दीत्तरादयः । सुप्रसन्नोदकास्तासाम् श्रापो याश्च विकल्मण्ञाः ॥२१४॥
यद्यास्मः सम्भृतं चीरिसिन्धोनेन्दोश्वराणवात् । स्वयम्भूरमणाब्धेश्च दिव्येः कुम्भैहिरणमयैः ॥२१५॥
इत्याम्ना'तैर्जलैरेभिः श्रमिपिक्तो जगद्गुरुः । स्वयंपूततमैरङ्गेः 'श्रपुनात्तानि केवलम् ॥२१६॥
सुरैरावर्जिता वारां धारा मूर्षिन विभोरभात् । राजलचम्या 'निवेशोऽयमिति धारेव पातिता ॥२१७॥
चराचरगुरोर्मूष्मि पतन्त्यो रेजुरण्वद्यः । जगत्तापच्छिदः स्वच्छा गुणानामिव सम्पदः ॥२१८॥
सुरेन्द्रैरिभिषक्तस्य सलिलैः 'ल्सौरसैन्धवैः । निसर्गशुचिगात्रस्य पराशुद्धिरभूद् विभोः ॥२१९॥
नाकीन्द्राः चालयाञ्चकुः विभोर्नोङ्गानि केवलम् । प्रेचकाणां मनोवृत्तिं नेत्राण्यप' धनान्यपि ॥२२०॥
नृत्यस्सुराङ्गनापाङ्गशरास्तरिमन् प्लवेऽम्भसाम् । 'वपायता 'व जलं तीवं यच्चेतांस्यभिदन्' नृणाम् ।२२१॥

कुण्डौंसे लाया गया था।। २११॥ श्री ही ऋादि देवियाँ भी पद्म ऋादि सरोवरोंका जल लाई थीं जो कि सुवर्णमय कमलोंकी केशरके समृहसे पीतवर्ण हो रहा था॥ २१२॥ सायंकालके समय खिलनेवाले सुगन्धित कमलोंकी सुगन्धसे मधुर, श्रविशय मनोहर श्रौर नील कमलों सहित तालाबोंका जल लाया गया था। जो बाहर प्रकट हुए मोतियोंके समूहसे ऋत्यन्त श्रेष्ठ है ऐसा लवणसमुद्रका जल भी लाया गया था ॥ २१३ ॥ नन्दीश्वर द्वीपमें जो ऋत्यन्त स्वच्छ जलसे भरी हुई नन्दोत्तरा आदि वापिकाएँ हैं उनका भी खच्छ जल लाया गया था।। २१४॥ इसके सिवाय चीरसमुद्र, नन्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका भी जल सुवर्णके बने हुए दिव्य कलशोंमें भरकर लाया गया था।। २१४।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रसिद्ध जलसे जगदुगुरु भगवान् वृषभदेवका श्रभिषेक किया गया था। चूँकि भगवान्का शरीर स्वयं ही पवित्र था श्रतः श्रभिषेकसे वह क्या पवित्र होता ? केवल भगवान्ने ही श्रपने स्वयं पवित्र श्रंगोंसे उस जलको पवित्र कर दिया था ॥२१६॥ उस समय भगवान्के मस्तक पर देवोंके द्वारा छोड़ी हुई जलकी धारा ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो उस मस्तकको राज्यलद्दमीका आश्रय समभकर ही छोड़ी गई हो।।२१७।। चर श्रौर श्रचर पदार्थों के गुरु भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर पड़ती हुई जलकी छटाएं ऐसी शोभायमान होती थीं मानो संसारका संताप नष्ट करनेवाली श्रीर निर्मल गुणोंकी संपदाएं ही हों।।२१८।। यद्यपि भगवान्का शरीर स्वभावसे ही पवित्र था तथापि इन्द्रने गङ्गा नदीके जलसे उसका श्रभिषेक किया था इसलिये उसकी पवित्रता और अधिक हो गई थी।।२१६॥ उस समय इन्द्रोंने केवल भगवान्के श्रंगोंका ही प्रज्ञालन नहीं किया था किन्तु देखनेवाले पुरुषींकी मनोवृत्ति, नेत्र श्रौर शरीरका भी प्रज्ञालन किया था। भावार्थ-भगवान्का राज्याभिषेक देखनेसे मनुष्योंके मन, नेत्र तथा समस्त शरीर पवित्र हो गये थे ॥२२०॥ उस समय मृत्य करती हुई देवाङ्गनात्र्योंके कटाचरूपी बाग उस जलके प्रवाहमें प्रतिबिम्बत हो रहे थे इसलिये ऐसे मालूम होते थे मानो उनपर तेज पानी रक्खा गया हो श्रौर इसीलिये वे मनुष्योंके चित्तको भेदन कर रहे थे। भावार्थ-देवांगनात्रोंके कटाचोंसे देखनेवाले मनुष्योंके चित्त भिद जाते थे।।२२१॥

१ सरःसम्बन्धि । २ मनोहरम् । ३ तत्समुद्र-मुक्ताफलशाबलम् । ४ -तारं म०, प०, ल०, ट०। -सारं ग्र०। ५ लवण्सिन्धोः सम्बन्धि । ६ -द्वीपवाप्यो - प०, ग्र०, स०, द०, म०, ल०। ७ त्राख्यातैः । ८ पवित्राण्यकरोत् । ६ श्राश्रयः । १० सुरसिन्धुसम्बन्धिमिः । ११ श्रारीणा । १२ पानं कारिताः । ["पानी चढ़ाकर तीक्ष्णधार किये गये हैं।" इति हिन्दी ]। १३ इव । १४ विदारयन्ति स्म ।

जलेरनाबिलेर्मतुः श्रङ्गसङ्गात् पवित्रितैः । धराकान्ता ध्रुवं दिष्ट्यां विद्विता स्वामिसम्पदा ॥२२२॥ कृताभिषेको रुरुचे भगवान् सुरनायकैः । हैमैः कुम्भैर्घनैः सान्ध्यैः यथा मन्दरभूषरः ॥ २२३॥ नृपा मूर्द्धाभिषिक्ता ये नाभिराजपुरस्सराः । 'राजवदाजिसहोऽयम् श्रभ्यिच्यत तैस्समम्' ॥२२४॥ पौराश्र निलनीपत्रपुटैः कुम्भेश्र 'मार्तिकैः । 'सारवेणाम्बुना चकुः भक्तुः पादाभिषेचनम् ॥२२५॥ 'मागपाद्याश्र वन्येन्द्राः 'त्रिज्ञानघरवाचिचन् । नाथोऽस्मिद्धपयस्येति 'प्रीताः पुण्याभिषेचनैः ॥२२६॥ 'मागपाद्याश्र वन्येन्द्राः 'त्रिज्ञानघरवाचिचन् । नाथोऽस्मिद्धपयस्येति 'प्रीताः पुण्याभिषेचनैः ॥२२६॥ प्रत्सिर्वाय्वीम्बुभिः स्नातः कपायसिक्षितेः पुनः । धौतो गन्धाम्बुभिदिंच्यैः 'त्र्यस्नापि 'रचरमं विभुः ॥२२७॥ कृताङ्गाहनो भूयो हैमस्नानोदकुण्डके । सुलोष्णैः सिल्लेर्धाता सुखमज्जनमन्वभूत् ॥२२८॥ 'रमानान्तोजिक्तविचिस्नमाल्यांशुकविभूषगैः । 'रमानुः प्राप्ताङ्गसंस्प्रष्टिः द्वायेवासीद्धराङ्गना ॥२२९॥ 'स्नातमङ्गलान्युन्चैः पद्धमु सुरवन्दिषु । राज्यलच्मीसमुद्वाहः स्मान्दि विभः विभुः ॥२३०॥ प्रथ निर्वित्तितस्नातं कृतनीराजनं विभुम् । 'रम्बर्भुवो भूषयामासुः दिव्यैः स्वग्भूषणाम्बदैः ॥२३१॥

भगवानुके शरीरके संसर्गसे पवित्र हुए निर्मल जलसे समस्त पृथिवी व्याप्त हो गई थी इसल्लिये वह ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वामी वृषभदेवकी राज्य संपदासे सन्तृष्ट होकर अपने श्रभ भाग्यसे बढ़ ही रही हो ॥२२२॥ इन्द्र जब सुवर्णके बने हुए कलशोंसे भगवानुका श्रमिषेक करते थे तत्र भगवान् ऐसे सुशोभित होते थे जैसे कि सायंकालमें होनेवाले बादलोंसे मेरु पर्वत सुशोभित होता है ।।२२३।। नाभिराजको श्रादि लेकर जो बड़े बड़े राजा थे उन सभीने 'सब राजात्र्योंमें श्रेष्ठ यह वृषभदेव वास्तवमें राजाके योग्य हैं' ऐसा मानकर उनका एक साथ श्रभिषेक किया था।।२२४।। नगरनिवासी लोगोंने भी किसीने कमलपत्रके बने हुए दोनेसे और किसीने मिट्टीके घड़ेसे सरयू नदीका जल लेकर भगवानके चरणोंका श्रभिषेक किया था।।२२५।। मागध श्रादि व्यन्तरदेवोंके इन्द्रोंने भी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान वृषभदेवकी 'यह हमारे देशके स्वामी हैं<sup>',</sup> ऐसा मानकर प्रीतिपूर्वक पवित्र स्रभिपेकके द्वारा पूजा की थी।। २२६।। भगवान वृषभदेवका सबसे पहले तीर्थजलसे अभिपेक किया था फिर कपाय जलसे अभि-षेक किया गया और फिर सुगन्धित द्रव्योसे मिले हुए सुगन्धित जलसे अन्तिम श्रभिषेक किया गया था ॥ २२७ ॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक किया जा चुका है ऐसे भगवान्ने कुछ कुछ गरम जलसे भरे हुए रनान करने योग्य सुवर्णके कुण्डमें प्रवेश कर सुखकारी रनानका अनुभव किया था।। २२८ ॥ भगवान्ने स्नान करनेके अन्तमें जो माला, वस्त्र श्रौर श्राभूषण उतारकर पृथिवीपर छोड़ दिये थे - डाल दिये थे उनसे वह पृथिवीरूपी स्त्री ऐसी मालूम होती थी मानो उसे स्वामीके शरीरका स्पर्श करनेवाली वस्तुएँ ही प्रदान की गई हों। भावार्थ-लोकमें स्नी पुरुष प्रेमवश एक दूसरेके शरीरसे छुए गये वस्नाभूषण धारण करते हैं यहाँ पर आचार्यने भी उसी लोक प्रसिद्ध बातको उत्प्रेचालंकारमें गुम्फित किया है।। २२९ ॥ इस प्रकार जब देवोंके वन्दी-जन उच्च स्वरसे शुभस्नानसूचक मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब भगवान् वृषभदेवने राज्य-लद्मीको धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने योग्य स्नानको प्राप्त किया था ॥ २३० ॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक पूर्ण हो चुका है और जिनकी आरती की जा चुकी है ऐसे भगवानुको देवोंने स्वर्गसे लाये हुए माला, 'श्राभूषण श्रौर वस्त्र श्रादिसे श्रलंकृत किया ॥ २३१ ॥

१ सन्तोपेण । २ राजाईम् यथा भवति तथा । ३ युगपत् । ४ मृत्तिकामयैः । ५ सरयूसम्बन्धिना । ६ मागधवरतनुप्रमुखाः । ७ व्यन्तरेन्द्राः । ८ प्रीत्या प०, म०, द०, ल० । ६ -द्रव्यै - म०, ल० । १० स्रभ्यपेचि । ११ पश्चात् । १२ सुरनातोजिमत - स० । १३ भर्तुः सकाशात् । १४ विवाहाद्युत्साहे देये द्रव्यं दायः । दानेवासी - प०, म०, छ० । १५ सुरनात । सुरनात - प०, म०, द०, ल० । १६ विवाह । १७ स्रन्वमवत् । १८ देवाः ।

नाभिराजः स्वहस्तेन मोलिमारोपयत् प्रभोः । महाम'कुटबद्धानामधिराङ् भगवानिति ॥२३२॥ पट्टबन्योर्जगद्धन्योः ललाटे विनिवेशितः । बन्यनं राजलक्याः दिवद्गत्वर्याः देथैर्यसायनम् ॥२३३॥ स्वयं सदंशुकः कर्णद्वयोद्दलसितकुण्डलः । द्यानो मकुटं मूर्ष्नां लक्ष्म्याः क्रीडाचलायितम् ॥२३४॥ कण्ठे हारलतां विश्चत् किटसूत्रं कटोतटे । ब्रह्मसूत्रो प्रवीताङ्गः स गाङ्गोधिमवादिराट् ॥२३५॥ कटकाङ्गदकेयूरभूपितायतदोर्युगः । पर्युत्लसन्महाशाखः कल्पशालोव जङ्गभः ॥२३६॥ सनीलरन्निर्माणन् पुराबुद्धहत्कमौ । निलीनभृङ्गसम्फुल्लरक्ततामरसित्रयौ ॥२३७॥ इति प्रत्यङ्गसङ्गन्या बभौ भूपणसम्पदा । भगवानादिमो ब्रह्मा भूपणाङ्ग द्वाङ् व्रिषः ॥२३६॥ ततः सानन्दमानन्दनाटकं नाट्यवेदवित् । प्रयुज्यास्थायिका रङ्गे प्रत्यगाद्धां सहस्रगुः । ॥२३६॥ वजन्तमनुजग्मुस्तं कृतकार्या सुरासुराः । भगवत्पादसंसेवानियुक्तस्वान्तवृत्तयः ॥२४०॥ प्रथाधराज्यमासाद्य नाभिराजस्य सन्निधौ । प्रजानां पालने यत्नम् प्रकरोदिति विश्वस्य् ॥२४९॥ कृत्वादितः प्रजासगं तद् रवृत्तिनयमं पुनः । स्वधर्मानतिवृत्तरेव । नियच्छन्नन्वशात् प्रजाः ॥२४९॥

'महामुकुटबद्ध राजाश्चोंके श्रिधिपति भगवान् वृषभदेव ही हैं' यह कहते हुए महाराज नाभिराजने अपने मस्तकका मुकुट अपने हाथसे उतार कर भगवान्के मस्तक पर धारण किया था ॥२३२॥ जगत् मात्रके बन्धु भगवान् वृषभदेवके ललाट पर पट्टबन्ध भी धारण किया था जो कि ऐसा मालूम होता था मानो यहाँ वहाँ भागनेवाली-चंचल राज्यलदमी को स्थिर करने वाला एक बन्धन ही हो ॥२३३॥ उस समय भगवान मालाएं पहिने हुए थे, उत्तम वस्त्र धारण किये हुए थे, उनके दोनों कानों में कुण्डल सुशोभित हो रहे थे। वे मस्तक पर लद्दमी के क्रीड़ा-चलके समान मुकुट धारण किये हुए थे, करठमें हारलता श्रीर कमरमें करधनी पहने हुए थे। जिस प्रकार हिमवान पर्वत गङ्गाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार वे भी श्रापने कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण किये थे। उनकी दोनों लम्बी भुजाएँ कड़े, बाजूबन्द श्रीर श्रनन्त श्रादि श्राभू-पणोंसे विभूषित थीं। उन भुजाओंसे भगवान् ऐसे माल्म होते थे मानो शोभायमान बड़ी बड़ी शाखात्रोंसे सहित चलता-फिरता कल्पवृत्त ही हों। उनके चरण नीलमणिके बने हुए नृपुरोंसे सिंहत थे इसिलये ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनपर भ्रमर बैठे हुए हैं ऐसे खिले हुए दो लाल कमल ही हों। इस प्रकार प्रत्येक अङ्गमें पहने हुए आभूषणरूपी सम्पदासे आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृत्त ही हों ॥ २३४-२३८ ॥ तद्नन्तर नाष्ट्राशास्त्रको जाननेवाले इन्द्र उस सभारूपी रंगभूमिमें त्रानन्दके साथ त्रानन्द नामका नाटक कर स्वर्गको चला गया ॥ २३६ ॥ जो अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं अपैर जिनके चित्तकी वृत्ति भगवान्के चरणोंकी सेवामें लगी हुई है ऐसे देव श्रीर श्रसुर उस इन्द्रके साथ ही श्रपने श्रपने स्थानों पर चले गये ॥ २४० ॥

श्रथानन्तर कर्मभूमिकी रचना करनेवाले भगवान् वृषभदेवने राज्य पाकर महाराज नाभिराजके सभीप ही प्रजाका पालन करनेके लिये नीचे लिखे श्रनुसार प्रयत्न किया ॥ २४१ ॥ भगवान्ने सबसे पहले प्रजाकी सृष्टि (विभाग श्रादि) की फिर उसकी श्राजीविकाके नियम बनाये श्रौर फिर वह श्रपनी श्रपनी मर्यादाका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियम बनाये।

१ - मुकुट- ग्रा॰, प॰, स॰, म॰, ल॰। २ इव। ३ गमनशीलायाः। ४ स्थिरत्वस्य कारणम्। ५ मुकुटं-ग्रा॰, प॰, स॰, म॰, ल॰। ६ वेष्टितशरीरः। ७ इवांहियः प॰। ८ समारङ्गे। १ स्वर्गम्। १० सहस्राचः। ११ रहिष्टम्। १२ वर्तनम्। १३ नियमयन्।

स्वदोभ्यां यारयन् शस्त्रं क्षत्रियानसज्जद् विभुः । क्षतत्राणे नियुक्ता हि चित्रयाः शस्त्रपाणयः ॥२४३॥ ऊरुभ्यां दर्शयन् यात्राम् श्रस्त्राचीद् विण्जः प्रभुः । जलस्थलादियात्राभिः तद्<sup>र</sup> वृक्तिर्वार्त्तया<sup>र अ</sup>यतः ॥२४४॥ <sup>\*</sup>न्यग्वृक्तिनियतान् श्र्द्रान् "पद्भ्यामेवास्जत् सुधीः । वर्णोक्तमेषु श्रुश्रूपा तद्वृक्तिनैंकधा स्मृता ॥२४५॥ सुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं भरतः "स्रच्यति द्विजात् । <sup>८</sup>श्रधीत्यध्यापने दानं "प्रतीच्छेज्येति तिस्त्रयाः ॥२४६॥ <sup>१०</sup>शुद्धा श्रुद्धेण वोढव्या<sup>११</sup> नान्या तां<sup>१२</sup> स्वारे<sup>१</sup> च नैगमः<sup>१४</sup>।

र<sup>ु</sup>वहेत् <sup>१६</sup>स्वां ते च<sup>१७</sup> राजन्यः<sup>१८</sup> स्वां<sup>१६</sup> द्विजन्मा क्वचिच्च <sup>२०</sup>ताः ॥२४७॥

स्वामिमां वृत्तिमुक्तम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत् । स पाधिवैनियन्तव्यो<sup>श श</sup>वर्णसङ्कीणिरन्यथा ॥२४८॥ कृष्यादिकमेपट्कञ्च स्रष्टा प्रागेव सष्टवान् । कर्मभूमिरियं <sup>श</sup>तस्मात् तदासीत्तद्व्यवस्थया<sup>भ</sup> ॥२४९॥

इस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे।। २४२।। उस समय भगवानने श्रपनी दोनों भुजाश्रोंमें शस्त्र धारण कर चत्रियोंकी सृष्टि की थी, श्रर्थात् उन्हें शस्त्रविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक ही है, क्योंकि जो हाथोंमें हथियार लेकर सबल शत्रुत्रोंके प्रहारसे निर्वलोंकी रच्चा करते हैं वे ही चत्रिय कहलाते हैं ।। २४३ ।। तदनन्तर भगवानने अपने ऊरुओंसे यात्रा दिखलाकर अर्थात् परदेश जाना सिखलाकर वैश्योंकी रचना की सो ठीक ही है, क्योंकि जल स्थल आदि प्रदेशोंमें यात्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य ऋाजीविका है ॥ २४४ ॥ हमेशा नीच ( दैन्य ) वृत्तिमें तत्पर रहनेवाले शू द्रोंकी रचना बुद्धिमान् वृषभदेवने पैरोंसे ही की थी क्योंकि ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वैश्य इन उत्तम वर्णोंकी सेवा-शुश्रुषा श्रादि करना ही उनकी श्रनेक प्रकारकी श्राजीविका है। १४५। इस प्रकार तीन वर्णोंकी सृष्टि तो स्वयं भगवान् वृषभदेवने की थी, उनके बाद भगवान वृषभदेवके बड़े पुत्र महाराज भरत मुखसे शास्त्रोंका अध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी रचना करेंगे, स्वयं पढ़ना, दूसरोंको पढ़ाना, दान लेना तथा पूजा यज्ञ आदि करना उनके कार्य होंगे ॥ २४६ ॥ [ विशेष वर्णे सृष्टिकी ऊपर कही हुई सत्य व्यवस्थाको न मानकर अन्य मताव-लिम्बयोंने जो यह मान रखा है कि बंद्याके मुखसे बाह्यण, भुजात्रोंसे चित्रय, ऊरुश्रोंसे वैश्य स्रोर पैरोंसे शुद्र उत्पन्न हुए थे सो वह मिथ्या कल्पना ही हैं। ] वर्णीकी व्यवस्था तब तक सुरिचत नहीं रह सकती जब तक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाए, इसिलये भगवान वृषभदेवने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शूद्र शूद्र कन्याके साथ ही विवाह करे, वह ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वैश्यकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता। वैश्य, वैश्य कन्या तथा शुद्र कन्याके साथ विवाह करे, चन्निय, चन्निय कन्या, वैश्य कन्या श्रीर शुद्र कन्याके साथ विवाह करे, तथा बाह्मण बाह्मण कन्याके साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशमें वह च्रित्रय वैश्य श्रौर शूद्र कन्यात्र्योंके साथ भी विवाह कर सकता है।। २४०।। उस समय भगवान्ने यह भी नियम प्रचलित किया था कि जो कोई अपने वर्णकी निश्चित आजीविका छोड़कर दूसरे वर्णकी आजीविका करेगा वह राजाके द्वारा दण्डित किया जाएगा क्योंकि ऐसा न करनेसे वर्णसंकीर्णता हो जाएगी ऋर्थात् सब वर्ण एक हो जाएँगे-उनका विभाग नहीं हो सकेगा ।। २४८।। भगवान् श्रादिनाथने विवाह श्रादिकी व्यवस्था करनेके पहले ही श्रसि, मणि, कृषि, सेवा, शिल्प श्रौर वाणिज्य इन छह कर्मीकी व्यवस्था कर दी थी। इसलिये उक्त छह कर्मीकी

१ जीवनम् । २ कृषिपशुपालनवाणिज्यरूपया । ३ यतः कारणात् । ४ नीचवृत्तितत्परान् । ५ पादसंवाहनादौ । ६ सेवारूपा । ७ सर्जनं करिष्यति । ८ त्राध्ययन । ६ प्रत्यादान । १० श्रद्भि । ११ परिगोतन्या । १२ श्रद्भाम् । स्वां तां च स्र.०, प०, स०, छ० । १३ वैश्याम् । १४ वैश्यः । १४ परिगोरीत् । १६ क्षत्रियाम् । १७ श्रद्भां वैश्यां च । १८ क्षत्रियः । १६ ब्राह्मणीम् । २० श्र्द्भा-दितिलः । २१ दण्ड्यः । २२ सङ्करः । २३ यस्मात् । २४ षट्कर्मव्यवस्थया ।

स्रष्टेति ताः प्रजाः सृष्ट्वा तद्योगक्षेमसाधनम् । प्रायुङ्क युक्तितो दण्डं हामाधिकारलक्ष्णम् ॥२५०॥ दुष्टानां निग्रहः शिष्टप्रतिपालनमित्ययम् । न पुरासीत्कमो यस्मात् प्रजाः सर्वा 'निरागसः ॥२५१॥ प्रजा दण्डधराभावे मात्स्यं न्यायं श्रयन्त्यम्ः । ग्रस्यतेऽन्तःप्रदृष्टेन विवलो हि बलीयसा ॥२५२॥ दण्डभीत्या हि लोकोऽयम् श्रपथं नानुधावति । युक्तदण्डं धरस्तस्मात् पार्थिवः पृथिवीं जयेत् ॥२५३॥ प्रयस्त्रिन्यां यथा चीरम् 'त्रद्रोहेणोपजीव्यते' । प्रजाप्येवं धनं दोह्या नातिपीडाकरेः करेः ॥२५४॥ ततो दण्डधरानेतांन् श्रनुमेने नृपान् प्रभुः । तदायक्तं हि लोकस्य योगक्षेमानुचिन्तनम् ॥२५५॥ समाह्य महाभागान् हर्यकम्पनकाश्यपान् । सोमप्रभं च सम्मान्य सत्कृत्य च यथोचितम् ॥२५६॥ कृताभिषेचनानेतान् महामण्डलिकान्नृपान् । "चतुःसहस्रभूनाथपरिवारान् व्यधाद् विभुः ॥२५७॥ सौमप्रभः प्रभोरासकुरुराजसमाह्वयः । कुरूणामधिराजोऽभूत् कुरुवंशशिखामणिः ॥२५६॥ हरिश्र हरिकान्ताख्यां द्धानस्तदनुज्या । हरिवंशमलज्ञके श्रीमान् हरिपराक्रमः ॥२५९॥ श्रकम्पनोऽपि सृष्टीशात् प्राप्तश्रीधरनामकः । नाथवंशस्य नेताभृत् प्रसन्ने भुवनेशिनि ॥२६०॥

व्यवस्था होनेसे यह कर्मभूमि कहलाने लगी थी।। २४६॥ इस प्रकार ब्रह्मा-स्त्रादिनाथने प्रजाका विभागकर उनके योग (नवीन वस्तुकी प्राप्ति ) श्रौर चेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रचा ) की व्यवस्थाके लिये युक्तिपूर्वक हा, मा और धिक्कार इन तीन दण्डोंकी व्यवस्था की थी।। २५०॥ दुष्ट पुरुपोंका निम्नह करना अर्थात् उन्हें दण्ड देना और सज्जन पुरुपोंका पालन करना यह क्रम कर्मभूमिसे पहले अर्थात् भोगभूमिमें नहीं था क्योंकि उस समय पुरुष निरपराध होते थे-किसी प्रकारका अपराध नहीं करते थे।। २४१।। कर्मभूमिमें दण्ड देनवाले राजाका अभाव होने पर प्रजा मालयन्यायका आश्रय करने लगेगी अर्थात् जिस प्रकार बलवान् मच्छ छोटे मच्छोंको खा जाते हैं उसी प्रकार श्रन्तरंगका दुष्ट बलवान् पुरुष, निर्वल पुरुषको निगल जाएगा ॥ २५२ ॥ यह लोग दरडके भयसे कुमार्गकी छोर नहीं दौड़ेगें इसलिये दरड दैनेवाले राजाका होना उचित ही है और ऐसा राजा ही पृथिवीको जीत सकता है।। २४३।। जिस प्रकार दूध देनेव ली गायसे उसे बिना किसी प्रकारकी पीड़ा पहुँचाये दूध दुहा जाता है श्रीर ऐसा करनेसे वह गाय भी सुखी रहती है तथा दूध दुहनेवालेकी आजीविका भी चलती रहती है उसी प्रकार राजाको भी प्रजासे धन वसूल करना चाहिये। वह धन ऋधिक पीड़ा न देनेवाले करों (टैक्सों) से वसूल किया जा सकता है। ऐसा करनेसे प्रजा भी दुखी नहीं होती श्रौर राज्यव्यवस्थाके लिये योग्य धन भी सरलतास मिल जाता है।। २५४॥ इसलिये भगवान् वृषभदेवने नीचे लिखे हुए पुरुषोंको द्राह्म (प्रजाको द्राह द्निवाला) राजा बनाया है सो ठीक ही है क्योंकि प्रजाके योग ऋौर नेमका विचार करना उन राजाओंके ही श्राधीन होता है।। २४४।। भगवान्ने हरि, श्रकम्पन, काश्यप और सामप्रभ इन चार महा भाग्यशाली चत्रियोंको बुलाकर उनका यथोचित सन्मान श्रोर सत्कार किया । तदनन्तर राज्याभिषेककर उन्हें महामाण्डलिक राजा बनाया। ये राजा चार हजार ब्रन्य छोटे छोटे राजात्रोंके श्रधिपति थे ॥ २५६-२५७ ॥ सोमप्रभ, भगवान्से कुरुराज नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुन्ना त्रौर कुरुवंशका शिखामिए कहलाया ॥२४८॥ हरि, भगवानकी श्राज्ञासे हरिकान्त नामको धारण करता हुआ हरिवंशको श्रलंकृत करने लगा क्योंकि वह श्रीमान हरिपराक्रम अर्थात इन्द्र अथवा सिंहके समान पराक्रमी था।। २५६।। अकम्पन भी,

१ निर्दोषाः । २ -दगडकरः स्रा०, प०, स०, प०, द०, २०। ३ चीरव**द्धेनोः । ४ स्रानु**प-द्रवेग् । ५ वर्धते । ६ वश्यमाणान् । ७ चतु सहस्रराजपरिवारान् ।

कारयपाऽिष गुराः प्राप्तमाधवाख्यः पिति विशाम् । उग्रवंशस्य वंश्योऽभूत् किन्नाप्यं स्वामिसम्पदा ॥२६१॥ तदा कच्छमहाकच्छप्रमुखानिष भूभुजः । सोऽधिराजपदे देवः स्थापयामास सःकृतान् ॥२६२॥ पुत्रानिष तथा योग्यं वस्तुवाहनसम्पदा । भगवान् संविधत्ते स्म तिद्ध राज्योब्जने फलम् ॥२६३॥ "त्राकानाच्च तदेशुणां रससंग्रहणे नृत्णाम् । दृह्ववाक्चरित्यभूद् देवो जगतामिससम्मतः ॥२६४॥ गाः स्वर्गः स प्रकृष्टात्मा गौतमोऽभिमतः सताम् । स तस्मादागतो देवो गौतमश्रुतिमन्वभूत् ॥२६५॥ कार्यामत्युच्यते तेजः काश्यपस्तस्य पालनात् । जीवनोपायमननान् मनुः कुलधरोऽप्यसौ ॥२६६॥ विधाता विश्वकर्मा च स्वष्टा चेत्यादिनामभिः । प्रजास्तं व्याहरन्ति स्म जगतां पितमच्युतम् ॥२६७॥ त्रिपष्टिलक्षाः पूर्वाणां राज्यकालोऽस्य सम्मितः । १०स तस्य पुत्रपौत्रादि-वृतस्याविदितोऽगमत् ॥२६५॥ स सिंहासनमायोध्यम् ग्रध्यासीनो महाद्यतिः । सुखादुप्रन्तां पुण्यैः साम्राज्यश्रियमन्वभृत् ॥२६५॥ स सिंहासनमायोध्यम् ग्रध्यासीनो महाद्यतिः । सुखादुप्रन्तां पुण्यैः साम्राज्यश्रियमन्वभृत् ॥२६९॥

## वसन्ततिलका

इत्थं सुरासुरगुरुर्गुरु<sup>?</sup>पुण्ययोगाद्
भोगान् वितन्वति तदा सुरलोकनाथे ।

भगवान्से श्रीधर नाम पाकर उनको प्रसन्नतासे नाथवंशका नायक हुत्रा ॥ २६० ॥ त्रौर काश्यप भी जगद्गुरु भगवान्से मघवा नाम प्राप्त कर उप्रवंशका मुख्य राजा हुआ सो ठीक ही है। स्वामीकी सम्पदासे क्या नहीं मिलता है ? अर्थात् सब कुछ मिलता है।। २६१ ॥ तदनन्तर भगवान् अर्थिन नाथने कच्छ महाकच्छ त्रादि प्रमुख प्रमुख राजात्रोंका सत्कार कर उन्हें अधिराजके पद पर स्थापित किया।।२६२।। इसी प्रकार भगवान्ने अपने पुत्रोंके लिये भी यथायोग्य रूपसे महल, सवारी तथा ऋन्य अनेक प्रकारकी संपत्तिका विभाग कर दिया था सो ठीक ही है क्योंकि राज्यप्राप्तिका यही तो फल है ।।२६३।। उस समय भगवान्ने मनुष्योंको इन्नका रस संग्रह करनेका उपदेश दिया था इसिलये जगत्के लोग उन्हें इच्वाकु कहने लगे ॥२६४॥ 'गो' शब्दका अर्थ स्वर्ग है जो उत्तम स्वर्ग हो उसे सज्जन पुरुष 'गोतम' कहते हैं। भगवान् वृषभदेव स्वर्गीमें सबसे उत्तम सर्वार्थसिद्धिसे त्राये थे इसलिये वे 'गौतम' इस नामको भी प्राप्त हुए थे।।२६४।। 'काश्य' तेजको कहते हैं भगवान् वृषभदेव उस तेजके रत्तक थे इसलिये 'काश्यप' कहलाते थे उन्होंने प्रजाकी ज्याजीविकाके उपायोंका भी मनन किया था इसलिये वे मनु श्रौर कुलधर भी कहलाते थे ।।२६६।। इनके सिवाय तीनों जगत्के स्वामी स्त्रीर विनाशरहित भगवान्को प्रजा 'विधाता' 'विश्वकर्मा' श्रौर 'स्रष्टा' श्रादि श्रनेक नामोंसे पुकारती थी ॥२६७॥ भगवान्का राज्यकाल तिरशठ लाख पूर्व नियमित था सो उनका वह भारी काल, पुत्र-पौत्र आदिसे घिरे रहनेके कारण विना जाने ही व्यतीत हो गया अर्थात् पुत्र-पौत्र आदिके सुखका अनुभव करते हुए उन्हें इस बातका पता भी नहीं चला कि मुफे राज्य करते समय कितना समय हो गया है ।।२६⊏!। महादेदीप्यमान भगवान् वृषभदेवने ख्रयोध्याके राज्यसिंहासनपर श्रासीन होकर पुर्यादयसे प्राप्त हुई साम्राज्यलदमीका सुखसे अनुभव किया था ॥२६१॥ इस प्रकार सुर श्रौर

१ तृषाम् । २ वंशश्रेष्ठः । ३ प्राप्यम् । ४ तथा आ०, प०, स०, म०, द०, ल० । ५ संविभागं करोति स्म । समृद्धानकरोदित्यर्थः । ६ राज्यार्जने व०, द०, स०, म०, आ०, प०, ल० । ७ 'कै, गै, रै शब्दे' इति धातोर्गिध्यन्नोयं शब्दः । यचनादित्यर्थः चीत्कारस्वात् । श्राकनात् द०, म०, ल० । ८ इश्चनकाययतीति इक्ष्वाकुः । ६ ब्रुवन्ति स्म । १० सः कालः । ११ सम्प्राप्ताम् । १२ स्रिपुर्यः ।

सौख्येरगाद् धति<sup>र</sup>मचिन्त्य<sup>र</sup>धतिः स धीरः<sup>र</sup>

पुण्यार्जने कुरुत यत्नमतो बुधेन्द्राः ॥२७०॥

पुगयात् सुखं न सुखमस्ति विनेह पुण्याद्

वीजादिना न हि भवेयुरिह प्ररोहाः ।

पुण्यञ्च दानद्म संयम सत्य शोच-

<sup>°</sup>त्यागत्तमा<sup>र०</sup>दिशुभचेष्टितमुल्<sup>रर</sup>मिष्टम् ॥२७१॥

पुरवात् सुरासुरनरोरगभोगसाराः

श्रीरायुरप्रमितरूपसमृद्धयो धीः १ ।

साम्राज्य<sup>?३</sup>मैन्द्र<sup>१४</sup>मपुन<sup>१९</sup>भेवभावनिष्ठम्

श्राहंन्त्यमन्त्यरहिता<sup>१६</sup>खिलसौख्यमग्यम् ॥२७२॥

तस्माद्ध्याः कुरुत धर्ममवाप्तुकामाः

स्वर्गापवर्गसुखमग्यमचिन्त्य<sup>१७</sup>सारम् ।

प्रापय्य<sup>र८ र</sup> सोऽभ्युदयभोगमनन्तसौख्यम्

श्रानन्त्यमापयति धर्मफलं हि शर्म ॥२७३॥

दानं प्रदत्त<sup>े०</sup> मुदिता मुनियुङ्गवेभ्यः

पूजां कुरुध्वमुपनम्य च तीर्थकृद्भ्यः ।

शीलानि पालयत पर्वदिनोपवासात्

<sup>स्</sup>विद्मार्ष्टं मा स्म सुधियः सुखमीप्सवश्चेत् ॥२७४॥

श्रमुरोंके गुरु तथा श्रचिन्त्य धेर्यके धारण करनेवाले भगवान वृषभदेवको इन्द्र उनके विशाल पुण्यके संयोगसे भोगोपभागकी सामग्री भेजता रहता था जिससे वे सुखपूर्वक संतोपको प्राप्त होते रहते थे। इसिलये हे पिएडतजन, पुण्योपार्जन करनेमें प्रयत्न करो।।२७०।। इस संसारमें पुण्यसे ही सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार वीजके विना श्रंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार पुण्यके विना सुख नहीं होता। दान देना, इन्द्रियोंको वश करना, संयम धारण करना, सत्यभाषण करना, लोभका त्याग करना, दान देना श्रोर चमाभाव धारण करना श्राह्त श्रुभ चेष्टाश्रोंसे श्रभिलपित पुण्यकी प्राप्ति होती है।।२०१॥ सुर, श्रसुर, मनुष्य श्रोर नागेन्द्र श्राह्मके उत्तम उत्तम भोग, लहमी, दीर्घ श्रायु, श्रनुपमरूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य, इन्द्रपद, जिसे पाकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसा श्ररहन्त पद श्रोर श्रन्तरहित समस्त सुख देनेवाला श्रेष्ठ निर्वाण पद इन सभीकी प्राप्ति एक पुण्यसे हो होती है इसिलये हे पण्डितजन, यदि स्वर्ग श्रीर मोचके श्रचिन्त्य महिमावाले श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म करो क्योंकि वह धर्म ही स्वर्गोंके भोग श्रीर मोचके श्रविनाशी श्रनन्त सुखकी प्राप्ति कराता है। वास्तवमें सुख प्राप्ति होना धर्मका ही फल है।।२०२-२०३॥ हे सुधीजन, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हिपित

१ सन्तोपम् । २ त्र्रचिन्त्यधेर्यः । ३ धियं रातीति घीरः । प्रकृष्टशानीत्यर्थः । ४ त्र्रङ्कुराणि । ५ इन्द्रियनिम्नहः । ६ 'व्रतसमितिकपायदग्डेन्द्रियाणां कमेण धारणपालनिनमहत्त्यागजयाः संयमः । [ वदसिमिदिकसायाणां दंडाणां तिहिंदियाण पंचण्हं । धारणपालणिनगहचागजन्नो संजमो भिणन्नो ] —जीवकाण्ड । ७ प्रशास्तजने साधुवचनम् । ८ प्रकर्णलोभिनिवृत्तिः । ६ बाह्याभ्यन्तरपरिम्रहत्यजनम् । १० दुष्टजनकृताकोराप्रहसनावज्ञाताङ्गादिप्राप्तौ कालुध्याभावः समा । ११ कारणम् । १२ गीः स०ः । १३ चिकत्वम् । १४ इन्द्रपदम् । १५ पुनर्ने भवतीत्यपुनर्भवः स्रपुनर्भवभावस्य निष्ठा निष्पत्तिर्यस्य तत् । १६ मोत्तसुखम् । १७ ग्राचिन्त्यमाहात्म्यम् । १८ नीत्वा । १६ सः धर्मः । २० प्रदद्धम् । 'दाण् दाने छोट'। २१ मा विस्मरत ।

## महापुराणम्

# शार्वृत्विक्रीडितम्

स श्रीमानिति नित्यभोगनिरतः पुत्रेश्च पौत्रीनिजैः 'श्रारूढप्रण्येरुगोहितप्रतिः सिंहासनाध्यासितः । शकाक्रेन्दुपुरस्सरैः सुरवरैर्ब्यूं ढोल्लसच्छासनः शास्ति स्माप्रतिशासनो भुविममामासिन्धुसीमां विनः॥२७५॥

इत्यापें अगविजनसेनावार्यप्रणीते त्रिपष्टिलच्चणश्रीमहापुराणसंग्रहे भगवन्साम्राज्यवर्णनं नाम पोडक्षं पर्व ॥१६॥

होकर श्रेष्ठ मुनियोंके लिये दान दो, तीर्थंकरोंको नमस्कार कर उनकी पूजा करो, शीलव्रतोंका पालन करो ख्रीर पर्वके दिनोंमें उपवास करना नहीं भूलो ॥२७४॥ इस प्रकार जो प्रशस्त लद्द्मीके स्वामी थे, स्थिर रहनेवाले भोगोंका ख्रनुभव करते थे, स्नेह रखनेवाले ख्रपने पुत्र पोत्रोंके साथ संतोष धारण करते थे। इन्द्र सूर्य ख्रीर चन्द्रमा ख्रादि उत्तम उत्तम देव जिनकी ख्राज्ञा धारण करते थे, ख्रीर जिनपर किसीकी ख्राज्ञा नहीं चलती थी ऐसे भगवान वृषभदेव सिंहासनपर छारूढ़ होकर इस समुद्रान्त पृथिवीका शासन करते थे॥२७५॥

इस प्रकार श्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगविज्जनसेनाचार्य प्रगीत त्रिपष्टि लच्चण महापुराण संप्रहमें भगवान्के साम्राज्यका वर्णन करनेवाला सोलहवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

# सत्रदशं पर्व

श्रथान्येयु र्महास्थानमध्ये नृपशतेवृ तः । स सिंहासनमध्यास्त यथाकों नैपधं तटम् ॥१॥ तथासीनं च तं देवं 'देवराट् पर्युपासि तम् । साप्सराः सहगन्धवः सस्पेपर्यमुपासदत् ॥२॥ ततो यथोचितं स्थानमध्या सिष्टाधिविष्टरम् । जयन्तुद्यमूर्यस्थम् श्रकमात्मोयतेजसा ॥३॥ 'श्रारिराधियपुर्देवं सुरराड् भक्तिनिर्भरः । 'प्रायूयुजत् सगन्धवं नृत्यमाप्सरसं तदा ॥४॥ तन्नृत्यं सुरनारीणां मनोस्यारञ्जयत् प्रभोः । स्फाटिको हि मणिः शुद्धोऽप्यादत्ते रागमन्यतः ।।५॥ राज्यभोगात् कथं नाम विरज्येद् भगवानिति । ''प्रचीणायुर्दशं पात्रं तदा प्रायुंक्त देवराट् ॥६॥ ततो नीलाञ्जना नाम ललिता सुरनर्तको । रसभावलयोपेतं नटन्ती सपरिक्रमम्' ॥७॥ ज्ञणाद्दश्यतां प्राप किलायुर्दीपसंच्ये । प्रभातरितां मूर्ति द्धाना तिडदुज्ज्वलाम् ॥६॥

अथानन्तर-किसी एक दिन सैकड़ों राजाओंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेव विशाल सभा-मण्डपके मध्यभागमें सिंहासनपर ऐसे विराजमान थे, जैसे निपध पर्वतके तटभागपर सूर्य विराजमान होता है।।१।। उस प्रकार सिंहासनपर विराजमान भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्र, अप्सराओं और देवोंके साथ, पूजाकी सामग्री लेकैर वहां आया ॥२॥ और अपने तेजसे उदयाचलके मस्तकपर स्थित सूर्यको जीतता हुआ अपने योग्य सिंहासनपर जा बैठा ॥३॥ भिवतिवभीर इन्द्रने भगवानुकी आराधना करनेकी इच्छासे उस समय अप्सराओं और गन्धर्वी का नृत्य कराना प्रारम्भ किया ।।४।। उस नृत्यने भगवान् वृषभदेवके मनको भी अनुरक्त बना दिया था सो ठीक ही है, अत्यन्त शुद्ध स्फटिकमणि भी अन्य पदार्थोंके संसर्गसे राग अर्थात् लालि-मा धारण करता है ।।५।। भगवान् राज्य और भोगोंसे किस प्रकार विरक्त होंगे यह विचार कर इन्द्रने उस समय नृत्य करनेके लिए एक ऐसे पात्रको नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यन्त क्षीण हो गई थी ।।६।। तदनन्तर वह अत्यन्त सुन्दरी नीलांजना नामकी देवनर्तकी रस भाव और लयसहित फिरकी लगाती हुई नृत्य कर रही थी कि इतनेमें ही आयुरूपी दीपकके क्षय होनेसे वह क्षणभरमें अदृश्य हो गई। जिस प्रकार बिजलीरूपी लता देखते-देखते क्षणभरमें नध्ट हो जाती है उसी प्रकार प्रभासे चंचल और बिजलीके समान उज्ज्वल मूर्तिको धारण करनेवाली वह देवी देखते-देखते ही क्षणभरमें नष्ट हो गई थी। उसके नष्ट होते ही इन्द्रने रसभङ्गके भय से उस स्थानपर उसीके समान शरीरवाली दूसरी देवी खड़ी कर दी जिससे नृत्य ज्योंका त्यों

१ इन्द्रः । २ आराधयितुम् । ३ पूजया सिंहतं यथा भवित तथा । ४ अध्यास्ते स्म । **५ आरा-**घयितुमिच्छुः । ६ अतिशयः । ७ प्रयोजयित स्म । ८ सगन्धर्वो प०, स०, द०, **६० । ६ अप्सरसा-**मिदम् । १० जपाकुसुमादेः । ११ प्रणस्टायुष्यावस्थम् । १२ पदचारिभिः सहितं य<mark>था भवित तथा</mark> । सौदामिनी छतेवासौ दृष्टनष्टाभवत् चणात् । रसमङ्गभयादिन्दः 'संद्धेऽत्रापरं चपुः ॥९॥ तदेव स्थानकं रम्यं सा भूमिः स परिक्रमः । तथिषि भगवान् वेद तस्वरूपान्तरं तदा ॥१०॥ ततोऽस्य चेतसीस्यासीन्विन्ताभोगाद् विरुचतः । परां संवेगनिर्वेदभावनामुपजग्मुपः ॥११॥ श्रहो जगदिदं भिङ्गि श्रीस्तिर्दि द्वल्बरीचला । यौवनं वपुरारोग्यम् पृश्वर्यं च चळाचळम् ॥१२॥ रूपयोवनसोभाग्यमदोन्मत्तः पृथग्जनः । बध्नाति स्थायिनीं बुद्धि किं न्वत्र न विनश्वरम् ॥१३॥ सन्ध्यारागनिभा रूपयोभा तारुपयमुज्ज्वलम् । प्रत्लवच्छविवत् सद्यः परिम्लानिमुपाश्नुते ॥१४॥ योवनं वनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षिय । विषवल्लीनिभा भोगसम्पदो भिङ्गः जीवितम् ॥१५॥ यरिकारिज्ज्वलाते गलस्यायुःस्थितिद् तम् । शर्रारिमद्मत्यन्तपृतिगनिव जुगुष्मितम् ॥१६॥ विःसारे खलु संसारे सुखलेशोपि दुर्लभः । दुःखमेव महत्तिसमन् सुखं विवास् ॥१६॥ निःसारे खलु संसारे सुखलेशोपि दुर्लभः । दुःखमेव महत्तिसमन् सुखं रह्यालुताम् ॥१८॥ नृत्मार्तिथयां भुक्ता भोगाः सर्वेऽपि देहिनाम् । दुःखरुपेण पच्यन्ते निरये निरयोदये । १९॥ स्वष्नजं च सुखं नास्ति नरके दुःखभूयसि । दुःखं दुःखानुबन्ध्येव यतस्तत्र दिवानिशम् ॥२०॥ ततो विनिःसतो जन्तुस्तैरस्चं दुःखमायतम् । । स्वसाल्करोत्ति । मन्दात्मा नानायोनिषु पर्यटन् ॥२९॥ ततो विनिःसतो जन्तुस्तैरस्चं दुःखमायतम् । । स्वसाल्करोति । मन्दात्मा नानायोनिषु पर्यटन् ॥२९॥

चलता रहा । यद्यपि दूसरी देवी खड़ी कर देनेके बाद भी वही मनोहर स्थान था, वही मनोहर भूमि थी और वही नृत्यका परिक्रम था तथापि भगवान् वृषभदेवने उसी समय उसके स्वरूपका अन्तर जान लिया था।।७-१०।। तदनन्तर भोगोंसे विरक्त और अत्यन्त संवेग तथा वैराग्य भावनाको प्राप्त हुए भगवानुके चित्तमें इस प्रकार चिन्ता उत्पन्न हुई कि ।।११।। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत् विनश्वर है, लक्ष्मी विजलीरूपी लताके समान चंचल है, यौवन, शरीर, आरोग्य और ऐश्वर्य आदि सभी चलाचल हैं।।१२।। रूप, यौवन और सौभाग्यके मदसे उन्मत्त हुआ अज्ञ पुरुष इन सबमें स्थिर बुद्धि करता है परन्तु उनमें कौनसी वस्तु विनश्वर नहीं है ? अर्थात् सभी <sup>व</sup>स्तुएँ विनश्वर हैं ।।१३।। यह रूपकी **शो**भा संध्या कालकी लालीके समान क्षण भरमें नष्ट हो जाती है और उज्ज्वल तांरुण्य अवस्था पल्लवकी कान्तिके समान शीघ्र ही म्लान हो जाती है।।१४।। वनमें पैदा हुई लताओं के पुष्पों के समान यह यौवन जी झही नष्ट हो जाने-वाला है, भोग संपदाएँ विषवेलके समान है और जीवन विनश्वर है।।१५।। यह आयुकी स्थिति घटीयन्त्रके जलकी धाराके समान शीघ्रताके साथ गलती जा रही है-कम होती जा रही है और यह शरीर अत्यन्त दुर्गन्धित तथा घृणा उत्पन्न करनेवाला है ।।१६।। यह निश्चय है कि इस असार संसारमें सुखका लेश मात्र भी दुर्लभ है और दुःख बड़ा भारी है फिर भी आश्चर्य है कि मन्द बुद्धि पुरुष उसमें सुख की इच्छा करते हैं ।।१७।। इस जीवने नरकोंमें जो महान् दु:ख भोगे हैं यदि उनका स्मरण भी हो जावे तो फिर एैसा कौन है, जो उन भोगोंकी इच्छा करे ।।१८।। निरन्तर आर्तध्यान करनेवाले जीव जितने कुछ भोगोंका अनुभव करते हैं वे सब उन्हें अत्यन्त असाताके उदयसे भरे हुए नरकोंमें दुःखरूप होकर उदय आते हैं।।१९॥ दु:खोंसे भरे हुए नरकोंमें कभी स्वप्नमें भी सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि वहाँ रात-दिन दु:ख ही दु:ख रहता है और ऐसा दु:ख जो कि दु:खके कारण भृत असाता कर्मका बन्ध करनेवाला होता है ।।२०।। उन नरकोंसे किसी तरह निकलकर यह मूर्ख जीव अनेक योनियोंमें परिश्रमण

१ संयोजयित स्म । २ बहुरूपम् । ३ पदचारिः । ४ विर्धावत गतस्य । ५ विनाशि । ६—तिडिद्वल्लरीः अ०, प०, द०, ६०, म०, स० । ७ पामरः । ६ त्वत्र द०, प० । तत्र ल० । ६ विनश्वरीम् द०, प० । १० प्रतिमोपरि सुगन्धजलस्रवणार्थं घृतजल्धारावत् । ११ सुखमिच्छत्यात्मनः । सुखकाम्यति व० । १२ अयोदयान्निष्कान्ते गुभकर्मोदयरिहते इत्यर्थः । १३ दीर्घः भूषिष्ठमित्यर्थः । १४ स्वाधीनं करोति ।

पृथिव्यामस्तु बह्नी च पवने सवनस्पतौ । बम्भ्रम्यते महादुःखमञ्नुवानो बताज्ञकः ॥ २२ ॥ खननोत्तापनज्वालिज्वालाविध्यापनै रिपि । घनाभिघातै इछेदै इच दुःखं तन्नेति दुस्तरम् ॥ २३ ॥ स्क्षमबादरपर्याप्तै तद्विपक्षात्मयोनिषु । पर्यटत्यसकृज्जीवो घटीयन्त्रस्थिति दधत् ॥ २४ ॥ त्रसकायेष्विप प्राणी बधवन्धोपरोधनैः । दुःखासिकामवाप्नोति सर्वावस्थानुयायिनीम् ॥ २४ ॥ जन्मदुःखं ततो दुःखं जरामृत्युस्ततोऽधिकम् । इति दुःखशतावर्ते जन्माद्यौ स निमग्नवान् ॥ २६ ॥ अणान्नश्यन् क्षणाज्जीर्यन् क्षणाज्जन्म समाप्नुवन् । जन्ममृत्युजरातङ्क-पङ्के मज्जित गौरिव ॥ २६ ॥ स्रमन्तं कालिमत्यज्ञस्तिर्यक्तवे दुःखमञ्जते । दुःखस्य हि परं धामै तिर्यक्तवं मन्वते जिनाः ॥ २६ ॥ ततः कृच्छाद् विनिःसृत्य शिथले दुष्कृते मनाक् । मनुष्यभावमाप्नोति कर्मसारियचोदितः ॥ २६ ॥ तत्रापि विविधं दुःखं शारीरं चैव मानसम् । प्राप्नोत्यनिच्छुरेवात्मा निरुद्धः कर्मशत्रुभिः ॥ ३० ॥ पराराधनदारिद्य-चिन्ता शोकादिसम्भवम् । दुःखं महन्मनुष्याणां प्रत्यक्षंनरकायते ॥ ३१ ॥ शरीरशकटं दुःखदुर्भाण्डैः परिपूरितम् । दिनैस्त्रिचतुरैरेव पर्यस्पर्तत न संशयः ॥ ३२ ॥ दिव्यभावे किलैतेषां सुखभाक्त्वं शरीरिणाम् । तत्रापि त्रिदिवात् वातः परं दुःखं दुरुत्तरम् ॥ ३३।। दिव्यभावे किलैतेषां सुखभाक्त्वं शरीरिणाम् । तत्रापि त्रिदिवात् वातः परं दुःखं दुरुत्तरम् ॥ । ।

करता हुआ तिर्यञ्च गतिके वड़े भारी दुःख भोगता है ।।२१।। वड़े दुःखकी बात है कि यह अज्ञानी जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंमें भारी दुःख भोगता हुआ निरन्तर भृमण करता रहता है ।।२२।। यह जीव उन पृथिवी-कायिक आदि पर्यायोंमें खोदा जाना, जलती हुई अग्निमें तपाया जाना, बुभाया जाना, अनेक कठोर वस्तुओंसे टकरा जाना, तथा छेदा भेदा जाना आदिके कारण भारी दुःख पाता है ।।२३।। यह जीव घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हुआ सुक्ष्म बादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक अवस्थामें अनेक बार परिभुमण करता रहता है ॥२४॥ त्रस पर्यायमें भी यह प्राणी मारा जाना, बांधा जाना और रोका जाना आदिके द्वारा जीवनपर्यन्त अनेक दुःख प्राप्त करता रहता है ॥२५॥ सबसे प्रथम इसे जन्म अर्थात् पैदा होनेका दुःख उठाना पड़ता है, उसके अनन्तर बुढ़ापाका दुःख और फिर उससे भी अधिक मृत्युका दुःख भोगना पड़ता है, इस प्रकार सैकड़ों दुःख रूपी भँवरसे भरे हुए संसाररूपी समद्रमें यह जीव सदा डूबा रहता है ।।२६।। यह जीव क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, क्षण भरमें जीर्ण (वृद्ध) हो जाता है और क्षण भरमें फिर जन्म धारण कर लेता है इस प्रकार जन्म-मरण, बुढ़ापा और रोगरूपी कीचड़में गायकी तरह सदा फँसा रहता है ॥२७॥ इस प्रकार यह अज्ञानी जीव तियञ्च योनिमें अनन्त कालतक दुःख भोगता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव भी यही मानते हैं कि तिर्यञ्च योनि दु:खोंका सबसे बड़ा स्थान है ॥२८॥ तदनन्तर अशुभ कर्मोंके कुछ कुछ मन्द होनेपर यह जीव उस तिर्यञ्च योनिसे बड़ी कठिनतासे वाहर निकलता है और कर्मरूपी सारथिसे प्रेरित होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है ॥२९॥ वहाँपर भी यह जीव यद्यपि दु:खोंकी इच्छा नहीं करता है तथापि इसे कर्मरूपी शत्रुओंसे निरुद्ध होकर अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दु:ख भोगने पड़ते हैं ॥३०॥ दूसरोंकी सेवा करना, दरिद्रता, चिन्ता और शोक आदिसे मनुष्योंको जो बड़े भारी दु:ख प्राप्त होते हैं वे प्रत्यक्ष नरकके समान जान पड़ते हैं ।।३१।। यथार्थमें मनुष्योंका यह शरीर एक गाड़ीके समान है जो कि दु:खरूपी खोटे बर्तनोंसे भरी है इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि यह शरीररूपी गाडी तीन चार दिनमें ही उलट जावेगी-नष्ट हो जावेगी ॥३२॥ यद्यपि देवपर्यायमें जीवोंको

१ अग्निज्वालाप्रशमनैः । २ मेघताडनैः । ३ सूक्ष्मबादरापर्याप्तः । ४ दुःखस्थताम् । ५ बाल्याद्यवस्था ुनृयायिनीम् । ६ प्रत्यक्षं न्-द० । ७ भाण्डैरतिपूरितम् । ६ प्रणस्यति । **६ देवत्वे ।** 

### महापुराणम्

तत्रापीष्टिवियोगोऽस्ति न्यूनास्तत्रापि केचन । ततो मानसमेतेषां दुःखं दुःखंन लङ्घ्यते ॥ ३४ ॥ इति संसारचक्रेऽस्मिन् विचित्रैः परिवर्तनैः । दुःखमाप्नोति दुष्कर्मपरिपाकाद् वराककः ॥ ३४ ॥ नारीक्ष्पमयं यन्त्रमिदमत्यन्तपेलवम् । पश्यतामेव नः साक्षात् कथमेतदगात्लयम् ॥ ३६ ॥ रमणीयमिदं मत्वा स्त्रीरूपं बहिरुज्ज्वलम् । पतन्तस्तत्र नश्यन्ति पतङ्ग इव कामुकाः ॥ ३७ ॥ कूटनाटकमेतत्तु प्रयुक्तममरेशिना । नूनमस्मत्प्रबोधाय स्मृतिमाधाय धीमता ॥ ३८ ॥ ययेवमेवमन्यच्च भोगांगं यत् किलांगिनाम् । भङ्गुरं नियतापायं केवलं तत्प्रलम्भकम् ॥ ३६ ॥ किलाभरणैभीरैः कि मलैरनुलेपनैः । उन्मत्तचेष्टितैनृ तैरलं गीतैश्च शोचितैः ॥ ४० ॥ यद्यस्ति स्वगता शोभा कि किलालंकृतैः कृतम् । यदि नास्ति स्वतः शोभा भारैरेभस्त थापि किम्॥४१॥ तस्माद्विग्धिगदं रूपं धिक् संसारमसारकम् । रराज्यभोगं धिगस्त्वेनं धिग्धगाकालिकीः श्रियः॥४२॥ इति निविद्य भोगेभ्यो विरक्तात्मा सनातनः । मुक्तावृत्तिष्ठते समाशु काललब्धिमुपाश्रितः ॥४३॥ तदा विवशुद्धयस्तस्य हृदये पदमादधुः । मुक्तिलक्ष्मयेव स्तिन्दिष्टाः तत्सख्यः सम्मुखागताः ॥ ४४ ॥ तदास्य सर्वमप्येतत् अन्त्रवित्र प्रत्यभासत । मुक्त्यङ्गतसमासंगे परां चिन्तामुपेयुषः ॥ ४४ ॥

कुछ सुख प्राप्त होता है तथापि जब स्वर्गसे इसका पतन होता है तब इसे सबसे अधिक दु:ख होता है ॥३३॥ उस देवपर्यायमें भी इष्टका वियोग होता है और कितने ही देव अल्पविभृति के धारक होते हैं जोकि अपनेसे अधिक विभृतिवालेको देखकर दुःखी होते रहते हैं इसिलये उनका मानसिक दृःख भी बड़े दुःखसे व्यतीत होता है ।।३४।। इस प्रकार यह वेचारा दीन प्राणी इस संसार रूपी चक्रमें अपने खोटे कर्मींके उदयसे अनेक परिवर्तन करता हुआ दु:ख पाता रहता है ॥३५॥ देखो, यह अत्यन्त मनोहर स्त्रीरूपी यन्त्र (नृत्य करनेवाली नीलाञ्जना का शरीर) हमारे साक्षात् देखते ही देखते किस प्रकार नाशको प्राप्त हो गया ॥३६॥ बाहर से उज्ज्वल दिखनेवाले स्त्रीके रूपको अत्यन्त मनोहर मानकर कामीजन उसपर पड़ते हैं और पड़ते ही पतंगींके समान नष्ट हो जाते हैं-अशुभ कर्मींका बन्धकर हमेशाके लिये दु:खी हो जाते हैं ।।३७।। इन्द्रने जो यह कपष्ट नाटक किया है अर्थात् नीलाञ्जनाका नृत्य कराया है सो अवश्य ही उस बुद्धिमान्ने सोच-विचारकर केवल, हमारे बोध करानेके लिये ही ऐसा किया है ॥३८॥ जिस प्रकार यह नीलांजनाका शरीर भंगुर था–विनाशशील था इसी प्रकार जीवोंके अन्य भोगो-पभोगोंके पदार्थ भी भंगुर हैं, अवस्य नष्ट हो जानेवाले हैं और केवल घोखा देनेवाले हैं ॥३९॥ इसिलये भार रूप आभरणोंसे क्या प्रयोजन है, मैलके समान स्गन्धित चन्दनादिके लेपनसे क्या लाभ है, पागल पुरुषकी चेप्टाओं के समान यह नृत्य भी व्यर्थ है और शोक के समान ये गीत भी प्रयोजनरहित हैं ॥४०॥ यदि शरीरकी निजकी शोभा अच्छी है तो फिर अलंकारोंसे क्या करना है और यदि शरीरमें निजकी शोभा नहीं है तो फिर भारस्वरूप इन अलंकारोंसे क्या हो सकता है ?॥४१॥ इसलिये इस रूपको धिक्कार है, इस असार संसारको धिक्कार है, इस राज्य भोगको धिक्कार है और बिजलीके समान चञ्चल इस लक्ष्मीको भी धिक्कार है ॥४२॥ इस प्रकार जिनकी आत्मा विरक्त हो गई है ऐसे भगवान वृषभदेव भोगोंसे विरक्त हए और काललब्धिको पाकर शीघ्र ही मुक्तिके लिये उद्योग करने लगे ॥४३॥ उस समय भगवान्के हृदयमें विशुद्धियोंने अपना स्थान जमा लिया था और वे ऐसी मालूम होती थीं मानो मुक्ति-रूपी लक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुई उसकी सिखयाँ ही सामने आकर उपस्थित हुई हों ।।४४।। उस

१ नीलाञ्जनारूप । २ निस्सारम् । चञ्चलम् । २ कपट । ४ विनश्वरम् । ५ वञ्चकम् । ६ शोकैः । ७ तर्हि । ६ राज्यं भोगं अ०, प०, इ०, स० । ६ विद्युदिव चञ्चलां लक्ष्मीम् । १० निर्वेदपरो भूत्वा । ११ उद्युक्तो वभूव । १२ विज्ञुद्धिपरिणामाः । १३ प्रेषिताः । १४ जगत्स्थम् । सौधमें न्द्रस्ततो द्वोधि गुरोरन्तः समीहितम् । प्रयुक्ताविधरीशस्य बोधिजितित तत्क्षणम् ॥ ४६ ॥ प्रभोः प्रबोधमाधातुं ततो लौकान्तिकामराः । परिनिष्क्रमणेण्यायं ब्रह्मलोकादवातरम् ॥ ४७ ॥ ते च सारस्वतादित्यौ विह्यश्चारण एव च । गर्दतोयः सतुषितो द्व्याबाधोऽरिष्ट एव च ॥ ४६ ॥ इत्यष्ट्या निकायाख्यां दधाना विबुधोत्तमाः । प्राग्भवे द्व्यास्तिः शेषश्चतार्थाः शुभभावनाः ॥ ४६ ॥ ब्रह्मलोकालयाः सौम्याः शुभलेश्या महिद्धिकाः । तल्लोकान्तिनवासित्वाद् गता लौकान्तिकश्चितम् ॥ ४६ ॥ विद्यहंसा विरेजुस्ते विश्वोष्ठपुलिनोत्सुकाः । परिनिष्कान्तिकत्याण श्वरदागमश्चितः ॥ ४२ ॥ सुमनो द्व्यालयो मुक्ता बभुलो कान्तिकामरः । विभोष्यासितं पादौ स्विचत्तांशा इवापिताः ॥ ४२ ॥ सुमनो द्व्यालयो प्रतूनः सुरभूष्ट्राम् । ततः स्तुतिभिरर्थ्याभिः स्तोतुं प्रारेभिरे विभुम् ॥ ४३ ॥ ते द्व्याच्यं भगवत्पादौ प्रसूनः सुरभूष्ट्राम् । ततः स्तुतिभिरर्थ्याभिः स्तोतुं प्रारेभिरे विभुम् ॥ ४३ ॥ मोहारिविजयोद्योगमधुना संविधित्सुना । भगवन् भव्यलोकस्य वश्वमुत्तं त्वयहितम् ॥ ४४ ॥ त्वं देव परमं ज्योतिस्त्वा माहुः कारणं परम् । त्विभदं विश्वम्नानप्रपातादुद्धरिष्यसि ॥ ४४ ॥ त्वयाद्य दिश्वतं धर्मतीर्थमासाद्य विद्वत्तम् । भव्याः संसारभोमादिधमुत्तरिष्यन्ति रवेरिव ॥ ४५ ॥ तव वागंशवो दीप्र। वोतयन्तो द्विलं जगत् । भव्यपद्याकरे दोधमाधास्यन्ति रवेरिव ॥ ४७ ॥

समय भगवान् मुक्तिरूपी अंगनाके समागमके लिये अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हो रहे थे इसलिये उन्हें यह सारा जगत् शून्य प्रतिभासित हो रहा था ॥४५॥ भगवान् वृषभदेवको बोध उत्पन्न हो गया है अर्थात् वे अब संसारसे विरक्त हो गये हैं ये जगद्गृष् भगवान्के अन्तःकरणकी समस्त चेष्टाएँ इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान ली थी ॥४६॥ उसी समय भगवानु-को प्रबोध करानेके लिये और उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके लिये लौकान्तिक देव ब्रह्म-लोकसे उतरे ॥४७॥ वे लौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, विह्न, अरुण, गर्दतीय, तुषित, अव्यावाध और अरिप्ट इस तरह आठ प्रकारके हैं । वे सभी देवोंमें उत्तम होते हैं । वे पर्वभव में सम्पूर्ण श्तज्ञानका अभ्यास करते हैं । उनकी भावनाएँ शुभ रहती है । वे ब्रह्मालोक अर्थात पांचवें स्वर्गमें रहते हैं, सदा शान्त रहते हैं, उनकी छेश्याएँ श्भ होती हैं, वे बड़ी बड़ी ऋद्धियों को धारण करनेवाले होते हैं और ब्रह्मलोकके अन्तमें निवास करनेके कारण लौकान्तिक इस नामको प्राप्त हुए हैं ।।४८-५०।। वे लौकान्तिक स्वर्गके हंसोंके समान जान पडते थे, क्योंकि वे मुक्तिरूपी नदीके तटपर निवास करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे और भगवानके दीक्षाकल्याणकरूपी शरद् ऋतुके आगमनकी स्चना कर रहे थे ॥५१॥ उन लौकान्तिक देवों-ने आकर जो पृष्पाञ्जलि छोड़ी थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो उन्होंने भगवानुके चरणों-की उपासना करनेके लिये अपने चित्तके अंश ही समर्पित किये हो ॥५२॥ उन देवोंने प्रथम ही कल्पवृक्षके फुलोंसे भगवान्के चरणोंकी पूजा की और फिर अर्थसे भरे हुए स्तोत्रोंसे भगवान की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥५३॥ हे भगवन्, इस समय जो आपने मोहरूपी शत्रुको जीतने-के उद्योगकी इच्छा की है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपने भव्यजीवोंके साथ भाईपनेका कार्य करनेका विचार किया है अर्थात् भाईकी तरह भव्य जीवोंकी सहायता करनेका विचार किया है ।।५४।। हे देव, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, सब लोग आपको समस्त कार्योका उत्तम कारण कहते हैं और हे देव, आप ही अज्ञान रूपी प्रपातसे संसारका उद्धार करेंगे ॥५५॥ हे देव, आज आपके द्वारा दिखलाये हुए धर्मरूपी तीर्थको पाकर भव्यजीव इस दुस्तर और भयानक संसार रूपी समुद्रसे लीला मात्रमें पार हो जावेंगे ॥५६॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी देदीप्यमान

१ अन्तरंगसमाधानम् । २ तदा म०, ल० । ३ अवतरित्त स्म । ४ समुदायसंख्याम् । १ मोक्षपृथुसैकत । ६ रारदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स० । ७ बन्धृत्वम् । ६ चेष्टितम् । ६ त्वभेव कारणं इ०, अ०, स० । १० दुस्तरात् ल०, म० । ११ भीभाव्ये रुत्त-ल०, म० । १२ दीप्ता ल०, म० । १३ करिष्यन्ति ।

## महापुराणम्

इ.७.ज

धातारमामनित त्वां जेतारं कर्मविद्विषाम् । नेतारं धर्मतीर्थस्य त्रातारं च जगदगुरुम् ॥ ५८ ॥ मोहपङ्के महत्यिसमन् जगन्मगनमशेषतः । धर्महस्तावलम्बेन त्वया 'मङ्भूद्धिरिष्यते ॥ ५६ ॥ त्वं स्वयम्भूःस्वयंबुद्ध-सन्मार्गो मृिक्ति पद्धितम् । उपत्रबोधियता स्यस्मान् श्रकस्मात् करुणार्द्धभीः ॥ ६० ॥ त्वं बुद्धोऽसि स्वयंबुद्धः त्रिबोधामललोचनः । यद्धेत्सि स्वत एवाद्य मोक्षस्य पदवीं त्रयीम् ॥ ६१ ॥ त्वयं प्रबुद्धसन्मार्ग स्त्वं न बोध्योऽसमदादिभिः । किन्त्वास्माको नियोगोऽयं मुखरीकुरुतेऽद्य नः ॥ ६२ ॥ जगत्प्रबोधनोद्योगे न त्वमन्यीनयुज्यसे । भुवनोद्योतने किन्नु केनाप्युख्यप्यतेऽशुमान् ॥ ६३ ॥ श्रथवा बोधितोऽप्यस्मान् बोधयस्यपुनर्भव । बोधितोऽपि यथा दोपो भुवनस्योपकारकः ॥ ६४ ॥ सद्योजातस्त्वमाद्येऽभूः कत्याणे वामतामतः । प्राप्तो प्रिन्तरकत्याणे धत्से 'सम्प्रत्यघोरताम्' ॥ ६४ ॥ भवनस्योपकाराय कुरुद्योगं 'वेत्वमीजितः । त्वां नवाब्दिमवासेव्य प्रीयन्तां भव्यचातकाः ॥ ६६ ॥

किरणें समस्त जगत्को प्रकाशित करती हुई कमलोंको प्रफुल्लित करती हैं उसी प्रकार आपके वचनरूपी देदीप्यमान किरणें भी समस्त संसारको प्रकाशित करती हुई भव्यजीवरूपी कमलों को प्रफुल्लित करेंगी ॥५७॥ हे देव, लोग, आपको जगतुका पालन करनेवाले ब्रह्मा मानते हैं, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले विजेता मानते हैं, धर्मरूपी तीर्थके नेता मानते हैं और सबकी रक्षा करनेवाले जगद्गुरु मानते हैं ।।५८।। हे देव, यह समस्त जगत् मोहरूपी बड़ी भारी कीचड़ में फँसा हुआ है इसका आप धर्मरूपी हाथ का सहारा देकर शीघृ ही उद्धार करेंगे ।।५९।। हे देव, आप स्वयंभु हैं, आपने मोक्षमार्गको स्वयं जान िलया है और आप हम सबको मुक्तिके मार्गका उपदेश देंगे इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय विना कारण ही करुणासे आई है ॥६०॥ हे भगवन्, आप स्वयं बुद्ध हैं, आप मित-श्रुत और अवधि ज्ञानरूपी तीन निर्मेल नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं तथा आपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकता रूपी मोक्षमार्गको अपने आप ही जान लिया है इसलिये आप बृद्ध हैं।।६१।। हे देव, आपने सन्मार्गका स्वरूप स्वयं जान लिया है, इसलिये हमारे जैसे देवोंके द्वारा आप प्रवोध करानेके योग्य नहीं हैं तथापि हम लोगोंका यह नियोग ही आज हम लोगोंको वाचालित कर रहा है ।।६२।। हे नाथ, समस्त जगत्को प्रवोध करानेका उद्योग करनेके लिये आपको कोई अन्य प्रेरणा नहीं कर सकता सो ठीक ही है क्योंकि समस्त जगत्को प्रकाशित करनेके लिये क्या सूर्यको कोई अन्य उकसाता है ? अर्थात् नहीं । भावार्थ-जिस प्रकार सुर्य समस्त जगतुको प्रकाशित करनेके ित्रये स्वयं तत्पर रहता है उसी प्रकार समस्त जगत्<sub>को</sub> प्रबुद्ध करनेके लिये आप स्वयं तत्पर रहते हैं ॥६३॥ अथवा हे जन्म-मरण रहित जिनेन्द्र, आप हमारे द्वारा प्रबोधित होकर भी हम लोगोंको उसी प्रकार प्रबोधित करेंगे जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक संसारका उपकारक होता है अर्थात् सबको प्रकाशित करता है।।६४।। हे भगवन्, आप प्रथम गर्भकल्याणकमें सद्योजात अर्थात् शीघृ ही अवतार लेनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकमें वामता अर्थात् सुन्दरताको प्राप्त हुए और अब उसके अनन्तर तृतीय-तपकल्याणकमें अघोरता अर्थात सौम्यता को धारण कर रहे हैं ।।६५।। हे स्वामिन्, आप संसारके उपकारके लिये उद्योग कीजिये, ये

१ सपदि । २ मोक्षमार्गम् । ३ यत् कारणात् । ४ बोधयिष्यन्ति । ५ कारणमन्तरेण यतः स्वयम्बुद्धसन्मार्गस्ततः । यत् यस्मात् कारणात् अस्मान् मुक्तिपद्धतिमकस्मात् प्रबोधयितासि तस्मात् करणार्द्रधीः करुणायाः कार्यदर्शनात् उपचारात् करुणार्द्रधीरित्युच्यते । मुख्यतः मोहनीयकार्यभूतायाः करुणाया अभावात् । ६ जानासि । ७ रत्नत्रयम् इत्यर्थः । ६ अस्मत्सम्बन्धी । किन्त्वस्माकं अ०, प०, इ०, स०। ६ मनोहरताम् । वामतां मतः म०, ल०। १० प्राप्ते ठूनन्तर-म०, ल०। ११ परिनिष्कमणकत्याणे । १२ सुखकारिताम् । १३ भूनाथः ।

## सप्तदशं पर्व

तव धर्मामृत स्रष्टुम् एष कालः सनातनः। धर्मसृष्टिमतो देव विधातुं धातरहंसि ॥ ६७॥ जय त्वमीश कर्मारीन् जय मोहमहासुरम्। परोषहभदान् दृष्तान् विजयस्व तपोबलात् ॥ ६६॥ उत्तिष्ठतां भवान् मुक्तौभुक्तैभाँगैरलग्तराम्। न स्वाद्वन्तरमेषु स्याद् भूयोऽप्यनुभवेऽङ्गिनाम् ॥ ६६॥ इति लोकान्तिकैदेवैः स्तुवानैष्पनाथितः। परिनिष्कमणे बुद्धिमधाद् धाता द्रद्धीयसीम् ॥ ७०॥ तावतैव नियोगेन कृतार्थास्ते दिवं ययुः। हसा इव नभोवीथीं द्योतयन्तोऽङ्गदीप्तिभः ॥ ७१॥ तावच्च नाकिनो नैकविकियाः कम्पितासनाः। पुरो अभूवन् पुरो रस्य पुरोधाय पुरन्दरम् ॥ ७२॥ नभोऽक्रणमथाष्ट्य तेऽयोध्यां परितः पुरीम्। तस्युः स्ववाहनानीका नाकिनाथा निकायशः ॥ ७३॥ ततोऽस्य परिनिष्कान्तिमहाकत्याणसंविधो । महाभिषेकिमन्द्राद्याश्चकुः क्षीराणंवाम्बुभिः ॥ ७४॥ स्रिभिषच्य विभुं देवा भूषयांवकुरादृताः। दिव्यविभूषणंवंस्त्रैमत्यिश्च मलयोद्भवः ॥ ७५॥ ततोऽभिषिच्य सामृज्ये भरतं सूनुमग्निमम्। भगवान् भारतं वर्षं तत्सनाथं व्यथादिदम् ॥ ७६॥ योवराज्ये च तं बाहुबलिनं समितिष्ठिपत्। तदा राजन्वतीत्यासीत् पृथ्वी ताभ्यामधिष्ठिताः॥ ७७॥ परिनिष्कान्तिराज्यान् संकान्तिद्वितयोत्सव । तदा स्वलोकभूलोकावास्तां प्रमदिनभरी ॥ ७६॥ परिनिष्कान्तिराज्यान् संकान्तिद्वतयोत्सव । तदा स्वलोकभूलोकावास्तां प्रमदिनभरी ।। ७६॥

भव्यजीव रूपी चातक नवीन मेघके समान आपकी सेवा कर संतुष्ट हों ॥६६॥ हे देव, अनादि प्रवाहसे चला आया यह काल अब आपके धर्मरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ है इसिलये हे विधाता, धर्मकी सृष्टि कीजिये—अपने सदुपदेशसे समीचीन धर्मका प्रचार कीजिये ॥६७॥ हे ईश, आप अपने तपोबलसे कर्मरूपी शत्रुआंको जीतिये, मोह रूपी महाअसुरको जीतिये और परीषह रूपी अहंकारी योद्धाओंको भी जीतिये ॥६८॥ हे देव, अब आप मोक्षके लिये उठिये— उद्योग कीजिये, अनेक बार भोगे हुए इन भोगोंको रहने दीजिये—छोड़िये क्योंकि जीवोंके बार वार भोगनेपर भी इन भोगोंके स्वादमें कुछ भी अन्तर नहीं आता—नृतनता नहीं आती ॥६९॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए लौकान्तिक देवोंने तपश्चरण करनेके लिये जिनसे प्रार्थना की है ऐसे ब्रह्मा—भगवान् वृषभदेवने तपश्चरण करनेमें—दीक्षा धारण करनेमें अपनी दृढ़ बुद्धि लगाई ॥७०॥ वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे कृतार्थ होकर हंसोंकी तरह शरीरकी कान्तिसे आकाशमार्गको प्रकाशित करते हुए स्वर्गको चले गये ॥७१॥ इतनेमें ही आसनोंके कम्पायमान होनेसे भगवान्के तप-कल्याणकका निश्चय कर देव लोग अपने अपने इन्द्रोंके साथ अनेक विकियाओंको धारण कर प्रकट होने लगे ॥७२॥

अथानन्तर-समस्त इन्द्र अपने वाहनों और अपने अपने निकायके देवोंके साथ आकाशरूपी आँगनको व्याप्त करते हुए आये और अयोध्यापुरीके चारों ओर आकाशको घेरकर अपने अपने निकायके अनुसार ठहर गये ॥७३॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवोंने भगवान्के निष्क्रमण अर्थात् तपःकल्याणक करनेके लिये उनका क्षीरसागरके जलसे महाभिषेक किया ॥७४॥ अभिषेक कर चुकनेके वाद देवोंने वड़े आदरके साथ दिव्य आभूषण,वस्त्र, मालाएं और मलयागिरि चन्दनसे भगवान्का अलंकार किया ॥७५॥ तदनन्तर भगवान् वृषभदेवने साम्प्राज्य पदपर अपने वड़े पुत्र भरतका अभिषेक कर इस भारतवर्षको उनसे सनाथ किया ॥७६॥ और युवराज पदपर बाहुबलीको स्थापित किया। इस प्रकार उस समय यह पृथिवी उक्त दोनों भाइयोंसे अधिष्ठित होनेके कारण राजन्वती अर्थात् सुयोग्य राजासे सहित हुई थी ॥७७॥ उस समय भगवान् वृषभदेवका निष्क्रमणकल्याणक और भरतका राज्याभिषेक हो रहा था इन दोनों

१ पुरो ८भवन् प० । २ पुरोगस्य अ०, प० । ३ सवाहनानीका प०, अ०, इ०, स०, द०, म०, ल० । ४ गन्धैः । ५ तेन भरतेन सस्वामिकम् । ६ आसिता । ७ भवेताम् । 'अस् भुवि' लुड् द्विचनम् । ६ सन्तोषातिक्षयौ ।

#### महाप्राणम्

भगवत्परिनिष्कान्तिकत्याणोत्सव एकतः । स्फीर्ताद्धरन्यतो यूनोः पृथ्वीराज्यापंणक्षणः' ॥ ७६ ॥ बद्धकक्षस्तपोराज्ये सज्जो रार्जाषरेकतः । युवानावन्यतो राज्यलक्ष्म्युद्धाहे कृतोद्यमौ ॥ ५० ॥ एकतः शिविकायानिर्माणं सुरिशित्पनाम् । वैवास्तुवेदिभिरारब्धः पराध्यों मण्डपोऽन्यतः ॥ ६१ ॥ श्वाचेद्य्येकंतो रङ्गवत्त्यादिरचना कृता । देव्याऽन्यतो यशस्वत्या सानन्दं ससुनःदया ॥ ६२ ॥ एकतो मङ्गलद्वय्यारिण्यो दिवकुमारिकाः । अन्यतः कृतनेपथ्या वारमुख्या वरिश्रयः ॥ ६३ ॥ एकतो मङ्गलद्वय्यारिण्यो दिवकुमारिकाः । अन्यतः कृतनेपथ्या वारमुख्या वरिश्रयः ॥ ६३ ॥ पुरुवान्त्रकः प्रीतैर्भगवानेकतो वृतः । क्षत्रियाणां सहस्रण कुमारावन्यतो वृतौ ॥ ६४ ॥ पुरुवान्त्रकः सुर्रमुक्तः स्तुवान्त्रभत्तेरकतः । अन्यतः साश्रवः श्वाः क्षित्रतः पौर्रयुवेशिनोः ॥ ६४ ॥ एकतो उप्तरसां नृत्तमस्पृष्टधरणीतलम् । सलीलपदिवन्यासमन्यतो वारयोषिताम् ॥ ६६ ॥ एकतः सुरुतूर्याणां प्रध्वानो रुद्धविद्धन्मुखः । नान्दीपटहिनर्धोषप्रविज्िम्भतमन्यतः ॥ ६७ ॥ एकतः सुरुतूर्याणां प्रध्वानो रुद्धविद्धन्मुखः । अन्यतो उन्तःपुरस्त्रीणां मङ्गलोद्गीतिनि स्वनः ॥ ६६ ॥ एकतः सुरुकोटीनां जयकोलाहलध्वनिः । पुण्यपाठककोटीनां संपाठध्वनिरन्यतः ॥ ६६ ॥

प्रकारके उत्सवोंके समय स्वर्गलोक और पृथिवीलोक दोनों ही हर्पनिर्भर हो रहे थे ॥७८॥ उस समय एक ओर तो बड़े वैभवके साथ भगवानुके निष्क्रमणकल्याणकका उत्सव हो रहा था और दूसरी ओर भरत तथा बाहबली इन दोनों राजकुमारोंके लिये पृथिबीका राज्य समर्पण करनेका उत्सव किया जा रहा था ।।७९।। एक ओर तो राजिंष-भगवान् वृषभदेव तपरूपी राज्यके लिये कमर बांधकर तैयार हुए थे और दूसरी ओर दोनों तरुण कुमार राज्यलक्ष्मीके साथ विवाह करनेके लिये उद्यम कर रहे थे। ८०॥ एक ओर तो देवोंके शिल्पी भगवानको वनमें ले जानेके लिये पालकीका निर्माण कर रहे थे और दूसरी ओर वास्तुविद्या अर्थात महल मण्डप आदि बनानेकी विधि जाननेवाले शिल्पी राजकुमारोंके अभिषेकके लिये बहुमूल्य मण्डप बना रहे थे।।८१।। एक ओर तो इन्द्राणी देवीने रंगावली आदिकी रचना की थी-रंगीन चौक पूरे थे और दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्दा देवीने वड़े हर्पके साथ रंगावली आदिकी रचना की थी-तरह तरहके सुन्दर चौक प्रे थे ।।८२।। एक ओर तो दिक्क्मारी देवियाँ मङ्गल द्रव्य धारण किये हुई थीं और दूसरी ओर वस्त्राभुषण पहने हुई उत्तम वारांगनाएं मङ्गल द्रव्य लेकर खड़ी हुई थीं ॥८३॥ एक ओर भगवात् वृषभदेव अत्यन्त सन्तृष्ट हुए श्रेष्ठ देवोंसे बिरे हुए थे और दूसरी ओर दोनों राजकुमार हजारों क्षत्रिय-राजाओंसे बिरे हुए थे ॥८४॥ एक ओर स्वामी वृषभदेवके सामने स्तुति करते हुए देवलोग पुष्पाञ्जलि छोड़ रहे थे और दूसरी ओर पुरवासीजन दोनों राजकुमारोंके सामने आशीर्वादके शेपाक्षत फेंक रहे थे ॥८५॥ एक ओर पृथिवीतलको विना छुए ही–अधर आकाशमें अप्सराओंका नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर वारांगनाएं लीलापूर्वक पद-विन्यास करती हुई नृत्य कर रही थीं ॥८६॥ एक ओर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले देवोंके वाजोंके महान् शब्द हो रहे थे और दूसरी ओर नान्दी पटह आदि मांगलिक बाजोंके घोर शब्द सब ओर फैल रहे थे ।।८७।। एक ओर किन्नर जातिके देवोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए मनोहर मंगल गीतोंके शब्द हो रहे थे और दूसरी ओर अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मंगल गानोंकी मधुर ध्वनि हो रही थी ।।८८।। एक ओर करोड़ों देवोंका जय जय ध्वनिका कोलाहल हो रहा था और दूसरी ओर पुण्यपाठ करनेवाले करो**ड़ों** 

१ राज्यसमर्पणोत्सवः । "कम्पो∫थ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः ।" २ विवाहे । ३ गृहलक्षण । ४ बहुस्त्रियः म •, ल ० । बहुश्वियः ट० । श्रीदेवीसदृशाः । 'सुपः प्राग्बहुर्वेति' ईषदपरिसमाप्तौ बहुप्रत्ययः । ५ देवमुख्यैः । "बृन्दारकौ रूपिमुख्यौ एके मुख्यान्यकेवलाः ।" इत्यमरः । ६ आशीभिः सहिताः । ७ शेषाः-क्षताः । ६ प्रविजुम्भणम् । ६ निःस्वनः ल ० ।

## सप्तद्दशं पर्व



इत्युच्चंरुत्सवद्वंत्तव्यप्रयुजनभूजनम् । 'परमानन्दसाद्भूतम् प्रभूत्तद्वाजमन्दिरम् ॥ ६० ॥ विसोर्गराज्यभारस्य विभोरिधयुवेश्वरम् । परिनिष्क्रमणोद्योगस्तदा जज्ञे निराकुलः ॥ ६१ ॥ शेषेभ्योऽिप स्यतुकुभ्यः संविभज्य महीमिमाम् । विभुविश्राणयामासं निर्मुमुकुरसम्भूमी ॥ ६२ ॥ सुरेन्द्रनिर्मितां दिग्यां शिबिकां स सुदर्शनाम् । सनाभोन्नाभिराजादीन् श्रापृच्छचारुक्षदक्षरः ॥ ६३ ॥ सादरं च शचीनाथदत्तहस्तावलम्बनः । प्रतिज्ञामिव दीक्षायाम् श्रारूढः शिबिकां 'विभुः॥ ६४ ॥ दोक्षाङ्गनापरिष्वङ् ग्रंपरिवधितकौतुकः । प्रशय्यां न् समारूढः स धाता शिबिकाछलात् ॥ ६४ ॥ स्रग्वो मलयजालिप्तदीप्तमूर्तिरलंकृतः । स रेजे शिबिकारूढः तपोलक्ष्मया वरोत्तमः ॥ ६६ ॥ परां विशुद्धिमारूढः प्राक् पश्चाच्छिबकां विभुः । तदाकरोदिवाभ्यासं गुणश्रेण्यधिरोहणे ॥ ६७ ॥ पदानि सप्त तामूहः शिबिकां प्रथमं नृपाः । ततो विद्याधरा निन्यः व्योग्नि सप्त पदान्तरम् ॥ ६६ ॥ 'स्कन्धाधिरोपितां कृत्वा ततोऽमूमविलम्बितम्' । सुरासुराः खमुत्पेतुः श्रारूढप्रमदोदयाः ॥ ६६ ॥ 'रिकन्धाधिरोपितां कृत्वा ततोऽमूमविलम्बतम्' । सुरासुराः खमुत्पेतुः श्रारूढप्रमदोदयाः ॥ ६६ ॥ 'रिकन्धाधिरोपितां कृत्वा ततोऽमूमविलम्बतम्' । यत्तदा त्रिदिवाधीशा जाता 'रेयुग्यकवाहिनः ॥ १०० ॥

मनुष्योंके पुण्यपाठका शब्द हो रहा था ॥८९॥ इस प्रकार दोनों ही वड़े बड़े उत्सवोंमें जहां देव और मनुष्य व्यग्न हो रहे हैं ऐसा वह राज-मन्दिर परम आनन्दसे व्याप्त हो रहा था-उसमें सब ओर हर्ष ही हर्ष दिखाई देता था।।९०।। भगवान्ने अपने राज्यका भार दोनों ही युवराजों-को समर्पित कर दिया था इसलिये उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग बिलक्ल ही निराकुल हो गया था-उन्हें राज्यसम्बन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रही थी।।९१।। मोक्षकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने संभूम-आकुलतासे रहित होकर अपने शेष पुत्रोंके लिये भी यह पृथिवी विभक्त कर बाँट दी थी ॥९२॥ तदनन्तर अक्षर-अविनाशी भगवान्, महाराज नाभिराज आदि परिवारके लोगोंसे पूछकर इन्द्रके द्वारा बनाई हुई सुन्दर सुदर्शन नामकी पालकीपर वैठे ॥९३॥ बड़े आदरके साथ इन्द्रने जिन्हें अपने हाथका सहारा दिया था ऐसे भगवान् वृषभ-देव दीक्षा छेनेकी प्रतिज्ञाके समान पालकीपर आरूढ़ हुए थे ।।९४।। दीक्षारूपी अंगनाके आर्टिंगन करनेका जिनका कौतुक बढ़ रहा है ऐसे भगवान् वृषभदेव उस पालकीपर आरूढ़ होते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो पालकीके छलसे दीक्षारूपी अंगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही आरूढ़ हो रहे हों ॥९५॥ जो मालाएं पहने हुए हैं, जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दनके लेपसे लिप्त हो रहा है और जो अनेक प्रकारके वस्त्राभुषणोंसे अलंकृत हो रहे हैं ऐसे भगवान् वृषभ-देव पालकीपर आरूढ़ हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तपरूपी लक्ष्मीके उत्तम वर ही हों ।।९६।। भगवान् वृषभदेव पहले तो परम विशुद्धतापर आरूढ़ हुए थे अर्थात् परिणामों की विशुद्धताको प्राप्त हुए थे और बादमें पालकीपर आरूढ़ हुए थे इसलिये वे उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो गुणस्थानोंकी श्रेणी चढ़नेका अभ्यास ही कर रहे हों ।।९७।। भगवान्की उस पालकीको प्रथम ही राजा लोग सात पैंड तक ले चले और फिर विद्याधर लोग आकाशमें सात पैंड तक ले चले ।।९८।। तदनन्तर वैमानिक और भवनित्रक देवोंने अत्यन्त हर्षित होकर वह पालकी अपने कन्धोंपर रक्खी और शीघृ ही उसे आकाशमें ले गये।।९९।। भगवान् वषभ-देवके माहात्म्यकी प्रशंसा करना इतना ही पर्याप्त है कि उस समय देवोंके अधिपति इन्द्र भी

१ परमानन्दमयिमत्यर्थः । २ युवेश्वरयोः । ३ ददौ । 'श्रण दाने' इति धातोः । ४ अनाकुलः स्थैर्यवान् दीक्षाग्रहणसम्भूमवान् भूत्वा प्राक्तनकार्यव्याकुलान्तः करणो न भवतीत्यर्थः । ५ विनश्वरः । ६ प्रभुः अ०, प०, इ०, स०, द०, म०, ल०। ७ आलिंगन । ६ इव । तु अ०, म०। ६ भुजशिर । १० आशु । ११ अलम् । १२ यानवाहकाः ।

#### महापुराखम्

तदा ैविचक रुः पुष्पवर्षमामोदि गृह्यकाः । ववौ मन्दाकिनीसीक राहारः । शिशिरो मरुत् ॥ १०१॥ प्रस्थानमङ्गलान्यु च्चैः संपेठुः सुरबन्दिनः । तदा प्रयाणभेर्यश्च विष्वगास्फालिताः सुरैः ॥ १०२॥ मोहारिविजयोद्योगसमयोऽयं जगद्गुरोः । इत्यु च्चैर्घोषयामासुः तदा शकाक्तयाऽमराः ॥ १०३॥ जयकोलाहलं भर्तुः प्रये हृष्टाः सुरासुराः । तदा चकुर्नभोऽशेषम् प्रारुध्य प्रमदोदयात् ॥ १०४॥ तदा मङ्गलसंगौतः प्रकृतैर्जयघोषणः । नभो महानक ध्वानैः प्रारुद्धं शब्दसादभूत् ॥ १०४॥ देहोद्योतस्तदेन्द्रगणां नभः कृत्स्नमिदिद्युतत् । दुन्दुभीनां च निर्ह्याचि ध्वनिविश्वमिद्धवनत् ॥ १०६॥ सुरेन्द्रकरिविक्षिप्तैः प्रचलव्भिरितोऽमुतः । तदा हंसायितं व्योग्नि चामराणां कदम्बकः ॥ १०६॥ ध्वनन्तीषु नभो व्याप्य सुरेन्द्रानककोटिषु । कोटिशः सुरचेटानां करकोणाभिताडनैः ॥ १०६॥ नटन्तीषु नभोरङ्गे सुरस्त्रीषु सिवभूमम् । विचित्र करणोपे तच्छत्रबन्धित्वाघवैः ॥ १०६॥ गायन्तीषु सुकण्ठीषु किन्नरीषु कलस्वनम् । श्रवःसुखं च हृद्यं च परिनिः क्रमणोत्सवम् ॥ ११०॥ मङ्गलानि पठत्सू च्चैः सुरवं सुरबन्दिषु । तत्कालोचितमन्यच्च वचश्चेतोऽनुरञ्जनम् ॥ १११॥ भिन्नतेषु सुकल्ठीषु चित्रकेतनधारिषु । नानालास्यैः प्रधावतसु । ससंघर्षमितोऽमुतः ॥ ११२॥ । भूतेषु द्मतहर्षेषु चित्रकेतनधारिषु । नानालास्यैः प्रधावतसु । ससंघर्षमितोऽमुतः ॥ ११२॥

उनकी पालकी ले जानेवाले हुए थे अर्थात् इन्द्र स्वयं उनकी पालकी ढो रहे थे ।।१००।। उस समय यक्ष जातिके देव सुगन्धित फूलोंकी वर्षा कर रहे थे और गंगानदीके जलकणोंको धारण करनेवाला शीतल वायु वह रहा था ।।१०१।। उस समय देवोंके वन्दीजन उच्च स्वरमे प्रस्थान समयके मंगल पाठ पढ़ रहे थे और देव लोग चारों ओर प्रस्थानसूचक भेरियां बजा रहे थे ।।१०२।। उस समय इन्द्रकी आज्ञा पाकर समस्त देव जोर जोरसे यही घोषणा कर रहे थे कि जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका मोहरूपी शत्रुको जीतनेके उद्योग करनेका यही समय है ।।१०३।। उस समय हर्षित हुए सुर असुर जातिके सभी देव आनन्दकी प्राप्तिसे समस्त आकाशको घेरकर भगवान्के आगे जय जय ऐसा कोलाहल कर रहे थे ।।१०४।। मंगलगीतों, बार-बार की गई जय-घोषणाओं और वड़े वड़े नगाड़ोंके शब्दोंसे सब ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दों के आधीन हो रहा था अर्थात् चारों और शब्द ही शब्द सुनाई पड़ते थे ॥१०५॥ उस समय इन्द्रोंके शरीरकी प्रभा समस्त आकाशको प्रकाशित कर रही थी और दुन्दुभियोंका विपूछ तथा मनोहर शब्द समस्त संसारको शब्दायमान कर रहा था ॥१०६॥ उस समय इन्द्रोंके हाथोंसे ढुलाये जानेके कारण इधर उधर फिरते हुए चमरोंके समूह आकाशमें ठीक हंसोंके समान जान पड़ते थे ।।१०७।। जिस समय भगवान् पालकीपर आरूढ़ हुए थे उस समय करोड़ों देविकिकरोंके हाथोंमें स्थित दण्डोंकी ताड़नासे इन्ट्रोंके करोड़ों दुन्दुभि वाजे आकाशमें व्याप्त होकर बज रहे थे ।।१०८।। आकाशरूपी आंगनमें अनेक देवांगनाएं विलास सहित नृत्य कर रही थीं उनका नृत्य छत्रबन्ध आदिकी चतुराई तथा आश्चर्यकारी अनेक करणों-नृत्यभेदों से सहित था ।।१०९।। मनोहर कंठवाली किन्नर जातिकी देवियाँ अपने मधर स्वरसे कानों को सुख देनेवाले मनोहर और मधुर तपःकल्याणोत्सवका गान कर रही थीं-उस समयके गीत गा रही थीं ।।११०।। देवोंके बंदीजन उच्च स्वरसे किन्तु उत्तम शब्दोंसे मंगल पाठ पढ़ रहे थे तथा उस समयके योग्य और सबके मनको अनुरक्त करनेवाले अन्य पाठोंको भी पढ़ रहे थे ।।१११।। जिन्हें अत्यन्त हर्ष उत्पन्न हुआ है और जो चित्र-विचित्र–अनेक प्रकारकी पताकाएं

१ तदावचकरः अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। किरन्ति स्म। २ देवभेदाः। ३-राहरः इ०, स०। ४ प्रपेठुः अ०, प०, इ०, स०, म०, द०, ल०। ५ ताड़िताः। ६ शब्दमयमभूदित्यर्थः। ७ किंकराणाम्। ८ करन्यास। ६ करणोपेतं द०, इ०। १० परिनिष्कमणोत्सवम् अ०। ११ व्यन्तरदेवेषु। १२-केतनहारिष प०, द०, म०, स०। १३ सम्मर्दमहितं यथा भवित तथा। सुसंघर्ष-प०, म०, ल०।

## सप्तद्दां पर्व

श्वाङ्गलानाध्मातगण्डेषु १पिण्डोभूताङ्गगयाध्यषु । सकाहलाग्निलिम्पेषु पूरयत्स्वनुरागतः ॥ ११३ । श्रियमेषु लक्ष्मोषु पङ्कजन्यग्रपाणिषु । समं समङगलार्घाभिविक्कुमारीभिरावरात् ॥ ११४ ॥ इत्यमोषु विशेषेषु प्रभवत्स् यथायथम् । सम्प्रमोदमयं विश्वम् स्रातन्वन्नद्भुतोदयः ॥ ११४ ॥ पराध्यंरत्निर्माणं दिन्यं यानभिधिष्ठतः । रत्नक्षोणीप्रतिष्ठस्य श्रियं मेरोविङम्बयन् ॥ ११६ ॥ कण्ठाभरणभाभारपरिवेषोपरक्तया । मुखाक्कंभासा न्यक्कुवंन् ज्योतिज्योतिगंणीश्चनाम् ॥ ११७॥ उत्तमाङगधृतेनोच्चं मौलिना विमणित्वषा । धुन्वानोग्नोन्द्रमौलीनां त्विषामाविष्कृताचिषाम् ॥ ११८ ॥ करोटोत्सङगसङ्गन्या सुमनःशेखरस्रजा । मनःप्रसादमात्मीयं मूर्ध्नवेष्ठ्व दर्शयन् ॥ ११८ ॥ प्रसन्नया दृशोभीसा प्रोल्लसन्त्या समन्ततः । दृग्विलासं सहस्राक्षे सान्त्यासि किमवाप्यन् ॥ १२० ॥ तिरस्कृताधरच्छार्यदंरोद्भिन्नं स्मितांशुभिः । क्षालयन्निव निःशेषं रागशेषं स्वशुद्धिभः ॥ १२१ ॥ हारेण हारिणा चाहवक्षःस्थलविलम्बना । विडम्बयन्निवाद्रोग्दं प्रान्तपर्यं स्तिन्शरम् ॥ १२२ ॥

लिये हुए हैं ऐसे भूत जातिके व्यन्तर देव भीड़में धक्का देते तथा अनेक प्रकारके नृत्य करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे ।।११२।। देव लोग वड़े अनुरागमे अपने गालोंको फुलाकर और शरीरको पिडके समान संकुचितकर तुरही तथा शंख बजा रहे थे ।।११३।। हाथोंमें कमल धारण किये हुई लक्ष्मी आदि देवियाँ आगे आगे जा रही थीं और बड़े आदरसे मंगल द्रव्य तथा अर्घ लेकर दिक्कुमारी देवियाँ उनके साथ-साथ जा रही थीं ।।११४।। इस प्रकार जिस समय यथायोग्य रूपसे अनेक विशेषताएं हो रही थीं उस समय अद्भुत वैभवसे शोभायमान भगवान् वृषभदेव समस्त संसारको आनन्दित करते हुए अमृत्य रत्नोंसे बनी हुई दिव्य पालकीपर आरूढ़ होकर अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । उस समय वे रत्नमयी पृथ्वीपर स्थित मेरु पर्वतकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। गलेमें पड़े हुए आभूषणोंकी कान्तिके समूहसे उनके मुखपर जो परिधिके आकारका लाल लाल प्रभामण्डल पड़ रहा था उससे उनका मुख सूर्यके समान मालूम होता था, उस मुखरूपी सूर्यकी प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देवोंके इन्द्र अर्थात् चन्द्रमाकी ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। जिससे मिणयोंकी कान्ति निकल रही है ऐसे मस्तकपर धारण किये हुए ऊचे मुक्टसे वे. जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही है ऐसे अग्निकुमार देवोंके इन्द्रों के मुकुटोंकी कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। उनके मुकुटके मध्यमें जो फूलोंका सेहरा पड़ा हुआ था उसकी मालाओंके द्वारा मानो वे भगवान् अपने मनकी प्रसन्नताको ही मस्तक पर धारण कर लोगोंको दिखला रहे थे । उनके नेत्रोंकी जो स्वच्छ कान्ति चारों ओर फैल रही थी उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रके लिये संन्यास धारण करनेके समय होनेवाला नेत्रों का विलास ही अर्पित कर रहे हों अर्थात् इन्द्रको सिखला रहे हों कि सन्न्यास धारण करनेके समय नेत्रोंकी चेष्टाएं इतनी प्रशान्त हो जाती हैं । कुछ कुछ प्रकट होती हुई मुसकानकी किरणों से जनके ओठोंकी लाल लाल कान्ति भी छिप जाती थी जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी विशुद्धिके द्वारा वाकी बचे हुए सम्पूर्ण रागको ही घो रहे हों। उनके सुन्दर वक्ष:स्थलपर जो मनोहर हार पड़ा हुआ था उससे वे भगवान् जिसके किनारेपर निर्भरना पड़ रहा है ऐसे सुमेरु पर्वतकी भी विडम्बना कर रहे थे। जिनमें कड़े बाजुबंद आदि आभूषण चमक रहे हैं ऐसी अपनी भुजाओंकी शोभासे वे नागेन्द्रके फणमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिके समूहकी भर्त्सना कर रहे थे। करधनीसे घिरे हुए जघनस्थलकी शोभासे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो वेदिकासे घिरे हुए जम्बू द्वीपकी शोभा ही स्वीकृत कर रहे हों। ऊपरकी दोनों गांठोंतक देदीप्य-

### महापुराणम्

्रुजयोः शोभया 'दोप्रकटक । निर्मत्संयन् फणीन्द्राणां फणारत्नरुवां स्यम् ॥ १२३॥ काञ्चीदामपरिक्षिप्तजघनस्यललीलया । स्वीकुर्वन् वेदिका रुद्धजम्बूद्वीपस्थलिश्रयम् ॥ १२४॥ काञ्चीदामपरिक्षिप्तजघनस्यललीलया । स्वीकुर्वन् वेदिका रुद्धजम्बूद्वीपस्थलिश्रयम् ॥ १२४॥ क्षिप्रधानपर्यन्त । १२६॥ क्षिप्रधानपर्यन्त । १२६॥ स्वाक्ष्रतार्क कुम्मुखः । स्वेनौजसाधरीकुर्वन् सर्वान् गीर्वाणनायकान् ॥ १२६॥ इति प्रत्यक्षगसिक्ष्रिगस्या नैःसङ्क्योचितया श्रिया । 'निर्वासयिष्ण्रवासङ्गं चर्कालोपलालितम् ॥ १२७॥ वियुतेन सितच्छत्रमण्डलेनामलित्वषा । विधुनेवोपरिस्थेन सेव्यमानः क्लमच्छिदा ॥ १२६॥ प्रकीर्णकप्रतानेन 'विधुतेनामरेव्वरः । ११जन्मोत्सवक्षणप्रीत्या क्षीरोदेनेव सेवितः ॥ १२६॥ प्रकीर्णकप्रतानेन 'विधुतेनामरेव्वरः । ११जन्मोत्सवक्षणप्रीत्या क्षीरोदेनेव सेवितः ॥ १३६॥ प्रत्याविष्कृतमाहात्म्यः सुरेन्द्रैः परितो वृतः । पुरुः पुराद् विनिष्कःन्तः पौरेरित्यिभनिन्दितः ॥ १३०॥ व्रज सिद्ध्यं जगन्नाथ शिवः पन्थाः समस्तु ते । १३निष्ठितार्थः पुनर्देव दृवपथे नो१३ भवाचिरात् ॥ १३१॥ नाथानाथं जनं त्रातुं नान्यस्त्विमव कर्मठः । तस्मादस्मत्परित्राणे । प्रणिष्टिह्यं मनः पुनः ॥ १३२॥ परातु प्रहेकाराणि चेष्टितानि तव प्रभो । निर्वपेक्षं विहायास्मान् कोऽनुग्राह्यस्त्वयापरः ॥ १३३॥ इति इलाध्यं प्रसन्नं च १ सानुतर्षं परसन्यनम् । कैश्चित् सञ्जित्पतं पौरेः ग्रारात् प्रणतमूर्द्धभिः ॥ १३४॥ प्रयं स भगवान् दूरं देवैहित्कप्य नीयते । न विद्यः कारणं भिकन्न क्रिष्ठेयमथवेद्शी ॥ १३४॥

मान होती हुई पैरोंकी किरणोंसे वे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पूर्ण लोगोंको अपनी प्रसन्नताके अंशोंसे पवित्र ही कर रहे हों। उस समय सूर्यकी कान्तिको भी तिरस्कृत करनेवाली अपने शरीरकी दीप्तिसे जिन्होंने सब दिशाएँ व्याप्त कर ली हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोंको नीचा दिखा रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक अंग उपांगोंसे सम्बन्ध रखनेवाली वैराग्यके योग्य शोभासे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चिरकालसे पालन-पोषण की हुईं परिग्रहकी आसक्तिको ही वाहर निकाल रहे हों। ऊपर लगे हुए निर्मल कान्तिवाले सफेद छत्रके मण्डलसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो क्लेशोंको दूर करनेवाला चन्द्रमा ही ऊपर आकर उनकी सेवा कर रहा हो । इन्द्रोंके द्वारा ढ्लाये हुए चमरोंके समृहसे भगवान ऐसे शोभा-यमान हो रहे थे मानो जन्मकल्याणकके क्षणभरके प्रेमसे क्षीरसागर ही आकर उनकी सेवा कर रहा हो। इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और अनेक इन्द्र जिन्हें चारों ओरसे घेरे हुए हैं ऐसे वे भगवान् वृषभदेव अयोध्यापुरीसे बाहर निकले। उस समय नगरनिवासी लोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे ।।११५-१३०।। हे जगन्नाथ, आप कार्यकी सिद्धिके लिये जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय हो और हे देव, आप अपना कार्य पूरा कर फिर भी शीध ही हम लोगोंके दृष्टिगोचर होइए ॥१३१॥ हे नाथ, अनाथ पूरुपोंकी रक्षा करनेके लिये आपके समान और कोई भी समर्थ नहीं है इसलिये हम लोगोंकी रक्षा करनेमें आप अपना मन फिर भी लगाइये ॥१३२॥ हे प्रभो, आपकी समस्त चेष्टाएँ पृथ्यों का उपकार करनेवाली होती हैं, आप विना कारण ही हम लोगोंको छोड़कर अब और किसका उपकार करेंगे ? ॥१३३॥ इस प्रकार कितने ही नगरनिवासियोंने दूरसे ही मस्तक भुकाकर प्रशंसनीय, स्पष्ट अर्थको कहनेवाले और कामना सहित प्रार्थनाके वचन कहे थे ।।१३४।। उस समय कितने ही नगरवासी परस्परमें ऐसा कह रहे थे कि देव लोग भगवान्को पालकी

१ दीप्त-द०, स०, इ०, ल०, म०। २ चरणकूर्पाससमीप । ३ पर्य्यंन्तोल्लस-ल०, म०, द०, स०, इ०। ४ अधःकृत । ५ ककुब्मुखः म०, प०, ल०। ६ निष्कासयन् प्रेषयन्ति । ७ परिग्रहम् आसित्ति वा। ५ प्रेषणकाले आलिंगनपूर्वकं प्रेषयन्ति ताविच्चिरकालोपलालितानाभरणाद्यासंगात्तत्पूर्वकं प्रेषयिन्निव प्रत्यंगसंगतैराभरणैर्भातीत्यर्थः । ६ ग्लानि । १० विध्तेना-म०, ल०। ११ जन्माभिषेकसमय । १२ निष्पन्नप्रयोजनः सन् । १३ अस्माकम् । १४ कर्मशूरः । १५ परिरक्षणे । १६ एकाग्रं कुरु । १७ वाञ्छासहितम् । सानुकर्षं अ०, स० । १८ प्रार्थनासहितम् । १६ किन्तु प०, अ०, म०, ल० ।

# सप्तद्दां पर्व

भवेदिष भवेदेतन्नीतो मेरं पुराप्ययम् । प्रत्यानीतश्च नाकीन्द्रैर्जन्मोत्सविविधित्सयारं ॥ १३६ ॥ स एवाद्यापि वृत्तान्तो जात्वस्मद्भाग्यतो भवेत् । ततो न काचनास्माकं व्यथेत्यन्ये मिथोऽबुवन् ॥१३७॥ किमेष भगवान् भानुः श्रास्थितः शिबिकामिमाम् । देदीप्यतेऽम्बरे भाभिः प्रतुदिन्निव नो दृशः ॥१३६॥ धृतमौलिविभात्युच्चेः तप्तचामीकरच्छविः । विभुर्मध्ये सुरेन्द्राणां कुलाद्रीणामियाद्विराट् ॥ १३६ ॥ विभोर्मुखोर्न्नुखोर्ब् घ्टीः दधानोऽव्भुतविक्रियः । वैकः "स्विदाज्ञातमस्याज्ञाकरः सोऽयं पुरन्दरः ॥ १४० ॥ शिबिकावाहिनामेषाम् श्रद्धगभासो महोजसाम् । समन्तात् प्रोल्लसन्त्येताः तिहतामिव रीत्यः ॥ १४१ ॥ महत्युण्यमहो भर्तुः श्रवाद्धं मनसगोचरम् । पश्यतानिमिषानेतान् प्रप्रणम्।नितोऽम्रुतः ॥ १४२ ॥ इतो मथुरगम्भीरं घ्वनन्त्येते सुरानकाः । इतो मन्द्रं मृदद्धगानाम् उच्चेरुच्चरित घ्वनिः ॥ १४३ ॥ इतो नृत्यमितो गीतिमतः संगी तमद्धगलम् । इतश्चामरसङ्घात इतश्चामरसहितः ॥ १४४ ॥ सञ्चारी किमयं स्वर्गः दसाप्सरास्तविमानकः । कि वापूर्वमाश्चर्यम् इदमीदृग्न जातुचित् ॥ १४६ ॥ इति कैश्चत्वाद्ययं पश्यद्भिः प्राप्तविस्मयः । अवृष्टपूर्वमाश्चर्यम् इदमीदृग्न जातुचित् ॥ १४६ ॥ इति कैश्चत्वाश्चर्यं पश्यद्भिः प्राप्तविस्मयः । स्वरं सञ्जल्यितं पौरः जल्पाकः सिवकल्पकः ॥ १४६ ॥ इति कैश्चत्वाश्चर्यं पश्यद्भिः प्राप्तविस्मयः । स्वरं सञ्जल्यतं पौरः जल्पाकः सिवकल्पकः ॥ १४६ ॥

पर सवार कर कहीं दूर ले जा रहे हैं परन्तु हम लोग इसका कारण नहीं जानते अथवा भगवान की यह कोई ऐसी ही कीडा होगी अथवा यह भी हो सकता है कि पहले इन्द्र लोग जन्मोत्सव करनेकी इच्छासे भगवान्को सुमेरु पर्वतपर ले गये थे और फिर वापिस ले आये थे। कदाचित् हम लोगोंके भाग्यसे आज फिर भी वही वृत्तान्त हो इसलिये हम लोगोंको कोई दृ:खकी बात नहीं है ।।१३५-१३७।। कितने ही लोग आश्चर्यके साथ कह रहे थे कि पालकीपर सवार हुए ये भगवान् क्या साक्षात् सूर्य हैं क्योंकि ये सूर्यकी तरह ही अपनी प्रभाके द्वारा हमारे नेत्रों को चकाचौंध करते हुए आकाशमें देदीप्यमान हो रहे हैं ।।१३८।। जिस प्रकार कुलाचलोंके बीच चलिका सहित सुवर्णमय सुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार इन्द्रोंके बीच मुक्ट धारण किये और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिको धारण किये हुए भगवान् बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं।।१३९।। जो भगवान्के मुखके सामने अपनी दृष्टि छगाये हुए हैं और जिसकी विकियाएँ अनेक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली हैं ऐसा यह कौन है ? हाँ, मालूम हो गया, कि यह भगवान्-का आज्ञाकारी सेवक इन्द्र है ।।१४०।। इधर देखो, यह पालकी ले जानेवाले महातेजस्वी देवों के शरीरकी प्रभा चारों ओर फैल रही है और ऐसी मालूम होती है मानो विजलियोंका समृह ही हो ॥१४१॥ अहा, भगवान्का पुण्य बहुत ही बड़ा है वह न तो वचनसे ही कहा जा सकता है और न मनसे ही उसका विचार किया जा सकता है। इधर उधर भिवतके भारसे भुके हुए-प्रणाम करते हुए इन देवोंको देखो ।।१४२।। इधर ये देवोंके नगाड़े मधुर और गंभीर शब्दोंसे वज रहे हैं और इधर यह मृदङ्गोंका गंभीर तथा जोरका शब्द हो रहा है।।१४३।। इधर नृत्य हो रहा है, इधर गीत गाये जा रहे हैं, इधर संगीत मंगल हो रहा है, इधर चमर ढुलाये जा रहे हैं और इधर देवोंका अपार समूह विद्यमान है ।।१४४।। क्या यह चलता हुआ स्वर्ग है जो अप्स-राओं और विमानोंसे सहित है अथवा आकाशमें यह किसीने अपूर्व चित्र लिखा है ॥१४५॥ क्या यह इन्द्रजाल है-जादूगरका खेल है अथवा हमारी बुद्धिका भूम है । यह आश्चर्य बिलकुल ही अदृष्टपूर्व है-ऐसा आश्चर्य हम लोगोंने पहले कभी नहीं देखा था ॥१४६॥ इस प्रकार अनेक विकल्प करनेवाले तथा बहुत बोलनेवाले नगर-निवासी लोग भगवान्के उस आश्चर्य-

१ विधातुमिच्छया । २ अभिमुखी । ३ कि स्विदा—स०, इ०, प०, अ० । ४ स्वित् प्रश्ने वितर्के च' । ४ मालाः । ६ अवाङ्मानस—इ०, ल०, म० । ७ वाद्य । ८ साप्सरः सविमानकः अ०, स०, ल०, म० । ६ वाचालैः ।

#### महापुराणम्

(अतिशय) को देखकर विस्मयके साथ यथेच्छ वार्ते कर रहे थे ॥१४७॥ अनेक पुरुष कह रहे थे कि जबसे इन भगवान्ने पृथिवी तलपर अवतार लिया है तबसे यहाँ देवोंके आने-जानेमें अन्तर नहीं पड़ता–बराबर देवोंका आना-जाना बना रहता है ।।१४८।। नीलाञ्जना नामकी देवाङ्गनाका नृत्य देखते देखते ही भगवान्को बिना किसी अन्य कारणके भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ।।१४९।। उसी समय अप्रे हुए माननीय लौकान्तिक देवोंने भगवान्को सम्बोधित किया जिससे उनका मन वैराग्यमें और भी अधिक दृढ़ हो गया है ।।१५०।। काम और भोगों से विरक्त हुए भगवान् अपने शरीरमें भी निःस्पृह हो गये हैं अब वे महल सवारी तथा राज्य आदिको तृणके समान मान रहे हैं ।।१५१।। जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप सुखकी इच्छासे मत्त हाथी वनमें प्रवेश करता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेव भी स्वातन्त्र्य सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करना चाहते हैं और देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हें ले जा रहे हैं।।१५२।। यदि भगवान् वनमें भी रहेंगे तो भी सूख उनके स्वाधीन ही है और प्रजाके सुखके लिये उन्होंने अपने पुत्रोंको राज्यसिंहासनपर बैठा दिया है ॥१५३॥ इसलिये भगवान्की प्रारम्भ की हुई यह यात्रा उन्हें सुख देनेवाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे वृद्धिको प्राप्त हों, कोई विषाद मत करो ।।१५४।। अक्षतात्मा अर्थात् जिनका आत्मा कभी भी नष्ट होनेवाला नहीं है ऐसे भगवान् वृषभदेव चिर कालतक जीवित रहें,विजयको प्राप्त हों, समृद्धिमान् हों और फिर लौटकर हम लोगोंकी रक्षा करें ।।१५५।। महात्मा भरत आज विभु की आज्ञा लेकर जगत्की आशाएँ पूर्ण करनेवाला महादान दे रहे हैं ।।१५६।। इधर भरतने जो यह सुवर्णका दान दिया है उससे तुम सबको संतोष हो, इधर पलानों सहित घोड़े दिये जा रहे हैं और इधर ये हाथी वितरण किये जा रहे हैं ।।१५७।। इस प्रकार अजान और ज्ञानवान् सब ही अलग अलग प्रकारके वचनों द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे भगवान् ने धीरे धीरे नगरके बाहर समीपवर्त्ती प्रदेशको पार किया ।।१५८॥

१ गत्यागम-प०, अ०, इ०, द०, म०, स०, ल०। गमनागमनविच्छिदः । २ आगतैः । ३ संयोजितम् । ४ सवास्तुवाहनं प०, म०, द०, ल०। 'न वस्तु वाहनं' इत्यपि वचनं नवचित् । ५ प्रवेशिमच्छः । ६ क्षेमवृत्त्यै अ०, प०, इ०, द०, स०, म०, ल०। ७ तत् कारणात् । ६ सन्तोषेण । ६ लङ्, मा स्म योगादाड्निषेधः । १० व्यावृत्य गतः । ११-त्माधिरक्ष-म०, ल०। १२ भृतिश्चामी-प०, द०। वृत्तिश्चामी-अ०, इ०, स०। १३ सुवर्णेन । १४ युष्माकम् । १५ पत्ययनैः परिमाणैरित्यर्थः । सहयोगै-म०, ल०। १६ दन्तिनः ।

## सप्तदशं पर्व

त्रथ सम्प्रस्थित देव देव्योऽमात्येरधिष्ठिताः । ग्रुनुप्रचेलुरीशानं शुचान्तर्बाष्पलोचनाः ॥ १५६ ॥ लता इ व परिम्लानगात्रशोभा विभूषणाः । काश्चित् स्खलत्पदन्यासम् ग्रनुज्ञमुर्जगत्पितम् ॥ १६० ॥ शोकानिलहताः काश्चित् वेप³मानाङगयष्ट्यः । निपेतुर्धरणोपृष्ठे 'मूच्छ्मिनिलत्नोचनाः ॥ १६१ ॥ क्व प्रस्थितोऽसि हा नाथ क्व गत्वास्मान् प्रतीक्षसे । कियद् रं च गन्तव्यम् इत्यन्या 'मुमुहुर्मुहुः ॥ १६२ ॥ हृदि 'वेपयुमुत्कम्पं स्तनयोम्लीनता तनौ । वाचि गद्गवतामक्ष्णोर्बाष्यः शुचा दधुः ॥ १६३ ॥ ग्रमङगलमल बाले रुदित्वेति निवारिता । काचिवन्तिनरुद्धाश्चः स्फुटन्तीय शुचाभवत् ॥ १६४ ॥ प्रस्थानमङगलं भ छक्त्वम् ग्रक्षमाः काष्युदश्चदृक् । 'शुचमन्तःप्रविष्टेव दृष्ट्वा दृक्पृत्रिकाछलात् ॥ १६४ ॥ प्रत्थानमङगलं भ काक्ष्यत्वाकीर्णमौक्तिकाः । स्थूलानश्चलवान् काश्चिर्वच्छत्रं 'त्वच्छ्यनामुचन् ॥ १६६ ॥ विस्नस्तकबरीभारविगलत्कुसुमस्रजः । स्नस्तस्तनांशुकाः 'साश्चाः काश्चिच्छोच्यां दशामधुः ॥ १६७ ॥ 'उतिक्षप्य शिबिकास्वन्या निक्षिप्ताः शोकविक्लवाः । विभुमन्वीयुरव्यग्रा राजपत्न्यः 'शुचित्रताः ॥ १६६ ॥ धीराः काश्चिवधीराक्ष्यो धीरिताः स्वामिसम्पदा । विभुमन्वीयुरव्यग्रा राजपत्न्यः 'शुचित्रताः ॥ १६६ ॥

अथानन्तर-भगवान्के प्रस्थान करनेपर यशस्त्रती आदि रानियाँ मन्त्रियों सहित भगवान् के पीछे पीछे चलने लगीं, उस समय शोकसे उनके नेत्रोंमें आँसु भर रहे थे ॥१५९॥ लताओं के समान उनके शरीरकी शोभा म्लान हो गई थी, उन्होंने आभपण भी उनारकर अलग कर दिये थे और कितनी ही डगमगाते पैर रखती हुई भगवानुके पीछे पीछे जा रही थीं ॥१६०॥ कितनी ही स्त्रियाँ शोकरूपी अग्निसे जर्जरित हो रही थीं, उनकी शरीरयष्टि कम्पित हो रही थी और नेत्र मुर्च्छासे निमीलित हो रहे थे इन सब कारणोंसे वे जमीनपर गिर पड़ी थीं ।।१६१।। कितनी ही देवियाँ बार बार यह कहती हुई मुच्छित हो रही थीं कि हा नाथ, आप कहां जा रहे हैं ? कहाँ जाकर हम लोगोंकी प्रतीक्षा करेंगे और अब आपको कितनी दूर जाना है ।।१६२।। वे देवियाँ शोकसे हृदयमें धड़कनको, स्तनोंमें उत्कम्पको, शरीरमें म्लानताको, वचनोंमें गद्-गदताको और नेत्रोंमें आँसुओंको धारण कर रही थीं ।।१६३।। हे वाले, रोकर अमंगल मत कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्त्रीने रोना तो बन्द कर दिया था परन्तू उसके आँस नेत्रोंके भीतर ही रुक गये थे इसलिये वह ऐसी जान पड़ती थी मानो शोकसे फुट रही हो ।।१६४।। कोई स्त्री प्रस्थानकालके मंगलको भंग करनेके लिये असमर्थ थी इसलिये उसने आँसुओंको नीचे गिरनेसे रोक लिया परन्तु ऐसा करनेसे उसके नेत्र आँसुओंसे भर गए थे जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी पूत्तलिकाके छलसे शोकके भीतर ही प्रविष्ट हो गई हो ।।१६५।। वेगसे चलनेके कारण कितनी ही स्त्रियोंके हार ट्ट गये थे और उनके मोती विखर गये थे, उन विखरे हुए मोतियोंसे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो मोतियोंके छलसे आँसओंकी बड़ी बड़ी बंदें ही छोड़ रही हों ।।१६६।। कितनी ही स्त्रियोंके केशपाश खलकर नीचेकी ओर लटकने लगे थे उनमें लगी हुई फुलोंकी मालाएं नीचे गिरती जा रही थीं, उनके स्तनोंपरके वस्त्र भी शिथिल हो गये थे और आँखोंसे आँस् वह रहे थे इस प्रकार वे शोचनीय अवस्थाको धारण कर रही थीं ।।१६७।। कितनी ही स्त्रियाँ शोकसे अत्यन्त विह्वल हो गई थीं इसलिये लोगोंने उठाकर उन्हें पालकीमें रखा था तथा अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी थी, समभाया था। इसीलिये वे जिस किसी तरह प्राणोंसे वियुक्त नहीं हुई थीं-जीवित बची थीं।।१६८।। धीर वीर किन्तू चंचल नेत्रोंवाली कितनी ही राजपितनयाँ अपने स्वामीके विभवसे ही (देवों

१ अमात्यैराश्रिताः । २ विगतभूषणाः । ३ कम्पमान । ४ इषन्मीलित । ५ मूर्च्छाँ गतः । ६ कम्पनम् । ७ अलं रुदित्वा रोदनेनालम् । ८ नाशितुम् । ६ शुचमन्तःप्रविष्टेव दृष्टा त० । शुचामन्तः प्रविष्टेव दृष्टा द०, म०, ल० । १० गूढं यथा भवति तथा । ११ मौक्तिकत्र्याजेन । १२ अश्रुसहिताः । १३ उद्धत्य । १४ विह्वला । १५ प्रियवचनैः सन्तोषं नीताः । १६ प्रिय ।

द्वारा किये हुए सन्मानसे ही) सन्तुष्ट हो गई थीं इसलिये वे पतिव्रताएं विना किसी आकुलता के भगवान्के पीछे पीछे जा रही थीं ।।१६९।। हे माता, यह भगवान्का प्रस्थानमंगल हो रहा है इसलिये अधिक रोना अच्छा नहीं, घीरे घीरे स्वामीके पीछे पीछे चलना चाहिये । शोक मत करो ।।१७०।। हे देवि, शीघुता करो, शीघुता करो, शोकके वेग्को रोको, यह देखो देव लोग भगवान्को िष्ये जा रहे हैं अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान् हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं-हम लोगोंको दिखाई दे रहे हैं ।।१७१।। इस प्रकार अन्तःपुरकी वृद्ध स्त्रियोंके द्वारा समफाई गई यशस्वती और सुनन्दा देवी पैदल ही चल रही थीं ।।१७२।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन देवियोंने ज्यों ही भगवान्के जानेके समाचार सुने त्यों ही उन्होंने अपने छत्र चमर आदि सब परिकर छोड़ दिये थे और भगवान्के पीछे पीछे चलने लगी थीं ।।१७३॥ भगवान् को किसी प्रकारकी व्याकुलता न हो यह विचार कर उनके साथ जानेवाले वृद्ध पुरुपोंने यह भगवान्की आज्ञा है, ऐसा कहकर किसी स्थानपर अन्तःपुरकी समस्त स्त्रियोंके समूहको रोक दिया और जिस प्रकार निदयोंका बढ़ा हुआ प्रवाह समुद्रसे रुक जाता है उसी प्रकार वह रानियों का समूह भी वृद्ध पुरुषों (प्रतीहारों) से रुक गया था ॥१७४–१७५॥ इस प्रकार रानियों का समूह लम्बी और गरम सांस लेकर आगे जानेसे बिलकुल निराश होकर अपने सौभाग्य की निन्दा करता हुआ घरको वाषिस लौट गया।।१७६।। किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलने वाली यशस्वती और सुनन्दा ये दोनों ही महादेवियाँ अन्तःपुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोंसे परिवृत होकर पूजाकी सामग्री लेकर भगवान्के पीछे पीछे जा रही थीं ।।१७७।। उस समय महाराज नाभिराज भी महदेत्री तथा सैकड़ों राजाओंसे परिवृत होकर भगवानुके तपकल्याणका उत्सव देखतेके लिये उनके पीछे पीछे जा रहे थे ।।१७८।। सम्राट् भरत भी नगरनिवासी, मंत्री, उच्च वंशमें उत्पन्न हुए राजा और अपने छोटे भाइयोंके साथ-साथ वड़ी भारी विभूति लेकर भगवान् के पीछे पीछे चल रहे थे।।१७९।। भगवान्ने आकाशमें इतनी थोड़ी दूर जाकर कि जहांसे लोग उन्हें अच्छी तरहसे देख सकते थे, ऊपर कहे हुए मंगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ॥१८०॥ इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धार्थक नामके वनमें जा पहुंचे वह

१ जाते अ०,प०, ६०, स०, द०, म०, ल० । २ अमंगलम् । ३ गम्यताम् । ४ वेगोऽवधीर्यताम् प०,म०,द०, ६०, ल० । धार्यताम् अ०, स० । ४ त्यक्तच्छत्रचामरादिपरिकराः । ६ यथाकर्णितं तथा । ७ भर्तुः सकाशात् । ६ सहगच्छद्भिः । ६ अन्वःपुरस्त्रीसमूह । १० प्रवाहः । ११ अन्तःपुरमुख्याभिः १२ अन्वगच्छताम् । १३ अन्वगच्छत् । १४-मन्वगात् अ०, प०, म०, ल० । १५'अन्वगच्छत् ।

## समयशं पर्व

ततः प्राप सुरेन्द्राणां पृतना व्याप्य रोबसी । वयोवतिरियाह्वासं कुर्वितसद्वार्थकं वनम् ॥१८२॥ तत्रैकिस्मन् शिलापट्टे सुरैः प्रागुपकिल्पते । अप्रधीसित शुचौ स्वस्मिन् परिणाम द्ववीसते ॥१८३॥ चन्द्रकान्तसये चन्द्रकान्तशो भावद्वासिनि । पुञ्जीभूत द्वेकत्र स्वस्मिन् यशिस निर्मले ॥१८४॥ स्वभावभास्वरे रम्ये सुवृत्तपरिमण्डले । सिद्धक्षेत्र द्वव द्वव्दुं तां भूति भुवमागते ॥१८४॥ सुशीतलतवच्छायानिवद्वोष्णकरिक्षि । पर्यन्तशास्त्रिशासाप्रविगलत्कुसुमोत्करे ॥१८६॥ श्रीखण्डद्रवदस्ताच्छच्छटामङ्गलसंगते । शचीस्व हस्तविन्यस्तरत्तचूर्णोपहारके ॥१८७॥ वशास्त्रस्त्रविन्यस्तर्यत्वचूर्णेपहारके ॥१८५॥ समन्तादुच्य रह्म्पाचितविद्यस्त्रस्त्र । पर्यन्तिकिह्तानल्पमङ्गलद्वयसम्पित ॥१८६॥ दत्यवल्पगुणे तस्मिन् शास्त्रमास्त्रप्रद्वा । पर्यक्ति । यानादवातरहेवः सुरैः क्ष्मामवतारितात् ॥१६०॥ वृतजन्माभिषेकिकिः या शिला पाण्डकाह्वशा । पर्यक्ते शिलापट्टे विभुस्तस्याः समस्मरत् ॥१६१॥ तत्र क्षणिर्यवासीनो यथस्वमवृशासनैः । विभः स्माजयासास सभा सनुसुरासुराम् ॥१६२॥

वन उस अयोध्यापुरीसे न तो बहुत दूर था और न बहुत निकट ही था ।।१८१।। तदनन्तर इन्द्रोंकी सेना भी आकाश और पृथिवीको व्याप्त करती हुई उस सिद्धार्थक वनमें जा पहुंची। उस वनमें अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे इसिलये वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रों-की सेनाको बुला ही रहा हो ।।१८२।। उस वनमें देवोंने एक शिला पहलेसे ही स्थापित कर रखी थी । वह शिला बहुत ही विस्तृत थी, पवित्र थी और भगवान्के परिणामोंके समान उन्नत थी ।।१८३।। वह चन्द्रकान्त मणियोंकी बनी हुई थी और चन्द्रमाकी सुन्दर शोभाकी हँसी कर रही थी इसलिये ऐसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवान्का निर्मल यश ही हो ।१८४।। वह स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी और उसका घेरा अतिशय गोल था इसलिये वह ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्के तपःकल्याणककी विभूति देखनेके लिये सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो ।।.१८५।। वृक्षोंकी शीतल छायासे उसपर सूर्यका आताप रुक गया था और चारों ओर लगे हुए वृक्षोंकी शासाओंके अग्रभागसे उसपर फूलोंके समूह गिर रहे थे।।१८६।। वह शिला घिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मांगलिक छींटों से युक्त थी तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रत्नोंके चूर्णके उपहार खींचे थे-चौक वगैरह बनाये थे ॥१८७॥ उस शिलापर बड़े बड़े वस्त्रों द्वारा आश्चर्यकारी मण्डप बनाया गया था तथा मन्द मन्द वायुसे हिलती हुई अनेक रंगकी पताकाओंसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा था ।।१८८।। उस शिलाके चारों ओर उठते हुए धूपके धुओंसे दिशाएँ सुगन्धित हो गई थीं तथा उस शिलाके समीप ही अनेक मङ्गलद्रव्यरूपी संपदाएँ रखी हुई थीं ।।१८९।। इस प्रकार जिसमें अनेक गुण विद्यमान हैं तथा जो उत्तम घरके लक्षणोंसे सहित है ऐसी उस शिलापर, देवों द्वारा पृथिवीपर रखी गई पालकीसे भगवान् वृषभदेव उत्तरे ।।१९०।। उस शिलापट्ट को देखते ही भगवान्को जन्माभिषेककी विभूति धारण करनेवाली पाण्डुकशिलाका स्मरण हो आया ।।१९१।। तदनन्तर भगवान्ने क्षणभर उस शिलापर आसीन होकर मनुष्य, देव तथा धरणेन्द्रोंसे भरी हुई उस सभाको यथायोग्य उपदेशोंके द्वारा सम्मानित किया ॥१९२॥

१ द्याक्रपृथिक्यौ । २ पक्षिस्वनैः । ३ अतिभूयसि । ४ कान्तशोभा-मनोज्ञशोभा । शोभोपहासिनी ल०, म० । ५ परिनिष्क्रमणक्रस्याणसम्पदम् । ६ स्वकरिबरिचतरस्तचूर्णरंगवलौ । ७ विशालवस्त्रकृतिचित्र-पटीविशेषे । व उद्गच्छत् । ६ प्रशस्तगृहलक्षण । १० तां पाण्डुशिलाम् । ११ इव पादपूरणे । १२ नियोगैः । १३ सम्भावयति स्म । 'सभाज प्रीतिविशेषयोः' ।

#### महापुराणम्

न्योऽपि भगवानुच्चैः गिरा म'न्द्रगभीरया । ग्रापप्रच्छे । जगव्बन्धुः बन्ध्निःस्नेहबन्धनः ॥ १६३ ॥ प्रशान्तेऽय जनक्षोभे दूरं प्रोत्सारिते जने । संगीतमङ्गमलारम्भे सुप्रयुक्ते प्रगेतने ॥ १६४ ॥ भन्ययविनकं स्थित्वा सुरेन्द्रे परिचारिणि । सर्वत्र समतां सम्यग्भावयन् शुभभावनः ॥ १६४ ॥ व्युत्सृष्टान्तर्बह्ःसङ्गो "नैस्सङ्ग्ये कृतसङ्ग्यरः । वस्त्राभरणमाल्यानि व्यसृजन्मोहहानये ॥१६६ ॥ तदङ्गरिवहाव् भेजुः विच्छायत्वं तवा भृशम् । १०वीप्राण्याभरणानि प्राक् स्थानभृशे हिका द्युतः ॥१६६ ॥ तत्सवं विभुर् त्याक्षोन्निव्यंपेक्षं त्रिसाक्षिकम् । मणिमुक्ताप्रवालावि यच्च द्रव्यमचेतनम् ॥ १६६ ॥ तत्सवं विभुर् त्याक्षोन्निव्यंपेक्षं त्रिसाक्षिकम् । गणिमुक्ताप्रवालावि यच्च द्रव्यमचेतनम् ॥१६६ ॥ ततः पूर्वमुखं स्थित्वा कृतसिद्धनमस्त्रयः । केशानल् ११ ज्यव्यवद्यक्षः पञ्चमुष्टिकम् ॥२०० ॥ १९ तिल्यंच्य १८ बहुमोहाप्रवल्लरोः केशवल्लरोः । जातरूपभरो धीरो जैनीं वीक्षामुणाववे ॥ २०२ ॥ कृत्स्नाव् विरम्य सावद्याच्छ्तः सामायिकं यमम् । व्रतगुष्तिसमित्यादीन् तव्भवानां ववे विभुः ॥२०२ ॥ चैत्रे मास्यसिते पक्षे सुमुहूर्ते शुभोवये । नवम्यामुत्तराषाढे स्मायान्ने प्रावजिद्वभः । । २०३ ॥

वे भगवान् जगत्के बन्धु थे और स्नेहरूपी बन्धनसे रहित थे। यद्यपि वे दीक्षा धारण करनेके लिये अपने बन्धुवर्गींसे एक बार पूछ चुके थे तथापि उस समय उन्होंने फिर भी ऊंची और गम्भीर वाणी द्वारा उनसे पूछा-दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्राप्त की ॥१९३॥

तदनन्तर जब लोगोंका कोलाहल शान्त हो गया था, सब लोग दूर वापिस चल गये थे, प्रातः-कालके गम्भीर मंगलोंका प्रारम्भ हो रहा था और इन्द्र स्वयं भगवान्की परिचर्या कर रहा था तब जिन्होंने अन्तर ङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रह छोड़ दिया है और परिग्रहरहित रहनेकी प्रतिज्ञा की है, जो संसारकी सब वस्तुओंमें समताभावका विचार कर रहे हैं और जो शुभ भाव-नाओंसे सहित हैं ऐसे उन भगवान् वृषभदेवने यवनिकाके भीतर मोहनीय कर्मको नष्ट करने-के लिये वस्त्र, आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया ।।१९४–१९६।। जो आभूषण पहले भगवान्के शरीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही आभूषण उस समय भगवान्के शरीर से पृथक् हो जानेके कारण 'कान्तिरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि स्थानभृष्ट हो जानेपर कौन-सी कान्ति रह सकती है ? अर्थात् कोई भी नहीं ।।१९७।। जिसमें निष्परिग्रहताकी ही मुख्यता है ऐसी व्रतोंकी भावना धारण कर, भगवान् वृपभदेव-ने दासी, दास, गौ, बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था और मणि, मुक्ता, मूंगा आदि जो कुछ अचेतन द्रव्य था उस सबका अपेक्षारहित होकर अपनी देवोंकी और सिद्धोंकी साक्षी-पूर्वक परित्याग कर दिया था ।।१९८–१९९।। तदनन्तर भगवान् पूर्व दिशाकी ओर मुंह कर पद्मासनसे विराजमान हुए और सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर उन्होंने पंचमुष्टियोंमें केश लोंच किया ।।२००।। धीर वीर भगवान् वृषभदेवने मोहनीय कर्मकी मुख्यलताओंके समान बहुत-सी केशरूपी लताओंका लोंच कर दिगम्बर रूपके धारक होते हुए जिनदीक्षा धारण की ।।२०१।। भगवान्ने समस्त पापारम्भसे विरक्त होकर सामायिक-चारित्र धारण किया तथा ब्रत गुष्ति समिति आदि चारित्रके भेद ग्रहण किये ।।२०२।। भगवान् वृषभदेवने चैत्र

१ मन्द्र शब्द । २ अर्थगम्भीरया । ३ सन्तोषमनयत् । ४ सुप्रगुप्ते इ०, अ०, स० । ५ प्रभात-समये । ६ यवनिकायाः मध्ये । ७ निःसङ्गत्वे । ८ कृतप्रतिज्ञः । ६ वियोगाद् । १० दीप्तान्या—म०, ल० । ११ यितकिञ्चिदिधचेतनम् अ०, म०, इ०, स०, ल० । १२ त्यक्तवान् । १३ आत्मदेवसिद्धसाक्षि-कम् । १४ निःपरिग्रहता प०, अ० । १५ आश्रित्य । १६ 'लुचि केशापनयने' । १७ निर्लुञ्च्य प०, अ०, द०, ६०, म०, ल० । लुञ्चनं कृत्वा । १८ मोहनीयाग्रवल्लरीसदृशाः । १६ नक्षत्रे । २० अपराह्वे । २१ प्रात्रजत्प्रभुः अ०, प०, द०, ६०, म०, ल०, स० ।

## सप्तद्दां पर्व

केशान् भगवतो पूर्षिन चिरवासात्पवित्रितान् । 'प्रत्येच्छन्मधवा रत्नपटल्यां प्रीतमानसः ।। २०४।। सितांशुकप्रतिच्छन्ने पृथौ रत्नसमुद्गके । स्थिता रेर्जुविभोः केशा यथेन्वोलंक्ष्मलेशकाः ॥ २०४॥ विभूत्तमाङ्गसंस्पर्शाद् इमे 'मूर्थन्यतामिताः । स्थाप्याः समुचिते देशे कांस्मिश्चित्रनुपद्वते ॥ २०६॥ पञ्चमस्याणंवस्यातिपवित्रस्य निसर्गतः । नी त्वोपायनतामेते स्थाप्यास्तस्य शुचौ जले ॥ २०७॥ धन्याः केशा जगद्भर्तुः येऽधिमूर्धमधिष्ठिताः। धन्योऽसौ क्षीरिसन्धुःच यस्ताना प्रत्यत्यपादनम् ॥ २०६॥ इत्याकलय्य नाकेशाः केशानादाय सादरम् । विभूत्या परया नीत्वा क्षीरोदे तान्विचिक्षपुः ॥ २०६॥ महतां संश्रयौन्तृनं यान्तीज्यां मिलना ग्रपि । मिलनैरिप यत्केशैः पूजावाप्ता धितंर्गुकम् ॥ २१०॥ वस्त्राभरणमाल्यानि यान्युन्मुक्तान्यधीशिना । तान्यप्यनग्यसामान्यां निन्युरत्युर्श्वात सुराः ॥ २११॥ चतुःसहस्त्रगणना नृपाः प्रावाजिषुस्तवा । गुरोर्मतमजानाना स्वामिभक्तयेव केवलम् ॥२१२॥ यदस्मै रुचितं भर्ते तदस्मभ्यं विशेषतः । इति प्रसन्नदिक्षास्ते केवलं द्रव्यतिङ्गानः ॥ २१४॥ 'छन्दानुवर्तनं भर्तुः भृत्याचारः किलेत्यमी । भेजुः समौढघं नैर्यन्थ्यं द्रव्यतो न तु भावतः ॥ २१४॥ गरीयसीं गुरौ भिक्तम् उच्चेराविक्षिक्कीष्वंदः । १ तद्वृत्ति हिभरामासः पार्थिवास्ते समन्वयाः । २१४॥ गरीयसीं गुरौ भिक्तम् उच्चेराविक्षिक्कीषंवः । १ तद्वृत्ति हिभरामासः पार्थिवास्ते समन्वयाः । ११४॥ ।

मासके कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन सायंकालके समय दीक्षा धारण की थी। उस दिन शुभ मुहर्त था, शुभ लग्न थी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र था ॥२०३॥ भगवान्के मस्तकपर चिरकाल तक निवास करनेसे पवित्र हुए केशोंको इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर रत्नोंके पिटारेमें रख लिया था ।।२०४।। सफेद वस्त्रसे परिवत उस वड़े भारी रत्नोंके पिटारेमें रखे हुए भगवान्के काले केश ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो चन्द्रमाके काले चिह्नके अंश ही हों।।२०५।। 'ये केश भग-वान्के मस्तकके स्पर्शसे अत्यन्त श्रेष्ठ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसलिये इन्हें उपद्रवरहित किसी योग्य स्थानमें स्थापित करना चाहिये। पाँचवाँ क्षीरसमुद्र स्वभावसे ही पवित्र है इसिलये उसकी भेंट कर उसीके पवित्र जलमें इन्हें स्थापित करना चाहिये। ये केश धन्य हैं जो कि जगत्के स्वामी भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर अधिष्ठित हुए थे तथा यह क्षीरसमुद्र भी धन्य है जो इन केशोंको भेंटस्वरूप प्राप्त करेगा । ऐसा विचार कर इन्द्रोंने उन केशोंको आदरसहित उठाया और बड़ी विभूतिके साथ ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ।।२०६–२०९।। महापूरुषोंका आश्रय करनेसे मिलन (नीच) पुरुष भी पूज्यताको प्राप्त हो जाते हैं यह बात बिलकुल ठीक है क्योंकि भगवान्का आश्रय करनेसे मिलन (काले) केश भी पूजाको प्राप्त हुए थे ।।२१०।। भगवान्ने जिन वस्त्र आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया था देवोंने उन सबकी भी असाधारण पूजा की थी ॥२११ँ॥ उसी समय चार हजार अन्य राजाओंने भी दीक्षा धारण की थी। वे राजा भगवान्का मत (अभिप्राय) नहीं जानते थे, केवल स्वामि-भक्तिसे प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे ।।२१२।। 'जो हमारे स्वामीके लिये अच्छा लगता है वही हमलोगोंको भी विशेष रूपसे अच्छा लगना चाहिये' बस, यही सोचकर वे राजा दीक्षित होकर द्रव्यलिङ्गी साधु हो गये थे ।।२१३।। स्वामीके अभिप्रायानुसार चलना ही सेवकोंका काम है यह सोचकर ही वे मूढ़ताके साथ मात्र द्रव्यकी अपेक्षा निर्ग्रन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए थे-नग्न हुए थे, भावोंकी अपेक्षा नहीं ।।२१४।।

बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए वे राजा, भगवान्में अपनी उत्कृष्टभिक्त प्रकट करना

१ आददे । २ छादिते । ३ संघटके । ४ मान्यताम् । ५ अनुपद्रवे । ६ प्राप्स्यिति । ७ पूजावाप्याश्रितै—अ०, प०, इ०, द०, म०, ल० । ८ —व चोदिताः द०, इ०, म०, ल० । —व नोदिताः अ०, प०, स० । ६ इच्छानुवर्तनम् । १० प्रकटीकर्तुं मिच्छवः । ११ परमेश्वरवर्तनम् । १२ महान्वयाः प०, अ०, द०, म०, ल०, स० । समन्वयाः समाकृलचित्ताः ।

#### महापुराराम्

गुरुः प्रमाणमस्माकमात्रिकामृत्रिकार्ययोः । इति कच्छावयो दीकां भेजिरे मृपसस्माः ॥ २१६॥ स्नेहात् केचित् परे मोहा द भयात् केचन पार्थियाः । तपस्यां संगिरन्ते सम पुरोधायादिवेदसम् ॥२१७॥ स तः परिवृतो रेजे विभुरुव्यक्तसंयतः । कल्पांधिप इवोदपः परितो बालपादपः ॥ २१६॥ स्वभावभास्वरं तेजस्तपोवीप्त्योपवृ हितम् । वधानः 'शारदो वासको विदीपेतितरां विभुः ॥ २१६॥ जातरूपिमवोदारकान्तिकान्ततरं वभौ । जातरूपं प्रभोदीप्तं यथाधिर्जातवेदसः ॥ २२०॥ ततः स भगवानादिदेवो देवः कृतार्चनः । दीकावरुस्या परिव्यक्तः कल्पांद्धाधिप इवादभौ ॥ २२१॥ तदा भगवतो रूपम् ग्रसरूपं विभास्वरम् । पत्र्यक्षेत्रसहस्रेण नापसृप्ति सहस्रदृष् ॥ २२२॥ ततस्त्रजगदीशानं परं ज्योतिर्गिरां पतिम् । "तुष्टास्तुष्टुवृतित्युक्चः स्वश्रष्टाः र परमेष्टिनम् ॥ २२३॥ जगत्रष्टारमीशानम् ग्रभोष्टपलवायिनम् । त्वामनिष्टिविधाताय समिष्टिप्रहे<sup>१३</sup> वयम् ॥ २२४॥ गुणास्ते गणनातीताः स्तूयन्तेऽस्मिद्धिः कथम् । भक्त्या तथापि तद्वधार्णकार्त्यः कराः ॥ २२६॥ प्वास्ति गणनातीताः स्तूयन्तेऽस्मिद्धिः कथम् । भक्त्या तथापि तद्वधार्णकारमः कराः ॥ २२६॥ प्वास्ति गणनातीताः स्तूयन्तेऽस्मिद्धिः कथम् । भक्त्या तथापि तद्वधार्णकारमः कराः ॥ २२६॥ पत्रमान्ति स्तूयन्तेऽस्मिद्धिः वयम् ॥ वर्षे ॥ वर्षे । वर्षे । वर्षे । वर्षे । परिवृत्ति स्तूयन्तेऽस्मिद्धिः कथम् । भक्त्या तथापि तद्वधार्णकारमः कराः ॥ २२६॥ पत्रमान्ति । वर्षे 
चाहते थे इसीलिये उन्होंने भगवान् जैसी निर्गन्थ वृत्तिको धारण किया था ।।२१५।। इस लोक और परलोक सम्बन्धी सभी कार्यों में हमें हमारे गुरु-भगवान् वृषभदेव ही प्रमाणभूत हैं यही विचार कर कच्छ आदि उत्तम उत्तम राजाओंने दीक्षा धारण की थी ।।२१६।। उन राजाओं मेंसे कितने ही स्नेहसे, कितने ही मोहसे और कितने ही भयसे भगवान् वृषभदेवको आगे कर अर्थात् उन्हें दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए थे ।।२१७।। जिनका संयम प्रकट नहीं हुआ है ऐसे उन द्रव्यिल ङ्गी मुनियोंसे घिरे हुए भगवान् वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानो छोटे छोटे कल्प वृक्षोंसे घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्पवृक्ष ही हो ।।२१८।। यद्यपि भगवान् का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीप्तिसे वह और भी अधिक देदीप्यमान हो गया था ऐसे तेजको धारण करनेवाले भगवान् उस सूर्यके समान अतिशय ददीप्यमान होने लगे थे जिसका कि स्वभावभास्वर तेज शरद् ऋतुके कारण अतिशय प्रदीप्त हो उठा है ।।२१९।। जिस प्रकार अग्निकी ज्वालासे तपा हुआ सुवर्ण अतिशय शोभायमान होता है उसी प्रकार उत्कृष्ट कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर भगवान्का नग्न रूप अतिशय शोभायमान हो रहा था ॥२२०॥ तदनन्तर देवोंने जिनकी पूजा की है ऐसे भगवान् आदिनाथ दीक्षारूपी लतासे आलिङ्गित होकर कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे।।२२१।। उस समय भगवान्-का अनुपम रूप अतिशय देदीप्यमान हो रहा था। उस रूपको इन्द्र हजार नेत्रोंसे देखता हुआ भी तृप्त नहीं होता था ॥२२२॥ तत्पश्चात् स्वर्गके इन्द्रोंने अतिशय संतुष्ट होकर तीनों लोकों-के स्वामी-उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप और वाचस्पति अर्थात् समस्त विद्याओंके अधिपति भगवान् वृषभदेवकी इस प्रकार जोर जोरसे स्तुति की ॥२२३॥ हे स्वामिन्, आप जगत्के स्रष्टा हैं (कर्मभूमिरूप जगत्की व्यवस्था करनेवाले हैं), स्वामी हैं और अभीष्ट फलके देनेवाले हैं इसलिये हमलोग अपने अनिष्टोंको नष्ट करनेके लिये आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते हैं।।२२४।। ह भगवन्, हृहम-जैसे जीव आपके असंख्यात गुणोंकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हैं तथापि हम लोग भक्तिके वश स्तुतिके छलसे मात्र अपनी आत्माकी उन्नतिको विस्तृत कर रहे हैं ॥२२५॥ हे ईश, जिस प्रकार मेघोंका आवरण हट जानेसे सूर्यकी किरणें स्फुरित हो जाती हैं, उसी प्रकार

१ श्रेष्ठाः । २ अज्ञानात् । ३ तपिस । ४ प्रेतिज्ञां कुर्वन्ति स्म । ५ कल्पांहिष प०, अ० । ६ शरदीवार्कः अ० । शरदेवार्को इ०, प०, द०, स०, ल० । ७ इच । ८ अग्नेः । ६ आलिक्कितः । १० असदृशम् । ११ मुदिताः । १२ स्वर्गश्रेष्ठाः इन्द्रा इत्यर्थः । १३ स्तोत्रं कुर्महे । १४ स्तुतिव्याजात् । १५ विस्तारयामः । १६ द्रव्यभावकर्ममलम् ।

## सतद्दां वर्ष

त्रिजो तपावनीं पुण्यां रेजीं विश्वितिस्वामलाम् ॥ प्रव्रज्यां दधते वैद्वस्यं नमः सार्वाय वास्भवे ॥ २२७ ॥ विद्यापितजगसापा जगतामेकपावनी । स्वर्धुनीष पुनीयान्नो वीक्षेयं पारमेक्वरी ॥ २२६ ॥ विद्यापितजगसापा जगतामेकपावनी । स्वर्धुनीष पुनीयान्नो वीक्षेयं पारमेक्वरी ॥ २२६ ॥ विद्यापितजगसापा हिस्सी क्षेत्र क्षे

द्रव्यकर्म और भावकर्मरूपी बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग मलके हट जानेसे आपके गुण स्फुरित हो रहे हैं।।२२६।। हे भगवन्, आप जिनवाणीके समान मनुष्यलोकको पवित्र करनेवाली पुण्यरूप निर्मल जिनदीक्षाको धारण कर रहे हैं इसके सिवाय आप सबका हित करनेवाले हैं और सुख देनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।२२७।। हे भगवन्, आपकी यह पार-मेश्वरी दीक्षा गङ्गा नदीके समान जगत्त्रयका संताप दूर करनेवाली है और तीनों जगत्को मुख्य रूपसे पवित्र करनेवाली है, ऐसी यह आपकी दीक्षा हमलोगोंको सदा पवित्र करे ।।२२८।। हे भगवन्, आपक्री यह दीक्षा धनकी धाराके समान हम लोगोंको सन्तुष्ट कर रही है क्योंकि जिस प्रकार धनकी धारा सुवर्णा अर्थात् सुवर्णमय होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवर्णा अर्थात् उत्तम यशसे सहित है। धनकी धारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात् कान्तियुक्त-मनोहर होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थात् सम्यक्त्वभावको देनेवाली है (रुचि श्रद्धां राति ददानीति रुचिरा) धनकी धारा जिस प्रकार हृद्या अर्थात् हृदयको प्रिय लगती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी हृद्या अर्थात् संयमीजनोंके हृदयको प्रिय लगती है और धनकी धारा जिस प्रकार देदीप्यमान रत्नोंसे अलंकृत होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी देदीप्यमान रत्नोंसे अलंकृत है ॥२२९॥ हे भगवन्, मुक्तिके लिये उद्योग करनेवाले आप तत्कालीन अपने निर्मल परिणामों के द्वारा पहले ही प्रबुद्ध हो चुके थे, लौकान्तिक देवोंने तो नियोगवश पीछे आकर प्रतिबोधित किया था ॥२३०॥ हे मुनिनाथ, जगत्की सृष्टि करनेवाले आपका, दीक्षा धारण करनेके विषयमें जो यह अभिप्राय हुआ है वह आपको स्वयं ही प्राप्त हुआ है इसलिये आप स्वयंबुद्ध हैं ॥२३१॥ हे नाथ, आप इस राज्य-ुलक्ष्मीको भोगके अयोग्य तथा चञ्चल समफ्रकर ही क्लेश नष्ट करनेके लिये निर्वाणदीक्षा को प्राप्त हुए हैं ।।२३२।। हे भगवन्, मत्त हस्तीकी तरह स्नेहरूपी खूंटा उखाड़कर वनमें प्रवेश करते हुए आपको आज कोई भी नहीं रोक सकता है ।।२३३।। हे देव, ये भोग स्वप्नमें भोगे हुए भोगोंके समान हैं, यह संपदा नष्ट हो जानेवाली है और यह जीवन भी चञ्चल है यही

१ पितत्राम् । २ आगमम् । ३ दधानाय । ४ सर्वप्राणिहितोपदेशकाय । ५ निर्वापित । ६ परमेश्वरस्येयम् । ७ क्षित्रियादिवर्णा, पक्षे शोभनकान्तिमती च । सुवर्णकृचिता द०, म०, इ०, स०, ल० । ६ नेत्रहारिणी । ६ मनोहारिणी । १० रत्नत्रयः । ११ दीप्ते—अ०, म०, स०, ल० । १२ रत्नवृष्टिः । १३ परिनिष्त्रमणम् । १४ युष्मत्सम्बन्धिनी । १५ प्रीणाति । १६ मोक्षार्थम् । १७ उद्योगं कुर्वाणः । १६ उपागतः । १६ शुद्धः । २० यातः अ०, प०, द०, स०, म०, ल० । २१ नाशाय । २२ बन्धस्तम्भम् । २३ प्रतिबन्धकः । २४ समानाः । २५ विनाशशीला । २६ करोषि ।

#### महापुराणम्

श्रवधूय चलां लक्ष्मीं निर्धूय स्नेहबन्धनम् । धनं रज इवोव्धूय मुक्त्या संगंस्यते<sup>र</sup> भवान् ॥२३५॥

राज्यलक्ष्म्याः परिम्लानि मुक्तिलक्ष्म्याः परां मुदम् । प्रव्यंजयं रतपोलक्ष्म्याम् श्रासजरत्वं विना रतेः ।।२३६। राज्यिश्रयां विरक्तोऽसि संरक्तोऽसि तपः श्रियांम् । 'मुक्तिश्रियां च सोत्कण्ठो 'गतैवं ते विरागता ॥२३७॥ ज्ञात्वा हेयंतुरेयं च हित्वा हेयमिवाखिलम् । उपादेयमुपादित्सोः कथं ते समदिशिता ॥ २३८ ॥ पराधीनं सुखं हित्वा सुखं स्वाधीनमीप्सतः । त्यक्त्वाल्पां विपुलां चिद्धं वाञ्छतो विरतिः वव ते ।। २३६।। िम्रामनन्त्यात्मविज्ञानं योगिनां हृदय<sup>११</sup> परम् । कीदृक् तवात्मविज्ञानमात्मवत्पक्ष्यतः परान् ॥२४०॥ तथा परिचरन्त्येते यथा<sup>रः</sup>पूर्व सुरासुराः । त्वामुपास्ते<sup>रः</sup> च गूढं श्रीः <sup>रा</sup>कुतस्त्यस्ते तपःस्मयः<sup>ग्</sup> ॥ २४१ ॥ नैत्तक्षगोमास्थि<sup>र्</sup>तश्चर्यां तुखानुश्<sup>थ</sup>यमप्यहन्<sup>र८</sup> । सुखोति कृतिभिदेव त्वं तथाप्यभिलप्यसे ॥ २४२ ॥ <sup>र</sup>ज्ञानशक्तित्रयीमूढ्वा <sup>२०</sup>बिभित्सोः कर्मसाधनम्<sup>रर</sup> । जिगीषुवृत्त<sup>ः</sup> मद्यापि तपोराज्ये तवास्त्यदः ॥ २४३ ॥ , <sup>रा</sup>मोहान्वतमसध्वंसे बोधितां<sup>रा</sup> ज्ञानदीपिकाम् । त्वमादायचरो<sup>रः</sup> नैव<sup>रः</sup> क्लेञापाते<sup>र</sup>ं°ऽवसीदसि ।।२४४ ।। विचार कर आपने अविनाशी मोक्षमार्गमें अपना मन लगाया है ।।२३४।। हे भगवन्, आप चंचल लक्ष्मीको दूर कर स्नेहरूपी बन्धनको तोड्कर और धनको ध्लिकी तरह उड़ाकर मुक्ति के साथ जा मिळेंगे ।।२३५।। हे भगवन्, आप रतिके विना ही अर्थात् वीतराग होनेपर भी राजलक्ष्मीमें उदासीनताको और मुक्तिलक्ष्मीमें परम हर्षको प्रकट करते हुए तपरूपी लक्ष्मी में आसक्त हो गये हैं यह एक आश्चर्यकी बात है ।।२३६।। हे स्वामिन्, आप\_राजलक्ष्मीमें विरक्त हैं, तपरूपी लक्ष्मीमें अनुरक्त हैं और मुक्तिरूपी लक्ष्मीमें उत्कंठासे सहित हैं इससे मालूम होता है कि आपकी विरागता नष्ट हो गई है । भावार्थ–यह व्याजोक्ति अलंकार है–इसमें ऊपर से निन्दा मालूम होती है परन्तु यथार्थमें भगवान्की स्तुति प्रकट की गई है ।।२३७।। हे भगवन्, आपने हेय और उपादेय वस्तुओंको जानकर छोड़ने योग्य समस्त वस्तुओंको छोड़ दिया है और उपादेयको आप ग्रहण करना चाहते हैं ऐसी दशामें आप समदर्शी कैसे हो सकते हैं ? (यह भी व्याजस्तुति अलंकार है) ॥२३८॥ आप पराधीन सुखको छोड्कर स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहते हैं तथा अल्प विभूतिको छोड़कर बड़ी भारी विभूतिको प्राप्त करना चाहते हैं ऐसी हालतमें आपका विरति–पूर्ण त्याग कहाँ रहा ? (यह भी व्याजस्तुति है) ॥२३९॥ हे नाथ ! योगियोंका आत्मज्ञान मात्र उनके हृदयको जानता है परन्तु आप अपने समान पर-पदार्थोंको भी जानते हैं इसलिये आपका आत्मज्ञान कैसा है ? ।।२४०।। हे नाथ, समस्त सुर और असुर पहलेके समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे हैं और यह लक्ष्मी भी गुप्त रीति से आपकी सेवा कर रही है तब आपके तपका भाव कहाँसे आया ? अर्थात् आप तपस्वी कैसे कहलाये ? ।।२४१।। हे भगवन्, यद्यपि आपने निर्ग्रन्थ वृत्ति धारणकर सुख प्राप्त करने-का अभिप्राय भी नष्ट कर दिया है तथापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते हैं।।२४२।। हे प्रभो, आप मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानरूपी तीनों शक्तियोंको धारण कर कर्मरूपी शत्रुओंकी सेनाको खण्डित करना चाहते हैं इसलिये इस तपक्चरणरूपी राज्यमें आज भी

आपका विजिगी गुभाव अर्थात् शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा विद्यमान है ॥२४३॥ हे ईश,

१ घटिष्यते । २ राजलक्ष्म्याम् । ३ प्रव्यक्तीकुर्वन् । ४ आसक्तोऽभूः । ५ मुक्तिलक्ष्म्याम् म०, ल० । ६ ज्ञाता नष्टा वा । ७ उपादेयम् । ८ उपादानुमिच्छोः । १ वाञ्छतः । १० कथ-यित । ११ स्वरूपं रहस्यं च । १२ राज्यकाले । १३ आराधयित । १४ कृत आगतः । १५ तपोऽहंकारः । १६ आश्रितः । १७ सुखानुबन्धम् । १८ हंसि स्म । १६ मितश्रुताविधज्ञान-धिक्तित्रयम्, पक्षे प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तित्रयम् । २० भेत्तुमिच्छोः । २१ ज्ञानावरणादिकमंसेनाम्, पक्षे योद्धमारब्धादिसेनाम् । २२ वृत्तिः । २३ मोहनीयनीडान्धकारनाशार्थम् । २४ ज्विलताम् । २४ गच्छन् । २६ नश्र अ०, प०, इ०, द०, म०, स०, ल०। चरन्नेश ल०। २७ कृटावपाते ।

## सप्तद्दां पर्व

ेभट्टारकबरीभृष्टिः कर्मणोऽष्टतयस्य या । तां प्रति प्रज्वलत्येषा त्वद्धधानाग्निशिखोच्छिखाँ ॥ २४४ ॥ वृष्टतत्त्वं वरीवृष्टिः कर्माष्टकवनस्य या । तत्रोक्षिप्ता कुठारीयं रत्नत्रयमयो त्वया ॥ २४६ ॥ ज्ञानवैराग्यसम्पत्तिस्तवैषानन्यगोचरा । विमुक्तिसाधनायालं भक्तानां च भवोच्छिदे ॥ २४७ ॥ इति 'स्वार्थां परार्थां च बोधसम्पदमूर्जिताम् । वधतेऽपि नमस्तुभ्यं विरागाय गरीयसे ॥ २४६ ॥ इत्यभिष्टुत्य नाकोन्द्राः प्रतिजग्मुः स्वमास्पदम् । तद्गुणानुस्मृति पूताम् श्रादाय स्वेन चेतसा ॥ २४६ ॥ ततो भरतराजोऽपि गुरुं भक्तिभरानतः । पूजयामास लक्ष्मीवान् 'उच्चावचवचःस्रजा ॥ २४० ॥

# मालिनी च्छुन्दः

स्रथ भरतनरेन्द्रो रुन्द्रभक्त्या मुनीन्द्रं "समधिगतसमाधि सावधानं स्वसाध्ये । सुरभिसिललधारागन्धपुष्पाक्षताद्यः स्रयज्ञतः जितमोहं सप्रदीपैश्च धूपैः ॥२५१॥ 'प्यरिणतफलभेदैरामृजम्बूकपित्थेः पनसलकुचमोचे'श्दिष्टिमैमीतुलुङ्गः'ः । कम्युकरुचिरगुच्छैनीलिकैरैश्च रम्यैः गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्रीः ॥२५२ ॥ कृतचरणसपर्यो भिक्तनम्रोण मूर्ध्ना धरणिनिहित्र'जानुः प्रोद्गतानःद्याप्यः । प्रणतिमतनुतोच्चैमौलिमाणिक्यरशिमप्रविमलसिललौष्यः क्षालयन्भर्तुरङ्ग्री ॥२५३ ॥

आप मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपकको लेकर चलते हैं इसलिये आप क्लेशरूपी गढ़ेमें पड़कर कभी भी दुःखी नहीं होते ।।२४४।। हे भट्टारक, ज्ञाना-वरणादि आठ कर्मोंकी जो यह बड़ी भारी भट्ठी बनी हुई है उसमें यह आपकी ध्यानरूपी अग्नि की ऊंची शिखा खूब जल रही है ॥२४५॥ हे समस्त पदार्थोंको जाननेवाले सर्वज्ञ देव, जो यह हरा भरा आठों कर्मोंका वन है उसे नष्ट करनेके लिये आपने यह रत्नत्रयरूपी कुल्हाड़ी उठाई है ।।२४६।। हे भगवन्, किसी दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली आपकी यह ज्ञान और वैराग्य रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिये तथा शरणमें आये हुए भक्त पुरुषोंका संसार नष्ट करनेके लिये समर्थ साधन है ।।२४७।। हे प्रभो, इस प्रकार आप निज परका हित करने-वाली उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाले हैं तो भी परम वीतराग हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।२४८।। इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र लोग भगवान्के गुणोंकी पवित्र स्मृति अपने हृदयमें धारण कर अपने अपने स्थानोंको चले गये ।।२४९।। तदनन्तर लक्ष्मीमान् महाराज भरतने भी भक्तिके भारसे अतिशय नम् होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाओं-के द्वारा अपने पिताकी पूजा की अर्थात् सुन्दर शब्दों द्वारा उनकी स्तुति की ।।२५०।। तत्पश्चात् उन्हीं भरत महाराजने बड़ी भारी भिन्तसे सुगन्धित जलकी धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत, दीप, घूप और अर्घ्यसे समाधिको प्राप्त हुए (आत्मध्यान में लीन) और मोक्षप्राप्ति रूप अपने कार्य में सदा सावधान रहनेवाले, मोहनीय कर्मके विजेता मुनिराज भगवान् वृषभदेवकी पूजा की ।।२५१।। तथा जिनकी लक्ष्मी बहुत ही विस्तृत है ऐसे राजा भरतने पके हुए मनोहर आम, जामुन, केंथा, कटहल, बड़हल, केला, अनार, विजौरा, सुपारियोंके सुन्दर गुच्छे और नारियलों से भगवान्के चरणोंकी पूजा की थी।।२५२।। इस प्रकार जो भगवान्के चरणोंकी पूजा कर चुके हैं, जिनके दोनों घुटने पृथिवीपर लगे हुए हैं और जिनके नेत्रोंसे हर्षके आँसू निकल रहे हैं ऐसे राजा भरतने अपने उत्कृष्ट मुकुटमें लगे हुए मिणयोंकी किरणेंरूप स्वच्छ जलके

१ पूज्यः । २ भृस्ज पाके, अतिपाकः । ३ 'ओव्रश्चू छेदने' । अतिशयेन छेदनम् । ४ भविच्छिदे म०, ल० । ५ स्वप्रयोजनाम् । ६ नानाप्रकार । ७ सम्प्राप्तध्यानम् । ८ पूजाद्रव्यैः । ६ अपूजयत् । १० पक्च । ११ कदली । १२ मातुर्लिगैः अ०, प०, द०, म०, स०, इ०, ल० । १३ निःक्षिप्त ।

#### महापुराणम्

स्त्रुतिभिरन् गतार्थालङ ऋयाइलाघिनीभिः प्रकटितगुरुभिक्तः कत्मवर्ध्वसिनीभिः। भरतपतिरुदारश्रीरयोध्योनमुखोऽभूत् ॥ २५४ ॥ सम्मन्निपपुत्रः स्वानुजन्मानुयातो<sup>१</sup> परिमृश्नति कराग्रैः पर्दिचमाशाङ्गनास्यम्। श्रव तरस्जिबन्दी मन्दमन्दायमानः ेबुबति मरुति मन्दं प्रोल्लसत्केतुमालां प्रभुरविशदलङ्गध्यां स्वामिवाज्ञ।मयोध्याम् ॥ २५५ ॥

शादूलविकीडितम्

तत्रस्यो ैगुरुमादरात् परिचरन् धदूरादुदारोदयः कुर्वन् सर्वजनोपकारकरणीं वृत्ति स्वराध्यस्थिताँ। तन्वानः प्रमदं सनाभिषु <sup>६</sup>गुरून् सम्भावयन् सादशं भावी चऋषशे घरां चिरमपा देकातपत्र।ङकिताम्।। २५६।। इत्थं निष्कमणे गुरोः समुचितं कृत्बा सपर्याविधि प्रत्यावृत्य पुरीं निजामनुगतो राजाधिराजोऽनुजैः । प्रातः प्रातरतृत्थितो तृपगणैर्भक्त्या गुरोः श्लंस्मरन्, दिक्चक्षं विधुतारिचक्रमभुनक् १०पूर्वः यथासौ जिनः। २५७ 'इःयार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणसहापुराणसंग्रहे भगवस्परिनिष्कमणं नाम स्प्तदशं पर्व ।

समूहसे भगवान्के चरण कमलोंका प्रक्षालन करते हुए भक्तिसे नमृ हुए अपने मस्तकसे उन्हीं भगवान्के चरणोंको नमस्कार किया ।।२५३।। जिन्होंने उत्तम उत्तम अर्थ तथा अलंकारोंसे प्रशंसा करने योग्य और पापोंको नष्ट करनेवाली अनेक स्तुतियोंसे गुरुभक्ति प्रकट की है और जो बड़ी भारी विभूतिसे सहित हैं ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रों और अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ अयोध्याके सम्मुख हुए ॥२५४॥

अथानन्तर जब सूर्य अपनी मन्द मन्द किरणोंक अग्रभागसे पश्चिम दिशारूपी स्त्रीक मुख-का स्पर्श कर रहा था और वायु शोभायमान पताकाओंके समृहको धीरे धीरे हिला रहा था तब अपनी आज्ञाके समान उल्लंघन करनेके अयोग्य अयोध्यापूरीमें महाराज भरतने प्रवेश किया ।।२५५।। जो बड़े भारो अभ्युदयके धारक हैं और जो भावी चक्रवर्ती हैं ऐसे राजा भरत उसी अयोध्यापुरीमें रहकर दूरसे ही आदरपूर्वक भगवान् वृषभदेवकी परिचर्या करते थे, उन्होंने अपने राज्यमें सब मनुष्योंका उपकार करनेवाली वृत्ति (आजीविका) का विस्तार किया था, वे अपने भाइयोंको सदा हर्षित रखते थे और गुरुजनोंका आदर सहित सम्मान करते थे। इस प्रकार वे केवल एक छत्रसे चिह्नित पृथिवीका चिर कालतक पालन करते रहे ॥२५६॥ इस प्रकार राजाधिराज भरत तपकल्याणकके समय भगवान् वृषभदेवकी यथोचित पूजा कर छोटे भाइयोंके साथ-साथ अपनी अयोध्यापुरीमें लौटे और वहाँ जिस प्रकार पहले जिनेन्द्रदेव-भगवान् वृषभनाथ दिशाओंका पालन करते थे उसी प्रकार वे भी प्रतिदिन प्रातःकाल राजाओं के समूहके साथ उठकर भिक्तिपूर्वक गुरुदेवका स्मरण करते हुए शत्रुमण्डलको नष्ट कर समस्त दिशाओंका पालन करने लगे ।।२५७।।

इस प्रकार आर्ष, भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणके हिन्दीभाषा-नुवादमें भगवान्के तप-कल्याणकका वर्णन करनेवाला सत्रहवां पर्व समाप्त हुआ।

१ अनुगतः । २ वाति सति । ३ परमेश्वरम् । ४ अतिशयात् । ५ स्थिताम् प०, म० । स्थितिम् द०। ६ नाभिराजादीन् । ७ 'पा रक्षणे' अपालयत् । ६ प्रत्यागत्य । ६ गुरु ध्यायन् । १० पालयति स्म ।

# अथाष्टादशं पर्वे

म्रथ कायं समुत्सृज्य तपोयोगे समाहितः । 'वाचयमत्वमास्थाय' तस्थौ विश्वेड् विमुक्तये ।। १ ॥
ेषण्मासानशनं धीरः प्रतिज्ञाय महाधृतिः । 'योगैकाग्यृनिरुद्धान्तर्बहिष्करण'विक्रियः ।। २ ॥
'वितस्त्यन्तरपादाग्रं 'तत्त्र्यंशान्तरपाष्टिणकम् । सममृख्वागतं स्थानम् म्रास्थाय' रचितस्थितिः ।। ३ ॥
कठिनेऽपि शिलापट्टे न्यस्तपादपयोरुहः । लक्ष्म्योपढौकितं ' गूढम् म्रास्थितः पद्मविष्टरम् ॥ ४ ॥
किमप्यन्तर्गतं जल्पभ्रव्यक्ताक्षरमक्षरः ' । निगूदिनिर्झरारावगुञ्जद्गृह इवाचलः ॥ ५ ॥
सुप्रसन्नोज्ज्वलां मूर्तिं प्रलम्बितभुजद्वयाम् । शमस्येव परां मूर्ति दधानो ध्यानसिद्धये ॥ ६ ॥
शिरः शिरोरुहापायात् सुव्यक्तपरिमण्डलम् । रोचि 'विण्यणिष' मुष्णाशुमण्डलस्पद्धि धारयन् ॥ ७ ॥
म्रभूभंगमपापांग' विक्षणं स्तिमितेक्षणम् । बिभूगणो मुखमविलष्टं सुक्षित्यद्वशनस्यद्वम् ॥ ६ ॥
सुग्रन्थिमुखनिः श्वासगन्धाहृतेरलिवजः । बहिनिष्काशिताशुद्ध ' लिक्ष्याशिरव लक्षितः ॥ ६ ॥

अथानन्तर समस्त लोकके अधिपति भगवान् वृषभदेव शरीरसे ममत्व छोड़कर तथा तपो-योगमें सावधान हो मौन धारणकर मोक्षप्राप्तिके लिये स्थित हुए ॥१॥ योगोंकी एकाग्रता से जिन्होंने मन तथा बाह्य इन्द्रिशोंके समस्त विकार रोक दिये हैं ऐसे धीर बीर महासंतोषी भगवान् छह महीनेके उपवासकी प्रतिज्ञा कर स्थित हुए थे ।।२।। वे भगवान् सम, सीधी और लम्बी जगहमें कायोत्सर्ग धारण कर खड़े हुए थे। उस समय उनके दोनों पैरोंके अग्र भागमें एक वितस्ति अर्थात् वारह अंगुलका और एड़ियोंमें चार अंगुलका अन्तर था ।।३।। वे भगवान् कठिन शिलापर भी अपने चरणकमल रखकर इस प्रकार खड़े हुए थे मानो लक्ष्मीके द्वारा लाकर रक्के हुए गुप्त पद्मासनपर ही खड़े हों ॥४॥ वे अक्षर अर्थात् अविनाशी भगवान् भीतर ही भीतर अस्पष्ट अक्षरोंसे कुछ पाठ पढ़ रहे थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो जिसकी गुफाएँ भीतर छिपे हुए निर्फरनोंके शब्दसे गूंज रही है ऐसा कोई पर्वत ही हो ॥५॥ जिसमें दोनों भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही हैं ऐसी अत्यन्त प्रसन्न और उज्ज्वल मूर्तिको धारण करते हुए वे भगवान् ऐसे मालूम होते थे मानो ध्यानकी सिद्धिके लिये प्रशमगुणकी उत्कृष्ट मूर्ति ही धारण कर रहे हों ।।६।। केशोंका लोंच हो जानेसे जिसका गोल परिमण्डल अत्यन्त स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, जिसका ब्रह्मद्वार अतिशय देदीप्यमान था और जो सूर्यके मण्डलके साथ स्पर्द्धा कर रहा था ऐसे शिरको वे भगवान् धारण किये हुए थे ।।७।। जो भौंहोंके भंग और कटाक्ष अवलोकनसे रहित था, जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल थे और ओठ खेदरहित तथा मिले हुए थे ऐसे सुन्दर मुखको भगवान् धारण किये हुए थे ।।८।। उनके मुखपर सुगन्धित निश्वास की सुगन्धसे जो भूमरोंके समूह उड़ रहे थे वे ऐसे मालूम होते थे मानो अशुद्ध (कृष्ण नील

१ मौनित्वम् । २ आश्रित्य । ३ षड्मासा-व० । ४ सन्तोषः । ५ ध्यानान्यवृत्तिप्रतिवंधित-मनश्चक्षुरादीन्द्रियव्यापारः । ६ बहिःकरण-व०, अ०,प० । ७ द्वादशाङ्गुलान्तर । 'वितस्तिर्द्वादशाङ्गुलम्' इत्यभिधानात् । ८ चतुरङ्गुलान्तर । ६ आश्रित्य । १० उपनीतम् । ११ नित्यः । १२ प्रकाशनशीलम् । १३ उष्णीषो नाम ब्रह्मद्वारस्थो ग्रन्थिविशेषः । "भाग्यातिशयसम्भृतिज्ञापनं मस्तकाग्रजम् । तेजोमण्डल-मुष्णीषमामनन्ति मनीषिणः ।" १४ अपगतकटाक्षेक्षणम् । १५ स्थिरदृष्टिम् । १६ कृष्णाद्यशुमलेश्या । प्रलिम्बतमहाबाहुदीप्र'प्रोत्तुंङ्गिविग्रहः । कल्पिङ्घपृष<sup>3</sup> इवावाग्र<sup>3</sup>शाखाद्वयपिरिष्कृतः ॥ १०॥ श्रलक्ष्येणातपत्रेण तपोमाहात्म्यजन्मना । कृतच्छायोप्य<sup>4</sup>निथित्वादकृतेच्छः परिच्छदे ॥ ११॥ पर्यन्ततरुशाखाग्रेः मन्दानिलविधूनितः । प्रकीर्णकैरिवायत्म'विधूतैविधुतवलमः ॥ १२॥ दीक्षानन्तरमृद्भूतमनःपर्यथबोधनः । चक्षुर्जानधरः श्रीमान् सान्तर्दीप इवालयः ॥१३॥ चतुर्भिरूजितैबीधैः श्रमात्यैरिव चित्तम् । विलोकयन् विभुः कृतस्नं परलोकगतागतम् ॥ १४॥ यदैवं स्थितवान् देवः पुरः परमिनःस्पृहः । तदामीषां वृत्तिः कृतस्नं परलोकगतागतम् ॥ १४॥ मासा द्वि श्रावतान् विभावन्तः । परीषहमहावातः भगनाः सद्यो धृति जहुः ॥ १६॥ श्रशक्ताः पदवीं गन्तुं गुरोरितगरीयसीम् । त्यक्तवाभिमानिमत्युच्चैः जजतपुरते परस्पम् ॥ १७॥ श्रहो प्रवित्तरीयसीम् । स्थित्वा बाधाः क्षुधाद्युत्था गरीन्द्र इव निश्चलः ॥ १६॥

आदि) लेश्याओंके अंश ही बाहिरको निकल रहे हों। ॥९॥ उनकी दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएं नीचेकी ओर लटक रही थीं और उनका शरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊँचा था इसलिये वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अग्रभागमें स्थित दो ऊँची शाखाओंसे सुशोभित एक कल्पवक्ष ही हो ॥१०॥ तपश्चरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अलक्षित (किसीको नहीं दिखनेवाले) छत्र ने यद्यपि उनपर छाया कर रक्खी थी तो भी उसकी अभिलापा न होनेसे वे उससे निर्लिप्त ही थे-अपरिग्रही ही थे। ।।११।। मन्द मन्द वायुसे जो समीपवर्ती वृक्षोंकी शाखाओंके अग्र-भाग हिल रहे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिना यत्नके डुलाये हुए चमरोंसे उनका क्लेश ही दूर हो रहा हो ।।१२।। दीक्षाके अनन्तर ही उन्हें मन:पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था इसलिये मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानोंको धारण करनेवाले श्रीमान भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे हैं ऐसा कोई महल ही हो ।।१३।। जिस प्रकार कोई राजा मन्त्रियोंके द्वारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात् शत्रुओंके सब प्रकार के आना जाना आदिको देख लेता है-जान लेता है उसी प्रकार भगवान् वृषभदेव भी अपने सदढ़ चार ज्ञानोंके द्वारा सब जीवोंके परलोक अर्थात् पूर्वपरपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि को देख रहे थे-जान रहे थे ।।१४।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेव जब परम निःस्पृह होकर विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओंके धैर्यमें बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न होने लगा-उनका धैर्य छूटने लगा ।।१५।। दीक्षा धारण किये हुए दो तीन माह भी नहीं हुए थे कि इतनेमें ही अपनेको मुनि माननेवाले उन राजाओंने परीपहरूपी वायुसे भग्न होकर शीघ ही धैर्य छोड़ दिया था ।।१६।। गुरुदेव–भगवान् वृषभदेवके अत्यन्त कठिन मार्गपर चलनेमें असमर्थ हुए वे किल्पत मुनि अपना अपना अभिमान छोड़कर परस्परमें जोर जोरसे इस प्रकार कहने लगे।।१७।। कि, अहा आश्चर्य है भगवान्का कितना धैर्य है, कितनी स्थिरता है और इनकी जंघाओं में कितना बल है ? इन्हें छोड़कर और दूसरा कौन है जो ऐसा साहस कर सके ? ।।१८।। अब यह भगवान् इस तरह आलसरहित होकर क्ष्मा आदिसे उत्पन्न हुई बाधाओंको सहते हुए निश्चल पर्वतकी तरह और कितने समय तक खड़े रहेंगे ॥१९॥

१ दीप्त-म०, ल०। २ कल्पांह्रिप इवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०। अवनत-शासाद्वयालंकृत । ४ वाञ्छारिहतत्वात् । ५ दक्षतेच्छः म०, ल०। ६ विद्युतैः म०, ल०। ७ विनाशितश्रमः । ६ निरूपितम् । ६ उत्तरगतिगमनागमनम्, पक्षे शत्रुजनगमनागमनम् । १० कच्छादीनाम् । ११ धैर्यस्य । १२ दौ वा त्रयो वा द्वित्राः । १३ न भवन्ति । १४ धैर्यम । १५ मनोबलम ।

तिष्ठेदेकं दिनं द्वे वा कामं त्रिचतुराणि वा। परं 'मासावधेस्तिष्ठन्नस्मान् क्लेशयतीशिता।। २०।। कामं तिष्ठतु वा भुक्त्वा पी त्वा निर्वाप्ये नः पुनः। अमाश्वान्निष्ठित्रतीकारः तिष्ठिन्निष्ठां करोति नः।। २१।। साध्यं किमथवोद्दिश्य तिष्ठे दूर्ध्वजुरीशिता। षाड् गुण्ये पठितो नेष गुणः कोपि महीक्षिताम् ।। २२।। श्रमेकोपद्रवाकीणे वनेऽस्मिन् रक्षया विना। तिष्ठन्न नीतिविव् भर्ता रक्ष्यो हयात्मा प्रयत्नतः।। २३।। प्रायः प्राणेषु निर्विण्णो देहमुत्सू दुं भीहते। निर्विण्णा वयमेतेन तपसा प्राणहारिणा।। २४।। वन्यः १२ किश्वप्रीभस्तावत् कन्दमूलकलादिभिः। प्राणयात्रां किर्ह्मामो यावद्योगाविधर्गुरोः।। २५।। इति दीनतरं केविन्निष्यं पेक्षास्तपोविधौ। बुवाणाः कातरा दीनां वृत्ति प्रत्युन्मुखाः स्थिताः।। २६।। परे परापर सं १५ तं परितोऽभ्यणं वर्तिनः। इति कर्तव्यतामूढाः तस्थुरन्तश्चलाचलाः ।। २६।। श्रयाने शियतं भुक्तं भुञ्जाने तिष्ठिति स्थितम्। गतं गच्छित राज्यस्थे तपः स्थेऽप्यास्थितं १० तपः।। २८।।

हम समभते थे कि भगवान् एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिनतक खड़े रहेंगे परन्तु यह भगवान् तो महीनों पर्यन्त खड़े रहकर हम लोगोंको क्लेशित (दःखी) कर रहे हैं ।।२०। अथवा यदि स्वयं भोजन पान कर और हम लोगोंको भी भोजन पान आदिसे सन्तृष्ट कर फिर खड़े रहते तो अच्छी तरह खड़े रहते, कोई हानि नहीं थी परन्तु यह तो बिलकुल ही उपवास धारणकर भूख प्यास आदिका कुछ भी प्रतीकार नहीं करते और इस प्रकार खड़े रहकर हम लोगोंका नाश कर रहे हैं ॥२१॥ अथवा न जाने किस कार्यके उद्देश्यसे भगवान् इस प्रकार खड़े हुए हैं। राजाओंके जो सन्धि विग्रह आदि छः गुण होते हैं उनमें इस प्रकार खड़े रहना ऐसा कोई भी गुण नहीं पढ़ा है ।।२२।। अनेक उपद्रवोंसे भरे हुए इस वनमें अपनी रक्षाके बिना ही जो भगवान् खड़े हुए हैं उससे ऐसा माळूम होता है कि यह नीतिके जानकार नहीं हैं क्योंकि अपनी रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये ॥२३॥ भगवान् प्रायः प्राणोंसे विरक्त होकर शरीर छोड़नेकी चेष्टा करते हैं परन्तु हम लोग प्राणहरण करनेवाले इस तपसे ही खिन्न हो गये हैं ।।२४।। इसलिये जबतक भगवान्के योगकी अविध है अर्थात् जबतक इनका ध्यान समाप्त नहीं होता तबतक हम लोग वनमें उत्पन्न हुए कन्द मूल फल आदिके द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन निर्वाह) करेंगे ।।२५।। इस प्रकार कितने ही कातर प्रुष्य तपस्यासे उदासीन होकर अत्यन्त दीन वचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेके लिये तैयार हो गये ।।२६।। हमें क्या करना चाहिये इस विषयमें मुर्ख रहनेवाले कितने ही मुनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवाले भगवान्के चारों ओर समीप ही खड़े हो गये और अपने अन्तः करणको कभी निश्चल तथा कभी चञ्चल करने लगे । भावार्थ-कितने ही मुनि समभते थे कि भगवान् पूर्वापरके जाननेवाले हैं इसलिये हम लोगोंके पूर्वापरका भी विचार कर हम लोगोंसे कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे ऐसा विचार कर उनके समीप ही उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उस समय जब वे भगवान्के गुणों-की ओर दुष्टि डालते थे तब उन्हें कुछ धैर्य प्राप्त होता था और जब अपनी दीन अवस्थापर दृष्टि डालते थे तब उनकी बुद्धि चंचल हो जाती थी–उनका धैर्य छूट जाता था ।।२७।। वे मुनि परस्परमें कह रहे थे कि जब भगवान् राज्यमें स्थित थे अर्थात् राज्य करते थे तब हम उनके सो जानेपर सोते थे, भोजन कर चुकनेपर भोजन करते थे, खड़े होनेपर खड़े रहते थे और गमन करनेपर गमन करते थे तथा अब जब भगवान् तपमें स्थित हुए अर्थात् जब इन्होंने तपश्चरण

१ बहुमासम् (?) । २ सन्तर्प्यं । ३ अनशनवान् । ४ –िन्नःप्रतीकारः अ०, प० । ५ नाशम् । ६ ऊर्ध्वजानुः । —दूर्ध्वज्ञं यीशिता अ० । ७ सन्धिवग्रहयानासनद्वैधाश्रयलक्षणे । ६ क्षत्रियाणाम् । ६ विरक्तः । १० त्यक्तुम् । ११ विरक्ताः । १२ वनभवैः । १३ अशनाच्छादनैः । "कशिपुर्भोजनाच्छादौ' । १४ प्राणप्रवृत्तिम् । १५ पूर्वापरविदम् । १६ अन्तरंगे चंचलाः ।१७ आश्रितम् ।

भृत्याचारोऽयमस्माभिः पूर्वं सर्वोऽप्यनुष्ठितः । कालः कुलाभिमानस्य 'गतोऽद्य प्राणसंकटे ॥ २६॥ वने 'प्रवसतोऽस्माभिनं भृक्तं 'जीवनं प्रभोः' । यावच्छक्ताः स्थिताः तावदशक्तः कि नु कुमंहे ॥ ३०॥ मिथ्या' कारयते योगं गुरु रस्मासु निर्वयः । स्पर्धां कृत्वा सहैतेन मर्तर्यं कि मशहतकः ॥ ३१॥ ग्रिनवर्तां गुरुः सोऽयं कोऽस्यान्वेतुं पवं क्षमः । देवः स्वच्छन्दचार्येष न देवचरितं चरेत् ॥ ३२॥ श्रिनवर्तां गुरुः सोऽयं कोऽस्यान्वेतुं पवं क्षमः । देवः स्वच्छन्दचार्येष न देवचरितं चरेत् ॥ ३२॥ किच्चज्जीवित मे माता किच्चज्जीवित मे पिता । किच्चत् रक्षमरित नः कान्ताः किच्चन्नः सुस्थिताः प्रजाः ॥ इ४॥ इति स्वान्तर्गतं केचिद् ग्रच्छोद्य रिस्थातुमक्षमाः । ग्रच्छ श्रिचच्य गुरोः पादौ प्रणता प्रमनोत्सुकाः ॥ ३४॥ ग्रहो गुरुरयं घीरः किमप्युद्दिश्य कारणम् । जितात्मार् त्यवत्रत्राच्यश्रीः पुनः संयोध्यते तया ॥ ३४॥ यदायमद्य वा श्वो वा योगं संहत्य धीरधीः । निजराज्यश्रिया भूयो योध्यते वदतां वरः ॥ ३६॥ तदास्मान्स्वामिकार्येऽस्मिन् भग्नोत्साहान् कृतच्छलान् । रिनवास्यदसत्कृत्य कुर्याद्वा रिवीतसम्पदः॥३७॥ भरतो वा गुरु त्यक्त्वा गतानस्मान् विकर्शयत् । रितद्यावद्योगनिष्यत्तिः विभोस्तावत्सहामहे ॥ ३६॥

करना प्रारम्भ किया तब हम लोगोंने तप भी धारण किया । इस प्रकार सेवकका जो कुछ कार्य है वह सब हम पहले कर चुके हैं परन्तु हमारे कुलाभिमानका वह समय आज हमारे प्राणोंको संकट देनेवाला वन गया है अथवा इस प्राणसंकटके समय हमारे कुलाभिमानका वह काल नष्ट हो गया है ।।२८–२९।। जबसे भगवान्ने वनमें प्रवेश किया है तबसे हमने जल भी ग्रहण नहीं किया है। भोजन पानके विना ही जबतक हम लोग समर्थ रहे तबतक खड़े रहे परन्तु अब सामर्थ्यहीन हो गये हैं इसलिये क्या करें ।।३०।। मालूम होता है कि भगवान् हमपर निर्दय हैं–कुछ भी दया नहीं करते, वे हमसे फुठमुठ ही तपस्या कराते हैं, इनके साथ बराबरीकी स्पर्धा कर क्या हम असमर्थ लोगोंको मर जाना चाहिये ? ॥३१॥ ये भगवान् अब घरको नहीं लौटेंगे, इनके पदका अनुसरण करनेके लिये कौन समर्थ है ? ये स्वच्छन्दचारी हैं इसलिये इनका किया हुआ काम किसीको नहीं करना चाहिये ।।३२।। क्या मेरी माता जीवित हैं, क्या मेरे पिता जीवित हैं, क्या मेरी स्त्री मेरा स्मरण करती है और क्या मेरी प्रजा अच्छी तरह स्थित हैं ? ॥३३॥ इस प्रकार वहाँ ठहरने के लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग अपने मनकी बात स्पष्ट रूपसे कह कर घर जानेकी इच्छासे बार-बार भगवान्के सम्मुख जाकर उनके चरणोंको नमस्कार करते थे ।।३४।। कोई कहते ये कि अहा, ये भगवान् बड़े ही घीर वीर है इन्होंने अपनी आत्माको भी वश कर लिया है और इन्होंने किसी न किसी कारणको उद्देश्य कर राज्यलक्ष्मीका परि-त्याग किया है इसलिये फिर भी उससे युक्त होंगे अर्थात् राज्यलक्ष्मी स्वीकृत करेंगे ॥३५॥ स्थिर बुद्धिको धारण करनेवाले और बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ भगवान् वृषभदेव जब आज या कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीसे पुनः युक्त होंगे तब भगवान्के इस कार्यमें जिन्होंने अपना उत्साह भग्न कर दिया है अथवा छल किया है ऐसे हम लोगोंको अपमानित कर अवश्य ही निकाल देंगे और सम्पत्तिरहित कर देंगे अर्थात् हम लोगोंकी सम्पत्तियाँ हरण कर लेंगे ।।३६–३७।। अथवा यदि हम लोग भगवान्को छोड़कर जाते हैं तो भरत महाराज हम लोगोंको कष्ट देंगे इसलिये जबतक भगवान्का योग समाप्त होता है तबतक हम लोग

१ गतोऽथ म०, ल०। २ प्रविशतो-म०, ल०। ३ अशनपानादि। ४ प्रभोः सकाशात्। ५ ईर्ष्ययेत्यर्थः। ६ प्रभुर-म०, ल०। ७ असमर्थेरस्माभिः। ६ पदवीम्। ६ 'किच्चित् किंचन संशये' इति धनंजयः। किंचित् इष्टप्रश्ने। 'किंच्चित् कामप्रवेदने' इत्यमरः। १० स्मरित नः कान्ता प०। किंचित् स्मरित मे कान्ता अ०। किंचित् स्मरित मे कान्ता म०, ल०। ११ पुत्राः। १२ दृढ्मभिधाय। अच्छेत्यव्ययेन समासे त्यब् भवति। १३ वस्तुम्। १४ अभिमुखं गत्वा। अनुव्रज्य प०, म०, ल०। १५ प्रणताः सन्तः। १६ जितेन्द्रियः। १७ निष्कासयेत्। १६ विगतः। १६ तत्कारणात्।

भगवानयमच दवः सिद्धयोगो भवेद् धृ वम् । सिद्धयोगे कृतक्लेद्यान् ग्रस्मानभ्यवं पत्स्यते ॥ ३६॥ गुरोर्वा गुरुपुत्राद्वा पीडेवं नैव जातु नः । पूजासत्कारलाभैदच प्रीतः सम्प्रीणयेत् स नः ॥ ४०॥ इति धीरतया केचिवन्तःक्षोभेऽप्यं नातुराः । धीरयन्तोपि नात्मानं होकुः स्थापयितुं स्थितौ ॥ ४१॥ ग्रिभमानधनाः केचिव्भयोऽपि स्थातुमुद्धताः । पतित्वाप्यवद्यं भूमौ संस्मरुगृंद्धपादयोः ॥ ४२॥ इत्युच्चावचं सञ्जल्पैः संकल्पैदच पृथिग्वधः । विरम्यते तपःक्लेद्याऽजीदिकायां मितं व्यधुः ॥ ४३॥ भूषोत्मुखं विभोर्वत्तवृद्धयः पृष्ठतोमुखाः । ग्रद्भक्त्या लज्ज्या वात्ये भेजिरे स्खलितां गतिम् ॥ ४४॥ भूमोत्मृखं विभोर्वत्तवृद्धयः पृष्ठतोमुखाः । ग्रद्भक्त्या लज्ज्या वात्ये भेजिरे स्खलितां गतिम् ॥ ४४॥ भूमापृच्छ्य गुरुं केचित् केचिवापृच्छ्य योगिनम् । परीत्य प्रणताः प्राणत्रात्रायां मित्मादधुः ॥ ४६॥ केचित्वमेव द्वारणं नान्या गतिस्हिस्ति नः । इति सुवाणा विद्वाणाः प्राणत्राणे मितं व्यधुः ॥ ४६॥ विद्वाप्यं पितताः केचित् वेपमानप्रतीककाः । गुरोः पराङ्मुखोभूय जाता व्रतपराङ्मुखाः ॥ ४७॥ पादयोः पतिताः केचित् परित्रायस्व नः प्रभोः । रिक्षुत्क्षामाङ्गान् क्षमस्वति बुवन्तोऽन्तिहता गुरोः ॥ ४५॥ पादयोः पतिताः केचित् परित्रायस्व नः प्रभोः । रिक्षुत्क्षामाङ्गान् क्षमस्वति बुवन्तोऽन्तिहता गुरोः ॥ ४५॥

यहीं सब कुछ सहन करें ।।३८।। यह भगवान् अवश्य ही आज या कलमें सिद्धयोग हो जावेंगे अर्थात् इनका योग सिद्ध हो जावेगा और योगके सिद्ध हो चुकनेपर अनेक क्लेश सहन करने-वाले हम लोगोंको अवश्य ही अंगीकृत करेंगे-किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेंगे ॥३९॥ ऐसा करनेसे हम लोगोंको न तो कभी भगवान्से कोई पीड़ा होगी और न उनके पुत्र भरतसे ही । किन्तु प्रसन्न होकर वे दोनों ही पूजा सत्कार और धनादिके लाभसे हम लोगोंको सतुष्ट करेंगे ॥४०॥ इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तरङ्गमें क्षोभ रहते हुए भी धीरताके कारण दुखी नहीं हुए थे और कितते ही पुरुष आत्माको धैर्य देते हुए भी उसे उचित स्थितिमें रखनेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे ।।४१।। अभिमान ही है धन जिनका ऐसे कितने ही पुरुष फिर भी वहाँ रहनेके लिये तैयार हुए थे और निर्वल होनेके कारण परवश जमीनपर पड़कर भी भगवान्के चरणोंका स्मरण कर रहे थे ।।४२।। इस प्रकार राजा अनेक प्रकारके ऊँचे नीचे भाषण और संकल्प विकल्प कर तपश्चरण सम्बन्धी क्लेशसे विरक्त हो गये और जीविकामें बुद्धि लगाने लगे अर्थात् उसके उपाय सोचने लगे ॥४३॥ कितने ही लोग अशक्त होकर भगवान्के मुखके सन्मुख देखने लगे और कितने ही लोगोंने लज्जाके कारण अपना मुख पीछेकी ओर फेर लिया । इस प्रकार धीरे-धीरे स्खलित गतिको प्राप्त हुए अर्थात् कम कमसे जानेके लिये तत्पर हुए ।।४४।। कितने ही लोग योगिराज भगवान् वृषभदेवसे पूछकर और कितने ही विना पूछे ही उनकी प्रदक्षिणा देकर और उन्हें नमस्कारकर प्राणयात्रा (आजीविका) के उपाय सोचने लगे ।।४५।। हे देव, आप ही हमें शरणरूप हैं इस संसारमें हम लोगोंकी और कोई गति नहीं है ऐसा कहकर भागते हुए कितने ही पुरुष अपने प्राणींकी रक्षामें बुद्धि लगा रहे थे–प्राणरक्षा के उपाय विचार रहे थे ।।४६।। जिनके प्रत्येक अङ्ग थरथर कांप रहे हैं ऐसे कितने ही लज्जा-वान् पुरुष भगवान्से पराङ्ममुख होकर व्रतोंसे पराङ्ममुख हो गये थे अर्थात् लज्जाके कारण भगवान्के पाससे दूसरी जगह जाकर उन्होंने व्रत छोड़ दिये थे।।४७।। कितने ही लोग भगवान्-के चरणोंपर पड़कर कह रहे थे कि "हे प्रभो ! हमारी रक्षा कीजिये, हम लोगोंका शरीर भूखसे बहुत ही कृश हो गया है अतः अब हमें क्षमा कीजिये'' इस प्रकार कहते हुए वहाँसे अन्तर्हित

१ पालियष्यित । —नभ्युपपत्स्यते प०। २ अनाकुलाः । क्षोभेऽपि नातुराः । ३ नानाप्रकार । ४ नानाविधैः । १ जीविते । ६ मुखस्याभिमुखम् । ७ वान्ये ल०, म०। ८ अभिज्ञाप्य । ६ प्राणप्रवृत्तौ । १० पलायमानाः । ११ रक्षणे । १२ लज्जाशीलाः । 'लज्जा शीलोऽपत्रपिष्णुः' इत्यभिधानात् । १३ कम्पमानशरीराः । १४ कृश ।

स्रहो किमृषयो<sup>र</sup> भग्नाः महर्षेगंन्तुमक्षमाः। पदवीं तामनालीढाम् स्रन्येः सामान्यमत्यंकः ॥४६॥ कि महादिन्तनो भारं निर्वोद्धं कलभाः क्षमाः। पृंगवैर्वा भरं विद्धाद्धं कर्षयुः क्षियुः क्षियुः क्षियुः । ४०॥ ततः परीषहेभग्नाः फलान्याहर्तुमिच्छवः। 'प्रसस्तुर्वनषण्डेषु सरस्सु च पिपासिताः॥ ४१॥ "फलेप्रहोनिमान् वृष्ट्वा पिपासूर्रच स्वयं प्रहेः। १०न्यषधस्त्रै ११ वमोहध्वमिति तान्वनदेवताः ॥ ४२॥ इदं रूपमदीनानाम् स्रहंतां चिकणामि । निषेव्यं कातरत्वस्य पदं माकार्ण्यं बालिकाः ॥ ४३॥ इति तद्ववनाद्भोताः तद्र्पेण तथेहितुम्। नानाविधानिमान्वेषान् जगृहर्वोनचेष्टिताः ॥ ४४॥ केविद् वल्किलिनो भूत्वा फलान्या १३ वन् पपुः पयः। परिधाय परे जीणं कौपीनं चकुरी १ सितम् ॥ ४४॥ स्रपरे भस्मनोद्गुण्ठच स्वान् देहान् जिटनोऽभवन्। एकदण्डधराः केचित्केचिच्चासंस्त्रदिष्डनः॥ ४६॥ प्राणरार्तास्तदेत्यादिवे अर्ववृत्तरे चिरम्। वन्यः किश्चिष्ठाः केचित्केचिच्चासंस्त्रदिष्डनः॥ ४६॥ प्राणरार्तास्तदेत्यादिवे अर्ववृत्तरे चिरम्। वन्यः किश्चिष्ठाः केचित्केचिच्चासंस्त्रदिष्डनः॥ ४६॥ भरतादि्बभ्यतां तेषां देशत्यागः स्वतोऽभवत्। ततस्ते वनमाश्चित्य तस्थुस्तत्र कृतोटजाः । ५०॥ तदासंस्तापसाः पूर्वं परिवाजक्षत्र केचन । पाषण्डिनां ते १४ प्रथमे वभूवृमोहदूषिताः॥ ५६॥ पुष्पोत्रारं सर्जः भर्तः पादावयक्षत्र । न देवतान्तरं तेषाम् स्रासीन्मुक्त्वा स्वयम्भुवम् ॥ ६०॥ पुष्पोपहारंः सर्जः भर्तः पादावयक्षत्र । न देवतान्तरं तेषाम् स्रासीन्मुक्त्वा स्वयमभुवम् ॥ ६०॥

हो गये थे-अन्यत्र चले गये थे।।४८।। खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्पर्श भी नहीं कर सकते ऐते भगवान्के उस मार्गपर चलनेके लिये असमर्थ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या से भुष्ट हो गये सो ठीक ही है क्योंकि वड़े हाथीके बोभको क्या उसके बच्चे भी धारण कर सकते हैं ? अथवा वड़े बैलों द्वारा खींचे जाने योग्य बोफको क्या छोटे वलड़े भी खींच सकते हैं ? ।।४९–५०।। तदनन्तर परीषहोंसे पीड़ित हुए वे लोग फल लानेकी इच्छा से वनखण्डों-में फैलने लगे और प्याससे पीड़ित होकर तालाबोंपर जाने लगे ॥५१॥ उन लोगोंको अपने ही हाथसे फल ग्रहण करते और पानी पीते हुए देखकर वन-देवताओंने उन्हें मना किया और कहा कि ऐसा भत करो। हे मूर्खो, यह दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चक्रवर्ती आदिके द्वारा भी धारण करने योग्य है इसे तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ। अर्थात् इस उत्कृष्ट वेषको घारण कर दीनोंकी तरह अपने हाथसे फल मत तोड़ो और न तालाब आदिका अप्रासुक पानी पीओ ।।५२–५३।। वर्नदेवताओंके ऐसे वचन सुनकर वे लोग दिगम्बर वेषमें वैसा करने से डर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाले भृष्ट तपस्वियोंने नीचे लिखे हुए अनेक वेष धारण कर लिये ॥५४॥ उनमेंसे कितने ही लोग वृक्षोंके वल्कल धारण कर फल खाने लगे और पानी पीने लगे और कितने ही लोग जीर्ण-शीर्ण लंगोटी पहिनकर अपनी इच्छानुसार कार्य करने लगे ।।५५।। कितने ही लोग शरीरको भस्मसे लपेटकर जटाधारी हो गये, कितने ही एकदण्डको धारण करनेवाले और कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाले साधु बन गये थे ।।५६।। इस प्रकार प्राणोंसे पीड़ित हुए वे लोग उस समय ऊपर लिखे अन्सार अनेक वेष धारणकर वन में होनेवाले वृक्षोंकी छालरूप वस्त्र, स्वच्छ जल और कन्द मूल आदिके द्वारा बहुत समय तक अपनी वित्त (जीवनिर्वाह) करते रहे ॥५७॥ वे लोग भरत महाराजसे डरते थे इसिलये उनका देशत्याग अपने आप ही हो गया था अर्थात् वे भरतके डरसे अपने अपने नगरोंमें नहीं गये थे किन्तु भोंपड़े बनाकर उसी वनमें रहने लगे थे ॥५८॥ वे लोग पाखण्डी तपस्वी तो पहलेसे ही थे परन्तु उस समय कितने ही परिव्राजक हो गये थे और मोहोदयसे दूषित होकर पाखण्डियोंमें मुख्य हो गये थे ।।५९।। वे लोग जल और फूलोंके उपहारसे भगवान्के चरणों-

१ कृत्सिता ऋषयः। २ घृतम् । ३ वहेयुरिति यावत् । ४ वत्सतराः । ५ प्रसरन्ति स्म । ६ वनखण्डेषु अ० । ७ फलानि स्वीकुर्वाणान् । ६ पातुमिच्छृन् । ६ निजस्वीकारैः । १० निवारयन्ति स्म । ११ –धन्मैव –प०, अ० । १२ भक्षयन्ति स्म । १३ कृतपर्णशालाः । 'पर्णशालोटजोऽस्त्रियाम्' इत्यभिष्ठानात् । १४ तु प्रथमे अ० । १५ मुख्याः । १६ पूजयन्ति स्म ।

मरीचिश्च गुरोर्नप्ता 'परिवाड्भूयमास्थित': । मिथ्यात्ववृद्धिमकरोद् श्रपिसद्धान्तभाषितैः ॥ ६१ ॥ वैत्युपन्नमभूद् योगशास्त्रं तन्त्रं च कापिलम् । 'येनायं मोहितो लोकः सम्यन्नानपराङमुखः ॥ ६२ ॥ इति तेषु तथाभूतां वृत्तिमासेदिवत्सु सः । तपस्यन् घोबलोपेतः तथैवास्थान् महामुनः ॥ ६२ ॥ स मेरुरिव निष्कम्पः सोऽक्षोभ्यो जलराशिवत् । स वायुरिव निःसङ्गो निलेपोभ्बरवत् प्रभुः ॥ ६४ ॥ तपस्तापेन तोत्रेण वेहोऽस्य व्यद्युतत्तराम् । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य ननु छायान्तरं भवत् ॥ ६४ ॥ तपस्तापेन तोत्रेण वेहोऽस्य व्यद्युतत्तराम् । गुणाश्च सैनिका जाताः कर्मशत्रून् जिगीषतः ॥ ६४ ॥ तपोऽनशनमाश्चं स्याद् द्वितीयमवमोदरम् । तृतीयं वृत्तिसंख्यानं रसत्यागश्चवुर्यवस् ॥ ६७ ॥ पञ्चमं विवक्तशयनासनम् । षष्ठमित्यस्य बाह्यानि तपारयासन् सहाधृतेः ॥ ६६ ॥ प्रायश्चित्ताविभेदेन षोढेवाभ्यन्तरं तपः । तत्रास्य ध्यान एवासीत् परं तात्पर्यमीशितुः ॥ ६६ ॥ प्रतानि पञ्च पञ्चैव समित्याख्याः प्रयत्नकाः । १४ पञ्च चेन्द्रियसरोधाः षोढावश्यक्षिप्यते ॥ ७० ॥ केशलोचश्च भूशय्या दन्तथावनमेव च । स्रचेलत्वमथास्नानं स्थितिभोजनमप्यदः ॥७१॥ एकभुक्तं च तस्यासन् गुणा मौलाः पदातयः । तेष्वस्य महती शृद्धिरभूत् ध्यानविश्वितः । ॥०२ ॥

की पूजा करते थे। स्वयंभू भगवान् वृपभदेवको छोड़कर उनके अन्य कोई देवता नहीं था।।६०।।
भगवान् वृपभदेवका नाती मरीचिकुमार भी परिव्राजक हो गया था और उसने मिथ्या शास्त्रोंके उपदेशसे मिथ्यात्वकी वृद्धि की थी।।६१।। योगशास्त्र और सांस्यशास्त्र प्रारम्भमें उसीके द्वारा कहे गये थे, जिनसे मोहित हुआ यह जीव सम्यग्ज्ञानसे पराङ्ममुख हो जाता है।।६२।।
इस प्रकार जब कि वे द्रव्यिलङ्गी मुनि ऊपर कही हुई अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिको प्राप्त हो गये
तब बुद्धि वलसे सहित महामुनि भगवान् वृपभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हुए विद्यमान
रहे थे।।६३।। वे प्रभु मेरपर्वतके समान निष्कम्प थे, समुद्रके समान क्षोभरहित थे, वायुके समान
परिग्रहरहित थे और आकाशके समान निर्लेप थे।।६४।। तपश्चरणके तीव्र तापसे भगवान्
का शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो गया था सो ठीक ही है, तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति निश्चयसे अन्य हो ही जाती है।।६५।। कर्मरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्की मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ ही किले आदिके समान रक्षा करनेवाली थीं,
संयम ही शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच था और सम्यग्दर्शन आदि गुण ही उनके सैनिक
हुए थे।।६६।।

पहला उपवास, दूसरा अवमौदर्य, तीसरा वृत्तिपरिसंख्यान, चौथा रसपरित्याग, पांचवां काय-क्लेश और छठवां विविक्तशय्यासन यह छह प्रकारके बाह्य तप महाधीर वीर भगवान् वृषभ-देवके थे।।६७–६८।। अन्तरङ्ग तप भी प्रायिश्चत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यानके भेदसे छह प्रकारका ही है उनमेंसे भगवान् वृषभदेवके ध्यानमें ही अधिक तत्परता रहती थी अर्थात् वे अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे।।६९।। पाँच महाव्रत, समिति नामक पाँच सुप्रयत्न, पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलोंच, पृथिवीपर सोना, दांतौन नहीं करना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार ही भोजन करना इस प्रकार ये अट्ठाईस मूल गुण भगवान् वृषभदेवके विद्यमान थे जो कि उनके पदातियों अर्थात् पैदल चलनेवाले सैनिकोंके समान थे। ध्यानकी विशुद्धताके कारण भगवान्के इन

१ परिवाजकत्वम् । २ आश्रितः । ३ तेन मरीचिना प्रथमोपदिष्टम् । ४ ध्यानशास्त्रम् । ५ सांख्यम् । ६ शास्त्रेण ७ संरक्षणम् । ८ कवचम् । ६ कर्मशत्रत्रुं अ०, म०, ल० । १० कायक्लेशः । ११ पञ्चैवेन्द्रिय-अ०,प०,म०,ल० । १२ ध्यानविशुद्धघतः ब०, प०, अ०, स०, द० ।

गुणोंमें बहुत ही विशुद्धता रहती थी ।।७०–७२।। यद्यपि भगवान्ने छह महीनेका महोपवास तप किया था तथापि उनके शरीरका उपचय पहलेकी तरह ही देदीप्यमान बना रहा था। इससे कहना पड़ता है कि उनकी धीरता बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। ।।७३।। यद्यपि भगवान् विलक्ल ही आहार नहीं लेते थे तथापि उनके शरीरमें रंचमात्र भी परिश्रम नहीं होता था। वास्तवमें भगवान् वृषभदेवकी शरीररचना अथवा उनके निर्माण नामकर्मका ही वह कोई दिव्य अतिशय था ।।७४।। उस समय भगवान्के केश संस्काररहित होनेके कारण जटाओंके समान हो गये थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानो तपस्याका क्लेश सहन करनेके लिये ही वैसे कठोर हो गये हों ।।७५।। वे जटाएँ वायुसे उड़कर महामुनि भगवान् वृषभदेवके मस्तकपर दूरतक फैल गई थीं, सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो ध्यानरूपी अग्निसे तपाये हुए जीवरूपी स्वर्णसे निकली हुई कालिमा ही हो ।।।७६।। भगवान्के तपक्चरणके अतिशयसे उस विस्तृत वनमें रात दिन ऐसी उत्तम कान्ति रहती थी जैसो कि प्रातःकालके सूर्यके तेजसे होती है ।।७७॥ उस वनमें पुष्प और फलके भारसे नमृ हुई वृक्षोंकी लताएँ ऐसी सुक्षोभित हो रही थीं मानो भिवतसे भगवान्के चरणोंको नमस्कार ही कर रही हो ॥७८॥ उस वनमें लताओंपर बैठे हुए भृमर संगीतके समान मधुर शब्द कर रहे थे जिससे वे वनलताएँ ऐसी मालूम होती थीं मानो भिक्तपूर्वक वीणा बजाकर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका यशोगान ही कर रही हों ।।७९।। भगवान्के समीपवर्ती वृक्षोंसे जो अपने आप ही फूल गिर रहे थे उनसे वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो भिक्तपूर्वक भगवान्के चरणोंमें फूलोंका उपहार ही विस्तृत कर रहे हो अर्थात् फूलों की भेंट ही चढ़ा रहे हो ॥८०॥ भगवान्के चरणोंके समीप ही अपनी इच्छानुसार कुछ कुछ निद्रा लेते हुए जो हरिणोंके बच्चे बैठे हुए थे वे उनके आश्रमकी शान्तता बतला रहे थे ।।८१।। सिंह हरिण आदि जन्तुओंके साथ वैरभाव छोड़कर हाथियोंके भुण्डके साथ मिलकर रहने लगे थे सो यह सब भगवान्के ध्यानसे उत्पन्न हुई महिमा ही थी।।८२॥ अहा-कैसा आश्चर्य था कि जिनके बालोंके अग्रभाग कांटोंमें उलभ गये थे और जो उन्हें बार-बार सुलभानेका प्रयत्न करती थीं ऐसी चमरी गायोंको बाघ बड़ी दयाके साथ अपने नखोंसे छुड़ा रहे थे अर्थात् उनके बाल सुलभा कर उन्हें जहाँ तहाँ जानेके लिये स्वतन्त्र कर रहे थे।।८३।। हरिणोंके बच्चे दूध देती हुई बाघनियोंके पास जाकर और उन्हें अपनी माता समभ इच्छानुसार दूध पीकर सुखी

१ पुष्टिः । २ दीप्तः । ३ सन्तोषः । ४ अनशनवृत्तिनः । ५ शरीरवर्गणातिशयः । ६ अपरिश्रमः । ७ इव । ५ 'सृगतौ' लिट् । ६ वीणया उपगीयते स्म । १० ईषिन्नद्रिताः । ११ युक्तप्रवृत्तयः । १२ पुनः पुनर्मार्जनं कुर्वन्तः । १३ क्षीरं क्षरन्तीः । १४ निजमातृबुद्ध्या ।

पवयोरस्य वन्येभाः समुत्फुल्लं सरोक्हम् । ढौकयामासुरानीय तपःशिवतरहो परा ॥ ८४ ॥ बभौ राजीवमारक्तं करिणां पुष्करिक्षतम् । पुष्करिक्षयमाम् डी कुर्वव्भत्र्रपासने ॥ ८६ ॥ प्रशासस्य विभोरङ्गाव् विसर्पन्त इवांशकाः । प्रसह्य वशमानिन्युः स्रवशानिप तान् मृगान् ॥ ८७ ॥ स्रनाशुषोऽपि नास्यासीत् कुव्वाधा भुवनेशिनः । सन्तोषभावनोत्कर्षाज्जयेव्गृद्धि मगृष्नुता ॥ ८६ ॥ चलित सम तवेन्द्राणामासनान्यस्य योगतः । वित्रं हि महतां धैयं जगदाकम्पकारणम् ॥ ८६ ॥ चलित सम तवेन्द्राणामासनान्यस्य योगतः । वित्रं हि महतां धैयं जगदाकम्पकारणम् ॥ ८६ ॥ इति षण्मासिनं वर्त्त्यत्प्रतिमायोगमापुषः । ॥ सकालः क्षणवव्भर्तुः स्रगमद्धं यंशालिनः ॥ ६० ॥ स्त्रान्तरे किलायातां । कुमारौ सुकुमारकौ । सून् कच्छमहाकच्छन्पयोनिकटं गुरोः ॥ ६१ ॥ निमश्च विनिमश्चेति प्रतीतौ भित्तनिर्भरौ । भगवत्पादसंसेवां कर्त्तुकामौ युवेशिनौ ॥ ६२ ॥ भोगेषु सतृषावेतौ प्रसीवेति कृतानती । पदद्वयेऽस्य संलग्नौ भेजनुष्यानिकटनताम् ॥ ६३ ॥ त्वयेश पुत्रनप्तृभ्यः संविभक्तमभूदिवम् । साम्याज्यं विस्मृतावावाम् स्रती । भोगान् प्रयच्छ नौ । ॥ ६४ ॥ इत्येवमनुबष्नन्तौ युक्तायुक्तानिभज्ञकौ । तौ तदा जलपुष्पार्घः । १ अपासामासनुविभुम् ॥ ६४ ॥ ततः स्वासनकम्पेन । ततः स्वासनकम्पेन । १ फणीश्वरः । धरणेन्द्र इति स्थातिम् जद्वहन् भावनामरः ॥ ६६ ॥

होते थे ।।८४।। अहा, भगवान्के तपश्चरणकी शक्ति बड़ी ही आश्चर्यकारक थी कि वनके हाथी भी फूले हुए कमल लाकर उनके चरणोंमें चढ़ाते थे ।।८५।। जिस समय वे हाथी फूले हुए कमलों द्वारा भगवान्की उपासना करते थे उस समय उनके सूंड़के अग्रभागमें स्थित लाल कमल ऐसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अर्थात् सूंडके अग्रभागकी शोभाको दूनी कर रहे हों ।।८६।। भगवान्के शरीरसे फैलती हुई शान्तिकी किरणोंने कभी किसीके वश न होने-वाले सिंह आदि पशुओंको भी हठात् वशमें कर लिया था।।८७।। यद्यपि त्रिलोकीनाथ भगवान् उपवास कर रहे थे-कुछ भी आहार नहीं लेते थे तथापि उन्हें भूखकी बाधा नहीं होती थी, सो ठीक ही है, क्योंकि सन्तोषरूप भावनाके उत्कर्षसे जो अनिच्छा उत्पन्न होती है वह हरएक प्रकारकी इच्छाओं (लम्पटता) को जीत लेती है ॥८८॥ उस समय भगवान्के ध्यानके प्रताप-से इन्द्रोंके आसन भी कम्पायमान हो गये थे। वास्तवमें यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि महा-पुरुषोंका धैर्य भी जगत्के कम्पनका कारण हो जाता है ।।८९।। इस तरह छह महीनेमें समाप्त होनेवाले प्रतिमा योगको प्राप्त हुए और धैर्यसे शोभायमान रहनेवाले भगवान्का वह लम्बा समय भी क्षणभरके समान व्यतीत हो गया ॥९०॥ इसीके बीचमें महाराज कच्छ महाकच्छ के लड़के भगवान्के समीप आये थे। वे दोनों लड़के बहुत ही सुकुमार थे, दोनों ही तरुण थे, निम तथा विनमि उनका नाम था और दोनों ही भिक्तसे निर्भर होकर भगवान्के चरणोंकी सेवा करना चाहते थे ।।९१–९२।। वे दोनों ही भोगोपभोगविषयक तृष्णासे सहित थे इसिलये हे भगवन्, 'प्रसन्न होइये<sup>'</sup> इस प्रकार कहते हुए वे भगवान्**को नमस्कार कर उनके चरणों**में लिपट गये और उनके ध्यानमें विघ्न करने लगे ॥९३॥ हे स्वामिन्, आपने अपना यह साम्प्राज्य पुत्र तथा पौत्रोंके लिये बाँट दिया है। बाँटते समय हम दोनोंको भुला ही दिया इसलिये अब हमें भी कुछ भोग सामग्री दीजिये ।।९४।। इस प्रकार वे भगवान्से बार बार आग्रह कर रहे थे, उन्हें उचित अनुचितका कुछ भी ज्ञान नहीं था और वे दोनों उस समय जल, पुष्प तथा अर्घ्य से भगवान्की उपासना कर रहे थे ।।९५।। तदनन्तर धरणेन्द्र नामको धारण करनेवाले, भवन-वासियोंके अन्तर्गत नागकुमार देवोंके इन्द्रने अपना आसन कम्पायमान होनेसे निम विनिमके

१ हस्ताम्राश्रितम् । २ द्विगुणीकुर्वत् । ३ आराघने । ४ अशाः । ५ बलात्कारेण । ६ कांक्षाम् । ७ अनिभलाषिता । ८ भ्यानतः । ६ भविष्यत् । १० गतस्य । –मीयुषः प० । ११ आगतौ । १२ अस्मात् कारणात् । १३ आवयोः । १४ आराघनां चक्रतुः । १५ ध्यानविष्नत्वम । १६ वृबुषे ।

कात्वा चावधिबोभेन तत्सर्व संविधानकम् । ससम्भूममथोत्याय सोऽन्तिकं भर्तुरागमत् ॥ ६७ ॥ ससपं यः समुद्दिभद्य भुवः प्राप्तः स तत्सणात् । समिक्षिष्ट मुनि बूरान्महामेरिमयोन्नतम् ॥ ६८ ॥ समिद्धया तपोद्दीपत्या ज्वलद्भासुरिवग्रहम् । निवातिनिश्चलं वीपिभव योगे समाहितम् ॥ ६८ ॥ कर्माहृतीर्महाध्यानहृताशे वग्युमुद्धसम् । सुयज्वानिमवा हेयवयापत्नीपरिग्रहम् ॥ १०० ॥ महोवयमुदग्राङ्गां सुवंशं मुनिकुञ्जरम् । रुद्धं तपोमहालानस्तम्भे सद्दृतरज्जुभिः ॥ १०१ ॥ ग्रकम्प्रस्थितिमुत्तुंग महासत्त्वेषपासितम् । महाद्विमव विभ्राणं क्षमाभरसहं वपुः ॥ १०२ ॥ योगान्तार्भनृतात्मानमितगम्भीरचेष्टितम् । भिवातिस्तिमितस्याब्धेन्यंक्कुर्वाणं गभीरताम् ॥ १०३ ॥

इस समस्त वृत्तान्तको जान लिया ॥९६॥ अवधि ज्ञानके द्वारा इस समस्त समाचारको जान-कर वह धरणेन्द्र बड़े ही संभूमके साथ उठा और शीघू ही भगवान्के समीप आया ॥९७॥ वहं उसी समय पूजाकी सामग्री लिये हुए, पृथिवीको भेदन कर भगवान्के समीप पहुँचा वहाँ उसने दूरसे ही मेरु पर्वतके समान ऊँचे मुनिराज वृषभदेवको देखा ॥९८॥ उस समय भगवान् ध्यानमें लवलीन थे और उनका देदीप्यमान शरीर अतिशय बढ़ी हुई तपकी दीप्तिसे प्रकाश-मान हो रहा था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो वायुरहित प्रदेशमें रखे हुए दीपक ही हों ॥९९॥ अथवा वे भगवान् किसी उत्तम यज्वा अर्थात् यज्ञ करनेवालेके समान शोभायमान हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमं आहुतियाँ जलानेके लिये तत्पर रहता है उसी प्रकार भगवान भी महाध्यानरूपी अग्निमें कर्मरूपी आहृतियाँ जलानेके लिये उद्यत थे और जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अपनी पत्नीसे सहित होता है उसी प्रकार भगवान भी कभी नहीं छोड़ने योग्य दयारूपी पत्नीसे सहित थे।।१००।। अथवा वे मुनिराज एक कुजर अर्थात् हाथीके समान मालूम होते थे क्योंकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात् भाग्यशाली होता है उसी प्रकार भगवान् भी महोदय अर्थात् बड़े भारी ऐश्वर्यसे सहित थे, हाथीका शरीर जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी ऊँचा था, हाथी जिस प्रकार सुवंश अर्थात् पीठकी उत्तम रीढ्से सहित होता है उसी प्रकार भगवान् भी सुवंश अर्थात् उत्तम कुलसे सहित थे और हाथी जिस प्रकार रस्सियों द्वारा खम्भेमें बँधा रहता है उसी प्रकार भगवान भी उत्तम व्रतरूपी रिस्सियों द्वारा तपरूपी बड़े भारी खम्भेमें बॅघे हुए थे ।।१०१।। वे भगवान सुमेर पर्वतके समान उत्तम शरीर धारण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार सुमेर पर्वत अकम्पाय-मान रूपसे खड़ा है उसी प्रकार उनका शरीर भी अकम्पायमान रूपसे (निश्चल) खडा था, मेरु पर्वत जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार उनका शरीर भी ऊँचा था, सिंह व्याघ आदि बड़े बड़े कूर जीव जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी उपासना करते हैं अर्थात् वहाँ रहते हैं उसी प्रकार बड़े बड़े कूर जीव शान्त होकर भगवान्के शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात् उनके समीप में रहते थे, अथवा सुमेरु पर्वत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्त्व अर्थात् महाप्राणियोंसे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी इन्द्र आदि महासत्त्वोंसे उपासित था अथवा सुमेरु पर्वत जिस प्रकार महासत्त्व अर्थात् बड़ी भारी दृढ़तासे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान् का शरीर भी महासत्त्व अर्थात् बड़ी भारी दृढ़ता (धीर वीरता) से उपासित था, और सुमेरु पर्वत जिस प्रकार क्षमा अर्थात् पृथिवीके भारको धारण करनेमें समर्थ होता है उसी प्रकार भगवान्का शरीर भी क्षमा अर्थात् शान्तिके भारको घारण करनेमें समर्थ था ॥१०२॥ उस समय भगवान्ने अपने अन्तः करणको ध्यानके भीतर निश्चल कर लिया था तथा उनकी चेष्टाएँ अत्यन्त गम्भीर थीं इसलिये वे वायुके न चलनेसे निश्चल हुए समुद्रकी गम्भीरताको भी

१ अग्नौ । २ अत्याज्यदयास्त्रीस्वीकारम् । ३ अन्तर्लीन । ४ निर्वात-प० ।

## अष्टाद्दां पर्घ

परीषहमहावात रेक्षोभ्यमजलाशयम् । बोषया बोभिरस्पृष्टमपूर्वमिय वारिषिम् ॥ १०४॥ सावरं च समासाद्य पश्यन् भगवतो वपुः । विसिष्टिमये तपोलक्ष्म्या 'परिरम्धमधीद्धया' ॥ १०४॥ परीत्य प्रणतो भक्त्या स्तुत्वा च स जगव्गुरुम् । कुमाराविति सोपायम् ग्रवदत् संवृताकृतिः ॥ १०६॥ युवां युवानौ वृश्येथे सायुषौ विकृताकृतीः । तपोवनं च पश्यामि प्रशान्तिमदमूर्जितम् ॥ १०७॥ क्वेदं तपोवनं शान्तं क्व युवां भीषणाकृती । प्रकाशतमसोरेष संगमो नन्वसंगतः ॥ १०६॥ ग्रवहो निन्छतरा भोगा येरस्यानेऽपि योजयेत् ॥ प्रार्थनामियनां का वा युक्तायुक्तविचारणा ॥ १०६॥ प्रवाञ्ख्यो युवां भोगान् देवोऽयं भोगिनःस्पृहः । 'तद्वां शिलातलेऽम्भोजवाञ्छा 'चित्रीयतेऽच नः॥ ११०॥ सस्पृहः स्वयमन्याश्च सस्पृहानेव मन्यते । को नाम स्पृहयेद्धोमान् भोगान् 'पर्यन्ततापिनः ॥ १११॥ 'ग्रापातमात्ररस्याणां भोगानां वशाः पुमान् । महानप्यिता वोषात् सद्यस्पृणं लघुर्भवेत् ॥ ११२॥ युवां चेव्भोगकाम्यन्तौ राष्ट्र वर्तते नृपपुङ्गवः ॥ ११३॥

कर रहे थे ।।१०३।। अथवा भगवान् किसी अनोखे समुद्रके समान जान पड़ते थे क्योंकि उपलब्ध समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता है परन्तु वे परीषहरूपी महावायुसे कभी भी क्षुभित नहीं होते थे, उपलब्ध समुद्र तो जलाशय अर्थात् जल है आशयमें (मध्यमें) जिसके ऐसा होता है परन्तु भगवान् जडाशय अर्थात् जड (अविवेक युक्त) है आशय (अभिप्राय) जिनका ऐसे नहीं थे, उपलब्ध समुद्र तो अनेक मगर मच्छ आदि जल-जन्तुओंसे भरा रहता है परन्तु भगवान् दोषरूपी जल-जन्तुओंसे छुए भी नहीं गये थे ।।१०४।। इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके समीप वह धरणेन्द्र बड़े ही आदरके साथ पहुँचा और अतिशय बढ़ी हुई तपरूपी लक्ष्मीसे आलिङ्गित हुए भगवान्के शरीरको देखता हुआ आश्चर्य करने लगा ॥१०५॥ प्रथम ही उस धरणेन्द्रने जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर अपना वेश छिपाकर वह उन दोनों कुमारोंसे इस प्रकार सयुक्तिक वचन कहने लगा ।।१०६।। हे तरुण पुरुषो, ये हथियार धारण किये हुए तुम दोनों मुफ्ने विकृत आकार वाले दिखलाई दे रहे हो और इस उत्कृष्ट तपोवनको अत्यन्त शान्त देख रहा हूं ॥१०७॥ कहाँ तो यह शान्त तपोवन, और कहाँ भयंकर आकारवाले तुम दोनों ? प्रकाश और अन्ध-कारके समान तुम्हारा समागम क्या अनुचित नहीं है ? ।।१०८।। अहो, यह भोग बड़े ही निन्दनीय हैं जोकि अयोग्य स्थानमें भी प्रार्थना कराते हैं अर्थात् जहाँ याचना नहीं करनी चाहिये वहाँ भी याचना कराते हैं सो ठीक ही है क्योंकि याचना करनेवालोंको योग्य अयोग्यका विचार ही कहाँ रहता है ? ।।१०९।। यह भगवान् तो भोगोंसे निःस्पृह हैं और तुम दोनों उनसे भोगों की इच्छा कर रहे हो सो तुम्हारी यह शिलातलसे कमलकी इच्छा आज हम लोगोंको आश्चर्य युक्त कर रही है। भावार्थ-जिस प्रकार पत्थरकी शिलासे कमलोंकी इच्छा करना व्यर्थ है उसी प्रकार भोगोंकी इच्छासे रहित भगवान्से भोगोंकी इच्छा करना व्यर्थ है ।।११०।। जो मनुष्य स्वयं भोगोंकी इच्छासे युक्त होता है वह दूसरोंको भी वैसा ही मानता है, अरे, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो अन्तमें सन्ताप देनेवाले इन भोगोंकी इच्छा करता हो ।।१११।। प्रारम्भ मात्रमें ही मनोहर दिखाई देनेवाले भोगोंके वश हुआ पुरुष चाहे जितना बड़ा होनेपर भी याचना रूपी दोषसे शीघृ ही तृणके समान लघु हो जाता है ।।११२।। यदि तुम दोनों भोगोंको चाहते हो तो भरतके समीप जाओ क्योंकि इस समय वही सामृाज्यका भार धारण करनेवाला है और

१ आर्लिगितम् । २ अत्यर्थं प्रवृद्धया । ३ आकारान्तरेणाच्छादितनिजाकारः । ४ अर्थीत्यध्याहारः । ५ तत्कारणात् । वां युवयोः । ६ चित्रं करोति । ७ परिणमनकास । ८ अनुभवमात्रम् । ६ याच्ञा । १० तृणवल्लघुः । ११ भोगमिच्छन्तौ । १२ धुरन्घरः ।

वही श्रेष्ठ राजा है।।११३।। भगवान् तो राग द्वेष आदि अन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग कर चुके हैं और अपने शरीरसे भी निःस्पृह हो रहे हैं, अब यह भोगोंकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको भोग कैसे दे सकते हैं ? ।।११४।। इसलिये, जो केवल मोक्ष जानेके लिये उद्योग कर रहे हैं ऐसे इन भगवान्के पास धरना देना व्यर्थ है । तुम दोनों भोगोंके इच्छुक हो अतः भरतकी उपा-सना करनेके लिये उसके पास जाओ ।।११५।। इस प्रकार जब वह धरणेन्द्र कह चुका तब बे दोनों निम विनमि कुमार उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे कि दूसरेके कार्योंमें आपकी यह क्या आस्था (आदर, बुद्धि) है ? आप महाबुद्धिमान् हैं अतः यहांसे चुपचाप चले जाइये ।।११६॥ क्योंकि इस विषयमें जो योग्य अथवा अयोग्य हैं उन दोनोंको हम लोग जानते हैं परन्तु आप इस विषयमें अनिभज्ञ हैं इसिलिये जहाँ आपको जाना है जाइए । ।।११७।। ये वृद्ध हैं और ये तरुण हैं यह भेद तो मात्र अवस्थाका किया हुआ है । वृद्धावस्थामें न तो कुछ ज्ञानकी वृद्धि होती है और न तरुण अवस्थामें बुद्धिका कुछ ह्रास ही होता है । बल्कि देखा ऐसा जाता है कि अवस्थाके पकनेसे वृद्धावस्थामें प्रायः वृद्धिकी मन्दता हो जाती है और प्रथम अवस्थामें प्रायः पुण्यवान् पुरुषोंकी वृद्धि बढ़ती रहती है ॥११८-११९॥ न तो नवीन-तरुण अवस्था दोष उत्पन्न करनेवाली है और न वृद्ध अवस्था गुण उत्पन्न करनेवाली है क्योंकि चन्द्रमा नवीन होने पर भी मनुष्योंको आह्लादित करता है और अग्नि जीर्ण (बुभनेके सन्मुख) होनेपर भी जलाती ही है ॥१२०॥ जो मनुष्य बिना पूछे ही किसी कार्यको करता है वह बहुत घीठ समभा जाता है । हम दोनों ही इस प्रकारका कार्य आपसे पूछना नहीं चाहते फिर आप व्यर्थ ही बीचमें क्यों बोलते हैं।।१२१।। आप जैसे निन्द्य आचरणवाले दुष्ट पुरुष विना पूछे कार्योंका निर्देश कर तथा अत्यन्त असत्य और अनिष्ट चापलूसीके वचन कहकर लोगोंको ठगा करते है ।।१२२।। बुद्धिमान् पुरुषोंकी जिह्वा कभी स्वप्नमें भी अशुद्ध भाषण नहीं करती, उनकी चेष्टा कभी दूसरोंका अनिष्ट नहीं करती और न उनकी स्मृति ही दूसरोंका विनाश करनेके लिये कभी कठोर

१ युवयोः । २ उपरोधनालम् । 'निषेधेऽलं खलु क्त्वा वेति वर्तते ।' निषेधे वर्तमानयो-रलं खलु इत्येतयोष्पपदयोधितोः क्त्वा प्रत्ययो वा भवतीति वचनात् । यथाप्राप्तं च । अलंकृत्वा । खलुकृत्वा । अलं बाले ष्टित्वा । अलं वाले रोदनेन । अलंखलाविति किम् ? मा भावि नार्थो ष्टितेन । निषेध इति किम् ? अलंकारं सिद्धं खलु । ३ भोगकामौ । ४ गच्छतम् । ५ यत्नः । ६ अयुक्तम् । ७ अस्मद्विषये । ६ वृद्धाः । ६ युवानः । १० परिपाकेन । ११ कृतः शास्त्रादिना निष्पन्न आत्मा बृद्धिर्येषां ते कृतात्मानस्तेक्रषाम्, ''आत्मा यत्नो धृतिः बृद्धः स्वभावो ब्रह्म वष्मं च'' इत्यमरः । १२ वार्द्धेक्यम् । १३ न प्रष्टुमिष्टाः । १४ उपदेशैः । १४ असत्य । १६ चाटुवादैः । १७ लोकानसद्नता प० । १६ अशुद्ध ।

विविताखिलवेद्यानां नोपदेशो भवावृशाम् । न्यायोऽस्मवाविभिः सन्तो यतो न्यायेकजीविकाः ॥१२४॥ शान्तो वयोऽनुरूपोऽयं वेषः सौम्ययमाकृतिः । वचः प्रसन्नमूर्जस्वि व्याचध्टे वः प्रबुद्धताम् ॥ १२४॥ बहिःस्फुरित्कमप्यन्तर्गूढं तेजो जनातिगम् । महानुभावतां विक्ति वपुरप्राकृतिं च वः ॥ १२६॥ इत्यभिव्यक्तवैशिष्टचा भवन्तो भद्रशीलकाः । कार्येऽस्मवीये मृहचन्ति न विद्यः किन्नु कारणम् ॥ १२७॥ गुरुप्रसादनं क्लाध्यमावाभ्यां फलमीप्सितम् । यूयं तत्प्रतिबन्धारः परकार्येषु शीतलाः ॥१२८॥ परेषां वृद्धिमालोक्य नन्वसूर्यति दुर्जनः । युष्मावृशां तु महतां सतां प्रत्युत सा मृदे ॥ १२६॥ वनेऽपि वसतो भर्तुः प्रभुत्वं कि परिच्युतम् । पादमूल जगिद्धक्वं यस्याद्यापि चराचरम् ॥१३०॥ कल्पानोकहमुत्सृज्य को नामान्यं महीरहम् । सेवेत पद्धीरोप्सन् फलं विपुलमूजितम् ॥ १३२॥ महाब्धिमथवा हित्वा रत्नार्थी किमु संश्रयते । पत्वलं शुष्कश्रवालं शाल्यर्थी वा पलालकम् । १३२॥ भरतस्य गुरोक्चापि किमु नास्त्यन्तरं महत् । गोष्पदस्य समुद्वेण समकक्ष्यत्वमित्त वा । १३२॥

होती है ॥१२३॥ जिन्होंने जानने योग्य सम्पूर्ण तत्त्वोंको जान लिया है ऐसे आप सरीखे बुद्धि-मान् पुरुषोंके लिये हम बालकों द्वारा न्यायमार्गका उपदेश दिया जाना योग्य नहीं है क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे एक न्यायरूपी जीविकासे ही युक्त होते हैं अर्थात् वेृन्यायरूप प्रवृत्ति से ही जीवित रहते हैं ।।१२४।। आयुके अनुक्ल धारण किया हुआ आपका यह वेप बहुत ही शान्त है, आपकी यह आकृति भी सौम्य है और आपके वचन भी प्रसादगुणसे सहित तथा तेजस्वी हैं और आपकी बुद्धिमत्ताको स्पष्ट कह रहे हैं ।।१२५।। जो अन्य साधारण पुरुषोंमें नहीं पाया जाता और जो बाहर भी प्रकाशमान हो रहा है ऐसा आपका यह भीतर छिपा हुआ अनिर्वचनीय तेज तथा अद्भृत शरीर आपकी महानुभावताको कह रहा है । भावार्थ–आपके प्रकाशमान लोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्तिमान् शरीरके देखनेसे मालम होता है कि आप कोई महापूरुष हैं ।।१२६।। इस प्रकार जिनकी अनेक विशेषताएँ प्रकट हो रही हैं ऐसे आप कोई भद्रपरिणामी पुरुष हैं परन्तु फिर भी आप जो हमारे कुर्यमें मोहको प्राप्त हो रहे हैं सो उसका क्या कारण है ? यह हम नहीं जानते ।।१२७।। गुर--भगवान् वृंषभदेवको प्रसन्न करना सब जगह प्रशंसा करने योग्य है और यही हम दोनोंका इच्छित फल है अर्थात् हम लोग भगवान् को ही प्रसन्न करना चाहते हैं परन्तु आप उसमें प्रतिबन्ध कर रहे हैं–विघ्न डाल रहे हैं इसलिये जान पड़ता है कि आप दूसरोंका कार्य करनेमें शीतल अर्थात् उद्योगरहित हैं-आप दूसरोंका भला नहीं होने देना चाहते ।।१२८।। दूसरोंकी वृद्धि देखकर दुर्जन मनुष्य ही ईर्ष्या करते हैं आप जैसे सज्जन और महापुरुषोंको तो बल्कि दूसरोंकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिये ॥१२९॥ भगवान् वनमें निवास कर रहे हैं इससे क्या उनका प्रभुत्व नष्ट हो गया है? देखो, भगवान्के चरणकमलोंके मूलमें आज भी यह चराचर विश्व विद्यमान है।।१३०।। आप जो हम लोगों को भरतके पास जानेकी सलाह दे रहे हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो बड़े बड़े बहुतसे फलोंकी इच्छा करता हुआ भी कल्प वृक्षको छोड़कर अन्य सामान्य वृक्ष की सेवा करेगा ॥१३१॥ अथवा रत्नोंकी चाह करनेवाला पुरुष महासमुद्रको छोड़कर, जिसमें शेवाल भी सुख गई है ऐसे किसी अल्प सरोवर (तलैया) की सेवा करेगा अथवा धानकी इच्छा करनेवाला पियालका आश्रय करेगा?।।१३२।। भरत और भगवान् वृषभदेवमें क्या बड़ा भारी

१ क्ष भपदार्थानाम् । २ तेजस्वि । ३ असाधारणम् । ४ अस्मदभीष्टप्रतिनिरोधकाः । ५ ईर्ष्यां करोति । ६ प्रवृद्धिः । ७ भूयिष्ठम् । ८ उपर्युपरि प्रवर्द्धमानम् । ६ अल्पसरः । १० 'पलालोऽस्त्री स निष्कलः, । ११ किम् । ं स्वच्छाम्भःकलिता लोके कि न सन्ति जलाशयाः । चातकस्याप्रहः कोिष यद्वाञ्छ्य्यम्बुबात्पयः ॥ १३४ ॥ तबुस्रतेरिवं वित्ते वृत्ते यिष्ठपुलं फलम् । वाञ्छिति परमोवारं स्थानमाश्चित्य मानिनः ॥ १३४ ॥ इत्यवीनतरां वाचं श्रुत्वाहीन्द्रः कुमारयोः । नितरां सोऽनुष्णिचत्रं इलाध्यं धर्यं हि मानिनाम् ॥ १३६ ॥ श्रहो महेच्छ्ता पूनोः सहो गाम्भीयंमेतयोः । सहो गुरो परा भिनतः स्रहो क्लाध्या स्पृहानयोः ॥ १३६ ॥ श्रहो महेच्छ्ता पूनोः सहो गाम्भीयंमेतयोः । स्रहो गुरो परा भिनतः स्रहो क्लाध्या स्पृहानयोः ॥ १३६ ॥ इति प्रीतस्तवात्मीयं विद्यं रूपं प्रवश्यम् । पुनित्यववत् प्रीतिकतायाः कृष्टं इचः ॥ १३६ ॥ युवां युवजरन्तौ र्रथस्तुष्टो वां धीरचेष्टितः । स्रहं हि धरणो नाम फणिनां पतिरिद्यमः ॥ १३६ ॥ मां वित्तं किकरं भर्तः पातालस्वर्गवासिनम् । युवयोर्भोगभागित्वं विश्वातुं समुपागतम् ॥ १४० ॥ स्रावित्या किकरं भर्तः पातालस्वर्गवासिनम् । युवयोर्भोगभागित्वं विश्वातुं रित्वात् उत्यव्यक्ष्या १४१ । स्रितं तिष्टिनाम् तो प्रवित्ताम् ॥ १४२ ॥ इत्यस्य वचनात् प्रीतौ कुमारौ तमबोचताम् । सत्यं गुरः प्रसन्नो नौ भोगान्वत्सिति वाञ्चिताम् ॥ १४२ ॥ तस् बृहि धरणाधीश यत्सत्यं मतमीशितुः । गुरोर्मतादिना भोगा नावयोरभिसम्मताः ॥ १४४ ॥

अन्तर नहीं हैं ? क्या गोष्पदकी समुद्रके साथ बराबरी हो सकती है ?।।१३३।। क्या लोकमें स्वच्छ जलसे भरे हुए अन्य जलाशय नहीं हैं जो चातक पक्षी हमेशा मेघसे ही जलकी याचना करता है। यह क्या उसका कोई अनिर्वचनीय हठ नहीं है।।१३४।। इसलिये अभिमानी मनुष्य जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बड़े भारी फलकी वाञ्छा करते हैं सो इसे आप उनकी उन्नतिका ही आचरण समभें ।।१३५।। इस प्रकार वह धरणेन्द्र निम विनिम दोनों कुमारोंके अदीनतर अर्थात् अभिमानसे भरे हुए वचन सुनकर मनमें बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी पुरुषोंका धैर्य प्रशंसा करने योग्य होता है ॥१३६॥ वह धरणेन्द्र मन ही मन विचार करने लगा कि अहा, इन दोनों तरुण कुमारोंकी महेच्छता (महा-शयता) कितनी बड़ी है, इनकी गम्भीरता भी आश्चर्य करनेवाली है, भगवान वृषभदेवमें इनकी श्रेष्ठ भिवत भी आक्चर्यजनक है और इनकी स्पृहा भी प्रशंसा करने योग्य है। इस प्रकार प्रसन्न हुआ धरणेत्न्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी लताके फुलोंके समान इस प्रकार वचन कहने लगा ।।१३७-१३८।। तुम दोनों तरुण होकर भी वृद्धके समान हो, में तुम लोगोंकी धीर वीर चेष्टाओंसे बहुत ही सन्तुष्ट हुआ हूँ, मेरा नाम धरण है और में नागकुमार जातिके देवोंका मुख्य इन्द्र हूं ।।१३९।। मुफ्ते आप पाताल स्वर्गमें रहनेवाला भगवान् का किकर समभें तथा में यहां आप दोनोंको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त करनेके लिये ही आया हूं ।।१४०।। ये दोनों कुमार बड़े ही भक्त हैं इसलिये इन्हें इनकी इच्छानुसार भोगोंसे युक्त करो इस प्रकार भगवान्ने मुभ्ने आज्ञा दी है और इसीलिये मैं यहां शीघृ आया हूँ ॥१४१॥ इसलिये जगत्की व्यवस्था करनेवाले भगवान्से पूछकर उठो आज में तुम दोनोंके लिये भगवान् के द्वारा बतलाई हुई भोगसामग्री दूंगा।।१४२।। इस प्रकार धरणेन्द्रके वचनोंसे वे कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसन्न हुए हैं और हम लोगों को मन वाञ्छित भोग देना चाहते हैं ।।१४३।। हे धरणेन्द्र, इस विषयमें भगवान्का जो सत्य मत हो वह हम लोगोंसे कहिये क्योंकि भगवान्के मत अर्थात् संमतिके बिना हमें भोगोपभोग

१ अम्बुदात् पयो वाञ्छति यः स कोऽप्याग्रहोऽस्ति । २ जानीत । ३ वर्तनम् । ४ वाञ्छन्तौति यत् । ५ महाशयता । 'महेच्छस्तु महाशयः' इत्यभिधानात् । ६ भवतः । ७ युवयोः । ८ जानीतम् । ६ आज्ञापितः । १० नियोजय । ११ कारणेन । १२ तत् कारणात् । १३ पृष्ट्वा । १४ जगत्कर्तारम् । १५ आवयोः । १६ दातुमिच्छति । इत्युक्तवन्तौ प्रत्याय्वे सीपायं फिणनां पतिः । भगवन्तं प्रणम्याशु युवानावन्यत् समम् ॥ १४४ ॥ स ताभ्यां फिणनां भर्ता रेके गगनमुत्पतन् । युतस्तापप्रकाशाभ्यामिव भास्यान् महोदयः ॥ १४६ ॥ वभौ फिणकुमाराभ्यामिव ताभ्यां समन्वितः । प्रथयप्रशमाभ्यां वा युक्तो योगीव भोगिराष्ट् ॥ १४६ ॥ स व्योममार्गमुत्पत्य विमानमिथरोप्य तौ । द्राक् प्राप विजयाद्वीद्वि भूदेव्या हसितोषमम् ॥ १४६ ॥ स्वपूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्य सवणाणंवम् । मध्ये भारतवर्षस्य स्थितं तन्मानवण्डस्त् ॥ १४६ ॥ विराजमानमुसुङ्गौर्गानारत्नांशुचित्रितः । भकुटैरिव क्टं स्वः स्वरमारुद्धवागणः ॥ १४० ॥ निपतिप्रक्षरारावः प्रापूरितगृहामुखम् । व्याजु हृषुभिवातान्तं विश्वान्त्यं सुरदभ्पतीन् ॥ १५१ ॥ मह्द्भिरक्लोवगुर्दः सङ्गद्भिरतोऽमुतः । घनाधनैर्घनष्यानः विष्यान्त्यं सुरदभ्पतीन् ॥ १५२ ॥ स्फुरच्यामोकरप्रस्यः वीप्तैव्य्यात् रुद्धिभाः । ज्वलहावानलाद्यं ज्वापारद्वमेखलम् ॥ १५२ ॥ सरद्भिःशिखरोपान्ताव् व्यायताव् गुरुनिर्झरः । धनेर्जं जीरतैरारावारव्य विधानमिलच्छलात् ॥ १५४ ॥ सरद्भिःशिखरोपान्ताव् व्यायताव् गुरुनिर्झरः । घनेर्जं जीरतैरारावारव्य विद्यानमिलच्छलात् ॥ १५४ ॥ स्मृतमामोदलोभेन प्रोत्फुल्ला वनवल्लरोः । विनीलैरंशुकैविष्वक् विद्यानमिलच्छलात् ॥ १५४ ॥

की सामग्री इप्ट नहीं है।।१४४।। इस प्रकार कहते हुए कुमारोंको युक्तिपूर्वक विश्वास दिला कर धरणेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर उन्हें शीघृ ही अपने साथ ले गया।।१४५।। महान् ऐश्वर्यको धारण करनेवाला वह धरणेन्द्र उन दोनों कुमारोंके साथ आकाशमें जाता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो ताप और प्रकाशके साथ उदित होता हुआ सूर्य ही हो।।१४६।। अथवा जिस प्रकार विनय और प्रशम गुणसे युक्त हुआ कोई योगिराज सुशोभित होता है उसी प्रकार नागकुमारोंके समान उन दोनों कुमारोंसे युक्त हुआ वह धरणेन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था।।१४७।। वह दोनों राजकुमारोंको विमानमें बैठाकर तथा आकाश मार्गका उल्लंघन कर शीघृ ही विजयार्ध पर्वतपर जा पहुंचा, उस समय वह पर्वत पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी उपमा धारण कर रहा था।।१४८।।

वह विजयार्ध पर्वत अपने पूर्व और पिश्चमकी कोटियोंसे लवण समुद्रमें अवगाहन (प्रवेश) कर रहा था और भरत क्षेत्रके बीचमं इस प्रकार स्थित था मानो उसके नापनेका एक दण्ड ही हो ॥१४९॥ वह पर्वत ऊंचे, अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे चित्र विचित्र और अपनी इच्छानुसार आकाशाङ्गणको घेरनेवाले अपने अनेक शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो मुकुटोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥१५०॥ पड़ते हुए निर्भरनोंके शब्दोंसे उसकी गुफाओंके मुख आपूरित हो रहे थे और उनमें ऐसा मालूम होता था मानो अतिशय विश्राम करनेके लिये देव देवियोंको बुला ही रहा हो ॥१५१॥ उसकी मेखला अर्थात् बीचका किनारा पर्वत के समान ऊंचे, यहां वहां चलते हुए और गम्भीर गर्जना करते हुए बड़े बड़े मेघों द्वारा चारों ओरसे ढका हुआ था ॥१५२॥ देदीप्यमान सुवर्णके बने हुए और सूर्यकी किरणोंसे सुशोभित अपने किनारोंके द्वारा वह पर्वत देव और विद्याधरोंको जलते हुए दावानलकी शंका कर रहा था ॥१५३॥ उस पर्वतकी शिखरोंके समीप भागसे जो लम्बी धारवाले बड़े बड़े भरने पड़ते थे उनसे मेघ जर्जरित हो जाते थे और उनसे उस पर्वतके समीप ही बहुतसे निर्भरने बनकर निकल रहे थे ॥१५४॥ उस पर्वतपर के वनोंमें अनेक लताएं फूली हुई थीं और उनपर भूमर बैठे हुए थे उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो सुगन्धिक लोभसे वह उन वनलताओंको

१ विश्वासं नीत्वा । २ अथवा । ३ मुकुटै-अ०, प० । ४ व्या ह्वातुमिच्छुम् । ५ नितान्तं प्रसन्नम् । ६ पर्वतवदुन्नतैः । ७ बहलनिस्वनैः । ६ आयतात् । विस्तीर्णादित्यर्थः । –द्व्यायतै-अ०, म०, ल० । ६ स्थूलजलप्रवाहैः । १० भिन्नेः । ११ इव ।

लताभवनिवश्रान्तिक्करोव्गीतिनिःस्वनैः । सदा रम्यान् वनोह्देशान् वधानमिधमेखलम् ।। १४६ ।। स्वतागृहान्ते राबद्धदोलारूढने भद्रचरीः । वनाधिदेवतादेश्या वहन्तं वनवीथिषु ।। १४७ ।। सङ्वरत्खचरीववत्त्रव्यक्षकः प्रतिबिम्बितः । प्रोद्धहन्तं महानीलस्थलीः ऊ ढाब्जिनी श्रियः ।। १४६ ।। विचरत्खचरीचारचरणालक्तकारुणाः । कृतार्चा इय रक्ताब्जेः दधतं स्फाटकीः स्थलीः ।। १४६ ।। विदूरलद्धिनो धीरध्वनितानमलच्छवीन् । निर्झरानिव बिभ्राणं मृगेन्द्रानिधकत्वरम् ।। १६० ।। प्रेथपुत्यकमारूढप्रणयान् सुरदम्पतीन् । सम्भोगान्ते कृतातोद्य विनोदान् दधतं मिथः ।। १६२ ।। श्रेणीद्वयं वितत्य क्ष्यं स्व स्थानिव विद्यापराधिवसतीः । यारयन्तं पुरीः विपराः ।। १६२ ।। १४६ ।। प्रेष्यधित्यकमाबद्धकेतनैरिव निर्झरान् । दधदिभः शिखरैः खाग्रं लङ्घयन्तिमवीच्छितैः ।। १६३ ।। ग्राच्छक्षप्रधारमाच्छ विद्यानिव स्व विद्यानिव ।। १६३ ।। विद्यानिव । विद्यानिव । विद्यानिव । विद्यानिव । विद्यानिव । विद्यानिव ।। १६४ ।। विद्यानिव ।। विद्यानिव ।। विद्यानिव ।। १६४ ।। विद्यानिव ।। वि

चारों ओरसे काले वस्त्रोंके द्वारा ढक ही रहा हो ॥१५५॥ वह पर्वत अपनी मेखलापर ऐसे प्रदेशोंको धारण कर रहा था जो कि लताभवनोंमें विश्राम करनेवाले किन्नर देवोंके मधुर गीतोंके शब्दोंसे सदा सुन्दर रहते थे।।१५६।। उस पर्वतपर वनकी गलियोंमें लतागृहोंके भीतर पड़े हुए भूलोंपर भूलती हुई विद्याधरियां वनदेवताओंके समान मालूम होती थीं ।।१५७।। उस पर्वतपर जो इधर उधर घूमती हुई विद्याधिरयोंके मुखरूपी कमलोंके प्रतिविम्ब पड़ रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो नील मणिकी जमीनमें जमी हुई कमलिनियोंकी शोभा ही धारण कर रहा हो ॥१५८॥ वह पर्वत स्फटिक मणिकी बनी हुई उन प्रारृतिक भूमियों को धारण कर रहा था जो कि इधर उधर टहलती हुई विद्याधिरयों के सुन्दर चरणों में लगे हुए महावरसे लाल वर्ण होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थीं मानो लाल कमलोंसे उनकी पूजा ही की गई हो ।।१५९।। वह पर्वत अपनी गुफाओंमें निर्भरनोंके समान सिंहोंको धारण कर रहा था क्योंकि वे सिंह निर्भरनोंके समान ही विदूरलंघी अर्थात् दूरतक लांघनेवाले, गम्भीर शब्दों से युक्त और निर्मल कान्तिके धारक थे ।।१६०।। वह पर्वत अपनी उपत्यका अर्थात् समीप की भूमिपर सदा ऐसे देव-देवियोंको धारण करता था जो परस्पर प्रेमसे युक्त थे और सम्भोग करनेके अनन्तर वीणा आदि बाजे बजाकर विनोद किया करते थे।।१६१।। उस पर्वतकी उत्तर और दक्षिण ऐसी दो श्रेणियां थीं जो कि दो पंखोंके समान बहुत ही लम्बी थीं और उन श्रेणियोंमें विद्याधरोंके निवास करनेके योग्य अनेक उत्तम उत्तम नगरियां थीं ।।१६२।। उस पर्वतकी शिखरोंपर जो अनेक निर्भरने वह रहे थे उनसे वे शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके ऊपरी भागपर पताकाएं ही फहरा रही हों और ऐसी ऐसी ऊंची शिखरोंसे वह पर्वत ऐसा मालम होता था मानो आकाशके अग्रभागका उल्लंघन ही कर रहा हो ।।१६३।। शिखरसे लेकर जमीन तक जिनकी ऐसी अखण्ड धारा पड़ रही है ऐसे निर्भरनोंसे वह पर्वत ऐसा जान पडता था मानो लोकनाड़ीको नापनेके लिये उसने एक लम्बा दण्ड ही धारण किया हो ॥१६४॥ चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे जिनसे प्रत्येक रात्रिको पानीकी धारा बहने लगती है ऐसे चन्द्रकान्त मणियों के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो दावानलके डरसे अपने किनारेके वृक्षोंको ही सींच

१ श्रेण्याम् । २ मध्यरिचतप्रेङ्खलाऽधिरूढ । ३ दोलारुढा नभ— अ०, प० । ४ सदृ्शाः । ५ प्रतिबिम्बर्कैः अ०, म०, ल०, स० । ६ धृत् । ७ कृतोपहाराः । ८ कन्दरे तटे । ६ आसन्न-भूमौ । उपत्यका अद्रेरासम्ना भूमिः । १० विस्तृत्य प्रसार्येत्यर्थैः । ११ आत्मीयम् । १२ अधिवासः । १३ पुरीवराः ब० । १४ सानुमध्ये । १५ आ अवधेः । आ भूमिभागादित्यर्थैः । १६ रात्रौ । शशिकान्तोपलैरिन्वुं तारकाः कुमुदोत्करैः । 'उड्दान निर्झरच्छेदैः 'न्यबक्ट्रत्येवोच्चकैः स्थितम् ॥ १६६ ॥ सितैर्थनैस्तटीः शुभ्रः श्रयद्भिरनिलाहृतैः । कृतोपचयमारुद्धवना भोगैर्धनात्यये ॥ १६७ ॥ प्रोत्तुंगो मेरुरेकान्तान्न महत्स धृतायतिः । इति तोषादिवोन्मुक्त प्रहासं निर्झरारवैः ॥ १६८ ॥ सुविशुद्धोऽहमामूलाद् स्राश्चृंगं रजतोच्चयः । शुद्धः कुलाद्रयो नैविमतीवाविष्कृतोन्नतिम् ॥ १६६ ॥ सचर्चरे सह सम्बन्धाद् गंगासिन्धोरधः स्थितेः । जित्वेव 'कुलकुवत्कीलान् विभ्राणं विजयार्द्धताम् ॥ १७० ॥ स्रवलस्थितिमुत्तुंग 'रशुद्धिभाजं जगद्गुरुम्' । जिनेन्द्रमिव नाकीन्द्रैः शक्वदाराध्यमादरात् ॥ १७१ ॥ रिम्नक्षरत्वादभद्धात्वाद् स्रलङ्क्यत्वान्महोन्नतेः । गुरुत्वाच्च जगद्धातुः स्रातन्वानमनुश्रियाम् ।। १७२ ॥

रहा हो ।।१६५।। वह पर्वत चन्द्रकान्त मणियोंसे चन्द्रमाको, कुमुदोंके समृहसे ताराओंको और निर्भरनोंके छींटोंसे नक्षत्रोंको नीचा दिखाकर ही मानो वहुत ऊंचा स्थित था ।।१६६।। शरद् ऋतुमंं जब कभी वायुसे टकराये हुए सफेद बादल वन-प्रदेशोंको व्याप्तकर उसके सफेद किनारों पर आश्रय लेते थे तब उन बादलोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों कुछ बढ़ गया हो ॥१६७॥ उस पर्वतपर जो निर्भरनोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा मालुम होता था मानो सुमेरु पर्वत केवल ऊंचा ही है हमारे समान लम्बा नहीं है इसी संतोपसे मानो जोरका शब्द करता हुआ हँस रहा हो ।।१६८।। मैं वहुत ही शुद्ध हुं और जड़से लेकर शिखर तक चांदी चांदीका बना हुआ हूं, अन्य कुलाचल मेरे समान शुद्ध नहीं हैं यह समफ्रकर ही मानो उसने अपनी ऊंचाई प्रकट की थी ।।१६९।। उस पर्वतका विद्याधरोंके साथ सदा संसर्ग रहता था और गंगा तथा सिन्धु नामकी दोनों निदयां उसके नीचे होकर बहती थीं इन्हीं कारणोंसे उसने अन्य कुलाचलोंको जीत लिया था तथा इसी कारणसे वह विजयार्घ इस सार्थक नामको धारण कर रहा था ।। भावार्थ–अन्य कुलाचलोंपर विद्याधर नहीं रहते हैं और न उनके नीचे गंगा सिन्धु ही बहती हैं बल्कि हिमवत् नामक क्लाचलके ऊपर बहती हैं। इन्हीं विशेषताओंसे मानो उसने अन्य कुलाचलोंपर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजयके कारण ही उसका विजयार्घ विजय + आ + ऋदः) ऐसा सार्थक नाम पडा था ।।१७०।। इन्द्र लोग निरन्तर उस पर्वत की जिनेन्द्रदेवके समान आराधना करते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अचल स्थित हैं अर्थात् निश्चल मर्यादाको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी अचल स्थित था अर्थात् सदा निश्चल रहनेवाला था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव उत्तुङ्ग अर्थात् उत्तम् हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी उत्तुङ्ग अर्थात् ऊंचा था,जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार शुद्धिभाक् हैं अर्थात् राग, द्वेष आदि कर्म विकारसे रहित होनेके कारण निर्मल हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी शुद्धिभाक् था अर्थात् धूलि कंटक आदिसे रहित होनेके कारण स्वच्छथा और जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव जगत्के गुरु हैं इसी प्रकार वह पर्वत भी जगत्में श्रेष्ठ अथवा उसका गौरव स्वरूप था।।१७१।। अथवा वह पर्वत जगत्के विधातात्मा जिनेन्द्रदेवका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार, जिनेन्द्र-देव अक्षर अर्थात् विनाशरहित हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रलय आदिके न पड़नेसे विनाश रहित था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अभेद्य हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी अभेद्य था अर्थात् वज्र आदि

१ नक्षत्राणि । २ अधःकृत्य । ३-रिनलाहतैः । ४ विस्तार । ५ सर्वथा । ६ धृतायामः । ७ कृतप्रहसनम् । ६ रजतपर्वतः । ६ कुलपर्वतान् । १० विजयेन ऋद्धः प्रवृद्धः विजयार्द्धः तस्य भावः ताम् । पृषोदरादिगणत्वात् । ११ नैर्मल्य । पक्षे विशुद्धपरिणाम । १२ जगित गुरुम्, पक्षे विजयद्गुरुम् । १३ अनक्ष्वरत्वात् । १४ जिनेक्ष्यरस्य । १५ अनुकृतिम् ।

ैदिग्जयप्रसवागारं दथानं ैतद् गुहाद्वयम् । सुसंवृैतं सुगुप्तं च गूढान्तर्गर्भिनिर्गसम् ॥ १७३॥ कूर्टेर्नविभिहतुर्गे भूदेव्या भनकुरोपमः । विराजमानमानीलवनालीपिरधानकम् ॥ १७४॥ भृथुं पञ्चाशतं मूले तदर्थं च समुच्छितम् । तत्तप्र्यमवगाढं गां दिव्ययोजनमानतः ॥ १७४॥ महीतलाद्दशोत्पत्य विश्वयोजनिवस्तृतम् । ततोप्यूर्धं दशोत्पत्य दशिवस्तृतमग्रतः ॥ १७६॥ मविवदुन्नतमानिम्नं मविचत् समतलं नविचत् । ११मविचदुच्चावचग्रावस्थपुटं दधतं तटम् ॥ १७७॥ वविचद् ब्रह्मत्रभत्तित्तत्त्रम् । स्वप्त्रम् । स्वप्त्रम् किप्नातकृतकोलाहलाकुलम् ॥ १७६॥ वविचत् कण्ठीरवारावत्रस्तानेकप्यूथपम् । १४०॥ वविचत् कण्ठीरवारावत्रस्तानेकप्यूथपम् । १४०॥ वविचिक्वछ्वोमुखोशं द्गोणंकेकाराविकभीवितः । १४॥ सत्रास्यासम्प्रतः कार्यानात्रमः विचान्तरम् । १८०॥ वविविच्छवोमुखोशं द्गोणंकेकाराविकभीवितः ।

से उसका भेदन नहीं हो सकता था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अलंघ्य है अर्थात् उनके सिद्धान्तों का कोई खण्डन नहीं कर सकता उसी प्रकार वह पर्वत भी अलंबच अर्थात् लांघनेके अयोग्य था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार महोन्नत अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी महोन्नत अर्थात् अत्यन्त ऊंचा था और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार जगत्के गुरु हैं उसी प्रकार वह पर्वत भी गुरु अर्थात् श्रेप्ट अथवा भारी था ।।१७२।। वह विजयार्ध, चक्रववर्त्तीके दिग्विजय करनेके लिये प्रसृतिगृहके समान दो गुफायें धारण करता था क्योंकि जिस प्रकार प्रसृति गृह ढका हुआ और सुरक्षित होता है उसी प्रकार वे गुकाएं भी ढकी हुई और देवों द्वारा सुरक्षित थीं तथा जिस प्रकार प्रसूतिगृहके भीतरका मार्ग छिपा हुआ होता है उसी प्रकार उन गुफाओंके भीतर जानेका मार्ग भी छिपा हुआ था।।१७३।। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे नौ कुटोंसे शोभायमान था जो कि पृथिवी देवीके मुक्ट के समान जान पड़ते थे और उसके चारों ओर जो हरे हरे बनोंकी पंक्तियां शोभा-यमान थीं वे उस पर्वतके नील वस्त्रोंके समान मालूम होती थीं।।१७८।।वह बड़े योजनके प्रमाण से मुल भागमें पचारा योजन चौड़ा था, पच्चीस योजन ऊंचा था और उससे चौथाई अर्थात् छह सौ पच्चीस योजन पृथ्वीके नीचे गडा हुआ था ॥१७५॥ पृथ्वी तलसे दश योजन ऊपर जाकर वह तीस योजन चौड़ा था और उससे भी दश योजन ऊपर जाकर अग्रभागमें सिर्फ दश योजन चौडा रह गया था।।१७६।। इसका किनारा कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था, कहीं सम था और कहीं ऊंचे नीचे पत्थरोंसे विषम था ।।१७७।। कहीं कहीं उस पर्वतपर लगे हुए रत्नमयी पापाण सूर्यकी किरणोंसे बहुत ही गरम हो गये थे इसिल्ये उसके आगेके प्रदेशसे वानरोंके समह हट रहे थे जिससे यह पर्वत उन वानरों द्वारा किये हुए कोलाहळसे आकुल हो रहा था। ॥१७८॥ उस पर्वतपर कहीं तो सिहोंके शब्दोंसे अनेक हाथियोंके फण्ड भयभीत हो रहे थे और कहीं कोयलोंके मध्र शब्दोंसे वन वाचालित हो रहे थे ।।१७९।। कहीं मयरोंके मखसे निकली हुई केका वाणीसे भयभीत हुए सर्प बड़े दु:खके साथ वनोंके भीतर अपने-अपने बिलोंमें घस

१ दिग्जयसूतिकागृहम् । २ प्रसिद्धम् । ३ सप्प्रच्छक्षम् । ४ मुक्कुटो— अ०, प०, म०, ल० । ५ अधोऽज्ञुकम् । ६ विष्कमभित्यर्थः । ७ तदुन्नतेश्चतुर्थाः शभागम्, ऋोश्चाधिकषड्योजनमिति यावत् । ६ प्रविष्टम् । ६ पृथिवीम् । १० दशयोजनमृत्कम्य । ११ नानाप्रकारपाषाणैविषमोन्नतम् । १२ सूर्यकिरणसन्तप्तसूर्यकान्तशिलाग्रश्रदेशात् । १३ कोकिला । १४ मयूरमुखोद्भूत । १५ भीति नीतैः । १६ मासृष्ट-इति त० व० पुस्तक्योः पाठान्तरम् ।

चामीकरमय'प्रस्थच्छाया संश्रयिणीर्मृ गीः । हिरण्मयीरिवारूढ'तच्छाया दधतं वद्यचित् ॥ १८१॥ वविचिद्विच्चयरत्नां शुर्द्वितेन्द्रधनुर्लताम् । दधानमनिलोद्भूतां ततां कत्पलतामिव ॥ १८२॥ वविच्च विचरिद्वयकामिनीनूपुरारवैः । रमणीयसरस्तीरं हंसीविष्ठतमूर्चिछतैः । ॥१८३॥ वविच्च विचतुरकीडाम् श्राचरद्भिरनेकपः । सिललान्दोलितालानैः श्रालोलितवनद्भुमम् ॥१८४॥ वविचत् पुलिनसंसुप्तसारसीरुतमूर्चिछतैः । कलहंसीकलक्वाणैः वाचालितसरोजलम् ॥१८४॥ वविचत् पुलिनसंसुप्तसारसीरुतमूर्चिछतैः । कलहंसीकलक्वाणैः वाचालितसरोजलम् ॥१८४॥ वविचत् कुद्धार्हि सुत्कारैः व्वसन्तिमव हेलया। वविचच्च चमरीयथैः हसन्तिमव निर्मलैः ॥१८६॥ गुहानिलैः क्विचिद्वचक्तम् उच्छवसन्तिमवायतम् । क्विचच्च पवनाधूतैः घूर्णन्तिमव पादपैः ।१८७॥ निभृतं चिन्तयन्तीभिः इष्टकासुकसङ्गमम् । १०विजने ११ खमरचार्व्यसङ्गीतिमव व्यायतमूच्छनम् ॥१८६॥ क्विचच्च १३च्छलोदञ्चरैच्चञ्चरीककलस्वनैः । १४ किमप्यारब्धसङ्गीतिमव व्यायतमूच्छनम् ॥१८६॥ कदम्बामोदसंवादिसुरभिव्वसितै मुं खैः । तरुणाक्कंकरस्पर्शाद् विबुधरिव पद्यक्तः ॥१८०॥

रहे थे ।।१८०।। कहीं उस पर्वतपर सुवर्णमय तटोंकी छायामें हरिणियाँ बैठी हुई थीं उनपर उन सुवर्णमय तटोंकी कान्ति पड़ती थी जिससे वे हरिणियाँ सुवर्णकी बनी हुई सी जान पड़ती थीं ।।१८१।। कहीं चित्र-विचित्र रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रधनपकी लता वन रही थी और वह ऐसी मालूम होती थी मानो वायुसे उड़कर चारों ओर फैली हुई कल्पलता ही हो।।१८२॥ कहीं देवांगनाएं विहार कर रही थीं, उनके नुपूरोंके शब्द हंसिनियोंके शब्दोंसे मिलकर वलंद हो रहे थे और उनसे तालाबोंके किनारे बड़े ही रमणीय जान पड़ते थे ।।१८३। कहीं लीला मात्रमें अपने खुंटोंको उखाड़ देनेवाले बड़े बड़े हाथी चतुराईके साथ एक विशेष प्रकारकी कीड़ा कर रहे थे और उससे उस पर्वतपरके वनोंके वृक्ष खुब ही हिल रहे थे।।१८४।। कहीं किनारे पर सोती हुई सारसियोंके शब्दोंमें कलहंसिनियों (बतख) के मनोहर शब्द मिल रहे थे और उनसे तालावका जल शब्दायमान हो रहा था।।१८५। कहीं कुपित हुए सर्प शू शू शब्द कर रहे थे जिनसे यह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों कीडा करता हुआ क्वास ही छे रहा हो, और कहीं निर्माल सुरागायोंके भुष्ड फिर रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो ।।१८६।। कहीं गुफासे निकलती हुई वायु के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पडता था मानो प्रकट रूपसे लम्बी सांस ही ले रहा हो और कहीं पवनसे हिलते हुए वृक्षोंसे ऐसा मालूम होता था मानो वह भूम ही रहा हो ॥१८७॥ कहीं उस पर्वतपर एकान्त स्थानमें बैठी हुई विद्याधरोंकी स्त्रियां अपने इप्टकामी लोगोंके समागमका खूब विचार कर रही थीं जिससे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो चुप ही हो रहा हो ।।१८८।। और कहीं चञ्चलतापूर्वक उड़ते हुए भौरोंके मनोहर शब्द हो रहे थे और उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो उसने जिसकी आवाज बहुत दूरतक फैल गई है ऐसे किसी अलौकिक संगीतका ही प्रारम्भ किया हो ॥१८९॥

उस पर्वतपरके वनोंमें अनेक तरुण विद्याधिरयां अपने अपने तरुण विद्याधरोंके साथ विहार कर रही थीं । उन विद्याधिरयोंके मुख कदम्ब पृष्पकी सुगन्धिके समान सुगन्धित स्वाससे सहित थे और जिस प्रकार तरुण अर्थात् मध्याह्नके सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमल खिल जाते हैं

१ सानु । २ धृतचामीकरच्छायाः । ३ मिश्चितैः । ४ विशेषेण चतुरः । ५ ध्वनिसम्मिश्चैः । ६ –फ्र्त्कारैः प० । –श्र्त्कारैः म०, ल० । ७ दीर्घे यथा भवति तथा । ८ भूमन्तम् । ६ संवृतावयवं यथा भवति तथा । १० एकान्तस्थाने । ११ खेचः – म०,ल० । १२ श्लाघ्य । १३ उद्गच्छन् । १४ ईषत् ।

नेत्रेमंधुमदाताम् : इन्दीवरदलायतः' । मदनस्यैव जैत्रास्त्रेः ैसालसापाङ्गवीक्षितैः ।।१६१॥ 
³ग्ररालैरालिनीलाभैः केशैर्गतिविसंस्थुलैः" । विस्नस्तेकबरीबन्धवि गलत्पुष्पदामकैः ।।१६२॥ 
जितेन्दुकान्तिभिः कान्तैः करोलैरलकाङकितैः । मदनस्य भुसम्मृष्टैः ग्रालेख्य फलकैरिव ।।१६३॥ 
ग्रधरैः पक्किबिम्बाभैः स्मितांशुभिरनृदुतैः । सिक्तैर्जलकणैद्वित्रेरिवि विद्रुमभङ्गकैः ।।१६४॥ 
परिणाहिभिष्तः द्वारे सुवृत्तैस्तनमण्डलैः । स्रस्तांशुकस्फुटालक्ष्यलसन्नखपदाङकनैः ।।१६४॥ 
१ हिरचन्दनसम्मृष्टैः हारज्योत्स्नोपहारितैः । कुचनर्तनरङ्गाभैः प्रेक्षणी पेत्रेषरोगृहैः ।।१६६॥ 
नखोजज्वलैस्ताम्प्रतलैः सलीलान्दोलितैर्भुजैः । सपुष्पपल्लवोल्लासिलताविटप्रकिमोलैः ।।१६७॥ 
तत्द्ररैः कृशैर्मध्यः विवलीभङ्गशोभिः । नाभिवल्मीकिनस्स १ पद्रोमालीकालभोगिभिः ।।१६५॥ 
लसद्दुकुलवसनैः वियुलैर्जधनस्थलैः । सकाञ्चीबन्धनैः कामन्पकारालयायितैः ।।१६६॥

उसी प्रकार अपने तरुण पुरुषरूपी सूर्यके हाथोंके स्पर्शसे खिले हुए थे-प्रफुल्लित थे। उनके नेत्र मद्यके नशासे कुछ कुछ लाल हो रहे थे वे नील कमलके दलके समान लम्बे थे, आलस्य के साथ कटाक्षावलोकन करते थे और ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेवके विजयशील अस्त्र ही हों ।।१९०-१९१।। उनके केश भी कृटिल थे, भूमरोंके समान काले थे, चलने फिरनेके कारण अस्त-ब्यस्त हो रहे थे और उनकी चोटीका वन्धन भी ढीला हो गया था जिससे उसपर लगी हुई फूलोंकी मालाएं गिरती चली जाती थीं। उनके कपोल भी बहुत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवाले थे और अलक अर्थात् आगेके सुन्दर काले केशोंसे चिह्नित थे इसलिये ऐसे जान पडते थे मानो अच्छी तरह साफ किये हुए कामदेवके लिखनेके तस्ते ही हों। उनके अधरोष्ठ पके हुए विम्बफलके समान थे और उनपर मन्द हास्यकी किरणें पड़ रही थीं जिससे वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो जलकी दो-तीन बूंदोंसे सींचे गये मुंगाके ट्कड़े ही हों। उनके स्तनमण्डल विशाल ऊंचे और बहुत ही गोल थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया था इसलिये उनपर सुशोभित होनेवाले नखोंके चिह्न साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। उनके वक्ष:स्थलरूपी घर भी देखने योग्य-अतिशय सन्दर थे क्योंकि वे सफेद चन्दनके छेपसे साफ किये गये थे, हाररूपी चांदनीके उपहारसे सूशोभित हो रहे थे और स्तनोंके नाचनेकी रंगभूमि के समान जान पड़ते थे। जिनके नख उज्ज्वल थे, हथेलियां लाल थीं, और जो लीलासहित इधर उधर हिलाई जा रही थीं ऐसी उनकी भुजाएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो फुल और नवीन कोपलोंसे शोभायमान किसी लताकी कोमल शाखाएं ही हों। उनका उदर बहुत कुश था, मध्य भाग पतला था और वह त्रिवलिरूपी तरंगोंसे सुशोभित हो रहा था। उनकी नाभिमें से जो रोमावली निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नाभिरूपी बामीसे रोमावली रूपी काला सर्प ही निकल रहा हो। उनका जघन स्थल भी बहुत बड़ा था, वह रेशमी वस्त्र से सुशोभित था और कैरधनीसे सहित था इसिंटये ऐसा मालूम होता था मानो कामदेवरूपी राजाका कारागार ही हो । उन विद्याधरियोंके चरण लाल कमलके समान थे, वे डगमगाती

१ 'दलायितैः, इत्यपि क्वचित् पाठः । २ आलसेन सहित । ३ वकैः । ४ चलद्भिः । ४ इलथ । ६ –रलकाञ्चितैः इत्यपि पाठः । ७ सम्माजितैः । ६ लेखितुं योग्य । ६ अनुगतैः । १० द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः तैः । ११ प्रवालखण्डकैः । १२ विशालवद्भिः । १३ नखरेखालक्ष्मैः । १४ श्रीखण्डद्रवसम्माजितैः, हरिचन्दनानुलिन्तैरित्यर्थः । १५ दर्शनीयैः । १६ शाखा । १७ निर्गच्छत ।

स्खलद्गितवशादुच्चैः स्रारणन्मिणनूपुरैः । चरणैररुणाम्भोजैरिव व्यक्तालिझङ्कृतैः ॥२००॥ सलीलमन्थ'रैयितैः जितहंसीपरिक्रमैः । व्वसितैः सकुचोत्कम्पैः व्यञ्जिता'न्तर्गतक्लमैः ॥२०१॥ समं युविभरारूढ नवयौयनकर्कशाः । विचरन्तीर्वनान्तेषु दधानं खचरीः क्विचित् ॥२०२॥ स्रलकाली लसद्भृङ्गाः तन्त्रीः कोमलिवग्रहाः । लतानुकारिणीरूढिस्मतपुष्पोद्गमिश्रयः ॥२०३॥ प्रसूनरचिताकल्पावतंसीकृतपल्लवाः । ५कृसुमावचये सक्ताः सञ्चरन्तीरितस्ततः ॥२०४॥ वनलक्ष्मीरिव व्यक्तलक्षणा वनजेक्षणाः । धारयन्तमनूद्यानं विद्याधरवधः क्विचित् ॥२०४॥ तियत्यद्रीन्द्रमुद्भृतमाहात्म्यं भुवनातिगम् । जिनाधिपमिवासाद्य कुमारौ १४धृतिमापतुः ॥२०६॥

# हरिणीच्छन्दः

धुततटवनाभोगा भागोरथी<sup>र</sup>तटवेदिका परिसर<sup>रा</sup>सरोवीची भेदा<sup>रा</sup>दुपोढपयःकणाः । वनकरिकटादाकुष्टालिय्रजा मस्तो गिरेः उपवनभुवो<sup>रः</sup> यूनोरध्वश्रमं <sup>रर</sup>व्यपनिन्यिरे ॥२०७॥

हुई चलती थीं इसलिये उनके मणिमय नूपुरोंसे रुनभुन शब्द हो रहा था और जिससे ऐसा माल्म होता था मानो उनके चरणरूपी ृलाल कमल भूमरोंकी भंकारसे भड़कृत ही हो रहे हों। वे विद्याधरियां लीला सहित धीरे धीरे जा रही थीं, उनकी चालने हंसिनियोंकी चालको भी जीत लिया था, चलते समय उनका खास भी चल रहा था जिससे उनके स्तन कम्पायमान हो रहे थे और उनके अन्तःकरणका खेद प्रकट हो रहा था । इस प्रकार प्राप्त हुए नव यौवनसे सुदृढ़ विद्याधरियां अपने तरुण प्रेमियोंके साथ उस पर्वतके वनोंमें कहीं कहींपर विहार कर रही थीं ।।१९२–२०२।। वह पर्वत अपने प्रत्येक वनमें कहीं-कहीं अकेली ही फिरती हुई विद्या-धरियोंको धारण कर रहा था, वे विद्याधरियां ठीक लताके समान जान पड़ती थीं क्योंकि जिस प्रकार लताओंपर भ्रमर सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उनके मस्तकपर भी केशरूपी भमर शोभायमान थे,छताएं जिस प्रकार पतली होती हैं उसी प्रकार वे भी पतली थीं, छताएं जिस प्रकार कोमल होती हैं उसी प्रकार उनका शरीर भी कोमल था,और लताएं जिस प्रकार पूर्णोंकी उत्पत्तिसे सुशोभित होती हैं उसी प्रकार वे भी मन्द हास्यरूपी पूर्णोत्पत्तिकी शोभा से सुशोभित हो रही थीं । उन्होंने फूळोंके आभूषण और पत्तोंके कर्णफूळ बनाये थे तथा वे इधर उधर घूमती हुई फूल तोड़नेमें आसक्त हो रही थीं । उनके∗नेत्र कमलोंके समान थे तथा और भी प्रकट हुए अनेक लक्षणोंसे वे वनलक्ष्मीके समान मालूम होती थीं।।२०३–२०५।। इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और जो तीनों लोकोंका अतिक्रमण करनेवाला है ऐसे जिनेन्द्रदेवके समान उस गिरिराजको पाकर वे निम विनमि राजकुमार अतिशय सन्तोष को प्राप्त हुए ॥२०६॥ जिसने तटवर्ती वनोंके विस्तारको कम्पित किया है, जिसने गङ्गा नदीके तट सम्बन्धी वेदीके समीपवर्ती तालाबकी लहरोंको भेदन कर अनेक जलकी बुंदे धारण कर ली हैं और जिसने अपनी सुगन्धिक कारण वनके हाथियोंके गण्डस्थलसे भूमरोंके समृह अपनी ओर खींच लिये हैं ऐसे उस पर्वतके उपवनोंमें उत्पन्न हुए वायुने उन दोनों तरुण कुमारों

१ मन्दैः । २ गमनैः । ३ पदन्यासैः । ४ व्यक्तीकृत । व्यञ्जिताङगतक्लमैः इत्यपि पाठः । ५ श्रमैः । ६ प्रकटीभूत । ७ 'ललद्' इत्यपि क्वचित्पाठः । चलद् । ८ कुसुमोपचये । ६ आसक्ताः । १० उद्यानमुद्यानं प्रति । ११ सन्तोषम् । १२ गङगा । १३ पर्यन्तभूः परिसरः । १४ आश्रयणात् । १५ उपवने जाताः । १६ परिहरन्ति स्म ।

# मालिनीच्छन्दः

मदकलकलकण्ठी डिण्डिमारावरम्या

मधुरविरुतभृद्धगीमङगलोद्गीतिहृद्याः ।

परिधृतकुसुभार्घास्सम्पतद्भिर्मरुद्भिः

फणिपतिमिव दूरात् प्रत्युदीयु वंनान्ताः ॥२०८॥

रजतगिरिमहीन्द्रो नातिदूरादुदारम्

प्रसवभवनमेकं विश्वविद्यानिधीनाम् ।

जिनमिव भुवनान्तव्यपि<sup>3</sup>कोतिं प्रपद्यन्

श्रमदमिब<sup>४</sup>भरन्तः सार्द्धमाभ्यां युवाभ्याम् ॥२०६॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटिलक्षणमहापुराणसंग्रहे धरणेन्द्रविजयार्थोपगमनं नामाष्टादशं पर्व ।।१८।।

के मार्गका सब परिश्रम दूर कर दिया था ॥२०७॥ उस पर्वतके वन प्रदेशोंसे प्रचलित हुआ पबन दूरदूरसे ही घरणेन्द्रके समीप आ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर्वतके वनप्रदेश ही घरणेन्द्रके सन्मृख आ रहे हों, क्योंकि वे वनप्रदेश मदोन्सन सुन्दर कोयलोंके शब्दरूपी बादित्रोंकी ध्वनिसे शब्दायमान हो रहे थे, भूमिरयोंके मधुर गुजन्दरूपी मंगलगानों से मनोहर थे और पुष्परूपी अर्थ घारण कर रहे थे॥२०८॥ इस प्रकार जो बहुत ही उदार अर्थात् छंचा है, जो समस्त विद्याख्पी खजानोंकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान है और जिसकी कीर्ति समस्त लोकके भीतर ब्याप्त हो रही है ऐसे, जिनेन्द्रदेवके समान सुशोभित उस विजयार्थ पर्वत को समीपसे देखता हुआ वह घरणेन्द्र उन दोनों राजकुमारोंके साथ-साथ अपने मनमें बहुत ही प्रसन्न हुआ॥२०९॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें धरणेन्द्रका विजयार्ध पर्वतपर जाना आदिका वर्णन करनेवाला अठारहवां पर्व पूर्ण हुआ।

# एकोनविंशं पर्व

स्रयास्य मेखलामाद्याम् स्रवतीर्णः फणीश्वरः । तत्र व्योमचरेन्द्राणां लोकं 'तावित्यदीदृशत्' ॥१॥ स्रयं गिरिरसंभूष्णुः नूनमूर्थ्वं महत्त्व्या । वितत्य तिर्यगत्मानम् स्रवगाढो सहार्णवम् ॥२॥ श्रेण्यौ सदानपायिन्यौ भूभृतोऽस्य विराजतः । देव्याविव महाभोग सम्पन्ने विश्वतायती ॥३॥ योजनानि दशोत्पत्य गिरेरस्याविमेखलम् । विद्याधरनिवासोऽयं भाति स्वर्गेक विश्वत्वत् ॥४॥ विद्याधरा विभान्त्यस्मिन् श्रेणीद्वयमधिष्ठिताः । स्वर्गादिव समागत्य कृतवासाः सुधाशनाः । ॥॥ विद्याधराधिवासोऽयं धत्तेऽस्मल्लोकविभ्रमम् । निषेवितो महाभोगः प्रणं कर्णान्द्वेरिव खेचरः ॥६॥ विद्याधराधिवासोऽयं धत्तेऽस्मल्लोकविभ्रमम् । निषेवितो महाभोगः पर्या खचरकन्यकाः ॥७॥ नात्र प्रतिभयं तीत्रं स्वक्षप्रस्वक्षप्रस्वम् । नोगकन्या इव प्रेक्ष्याः सन्तीह जातुचित् ॥६॥

अथानन्तर वह धरणेन्द्र उस विजयार्घ पर्वतकी पहली मेखलापर उतरा और वहां उसने दोनों राजकमारोंके लिये विद्याघरोंका वह लोक इस प्रकार कहते हुए दिखलाया ॥१॥ कि ऐसा मालम होता है मानो यह पर्वत बहुत भारी होनेके कारण इससे अधिक ऊपर जानेके लिये समर्थ नहीं था इसीलिये इसने अपने आपको इधर उधर दोनों ओर फैलाकर समद्रभें जाकर मिला दिया है,।।२।। यह पर्वत एक राजाके समान सुशोभित है और कभी नष्ट न होनेवाली इसकी ये दोनों श्रेणियां महादेवियोंके समान स्थाभित हो रही हैं क्योंकि जिस प्रकार महा-देवियां महाभोग अर्थात भोगोपभोगकी विपुल सामग्रीसे सहित होती हैं उसी प्रकार ये श्रेणियां भी महाभोग (महा आभोग) अर्थात् बड़े भारी विस्तारसे सहित हैं और जिस प्रकार महा-देवियां आयति अर्थात सन्दर भविष्यको घारण करनेवाली होती हैं उसी प्रकार ये श्रेणियां भी आयति अर्थात् लम्बाईको धारण करनेवाली है ॥३॥ पृथिवीसे दश योजन ऊंचा चढकर इस पूर्वतकी प्रथम मेखलापर यह विद्याधरोंका निवासस्थान है जो कि स्वर्गके एक खण्डके समान शोभायमान हो रहा है ।।४।। इस पर्वतकी दोनों श्रेणियोंमें रहनेवाले विद्याधर ऐसे माल्म होते हैं मानो स्वर्गसे आकर देव लोग ही यहां निवास करने लगे हों ॥५॥ यह विद्याधरोंका स्थान हम लोगोंके निवासस्थानका सन्देह कर रहा है वयोंकि जिस प्रकार हम लोगों (घरणेन्द्रों) का स्थान महाभोग अर्थात् वड़े वड़े फणोंको धारण करनेवाले नागेन्द्रोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार यह विद्यावरोंका स्थान भी महाभोग अर्थात् बड़े बड़े भोगोपभोगोंको धार्ण करनेवाले विद्याधरोंके द्वारा सेवित है ॥६॥ नागकन्याओंके समान सन्दर इन विद्याधर कन्याओंको देखते हुए सचमुच ही आज में पातालके स्वर्गलोकका अर्थात् भवनवासियोंके निवासस्थानका समरण कर रहा हूं ।।७।। यहाँ न तो अपने राजाओंसे उत्पन्न हुआ तीव्र भय है और न शत्र राजाओंसे उत्पन्न होनेवाला तीव्रभय है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ईतियां भी यहाँ नहीं होती हैं और न यहाँ रोग आदिसे उत्पन्न होनेवाली कभी कोई वाधा ही होती है ॥८॥

१ नुमारौ । २ दर्शयति स्म । ३ अनाद्यनिधनः । ४ विस्तृत्य । ५ प्रविष्टः । ६ परिपूर्णता पक्षे सुख । ७ घृतदैष्यें, पक्षे घृतिश्रियौ । ८ उत्क्रम्य । ६ श्रेण्याम् । १० स्वर्गेकखण्डवत् ल०, म० । ११ आश्रिताः । १२ सुधाशिनः इत्यपि पाठः । १३ विलासम् । १४ महासुखैः, पक्षे महाफणैः । १५ भगितः । १६ वर्गनीयाः । १७ भीतिः । १८ अतिवृष्ट्यादयः ।

प्रारम्भे चापवर्गे व तुर्यकालस्ये या स्थितः । महाभारतवर्षेऽस्मिन् नात्रोत्कर्षापंकर्षतः ॥६॥ परा 'स्थितिर्गृ णां 'पूर्वकोटिवर्षशतान्तरे । उत्सेघहानिरासप्ता रित्नः पञ्चयनुः शतात् ॥१०॥ कर्मभूमितियोगो यः स सर्वोऽप्यत्र पुष्कलः । विशेषस्तु महाविद्या दद्रत्येषा ममीप्सितम् ॥११॥ महाप्रचित्वद्याद्याः सिद्धचन्तीह खगेशिनाम् । विद्याः कामदुद्यायास्ताः फलिष्यन्तीष्सितं फलम् ॥१२॥ 'कुलजात्याश्रिताः (विद्यास्तपोविद्याश्य ता द्विधाः । कुलाम्नायागताः पूर्वा यत्ते नाराधिताः पराः ॥१३॥ तासामाराधनोपायः 'रिसद्धायतनसित्रयो । स्रन्यत्र चाशुचौ देशे द्वीपाद्विपुलिनादिके ॥१४॥ सम्पूज्य शुचिवेषेण विद्यादेवत्रताश्रितः । महोपवासैराराध्या नित्यार्चनपुरःसरः ॥१५॥ सिद्धचन्ति विधिनानेन महाविद्या नभोजुषाम् । 'रिपुरञ्चरणनित्यार्चाजपहोमाद्यनुक्रमात् ॥१६॥ सिद्धविद्येस्ततः सिद्धप्रतिमार्चनपूर्वकम् । विद्याफलानि भोग्यानि वियद्गमनवुञ्च्भाः ।।१७॥

इस महाभरत क्षेत्रमें अवसर्षिणी काल सम्बन्धी चतुर्थ कालके प्रारम्भमें मनुष्योंकी जो स्थिति होती है वही यहाँके मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति होती है और उस चतुर्थ कालके अन्तमें जो स्थिति होती है वही यहांकी जघन्य स्थिति होती है। इसी प्रकार चतुर्थ कालके प्रारम्भमें जितनी शरीरकी ऊंचाई होती है उतनी ही यहांकी उत्कृष्ट ऊंचाई होती है और चतुर्थ कालके अन्तमें जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही यहां जघन्य ऊंचाई होती है। इसी नियमसे यहांकी उत्कृष्ट आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी और जघन्य सौ वर्षकी होती है तथा शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई पांच सौ धनुप और जघन्य सात हाथकी होती है, भावार्थ-यहां पर आर्यखण्डकी तरह छह कालों का परिवर्तन नहीं होता किन्तु चतुर्थ कालके आदि अन्तके समान परिवर्तन होता है ॥९-१०।। कर्म भूमिमें वर्षा सरदी गर्मी आदि ऋतुओंका परिवर्तन तथा असि मिष आदि छह कर्म रूप जितने नियोग होते हैं वे सब यहां पूर्णरूपसे होते हैं किन्तु यहां विशेषता इतनी है कि महा-विद्याएं यहांके लोगोंको इनकी इच्छानुसार फल दिया करती हैं।।११।। यहां विद्याधरोंको जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं सिद्ध होती हैं वे इन्हें कामधेनुके समान यथेप्ट फल देती रहती हैं ।।१२।। वे विद्याएं दो प्रकारकी हैं एक तो ऐसी हैं जो कुछ (पितृपक्ष) अथवा जाति (मात-पक्ष) के आश्रित हैं और दूसरी ऐसी हैं जो तपस्यासे सिद्ध की जाती है। इनमेंसे पहले प्रकारकी विद्याएं कुल परम्परासे ही प्राप्त हो जाती हैं और दूसरे प्रकारकी विद्याएं यत्नपुर्वक आराधना करनेसे प्राप्त होती हैं ।।१३।। जो विद्याएं आराधनासे प्राप्त होती हैं उनकी आराधना करने का उपाय यह है कि सिद्धायतनके समीपवर्ती अथवा द्वीप, पर्वत या नदीके किनारे आदि किसी अन्य पवित्र स्थानमें पवित्र वेष धारणकर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए विद्याकी अधि-प्ठातृ देवताकी पूजा करे तथा नित्य पूजा पूर्वक महोपवास धारणकर उन विद्याओंकी आरा-धना करे । इस विधिसे तथा तपक्चरण नित्यपूजा जप और होम आदि अनुक्रमके करनेसे विद्याथरोंको वे महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं।।१४-१६।। तदनन्तर जिन्हें विद्याएं सिद्ध हो गई हैं ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान्की प्रतिमाकी पूजा करते हैं और

यथा विद्या फलान्येषां भोग्यानीह खगेशिनाम् । तथैव स्वैरसम्भोग्याः सस्यादिफलसम्पदः ॥१८॥ सस्यान्यकृष्टपच्यानि वाष्यः सोत्फुल्लपञ्जकजाः । प्रामाः संसक्तसीमानः सारामाः सफलद्रुमाः॥१६॥ सरत्निसकता नद्यो हंसाध्यासितसकताः । वीधिका पुष्किरिण्याद्याः स्वच्छतोया जलाशयाः ॥२०॥ रमणीया वनोहेशाः पुंस्कोकिलकलस्वनः । लताः कुमुमिता गुञ्जदभृङ्गीसङ्गीतसङ्गताः ॥२१॥ चन्द्रकान्तशिलानद्धसोपानाः सलतागृहाः । खचरीजनसम्भोग्याः सेव्याश्च कृतकाद्रयः ॥२२॥ रम्याः पुराकरग्रामसित्रवेशाश्च वस्तृताः । सरित्सरोवरारामशालीक्षुवणमण्डनाः ॥२३॥ स्त्रीपुंस मृष्टिरत्रत्या रत्यनङ्गानुकारिणी । समग्रभोगसम्पत्या स्वर्भोगेष्वप्यनुत्सुका ॥२४॥ एवं प्राया विशेषा ये नृणां सम्प्रीतिहेतवः । स्वर्गेप्यमुलभास्तेऽमी सन्त्येवात्र पदे पदे ॥२४॥ इति रम्यतरानेष विशेषान्यचरोचितान् । धत्ते स्वमङ्कमारोप्य कौतुकादिव भूधरः ॥२६॥ श्रेण्योरथैनयोरुकतशोभासम्पन्निधानयोः । पुराणां पित्रवेशोऽयं लक्ष्यतेऽत्यन्तसुन्दरः ॥२७॥ पृथकपृथगुभे श्रेण्यौ दशयोजनविस्तृते । श्वमुपर्वतदीर्घत्वम् ग्रायते चापयोनिधेः ॥२६॥ विष्कमभादिकृतः श्रेण्यौ तशयोजनविस्तृते । श्वमुपर्वतदीर्घत्वम् ग्रायते चापयोनिधेः ॥२६॥ विष्कमभादिकृतः श्रेण्यौ न भेदोस्तीह कश्चन । ग्रायामस्तृत्तरश्रेण्या धत्ते साभ्यधिकां मितिम् ।२६॥

फिर विद्याओं के फलका उपभोग करते हैं।।१७।। इस विजयार्घ गिरिपर ये विद्याधर लोग जिस प्रकार इन विद्याओं के फलोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार वे धान्य आदि फल सम्पदाओं का भी अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं ।।१८।। यहांपर धान्य बिना बोये ही उत्पन्न होते हैं, यहांकी बावड़ियां फूले हुए कमलोंसे सहित हैं, यहांके गांवोंकी सीमाएं एक दूसरेसे मिली हुई रहती हैं, उनमें बगीचे रहते हैं और वे सब फले हुए वृक्षोंसे सहित होते हैं ।।१९।। यहांकी नदियां रत्नमयी बालसे सहित हैं, वावड़ियों तथा पोखरियोंके किनारे सदा हंस बैठे रहते हैं, और जलाशय स्वच्छ जलसे भरे रहते हैं ।।२०।। यहांके वनप्रदेश कोकिलोंकी मधुर कुजनसे मनोहर रहते हैं और फली हुई लताएं गुंजार करती हुई भुमरियोंके संगीतसे संगत होती हैं।।२१।। यहांपर ऐसे अनेक कृत्रिम पर्वत बने हुए हैं जो चन्द्रकान्त मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे युक्त हैं, लतागृहोंसे सहित है, विद्याधरियोंके संभोग करने योग्य है और सबके सेवन करने योग्य है ॥२२॥ यहांक पूर, खानें और गांवोंकी रचना बहुत ही सुन्दर है, वे बहुत ही बड़े हैं और नदी, तालाब, बगीचे, धानके खेत तथा ईखींके वनोंसे सुशोभित रहते हैं ॥२३॥ यहांके स्त्री और पुरुषोंकी सृष्टि रित और कामदेवका अनुकरण करनेवाली है तथा वह हरएक प्रकारके भोगोपभोगकी सम्पदासे भरपूर होनेके कारण स्वर्गके भोगोंमें भी अनुत्सुक रहती है ।।२४।। इस प्रकार मनुष्यों की प्रसन्नताक कारण स्वरूप जो जो विशेष पदार्थ हैं वे सब भले ही स्वर्गमें दुर्लभ हों परन्तु यहां पद-पदपर विद्यमान रहते हैं ॥२५॥ इस प्रकार यह पर्वत विद्याधरोंके योग्य अतिशय मनोहर समस्त विशेष पदार्थींको मानो कौतुहलसे ही अपनी गोदमें लेकर धारण कर रहा ह ॥२६॥

जो ऊपर कही हुई शोभा और सम्पत्तिके निधान (खजाना) स्वरूप हैं ऐसी इन दोनों श्रेणियों पर यह नगरोंकी बहुत ही सुन्दर रचना दिखाई देती हैं ॥२७॥ ये दोनों श्रेणियां पृथक् पृथक् दश योजन चौड़ी हैं और पर्वतकी लम्बाईके समान समुद्र पर्यन्त लम्बी हैं ॥२८॥ इन दोनों श्रेणियोंमें चौड़ाई आदिका किया हुआ तो कुछ भी अन्तर नहीं है परन्तु उत्तर श्रेणीकी लम्बाई

स्वर्गावासापहासीनि पुराण्यत्र चकासित । दक्षिणोत्तरयोः श्रेण्योः पञ्चाशत् षिष्टरेव च ॥३०॥ विद्याधरा वसन्त्येषु नगरेषु महिद्वषु । स्वपुण्योपाणितान् भोगान् भुञ्जानाः स्वर्गणो यथा ॥३१॥ इतः कि नामितं नाम्ना पुरं भाति पुरो दिशि । सौधरभु अक्षे स्वर्गमिवास्पृष्टुं समुद्यतैः ॥३२॥ ततः किन्नरगीताख्यं पुरिमद्धिद्व लक्ष्यते । यस्योद्यानानि सेव्यानि गीतैः किन्नरयोषिताम् ॥३३॥ नरगीतं विभातीतः पुरमेतन्महिद्वकम् । सदा प्रमुदिता यत्र नरा नार्यश्च सोत्सवाः ॥३४॥ बहुकेतुकमेतच्च प्रोल्लसद्यहुकेतुकम् । केतुबाहुभिराह्वातुम् श्रस्मानिव समुद्यतम् ॥३४॥ पुण्डरीकिमदं यत्र पुण्डरीकवनेष्वमी । हंसाः कलरुतैमन्द्रं स्वनन्ति 'श्रोतृहारिभिः ॥३६॥ पुण्डरीकिमदं यत्र पुण्डरीकवनेष्वमी । हंसाः कलरुतैमन्द्रं स्वनन्ति 'श्रोतृहारिभिः ॥३६॥ सिह्ध्वजिमदं सेहैः ध्वजैः सौधाग्रवितिभः । निरुणद्धि 'सुरेभाणां मार्गं सिह्यिशङ्किनाम् ॥३७॥ श्वेतकेतुपुरं भाति श्वेतैः केतुभिराततैः । सोधाग्रवितिभिद्दं राज्भषकेतु मिवाह्वयत् ॥३६॥ गरुडध्वजसंत्रं च पुरमा राद्विराजते । 'गरुडग्राविनर्माणैः सौधाग्रेर्गस्तलाङ्गणम् ॥३६॥ श्रीप्रभं श्रीप्रभोपेतं श्रीधरञ्च पुरोत्तमम् । भातीदं द्वयमन्योन्यस्पर्धयेव श्रियं श्रितम् ॥४०॥ लोहार्गलिमदं लौहैः श्रगंलैरितदुगंमम् । ग्रिरञ्जयं च जित्वारीन् हसतीव स्वगोपुरैः ॥४१॥

दक्षिण श्रेणीकी लम्बाईसे कुछ अधिकता रखती है ।।२९।। इन्हीं दक्षिण और उत्तर श्रेणियों में कमसे पचास और साठ नगर स्वोभित हैं वे नगर अपनी बोभासे स्वर्गके विमानोंकी भी हंसी उड़ाते हैं ।।३०।। वड़ी विभृतिको धारण करनेवाले इन नगरोंमें विद्याधर लोग निवास करते हैं और देवोंकी तरह अपने पृष्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं ।।३१।। इधर यह पूर्व दिशामें १ किन्नामित नामका नगर है जो कि मानो स्वर्गको छनेके लिये ही ऊचे बढ़े हए गगनचुम्बी राजमहलोंसे सुशोभित हो रहा है ॥३२॥ वह बडी विभित्तको धारण करने-वाला २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा है जिसके कि उद्यान किन्नर जातिकी देवियों के गीतोंसे सदा सेवन करने योग्य रहते हैं ।।३३।। इधर यह बड़ी विभितको धारण करनेवाला ३ नरगीत नामका नगर बोभायमान है, जहांके कि स्त्री-पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न रहते हैं ।।३४।। इधर यह अनेक पताकाओंसे सुशोभित ४ बहकेतुक नामका नगर है जो कि ऐसा मालूम होता है मानों पताकारूपी भुजाओंसे हम लोगोंको बुलानेके लिये ही तैयार हुआ हो ॥३५॥ जहां सफेद कमलोंके बनोंमें ये हंस कानोंको अच्छे छैगनेवाले मनोहर शब्दों द्वारा सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते हैं ऐसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर है ॥३६॥ इधर यह ६ सिहध्वज नामका नगर है जो कि महलोंके अग्रभागपर लगी हुई सिहके चिह्नसे चिह्नित ध्वजाओं के द्वारा सिहकी शंका करनेवाले देवोंका मार्ग रोक रहा है ॥३७॥ इधर यह ७ व्वेतकेंद्र नामका नगर सुशोभित हो रहा है जो कि महलोंके अग्रभागपर फहराती हुई बड़ी बड़ी सफेद ध्वजाओं से ऐसा मालूम होता है मानो दूरसे कामदेवको ही बुळा रहा हो ॥३८॥ इधर यह समीपमें ही, गरुड़मणिसे बने हुए महलोंके अग्रभागसे आकाश-रूपी आंगनको व्याप्त करता हुआ ८ गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ॥३९॥ इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित ९ श्रीप्रभ और १० श्रीधर नामके उत्तम नगर हैं, ये दोनों नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानों इन्होंने परस्परकी स्पर्धासे ही इतनी अधिक शोभा धारण की हो ॥४०॥ जो लोहेके अर्गलों से अत्यन्त दुर्गम है ऐसा यह ११ लोहार्गल नामका नगर है और यह १२ अरिजय नगर है जो कि अपने गोपुरोंके द्वारा ऐसा मालूम होता है मानों शत्रुओको जीतकर हँस ही रहा हो

१ श्रोत्रहारिभिः अ०, प०, स०। २ं सुरेन्द्राणां ल०, म०, स०। ३ कामम् ।४ समीपे । ५ गरुडोद्गारमणिर्निमतैः । ६ लक्ष्मीक्रोभासहितम् ।

वजार्गलं च वजार्ढ्यं विभातीतः पुरद्वयम् । वजा्रकरैः समीपस्थैः समुन्मीर्षादवान्वहम् ॥४२॥ इहं पुरं विमोवार्ख्यं पुरमेतत् पुरं जयम् । एताभ्यां निजितं नूनम् श्रधोऽगात् फिणनां जगत् ॥४३॥ शकटादिमुखं चैव पुरी भाति चतुर्मृखो । चतुर्भिगांपुरैस्तुङ्गैः लङ्ग्ययन्तीव खाङ्गणम् ॥४४॥ बहुमुख्यरजस्का च विरजस्का च नामतः । नगर्यो भुवनस्येव त्रयस्य मिलिताः थ्रियः ॥४४॥ रयनूपुरपूर्वं च चक्रवालाह्ययं पुरम् । उक्तानां वक्ष्यमाणानां पुरां च तिलकायते ॥४६॥ राजधातीयमेतस्यां विद्याभृव्चकर्वातनः । निवसन्ति परां लक्ष्मीं भुव्जानाः धुकृतोदयात् ॥४७॥ मेखलाग्रपुरं रम्यम् इतः क्षेमपुरी पुरो । श्रपराजितनेतत् स्यात् कामपुष्पितः पुरम् ॥४६॥ गगनादिचरीयं सा विनेयादिचरी पुरो । परं शुक्र पुरं चंत्रत् त्रिशत्संख्यानपूरणम् ॥४६॥ सञ्जयन्ती जयन्तो च विजया वैजयन्त्यि । क्षेमङ्करञ्च चन्द्राभं सूर्याभं चातिभास्वरम् ॥४०॥ रितिचक्रमहद्धेमित्रमेघोपपदानि वै । कूटानि स्पृविचित्रादि कूटं वैथवणादि च ॥४१॥ । सूर्यचन्द्रपुरे चाम् नित्योद्योतिन्यनुक्रमात् । विभुर्था नित्यवाहिन्यो सुमुर्खा चैव पिहचमा ॥४२॥ नगर्थो दक्षिणश्रेण्यां पञ्चाशत्सङ्खचया मिलाः । प्राकारगोपुरोत्तुद्धगाः खाता पितिस्तमृभवृताः ॥४३॥

।।४१।। इस ओर ये १३ वज्रार्गल और १४ वज्राटच नामके दो नगर स्योभित हो रहे हैं जो कि अपने समीपवर्ती हीरेकी खानोंसे ऐसे मालूम होते हैं मानो प्रतिदिन वढ़ ही रहे हों ॥४२॥ इथर यह १५ विमोच नामका नगर है और इथर यह १६ पुरंजय नामका नगर है । ये दोनों ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भवनवासी देवोंका लोक इनसे पराजित होकर ही नीचे चला गया हो ॥४३॥ इधर यह १७ शकटम्खी नगरी है और इधर यह १८ चनुर्म्खी नगरी सुशोभित हो रही है। यह चतुर्म् खी नगरी अपने ऊंचे-ऊंचे चारों गोपूरोंसे ऐसी मालूम होती है मानो आकाशरूपी आंगनका उल्लंघन ही कर रही हो ।।४४।। यह १९ वहुमुखी, यह २० अरजस्का और यह २१ विरजस्का नामकी नगरी है । ये तीनों ही नगरियाँ ऐसी ही मालूम होती हैं मानो तीनों लोकोंको लक्ष्मी ही एक जगह आ मिक्री हो ।।४५।। जो ऊपर कहे हुए और आगे कहे जानेवाळे नगरोंमें तिलकके समान आचरण करता है ऐसा यह २२ रथनूपुर चक्रवाल नामका नगर है ।।४६।। यह नगर इस श्रेणीकी राजधानी है, विद्याधरोंके चक्रवर्ती (राजा) अपने पुष्योदयसे प्राप्त हुई। उत्क्रष्ट लक्ष्मीका उपभोग करते हुए इसमें निवास करते हैं।।४७।। इबर यह मनोहर २३ मे*खला*ग्र नगर है, यह २४ क्षेमपुरी नगरी है, यह २५ अपराजित नगर है और इधर यह २६ कामपूष्प नामका नगर है ।।४८।। यह २७ गगनचरी नगरी है, <mark>यह</mark> २८। विनयचरी नगरी है और यह २९ चत्रपुर नामका नगर है । यह तीस संख्याको पूर्ण करनेवाळी ३० संजयन्ती नगरी है, यह ३१ जयंती, यह ३२ विजया और यह ३३ वैजयन्तीपुरी है। यह ३४ क्षेमंकर, यह ३५ चन्द्राभ और यह अतिशय देदीप्यमान ३६ सूर्याभ नामका नगर है ॥४९– ५०।। यह ३७ रितकूट, यह ३८ चित्रकूट, यह ३९ महाकूट, यह ४० हेमकूट, यह ४१ मेवकूट' यह ४२ विचित्रकृट और यह ४३ वैश्रवणकृट नामका नगर है ।।५१।। ये अनुक्रमसे ४४ सूर्य-पुर ४५ चन्द्रपुर और ४६ नित्योद्योतिनी नामके नगर हैं । यह ४७ विमुखी,यह ४८ नित्यवाहिनी यह ४९ सुमुखी और यह ५० पश्चिमा नामकी नगरी है ॥५२॥ इस प्रकार दक्षिण-श्रेणीमें पचास नगरियां हैं, इन नगरियोंके कोट और गोपुर (मुख्य दरवाजे) बहुत ऊंचे हैं तथा प्रत्येक,

१ जयपुरम् । २ निर्जितं सत् । ३ पुराणाम् । ४ स्वक्रतोदयात् ल०, म० । ५ चकपुरं म०, ल० । शकपुरं अ० । ६ चैव प० । चेतस् अ० । ७ इतश्चित्र– त०, व० । ५ चित्रकूटमहत्कृट-हेमकूटमेघकूटानीत्यर्थः । ६ वैश्रवणकूटम् । वैश्रवणादिकम् । १० खातिकाभिः ।

तिसृणामि खातानाम् स्रन्तरं 'दण्डसिम्मतम् । दण्डाञ्चतुर्दशंकस्या व्यासो दृष्यूनोऽन्ययोर्द्वयोः ॥५४॥ विकामभादवगा ढास्ताः पादोनं वार्द्वमेव वा । त्रिभाग मूलास्ता ज्ञेया मूलाद्वा चतुरस्रिकाः ॥५४॥ रत्नोपलं हपिहताः स्वणं व्यक्तिकाः ॥५६॥ रत्नोपलं हपिहताः स्वणं व्यक्तिकाः ॥५६॥ पद्मोत्पल वित्तिस्यो 'प्यादोदोर्घट्टनक्षमाः । महाब्धिभिरिव स्पर्धा कुर्वाणास्तुङ्गवीचिभिः ॥५७॥ चतुर्वण्डान्तरञ्चातो विश्वः वद्यस्याः । स्वणं पांसूपलं श्व्यात्मे कुर्वाणास्तुङ्गवीचिभिः ॥५७॥ चतुर्वण्डान्तरञ्चातो व्यः वद्यस्य वद्यस्य विस्तृतः ॥५६॥ तम् व्यव्यमिच्छन्तिः तथा मञ्चक व्यव्यक्तः । त्यं कुम्भकुक्षिसमाकारं व्योक्षेत्रक्षेत्रत्वस्य ॥५६॥ वत्रस्योपिर सालोऽभूद् विष्कम्भाद्यः द्विगुणोच्छितः । व्यव्यक्तिमुद्विद्धो धनुषां तलमूलतः ॥६०॥ व्यक्तिः कपि विष्वाः समन्ततः । चित्रहेमेष्टकचितः क्विचट् रत्नशिलामयः ॥६१॥

नगरी तीन तीन परिखाओंसे घिरी हुई हैं ॥५३॥ इन तीनों परिखाओंका अन्तर एक-एक दण्ड अर्थातु धन्ष प्रमाण हैं तथा पहिली परिखा चौदह दण्ड चौड़ी है दूसरी बारह और तीसरी दश दण्ड चौड़ी है ॥५४॥ ये परिखाएं अपनी अपनी चौड़ाईसे क्रमपूर्वक पौनी आधी और एकतिहाई गहरी हैं अर्थात् पहली परिला साढे दश धनुष, दूसरी छह धनुष और तीसरी सवा तीन धनुषसे कुछ अधिक गहरी हैं। ये सभी परिखाएं नीचेसे छेकर ऊपर तक एक-सी चौड़ी हैं ।।५५।। वे परिखाएं सुवर्णमयी ईंटोंसे बनी हुई हैं, रत्नमय पाषाणोंसे जड़ी हुई हैं, उनमें ऊपरतक पानी भरा रहता है और वह पानी भी बहुत स्वच्छ रहता है। वे परिखाएं जलके आने जानेके परीवाहोंसे भी युक्त हैं ॥५६॥ उन परिखाओंमें जो लाल और नीले कमल हैं वे उनके कर्णाभरणसे जान पड़ते हैं, वे जलचर जीवोंकी भुजाओंके आघात सहनेमें समर्थ हैं और अपनी ऊंची लहरोंसे ऐसी मालूम होती हैं मानो बड़े-बड़े समुद्रोंके माथ स्पर्छा ही कर रही हों ॥५७॥ इन परिखाओंसे चार दण्डके अन्तर (फासला) पर एक कोट है जो कि सुवर्णकी धुलके बने हुए पत्थरोंसे व्याप्त हैं, छह धनुष ऊंचा है और बारह धनुष चौड़ा है ॥५८॥ इस कोटका ऊपरी भाग अनेक कंगूरों से युक्त है वे कंगूरें गायके खुरके समान गोल हैं और घड़ेके उदरके समान बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाले हैं ॥५९॥ इस धूलि कोटिके आगे एक परकोटा है जो कि चौड़ाईसे दूना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई मूल भागसे ऊपर तक चौबीस धनुष है अर्थात् यह बारह धनुष चौड़ा और चौबीस धनुष ऊंचा है ।।६०।। इस परकोटेका अग्रभाग मृदङ्ग तथा बन्दर के शिरके आकारका बना हुआ है, यह परकोटा चारों ओरसे अनेक प्रकारकी स्वर्णमयी ई टोंसे

१ त्रिखातिकानामन्तरं प्रत्येकमेकंकदण्डप्रमाणं भवति । २ अपरयोर्द्वयोः खातिकयोः कृमेण दण्डद्वयो न्यूनः कर्त्तव्यः । ३ व्यासमाश्रित्य त्रिखातिकाः । बाह्यादारभ्य चतुर्दश । द्वादशदशप्रमाण-व्यासा भवन्तीत्यर्थः । ४ अगाधाः । ५ खातिकाः । ६ निजनिजव्यासचतुर्या शरहितावगाढाः । ७ अथवा । निजनिजव्यासाद्विवगाढाः भवन्तीति भावः । ६ निजनिजव्यासस्य तृतीयो भागो मूले यासां ताः । ६ मूले अग्रे च समानव्यासा इत्यर्थः । १० घटिताः । ११ तोयस्यान्तः तोयान्तः । तोयान्तमर्हन्तीति तौयान्तिकयः । अथवा तोयान्तेन दीव्यन्तीति तौयान्तिकयः । आकण्ठपरिपूणंजला इत्यर्थः । १२ जलोच्छ्वाससहिताः । 'जलोच्छ्वासः परीवाहः' इत्यभिधानात् । १३ पद्मोत्पलावतंसिन्यो— प० । १४ जलजन्तुभुजास्फालनसहाः । १५ खातिकाभ्यन्तरे । १६ प्राकारस्याधिष्ठान-मित्यर्थः । १७ निजोत्सेधाद् द्विगुणव्यास इत्यर्थः । १८ वप्रस्योपरिमभागम् । १६ आमनन्ति । २० पृष्ठनामानं तदग्रभागसंज्ञत्यर्थः । २१ कुम्भपार्श्वसदृश । २२ ईषत्शुष्ककर्दमप्रदेशनिक्षिप्तगोक्षरस्याद्यो यथा वर्तु लंभवित तथा वर्तु लमित्यर्थः । २३ निजव्यासद्विगुणोन्नतः । २४ धनुषां चतुर्विशतिदण्डोत्सेध इति यावत् । एते विष्कम्भा द्वादंशदण्डा इत्युक्तम् । २४ अधिष्कानमूलात् आरभ्य । २६ मर्वलाकारशिखरैः । २७ 'कपिशीषं तु सालाग्रम्' ।

व्याप्त है और कहीं कहींपर रत्नमयी शिलाओंसे भी युक्त है ॥६१॥ उस परकोटापर अट्टा-लिकाओंकी पंक्तियां बनी हुई हैं जो कि परकोटाकी चौडाईके समान चौड़ी हैं, पन्द्रह धनुप लम्बी हैं और उससे दूनी अर्थात् तीस धनुष ऊंची हैं ।।६२।। ये अट्टालिकाएं तीस-तीस धनुष के अन्तरसे बनी हुई हैं, सवर्ण और मिणयोंसे चित्र-विचित्र हो रही हैं, इनकी ऊंचाईके अनुसार चढ़नेके लिये सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये सभी अपनी ऊंचाईसे आकाशको छु रही हैं।।६३।। दो दो अट्टालिकाओंके बीचमें एक एक गोपुर बना हुआ है उसपर रत्नोंके तोरण लगे हुए हैं। ये गोपुर पचास धनुष ऊंचे और पच्चीस धनुष चौड़े हैं ॥६४॥ गोपुर और अट्टालिकाओंके बीचमें तीन तीन धनुष विस्तारवाले इन्द्रकोश अर्थात् बुरज बने हुए हैं । वे बुरज किवाड़ सहित भरोखोंसे युक्त हैं ।।६५।। उन बुरजोंके बीचमें अतिशय स्वच्छ देवपथ वने हुए हैं जो कि तीन हाथ चौड़े और बारह हाथ लम्बे हैं ।।६६।। इस प्रकार ऊपर कही हुई परिखा, कोट और परकोटा इनसे घिरी हुई वे नगरियां ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वस्त्र पहने हुई स्त्रियां ही हो ॥६७॥ इन नगरियोंमेंसे प्रत्येक नगरीमें एक हजार चौक हैं, बारह हजार गलियां हैं और छोटे बड़े सब मिलाकर एक हजार दरवाजे हैं ॥६८॥ इनमेंसे आधे अर्थात् पांच सौ दरवाजे किवाड सहित हैं और वे नगरीकी शोभाके नेत्रोंके समान सुशोभित होते हैं। इन पांच सौ दर-वाजोंमें भी दो सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ।।६९।। ये नगरियां पूर्वसे पश्चिम तक नौ योजन चौड़ी हैं और दक्षिणसे उत्तर तक बारह योजन लम्बी हैं । इन सभी नगरियोंका मुख पूर्व दिशा की ओर है ॥७०॥ इन नगरियोंके राजभवन आदिके विस्तार वगैरहका वर्णन कौन कर सकता है क्योंकि जिस विषयमें मुभ धरणेन्द्रकी बृद्धि भी अतिशय मोहको प्राप्त होती है तब और की बात ही क्या है ? ॥७१॥ इन नगरियोंमेंसे प्रत्येक नगरीके प्रति एक-एक करोड़ गांवों

१ व्याससमानचतुरस्राः । त्रिशदर्ग्धम् पञ्चदशदण्डप्रमाणव्यासा इत्यर्थः । २ तद्व्यासिहगुणोत्सेघाः । ३ द्वयोरट्टालकयोर्मध्ये त्रिशद्दण्डा अन्तरा यासां ताः । ४ आरोहणनिमित्त ।
५ चापत्रय । त्रिधनुष्का म०, ल० । ६ कवाटसिहतैः ।७ भेर्याकाररचनाविशेषाः ।
५ अधोशुंकैः । ६ चतुःपथमध्यस्थितजनाश्रयणयोग्यमण्डपविशेषाणाम् । १० तत्सहस्रं द्वादशगुणितं
चेत्, द्वादशसहस्रवीथयो भवन्तीति भावः । ११ द्वाराण्येकं सहस्रं तु प० । १२ तेषु द्वारेषु शतद्वयश्रेष्टाणि राजगमनागमनयोग्यानि द्वाराणि भवन्ति । १३ पुरिश्रयाः इति ववचित् पाठः । १४ रचना ।
१४ नानाप्रकारः ।

स्रकृष्टरप्रचैः कलमैः धार्यरेग्येश्च सम्भृताः । पुण्ड्रेक्षुवनसंद्धन्तसीमानो निगमाः सदा ॥७३॥ पुराणसन्तरं चात्र स्यान् पञ्चनवतं शतम् । प्रमाणयोजनोहिष्टं मानमाप्तिनिर्दाशतम् ॥७४॥ पुराण दक्षिणथेण्यां यथैतानि तथैव व । भवेयुष्तरश्रेण्यामपि तानि समृद्धिभः ॥७४॥ किन्त्वन्तरं पुराणां स्यात् तत्रैकैकं प्रमाणतः । योजनानां शतं चाष्ट सप्तित्रचेव साधिका ॥७६॥ तेषाञ्च नामनिर्देशो भवेदयमनुत्रमात् । पिश्चमां दिशमारभ्य यावत् षष्टितमं पुरम् ॥७७॥ सर्जु नी चाष्टणी चैव सकैलासा च वाष्टणी । विद्युत्प्रभं किलिकिलं चूडामणिश्वाराप्रभे ॥७६॥ वंशालं "पुष्पचूलञ्च हंसगर्भवलाहकौ । शिवङकरञ्च श्रीहर्म्यं चमरं शिवमन्दिरम् ॥७६॥ वंशालं "पुष्पचूलञ्च हंसगर्भवलाहकौ । शिवङकरञ्च श्रीहर्म्यं चमरं शिवमन्दिरम् ॥७६॥ वंशालं "पुष्पचूलञ्च हंसगर्भवलाहकौ । श्रावङकरञ्च श्रीहर्म्यं चमरं शिवमन्दिरम् ॥७६॥ सुरेन्द्रकान्तमन्यत् स्यात्ततो गगननन्दनम् । स्रशोकान्या विशोका च बीतशोका च सत्पुरी ॥६१॥ स्रत्नेकान्तमन्यत् स्यात्ततो गगननन्दनम् । मुक्ताहारः १ सिनिमिषं चान्निज्वालमतः परम् ॥६२॥ स्रुभूमितिलके पुर्यो पुरं गन्धवंसाह्वयम् । मुक्ताहारः १ सिनिमिषं चान्निज्वालमतः परम् ॥६३॥ महाज्वालञ्च विज्ञेयं श्रीनिकेतो जयाह्वयम् । श्रीवासो मणिवज्ञाख्यं भद्राव्वं सधनञ्ज्यम् ॥६४॥ गोक्षीरफेनमक्षोभ्यं १ विर्यादिशिखराह्वयम् । सर्णी धारणी र दुर्गं दुर्धराख्यं सुदर्शनम् ॥६५॥ भवेद् १ रत्निपञ्चवत्तम् पुरं विजयसाहवयम् । सुगन्धिनी च १ वज्रार्थतरं रत्नाकराह्वयम् ॥६६॥ भवेद् १ रत्नव्यत्वस्यम् उत्तरस्यां पुराणि व । श्रेण्यां स्वर्गपुरश्रीणि भान्त्येतानि महान्त्यतम् ॥६७॥

का परिवार है तथा खेट मडंब आदिकी रचना जुदी जुदी है ।।७२।। वे गांव विना वोये पैदा होनेवाळे शाळी चांवळोंसे तथा और भी अनेक प्रकारके धानोंसे सदा हरे-भरे रहते हैं तथा उनकी सीमाएं पौंडा और ईंखोंके वनोंसे सदा ढकी रहती हैं ।।७३।। इस विजयार्ध पर्वतपर बसे हुए नगरोंका अन्तर भी सर्वज देवने प्रमाण योजनाके नापसे १९५ योजन वतलाया है ।।७४।। जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोंकी रचना बतलाई है ठीक उसी प्रकार उत्तर श्रेणीपर भी अनेक विभतियोंसे युक्त नगरोंकी रचना है ॥७५॥ किन्तू वहांपर नगरोंका अन्तर प्रमाणयोजनसे कुछ अधिक एक सौ अठहत्तर योजन है ।।७६।। पश्चिम दिशासे लेकर साठवें नगरतक उन नगरोंके नाम अनुक्रमसे इस प्रकार हैं–।।७७।। १ अर्जुनी, २ वारुणी, ३ कैलास-वारणी, ४ विद्युत्प्रभ, ५ किलकिल, ६ चूडामणि, ७ गशिप्रभा, ८ वंशाल, ९ पुष्पच्ड, १० हंसगर्भ, ११ बलाहक, १२ शिवंकर, १३ श्रीहर्म्य, १४ चमर, १५ शिवमन्दिर, १६ वसुमत्क, १७ वसुमती, १८ सिद्धार्थक, १९ शत्रुञ्जय, २० केतुमाला, २१ स्रेन्द्रकान्त, २२ गगननन्दन, २३ अशोका, २४ विशोका, २५ वीतशोका, २६ अलका, २७ तिलका, २८ अम्बरितलक, २९ मन्दिर, ३० कुमुद, ३१ कुन्द, ३२ गगनवल्लभ, ३३ द्युतिलक, ३४ भूमितिलक, ३५ गन्धर्वपुर, ३६ मुक्ताहार, ३७ निमिष, ३८ अग्निज्वाल, ३९ महाज्वाल, ४० श्रीनिकेत, ४१ जय, ४२ श्रीनिवास, ४३ मणिवज, ४४ भद्राश्व, ४५ भवनंजय, ४६ गोक्षीर, ४७ फेन, ४८ अक्षोभ्य, ४९ गिरिशिखर, ५० धरणी, ५१ घारण, ५२ दुर्ग, ५३ दुर्घर, ५४ सुदर्शन, ५५ महेन्द्रपुर, ५६ विजयपुर, ५७ सुगन्धिनी, ५८ वजूपुर, ५९ रत्नाकर और ६० चन्द्रपुर । इस प्रकार उत्तर श्रेणी में ये बड़े बड़े साठ नगर सुझोभित हैं इनकी झोभा स्वर्गके नगरोंके समान है ।।७८–८७।।

१ भरिताः । २ पञ्चनवत्यधिकशतम् । ३ निदेशितम् । ४ साधिकाष्टसप्ततिसहितम् । ५ पिट्टम् । पट्टेः पूरणं पिष्टितमम् । ६ शिखिप्रभे इति वर्वचित् पाठः । ७ पुष्पचूडञ्च अ० । ५ वस्मुत्कं प० । ६ अम्बरितलकम् । १० नैमिषम् । ११ भवनञ्जयम् अ० । १२ गिरिशिखरम् । १३ घारणं ल०, म० । १४ माहेन्द्राय्य ल०, म०, द० । १५ वज्रास्यं परं ल०, म०, द० । १६ चन्द्रपुरं म०, ल० ।

पुराणीन्द्रपुराणीव सौधानि 'स्वीवमानतः । प्रति प्रतिपुरं व्यस्त'विभवं प्रतिवैभवम् ॥८८॥ नराः सुरकुमाराभा नार्यश्चाप्सरसां समाः । सर्वतुं विषयान् भोगान् भुञ्जतेऽमी यथोचितम् ॥८८॥

## द्रुतविलम्बितच्छन्दः

इति पुराणि पुराणकवीशिनामिष ववोभिरशक्यनुतीन्ययम् । वधदिधत्यकयाः गिरिरुच्चकः द्युवसतेः श्रियमाहवयते ध्रुवम् ॥६०॥ गिरिरयं गुरुभिः शिखरैदिवं प्रविपुलेन तलेन च भूतलम् । वधदुपान्तचरः खचरोरगः प्रथयति त्रिजगच्छि्रयमेकतः ॥६१॥ निधुवनानि वनान्तलतालयः मृवितपल्लवसंस्तरणाततः । पिशुनयत्युपंभोगसुगन्धिभः गिरिरयं गगनेचरयोषिताम् ॥६२॥ इह सुरासुरिकन्नरपन्नगा नियतमस्य तटेषु महीभृतः । प्रतिवसन्ति समं प्रमदाजनः स्वरुचितं रुचित्रेच्च रतोत्सवः ॥६३॥ भूरिसषेविषितेषु निषेदुषीः प्रमुचन्तलताभवनेष्वमूः । प्रणयकोपविजिह्य प्रमुचीर्वधः प्रमुचन्ति सदात्र नभश्चराः ॥६४॥ प्रणयकोपविजिह्य प्रमुचीर्वधः प्रमुचयन्ति सदात्र नभश्चराः ॥६४॥

ये नगर इन्द्रपुरीके समान हैं और वड़े बड़े भवन स्वर्गके विमानोंके समान हैं। यहांका प्रत्येक नगर शोभाकी अपेक्षा दूसरे नगरसे पृथक् ही मालूम होता है तथा हरएक नगरका वैभव भी दूसरे नगरके वैभवकी अपेक्षा पृथक् मालूम होता है अर्थात् यहांके नगर एकसे एक बढ़कर हैं।।८८।। यहांके मनुष्य देवकुमारोंके समान हैं और स्त्रियां अप्नराओंके तुल्य हैं। ये सभी स्त्री-पृष्ण अपने-अपने योग्य छहों ऋतुओंके भोग भोगते हैं।।८९।। इस प्रकार यह विजयार्ध पर्वत ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नगरोंको धारण कर रहा है कि वृड़े बड़े प्राचीन किव भी अपने वचनों द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। इसके सिवाय यह पर्वत अपने उपरकी उत्कृष्ट भूमिसे ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गकी छक्ष्मीको ही बुला रहा हो।।९०॥

यह पर्वत अपनी बड़ी बड़ी शिखरोंसे स्वर्गको धारण कर रहा है, अपने विस्तृत तलभागसे अधोलोकको धारण कर रहा है और समीपमें ही घूमनेवाले विद्याधर तथा धरणेन्द्रोंसे मध्यलोककी शोभा धारण कर रहा है इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकोंकी शोभा प्रकट कर रहा है ॥९१॥ जिनमें कोमल पल्लबोंके विछोने विछे हुए हैं और जिनमें सम्भोगकी गन्ध फैल रही है ऐसे बनके मध्यमें बने हुए लता-गृहोंसे यह पर्वत विद्याधिरयोंकी रितकीडाको प्रकट कर रहा है ॥९२॥ इस पर्वतके किनारोंपर देव, असुरकुमार, किन्नर और नागकुमार आदि देव अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ अपनेको अच्छे लगनेवाले तथा अपने अपने योग्य संभोग आदिका उत्सव करते हुए नियमसे निवास करते रहते हैं ॥९३॥ इस पर्वतपर देवोंके सेवन करने योग्य निद्योंके किनारे बने हुए लता-गृहोंमें बैठी हुई तथा प्रणय कोपसे जिनके मुख कुछ मिलन अथवा कुटिल हो रहे हैं ऐसी अपनी स्त्रियोंको विद्याधर लोग सदा मनाते रहते हैं—

१ स्वर्गविमानानां प्रतिनिधयः। २ व्यत्यासितविभवप्रतिवैभवम्। एकस्मिन्नगरे यो विभवो भवत्यन्यस्मिन्नगरे तद्विभवाधिकं प्रतिवैभवमस्तीत्यर्थः। ३ श्रेण्या। ४ स्पर्गावासलक्ष्मीम्। ५ व्यवायानि रतानीत्यर्थः। ६ मदितिकसलयशय्याविस्तृतैः। ७ उपभोगयोग्यश्रीखण्डकपूरादि-सुरिभिः। ६ आत्मनामभोष्टैः। ६ अमरैनिषेवितुमिष्टेषु । १० स्थितवतीः। ११ वकः।

इह मृणालिनयोजितबन्धनेरिह 'वतंससरोग्हताडनैः।
इह ैमुखासवसेचनकैः प्रियान् विमुखयन्ति रते कृपिताः स्त्रियः।।६४॥
वविचवङ्गानिवेशे इवामरोलिलितनर्तनगीतमनोहरः।
मवकलध्विनकोकिलिडिण्डिमैः क्विचिचनङ्गाजयोत्सविवभ्रमः।।६६॥
कविचदुपो ढपयःकणशीतलैः धृतसरोजवनैः पवनैः सुखः।
मवकलालिकुलाकुलपादपैः उपवनैरितरम्यतरः कविचत्।।६७॥
कविचवनेक प्यथिनिषेवितः कविचवनेक पतत्पतगाततः।
कविचवनेक पराध्यं मणिद्युतिच्छुरितराजतसानुविराजितः।।६५॥
कविचवकाण्डि विनितिकेकिभिः धनिभैहरिनीलतर्दयु तः।
कविचवकालकृतौ प्रवस्विप्लवैः परिगतोऽकणरत्नशिलातर्दैः।।६६॥
कवचव काञ्चनभित्तिपराहते रिवकरेरिभिवीपितकाननः।
नभसि सञ्चरतां जनयत्ययं गिरिक्दीण प्रवानसंशयम्।।१००॥
इति विशेषपरम्परयान्वहं परिगतो गिरिरेष सुरेशिनाम्।
प्रिपि मनः परिविधितकौतुकं वितनुते किमुताम्बरचारिणाम्।।१०१॥

प्रसन्न करते रहते हैं ।।९४।। इधर ये कुपित हुई स्त्रियां अपने पतियोंको मृणालके बन्धनोंसे बांधकर रित-क्रीडासे विमुख कर रही हैं, इधर कानोंके आभूषण-स्वरूप कमलोंसे ताडना कर के ही विमुख कर रही हैं और इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हें रित-क्रीडासे पराङ्ममुख कर रही हैं ।।९५।। यह पर्वत कहींपर देवांगनाओं के सुन्दर नृत्य और गीतोंसे मनोहर हो रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानों कामदेवका निवासस्थान ही हो। और कहींपर मदोन्मत्त कोयलोंके मधुर शब्दरूपी नगाड़ोंसे युक्त हो रहा है जिससे ऐसा मालुम होता है मानो काम-देवके विजयोत्सवका विलास ही हो ।।९६।। कहीं तो यह पर्वत जलके कणोंको धारण करने से शीतल और कमलवनोंको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिशय सुखदायी मालूम होता है और कहीं मनोहर शब्द करते हुए भूमरोंसे व्याप्त वृक्षोंवाले बगीचोंसे अतिशय सुन्दर जान पड़ता है।।९७।। यह पर्वत कहीं तो हाथियोंके भुण्डसे सेवित हो रहा है, कहीं उड़ते हुए अनेक पक्षियोंसे व्याप्त हो रहा है और कहीं अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त चांदी के शिखरोंसे सुशोभित हो रहा है ।।९८।। यह पर्वत कहींपर नील मणियोंके बने हुए किनारों से सहित है इसके वे किनारे मेघके समान मालूम होते हैं जिससे उन्हें देखकर मयूर असमय में ही (वर्षा ऋतुके बिना ही) नृत्य करने लगते हैं। और कहीं लाल-लाल रत्नोंकी शिला-ओंसे युक्त है, इसकी वे रत्नशिलाएं अकालमें ही प्रातःकालकी लालिमा फैला रही हैं ॥९९॥ कहींपर सुवर्णमय दीवालोंपर पड़कर लौटती हुई सूर्यकी किरणोंसे इस पर्वतपरका वन अतिशय देदीप्यमान हो रहा है जिससे यह पर्वत आकाशमें चलनेवाले विद्याधरोंको दावानल लगने का सन्देह उत्पन्न कर रहा है ।।१००।। इस प्रकार अनेक विशेषताओंसे सहित यह पर्वत रात-दिन इन्द्रोंके मनको भी बढ़ते हुए कौतुकसे युक्त करता रहता है अर्थात् क्रीडा करनेके लिये इन्द्रों

सुरसरिज्जलसिक्त'तटबुमो जलबचुम्बितसानुबनोवयः।
मणिमयः शिखरः 'खचरोषितः विजयते गिरिरेष 'सुराचलान् ॥१०२॥
सुरनदीसिललप्लुतपादपः तटबनः 'कुसुमाञ्चितमूर्द्धभः।
मुखरितालिभिरेष महाचलो विहसतीव सुरोपवनिश्रयम् ॥१०३॥
इयिनतः सु'रसिन्धुरपा छटाः प्रकिरतीह विभाति पुरो दिशि ।
वहित सिन्धुरितश्च महानदी मुखरिता कलहंसकलस्वनैः ॥१०४॥
हिमवतः शिरसः किल निःसृते 'सकमलालयतः सरिताविमे ।
शुचितयास्य तु पाबमुपाश्रिते शुचिरलङ्घ्यतरो हि 'वृथोन्नतेः ॥१०४॥
इह 'सबैव 'सबैविबचेष्टितः 'मुकृतिनः ''कृतिनः खचराधिपाः।
कृतनयास्तनयाः इव सित्यतुः समुपयान्ति फलान्यमुतो गिरेः ॥१०६॥
क्षितरकृष्टपचेलिमसस्यस्ः खनिरयत्नजरत्नविशेषस्ः।
इह वनस्पतयश्च सदोन्नता वधित पुष्पफर्लिद्धमकालजाम् ॥१०७॥
सरित सारसहंसविक्जितः कुसुमितासु लतास्विलिनःस्वनैः।
उपवनेषु च कोकिलनिक्वणेः हृदि'श्वयोऽत्र सदैव विनिद्वितः'।।१०८॥

का भी मन ललचाता रहता है तब विद्याधरोंकी तो बात ही क्या है ? ।।१०१।। जिसके किनारे पर उगे हुए वृक्ष गङ्गा नदीके जलसे सींचे जा रहे हैं और जिसके शिखरोंपरके वन मेघोंसे चुम्बित हो रहे हैं ऐसा यह विजयार्थ पर्वत विद्याधरोंसे सेवित अपने मणिमय शिखरों द्वारा मेरु पर्वतों को भी जीत रहा है ।।१०२।। जिनके वृक्ष गंगा नदीके जलसे सींचे हुए हैं, जिनके अग्रभाग फुलोंसे सुशोभित हो रहे हैं और जिनमें अनेक भूमर शब्द कर रहे हैं ऐसे किनारेके उपवनोंसे यह पर्वत ऐसा माळूम होता है मानो देवोंके उपवनोंकी शोभाकी हंसी ही कर रहा हो ।।१०३।। इधर यह पूर्व दिशाकी ओर जलके छींटोंकी वर्षा करती हुई गंगा नदी सुशोभित हो रही है और इधर यह पश्चिमकी ओर कलहंस पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे शब्दायमान सिन्धु नदी बह रही हैं ।।१०४।। यद्यपि यह दोनों ही गंगा और सिन्धु नदियाँ हिमवत् पर्वतके मस्तकपरके पद्म नामक सरोवरसे निकली हैं तथापि शचिता अर्थात् पवित्रताके कारण (पक्षमें शुक्लताके कारण) इस विजयार्धके पाद अर्थात चरणों (पक्षमें प्रत्यन्तपर्वत) की सेवा करती हैं सो ठीक है क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पवित्रताके सामने ऊंचाई व्यर्थ है । भावार्थ-गंगा और सिन्धु नदी हिमवत् पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल कर गुहाद्वारसे विजयार्ध पर्वतके नीचे होकर बहती हैं। इसी बातका कविने आलंकारिक ढंग से वर्णन किया है । यहां शुचि और शुक्ल शब्द श्लिष्ट हैं ।।१०५।। जिस प्रकार नीतिमान् पुत्र श्रेष्ठ पितासे मनवाञ्च्छित फल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार पुण्यात्मा, कार्यकुशल और नीति-मान् विद्याधर अपने भाग्य और पुरुषार्थके द्वारा इस पर्वतसे सदा मनवाञ्छित फल प्राप्त किया करते हैं ।।१०६।। यहांकी पृथिवी बिना बोये ही धान्य उत्पन्न करती रहती है, यहां की खानें बिना प्रयत्न किये ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती हैं और यहांके ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमयमें उत्पन्न हुए पुष्प और फलरूप सम्पत्तिको सदा धारण करते रहते हैं ।।१०७।। यहांके सरोवरों पर सारस और हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हैं, फूली हुई लताओंपर भूमर गुंजार करते रहते हैं और उपवनोंमें कोयलें शब्द करती रहती हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहां कामदेव

१ 'तटोद्भुमो' इति क्वचित् पाठः । २ विद्याधराश्रितैः । ३ कृलाचलान् द० । ४ कुसमाचित ब० । ४ गद्भगा । ६ पद्मसरोवरसहितात् । ७ वृथा उन्नतिर्यस्य तत्सकाशात् । वृथोन्नतिः ल० । 5 अनारतमेव । ६ पुण्यसहित । १० पुण्यवन्तः । ११ कृशलाः । १२ मदनः । १३ विगतनिद्रः ।

कमिलनीवनरेणुविकिषिभिः' कुसुमितोपवनद्रुमधूननैः' ।

वैधूितमुपैित सवा खचरीजनो रितपिर'श्रमनुद्भिरिहानिलैः ।।१०६।।
हरिरितः प्रितगर्जित कानने करिकुलं वनमुज्झित तद्भ्यात् ।
परिगलत्कवलञ्च मृगीकुलं गिरिनिकुञ्जतला'ववसपंति ।।११०।।
सरित हंसवधूरियमुत्सुका कमलरेणुविपिञ्जरमञ्जसा ।
समनुयाति न कोकविवाङ्किनी 'सहचरं गलवश्च विरौति च ।।१११।।
इयमितो बत कोककुटुम्बिनी' कमिलनीनवपत्रितरोहितम् ।
ग्रनवलोक्य मुहुः सहचारिणं भ्रमित वीनहतैः परितः सरः ।।११२।।
इह शरव्धनमल्पकमाश्रितं मणितटं सुरखेचरकन्यकाः ।
लघुतया 'मुखहार्यमितस्ततः प्रचलयन्ति नयन्ति च कर्षणैः' ।।११३।।

रिग्नसुमतां 'सुमताम्भसमाततां धृत्रविमान्तधनामिव वीचिभिः ।

रिग्नसुमतरां सुतरां पृथुमम्भसां' पितमितान्तिमितान्त्रित्वावनाम् ।
रिग्नसुमतां 'विग्न गतां स्वतटोपमां वहित सिन्धुमयं धरणीधरः ।।११४।।

सदा ही जागृत रहा करता हो ।।१०८।। जो कमलवनके परागको खींच रहा है, जो उपवनोंके फूले हुए वृक्षोंको हिला रहा है और जो संभोगजन्य परिश्रमको दूर कर देनेवाला है ऐसे वायुसे यहांकी विद्याधरियां सदा संतोषको प्राप्त होती रहती हैं ।।१०९।। इधर इस वनमें यह सिंह गरज रहा है उसके भयसे यह हाथियोंका समूह वनको छोड़ रहा है और जिनके मुखसे ग्रास भी गिर रहा है ऐसा यह हरिणियोंका समूह भी पर्वतके छतागृहोंसे निकछकर भागा जा रहा है ।।११०।। इधर तालावके किनारे यह उत्कण्ठित हुई हंसिनी, जो कमलके परागसे बहुत जीव पीला पड़ गया है ऐसे अपने साथी-प्रिय हंसको चकवा समभकर उसके समीप नहीं जाती है और अश्रु डालती हुई रो रही है ।।१११।। इधर यह चकवी कमलिनीके नवीन पत्रों से छि। हुए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुई तालावके चारों ओर घुम रही है ।।११२।। इधर इस पर्वतके मणिमय किनारेपर यह शरद् ऋतुका छोटा-सा बादल आ गया है, हलका होनेके कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता है और इसीलिये ये देव तथा विद्याधरोंकी कन्याएं इसे इधर उधर चलाती हैं और खींचकर अपनी अपनी ओर ले जाती हैं।।११३।। जो सब जीवोंको अतिशय इष्ट है, जो बहुत बड़ी है, जो अपनी लहरों से ऐसी जान पड़ती है मानो उसने शरद्ऋतूके बादल ही धारण किये हों और जिसका जल वनोंके अन्तभाग तक फैल गया है ऐसी गंगा नदीको भी यह महापर्वत अपनी निचली शिखरों पर धारण कर रहा है ।।११४।। और, जो अतिशय विस्तृत है जो कठिनतासे पार होने योग्य है, जो लगातार समुद्र तक चली गई है जिसने लताओंके वनको जलसे आर्द्र कर दिया है तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त है ऐसी सिन्धु नदीको भी यह पर्वत धारण कर रहा

१ स्वीकुर्वाणैः । २ धूनकैः इत्यपि पाठः । ३ सन्तोषम् । ४ खेदविनाशकैः । १ —कुञ्जकुला—इत्यपि पाठः । ६ प्रियतमं हंसम् । ७ चक्रवाकस्त्री । ६ प्रियकोकम् । ६ सुखेन प्रापणीयम् । १० आकर्षणैः । ११ प्राणिनाम् । १२ सुष्ठुसम्मतजलाम् । १३ शरत्कालमेधाम् । १४ विस्तृतवनमध्यजलाम् । १४ दुस्तराम् । १६ नितराम् । १७ समुद्रगताम् । १८ आदितसम्पापवल्लीवनाम् । १६ अनुगस्य भावः अनुगता ताम् । २० नु स्वतां ल०, म० । नु इव ।

इति यदेव यदेव निरूप्यते बहुविशेषगुणेऽत्र नगाभिपे । किमु तदेव तदेव सुखावहं हृदयहारि दृशां च विलोभनम् ॥११६॥

#### इन्द्रवज्रा

धत्तेऽस्य सानौ कुसुमाचितेयं नीलावनालीपरिधानलक्ष्मीम्<sup>र</sup> । शृङ्गाग्रलग्ना च सिताभ्रयङक्तिः <sup>१</sup>संख्यानलीलामियमातनोति ॥११७॥

## उपेन्द्रवज्रा

'तिरस्करिण्येव सिताभ्रपङ्गस्त्या 'परिष्कृतान्तेऽस्य निकुञ्जदेशे । मणिप्रभोत्सर्पहृतान्वकारे समं रमन्ते खचरंः खचर्यः ॥११८॥

## वंशस्थवृत्तम्

शरद्<sup>ष</sup>घनस्योपिर सुस्थिते घने वितानतां तन्वति खेचराङ्गनाः । कृतालयास्तत्र<sup>८</sup> चिरं रिरंसया घनातपेऽप्यिह्म न जानते क्लमम् ॥११६॥ सभुन्लसन्नीलमणिप्रभाष्तुतान् शरद्घनान् कालघनाघनायितान् । विलोक्य हुट्टोऽत्र घवन्<sup>१०</sup> शिखाबलः<sup>११</sup> प्रनृत्यिति व्यातते बहंमुन्मदः ॥१२०॥

## रुचिरावृत्तम्

सितान् घनानिह तटसंश्रितानिमान् स्थलास्थया समुपागताः खगाङ्गनाः । दुकूलसंस्तरण<sup>१३</sup> इवातिविस्तृते विशायिका<sup>१४</sup>मुपरचयन्ति तत्तले ॥१२१॥

है ।।११५।।इस प्रकार अनेक विशेष गुणोंसे सहित इस पर्वतपर जिसे देखो वही सुख देनेवाला, हृदयको हरण करनेवाला और आंखोंको लुभानेवाला जान पड़ता है ।।११६।।

इस पर्वतकी नीचली शिखरोंपर जो फूलोंसे व्याप्त हरी हरी वनकी पंक्ति दिखाई दे रही है वह इस पर्वतकी धोतीकी शोभा धारण कर रही है और शिखरके अग्रभागपर जो सफेद-सफेद वादलोंकी पंक्ति लग रही है वह इसकी पगड़ीकी शोभा बढ़ा रही है ॥११७॥ जिनका अन्तभाग परदाके समान सफेद बादलोंकी पंक्तिसे ढका हुआ है और मणियोंकी प्रभाके प्रसार से जिनका सब अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे इस पर्वतके लतागृहोंमें विद्याधिरयां विद्याधिरों के साथ कीड़ा कर रही हैं ॥११८॥ इस पर्वतके ऊपर शरद ऋतुका मोटा बादल चंदोवाकी शोभा बढ़ाता हुआ हमेशा स्थिर रहता है इसलिये विद्याधिरयां चिरकाल तक रमण करनेकी इच्छासे वहींपर अपना घर-सा बना लेती हैं और गरमीके दिनोंमें भी गरमीका दुःख नहीं जानतीं ॥११९॥ ये शरद ऋतुके बादल भी चमकते हुए इन्द्र नीलमणियोंकी प्रभाम डूबकर काले बादलोंके समान हो रहे हैं इन्हें दखकर ये मयूर हिषत हो रहे हैं और उन्मत्त होकर शब्द करते हुए पूछ फैलाकर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोंकी स्त्रियां पर्वत के किनारेम मिले हुए सफेद बादलोंको स्थल समभकर उनके पास पहुंची हैं और उनपर इस प्रकार शब्दा बना रही हैं मानो बिछे हुए किसी लम्बे-चौड़े रेशमकी जाजमपर ही बना रही

१ किमुत । २ लोभकरम् । ३ अधोंऽशुकशोभाम् । ४ उत्तरीयविलासम् । ४ यविनिकया । ''प्रतिसीरा यविनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा'' इत्यभिधानात् । ६ वेष्टित । ७ शरद्घनेऽस्योपिर ल०, म० । ६ मेघद्वयमध्ये । ६ कृष्णमेघ इवाचिरतान् । १० ध्वनन् । ११ केकी । १२ विस्तृत-पिच्छं थथा भवति तथा । १३ शय्यायाम् । १४ शयन्म् ।

सरस्तटं कलक्तसारसाकुलां वनिष्टे विकाति सितच्छ्ववावली ।
नभोभिया समुपगतात्र लक्ष्यते नभः श्रियः पृथुतरहारयष्टिवत् ॥१२२॥
कविद्धिरिन्म णितटरोचिषां चयैः परिष्कृतं वपुरिह तिग्मवीधितेः ।
सरोजिनी हरितपलाश शङ्क्ष्या नभश्चरेकपतटमीक्ष्यते मुद्दः ॥१२३॥
कविद्धनिद्धर्वकपोलघट्टनैः क्षतत्वचो वनतरवः सरस्तटे ।
क्दिन्त न् च्युतकुसुमाश्रुबिन्वयो निलीनषट्पदकक्षणस्वरान्विताम् ॥१२४॥
इतः कलं कमलवनेषु रूपते मदोद्धुरघ्विनकलहंससारसैः ।
इतश्च कोकिलकलनादमू च्छितं मनोहरं शिखिविक्तं प्रतायते ॥१२४॥
इतः शरद्घनघनकालमेघयोः यदृच्छ्या वन इव सिश्चिभवन् ।
भुक्षोन्मुखप्रहितकरः प्रवर्तते सितासितिद्धरवनयोरयं रणः ॥१२६॥
वनस्थलीमित्ववलोलितद्भुमाम् इमामितः कुसुमरजोऽवगुण्ठिताम् १ ।
प्रलक्षिता स्विधम वन् यत्यत्यिल्वजः समात्रजन् परिमललोलुपोऽभितः ॥१२७॥
इतो वनं वनगजयूथसेवितं स्विभाव्यते मदजलसिक्तपावपम् ।
समापतन्मदकलभृङ्गमालिकासमाकुलद्वम् स्वतमन्तरा ।१२८॥।

हों ।।१२१।। इधर, मनोहर शब्द करते हुए सारस पक्षियोंसे व्याप्त तालाबोंके किनारोंपर ये जंगळी हाथी प्रवेश कर रहे हैं जिससे ये हंसोंकी पंक्तियां श्रावण मासके डरसे आकाशमें उड़ी जा रही हैं और ऐसी दिखाई देती हैं मानो आकाशरूपी लक्ष्मीके हारकी लड़ियां ही हों ॥१२२॥ इधर यह सूर्यका विम्ब हरे-हरे मणियोंके बने हुए किनारोंकी कान्तिके समृहसे आच्छादित हो गया है इसलिये ये विद्याधर इसे कमिलनीका हरा पत्ता समभकर पर्वतके इसी किनारेकी ओर बार-बार देखते हैं ।।१२३।। कहींपर सरोवरके किनारे जंगली हाथियोंके कपोलोंकी रगड़ से जिनकी छाल गिर गई है ऐसे वनके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो फूलरूपी आंसुओंकी बूंदें डालते हुए और उनके भीतर बैठे हुए भूमरोंकी गुंजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए रो ही रहे हों ।।१२४।। इधर कमलबनोंमें मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये हैं ऐसे कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं और इधर कोयलों के मनोहर शब्दों से बढ़ा हुआ मयूरों का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा है ।।१२५।। इधर इस वनमें शरदऋतूके से सफेद बादल और वर्षाऋतुके से काले बादल स्वेच्छासे मिल रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानों सफेद और काले दो हाथी एक दूसरेके मुंहके सामने सूंड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हों ।१२६॥ इधर वायु से जिसके वृक्ष हिल रहे हैं और जो फूलोंकी परागसे विलक्तुल ढकी हुई है ऐसी यह वनकी भूमि यद्यपि दिखाई नहीं दे रही है तथापि सुगन्धिका लोलुपी और चारों ओरसे आता हुआ यह भूमरोंका समूह इसे दिखला रहा है ।।१२७।। इधर, जो अनेक जंगली हाथियों के भूण्डोंसे सेवित है जिसके वृक्ष उन हाथियोंके मदरूपी जलसे सींचे गये हैं और जिसके वृक्ष तथा लताएं बीच बीचमें पड़ते हुए और मदसे मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समहसे व्याप्त

१ हंसावली । २ मरकतरत्नम् । "गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भं हरिन्मणिः" इत्यभिधानात् । ३ वेष्टितम् । विम्बितम् । ४ पत्र । 'पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्' इत्यक्षिधानात् । ५ इव । ६ करुणस्वरान्विताः, करुणस्वनान्विता इति च पाठः । ७ मिश्रितम् प्रतन्यते ल०, म० । ६ मुखाभिमुखस्थापितदण्डः । १० आच्छांदिताम् । ११ —मपि गम—द० । १२ ज्ञापयित । १३ अनुमीयते । १४ द्रमकुलमन्तरान्तरे द०, प० । द्रमलतमनारान्तरे म०, ल० । १५ मध्ये मध्ये ।

## पुष्टिपतामाष्ट्र तम्

इह खगविनता नितान्तरम्याः सुरिभसरोजवना वनान्तवीथीः ।
परिहितरसनैः शनैः श्रयन्ते जितपुलिनैर्जघनैघँनैः सुदत्यः ।।१२६।।
सरसिकसलयप्रसूनक्लृिंदि विततिरिष्णि वनानि नूनमिस्मिन् ।
धूतिमत इत इत्यम्ः खगस्त्रीः श्रिलिविष्तैरिव राममाह्वयन्ति ।।१३०।।
कुसुमितवनषण्डमध्यमेताः तषगहनेन घनोक्वतान्यकारम् ।
स्वतनुष्विविधूतदृष्टिरोधाः खगविनता बहुदीपिका १० विश्वन्ति ।।१३१।।
कुसुमरसिपपासया निलीनैः श्रिलिभिरनारतमाष्ट्रवद्भिर्ररासाम् ।
युवतिकरजलून १ पल्लवानाम् श्रमुष्वितं । १४ वितन्यते लतानाम् ।।१३२॥
कुसुमरिवतभूषणावतसाः कुसुमरजः परिषिञ्जरस्तनान्ताः ।
कुसुमरारशरायितायताक्ष्यः तदपचितावि ।।१३३।।

## वसन्ततिलकम्

ताः सञ्चरन्ति कुसुमापचये तरुण्यः सक्ता<sup>१६</sup> वनेषु लिलतश्रुविलीलनेत्राः । तन्त्र्यो नलोरुकिरणोद्<sup>१९</sup>गममञ्जरीका न्यालोलषट्पदकुला इव हेमवल्ल्यः ॥१३४॥

हो रही हैं ऐसा यह वन कितना सुन्दर सुशोभित हो रहा है ।।१२८।। इधर, जो सुगन्धित कमलों के वनोंसे सहित हैं और जो अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं ऐसी इस वनकी गलियोंमें ये सुन्दर दांतोंवाली विद्याधरोंकी स्त्रियां करधनी पहिने हुए और नदियोंके किनारेके वालुके टीलों को जीतनेवाले अपने बड़े बड़े जघनों (नितम्बों) से धीरे-धीरे जा रही हैं।।१२९।। इधर, इस पर्वतपरके वन सरस पल्लव और पुष्पोंकी रचना मानों बांट देना चाहते हैं इसीलिये वे भूमरों के मनोहर शब्दों के बहाने 'इधर इस वृक्षपर आओ, इधर इस वृक्षपर आओ' इस प्रकार निरन्तर इन विद्याधारियोंको बुलाते रहते हैं ।।१३०।। इधर वृक्षोंकी सर्घनतासे जिसमें खूब अन्धकार हो रहा है, ऐसे फूले हुए वनके मध्यभागमें अपने शरीरकी कान्तिसे दृष्टिको रोकनेवाले अन्ध-कारको दूर करती हुई ये विद्याधरियां साथमें अनेक दीपक लेकर प्रवेश कर रही हैं ।।१३१।। इधर, इन तरुण स्त्रियोंने अपने नाखूनोंसे इन लताओंके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिये हैं इसलिये फुलोंका रस पीनेकी इच्छासे इन लताओंपर बैठे और निरन्तर गुजार करते हुए इन भूमरोंके द्वारा ऐसा जान पड़ता है मानों इन लताओंके रोनेका शब्द ही फैल रहा हो ।।१३२।। इधर, जिन्होंने फुलोंके कर्णभूषण बनाकर पहिने हैं, फुलोंकी परागसे जिनके स्तनमण्डल पीले पड़ गये हैं और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें कामदेवके धनुषके समान जान पड़ती हैं ऐसी ये विद्याधरियां फूल तोड़नेके लिये इस पर्वतपर इधर उधर जा रही हैं ।।१३३।। जिनकी भौंहें सुन्दर हैं, नेत्र अतिशय चंचल हैं, नखों की किरणें निकली हुई मंजरियोंके समान हैं और जो फूल तोड़नेके लिये वनोंमें तल्लीन हो रही हैं ऐसी ये तरुण स्त्रियां जहां-तहां ऐसी घूम रही हैं मानो निकली हुई

१ परिक्षिप्तकाञ्चीदामैः । २ शोभना दन्ता यासां ताः । ३ रचनाम् । ४ विस्ता रिष्ठतुमिच्छू नि । ५ इव । ६ द्रुमित ल०, म०, द०। द्रुवमित इत्यपि ववचित् । ७ अनवरतिमत्यर्थः । ६ दुर्गमेन । ६ निजदेहकान्तिनिर्धू तान्धकाराः । १० दीपिकासदृशाः । ११ अ। समन्तात् ध्वनद्भिः । १२ नख-च्छेदित । १३ अनुगतरोदनम् । १४ इव । तु प०, अ०, ल०, म० । १५ पृष्पादाने पृष्पापचये इत्यर्थः । १६ आसक्ताः । १७ पृष्प ।

#### महापुरागुम्

## पुष्पिताग्राष्ट्रत्तम्

ु मृदुतरपवने वने प्रफुल्ल कृसुमितमालिति<sup>र</sup>कातिकान्तपाइर्वे । . मरुदयमधुना <sup>३</sup>धुनोति वीथीः ग्रवनिष्ठहां मलिनालिनाममुष्मिन् ।।१३५।।

## वसन्ततिलकम्

म्राधूतकल्पतरुवीथिरतो नभस्वान् मन्दारसान्द्ररजसा सुरभोकृताशः। मत्तालिकोकिलरुतानि हरन्समन्ताद् म्रावाति पल्लवपुटानि शनैविभिन्दन् ॥१३६॥

## पुष्पिताग्रावृत्तम्

धृतकमलवने वने<sup>३</sup> तरङ्गान् उपरचयन्मकरन्दगन्धबन्धुः<sup>४</sup> । श्रयमतिशिशिरः शिरस्तरूणां सकुसुममास्पृशतीह गन्धवाहः ।।१३७।।

#### अपरवक्त्रम्

मृदित मृदुलताग्रपत्लवैः व लियतिनिर्झरकोकरोत्करैः । श्रनुवनिमह<sup>र</sup> नीयतेऽनिलैः कुसुमरको विधुतं वितानताम् ॥१३८॥ चलवलयरवैर वाततैः श्रनुगतन् पुरहारिझ ङक्तैः । <sup>८</sup>सुपरिगमिमहाम्बरेचरीरत<sup>8</sup>मितवित्<sup>र</sup> वनेषु किन्नरैः ॥१३९॥

### चम्पकमालावृत्तम्

श्रत्र वनान्ते पत्रिगणोऽयं<sup>११</sup> श्रोत्रहरं नः कूजति चित्रम् । <sup>१३</sup>सत्रिपताकं नृत्यति नूनं <sup>१३</sup>तत्ततनार्दमेत्त्तशिखण्डी<sup>१४</sup> ॥१४०॥

मंजिरयोंसे सुशोभित और चंचल भूमरोंके समूहसे युक्त सोनेकी लताएं ही हों ।।१३४।। जिसमें मन्द मन्द वायु चल रहा है, फूल खिले हुए हैं और फूली हुई मालती से जिसके किनारे अतिशय सुन्दर हो रहे हैं ऐसे इस वनमें इस समय यह वायु काले-काले भूमरोंसे युक्त वृक्षोंकी पंक्तिको हिला रहा है ।।१३५।। इधर, जिसने कल्पवृक्षोंकी पंक्तियां हिलाई हैं, जिसने मन्दार जाति के पुष्पोंकी सान्द्र परागसे दिशाएं सुगन्धित कर दी हैं, जो मदोन्मत्त भूमरों और कोयलोंके शब्द हरण कर रहा है और जो नवीन कोमल पत्तोंको भेद रहा है ऐसा वायु धीरे-धीरे सब ओर वह रहा है ।।१३६।।

इधर, जो कमलवनोंको धारण करनेवाले जलमें लहरें उत्पन्न कर रहा है, फूलोंके रस की सुगन्धिसे सहित है और अतिशय शीतल है ऐसा यह वायु फूले हुए वृक्षोंके शिखरका सब ओरसे स्पर्श कर रहा है ॥१३७॥ जिसने कोमल लताओंके ऊपरके नवीन पत्तोंको मसल डाला है और जिसमें निर्भरनोंके जलकी बूंदोंका समूह मण्डलाकार होकर मिल रहा है ऐसा यह वायु अपने द्वारा उड़ाये हुए फूलोंके परागको चँदोवाकी शोभा प्राप्त करा रहा है । भावार्थ— इस वनमें वायुके द्वारा उड़ाया हुआ फूलोंका पराग चंदोवाके समान जान पड़ता है॥१३८॥ इस वनमें होनेवाली विद्याधिरयोंकी अतिशय रितकीड़ाको किन्नर लोग चारों ओर फैले हुए चंचल कंकणोंके शब्दोंसे और उनके साथ होनेवाले नूपुरोंकी मनोहर भंकारोंसे सहज ही जान लेते हैं॥१३९॥ इ्धर यह पिक्षयोंका समूह इस वनके मध्यमें हम लोगोंके कानोंको आनन्द देने वाला तरह तरहका शब्द कर रहा है और इधर यह उन्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता

१ जातिः । 'सुमना मालती जातिः ।' २ कम्पयति । धुनाति इति क्वचित् । ३ जले । ४ पुष्परजः परिमलयुक्तमित्यर्थः । ४ मर्दित । ६ वने । ७ अव समन्तात् विस्तृतैः । ५ सुज्ञानम् । ६ कामक्रीडाम् । १० अतिमात्रवर्तनं यस्य । ११ पक्षी । १२ करणविशेषयुक्तम् । सपिच्छभारम् । १३ तत्कूजनवीणादिवाद्यरवैः । १४ मयूरः ।

श्रस्य महाद्रेरनुतटमेषा राजति नानाद्गुमवनराजी । <sup>र</sup>पश्यतमेनामनिलविधूतैः र्नाततुकामामिव विटपैः स्वैः ।।१४१।।

#### **उपजातिः**

कूजद्द्विरेफा वनराजिरेषा प्रोद्गातुकामेव महीध्मेनम् । पुष्पाञ्जालं विक्षिपतीव विश्वविग्वकीर्यमाणैः सुमनः प्रतानैः ॥१४२॥ वनद्रुमाः षट्पदचौरवृन्दैः विलुप्यमानप्रसवार्यसाराः । चोक्र्यमाना इव भान्त्यमुष्मिन् समुच्चरत्कोकिलकूजितेन ॥१४३॥

### शालिनी

महाद्वेरमुष्य स्थलीः <sup>३</sup>कालधौतीः उपेत्य स्फुटं नृत्यतां बहिणानाम् । प्रतिच्छायया<sup>४</sup> तन्यते व्यक्तमस्मिन् समृत्फुल्लनीलाब्जषण्डस्य लक्ष्मीः ।।१४४॥

## पुष्पिताग्रा

श्रतुलितमहिमा हिमावदातद्युतिरनितक्रमणीयपुण्यमूर्तिः । रजतगिरिरयं विलङ्किताब्धिः 'सुरसरिदोघ इवावभाति पृथ्व्याम् ॥१४५॥

## मौक्तिकमाला

श्रस्य महाद्वेरनुतटमुच्चेः प्रेक्ष्य विनीलामुपवनराजीम् । नृत्यित हृष्टो जलदविशङ्की बहिंगणोयं विरचितबर्हः ॥१४६॥

हुआ एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा है।।१४०।।इस महापर्वतके किनारे किनारे नाना प्रकारके वृक्षोंसे सुशोभित वनकी पंक्ति सुशोभित हो रही है। देखो, वह वायुके द्वारा हिलते हुए अपने वृक्षोंसे ऐसी जान पड़ती है मानो नृत्य ही करना चाहती हो ।।१४१।। जिसमें अनेक भूमर गुंजार कर रहे हैं ऐसी यह वनोंकी पंक्ति ऐसी मालूम होती है मानो इस पर्वतका यश ही गाना चाहती हो और जो इसके चारों ओर फूलोंके समूह बिखरे हुए हैं उनसे यह ऐसी जान पड़ती है मानो इस पर्वतको पुष्पाञ्जलि ही दे रही हो ।।१४२।। इस वनके वृक्षोंपर बैठे हुए भृमर पुष्परसका पान कर रहे हैं और कोयलें मनोहर शब्द कर रही हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानों भृमररूपी चोरोंके समूहने इन वन-वृक्षोंका सब पुष्प-रसरूपी धन लूट लिया है और इसीलिये वे बोलती हुई कोयलों के शब्दोंके द्वारा मानो हल्ला ही मुचा रहे हों ।।१४३।। इस पर्वतके चांदीके बने हुए प्रदेशोंपर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हैं उनके पड़ते हुए प्रतिबिम्ब इस पर्वत पर खिले हुए नीलकमलोंके समूहकी शोभा फैला रहे हैं भावार्थ-चांदीकी सफेद जमीनपर पड़े हुए मयूरोंके प्रतिबिम्ब ऐसे जान पड़ते हैं मानो पानीमें नील कमलों का समूह ही फूल रहा हो ।।१४४।। इसका माहात्म्य अनुपम है, इसकी कान्ति बर्फके समान अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मूर्तिका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता अथवा यह किसी के भी द्वारा उल्लंघन न करने योग्य पुण्यकी मूर्ति है और इसने स्वयं समुद्र तक पहुंचकर उसे तिरस्कृत कर दिया है इन सभी कारणोंसे यह चांदीका विजयार्घ पर्वत पृथिवीपर गंगा नदी के प्रवाहके समान सुशोभित हो रहा है ।।१४५।। इस महापर्वतके प्रत्येक ऊंचे तटपर लगी हुई हरी-हरी वनपंक्तिको देखकर इन मयूरोंको मेघोंकी शंका हो रही है जिससे वे हर्षित हो

१ विलोकयतम् । २ भृशं ध्वनन्तः । ३ रजतमयीः । 'कलघौतं रूप्यहेम्नोः' इत्यभिघानात् । ४ प्रतिबिम्बेन । ५ 'त' पुस्तके चतुर्थपादो नास्ति । ६ दृष्ट्वा ।

## वसन्ततिलकम्

श्रस्यानुसान् सुरपन्नगत्नेचराणाम् श्रा'क्रीडनान्युपवनानि विभान्त्यमूनि । नानालतालयसरःसिकतोच्च यानि नित्यप्रवालकुसुमोज्ज्वलपादपानि ॥१४७॥

## मौक्षिकमाला

ग्रस्य महाद्रेरुपतटमृ¹ेच्छन् मूर्च्छति नानामणिकिरणौर्यः । चित्रितमूर्तिवयति पतङ्गः चित्र°पतङ्गच्छविमिह धत्ते ।।१४८।।

## पृथ्वीवृत्तम्

मणिबुतितान्तरैः प्रमुदितोरगव्यन्तरैः निरुद्धरिवमण्डलैः 'स्थगितविश्विद्धमण्डलैः । १० मरुब्गितिविश्विद्धमण्डलैः । १० मरुब्गितिविद्यारिभिः सुरवधूमनोहारिभिः विभाति शिखरैर्धनैगिरिरयं नभोलङ्घनैः ॥१४६॥

### चामरषृत्तम्

एष भीणणो<sup>११</sup> महाहिरस्य कन्दराद्गिरेः ईषदुन्मि<sup>१३</sup>षन्पयोनिधेरिवायतं<sup>१३</sup>स्तिमिः । <sup>१५</sup>क।षपेषितान्तिकस्थलस्थगुल्मपावपोरोषशू<sup>१५</sup>रकृतोष्मणा दहत्युपान्तकाननम् ।।१५०।।

## छुन्दः (१)

रत्नालोकैः कतपर श्भागे तटभागे सन्ध्यारागे प्रसरित सान्द्रारुणरागे । रौष्योवीप्रां<sup>८८ १९</sup>प्रकृतिविरुद्धामिष धत्ते प्रेक्ष्यां क्षण्याके कनकमयाद्वेरयमिद्धः ॥१५१॥

पूंछ फैलाकर नृत्य कर रहे हैं ।।१४६।। जिनमें देव नागेन्द्र और धरणेन्द्र सदा कीडा किया करते हैं, जिनमें नाना प्रकारके लतागृह तालाब और बालूके टीले (क्रीड़ाचल) बने हुए हैं और जिनके वृक्ष कोमल पत्ते तथा फूलोंसे निरन्तर उज्ज्वल रहते हैं ऐसे ये उपवन इस पर्वतके प्रत्येक शिखर पर सुशोभित हो रहे हैं ।।१४७।। इधर, यह सूर्य चलता-चलता इस महापर्वतके किनारे आ गया है और वहां अनेक प्रकारके मिणयोंके किरणसमहसे चित्रविचित्र होनेके कारण आकाशमें किसी अनेक रङ्गवाले पक्षीकी शोभा धारण कर रहा है ।।१४८।। जिनके मध्यभाग रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त हो रहे हैं, जिनमें नागकुमार और व्यन्तर जातिके देव प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते हैं, जिन्होंने सूर्यमण्डलको भी रोक लिया है, जिन्होंने सब दिशाएं आच्छादित कर ली हैं, जो वायुकी गतिको भी रोकनेवाले हैं, देवांगनाओं के मनको हरण करते हैं और आकाश को उल्लंघन करनेवाले हैं ऐसे बड़े बड़े सघन शिखरोंसे यह पर्वत कैसा सुशोभित हो रहा है।। ।।१४९।। इधर देेेेेेेें जिस प्रकार कोई महामत्स्य समुद्रमेंसे धीरे-धीरे निकलता है उसी प्रकार इस पर्वतकी गुफामेंसे यह भयंकर अजगर धीरे-धीरे निकल रहा है। इसने अपने शरीरसे समीपवर्ती लता, छोटे-छोटे पौधे और वृक्षोंको पीस डाला है तथा यह क्रोधपूर्वक की गई फूत्कार की गर्मीसे समीपवर्ती वनको जला रहा है ।।१५०।। इधर इस पर्वतके किनारेपर अनेक प्रकार के रत्नोंके प्रकाशसे मिली हुई संध्याकालकी गहरी ललाई फैल रही है जिससे यह रूपामय होनेपर भी अपनी प्रकृतिसे विरुद्ध सुवर्णमय मेरु पर्वतकी दर्शनीय शोभा धारण कर रहा है

१ आ समन्तात् कीडनं येषां तानि । २ पुलिनानि । ३ गच्छन् । ४ व्याप्ते सित । ५ आकाशे । ६ सूर्यः, पक्षी । ७ सूर्यः, चित्रपक्षी (मकर इति यावत् ) । ५ विस्तृतान्तरालैः । ६ आच्छादित । १० मेघ । ११ भयङकरः । १२ उद्गच्छन् । १३ दीर्घमत्स्यः । १४ कषण-चूणित । काय म०, ल०, द०, अ०, प० । १५ रोषफूत्कृतोष्मणा ल०, म० । रोषमुक्तशूत्कृतो—प०, अ०, । १६ उद्योतैः । १७ विहितशोभे । १५ —दीप्तां म०, ल०। १६ स्वरूप । २० दर्शनीयाम् ।

## प्रहर्षिणी

उद्भूतः परेषरयेण वायुनोच्चैः <sup>३</sup>म्राबभुर्नभिस परिस्फुरन्ननत्यः । स्रस्याद्रेष्टपतटमासनः परागः सन्धत्ते कनककृतातपत्रलीलाम्॥१५२॥

## वसन्ततिलकम्

एताः क्षरन्मदजला<sup>भ</sup>विलगण्डभित्तिकण्डूयनव्यति<sup>र</sup>कराद्वितगण्डशैलाः । <sup>अ</sup>भग्नद्रुमास्तटभुवो घरणो<sup>८</sup>भृतोऽस्य संसूचयन्ति पदवीर्वनवारणानाम् ।।१५३।।

### **मुजङ्गप्रयातम्**

इहामी मृगौषा वनान्तस्थलान्ते स्फुर<sup>°</sup>द्घोणमाघ्याय <sup>१२</sup>तृण्यामगण्याम् । यदेवात्र तृण्यं<sup>११</sup> तृणं यच्च रुच्यं तदेवात्र कुञ्जे जिथ्<sup>११</sup>त्सन्त्यमुष्टिमन् ॥१५४॥

#### **उपजातिः**

यद्यत्तटं यद्विधरत्नजात्या सम्प्राप्तिनिर्माणिमहाचलेन्द्रे । तत्तत्समासाद्य मृगास्तदाभां भजन्ति जात्यन्तरतामिवेताः<sup>१३</sup> ॥१४४॥

### उपेन्द्रवज्रा

हरि<sup>१४</sup>न्मणीनां विततान्मयूखान् तृणा<sup>१५</sup>स्थयास्वाद्य मृगीगणोऽयम् । श्रलब्धकामस्तदुपा<sup>१६</sup>न्तभाञ्जि तृणानि <sup>१७</sup>सत्यान्यपि नोपयुङक्ते ॥१५६॥

॥१५१॥ इधर देखो, इस पर्वतंके किनारेके समीप लगे हुए असन जातिके वृक्षोंका बहुत सा पीले रंगका पराग तीव्र वेगवाले वायुके द्वारा ऊंचा उड़-उड़कर आकाश में छाया हुआ है और सुवर्णके बने हुए छत्रकी शोभा धारण कर रहा है ॥१५२॥ इधर, भरते हुए मदजलसे भरे हुए हाथियोंके गण्ड-स्थल खुजलानेसे जिनकी छोटी-छोटी चट्टानें अस्त-व्यस्त हो गई हैं और वृक्ष टूट गये हैं ऐसी इस पर्वतंके किनारेकी भूमियां मदोन्मत्त हाथियोंका मार्ग सूचित कर रही हैं । भावार्थ—चट्टानों और वृक्षोंको टूटा-फूटा हुआ देखनेसे मालूम होता है कि यहांसे अच्छे-अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते जाते होंगे ॥१५३॥ इधर देखो, इस पर्वतंके लतागृहों में और वनके भीतरी प्रदेशोंमें ये हरिणोंके समूह नाक फुला-फुलाकर बहुतसे घासके समूह को सूंघते हैं और उसमें जो घास अच्छी जान पड़ती है उसे ही खाना चाहते हैं ॥१५४॥ इधर देखो, इस पर्वतंका जो जो किनारा जिस जिस प्रकारके रत्नोंका बना हुआ है ये हरिण आदि पशु उन-उन किनारेपर जाकर उसी उसी प्रकार की कान्तिको प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे मालूम होने लगते हैं मानो इन्होंने किसी दूसरी ही जातिका रूप धारण कर लिया हो ॥१५५॥ इधर, यह हरिणियोंका समूह हरे रंगके मिणयोंकी फैली हुई किरणोंको घास समभकर खा रहा है परन्तु उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता इसलिये धोखा खाकर पास हीमें लगी हुई सच-

१ कम्पितः । २ निष्ठुरवेगेण । ३ आपिङगलः । 'बभ्गः स्यात् पिङगलेऽपि च' इत्यभि-धानात् । ४ असनस्य सम्बन्धी । ५ आद्रित । ६ कपोलस्थलिनघर्षणव्याज । ७ रुग्ण इति ववित् । ६ गिरेः । ६ स्फुरन्नासिकं यथा भवित तथा । १० तृणसंहतिम् । ११ भक्षणीयम् । १२ अत्तुमिच्छन्ति । १३ प्राप्ताः । —िमवैते प०, म०, ल० । १४ मरकतरत्नाम् । १५ तृणवुष्या । १६ तन्मरकतिशलासमीपं भजन्तीित तदुपान्तभाञ्ज । १७ सत्यस्वरूपाणि । शालिनी

गायन्तीनां किन्नरीणां वबान्ते शृण्वद्गीतं हारिणं हारि यूर्थम् । श्रद्धंग्रस्तोत्सृष्टनिर्यत्तृणाग्रं ग्रासं किञ्चिन्मीलिताक्षं तदास्ते ॥१५७॥ 'यात्यन्तद्धं केष्टनं विम्बे महीद्यस्यास्योत्सङ्गे कि गतोऽस्तं पतङ्गः । इत्याशङ्काव्याकुलाभ्येति भीति 'प्राक्सायाह्मात् कोककान्तो पकान्तम् ॥१५८॥

### उपेन्द्रवज्रा

सदा प्रफुल्ला वितता निलन्यः सदात्र तन्वन्ति रवानिलन्यः। क्षरन्मदाः सन्ततमेव नागाः<sup>१०</sup> सदा च रम्याः फलिनो वनागाः<sup>११</sup> ॥१५६॥

### वसन्ततिलकम्

म्रस्यानुसानु<sup>१२</sup> वनराजिरियं विनीला धत्ते श्रियं नगपेतेः शरदभ्रभासः<sup>१३</sup> । <sup>१४</sup>शाटी विनीलरुचिर<sup>१५</sup>प्रति<sup>१६</sup>पाण्डुकान्तेः नीलाम्बरस्य<sup>१७</sup> रचितेव नितम्बदेशे ।।१६०।।

छुन्दः (?)

बिभ्रच्छ्रेणोद्वितयविभागे वनवण्डं भाति श्रीमानयमवनीच्नो विधुविधः<sup>१८</sup>। वेगाविद्ध<sup>१९</sup> रुचिरसिताभ्रोज्ज्वलमूर्तिः पर्यन्तस्थं घनमिवनीलं सुरदन्ती ॥१६१॥

### मालिनी

सुरभिकुसुमरेणूनाकिरन्विञ्वदिक्कं परिमलमिलितालिव्यक्तभङ्कारहृद्धः। प्रतिवनमिह शैले वाति मन्दं नभस्वान् <sup>२०</sup>प्रतिविहितनभोगस्त्रै<sup>२र</sup>णसम्भोगखेदः ॥१६२॥

मुचकी घासको भी नहीं खा रहा है ।।१५६।। इधर वनके मध्यमें गाती हुई किन्नर जातिकी देवियोंका सुन्दर संगीत सुनकर यह हरिणोंका समूह आधा चबाये हुए तृणोंका ग्रास मुंहसे बाहर निकालता हुआ और नेत्रोंको कुछ कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खड़ा है ।।१५७।। इधर यह सूर्यका बिम्ब इस पर्वतके मध्य शिखरकी ओटमें छिप गया है इसलिये सूर्य क्या अस्त हो गया, ऐसी आशंकासे व्याकुल हुई चकवी सायंकालके पहले ही अपने पतिके पास खड़ी-खड़ी भयको प्राप्त हो रही है।।१५८।। इस पर्वतपर कमिलिनियां खूब विस्तृत हैं और वे सदा ही फूली रहती हैं, इस पर्वतपर भूमरियां भी सदा गुंजार करती रहती हैं, हाथी सदा मद भराते रहते हैं और यहांके वनोंके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते हैं ।।१५९।। यह पर्वत शरद् ऋतुके बादलके समान अतिशय स्वच्छ है इसके शिखरपर लगी हुई यह हरी-भरी वन की पंक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानो बलभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने-वाले नितम्ब भागपर नीले रंगकी धोती ही पहिनाई हो ॥१६०॥ यह सुन्दर पर्वत चन्द्रमा के समान स्वच्छ हैं और दोनों ही श्रेणियोंके बीचमें हरे-हरे वनोंके समूह धारण कर रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मनोहर और सफेद मेवके समान उज्ज्वल मूर्तिसे सहित तथा वायुके वेगसे आकर दोनों ओर समीपमें ठहरे हुए काले-काले मेघोंको घारण करनेवाला ऐरावत हाथी ही हो ।।१६१।। जो सुगन्धित फूलोंकी परागको सब दिशाओंमें फैला रहा है, जो सुगन्धि के कारण इकट्ठे हुए भृमरोंकी स्पष्ट भंकारसे मनोहर जान पड़ता है और जो विद्याधरियों के संभोगजनित खेदको दूर कर देता है ऐसा वायु इस पर्वतके प्रत्येक वनमें धीरे-धीरे बहता

१ हरिणामिदम् । २ मनोज्ञम् । ३ प्रथमकवलम् । ४ याति सित । ५ पिधानम् । ६ रिव । ७ तरिणः । ६ अपराहणात् प्रागेव । ६ प्रियतमसमीपे । १० करिणः । ११ वनवृक्षाः । १२ सानौ । १३ मेघरुचः । १४ वस्त्र । १५ रुचिरा —अ० । १६ असमानधवलशरीरदीधितेः । १७ बल-भद्रस्य । १८ चन्द्रवद्धवलः । 'वीध्ं तु विमलार्थंकम्' इत्यभिधानात् । १६ वेगेन सम्बद्धम् । २० चिकित्सित वा निराकृत । २१ स्त्रीसमूह्ये।

सुरयुवितसमाजस्यास्य<sup>१</sup> च स्त्रीजनस्य प्रकृति<sup>र</sup>कृतिमयत् स्यादन्तरं<sup>३</sup> व्यक्तरूपम् । <sup>४</sup>स्तिमितनयनमे न्द्रं भन्नेणमेतत्तु<sup>६</sup> लोलाविलतललितलोलापाङ्गवीक्षाविलासम् ।।१६३॥

## वसन्ततिलकम्

श्रत्रायमुन्मदमधुवतसेव्यमान-गण्डस्थलो गजपतिर्वनमाजिहानः । दृष्ट्वा हिरण्मयतटीर्गिरिभर्तुरस्य-दावानलप्रतिभयाद् वनमुज्जहाति ।।१६४॥

#### जलधरमाला

श्रत्रानीलं मणितटमुच्चेः पश्यन् मेघाशङकी नटति कलापी<sup>र</sup>े हृष्टः । <sup>११</sup>केकाः कुर्वन्विरचितबर्हाटोपो लोकस्तत्वं<sup>१२</sup> गणयति नार्थी मूढः ।।१६५।।

## पुष्पिताग्रा

सरिस कलममी रुवन्ति हंसास्तरुषु च कोकिलषट्पदाः स्वनन्ति । फलनमितशिखाश्च पादपौद्याः चल<sup>१३</sup>विटपैर्ध्रुवसाह्मयन्त्यनङ्गम् ।।१६६॥

#### स्वागता

मन्थरं<sup>१४</sup> व्रजति काननमध्याद् एष वाजिवदनः<sup>१५</sup> सहकान्तः<sup>१६</sup> । सम्पृशन् स्तनतटं दियतायाः तत्सु<sup>१७</sup>खानुभवमीलितनेत्रः ॥१६७॥ एष सिहचमरीमृगकोटोः सानुभिर्वहति निर्मलमूर्तिः । सन्ततीरिव यशोविसरस्य स्वस्य <sup>१८</sup>लोघृषवला रजताद्विः ॥१६८॥

रहता है ॥१६२॥ देवांगनाओं तथा इस पर्वतपर रहनेवाली स्त्रियोंके बीच प्रकृतिके द्वारा किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवल इतना ही अन्तर है कि देवांगनाओं के नेत्र टिमकारसे रहित होते हैं और यहांकी स्त्रियोंके नेत्र लीलासे कुछ-कुछ टेढ़े सुन्दर और चंचल कटाक्षोंके विलास से सहित होते हैं ॥१६३॥ इधर देखों, जिसके गण्डस्थलपर अनेक उन्मत्त भूमर मंडरा रहे हैं ऐसा यह वनमें प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराजके सुवर्णमय तटोंको देखकर दावानल के डरसे वनको छोड़ रहा है ॥१६४॥ इधर, नील मणिके बने हुए ऊंचे किनारेको देखता हुआ यह मयूर मेंघकी आशंकासे हिंपत हो मधुर शब्द करता हुआ पूछ उठाकर नृत्य कर रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मूर्ख स्वार्थी जन-सचाई का विचार नहीं करते हैं ॥१६५॥ इधर तालाबों में ये हंस मधुर शब्द कर रहे हैं और वृक्षोंपर कोयल तथा भूमर शब्द कर रहे हैं इधर फलोंके बोभसे जिनकी शाखाएं नीचेकी ओर भुक गई हैं ऐसे ये वृक्ष अपनी हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेवकों ही बुला रहे हों ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीके स्तन-तटका स्पर्श करता हुआ और उस सुखके अनुभवसे कुछ-कुछ नेत्रोंको बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी स्त्रीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥१६७॥ यह विजयार्ध पर्वत अपनी शिखरोंपर निर्मल शरीरवाले करोड़ों सिंह, करोड़ों चमरी गाएं और करोड़ों मृगोंको धारण कर रहा है और उन सबसे ऐसा मालूम होता है मानो लोध्रवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह

१ विजयार्धसम्बन्धिनः । २ स्वभाविविहितम् । ३ भेदः । ४ स्थिरदृष्टि । ५ इन्द्रसम्बन्धि-स्त्रीसमूहः । ६ एतत्स्त्रैणम् विद्याधरसम्बन्धी स्त्रीसमूहः । ७ आगच्छन् । श्रोहाङ् गतौ इति धातुः । ५ भीतेः । ६ स्यजति । १० मयूरः । ११ ध्वनीः । केकां अ० । १२ स्वरूपम् । १३ चलविटपा इत्यपि ववित् । चलशाखाः । १४ मन्दम् । १५ किन्नरः । 'स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङगवदनो मयुः' इत्यभिधानात् । १६ स्त्रीसहितः । १७ स्तनस्पर्शनसुख । १५ (पुष्पविशेष) परागः ।

## महापुरार्णम्

यास्य सानुषु धर्तिविबुधानां राजतेषु विनतानुगतानाम् । सा न नाकवसतौ न हिमादौ नापि मन्वरगिरेस्तटभागे ॥१६६॥

### वसन्ततिलकम्

गण्डोपलं वनकरीन्द्रकपोलकाष सङ्कान्तदानसिल लिप्लुतमत्र शैले । पश्यन्नयं द्विपविशिङ्किमना मृगेन्द्रोभूयोऽभिहन्ति नखरविलिखत्युपान्तम् ॥१७०॥ सिहोऽयमत्र गहने श्वानकैविबुद्धो व्याजृम्भते शिखरमुत्पतित् कृतेच्छः । तन्वन् गिरेर्विगुहार्मुखमृदृहासलक्ष्मी शरच्छिशधरामलदेहकान्तिः ॥१७१॥

#### मन्दाकान्ता

रन्धादद्वेरयमजगरः <sup>६</sup>सामिकर्षन् स्वमङ्गः पुञ्जीभूतो गुरुरिव गिरेरान्त्रभारो<sup>१०</sup> निकुञ्जे । रुद्धश्वासं वदनकुहरं <sup>११</sup>व्याददात्यापक्त<sup>१३</sup>द्भिः वन्यैः सत्त्वैः किल बिलिधया क्षुत्प्रतीकारमिन्छुः ॥१७२॥

### पृथ्वी

श्रयं जलनिधेर्जलं स्पृशित सानुभिर्वारिधः तटानि शिशिरोकरोति गिरिभर्तु रस्यान्वहम् । मरुद्विधुतवीचिशीकरशतैरजस्रोत्थितैः

महानुपगतं<sup>१३</sup> जनं शिशिरयत्य<sup>१४</sup>नुष्णाशयः ।।१७३॥

की सन्ततिको ही धारण कर रहा हो ।।१६८।।अपनी-अपनी देवांगनाओंके साथ विहार करते हुए देवोंको इस पर्वतकी रजतमयी शिखरोंपर जो संतोष होता है वह उन्हें न तो स्वर्गमें मिलता है न हिमवान् पर्वतपर मिलता है और न सुमेरु पर्वतके किसी तटपर ही मिलता है ।।१६९।। इधर देखो, जो जंगली हाथियोंके गण्डस्थलोंकी रगड़से लगे हुए मद-जलसे तर-बतर हो रहा है, ऐसे इस पहाड़परकी गोल चट्टानको यह सिंह हाथी समभ रहा है इसीलिये यह उसे देखकर बार-बार उसपर प्रहार करता है और नाखूनोंसे समीपकी भूमिको खोदता है ।।१७०।। इधर इस वनमें शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान निर्मल शरीरकी कान्तिको धारण करता हुआ तथा इस पर्वतके गुफा-रूपी मुखपर अट्टहास की शोभा बढ़ाता हुआ यह सिंह धीरे-धीरे जागकर जमु-हाई ले रहा है और पर्वतकी शिखरपर छलांग मारनेकी इच्छा कर रहा है ।।१७१।। इधर यह लतागृहमें अजगर पड़ा हुआ है, यह पर्वतके बिलमेंसे अपना आधा शरीर बाहर निकाल रहा है और ऐसा जान पड़ता है मानो एक जगह इकट्ठा हुआ पहाड़की अँतड़ियोंका बड़ा भारी समूह ही हो । इसने श्वास रोककर अपना मुंहरूपी बिल खोल रखा है और उसे बिल समफ कर उसमें पड़ते हुए जंगली जीवोंके द्वारा यह अपनी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ।।१७२।। यह पर्वत अपनी लम्बी फैली हुई शिखरोंसे समुद्रके जलका स्पर्श करता है और यह समुद्र वायु से कम्पित होकर निरन्तर उठती हुई लहरोंकी अनेक छोटी-छोटी बूंदोंसे प्रतिदिन इस गिरि-राजके तटोंको शीतल करता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अन्तः करण शीतल अर्थात् शान्त होता है ऐसे महापुरुष समीपमें आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात् शान्त करते ही हैं।।१७३॥

१ रजतमयेषु । २ स्वर्गालये । ३ स्थूलपाषाणम् । ४ कर्षणघर्षण । ५ आदित । ६ अभिताडयित । ७ शनैः । ६ गृहामुखे । ६ अद्धं निर्गमयन् । १० पुरीतत्समूहः । ११ विवृ-णोति । १२ आण्ड्यद्भिः । १३ आश्रितम् । १४ शैत्ययुक्तहृदयः ।

### एकोनविंदां पर्व

## **छन्दः** ( ? )

गङ्गातिथ् हृदयिमवास्य स्फुटमद्रेः भिस्वा यातां रित्तकतयाम् तटभागम् । स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पवनविथूतोर्मिकरैः स्वैः भेद्यं स्त्रीणां ननु महतामप्युरु चेतः ।।१७४।। सानूनस्य द्रुतमुपयान्तो घनसारात् सारासारा जलदघटेयं समसारान् । तारातारा घरणिधरस्य स्वरसारा साराद्वचिकत मुहुष्पयाति स्तनितेन ।।१७४॥

#### मत्तमयूरम्

सारासारा<sup>®</sup> सारसमाला सरसीयं सारं कूजत्यत्र वनान्ते सुरकान्ते<sup>८</sup> । सारासारा<sup>®</sup> नीरदमाला नभसीयं तारं<sup>१०</sup> मन्द्रं<sup>११</sup> निस्वनतीतः स्वनसारा<sup>१२</sup> ।।१७६।। श्रित्वास्याद्रेः सारमणीद्धं<sup>१३</sup> तटभागं सारं<sup>१४</sup> तारं<sup>१५</sup> चारुतरागं<sup>१६</sup> रमणीयम् । सम्भोगान्ते गायति कान्तं<sup>१७</sup> रमयन्ती सा रंतारं<sup>१८</sup> चारुतरागं<sup>१६ २०</sup>रमणीयम् ।।१७७।।

### पुष्पिताग्रा

इह खचरवधूनितम्बदेशे ललितलतालयसंश्रिताः सहेशाः<sup>२८</sup>। प्रणयपरवशाः समिद्धदीप्तीः हि्यमुपयान्ति विलोक्य सिद्धनार्यः<sup>२८</sup>।।१७८॥

यें गंगा और सिन्धु नदियां रसिक अर्थात् जलसहित और पक्षमें शृङ्गार रससें युक्त होनेके कारण इस पर्वतके हृदयके समान तटको विदीर्ण कर तथा वायुके द्वारा हिलती हुईं तरङ्गोंरूपी अपने हाथोंसे बार-बार स्पर्श कर चली जा रही हैं सो ठीक ही है क्योंकि बड़े पुरुषोंका बड़ा भारी हृदय भी स्त्रियोंके द्वारा भेदन किया जा सकता है ।।१७४।। जिसकी जल-वर्षा बहुत ही उत्कृष्ट है, जो मुक्ताफल अथवा नक्षत्रोंके समान अतिशय निर्मल है और जिसकी गरजना भी उत्कृष्ट है ऐसी यह मेघोंकी घटा, अधिक मजबूत तथा जिसके सब स्थिर अंश समान हैं ऐसे इस विजयार्थ पर्वतके शिखरोंके समीप यद्यपि बार-बार और शीघ्-शीघ् "आती है तथापि गर्जनाके द्वारा ही प्रकट होती है । भावार्थ–इस विजयार्घ पर्वतके सफेद शिखरोंके समीप छाये हुए सफेद-सफेद बादल जबतक गरजते नहीं हैं तबतक दुष्टिगोचर नहीं होते ।।१७५।। इधर देवोंसे मनोहर वनके मध्यभागमें तालाबके बीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन करनेवाली यह सारेस पक्षियोंकी पंक्ति उच्च स्वरसे शब्द कर रही है और इधर आकाशमें जोरसे बरसती और शब्द करती हुई यह मेघोंकी माला उच्च और गंभीर स्वरसे गरज रही है ।।१७६।। रमण करनेके योग्य, श्रेष्ठ निर्मल और सुन्दर शरीरवाले अपने पतिको प्रसन्न करनेवाली कोई स्त्री संभोगके बाद इस पर्वतके श्रेष्ठमणियोंसे देदीप्यमान तटभागपर बैठकर जिसके अवान्तर अंग अतिशय सुन्दर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, ऊंचे स्वरसे सहित हैं और बहुत मनोहर हैं ऐसा गाना गा रही है ।।१७७।। इधर इस पर्वतके मध्यभागपर सुन्दर लतागृहोंमें बैठी हुईं पितसहित प्रेमके परवश और देदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधिरयोंको देखकर सिद्ध-

१ आगच्छताम्। —यातो प०। —याती म०, ल०। २ जलरूपतया रागितया च। ३ अधिकबलात्। ४ उत्कृष्टवेगवद्वर्षति। ५ समानस्थिरावयवान्। ६ तारा या आयाम-वती तारा। निर्मला तारा। तारा इति पक्षे अतिनिर्मलां स्वरसाराशब्देनोत्कृष्टा। ७ गमनागमनवती। ६ अमर्गमेनोहरे। ६ अधिकोत्कृष्टा वेगवद्धर्षवती वा। १० उच्चं यथा भवति तथा। ११ गम्भीरम्। १२ निर्घोषोत्कृष्टा। १३ उत्कृष्टरत्नप्रवृद्धम्। १४ स्थिरम्। १५ गभीरं उज्ज्वलं वा। १६ कान्ततरवृक्षम्। १७ प्रियतमम्। १० रमणशीलम्। १६ अभीतरागम् व्यक्तरागम्। २० स्त्री। २१ प्रियतमसहिताः। २२ देवमेदस्त्रयः।

### महापुराग्म

## वसन्ततिलकम्

श्रीमानयं नृसुरखेचरचारणानां सेव्यो जगत्त्रयगुर्हावधु विधिक्तितिः ।
तुङ्गः शुचिर्भरतसंश्रितं पादमूलः पायाद्यवां पुरुरिवानवमो महीधः ॥१७६॥
इत्यं गिरः फणिपतौ सनयं बुवाणे तौ तं गिरीन्द्रमभिनन्द्यं कृतां वतारौ ।
प्राविक्षतां सममनेन पुरं पराद्धर्यम् उत्तुङ्गकेतुरथ नूपुरचक्रवालम् ॥१८०॥
तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशितारौ युष्माकमित्यभि द्यात्वचरान्समस्तान् ।
राज्याभिषेकमनयोः प्रचकार धीरो विद्याधरीकरधृतैः पृथुहेमकुम्भैः ॥१८८॥
भर्ता निर्मावतु सम्प्रति दक्षिणस्याः श्रेण्या दिवः शतमखोषिपतिर्ययेव ।
श्रेण्यां भवेद्विनिसर्यवनम्यमानो विद्याधरैरविहतैं शिचरमुत्तरस्याम् ॥१८२॥

जातिके देवोंकी स्त्रियां लिज्जित हो रही हैं।।१७८।। यह विजयार्घ पर्वत भी वृषभ जिनेन्द्र के समान हैं क्योंकि जिस प्रकार वृषभिजिनेन्द्र श्रीमान् अर्थात् अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग लक्ष्मी से सिहत हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी श्रीमान् अर्थात् शोभासे सिहत है जिस प्रकार वृषभिजिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर और चारण ऋद्धि-धारी मुनियोंके द्वारा सेवनीय हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी उनके द्वारा सेवनीय है अर्थात् वे सभी इस पर्वतपर विहार करते हैं। वृषभिजिनेन्द्र जिस प्रकार तीनों जगत्के गुरु हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तीनों जगत्में गुरु अर्थात् श्रेष्ठ है। जिस प्रकार वृषभिजिनेन्द्र चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कीर्तिके धारक हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी चन्द्र-तुल्य उज्ज्वल कीर्तिका धारक हैं, वृषभिजिनेन्द्र जिस प्रकार तुंग अर्थात् उदार हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी तुंग अर्थात् ऊंचा है, वृषभिजिनेन्द्र जिस प्रकार शिच अर्थात् पित्रत्र हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी शुचि अर्थात् शुक्ल है तथर जिस प्रकार वृषभिजिनेन्द्रके पादमूल अर्थात् चरणकमल भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं उसी प्रकार इस पर्वतके पादमूल अर्थात् नीचेके भाग भी दिग्विजयके समय गुफामें प्रवेश करनेके लिये भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं अथवा इसके पादमूल भरत क्षेत्रमें स्थित हैं इस प्रकार भगवान् वृषभिजिनेन्द्रके समान् अतिशय उत्कृष्ट यह विजयार्ध पर्वत तुम दोनोंकी रक्षा करे।।१७९।।

इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन्द्रके वचन कहनेपर उन दोनों राजकुमारोंने भी उस गिरि-राजकी प्रशंसा की और फिर उस धरणेन्द्रके साथ-साथ नीचे उतरकर अतिशय-श्रेष्ठ और ऊंची-ऊंची ध्वजाओंसे सुशोभित रथनूपुर चक्रवाल नामके नगरमें प्रवेश किया ॥१८०॥ धरणेन्द्रने वहां दोनोंको सिहासनपर बैठाकर सब विद्याधरोंसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं और फिर उस धीरवीर धरणेन्द्रने विद्याधिरयोंके हाथोंसे उठाये हुए सुवर्णके बड़े-बड़े कलशोंसे इन दोनोंका राज्याभिषेक किया ॥१८१॥ राज्याभिषेकके बाद धरणेन्द्रने विद्याधरोंसे कहा कि जिस प्रकार इन्द्र स्वर्ण का अधिपति है उसी प्रकार यह निम अब दक्षिण श्रेणीका अधिपति हो और अनेक सावधान विद्याधरोंके द्वारा नमस्कार किया गया यह विनमि चिरकाल तक

१ चन्द्रवित्तर्मल । २ भरतक्षेत्रे संश्रितप्रत्यन्तपर्वतमूलः । पक्षे भरतराजेन संसेवितपादमूलः । ३ अनवमुः न विद्यते अवमः अवमाननं यस्य स सृन्दर इत्यर्थः । ४ सहेतुकम् । ५ प्रशस्य । ६ विहितावतरणौ । ७ फणिराजेन । ८ श्रुवत् । ६ सावधानैः । देवो जगद्गुरुरसौ वृषभोऽनुमत्य' श्रीमानिमौ प्रहितवान्' जगतां विधाता । 
तेनानयोः खचरभूपतयोऽनुरागादाज्ञां वहन्तु शिरसेत्यवदत्फणीन्द्रः ॥१८३॥
तत्पुण्यतो गुरुवियोगनिरूपणाच्च नागादिभत्तुं रुचितादनुशासनाच्च ।
ते तत्त्यंव खचराः 'प्रतिपेदिरे द्राक् कार्यः हि सिद्धचिति महद्भिर्धिष्ठितं यत् ॥१८४॥
गान्धार पन्नगपदोपपदे च विद्ये दत्वा फणा विधिवत्स ताभ्याम् ।
धीरो विसर्ज्यं नयविद्विनतौ कुमारौ स्वावासमेव च जगाम कृतेष्टकार्यः ॥१८४॥

#### मालिनी

म्रथ गतवित तिस्मन्नागराजेऽगराजे घृति मिधकम् विद्यातां तो युवानौ युवानौ । मुहुरुपहृत<sup>१२</sup>नानानूनभोर्गर्नभोगैः मुकुलित<sup>१३</sup>करमौलिव्यक्तमाराध्यमानौ ॥१८६॥ १४नियतिमिव खगाद्रेमे खलां तामलङ्गध्यां <sup>१५</sup>सुकृतिजननिवासावाष्तनाकानुकाराम् । जिनसमवस्ति वा<sup>१६</sup> विद्वलोकाभिनन्दां निमिवनिमकुमारावध्य<sup>१९</sup>वात्तामुदात्ताम् ॥१८७॥

#### मन्दाकान्ता

विद्यासिद्धि <sup>१८</sup>विधिनियमितां मानयन्तौ नयन्तौ विद्यावृद्धैः सममभिमतामर्थं<sup>१९</sup>सिद्धि प्रसिद्धिम् । विद्याधीनान् षड्नुसुखदान्निविशन्तौ च भोगान् तौ तत्राद्वौ <sup>२०</sup>स्थितिमभजतां खेचरैः संविभक्ताम् ॥

उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे । कर्मभूमिरूपी जगत्को उत्पन्न करनेवाले जगद्गुरु श्रीमान् भगवान वृपभद्देवने अपनी सम्मतिसे इन दोनोंको यहां भेजा है इसिछये सब विद्याधर राजा प्रेमसे मस्तक भुकाकर इनकी आज्ञा धारण करें ।।१८२-८३।। उन दोनोंके पृण्यसे तथा जगद-गुरु भगवान् वृषभदेवकी आज्ञाके निरूपणसे और धरणेन्द्रके योग्य उपदेशसे उन विद्याधरों ने वह सब कार्य उसके कहे अनुसार ही स्वीकृत कर लिया था सो ठीक ही है क्योंकि महापूरुषों के द्वारा हाथमें लिया हुआ कार्य शीघृ ही सिद्ध हो जाता है ।।१८४।। इस प्रकार नयोंको जानने वाले धीरवीर धरणेन्द्रते उन दोनोंको गान्धारपदा और पन्नगपदा नामकी दो विद्याएं दीं और फिर अपना कार्य पुरा कर विनयसे भुके हुए दोनों राजकुमारोंको छोड़कर अपने निवास-स्थान पर चला गया ।।१८५।। तदनन्तर धरणेन्द्रके चले जानेपर नाना प्रकारके सम्पूर्ण भोगोपभोगों को बार-बार भेंट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे जिनकी सेवा करते हैं ऐसे वे दोनों कुमार उस पर्वतपर बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे ।।१८६।। जो अपने अपने भाग्यके समान अलंघनीय है, पुण्यात्मा जीवोंका निवास होनेके.कारण जो स्वर्गका अनुकरण करती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्के समवसरणके समान सब लोगोंके द्वारा वन्दनीय है ऐसी उस विजयार्ध पर्वतकी मेखलापर वे दोनों राजकुमार सुखसे रहने लगे थे ॥१८७॥ जिन्होंने स्वयं विधिपूर्वक अनेक विद्याएं सिद्ध की हैं और विद्यामें चढ़े-बढ़े पुरुषोंके साथ मिलकर अपने अभिलुषित अर्थको सिद्ध किया है ऐसे वे दोनों ही कुमार विद्याओंके आधीन प्राप्त होने वाले तथा छहों ऋतुओं के सुख देनेवाले भोगों का उपभोग करते हुए उस पर्वतपर विद्याधरों के द्वारा विभक्त की हुई स्थितिको प्राप्त हुए थे। भावार्थ-यद्यपि वे जन्मसे विद्याधर नहीं थे तथापि वहां जाकर उन्होंने स्वयं अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थीं और दूसरे विद्यावृद्ध मनुष्यों

१ अनुमिति कृत्वा । २ प्रेरितवान् । ३ तेन कारणेन । ४ त्वत्पुण्यतः त्वत्कुमारयोः सुकृतात् । ५ अनुमेदिरे । ६ आश्रितम् । ७ गान्धारिवद्या पन्नगिवद्या चेति द्वे विद्ये । ५ फणीश्वरः । ६ सन्तोषम् । १०-मधात्तां प०, अ०, द०, ल०, म० । ११ सम्पर्कं कुर्वाणौ । 'यु मिश्रणे'। १२ प्राप्त । १३ कुड्मलित, हस्तघटितमकुटं यथा भवति तथा । १४ विधिम् । १४ पुण्यवज्जन । पक्षे सुरजन । १६ दव । १७ अधिवसित स्म । १६ विधान । १६ प्रयोजनम् । २० मर्यादाम् ।

श्राज्ञामूहः खचरनरपाः सन्तर्वेश्वतमाङ्गः यूनोः सेवामनुनयपरामेनयोराचरन्तः । क्वेमौ जातौ क्व च पदिमदं न्यक्कृतारातिचकं खे खेन्द्राणां घटयित नृणां पुण्यमेवात्मनीनम् ॥१८६॥ सालिनी

निमरनमयदुच्चैर्भोगसम्पत्प्रतीतान् गगनचरपुरीन्द्रान् दक्षिणश्रेणिभाजः । विनिमरपि विनम्प्रानातनोति स्म विश्वान् खचरपुरवरेशानुत्तरश्रेणिभाजः ॥१६०।।

शार्तृलविक्रोडितम्

तावित्यं प्रविभज्य राजतनयो वैद्याधरीं तां श्रियं

भुञ्जानौ विजयार्धपर्वततटे निष्कण्टकं तस्यतुः ।

पुण्यादित्यनयोविभूतिरभवल्लोकेशपादाश्रितोः 
पुण्यादित्यनयोविभूतिरभवल्लोकेशपादाश्रितोः 
पुण्यं तेन कृष्ट्यमभ्युदयदां लक्ष्मीं समाशंसवः ॥१६१॥
नत्वा देविममं चराचरगुरुं त्रैलोक्यनाथार्चितं
भक्तौ तौ सुखमापतुः समुचितं विद्याधराधीश्वरौ ।
तस्मादादिगुरुं प्रणम्य शिरसा भक्यार्चयन्त्विङ्गनो
वाञ्छन्तः सुखमक्षयं जिनगुणप्राप्ति च नैश्रेयसीम् ॥१६२॥
इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे
निमविनमिराज्यप्रतिष्ठापनं नामैकोनीवशिततमं पर्व ॥

के साथ मिलकर वे अपना अभिलिषत कार्य सिद्ध कर लेते थे इसिलये विद्याधरोंके समान ही भोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८॥ इन दोनों कुमारोंको प्रसन्न करनेवाली सेवा करते हुए विद्याधर लोग अपना अपना मस्तक भुकाकर उन दोनोंकी आज्ञा धारण करते थे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्, ये निम और विनिम कहां तो उत्पन्न हुए और कहां उन्हें समस्त शत्रुओं को तिरस्कृत करनेवाला यह विद्याधरोंके इन्द्रका पद मिला। यथार्थमें मनुष्यका पुण्य ही सुखदायी सामग्रीको मिलाता रहता है ॥१८९॥ निम कुमार ने बड़ी-बड़ी भोगोपभोगकी सम्पदाओंको प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्याधर नगिरयोंके राजाओंको वशमें किया था और विनिमने उत्तर-श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्याधर नगिरयोंके राजाओंको नम्नीभूत किया था ॥१९०॥

इस प्रकार वे दोनों ही राजकुमार विद्याधरोंकी उस लक्ष्मीको विभक्त कर विजयार्ध पर्वत के तटपर निष्कंटक रूपसे रहते थे। हे भव्यजीवो, देखो, भगवान् वृषभदेवके चरणों का आश्रय लेनेवाले इन दोनों कुमारोंको पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति प्राप्त हुई थी इसलिये जो जीव स्वर्ग आदिकी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं वे एक पुण्यका ही संचय करें ।।१९१।। चर और अचर जगत्के गृष्ठ तथा तीन लोकके अधिपतियों द्वारा पूजित भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर ही दोनों भक्त विद्याधरोंके अधीश्वर होकर उचित सुखको प्राप्त हुए थे इसलिये जो भव्य जीव मोक्षरूपी अविनाशी सुख और परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवान्के गुण प्राप्त करना चाहते हैं वे आदिगृष्ठ भगवान् वृषभदेवको मस्तक भुकाकर प्रणाम करें और उन्हींकी भिक्तपूर्वक पूजा करें ।।१९२।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्री महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषा-न्वादमें निम विनिमकी राज्यप्राप्तिका वर्णन करनेवाला उन्नीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ खचरतनयाः अ०। २ शून्ये खेटेन्द्राणाम् प०, द०। ३ आत्महितं वस्तु। ४ विद्या**धर-**सम्बन्धिनीम् । ५ परमेश्वरचरणाश्रितयोः । ६ कारणेन । ७ इच्छावः ।

# विंशं पर्व

प्रपूर्वन्ते स्म षण्मासाः तस्याथो योगधारिणः । गुरोर्मेरोरिवाचिन्त्यमाहात्म्यस्याचलिस्थितेः ॥१॥ ततोऽस्य मितिर्त्यासीद् 'यितचर्याप्रबोधने । कायास्थित्यर्यमितिर्विषविष्वाणान्वेषणं प्रति ॥२॥ ग्रहो भग्ना महावंशा बतामी नवसंयताः । सन्मार्गस्यापरिज्ञानात् सद्योऽमीभिः परोषहैः ॥३॥ मार्गप्रबोधनार्थञ्च मुक्तेश्च सुखसिद्धये । कायस्थित्यर्थमाहारं दर्शयामस्ततोऽधुना ॥४॥ न केवलमयं कायः कर्शनीयो मुमुक्षुभिः । नाष्युत्कटरसैः पोष्यो मृष्टेरिष्टेश्च वल्मनैः ॥४॥ वशे यया स्युरक्षाणि नोत धावन्त्यनूत्यथम् । तथा प्रयितत्वयं स्याद् वृत्तिमाश्चित्य मध्यमाम् ॥६॥ दोषितिर्हरणायेष्टा उपवासाद्युपक्रमाः । प्राणसन्धारणायायम् ग्राहारः सूत्रदिशतः ॥७॥ कायक्लेशो मतस्तावन्त संक्लेशोऽस्ति यावता । संक्लेशे ह्यसमाधानं मार्गात् प्रच्युतिरेव च ॥६॥ सिद्ध्ये संयमयात्रायाः । ११ तस्यतिमच्छ्पाः । प्राह्यो निर्दोष ग्राहारो । रत्यासङ्गाद्विनिष्भिः ॥६॥ भगवानिति निश्चित्वन् योगं संहृत्यः धीरधोः । प्रचचाल महीं कृत्स्नां चालयन्तिव विक्रमैः ।।।।

अथानन्तर-जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है और जो मेरु पर्वतके समान अचल स्थितिको धारण करनेवाले हैं ऐसे जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवको योग धारण किये हुए जब छह माह पूर्ण हो गये ।।१।। तब यतियोंकी चर्या अर्थात् आहार छेनेकी विधि बतलानेके उद्देश्यसे शरीर की स्थितिके अर्थ निर्दोष आहार इंडनेके लिये उनकी इस प्रकार बुद्धि उत्पन्न हुई-वे ऐसा विचार करने लगे ।।२।। कि बड़े दु:स्वकी बात है कि बड़े-बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित साधु समीचीन मार्गका परिज्ञान न होनेके कारण इन क्षुधा आदि परीषहोंसे शीघृ ही भृष्ट हो गये ।।३।। इसलिये अब मोक्षका मार्ग बतलानेके लिये और सुखपूर्वक मोक्षकी सिद्धिके लिये शरीरकी स्थिति अर्थ आहार लेनेकी विधि दिखलाता हूं ।।४।। मोक्षाभिलाषी मुनियोंको यह शरीर न तो केवल कृश ही करना चाहिये और न रसीले तथा मधुर मनचाहे भोजनोंसे इसे पुष्ट ही करना चाहिये ।।५।। किन्तु जिस प्रकार ये इन्द्रियां अपने वशमें रहें और कुमार्गकी ओर न दौड़ें उस प्रकार मध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिये ।।६।। बात पित्त और कफ आदि दोष दूर करनेके लिये उपवास आदि करना चाहिये तथा प्राण धारण करनेके लिये आहार ग्रहण करना भी जैन-शास्त्रोंमें दिखलाया गया है ॥७॥ कायक्लेश उतना ही करना चाहिये जितनेसे संक्लेश न हो । क्योंकि संक्लेश हो जानेपर चित्त चंचल हो जाता है और मार्गसे भी च्युत होना पड़ता है ।।८।। इसिलये संयमरूपी यात्राकी सिद्धिके लिये शरीर की स्थिति चाहनेवाले मुनियोंको रसोंमें आसक्त न होकर निर्दोष आहार ग्रहण करना चाहिये ।।९।। इस प्रकार निश्चय करनेवाले धीरवीर भगवान् वृषभदेव योग समाप्त कर अपने चरणनिक्षेपों (डगों) के द्वारा मानों समस्त पृथिवीको कंपायमान करते विहार करने लगे।।१०।।

१ यत्याचार । २ भोजनगवेषणम् । ३ क्वशीकरणीयः । ४ मुखप्रियैः । ५ आहारैः । ६ उत अथवा । नो विधावन्त्यनूत्पथम् ल०, म० । ७ गच्छन्ति । ६ उन्मार्गं प्रति । ६ परमागमे प्रतिपादितः । १० प्रापणायाः । ११ तत् कारणात् । १२ स्वाद्वासिक्तमन्तरेण । १३ परिहृत्य । १४ पदन्यासैः ।

तदा भट्टारके याति<sup>र</sup> महामेराविवोन्नते । धरणी पादिवन्यासान् <sup>3</sup>प्रत्यैच्छदनुकम्पिनी<sup>र</sup> ॥११॥ धात्री पदभराक्रान्ता <sup>र</sup>संन्यमंक्ष्यदधस्तले । नाभविष्यत्प्रयत्नद्यन्तपसीर्याश्रिते<sup>र,</sup> विभोः ॥१२॥ ततः पुराकरग्रामान् <sup>र</sup>समङम्बान् सर्खवंडान् । सखेटान् विजहारोच्चेः स श्रीमान् जङ्गमादिवत् ।१३॥ यतो यतः पदं धत्ते "मौनीं चयां दम्म संश्रितः । ततस्ततो जनाः प्रीताः प्रणमन्त्येत्य सम्भ्रमात् ॥१४॥ प्रसीद देव कि कृत्यमिति केचिज्जरेव्गुर्गरम् । रितृष्णोम्भावं व्रजन्तं च केचित्तमनुवव्रजुः ।॥१४॥ परे परार्घ्यरत्नानि समानीय पुरो<sup>द्र न्</sup>यधुः । इत्यूचुरच प्रसीवेनाम् इज्यां प्रतिगृहाण नः ॥१६॥ वस्तुवाहनकोटीश्च विभोः केचिदढौकयन् । भगवास्तास्वर्नाथत्वात् । विजहार सः ॥१७॥ केचित् स्रग्वस्त्रगन्धादीन् ग्रानयन्ति स्म सादरम् । भगवन् परिधत्स्वेति रिपटल्यां सह भूषणैः ॥१८॥ केचित् कन्याः समानीय रूपयौवनशालिनीः । परिणायियतुं देवमुद्यता दिग्विमूढताम् ॥१९॥ केचित्मज्जनसामग्युं संश्रित्योरिपारधन् विभुम् । परे भोजनसामग्रीं पुरस्कृत्योपतस्थिरे<sup>र,</sup> ॥२०॥

जिस समय महामेरुके समान उन्नत भगवान् वृषभदेव विहार कर रहे थे उस समय कंपाय-मान हुई यह पृथिवी उनके चरणकमलोंके निक्षेपको स्वीकृत कर रही थी ।।११।। यदि उस समय भगवान् वृषभदेवने ईर्यासमितिसे युक्त तपश्चरण धारण करनेमें प्रयत्न न किया होता तो सचमुच ही यह पृथिवी उनके चरणोंके भारसे दब कर अधोलोकमें डूब गई होती । भावार्थ– भगवान् ईर्यासमितिसे गमन करनेके कारण पोले पोले पैर रखते थे इसलिये पृथ्वीपर उनका अधिक भार नहीं पड़ता था ।।१२।। तदनन्तर चलते हुए पर्वतके समान उन्नत और शोभाय-मान भगवान् वृषभद्देवने अनेक नगर, ग्राम, मटंब, खर्वट और खेटोंमें विहार किया था ।।१३।। मुनियोंकी चर्याको घारण करनेवाले भगवान् जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात् जहां-जहां जाते थे वहीं-वहीं के लोग प्रसन्न होकर और बड़े संभ्रमके साथ आकर उन्हें प्रणाम करते। थे।।१४।। उनमेंसे कितने ही लोग कहने लगते थे कि हे 'देव, प्रसन्न होइए और कहिये कि क्या, काम हैं तथा कितने ही लोग चुपचाप जाते हुए भगवान्के पीछे-पीछे जाने लगते थे।।१५। अन्य कितने ही लोग बहुमूल्य रत्न लाकर भगवान्के सामने रखते थे और कहते थे कि 'देव प्रसन्न होइए और हमारी इस पूजाको स्वीकृत कीजिये'।।१६।। कितने ही लोग करोड़ों पदार्थ और करोड़ों प्रकारकी सवारियां भगवान्के समीप लाते थे परन्तु भगवान्को उन सबसे कुछ भी प्रयोजन नहीं था इसलिये वे चुपचाप आगे विहार कर जाते थे।।१७।। कितने ही लोग माला, वस्त्र, गन्ध और आभूषणोंके समृह आदरपूर्वक भगवान्के समीप लाते थे और कहते थे कि हे भगवैन, इन्हें धारण कीजिये ।।१८।। कितने ही लोग रूप और यौवनसे शोभायमान कन्याओंको लाकर भगवान्के साथ विवाह करानेके लिये तैयार हुए थे सो ऐसी मूर्खताको धिक्कार हो ॥१९॥ कितने ही लोग स्नान करनेकी सामग्री लाकर भगवान्को घेर लेते थे और कितने ही लोग भोजनकी सामग्री सामने रखकर प्रार्थना करते थे कि विभो, मैं स्नान

१ आगच्छति सित । २ स्वीकृतवती । पादिविक्षेपसमये पाणितलं प्रसायं पादौ धृतवतीति भावः । ३ चलनवती, ध्वनौ कृपावती । ४ अधिकं निमज्जनमकरिष्यत् तिह पाताले निमज्जतीत्यर्थः । 'टुमस्जो शुद्धौ' । लृङ् । सत्यमङ्क्ष्य— द०, ल०, म०। ५ ईय्यासिमित्याश्रिते । ६ समटम्बान् सख-वंटान् ल०, म०, द०। ७ मुनिसम्बन्धिनीम् । ६ वर्तनाम् । ६ आगत्य । १० ऊचुः । ११ तूष्णीमित्यर्थः । १२ सह गच्छन्ति स्म । १३ गुरोरग्रे न्यस्यन्ति स्म । १४ प्रापयामासुः । १५ अनभिलाषित्वात् । १६ स्वार्थे कप्रत्ययात्, 'तूष्णीमित्यर्थः । तूष्णीकं द०, प०, स०। १७ पटल्या अ०, प० द०, ल०, म०। १५ प्रार्थयन्ति स्म । १६ पूजयामासुः ।

विभो भोजनमानीतं प्रसीवोपिवशासने । समं मज्जनसामग्रघा निर्विश स्नानभोजने ॥२१॥ एषोऽञ्जितः कृतोऽस्माभिः प्रसीवानुगृहाण नः । इत्येकेऽध्येषिषन् मृग्धा विभुमज्ञाततत्क्रमाः ॥२२॥ केचित् पादानुपादाय तत्पांशुस्पर्शपावनः । प्रणतेमस्तकेनिथम् अन्नाथिषत भुक्तये ॥२३॥ इदं खाद्यमिवं स्वाद्यम् इदं भोज्यं पृथिवधम् । मृहुर्मुहुरिदं पेयं हृद्यमाप्यायनं तनोः ॥२४॥ तैरित्यव्ध्येष्यमाणोपि सम्भ्रान्तरनिभक्तः । न कल्प्यमिति मन्वानाः तृष्णोमेवापसिम्वान् ॥२४॥ विभोनिगृहचर्यस्य मतं विभानिवर्षाः । न किचित् कर्तव्यतामृद्याः स्थिताविचन्नविवर्षापताः ॥२६॥ सपुत्रदारं रन्येवच रिपदालग्नेष्वभूभिः । अभाविष्नतत्वचर्यो भूयोपि विजहार सः ॥२७॥ इत्यस्य परमां चर्याः चरतोऽज्ञातचर्यया । जगवावचर्यकारिण्या मासाः षडपरे ययुः ॥२५॥ ततः संवत्सरे पूर्णे पुरं रिहास्तिनसाह्ययम् । कृष्णाङ्गलदेशस्य ललामेर्वाससाद सः ॥२६॥ तस्य पातार्वः रवद्यसीच्च कृष्वंशिक्षामणिः । सोमप्रभः प्रसन्नात्मार्वः सोमसौम्याननो नृषः ॥३०॥ तस्यानुजः कृमारोऽभूच्छ्रे यान् श्रेयान्गुणोवयैः । रूपेण मन्मथः कान्त्या शशो दोप्त्यार् स भानुमान्॥३१॥

की सामग्रीके साथ-साथ भोजन लाया हूं, प्रसन्न होइए, इस आसनपर बैठिये और स्नान तथा भोजन कीजिये ।।२०–२१।। चर्याकी विधिको नहीं जाननेवाले कितने ही मूर्ख लोग भगवान् से ऐसी प्रार्थना करते थे कि हे भगवन्, हम लोग दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रसन्न होइए और हमें अन्गृहीत कीजिये ।।२२।। कितने ही लोग भगवान्के चरण-कमलोंको पाकर और उनकी धूलिके स्पर्शसे पवित्र हुए अपने मस्तक भुकाकर भोजन करनेके लिये उनसे वार-बार प्रार्थना करते थे ।।२३।। और कहते थे कि हे भगवन्, यह खाद्य पदार्थ है, यह स्वाद्य-पदार्थ है, यह जुदा रखा हुआ भोज्य पदार्थ है, और यह शरीरको संतुष्ट करनेवाला, अतिशय मनोहर बार-बार पीने योग्य पेय पदार्थ हैं इस प्रकार संभान्त हुए कितने ही अज्ञानी लोग भगवान्से बार-बार प्रार्थना करते थे परन्तु 'ऐसा करना उचित नहीं है' यही मानते हुए भगवान् चुपचाप वहां से आगे चले जाते थे ।।२४–२५।। जिनकी चर्याकी विधि,अतिशय गुप्त है ऐसे भगवान्के अभि-प्रायको जाननेके लिये असमर्थ हुए कितने ही लोग क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये इस विषयमें मूढ़ होकर चित्रलिखितके समान निश्चल ही खड़े रह जाते थे।।२६।। अन्य कितने ही लोग आंखोंसे आंसू डालते हुए अपने पुत्र तथा स्त्रियों सहित भगवान्के चरणोंमें आ लगते थे जिससे क्षणभरके लिये भगवान्की चर्यामें विघ्न पड़ जाता था परन्तु विघ्न दूर होते ही वे फिर भी आगे के लिये विहार कर जाते थे ।।२७।। इस प्रकार जगत्को आश्चर्य करने वाली गूढ चर्यासे उत्कृष्ट चर्या धारण करनेवाले भगवान्के छह महीने और भी व्यतीत हो गये ।।२८।। इस तरह एक वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान् वृषभदेव कुरुजांगल देशके आभूषणके समान सुशोभित हस्तिनापुर नगरमें पहुंचे ।।२९।। उस समय उस नगरके रक्षक राजा सोमप्रभ थे। राजा सोमप्रभ कुरुवंशके शिखामणिके समान थे, उनका अन्तः करण अतिशय प्रसन्न था और मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था ।।३०।। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम श्रेयान्सकुमार था । वह श्रेयान्सकुमार गुणोंकी वृद्धिसे श्रेष्ठ था, रूपसे कामदेवके समान था, कान्तिसे चन्द्रमा

घनदेवचरो योऽसौ म्रहमिन्द्रो दिवदच्युतः । स श्रेयानित्यभूच्छ्रेयः प्रजानां श्रेयसां निधिः ।।३२॥ सोऽदर्शद् भगवत्यस्यां पुरि सन्निधमेष्यिति । शर्वर्याः पिष्ट्यमे यामे स्वप्नानेतान् शुभावहान् ॥३३॥ सुमेरुमैक्षतोत्तुङ्गं हिरण्मयमहातनुम् । कल्पद्रुमञ्च शाखाग्रलम्ब भूषणभूषितम् ।।३४॥ सिहं संहार सन्ध्याभ केसरोद्धु रकन्धरम् । श्रुङ्गाग्रलग्नमृत्स्नञ्च वृषभं कूलमृद्रुजम् ।।३४॥ सूर्येन्द्रु भुवनस्येव नयने प्रस्फुरद्द्युती । सरस्वन्तमिष प्रोच्चेवीचि रत्नाचिताणसम् ।।३६॥ म्रष्टमङ्गलधारीण भूतरूपाणि चाग्रतः । सोऽपश्यद् भगवत्पाददर्शनैकफलानिमान् ।।३७॥ सप्रश्रयमयासाद्य प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान् स्वप्नान् यथादृष्टं न्यवेदयत् ।।३८॥ सप्रश्रयमयासाद्य प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान् स्वप्नान् यथादृष्टं न्यवेदयत् ।।३८॥ सरस्वप्रमादेवो यो मेरुरिव सून्नतः । मेरौ प्राप्ताभिषेकः स गृहमेष्यित नः स्फुटम् ॥४०॥ तद्गुणोन्नितमन्ये च स्वप्नाः संसूचयन्त्यमी । तस्यानुरूपविनयः महान् पुण्योदयोऽद्य नः ॥४१॥ प्रशंसां जगित ख्यातिम् ग्रनल्पां लाभसम्पदम् । प्राप्त्यामो नात्र सन्दिह्यः कुमारञ्चात्र तत्ववित् ।।४२॥ प्रशंसां जगित ख्यातिम् ग्रनल्पां लाभसम्पदम् । प्राप्त्यामो नात्र सन्दिह्यः । कुमारञ्चात्र तत्ववित् ।।४२॥

के समान था और दीप्तिसे सूर्यके समान था ।।३१।। जो पहले घनदेव था और फिर अहमिन्द्र हुआ था वह स्वर्गसे चय कर प्रजाका कल्याण करनेवाला और स्वयं कल्याणोंका निधिस्वरूप श्रेयान्सकुमार हुआ था ।।३२।। जब भगवान् इस हस्तिनापुर नगरके समीप आनेको हुए तब श्रेयान्सकुमारने रात्रिके पिछले पहरमें नीचे लिखे स्वप्न देखे ।।३३।। प्रथम ही सुवर्णमय महा शरीरको धारण करनेवाला और अतिशय ऊंचा सुमेरु पर्वत देखा, दूसरे स्वप्नमें शाखाओंके अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणोंसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमें प्रलयकाल सम्बन्धी संध्याकालके मेघोंके समान पीली-पीली अयालसे जिसकी ग्रीवा ऊंची हो रही है ऐसा सिंह देखा, चौथे स्वप्नमें जिसके सींगके अग्रभागपर मिट्टी लगी हुई है ऐसा किनारा उखाड़ता हुआ बैल देखा, पांचवें स्वप्नमें जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही है और जो जगत् के नेत्रोंके समान हैं ऐसे सूर्य और चन्द्रमा देखे, छठवें स्वप्नमें जिसका जल बहुत ऊंची उठती हुई लहरों और रत्नोंसे सुशोभित हो रहा है एसा समुद्र देखा तथा सातवें स्वप्नमें अप्टमंगल द्रव्य घारण कर सामने खड़ी हुई भूत जातिके व्यन्तर देवोंकी मूर्तियां देखीं । इस प्रकार भगवान् के चरणकमलोंका दर्शन ही जिनका मुख्य फल है ऐसे ये ऊपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स-कुमारने देखे ।।३४–३७।। तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्न हो रहा है ऐसे श्रेयान्स-कुमारने प्रातःकालके समय विनयसहित राजा सोमप्रभके पास जाकर उनसे रात्रिके समय देखे हुए वे सब स्वप्न ज्योंके त्यों कहे ।।३८।। तदनन्तर जिसकी फैलती हुई दांतोंकी किरणोंसे सब दिशाएं अतिशय स्वच्छ हो गईं हैं ऐसे पूरोहितने उन स्वप्नोंका कल्याण करनेवाला फल कहा ।।३९।। वह कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमें मेरुपर्वतके देखनेसे यह प्रकट होता है कि जो मेर पर्वतके समान अतिशय उन्नत (ऊंचा अथवा उदार) है और मेर पर्वतपर जिसका अभिषेक हुआ है ऐसा कोई देव आज अवश्य ही अपने घर आवेगा ।।४०।। और ये अन्य स्वप्न भी उन्हींके गुणोंकी उन्नतिको सूचित करते हैं। आज उन भगवान्के योग्य की हुई विनय के द्वारा हम लोगोंके बड़े भारी पुण्यका उदय होगा ।।४१।। आज हम लोग जगत्में बड़ी भारी प्रशंसा प्रसिद्धि और लाभसम्पदाको प्राप्त होंगे इस विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं है और कुमार

१ आश्रयणीयः । २ समीपमागिमध्यति सित । ३ प्रलयकालः । ४ सन्ध्याभू–द०, ल०, म० । ५ उत्कट, भयंकर । ६ तटं खनन्तम् । ७ समृद्रम् । 'सरस्वान् सागरोऽर्णवः' इत्यिभिषानात् । ६ त्रत्तरदेवता रूपाणि । १० पुरः । ११ पुरोहितः । १२ सन्देहं न कुर्मः । १३ अस्मिन् विषये । १४ यथास्वरूपवेदी ।

इति तहचनात् प्रीतौ तौ तत्सङ्कथया स्थितौ । यावतावच्च योगीन्द्रः प्राविशद्धास्तिनं पुरम् ॥४३॥ तदा कोलाहलो भूयान् ग्रभूत्तत्सिन्दिवृक्षया । इतस्ततश्च मिलतां पौराणां मुखनिःसृतः ॥४४॥ भगवानादिकर्तास्मान् प्रपालियतुमागतः । पश्यामोऽत्र द्वृतं गत्वा पूजयामश्च भिक्ततः ॥४४॥ वनप्रदेशाद् भगवान् प्रत्यावृत्तः सनातनः । भ्रनुगृहीतुमेवास्मानित्यूचुः केचनोचितम् ॥४६॥ केचित् परापर श्रस्य सन्दर्शनसमुत्सुकाः । पौरास्त्यक्तान्यकर्तव्याः सन्दर्धादुरितोऽमृतः ॥४७॥ ग्रयं स भगवान् दूराल्लक्ष्यते प्रांशुविग्रहः । गिरीन्द्र इव निष्टप्त जात्यकाञ्चनसच्छविः ॥४६॥ श्रूयते यः श्रुतश्रुत्या जगदेकपितामहः । स नः सनातनो दिष्टचा यातः प्रत्यक्षसिन्नधिम् ॥४६॥ दृष्टेऽस्मिन् सफले नेत्रे श्रुतेऽस्मिन् सफले श्रुती । स्मृतेऽस्मिन् जन्तुरज्ञोपि व्रजत्यन्तःपवित्रताम् ॥५०॥ स्वंसङ्गविनिर्मुक्तो विप्रप्रोत्तुङ्गविग्रहः । धनरोधविनिर्मुक्तो भाति भास्वानिव प्रभुः ॥५१॥ इदमाञ्चर्यमाञ्चर्यं यदेष जगतां पतिः । विहरत्येवमेकाको त्यक्तसर्वपरिच्छदः । ॥५२॥ श्रुथवा श्रुतमस्माभिः ।११॥ स्वानित् ॥५२॥ करीव यूथपो ।११ नाथो वनं प्रस्थित ।१३॥ श्रुथवा श्रुतमस्माभिः ।११ नाथो वनं प्रस्थित ।१३॥

श्रेयान्स भी स्वयं स्वप्नोंके रहस्यको जाननेवाले हैं ।।४२।। इस प्रकार पुरोहितके वचनोंसे प्रसन्न हुए वे दोनों भाई स्वप्न अथवा भगवान्की कथा कहते हुए बैठे ही थे कि इतनेमें ही योगि राज भगवान् वृषभदेवने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥४३॥ उस समय भगवान्के दर्शनोंकी इच्छासे जहां तहांसे आकर इकट्ठे हुए नगरनिवासी लोगोंके मुखसे निकला हुआ वड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥४४॥ कोई कह रहा था कि आदिकर्ता भगवान् वृषभदेव हम लोगों का पालन करनेके लिये यहां आये हैं; चलो, जल्दी चलकर उनके दर्शन करें और भिक्तपूर्वक उनकी पूजा करें ।।४५।। कितने ही लोग ऐसे उचित वचन कह रहे थे कि सनातन भगवान् केवल हम लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही वन-प्रदेशसे वापिस लौटे हैं ।।४६।। इस लोक और परलोकको जाननेवाले भगवान्के दर्शन करनेके लिये उत्कंठित हुए कितने ही नगरनिवासी जन अन्य सब काम छोड़कर इधरसे उधर दौड़ रहे थें।।४७।। कोई कह रहा था कि जिनका शरीर सुमेरु पर्वतके समान अतिशय ऊंचा है और जिनकी कान्ति तपाये हुए उत्तम सुवर्णके समान अतिशय देदीप्यमान है ऐसे ये भगवान् दूरसे ही दिखाई देते हैं ।।४८।। संसारका कोई एक पिता-मह है ऐसा जो हम लोग केवल कानोंसे सुनते थे आज वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज हम लोगोंके प्रत्यक्ष हो रहे हैं-हम उन्हें अपनी आंखोंसे भी देख रहे हैं ॥४९॥ इन भगवान् के दर्शन करनेसे नेत्र सफल हो जाते हैं, इनका नाम सुननेसे कान सफल हो जाते हैं और इनका स्मरण करनेसे अज्ञानी जीव भी अन्तःकरणकी पवित्रताको प्राप्त हो जाते हैं ।।५०।। जिन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया है और जिनका अतिशय ऊंचा शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो रहा है ऐसे ये भगवान् मेघोंके आवरणसे छूटे हुए सूर्यके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं ।।५१।। यह बड़ा भारी आश्चर्य है कि ये भगवान् तीन लोकके स्वामी होकर भी सब परिग्रह छोड़कर इस तरह अकेले ही विहार करते हैं ।।५२।। अथवा जो हम लोगोंने पहले सुना था कि भगवानने स्वाधीन सुख प्राप्त करनेकी ईच्छासे भुण्डकी रक्षा करनेवाले हाथीके समान वनके लिये प्रस्थान किया है सो वह इस समय सत्य मालूम होता है क्योंकि ये परमेश्वर भगवान

१ 'मिल संघाते' । २ पूर्वापरवेदिनः । ३ वेगेन गच्छन्ति स्म । ४ उन्नतशरीरः । ५ उत्तम-सुवर्ण । ६ श्रवणपरम्परया । ७ परमेश्वरे । ६ दीप्त-ल०, म० । ६ बहुजनोपरोध, पक्षे मेथा-च्छादन । १० परिकरः । ११ स्वायत्तसुखवाञ्छया । १२ यूथनाथः । १३ गतवान् ।

'तत्सत्यमधुना स्वैरं मुक्तसङ्गो निरम्बरः । 'श्रव्ययो विरहत्येवम् एककः' परमेश्वरः ।।४४।।

यथास्वं विहरन् देशान् श्रस्मद्भाग्यादिहागतः । वन्द्यः पूज्योभि'गम्यश्वत्येके श्लाघ्यं वचो जगुः ।।४४।।

चेटि बालकमादाय स्तन्यं पायय याम्यहम् । द्रष्टुं भगवतः पादाविति काचित्' स्त्र्यभाषत ।।४६।।

प्रसाधनिमदं तावद् आस्तां मे सहमज्जनम् । पूतेद्ं ष्टिजलेर्भर्तुः स्नास्यामोत्यपरा जगुः ।।४७।।

भ गवन्मुखबालार्कदर्शनाश्रो मनोम्बुजम् । चिरं प्रबोधमायातु पश्यामोऽद्य जगद्गृहम् ।।४८।।

खलु भृक्त्वा त्व्यं त्वर् गृहाणार्घ ममं सखि। पूजयामो जगत्यूज्यं गत्वेत्यन्या जगौ गिरम् ।।४६।।

स्नानाशनादिसामग्रीम् श्रवमत्य पुरोगताम् । गता एव तदा पौराः प्रभुं द्रष्टुं 'पपुरोगतम् ।।६०।।

गतानुगतिकाः केचित् केचित् भिक्तमुपागताः । परे कौतुकसाद्भूता' भूतेशं द्रष्टु मुद्यताः ॥६१।।

इति नानाविधेर्जल्पैः सङ्कल्पैश्च हिरुक्कृतैः । तमीक्षाञ्चित्ररे पौरा दूरात् त्रातारमानताः ॥६२।।

श्रहम्पूर्वमहम्पूर्वमित्युपेतः समन्ततः । तदा रुद्धमभूत् पौरः पुरमाराजमन्दिरात्' ।।६३।।

स तु संवेगवैराग्यसिद्धचे बद्धपरिच्छदः । जगत्कायस्वभावादितत्त्वानुद्ध्यान' मामनन्' ।।६४।।

समस्त परिग्रह और वस्त्र छोड़कर बिना किसी कष्टके इच्छानुसार अकेले ही विहार कर रहे हैं ।।५३–५४।। ये भगवान् अपनी इच्छानुसार अनेक देशोंमें विहार करते हुए हमलोगोंके भाग्यसे ही यहां आये हैं इसिलिये हमें इनकी वन्दना करनी चाहिये, पूजा करनी चाहिये और इनके सन्मुख जाना चाहिये इस प्रकार कितने ही लोग प्रशंसनीय वचन कह रहे थे ।।५५।। उस समय कोई स्त्री अपनी दासीसे कह रही थी कि हे दासी,तू बालकको लेकर दूध पिला, मैं भगवान् के चरणोंका दर्शन करनेके लिये जाती हूँ।।५६।। अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि यह स्नान की सामग्री और यह आभूषण पहननेकी सामग्री दूर रहे मैं तो भगवान् के दृष्टिरूपी पवित्र जलसे स्नान करूंगी ॥५७॥ भगवान्के मुखरूपी बालसूर्यके दर्शनसे हमारा यह मनरूपी कमल चिरकाल तक विकासको प्राप्त रहे, चलो, आज जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके दर्शन करें ।।५८।। अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि हे सिख, भोजन करना बन्द कर, जल्दी उठ और यह अर्घ हाथ में ले, चलकर जगत्पूज्य भगवान्की पूजा करें।।५९।। उस समय नगरनिवासी लोग सामने रखी हुई स्नान और भोजनकी सामग्रीको दूरकर आगे जानेवाले भगवानुके दर्शनके लिए जा रहे थे।।६०।। कितने ही लोग अन्य लोगोंको जाते हुए देखकर उनकी देखादेखी भगवान्। के दर्शन करनेके लिये उद्यत हुए थे। कितने ही भिक्तवश और कितने ही कौतुकके आधीन हो जिनेन्द्रदेवको देखनेके लिये तत्पर हुए थे ।।६१।। इस प्रकार नगर-निवासी लोग परस्परमें अनेक प्रकारकी बातचीत और आदरसहित अनेक संकल्प विकल्प करते हुए जगत्की रक्षा करनेवाले भगवान्को दूरसे ही नमस्कार कर उनके दर्शन करने लगे ।।६२।। 'मैं पहले पहुंचुं' 'मैं पहले पहुंचुं' इस प्रकार विचार कर चारों ओर से आये हुए नगरनिवासी लोगोंके द्वारा वह नगर उस समय राजमहल तक खूब भर गया था।।६३।। उस समय नगरमें यह सब हो रहा था परन्तू भगवान् संवेग और वैराग्यकी सिद्धिके लिये कमर बांधकर संसार और शरीर के स्वभावका चिन्तवन करते हुए प्राणीमात्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनयी जीवोंपर क्रमसे

१ वनम् । प्रस्थितवानिति श्रुतम् । २ अबाधः । ३ एकाकी । ४ अभि मुखं गन्तुं योग्यः । ५ काचिदभाषत प० । ६ भोजनेनालम् । ७ शीद्यम् । ६ प्रवाद्य्यम् । ६ अवजां कृत्वा । १० अग्ने स्थितमित्यर्थः । पुरोगताम् अग्रगामित्वम् । ११ आश्चर्याधीनाः । १२ पृथक्कृताः हिरुङ् नानार्थवर्जने । कृतगुभभावनादिपरिकराः । हि सत्कृतैः प० । स्वहितात्कृतैः अ० । १३ दवृशः । १४ सम्भूतैः । १५ राजभवनपर्यन्तम् । १६ अनुस्मरणम् । १७ अभ्यासं कुर्वन् ।

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थान्यनुभावयन् । 'सत्त्वसृष्टिगुणोत्कृष्ट 'क्लिष्टानिष्टानुशिष्टिषु '।६४॥ युगप्रमितमध्वानं पश्यन्नातिवलिम्बतम् । नातिद्रुतञ्च विन्यस्यन् पदं गन्धेभलीलया ॥६६॥ तथाप्यित्मिञ्जनात्तीर्णे शून्यारण्यकृतास्थया । 'निर्ध्यं भगवांश्चान्द्री 'चर्यामाश्चित्य पयटन्॥६७॥ गेहं गेहं यथायोग्यं प्रविशन् राजमन्दिरम् । प्रवेष्टुकामो ह्यगमत् सोऽयं धर्मः सनातनः ॥६८॥ ततः सिद्धार्थनामैथ्य द्रुतं दौवारपालकः । भगवत्सिन्निध्य राज्ञे सानुजाय न्यवेदयत् ॥६६॥ स्रथ सोमप्रभो राजा श्रेयानिप युवा नृषः । सान्तः पुरौ ससेनान्यौ सामात्यावुदतिष्ठताम् ।॥७०॥ प्रत्युद्गम्य ततो भक्या यावद्राजाङ्गणाद् बहिः । दूरादवनतौ भर्तश्चरणौ तौ प्रणेमतुः ॥७१॥ साध्यं 'व पाद्यं 'र 'निवेद्याङ्यव्योः परीत्य च जगद् गुरुम् । तौ परं जग्मतुस्तोषं निधाविव गृहागते ॥७२॥ तौ देवदर्शनात् प्रीतौ गात्रे 'वपुलकमूहतुः । मलयानिलसंस्पर्शाद् भूरुहावङकुरं यथा ॥७३॥ भगवन्मुखसम्प्रेक्षाविकसन्मुखपङ्कजौ । विबुद्धकमलौ प्रातस्तनौ 'पद्माकराविव ॥७४॥ प्रमोदनिर्भरौ भक्तिभरानिमतमस्तकौ । प्रश्रयप्रशमौ मूर्ताविव तौ रेजनुस्तदा ॥७४॥

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाका विचार करते हुए चार हाथ प्रमाण मार्ग देख-कर न बहुत धीरे और न बहुत शीघृ मदोन्मत्त हाथी जैसी छीछापूर्वक पैर रखते हुए, और मनुष्यों से भरे हुए नगरको शून्य बनके समान जानते हुए निराकुछ होकर चान्द्रीचर्याका आश्रय छेकर विहार कर रहे थे अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा धनवान् और निर्धन—सभी छोगोंके घरपर अपनी चांदनी फैछाता है उसी प्रकार भगवान् भी रागद्वेषसे रहित होकर निर्धन और धनवान् सभी छोगोंके घर आहार छेनके छिये जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक घरमें यथायोग्य प्रवेश करते हुए भगवान् राजमन्दिरमें प्रवेश करनेके छिये उसके सन्मुख गये सो आचार्य कहते हैं कि राग-द्वेष रहित हो समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सर्वश्रेष्ठ प्राचीन धर्म है।।६४–६८।।

तदनन्तर सिद्धार्थ नामके द्वारपालने शीघृ ही जाकर अपने छोटे भाई श्रेयान्सकुमारके साथ बैठे हुए राजा सोमप्रभके लिये भगवान् के समीप आनेके समाचार कहे ।।६९।। सुनते ही राजा सोमप्रभ और तरुण राजकुमार श्रेयान्स, दोनों ही, अन्तःपुर, सेनापित और मन्त्रियोंके साथ शीघृ ही उठे ।।७०।। उठकर वे दोनों भाई राजमहलके आंगन तक बाहिर आये और दोनोंने ही दूरसे नम्रीभूत होकर भिक्तपूर्वक भगवान्के चरणोंको नमस्कार किया ।।७१।। उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंमें अर्घ सहित जल समिपत किया, अर्थात् जलसे पैर धोकर अर्घ चढ़ाया, जगद्गुरु भगवान् वृपभदेवकी प्रदक्षिणा दी और यह सब कर वे दोनों ही इतने सन्तुष्ट हुए मानो उनके घर निधि ही आई हो ।।७२।। जिस प्रकार मलयानिलके स्पर्श से वृक्ष अपने शरीरपर अंकुर धारण करने लगते हैं उसी प्रकार भगवान्क दर्शनसे हिष्त हुए वे दोनों भाई अपने शरीरपर रोमांच धारण कर रहे थे ।।७३।। भगवान्का मुख देखकर जिनके मुख कमल विकसित हो उठे हैं ऐसे वे दोनों भाई ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनमें कमल फूल रहे हों ऐसे प्रातःकालके दो सरोवर ही हों ।।७४।। उस समय वे दोनों हर्षसे भरे हुए थे और भिक्तके भारसे दोनोंके मस्तक नीचेकी ओर भुक रहे थे इसलिये ऐसे सुशोभित होते थे मानो

१ सत्त्ववर्गः । २ क्लेशित । ३ अशिक्षितेषु । ४ विहितबुद्ध्या । ५ निराकुलः । ६ चन्द्रसम्बन्धिनीम् चन्द्रवन्मन्दामिृत्यर्थः । ७ गतिम् । ८ उत्तिष्ठतः स्म । ६ सम्मुखं गत्वा । १० रत्नादिपदार्थम् । ११ पादाय वारि । 'पाद्यं पादाय वारिणि' इत्यभिधानात् । १२ समप्यं । १३ रोमाञ्चम । १४ प्रातःकाले सञ्जातौ ।

भगवच्चरणोपान्ते तौ तदा भजतुः श्रियम् । सौधर्मेशानकल्पेशौ विभुं द्रष्टुमिक्शगतौ ॥७६॥
पर्यन्तर्वातनोर्मध्ये तयोर्भर्ता स्म राजते । महामेश्रिवोद्भूतो मध्ये निषधनीलयोः ॥७७॥
सम्प्रेक्ष्य भगवद्रपं श्रेयाञ्जातिस्मरोऽभवत् । ततो<sup>र</sup> दाने मींत चक्रे संस्कारैः प्राक्तनैर्युतः ॥७६॥
श्रीमती वज्रजङ्मधादिवृत्तान्तं सर्वमेव तत् । तदा चरणयुग्माय दत्तं दानञ्च सोऽध्यगात् ॥७६॥
श्रेता गोचार वेलेयं दानयोग्या मुनीशिनाम् । तेन भत्रे ददे दानिमिति निश्चत्य पुण्यधीः ॥६०॥
श्रद्धादिगुणसम्पन्नः पुण्यनेविभरन्वतः । प्रादाद्भगवते दानं श्रेयान् दानादि तीर्थकृत् ॥६१॥
श्रद्धा शिक्तश्च भिक्तश्च विज्ञानञ्चाप्यलुद्धता । क्षमा त्यागश्च सप्तेते प्रोक्ता दानपतेर्गुणाः ॥६२॥
श्रद्धास्तिक्य भनतिश्च प्रदाने स्यादनादरः । भवेच्छक्तिरनालस्यं भिक्तः स्यात्त्वगुणादरः ।॥६३॥
विज्ञानं स्यात् क्षमज्ञत्वं ११देयासिक्तरलुद्धता । क्षमा तितिक्षार ददतस्त्यागः सद्वचयशीलता ॥६४॥
इति सप्तगुणोपेतो दाता स्यात् पात्रसम्यदि । व्यपेतश्च निदानादेः दोषान्निश्चेयसोद्यतः ॥६४॥
प्रतिग्रहण । मत्युच्चैः स्थानेऽस्य । विनिवेशनम् । पादप्रधावन । क्षमा ति हा श्रुद्धिश्च सा त्रयी । ।।६॥।

मृतिधारी विनय और शान्ति ही हों ।।७५।। भगवान्के चरणोंके समीप वे दोनों ऐसे सशोभित हो रहे थे मानो भगवान्के दर्शन करनेके लिये आये हुए सौधर्म और ऐशान स्वर्गके इन्द्र ही हों ।।७६।। दोनों ओर खड़े हुए सोमप्रभ और श्रेयान्सकुमारके बीचमें स्थित भगवान् वृषभदेव ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो निषध और नील पर्वतके बीचमें खड़ा हुआ सुमेर पर्वत ही हो ।।७७॥ भगवान्का रूप देखकर श्रेयान्सकुमार को जातिस्मरण हो गया जिससे उसने अपने पूर्व पर्यायसम्बन्धी संस्कारोंसे भगवान्के लिये आहार देनेकी बुद्धि की ।।७८।। उसे श्रीमती और वज्रजंघ आदिका वह समस्त वृत्तान्त याद हो गया तथा उसी भवमें उन्होंने जो चारण ऋद्धि-धारी दो मुनियोंके लिये आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हो गया ॥७९॥ यह मुनियों के लिये दान देने योग्य प्रातःकालका उत्तम समय है ऐसा निश्चय कर पवित्र बुद्धिवाले श्रेयान्स-कमारने भगवानुके लिये आहार दान दिया ।।८०।। दानके आदि तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले श्रेयान्सक्मारने श्रद्धा आदि सातों गुण सहित और पुण्यवर्घक नवधा भक्तियोंसे सहित होकर भगवानके लिये दान दिया था ।।८१।। श्रद्धा शक्ति भिक्त विज्ञान अक्ष्व्धता क्षमा और त्याग ये दानपति अर्थात् दान देनेवालेके सात गुण कहलाते हैं।।८२।। श्रद्धां आस्तिक्य बुद्धिको कहते हैं, आस्तिक्य बृद्धि अर्थात् श्रद्धाके न होनेपर दान देनेमें अनादर हो सकता है । दान देने में आलस्य नहीं करना सो शक्ति नामका गुण है, पात्रके गुणोंमें आदर करना सो भक्ति नामका गुण है ॥८३॥ दान देने आदिके अमका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गुण है, दान देनेकी शक्तिको अलुब्धता कहते हैं, सहनशीलता होना क्षमा गुण है और उत्तम द्रव्य दानमें देना सो त्याग है ।।८४।। इस प्रकार जो दाता ऊपर कहे हुए सात गणोंसे सहित और निदान आदि दोषों से रहित होकर पात्ररूपी सम्पदामें दान देता है वह मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्पर होता है ।।८५।। मनिराजका पड़गाहन करना, उन्हें ऊंचे स्थानपर विराजमान करना, उनके चरण धोना, उनकी पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, वचन कामकी शुद्धि और आहार

१ जातिस्मरणतः । २ 'इक् स्मरणे' । 'गैत्यौः इणिको लुङि गा भवति' इति गादेशः । अस्मरत् । ३ समीचीना । ४ अशनवेला । ५ कारणेन । ६ ददौ अ०, प० । ७ ददौ । ८ प्रथमदानतीर्थकृदित्यर्थः । ६ अस्ति पुण्यपापपरलोकदिकमिति बुद्धिर्यस्याऽसौ आस्तिकः तस्य भावः आस्तिक्यम् । १० पात्रगुणप्रीतिः । ११ देयवस्तुषु अनासिक्तः । देयशक्तिः प०, द० । १२ क्षान्तिः । १३ पात्रसमृद्धयां सत्याम् । १४ स्थापनम् । १५ पात्रस्य । १६ प्रक्षालनम् । १७ अर्चनम् । १८ मनोवाक्कायसम्बन्धिनी ।

विशुद्धिश्वा'शनस्येति नवपुण्यानि दानिनाम् । सतानि कुशलो भेजे पूर्वसंस्कार चोदितः ॥ ८७॥ इष्टश्चायं विशिष्टश्चेत्यसौ पुष्टि परां श्रितः । ददे भगवते दानं प्रामुकाहारकिष्पतम् ॥ ८८॥ सन्तोषो याचनापायो नैःसङ्गचं स्वप्रधानता । इति मत्वा गुणान् पाणिपात्रेणाहारमिच्छते ॥ ८८॥ 'तुष्टिविशिष्टपोठादिसम्प्राप्तावन्यया द्विषिः । स्रसंयमश्च सत्येविमिति स्थित्वाशनैषिणे ॥ ८०॥ कायामुखितितिक्षायं प्रसुखासक्तेश्च हानये । धर्मप्रभावनायं श्च कायक्लेशमुपेयुषे ॥ ६१॥ नैष्कश्चन्यप्रधानं । दिसारक्षण । हिसारक्षण । हिसारक्षण । याश्चित्व विष्टि । ॥ ६२॥ विश्व प्रार्थनीयत्वरहितं च । समायुषे । जातरूपं यथाजातम् स्रविकारमिवष्वम् ॥ ६३॥ तैलादेर्याचनं तस्य लाभालाभद्वये सति । रागद्वेषद्वया । सङ्का केशजप्राणिहिसनम् ॥ ६४॥ द्वत्यदिवोषसञ्चावाद् स्रस्नान स्रतिधारिणे । हायनान । स्यान् केशोत्पाटिमतीच्छते ॥ ६५॥ कुर । क्ष्यादिवोषसञ्चावाद् स्रस्ना क्रिते । तद्याये च चिन्ता स्यात् केशोत्पाटिमतीच्छते ॥ ६६॥ पश्चिमः समिता । विभिन्न विभिन्न प्राप्ति विभिन्न । तद्याय च चिन्ता स्यात् केशोत्पाटिमतीच्छते ॥ ६६॥ पश्चिमः समिता । विभिन्न विभिन्न प्राप्त विभिन्न । तद्याय च चिन्ता स्यात् केशोत्पाटिमतीच्छते ॥ ६६॥ पश्चिमः समिता । विभिन्न विभिन्न प्राप्त विभिन्न । स्विभने । स्वष्टि । महाव्रताय महते निर्मोहाय निराशिषे । ॥ ।

की विश्द्धि रखना इस प्रकार दान देनेवालेके यह नौ प्रकारका पृण्य अथवा नवधा भिक्त कहलाती हैं। अतिशय चतुर श्रेयान्सकुमारने पूर्वपर्यायके संस्कारोंसे प्रेरित होकर वे सभी भिवतयां की थीं ।।८६-८७।। ये भगवान् अतिशय इष्ट तथा विशिष्ट पात्र हैं ऐसा विचार कर परम सन्तोपको प्राप्त हुए श्रेयान्सकुमारने भगवान्के लिये प्रासक आहारका दान दिया था ।।८८।। जो भगवान् संतोप रखना, याचनाका अभाव होना, परिग्रहका त्याग करना, और अपने आपकी प्रधानता रहना आदि अनेक गृणोंका विचार कर पाणिपात्रसे हो अर्थात् अपने हाथोंसे ही आहार ग्रहण करते थे। उत्तम आसन मिलनेसे संतीष होगा, यदि उत्तम आसन नहीं मिला तो द्वेप होगा और ऐसी अवस्थामें असंयम होगा ऐसा विचार कर जो भगवान खडे होकर ही भोजन करते थे। शरीर सम्बन्धी दुःख सहन करनेके लिये, सुखकी आसिक्त दूर करनेके लिये और धर्मकी प्रभावनाके लिये जो भगवान् कायक्लेशको प्राप्त होते थे। जिसमें अकिचनता की ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात् कारण है, हिसा, रक्षा और याचना आदि दोष जिसे छु भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त बलवान् हैं, साधारण मनुष्य जिसे धारण नहीं कर सकते, जिसे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, और जो तत्कालमें उत्पन्न हुए बालकके समान निर्विकार तथा उपद्रव रहित है ऐसे नग्न-दिगम्बर रूपको जो भगवान् घारण करते थे। तैल आदिकी याचना करना, उसके लाभ और अलाभमें राग-द्वेषका उत्पन्न होना, और केशोंमें उत्पन्न होनेवाले ज आदि जीवोंकी हिंसा होना इत्यादि अनेक दोषोंका विचार कर जो भगवान अस्नान व्रतको धारण करते थे अर्थात् कभी स्नान नहीं करते थे ।। एक वर्ष तक भोजन न करने पर भी जो शरीरमें पुष्टि और दीप्तिको धारण कर रहेथे ।। यदि क्षुरा आदिसे बाल बनवाये जायंगे तो उसके साधन क्षुरा आदि लेने पड़ेंगे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी और उनके खो जानेपर चिन्ता होंगी ऐसा विचार कर जो भगवान् हाथसे ही केशलोंच करते थे। जो भगवान् पांचों इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे शान्त थे, तीनों गुप्तियोंसे सुरक्षित थे, सबकी रक्षा करने-

१ एषणाशुद्धि रित्यर्थः । २ पूर्वभवसंस्कारप्रेरितः । ३ देवः । ४ श्रेयान् । ५ आत्मैव प्रधानत्वम् । ६ सन्तोषः । ७ द्वेषः । ८ शरीरसुखसहनार्थम् । ६ गताय । १० नास्ति किञ्चन यस्यासाविकञ्चनः तस्य भावः तत् प्रधानं यस्य तत् । ११ याच्ञा । १२ अन्यैरनुष्ठातुमशक्यम् । १३ प्राप्तवते । रिहतं च समुपेयुषे प०, द०, । रिहतं च समीयुषे इत्यपि क्वचित् । १४ संयोगः । १५ संवत्सरोपवासेऽपि । १६ तेजः । १७ मुण्डन । १८ शस्त्रादि । १६ शमिता ल०, म० । २० पालकाय । २१ इच्छारहिताय ।

संयमिकयया सर्वप्राणिभ्योऽभयदायिने । 'सर्वीयज्ञानदानाय' सार्वाय प्रभिविष्णवे ।।६८।।
दातुराहारदानस्य महानिस्तार कात्मने । त्रिजगत्सर्वभूतानां हितार्थं मार्गदेशिने ।।६८।।
श्रेयान् सोमप्रभेणामा लक्ष्मीमत्या च सादरम् । रसिमक्षोरदात् प्रास मुत्तानीकृतपाणये ।।१००।।
पुण्डे क्षुरसधारान्तां भगवत्पाणिपात्रके । स समावर्जयन् रेजे पुण्यधारामिवामलाम् ।।१०१।।
रत्नवृष्टिरयापप्तद् श्रम्बरादमरेशिनाम् । कर्रम् क्तामहादानफलस्येव परम्परा ।।१०२।।
तदाप्पतिह्वो देवकर्रम् क्तालिसङकुला । वृष्टिः सुमनसा वृष्टिमालेव त्रिदिवौकसाम् ॥१०३।।
नेदः सुरानका मन्द्रं विधरीकृतिविष्टपाः । सञ्चवार मठच्छीतः सुरिभर्मान्द्यसुन्दरः ॥१०४।।
प्रोच्चवार महाध्वानो देवानां प्रीतिमीयुषाम् । क्रुतार्थोऽपि ११वभुर्यस्माव् । त्रुपुनात् स्वं प्राहाङगणम् ।१०६।
कृतार्थतरमात्मानं मेने तद् भ्रातृयुग्मकम् । कृतार्थोऽपि ११तमुर्यस्माव् एरं प्रमुनात् स्वं प्राहाङगणम् ।१०६।
दानानुमोदनात्पुण्यं परोऽपि बहवोऽभजन् । यथासाद्य परं । प्राहः प्राप्ताः कारणकारणम् ।१०६।।
कारणं परिणामः स्याद् बन्धने पुण्यपापयोः । बाह्यं तु कारणं प्राहः प्राप्ताः कारणकारणम् ।।१०६।।

वाले थे, महाव्रती थे, महान् थे, मोहरहित थे और इच्छा रहित थे। जो संयम रूप क्रियासे सब प्राणियोंके लिये अभय दान देनेवाले थे, सबका हित करनेवाले थे, सर्व हितकारी ज्ञान-दान देनेमें समर्थ थे ।। जो आहार दान देनेवालेका शीघ ही संसार-सागरसे पार करनेवाले थे, तीनों लोकोंके समस्त जीवोंका हित करनेके लिये मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होंने अपने दोनों हाथ उत्तान किये थे अर्थात् दोनों हाथोंको सीधा मिलाकर अंजली (खोवा) बनाई थी ऐसे भगवान् वृषभदेवके लिये श्रेयान्सकुमारने राजा सोमप्रभ और रानी लक्ष्मीमतीके साथ साथ आदरपूर्वक ईखके प्रासुक रसका आहार दिया था ।।८९-१००।। वह राजकुमार श्रेयान्स भगवान्के पाणिपात्रमें पुण्यधाराके समान उज्ज्वल पौंड़े और ईखके रसकी धारा छोडता हुआ बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था ।।१०१।। तदनन्तर आकाशसे महादानके फलकी परम्परा के समान देवोंके हाथसे छोड़ी हुई रत्नोंकी वर्षा होने लगी ।।१०२।। उसी समय देवोंके हाथों से छोड़ी हुई और भृमरोंके समूहसे व्याप्त फुलोंकी वर्षा आकाशसे होने लगी वह फुलोंकी वर्षा ऐसी सशोभित हो रही थी मानो देवोंके नेत्रोंकी माला ही हो ।।१०३।। उसी समय समस्त लोकको विधर करनेवाले देवोंके नगाड़े गम्भीर शब्द करने लगे और मन्द मन्द गमन करने से सुन्दर शीतल तथा सुगन्धित वायु चलने लगा ।।१०४।। उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए देवों का 'धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, और धन्य यह दाता' इस प्रकार बड़ा भारी शब्द आकाश रूपी आंगनमें हो रहा था ।।१०५।। उस समय उन दोनों भाइयोंने अपने आपको बहुत ही कृतकृत्य माना था क्योंकि कृतकृत्य हुए भगवान् वृषभदेवने स्वयं उनके घरके आंगनको पवित्र किया था ।।१०६।। उस दानकी अनुमोदना करनेसे और भी बहतसे लोग परम पूण्यको प्राप्त हए थे सो ठीक ही है क्योंकि स्फटिक मणि किसी अन्य उत्कृष्ट रत्नको पाकर उसकी कान्ति को प्राप्त होता ही है ।।१०७।। यदि यहां कोई आशंका करे कि अनुमोदना करनेसे पूण्यकी प्राप्ति किस प्रकार होती है तो उसका समाधान यह है कि पुण्य और पापके बन्ध होनेमें केवल जीवके परिणाम ही कारण हैं बाहच कारणोंको तो जिनेन्द्र देवने केवल कारणका कारण अर्थात्

१ सर्वजनिहतोपदेशकाय । २ दानस्य ल०, द० । ३ समर्थाय । ४ संसारसमुद्रतारकः । ५ सोमप्रभभार्यया । ६ प्रासुकम् । ७ पुष्पाणाम् । ८ ध्वनन्ति स्म । ६ महान् ध्वानो द० ल० । १० प्राप्तवताम् । ११ तीर्थङकरः । १२ कारणात् । १३ अस्मदीयम् । १४ अन्यम् । १५ कारणस्य कारणम् । परिणामस्य कारणं वस्तु ।

परिणामः प्रधानाङ्गां यतः पुण्यस्य साधने । मतं 'ततोनुमन्तृणाम्' ग्रादिष्टस्तत्फलोदयः ।।१०६॥ कृत्वा तनुस्यितं धोमान् योगीन्द्रो जातु कौतुकौ । प्रणताविभनन्द्यतौ भ्रातरौ प्रस्थितौ वनम् ॥११०॥ भगवन्तमनुव्रज्य वजन्तं किञ्चिदन्तरम् । स श्रेयान् कृष्ण्याद्वं लो न्यवृतिनभृतं पुनः ॥६११॥ निव्यंपेक्षं वजन्तं तं भगवन्तं वनान्तरम् । परावत्यं मुखं किञ्चिद् 'वीक्षमाणावनुक्षणम् ॥११२॥ तदुन्मुखीं वृशं वेतोवृत्तं च तमनृत्थिताम् । याववृगोचरस्ताविन्नवर्तयितुमक्षमौ ॥११३॥ सङ्क्षयां तव्गतामेव प्रस्तुवानौ मृहुर्मुहुः । स्तुवानौ तद्गुणान् भूयो मन्वानौ स्वां कृतार्थताम् ॥११४॥ भगवत्पादसंस्पर्शपूतां कृतार्थः । तत्पदैरिङ्कृतां श्रीत्या 'तिष्यायन्तौ कृतार्थताम् ॥११४॥ सुभाता' कृष्णान् कृतार्थः सुकृती स्व कृती । यस्यायमीदृशो भ्राता जातो जातमहोदयः ॥११६॥ श्रेयानयं बहुश्रेयान् प्रज्ञा यस्ययमीदृशो । पौरैरित्युन्मुखैरारात् किर्त्यमानगृणोत्करौ ॥११७॥ श्रूर्योन्मेयानि र रत्नानि महावीथीष्वितस्ततः । सञ्चिन्वानान् यथाकामम् ग्रानन्दन्तौ 'त्यृथग्जनान्।११६ । श्रेज्ञच्यावस्तरान्तुकत्रात्तान्तरम्। र । र भ्रान्त्वा नृपाङ्गणं कृच्छाज्जनैराशासितौ । महः ।।११६॥

शुभ अशुभ परिणामोंका कारण कहा है । जब कि पुण्यके साधन करनेमें जीवोंके शुभ परिणाम ही प्रधान कारण माने जाते हैं तब शुभ कार्यकी अनुमोदना करनेवाले जीवोंको भी उस शुभ फलकी प्राप्ति अवश्य होती है ।।१०८–१०९।। इस प्रकार महाबुद्धिमान् योगिराज भगवान् वृषभद्देव शरीरकी स्थितिके अर्थ आहार-ग्रहण कर और जिन्हें एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न हुआ है तथा जो अतिशय नम्रीभूत हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंको हर्षित कर पुनः वनकी ओर प्रस्थान कर गये ।।११०।। कुरुवंशियोंमें सिंहके समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ और श्रेयान्स कुछ दूरतक वनको जाते हुए भगवान् के पीछे पीछे गये और फिर रुक रुक कर वापिस लौट आये । ।१११।। वे दोनों ंही भाई अपना मुख फिराकर निरपेक्ष रूपसे वनको जाते हुए भगवान्को क्षण क्षणमें देखते जाते थे ।। ११२।। जब तक वे भगवान् आंखों से दिखाई देते रहे तब तक वे दोनों भाई भगवान्की ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको और उन्हीं के पीछे गई हुई अपनी चित्तवृत्तिको लौटानेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे ।।११३।। जो बार-बार भगवान्की ही कथा कह रहे थे, बारबार उन्हींके गुणोंकी स्तुति कर रहे थे, अपने आपको कृतकृत्य मान रहे थे, जो भगवान्के चरणोंके स्पर्शसे पवित्र हुई तथा अनेक लक्षणोंसे सुज्ञो-भित और उन्हींके चरणोंसे चिह्नित भूमिको नमस्कार करते हुए बड़े प्रेमसे देख़ रहे थे । जिसके यह ऐसा महान् पुण्य उपार्जन करनेवाला भाई हुआ है ऐसा यह कुरुवंशियोंका स्वामी राजा सोमप्रभ ही उत्तम भाईसे सहित है, कृतकृत्य है, पुण्यात्मा है और कुशल है तथा जिसकी ऐसी उत्तम बुद्धि है ऐसा यह श्रेयान्सकुमार अनेक कल्याणोंसे सहितं है इस प्रकार सामने जाकर पुरवासीजन जिनके गुणोंके समूहका वर्णन कर रहे थे। बड़ी बड़ी गलियोंमें जहां तहां बिखरे हुए सूर्यके समान तेजस्वी रत्नोंको इकट्टे करनेवाले साधारण जनसमूहको जो आन-न्दित कर रहे थे। देवोंके द्वारा वर्षाये हुए रत्नरूपी पाषाणोंसे जिसका मध्यभाग ऊंचा-नीचा

१ कारणात् । २ अनुमति कृतवताम् । ३ तत्ज्ञानफलम् । ४ सन्तोषं नीत्वा । —नन्दौनौ
प०, द० । ५ गतौ । ६ अनुगम्य । ७ कृष्वंशश्रेष्ठः । सोमप्रभ इत्यर्थः । ६ किञ्चिदीक्षमाणाल० । ६ प्रकृतं कुर्वाणौ । १० स्वकृतार्थताम् ल०, म० । ११ विलोकयन्तौ । विध्यायन्तौ ल०,
अ० । १२ शोभनो भ्राता यस्य । १३ पुण्यवान् । १४ कृशलः । १५ प्रस्फोटनप्रमेयानि ।
'प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्री' इत्यभिधानात् । १६ साधारणजनान् । १७ नानाप्रकार । १८ विस्तृतावकाशम् । १६ अतिक्रम्य । २० प्रशंसितावित्यर्थः ।

पुरं परार्ध्यशोभाभिः गतमन्यामिबाकृतिम् । प्राविक्षतां घृतान्न्दं प्रेक्ष्यमाणौ कृष्टवजौ ।।१२०।। तपोवनमयो भेजे भगवान् कृतपारणः । जगज्जनतया सम्यग् ग्राभिष्टुतमहोदयः ।।१२१।। ग्रहो 'श्रेय इति' श्रेयः 'तच्छ्रे यश्चेत्यभूत्तदा । श्रेयो 'यशोमयं विश्वं सद्दानं हि यशःप्रदम् ।।१२२।। तदादि तदुपन्नं तद्दानं जगित पप्रथे । ततो विस्मयमासेदुः भरताद्या नरेश्वराः ।।१२३।। कथं भर्तुरभिप्रायो विदितोऽनेन मौनिनः । कलयन्निति'० चित्तेन भरतेशो ''विसिष्टिभये ।।१२४।। सुराश्च विस्मयन्ते स्म ते सम्भूय समागताः । प्रतीताः कृष्राजं तं पूज्यामासुरादरात् ।।१२४।। ततो भरतराजेन श्रेयानप्रच्छि' सादरम् । महादानपते ब्रूहि कथं ज्ञातिमदं त्वया ।।१२६।। ग्रदृष्टपूर्वं लोकेऽस्मिन् दानं कोऽर्हिति' वेदितुम् । भगवानिव पूज्योऽसि कृष्टाज त्वमद्य नः ।।१२७।। त्वं दानतीर्थकृच्छ्रे यान् त्वं महापुण्यभागिस । ततस्त्वामिति पूच्छामि यत्सत्यं कथयाद्य मे ।।१२६॥ इत्यसौ तेन सम्पृष्टः श्रेयान् प्रत्यब्रवीदिदम् । दशनांशुकलापेन ज्योत्स्नां तन्वन्निवान्तरे ।।१२६॥ रजाहरिमवासाद्य सामयः परमौषम् । पिपासितो स्व सम्बच्छाम्बुकितितं सोत्पलं सरः ।।१३०।।

हो गया है ऐसे राजांगणको बड़ी कठिनाईसे उल्लंघन कर भीतर पहुंचे हुए अनेक लोग बार-बार जिनकी प्रशंसा कर रहे हों और जिन्हें नगर-निवासी जन बड़े आनन्दसे देख रहे थे ऐसे उन दोनों कुरुवंशी भाइयोंने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आकृतिको प्राप्त हुएके समान सुशोभित होनेवाले नगरमें प्रवेश किया ॥११४–१२०॥

अथानन्तर-संसारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके बड़े भारी अभ्युदयकी प्रशंसा करते हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव पारणा करके वनको चले गये ।।१२१।। उस समय 'अहो कल्याण, ऐसा कल्याण, और उस प्रकारका कल्याण' इस तरह समस्त संसार राजकुमार श्रेयान्स के यशसे भर गया था सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम दान यशको देनेवाला होता ही है ॥१२२॥ संसारमें दान देनेकी प्रथा उसी समयसे प्रचलित हुई और दान देनेकी विधि भी सबसे पहले राजकुमार श्रेयान्सने ही जान पाई थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओंको बड़ा आश्चर्य हुआ था ।।१२३।। महाराज भरत अपने मनमें यही सोचते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि इसने मौन घारण करनेवाले भगवान्का अभिप्राय कैसे जान लिया ।।१२४।। देवोंको भी उससे बड़ा आक्चर्य हुआ था, जिन्हें श्रेयान्सपर बड़ा भारी विक्वास उत्पन्न हुआ था ऐसे उन देवोंने एक साथ आकर बड़े आदरसे उसकी पूजा की थी।।१२५।। तदनन्तर महाराज भरतने आदर-सहित राजकुमार श्रेयान्ससे पूछा कि हे महादानपते, कहो तो सही तुमने भग-वान्का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया ।।१२६।। इस संसारमें पहले कभी नहीं देखी हुई इस दानकी विधिको कौन जान सकता है ? हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिये भगवान् के समान ही पूज्य हुए हो ।।१२७।। हे राजकुमार श्रेयान्स, तुम दान-तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले हो, और महापुण्यवान् हो इसलिये में तुमसे यह सब पूछ रहा हूं कि जो सत्य हो वह आज मुभसे कहो ।।१२८।। इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पूछे गये श्रेयान्सकुमार अपने दांतोंकी किरणोंके समूहसे बीचमें चांदनीको फैलाते हुएके समान नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने लगे ।।१२९।। कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोगको दूर करनेवाली किसी उत्कृष्ट औषधिको पाकर प्रसन्न होता है अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए और कमलोंसे

१ विहितसन्तोषं यथा भवित तथा। २ प्रेक्षमाणौ द०। ३ कुरुमुख्यौ। ४ आश्चर्य- श्रेयोऽभूत्। ५ ईदृक्श्रेयोऽभूत्। ६ तादृक्श्रेयोऽभूत्। ७ 'श्रेयः प्रकर्षेण ख्यातिः' इति विश्वम्। यशोमयं श्रेयोऽभूत्। ५ तत्कालमादि कृत्वा। ६ तेन श्रेयोराजेन प्रथमोपकान्तम्। १० विचारयन्। ११ आश्चर्ये करोति स्म। १२ पृच्छयते स्म। १३ समर्थौ भवित। १४ मध्ये। १५ व्याधिसहितः। १६ तृषितः। १७ युक्तम्।

दृष्ट्वा भागवतं र रूपं परं प्रीतोऽस्म्यतो भा । जातिस्मरत्वमुवभूत्ते नाभृतिस गुरोर्मतम् ॥१३१॥ स्रहं हि श्रीमती नाम वज्जाङ्गधभवे विभोः । विदेहे पुण्डरीकिण्याम् स्रभूवं प्राणवल्लभा ॥१३२॥ समं भगवतानेन विभ्रता वज्जाङ्गधताम् । तदा चारणयुग्माय दत्तं दानमभूग्मया ॥१३३॥ विश्वद्वतरमृत्सृष्टकलञ्जं स्थातिकारणम् । महद्दानं च काव्यञ्च पुण्याल्लभ्यमिदं द्वयम् ॥१३४॥ का चेद्दानस्य संशुद्धः श्रृणु भो भरताधिष । श्रृज्ञसृष्यं स्वस्याति सर्गो दानं त्रिशुद्धिकम् ॥१३४॥ दातुविशुद्धता देयं पात्रञ्च प्रपुनाति सा । श्रृद्धिवयस्य दातारं पुनीते पात्रमप्यदः ॥१३६॥ पात्रस्य श्रुद्धिवितारं देयञ्चेव पुनात्यदः । र नवकोटिविशुद्धं तद्दानं भूरिफलोदयम् ॥१३७॥ दाता श्रद्धाविभियुंक्तो गुणैः पुण्यस्य साधनः । देयमाहारभैषज्यशास्त्राभयविकल्पितम् ॥१३६॥ पात्रं रागादिभिदोवः सस्पृष्टो गुणवान् भवेत् । तच्च त्रेषा जघन्यादिभेदंभेद्र मृणेयिवत्र ।॥१३६॥ जघन्यं शीलवान् मिण्यादृष्टिक्च पुरुषो भवेत् । सद्वृष्टिमध्यमं पात्रं निःशीलव्रतभावनः ॥१४०॥ सद्वृष्टः शीलसम्पन्नः पात्रमृत्तममिष्यते । कुदृष्टर्यो विशीलक्च नैवर्ष पात्रमसौ मतः ॥१४१॥

सुशोभित तालावको देखकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार भगवान्के उत्कृष्ट रूपको देखकर में अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुफ्ते जातिस्मरण हो गया था जिससे मैंने भगवान् का अभिप्राय जान लिया था ।। १३० – १३१।। पूर्वभवमें जब भगवान् वजुजंघकी पर्यायमें थे तब विदेह-क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें में इनकी श्रीमती नामकी प्रिय स्त्री हुआ था ।।१३२।। उस समय वजुजंघकी पर्यायको धारण करनेवाले इन भगवान्के साथ-साथ मैंने दो चारणमुनियों के लिये दान दिया था ।।१३३।। अतिशय विशुद्ध, दोषरहित और प्रसिद्धिका कारण ऐसा महादान देना और काव्य करना ये दोनों ही वस्तुएं बड़े पुण्यसे प्राप्त होती हैं ।।१३४।। हे भरत क्षेत्रके स्वामी भरत महाराज, दानकी विशुद्धिका कुछ थोड़ा-सा वर्णन आप भी सुनिये-स्व और परके उपकारके लिये मन-वचन-कायकी विशुद्धता पूर्वक जो अपना धन दिया जाता है उसे दान कहते हैं ।।१३५।। दान देनेवाले (दाता) की विशुद्धता दानमें दी जानेवाली वस्तु तथा दान लेनेवाले पात्रको पवित्र करती है। दी जानेवाली वस्तुकी पवित्रता देनेवाले और लेनेवालेको पवित्र करती है और इसी प्रकार लेनेवालेकी विशुद्धि देनेवाले पुरुषको तथा दी जानेवाली वस्तुको पवित्र करती है इसलिये जो दान नौ प्रकारकी विशुद्धतापूर्वक दिया जाता है वही अनेक फल देनेवाला होता है। भावार्थ-दान देनेमें दाता, देय और पात्रकी शुद्धिका होना आवश्यक है ।।१३६-१३७।। पुण्य प्राप्तिके कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गुणों से सहित पुरुष दाता कहलाता है और आहार औषधि शास्त्र तथा अभय ये चार प्रकारकी वस्तुएं देय कहलाती हैं ।।१३८।। जो रागादि दोषोंसे छुआ भी नहीं गया हो और जो अनेक गुणों से सहित हो ऐसा पुरुष पात्र कहलाता है, वह पात्र जघन्य मध्यम और उत्तमके भेदसे तीन प्रकार का होता है। हे राजन्, यह सब मैंने पूर्वभवके स्मरणसे जाना है ।।१३९।। जो पुरुष मिथ्या-दृष्टि है परन्तु मन्दकषाय होनेसे व्रत शील आदिका पालन करता है वह जघन्य पात्र कहलाता है और जो व्रत शील आदिकी भावनासे रहित सम्यग्दृष्टि है वह मध्यम पात्र कहा जाता है।।१४०।। जो व्रत शील आदिसे सहित सम्यग्दृष्टि है वह उत्तम पात्र कहलाता है और जो व्रत शील आदि

१ भगवतः सम्बन्धि । २ अनन्तरम् । ३ जातिस्मरणेन । ४ जानामि स्म । ५ काचिद् दानस्य संशुद्धिः अ० । काचिद् दानस्य संशुद्धिम् ल० । ६ स्वपरोपकाराय । ७ धनस्य । दत्यागः । ६ मनोवाक्कायशुद्धिमत् । १० नवसस्या । ११ भेदैरिदमुपेयिबान् ल०, अ०, म० । १२ प्राप्तम् । १३ अपात्रमित्यर्थः । कुमानु'षत्वमाप्नोति जन्तुर्वदरपात्रके । श्रशोधितिमवालाबु तिद्धि दानं ेप्रदूषयेत् ॥१४२॥ श्रामपात्रे यथाक्षिप्तं नैमझक्षु क्षीरादि नश्यित । ग्रपात्रेषि तथा दत्तं तिद्धि 'स्वं तच्चे' नाश्येत् ॥१४३॥ पात्रं तत्पात्रं वज्ञेयं विश्वद्धगुणधारणात् । यानपात्रमिवाभीष्टदेशे सम्प्रापकञ्च यत् ॥१४४॥ ति लोहमयं यानपात्रमुत्तारयेत् परम् । तथा कर्मभराक्षान्तो दोषवान्नैव तारकः ॥१४४॥ ततः परमिव्वाणसाधनं रूपमुद्धहन् । कायस्थित्यर्थमाहारमिच्छन् ज्ञानादिसिद्धये ॥१४६॥ न वाञ्छन् बलमायुर्वा स्वादं वा देहपोषणम् । केवलं प्राणधृत्यर्थं सन्तुष्टो ग्रासमात्रया ॥१४७॥ पात्रं भवेद् गुणैरेभिः मुन्तः स्वपरतारकः । तस्मै दत्तं पुना त्यक्षम् श्रपुनर्जन्मकारणम् ॥१४५॥ 'क्तदुदाहरणं पुष्टर'मिदमेव महोदयम् । महत्त्वे दानपुण्यस्य पञ्चार्वश्वर्यमिहापि यत् ॥१४६॥ 'क्तत्वे दानं देयमनुत्तरम् । प्रसिर्द ध्यन्ति पात्राणि भगवत्तीर्थसिष्ठिष्यौ ॥१४०॥ तेभ्यः श्रेयान् रायाचल्यौ स्वरंभनृ भवविस्तरम् । ततः सदस्यार्वस्त सर्वे सद्दानष्टचयोऽभवन् ॥१४१॥

से रहित मिथ्याद्ष्टि है वह पात्र नहीं माना गया है अर्थात् अपात्र है ।।१४१।। जो मनुष्य अपात्र के लिये दान देता है वह कुमनुष्य योनि (कुभोगभूमि) में उत्पन्न होता है क्योंकि जिस प्रकार विना शद्धि की हुई तुंबी अपनेमें रक्खे हुए दूध आदिको दूषित कर देती है उसी प्रकार अपात्र अपने लिये दिये हुए दानको दूषित कर देता है ।।१४२।। जिस प्रकार कच्चे बर्तनमें रक्खा हुआ ईख़का रस अथवा दूध स्वयं नष्ट हो जाता है और उस वर्तनको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार अपात्रके लिये दिया हुआ दान स्वयं नष्ट हो जाता है–ब्यर्थ जाता है और लेनेवाले पात्रको भी नष्ट कर देता है–अहंकारादिसे युक्त बनाकर विषय वासनाओंमें फंसा देता है ।।१४३।। जो अनेक विशुद्ध गुणोंको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहलाता है, इसी प्रकार जो जहाजके समान इष्ट स्थानमें पहुंचानेवाला हो वही पात्र कहलाता है ॥१४४॥ जिस प्रकार लोहेकी बनी हुई नाव समुद्रसे दूसरेको पार नहीं कर सकती (और न स्वयं ही पार हो सकती है) इसी प्रकार कर्मोंके भारसे दवा हुआ दोपवान पात्र किसीको संसार-समुद्रसे पार नहीं कर सकता (और न स्वयं ही पार हो सकता है) ।।१४५।। इसलिये, जो मोक्षके साधन स्वरूप दिगम्बर वेषको धारण करते हैं, जो शरीरकी स्थित और ज्ञानादि गुणोंकी सिद्धिके लिये आहारकी इच्छा करते हैं, जो बल, आयु, स्वाद अथवा शरीरको पुष्ट करनेकी इच्छा नहीं करते जो केवल प्राणधारण करनेके लिये थोड़ेसे ग्रासोंसे ही संतुष्ट हो जाते हैं, और जो निज तथा परको तारनेवाले हैं ऐसे ऊपर लिखे हुए गुणोंसे सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते हैं उनके लिये दिया हुआ आहार अपुनर्भव अर्थात् मोक्षका कारण है ।।१४६–१४८।। दानरूपी पुण्य के माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सबसे बड़ा और पुष्ट उदाहरण यही है कि मैंने दानके माहात्म्यसे ही पंचाश्चर्य प्राप्त किये हैं।।१४९।। इसलिये हे राजींष भरत, हम सबको उत्तम दान देना चाहिये। अब भगवान् वृषभदेवके तीर्थके समय सब जगह पात्र फैल जावेंगे। भावार्थ-भगवान्के सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनिव्रत धारण करेंगे उन सभीके लिये हमें आहार आदि दान देना चाहिये ॥१५०॥ राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योंके लिये अपने स्वामी भगवान् वृषभदेवके पूर्वभव विस्तारके साथ कहे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमें रुचि उत्पन्न

१ कुभोगभूमिमनुष्यत्वम् । २ दुष्टो भवति । ३ सपि । ४ दत्तद्रव्यम् । ५ पात्रमि । ६ भाजनवत् । ७ –देशस– ब०, प०। ८ रुचिम् । ६ पिवत्रयति । १० ननूदाहरणं अ०, प०, द०, ल०। ११ परिपूर्णम् । १२ पञ्चाश्चर्यं मयापि यत् अ०, प०, ल०, द०। १३ ततः कारणात् । १४ भो भरतराज । १५ प्रसृतानि भविष्यन्ति । १६ –यानथाचस्यौ ल०। १७ स्वश्च भर्ता च स्वभर्तारौ तयोभवविस्तरस्तम् । १८ सभ्याः ।

इति प्रह्लादिनीं वाचं तस्य पुण्यानुबन्धिनीम् । शुश्रुवान् भरताधीशः परां प्रीतिमवाप सः ॥१५२॥ प्रीतः सम्पूज्य तं भूयः परं सौहा दंमुद्वहन् । गुरोर्गुणाननुध्यायन् प्रत्यगात् स स्वमालयम् ॥१५३॥ भगवानय सञ्जात बलवीयाँ महाधृतिः । भेजे परं तपोयोगं योगविज्जैन किएतम् ॥१५४॥ मोहान्धितमसध्वंसकल्पा सन्मागंदिश्ति । दिवीपेऽस्य मनोगारे सिमद्धा बोधदीपिका ॥१५५॥ गुणान् गुणास्थया पश्यदेषान् दोषधियापि यः । हेयोपादेयिवत् स स्यात् क्वाजस्य गतिरीदृशी ॥१५६॥ ततस्तत्त्वपरिज्ञानात् गुणागुणविभागवित् । गुणेष्वासज ति स्मासौ हित्वा दोषानशेषतः ॥१५७॥ तावद्यविर्ति कृत्स्नाम् ऊरी कृत्य प्रबुद्धधोः । १० तद्भेदान् पालयामास व्रतसंज्ञाविशेषितान् ॥१५६॥ वयाङ्गनापरिष्वङ्गः । सत्यो नित्यानुरक्तता । प्रस्तेयव्रततात्पर्यं बह्यचर्यकतानता । ॥१५६॥ परिप्रहेष्वना तिकाला विकाला विवान वित्यान्यमूनि तित्यद्ध्ये भावयामास भावनाः ॥१६०॥ मनोगुप्तिवंचोगुप्तिरीया । ११६॥ । १९विष्वाणसमितिश्चेति प्रथमव्रतभावनाः ॥१६१॥

हुई थी ।।१५१।। इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवाले और पुण्य बढ़ानेवाले श्रेयान्सके वचन सुनकर भरत महाराज परमप्रीतिको प्राप्त हुए ।।१५२।। अतिशय प्रसन्न हुए महाराज भरतने राजा सोमप्रभ और श्रेयांसकुमारका खूब सन्मान किया, उनपर बड़ा स्नेह प्रकट किया और फिर गुरुदेव—बृषभनाथके गुणोंका चिन्तवन करते हुए अपने घरके लिये वापिस गये ।।१५३॥

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके बल और वीर्यकी उत्पत्ति हुई है जो महाधीर वीर और योगविद्याके जाननेवाले हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए उत्कृष्ट तपोयोगको धारण करने लगे ॥१५४॥ इनके मनरूपी मन्दिरमें मोहरूपी सघन अन्धकार को नष्ट करनेवाला, समीचीन मार्ग दिखलानेवाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान-रूपी दीपक प्रकाशमान हो रहा था ॥१५५॥ जो पुरुष गुणोंको गुण-बुद्धिसे और दोषोंको दोप-बुद्धिसे देखता है अर्थात् गुणोंको गुण और दोषोंको दोप समभता है वही हेय (छोड़ने योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) वस्तुओंका जानकार हो सकता है । अज्ञानी पुरुपकी ऐसी अवस्था कहां हो सकती है ? ॥१५६॥ वे भगवान् तत्त्वोंका ठीक ठीक परिज्ञान होनेसे गुण और दोषोंके विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिये वे दोषोंको पूर्ण रूपसे छोड़कर केवल गुणोंमें ही आसक्त रहते थे ॥१५७॥

अतिशय बुद्धिमान भगवान् वृषभदेवने पापरूपी योगोंसे पूर्ण विरिक्ति धारण की थी तथा उसके भेद जो कि व्रत कहलाते हैं उनका भी वे पालन करते थे ॥१५८॥ दयारूपी स्त्रीका आलिंगन करना, सत्यव्रतमें सदा अनुरक्त रहना, अचौर्यव्रतमें तत्पर रहना, ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समभना, परिग्रहमें आसक्त नहीं होना और असमयमें भोजनका परित्याग करना; भगवान् इन व्रतोंको धारण करते थे और उनकी सिद्धिके लिये निरन्तर नीचे लिखी हुई भावनाओंका चिन्तवन करते थे ॥१५९-१६०॥ मनोगुष्ति, वचनगुष्ति, ईर्यासिति, कायनियन्त्रण अर्थात् देखभाल कर किसी वस्तुका रखना उठाना और विष्वाण-सिमिति अर्थात् आलोकित पान भोजन ये पांच प्रथम-अहिसा व्रतकी भावनाएं हैं ॥१६१॥

१ भूपः ल० । २ सुहृदयत्वम् । ३ आहारजिनता शिक्तः । ४ जिनानां सम्बन्धि कल्पः जिन-कल्पस्तत्र भवम् । ५ सन्नद्धा । 'कल्पा सज्जा निरामया' इत्यभिधानात् । ६ गुणबृद्ध्या । ७ आसक्तो भवति स्म । ६ निवृतिम् । ६ अंगीकृत्य । १० सावद्यविरतिभेदान् । ११ आलिङ्गनम् । १२ अनन्यवृत्तिता । 'एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनाविष' इत्यभिधानात् । १३ अनाम्चिक्तः । १४ रात्रिभोजनम् । १५ व्रतसिद्ध्यथंम् । १६ ईर्यासमितिः कायगुष्तिरित्यर्थः । १७ एषणासमितिः । कोषलोभभयत्यागा हास्यासङ्गः विसर्जनम् । सूत्रानु गा च वाणीति द्वितीयन्नतभावनाः ॥१६२॥
विस्तोचिता भयतु नातप्रहणान्य प्रहोऽन्यया । सन्तोषो भक्तपाने च तृतीयन्नतभावनाः ॥१६३॥
स्त्री क्यालोकसंसर्गप्रप्रतस्मृतयोजनाः । विजयां वृष्य पर्तेनामा चतुर्यन्नतभावनाः ॥१६४॥
बाह्याभ्यन्तरभेदेषु सचित्ताचित्तवस्तुषु । इन्द्रियार्थेष्वना स्तर्यः अभावनाः ॥१६४॥
धृतिमत्ता अभावता प्रधानयोगैकतानता । परीष हैरभंगश्च न्नतानां भावनोत्तरा ॥१६६॥
भावनासंस्कृतान्येवं न्नतान्ययमपालयत् । परीष हैरभंगश्च न्नतानां भावनोत्तरा ॥१६७॥
समातृका प्रदान्येवं सहोत्तर प्रदानि च । न्नतानि भावनीयानि मनीषिभिरतन्द्रितम् ॥१६०॥
यानि कान्यपि शल्यानि गहितानि जिनागमे । व्युत्सृ ज्य तानि सर्वाणि निःशल्यो प्रविहरेन्मुनिः ॥१६६॥
इति स्य विद्युत्व जिनकल्पेऽपं जिनकल्पेऽपि योजितः । यथागमिन प्रहिच्यर जैनः कल्पोऽनु गम्य प्रान् १७०

कोध, लोभ, भय और हास्यका परित्याग करना तथा शास्त्रके अनुसार वचन कहना ये पांच द्वितीय सत्यव्रत की भावनाएं हैं ।।१६२।। परिमित–थोड़ा आहार लेना, तपश्चरणके योग्य आहार लेना, श्रावकके प्रार्थना करनेपर आहार लेना, योग्यविधिके विरुद्ध आहार नहीं लेना तथा प्राप्त हुए भोजनपानमें संतोष रखना ये पांच तुतीय अचौर्यव्रतकी भावनाएं हैं ।।१६३।। स्त्रियोंकी कथाका त्याग, उनके सुन्दर अंगोपांगोंके देखनेका त्याग, उनके साथ रहनेका त्याग पहले भोगे हुए भोगोंके स्मरणका त्याग और गरिष्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पांच चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएं हैं ।।१६४।। जिनके बाह्य आभ्यन्तर इस प्रकार दो भेद हैं ऐसे पांचीं इन्द्रियोंके विषयभूत सचित्त अचित्त पदार्थोमें आसिक्तका त्याग करना सो पांचवें परिग्रह त्याग व्रतकी पांच भावनाएं हैं ।।१६५।। धैर्य घारण करना, क्षमा रखना, ध्यान घारण करनेमें निरन्तर तत्पर रहना और परीषहोंके आनेपर मार्गसे च्यृत नहीं होना ये चार उक्त व्रतोंकी उत्तर भावनाएं हैं ।।१६६।। समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले भगवान वृषभदेव अपने पापोंको नष्ट करनेके लिये ऊपर लिखी हुई भावनाओंसे सुसंस्कृत (शुद्ध) ऐसे व्रतोंका पालन करते थे ।।१६७।। इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान् मनुष्योंको भी आलस्य छोड़कर मातृकापद अर्थात् पांच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त तथा चौरासी लाख उत्तरगुणोंसे सहित अहिंसा आदि पांचों महाव्रतोंका पालन करना चाहिये ।।१६८।। इसी प्रकार जैनशास्त्रोंमें जो निन्दनीय माया मिथ्यात्व और निदान ऐसी तीन शत्य कही है उन सबको छोड़कर और निःशल्य होकर ही मुनियोंको विहार क़रना चाहिये ।।१६९।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए व्रतोंका पालन करना स्थविर कल्प है, इसे जिनकल्पमें भी लगा लेना चाहिये । आगमानुसार स्थविर कल्प धारण कर जिनकल्प धारण करना चाहिये । भावार्थ–ऊपर कहे हुए व्रतोंका पालन करते हुए मुनियों के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्योंको दीक्षा देना आदि स्थविर कल्प कहलाता है और व्रतोंका पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमें ही लगे रहना जिनकल्प कहलाता

१ हास्यस्यासक्तेस्त्यागः । –विवर्जनम् अ०, प०, द०, ल० । २ परमागमानुगता वाक् । ३ परिमित । ४ स्वयोग्य । प्रदात्रनुमितप्रार्थित । ६ अस्वीकारः । ७ उक्तप्रकारादितर-द स्त्रीकथालापतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणतत्सङ्गपूर्वरतानुस्मरणयोजनाः। प्रकारेण । ६ त्याज्याः । १० वीर्यवर्ष्धनकरक्षीरादिरसेन सह । ११ अनासिवतः । १२ निःपरिग्रहब्रत । १३ धैर्यवत्त्वम्। १४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता । १५ प्रक्षालननिमित्तम् । १६ निजकर्मणाम् । १७ अष्टप्रव-चनमातृकापदसहितानि । पञ्चसमितित्रिगुप्तीनां प्रवचनमातृकेति संज्ञा । १८ उत्तरगुणसहितानि । षट्त्रिञ्चद्गुणयुक्तानीत्यर्थः । १६ आचरेत् । <u>२० सकलज्ञानिरहितकालः । २१ स्थविरकल्पे ।</u> २२ संगृह्य । –मिहोपेत्य ल० । २३ जिनकल्पः । जिनकल्पो– ल०, अ०, म० । २४ अनुज्ञायताम ।

'स्रप्रतिक्रमणे धर्मे जिनाः सामायिका ह्वये । चरन्त्येकयमे' प्रायश्चतुर्ज्ञानिवलोचनाः ॥१७१॥ छेदोपस्यापनाभेदप्रपञ्चोऽन्योन्यंथोगिनाम् । दिश्तिस्तं पर्यथाकालं बलायुर्ज्ञानविक्षया ॥१७२॥ ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्यविशेषितम् । चारित्रं संयम'त्राणं पञ्चधोक्तं जिनाधि पः ॥१७३॥ ततः संयमिस्द्व्यर्थं स तपो द्वादशात्मकम् । ज्ञानधे पंबलोपेतः चचार परमः पुमान् ॥१७४॥ ततोऽनशनमत्युत्रं तेपे दीप्तत्या मुनिः । स्रवमोदर्यमप्येकसि क्यादीत्याचरत्तपः॥१७४॥ कदाचिद्वृत्तिसङ्ख्यानं तपोऽतप्त स दुर्द्धरम् । वीथीचर्यादयो यस्य विशेषा बहुभेदकाः ॥१७६॥ रसत्यागं तपो घोरं तेपे नित्यमतिद्वतः । क्षोरसिर्ण्याचीन परित्यज्याग्रिमः पुमान् ॥१७७॥ विषु कालेषु योगी सन्नसौ कायमिचिक्लि श्वत् । कायस्य निग्रहं प्राष्टुः तपः परमदुश्चरम् ॥१७५॥ निगृहीतशरीरेण निगृहीतान्यसंश्रयम् । चक्षुरादीनि रुद्धेषु तेषु रुद्धं मनो भवेत् ॥१७६॥ मनोरोधः परं ध्यानं तत्कर्म स्थामन् । रित्राधनिन्तिः तताः स्थानं तत्कर्म स्थानं तत्कर्म स्थान । ।

है । तीर्थ कर भगवान जिनकल्पी होते हैं और यही वास्तवमें उपादेय हैं । साधारण मुनियों को यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामें स्थविरकल्पी होना पड़ता है परन्तू उन्हें भी अन्तमें जिनकल्पी होनेके लिये उद्योग करते रहना चाहिये ।।१७०॥ मित श्रत अवधि और मनःपर्यय इस प्रकार चार ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले तीर्थ कर परमदेव प्रायः प्रतिक्रमण रहित एक सामा-यिक नामके चारित्रमें ही रत रहते हैं। भावार्थ-तीर्थ कर भगवानुके किसी प्रकारका दोष नहीं लगता इसलिये उन्हें प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र धारण करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वे केवल सामायिक चारित्र ही धारण करते हैं ।।१७१।। परन्त् उन्हीं तीर्थ कर देवने वल, आयु और ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य साधारण मनियोंके लिये यथाकाल छेदोपस्थापना चारित्रके अनेक भेद दिखलाये हैं-उनका निरूपण किया है ॥१७२॥ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्यकी विशेषतासे संयमकी रक्षा करनेवाला चारित्र भी जिनेन्द्र-देवने पांच प्रकारका कहा है। भावार्थ-चारित्रके पांच भेद हैं-१ ज्ञानाचार, २ दर्शनाचार, ३ चारित्राचार, ४ तपआचार और ५ वीर्याचार ॥१७३॥ तदनन्तर ज्ञान, धैर्य और बल से सहित परम पूरुष–भगवान् वृषभदेवने संयमको सिद्धिके लिये बारह प्रकारका तपश्चरण किया था ।।१७४।। अतिशय उग्र तपश्चरणको धारण करनेवाले वे वृषभदेव मुनिराज अनशन नामका अत्यन्त कठिन तप तपते थे और एक सीथ (कण) आदिका नियम लेकर अवमौदर्य (ऊनोदर) नामक तपश्वरण करते थे ।।१७५।। वे भगवान् कभी अत्यन्त कठिन वृत्ति परि-संख्यान नामका तप तपते थे जिसके कि वीथी चर्या आदि अनेक भेद हैं ।।१७६।। इसके सिवाय वे आदि पुरुष आलस्य रहित हो दूध, घी, गृड आदि रसोंका परित्याग कर नित्य ही रस परित्याग नामका घोर तपश्चरण करते थे ।।१७७।। वे योगिराज वर्षा, शीत और ग्रीष्म इस प्रकार तीनों कालोंमें शरीरको क्लेश देते थे अर्थात कायक्लेश नामका तप तपते थे। वास्तवमें गणधर देवने शरीरके निग्रह करने अर्थात् काय क्लेश करने को ही उत्कृष्ट और कठिन तप कहा है ।।१७१।। क्योंकि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि शरीरका निग्रह होनेसे चक्षु आदि सभी इन्द्रियोंका निग्रह हो जाता है और इन्द्रियोंका निग्रह होनेसे मनका निरोध हो जाता है अर्थात् संकल्प विकल्प

१ नियमरिहते । २ एकव्रते । ३ चतुर्ज्ञानधरिजनादन्ययोगिनाम् । ४ चतुर्ज्ञानधरजैनैः । ५ आलोकनेन । ६ संयमरक्षणम् । ७ मनोबलम् । ६ सिक्थादीन्या— प०, अ०, द० । ६ हेमन्त-ग्रीष्मप्रावृट्कालेषु । १० विलिश क्लेशे उत्तप्तमकरोत् । ११ निगृहीतशरीरेण पुरुषेण । १२ कर्मक्षय-हेतुम् । १३ कर्मक्षयात् । १४ तस्मात् कारणात् । १४ प्रकर्षेण कृशीकुर्यात् ।

गर्भात् प्रभृत्यसौ देवो ज्ञानित्रतयमुद्धहन् । दीक्षानन्तरमेवाप्तमनःपर्ययबोधनः ॥१८१॥
तथाप्युग्रं तपोऽतप्त सेद्धव्ये<sup>१</sup> धृवभाविनि<sup>२</sup> । <sup>३</sup>स ज्ञानलोचनो घीरः सहस्रं 'वार्षिकं परम् ॥१८२॥
'तेनाभीष्टं मुनीन्द्राणां कायक्लेशाद्भयं तपः । तपोङ्गिषु प्रधानाङ्गम् उत्तमाङ्गमिवाङ्गिनाम् ॥१८३॥ 'तत्तदातंप्त योगोन्द्रः सोढाशेषपरीषहः । तपस्सुदुस्सहतरं परं निर्वाणसाधनम् ॥१८४॥ कर्मेन्धनानि निर्देग्धुम् उद्यतः स तपोऽग्निना । दिदीपे नितरां घीरः प्रज्वलिनव पावकः ॥१८४॥ स्रसङ्ख्यातगुणश्रेण्या धुन्वन् कर्मतमोधनम् । तपोदीप्त्यातिदीप्ताङ्गाः सोऽशुमानिव दिद्युते ॥१८६॥ शय्यास्य विजने देशे जागरूकस्य योगिनः । कदाचिदासनञ्चासोच्छुचौ निर्जन्तुकान्तरे ।।१८७॥ न शिश्ये जागरूकोऽसौ नासीनश्चाभवद्भशम् । प्रयतो विजहारोवी पर्त्यक्तभुक्तिजितेन्द्रयः ॥१८८॥

दूर होकर चित्त स्थिर हो जाता है। मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा यह ध्यान ही समस्त कर्मोंके क्षय हो जानेका साधन है और समस्त कर्मोंका क्षय हो जाने से अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये शरीरको कुश करना चाहिये ।।१७९–१८०।। यद्यपि वे भगवान् वृषभदेव मति, श्रुत-अवधि और मनःपर्यय इन तीन ज्ञानोंको गर्भसे ही धारण करते थे और मन:पर्यय ज्ञान उन्हें दीक्षाके वाद ही प्राप्त हो गया था इसके सिवाय सिद्धत्व पद उन्हें अवस्य ही प्राप्त होनेवाला था तथापि सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले धीरवीर भगवान ने हजार वर्ष तक अतिशय उत्कृष्ट और उग्र तप तपा था इससे मालम होता है कि महामनियों को कायक्लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट है-उसे वे अवश्य करते हैं । जिस प्रकार प्राणियों के शरीरमें मस्तक प्रधान होता है उसी प्रकार कायक्लेश नामका तप समस्त बाह्य तपश्चरणों में प्रधान होता है।।१८१-१८३।। इसीलिये उस समय समस्त परीषहोंको सहन करनेवाले योगिराज भगवान् वृषभदेव मोक्षका उत्तम साधन और अतिशय कठिन कायक्लेश नाम का तप तपते थे ।।१८४।। तपरूपी अग्निसे कर्मरूपी ईन्धनको जलानेके लिये तैयार हुए वे धीर-वीर भगवान् प्रज्विलत हुई अग्निके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ।।१८५॥ उस समय वे असंख्यात गुणश्रेणी निर्जराके द्वारा कर्मरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर रहे थे और के समान सुशोभित हो रहे थे ।।१८६।। सदा जागृत रहनेवाले इन योगिराजकी शय्या निर्जन एकान्त स्थानमें ही होती थी और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थानमें ही होता था। सदा जागृत रहनेवाले और इन्द्रियोंको जीतनेवाले वे भगवान् न तो कभी सोते थे और न एक स्थानपर बहुत बैठते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्यागकर प्रयत्नपूर्वक अर्थात् ईर्या-समितिका पालन करते हुए समस्त पृथिवीमें विहार करते रहते थे। । भावार्थ-भगवान् सदा जागृत रहते थे इसलिये उन्हें शय्यांकी नित्य आवश्यकता नहीं पडती थी परन्तू जब कभी विश्रामक लिये लेटते भी थे तो किसी पवित्र और एकान्त स्थानमें ही हाय्या लगाते थे इसी प्रकार विहारके अतिरिक्त ध्यान आदिके समय एकान्त और पवित्र स्थानमें ही आसन लगाते थे । कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान् विविक्तशय्यासन नामका तपक्चरण करते थे

१ स्वयं साध्ये सित । साधितुं योग्ये । सिद्धत्वे प०, ल०, द०, म०। २ नित्ये। निमित्तसप्तमी। ३ सज्ज्ञान-ल०, म०। ४ वर्षसम्बन्धि। ५ तेन कारणेन । ६ कायक्लेशम् । ७ वीरः इ०। ५ प्रतिसमयसंख्यातगुणितक्रमेणं कर्मणां निर्जरागुणश्रेणिस्तया। ६ जागरणशीलस्य। १० अवकाशे । ११ व्यक्तभुक्तजितेन्द्रियः इत्यपि क्वचित पाठः ।

इति बाह्यं तपः षोढा चरन् परमदुश्चरम् । श्राभ्यन्तरञ्च षड्भेदं तपो भेजे स योगिराट् ।।१८६॥ प्रायश्चित्तं तपस्तिस्मिन् मुनौ निरितिचारके । 'चिरितार्थमभूिकन्तु भानोरस्त्यान्तरं तमः ॥१६०॥ प्रश्यश्च तदास्यासीत् प्रश्रितोऽन्तिन्तीनताम् । विनेता विनयं कस्य स कुर्यादिग्रमः पुमान् ॥१६१॥ श्रथवा प्रश्रयो सिद्धान् ग्रसौ भेजे सिषित्सया । नमः सिद्धेभ्य इत्येव यतो दीक्षामुपायत ॥१६२॥ ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीयंगुणेषु च । यथाहं विनयोऽस्यासीद् यतमानस्य तत्त्वतः ॥१६३॥ वैयावृत्यञ्च तस्यासी न्मार्गव्यापृति मात्रकम् । भगवान् परमेष्ठी ह क्वान्यत्र व्यापृती भवेत् ।१६४॥ इदमत्र तु तात्पर्यं प्रायश्चित्तादिके त्रये । तपस्यस्मिन्त्यन्तृत्वं न नियम्य त्वमीश्चितः ॥१६४॥

।।१८७-१८८।। इस प्रकार वे योगिराज अतिशय कठिन छह प्रकारके बाह्य तपश्चरणका पालन करते हुए आगे कहे जानेवाले छह प्रकारके अन्तरङ्ग तपका भी पालन करते थे।।१८९।। निरितचार प्रवृत्ति करनेवाले मुनिराज वृषभदेवमें प्रायश्चित्त नामका तप चिरतार्थ अर्थात् कृतकार्य हो चुका था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यके बीचमें भी क्या कभी अन्धकार रहता है? अर्थात् कभी नहीं। भावार्थ-अतिचार लग जानेपर उसकी शुद्धता करना प्रायश्चित्त कहलाता है भगवान्के कभी कोई अतिचार लगतां ही नहीं था अर्थात् उनका चारित्र सदा निर्मल रहता था इसलिये यथार्थमें उनके निर्मल चारित्रमें ही प्रायश्चित्त तप कृतकृत्य हो चुका था। जिस प्रकार कि सूर्यका काम अन्धकारको नष्ट करना है जहां अन्धकार होता है वहां सूर्यको अपना प्रकाश-पुञ्ज फैलानेकी आवश्यकता होती है परन्तु सूर्यके बीचमें अन्धकार नहीं होता इसलिये सूर्य अपने विषयमें चरितार्थ अर्थात् कृतकृत्य होता है।।१९०॥

इसी प्रकार इनका विनय नामका तप भी अन्तर्निलीनताको प्राप्त हुआ था अर्थात् उन्हीं में अन्तर्भूत हो गया था क्योंकि वे प्रधान पुरुष सबको नम् करनेवाले थे फिर भला वे किसकी विनय करते ? अथवा उन्होंने सिद्ध होनेकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवान्की आराध्मा की थी क्योंकि 'सिद्धोंके लिये नमस्कार हो' ऐसा कह कर ही उन्होंने दीक्षा धारण की थी। अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्की ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य आदि गुणोंमें यथायोग्य विनय थी इसलिये उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था।।१९१-१९३।। रत्नत्रय रूप मार्गमें व्यापार करना ही उनका वैयावृत्य तप कहलाता था क्योंकि वे परमेष्ठी भगवान् रत्नत्रयको छोड़कर और किसमें व्यावृति (व्यापार) करते ? भावार्थ-दीन दुःखी जीवोंकी सेवामें व्यापृत रहनेको वैयावृत्य कहते हैं परन्तु यह शुभ कषायका तीव्र उदय होते ही हो सकता है। भगवान्की शुभकषाय भी अतिशय मन्द हो गई थी इसलिये उनकी प्रवृत्ति बाह्य व्यापारसे हटकर रत्नत्रय रूप मार्गमें ही रहती थी। अतः उसीकी अपेक्षा उनके वैयावृत्य तप सिद्ध हुआ था।।१९४।। यहां तात्पर्य यह है कि स्वामी वृषभदेवके इन प्रायश्चित्त विनय और वैयावृत्य नामक तीन तपोंके विषयमें केवल नियन्तापन ही था अर्थात् वे इनका दूसरोंके लिये उपदेश देते थे, स्वयं किसीके नियम्य नहीं थे अर्थात् दूसरोंसे उपदेश ग्रहण कर इनका पालन नहीं करते थे। भावार्थ-भगवान् इन तीनों तपोंके स्वामी थे न कि अन्य मुनियों

१ कृतार्थम् । २ -रस्यन्तरं इ० । ३ विनयः । ४ जनान् विनयवतः कुर्विन्नत्यर्थः । ५ सेद्धृमिच्छ्या । ६ 'अयि गतौ' इति धातुः, उपागमत् स्वीकृतवानित्यर्थः । ७ प्रयत्नं कुर्वाणस्य । ६ रत्नत्रयन्यापारमात्रकम् । ६ -न्यावृत्ति इ०, स०, प०, ल० । -न्यावृत्ति-अ०, द० । १० परं पदे तिष्ठतीति । ११ वैयावृत्यकृतः । न्यावृतो इ०, अ०, प०, स०, ल० । १२ नायकत्वम् । १३ नेयत्वम् ।

यावान् धर्ममयः सगंस्तं 'कृत्स्नं स सनातनः । युगादौ प्रथयामास स्वानुष्ठानैनिदर्शनः ।।१६६।।

देवधीतिनोऽपि तस्यासीत् स्वाध्यायः शुद्धये धियः । 'सौवाध्यायिकतां 'प्रापन् यतोऽद्यत्वे 'पि संयताः१६७।।
न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन् तपिस द्वादशात्मिनि । न भविष्यति नैवास्ति स्वाध्यायेन समं तपः ॥१६६॥
स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षुः निभृतः संवृतेन्द्रियः । भवेदेकाप्रधीधीमान् विनयेन समाहितः ॥१६६॥
विविक्तेषु वनान्नाद्रिकुञ्जप्रेतवनादिषु । मुहुर्व्युत्सृष्टकायस्य व्युत्सर्गाख्यमभूत्तपः॥२००॥
देहाद् विविक्ति मात्मानं पश्यन् गुप्तित्रयीं श्रितः । व्युत्सर्गं स तपो भेजे स्विस्मन् गात्रेऽपि निस्पृहः२०१
ततो व्युत्सर्गपूर्वोऽस्य ध्यानयोगोऽभविद्यभोः । मुनिर्व्युत्सृष्टकायो हि स्वामी सद्धधानसम्पदः ॥२०२॥
ध्यानाभ्यासं ततः '० कुर्वन् योगी सुनिवृतो भवेत्'। श्रेषः परिकरः सर्वो ध्यानमेवोत्तमं तपः ॥२०३॥

के समान पालन करते हुए इनके आधीन रहते थे ।।१९५।। इस संसारमें जो कुछ धर्म-सृष्टि थी सनातन भगवान् वृषभदेवने वह सब उदाहरण स्वरूप स्वयं धारण कर इस युगके आदि में प्रसिद्ध की थी ।। भावार्थ-भगवान् धार्मिक कार्योंका स्वयं पालन करके ही दूसरोंके लिये उपदेश देते थे ।।१९६।। यद्यपि भगवान् स्वयं अनेक शास्त्रों (द्वादशाङ्क) के जाननेवाले थे तथापि वे बुद्धिकी शुद्धिके लिये निरन्तर स्वाध्याय करते थे क्योंकि उन्हींका स्वाध्याय देख कर मृनि लोग आज भी स्वाध्याय करते हैं । भावार्थ-यद्यपि उनके लिये स्वाध्याय करना अत्यावश्यक नहीं था क्योंकि वे स्वाध्यायके विना भी द्वादशाङ्गके जानकार थे तथापि वे अन्य साधारण मुनियोंके हितके लिये स्वाध्यायकी प्रवृत्ति चलाना चाहते थे इसलिये स्वयं भी स्वाध्याय करते थे । उन्हें स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य मुनियोंमें स्वाध्याय की परिपाटी चली थी जो कि आजकल भी प्रचलित है।।१९७।। बाहच और आभ्यन्तर भेद सहित बारह प्रकारके तपश्चरणमें स्वाध्यायके समान दूसरा तप न तो है और न आगे ही होगा ॥१९८॥ क्योंकि विनय सहित स्वाध्यायमें तल्लीन हुआ बुद्धिमान् मनि मनके संकल्प-विकल्प दूर हो जानेसे निश्चल हो जाता है, उसकी सब इन्द्रियां वशीभृत हो जाती हैं और उसकी चित्त-वृत्ति किसी एक पदार्थके चिन्तवनमें ही स्थिर हो जाती है। भावार्थ-स्वाध्याय करनेवाले मनिको ध्यानकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है ।।१९९।। वनके प्रदेश पर्वत लतागह और इमशान भूमि आदि एकान्त प्रदेशोंमें शरीरसे ममत्व छोड़कर कायोत्सर्ग करनेवाले भगवान के व्यत्सर्ग नामका पांचवां तपक्चरण भी हुआ था ।।२००।। वे भगवान आत्माको शरीरसे भिन्न देखते थे और मनोगुष्ति, वचनगुष्ति और कायगुष्ति इन तीनों गुष्तियोंका पालन करते थे इस प्रकार अपने शरीरमें भी निःस्पृह रहनेवाले भगवान् व्युत्सर्ग नामक तपका अच्छी तरह पालन करते थे ।।२०१।। तदनन्तर स्वामी वृषभदेवके व्युत्सर्गतपञ्चरणपूर्वक ध्यान नाम का तप भी हुआ था, सो ठीक ही है शरीरसे ममत्व छोड़ देनेवाला मिन ही उत्तम ध्यानरूपी सम्पदाका स्वामी होता है ॥२०२॥ योगिराज वृषभदेव ध्यानाभ्यासरूप तपश्चरण करते हुए ही कृतकृत्य हुए थे क्योंकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता है उसके सिवाय बाकी सब उसीके साधन मात्र कहलाते हैं। भावार्थ-सबसे उत्तम तप ध्यान ही है क्योंकि कर्मोंकी साक्षात निर्जरा ध्यानसे ही होती है शेष ग्यारह प्रकारके तप ध्यानके सहायक कारण है ॥२०३॥

१ कृच्छ्रं ल०, म०। २ —िनिदेशनैः अ०, इ०, स०। ३ सुष्ठु अधीतमनेनेति स्वधीती तस्य। ४ स्वाध्यायप्रवृत्तताम्। ५ प्राप्ताः। ६ इदानीन्तनकालेऽपि। ७ द्वादशात्मके ल०, इ०, म०, द०, द०, अ०, प०। ५ भिन्नम्। ६ ध्यानयोजनम्। १० तपः ल०। ११ सुनिवृत्तोऽभवत् ल०, म०, अ०, स०। सुनिभृतो भवेत् इ०।सुनिभृतोऽभवत् प०, द०। १२ ध्यानादन्यदेकादशविधं तपः।

मनोऽक्षग्रामकायानां तपनात् सन्निरोधनात् । तपो निरुच्यते तज्ज्ञैस्तिदिवं द्वादशात्मकम् ॥२०४॥ वियुलां निर्जरामिच्छन् महोदर्कञ्चरं संवरम् । यतते स्म तपस्यिस्मन् द्विषड्भेदे विदांवरः ॥२०४॥ सगुप्तिसमिती धर्मं सानुप्रेक्षं क्षमादिकम् । परीषहाञ्जयन् सम्यक्चारित्रं चाचरिच्चरम् ॥२०६॥ ततो दिध्यासुनानेन योग्या देशाः सिषेविरे । विविक्ता रमणीया ये विमुक्ता रागकारणैः ॥२०७॥ गुहापुलिनिगिर्यग्रजीर्णोद्यानवनादयः । नात्युष्णशीतसम्पाता देशाः 'साधारणाश्च ये ॥२०८॥ कालश्च नातिशीतोष्ण मृयिण्ठो जनतासुखः । भावश्च ज्ञानवर्षरायधृतिक्षान्त्यादिलक्षणः ॥२०६॥ 'द्वद्याण्यप्यनुकूलानि यानि संक्लेशहानये । प्रभविष्णूनि तानीशः सिषेवे ध्यानसिद्धये ॥२१०॥ कदाचिद् गिरिकुञ्जेषु रिष्वाचिद् गिरिकुञ्जेषु रिष्वाचिद् गिरिकुञ्जेषु हारिषु । पार्यग्रेषु शिलापट्टान् रिष्विवे ध्यानसिद्धये ॥२१९॥ रिक्विद् बहिणारावरम्योपान्तेषु हारिषु । गिर्यग्रेषु शिलापट्टान् रिष्वे ध्यानसिद्धये ॥२१२॥ ग्रगोरिष्टपदेष्वरणयेषु कदाचिदनुप्रस्तृते । निर्जन्तुके विरिष्विकते च स्थारिष्ठलेऽस्थात् समाधये ॥२१३॥

मन इन्द्रियोंका समृह और काय इनके तपन तथा निग्रह करनेसे ही तप होता है ऐसा तपके जाननेवाले गणधरादि देव कहते हैं और वह तप अनशन आदिके भेदसे बारह प्रकारका होता है ॥२०४॥ विद्वानोंमें अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान् कर्मोंकी बड़ी भारी निर्जरा और उत्तम फल देनेवाले संवरकी इच्छा करते हुए इन बारह प्रकारके तपोंमें सदा प्रयत्नशील रहते थे ।।२०५।। वे भगवान् परीपहोंको जीतते हुए गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, क्षमा आदि धर्म और सम्यक् चारित्र का चिरकाल तक पालन करते रहे थे । भावार्थ-गुप्ति, समिति, धर्म, अनप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र इन पांच कारणोंसे नवीन आते हुए कर्मी का आस्त्रव रुक कर संवर होता है। जिनेन्द्र देवने इन पांचों ही कारणोंको चिरकाल तक धारण किया था ॥२०६॥ तदनन्तर ध्यान धारण करनेकी इच्छा करनेवाले भगवान् ध्यानके योग्य उन उन प्रदेशोंमें निवास करते थे जो कि एकान्त थे मनोहर थे और राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे रहित थे ।।२०७।। जहां न अधिक गर्मी पड़ती हो और न अधिक शीत ही होता हो जहां साधारण गर्मी-सरदी रहती हो अथवा जहां समान रूपसे सभी आ जा सकते हों ऐसे गुफा, निदयों के किनारे, पर्वतकी शिखर, जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यानके योग्य क्षेत्र कहलाते हैं । इसी प्रकार जिसमें न बहुत गर्मी और न बहुत सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियोंको दःखदायी भी न हो ऐसा काल ध्यान के योग्य काल कहलाता है। ज्ञान वैराग्य धैर्य और क्षमा आदि भाव ध्यानके योग्य भाव कहलाते हैं और जो पदार्थ क्ष्मा आदिसे उत्पन्न हुए संक्लेशको दूर करनेमें समर्थ हैं ऐसे पदार्थ ध्यानके योग्य द्रव्य कहलाते हैं। स्वामी वृषभदेव ध्यानकी सिद्धिके लिये अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का ही सेवन करते थे। ।।२०८-२१०।। अध्यात्म तत्त्वको जाननेवाले वे भगवान् कभी तो पर्वतपरके लतागृहोंमें, कभी पर्वतकी गुफाओंमें और कभी पर्वतकी शिखरोंपर ध्यान लगाते थे ।।२११।। वे भगवान् अध्यात्मकी सुद्धिके लिये कभी तो ऐसे ऐसे सुन्दर पहाड़ोंकी झिखरों पर पड़े हुए शिलातलोंपर आरूढ़ होते थे कि जिनके समीप भाग मयूरोंके शब्दोंसे बड़े ही मनोहर हो रहे थे।।२१२।। कभी कभी समाधि (ध्यान) लगानेके लिये वे भगवान् जहां गायोंके खरों तकके चिह्न नहीं थे ऐसे अगम्य वनोंमें उपद्रव शून्य जीव रहित और एकान्त

१ महोत्तरफलम् । २ ध्यातुमिच्छुना । ३ सम्प्राप्तिः । ४ न पराधीनाः । सर्वैः सेव्या इत्यर्थः । ४ अत्यर्थशीतोष्णबाहुल्यरहितः । ६ आहारादीनि । ७ सक्लेशिवनाशाय । ५ समर्थानि । ६ प्रभुः । १० लतादिपिहितोदरे प्रदेशे । ११ दर्याम् । १२ कदाचित् । १३ शिलापट्टेषु । १४ अध्यासते स्म । १४ मानरहितेषु, अगोगम्येषु वा । 'गोष्पदं गोखुरववभ्रे मानगोगम्ययोरपि' इत्यभिधानात् । १६ उपद्रवरहिते । १७ पूते । १८ क्षुद्रपाषाणभूमौ ।

कदाचित् प्रान्तवर्यस्त रिनर्भरेस्ततशोकरेः । कृतशेत्ये नगोत्सद्धगे सोऽगाद्योगैक तानताम् ॥२१४॥ तैनक्तं नक्त ज्वरेभींमेः स्वरमारब्धताण्डवे । विभुः पितृवनोपान्ते ध्यायन् सोऽस्थात् कदाचन ॥२१४॥ कदाचिन्निम्नगातीरे शुचिसैकतचारुणि । कदाचिच्च सरस्तीरे वनोद्देशेषु हारिषु ॥२१६॥ मनोव्या क्षेपहोनेषु देशेष्वन्येषु च क्षमी । ध्यानाभ्यासमसौ कुर्वन् विजहार महीमिमाम् ॥२१७॥ मौनी ध्यानी स निर्मानो देशान् प्रविहरन् शनैः । पुरं पुरिमतालास्यं सुधीरन्येद्युरासदत् ॥२१६॥ नात्यासन्नविद्दरेऽर्रस्माद् उद्याने शकटाह्नये । शुचौ निराकुले रम्ये विवित्वतेऽस्थाद् विजन्तुके॥२१६॥ न्यप्रो धपावपस्याधः शिलापट्टं शुचि पृथुम् । सोऽध्यासीनः समाधानम् स्रधाद्रे ध्यानाय शुद्धधीः ॥२२०॥ र्रतत्र पूर्वमुखं स्थित्वा कृतप्र त्यञ्जवन्धाः । ध्याने प्रणिवधौ चित्तं लेश्याशृद्धि परां दधत् ॥२२१॥ चेतसा सोभिस् नधाय परं रिषदमनुत्तरम् । दधौ सिद्धगुणानष्टौ प्रागेव सुविश्वद्धधीः ॥२२२॥ सम्यक्त्वं दर्शनं ज्ञानमनन्तं वीर्यमद्भुतम् । सौक्ष्म्यार वगाह्यार ध्यावाधाः सहागुरुलघृत्वकाः ॥२२३॥

विषम भूमिपर विराजमान होते थे ।।२१३।। कभी कभी पानीके छींटे उड़ाते हुए समीप में बहनेवाले निर्फरनोंसे जहां बहुत ठंड पड़ रही थी ऐसे पर्वतके ऊपरी भागपर वे ध्यानमें तल्लीनता को प्राप्त होते थे।।२१४।। कभी कभी रातके समय जहां अनेक राक्षस अपनी इच्छा-नुसार नृत्य किया करते थे ऐसी श्मशान भूमिमें वे भगवान् ध्यान करते हुए विराज-मान होते थे ।।२१५।। कभी शुक्ल अथवा पवित्र बालूसे सुन्दर नदीके किनारेपर, कभी सरोवरके किनारे, कभी मनोहर वनके प्रदेशोंमें और कभी मनकी व्याकूलता न करनेवाले अन्य कितने ही देशोंमें ध्यानका अभ्यास करते हुए उन क्षमाधारी भगवान्ने इस समस्त पृथिवीमें विहार किया था ।।२१६-२१७।। मौनी, ध्यानी और मानसे रहित वे अतिशय बृद्धि-मान् भगवान् धीरे-धीरे अनेक देशोंमें विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताल नामके नगर के समीप जा पहुँचे ।।२१८।। उसी नगरके समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस नगरसे न तो अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था। उसी पवित्र, आकुलतारहित, रमणीय, एकान्त और जीवरहित वनमें भगवान् ठहर गये ।।२१९।। शुद्ध बुद्धिवाले भगवान् ने वहां ध्यानकी सिद्धिके लिये वट-वृक्षके नीचे एक पवित्र तथा लम्बी चौडी शिलापर विराज-मान होकर चित्तकी एकाग्रता धारण की ॥२२०॥ वहां पूर्व दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन से बैठे हुए तथा लेश्याओंकी उत्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवानने ध्यानमें अपना चित्त लगाया ॥२२१॥

अतिशय विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेवने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मोक्ष-पदमें अपना चित्त लगाया और सिद्ध परमेष्ठीके आठ गुणोंका चिन्तवन किया ॥२२२॥ अनन्त सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त और अद्भुत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यावाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ सिद्धपरमेष्ठीके गुण कहे गये हैं, सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको इन गुणोंका अवश्य ध्यान करना चाहिये। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल

१ व्याप्त । २ ध्यानैकाग्रतानताम् । ३ रात्रौ । ४ राक्षसैः । ५ व्याकुल । ६ अस्मात् पुरात् । ७ 'पुमांश्चान्यतोऽम्यणिति सूत्रेण पुंवद्भावः । ६ विजने । 'विविक्तौ पूतविजनौ' इत्यभिधानात् । ६ वटः । १० आधात् इति पाठे अकरोत् । अधादिति पाठे धरित स्म । ११ शिलापट्टे । १२-पर्यंडक-ल०, म०, द०, स०, अ० । १३ अभिप्रायगतं कृत्वा । १४ अक्षयस्थानम् । १५ सूक्ष्मत्व । १६ अवगाहित्व ।

प्रोक्ताः सिद्धगुणा ह्यष्टौ ध्येयाः सिद्धिमभीप्सुना । 'द्रव्यतः क्षेत्रतः' कालाद्' भावतः 'च तथा 'परे।।२२४।।
गुणैद्द्रां भिर्युक्तो मुक्तः सूक्ष्मो निरञ्जनः । स ध्येयो योगिभिव्यंक्तो नित्यः शुद्धो मुमुक्षुभिः ।।२२४॥
ततो वध्यावनुप्रेक्षा दि 'ध्यासुर्धम्यंमुत्तमम्' । पारि 'कर्ममितास्तस्य शुभा' द्वादशभावनाः ।।२२६॥
तासां नामस्वरूपञ्च पूर्वमेवानुर्वाणतम् । ततो धम्यंमसौ ध्यानं प्रपेदे धीद्ध' शुद्धिकः ।।२२७॥
प्राज्ञाविचयमाद्यं तद् श्रपाय' विचयं तथा । विपाक' विचयञ्चान्यत् संस्थानविचयं परम् ।।२२६॥
स्वनामव्यक्ततत्त्वा' नि धम्यंध्यानानि सोऽध्यगात्' । यतो महत्तमं पुण्यं स्वर्गाग्रसुखसाधनम् ॥२२६॥
स्वानाद्यापस्य विरागस्यास्य योगिनः । प्रमादः क्वाप्यभून्नेत' स्तदा 'श्वानादिशक्तिभः ।।२३०॥
ज्ञानादिपरिणामेषु परां शुद्धिमुपेयुषः । लेशतोप्यस्य नाभूवन् दुलेंश्याः वलेशहेतवः ॥२३१॥
तदा ध्यानमयो शक्तः स्फुरन्ती ददृशे विभोः । मोहारिनाशिपशुना महोत्केव' विज्ञिम्भता ॥२३१॥

तथा भावकी अपेक्षा उनके और भी चार साधारण गुणोंका चिन्तवन करना चाहिये। इस तरह जो ऊपर कहे हुए वारह गुणोंसे युक्त हैं, कर्मबन्धनसे रहित हैं, सूक्ष्म हैं, निरञ्जन हैं-रागादि भाव कर्मोंसे रहित हैं, व्यक्त हैं, नित्य हैं और शुद्ध हैं ऐसे सिद्ध भगवान्का मोक्षा-भिलाषी मुनियोंको अवस्य ही ध्यान करना चाहिये ।।२२३–२२५।। पस्चात् उत्तम धर्म ध्यानकी इच्छा करनेवाले भगवान्ने अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया क्योंकि शुभ वारह अनु-प्रेक्षाएं ध्यानकी परिवार अवस्थाको ही प्राप्त हैं अर्थात् ध्यानका ही अंग कहलाती हैं ।।२२६।। उन बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम और स्वरूपका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। तदनन्तर बुद्धि की अतिशय विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान् धर्मध्यानको प्राप्त हुए ।।२२७।। आज्ञा विचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इस प्रकार धर्मध्यानके चार भेद हैं । जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो रहा है ऐसे ऊपर कहे हुए चारों धर्मध्यान जिनेन्द्रदेवने धारण किये थे क्योंकि उनसे स्वर्ग लोकके शेष्ठ सुखोंके कारणस्वरूप बड़े भारी पुण्यकी प्राप्ति होती है ।।२२८-२२९।। जिनका पाप-रूपी पराग (धूलि) धुल गया है और राग-द्वेष आदि विभाव नष्ट हो गये हैं ऐसे योगिराज वृषभदेवके अन्तःकरणमें उस समय ज्ञान, दर्शन आदि शक्तियोंके कारण किसी भी जगह प्रमाद नहीं रह सका था। भावार्थ-धर्मध्यानके समय जिनेन्द्रदेव प्रमादरहित हो 'अप्रमत्त संयत' नामके सातवें गुणस्थानमें विद्यमान थे ।।२३०।। ज्ञान आदि परिणामोंमें परम विशुद्धताको प्राप्तं हुए जिनेन्द्रदेवके क्लेश उत्पन्न करनेवाली अशुभ लेश्याएं अंशमात्र भी नहीं थीं। भावार्थ-उस समय भगवान् के शुक्ल लेश्या ही थी। 1२३१।। उस समय देदीप्यमान हुई भगवान्की ध्यानरूपी शक्ति ऐसी दिखाई देती थी मानो मोहरूपी शत्रुके नाशको सूचित करनेवाली बड़ी हुई बढ़ी भारी उल्का

१ द्रव्यमाश्रित्य चेतनत्वादयः। २ क्षेत्रमाश्रित्य असंख्यातप्रदेशित्वादयः। ३ कालमाश्रित्य त्रिकालं व्यापित्वादयः। ४ भावमाश्रित्य परिणामिकादयः। ५ साधारणगुणाः। ६ सम्यक्त्वाद्यष्टौ, द्रव्याश्रयतश्चत्वार इति द्वादशगुणैः। ७ ध्यातुमिच्छुः। ५ —धर्ममुत्तमम् ल०, म०। धमादपेतम्। ६ परिकरत्वम्। १० शुद्धा इत्यपि क्वचित्। ११ धियः इद्धा प्रवृद्धा शुद्धिर्यस्य सः। १२ आज्ञा आगमस्तद्गदितवस्तुविचारो विचयः सोऽत्रास्तीति । अपायविचयं कर्मणाम्। १३ शुभाशुभकर्मोदयजनितसुखदुःखभेदप्रभेदचिन्ता। १४ स्वरूपाण। १५ ध्यायति स्म। १६ इतः प्राप्तः। —प्यभून्नान्तस्तदा इ०, द०, ल०, म०, अ०, प०, स०। १७ ज्ञानसम्यक्त्व-चारित्र। १६ नक्षत्रपातः।

श्वारचय्य तदा कृत्स्तं 'विशुद्धिबलमवतः' । निकृष्टमण्यमोरकृष्टिविभागेन त्रिया कृतम् ॥२३३॥ कृतान्तः शृद्धिरुद्धृत कृतान्तकृतविश्वयः । 'उत्तस्ये सर्वसामग्रचो 'मोहारिपृतनाजये ॥२३४॥ शिरस्त्राणं तनुत्रञ्च तस्यासीत् संयमद्वयम् । जेंत्रमस्त्रञ्च सद्ध्यानं मोहाराति विभित्सतः। ।१२३४॥ बलव्यसनरक्षायं '११ ज्ञानामात्याः पुरस्कृताः । विशुद्धपरिणामश्च सैनापत्ये १२ नियोजितः ॥२३६॥ गुणाः सैनिकतां १३ नीता दुर्भेदा १४ धुवयोधिनः १४ । तेषां १४ हन्तव्यपक्षे च रागाद्याः प्रतिचित्ताः १४ २३७ इत्यायोजितसैन्यस्य जयोद्योगे जगद्गुरोः । गुणश्रेणिबलाद्दीर्णं '१८ १९ कर्मसैन्यै १० नुं शल्कशः ११ ॥२३६॥ यथा यथोत्तराशुद्धिः श्रास्कन्दिति । तथा तथा । कर्मसैन्यस्थितेर्भङ्गः सञ्जातश्च रसक्षयः । ॥२३६॥

ही हो ॥२३२॥ जिस प्रकार कोई राजा अपनी अन्तःप्रकृति अर्थात् मंत्री आदिको शुद्ध कर-उनकी जांचकर अपनी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्तम ऐसे तीन भेद करता है और उनको आगे कर मरणभयसे रहित हो सब सामग्रीके साथ शत्रुकी सेनाको जीतनेके लिये उठ खड़ा होता है उसी प्रकार भगवान वृपभदेवने भी अपनी अन्तःप्रकृति अर्थात् मनको शृद्धकर-संकल्प-विकल्प दूर कर अपनी विश्व द्विरूपी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद किये और फिर उस तीनों प्रकारकी विश्व द्विरूपी सेनाको आगे कर यमराज द्वारा की हुई विकिया (मृत्यु-भय) को दूर करते हुए सब सामग्रीके साथ मोह-रूपी शत्रुकी सेना अर्थात् मोह-नीय कर्मके अठ्ठाईस अवान्तर भेदोंको जीतनेके लिये तत्पर हो गये।।२३३-२३४।। मोह रूपी शत्रको भेदन करनेकी इच्छा करनेवाले भगवानने इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम रूप दो प्रकारके संयमको क्रमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप और शरीरकी रक्षा करनेवाला कवच बनाया था तथा उत्तम ध्यानको जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५॥ विशद्धि-रूपी सेनाकी आपत्तिसे रक्षा करनेके लिये उन्होंने ज्ञान-रूपी मंत्रियोंको नियुक्त किया था और विश्द्ध परिणामको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया था ॥२३६॥ जिनका कोई भेदन नहीं कर सकता और जो निरन्तर युद्ध करनेवाले थे ऐसे गुणोंको उन्होंने सैनिक बनाया तथा राग आदि शत्रुओंको उनके हन्तव्य पक्षमें रक्खा ।।२३७।। इस प्रकार समस्त सेनाकी व्यवस्था कर जगद्गुरु भगवान्ने ज्योंही कर्मोंके जीतनेका उद्योग किया त्यों ही भगवान्की गुण-श्रेणी निर्जरा के वलसे कर्मरूपी सेना खण्ड खण्ड-होकर नष्ट होने लगी ।।२३८।। ज्यों ज्यों भगवानकी विशृद्धि आगे आगे बढती जाती थी त्यों त्यों कर्मरूपी सेनाका भंग और रस अर्थात फल देनेकी शक्ति

१ परिणामशक्तिः । पक्षे विश्वासहेतुभूतसैन्यं च । २ प्रथमं पुराभागे च । ३ विहितान्तःकरणशुद्धः । पक्षे कृतसेनान्तःशुद्धः । ४ उद्धृता निरस्ता कृतान्तेन यमेन कृता विकिया विकारो येनासौ । ५ उद्दीप्तोऽभूत् । उत्तस्यौ द०, अ०, प०, इ०, स०, ल०, म० । ६ मोहनीयशत्रुसेनाविजयार्थम् । ७ शिरःकवचम् । ६ कवचम् । वर्म दंशनम । 'उरच्छदः कङकालोऽजगरः कवचोऽस्त्रियाम् ।' इत्यभिघानात् । ६ इन्द्रियसंयमप्राणिसंयमद्वयम् । उपेक्षा-संयमापह् तसंयमद्वयं वा । १० भेत्तुमिच्छवः । ११ विशुद्धशक्तेभू शपरिहारार्थम् । पक्षे सेना-भू शपरिहारार्थम् । १२ सेनापितत्वे । १३ सेनाचरत्वम् । १४ दुःखेन भेद्याः । १५ नियमेन योद्धारः । १६ मटानाम् । १७ कथिताः । १८ विदारितं गलितं वा । १६ गुणसेनाभिः । २० इव । २१ खण्डशः । 'शक्ते शकलवल्कले' इत्यभिधानात् । २२ गच्छिति, वद्षेते । २३ शक्तिक्षयः, पक्षे हर्षक्षयः ।

परप्रकृति'संकान्तिः स्थितेर्भेवो रसच्युतिः' । विर्जाणिश्च गुणश्रेण्या तदासीत् कर्मवैरिणाम् ॥२४०॥ श्रन्तः प्रकृतिसंकोभं मूलोद्वर्तञ्च कर्मणाम् । योगशक्त्या स योगीन्द्रो विजिगीषुरिवातनोत् ॥२४१॥ भूयोऽप्रमत्ततां प्राप्य भावयन् शुद्धमृद्धुराम्' । श्रारुक्षत् क्षपकश्रेणीं निश्रेणीं मोक्षसद्मनः ॥२४२॥ श्रमः प्रवृत्तकरण मप्रमादेन भावयम् । श्रपूर्वक रणो भूत्वाऽनिवृत्तिकरणोऽभवत् ॥२४३॥ वित्राद्यं शुक्लमापूर्यं ध्यानीद्ध्या नितशुद्धिकः । मोहराजवलं कृत्त्नम् श्रपातयदसाध्वसः ॥२४४॥ विश्व द्वर्षक्षानिवास्याद्यौ कषायान्तिष्येष्य सः । वेद श्वाक्तीस्ततिस्त्रश्चो नो कषायान्त्वयान्भटान् ॥२४४॥ ततः सञ्ज्वलनकोधं महानायकमग्रहम् । मानमप्यस्य पाञ्चात्यं मायां सोभञ्च बादरम् ॥२४६॥ श्वाक्षवान्। स्वयानरङ्गे चारित्रसद्ध्वजः । निशातज्ञानिर्विष्यशो द्याकवचवितः ।

का विनाश होता जाता था ।।२३९।। उस समय भगवान्के कर्म-रूपी शत्रुओंमें परप्रकृति , रूप संक्रमण हो रहा था अर्थात् कर्मोंकी एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही थी, उनकी स्थिति घट रही थी, रस अर्थात् फल देनेकी शक्ति क्षीण हो रही थी और गुण-श्रेणी निर्जरा हो रही थी ।।२४०।। जिस प्रकार कोई विजयाभिलापी राजा शत्रुओंकी मंत्री आदि अन्तरङ्ग प्रकृतिमें क्षोभ पैदा करता है और फिर शत्रुओंको जड़से उखाड़ देता है उसी प्रकार योगिराज भगवान् वृपभदेवने भी अपने योगबलसे पहले कर्मोंकी उत्तर प्रकृतिओं में क्षोभ उत्पन्न किया था और फिर उन्हें जड़ सहित उखाड़ फेंकनेका उपक्रम किया था अथवा मूल प्रकृतियोंमें उद्वर्तन (उद्वेलन आदि संक्रमण विशेष) किया था ॥२४१॥ तदनन्तर उत्कृष्ट विशुद्धिकी भावना करते हुए भगवान् अप्रमत्त अवस्थाको प्राप्त होकर मोक्षरूपी महलकी सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ हुए ।।२४२।। प्रथम ही उन्होंने प्रमादरहित हो अप्रमत्तसंयत नामके सातवें गुणस्थानमें अधःकरणकी भावना की और फिर अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें प्राप्त होंकर अनिवृत्तिकरण नामक नौंवें गुणस्थानमें प्राप्त हुए ।।२४३।। वहां उन्होंने पृथक्त्व-वितर्क नामको पहिला शुक्लध्यान धारण किया और उसके प्रभावसे विशुद्धि प्राप्त कर निर्भय हो मोह-रूपी राजाकी समस्त सेनाको पछाड़ दिया ॥२४४॥ प्रथम ही उन्होंने मोहरूपी राजा के अंगरक्षकके समान अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी आठ कषायोंको चूर्ण किया फिर नपुंसकवेद स्त्रीवेद और पुरुषवेद ऐसे तीन प्रकारके वेदोंको तथा नौ कषाय नामके हास्यादि छह योद्धाओंको नष्ट किया था।।२४५।। तदनन्तर सबसे मुख्य और सबके आगे चलनेवाले संज्वलन कोधको, उसके बाद मानको, मायाको और बादर लोभ को भी नष्ट किया था। इस प्रकार इन कर्म-शत्रुओंको नष्ट कर महाध्यानरूपी रंगभूमिमें चारित्ररूपी ध्वजा फहराते हुए ज्ञान-रूपी तीक्ष्ण हथियार बांधे हुए और दया-रूपी कवच को धारण किये हुए महायोद्धा भगवान्ने अनिवृत्ति अर्थात् जिससे पीछे नहीं हटना पड़े ऐसी

१ अप्रशस्तानां बन्धोज्झितानां प्रकृतीनां द्रव्यस्य प्रतिसमयसंख्येयगुणं सजातीयप्रकृतिषु संक्रमणम् पक्षे शत्रुसेनासङ्कमणम् । २ अनुभागहानिः । पक्षे हर्षक्षयः । ३ निर्जरा । ४ भावकमं । पक्षे आप्तबलम् ५ मूलप्रकृतिमर्दनम् । पक्षे मूलबलमर्दनम् । ६ –मुत्तराम् म० । ७ अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती भूत्वा ५ गुणस्थाने । ६ ज्ञानदीप्त्या । –ध्यानात्तशुद्धिकः द०, प०, अ०, इ०, स०, ल०, म०, १० मोहराजस्याङ्गरक्षकान् । ११ चूर्णीचकार । १२ पुंवेदादिशक्तीः । पक्षे प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीः १३ दुर्प्रौद्धम् । –मग्रगम् द०, इ०, अ०, प०, ल०, म० । १४ पश्चाद्भवम् । १५ चूर्णीकृत्य प्रमृचैतान् ल०, म०, इ०, अ०, स० । १६ संज्वलनकोघादिचतुरः । १७ सज्जः । "सन्नद्धो विमतः सज्जो दंशितो व्यूढकण्टकः ।" इत्यभिधानात् ।

जप्ताह जयभूमि' ताम् प्रतिवृत्ति महाभटः । भटानां ह्यानिवृत्तीनां परकीयं न चाप्रतः ॥२४६॥ करणत्रययाथात्म्यव्यक्तयेऽर्थपदानि व । ज्ञेयान्यमूनि सूत्रार्थसद्भावज्ञैरनुकमात् ॥२४६॥ करणाः परिणामा ये विभक्ताः प्रथमक्षणे । ते भवेयुद्धिती यस्मन् क्षणेऽन्ये च पृथिनवधाः ॥२५०॥ द्वितीयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम् । तच्चान्यच्च तृतीये स्याद् एवमाचरमक्षणात् ॥२५२॥ तत्तरचाधः प्रवृत्ताख्यं करणं तिन्नरूचते । प्रपूर्वकरणे नैवं ते ह्यपूर्वाः प्रतिक्षणम् ॥२५२॥ करणे त्विनवृत्ता त्रेख्ये न निवृत्ति त्रिरहाङ्गिनाम् । परिणामीम्यस्ते हि समभावाः प्रतिक्षणम् ॥२५३॥ श्वतत्राद्ये करणे नास्ति स्थितिघाताद्युपकमः । श्वत्यत् केवलं शुद्धचन् बन्धं स्थित्यनुभागयोः ॥२५४॥ प्रवृत्वकरणेऽप्येवं किन्तु स्थित्यनुभागयोः । हन्यादयं गुणश्रेण्यां व कृवन् सङ्कम् विनर्जरे ॥२५४॥ तृतीये करणेप्येवं घटमानः पटिष्ठधोः । प्रकृत्वा गुणश्रेण्यां कृवन् सङ्कमिरीन् षोडशाष्ट च ॥२५६॥

नवम गुणस्थान रूप अनिवृत्ति नामकी जयभूमि प्राप्ति की सो ठीक ही है क्योंकि पीछे नहीं हटनेवाले शरवीर योद्धाओंके आगे शत्रुकी सेना आदि नहीं ठहर सकती ॥२८६-२४८॥ अब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणोंका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने के लिये आगमके यथार्थ भावको जाननेवाले गणधरादि देवोंने जो ये अर्थ सहित पद कहे हैं वे अनुक्रमसे जानने योग्य हैं अर्थात् उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।।२४९।। अधःप्रवृत्ति करणके प्रथम क्षणमें जो परिणाम होते हैं वे ही परिणाम दूसरे क्षणमें होते हैं तथा इसी दूसरे क्षणमें पूर्व परिणामोंसे भिन्न और भी परिणाम होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय क्षणसम्बन्धी परिणामोंका जो समृह है वही तृतीय क्षणमें होता है तथा उससे भिन्न जातिके और भी परि-णाम होते हैं, यही कम चतुर्थ आदि अन्तिम समय तक होता है इसीलिये इस करणका अध:-प्रवृत्तकरण ऐसा सार्थक नाम कहा जाता है। परन्तु अपूर्वकरणमें यह बात नहीं है क्योंकि वहां प्रत्येक क्षणमें अपूर्व अपूर्व ही प्रिणाम होते रहते हैं इसलिये इस करणका भी अपूर्व करण यह सार्थक नाम है । अनिवृत्तिकरणमें जीवोंकी निवृत्ति अर्थात् विभिन्नता नहीं होती क्योंकि इसके प्रत्येक क्षणमें रहनेवाले सभी जीव परिणामोंकी अपेक्षा परस्परमें समान ही होते हैं इसलिये इस करणका भी अनिवृत्तिकरण यह सार्थक नाम है।।२५०-२५३।। इन तीनों करणोंमेंसे प्रथम करणमें स्थिति घात आदिका उपक्रम नहीं होता, किन्तु इसमें रहनेवाला जीव शुद्ध होता हुआ केवल स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्धको कम करता रहता है ॥२५४॥ दूसरे अपूर्वकरणमें भी यही व्यवस्था है किन्तु विशेषता इतनी है कि इस करणमें रहनेवाला जीव गुण-श्रेणीके द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका संक्रमण तथा निर्जरा करता हुआ उन दोनोंके अग्रभागको नष्ट कर देता है ॥२५५॥ इसी प्रकार तीसरे अनिवृत्तिकरणमें प्रवृत्ति करनेवाला अतिशय बुद्धिमान् जीव भी परिणामोंकी विशुद्धिमें अन्तर न डालकर सोलह और आठ कर्मरूपी शत्रुओंको उखाड़ फेंकता है ॥२५६॥

१ जयस्थानम् । २ अनिवृत्तिकरणस्थानम् । —मनिवर्ती महा अ०, प०, द०, इ०, स० । मनिवृत्तिर्महा व० । ३ परवलम् । ४ अर्थमनुगतानि पदानि । १ वक्ष्यमाणानि । ६ प्रथमे क्षणे प०, द०, म०, ल० । ७ द्वितीयोऽस्मिन् प०, इ० । ८ अपरमपि । ६ अधःप्रवृत्तकरणचरमसमयपर्यन्तम् । १० निरुक्तिरूपेण निगद्यते । ११ अधःप्रवृत्तकरणलक्षणवत् परिणामाः । १२ —वृत्त्याख्ये ल०, म० । १३ भेदः । १४ अधःप्रवृत्तादित्रये । ११ अधःप्रवृत्तकरणे । १६ हापनां हानिं कुर्यात् । १७ गुणश्रेण्योः द०, इ० । १८ प्रशस्तानां वन्धोज्ञितानां प्रकृतीनां द्रव्यस्य प्रतिसमयमसंख्येयगुणैः वन्ध्यमानसजातीयप्रवृत्तिषु संक्रमणं गुणसंक्रमः । १६ अतिशयेन पटुषीः । २० अकृतान्तर— प०, ।

गत्योरथाद्ययोर्नाम'प्रकृतीनियतोदयाः । स्त्यानगृद्धित्रकं चांस्थेद् घातेनेकेन योगिराट् ॥२५७॥ ततोऽघ्टौ च कषायांस्तान् हन्यादध्यात्मतस्विवत् । पुनः कृतान्तरः श्रेषाः प्रकृतीरप्यनुक्रमात् ॥२५६॥ प्रश्वकर्णिक्रयाकृष्टिकरणादिश्च यो विधिः । सोऽत्र वाच्यस्ततः सूक्ष्मसाम्परायत्वसंश्रयः ॥२५६॥ सूक्ष्मीकृतं ततो लोभं जयन्मोहं ध्यजेष्ट सः । किषतो ह्यरिष्योपि मुजयो विजिगीषुणा ॥२६०॥ तीद्रं ज्वलस्नसौ श्रेणीरङ्गे मोहारिनिर्जयात् । ज्येष्ठो मत्ल इवावल्गन् मुनिरप्रतिमल्लकः ॥२६१॥ ततः क्षीणकषायत्वम् श्रक्षीणगुणसङ्ग्रहः । प्राप्य तत्र रजोशेषम् श्रधुनात् स्नातको भवन् ॥२६२॥ ज्ञानदर्शनिर्वायीदिविष्या ये केचिदुद्धताः । तानशेषान् द्वितीयेन शुक्लध्यानेन चिच्छिदे ॥२६३॥ चतस्ः कटुकाः कर्मप्रकृतीर्ध्यानविह्नना । निर्वहन् मुनिष्द्भूतकैवल्योऽभूत् स विश्वदृक् ॥२६४॥ श्रमन्तज्ञानदृश्वीर्यविर्ताः शुद्धदर्शनम् । दानलाभौ च भोगोपभोगावानन्त्यमाश्रिताः ॥२६४॥

अथानन्तर योगिराज भगवान् वृषभदेवने नरक और तिर्यञ्चगतिमें नियमसे उदय आनेवाली नामकर्मकी तेरह (१ नरकगित, २ नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वी, ३ तिर्यग्गित ४ तिर्यग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, ५ एकेन्द्रिय जाति, ६ द्वीन्द्रियजाति ७ त्रीन्द्रियजाति, ८ चतुरिन्द्रिय जाति, ९ आतप, १० उद्योत, ११ स्थावर, १२ सूंक्ष्म और १३ साधारण) और स्त्यानगृद्धि आदि तीन (१ स्त्यानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला) इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंको एक ही प्रहारसे नष्ट किया ।।२५७।। तदनन्तर अध्यात्मतत्त्वके जाननेवाले भगवान्ने आठ कषायों (अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी कोध, मान, माया, लोभ) को नष्ट किया और फिर कुछ अन्तर लेकर शेष बची हुई (नपुसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, संज्वलन कोध, मान और माया) प्रकृतियोंको भी नष्ट किया ।।२५८।। अश्वकर्ण क्रिया और कृष्टिकरण आदि जो कुछ विधि होती है वह सब भगवान्ने इसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें की और फिर वे सूक्ष्मसाम्पराय नामके दशवें गुणस्थानमें जा पहुंचे ।।२५९।। वहां उन्होंने अतिशय सूक्ष्म लोभको भी जीत लिया और इस तरह समस्त मोहनीय कर्मपर विजय प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि बलवान शत्रु भी दुर्बल हो जानेपर विजिगीषु पुरुष द्वारा अनायास ही जीत लिया जाता है ।।२६०।। उस समय क्षपकश्रेणीरूपी रङ्गभूमिमें मोहरूपी शत्रुके नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हुए मुनि-राज वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे किसी कुश्तीके मैदानसे प्रतिमल्ल (विरोधी मल्ल) के भाग जानेपर विजयी मल्ल सुशोभित होता है।।२६१।। तदनन्तर अविनाशी गुणोंका संग्रह करनेवाले भगवान् क्षीणकषाय नामके बारहवें गुण-स्थानमें प्राप्त हुए। वहां उन्होंने सम्पूर्ण मोहनीय कर्मकी धूलि उड़ा दी अर्थात् उसे बिलकुल ही नष्ट कर दिया और स्वयं स्नातक अवस्थाको प्राप्त हो गये ।।२६२।। तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अन्तराय कर्मकी जो कुछ उद्धत प्रकृतियां थीं उन सबको उन्होंने एकत्ववितर्क नामके दूसरे शक्लध्यानसे नष्ट कर डाला और इस प्रकार वे मुनिराज ध्यानरूपी अग्निके द्वारा अतिशय दु:खदायी चारों घातिया कर्मोंको जलाकर केवलज्ञानी हो लोकालोकके देखनेवाले सर्वज्ञ हो गये ।।२६३–२६४।। इस प्रकार समस्त जगत्को प्रकाशित करते हुए और भव्य

१ नरकद्विकतिर्यक्दिकविकलत्रयोद्योतातपैकेन्द्रियसाधारणसूक्ष्मस्थावराः । २ प्रतिक्षिपेत् । ३ विधेः ब०, अ०। ४ समाप्तवेदः, सम्पूर्णज्ञान इत्यर्थः । ५ रनातकोऽभवत् द०, ल०, म०, इ०। ६ निद्रा, ज्ञानावरणादिपञ्चकम्, दर्शनावरणचतुष्कम्, निद्रा, प्रचला, अन्तरायपञ्चकञ्चेति षोडश । ७ घातिकर्माणीत्यर्थः । ५ चारित्राणि ।

नवकेवललब्धीस्ता जिनभास्वान् द्युतीरिव । स भेजे जगदुद्भासी भव्याम्भोजानि बोधयन् ॥२६६॥ इति ध्यानाग्निनिर्दग्धकर्मेन्धनवयो जिनः । बभावुद्भूतकैवल्यविभवो विभवोद्भवः ॥२६७॥ फालगुने मासि तामिस्प्रपक्षस्यकादशीतियौ । उत्तराषाढनक्षत्रे कैवल्यमुद्धभूद्विभोः ॥२६८॥

## मालिनीच्छुन्दः

भगवति जितमोहे केवलज्ञानलक्ष्म्या

स्फुरति सति सुरेन्द्राः प्राणमन्भवितभारात् ।

नभसि जयनिनादो विश्वदिक्कं जज्मभे

मुरपटहरवैश्चारुद्धमासीत् खरन्ध्रम् ॥२६६॥

सुरकुजकुसुमानां वृष्टिरापप्तदुच्चैः

भ्रमरमुखरितछौ: शारयन्ती विगन्तान् ।

'विरलमवतरिद्भूर्नाकभाजां विमानैः

गगनजलधिरुद्यन्नौरिवाभूत् समन्तात् ॥२७०॥

मदकलरुतभुङ्गेरिन्वतः स्वः स्मवन्त्याः

शिशिरतरतरङ्गानास्पृशन्मातरिश्वा।

धुतसुरभि वनान्तः पद्मिकञ्जलकबन्धु-

मृंदुतरमभितो 'वान् व्यानशे दिझमुखानि ॥२७१॥

जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्ररूपी सूर्य किरणोंके समान अनन्त ज्ञान दर्शन, वीर्य, चारित्र, शुद्ध सम्यक्त्व, दान,लाभ,भोग और उपभोग इन अनन्त नौ लब्धियों-को प्राप्त हुए ।।२६५–२६६।। इस प्रकार जिन्होंने ध्यान-रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी ईं धनके समूहको जला दिया है, जिनके केवलज्ञानरूपी विभूति उत्पन्न हुई है और जिन्हें समवसरणका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान् बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ।।२६७।। फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥२६८॥ मोहनीय कर्मको जीतनेवाले भगवान् वृषभदेव ज्यों ही केवलज्ञान-रूपी लक्ष्मीसे देदीप्यमान हुए त्योंही समस्त देवोंके इन्द्र भक्तिके भारसे नमृीभूत हो गये अर्थात् उन्होंने भगवान्को शिर भुकाकर नमस्कार किया, आकाशमें सभी ओर जयजय शब्द बढ़ने लगा और आकाशका विवर देवोंके नगाड़ोंके शब्दोंसे व्याप्त हो गया ॥२६९॥ उसी समय भूमरोंके शब्दोंसे आकाशको शब्दायमान करती हुई तथा दिशाओंके अन्तको संकुचित करती हुई कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा बड़े ऊंचेसे होने लगी और विरल विरल रूपसे उतरते हुए देवोंके विमानोंसे आकाशरूपी समुद्र ऐसा हो गया मानो उसमें चारों ओर नौकाएं ही तैर रही हों ।।२७०।। उसी समय मदसे मनोहर शब्द करनेवाले भूमरोंसे सहित, गंगा नदीकी अत्यन्त शीतल तरङ्गोंका स्पर्श करता हुआ और हिलते हुए सुगन्धित वनके मध्य भागमें स्थित कमलों की परागसे भरा हुआ वायु चारों ओर धीरे घीरे बहता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो रहा था

१ केवलज्ञानसम्पत्तिः । २ समवसरणबहिर्भूतीनाम् उद्भवो यस्य । ३ नानावर्णान् कुर्बन्ती । ४ तत्र तत्र व्याप्तं यथा भवति तथा । ५ सुरनिम्नगायाः । ६ वातीति वान् ।

युगपदथ 'नभस्तोऽनिभिरताद् वृष्टिपातो

विद्यापति तदा स्म प्राङ्गणं लोकनाडघाः।

समवसरणभूमेः शोधना येन विष्वग्

विततसलिलविन्द्विद्वभर्त्जिनेशः'।।२७२॥

## वसन्ततिलकम्

इत्थं तदा त्रिभुवने प्रमदं वितन्वन् उद्भूतकेवलरवेर्वृषभोदयाद्रेः । ब्रासीज्जगज्जनहिताय जिनाधिपत्य-'प्रस्यापकः सपदि तीर्थकरानुभावः' ॥२७३॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्कप्रहे भगवत्केवल्योत्पत्तिवर्णनं नाम विशतितमं पर्व ॥

॥२७१॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय आकाशसे बादलों के बिना ही होनेवाली मन्द मन्द वृष्टि लोकनाड़ी के आंगनको धूलिरहित कर रही थी उस वृष्टिकी जलकी बूदें चारों ओर फैल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जगत् के स्वामी वृषभ जिनेन्द्र के समय-सरणकी भूमिको शुद्ध करने के लिये ही फैल रही हों ॥२७२॥ इस प्रकार उस समय भगवान् वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उत्पन्न हुआ केवलज्ञान-रूपी सूर्य जगत्के जीवों के हितके लिये हुआ था। वह केवलज्ञानरूपी सूर्य तीनों लोकों में आनन्दको विस्तृत कर रहा था, जिनेन्द्र भगवान् के आधिपत्यको प्रसिद्ध कर रहा था और उनके तीर्थ करोचित प्रभावको बतला रहा था।।२७३॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीतित्रषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें बीसवां पर्व समाप्त हुआ।

## एकविंशं पर्व

अथानन्तर-श्रेणिक राजाने नम् होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हे भगवन्, मैं आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हूँ ॥१॥ हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्या है ? इसके कितने भेद हैं ? इसकी निरुक्ति (शब्दार्थ) क्या है ? इसके स्वामी कौन हैं ? इसका समय कितना है ? इसका हेतु क्या है ? और इसका फल क्या है ? ॥२॥ हे स्वामिन्, इसका भाव क्या है ? इसका आधार क्या है ? इसके भेदोंके क्या क्या नाम हैं ? और उन सबका क्या क्या अभिप्राय है ? ॥३॥ इसका आलम्बन क्या है और इसमें बल पहुंचानेवाला क्या है ? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, यह सब मैं जानना चाहता हूं ॥४॥ मोक्षके साधनों में ध्यान ही सबसे उत्तम साधन माना गया है इसिलिये हे भगवन्, इसका यथार्थ स्वरूप कित्ये जो कि बड़े बड़े मुनियों के लिये भी गोप्य है ॥५॥ इस प्रकार पूछने वाले राजा-श्रेणिकसे भगवान् गौतमगणधर अपने दांतों की फैलती हुई किरणें-रूपी जलसे उसके शरीरका अभिपेक करते हुए कहने लगे ॥६॥ कि हे राजन्, जो कर्मों क्षय करने रूप कार्यका मुख्य साधन है ऐसे ध्यान नामके उत्कृष्ट तपका मैं तुम्हारे लिये आगमके अनुसार अच्छी तरह उपदेश देता हूँ ॥७॥

तन्मय होकर किसी एक ही वस्तुमें जो चित्तका निरोध कर लिया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। वह ध्यान वज़्वृषभनाराचसंहनन वालोंके अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है ॥८॥ जो चित्तका परिणाम स्थिर होता है उसे ध्यान कहते हैं और जो चञ्चल रहता है उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हैं ॥९॥ यह ध्यान छद्मस्थ अर्थात् बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवों तकके होता है और तेरहवें गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ देवके भी योगके बल

१ अथ । २ किम्भेदाः त०, व० । ३ कीदृक् स्वामी यस्य तत् । ४ कीदृशे हेतुफले यस्य तत् । ४ ध्यानम् । ६ भो स्वामिन् । ७ नाम्नाम् । ६ वल्जृम्भणम् । ६ वोद्धुमिच्छामि । १० कारणात् । ११ ध्यानस्य । १२ रक्षणीयम् । क्षेयं अ० । १३ यदीशिनाम् प० । १४ किरण । १५ तव । १६ आगमानुसारेण । १७ अनन्यमनोवृत्त्या । १८ वज्यवृषभनाराचसंह-ननस्य । १६ अन्तमहूर्तपर्यन्तम् । २० परिणामः । २१ चञ्चलम् । २२ सविचारा । २३ कायवाङमनःकर्मरूपास्रवस्य ।

घीब'लायत्तवृत्तित्वाद् ध्यानं तर्ज्ञानिरुच्यते । य'यार्यमभि'सन्धानाद् ग्रपध्या'नमतो 'ऽन्यया' ।।११।। योगो ध्यानं समाधिश्च घीरोधःस्वान्तिनग्रहः । श्रन्तःसंलीनता चेति तत्व पर्याया स्मृता बुधैः ।।१२।। ध्यायत्यर्थाननेनेति ध्यानं करणसा धनम् । ध्यायतीति च कर्तृत्वं वाच्यं स्वातन्त्र्यसम्भवात् ।।१३।। भावमा 'त्राभिधित्सायां ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते । शक्तिभेदाज्ज्ञतत्त्व व्यक्तमेकत्र' तत् रंत्रयम् ।।१४।। यद्यपि ज्ञानपर्यायो ध्यानाख्यो ध्येयगोचरः । तथाप्येकाग्रस विद्या धत्ते बोधाविर वान्यताम् ।।१४।।

से होनेवाले आखवका निरोध करनेके लिये उपचारसे माना जाता है।।१०॥ ध्यानके स्वरूप को जाननेवाले वृद्धिमान् पुरुष ध्यान उसीको कहते हैं जिसकी वृत्ति अपने वृद्धि-वलके आधीन होती है क्योंकि ऐसा ध्यान ही यथार्थमें ध्यान कहा जा सकता है इससे विपरीत ध्यान अपध्यान कहलाता है ।।११।। योग, ध्यान, समाधि, धीरोध अर्थात् बुद्धिकी चञ्चलता रोकना, स्वान्त निग्रह अर्थात् मनको वशमें करना, और अन्तःसंलीनता अर्थात् आत्माके स्वरूपमें लीन होना आदि सब ध्यानके ही पर्यायवाचक शब्द हैं-ऐसा विद्वान लोग मानते हैं ॥१२॥ आत्मा जिस परिणामसे पदार्थका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते हैं यह करणसाधनकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है । आत्माका जो परिणाम पदार्थींका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते हैं यह कर्तृ-वाच्यकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है क्योंकि जो परिणाम पहले आत्मा रूप कर्ताके परतन्त्र होनेसे करण कहलाता था वही अब स्वतन्त्र होने से कर्ता कहा जा सकता है। और भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिन्तवन करना ही ध्यान की निरुक्ति है। इस प्रकार शक्तिके भेदसे जान-स्वरूप आत्माके एक ही विषयमें तीन भेद होना उचित ही है।। भावार्थ-व्याकरणमें कितने ही शब्दोंकी निरुक्ति करण-साधन, कर्त-साधन और भावसाधनकी अपेक्षा तीन तीन प्रकारसे की जाती है। जहां करणकी मुख्यता होती है उसे करण-साधन कहते हैं, जहां कर्ताकी मुख्यता है उसे कर्त्-साधन कहते हैं और जहां कियाकी मख्यता होती है उसे भाव-साधन कहते हैं। यहां आचार्यने आत्मा, आत्माके परिणाम और चिन्तवन रूप कियामें नय विवक्षासे भेदाभेद रूपकी विवक्षा कर एक ही ध्यान शब्दकी तीनों साधनों द्वारा निरुक्ति की है, जिस समय आत्मा और परिणाम में भेद-विवक्षा की जाती है उस समय आत्मा जिस परिणामसे ध्यान करे वह परिणाम ध्यान कहलाता है ऐसी करणसाधनसे निरुक्ति होती है। जिस समय आत्मा और परिणाममें अभेद विवक्षा की जाती है उस समय जो परिणाम ध्यान करे वही ध्यान कहलाता है, ऐसी कर्त-साधनसे निरुक्ति होती है और जहां आत्मा तथा उसके प्रदेशोंमें होनेवाली ध्यान रूप किया में अभेद माना जाता है उस समय ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है ऐसी भावसाधनसे निरुक्ति सिद्ध होती है ॥१३-१४॥ यद्यपि ध्यान ज्ञानकी ही पर्याय है और ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य पदार्थोंको ही विषय करनेवाला है तथापि एक जगह एकत्रित रूपसे देखा जानेके कारण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य रूप-व्यवहारको भी धारण कर छेता है । भावार्थ-स्थिर रूपसे पदार्थको जानना ध्यान कहलाता है इसलिये ध्यान ज्ञानकी एक पर्याय विशेष हैं। आत्माके जो प्रदेश ज्ञान रूप हैं वे ही प्रदेश दर्शन, सुख और वीर्य रूप भी हैं इसलिये एक ही जगह रहनेके कारण ध्यानमें दर्शन सुख आदिका भी व्यवहार किया जाता है।।१५॥

१ कायबल । २ ध्यानलक्षणयुक्तम् । ३ अभिप्रायमाश्रित्य । ४ चिन्तादिरूपम् । ५ उक्तलक्षण-ध्यानात् । ६ धीबलायत्तवृत्तिभावाज्जातम् । ७ ध्यानपर्य्यायाः । ८ करणव्युत्पत्त्या निष्पन्नम् । ६ सत्ता-मात्रमभिधातुमिच्छायां सत्याम् । १० आत्मस्वरूपस्य । ११ ध्याने । १२ करणकर्तृभावसाधनानां त्रयम् । १३ सम्बद्धो भूत्वा । –संदृष्टो ल०, प० । संदिष्टो द० । १४ एव इत्यर्थः । –वाच्यताम् ल०, म०, द० ।

हर्षामर्षादिवत् सोऽयं चिद्धमोंऽप्यवबोधितः । प्रकाशते 'विभिन्नात्मा कथित्वत् स्तिमितात्मकः ।।१६।। ध्यानस्यालम्बनं कृत्स्नं जगत्तत्वं यथास्थितम् । विनात्मात्मीयसङ्कल्पाव् ग्रौदासीन्ये निवेशितम् ।।१७॥ ग्रथवा ध्येयमध्यात्मे तत्त्वं मुक्ते तरात्मकम् । तत्तत्त्वचिन्तनं ध्यातुः उपयोग'स्य शुद्धये ।।१८॥ उपयोगिवशुद्धौ च बन्धहेतून् 'व्युदस्यत । संवरो निर्जरा चैव ततो मुक्तिरसंशयम् ।।१६॥ मुमुक्षोध्यातुकामस्य सर्वमालम्बनं जगत् । यद्यद्यथास्थितं वस्तु तथा तत्तद्वधव स्यतः ।।२०॥ किमत्र बहुना यो यः कश्चि द्भावः सपर्ययः । स सर्वोऽिष यथान्यायं ध्येयकोिंट विगाहते ।।२१॥ शुभाभिसन्धि तो ध्याने स्यादेवं ध्येयकल्पना । प्रीत्यप्रीत्यभिसन्धानाद् ग्रसद्ध्याने विप्रण्ययः ।।२॥ ग्रतत्वित्यतत्त्वको वैपरीत्येन भावयन् । प्रीत्यप्रीती समार्थधाय संक्लिष्टं ध्यानमृन्छति ।।२३॥

जिस प्रकार सुख तथा कोध आदि भाव चैतन्यके ही परिणाम कहे जाते हैं परन्तु वे उससे भिन्न रूप होकर प्रकाशमान होते हैं-अनुभवमें आते हैं इसी प्रकार अन्तःकरणका संकोच करने रूप ध्यान भी यद्यपि चैतन्य (ज्ञान) का परिणाम वतलाया गया है तथापि वह उससे भिन्न रूप होकर प्रकाशमान होता है। भावार्थ-पर्याय और पर्यायीमें कथंचिद भेदकी विवक्षा कर यह कथन किया गया है।।१६।। जगत्के समस्त तत्त्व जो जिस रूपसे अवस्थित हैं और जिनमें यह मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूं ऐसा संकल्प न होनेसे जो उदासीन रूपसे विद्यमान हैं वे सब ध्यानके आलम्बन (विषय) हैं। भावार्थ-ध्यानमें उदासीन रूपसे समस्त पदार्थीं का चिन्तवन किया जा सकता है ।।१७।। अथवा संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेदवाले आत्म तत्त्वका चिन्तवन करना चाहिये क्योंकि आत्मतत्त्वका चिन्तवन ध्यान करनेवाले जीव के उपयोगकी विश्वद्धिके लिये होता है ॥१८॥ उपयोगकी विश्वद्धि होनेसे यह जीव बन्धके कारणोंको नष्ट कर देता है, बन्धके कारण नष्ट होनेसे उसके संवर और निर्जरा होने लगती है तथा संवर और निर्जराके होनेसे इस जीवको निःसन्देह मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ।।१९।। जो जो पदार्थ जिस जिस प्रकारसे अवस्थित हैं उसको उसी उसी प्रकारसे निश्चय करनेवाले तथा ध्यानकी इच्छा रखनेवाले मोक्षाभिलाषी पुरुषके यह समस्त संसार आलम्बन है। भावार्थ-राग-द्वेषसे रहित होकर किसी भी वस्तुका ध्यानकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ॥२०॥ अथवा इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है संक्षेपमें इतना ही समभ लेना चाहिये कि इस संसारमें अपनी अपनी पर्यायों सहित जो जो पदार्थ है वे सब आम्नायके अनुसार ध्येय कोटिमें प्रवेश करते हैं अर्थात् उन सभीका ध्यान किया जा सकता है ॥२१॥ इस प्रकार जो ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थीका वर्णन किया गया है वह सब शुभ पदार्थका चिन्तवन करनेवाले ध्यानमें ही समभना चाहिये । यदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंका चिन्तवन किया जावेगा तो वह असद्ध्यान कहलावेगा और उसमें ध्येयकी कोई कल्पना नहीं की जाती अर्थात् असद्-ध्यानका कुछ भी विषय नहीं है-कभी असद्ध्यान नहीं करना चाहिये।।२२।। जो मनुष्य तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप नहीं समभता वह विपरीत भावसे अतद्रूप वस्तुको भी तद्रूप चिन्तवन करने लगता है और पदार्थोंमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर केवल संक्लेश सहित ध्यान धारण

१ वैभिन्नात्मा इति क्वचित्। २ आत्मतत्त्वम्। ३ मुक्तजीवसंसारजीवस्वरूपम्। ४ ज्ञानस्य। ५ निरुचन्वतः । ७ पदार्थः। ८ यथाप्रमाणम्। यथाम्नायं ल०, म०, द०, अ०, इ०, स०। ६ शुभाभिप्रायमाश्रित्य। शुभाभिसिन्ति ल०, म०, द०। १० ध्येयकल्पना भवतीत्यर्थः। ११ आश्रित्य।

सङ्कल्पवशागो मूढो वस्त्विष्टानिष्टतां नयेत् । रागद्वेषौ तत'स्ताभ्यां बग्धं दुर्मोचमश्नुते ॥२४॥ सङ्कल्पो मानसी वृत्तिः विषयेष्वनुर्ताषणी । संव वृद्धणिधातं स्याद् ग्रपध्यानमतो विद्धः ॥२४॥ तस्मादाशयशुद्धचर्थम् इष्टा तत्त्वार्थभावना । ज्ञानशुद्धिरतस्तस्यां ध्यानशुद्धिरताहृता ॥२६॥ प्रशस्तमप्रशस्तञ्च ध्यानं संस्मर्यते द्विषा । शुभाशुभाभिसन्धानात् प्रत्येकं तद्वयं द्विषा ॥२७॥ चतुर्धा तत्त्वलु ध्यानम् इत्याप्तंरनुर्वाणतम् । त्रातं रौद्रञ्च धम्यंञ्च शुक्लञ्चेति विकल्पतः ॥२६॥ हेयमाद्यं द्वयं विद्धि दुध्यांनं भववर्धनम् । उत्तरं द्वितयं ध्यानम् उपादेयन्तु योगिनाम् ॥२६॥ तेषामन्तिभवा वक्ष्ये लक्ष्म निर्वचनं तथा । विषामन्तिभवा कालभावफलान्यि ॥३०॥ ऋते भवमथात्तं स्याद् ध्यानमाद्यं चतुर्विषम् । इष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिदानासात हेतुकम् ॥३१॥ विप्रयोगे मनोज्ञस्य तत्सयेगानु तर्षणम् । अमनोज्ञार्थसंयोगे तद्वियोगानुचन्तनम् ॥३२॥ निदानं भोगकाङक्षोत्यं संविलष्टस्यान्यभोगतः । स्मृत्यन्वाहरणञ्चेष वेदनात्तंस्य तत्क्षये ॥३३॥

करता है ॥२३॥ संकल्प विकल्पके वशीभृत हुआ मूर्ख प्राणी पदार्थोंको इप्ट अनिष्ट समभने लगता है उससे उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेषसे जो कठिनतासे छट सके ऐसे कर्मबन्धको प्राप्त होता है ।।२४।। विषयोंमें तृष्णा बढ़ानेवाली जो मनकी प्रवृत्ति है वह संकल्प कहलाती है उसी संकल्पको दुष्प्रणिधान कहते हैं और दुष्प्रणिधानसे अपध्यान होता है ॥२५॥ इसलिये चित्तकी शद्धिके लिये तत्त्वार्थकी भावना करनी चाहिये क्योंकि तत्त्वार्थकी भावना करनेसे ज्ञानकी शुद्धि होती है और ज्ञानकी शुद्धि होनेसे ध्यानकी शुद्धि होती है ॥२६॥ शुभ और अशुभ चिन्तवन करनेसे वह ध्यान प्रशस्त तथा अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका स्मरण किया जाता है उस प्रशस्त तथा अप्रशस्त ध्यानमेंसे भी प्रत्येक के दो दो भेद हैं। भावार्थ-जो ध्यान शुभ परिणामोंसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते हैं और जो अशुभ परिणामोंसे किया जाता है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। प्रशस्त ध्यानके धर्म्य और शुक्ल ऐसे दो भेद हैं तथा अप्रशस्त ध्यानके आर्त और रौद्र ऐसे दो भेद हैं ॥२७॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानने वह ध्यान आर्त रौद्र धर्म्य और शक्लके भेदसे चार प्रकारका वर्णन किया है।।२८।। इन चारों ध्यानोंमेंसे पहलेके दो अर्थात् आर्त और रौद्र ध्यान छोड़नेके योग्य हैं क्योंकि वे खोटे ध्यान हैं और संसारको बढ़ानेवाले हैं तथा आगेके दो अर्थात् धर्म्य और शुक्ल ध्यान मुनियोंको भी ग्रहण करने योग्य हैं।।२९।। अब इन ध्यानोंके अन्तर्भेद, उनके लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके बलाधान, आधार, काल, भाव और फलका निरूपण करेंगे ॥३०॥

जो ऋत अर्थात् दुःखमें हो वह पहला आत्तध्यान है वह चार प्रकारका होता है पहला इच्ट वस्तुके न मिलनेसे, दूसरा अनिष्ट वस्तुके मिलनेसे, तीसरा निदानसे और चौथा रोग आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ॥३१॥ किसी इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये बार-बार चिन्तवन करना सो पहला आर्तध्यान है इसी प्रकार किसी अनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगके लिये निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आर्तध्यान है ॥३२॥ भोगोंकी आकांक्षासे जो ध्यान होता है वह तीसरा निदान नामका आर्तध्यान कहलाता है। यह ध्यान दूसरे पुरुषोंकी भोगोपभोगकी सामग्री देखनेसे संक्लिष्ट चित्तवाले जीवके होता है और किसी वेदनासे पीडित मनष्यका उस वेदनाको नष्ट करनेके लिये जो वार-बार चिन्तवन

१ इष्टानिष्टनयनात् । २ वाञ्छावती । ३ दुष्टिचिन्ता । दुःप्रणिधानं अ०, प०। ४ अवान्तरभेदान् । —नर्न्तिभदां ल०, म०, इ०, अ०, प०, स०। ५ बलजृम्भणम् । ६ इष्टिवियोग-हेतुकमनिष्टसंयोगहेतुकं निदानहेतुकम् असाताहेतुकमिति । ७ —नाज्ञानहे— ल०, म०। ५ वाञ्छा । ६ स्मृत्यविच्छिन्नप्रवर्तनम् । चिन्ताप्रबन्धमित्यर्थः । ऋते विना मनोज्ञार्थाव् भविमाष्टवियोगजम् । निदान'प्रत्ययञ्चेवम् श्रप्राप्तेष्टार्थिचन्तनात् ॥३४॥ ऋतेप्यु पगतेऽनिष्टे भवमातं द्वितीयकम् । भवेच्चतुर्यमप्येवं वेदनोपगमोद्भवम् ॥३४॥ प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोज्ञेतरार्थयोः स्मृतियोजने । निदानवेदना पायविषये चानुचिन्तने ॥३६॥ इत्युक्तमार्तमातित्मचिन्त्यं घ्यानं चर्जुविषम् । प्रमादाधिष्ठितं तत्तु षड् गुणस्थानसंश्रितम् ॥३७॥ श्रप्रशस्ततमं लेश्या त्रयमाश्रित्य जृम्भितम् । श्रन्तम् हूर्तकालं तद् श्र'ण्रशस्तावलम्बनम् ॥३६॥ क्षायोपश्चिकोऽस्य स्याद् भावस्तिर्यगतिः फलम् । तस्माद् दुध्यानमार्तास्यं हेयं श्रेयोऽयिनामिदम् ॥३६॥ मूच्छ्यि सौश्वीत्य प्रत्याते स्मृतानि वे।४० बाह्यञ्च लिङ्गमार्तस्य गात्रग्लार्थं निर्ववर्णता । हस्तन्यस्तकपोलत्वं र् साश्रुतान्यच्च तादृशम् ॥४१॥ प्राणिनां रोदनाद् १० इदः कूरः सत्त्वेषु निर्घृणः । पुमांस्तत्र भवं रौद्रं विद्धि घ्यानं चर्जुविषम् ॥४२॥

होता है वह चौथा आर्त्तध्यान कहलाता है ॥३३॥ इष्ट वस्तुओं के बिना होनेवाले दुःखके समय जो ध्यान होता है वह इष्ट वियोगज नामका पहला आर्तध्यान कहलाता है, इसी प्रकार प्राप्त नहों हए इच्ट पदार्थके चिन्तवनसे जो आर्तध्यान होता है वह निदान प्रत्यय नामका तीसरा आर्तथ्यान कहलाता है ।।३४।। अनिष्ट वस्तुके संयोगके होनेपर जो ध्यान होता है वह अनिष्ट संयोगज नामका तीसरा आर्तध्यान कहलाता है और वेदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता है वह वेदनोपगमोद्भव नामका चौथा आर्तध्यान कहलाता है ।।३५।। इप्ट वस्तुकी प्राप्ति के लिये, अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिके लिये, भोगोपभोगकी इच्छाके लिये और वेदना दूर करने के लिये जो वार-बार चिन्तवन किया जाता है उसी समय ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आर्त-ध्यान होता है ।।३६।। इस प्रकार आर्त अर्थातु पीडि़त आत्मावाले जीवोंके द्वारा चिन्तवन करने योग्य चार प्रकारके आर्तध्यानका निरूपण किया। यह कषाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित होता है और प्रमत्तसंयत नामक छठवें गुणस्थान तक होता है ।।३७।। यह चारों प्रकारका आर्तध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका आश्रय कर उत्पन्न होता है,इसका काल अन्तर्मुहूर्त है और आलम्बन अशुभ है ।।३८।। इस आर्तध्यानमें क्षायोपशमिक भाव होता है और तिर्यञ्च गति इसका फल है इसलिये यह आर्त नामका खोटा ध्यान कल्याण चाहनेवाले पुरुषों द्वारा छोड़ने योग्य है ॥३९॥ परिग्रहमें अत्यन्त आसक्त होना, कुशील रूप प्रवृत्ति करना, कृपणता करना, व्याज लेकर आजीविका करना, अत्यन्त लोभ करना, भय करना, उद्देग करना और अतिशय शोक करना ये आर्तध्यानके चिह्न हैं।।४०।। इसी प्रकार शरीरका क्षीण हो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोंपर कपोल रखकर पश्चा-त्ताप करना, आंसू डालना तथा इसी प्रकार और और भी अनेक कार्य आर्तध्यानके बाहच चिह्न कहलाते हैं ।।४१।। इस प्रकार आर्तध्यानका वर्णन पूर्ण हुआ, अब रौद्र ध्यानका निरूपण करते हैं-जो पुरुष प्राणियोंको रुलाता है वह रुद्र ऋर अथवा सब जीवोंमें निर्दय कहलाता

१ निदानहेतुकम् । २ अनिष्टे वस्तुनि समागते इति भावः । ह्युपगते ल०, म० । यार्त्तंध्यानोक्तप्रकारेण । ४ मनोज्ञार्थप्राप्तौ । स्मृतियोजनम् । ५ निदानञ्च वेदनापायश्च निदानवेदना-पायौ निदानवेदनापायां विषयो ययोस्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानुचिन्तनं वेदनापायानुचिन्तन-प षड्गुणस्थानसंश्रितमित्यनेन किस्वामिकमिति पदं ७ ध्यानम् । ६ लेश्यात्रयमाश्रित्य जृम्भितमित्यनेन बलाघानमुक्तम् । १० अप्रशस्तपरिणामावलम्बनम् । किमालम्बनमिति पदं प्रोक्तम् । ११ परिग्रहः । १२ कृशीलत्व । १३ लु॰घत्व अथवा कृतघ्नत्व। १५ अत्यभिलाविता । १६ इष्टिवयोगेषु विक्लवभाव एवोद्वेगः। चित्तचलन। १४ आलस्य । १७ चिह्नानि। १८ गात्रम्लानिः ट०। शरीरपोषणम् । १६ वाष्पवारिसहित**म्**। २० रोदनकारित्वात ।

हिंसानन्दमृषानन्दस्तेयसंरक्षणात्मकम् । षष्ठात्तु तद्गुणस्थानात् प्राक् पञ्चगुणभूमिकम् ।।४३॥ प्रकृष्टतरदुर्लेश्यात्रयोपो'द्बलबृंहितम् । ग्रन्तर्मुहूर्तकालोत्यं पूर्ववद्भावः इष्यते ।।४४॥ वधबन्धाभि सन्धानम् ग्रङ्गच्छेवोपतापने । 'दण्डपारुष्यमित्यादि हिंसानन्दः स्मृतो बुधः ॥४५॥ हिंसानन्दं समाधायः हिंसुः प्राणिषु निर्घृणः । हिनस्त्यात्मानमेव प्राक् पश्चाद् हन्यान्न वा परान् ॥४६॥ सिक्यमत्स्यः किलैकोऽसौ स्वयम्भूरमणाम्बुधौ । महामत्स्यसमान्दोषान् ग्रवाप स्मृतिदोषतः ॥४७॥ पुरा किलारविन्दास्यः प्रस्थातः खचराधियः । रुधिरस्नानरौद्राभिसन्धः श्वा भूत्रो विवेश सः ॥४८॥ द्रिमानृशंस्यं हिंसोपकरणादानतत्कथाः । निसर्गहिस्रताः चेति लिङ्गान्यस्यः स्मृतानि व ॥४६॥ मृषानन्दो मृषावादैः ग्रतिसन्धानचिन्तनम् । व व कृषारुष्यादिलङ्गं तद् । दित्रोयं रौद्रमिष्यते ॥४०॥

है ऐसे पुरुषमें जो ध्यान होता है उसे रौद्रध्यान कहते हैं यह रौद्र ध्यान भी चार प्रकारका होता है ।।४२।। हिंसानन्द अर्थात् हिसामें आनन्द मानना, मृषानन्द अर्थात् भूठ बोलनेमें आनन्द मानना, स्तेयानन्द अर्थात् चोरी करनेमें आनन्द मानना और संरक्षणानन्द अर्थात् परिग्रहकी रक्षामें ही रात-दिन लगा रह्नकर आनन्द मानना ये रौद्र ध्यानके चार भेद हैं। यह ध्यान छठवें गुणस्थानके पहले पहले पांच गुणस्थानोंमें होता है।।४३॥ यह रौद्रध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण आदि तीन खोटी लेश्याओंके बलसे उत्पन्न होता है, अन्तर्मुहुर्त काल तक रहता है और पहले आर्तध्यानके समान इसका क्षायोपश्चमिक भाव होता है।।४४॥ मारने और बांधने आदिकी इच्छा रखना, अंग उपांगोंको छेदना, संताप देना तथा कठोर दण्ड देना आदिको विद्वान् लोग हिंसानन्द नामका आर्तध्यान कहते हैं ।।४५।। जीवोंपर दया न करनेवाला हिंसक पुरुष हिंसानन्द नामके रौद्रध्यानको धारण कर पहले अपने आपका घात करता है पीछे अन्य जीवोंका घात करे अथवा न करे। भावार्थ-अन्य जीवोंका मारा जाना उनके आयु कर्मके आधीन है परन्तू मारनेका संकल्प करनेवाला हिसक पूरुष तीव्र कपाय उत्पन्न होनेसे अपने आत्माकी हिंसा अवश्य कर लेता है अर्थात् अपने क्षमा आदि गुणोंको नष्ट करैर भाव हिंसाका अपराधी अवस्य हो जाता है ।।४६।। स्वयंभूरमण समुद्रमें जो तंदुल नामका छोटा मत्स्य रहता है वह केवल स्मृतिदोषसे ही महामत्स्यके समान दोषोंको प्राप्त होता है। भावार्थ-राघव मत्स्यके कानमें जो तंदुल मत्स्य रहता है। वह यद्यपि जीवोंकी हिंसा नहीं कर पाता है केवल बड़े मत्स्यके मुखविवरमें आये हुए जीवोंको देखकर उसके मनमें उन्हें मारनेका भाव उत्पन्न होता है तथापि वह उस भाव-हिंसाके कारण मरकर राघव मत्स्य के समान ही सातवें नरकमें जाता है ।।४७।। इसी प्रकार पूर्वकालमें अरविन्द नामका प्रसिद्ध विद्याधर केवल रुधिरमें स्नान करने रूप-रौद्र ध्यानसे ही नरक गया था ॥४८॥ कुर होना, हिसा के उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिंसाकी ही कथा करना और स्वभावसे ही हिंसक होना ये हिसानन्द रौद्रध्यानके चिह्न माने गये हैं ॥४९॥ भूठ बोस्टकर लोगोंको घोखा देने का चिन्तवन करना सो मुषानन्द नामका दूसरा रौद्र ध्यान है तथा कठोर वचन बोलना आदि

१ सहाय । २ क्षायोपशिमकभावः । —भाविमिष्यते ल०, म०, अ०, प०, स०, इ०, द० । ३ अभिप्रायः । ४ बाह्यलिङ्गोपलक्षितवधबन्धादिनैष्ठुर्यम् । ५ अवलम्ब्य । ६ अभिप्रायः । ७ नरकगितम् । द अनृशंस्यं हि सो —ल०, म०, द०, प० । न नृशंसः अनृशंसः अनृशंसस्य भावः आनृशंस्यम् अनानृशंस्यम् , अकौर्यम् । 'नृशंसो घातुकः क्रूरः' इत्यर्थः । ६ स्वभाविहसनशीलता । १० रौद्रस्य । ११ अतिवञ्चनम् । १२ ध्यानम् ।

स्तेयानन्दः परद्रव्यहरणे स्मृतियोजनम् । भवेत् संरक्षणानन्दः स्मृतिरर्थार्जनादिषु ।।५१।।
प्रतीतिलङ्गमेवेतव् रौद्रध्यानद्वयं भृवि । नारकं दुःखमस्याद्वः फलं रौद्रस्य दुस्तरम् ।।५२।।
बाह्यन्तु, लिङ्गमस्याद्वः भ्रूभङ्गं मुखविकियाम् । प्रस्वेदमङ्गकम्पञ्च नेत्रयोश्चातितामृताम् ।।५३।।
प्रयत्नेन विनेवेतव् ग्रसद्ध्या नद्वयं भवेत् । ग्रनादिवासनोद्भूतम् ग्रतस्तद्विसृजेन्मृनिः ।।५४।।
ध्यानद्वयं विसृज्याद्यम् ग्रस्वेत्संसारकारणम् । प्यदोत्तरं द्वयं ध्यानं मुनिनाभ्यसिसिष्यते ।।५५।।
तिदेदं परिकर्मेष्टं देशा वस्याद्यपाश्रयम् । बहिःसामग्य्योनं हि फलमत्र द्वयात्मकम् ।।५६॥
शून्यालये श्मशाने वा जरदुद्यानकेऽपि वा । सरित्पुलिनिगर्यग्रगह्वरे द्रुमकोटरे ।।५७॥
शुचावन्यतमे देशे चित्तहारिण्यपातके । नात्युष्णशिशिरे नापि प्रवृद्धतरमास्ते ।।५६॥
विमुक्तवर्षं सम्बाधे स्वभ्यान्त्वनुपद्वते । रिजलसम्पातिनम् वते मन्दमन्दनभस्वति ।।५६॥
पत्यङ्कमासनं बद्ध्या सुनिविष्टो महोतले । सममृज्वारियतं बिभ्रद्गात्रमस्तब्धरे वृत्तिकम् ॥६०॥
स्वपयंङ्के करं वामं न्यस्योत्तानतलं पुनः । तस्योपरीतरं पाणिमिष विन्यस्य तत्समम् ॥६१॥

इसके बाह्य चिह्न हैं ॥५०॥ दूसरेके द्रव्यके हरण करने अर्थात् चोरी करनेमें अपना चित्त लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रौद्र ध्यान है और धनके उपार्जन करने आदिका चिन्तवन करना सो संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान है। (संर-क्षणानन्दका दूसरा नाम परिग्रहानन्द भी हैं) ॥५१॥ स्तेयानन्द और संरक्षणानन्द इन दोनों रौद्रध्यानोंके बाह्य चिह्न संसारमें प्रसिद्ध हैं। गणधरदेवने इस रौद्र ध्यानका फल अतिशय कठिन नरकगतिके दुःख प्राप्त होना बतलाया है।।५२।। भौंह टेढ़ी हो जाना, मुखका विकृत हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कँपने लगना और नेत्रोंका अतिशय लाल हो जाना आदि रौद्र ध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते हैं।।५३।। अनादि कालकी वासनासे उत्पन्न होनेवाले ये दोनों (आर्त और रौद्र) ध्यान बिना प्रयत्नके ही हो जाते हैं इसलिये मुनियोंको इन दोनोंका । ही त्याग करना चाहिये ॥५४॥ संसारके कारणस्वरूप पहले कहे हुए दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग कर मुनि लोग अन्तके जिन दो ध्यानोंका अभ्यास करते हैं वे उत्तम हैं, देश तथा अवस्था आदिकी अपेक्षा रखते हैं, बाह्य सामग्रीके आधीन हैं और इन दोनोंका फल भी गौण तथा मुख्य की अपेक्षा दो प्रकारका है ।।५५–५६।। अध्यात्मके स्वरूपको जाननेवाला मुनि, सुने घरमें, श्मशानमें, जीर्ण वनमें, नदीके किनारे, पर्वतकी शिखरपर, गुफामें, वृक्षकी कोटरमें अथवा और भी किसी ऐसे पवित्र तथा मनोहर प्रदेशमें, जहां आतप न हो, अतिशय गर्मी और सर्दी न हो, तेज वायु न चलता हो, वर्षा न हो रही हो, सूक्ष्म जीवोंका उपद्रव न हो, जलका प्रपात न हो और मन्द मन्द वायु बह रही हो, पर्यं क आसन बांधकर पृथिवी तलपर विराजमान हो, उस समय अपने शरीरको सम सरल और निइचल रखे, अपने पर्य कमें बांया हाथ इस प्रकार रक्खे कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो, इसी प्रकार दाहिने हाथको भी बांया हाथ पर रक्खे, आंखोंको न तो अधिक खोले ही और न अधिक बन्द ही रक्खे, धीरे-धीरे उच्छ्वास

१ विकारम् । २ आर्तरौद्रद्वयम् । ३ असाधु । ४ यदुत्तरं ल०, म०, इ०, अ०, स०, । ५ अभ्यसितुमिच्छते । ६ तदिदं ल०, म०, इ०, अ०, स०। ७ देशासनभेदादिवक्ष्यमाणलक्षण । ६ निश्चयव्यवहारात्मकम् । अथवा मुख्यामुख्यात्मकम् । ६ पुराणोद्याने । १० सम्बन्धे ल०, म०। ११ जनसम्पात द०, इ०। १२ समसुज्वागितं अ०, इ०। सममुज्वायित प०, ल०, म०। १३ प्रयत्नपरवृत्तिकम् । १४ दक्षिणहस्तम् ।

नात्युन्मिषम् चात्यन्तं निमिषन्मन्दमुच्छ्वसन् । दन्तैर्वन्ताप्रसन्धानपरो घीरो 'निरुद्धधीः ॥६२॥ हृदि मूर्ष्टिन ललाटे वा नाभेक्ष्टवं परत्रं वा । स्वाभ्यासवशतिवत्तं निधायाध्यात्मिवन्मुनिः ॥६३॥ ध्यायेद् द्रव्यादियायात्म्यम् ग्रागमार्थानुसारतः । परीषहोत्थिता बाधाः सहमानो निराकुलः ॥६४॥ 'प्राणायामेऽतितीवे स्याद् प्रवशं स्याकुलं मनः । व्याकुलस्य समाधानभङ्गाम्न ध्यानसम्भवः ॥६४॥ ग्राप व्युत्सृ 'ष्टदकायस्य समाधिप्रति 'पत्तये । मन्दोच्छ्वासिनमेषादिवृत्तेर्नास्ति निषेषमम् ॥६६॥ समा वस्थितकायस्य स्यात् समाधानमङ्गानः । दुःस्थिताङ्गस्य तद्भङ्गगाद् भवेदाकुलता धियः ॥६७॥ ततो यथोक्तपत्यङ्ककलक्षणासनमास्थितः । ध्यानाभ्यासं प्रकुर्वीत योगी 'व्याक्षेपमुत्सृजन् ॥६८॥ 'पत्यङ्क इव दिध्यासोः कायोत्सर्गोऽपि सम्मतः । समप्रयुक्तसर्वाङ्गगो द्वात्रिशद्दोषवित्तः ॥६८॥ 'विसंस्थुलासनस्यस्य ध्रवं गात्रस्य निग्रहः । तिष्रप्रहान्मनःपीडा तत्तरच विमनस्कता ॥७०॥ वंमनस्य च कि ध्यायेत् तस्मादिष्टं सुखासनम् । कायोत्सर्गंश्च पर्यङ्कम् न्रामनन्ति सुखासनम् ॥७१॥ 'तदवस्थाद्वयस्यव प्राधान्यं ध्यायतो यतेः । प्रायस्तत्रापि पत्यङ्कम् न्रामनन्ति सुखासनम् ॥७१॥

ले, ऊपर और नीचेकी दोनों दांतोंकी पंक्तियोंको मिलाकर रक्खे, और धीर वीर हो मनकी स्वच्छन्द गतिको रोके फिर अपने अभ्यासके अनुसार मनको हृदयमें, मस्तकपर, ललाटमें नाभिके ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखकर परीषहोंसे उत्पन्न हुई वाधाओंको सहता हुआ निराकुल हो आगमके अनुसार जीव अजीव आदि द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करे ॥५७-६४॥ अतिशय तीव्र प्राणायाम होनेसे अर्थात् बहुत देरतक श्वासोच्छ्वासके रोक रखनेसे इन्द्रियोंको पूर्ण रूपसे वशमें न करनेवाले पुरुषका मन व्याकुल हो जाता है। जिसका मन व्याकुल हो गया है उसके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और ऐसा होनेसे उसका ध्यान भी टूट जाता है। इसलिये शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिये मन्द-मन्द उच्छ्वास लेना और पलकोंके लगने उघड़ने आदिका निषेध नहीं है ॥६५–६६॥ ध्यानके समय जिसका शरीर सम रूपसे स्थित होता है अर्थात ऊंचा नीचा नहीं होता है उसके समाधान अर्थात् चित्तकी स्थिरता रहती है और जिसका शरीर विषम रूपसे स्थित है उसके समाधानका भंग हो जाता है और समाधानके भंग हो जानेसे बुद्धिमें आकुलता उत्पन्न हो जाती है इसलिये मुनियोंको ऊपर कहे हुए पर्य क आसनसे बैठकर और चित्तकी चञ्चलता छोड़कर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।।६७-६८।। ध्यान करनेकी इच्छा करनेवाले मुनिको पर्यं क आसनके समान कायोत्सर्ग आसन करनेकी भी आज्ञा है। कायोत्सर्गके समय शरीर के समस्त अंगोंको सम रखना चाहिये और आचार शास्त्रमें कहे हुए बत्तीस दोषोंका बचाव करना चाहिये ।।६९।। जो मनुष्य ध्यानके समय विषम (ऊंचे-नीचे) आसनसे बैठता है उसके शरीरमें अवश्य ही पीड़ा होने लगती है, शरीरमें पीड़ा होनेसे मनमें पीड़ा होती है और मनमें पीड़ा होनेसे आकुलता उत्पन्न हो जाती है। आकुलता उत्पन्न होनेपर कुछ भी ध्यान नहीं किया जा सकता इसलिये ध्यानके समय सुखासन लगाना ही अच्छा है। कायोत्सर्ग और पर्यं क ये दो सुखासन हैं इनके सिवाय बाकी सब विषम अर्थात् दु:ख करनेवाले आसन हैं।।७०-७१।। ध्यान करनेवाले मुनिके प्रायः इन्हीं दो आसनोंकी प्रधानता रहती है और उन दोनोंमें

१ निरुद्धमनः । २ कण्ठादौ । ३ योगनिग्रहे, आनस्य प्राणस्य दैर्घ्ये । ४ असमर्थस्य । १ त्यक्तशरीरममकारस्य । ६ निश्चयाय । ७ समानस्थितशरीरस्य । ८ कार्यान्तरपारवश्यम् । १ पर्यंद्धक ल०, म०, ६० । १० विखमोन्नतासनस्थस्य, अथवा वज्वीरासनकुक्कुटासनादिविषमासनस्य । विसंद्धुला⊷ल०, म० । ११ कार्योत्सर्गपर्यंद्धकाभ्याम् । १२ कार्योत्सर्गपर्यंद्धकासनद्वयरूपस्यैव ।

वज्रकाया महारसत्त्वाः सर्वावस्थान्तरस्थिताः । श्रूयन्ते घ्यानयोगेन सम्प्राप्ताः पदमव्ययम् ॥७३॥ बाहुल्यापेक्षया तस्माव् श्रवस्था द्वयसङ्गरः । सक्तानां तूपसर्गाद्वाः तद्वै चित्र्यं न रेंबुष्यति ॥७४॥ देहावस्था पुनर्येव न स्याव् ध्यानोपरोधिनो । तदवस्थो मुनिष्यियेत् स्थित्वा सित्वाधिशय्य वा ॥७४॥ देशादिभियमोप्येवं प्रायो वृत्तिव्यपाश्रयः । कृता तमनां तु सर्वोऽपि देशाविध्यनिसद्धये ॥७६॥ स्त्रीपशुक्लोबसंस् १०कतरहितं विजनं मुनेः । ११ सर्वदेबोचितं स्थानं ध्यानकाले विशेषतः ॥७७॥ वसतोऽस्य जनाकीणें विषयानभिषश्यतः । बाहुल्यादिन्द्रियार्थानां जातु ११ व्यग्रीभवेन्मनः ॥७८॥

भी पर्य के आसन अधिक सुखकर माना जाता है।।७२।। आगममें ऐसा भी सुना जाता है कि जिनका शरीर वजमयी है और जो महा शक्तिशाली हैं ऐसे पुरुष सभी आसनोंसे विराजमान होकर ध्यानके बलसे अविनाशी पद (मोक्ष) को प्राप्त हुए हैं ।।७३।। इसलिये कायोत्सर्ग और पर्यं क ऐसे दो आसनोंका निरूपण असमर्थ जीवोंकी अधिकतासे किया गया है। जो उपसर्ग आदिके सहन करनेमें अतिशय समर्थ हैं ऐसे मुनियोंके लिये अनेक प्रकारके आसनों के लगानेमें दोष नहीं है। भावार्थ-बीरासन, बृजासन, गोदोहासन, धनुरासन आदि अनेक आसन लगानेसे काय-क्लेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य है पर हमेशा तप शक्तिके अनुसार ही किया जाता है। यदि शक्ति न रहते हुए भी ध्यानके समय दुखकर आसन लगाया जावे तो उससे चित्त चंचल हो जानेसे मल तत्त्व-ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकेगी इसलिये आचार्यने यहांपर अशक्त पृथ्षोंकी बहुलता देख कायोत्सर्ग और पर्यं क इन्हीं दो सुखासनोंका वर्णन किया है परन्तु जिनके शरीरमें शक्ति है, जो निषद्या आदि परीषहोंके सहने करनेमें समर्थ हैं उन्हें विचित्र विचित्र प्रकारकें आसनोंके लगानेका निषेध भी नहीं किया है । आसन लगाते समय इस बातका स्मरण रखना आवश्यक है कि वह केवल बाह्य प्रदर्शनके लिये न हो किन्तू कायक्लेश तपश्चरणके साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिये। क्योंकि जैन शास्त्रोंमें मात्र बाह्य प्रदर्शनके लिये कुछ भी स्थान नहीं है और न उस आसन लगानेवालेके लिये कुछ आत्मलाभ ही होता है ॥७४॥

अथवा शरीरकी जो जो अवस्था (आसन) ध्यानका विरोध करनेवाली न हो उसी उसी अवस्था में स्थित होकर मुनियोंको ध्यान करना चाहिये। चाहें तो वे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं और लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं ॥७५॥ इसी प्रकार देश आदिका जो नियम कहा गया है वह भी प्रायोवृत्तिको लिये हुए है अर्थात् हीन शक्तिके धारक ध्यान करनेवालोंके लिये ही देश आदिका नियम है पूर्ण शक्तिके धारण करनेवालोंके लिये तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यानके साधन हैं ॥७६॥ जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक जीवोंके संसर्गसे रहित हो तथा एकान्त हो वही स्थान मुनियोंके सदा निवास करनेके योग्य होता है और ध्यानके समय तो विशेष कर ऐसा ही स्थान योग्य समभा जाता है ॥७७॥ जो मुनि मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदिमें निवास करते हैं और निरन्तर विषयोंको देखा करते हैं ऐसे मुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके विषयोंकी अधिकता होनेसे कदाचित् व्याकुल हो सकता है

१ महामनोबलाः । २ – स्थिराः ट० । सर्वासनान्तरस्थिरा । ३ ध्यानयोजनेन । ४ कायो-त्सर्गपर्यञ्जासनद्वयप्रतिज्ञा । ५ तत्कायोत्सर्गविरहासनादिविचित्रताः । ६ दुष्टो न भवति । ७ उपविश्य । ६ प्रचुरवृत्तिसमाश्रयः । ६ निश्चितात्मनाम् । १० संसर्गरहितं राणिजनरहितं वा । ११ ध्यानरहितसर्वकालेऽपि । १२ कदाचित् ।

ततोर विविक्तशायित्वं वने वासक्च योगिनाम् । इति साधारणो मार्गो जिनस्थविरकल्पयोः ॥७६॥ इत्यमुख्यां व्यवस्थायां सत्यां धीरास्तु केचन । विहर्गन्त जनाकीणें शून्ये च समर्दिशनः ॥ ५०॥ न चाहोरात्रसन्ध्यादिलक्षणः कालपर्ययः । नियतोऽस्यास्ति 'दिध्यासोः तद्धचानं ' सार्वकालिकम् ॥ ५१॥ 'यद्देशकालचेष्टासुं सर्वास्वेवं समाहिताः । सिद्धाः ' सिद्धचित्तं सेत्स्यन्ति 'नात्र तिन्नि'थमोऽस्यतः ॥ ६२॥ यदा यत्र यथावस्थो योगी ध्यानमवाप्नुयात् । स कालः स च देशः स्याद् ध्यानावस्था च सा मता ॥ ६३॥ प्रोक्ता ध्यातुरवस्थयम् ११ इदानीं तस्य लक्षणम् । ध्ययं ध्यानं फलञ्चिति वाच्य स्मित्चचतुष्टयम् ॥ ६४॥ वज्रसंहननं कायम् उद्धहन् बलवत्तमम् । श्रोघ १३ श्रूरस्तपोयोगे स्वभ्यस्तश्रुतविस्तरः ॥ ६५॥ दूरोत्सारितदुध्यानो दुलेंश्याः परिवर्जयन् । लेश्याविशुद्धिमालम्ब्य भावयन्नप्रमत्तताम् ॥ ६६॥ प्रज्ञापारमितो योगो ध्याता स्याद्धोबलान्वितः । १४ सुत्रार्थालम्बनो धीरः सोढाशेषपरीषहः ॥ ५७॥ (त्रिभिवशेषकम)

।।७८।। इसिलये मुनियोंको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिये और वनमें ही रहना चाहिये यह जिनकल्पी और स्थिवरकल्पी दोनों प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग है ।।७९।। यद्यपि मुनियोंके निवास करनेके लिये यह साधारण व्यवस्था कही गई है तथापि कितने ही समदर्शी घीर-वीर मुनिराज मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदि तथा यन आदि शृन्य (निर्जन) स्थानोंमें विहार करते हैं ।।८०।। इसी प्रकार घ्यान करनेके इच्छुक घीरवीर मुनियोंके लिये दिन रात और संध्याकाल आदि काल भी निश्चित नहीं है अर्थात् उनके लिये समयका कुछ भी नियम नहीं है क्योंकि वह ध्यानरूपी घन सभी समयमें उपयोग करने योग्य है अर्थात् ध्यान इच्छानुसार सभी समयोंमें किया जा सकता है ।।८१।। क्योंकि सभी देश, सभी काल और सभी चेष्टाओं (आसनों) में ध्यान धारण करनेवाले अनेक मुनिराज आजतक सिद्ध हो चुके हैं, अब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे इसिलये ध्यानके लिये देश काल और आसन वगैरह का कोई खास नियम नहीं है ॥८२।। जो मुनि जिस समय, जिस देशमें और जिस आसनसे ध्यानको प्राप्त हो सकता है उस मुनिके ध्यानके लिये वही समय, वही देश और वही आसन उपयुक्त माना गया है ।।८३।। इस प्रकार यह ध्यान करनेवालेकी अवस्थाका निरूपण किया। अब ध्यान करनेवालेका लक्षण, ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य पदार्थ, ध्यान और ध्यानका फल ये चारों ही पदार्थ निरूपण करने योग्य हैं ।।८४।।

जो वज्रवृषभनाराचसंहनन वाले अतिशय बलवान् शरीरका धारक है, जो तपश्चरण करनेमें अत्यन्त शूरवीर है, जिसने अनेक शास्त्रोंका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, जिसने आर्त और रौद्र नामके खोटे ध्यानोंको दूर हटा दिया है, जो अशुभ लेश्याओंसे बचता रहता है, जो लेश्याओंकी विशुद्धताका अवलम्बन कर प्रमादरहित अवस्थाका चिन्तवन करना है, जो बुद्धिके पारको प्राप्त हुआ है अर्थात् जो अतिशय बुद्धिमान् है, योगी है, जो बुद्धिबलसे सहित है, जो शास्त्रोंके अर्थका आलम्बन करनेवाला है, जो धीरवीर है और जिसने समस्त परीषहों

१ कारणात्। २ एकान्तप्रदेश। ३ जनभरितप्रदेशे। ४ ध्यातुमिच्छोः। ५ तद्धनम् म०, ल०। ६ यस्मात् कारणात्। ७ समाधानयुक्ताः। ८ सिद्धपरमेष्टिनो बभूवृरित्यर्थः। ६ सिद्धाः भविष्यन्ति। १० तद्वेशकालादिनियमः। ११ आसनभेदः। १२ वक्तव्यम्। १३ समूहे शूरः। मुनिसमूहे शूरः। सम्पत्समृद्ध इत्यर्थः। उद्यत्सूरः ल०, म०, द०। उद्यसूरः इ०। १४ आगमार्थाश्रयः।

को सह लिया है ऐसे उत्तम मुनिको ध्याता कहते हैं ।।८५–८७।। इसके सिवाय जिसके संसारसे भय उत्पन्न हुआ है, जिसे वैराग्य की भावनाएँ माप्त हुई हैं, जो वैराग्य-भावनाओंके उत्कर्ष से भोगोपभोगकी सामग्रीको अतृष्ति करनेवाली देखता है, जिसने सम्यग्ज्ञानकी भावना से मिथ्याज्ञातरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर दिया है, जिसने विशुद्ध सम्यग्दर्शनके द्वारा गाढ़, मिथ्यात्वरूपी शत्यको निकाल दिया है, जिसने मोक्षरूपी फल देनेवाली उत्तम कियाओं को प्राप्त कर समस्त अशुभ कियाएं छोड़ दी हैं, जो करने योग्य उत्तम कार्योमें सदा तत्पर रहता है, जिसने नहीं करने योग्य कार्योंका परित्याग कर दिया है, हिंसा भूठ आदि जो ब्रतोंके विरोधी दोप हैं उन सबको दूर कर जिसने ब्रतोंकी परम शुद्धिको प्राप्त किया है, जो अत्यन्त उत्कृप्ट अपने क्षमा मार्दव आर्जव और लाघव रूप धर्मोंके द्वारा अतिशय प्रबल क्रोध मान माया और लोभ इन कपायरूपी शत्रुओंका परिहार करता रहता है । जो शरीर, आयु, बल, आरोग्य और यौवन आदि अनेक पदार्थोंको अनित्य, अपवित्र, दुःखदायी तथा आत्मस्वभाव-से अत्यन्त भिन्न देखा करता है, जिनका चिरकालसे अभ्यास हो रहा है ऐसे राग द्वेष आदि भावोंको छोड़कर जो पहले कभी चिन्तवनमें न आई हुई ज्ञान तथा वैराग्य रूप भावनाओं का चिन्तवन करता रहता है और जो आगे कही जानेवाली भावनाओंके द्वारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ऐसा मुनि ही ध्यानमें स्थिर हो सकता है । जिन भावनाओंके द्वारा वह मुनि मोहको प्राप्त नहीं होता वे भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र और वैराग्यकी भावनाएँ कहलाती हैं ॥८८-९५॥

जैन शास्त्रोंका स्वयं पढ़ना, दूसरोंसे पूछना, पदार्थके स्वरूपका चिन्तवन करना, इलोक आदि कण्ठ करना तथा समीचीन धर्मका उपदेश देना ये पांच ज्ञानकी भावनाएँ जाननी चाहिये ॥९६॥ संसारसे भय होना, शान्त परिणाम होना, धीरता रखना, मूढ़ताओंका त्याग करना, गर्व नहीं करना, श्रद्धा रखना और दया करना ये सात सम्यग्दर्शनकी भावनाएँ जानने-

१ अतृष्तिकरान् । २ संज्ञान-द०, इ० । सज्ञान-ल०, म० । ३ तमोबाहुल्यम् । ४ कर्तुं योग्येषु । ४ प्रतिकूलाः । ६ अत्युत्तमैः । ७ शौर्चेः । ६ पर्यायरूपानर्घान् । ६ आत्मस्वरूपा-दन्यान् । १० अनादिवासितान् । ११ पर्यायान् । १२ अक्षुभितः । १३ स्थिरो भवेत् ल०, म० । १४ पठनम् । १४ प्रश्नः । १६ विचारसहितम् । चानुप्रेक्षणम् ल०, म० । १७ परिचिन्तनम् । १६ संसारभीरुत्वम् । १६ रागादीनां विगमः । २० अखिलतत्त्वमितः । २१ अखिलसत्त्वकृपा ।

ईर्यावि'विषया यत्ना मनोवाक्कायगुप्तयः । परीवहसहिष्णुत्वम् इति चारित्रभावनाः ॥६६॥ विषयेष्वनिभिष्वञ्चगः कायतत्त्वानु चिन्तनम् । जगत्त्वत्रस्य विरागस्य भवेदव्यप्रता थियः ॥१००॥ एवं भावयतो ह्यस्य ज्ञानचर्या विसम्पित् । तत्त्वज्ञस्य विरागस्य भवेदव्यप्रता थियः ॥१००॥ स चतुर्दशपूर्वज्ञो दशपूर्वभरोऽपि वा । नवपूर्वभरो वा स्याद् ध्याता सम्पूर्णलक्षणः ॥१०१॥ भुतेन विकलेनापि स्याद् ध्याता मुनिसत्तमः । प्रबुद्धधीरधःश्रेण्या धर्मध्यानस्य सुश्रुतः ॥१०२॥ स एव लक्षणो ध्याता सामग्री प्राप्य पुष्कलाम् । अपकोपश्चमश्रेण्योः उत्कृष्टं ध्यानमृच्छति ॥१०३॥ माद्यसंहनननैव क्षपकश्रेण्यधिश्रितः । त्रिभिराद्यभेजेच्छ्रेणीम् इतरां श्रुततत्त्ववित् ॥१०४॥ क्षिञ्चद्वृष्टिमुपावर्द्यं बहिर्यक्षदम्बकात् । स्मृतिमात्मिन सन्धाय ध्यायेदध्यात्मिवन्मुनिः ॥१०४॥ हृष्वीकाणि तद्यभ्यः त्रे प्रत्याहृत्य ततो मनः । संहृत्य ध्यायव्यग्रा धारयेद् ध्येयवस्तुनि ॥१०६॥ ध्येयमध्यात्मतत्त्वं स्थात् पुरुषार्थोपयोगि स्य । पुरुषार्थञ्च निर्मोक्षो भवे तत्साधनानि स्था ।।१०६॥

के योग्य हैं।।९७।। चलने आदिके विषयमें यत्न रखना अर्थात् ईयर्, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन इन पांच समितियोंका पालन करना, मनोग्ष्ति वचनग्ष्ति और कायग्प्तिका पालन करना तथा परीषहोंको सद्भन करना ये चारित्रकी भावनाएँ जानना चाहिये ।।९८।। विषयों में आसक्त न होना, शरीर के स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करना, और जगत् के स्वभाव का विचार करना ये वैराग्य को स्थिर रखनेवाली भावनाएं हैं।।९९।। इस प्रकार ऊपर कही हुई भावनाओंका चिन्तवन करनेवाले, तत्त्वोंको जाननेवाले और रागद्वेषसे रहित मुनिकी बुद्धि ज्ञान और चारित्र आदि संपदामें स्थिर हो जाती है।।१००।। यदि ध्यान करनेवाला मुनि चौदह पूर्वका जाननेवाला हो, दश पूर्वका जाननेवाला हो अथवा नौ पूर्वका जाननेवाला हो तो वह ध्याता संपूर्ण लक्षणोंसे युक्त कहलाता है ॥१०१॥ इसके सिवाय अल्प-श्रुत ज्ञानी अतिशय बुद्धिमान् और श्रेणीके पहुँछे पहुँछे धर्मध्यान धारण करनेवाला उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ॥१०२॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए लक्षणोंसे सहित ध्यान करनेवाला मुनि ध्यानकी बहुत सी सामग्री प्राप्त कर उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें उत्कृष्ट ध्यानको प्राप्त होता है ।। भावार्थ-उत्कृष्ट ध्यान शुक्ल ध्यान कहलाता है और वह उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें ही होता है ॥१०३॥ श्रुतज्ञानके द्वारा तत्त्वोंको जाननेवाला मिन पहले वजुवृषभनाराचसंहननसे सहित होनेपर ही क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकता है तथा दूसरी उपशम श्रेणीको पहलेके तीन संहननों (वजुव्यभ नाराच, वजुनाराच और नाराच) वाला मृनि भी प्राप्त कर सकता है ।।१०४।। अध्यात्मको जाननेवाला मुनि वाहच पदार्थीक समूहसे अपनी दृष्टिको कुछ हटाकर और अपनी स्मतिको अपने आपमें ही लगाकर ध्यान करे ॥१०५॥ प्रथम तो स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको उनके स्पर्श आदि विषयोंसे हटावे और फिर मनको मनके विषयसे हटाकर स्थिर बुद्धिको ध्यान करने योग्य पदार्थमें धारण करे–लगावे ॥१०६॥

जो पुरुषार्थका उपयोगी है ऐसा अध्यात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य है । मोक्ष प्राप्त होना ही पुरुषार्थ कहलाता है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र उसके साधन कहलाते

१ ईर्या आदयो विषयाः येषां ते यत्नाः । पञ्चसमितय इत्यर्थः । २ चारित्रम् । ३ असम्पूर्ण- श्रुतेनापि यृत इत्यर्थः । ४ भेणिद्वयादधः । असंयतादिचतुर्गु णस्थानेषु धर्म्यंध्यानस्य ध्याता भवतीत्यर्थः । ५ सम्पूर्णाम् । ६ शुक्लध्यानम् । ७ गच्छति । ८ अन्तदृष्टिम्, ज्ञानदृष्टिमित्यर्थः । ६ समीपे वर्तयित्वा । १० इन्द्रियविषयेभ्यः । ११ लयं नीत्वा । १२ आत्मस्वरूपम् । १३ उपकारि । १४ कर्मणां निरवशेषक्षयः । १५ तिम्नोक्षसाधनानि सम्यग्दर्शनादीनि च ।

म्नहं ममासूवो बन्धः संवरो निर्जरा क्षयः। कर्मणामिति तत्त्वार्या ध्येयाः सप्त नवाथवा ।।१०६॥ धह्तयद्वव्यपर्याययाथात्म्यस्यानुचिन्तनम् । यतो ध्यानं ततो ध्येयः कृत्स्नः षड्द्रव्यविस्तरः ।।१०६॥ नयप्रमाणजीवादिपदार्था न्यायभासुराः । जिनेन्द्रवक्त्रप्रसृता ध्येया सिद्धान्तपद्धतिः ।।११०॥ श्रुतमर्थाभिधानञ्च ५ ५ प्रत्ययक्षेत्यदिस्त्रधा । तिस्मन् ध्येये जगत्तत्वं ध्येयतामेति कात्स्त्र्यतः ।।१११॥ स्रथवा पुरुषार्थस्य परां १ काष्ट्रामधिष्ठितः । परमेष्ठी जिनो ध्येयो १ निष्ठितार्थो निरञ्जनः ।।११२॥ से हि कर्ममलापायात् शुद्धिमात्यन्तिकी श्रितः । सिद्धो निरामयो ध्येयो ध्यातृणां १ भावसिद्धये ।।११३॥ क्षायिकानन्तवृग्वोधसुखवीर्यादिभिर्गु णैः । युक्तोऽसौ योगिनां गम्यः सूक्ष्मोपि व्यक्तलक्षणः ।।११४॥ स्रमूर्तो १ निष्कलोऽप्येष योगिनां ध्यानगोचरः । किञ्चिन्य्यूनान्त्यदेहानुकारी जीवघनाकृतिः ।।११५॥ निःश्रेयसाथिभिर्भव्यैः प्राप्तिनःश्रेयसः स हि । ध्येयः श्रेयस्करः सावंः १ १ स्वभाव स्वभाव ।।११६॥

हैं । ये सब भी घ्यान करने योग्य हैं ।।१०७।। मैं अर्थात् जीव और मेरे अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा तथा कर्मीका क्षय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये सात तत्त्व घ्यान करने योग्य हैं अथवा इन्हीं सात तत्त्वोंमें पृण्य और पाप मिला देनेपर नौ पदार्थ ध्यान करने योग्य हैं ।।१०८।। क्योंकि छह नयोंके द्वारा ग्रहण किये हुए जीव आदि छह द्रव्यों और उनकी पर्यायोंके यथार्थ स्वरूपका बार बार चिन्तवन करना ही ध्यान कहलाता है, इसलिये छह द्रव्योंका समस्त विस्तार भी ध्यान करने योग्य है।।१०९॥ नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थ और सप्तभंगी रूप न्यायसे देदीप्यमान होनेवाली तथा जिनेन्द्रदेवके मखसे प्रकट हुई सिद्धान्तशास्त्रींकी परिपाटी भी ध्यान करने योग्य है अर्थात् जैन शास्त्रोंमें कहे गर्य समस्त पदार्थ ध्यान करनेके योग्य हैं ।।११०।। शब्द, अर्थ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है । इस तीन प्रकार के ध्येयमें ही जगत्के समस्तपदार्थ ध्येयकोटिको प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ-जगत्के समस्त पदार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों भेदोंमें विभक्त हैं इसिलिये शब्द, अर्थ और ज्ञान के ध्येय (ध्यान करने योग्य) होनेपर जगतुके समन्त पदार्थ ध्येय हो जाते हैं ।।१११।। अथवा पूरुषार्थकी परम काष्ठाको प्राप्त हुए, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले, कृतकृत्य और रागादि कर्ममलसे रहित सिद्ध परमेष्ठी व्यान करने योग्य हैं।।११२।। क्योंकि वे सिद्ध परमेष्टी कर्मरूपी मलके दूर हो जानेसे अविनाशी विशुद्धिको प्राप्त हुए हैं और रोगादि क्लेशोंसे रहित हैं इसलिये ध्यान करनेवाले पुरुषोंको अपने भावोंकी शद्धिके लिये उनका अवश्य ही ध्यान करना चाहिये । ॥११३॥ वे सिद्ध भगवान् कर्मोंके क्षयसे होनेवाले अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य आदि गुणोंसे सहित हैं और उनके यथार्थ स्वरूपको केवल योगी लोग ही जान सकते हैं। यद्यपि वे सुक्ष्म हैं तथापि उनके लक्षण प्रकट हैं।।११४।। यद्यपि वे भगवान् अमर्त और अशरीर हैं तथापि योगी लोगोंके ध्यानके विषय हैं अर्थात योगी लोग उनका ध्यान करते हैं । उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम केवल जीव प्रदेशरूप है ।।११५।। मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको उन्हींसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वे स्वयं कल्याण रूप हैं, कल्याण करनेवाले हैं, सबका हित करनेवाले हैं, सर्वदर्शी हैं और सब पदार्थीको जाननेवाले

१ आत्मा । २ मम सम्बन्धि समकारः । जीवाजीवाबित्यर्थः । अहं समेत्येतद्द्वयमव्ययपदम् । ३ पुण्यपापसिहता एते नवपदार्थाः । ४ पड्नय अ०, प०, ल० । पड्रूप द० । पट्र्यकार । ५ यस्मात् कारणात् । ६ ध्येयं ल०, इ०, म० । ७ सप्तभिङ्गरूपविचारैर्भास्वराः । ६ वचगरचनाः । ६ शब्दः । १० ज्ञानम् । ११ अवस्थाम् । १२ क्ठतकृत्यः । १३ जिनः । १४ --शुद्धये अ०, प०, नि०, म०, द०, ६०, स० । १५ अशरीरः । १६ ध्येयगो-ल०, म०, द०, प० । १७ सर्वहितः । १६ सर्वदर्शी । १६ पदार्थ ।

स साकारोऽष्यनाकारो निराकारोऽपि साकृतिः । 'स्वसात्कृताखिलक्रयः सुज्ञानो कानचक्षुषाम् ११७ मणिदर्पणसङ्क्रान्तच्छायात्मेव स्फु 'टाकृतिम् । दधज्जीवघनाकारम् अमूर्तो 'प्यचलस्थितः ।।११८॥ वीतरागोऽष्यसौ ध्येयो भव्यानां भवविच्छिते । विच्छिन्नबन्धनस्यास्य तादृग्नैसर्गिको गुणः।।११६॥ प्रथवा स्नातकावस्था प्राप्तो घातिच्यपायतः । जिनोऽर्ह्न् केवली ध्येयो बिभ्रत्तेजोमयं वपुः ।।१२०॥ रागाद्यविद्या ज्यनाज्जिनोऽर्ह्न् घातिनां हतेः । स्वात्मोपलब्धितः सिद्धो बुद्धस्त्रेलोक्यबोधनात् ।।१२१॥ त्रिकालगोचरानन्तपर्यायो पवितार्थदृक् । विश्वको विश्वदर्शी च विश्वसाद्भृतचिद्गुणः ।।१२२॥ केवली केवलालोकविशालामललोचनः । घातिकर्मक्षयादाविभू तानन्तचनुष्टयः ॥१२३॥ द्विष्ठ सेदगणाकोणी सभावनिमधिष्ठितः । प्रातिहार्येरभिष्यक्तित्रजगत्प्राभवो विभुः ॥१२४॥

अर्थात् सर्वज्ञ हैं ।।११६।। वे भगवान् साकार होकर भी निराकार हैं और निराकार होकर भी साकार है। यद्यपि उन्होंने जगत्के समस्त पदार्थींको अपने आधीन कर लिया है अर्थात् वे जगतुके समस्त पदार्थीको जानते हैं परन्तु उन्हें ज्ञानरूप नेत्रोंके धारण करनेवाले ही जान सकते हैं।। भावार्थ-वे सिद्ध भगवान कुछ कुम अन्तिम शरीरके आकार होते हैं इसलिये साकार कहलाते हैं परन्तु उनका वह आकार इंस्द्रियज्ञानगम्य नहीं है इसलिये निराकार भी कहलाते हैं । बारीररहित होनेके कारण स्थुलदृष्टि पुरुष उन्हें यद्यपि देख नहीं पाते हैं इस-लिये वे निराकार हैं, परन्तू प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार परिणत हुए उनके असंख्य जीव प्रदेशोंको स्पष्ट जानते हैं इसलिये साकार भी कहलाते हैं। यद्यपि वे संसारके सब पदार्थींको जानते हैं परन्तु उन्हें संसारके सभी छोग नहीं जान सकते, वे मात्र ज्ञानरूप नेत्रके द्वारा ही जाने जा सकते हैं ।।११७।। रतनमय दर्पणमें पड़े हुए प्रति-विम्वके समान उनका आकार अतिशय स्पष्ट है। यद्यपि वे अमूर्तिक हैं तथापि चैतन्य रूप घनाकारको धारण करनेवाले हैं और सदा स्थिर हैं।।११८।। यद्यपि वे भगवान् स्वयं वीतराग हैं तथापि ध्यान किये जानेपर भव्य जीवोंके संसारको अवश्य नष्ट कर देते हैं। कर्मोंके बन्धन को छिन्न-भिन्न करनेवाले उन सिद्ध भगवानुका वह उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही समभना चाहिये ।।११९।। अथवा घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त हए हैं और जो तेजोमय परमौदारिक शरीरको धारण किये हुए हैं ऐसे केवलज्ञानी अर्हन्त जिनेन्द्र भी ध्यान करने योग्य हैं।।१२०।। राग आदि अविद्याओंको जीत लेनेसे जो जिन कह-लाते हैं, घातिया कर्मींके नष्ट होनेसे जो अर्हन्त (अरिहन्त) कहलाते हैं शुद्ध आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होनेसे जो सिद्ध कहलाते हैं और त्रैलोक्यके समस्त पदार्थींको जाननेसे जो बद्ध कहलाते हैं, जो तीनों कालोंमें होनेवाली अनन्त पर्यायोंसे सहित समस्त पदार्थीको देखते हैं इसलिये विश्वदर्शी (सबको देखनेवाले) कहलाते हैं और जो अपने ज्ञानरूप चैतन्य गणसे संसारके सब पदार्थोंको जानते हैं इसलिये विश्वज्ञ (सर्वज्ञ) कहलाते हैं। जो केवलज्ञानी हैं, केवलज्ञान ही जिनका विशाल और निर्मल नेत्र है, तथा घातिया कर्मोंके क्षय होनेसे जिनके अनन्तचतुष्टय प्रकट हुआ है, जो बारह प्रकारके जीवोंके समूहसे भरी हुई सभाभूमि (समव-सरण) में विराजमान हैं, अष्ट प्रातिहार्यों के द्वारा जिनकी तीनों जगत्की प्रभुता प्रकट हो

१ स्वाधीनीकृतनिखिलज्ञेयपदार्थः । २ सुज्ञातो ल०, म० । शोभनज्ञानः अथवा सुज्ञाता । ३ छायास्वरूपिमव । ४ स्फुटाकृतिः द०, ल०, म०, प० । ५ अमूर्तोऽपीत्यत्र परमतकथितवाटवादीनाम-मूर्तेत्वचरणात्मकत्विनरासार्थमचलस्थितिरित्युक्तम् । ६ —ध्यातो भव्या— द०, ल०, म०, अ०, प० । ७ परिपूर्णज्ञानपरिणतिम् । ५ अज्ञान । ६ गुणपर्यायवद्द्रव्यम् । १० द्वादशभेद ।

नियताकृतिरप्येष विश्वरूपः स्विचिद्गुणैः । सङ्कान्ता शोषे विज्ञेयप्रतिबिम्बानुकारतः ॥१२४॥ विश्वय्यापी स विश्वार्थं व्यापि विज्ञानयोगतः । विश्वास्यो विश्वतश्चक्ष विश्वलोकिशिखामणिः ॥१२६॥ संसारसागराद् दूरम् उत्तीर्णः "सुखसाद्भवः । विध्नतसकलक्लेशो विच्छिन्नभवबन्धनः ॥१२७॥ निर्भयश्च निराकाङ्को निराबोधो निराकुलः । निर्व्यपेक्षो निरातङ्को नित्यो निष्कर्मकल्मषः ॥१२८॥ नवकेवललब्ध्यादिगुणारब्धवपुष्टरः । ग्रभेद्यं संहतिर्वज्रशिलोत्कीर्ण इवाचलः ॥१२६॥ स एवं लक्षणो ध्येयः परमात्मा परः पुमान् । परमेष्ठो परं तत्त्वं परमज्योतिरक्षरम् ॥१३०॥ साधारणिवं ध्येयं ध्यानयोर्धम्यंशुक्लयोः । विश्वद्धि स्वामिभेदात्तु ११तिद्वशेषोऽवधायंताम् ॥१३१॥ प्रशस्तप्रणिधानं । यत् स्थिरमेकत्र वस्तुनि । तद्ध्यानमुक्तं मुक्त्यङ्गं धम्यं शुक्लमिति द्विषा ॥१३२॥

रही है, जो सर्वसामर्थ्यवान् हैं, जो यद्यपि निश्चित आकारवाले हैं तथापि अपने चैतन्यरूप गणोंके द्वारा प्रतिबिम्बित हुए समस्त पदार्थोंके प्रतिबिम्ब रूप होनेसे विश्वरूप है अर्थात् संसार के सभी पदार्थोंके आकार धारण करनेवाले हैं, जो समस्त पदार्थोंमें व्याप्त होनेवाले केवल ज्ञानके सम्बन्धसे विश्वव्यापी कहलाते हैं, समृवसरण-भूमिमें चारों ओर मुख दिखनेके कारण जो विश्वास्य (विश्वतोमुख) कहलाते हैं, संसारके सब पदार्थोंको देखनेके कारण जो विश्व-तश्चक्ष (सब ओर हैं नेत्र जिनके ऐसे) कहलाते हैं, तथा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण जो समस्त लोकके शिखामणि कहुलाते हैं, जो संसाररूपी समुद्रसे शीघृ ही पार होनेवाले हैं, जो सुखमय हैं, जिनके समस्त केंट्रेश नष्ट हो गये हैं और जिनके संसाररूपी बन्धन कट चुके हैं, जो निर्भय हैं , निःस्पृह हैं , बाधारहित हैं, आकुलतारहित हैं, अपेक्षारहित हैं, नीरोग हैं, नित्य हैं और कर्मरूपी कालिमासे रहित हैं; क्षायिक, ज्ञान, दर्शन, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र इन नौ केवललब्धि आदि अनेक ग्णोंसे जिनका शरीर अतिशय उत्कृष्ट है, जिनका कोई भेदन नहीं कर सकता और जो वज्की शिलामें उकेरे हुए अथवा वज्की शिलाओं से ब्याप्त हुए पर्वतके समान निश्चल हैं–स्थिर हैं, इस प्रकार जो ऊपर कहे हुए लक्षणों से सहित हैं, परमात्मा हैं, परम पुरुष रूप हैं, परमेष्ठी हैं, परम तत्त्व स्वरूप हैं, परमज्योति (केवलज्ञान) रूप हैं और अविनाशी हैं ऐसे अर्हन्तदेव ध्यान करने योग्य हैं ।।१२१-१३०।। अभी तक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थींका वर्णन किया गया है वे सब धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान इन दोनों ही ध्यानोंके साधारण ध्येय हैं अर्थात् ऊपर कहे हुए पदार्थीका दोनों ही ध्यानों में चिन्तवन किया जा सकता है । इन दोनों ध्यानोंमें विशुद्धि और स्वामीके भेदसे ही परस्पर-में विशेषता समभनी चाहिये। भावार्थ-धर्मध्यानकी अपेक्षा शुक्ल ध्यानमें विशुद्धिके अंश बहुत अधिक होते हैं, धर्म्य ध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर श्रेणी चढ़नेके पहले पहले तक ही रहता है और शुक्ल ध्यान श्रेणियोंमे ही होता है। इन्हीं सब बातोंसे उक्त दोनों ध्यानोंमें विश्लेषता रहती है ।।१३१।। जो किसी एक ही वस्तुमें परिणामोंकी स्थिर और प्रशंसनीय एकाग्रता होती है उसे ही ध्यान कहते हैं, ऐसा ध्यान ही मुक्तिका कारण होता है। वह ध्यान धर्म्य ध्यान और

१ संलग्न । २ निःशेषज्ञेयवस्तु । ३ विश्वतोमुखः । ४ सुखाधीनभूतः । सुखसाद्भवन् ल०, म०, द० । ५ धनादिवाञ्छारहितः । ६ किमप्यनपेक्ष्य भक्तानां सुखकारीत्यर्थः । ७ कर्ममल-रिहतः । ८ अतिशयवपुः 'अतिशयार्थे तरप् भवति' । १ अभेद्यशरीरः । १० सकषायस्वह्रपा अकषायस्वह्रपा च विशुद्धिः । अथवा परिणामः, स्वामी कर्ता विशुद्धिश्च स्वामी च तयोभेदात् । ११ ध्यानविशेषः । १२ परिणामः ।

'तत्रानपेतं यद्धर्मात्तद्ध्यानं धर्म्यमिष्यते । धर्म्यों हि बस्तुयाथात्म्यम् उत्पादादि त्रयात्मकम् ॥१३३॥ तदाज्ञापायसंस्थानिबपाकिविचयात्मकम् । चतुर्विकल्पमाम्नातं ध्यानमाम्नाय विदिभिः ॥१३४॥ तत्राज्ञत्यागमः सूक्ष्मविषयः प्रणिगद्यते । 'दृश्यानुमेयवज्ये हि श्रद्धयां भेपितः श्रुतेः ।।१३४॥ श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्तवचो वेदाङ्गमागमः । श्राम्नायश्चेति पर्यायः सोधिगम्यो मनीषिभिः ॥१३६॥ श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्तवचो वेदाङ्गमागमः । श्राम्नायश्चेति पर्यायः सोधिगम्यो मनीषिभिः ॥१३६॥ श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्तयं प्रकाशंयप्रकाशनम् । पुरुषार्थोपदेशित्वाद् यद्भूतहितमूर्णितम् ॥१३६॥ श्रुज्ञय्यमितं 'तीर्थ्यः स्रनालीदमहोदयम् । महानुभावमर्थाव गादं गम्भीरशास्वत्नम् ॥१३६॥ परं प्रवचनं 'रस्कृतमाप्तोपज्ञमनन्यथा'ः । मन्यमानो मुनिर्ध्यायेद् भावानाज्ञावि स्भावतान् ॥१३६॥ जैनी प्रमाणयन्नाज्ञां योगी योगविदां वरः । ध्यायेद्धर्मास्तिकायादीन् भावान् सूक्ष्मान् यथागमम् ॥१४०॥ श्राज्ञाविचय एष स्याद् अपायविचयः पुनः । ताप रित्रयादिजन्माब्धिगतापायविचिन्तनम् ॥१४१॥

शुक्ल ध्यानके भेदसे दो प्रकारका होता है ।।१३२।। उन दोनोंमेंसे जो ध्यान धर्मसे सहित होता है वह धर्म्य ध्यान कहलाता है। उत्पाद, व्यय और धृौव्य इन तीनों सहित जो वस्तुका यथार्थ स्वरूप है वही धर्म कहलाता है। भावार्थ-वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं और जिस ध्यान में वस्तुके स्वभावका चिन्तवन किया जाता है उसे धर्म्यध्यान कहते हैं ।।१३३।। की परम्पराको जाननेवाले ऋषियोंने उस धर्म्य ध्यानके आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थान विचय और विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हैं ।।१३४।। उनमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ को विषय करनेवाला जो आगम है उसे आज्ञा कहते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानके विषयसे रहित केवल श्रद्धान करने योग्य पदार्थमें एक आगम की ही गति होती है। भावार्थ-संसार-में कितने ही पदार्थ ऐसें हैं जो न तो प्रत्यक्षसे जाने जा सकते हैं और न अनुमानसे ही । ऐसे सुक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोंका ज्ञान सिर्फ आगमके द्वारा ही होता है अर्थात् आप्त प्रणीत आगममें ऐसा लिखा है इसलिये ही वे माने जाते हैं।।१३५।। श्रुति, सुनृत, आज्ञा, आप्त वचन, वेदाङ्ग, आगम और आम्नाय इन पर्यायवाचक शब्दोंसे बुद्धिमान पुरुष उस आगम को जानते हैं ।।१३६।। जो आदि और अन्तसे रहित है, सूक्ष्म है, यथार्थ अर्थको प्रकाशित करने बाला है, जो मोक्षरूप पूरुपार्थका उपदेशक होनेके कारण संसारके समस्त जीवोंका हित करने-वाला है, युक्तियोंसे प्रबल है, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, जो अपरिमित है, परवादी लोग जिसके माहात्म्यको छु भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त प्रभावशाली है, जीव अजीव आदि पदार्थोंसे भरा हुआ है, जिसका शासन अितशय गंभीर है, जो परम उत्कृष्ट है, सूक्ष्म है और आप्तके द्वारा कहा हुआ है ऐसे प्रवचन अर्थात् आगमको सत्यार्थ रूप मानता हुआ मृनि आगम-में कहे हुए पदार्थीका ध्यान करे ।।१३७-१३९।। योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ योगी जिनेन्द्र भगवान्की आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ धर्मास्तिकाय आदि सूक्ष्म पदार्थीका आगममं कहे अनुसार ध्यान करे ।।१४०।। इस प्रकारके ध्यान करनेको आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान कहते है। अब आगे अपायविचय नाम के धर्म्य ध्यानका वर्णन किया जाता है। तीन प्रकारके संताप आदिसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें जो प्राणी पड़े हुए हैं उनके अपायका चिन्तवन करना सो अपायविचय नामका धर्म्यध्यान है। भावार्थ-यह संसाररूपी समुद्र मानसिक,

१ ध्यानद्वये । २ उत्पादव्ययध्रीव्यस्वरूम् । ३ परमागमवेदिभिः । ४ प्रत्यक्षानुमानरिहते । १ अवनमननम् । ६ आगमस्य । ७ सत्यस्वरूप । ८ परवादिभिः । ६ तलस्पर्शरहितम् । १० आजा । ११ सूक्ष्म- प०, ल०, म०, द०, इ० । १२ विपरीताभावेन । १३ आगमेन ज्ञातान् । १४ आति- जरामरणरूप, अथवा रागद्वेषमोहरूप, अथवा आधिदैविकं दैवमधिकृत्य प्रवृत्तम्, आधिभौतिकं भूतग्रह- मिक्कत्य प्रवृत्तम्, आध्यात्मिकरूपम् आत्मानमिधकृत्य प्रवृत्तम् ।

तद्यपा'यप्रतीकारिच 'त्रोपायानु चिन्तनम् । स्रत्रेवान्तर्गतं ध्ये 'यम् स्रनुप्रेक्षादिलक्षणम् ।।१४२॥ श्रुभाशुभविभवतानां कर्मणां परिपाकतः । भवावर्तस्य वैचित्र्यम् स्रभि 'सन्द्धतो मुनेः ।।१४३॥ विपाकविचयं धर्म्यम् स्रामनन्ति कृता 'गमाः । विपाकवच द्विधामनातः कर्मणामाप्तस् 'वित्रषु ।।१४४॥ यथाकालमुपायाच्च फलप वित्रवंनस्पतेः । यथा तथेव कर्मापि फलं दत्ते शुभाशुभम् ।।१४५॥ मूलोत्तरप्रकृत्यादिबन्धस 'त्वाद्युपाश्रयः । कर्मणामुदयिव्यत्रः प्राप्य द्वव्या 'विद्यात्रिधम् ।।१४६॥ 'यत्रवच तद्विपा 'क्तः तदपा 'याय चेष्टते । 'गत्तो ध्येयमिदं ध्यानं मूक्त्युपायो मुमुक्षुभिः ।।१४७॥ संस्थानिवचयं प्राहुः लोकाकारानु चिन्तनम् । तदन्तर्भू तजीवादितत्त्वान् 'विक्षणलिक्ष 'तम् ।।१४६॥ द्वीपाब्ध वलयानद्रीन् सरितश्च सरांसि च । विमानभवनव्यन्तरावासनरकिक्षतिः ।।१४६॥ त्रिजगत्सिन्नवेशेन सममेतान्यथागमम् । भावान् मुनिरनु ध्यायेत् संस्थानिवच 'योपगः ।।१४०॥ जीवभेदांश्च तत्र 'त्व्गुणान् ।।१४१॥ जीवभेदांश्च तत्र 'त्व्गुणान् ।।१४१॥

वाचिनक, कायिक अथवा जन्म-जरा-मरणसे होनेवाले, तीन प्रकारके संतापोंसे भरा हुआ है। इसमें पड़े हुए जीव निरन्तर दःख भोगते रहते हैं। उनके दःखका वार-बार चिन्तवन करना सो अपायविचय नामका धर्म्यध्यान है ।।१४१।। अश्रुवा उन अपायों (दुःखों ) के दूर करनेकी चिन्तासे उन्हें दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिन्तवन करना भी अपायविचय कहलाता है। बारह अनुप्रेक्षा तथा दश धर्म आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्म्य ध्यानमें शामिल समफना चाहिये ।।१४२।। शुभ और अशुभ भेदोंमें विभक्त हुए कर्मोंके उदय-से संसाररूपी आवर्तकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाले मुनिके जो ध्यान होता है उसे आगम के जाननेवाले गणधरादि देव विपाकविचय नामका धर्म्यध्यान मानते हैं। जैन शास्त्रोंमें कर्मीका उदय दो प्रकारका माना गया है । जिस प्रकार किसी वृक्षके फल एक तो समय पाकर अपने आप पक जाते हैं और दूसरे किन्हीं कृत्रिम उपायोंसे पकाये जाते हैं उसी प्रकार कर्म भी अपने शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं अर्थात् एक तो स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं फल देते हैं और दूसरे तपश्चरण आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले ही अपना फल देने लगते हैं ।।१४३–१४५।। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध तथा सत्ता आदिका आश्रय लेकर द्रव्य क्षेत्र काल भावके निमित्तसे कर्मोंका उदय अनेक प्रकारका होता है।।१४६।। क्योंकि कर्मोंके विपाक (उदय) को जाननेवाला मुनि उन्हें नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करता है इसलिये मोक्षाभिलाषी मुनियों को मोक्षके उपायभूत इस विपाकविचय नामके धर्म्य ध्यानका अवश्य ही चिन्तवन करना चाहिये ।।१४७।। लोकके आकारका बार-बार चिन्तवन करना तथा लोकके अन्तर्गत रहने-वाले जीव अजीव आदि तत्त्वोंका विचार करना सो संस्थान विचय नामका धर्म्य ध्यान है।।१४८।। संस्थानविचय धर्म्य ध्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनों लोकोंकी रचनाके साथ-साथ द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोंके रहनेके स्थान और नरकोंकी भूमियां आदि पदार्थोंका भी शास्त्रानुसार चिन्तवन करे ॥१४९-५०॥ इसके सिवाय उस लोकमें रहनेवाले संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार वाले जीवोंके भेदोंका जानना, कर्ता-

१ तापत्रयाद्यपायप्रतीकार । २ चिन्तो — ल०, म०, इ०, अ०, प०, स० । ३ ज्ञेयम् । ४ संजातस्य इति शेषः । ५ घ्यायतः । अपि ल०, म०। ६ सम्पूर्णागमाः । ७ परमागमेषु । ६ पाकः । ६ सत्ताद्युपा — इ० । १० द्रव्यक्षेत्रकालभाव — । ११ यस्मात् कारणात् । १२ कर्मणा मुद्रयिवत् पुमान् । १३ कर्मापायाय । १४ ततः कारणात् । १५ विच।र — । १६ — लक्षणम् ल०, म०, इ०, अ०, स० । १७ संस्थानविचयज्ञः । १८ तत्र त्रिजगति भवान् । १६ जीवगुणान् । यद्गुणान् ल० ।

तेषां स्वकृतकर्मानुभावोत्थमितदुस्तरम् । भवाब्धि व्यसनावर्तं दोषयादः कुलाकुलम् ॥१४२॥ सज्ज्ञाननावा सन्तार्यम् ग्रतार्यं ग्रन्थिका तमिः । ग्रपारमितगम्भीरं ध्यायेदध्यात्मविद् यितः ॥१४३॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वोऽप्यागमिवस्तरः । वन्यभङ्गशताकोणों ध्येयोऽध्यात्मविशुद्धये ॥११४॥ वद्रप्रमत्ततालम्बं स्थितिमान्तर्मु हृत्तिकीम् । दधानमप्रभत्तेषु परां कोटिमधिष्ठितम् ॥१४४॥ सद्दृष्टिषु यथाम्नायं शेषेष्वपि कृतस्थिति । प्रकृष्टशुद्धिमत्लेश्यात्रयोपोद्बल बृंहितम् ॥१४६॥ क्षायोपशिमकं भावं स्वसातकृत्य विजृम्भितम् । महोदर्कं महाप्रज्ञैः महिषिभिष्पासितम् ॥१४७॥ वस्तुधर्मानुयायित्वात् प्राप्तान्वर्थनिष्वत्तम् । धर्म्यं ध्यानमनुध्येयं यथोक्तष्ययविस्तरम् ॥१४६॥ प्रसन्नचित्तता धर्मसंवेगः शुभयोगता । सुशुत्तत्वं समाधानम् राष्ट्राज्ञाधिगमजा एचिः ॥१४६॥ भवन्त्येतानि लिङ्गानि धर्म्यस्यान्तर्गतानि वै । सानुप्रेक्षाश्च पूर्वोक्ता विविधाः शुभभावनाः ॥१६०॥

पना, भोक्तापना और दर्शन आदि जीवोंके गुणोंका भी ध्यान करे ।।१५१।। अध्यात्मको जाननेवाला मुनि इस संसारक्षी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि जीवोंके स्वयं किये हुए कर्मी के माहात्म्यसे उत्पन्न हुआ है, अत्यन्त दुस्तर् है, व्यसनरूपी भंवरोंसे भरा हुआ है, दोपरूपी जल-जन्तुओंसे व्याप्त है, सम्ययज्ञानकृषी नावसे तैरनेके योग्य है, परिग्रही साध जिसे कभी नहीं तैर सकते, जिसका पार नहीं है और जो अतिशय गम्भीर है ।।१५२–१५३।। अथवा इस थिपय में अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? नयोंके सैकड़ों भंगोंसे भरा हुआ जो कुछ आगमका विस्तार है वह सब अन्तरात्माकी शृद्धिके लिये ध्यान करने योग्य है ।।१५४।। यह धर्म्य ध्यान अप्रमत्त अवस्थाका आलंबन कर अन्तर्महर्त तक स्थित रहता है और प्रमादरहित (सप्तम गुण स्थान-वर्ती) जीवोंमें ही अतिकय उत्कृष्टताको प्राप्त होता है ॥१५५॥ इसके सियाय अतिशय गुद्धि को धारण करनेवाला और पीत, पद्म तथा शुक्ल ऐसी तीन शुभ लेश्याओंके बलसे वृद्धिको प्राप्त हुआ यह धर्म्य ध्यान ज्ञास्त्रानुसार सम्यग्दर्शनसे सिंहत चौथे गुणस्थानमें तथा शेषके पांचवें और छठवें गुणस्थानमें भी होता है। भावार्थ-इन गुणस्थानोंमें धर्म्य ध्यान हीना-धिक भावसे रहता है। धर्म्यध्यान धारण करनेके लिये कमसे कम सम्यग्द्रिट अवश्य होना चाहिये क्योंकि सम्यग्दर्शनके विना पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान और निर्णय नहीं होता । मन्दकपायी मिथ्याद्प्टि जीवोंके जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कहते हैं ।।१५६॥ यह धर्म्य ध्यान क्षायोपशमिक भावोंको स्वाधीन कर बढ़ता है । इसका फल भी बहुत उत्तम होता है और अतिशय वृद्धिमान् महर्षि लोग भी इसे धारण करते हैं ।।१५७।। वस्तुओंके धर्मका अनुयायी होनेके कारण जिसे धर्म्य ध्यान ऐसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ है और जिसमें ध्यान करने योग्य पदार्थींका ऊपर विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है ऐसे इस धर्म्यध्यानका बार बार चिन्तवन करना चाहिये ॥१५८॥ प्रसन्नचित्त रहना, धर्मसे प्रेम करना, शुभ योग रखना, उत्तम शास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना और आज्ञा (शास्त्रका कथन) तथा स्वकीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि (प्रीति अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना ये धर्मध्यान के बाहच चिह्न हैं और अनुप्रेक्षाएं तथा पहले कही हुई अनेक प्रकारकी शुभ भावनाएं उसके

१ जलजन्तुसमूहः । २ परिग्रहवद्भिः । ३ नयभेद- । ४ धर्म्यध्यानम् । ५ परमप्रकर्षम् । ६ असंयतदेशसंयतप्रमत्तेषु । ७ सहायिबजृम्भितम् । ६ महाप्राज्ञै- ल०, म०, द०, इ०, प० । ६ वस्तुयथास्वरूप । १० शुभपरिणाम । ११ आज्ञा नान्यथावादिनो जिना इति श्रद्धानम् । अधिगमः प्रवचनपरिज्ञानम् ताभ्यां जाता रुचिः ।

बाह्यञ्च लिङ्गमङ्गानां सिन्नवेशः पुरोवितः । प्रसन्नवनत्रता सौम्या वृष्टिश्चेत्यावि लक्ष्यताम् ॥१६१। कलं ध्यानवरस्यास्य विपुला निर्जरैनसाम् । शुभकर्मोवयोद्भूतं सुखञ्च विबुधेशिनाम् ॥१६२॥ स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिः फलमस्य प्रचक्षते । साक्षात्स्वर्गपरिप्राप्तिः पारम्पर्यात् परम्पदम् ॥१६३॥ ध्यानेऽप्युपरते धोमान् प्रभीक्षणं भावयेन्मुनिः । सानुप्रेक्षाः शुभोदका भवाभावाय भावनाः॥१६४॥ इत्युक्तलक्षणं धर्म्यं मगधाधीश, निश्चिन् । शुक्लध्यानिमतो वक्ष्ये साक्षान्मुक्त्य ङगमङ्गिनाम् ॥१६६॥ कषायमलविश्लेषात् शुक्लशब्दाभिष्येयताम् । उपेयिवविद्यं ध्यानं सान्तभेदं निबोध मे ॥१६६॥ शुक्लं परमशुक्लञ्चेत्याम्नाये तद्विधोदितम् । छद्मस्यस्वामिकं पूर्वं परं केविलतां मतम् ॥१६७॥ द्वेधाद्यं स्यात् पृथक्त्वादि वीचारान्तवितर्कणम् । १५६॥ इत्याद्यस्य भिदे स्यात् पृथक्त्वादि वीचारान्तवितर्कणम् । १५६॥ द्विष्यद्यस्य भिदे स्याताम् प्रन्वर्यां १५४॥ स्वितर्कं स्वोचारं पृथक्त्वादि स्यात् प्रभविष्यः ॥१५७॥ पृथक्त्वाद्यि स्याताम् प्रन्वर्यां १५४॥ स्वितर्कं स्वोचारं पृथक्त्वादि स्यात् स्याताम् स्वारो यत्र तिविद्यः । सिवतर्कः सवोचारं पृथक्त्वादि स्यात् स्यात् स्यात् ।

अन्तरङ्ग चिह्न हैं ।।१५९-१६०।। पहले कहा हुआ अङ्गोंका सन्निवेश होना अर्थात् पहले जिन पर्य ङ्क आदि आसनोंका वर्णन कर चुके हैं उन आसनोंको धारण करना, मुखकी प्रसन्नता होना और दृष्टिका सौम्य होना आदि सब भी धर्म्यकृयान के बाहच चिह्न समभना चाहिये।।१६१।। अंशुभ कर्मोंकी अधिक निर्जरा होना और शुर्भ कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र आदि का सुख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धर्म्य ध्यानका फल है ।।१६२।। अथवा स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होना इस धर्म्य ध्यानका फल कहा जाता है। इस धर्म्य ध्यानसे स्वर्गकी प्राप्ति तो साक्षात् होती है परन्तु परम पद अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती है ।।१६३।। ध्यान छूट जानेपर भी बुद्धिमान् मुनिको चाहिये कि वह संसारका अभाव करनेके लिये अनुप्रेक्षाओं सहित शुभ फल देनेवाली उत्तम उत्तम भावनाओंका चिन्तवन करे ॥१६४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि मगधाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका है ऐसे इस धर्म्यध्यानका तू निश्चय कर-उसपर विश्वास ला । अब आगे शुक्ल ध्यानका निरूपण करूंगा जो कि जीवोंके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात् कारण है ।।१६५।। कषायरूपी मलके नष्ट होने से जो शुक्ल ऐसे नामको प्राप्त हुआ है ऐसे इस शुक्ल ध्यानका अवान्तर भेदोंसे सहित वर्णन करता हूँ सो तू उसे मुफसे अच्छी तरह समफ ले ।।१६६।। वह शुक्ल ध्यान शुक्ल और परम शुक्लके भेदसे आगममें दो प्रकारका कहा गया है, उनमेंसे पहला शुक्ल ध्यान तो छद्मस्थ मुनियों-के होता है और दूसरा परम शुक्ल ध्यान केवली भगवान् (अरहन्तदेव) के होता है ॥१६७॥ पहले शुक्ल ध्यानके दो भेद हैं, एक पृथक्त्ववितर्कवीचार और दूसरा एकत्ववितर्कवीचार ।।१६८।। इस प्रकार पहले शुक्ल ध्यानके जो ये दो भेद हैं, वे सार्थक नाम वाले हैं । इनका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये दोनों नामोंकी निरुक्ति (ब्युत्पत्ति-शब्दार्थ) इस प्रकार समफना चाहिये ।।१६९।। जिस ध्यानमें वितर्क अर्थात् शास्त्रके पदोंका पृथक् पृथक् रूपसे वीचार अर्थात् संक्रमण होता रहे उसे पृथक्त्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं। भावार्थ-जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका पृथक् पृथक् संक्रमण होता रहे अर्थात् अर्थको छोड़कर व्यंजन (शब्द) का और व्यंजनको छोड़कर अर्थका चिन्तवन होने लगे अथवा इसी प्रकार मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका परिवर्तन होता रहे उसे पृथक्तववितर्कवीचार कहते

१ पत्याङकादि । २ सम्प्राप्तिः इ० । ३ प्रचक्ष्यते **इ**० । ४ सम्पूर्णे सिति । ५ मुहुर्मुं हुः । ६ मोक्षकारणम् । ७ प्राप्तम् । ८ मध्ये भेदम् । ६ निबोध जानीहि, मे मम सम्बन्धि ध्यानम् । निबोधये इति पाठे ज्ञापयामि । ४० परमागमे । ११ शुक्लम् । १२ शुक्लम् । १३ पृथक्त्य-वितर्कवीचारम् । १४ एकत्विवितर्कावीचारम् । १५ भेदौ । १६ संज्ञाम् ।

## एकविशं पर्व

एकत्वेन वितर्कस्य स्याद्यत्राविवरिष्णुता । सवितर्कमवीचारम् एकत्वाविपदाभिधाम् ।।१७१।।
पृथक्त्वं विद्धि नानात्वं वितर्कः श्रुतमुच्यते । ग्रथंध्यञ्जन योगानां वीचारः सङक्रमो मतः ।।१७२।।
ग्रथवियाँन्तरं गच्छन् ध्यञ्जनाद् ध्यञ्जनान्तरम् । योगाद्योगान्तरं गच्छन् ध्यायतीदं वशी मुनिः ।।१७३।।
'त्रियोगः 'पूर्वविद् यस्माद् ध्यायत्येन नमुनीद्वरः । सिवतर्कं सवीचारमतः स्याच्छुक्लमादिमम् ।।१७४।।
ध्येयमस्य श्रुतस्कन्धवार्धेर्वागर्थविस्तरः । फलं स्यान्मोहनीयस्य प्रक्षयः प्रश्नमोपि वा ।।१७४।।
इदमत्र तु तात्पर्यं श्रुतस्कन्धमहार्णवात् । ग्रथंमेकं समादाय ध्यायन्तर्थान्तरं त्रजेत् ।।१७६।।
शब्दाच्छुब्दान्तरं 'यायाद् योगं योगान्तरादि । सवीचारिमदं तस्मात् सिवतर्कञ्च लक्ष्यते ।।१७७।।
'वागर्थरत्नसम्पूर्णं नय'भङ्गतरङ्गकम् । प्रसृत् देध्वानगम्भीरं 'विद्वाक्यमहाजलम् ।।१७६।।
'वागर्थरत्नसम्पूर्णं नय'भङ्गतरङ्गकम् । प्रसृत् देध्वानगम्भीरं 'विद्वाक्यमहाजलम् ।।१७६।।

हैं ।।१७०।। जिस ध्यानमें वितर्कके एकरूप होनेके कारण वीचार नहीं होता अर्थात् जिसमें अर्थ व्यंजन और योगोंका संक्रमण नहीं होता उसे एकत्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हैं ।।१७१।। अनेक प्रकारताको पृथक्त्व समभो, श्रुत अर्थात् शास्त्रको वितर्क कहते हैं और अर्थ व्यंजन तथा योगोंका संक्रमण (परिवर्तन) वीचार माना गया है ॥१७२॥ इन्द्रियों-को वश करनेवाला मृनि, एक अर्थसे दूसरे अर्थको, एक शब्दसे दूसरे शब्दको और एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस पहले पृथक्त्ववित्तर्कवीचार नामके शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करता है ।।१७३।। क्योंकि मन वचन कार्य इन तीनों योगोंको धारण करनेवाले और चौदह पूर्वोंके जाननेवाले मुनिराज ही इस पहले शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करते हैं इसलिये ही यह पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और सबीचार कहा जाता है ।।१७४।। श्रुतस्कन्धरूपी समुद्र के शब्द और अर्थोंका जितना विस्तार है वह सब इस प्रथम शुक्ल ध्यानका ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य विषय है और मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम होना इसका फल है । भावार्थ-यह शुक्ल व्यान उपशम श्रेणी और क्षपंक श्रेणी दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमें होता है। उपशमश्रेणी वाला मृति इस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कर्मका उपशम करता है और क्षपक श्रेणीमें आरूढ हुआ मृनि इस ध्यानके प्रतापसे मोहनीय कर्मका क्षय करता है इसलिये सामान्य रूपसे उपशम और क्षय दोनों ही इस ध्यानके फल कहे गये हैं ।।१७५।। यहां ऐसा तात्पर्य समभना चाहिये कि ध्यान करनेवाला मृनि श्रुतस्कन्धरूपी महासमुद्रसे कोई एक पदार्थ लेकर उसका ध्यान करता हुआ किसी दूसरे पदार्थको प्राप्त हो जाता है अर्थात् पहले ग्रहण किये हुए पदार्थको छोड़-कर दूसरे पदार्थका ध्यान करने लगता है। एक शब्दसे दूसरे शब्दको प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त हो जाता है इसीलिये इस ध्यानको सवीचार और सिवतर्क कहते हैं ।।१७६-१७७।। जो शब्द और अर्थरूपी रत्नोंसे भरा हुआ है, जिसमें अनेक नयभंगरूपी तरंगें उठ रही हैं, जो विस्तृत ध्यानसे गंभीर है, जो पद और वाक्यरूपी अगाध जलसे सहित है, जो उत्पाद व्यय और धौव्य के द्वारा उद्वेल (ज्वार-भाटाओंसे सहित) हो रहा है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, आदि सप्त भंग हो जिसके विशाल शब्द (गर्जना)है, जो पूर्वपक्ष

१ अविचारशीलता । २ व्यक्ति । ३ मनोवाक्कायकर्म । ४ शब्दाच्छव्दान्तरम् । ५ मनो-वाक्कायकर्मवान् । ६ पूर्वश्रुतवेदी । ७ शुक्लध्यानम् । —त्येतन्मुनीश्वराः द० । = गच्छेत् । ६ शब्द । १० नयविकत्प । ११ ऋषिगणमुखप्रसृतशब्देन गम्भीरम् । प्रसृतध्यान— ल०, म० । १२ 'वर्णसमुदायः पदम्' । 'पदकदम्बकं वाक्यम्' । १३ उत्पादव्ययधृ गैव्यत्रय— । १४ बौद्धादिमत जलचरसमृह ।

कृता'वतारमुद्बोधयानपात्रैर्मह्धिभः । गणाधीशमहा सार्थवाहै इचारित्रकेतनैः ।।१८०।।
नैनयोपनयसम्पातमहावातिवधूणितम् । रत्नश्रयमयैद्धी पैः श्रवगाढमनेकथा ।।१८१।।
श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम् श्रवगाह्य महामुनिः । ध्यायेत् पृथक्त्वसत्तर्कवीचारं ध्यानमिश्रमम् ।।१८२।।
प्रशान्तक्षीणमोहेषु श्रेण्योः शेषगुणेषु च । यथाम्नायमिदं ध्यानम् श्रामनन्ति मनीषिणः ।।१८३।।
द्वितीयमाद्यवज्ञेयं विशेषस्त्वेकयोगिनः । प्रक्षीणमोहनीयस्य पूर्वज्ञस्यामितद्युतः ।।१८४।।
सवितर्कमवीचारम् एकत्वं ए ध्यानमजितम् । ध्यायत्यस्तकषायोऽसौ घातिकर्माण शात्यन् ।।१८५।।
फलमस्य भवेद् घातित्रितयप्रक्षयोद्भवम् । कैवत्यं प्रमिताशेषपदार्थं ज्योतिरक्षणम् ।।१८६।।
ततः पूर्वविदामाद्ये शुक्ले श्रेण्योयंथायथम् । विज्ञेये त्र्येकयोगानां ।१८५।।।।।

करनेके लिये आये हुए अनेक परमतस्पी जलजन्तुओंसे भरा हुआ है, बड़ी-बड़ी सिद्धियोंके धारण करनेवाले गणधरदेवस्पी मुख्य व्यापारियोंने चारिकस्पी पताकाओंसे सुकोभित सम्यक्तानरूपी जहाजोंके द्वारा जिसमें अवतरण किया है, जो नय और उपनयोंके वर्णनरूप महाव यसे क्षोभित हो रहा है और जो रानक्रयस्पी अनेक प्रकारके द्वीपोंसे भरा हुआ है, ऐसे श्रुतस्कन्धस्पी महासागरमें अवगाहन कर महामुनि पृथक्तवितर्कवीचार नामके पहले शुक्लध्यानका चिन्तवन करे। भावार्थ-ग्यारह अंग और चौदह पूर्वके जाननेवाले मुनिराज ही प्रथम शुक्लध्यानको धारण कर सकते हैं।।१७८-१८२।। यह ध्यान प्रशान्तमोह अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थान, क्षीणमोह अर्थात् वारहवें गुणस्थान और उपशमक तथा धापक इन दोनों प्रकारकी श्रेणियोंके शेष आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें भी हीनाधिक रूपसे होता है ऐसा बुद्धिमान् महर्षि लोग मानते हैं।।१८३।।

दूसरा एकत्विवितर्क नामका शुक्लध्यान भी पहले शुक्लध्यानके समान ही जानना चाहिये किन्तु विशेषता इतनी है कि जिसका मोहनीय कर्म नण्ट हो गया हो, जो पूर्वोका जानने-वाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिमित हो और जो तीन योगोंमंसे किसी एक योगका धारण करनेवाला हो ऐसे महामुनिका ही यह दूसरा शुक्लध्यान होता है ॥१८८॥ जिसकी कपाय नष्ट हो चुकी है और जो घातिया कर्मोंको नष्ट कर रहा है ऐसा मुनि सवितर्क अर्थात् श्रुतज्ञान सहित और अवीचार अर्थात् अर्थ व्यंजन तथा योगोंके संक्रमणसे रहित दूसरे एकत्विवितर्क नामके बल्टि शुक्लध्यानका चिन्तवन करता है ॥१८५॥ ज्ञानवरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला तथा समस्त पदार्थोंको जानने वाला अविनाशीक ज्योति:स्वरूप केवल ज्ञानका उत्पन्न होना ही इस शुक्ल ध्यानका फल है ॥१८६॥ इस प्रकार अपर कहे अनुसार फलको देनेवाले पहलेके दोनों शुक्ल ध्यान ग्यारह अङ्ग तथा चौदह पूर्वके जाननेवाले और तीन तथा तीनमंसे किसी एक योगका अवलम्बन करनेवाले मुनियोंके दोनों प्रकारकी श्रेणियोंमं यथायोग्य रूपसे होते हैं। भावार्थ-पहला शुक्ल ध्यान उपशम अथवा क्षयक दोनों ही श्रेणियोंमं होता है परन्तु दूसरा शुक्ल ध्यान क्षीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानमें ही होता है। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगोंको धारण करने वालेके होता है परन्तु दूसरा शुक्लध्यान एक योगको धारण करनेवालेके ही होता है, भले ही

१ अवतरणम् । २ महासार्थवाहो बृहच्छ्रेष्टी एषा महासार्थवाहास्तैः । ३ नयद्रव्याथिकपर्या-पाथिक । उपनय नैगमादि । सम्पात सम्प्राप्ति । ४ बडवाग्निनवासकुण्डैः । ५ प्रथमम् । ६ अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायेषु । ७ मनोवाक्कायेष्वेकतमयोगतः । ५ पूर्वश्रुतवेदिनः । ६ उपमारहिततेजसः । १० –मेकत्वध्यान– अ०, प०, स०, इ०, ल०, म० । ११ निपातयन् । १२ त्रियोगानामकयोगानाम् । पुसामित्यर्थः । १३ पूर्वोक्तफलस्य योगो ययोस्ते ।

'स्नातकः कर्मवैकत्यात् कैवल्यं पदमापिवान् । स्वामी परमशुक्लस्य द्विधा भेदमुपेयुषः ॥१८८॥ स हि योगिनरोधार्थम् उद्यतः केवली जिनः । समुद्धातिविध पूर्वम् श्राविः कुर्यान्निसर्गतः ॥१८८॥ दण्डमुर्च्चः कवाटञ्च प्रतरं लोकपूरणम् । चतुभिः समयः कुर्वल्लोकमापूर्यं तिष्ठित ॥१६०॥ तदा सर्वगतः सार्वः सर्ववित् पूरको भवेत् । तदन्ते रे चकावस्थाम् श्रधितिष्ठन्महीयते ॥१६१॥ जगदापूर्यं विश्वज्ञः समयात् प्रतरं श्रितः । ततः कवा टटण्डञ्च कमेणैवोपसंहरन् ॥१६२॥ तत्राधातिस्थितेर्भागन् श्रसङ्ख्येयान्निहन्त्यसौ । श्रनुभागस्य चानन्तान् भागानशुभकर्मणाम् ॥१६३॥ पुनरन्तर्मृहर्त्तेन निरुध्धन् योगमास्रवम् । कृत्वा वाङ्म नसे सूक्ष्मे काययोगव्यपाश्रयात् ॥१६४॥ सूक्ष्मोकृत्य पुनः काययोगञ्च तदु पाश्रयम् । ध्यायेत् सूक्ष्मित्रयं ध्यानं प्रतिपातपराङमुखम् ॥१६५॥ ततो निरुद्धयोगः 'सन्नयोगी विगतास्रवः । समुच्छिन्नन्निष्यं ध्यानम् श्रनिर्वति तर्व तद्ध्यानमितिर्मलम् । विध्रात्तिष्ठकर्माद्वा जिनो निर्वत्यनन्तरम् ॥१६५॥ श्रन्तर्मुहर्तमातन्वन् तद्ध्यानमितिर्मलम् । विध्रात्ताचेषकर्माद्वा जिनो निर्वत्यनन्तरम् ॥१६७॥

बह एक योग तीन योगोंमेंसे कोई भी हो ॥१८७॥ घातिया कर्मोंके नष्ट होनेसे जो उत्कृष्ट केवलज्ञानको प्राप्त हुआ है ऐसा स्नातक मुनि ही दोनों प्रकारके परम शुक्ल ध्यानोंका स्वामी होता है। भावार्थ-परम शुक्लध्यान केवली भगवानुके ही होता है।।१८८।। वे केवल-ज्ञानी जिनेन्द्रदेव जब योगोंका निरोध करनेके लिये तत्पर होते हैं तब वे उसके पहले स्वभाव से ही समुद्धात की विधि प्रकट करते हैं ।।१८९।। पहले समयमें उनके आत्माके प्रदेश चौदह राजु ऊँचे दण्डके आकार होते हैं, दूसरे समयमें किवाडके आकार होते हैं, तीसरे समयमें प्रतर रूप होते हैं और चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं इस प्रकार वे चार समयमें समस्त लोकाकाशको व्याप्त कर स्थित होते हैं ॥१९०॥ उस समय समस्त लोकमें व्याप्त हुए, सबका हित करनेवाल और सब पदार्थोंको जाननेवाले वे केवली जिनेन्द्र पुरक कहलाने हैं उसके बाद वे रेचक अवस्थाको प्राप्त होते हैं अर्थात् आत्माके प्रदशोंका संकोच करते हैं और यह सब करते हुए वे अतिशय पूज्य गिने जाते हैं ।।१९१।। वे सर्वज्ञ भगवान् समस्त लोकको पूर्ण कर उसके एक एक समय बाद ही प्रतर अवस्थाको और फिर क्रमसे एक-एक समय बाद संकोच करते हुए कपाट तथां दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वशरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं ।।१९२॥ उस समय वे केवली भगवान् अघातिया कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात भागींको नष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार अशुभ कर्मोंके अनुभाग अर्थात् फल देनकी शक्तिके भी अनन्त भाग नष्ट कर देते हैं ।।१९३।। तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तमें योगरूपी आस्रवका निरोध करते हुए काय योग के आश्रयसे वचनयोग और मनोयोगको सुक्ष्म करते हैं और फिर काययोगको भी सूक्ष्मकर उसके आश्रयसे होनेवाले सक्ष्म कियापाति नामक तीसरे शुक्लध्यानका चिन्तवन करते हैं ।।१९४-१९५।। तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका बिलकुल ही निरोध हो गया है ऐसे वे योगि-राज हरप्रकारके आस्रवोंसे रहित होकर समुच्छिन्नकियानिवर्ति नामके चौथे शुक्लध्यानको प्राप्त होते हैं ।।१९६।। जिनेन्द्र भगवान् उस अतिशय निर्मल चार्थे शुक्लध्यानको अन्त-र्मु हूर्ततक धारण करते हैं और फिर समस्त कर्मोंके अंशोंको नष्ट कर निर्वाण अवस्थाको प्राप्त

१ सम्पूर्णज्ञानी । २ लोकपूरणानन्तरे । ३ उपसंहारावस्थाम् । ४ कवाटं दण्डञ्च प०, द०, ल०, म०, इ०, स० । कपाटदण्डञ्च अ० । ५ वाक् च मनश्च वाङमनसे ते । (चिन्त्योऽयं प्रयोगः) वाङमनसी ल०, म० । ६ बादरकाययोगाश्रयात् । तमाश्रित्य इत्यर्थः । ७ वाङमनससूक्ष्मीकरणे आश्रयभूतं बादरकाययोगमित्यर्थः । ६ स्वकालपर्य्यन्तविनाशरिहतम् । ६ –योगः योगी स विगतास्रवः ल०, म० । १० नाशरिहतम् । ११ विधृता ल०, म० । १२ मुक्तो भवति ।

त्रयोदशास्य प्रक्षीणाः कर्माशाश्चरमे क्षणे । द्वासप्तितिष्पान्ते स्युः श्रयोगपरमेष्ठिनः ।।१६८॥ निर्लेपो निष्कलः शुद्धो निर्व्यांबाधो निरामयः । सूक्ष्मोऽन्यवतस्तथान्यक्तो मुक्तो लोकान्तमावसन् ।।१६६॥ उद्याद्वयस्त्रास्वभावत्वात् सम<sup>४</sup>येनेव नीरजाः । लोकान्तं प्राप्य शुद्धात्मां सिद्धश्च्र्डामणीयते ॥२००॥ तत्र कर्ममलापायात् शुद्धिरात्यन्तिको मता । शरीरापायतोऽनन्तं भवेत् सुखमतीन्द्रयम् ॥२०१॥ निष्कर्मा विधुताशेषसांसारिकसुखासुखः । चरमाङगात् किमप्यूनपरिमाणस्तदाकृतिः ॥२०२॥ प्रमूतो उप्ययमन्त्या ङगसमाकारोपलक्षणात् । मूषागर्भनिष्द्धस्य स्थिति न्योम्नः परामृशन् ॥२०३॥ श्रारीरमानसाशेषदुःखबन्धनवर्जितः । तिर्द्धन्द्वो निष्क्रयः शुद्धो गुणैरष्टाभिरन्वितः ॥२०४॥ स्रभेद्यसंहितलोकशिखरंकशिखामणः । ज्योतिर्मयः परिप्राप्तस्वात्मा सिद्धः श्रेसुखायते ॥२०४॥ कृतार्था निष्ठिताः सिद्धाः श्र कृतकृत्या निरामयाः । सूक्ष्मा निरञ्जनाश्चिति पर्यायाः सिर्व्हिमापुषाम् । तेषामतीन्द्रयं सौख्यं दुःखप्रक्षयलक्षणम् । तदेव हि परं प्राहुः सुखमानन्त्यवेदिनः ।।२०७॥

हो जाते हैं ।।१९७।। इन अयोगी परमप्ठीके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें बहत्तर और अन्तिम, समयमें तेरह कर्म प्रकृतियोंका नाश होता है।।१९८।। वे जिनेन्द्रदेव चौदहवें गुणस्थानके अनन्तर लेपरहित, शरीररहित, शृद्ध, अव्यावाध, रोगरहित, सुक्ष्म, अव्यक्त, ब्यक्त और मुक्त होते हुए लोकके अन्तभागमें निवास करते हैं।।१९९।। कर्मरूपी रजसे रहित होनेके कारण जिनकी आत्मा अतिशय शुद्ध हो गई हे ऐसे वे सिद्ध भगवान् ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेके कारण एक समयप्रें ही लोकके अन्तभागको प्राप्त हो जाते हैं और वहांपर चडामणि रत्नके समान सुशोभित होने लगते हैं।।२००॥ जो हर प्रकारके कर्मोंसे रहित हैं, जिन्होंने संसार सम्बन्धी सुख और दुःख नष्ट कर दिये हैं, जिनके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम शरीरके तूल्य है और परिमाण अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो अमृतिक होनेपर भी अन्तिम शरीरका आकार होनेके कारण उपचारसे साँचेके भीतर रुके हुए आकाशकी उपमा को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर और मनसम्बन्धी समस्त दु:खरूपी बन्धनोंसे रहित हैं, द्वन्द्व-रहित हैं, क्रियारहित हैं, शुद्ध हैं, सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे सहित हैं, जिनके आत्मप्रदेशोंका समुदाय भेदन करने योग्य नहीं है, जो लोककी शिखरपर मुख्य शिरोमणिक समान सुशोभित हैं, जो ज्योतिस्वरूप हैं, और जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लिया है ऐसे वे सिद्ध भगवान् अनन्त कालतक सुखी रहते हैं।।२०१-२०५॥ कृतार्थ, निष्टित, सिद्ध, कृत-कृत्य, निरामय, सुक्ष्म और निरञ्जन ये सब मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवोंके पर्यायवाचक शब्द हैं ।।२०६।। उन सिद्धोंके समस्त दुःखोंके क्षयसे होनेवाला अतीन्द्रिय सुख होता है और

१ चरमक्षणे ट०। सातासातयोरन्यतमम् १, मनुष्यगित १, पञ्चेन्द्रियनामकर्मं १, सुभग १, त्रस १, बादर १, पर्याप्तक १, आदेय १, यशस्कीित १, तीर्थकरत्व १, मनुष्यायु १, उच्चेगीत्र १, मनुष्यानुपूर्व्य १, इति त्रयोदश कर्माशाः प्रक्षीणा वभूवः। २ द्विचरणसमये शरीरपञ्चकबन्धनपञ्चकसंघातपञ्चकसंस्थानषट्क संहननषट्क अङ्गोपाङ्गत्रय वर्णपञ्चक गन्धद्वय रसपञ्चक स्पर्शाष्टकस्थरास्थिरशुभाशुः सुस्वर दुस्वरदेवगितदेवगत्यानुपूर्वीप्रशस्तिवहायोगित अप्रशस्तिवहायोगित दुर्भगनिर्माण अयशस्कीित अनादेय प्रत्येक प्रत्येकापर्याप्ता गुरुलघूपघाता परघातोच्छवासा सत्त्वरूपवेदनीयनीचैगौत्राणि इति द्वासप्तितकर्माशा नष्टा बभूवः। ३ उद्यंगितस्वभावत्वात्। ४ एकसमयेन । ५ चरमाङ्गाकृतिः। ६ चरमाङ्गसमाकारग्राहकात्। ७ अनुकुर्वन्। ६ निःपरिग्रहः। ६ स्वस्वस्थः। १० सुखमनुभवति, सुखरूपेण परिणमत इत्यर्थः। ११ निष्पन्नाः। १२ स्वात्मोपलब्धिम् । सिद्धिमीयुषांम् प०, ल०, म०, द०, इ०, स०ं। शुद्धिमीयुषाम् अ०। १३ प्राप्तवताम्। १४ केवलज्ञानिनः।

क्षुदादिवेदनाभावान्नेषां विषयकामिता'। किमु सेवेत भैषज्यं स्वस्थावस्थः सुधीः पुमान् ॥२०६॥ न तत्सुखं परद्रव्यसम्बन्धादुपजायते। नित्यमव्ययमक्षय्यम् श्रात्मोत्थं हि परं शिवम् ॥२०६॥ वित्यस्थ्यं चेत्सुखमेतेषाम् श्रदोऽस्त्यानन्त्यमाश्रितम्। गतोऽन्यच्चेत् सुखं नाम न किञ्चिद् भुवनोदरे २१० सकलक्लेशिनम् वतो निर्मोहो निरुपद्वः। केनासौ बाध्यते सूक्ष्मः तदस्यात्यन्तिकं सुखम् ॥२११॥ इदं ध्यानफलं प्राहुः ग्रानन्त्यमृषिपुङ्गवाः। तद्वर्थं हि तपस्यन्ति मुनयो वातवल्कलाः ॥२१२॥ यद्वद्वाताहताः सद्यो विलीयन्ते घनाघनाः। तद्वत्कर्मघना यान्ति लयं ध्यानानिलाहताः ॥२१३॥ सर्वाङ्गगणं विषं यद्वन्मन्त्रशक्त्या प्रकृष्यते । तद्वत्कर्मविषं कृतस्नं ध्यानशक्त्यापसार्यते ॥२१४॥ ध्यानस्यैव तपोयोगाः शेषाः परिकरा मताः। ध्यानाभ्यासे ततो यत्नः शश्वत्कार्यो मुमुक्षभिः॥२१४॥ इति ध्यानविधं श्रुत्वा नुतोष मगधाधियः। तदा विबुद्धमस्यासीत्तमोऽपायान्मिनोऽम्बुजम्॥२१६॥

यथार्थमें केवली भगवान् उस अतीन्द्रिय सुखको ही उत्कृष्ट सुख बत्लाते हैं।।२०७।। क्षुधा आदि वेदनाओंका अभाव होनेसे उनके विषयोंकी इच्छा नहीं होती सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान् पुरुष होगा जो स्वस्थ होनेपर भी औषधियोंका सेवन करता हो ॥२०८॥ जो सुख परपदार्थींके सम्बन्धसे होता है वह सुंख नहीं है, किन्तु जो शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता है, नित्य है, अविनाशी है और क्षयरहित है वही वास्तवमें उत्तम सुख है ।।२०९।। यदि स्वास्थ्य (समस्त इच्छाओंका अपनी आत्मामें ही समावेश रहना-इच्छाजन्य आकुलताका अभाव होना) ही सुख कहलाता है तो वह अनन्त सुख सिद्ध भगवानुके रहता ही है और यदि स्वास्थ्य के सिवाय किसी अन्य वस्तुका नाम सुख है तो वह सुख लोकके भीतर कुछ भी नहीं है।। भावार्थ-विषयोंकी इच्छा अर्थात् आकुळताका न होना ही सुख कहळाता है सो ऐसा सुख सिद्ध परमेष्ठीके सदा विद्यमान रहता है। इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तूका नाम सुख माना जाये तो वह सुख नामका पदार्थ लोकमें किसी जगह भी नहीं है ऐसा समक्षना चाहिये ।।२१०।। वे सिद्ध भगवान् समस्त क्लेशोंसे रहित हैं, मोहरहित हैं, उपद्रवरहित हैं और सुक्ष्म हैं इसलिये वे किसके द्वारा वाधित हो सकते हैं-उन्हें कौन बाधा पहुंचा सकता है अर्थात् कोई नहीं । इसीलिये उनका सुख अन्त रहित कहा जाता है ।।२११।। ऋषियोंमें श्रेष्ठ गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फल कहते हैं और उसी सुखके लिये ही मृनि लोग दिगम्बर होकर तपश्चरण करते हैं ॥२१२॥ जिस प्रकार वायुसे टकराये हुए मेघ शीघ ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार ध्यानरूपी वायुसे टकराये हुए कर्मरूपी मेघ शीघ ही विलीन हो जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ-उत्तम ध्यानसे ही कर्मीका क्षय होता है।।२१३॥ जिस प्रकार मन्त्रकी शक्तिसे समस्त शरीरमें व्याप्त हुआ विष खींच लिया जाता है उसी प्रकार ध्यानकी शक्तिसे समस्त कर्मरूपी विष दूर हटा दिया जाता है ।।२१४।। बाकीके ग्यारह तप एक ध्यानके ही परिकर-सहायक माने गये हैं इसलिये मोक्षाभिलाषी जीवोंको निरन्तर ध्यानका अभ्यास करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिये ।।२१५।। इस प्रकार ध्यानकी विधि सुनकर मगधेश्वर राजा श्रेणिक वहुत ही सन्तुष्ट हुए, और उस समय अज्ञानरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे उनका मनरूपी कमल भी प्रफुल्लित हो उठा था ॥२१६॥

१ विषयैषिता । २ सुखम् । ३ स्वस्वरूपावस्थायित्वम् । ४ सुखतः । ५ दिगम्बराः वान्तवरूकलाः ल०, इ० । ६ निरस्यते । ७ विकसितम् । ६ अज्ञान् ।

ततस्तमृषयो भक्त्या गौतमं कृतवन्दनाः । पप्रच्छुरिति योगीन्द्रं योगद्वैधानिं कानिचित् ॥२१७॥
भगवन् यो गशास्त्रस्य तत्त्वं त्वत्तः श्रुतं मुहुः । इदानीं बोद्धुमिच्छामस्तं हिगन्तरशोधनम् ॥२१८॥
त्वत्त्य ध्यानशास्त्रस्य यास्ता विप्रतिपत्तयः । निराकुष्ठ्व ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥२१६॥
ऋद्विप्राप्तेऋंषिस्त्वं हिं त्वं हि प्रत्यक्षविन्मुनिः । प्रनगारोऽस्य सङ्गत्वाद् यितः श्रेणोद्वयोन्मुखः ॥२२०॥
ततो भागवतादीनां योगानामभिभूतये । ब्रूहि नो योगबीजानि हे हेत्वाज्ञाभ्यां यथाश्रुतम् ॥२२१॥
इति तद्व चनं श्रुत्वा भगवान् स्माह गौतमः । यत्स्पृष्टं योगतत्त्वं वः व्याप्यामश्च कीदृशः ॥२२२॥
षड्भेद विप्यामश्च प्रत्या भगवान् स्माह गौतमः । यत्स्पृष्टं योगतत्त्वं वः व्याप्यामश्च कीदृशः ॥२२२॥
षड्भेद विप्याम् सीऽनुयोज्यः समाहितः । योगः कः कि समाधानं प्रत्याहारोऽस्य किदृशः ॥२२३॥
का धारणा किमाध्यानं कि ध्येयं कीदृशी स्मृतिः । कि फलं कानि बीजानि प्रत्याहारोऽस्य किदृशः ॥
सायवाङमनसां कर्म योगो योगविदां मतः । स विप्याश्चिति ज्ञेयः स्मृतिर्वा परमेष्टिनाम् ॥२२६॥
प्रत्यसम्यक्परिणामेषु चित्तस्या धानमञ्जसा । स समाधिरिति ज्ञेयः स्मृतिर्वा परमेष्टिनाम् ॥२२६॥
प्राणायामो भवेद् योगनिग्रहः शुभभावतः । धारणा श्रुतिर्विष्ट्वीजानामवधारणम् ॥२२७॥

भिक्तपूर्वक वन्दना करनेवाले ऋषियोंने योगिराज गौतम गणधरसे नीचे लिखे अनुसार और भी कुछ ध्यानके भेद पूछे।।२१७।। कि हे भगवन्, हम लोगोंने आपसे योगशास्त्रका रहस्य अनेक वार सुना है, अब इस समय आपसे अन्य प्रकारके ध्यानोंका निराकरण जानना चाहते हैं।।२१८।। हे देव, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट कर देता है उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशास्त्रके विषयमें जो कुछ भी विप्रतिपत्तियाँ (बाधाएं) हैं उन सबको नष्ट कर दीजिये।।२१९।। हे स्वामिन्, अनेक ऋद्वियां प्राप्त होनेसे आप ऋषि कहलाते हैं, आप अनेक पदार्थोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले मुनि हैं, परिग्रहरित होनेके कारण आप अनगार कहलाते हैं और दोनों श्रेणियोंके सन्मुख हैं इसलिये यित कहलाते हैं।।२२०।। इसलिये भागवत आदिमें कहे हुए योगोंका पराभव (निराकरण) करनेके लिये युक्ति और शास्त्रके अनुसार आपने जैसा सुना है वैसा ही हम लोगोंके लिये योग (ध्यान)के समस्त बीजों (कारणों अथवा बीजाक्षरों) का निरूपण कीजिये।।२२१।। इस प्रकार उन ऋषियोंके ये वाक्य सुनकर भगवान् गौतम स्वामी कहने लगे कि आप लोगोंने जो योगशास्त्रका तत्त्व अथवा रहस्य पूछा है उसे मैं स्पष्ट रूपसे कहूँ गाः।।२२२।। जो छह प्रकारसे योगोंका निरूपण करता है ऐसे योगवादीसे विद्वान् पुरुषोंको पूछना

जो छह प्रकारसं योगीका निरूपण करता है एसे योगवादीसं विद्वान् पुरुषोंको पूछना चाहिये कि योग क्या है ? समाधान क्या है ? प्राणायाम कैसा है ? धारणा क्या है , आध्यान (चिन्तवन) क्या है ? ध्येय क्या है ? स्मृति कैसी है ? ध्यानका फल क्या है ? ध्यानके बीज क्या है ? और इसका प्रत्याहार कैसा है ॥२२३–२२४॥ योगके जाननेवाले विद्वान् काय, वचन और मनकी कियाको योग मानते हैं, वह योग शुभ और अशुभके भेदसे दो भेदोंको प्राप्त होता है ॥२२५॥ उत्तम परिणामोंमें जो चित्तका स्थिर रखना है वही यथार्थमें समाधि या समाधान कहलाता है अथवा पञ्च परमेष्ठियोंके स्मरणको भी समाधि कहते हैं ॥२२६॥ मन वचन और काय इन तीनों योगोंका निग्रह करना तथा शुभभावना रखना प्राणायाम कहलाता है और शास्त्रोंमें वतलाये हुए बीजाक्षरोंका अवधारण करना धारणा

१ ध्यानभेदान् । २ ध्यान । ३ स्वरूपम् । ४ योगमार्गान्तरिनराकरणम् । ५ तत् कारणात् । ६ प्रतिकूलाः । ७ हि पादपूरणे । ६ वैष्णवादीनाम् । ६ ध्यानानाम् । १० ध्यानिमिन्तानि । ११ युक्त्यागमपरमागमाभ्याम् । १२ च ल०, म०, अ० । १३ संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणिवशेष्यभावश्चेति षड्प्रकारयोगान् वदतीति । १४ योगः । १५ प्रष्टव्यः । १६ समाधिः । १७ योगस्य । योगादेर्वक्ष्यमाणलक्षणलक्षितत्वात् तन्न तव सम्भवतीति स्वमतं प्रतिष्ठापयितुमाह । १६ योगः । १६ धारणा ।

स्राध्यानं स्यादनुध्यानम् स्रनित्यत्वादिचिन्तनैः । ध्येयं स्यात् परमं 'तत्त्वम् 'स्रवाद्धमनसगोचरम् ॥२२६॥ समृतिर्जीवादितत्त्वानां याथात्स्यानुस्मृतिः स्मृता । गुणानुस्मरणं वा स्यात् सिद्धार्हृत्परमेष्ठिनाम् ॥२२६॥ फलं यथोक्तः बीजानि वक्ष्यमाणान्यनुक्रभात् । प्रत्याहारस्तु 'तस्योपसंहृतौ 'चित्तनिवृ तिः ॥२३०॥ 'स्रकारादिहकारान्तरेफमध्यान्तिबन्दुक्षम् । ध्यायन् परिमदं बीजं मुक्त्यर्थी नावसीदिति ॥२३१॥ षडक्षरात्मकं बीजिमवाहं द्भूयो नमोऽस्तिवति । ध्यात्वा मुमुक्षुराहंन्त्यम् स्रनन्तगुणमृच्छति ॥२३२॥ नमः सिद्धेभ्य इत्येतद्रशार्धस्त वनाक्षरम् । जपञ्जप्येषु भव्यात्मा स्वेष्टान् कालानवाप्स्यति ॥२३२॥ स्रष्टाक्षरं परं बीजं नमोऽर्हृत्परमेष्टिने । इतीदमनुसंस्मृत्य पुनर्दुःखं न पश्यति ॥२३४॥ यत्षोडशाक्षरं बीजं सर्वबीजपदान्वितम् । तत्त्वित्तदनुष्यायन् धृवमेष 'मुमुक्षते ॥२३४॥ 'रपञ्चबह्यमर्यमंग्त्रैः 'सकलोकृत्यनिष्कलम्' । परं तत्त्वमनुष्यायन् योगी स्याद् बह्य'तत्त्वित् ॥२३६॥ योगिनः परमानन्दो योऽस्य स्याच्चित्तं (पर्वितः । स एवैश्वर्यर्थपन्तो योगजाः किमुतर्द्धयः' ॥२३७॥

कहलाती है ॥२२७॥ अनित्यत्व आदि भावनाओंका वार-वार चिन्तवन करना आध्यान कहलाता है तथा मन और वचनके अगोचर जो अतिशय उत्कृष्ट शुद्ध आत्मतत्त्व है वह ध्येय कहलाता है ॥२२८॥ जीव आदि तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका स्मरण करना स्मृति कहलाती है अथवा सिद्ध और अर्हन्त परमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है ॥२२९॥ ध्यानका फल ऊपर कहा जा चुका है, बीजाक्षर आगे कहे जावेंगे और मनकी प्रवृत्तिका संकोच कर छेनेपर जो मानसिक सन्तोप प्राप्त होता है उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥२३०॥ जिसके आदि में अकार है अन्तमें हकार है मध्यमें रेफ है और अन्तमें बिन्दु है ऐसे अर्ह इस उत्कृष्ट बीजा-क्षरका ध्यान करता हुआ मुमुक्षु पुरुष कभी भी दुःखी नहीं होता ॥२३१॥ अथवा 'अर्हद्भयो नमः' अर्थात् 'अर्हन्तोंके लिये नमस्कार हो' इस प्रकार छह अक्षरवाला जो बीजाक्षर है उसका ध्यान कर मोक्षाभिलापी मुनि अनन्त गुणयुक्त अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३२॥ अथवा जप करने योग्य पदार्थींमेंसे 'नमः सिद्धेभ्यः' अर्थात् सिद्धोंके लिये नमस्कार हो इस प्रकार सिद्धोंके स्तवन स्वरूप पाँच अक्षरोंका जो भव्य जीव जप करता है वह अपने इच्छित-पदार्थीको प्राप्त होता है अर्थात् उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं।।२३३।। अथवा 'नमोर्हत्पर-मेष्ठिने' अर्थात् 'अरहन्त परमेष्ठीके लिये नमस्कार हो' यह जो आठ अक्षरवाला परमबीजाक्षर है उसका चिन्तवन करके भी यह जीव फिर दुःखोंको नहीं देखता है अर्थात् मुक्त हो जाता है ।।२३४।। तथा 'अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः' अर्थात् अरहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साध इन पाँचों परमेष्ठियोंके लिये नमस्कार हो, इस प्रकार सब बीज पदोंसे सहित जो सोलह अक्षरवाला बीजाक्षर है उसका ध्यान करनेवाला तत्त्वज्ञानी मृनि अवस्य ही मोक्षको प्राप्त होता है ।।२३५।। अरहन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इस प्रकार पंचव्रह्मस्वरूप भन्त्रोंके द्वारा जो योगिराज शरीर रहित परमतत्त्व परमात्माको शरीरसहित कल्पना कर उसका बार-वार ध्यान करता है वही ब्रह्मतत्त्वको जाननेवाला कहलाता है ।।२३६।। ध्यान करने वाले योगीके चित्तके संतुष्ट होनेसे जो परम आनन्द होता है वही सबसे अधिक ऐश्वर्य है फिर योगसे होनेवाली अनेक ऋद्धियोंका तो कहना ही क्या है ? भावार्थ-ध्यानके प्रभावसे हृदयमें जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है वही ध्यान

१ आत्मतत्त्वम् । २ अवाङमानस ल०, म० । ३ धर्म्यध्यानादौ प्रोक्तम् । ४ योगस्य । ५ चित्तप्रसादः, प्रसन्नता । ६ अकारादि इत्यनेन वाक्येन अर्हम् इति बीजपदं ज्ञातब्यम् । ७ संक्लिष्टो न भवति । ६ पञ्चाक्षरवीजम् । ६ 'अर्हन्तसिद्ध आइरियउवञ्भायसाहू' इति । १० मोक्तुमिच्छिति । ११ पंचपरमेष्टिस्वरूपैः । १२ सशरीरीकृत्य । १३ अशरीरम् । आत्मानम् । १४ परब्रह्मस्वरूपवेदी । १५ चित्तप्रसादाद । १६ ऐश्वर्यपरमार्वाधः । १७ अत्यत्पा इत्यर्थः ।

श्राणमादिगुणैयुं क्तम् ऐश्वयं परमोदयम् । भुक्तवेहैव पुनर्मु क्त्वाः मुनिनिर्वातिः योगवित् ॥२३६॥ बौजान्येतान्यजानानो नेनाममात्रेण मन्त्रवित् । मिथ्याभिमानोपहतो बध्यते कर्मबन्धनैः ॥२३६॥ नित्यो वा स्यादिनत्यो वा जीवो योगाभि मानिनाम् । नित्यश्चेदिवि कार्यत्वान्न ध्येयध्यानसङ्गतिः ॥२४०॥ भुलासुलानुभवनस्मरणेच्छाद्यसम्भवात् । प्रागेवास्य न दिध्यासाः दूरात्तत्त्वानुचिन्तनम् ॥२४१॥ तिन्निः कृतो ध्यानं ११कृतस्त्यो वा फलोदयः । बन्धमोक्षाद्यधिष्ठाना प्रक्रियाप्यफला ततः । ॥२४२॥ क्षणकानां च चित्तानां सन्ततौ कानुभा वनाः । ध्यानस्य स्वानुभूतार्थस्मृतिरेवात्र इर्घटा ॥२४३॥ १६ सन्तानान्तरवत्तस्मा अत्र दिध्यासादिसम्भवः । न १८ ध्यानं न च निर्मोक्षाः नाप्य न्त्राव्याद्याङ्गभावनाः २४४

का सबसे उत्कृष्ट फल है और अनेक ऋद्वियोंकी प्राप्ति होना गौण फल है।।२३७।। योगको जाननेवाला मुनि अणिमा आदि गुणोंसे युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित इन्द्र आदिके ऐश्वर्यका इसी संसारमें उपभोग करता है और बादमें कर्मबन्धनसे छुटकर निर्वाण स्थानको प्राप्त होता है ।।२३८।। इन ऊपर कहे हुए बीजोंको न जानकर जो नाम मात्रसे ही मन्त्रवित् (मंत्रोंको जाननेवाला) कहलाता है और भुठे अभिमानसे दग्ध होता है वह सदा कर्मरूपी वंधनोंसे बँधता रहता है ।।२३९।। अब यहाँसे अन्य मतावलम्बी लोगोंके द्वारा माने गये योग का निराकरण करते हैं-योगका अभिमान करनेवाले अर्थात् मिथ्या योगको भी यथार्थ योग माननेवालोंके मतमें जीव पदार्थ नित्य है ? अथवा अनित्य ? यदि नित्य है तो वह अविकार्य अर्थात् विकार (परिणमन) से रहित होगा और ऐसी अवस्थामें उसके ध्येयके ध्यानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा। इसके सिवाय नित्य जीवके सुख-दु:खका अनुभव स्मरण और इच्छा आदि परिणमनोंका होना भी असंभव है इसलिये जब इस जीवके सर्वप्रथम ध्यानकी इच्छा ही नहीं हो सकती तब तत्त्वोंका चिन्तन तो दूर ही रहा । और तत्त्व-चिन्तनके बिना ध्यान कैसे हो सकता है ? ध्यानके बिना फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? और उसके बिना बन्ध तथा मोक्षके कारण भृत समस्त कियाकलैंग्प भी निष्फल हो जाते हैं।।२४०-२४३।। यदि जीवको अनित्य माना जावे तो क्षण-क्षणमें नवीन उत्पन्न होनेवाली चितोंकी सन्तितमें ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकेगी क्योंकि इस क्षणिक वृत्तिमें अपने द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थींका स्मरण होना अशक्य है। भावार्थ-यदि जीवको सर्वथा अनित्य माना जावे तो ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती क्योंकि ध्यान करनेवाला जीव क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता है। यदि यह कहो कि जीव अनित्य है किन्तु वह नष्ट होते समय अपनी सन्तान छोड जाता है इसलिये कोई बाधा नहीं आती परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब जीवका निरन्वय नाश हो जाता है तब यह उसकी सन्तान है, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता और किसी तरह उसकी सन्तान है ऐसा व्यवहार मान भी लिया जावे तो 'सब क्षणिक है' इस

१ कर्ममलैर्मु क्त्वा । २ मुक्तो भवित । ३ नाममात्राणि द० । ४ अयोग योगबुद्धिः योगाभिमानः तद्वतां योगानाम् । ५ सर्वथा नित्यः । ६ अपरिणामित्वात् । ध्येयध्यानसंयोगाभावमेव प्रतिपाद्यित । ७ सुखदुःखानुभवनमनुभूतार्थे स्मृतिरिति वचनात्, स्मरणमि सुखाभिलाषिप्रभृतिकम्, नित्यस्यासंभवात् । ६ सर्वथानित्यजीवतत्त्वस्य । ६ ध्यानुमिच्छा । १० तत्त्वानुचिन्तनाभावे । ११ कृत आगतः । १२ शुभाशुभकर्मविवरणम् । १३ कारणात् । १४ सामर्थ्यम् । १५ क्षणिक-स्पिचते । १६ देवदत्तचित्तसन्तानं प्रति यज्ञदत्तचित्तसन्तानवत् । १७ कारणात् । १८ दिध्यासाद्यभावात् ध्यानमि न सम्भवति । १६ ज्ञानाभावात् मोक्षोऽपि न सम्भवति । २० मोक्षस्य । २१ सम्यक्त्वसंज्ञा, संज्ञिवाक्कायकर्मान्तर्व्यायामस्मृतिस्थाणामष्टाङ्गानौ भावनापि न सम्भवति । चार्वाकमते ध्यानं न संगच्छत इत्याह ।

## एकविंदां पर्व

'तलपुद्गलवादेऽपि देह<sup>3</sup>पुद्गलतत्त्वयोः । 'तत्त्वान्यत्वाद्यवक्तव्यसङ्गराद्धचानुरस्थितेः' ।।२४४।। दिध्यासापूर्विका ध्यानप्रवृत्तिर्नात्र'युज्यते । न चासतः' खपुष्पस्य काचिद् गन्धादिकल्पना ।।२४६।। वि<sup>°</sup>ज्ञप्तिमात्रवादे च<sup>८</sup> ज्ञप्तेर्नास्त्येव गोचरः' । ततो निर्विषया ज्ञप्तिः क्वात्मानं<sup>१०</sup> बिभृयात् कथम् ।२४७।

नियममें जीवकी सन्तानोंका समुदाय भी क्षणिक ही होगा इसलिये उस दशामें भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता । इसके सिवाय ध्यान उस पदार्थका किया जाता है जिसका पहले कभी अनुभव प्राप्त किया हो, परन्तु क्षणिक पक्षमें अनुभव करनेवाला जीव और अनुभूत पदार्थ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं अतः पुनः स्मरण कौन करेगा और किमका करेगा इन सब आपत्तियोंको लक्ष्य कर ही आचार्य महाराजने कहा है कि क्षणिकैकान्त पक्षमें ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती।

जिस प्रकार एक पुरुषके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण दूसरे पुरुषको नहीं हो सकता क्योंकि वह उससे मर्वथा भिन्न है इसी प्रकार अनुभव करनेवाले मूलभूत जीवके नप्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किय्नें.हुए पदार्थका स्मरण उनकी सन्तान प्रति सन्तानको नहीं हो सकता क्योंकि मुळ पदार्थका निरन्वय नाश माननेपर सन्तान प्रति सन्तानके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । अनुभृत पदार्थके स्मरणके बिना ध्यान करनेकी इच्छाका होना असंभव है, ध्यानकी इच्छाके विना ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यानके विना उसके फलस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तथा सम्यक्द्ष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्कमन्ति, सम्यक्आजीव, सम्यक्व्यायाम, स्मृति और सम्यक्समाधि इन आठ अंगोंकी भावना भी नहीं हो सकती। इसलिये जीवको अनित्य माननेसे भी ध्यान-(योग) की सिद्धि नहीं हो सकती ॥२४३-२४४॥ इसी प्रकार पुद्गलवाद आत्माको पुद्गलरूप माननेवाले वात्सीपुत्रियोंके मतमें देह और पुद्गल तत्त्वके भेद-अभेद और अवक्तव्य पक्षोंमें ध्याताकी सिद्धि नहीं हो पाती । अतः ध्यानकी इच्छापूर्वक ध्यानप्रवृत्ति नहीं वन सकती । सर्वथा असत् आकाशपुष्पमें गन्ध आदिकी कल्पना नहीं हो सकती। तात्पर्य यह कि पूद्गलरूप आत्मा यदि देहसे भिन्न है तो पृथक् आत्म-तत्त्व सिद्ध हो जाता है । यदि अभिन्न है तो देहात्मवादके दूषण आते हैं । यदि अवक्तव्य है तो उसके किसी रूपका निर्णय नहीं हो सकता और उसे 'अवक्तव्य' इस शब्दसे भी नहीं कह सकेंगे । ऐसी दशामें ध्यानकी इच्छा प्रवृत्ति आदि नहीं बन सकते । इसी प्रकार विज्ञानाद्वैतवादियोंके मतमें भी ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उनका सिद्धान्त है कि संसारमें विज्ञानको छोडकर अन्य कछ भी नहीं है । परन्तू उनके इस सिद्धान्तमें विज्ञानका कुछभी विषय शेप नहीं रहता। इसल्यि विषयके अभावमें विज्ञान स्वस्वरूपको कहाँ धारण कर सकेगा ? भावार्थ-विज्ञान उसीको कहते हैं जो किसी ज्ञेय (पदार्थ)को जाने परन्त् विज्ञानाद्वैतवादी विज्ञानको छोडकर और किसी पदार्थकी सत्ता स्वीकृत नहीं करते इसिलये

१ जीवभूतचतुष्टयवादे भूतचतुष्टयसमिष्टरेव नान्यो जीव इति वादे । तथा अ०, प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । तथेति पाठान्तरिमिति 'त' पुस्तकस्यापि टिप्पण्यां लिखितम् । २ देहि व० । ३ एक-त्वनानात्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादीनामवक्तव्यप्रतिज्ञायाः । ४ अभावात् । ५ भूतचतुष्टयवादे । ६ अविद्यमानस्य गगनारिवन्दस्य । अयं ध्यातुरिस्थितेः दृष्टान्तः । ७ विज्ञानाद्वैतवादिनो घ्यानं न संगच्छत इत्याह । ५ –वादेऽपि द० । ६ विषयः । १० स्वम् । ज्ञानिमत्यर्थः ।

'तदभावे च न ध्यानं न ध्येयं मोक्ष एव वा । प्रदीपार्कहुतांशादौ सत्यर्थे चार्थभासनम् ॥२४८॥
'नैरात्म्यवादपक्षेऽपि किन्तु केन प्रमीयते । कच्छपाँ ङगरुहस्तर्गत् स्यात् खपुष्पापीङ बन्धनम् ॥२४६॥
ध्येयतत्त्वेऽपि नेतव्या विक<sup>र</sup>ल्पद्वययोजना । श्रनाधे याप्रहेयातिशये स्थास्नौ<sup>र</sup>ं न किञ्चन<sup>११</sup> ॥२५०॥
मुक्तात्मनोऽपि चैत<sup>१२</sup>न्यविरहाल्लक्षण<sup>१३</sup>क्कतेः । न ध्येयं कापिलानां स्यान्निर्गुणत्वा<sup>११</sup>च्च खा<sup>१</sup> ब्जवत् ॥२५१।

ज्ञेय (जानने योग्य)-पदार्थोंके बिना निर्विषय विज्ञान स्वरूप लाभ नहीं कर सकता अर्थात् विज्ञानका अभाव हो जाता है ॥२४५-२४७॥ और विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, और न मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि दीपक सूर्य अग्नि आदि प्रकाशक और घट पट आदि प्रकाश्य (प्रकाशित होने योग्य) पदार्थीं रहते हुए ही पदार्थीं का प्रकाशन हो सकता है अन्य प्रकारसे नहीं । भावार्थ-जिस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों प्रकारके पदार्थोंका सद्भाव होनेपर ही वस्तु तत्त्वका प्रकाश हो पाता है उसी प्रकार विज्ञान और विज्ञेय दोनों प्रकारके पदार्थोंका सद्भाव होनेपर ही ध्यान ध्येय और मोक्ष आदि वस्तुओंकी सत्ता सिद्ध हो सकती है परन्तू विज्ञानाद्वैतवादी केवल प्रकाशक अर्थात् विज्ञानको ही मानते हैं प्रकाश्य अर्थात् विज्ञेय-पदार्थीको नहीं मानते और युक्तिपूर्वक विचार करनेपर उनके उस विज्ञानकी भी सिद्धि नहीं हो पाती ऐसी दशामें ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥२४८॥ इसी प्रकार जो आत्माको नहीं मानते ऐसे श्नयवादी बौद्धोंके मतमें भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि जब सब कुछ शुन्यरूप ही है तब कौन किसको जानेगा-कौन किसका ध्यान करेगा, उनके इस मतमें ध्यानकी कल्पना करना कछ एके वालोंसे आकाशके फुलोंका सेहरा बाँधनेके समान है। भावार्थ-शुन्यवादी लोग न तो ध्यान करनेवाले आत्माको मानते हैं और न ध्यान करने योग्य पदार्थको ही मानते हैं ऐसी दशामें उनके यहाँ ध्यानकी कल्पना ठीक उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार कि कछुएके वालोंके द्वारा आकाशके फुलोंका सेंहरा बांघा जाना ।।२४९।। इसके सिवाय श्रन्यवादियोंके मतमें ध्येयतत्त्वकी भी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ध्येयतत्त्वमें दो प्रकारके विकल्प होते हैं एक ग्रहण करने योग्य और दूसरा त्याग करने योग्य । जब शुन्यवादी मूलभ्त किसी पदार्थको ही नहीं मानते तब उसमें हेय और उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता ।।२५'०।। सांख्य मुक्तात्माका स्वरूप चैतन्यरहित मानते हैं परन्तू उनकी इस मान्यतामें चैतन्यरूप लक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकी भी सिद्धि नहीं हो पाती। जिस प्रकार रूपत्व और सूगन्धि आदि गुणोंका अभाव होनेसे आकाशकमलकी सिद्धि नहीं हो सकती ठीक उसी प्रकार चैतन्यरूप विशेष गुणोंका अभाव होनेसे मुक्तात्माकी भी सिद्धि

१ ज्ञानाभावे । २ नाध्यानम् इत्यिप पाठः । अध्यानं ध्यानाभावे सित । ३ अग्नि । आदिशब्देन रत्नादि । शून्यवादे ध्यानं नास्तीत्यर्थः । ४ शून्यवाद । ५ कूर्मशरीररोमिभः । ६ नैरात्म्यम् ।
७ शेखर । सर्वं शून्यमिति वदतो ध्यानावलम्बनं किञ्चिदपि नास्तीति भावः । ६ आदेयं प्रहेयमिति
योजना नेतव्या प्रष्टव्या इति भावः । ६ अनादेयमप्रहेयमिति शून्यवादिना परिहारो दत्तः । एतस्मिन्नन्तरे
कापिलः स्वमतं प्रतिष्ठापयितुकाम आह । एवं चेत् अनादेयाप्रहेयातिशये अनादेयाप्रत्युक्तातिशये ।
१० अपरिणामिनि नित्ये वस्तुनि । ध्यानं संभवित इत्युक्ते सित सिद्धान्ती समाचष्टे । ११ किञ्चिदपि
ध्येयध्यानादिकं न स्यात् तदेव आह । १२ चैतन्यिवरहात् न केवलं संसारिणो बुद्धधवसितमर्थः पुरुषश्चेतेत् । इत्यर्थस्याभावात् मुक्तात्मनोऽपीति । १३ ध्यानविषयीभवच्चैतन्यात्मकलक्षणस्य क्षयात् ।
१४ चेतयत इति चेतना इत्यस्य गुणाभावाच्च । १५ यथा गगनारिवन्दं सौरभादिगुणाभावात् स्वयमिप
न द्वस्यते तद्वत ।

'सुषुप्तसदृशो मुक्तः स्यादित्येवं सुवा'णकः । 'सुषुप्तत्येष मूढात्मा ध्येयतत्त्वविचारणे ।।२५२।। शेषेठ्वपि 'प्रवादेषु न ध्यानध्येयनिर्णयः । एकान्तदोषदुष्टत्वाव् द्वैता'द्वैतादिवादिनाम् ।।२५३।। नित्यानित्यात्मकं जीवतत्त्वमभ्युपगच्छ'ताम् । ध्यानं स्याद्वादिनामेव घटते नान्यवादिनाम् ।।२५४।। विरुद्ध धर्मयोरेकं वस्तु नाधारतां वजेत् । इति चेन्नापंणा भेदाद् स्रविरोधप्रसिद्धितः ।।२५५।। नित्यो 'ब्रुक्यापंणाद्' स्रात्मा न पर्यायभिदा' पंणात् । स्रित्यः पर्ययोत्पादिवनाशेर्वस्यतो न तु ।।२५६॥ देवदत्तः पिता च स्यात् पुत्रश्चेवापंणावशात् । 'विषक्षेतरयोयोगः स्याद् वस्तुन्युभयात्मिनि ।।२५६॥ जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरद्बोधसम्पदाम् । युक्तं स्याद्वादिनां ध्यानं नान्येषां दुर्व् शामिदम् ।।२५६॥ जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरद्बोधसम्पदाम् । युक्तं स्याद्वादिनां ध्यानं नान्येषां दुर्व् शामिदम् ।।२५६॥ जिनो मोहारिविजयाद् स्राप्तः स्याद्वोतधीमलः । वाचस्पतिरसौ वाग्भः सन्मागंप्रतिबोधनात् ।।२५६॥

नहीं हो सकती, और ऐसी दशामें वह मुक्तात्मा ध्येय भी नहीं कहला सकता तथा ध्येयके बिना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥२५१॥ जो सांख्यमतावलम्बी ऐसा कहते हैं किं मुक्त जीव गाढ़ निद्रामें सोये हुए पुरुषके समान अचेत रहता है, मालम होता है कि वे ध्येय तत्त्वका विचार करते समय स्वयं सोना चाहते हैं अर्थात् अज्ञानी बने रहना चाहते हैं इस तरह सांख्यमतमें ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥२५२॥ इसी प्रकार द्वैतवादी तथा अद्वैत-वादी लोगोंके जो मत शेष रह गये हैं वे सभी एकान्तरूपी दोषसे दूषित हैं इसलिये उन सभीमें ध्यान और ध्येयका कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता है।।२५३।। इसलिये जीवतत्त्वको नित्य और अनित्य दोनों ही रूपसे माननेवाले स्याद्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है अन्य एकान्तवादी लोगोंके मतमें नहीं हो सकती ॥२५४॥ कदाचित् यहां कोई कहे कि एक ही वस्तू दो विरुद्ध धर्मोंका आधार नहीं हो सकती अर्थात् एक ही जीव नित्य और अनित्य नहीं हो सकता तो उसका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि विवक्षाके भेदसे वैसा कहनेमें कोई विरोध नहीं आता। यदि एक ही विवक्षासे दोनों विरुद्ध धर्म कहें जाते तो अवश्य ही विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षाओंसे अनेक धर्म कहें जाते हैं इसलिये कोई विरोध नहीं मालुम होता। जीवतत्त्व द्रव्यकी विवक्षासे नित्य है न कि पर्यायके भेदोंकी विवक्षासे भी । इसी प्रकार वही जीवतत्त्व पर्यायोंके उत्पाद और विनाशकी अपेक्षा अनित्य है न कि द्रव्यकी अपेक्षासे भी । जिस प्रकार एक ही देवदत्त विवक्षाके वशसे पिता और पुत्र दोनों ही रूप होता है उसी प्रकार एक ही वस्तु विवक्षाके वशसे नित्य तथा अनित्य दोनों रूप ही होती है। देवदत्त अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है इसी प्रकार संसारकी प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है इससे सिद्ध होता है कि वस्तुमें दोनों विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं परन्तु उनका समावेश विवक्षा और अविवक्षाके वशसे ही होता है।।२५५-२५७॥ इसलिये जैनशास्त्रोंके अभ्याससे जिनकी ज्ञानरूपी सम्पदा सभी ओर फैल रही है ऐसे स्याद्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है अन्य मिथ्याद्ष्टियोंके मतमें नहीं ॥२५८॥ भगवान् अरहंत देवने मोहरूपी शत्रु-पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिये वे जिन कहलाते हैं उनकी बुद्धिका समस्त मल नष्ट हो गया है इसलिये वे आप्त कहलाते हैं और उन्होंने अपने वचनों द्वारा सर्वश्रेष्ठ मोक्ष-

१ भृशं निद्रावशगतसदृशः। २ कृत्सितं बुवाणः सांस्यः। ३ स्विपतुमिच्छिति। ४ परमतेषु । 
४ सर्वथाऽभेदवादिनामादिशब्दादनुक्तानामिष शून्यवादिनाम् । ६ अनुमन्त्रिणाम् । ७ शीतोष्णवत्
नित्यानित्यरूपयोरिति । = 'सिहो माणवकः' इत्यपंणाभेदात् । ६ द्रव्यनिरूपणात् । १० द्रव्यापंणाच्चात्मा द०, ल०, म० । ११ भेद । १२ नित्यानित्ययोः । १३ नित्यानित्यौत्मिनि ।

## महापुराग्म्

स्यादर्हन्नरिघातादिगुणैरपरगोचरैः । बुद्धस्त्रैलोक्यविश्वार्थबोधनाद्विश्व भुद्विभुः ॥२६०॥ स विष्णुश्च विजिष्णुश्च शङ्करोऽप्यभयङ्करः । शिवः सनातनः सिद्धो ज्योतिः परममक्षरम् ॥२६१॥ इत्यन्वर्थानि नामानि यस्य लोकेशिनः प्रभोः । विदुषां हृदयेष्वाप्तबुद्धि कर्तुं मलंतराम् ॥२६२॥ यस्य रूपमधिज्योति रनम्बरिवभूषणम् । शास्ति कामज्वरापायम् ग्रकटाक्षनिरीक्षणम् ॥२६३॥ निरायुधत्वाशिर्धृतभयकोपमकोपनात् । ग्ररक्तनयनं सौम्यं सदा प्रहसितायितम् ॥२६४॥ रागाद्यशेषदोषाणां निर्जयादितमानुषम् । मुखाब्जं यस्य १० शास्तृत्वम् ग्रनुशास्ति सुमेधसः ॥२६४॥ स एवाप्तो जगद्वचाप्तज्ञानवैराग्यवैभवः । तदुपज्ञमतो ११ ध्यानं श्रेयं श्रेयोऽथिनामिदम् ॥२६६॥

## मालिनीछुन्दः

इति गदित<sup>१३</sup> गणेन्द्रे ध्यानतत्त्वं<sup>१४</sup> महद्धौ मुनिसदिस मुनीन्द्राः <sup>१५</sup>प्रातुषन्भिन्तभाजः ।

मार्गका उपदेश दिया है इसलिये वे वाचस्पति कहलाते है ॥२५९॥ अन्य किसीमें नहीं पाये जानेवाले. रागद्वेष आदि कर्मशत्रुओंको घात करना आदि गुणोंके कारण वे अर्हत् अथवा अरिहन्त कहलाते हैं । तीन लोकके समस्त पदार्थींको जाननेके कारण वे बुद्ध कहलाते हैं और वे समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये विभु कहलाते हैं ।।२६०।। इसी प्रकार वे समस्त संसारमें व्याप्त होनेसे 'विष्णु', कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेसे 'विजिष्णु', शान्ति करनेसे 'शंकर', सब जीवोंको अभय देनेसे 'अभयंकर', आनन्दरूप होनेसे 'शिव', आदि अन्त-रहित होनेके कारण 'सनातन', कृतकृत्य होनेके कारण 'सिद्ध', केवलज्ञानरूप होनेसे 'ज्योति', अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित होनेके कारण 'परम' और अविनाशी होनेसे 'अक्षर' कहलाते हैं ।।२६१।। इस प्रकार जिस त्रैलोक्यनाथ प्रभुके अनेक सार्थक नाम हैं वही अरहंतदेव विद्वानोंके हृदयमें आप्तबुद्धि करनेके लिये समर्थ हैं अर्थात् विद्वान् पुरुष उन्हें ही आप्त मान सकते हैं ।।२६२।। जिनका रूप वस्त्र और आभूषणोंसे रहित होने पर भी अतिशय प्रकाशमान है और जिनका कटाक्षरहित देखना कामरूपी ज्वर-के अभावको सूचित करता है ।। २६३ ।। शस्त्ररहित होनेके कारण जो भय और कोधसे रहित है तथा कोधका अभाव होनेसे जिसके नेत्र लाल नहीं हैं, जो सदा सौम्य और मन्द मुसकानसे पूर्ण रहता है, राग आदि समस्त दोषोंके जीत लेनेसे जो समस्त अन्य पुरुषोंके मुखोंसे बढ़कर है ऐसा जिनका मुखकमल ही विद्वानोंके लिये उत्तम शासकपनाका उपदेश देता है अर्थात् विद्वान् लोग जिनका मुख कमल देखकर ही जिन्हें उत्तम शासक समफ्र लेते हैं ।। २६४-२६५ ।। इसके सिवाय जिनके ज्ञान और वराग्यका वैभव समस्त जगत्में फैला हुआ है ऐसे अरहंतदेव ही आप्त हैं । यह ध्यानका स्वरूप उन्हींके द्वारा कहा हुआ हे इसिलिये कल्याण चाहनेवालोंके लिये कल्याणस्वरूप है।। २६६।।

इस प्रकार बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गौतम गणधरने जब मुनियोंकी सभामें ध्यानतत्त्वका निरूपण किया तब भिक्तको धारण करनेवाले वे मुनिराज बहुत ही

१ अन्येषामविषयैः । २ विश्वं बोधयतीति । ३ वेवेष्टि इति, ज्ञानरूपेण लोकालोकं वेवेष्टि इति विष्णुरित्यर्थः । ४ अविनश्वरम् । ५ अतिशयेन समर्थानि । ६ अधिकं ज्योतिस्तेजो यस्य तत् । ७ उपदिशति । = प्रदूसितासितम् व० । ६ मानुषमतीतम्, दिव्यमित्यर्थः । १० शिक्षकत्वम् । ११ सर्वे-ज्ञेन प्रथममुपकान्तम् । १२ श्रेयणीयम् । १३ वदित सति । १४ स्वरूपम् । १५ तुष्टवन्तः । घनपुलकितमूहुर्गात्रमाविर्मुखाब्जम्
रिवनकरकरयोगावाकरा<sup>३</sup> वाम्बुजानाम् ॥२६७॥ स्तुतिमुखरमुखास्ते योगिनो योगिमुख्यम्
<sup>३</sup>क्षणिमव जिनसेना<sup>१</sup>घीश्वरं तं प्रणुत्य ।
रप्रणिदधुरथ चेतः श्रोतुमार्हन्त्यलक्ष्मीम्
समिथगतसमग्रज्ञानधाम्नः<sup>६</sup> स्वधाम्नः ॥२६८॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्कग्रहे ध्यानतत्त्वानुवर्णनं नाम एकविशं पर्व ।

सन्तुष्ट हुए। उनके शरीर हर्पसे रोमाञ्चित हो उठे और जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कसे कमलोंका समूह प्रफुल्लित हो जाता है उसी प्रकार हर्षसे उनके मुखकमल भी प्रफुल्लित हो गये थे।। २६७।। अथानन्तर-स्तुति करनेसे जिनके मुख बाचालित हो रहे हैं ऐसे उन सभी योगियोंने योगियोंमें मुख्य और जिनसेनाधीश्वर अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् की चार संघरूपी सेनाके अथवा आचार्य जिनसेनके स्वामी गौतमगणधरकी थोड़ी देर तक स्तुति कर, जिन्हें समस्त ज्ञानका तेज प्राप्त हुआ है और जो अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थिर हैं ऐसे भगवान् वृषभदेवकी आर्हन्त्य लक्ष्मीको सुननेके लिये चित्त स्थिर किया।। २६८।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानवादमें ध्यानतत्त्रका वर्णन करनेवाला इक्कीसवा पर्व समाप्त हुआ।

१ किरणसंयोगात् । २ वा इव । ३ क्षणपर्यन्तिमत्यर्थः । ४ जिनसेनाचार्यस्वामिनम्, अथवा जिनस्य सेना जिनसेना समवसरणस्थभव्यसन्तितिस्तस्या अधीश्वरस्तम् । ५ अवधानयुक्तमकार्षुः । ६ ज्ञानतेजसः । ७ स्वात्मैव धाम स्थानं यस्य तस्य स्वस्वरूपादवस्थितस्येत्यर्थः ।

## द्वाविंशं पर्व

ग्रथ घातिजये जिष्णोरनुष्णीकृतिविष्टपे । त्रिलोक्यामभवत् क्षोभः कैवत्योत्पत्तिवात्ययारे ॥१॥ तदा प्रक्षुभिताम्भोधि वेलाध्वानानुकारिणो । घण्टा मुखरयामास गणत्कत्पामरेशिनाम् ॥२॥ ज्योतिलोके महान्सिहप्रणादोऽभूत् समुत्थितः । येनाशु विमदी भावम् श्रवापन्सुरवारणाः ॥३॥ वध्वान ध्वनवम्भोव ध्वितितानि तिरोवधन् । वैयन्तरेषु गहेषु महानानकिनःस्वनः ॥४॥ श्राङ्काः शं खचरेः ए सार्द्वं यूयमेत जिघ्धुक्षवः । इतीव घोषयन्नु च्वेः फणीन्द्रभवनेऽध्वनत् ।।४॥ विष्टराण्यमरेशानाम् श्रशनेः । प्रचकम्परे । श्रक्षमाणीव तद्गवं सोढुं जिनजयोत्सवे ॥६॥ १ पुष्पाञ्जलिमिवातेनुः समन्तात् सुरभू छहाः । चलच्छाखाकरैदी घैविगलत्कु सुमोत्करैः ॥५॥ विद्याञ्चलिमिवातेनुः समन्तात् सुरभू छहाः । चलच्छाखाकरैदी घैविगलत्कु सुमोत्करैः ॥६॥ विद्याः प्रसित्तिमासेदुः बभाजे व्यभ्रमम्बरम् । विरजीकृतभूलोकः शिशिरो मख्दाववौ ॥६॥

अथानन्तर-जब जिनेन्द्र भगवान्ने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की तब समस्त संसार का संताप नष्ट हो गया–सारे संसारमें शान्ति छा गई और केवलज्ञानकी उत्पत्तिरूप वायु के समूहसे तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न हो गया ॥ १॥ उस समय क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रकी लहरोंके शब्दका अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवोंका घण्टा समस्त संसारको वाचालित कर रहा था ।। २ ।। ज्योतिषी देवोंके लोकमें बड़ा भारी सिंहनाद हो रहा था जिससे देवताओंके हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ।। ३ ।। व्यन्तर देवोंके घरोंमें नगाड़ों के ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे जो कि गरजते हुए मेघोंके शब्दोंको भी तिरस्कृत कर रहे थे ।। ४ ।। 'भो भवनवासी देवो, तुम भी आकाशमें चलनेवाले कल्प-वासी देवोंके साथ-साथ भगवान्के दर्शनसे उत्पन्न हुए सुख अथवा शान्तिको ग्रहण करनेके लिये आओं इस प्रकार जोर जोरसे घोषणा करता हुआ शंख भवनवासी देवोंके भवनों में अपने आप शब्द करने लगा था ।। ५ ।। उसी समय समस्त इन्द्रोंके आसन भी शीघ्र ही कम्पायमान हो गये थे मानो जिनेन्द्रदेवको घातिया कर्मोंके जीत छेनेसे जो गर्व हुआ था उसे वे सहन करनेके लिये असमर्थ हो कर ही कम्पायमान होने लगे थे।। ६।। जिन्होंने अपनी अपनी सूंड़ोंके अग्रभागोंसे पकड़कर कमलरूपी अर्घ ऊपरको उठायें हैं और जो पर्वतोंके समान ऊंचे हैं ऐसे देवोंके हाथी नृत्य कर रहे थे तथा वे ऐसे मालूम होते थे मानो बड़े बड़े सर्पोंसहित पर्वत ही नृत्य कर रहे हों।। ७।। अपनी लम्बी लम्बी शाखाओं रूपी हाथोंसे चारो ओर फूल वरषाते हुए कल्पवृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान्के लिये पुष्पांजिल ही समर्पित कर रहे हों ।। ८ ।। समस्त दिशाएं प्रसन्नताको प्राप्त हो रही थीं, आकाश मेघोंसे रहित होकर सुशोभित हो रहा था और जिसने पृथ्वीलोकको धूलिरहित

१ वायुसमूहेन । 'पाशादेश्च यः' इति सूत्रात् समूहार्थे यप्रत्ययः । २ —म्भोधवेला अ०, ल०, म०। ३ वाचालं चकार । ४ मदरहितत्वम् । ५ ध्वनिति स्म । ६ मेघरवाणि ७ आच्छादयन् । ६ व्यन्तरसम्बन्धिषु । ६ सुखम् । १० खेचरैः ,ल०, म०। शाखचरैः ट०। शाखचरैः कल्प-वासिभिः । भो भवनवासिनः, यूयम् एत आगच्छत । ११ गृहीतुमिच्छवः । १२ ध्वनिति स्म । १३ शीघ्रम् । १४ हस्ताग्रैः । १५ उद्धृतशतात्रपूजाद्वव्याः ।

इति प्रमोदमातन्वन् श्रकस्माद् भुवनोदरे । केवलज्ञानपूर्णेन्दुः जगदिष्यमवी'वृधत् ॥१०॥ चिह्नंरमीभिरह्नाय सुरेन्द्रोऽबोधि सावधिः । वैभवं भुवनव्यापि वै भवं ध्वंसिवैभवम् ॥११॥ श्रथोत्थायासनादाशु प्रमोदं परमुद्वहन् । तद्भरादिव नम्रोऽभून्नतमूर्धा शवीपतिः ॥१२॥ किमेतदिति पृच्छन्तीं पौलोमीमितिसम्भ्रमात् । हिरः प्रबोधयामास विभोः कैवल्यसम्भवम् ॥१२॥ प्रयाणपटहेषूच्चैः प्रध्वनत्सु शताध्वरः । भर्तुः कैवल्यपूजायं "निश्चक्राम सुरेवृंतः ॥१४॥ ततो बलाहकाकारं विमानं कामगा इयम् । चक्रे बलाहको १० देवो जम्बूद्रोपप्रमा ११निवतम् ॥१४॥ मुक्तालम्बनसंशोभि र तदाभाद्रत्निमितम् । तोषात्प्रहासमातन्विवव किङ्क्रिशिकास्वनैः ॥१६॥ शारदाभ्रमिवाद १५ अं श्वेतिताखिलदिङ्मुखम् । नागदत्ताभियोग्य १५ शो १६ नागमैरावतं व्यधात् ॥१७॥ ततस्तद्विक्रियारव्यम् श्रारूढो दिष्यवाहनम् । हरिवाहः १५ सहैशानः प्रतस्थे सपुलोमजः १८॥ इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिश्रपारिषदामराः । सात्मरक्षजगत्पालाः सार्नाकाः सप्रकीर्णकाः ॥१६॥

कर दिया है ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ।। ९ ।। इस प्रकार संसारके भीतर अक-स्मात् आनन्दको विस्तृत करता हुआ केवलज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्रमा संसाररूपी समुद्रको बढ़ा रहा था अर्थात् आनन्दित कर रहा था ।।१०।। अवधिज्ञानी इन्द्रने इन सब चिह्नोंसे संसारमें व्याप्त हुए और संसारको नष्ट करनेवाले, भगवान् वृषभदेवके केवलज्ञानरूपी वैभवको शीघ्र ही जान लिया था। ।। ११ ।। तदनन्तर परम आनन्द को धारण करता हुआ इन्द्र शीघ्र ही आसनसे उठा और उस आनन्दके भारसे ही मानो नतमस्तक हो कर उसने भगवान्के लिये नमस्कार किया था ।। १२ ।। 'यह क्या ह' इस प्रकार बड़े आश्चर्यसे पूछती हुई इन्द्राणीके लिये भी इन्द्रने भगवान्के केवलज्ञानकी उत्पत्ति का समाचार बतलाया था ।। १३ ।। अथानन्तर जब प्रस्थानकालकी सूचना देनेवाले नगाड़े जोर जोरसे शब्द कर रहे थे तब इन्द्र अनेक देवोंसे परिवृत होकर भगवान्के केवल-ज्ञानकी पूजा करनेके लिये निकला ।। १४ ।। उसी समय बलाहकदेवने एक कामग नामका विमान बनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात् मेघके समान था और जो जम्बूद्वीपके प्रमाण था ।। १५ ।। वह विमान रत्नोंका वना हुआ था और मोतियोंकी लटकती हुई मालाओंसे सुशोभित हो रहा था तथा उस पर जो किकिणियोंके शब्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो संतोषसे हँस ही रहा हो ।। १६ ।। जो आभियोग्य जातिके देंवोंमें मुख्य था ऐसे नागदत्त नामके देवने विकिया ऋदिसे एक ऐरावत हाथीं बनाया । वह हाथी शरद्ऋतुके बादलोंके समान सफेद था, बहुत बड़ा था और उसने अपनी सफेदीसे समस्त दिशाओंको सफेद कर दिया था ।। १७ ।। तदनन्तर सौधर्मेन्द्रने अपनी इन्द्राणी और ऐशान इन्द्रके साथ-साथ विकिया ऋद्धिसे बने हुए उस दिव्यवाहनपर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया ।। १८ ।। सबसे आगे किल्विषिक जातिके देव जोर जोरसे सुन्दर नगाड़ोंके शब्द करते जाते **थे औ**र उनके पीछे इन्द्र, सामाजिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक और

१ वर्धयित स्म । २ सपित । ३ विगतो भवः विभवः विभवे भवं वैभवम् । संसारच्युतौ जातिमिति यावत् । ४ स्फृटम् । ५ पुरुपरमेश्वरवैभवम् । ६ शचीम् । ७ निर्गच्छिति स्म । ६ मेघाकारम् । ६ कामका ह्वयम् ल०, म०, इ० । कामुका ह्वयम् द० । १० बलाहकनामा । १९ प्रमाणान्वितम् । १२ तदभावात् ल०, म०, द०, इ०, अ०, ब०, स० । १३ क्षुद्रघण्टिका । १४ पृथुलम् । १५ वाहनदेवमुख्यः । १६ गजम् । १७ इन्द्रः । १८ इन्द्राणीसहितः ।

पुरः कित्विषिकेषू च्वैरातन्वत्स्वानकस्वनान् । स्वैरं स्वैविहिनैः शक्षं प्रजन्तमनुवय्रजुः ॥२०॥ प्रयस्तरस्सु नटन्तीषु गन्धवितोद्यवादनैः । १किन्नरेषु च गायत्सु चचाल सुरवाहिनी ॥२१॥ इन्द्रादोनामयैतेषां लक्ष्म किञ्चिदन् चते । ३इन्द्रनाद्यणिमाद्यष्टगुणैः इन्द्र्यो ह्यनन्यजैः ॥२२॥ प्राज्ञैश्वयाद्विनान्यैस्तु गुणैरिन्द्रेण सम्मिताः । सामानिका भवेयुस्ते शक्षेणापि गुरूकृताः ॥२२॥ पितृमातृगुष्प्रख्याः सस्मतास्ते सुरेशिनाम् । लभन्ते समिनन्द्रैश्च सत्कारं मान्यतोचितम् ॥२४॥ त्रायस्त्रिशास्त्रयत्रिशदेव देवाः प्रकीर्तिताः । पुरोधोमन्त्र्यमात्यानां सदृशस्ते दिवीशि नाम् ॥२४॥ भवाः परिषदीत्यासन् सुराः पारिषदा ह्ययाः । ते "पोठमदंसदृशाः सुरेन्द्रैष्प लालिताः ॥२६॥ स्त्रात्मरक्षाः शिरोर ससमानाः प्रोद्यता स्वयः । विभवायैव १९पर्यन्ते पर्यटन्यमरेशिनाम् ॥२७॥ लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपाल स्वत् । पदात्यादीन्यनीकानि दण्डक १९पानि सप्त वै ॥२५॥ पौरजानपदप्रख्याः सुरे सुरा ज्ञेया प्रकीर्णकाः । भवेयुराभियोग्याख्या दासकर्मकरोपमाः ॥२६॥ मताः कित्वि १७ समस्येषामिति कित्वि विकामराः । बाह्याः १९ प्रजा इव स्वर्गे स्वत्पपुण्योदितर्द्धयः॥३०॥

प्रकीर्णक जातिके देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ हो इच्छानुसार जाते हुए सौध-मेन्द्रके पीछेपीछे जा रहे थे ।।१९-२०।। उस समय़ अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गन्धर्व देव बाजे बजा रहे थे और किन्नरी जातिकी देवियाँ गीत गा रही थीं, इस प्रकार वह देवोंकी सेना बड़े वैभवके साथ जा रही थी।।२१।। अब यहाँपर इन्द्र आदि देवोंके कुछ लक्षण लिखे जाते हैं-अन्य देवोंमें न पाये जानेवाले अणिमा महिमा आदि गुणोंसे जो परम ऐश्वर्यको प्राप्त हों उन्हें इन्द्र कहते हैं ।।२२।। जो आज्ञा और ऐश्वर्यके बिना अन्य सब गुणोंसे इन्द्रके समान हों और इन्द्र भी जिन्हें बड़ा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते हैं ।।२३।। ये सामानिक जातिके देव इन्द्रोंके पिता माता और गुरुके तुल्य होते हैं तथा ये अपनी मान्यताके अनुसार इन्द्रोंके समान ही सत्कार प्राप्त करते हैं ।।२४।। इन्द्रोंके पुरोहित मंत्री और अमात्यों (सदा साथमें रहनेवाले मंत्री) के समान जो देव होते हैं वे त्रायस्त्रिश कहलाते हैं। ये देव एक एक इन्द्रकी सभामें गिनतीके तैंतीस तैंतीस ही होते हैं।।२५।। जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित रहते हैं उन्हें पारिषद कहते हैं। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोंके पीठमर्द अर्थातु मित्रोंके तुल्य होते हैं और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता है ॥२६॥ जो देव अंग रक्षकके समान तलवार ऊँची उठाकर इन्द्रके चारों ओर घूमते रहते हैं उन्हें आत्मरक्ष कहते हैं। यद्यपि इन्द्रको कुछ भय नहीं रहता तथापि ये देव इन्द्रका वैभव दिखलानेके लिये ही उसके पास ही पास घूमा करते हैं ।।२७।। जो दुर्गरक्षकके समान स्वर्गलोककी रक्षा करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं और सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव हैं उन्हें अनीक कहते हैं (हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व और नत्य करनेवाली देवियाँ यह सात प्रकारकी देवोंकी सेना है) ।।२८।। नगर तथा देशोंमें रहनेवाले लोगोंके समान जो देव हैं उन्हें प्रकीर्णक जानना चाहिये और जो नौकर चाकरोंके समान हैं वे आभियोग्य कहलाते हैं ।।२९।। जिनके किल्विष अर्थात् पापकर्मका उदय हो उन्हें किल्विषिक देव कहते हैं । ये देव अन्त्यजोंकी तरह अन्य देवोंसे बाहर रहते हैं । उनके जो कुछ थोड़ा सा पुण्यका उदय होता

१ किन्नरीषु ल०, म०। २ अनुवक्ष्यते। ३ परमैश्वर्यात्। ४ समानीकृताः। ५ इतरस्रैः कृत-सत्कारम्। ६ नाकेशिनाम्। ७ उपनायकभेदसन्धानकारिपुरुषसदृश इत्यर्थः। ५ -रितलालिताः ल०, म०। ६ अङ्गरक्षसदृशाः। अथवा सेवकसमानाः। १० प्रोद्यतखड्गाः। ११ पर्यन्तात्। १२ सीमान्तर्वातदुर्गपालसदृशा इत्यर्थः। १३ सेनासदृशानि। १४ समानाः। १५ पापम्। १६ चाण्डालादिबाह् यप्रजावत्।

एकंकिस्मि'सिकाये स्युः दश भेदाः सुरास्त्विमे । व्यन्तरा ज्योतिषस्त्रायौँ स्त्रशलोकपर्वाजताः ॥३१॥ 'इन्द्रस्तम्बेरमः कीदृगिति चेत् सोऽनुवर्ण्यते । तुङ्गवंशो महावर्ष्मा सुवृत्तोन्नतमस्तकः ॥३२॥ ब्रह्माननो बहुरदो 'बहुदोविपुलासनः' । लक्षणेव्यंञ्ज'नैयुंक्तः 'सात्त्विको 'जवनो बली' ॥३३॥ कामगः' कामरूपी च शूरः सद्वृत्तकन्धरः । 'समसम्बन्धनो धुर्यो मधुस्निग्धरदेक्षणः' ॥३४॥ 'तियंग्लोलायतस्यूलसमवृत्तर्जुं सत्करः । स्निग्धातामृपृथुस्रोतो स् दीर्घाङ्गतिसपुष्करः' ॥३४॥ वृत्तगात्रापरः' स्थयान्' दीर्घमेहु नेवलिधः । व्यूढोरस्को सहाध्वानकर्णः सत्कर्णपल्लवः ॥३६॥ स्रधेन्द्रिनभसुङ्गिष्टिवद्वसुमाभनलोत्करः । स्वस्वयस्तामृताल्वास्यः शैलोदग्रो महाकटः ॥३७॥ वराहजवनः अश्रीमान् दीर्घोष्ठो दुन्दुभिस्वनः । सुगन्धिदीर्घनिःश्वासः सोऽमितायुः कृशोदरः ॥३५।

है उसीके अनुरूप उनके थोड़ी सी ऋद्वियाँ होती हैं ।।३०।। इस प्रकार प्रत्यक निकायमें ये ऊपर कहे हए दश दश प्रकारके देव होते हैं परन्तु त्यन्तर और ज्योतिषीदेव त्रायस्त्रिश तथा लोकपालभेदसे रहित होते हैं ।।३१।। अब इन्द्रके ऐरावत हाथीका भी वर्णन करते हैं–उसका वंश अर्थात् पीठपरकी हड्डी बहुत ऊँची थी, उसका शरीर बहुत बड़ा था, मस्तक अतिशय गोल और ऊँचा था । उसके अनेक मुख थे, अनेक दाँत थे, अनेक सू ड़ें थीं, उसका आसन बहुत बड़ा था, वह अनेक लक्षण और व्यंजनोंसे सहित था, शक्तिशाली था, शीघ्र गमन करनेवाला था, बलवान् था, वह इच्छानुसार चाहे जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जैसा रूप बना सकता था, अतिशय शूरवीर था । उसके कन्धे अतिशय गोल थे, वह सम अर्थात् समचतुरस्र संस्थानका धारी था, उसके शरीरके बन्धन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके दाँत और नेत्र मनोहर तथा चिकनेथे। उसकी उत्तम सूंड नीचेकी ओर तिरछी लटकती हुई चंचल, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोल और सीधी थी; पुष्कर अर्थात् सूंडका अग्रभाग चिकना और लाल था उसमें वड़े वड़े छेद थे और वड़ी वड़ी अंगुलियोंके समान चिह्न थे। उसके शरीरका पिछला हिस्सा गोल था, वह हाथी अतिशय गंभीर और स्थिर था, उसकी पूछ और लिंग दोनों ही वड़े थे, उसका वक्षःस्थल बहुत ही चौड़ा और मजबत था, उसके कान बड़ा भारी शब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पल्लव बहुत ही मनोहर थे । उसके नखोंका समूह अर्घ चन्द्रमाके आकारका था, अंगुळियोंमें खूब जड़ा हुआ था और मूंगाके समान कुछ कुछ लाल वर्णका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मुख और तालु दोनों ही लाल थे, वह पर्वतके समान ऊंचा था, उसके गण्डस्थल भी बहुत बड़े थे । उसके जघन सुअरके समान थे, वह अतिशय लक्ष्मीमान् था, उसके औठ वड़े बड़े थे, उसका शब्द दुन्दुभीके शब्दके समान था, उच्छ्वास सुगन्धित तथा दीर्घ था, उसकी आयु अपरिमित

१ चतुनिकायेषु एकंकिस्मिन्निकाये। २ सुरा इमे ल०, म०, इ०, अ०। ३ न्नायस्त्रिकांः लोकपालैक्च रहिताः। ४ 'ऐन्द्र' इति पाठान्तरम्। ऐन्द्रः इन्द्रसम्बन्धी। ५ बहुकरः। ६ पृथुस्कन्ध-प्रदेशः। 'आसनः स्कन्धदेशः स्याद्' इत्यभिधानात्। ७ सूक्ष्मशुभचिह् नैः। ५ आत्मशिकतः। ६ बेगी। 'तरस्वित् त्विरितो बेगी प्रजवी जवनो जवः' इत्यभिधानात्। १० कायबलवान्। ११ स्वेच्छानुगामी। १२ समानदेहवन्धनः। समः सम्बन्धनो ल०, म०। १३ धुरन्धरः। १४ क्षौद्र-वन्ममृण्। १५ तियंग्लोकायत—अ०, इ०। तियंग्दोलायित—व०। १६ अरुणविपुलकरान्तराः। 'प्रवाहेन्द्रियगजकरान्तरेषु स्रोतः' इत्यभिधानात्। —पृथुस्रोताः इ०। १७ आयताङ्ग्यलिद्वयमुतकराग्रः। स्निग्धं चिक्कणम् आताम्यं पृथु स्रोतो यस्य तत् दीर्घाङ्ग्युलि समं पुष्करं शुष्डाग्रं दीर्घाङ्ग्युल्लिसपुष्करम्, स्निग्धाताम्प्रपृथुस्रोतः दीर्घाङ्ग्युल्लिसपुष्करं यस्य सः इति 'द' टीकायाम्। १६ वर्तुलापरकायः। १६ स्थिर-तरः। २० मेद्र। २१ विशालवक्षःस्थलः। २२ महाध्विनयुतश्रवणः। अतएव सत्कर्णपल्लवः। २३ प्रशस्तवर्णः। २४ कपालः। २४ कोभावान्। २६ दीर्घायुष्यः। २७ कृतादरः।

'स्रत्वर्थवेदी कल्याणः' कल्याणप्रकृतिः' शुभः"। स्रयोनिजः सुजातश्च' सप्तथा'सुप्रतिष्ठितः ॥३६॥ मदिनर्मरसंसिक्तकर्णचामरलिम्बनोः । मदस्रुतीरिवाबिभ्रद् स्रपराः षट्पदावलीः ॥४०॥ मुखैबंहुभिराकीर्णो गजराजः स्म राजते । सेव्यमान इवायातैर्भवत्या विश्वरैरनेकपैः ॥४१॥ [दशभिः कलकम]

स्रशोकपल्लवातामृतालुच्छायाछलेत यः । वहन्मुहुरिवारुच्या पल्लवान् कवलीकृतान् ॥४२॥
मृदङ्गमन्द्रनिर्घोषः कर्णतालाभिताडनैः । दालिवोणारुतैर्हृ द्यैः श्रारब्धातोद्यविश्रमः ॥४३॥
करं सुदीर्घनिःश्वासं भदवेणीञ्च यो वहन् । सनिर्भरस्य सशयोः विभित्त स्म गिरेः श्रियम् ॥४४॥
दन्तालग्नै मृणालैयों राजते स्मायतैभृ शम् । १९प्रारोहैरिव दन्तानां शशाङ्कशकलामलैः ॥४५॥
पद्माकर इव श्रोमान् दधानः पुष्करिश्यम् । कल्पद्रुम इव १९प्रांशुः १९दानािथिभिष्पासितः ॥४६॥

थी और उसका सभी कोई आदर करता था। वह सार्थक शब्दार्थका जाननेवाला था, स्वयं मङ्गळरूप थां, उसका स्वभाव भी मङ्गळरूप था, वह शुभ था, विना योनिके उत्पन्न हुआ था, उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, बह पराक्रम, तेज, वेल, शुरता, शक्ति, संहनन और वेग इन सातं प्रकारकी प्रतिष्ठाओंसे सहित था । वह अपने कानोंके समीप बैठी हुई उन भ्रमरोंकी पक्तियोंको धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलोंसे निकलते हुए मदरूपी जलके निर्झरनोंसे भींग गई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो मद की दूसरी घाराएं ही हों। इस प्रकार अनेक मुखोंसे व्याप्त हुआ वह गजराज ऐसा स्वोभित हो रहा था गानो भिवतपूर्वक आये हुए संसारके समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहे हों ।। ३२-४१ ।। उस हाथीका तालु अशोकवृक्षके पल्लवके समान अतिशय लाल था । इसलिये वह ऐसा जान पड़ता था मानों लाल लाल तालुकी छायाके बहानेसे खाये हुए पल्लबोंको अच्छे न लगनेके कारण बार वार उगल ही रहा हो ॥४२॥ उस हाथीके कर्णरूपी तालों की ताड़नासे मृदङ्गके समान गम्भीर शब्द हो रहा था और वहीं पर जो भ्रमर बैठे हए थे वे वीणाके समान शब्द कर रहे थे, उन दोनोंसे वह हाथी ऐसा जान पड़ता था मानों उसने बाजा बजाना ही प्रारंभ किया हो ।। ४३ ।। वह हाथी, जिससे बड़ी लम्बी द्वास निकल रही है ऐसी शुण्ड तथा मदजलकी धाराको धारण कर रहा था और उन दोनोंसे ऐसा स्शो-भित हो रहा था मानो निर्फरने और सर्पसे सहित किसी पर्वतकी ही शोभा घारण कर रहा हो ॥ ४४ ॥ इसके दांतोंमें जो मृणाल लगे हुए थे उनसे वह ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानी चन्द्रमाके टुकड़ोंके समान उज्ज्वल दांतोंके अंकुरोंसे ही सुबोभित हो रहा हो ॥ ४५ ॥ वह शोभायमान हाथी एक सरोवरके समान मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार सरोवर पुष्कर अर्थात् कमलोंकी शोभा धारण करता है उसी प्रकार वह हाथी भी पुष्कर अर्थात् सुंड़के अग्रभागकी शोभा धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊँचे कल्पवृक्षके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अर्थात् अभिरुषित वस्तुओंकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा उपासित होता है उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात

१ ,अनुगतसाक्षरवेदी । २ मङ्गलमूर्तिः । ३ स्वभावः । ४ श्रेयोवान् । ५ शोभनजातिः । 'जातस्तु कृलजे बुधे ।' ६ सप्तविधमदाविष्टः । ७ −रिवारुच्यान् द०, म०। −रिवारुच्याम् ल०, म०। ६ अलिवीणारवसहितैः । ६ मदधाराम् । १० अजगरसहितस्य । ११ शिफाभिः । १२ उन्नतः । १३ पक्षे भ्रमरैः ।

रेजे सहैम'कक्ष्योऽसौ हेमवल्लीवृताद्रिवत् । नक्षत्रमालयाक्षिप्त<sup>र</sup>शरवम्बरविश्रमः ।।४७॥ [ षड्भिः कुलकम् ]

लके अभिलापी भ्रमरोंके द्वारा उपासित (सेवित) हो रहा था ॥४६॥ उसके वक्षः-स्थलपर सोनेकी सांकल पड़ी हुई थी जिससे बह ऐसा जान पड़ता था मानो सुवर्णमयी लताओंसे ढका हुआ पर्वत ही हो और गलेमें नक्षत्रमाला नामकी माला पड़ी हुई थी जिससे वह अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी मालासे सुशोभित शरद्ऋतुके आकाशकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था ॥४७॥ जो गलेमें पड़ी हुई मालासे शब्दायमान हो रहा है ऐसे कण्ठको घारण करता हुआ वह हाथी पक्षियोंकी पङ्क्तिसे घिरे हुए किसी पर्वतके नितम्ब भाग (मध्य भाग) की शोभा धारण कर रहा था ।।४८।। वह हाथी शब्द करते हुए सूवर्णमयी दो घंटाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो देवोंको बतलानेके लिये जिनेन्द्रदेवकी पूजाकी घोषणा ही कर रहा हो ।।४९।। उस हाथीका शरीर जम्बुद्वीपके समान विशाल और स्थूल था तथा वह कुलाचलोंके समान लम्बे और सरोवरोंसे सुशोभित दांतोंको घारण कर रहा था इसलिये वह ठीक जम्बुद्वीपके समान जान पड़ता था ।।५०।। वह हाथी अपने शरीरकी सफेदीसे क्वेत द्वीपकी शोमा धारण कर रहा था और भरते हुए मदजलके निर्फरनोंसे चलते फिरते कैलास पर्वतके समान सुशोभित हो रहा था ॥५१॥ इस प्रकार हाथियोंकी सेनाके अधिपति देवने जिसके विस्तार आदिका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसा बड़ा भारी ऐरावत हाथी बनाया ।।५२।। जिस प्रकार किसी पर्वतके शिखरपर फूले हुए कमलोंसे युक्त सरोवर सूशोभित होता है उसी प्रकार उस ऐरावत हाथीपर आरूढ हुआ इन्द्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था ।।५३।। उस ऐरावत हाथीके बत्तीस मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ आठ दांत थे, एक एक दांतपर एक एक सरोवर था, एक एक सरोवरमें एक एक कमिलनी थी, एक एक कमिलनीमें बत्तीस बत्तीस कमल थे, एक एक कमलमें बत्तीस बत्तीस दल थे और उन लम्बे लम्बे प्रत्येक दलोंपर, जिनके मखरूपी कमल मन्द हास्यसे सुशोभित हैं जिनकी भौंहें अतिशय सुन्दर हैं और जो दर्शकोंके चित्तरूपी वृक्षोंमें आनन्दरूपी अंकुर उत्पन्न करा रही हैं ऐसी बत्तीस बत्तीस अप्सराएं लयसहित नृत्य

१ हेममयवरत्रासिहतः । २ परिवेष्टित । ३ कण्ठभूषा । ४ जिनपूजाम् । ५ अतिशुभ्रत्वेन । ६ उत्सेधिविशाल । ७ चतुर्गुणम् द०, प०, अ०, स०, म०, ल० । 'इ०' पुस्तकेऽपि पार्व्वे 'चतुर्गुणम्' इति पाठान्तरं लिखितम् । ५ एकैकसरोवरः । ६ सरिस । १० अब्जिन्याम् । ११ प्रेक्षकानां मनोवृक्षेषु । १२ प्रक्षिपन्त्यः । कृर्वन्त्य इति यावत् ।

तासां सहास्य'श्रृङ्गाररसभावलयान्वितम् । पश्यन्तः कैशिको प्रायं नृत्तं पिप्रियिरे सुराः ॥५७॥ प्रयाणे सुरराजस्य नेटुरप्सरसः पुरः । रक्तकण्ठाश्च किन्नयों जेगुंजिनपतेर्जयम् ॥५८॥ ततो द्वात्रिश्म विन्द्राणां पृतना बहु केतनाः । प्रस् सुविलसच्छत्रचामराः प्रततामराः ।।५६॥ प्रयापे सुविलसच्छत्रचामराः प्रततामराः ।।५६॥ प्रयापे सुविलसच्छत्रचामराः प्रततामराः ।।५०॥ प्रयापे सुविलसच्छत्रचामराः प्रततामराः ।।५०॥ नभःसरसि हारांशुच्छन्नवारिणि हारिणि । चलन्तश्चामरापीडा हंसायन्ते स्म नाकिनाम् ॥६१॥ इन्द्रनोलमयाहार्य विनिभः क्वचिदाततम् । स्वामाभां बिभरामास धौता लिनिभमम्बरम् ॥६२॥ पद्मरागरुचा व्याप्तं क्वचिद्वयोमतलं बभौरा । सान्ध्यं रागिमवाबिश्चद् श्रनुरञ्जितदिङमुखम् ॥६३॥ क्वचिन्मरकतच्छायासमान्नान्तमभान्नभः । स श्रवलिमवाम्भोधेर्जलं पर्यन्तसंश्चितम् ॥६४॥ वेवाभरणमु त्रवतीघशबलं सहविद्यमम् । भेजे पयोमुचां वर्त्म विनीलं जलधेः श्चियम् ॥६४॥ तन्व्यः सुरुचिराकारा लसदंशुकभूषणाः । तदामरिश्वयो रेजुः कल्पवल्ल्य इवाम्बरे ॥६६॥

कर रही थीं ।।५४-५६।। जो हास्य और शृङ्काररससे भरा हुआ था, जो भाव आर लयसे सिहत था तथा जिसमें कैशिकी नामक वृत्तिका ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था ऐसे अप्सराओं के उस नृत्यको देखते हुए देवलोग वड़े ही प्रसन्न हो रहे थे ।।५७।। उस प्रयाणके समय इन्द्रके आगे अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और जिनके कण्ठ अनेक राग रागिनियोंसे भरे हुए हैं ऐसी किन्नरी देवियां जिनेन्द्रदेवके विजयगीत गा रही थीं ।।५८।। तदनन्तर जिनमें अनेक पताकाएं फहरा रही थीं, जिनमें छत्र और चमर मुशोभित हो रहे थे, और जिनमें चारो ओर देव ही देव फैले हुए थे ऐसी वत्तीस इन्द्रोंकी सेनाएं फैल गईं।।५९।।

जिसमें अप्सराओं के केशरसे रँगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियों के जोड़े निवास कर रहे हैं, जो अप्सराओं के मुखरूपी कमलोंसे ढका हुआ है, जिसमें अप्सराओं के नेकरूपी नीले कमल सुशोभित हो रहे हैं और जिसमें उन्हीं अप्सराओं के हारों की किरणरूप ही स्वच्छ जल भरा हुआ है ऐसे आकाशरूपी सुन्दर सरोवरमें देवों के ऊपर जो चमरों के समृह टीले जा रहे थे वे ठीक हंसों के समान जान पड़ते थे ॥६०-६१॥ स्वच्छ की हुई तलवारक समान सुशोभित आकाश कहीं कहीं पर इन्द्रनीलमणिक बने हुए आभूषणों की कान्तिसे व्याप्त हो कर अपनी निराली ही कान्ति धारण कर रहा था ॥६२॥ वहीं आकाश कहीं पर पद्मराग मणियों की कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों समस्त दिशाओं को अनुरंजित करनेवाली संध्याकालकी लालिमा ही धारण कर रहा हो ॥६३॥ कहीं पर मरकतमणिकी छायासे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शैवालसे सिहत और किनारे पर स्थित समुद्रका जल ही हो ॥६४॥ देवों के आभूषणों लगे मोतियों के समूहसे चित्रविचित्र तथा मूं गाओं से व्याप्त हुआ वह नीला आकाश समुद्रकी शोभाको धारण कर रहा था ॥६५॥ जो शरीरसे पतली हैं, जिनका आकार सुन्दर हैं और जिनके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देवीप्यमान हो रहे हैं ऐसी देवांगनाएं उस समय

१ हास्यसिंहत । २ लज्जासिंहत्रशृद्धगारिवशेषादिकम् । ३ गायिन्त स्म । ४ कल्पेन्द्रा द्वादश, भवनेन्द्रा दश, व्यन्तरेन्द्रा अष्ट, ज्योतिष्केन्द्रौ द्वाविति द्वात्रिशदिन्द्राणाम् । ५ प्रतस्थिरे । ६ विस्तृत-सुराः । ७ समूहाः । ५ आभरणकान्तिभिः । ६ निजकान्तिम् । १० उत्तेजितखड्गसङ्काशम् । ११ अभात् । १२ मौक्तिकनिकरेण नानावणंम् । १३ प्रबालसिंहतम् ।

स्मेरवक्त्राम्बुजा रेजुः नयनोत्पलराजिताः । सरस्य इव लावष्यरसापूर्णाः सुराङ्गनाः ॥६७॥ तासां स्मेराणि वक्त्राणि पद्मबुद्ध्यानुधावताम् । रेजे मधुलिहां माला धनुज्येव मनोभुवः ॥६८॥ हाराश्चितस्तनोपान्ता रेजुरप्सरसस्तदा । वधाना इव निर्मोकसमच्छायं स्तनांशुकम् ॥६८॥ सुरानकमहाध्वानः' पूजावे लां परां दधत् । प्रचरद्देवकल्लोलो बभौ देवागमाम्बुधिः ॥७०॥ ज्योतिर्मय इवैतस्मिन् जाते सृष्टचन्तरे भृशम् । ज्योतिर्गणा ह्रियेवासन् विच्छायत्वादलक्षिताः ॥७१॥ तदा दिन्याङ्गनारूपैः हयहस्त्यादिवाहनैः । उच्चा वचैर्नभोवत्मं भेजे चित्रपटश्चियम् ॥७२॥ देवाङ्ग दुतिविद्युद्भिः तदाभरणरोहितः । सुरेभनोलजीमूतैः व्योमाधात्प्रावृषः श्चियम् ॥७३॥ इत्यापत त्यु समं यानविमानकैः । सजा निषु तदा स्वर्गश्चिरादुद्वा सितो बत ॥७४॥ समारुद्ध्य नभोऽक्षेषित्यायातैः सुरासुरैः । जगत्प्रादुर्भविद्व्यस्वर्गान्तरिमवारुचत् ॥७४॥ सुरैद्दं रादयालोकि विभोरास्थानमण्डलम् । सुरिशिलिपीभरारुध्यराध्यरचनाःतम् ॥७६॥

आकाशमें ठीक कल्पलताओंके समान सुशोभित हो रही थीं ।। ६६ ं।। उन देवांगनाओंके कुछ-कुछ हंसते हुए मुख कमलोंके समान थे, नेत्र नील कमलके समान सुशोभित थे और स्वयं लावण्यरूपी जलसे भरी हुई थीं इसलिये वे ठीक सरोवरोंके समान शोभायमान हो रही थीं ।।६७।। कमल समभकर उन देवांगनाओं के मुखोंकी ओर दौड़ती हुई भ्रमरोंकी माला कामदेवके धनुपकी डोरीके समान सुशोभित हो रही थी।।६८।। जिनके स्तनोंके समीप भागमें हार पड़े हुए है ऐसी वे देवांगनाएं उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो साँपकी कांचलीके समान कान्तिवाली चोली ही धारण कर रही हों।।६९।। उस समय वह देवोंका अग्गमन एक समुद्रके समान जान पड़ता था क्योंकि समुद्र जिस प्रकार अपनी गरजनासे वेला अर्थात् ज्वारभाटाको घारण करता है उसी प्रकार वह देवोंका आगमन भी देवोंके नगाड़ोंके वड़े भारी शब्दोंसे पूजा बेला अर्थात् भगवान्की पूजाके समयको । धारण कर रहा था, और समुद्रमें जिस प्रकार लहरें उठा करती हैं उसी प्रकार उस देवोंके आगमनमें इधर इधर चलते हुए देवरूपी लहरें उठ रही थीं ॥७०॥ जिस समय वह प्रकाशमान देवोंकी सेना नीचेकी ओर आ रही थी उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ज्योतिपी देवोंकी एक दूसरी ही सृष्टि उत्पन्न हुई हो और इसलिये ही ज्योतिषी देवोंके समूह लज्जासे कान्ति-रहित होकर अदृश्य हो गये हों ॥७१॥ उस समय देवांगनाओंके रूपों क्षीर ऊचे-नीचे हाथी घोड़े आदिकी सवारियोंसे वह आकाश एक चित्रपटकी शोभा घारण कर रहा था ।।७२।। अथवा उस समय यह आकाश देवोंके शरीरकी कान्तिरूपी विजली, देवोंके आभू-षणरूपी इन्द्रधनुष और देवोंके हाथीरूपी काले बादलोंसे वर्षाऋतुकी शोभा धारणकर रहा था ॥७३॥ इस प्रकार जब सब देव अपनी अपनी देवियों सहित सवारियों और विमानोंके साथ साथ आ रहे थे तब स्वर्गलोक बहुत देर तक शून्य हो गया था ॥७४॥ इस प्रकार उस समय समस्त आकाशको घेरकर आये हुए सुर और असुरोंसे यह जगत् ऐसा सुज्ञोभित हो रहा था मानो उत्पन्न होता हुआ कोई दूसरा दिव्य स्वर्ग ही हो ।।७५।। अथानन्तर जिसमें देवरूपी कारीगरोंने सैकड़ों प्रकारकी उत्तम

१ –ध्वानै: अ०, स०, ल०, इ०, द०, प०। २ कालम्। ३ नानाप्रकारै: । ४ सुरकाय-कान्ति । ५ ऋजुसुरचापै: । 'इद्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्' इत्यभिधानात् । ६ आगच्छत्सु । ७ स्त्रीसहितेषु । ६ शून्यीकृतः । ६ –सितोऽभवत् अ०, प०, ल०, इ०, द०।

द्विषडचोजनिवस्तारम् श्रभू दास्थानमीशितुः । हरिनीलमहारत्नघटितं विलसत्तलम् ॥७७॥ सुरेन्द्रनीलिनर्माणं समवृत्तं तदा बभौ । त्रिजगच्छ भुखालोकमङ्गलादर्शविभ्रमम् ॥७८॥ श्रास्थानमण्डलस्यास्य विन्यासं कोऽनुवर्णयेत् । सुत्रामा सूत्र धारोऽभून्निर्माणे यस्य कर्मठः ॥७६॥ तथाप्यनू चते किञ्चिद् ग्रस्य शोभास मुच्चयः । श्रुतेन येन सम्प्रीति भजेद्भव्यात्मनां मनः ॥८०॥ तस्य पर्यन्तभूभागम् श्रलञ्चके स्फुरद्द्युतिः । धूलीसालपरिक्षेपो रत्नपासुभिराचितः ॥८१॥ धनुरेन्द्रमिवोद्भासिवलयाकृतिमुद्धहत् । सिषेवे तां महीं विष्वाधूलीसालपदेशतः ॥८२॥ कटीसूत्रश्रियं तन्तन्धूलीसालपरिच्छदः । परीयाय जिनास्थानभूमि तां वलयाकृतिः ॥८३॥ कविचटञनपुञ्जाभः क्विचच्चामीकरच्छवः । क्विचिद्धमुसच्छायः रैसोऽद्युतद् रत्नपासुभः ॥८४॥ कविचट्छक विच्छायः मणिपासुभिरच्छछ । स रेजे रैम्निलनीबालपलाशं रिव सन्ततः । ॥८४॥ चन्द्रकान्तिशलाचूणैः कविचज्ज्योत्स्ना श्रियं दथत् । जनानामकरोच्चित्रम् श्रनुरक्ततरं पन्ताः ॥८६॥

रचनाएं की हैं ऐसा भगवान् वृषभदेवका समवसरण देवोंने दूरसे ही देखा ।।७६।। जो बारह योजन विस्तारवाला है और जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसा इन्द्रनील मणियोंसे बना हुआ वह भगवान्का समवसरण बहुत ही सुशोभित हो रहा था ।।७७।। इन्द्रनील मिणयोंसे वना और चारों ओरसे गोलाकार वह समवसरण ऐसा जान पड़ता था मानो तीन जगत्की लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलरूप एक दर्पण ही हो ।।७८।। जिस समवसरणके बनानेमें सब कामोंमें समर्थ इन्द्र स्वयं सूत्रधार था ऐसे उस समवसरणकी वास्तविक रचनाका कौन वर्षन कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं, फिर भी उसकी शोभाके समूहका कुछ थोड़ा सा वर्णन करता हूँ क्योंकि उसके सुननेसे भव्य जीवोंका मन प्रसन्नताको प्राप्त होता है ।।७९-८०।। उस समवसरणके वाहरी भागमें रत्नोंकी धूलीसे बना हुआ एक धूलीसाल नामका घेरा था जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान थी और जो अपने समीपके भूभागको अलंकृत कर रहा था ।।८१।। वह धूलीसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो अतिशय देदीप्यमान और वलय (चूड़ी)का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनुष ही धूळीसालके वहानेसे उस समवसरण भुमिकी सेवा कर रहा हो ।।८२।। कटिसूत्रकी शोभाको धारण करता हुआ और वलयके आकारका वह धूलीसालका घेरा जिनेन्द्रदेवके उस सम-वसरणको चारों औऱसे घेरे हुए था ।।८३।। अनेक प्रकारके रत्नोंकी धूलीसे बना हुआ वह धूलीसाल कहीं तो अंजनके समूहके समान काला काला सुशोभित हो रहा था, कहीं सुवर्णके समान पीला पीला लग रहा था और कहीं मूंगाकी कान्तिके समान लाल-लाल भासमान हो रहा था ॥८४॥ जिसकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे, तोतेके पंखोंके समान हरित वर्णकी मणियोंकी धूलीसे कहीं कहीं व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो कमिलनीके छोटे छोटे नये पत्तोंसे ही व्याप्त हो रहा हो।।८५।। वह कहीं कहीं पर चन्द्रकान्तमणिके चूर्णसे बना हुआ था और चांदनीकी शोभा धारण कर रहा था फिर भी लोगोंके चित्तको अनुरक्त अर्थात् लाल लाल कर रहा था यह भारी आश्चर्यकी बात

१ —मभादास्थान म०, ल०। २ शिल्पाचार्यः। ३ कर्मशूरः। ४ अनुवक्ष्यते। ५ शोभा-सग्रहः। ६ आकर्णनेन । ७ समवसरणस्थलस्य । ६ बलयः। ६ ब्याजात्। १० परिकरः। ११ परिवेष्टयति स्म । १२ धूलिशालः। १३ कीरपक्ष । १४ कमलकोमलपत्रैः। १५ सम्यग्-विस्तृतः। १६ तीव्रानुरागसहितम्, ध्वनावरुणिमाकान्तम्।

स्फुरन्मरकताम्भोजरागां लोकैः कलम्बतैः । क्वचिदिन्द्रधनुर्लेखां खाङ्गणे गणयिव्यवे ॥ ५७॥ क्वचित्पयोजरागेन्द्रनीलालोकैः परिष्कृतः । परागसात्कृतैर्भर्ता कामकोधांशकैरिव ॥ ५६॥ क्वचित्वव चित्तजन्मासौ लोनो जाल्मो विलोक्यताम् । निर्दाह्योऽस्माभिरित्युच्चैः ध्यानां चिष्मानिवोत्यितः ६६ विभाव्यते स्मयः प्रोच्चैः ज्वलन् १०रोक्मै रजश्चयैः । यश्चोच्चावचरत्नांशुजालैर्जटिलयन्त्रभः ॥ ६०॥ चतसृष्विप दिक्ष्वस्य हेमस्तम्भाग्रलम्बताः । तोरणा ११मकरास्योद्धरत्नमाला विरेजिरे ॥ ६१॥ ततोऽन्तरन्तरं १२ किञ्चव् गत्वा हाटकिर्नामताः । रेजुर्मध्येषु वीथीनां मानस्तमभाः समृच्छिताः ॥ ६२॥ चतुर्गोपुरसम्बद्धसालित्रतयवेष्टिताम् । जगतीं जगतीनाथस्नपनाम्बपवित्रताम् ॥ ६३॥ हैमथोडशसोपानां स्वमध्यापितपीठिकाम् । १३न्यस्तपुष्पोपहारार्चाम् ग्रच्यां १ नसुरदानवैः ॥ ६४॥ ग्राधिष्ठता विरेजुस्ते मानस्तम्भा नभोलिहः । ये दूराद्वीक्षिता मानं स्तम्भयन्त्याशु दुर्वशाम् १ ॥ ६५॥ नभःस्पृशो महामाना १ घण्टाभिः परिवारिताः । सचामरध्वजा रेजुः स्तम्भास्ते दिग्गजायिताः ॥ ६६॥

थी (परिहार पक्षमें–अनुरागसे युक्त कर रहा था) ।।८६।। कहींपर परस्परमें मिली हुई मरकतमणि और पद्मरागमणिकी किरणोंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी आगनमें इन्द्रधनुषकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ।।८७।। कहींपर पद्मरागमणि और इन्द्रनील-मणिके प्रकाशसे व्याप्त हुआ वह धुलीसाल ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानुके द्वारा चुर्ण किये गये काम और कोघके अंशोंसे ही बना हो ।।८८।। कहीं कहींपर सुवर्णकी धूलीके सम्*ह*से देदीप्यमान होता हुआ वह धृिलसाल ऐसा अच्छा जान पड़त था मानो 'वह धूर्त कामदेव कहाँ छिपा है उसे देखो, वह हमारे द्वारा जलाये जानेके योग्य है' ऐसा विचारकर ऊँची उठी हुई अग्निका समूह हो। इसके सिवाय वह छोटे-बड़े रत्नोंकी किरणावलीसे आकाशको भी व्याप्त कर रहा था ।। ९-९०।। इस धूळीसालके वाहर चारों दिशाओंमें सुवर्णमय खंभोंके अग्रभागपर अवलम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहे थे, उन तोरणोंमें मत्स्यके आकार वनाये गये थे और उनपर रत्नोंकी मालाएँ लटक रही थीं ।।९१।। उस घूलीसालके भीतर कुछ दूर जाकर गिळयोंके वीचोबीचमें सुवर्णके बने हुए और अतिशय ऊँचे मानस्तम्भ सुशोभित हो रहे थे। भावार्थ-चारों दिशाओंमें एक एक मानस्तम्भथा।।९२।। जिस जगती पर मानस्तम्भ थे वह जगती चार चार गोपुरद्वारोंसे युक्त तीन कोटोंसे घिरी हुई थी, उसके बीचमें एक पीठिका थी । वह पीठिका तीनों लोकोंके स्वामी जिनेन्द्रदेवके अभिषेकके जलसे पिवत्र थी, उसपर चढ़तेके लिये सुवर्णकी सोलह सीढ़ियां बनी हुई थीं, मनुष्य देव दानव आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उसपर सदा पूजाके अर्थ पुष्पोंका उपहार रक्खा रहता था, ऐसी उस पीठिकापर आकाशको स्पर्श करते हुए वे मानस्तम्भ सुशोभित हो रहे थे जो दूरसे दिखाई देते ही मिथ्यादृष्टि जीवोंका अभिमान बहुत शीघ्र नष्ट कर देते थे ॥९३-९५॥ वे मानस्तम्भ आकाशका स्पर्श कर रहे थे, महाप्रमाणके घारक थे, घंटाओंसे घिरे हुए थे, और चमर तथा ध्वजाओंसे सहित थे इसलिये ठीक दिग्गजोंके समान

१ पद्मरागकान्तिभिः । २ मिश्रितैः । ३ 'गुणयन्निव' इति पाठान्तरम् । द्विगुणीकुर्विश्व । वर्धयन्निवेत्यर्थः । ४ किरणैः । ५ अलङ्कृतः । ६ चूर्णीकृतैः । ७ सर्वज्ञेन । ८ नीचः । 'विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः । विहीनो पश्चो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः ।' इत्यभिधानात् । अथवा 'असमीक्ष्यकारी ।' 'जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्' इत्यभिधानात् । तथा हि— 'चिरप्रव्रजितः स्थिवरः श्रुतपारगः । तपस्वीति यतो नास्ति गणनाविषमायुषे' इत्युक्त-वत्वात् असमीक्ष्यकारीति वचनं व्यक्तं भवति । ६ गवंः । १० सौवर्णः । ११ मकरमुखधृतः, मकरालङ्कारकीर्तिमुखधृत इत्यर्थः । १२ अभ्यन्तरे । १३ रचित । १४ पूजाम् । १६ मिष्या-दृष्टीनाम् । १६ महाप्रमाणाः ।

विक्वतुष्टयमाश्रित्य रेजे स्तम्भवतुष्टयम् । 'तत्तद्वचा'जादिवोद्भूतं जिनानन्तवतुष्टयम् ॥६७॥ हिरण्मयोजिनेन्द्राच्याः तेषां विद्वान्तिष्ठताः । देवेन्द्राः पूजयन्ति स्म क्षीरोद्याम्भोभिषेचनैः ॥६६॥ नित्यातोद्यामहावाद्येनित्यसङ्गीतमङ्गलैः । नृत्तैनित्यप्रवृत्तैश्च मानस्तम्भाः स्म भान्त्यमी ॥६६॥ पीठिका जगतीमध्ये तन्मध्ये च त्रिमेखलम् । पीठं तन्मूध्निसद् बुध्ना मानस्तम्भाः प्रतिष्ठिताः ॥१००॥ हिरण्मयाङ्गाः प्रोत्तुङ्गाः मूध्निच्छत्रत्रयाङ्किताः । सुरेन्द्रनिमितत्वाच्च प्राप्तेन्द्र'ध्वजरूढिकाः ॥१०१॥ मानस्तम्भान्महामान योगात्त्रेलोक्यमाननात् । ग्रन्वर्थसञ्ज्ञया तज्ज्ञैर्मानस्तम्भाः प्रकीतिताः ॥१०२॥ स्तम्भपर्यन्तभूभागम् ग्रलञ्चकुः सहोत्पलाः । प्रसन्नसिलला वाप्यो भव्यानामिव शुद्धयः ॥१०३॥ वाप्यस्ता रेजिरे फुल्लकमलोत्पलसम्पदः । भक्त्या जैनीं श्रियं द्रष्टुं भुवेवोद्घाटिता<sup>१०</sup> दृशः ॥१०४॥ निलीनालिकुलै रेजुः उत्पलैस्ता<sup>११</sup> विकस्वरेः । महोत्पलैश्च संछन्नाः १४सञ्जनैरिव लोचनैः ॥१०४॥ विद्यं प्रति चतस्त्रस्ता स्त्रस्ता स्त्रस्ताः ।

सुशोभित हो रहे थे क्योंकि दिग्गज भी आकाशका स्पर्श करनेवाले, महाप्रमाणके घारक, घंटाओंसे युक्त तथा चमर और ध्वजाओंसे सहित होते हैं ।।९६।। चार मानस्तम्भ चार दिशाओं में सुशोभित हो रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो उन मानस्तम्भोंके छलसे भगवान्के अनन्तचतुष्टय ही प्रकट हुए हों ।।९७।। उन मानस्तम्भोंके मूळ भागमें जिनेन्द्र भगवान्की सुवर्णमय प्रतिमाएं विराजमान थीं जिनकी इन्द्रलोग क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते हुए पूजा करते थे ।।९८।। वे मानस्तम्भ निरन्तर वजते हुए वड़े वड़े बाजोंसे निरन्तर होनेवाले मङ्गलमय गानों और निरन्तर प्रवृत्त होनेवाले नृत्योंसे सदा सुशोभित रहते थे ।।९९।। ऊपर जगतीके वीचमें जिस पीठिकाका वर्णन किया जा चुका है उसके मध्यभागमें तीन कटनीदार एक पीठ था । उस पीठके अग्रभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिष्ठित थे, उनका मूल भाग बहुत ही सुन्दर था, वे सुवर्णके बने हुए थे, बहुत ऊंचे थे, उनके मस्तकपर तीन छत्र फिर रहे थे, इन्द्रके द्वारा बनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ़ हो गया था । उनके देखनेसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका सब मान नष्ट हो जाता था, उनका परिमाण बहुत ऊंचा था और तीन लोकके जीव उनका सन्मान करते थे इसलिये विद्वान् लोग उन्हें सार्थक नामसे मानस्तम्भ कहते थे ॥१००-१०२॥ जो अनेक प्रकारके कमलोंसे सहित थीं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ था और जो भव्य जीवोंकी विशुद्धताके समान जान पड़ती थीं ऐसी बावड़ियां उन मानस्तम्भोंके समीपवर्ती भूभागको अलंकृत कर रही थीं ।।१०३।। जो फूले हुए सफेद और नीले कमलरूपी संपदासे सहित थीं ऐसी वे बावड़ियां इस प्रकार मुशोभित हो रही थीं मानो भिक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके लिये पृथ्वीने अपने नेत्र ही उघाड़े हों ।।१०४।। जिनपर भ्रमरोंका समूह बैठा हुआ है ऐसे फुले हुए नीले और सफेद कमलोंसे ढँकी हुई वे बावड़ियां ऐसी सूक्षोभित हो रही थीं मानो अंजन सहित काले और सफेद नेत्रोंसे ही ढंक रही हों ।।१०५।। वे बावड़ियां एक एक दिशामें चार चार थीं और उनके किनारेपर पक्षियोंकी शब्द करती हुई पङ्क्तियां बैठी हुई थीं जिनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्होंने शब्द करती हुई ढीली करधनी

१ मातस्तम्भचतुष्टयम् । २ मानस्तम्भव्याजात् । ३ मूल । बुध्नं प्रतिष्ठिताः ल०, म० । ४ ताडच्यमान । ५ सन्मूलाः । ६ इन्द्रध्वजसंज्ञयाप्राप्त प्रसिद्धयः । ७ महाप्रमाणयोगात् । ६ पूजात् । ६ विज्ञुद्धिपरिणामाः । १० उन्मीलिताः । ११ वाप्यः । १२ विकसनशीलैः । १३ सिताम्भोजैः । १४ सकज्जलैः । १५ रुल्याः ।

बभुस्ता मणिसोपानाः स्फॅटिकोञ्चतटोभुवः । भुवः प्रसृतलावण्यरसाः वृत्या इव श्रुताः ॥१००॥ हिरेफगुञ्जनैर्मञ्जु गायन्यो वाहंतो गुणान् । नृत्यन्त इव जैनेशजयतोषान्महोमिभिः ॥१००॥ कुर्वन्त्यो 'वा जिनस्तोत्रं चक्रवाकविक्जितः । सन्तोषं वर्शयन्यो वा प्रसन्नोवकथारणात् ॥१०६॥ नन्दोत्तराविनामानः सरस्यस्तास्तटश्रितः । पावप्रभाष्तनाकुण्डः बमुः सप्रसवा इव ॥११०॥ स्तोकान्तरं ततोऽतीत्य तां महीमम्बुजैश्चिता । परिवतेऽन्तरा वीयों वीयोञ्च जलखातिका ॥१११॥ स्वच्छाम्बुसम्भृता रेजे सा खाता पावनीष् नृणाम् । ११ निणाम् । ११ नृणाम् । ११ नृणाम् । ११ निणाम् । ११ नृणाम् । ११ निणाम् । ११ नि

ही धारण की हो ।।१०६।। उन बावड़ियोंमें मिणयोंकी सीढियां लगी हुई थीं, उनके किनारें की ऊंची उठी हुई जमीन स्फटिक मणिकी बनी हुई थी और उनमें पृथिवीसे निकलता हुआ लावण्यरूपी जल भरा हुआ था, इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड़ियां कृत्रिम नदीके समान सुशोभित हो रही थीं ।।१०७।। वे बावड़ियां भ्रमरोंकी गुजारसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अच्छी तरहसे अरहन्त भगवान्के गुण ही गा रही हों, उठती हुई बड़ी बड़ी लहरोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवान्की विजयसे सन्तुष्ट होकर नृत्य ही कर रही हों, चकवा-चकवियोंके शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्रदेवका स्तवन ही कर रही हों, स्वच्छ जल धारण करनेसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो संतोष ही प्रकट कर रही हों, और किनारे पर बने हुए पांव धोनेके कुण्डोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अपने अपने पुत्रोंसे सहित ही हों, इस प्रकार नन्दोत्तरा आदि नामोंको धारण करनेवाली वे बावड़ियां बहुत ही अधिक सुशो-भित हो रही थीं ।।१०८-११०।। उन वावड़ियोंसे थोड़ी ही दूर आगे जानेपर प्रत्येक वीथी (गली)को छोड़कर जलसे भरी हुई एक परिखा थी जो कि कमलोंसें व्याप्त थी और सम-वसरणकी भूमिको चारों ओरसे घेरे हुए थी ।।१११।। स्वच्छ जलसे भरी हुई और मनुष्योंको पवित्र करनवाली वह परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो परिखाका रूप धरकर आकाश-गंगा ही भगवान्की सेवा करनेके लिये आई हो ।।११२।। वह परिखा स्फटिक मणिके निष्यन्दके समान स्वच्छ जलसे भरी हुई थी और उसमें समस्त तारा तथा नक्षत्रोंका प्रति-विम्ब पड़ रहा था, इसलिये वह आकाशकी शोभा धारण कर रही थी।।११३।। वह परिखा अपने रत्नमयी किनारोंपर मधुर शब्द करती हुई पक्षियोंकी माला धारण कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरोंरूपी हाथोंसे पकड़ने योग्य, उत्तम कान्तिवाली करधनी ही धारण कर रही हो।।११४।। जलचर जीवोंकी भुजाओंके संघट्टनसे उठी हुई और वायु द्वारा ताड़ित हुई लहरोंसे वह परिखा ऐसी सुंशोभित

१ भूतलात् । २ कृतिमा सरित् । ३ प्रसिद्धाः । स्नृताः द० । ४ इव । ५ नन्दोत्तरा नन्दा नन्दवती नन्दघोषा इति चतस्रो वाप्यः पूर्वमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्युः । विजया वैजयन्ती जयन्त्यपराजिता इति चतस्रः दक्षिणमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु तथा स्युः । शोका सुप्रतिबुद्धा कुमुदा पुण्ड-रीका इति चतस्रः पश्चिममानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्युः । हृदयानन्दा महानन्दा सुप्रबुद्धा प्रमंकरीति चतस्रः उत्तरमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु स्युः । ६ एकैकां वापीं प्रति पादप्रक्षालनायंकुण्डद्वयम् । ७ सपुत्राः । द वीथिवीध्योमंध्ये, मागंद्वयमध्ये इत्यर्थः । 'हाधिक्समयानिकषा' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया । ६ सातिका । १० पवित्रीकु ती । ११ आकाशगंगा । १२ सातिकारूपा । १३ संलग्न । १४ द्ववम् । १६ सद्भुचम् ल०, म०।

वीरैच्यन्तर्विलितोद्वृत्तशफरीकुलसङकुला । सा प्रायोऽभ्यस्यमानेव नाकस्त्रीनेत्रविश्रमान् ॥११६॥ नूनं सुराङ्गनानेत्रविलासंस्ताः पराजिताः । विज्ञाभयों वीचिमालासु ह्रियेवान्तवैर्वपुर्मुहुः ॥११७॥ तदभ्यरं तरभूभागं पर्यष्कुरं तलतावनम् । वल्लीगुल्मदुमोद्भूतसर्वर्तुकुर्भमाचितम् ॥११६॥ पुष्पवल्ल्यो व्यराजन्त यत्र पुष्पिस्मितोज्ज्वलाः । स्मितलीलां द्युनारीणां नाटयन्त्य इव स्फुटम् ॥११६॥ श्रमर्रमञ्जुगुञ्जब्भाः श्रावृतान्ता विरेजिरे । यत्रानिलपटच्छन्नविग्रहा इव वीरुषः ॥१२०॥ श्रशोकलिका यत्र वधुराताम्त्रपल्लवान् । स्पर्धमाना इवाताम् ॥ श्रक्रसरःकरपल्लवैः ॥१२२॥ यत्र मन्दानिलोद्धृत्विञ्जलका स्तरमम्बरम् । धत्ते स्म पटवासार्थां पिञ्जरीकृतिदङमुखाम् ॥१२२॥ प्रतिप्रसवमासीनमञ्जुगुञ्जन्मधुत्रतम् । विडम्बयदिवाभाति रियत्सहस्राक्षविश्रमम् ॥१२३॥ सुमनोमञ्जरीपुञ्जात्किञ्जल्कं सान्द्रमाहरन् । यत्र गन्धवहो मन्दं वाति स्मान्दोलयँल्लताः ॥१२४॥ यत्र श्रीडाद्वयो रम्याः सशस्याद्य लतालयाः ॥ धृतये स्म सुरस्त्रीणां कल्प<sup>१३</sup>न्ते शिशिरानिलाः ॥१२४॥

हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्के विजयोत्सवमें संतोपसे नृत्य ही कर रही। हो ।।११५।। लहरोंके भीतर घूमते घूमते जब कभी ऊपर प्रकट होनेवाली मछलियोंके समूहसे भरी हुई वह परिखा ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओंके नेत्रोंके विळासों (कटाक्षों)का अभ्यास ही कर रही हो ।।११६॥ जो मछिलयां उस परिखाकी लहरोंके बीचमें बार बार डूब रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांगनाओंके नेत्रोंके विलासोंसे पराजित होकर ही लज्जावश लहरोंमें छिप रही थीं।।११७।। उस परिखाक भीतरी भूभागको एक लतावन घेरे हुए था, वह लतावन लताओं, छोटी-छोटी भाड़ियों और वृक्षोंमें उत्पन्न हुए सब ऋतुओंके फूळोंसे सुशोभित हो रहा था ।।११८।। उस ळतावनमें पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल अनेक पुष्पलताएं सुशोभित हो रही थीं जो कि स्पष्टरूपसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांगनाओंके मन्द हास्यका अनुकरण ही कर रही हो ।।११९।। मनोहर गुँजार करते हुए भ्रमरोंसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ है ऐसी उस वनकी छताएं इस भांति सुशोभित हो रही थीं मानो उन्होंने अपना शरीर नील वस्त्रसे ही ढक लिया हो ।।१२०।। उस लतावनकी अशोक लताएं लाल लाल नये पत्ते धारण कर रही थीं । और उनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अप्सराओंके लाल लाल हाथरूपी पल्लवोंके साथ स्पर्द्धा ही कर रही हों ।।१२१।। मन्द-मन्द वायुके द्वारा उड़ी हुई केशरसे व्याप्त हुआ और जिसने समस्त दिशाएँ पीली-पीली कर दी ह ऐसा वहांका आकाश सुगन्धित चूर्ण (अथवा चंदोवे)की शोभा धारण कर रहा था ।।१२२।। उस लतावनमें प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर वैठे हुए थे जिनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो हजार नेत्रोंको धारण करनेवाले इन्द्रके विलासकी विडम्बना ही कर रहा हो ।।१२३।। फूळोंकी मंजरियोंके समहस्रे सघन परागको ग्रहण करता हुआ और लताओंको हिलाता हुआ वायु उस लतावनमें घीरे घीरे वह रहा था ।।१२४।। उस लतावनमें बने हुए मनोहर कीड़ा पर्वत, शय्यायोंसे सुशोभित लतागृह और ठंडी ठंडी हवा देवांगनाओंको

१ वीचिमध्ये वकेण विलितोद्वात । २ मत्स्याः । ३ तिरोभूताः । ४ खातिकाभ्यन्तर । ५ अलङ्करोति स्म । ६ कुसुमाञ्चितम् ल०, म० । ७ पर्यन्त । ६ — द्धूतैः किञ्जल्कैस्ततमम्ब-रम् द०, प०, अ०, स० । ६ केशरव्याप्तम् । १० शोभाम् । ११ लतावनम् । १२ समर्था भवन्ति ।

वल्लीः कुसुमिता यत्र स्पृशन्ति सम मधुव्रताः। रज'स्वला ग्रिप प्रायः क्व शौचं मधु'पायिनाम् ॥१२६॥ लताभवनमध्यस्था हिमा नीस्पर्शशीतलाः। चन्द्रकान्तिशिला यत्र विश्वमायामरेशिनाम् ॥१२७॥ ततोऽध्वानमतीत्यान्तः कियन्तमपि तां महोम् । प्रकारः प्रथमो वव्रे निषधाभो हिरण्मयः॥१२६॥ रुक्चेऽसौ महान् सालः क्षिति तां परितः स्थितः। यथासौ चक्रवा लाद्रिः नृलोकाध्युषितां भुवम् ॥१२६॥ नृनं सालनिभे नैत्य सुरचापपरः शतम् । तामलङकुरुते सम क्ष्मां पिञ्जरीकृतखाङ्गणम् ॥१३०॥ यस्योपरितले लग्ना सुख्यक्ता मौक्तिकावली । तारातितिरयं किस्विदित्याशङ्कास्पदं नृणाम् ॥१३२॥ क्वचिद्विद्वमसङ्घातः पद्मरागांशुरञ्जितः। यस्मिन् सान्ध्यघनच्छायम् श्राविष्कर्तुमलं तराम् ॥१३२॥ क्वचिद्वव्यव्यायः क्वचिच्छायः क्वचिच्छादः व्वल्वस्छ्विः। क्वचिच्च सुरगो त्रिपाभो विद्युदापिञ्जरः क्वचित्।॥१३२॥ क्वचिद्विचत्ररत्नांशुरचितेन्द्रशरासनः। घनकालस्य वैदग्धीं स सालोलं व्यडम्बयत् ॥१३४॥

बहुत ही संतोष पहुँचाती थी।।१२५।। उस वनमें अनेक कुसुमित अर्थात् फूली हुई और रजस्वला अर्थात् परागसे भरी हुई लताओंका मधुव्रत अर्थात् भ्रमर स्पर्श कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि मध्पायी अर्थात् मद्य पीनेवालोंके पवित्रता कहां हो सकती है। भावार्थ-जिस प्रकार मधु (मदिरा) पान करनेवाले पुरुषोंके पवित्र और अपवित्रका कुछ भी विचार नहीं रहता, वे रजोधर्मसे युक्त ऋतुमती स्त्रीका भी स्पर्श करने लगते हैं, इसी प्रकार मध् (पुष्परस) का पान करनेवाले उन भ्रमरोंके भी पवित्र अपवित्रका कुछ भी विचार नहीं था, क्योंकि वे ऊपर कही हुई कुसुमित और रजस्वला लतारूपी स्त्रियोंका स्पर्श कर रहे थे। यथार्थमें कुसुमित और रज़स्वला लताएं अपवित्र नहीं होतीं यहां कविने श्लेष और समासोक्ति अलंकारकी प्रधानतासे ही ऐसा वर्णन किया है ।।१२६।। उस वनके लतागृहोंके बीचमें पड़ी हुई वर्फके समान शीतल स्पर्शवाली चन्द्रकान्त मणिकी शिलायें इन्द्रोंके विश्रामके लिये हुआ करती थीं ॥१२७॥ उस लतावनके भीतरकी ओर कुछ मार्ग उल्लंघन कर निषध पर्वतके आकारका सुवर्णमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिको चारों ओर से घेरे हुए था ।।१२८।। उस समवसरणभूमिके चारों ओर स्थित रहेने वाला वह ोट ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मनुष्यलोककी भूमिके चारों और स्थित हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो ॥१२९॥ उस कोटको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश-रूपों आंगनको चित्र विचित्र करनेवाला सैकड़ों इन्द्रधनुषोंका समूह ही कोटके बहानेसे आकर उस समवसरणभूमिको अलंकृत कर रहा हो ।।१३०।। उस कोटके अपरी भाग पर स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियोंके समूह जड़े हुए थे वे 'क्या यह ताराओंका समूह है, इस प्रकार लोगोंकी शंकाके स्थान हो रहे थे।।१३१।। उस कोटमें कहीं कहीं जो मूंगाओंके समूह लगे हुए थे वे पद्मराग मिणयोंकी किरणोंसे और भी अधिक लाल हो गए थे और संध्याकालके बादलोंकी शोभा प्रकट करनेके लिए समर्थ हो रहे थे।।१३२।। वह कोट कहीं तो नवीन मेघके समान काला था, कहीं घासके समान हरा था, कहीं इन्द्रगोपके समान लाल लाल था, कहीं बिजलीके समान पीला पीलाथा और कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणें। से इन्द्रधन्षकी शोभा उत्पन्न कर रहा था। इस प्रकार वह वर्षाकालकी शोभाकी विडम्बना

१ परागवती । ध्वनौ ऋतुमती । २ मधुपानाम् । ध्वनौ मद्यपायिनाम् । ३ हिम-संहतिः । ४ विश्रामाया अ०, ल०, म०, ल० । ५ वल्लीवनभूमिम् । ६ मानुषोत्तरपर्वतः । ७ व्याजेन । ६ बहुशतम् । ६ प्रावृड्मेष । १० हरित । ८ इन्द्रगोपकान्तिः । इन्द्रगोप इति प्रावृट्कालभवत्रसविशेषः ।

क्वचिद् द्विपहरिष्याष्ट्रकर्पेमियुनवृत्तिभिः'। निचितः क्वचिद्देशे शुकेहँसैश्च बहिणैः ॥१३४॥
विचित्ररत्निर्माणैः मनुष्यमियुनैः क्वचित् । क्वचिच्च कल्पवल्लीभिः बहिरन्तश्च चित्रितः ॥१३६॥
हसन्निवोग्निषद्गत्नमयूखनिवहैः क्वचित् । क्वचित्तिहरवान् कुर्वन्निवोत्तपंत्रतिष्विनः ॥१३६॥
हसन्निवोग्निषद्गत्नमयूखनिवहैः क्वचित् । क्वचित्तिहरवान् कुर्वन्निवोत्त्पपंत्रतिष्विनः ॥१३६॥
विप्राकारः स्फुरद्गत्नविचरा रुद्धक्षाङ्गणः । निषधाद्विप्रतिस्पर्धो स सालो व्यवचत्तराम् ॥१३६॥
महान्ति गोपुराण्यस्य विवभुविक्चतुष्ट्ये । राजतानि खगेन्द्राहैः शृङ्गाणीव स्पृशन्ति खम् ॥१३६॥
जयोत्स्न मन्यानि तान्युच्चैः त्रिभूसानि चकासिरे । प्रहासमिव तन्वन्ति निजित्य त्रिजगच्छियम् ॥१४०॥
पद्मरागमयैष्टचैः शिखरेव्योमलङ्किक्षिः । विशः पह्लवयन्ति व प्रसरैः शोणरोचिषाम् ॥१४१॥
जगव्गुरोर्गुणानत्र गाम्रन्ति सुरगामनाः । केचिच्छुण्यन्ति नृत्यन्ति केचि वावभवित्तमताः ॥१४२॥
शतमष्टोत्तरं तेषु मङ्गलद्रक्यसम्पदः । भृङ्गारकलशाब्वाद्याः प्रत्येकं गोपुरेष्वभान् ॥१४३॥
रत्नाभरणभाभारपरिषञ्जरिताम्बराः । प्रत्येकं तोरणास्तेषु शतसङ्ख्या बभासिरे ॥१४४॥
स्वभावभास्वरे भर्तुः वेहे स्वानवकाशताम् । मत्वेषाभरणान्यास्यः उव्बद्धान्यनुतोरणम् ॥१४४॥

कर रहा था ।।१३३-१३४।। वह कोट कहीं तो युगल रूपसे बने हुए हाथी-घोड़े और व्याघ्रोंके आकारसे व्याप्त हो रहा था, कहीं तोते, हंस और मयूरोंके जोड़ोंसे उद्भासित हो रहा था कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंसे बने हुए मनुष्य और स्त्रियोंके जोड़ोंसे सुशोभित हो रहा था, कहीं भीतर और बाहरकी ओर बनी हुई कल्पलताओं से चित्रित हो रहा था, कहीं पर चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे हँसता हुआ सा जान पड़ता था और कहीं पर फैलती हुई प्रतिध्वनिसे सिंहनाद करता हुआ सा जान पड़ता था ।।१३५-१३७।। जिसका आकार ूबहुत ही देदीप्यमान है, जिसने अपने चमकीले रत्नोंकी किरणोंसे आकाशरूपी आंगनको घेर लिया है और जो निषध कुलाचलके साथ ईर्ष्या करनेवाला है ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था ॥१३८॥ उस कोटके चारो दिशाओं में चांदीके बने हुए चार बड़े बडे गोपुरद्वार सुशोभित हो रहे थे जो कि विजयार्घ पर्वतकी शिखरोंके समान आकाशका स्पर्श कर रहे थे।।१३९।। चाँदनीके समृहके समान निर्मल, ऊंचे और तीन तीन खण्डवाले वे गोपूर-द्वार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तीनों लोकोंकी शोभाको जीतकर हंस ही रही हों।।१४०।। बे गोपुरद्वार पद्मराग मणिके बने हुए और आकाशको उल्लंघन करनेवाले शिखरोंसे सहित थे तथा अपनी फैलती हुई लाल-लाल किरणोंके समूहसे ऐसे जान पड़ते थे मानो दिशाओंको नये नये कोमल पत्तोंसे युक्त ही कर रहे हों।।१४१।। इन गोपुर-दरवाजोंपर कितने ही गाने-बाले देव जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवके गुण गा रहे थे, कितने ही उन्हें सुन रहे थे और कितने ही मन्द-मन्द मुसकाते हुए नृत्य कर रहे थे।।१४२।। उन गोपुर-दरवाजोंमेंसे प्रत्येक दरवाजे-पर भृंगार-कलश और दर्पण आदि एक सौ आठ मंगलद्रव्यरूपी संपदाएँ सुशोभित हो रही श्रीं ।।१४३।। तथा प्रत्येक दरवाजेपर रत्नमय आभूषणोंकी कान्तिके भारसे आकाशको अनेक वर्णका करनेवाले सौ सौ तोरण शोभायमान हो रहे थे ।।१४४।। उन प्रत्येक तोरणोंमें जो आभूषण बँभे हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वभावसे ही सुन्दर,भगवान्के शरीरमें अपने

१ -वर्तिभिः प०, द०। २ प्रदेशे। ३ दीप्ताकारः ल०। ४ रुचिसंरुद्ध-अ०। ५ रज-तमयानि। ६ विजयाद्धंगिरेः। ७ ज्योत्स्नाशब्दात् परान्मन्यतेर्धातोः 'कतुंश्च' इति खप्रत्ययः, पुनः खित्यरुद्धिषतश्चानव्ययस्य' इति यम्, हृस्वः। अवव्ययस्याजन्तस्य खिदन्त उत्तरपदे हृस्वादेशो भक्षति। 'दिवादेः श्यः इति श्यः। ५ त्रिभूमिकानि। त्रितलानि इत्यर्थः। १ गोपुरेषु। १० केच्छित् स्माति-भवत्स्मिताः द०, इ०, प०, ल०, म०।

निषयो नवश्'ङ्खाद्याः तद्दारोपान्तसेविनः । शशंसुः प्राभ'वं जैनं भुवनित्रतयातिगम् ॥१४६॥
त्रिजगत्प्रभुणा नूनं विमोहेनावधीरिताः । बहिद्वारं स्थिता दूराण्णिषयस्तं सिषेविरे ॥१४७॥
ते'वामन्तमंहावीथ्या उभयोभाग्योरभूत् । नाटघशालाद्वयं विक्षु प्रत्येकं चतस्व्वपि ॥१४६॥
तिसृभिभू मिभिर्नाटघमण्डपौ तौ विरेजतुः । विमुक्तेस्त्र्या त्मकं मागं नृ णां वक्तुमिवोद्यतौ ॥१४६॥
हिरण्मयमहास्तम्भौ शुम्भत्स्फटिकभित्तिकौ । तौ रत्निश्चखरारुद्धनभोभागौ विरेजतुः ॥१४०॥
नाटघमण्डपरङ्गेषु नृत्यन्ति स्मामरस्त्रियः । शत ह्वा इवामग्नमूतंयः स्वप्रभाह्रवे ॥१४१॥
गायन्ति जिनराजस्य विजयं ताः स्म सिम्मिताः । तमेवाभिनयन्त्योऽमूः चिक्षिपुः पौष्ममञ्जलिस् ॥१४२॥
समं बोणानिनावेन मृदङ्गध्वनिरुच्चरन् । व्यतनोत्प्रावृद्धारम्भशङ्कां तत्र शिखण्डिनाम् ॥१४३॥
शरवभ्रनिभे तस्मिन् द्वितये नाटघशालयोः । विद्युद्धलासमातेनुः नृत्यन्त्यः सुरगोषितः ॥१४४॥
किन्नराणां कलक्वाणैः सोद्गानैरुपवीणितैः । प्रपूर्मन्यंग्न्थातां प्रसरद्भिनं भोङ्गणम् ॥१४६॥
ततो थूपघटौ दौ दौ वीथीनामुभयोविशोः । धूपधूर्मन्यंग्न्थातां प्रसरद्भिनं भोङ्गणम् ॥१४६॥

लिये अवकाश न देखकर उन तोरणोंमें ही आकर बँध गये हों ।।१४५।। उन गोपुरद्वारोंके समीप प्रदेशोंमें जो शंख आदि नौ निधियां रक्ख़ी हुई थीं वे जिनेन्द्र भगवान्के तीनों लोकोंको उल्लंघन करनेवाले भारी प्रभावको सूचित कर रही थीं ।।१४६।। अथवा दरवाजेके बाहर रक्खी हुई वे निधियां ऐसी मालूम होती थीं मानो मोहरहित, तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् जिनेन्द्रदेवने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिये दरवाजेके बाहर स्थित होकर दूरस ही उनकी सेवा कर रही हों।।१४७।। उन गोपुरदरवाजोंके भीतर जो बड़ा भारी रास्ता था उसके दोनों ओर दो नाट्यशालाएँ थीं, इस प्रकार चारों दिशाओं के प्रत्येक गोपूर-द्वारमें दो-दो नाट्यशालाएँ थीं ।।१४८।। वे दोनों ही नाट्यशालाएँ तीन-तीन खण्डकी थीं और उनसे ऐसी जान पडती थीं मानो लोगोंके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेदसे तीन भेदवाला मोक्षका मार्ग ही बतलानेके लिये तैयार खड़ी हों।।१४९।। जिनके बड़े-बड़े खम्भे सुवर्णके बने हुए हैं, जिनकी दीवालें देदीप्यमान स्फटिक मणिकी बनी हुई हैं और जिन्होंने अपने रत्नोंके बने हुए शिखरोंसे आकाशके प्रदेशको व्याप्त कर लिया है ऐसी वे दोनों नाटयशालाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं ।।१५०।। उन नाट्यशाओंकी रङ्गभूमिमें ऐसी अनेक देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं, जिनके शरीर अपनी कान्तिरूपी सरोवरमें डूबे हुए थे और जिससे वे बिजलीके समान सुशोभित हो रही थीं ।।१५१।। उन नाट्यशालाओं में इकट्ठी हुई वे देवांगनाएं जिनेन्द्रदेवकी विजयके गीत गा रही थीं और उसी विजयका अभिनय करती हुई पुष्पाञ्जलि छोड़ रही थीं ।।१५२।। उन नाट्यशालाओंमें वीणाकी आवाजके साथ साथ जो मृदंगकी आवाज उठ रही थी वह मयुरोंको वर्षाऋतुके प्रारम्भ होनेकी शंका उत्पन्न कर रही थी ।।१५३।। वे दोनों ही नाट्यशालाएं शरद्ऋतुके बादलोंके समान सफेद थीं इसलिये उनमें नृत्य करती हुई वे देवांगनाएं ठीक बिजलीकी शोभा फैला रही थीं ।।१५४।। उन नाट्यशालाओं में किन्नर जातिके देव उत्तम संगीतके साथ साथ मधुर शब्दोंवाली वीणा बजा रहे थे जिससे देखनेवालोंकी चित्तवृत्तियां उनमें अतिशय आस-क्तिको प्राप्त हो रही थीं ।।१५५॥ उन नाट्यशालाओंसे कुछ आगे चलकर गलियोंके दोनों ओर दो-दो धूपघट रक्खे हुए थे जोकि फैलते हुए धूपके धुएसे आकाशरूपी आंगनको

१ कालमहाकालपाण्डुमाणवशङ्खनैसर्पपप्रपिङ्गलनानारत्नाद्दचेति । २ प्रभुत्वम् । ३ अवज्ञी-क्रुत्ताः । ४ गोपुराणाम् । ५ त्रैरूप्यम्, रत्नत्रयमिति यावत् । ६ नृगां द०, ल०, म०, प०, अ० । ७ विद्युताः । ६ संगताः । ६ विजयमेव । १० वीगाया उपगीतैः ।

तद्भपथूमसंरुद्धं नमो वीक्ष्य नमोजुषः । प्रावृट्पयोधराशङ्काम् श्रकालेपि व्यतानिषुः ॥१४७॥ दिशः सुरभयन्थूपो मन्दानिलवशोत्थितः । स रेजे पृथिवविद्या मुखामोद इवोच्छ्व सन् ॥१४६॥ तदामोदं समाघाय श्रेणयो मधुलहिनाम् । दिशां मुखेषु वितता वितेनुरलकश्रियम् ॥१४६॥ इतो धूपघटामोदम् इतश्च सुरयोषिताम् । सुगन्धिमुखिनःश्वासमितिनो जिध्युराकुलाः ॥१६०॥ मन्द्रध्वानेमृ दङ्गानां स्तनियत्नु विङ्गिस्तिः । पतन्त्या पुष्पवृष्टचा च सदात्रासीद् घनागमः ॥१६१॥ तत्र वीथ्यन्तरेष्वासंश्चतस्रो वनवीथयः । नन्दनाद्या वनश्रेण्यो विभू द्रष्टुमिवागताः ॥१६२॥ स्रशोकसप्तपणिह्वचम्पकाम्प्रमहोष्हाम् । वनािन तान्यधुस्तोषादिवोच्चेः कुसुमिस्मतम् ॥१६३॥ वनािन तक्षिश्चित्रः फलपुष्पोपशोभिभिः । जिनस्याद्यमिवोत्किप्य तस्युस्तािन जगद्गुरोः ॥१६४॥ बनेषु तरवस्तेषु रेजिरे पवनाहतैः । शाखाकरैर्मु हुर्नृत्यं तन्वाना इव सम्मदात् ॥१६४॥ सच्छा याः सफ लास्तु जनिवृतिहेतवः । सुराजान इवा भूवस्ते द्रुमाः सु खशीतलाः ॥१६६॥ पुष्पामोदसमाहतैः मिलितैरिलनां कुलैः । गायन्त इव गुञ्जिद्धः जिनं रेजुर्वनद्वमाः ॥१६७॥

व्याप्त कर रहे थे ।।१५६।। उन धूपघटोंके धुएंसे भरे हुए आकाशको देखकर आकाशमें चलनेवाले देव अथवा विद्याधर असमयमें ही वर्षाऋतुके मेघोंकी आशंका करने लगे थे ।।१५७।। मन्द मन्द वायुके वशसे उड़ा हुआं और दिशाओंको सुगन्धित करता हुआ वह सुशोभित हो रहा था मानो उच्छ्वास लेनेसे प्रकट हुई पृथिवी देवीके मुखकी सुगन्धि ही हो ।।१५८।। उस धूपकी सुगन्धिको सूंयकर सब ओर फैली हुई भ्रमरोंकी पङ्क्तियां दिशारूपी स्त्रियोंके मुखपर फैले हुए। केशोंकी शोभा बढ़ा रहे थे।।१५९।। एक ओर उन धूपघटोंसे सुगन्धि निकल रही थी और दूसरी ओर देवांगनाओंके मुखसे सुगन्धित निश्वास निकल रहा था । सो व्याकुल हुए भ्रमर दोनोंको ही संघ रहे थे ।।१६०।। वहांपर मेघोंकी गर्जनाको जीतनेवाले मृदंगोंके बब्दोंसे तथा पड़ती हुई पुष्पवृष्टिसे सदा वर्षाकाल विद्यमान रहता था ।।१६१।। धूपघटोंसे कुछ आगे चलकर मुख्य गलियोंके बगलमें चार चार वनको वीथियां थीं जोकि ऐसी जान पड़ती थीं मानो नन्दन आदि वनोंकी श्रेणियां ही भगवान्के दर्शन करनेके लिये आई हों ।।१६२।। वे चारो वन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आमके वृक्षोंके थे, उन सबपर फूल खिले हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साँतोपसे हाँस ही रहे हों ॥१६३॥ फल और फूलोंसे सुक्षोभित अनेक प्रकारके वृक्षोंसे वे वन ऐसे जान पडते थे मानो जगद्गुरु जिनेन्द्रदेवके लिये अर्घ लेकर ही खड़े हों।।१६४।। उन वनोंमें जो वृक्ष थे वे पवनसे हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हर्षसे हाथ हिला-हिलाकर वार-वार नृत्य ही कर रहे हों ।।१६५।। अथवा वे वृक्ष. उत्तम छायासे सहित थे, अनेक फलोंसे युक्त थे, तुंग अर्थात् ऊंचे थे, मनुष्योंके संतोपके कारण थे, सुख देनेवाले और शीतल थे इसलिये किन्हीं उत्तम राजाओंके समान जान पड़ते थे क्योंकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात् आश्रयसे सहित होते हैं, अनेक फलोंसे युक्त होते हैं, तुंग अर्थात् उदारहृदय होते हैं, मनुष्योंके सुखके कारण होते हैं और सुख देनेवाले तथा शान्त होते हैं।।१६६।। फूलोंकी सुगन्विसे बुलाये हुए और इसीलिये आकर इकट्ठे हुए तथा मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरोंके समूहसे वे वृक्ष ऐसे सुज्ञो-

१ निर्गच्छन् । २ आघायन्ति स्म । ३ मेघ। ४ सुराजपक्षे कान्तिसहिताः । ५ पुष्पफलसहिताः । ६ उन्नताः, इतरजनेभ्योऽधिका इत्यर्थः । ७ द्रुमपक्षे सुखः शीतलः शीतगुर्गो येषां ते सुखशीतलाः । सुराजपक्षे सुखेन शीतलाः शीतीभूता इत्यर्थः ।

क्वचिद्विश्तम्मुक्तक्षुम्मास्ते महोहहाः । पुष्पोपहारमातेनुरिव भक्त्या जगद्गुरोः ।।१६६।। क्वचिद्विरुव'ता ध्वानैः श्रिलिना मदमञ्जु भिः । मदनं तर्जयन्तीव वनान्यासन् समन्ततः ।।१६६॥ पुंस्कोकिलकलक्वाणैः श्राह्मयन्तीव सेवितुन् । जिनेन्द्रसमराधीशान् वनानि विवस्तराम् ।।१७०॥ पुष्परेणुभिराकीर्णा वनस्याधस्तले महो । सुवर्णरजसास्ती र्णतलेवासीन्स्नोहरा ।।१७१॥ ः इत्यमूनि वनान्यासन् श्रितरम्याणि पादपैः । यत्र पुष्पमयो वृष्टिः नर्तुप र्यायमैक्षतः ।।१७२॥ न रात्रिनं दिवा तत्र तरुभिर्भास्वरैम् शम् । तरुशैत्यादिवाविभ्य न्सञ्जहार करान् रिवः ।।१७३॥ श्रम्त वैर्णविचिद्यायः त्रिकोणचतुरस्तिकाः । रम्नातोत्तीर्णामरस्त्रीणां स्तनकुङकुमिण्डनराः ।।१७४॥ पुष्करिण्यः ववचिद्यासन् ववचिच्च कृतकाद्वयः । क्वचिद्रम्याणि हम्याणि क्वचिदाक्रीडमण्डपाः ॥१७४ क्वचिच्च शाह्य विभागति विष्य स्त्रैकताः ।।१७५॥ क्वचिच्च शाह्य विभागति स्वित्य स्त्रैकताः ।।१७५॥

भित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवका गुणगान ही कर रहे हों।।१६७।। कहीं कहीं विरुष्ठरूपसे वे वृक्ष ऊपरसे फुळ छोड़ रहे थे जिनसे ऐसे मालूम होते थे मानो जगद्ग्र भगवान्के लिये भक्तिपूर्वक फुळोंकी भेंट ही कर रहे हों ।।१६८।। कहीं कहोंपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके मद मनोहर शब्दोंसे वे वन ऐसे जान पड़ते थे मातो चारों ओरसे कामदेवकी तर्जना ही कर रहे हों ॥१६९॥ उन बनोंमें कोयलोंके जो मध्र शब्द हो रहे थे उनसे वे वन ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेके लिये इन्द्रोंको ही बुला रहे हों ।।१७०।। उन वनोंसें वृक्षोंके नीचेकी पृथ्वी फुळोंके परागसे ढकी हुई थी जिससे वह ऐसी मनोहर जान पड़ती थी मानो उसका तलभाग सुवर्णकी धूलिसे ही ढक रहा हो ॥१७१॥ इस प्रकार वे वन बुक्षोंसे वहत ही रमणीय जान पड़ते थे, वहांपर होनेवाली फुलोंकी वर्षा ऋतुओं के परिवर्तनकों कभी नहीं देखती थी अर्थात् वहां सदा ही सब ऋतुओं के फूल फूले रहते थे।।१७२।। उन वनोंके वृक्ष इतने अधिक प्रकाशमान थे कि उनसे वहां न तो रातका ही व्यवहार होता था और न दिनका ही । वहाँ सूर्यकी किरणोंका प्रवेश नहीं हो पाता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वहांके वृक्षोंकी शीतलतासे डरकर ही सूर्यने अपने कर अर्थात् किरणों (पक्षमें हाथों) का संकोच कर लिया हो ॥१७३॥ उन वनोंके भीतर कहीं पर तिखुंटी और कहीं पर चौखुटी बावड़ियां थीं तथा वे बावड़ियां स्नान कर बाहर निकली हुई देवांगनाओं के स्तनोंपर लगी हुई केशरके घुल जानेसे पीली पीली हो रही थीं ।।१७४।। ु उन वनोंमें कहों कमलोंसे यक्त छोटे छोटे तालाब थे, कहीं कृत्रिम पर्वत बने हुए थे और कहीं मनोहर महल बने हुए थे और कहीं पर कीड़ा-मंडप बने हुए थे ।।१७५॥ कहीं सन्दर वस्तुओंके देखने के घर (अजायबघर) बने हुए थे, कहीं चित्रशालाएं बनी हुई थीं, और कहीं एक खण्डकी तथा कहीं दो तीन आदि खण्डोंकी वड़े वड़े महलोंकी पिनतयां बनी हुई थीं ।।१७६।। कहीं हरी हरी घाससे युक्त भूमि थी, कहीं इन्द्रगोप नामके कीड़ोंसे व्याप्त पथ्वी थी, कहीं अतिशय मनोज्ञ तालाव थे और कहीं उत्तम बालुके किनारोंसे स्शोभित नदियां

१ ध्वनताम् । २ मनोहरैः । ३ आच्छादित । ४ ऋतूनां परिक्रमवृत्तिम् । ५ वने । ६ आ समन्तात् त्रस्यन् । भयपूर्विकां निवृत्ति कुर्वन् वा । ७ वनमध्ये । ८ स्नात्वा निर्गत । स्नानोत्तीर्णा ल०, द०, इ० । ६ दीधिका । १० चित्रोपलक्षित– । ११ हरिताः ।

हारिनेषु'रमुझिद्रकृतुमं 'सिश्र कामवम् । सुंकलत्रमिवासीत्तत् सेव्यं वनचतुष्टयम् ॥१७६॥ अपास्तातपसम्बंधं विक्षं सत्पल्हिन्द्रस् । पयो धरस्पृगाभासि तस्त्रीणामुत्तरीयवत् ॥१७६॥ अभासे वनमाञोकं शोकापनुदमिङ्गनाम् । रागं वमदिवात्मीयमारक्तंः पुष्पपल्लवैः ॥१६०॥ पर्णानि सप्त विभाणं वनं साप्त ख्यदं बभौ । सप्तस्था नानि वा भतुः दर्शयत्प्रति पर्वं यत् ॥१६२॥ चाम्पकं वनमत्राभात् सुमनोभरभूषणम् । वनं वीपाङ्गवृक्षाणां विभुं भक्तु मिवागताम् ॥१६२॥ विक्षामान्त्रवनं रेजे कलकष्ठीकलस्वनैः । स्नुवानमिव भक्यैनम् ईशानं ११ पुण्यशास १ नम् ॥१६३॥ अशोकवनमध्येऽभूव् अशोकानोकहो महान् । हम् । विमेखलं पीठं समुत्तुङ्गमिषिष्ठितः ॥१६४॥ चतुर्गोपुरसम्बद्धित्रसालपरिवेष्टितः । छत्रचामरभृङ्गारकलशाद्यैष्टरहृतः ॥१६४॥ जम्बृद्धीपस्थलोमध्ये भाति जम्बृद्धमो यथा । तथा वनस्थलोमध्ये स बभौ चैत्यपादपः ॥१६६॥

बह रही थीं।।१७७॥ वे चारों ही वन उत्तम स्त्रियोंके समान सेवन करने योग्य थे क्योंकि वे वन भी उत्तम स्त्रियोंके समान ही मनोहर थे, मेदुर अर्थात् अतिशय चिकने थे, उन्निद्रकुसुम अर्थात् फूले हुए फूलोंसे सहित (पक्षमें ऋतुधर्मसे सहित) थे, सश्री अर्थात् शोभासे सहित थे, और कामद अर्थात् इच्छित पदार्थों के (पक्षमें कामके) देनेवाले थे।।१७८।। अथवा वे वन स्त्रियोंके उत्तरीय (ओढ़नेकी चूनरी) वस्त्रंके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र आतपकी बाधाको नष्ट कर देता है उसी प्रकार उन वनोंने भी आतपकी बाधाको नष्ट कर दिया था, स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार उत्तम पल्लव आर्थात् अंचलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वे वन भी पल्लव अर्थात् नवीन कोमल पत्तोंसे सुशोभित हो रहे और स्त्रियोंका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात् स्तनोंका स्पर्श करता है उसी प्रकार वे वन भी ऊंचे होनेक कारण पयोधर अर्थात् मेघोंका स्पर्श कर रहे थे।।१७९॥ उन चारों वनोंमेंसे पहला अशोक वन जो कि प्राणियोंके शोक-को नष्ट करनेवाला था, लाल रंगके फूल और नवीन पत्तोंसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपना अनुराग (प्रेम)का ही वमन कर रहा हो ।।१८०।। प्रत्येक गांठ पर सात सात पत्तों को धारण करनेवाले सप्तच्छद वक्षोंका दूसरा वन भी सूज्ञोभित हो रहा था जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्षोंके प्रत्येक पर्व पर भगवान्के सज्जातित्व सद्गृहस्थत्व पारिव्राज्य आदि सात परम स्थानोंको ही दिखा रहा हो ।।१८१।। फूलोंके भारसे सुशोभित तीसरा चम्पक वृक्षोंका वन भी सुशोभित हो रहा था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान् की सेवा करनेके लिये दीपांग जातिके कल्पवृक्षोंका वन ही आया हो ।।१८२।। तथा कोयलोंके मधुर शब्दोंसे मनोहर चौथा आमके वृक्षोंका वन भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पवित्र उपदेश देनेवाले भगवान्की भक्तिसे स्तुति ही कर रहा हो ।।१८३।। अशोक वनके मध्य भागमें एक बड़ा भारी अशोकका वृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुई तीन कटनीदार ऊंची पीठिका पर स्थित था ॥१८४॥ वह वृक्ष, जिनमें चार चार गोपुरद्वार बने हुए हैं ऐसे तीन कोटोंसे घिरा हुआ था तथा उसके समीपमें ही छत्र, चमर, भृङ्गार और कलश आदि मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे ।।१८५।। जिस प्रकार जम्बूद्वीपकी मध्यभूमिमें जम्बू वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार उस अशोकवनकी मध्यभूमिमें वह अशोक नामका

१ स्निग्धम् । २ शोभासहितम् । ३ पक्षे बस्त्रपर्यन्ताञ्चितम् । ४ मेघ, पक्षे कृ्च । ५ सप्तच्छदसम्बन्धि । ६ सज्जातिः सद्गृहस्यत्वं पारिब्राज्यं सुरेन्द्रता । साम्राज्यं परमाहंत्यं निर्वाणं चेति पञ्चधा ॥'' इति सप्त परमस्थानानि । ७ इव । ५ प्रतिग्रन्थि । ६ भजनाय । १० मनोहरम् । ११ प्रभुम् । १२ पवित्राज्ञम् । १३ सौवर्णम् ।

शालाप्रव्याप्तविश्वाराः स रेजेऽशोकपादपः । प्रशोकमयमेवेदं जगत्कर्तुंमिवोद्यतः ॥१८७॥
सुरभोकृतिविश्वाशेः कुसुमैः स्थिगिताम्बरः । सिद्धा ध्वानिमवारुग्धन् रेजेऽसौ चैत्यपादपः ॥१८८॥
गारुडो पलिनर्माणैः पत्रेश्चित्रेश्चितोऽभितः । पद्मरागमयैः पुष्पस्तबकैः परितो वृतः ॥१८६॥
हिरण्मयमहोदग्रशालो वज्रो द्ध बुध्नकः । कलालिकुलभञ्जारैः तर्जयन्तिव मन्मथम् ॥१९०॥
सुरासुरनरेन्द्राग्तरक्षेभा लानिवग्रहः । स्वप्रभापरिवेषेण द्योतितालिलिदङमुखः ॥१६१॥
रण दालिम्बद्यण्टाभिः बिधरोकृतविश्वभः । भूर्भु वः स्वर्जयं भर्तुः प्रतोषादिव द्योषयन् ॥१६२॥
ध्वजांशुकपरा मृष्टिनिम द्यानपद्धतिः । जगज्जनाङ्गसंलग्नमार्गः परि स्मृजिश्व ॥१६३॥
मूर्थ्ना छत्रत्रयं बिभून्मुक्तालम्बनभूषितम् । विभोस्त्रिभुवनश्वर्यं विना वाचेव दर्शयन् ॥१६४॥
भ्रोजिरे बुध्न स्मागेऽस्य प्रतिमा दिक्चतुष्टये । जिनेश्वराणामिन्द्राद्यैः समबाप्ताभिषेचनाः ॥१६४॥
गन्धस्रम्थूपदीपाध्यैः फलैरिप सहाक्षतः । तत्र नित्याचैनं देवा जिनाच्वीनां वितेनिरे ॥१६६॥

चैत्यवृक्ष सुञोभित हो रहा था ।।१८६।। जिसने अपनी शाखाओंके अग्रभागसे समस्त दिशाओं को व्याप्त कर रक्क्वा है ऐसा वह अशोक वृक्ष ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो समस्त संमारको अशोकमय अर्थात् शोकरहित करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो ।।१८७।। समस्त दिशाओंको सुगन्धित करनेवाल फुलोंसे जिसन आकाशको व्याप्त कर लिया है ऐसा वह चैत्यवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सिद्ध-विद्याधरोंके मार्गको ही रोक रहा हो ॥१८८॥ वह वृक्ष नील मणियोंके बने हुए अनेक प्रकारके पत्तोंसे व्याप्त हो रहा था और पद्मराग मिणियोंके बने हुए फूळोंके गुच्छोंसे घिरा हुआ था ।।१८९।। सुवर्णकी बनी हुई उसकी बहुत ऊंची ऊंची शाखाएं थीं, उसका देदीप्यमान भाग वज्रका बना हुआ था, तथा उस पर बैठे हुए भ्रमरोंके समृह जो मनोहर भंकार कर रहे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवकी तर्जना ही कर रहा हो ॥१९०॥ वह चैत्यवृक्ष सुर, असर और नरेन्द्र आदिके मनरूपी हाथियोंके बांधनेके लिए खंभेके समान था तथा उसने अपने प्रभामण्डलसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर रक्खा था।।१९१॥ उस-पर जो शब्द करते हुए घंटे लटक रहे थे उनसे उसने समस्त दिशाएं बहिरी कर दी थीं और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था कि भगवान्ने अधोलोक मध्यलोक और स्वर्गलोकमें जो विजय प्राप्त की है सन्तोषसे मानो वह उसकी घोषणा ही कर रहा हो ॥१९२॥ वह वृक्ष ऊपर लगी हुई ध्वजाओं के वस्त्रोंस पोंछ पोंछकर आकाशको मेघरहित कर रहा था और उनसे ऐसा जान पडता था मानो संसारी जीवोंकी देहमें लगे हए पापोंको ही पोंछ रहा हो ॥१९३॥ वह वृक्ष मोतियोंकी भालरसे सुशोभित तीन छत्रोंको अपने सिर-पर धारण कर रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के तीनों लोकों-के ऐश्वर्यको बिना वचनोंकेही दिखला रहाहो ॥१९४॥ उस चत्यवक्षके मूलभागमें चारो दिशाओंमें जिनेन्द्रदेवकी चार प्रतिमाएं थीं जिनका इन्द्र स्वयं अभिषेक करते थे ।।१९५।। देव लोग वहांपर विराजमान उन जिनप्रतिभाओंकी गन्ध, पुष्पोंकी माला,

१ निखिलदिक् । २ देवपथं मेघपथिमत्यर्थः । ''पिशाचो गृहयको सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ।'' **३ मरकत**रर्त्तं । ४ दीप्तमूलः ५ मनइन्द्रियगजबन्धनस्तम्भर्मूतिः । ६ ध्वनत् । ७ निखिलभूमिः । **८ भूलोकनाग**लोकस्वर्गलोकजयम् । ६ संमाजित— । १० मेघमार्गः । ११ सम्माजेयन् । **१२ मूलप्रदेशे** । १३ जिनप्रतिमानाम् ।

क्षीरोदोदकथौताङ्गीः श्रमलास्ता हिरण्मयोः । प्रणिपत्याहंतामर्चाः प्रान'चुं नृं सुरासुराः ।।१६७।। स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिद् श्रथ्याभिः अणमन्ति च । स्मृत्वावधार्यं गायन्ति केचित्स्म सुरसत्तमाः।।१६६।। यथाशोकस्तथान्येऽपि विज्ञेयाश्चेत्यभूरुहाः । वने स्वे स्वे सजातीया जिनिबम्बेद्धदुष्टनकाः ।।१६६॥ श्रशोकः सप्तपणंश्च चम्पकश्चृत एव च । चत्वारोऽमी वनेष्वासन् प्रोत्तुङ्गाश्चेत्यपादपाः ।।२००॥ चैत्याधिष्ठितबुष्टनत्वाद् उद्धत सामरूदयः । शाखिनोऽमी विभान्ति स्म सुरेन्द्रैः प्राप्तपूजनाः ।।२०१॥ 'फलंरलङ्कृता वीष्राः स्वपादा कान्तभूतलाः । पायिवाः सत्यमेवैते पायिवाः पत्रस म्भृताः ।।२०२॥ प्रव्यञ्जितानुरागाः स्वैः पल्लवैः कुसुमोत्करैः । प्रसावं दर्शयन्तोऽन्त्र्यावभुं भेजुरिमे द्रुमाः ।।२०३॥ तरूणामेव रिकावचेद् इंदृशो विभवोदयः । किमस्ति वाच्यमीशस्य विभवेऽनीदृशाःमनः ।।२०४॥

धुंप, दीप, फल और अक्षत आदिसे निरन्तर पूजा किया करते थे ।।१९६।। क्षीरसागरके जलसे जिनके अंगोंका प्रक्षाल हुआ है और जो अतिशय निर्मल हैं ऐसी सूवर्णमयी अरहंतकी उन प्रतिमाओंको नमस्कार कर मनुष्य, सुर और असुर सभी उनकी पूजा करते थे ।।१९७॥ कितने ही उत्तम देव अर्थसे भरी हुई स्तुतियोंसे उन प्रतिमाओंकी स्तुति करते थे, कितने ही उन्हें नमस्कार करते थे और कितने ही उनके गुणोंका स्मरण कर तथा चिन्तवन कर गान करते थे ।।१९८।। जिस प्रकार अशोकवनमें अशोक नामका चैत्यवृक्ष है उसी प्रकार अन्य तीन वनोंमें भी अपनी अपनी जातिका एक एक चैत्यवृक्ष था और उन सभीके मूलभाग जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओंसे देदीप्यमान थे ।।१९९।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए चारों वनोंमें क्रमसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र नामके चार बहुत ही ऊंचे चैत्यवृक्ष थे ।।२००।। मुलभागमें जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा विराजमान होनेसे जो 'चैत्यवृक्ष' इस सार्थक नामको धारण कर रहे हैं और इन्द्र जिनकी पूजा किया करते हैं ऐसे वे चैत्यवृक्ष बहुत ही अधिक मुशोभित हो रहे थे।।२०१।। पार्थिव अर्थात् पृथिवीसे उत्पन्न हुए वे वृक्ष सचमुच ही पार्थिव अर्थात् पृथिवीके स्वामी-राजाके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा अनेक फलोंसे अलंकृत होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी अनेक फलोंसे अलंकृत थे, राजा जिस प्रकार तेजस्वी होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी तेजस्वी (देदीप्यमान) थे, राजा जिस प्रकार अपने पाद अर्थात् पैरोंसे समस्त पृथिवीको आकान्त किया करते हैं (समस्त पृथिवीमें अपना यातायात रखते हैं) उसी प्रकार वे वृक्ष भी अपने पाद अर्थात् जड़ भागसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त कर रहे थे (समस्त पृथिवीमें उनकी जड़ें फैली हुई थीं ) और राजा जिस प्रकार पत्र अर्थात् सवारियोंसे भरपूर रहते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी पत्र अर्थात् पत्तोंसे भरपूर थे।।२०२।। वे वृक्ष अपने पल्लव अर्थात् लाल लाल नई कोंपलोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अन्तरंगका अनुराग (प्रेम) ही प्रकट कर रहे हों और फुलोंके समूहसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हृदयकी प्रसन्नता ही दिखला रहे हों इस प्रकार वे वृक्ष भगवान्की सेवा कर रहे थे ।।२०३।। जब कि उन वृक्षोंका ही ऐसा बड़ा भारी माहात्म्य था तब उपमारहित भगवान् वृषभदेवके केवलज्ञानरूपी विभवके विषयमें

१ अर्चयन्ति स्म । २ अर्थादनपेताभिः । ३ -बधाय ट०। ४ चैत्यवृक्षनामप्रसिद्धयः । १ पक्षे इष्टफलैंः । ६ स्वपादैराकान्तं भूतलं यैस्ते, पक्षे स्वपादेष्वाकान्तं भूतलं येषां ते । ७ पृथिव्या ईशाः पार्थिवाः पृथ्वीमया वा । ५ पृथिव्या भवाः 'पार्थिवाः, वृक्षा इत्यर्थः । ६ पक्षे वाहनसम्भूताः । 'पत्रं वाहनपर्वयोः' इत्यभिधानात् । १० तावाँदचे-द०, ल०, अ०, स० ।

ततो बनानां पर्यन्ते बभूव वनवेदिका । चतुभिर्मापुरैस्तुङ्गैः म्राच्छगनानाङ्गणा ॥२०४॥ काञ्चीयिष्टर्बनस्येव सा बभौ वनवेदिका । चामीकरमये रत्नैः खिचताङ्गी समन्ततः ॥२०६॥ सा बभौ वेदिकोदग्रा सचर्यार्थं समया वनम् । भव्यधीरिव संश्रित्य सचर्या समयावनम् ॥२०७॥ सुगुप्ताङ्गी सतीवासौ रुचिरा सूत्रपा वनम् । परीयाय श्रुतं जैनं सद्धीर्वा सूत्रपावनम् ॥२०७॥ घण्टाजालानि लम्बानि "मुक्तालम्बनकानि च । पुष्पस्ज्ञच्च संरेजुः म्रमुष्यां गोपुरं प्रति ॥२०६॥ राजतानि बभुस्तस्या गोपुराण्यष्टमङ्गलैः । सङ्गीतातोद्यनृत्तैश्च रत्नाभरणतोरणैः ॥२१०॥ ततः परमलञ्चन्नः विविधा ध्वजपङ्गत्यः । महीं वीध्यन्तरालस्यां हेमस्तम्भाग्रलम्बताः ॥२११॥ सुस्यास्ते मणिपीठेषु ध्वजस्तम्भाः स्पुरदुवः । विरेजुर्जगतां मान्याः सुराजान इवोन्नताः ॥२१२॥

कहना ही क्या है-वह तो सर्वथा अनुपम ही था।।२०४।। उन वनों के अन्तमें चारों ओर एक एक वनवेदी थी जो कि ऊंचे ऊंचे चार गोपुरद्वारोंसे आकाशरूपी आंगनको रोक रही थी।।२०५।। वह सुवर्णमयी वनवेदिका सब ओरसे रत्नों से जड़ी हुई थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उस वनकी करधनी ही हो।।२०६।। अथवा वह वनवेदिका भव्य जीवोंकी बुद्धिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार भन्य जीवोंकी बुद्धि उदग्र अर्थात् उत्कृष्ट होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी उदग्र अर्थात् बहुत ऊंची थी, भव्य जीवोंकी बुद्धि जिस प्रकार सचर्या अर्थात् उत्ताम चारित्रसे सहित होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी सचर्या अर्थात् रक्षासे सहित थी और भव्य जीवोंकी बृद्धि जिस प्रकार समयावनं (समय + अवनं संश्रित्य) अर्थात् आगमरक्षाका आश्रय कर प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी समया वनं ( वनं समया संश्वित्य ) अर्थात् वनके समीप भागका आश्रय कर प्रवृत्त हो रही थी ।।२०७।। अथवा वह वनवेदिका सुग्प्तांगी अर्थात् सुरक्षित थी, सती अर्थात् समीचीन थी, रुचिरा अर्थात् देदीप्यमान थी, सूत्रपा अर्थात् सूत्र (डोरा)की रक्षा करनेवाली थी-सूतके नापमें बनी हुई थी- कहीं ऊंची-नीची नहीं थी, और वनको चारों ओरसे घेरे हुए थी इसलिये किसी सत्पुरुषकी बुद्धिके समान जान पड़ती थी क्योंकि सत्पुरुषकी बुद्धिभी सुगुप्तांगी अर्थात् सुरक्षित होती है-पापाचारोंसे अपने शरीरको सुरक्षित रखती है, सती अर्थात् शंका आदि दोषोंसे रहित होती है, रुचिरा अर्थात् श्रद्धागुण प्रदान करनेवाली होती है, सूत्रपा अर्थात् आगमकी रक्षा करनेवाली होती है और सूत्रपावनं अर्थात् सूत्रोंसे पवित्र जैनशास्त्रको घेरे रहती है-उन्हींके अनुकूल प्रवृत्ति करती है।।२०८।। उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुर-द्वारमें घंटाओंके समूह लटक रहे थे, मोतियोंकी भालर तथा फूलोंकी मालाएं सुशोभित हो रही थीं ।।२०९।। उस वेदिकाके चांदीके बने हुए चारों गोपुर-द्वार अष्टमंगलद्रव्य, संगीत, बाजोंका बजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणोंसे युक्त तोरणोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ।।२१०।। उन वेदिकाओंसे आगे सुवर्णमय खंभोंके अग्रभागपर लगी हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओंकी पंक्तियां महावीथीके मध्यकी भूमिको अलंकृत कर रही थीं ।।२११।। वे ध्वजाओं के खंभे मणिमयी पीठिकाओंपर स्थिर थे, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त थे, जगत्मान्य थे और अतिशय ऊंचे थे इसलिये किन्हीं उत्तम राजाओंके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि उत्तम राजा भी

<sup>&#</sup>x27;हाधिक्समया' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया। सचर्या सचा-१ सवप्रा। २ वनस्य समीपम् । 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः।' इत्यभिधानात् । समयावनं सिद्धान्तरक्षरास्। निम्नोन्नतत्वादिदोषरहित इत्यर्थः। ३ सुरक्षिताङ्गी। सूत्रपातस्य आपातत्वात्, ४ सूत्रं रक्षन्ति । ५ परिवये । ६ सूत्रेण पवित्री-पक्षे सूत्रमागमं पालयन्ति, आगमप्रतिपादितचारित्रं पालयन्तीत्यर्थः । करणक्षमम्। ७ मौक्तिकदामानि । इ रजतमयानि ।

म्रव्हाशीत्यङ्गुलात्येषां रुन्द्रत्वं परिकीतितम् । पञ्चीवंशितकोदण्डान्यमीयामन्तरं विदुः ॥२१३॥ सिद्धार्थजैत्य वृक्षाश्च प्राकारवनवेदिकाः । स्तूपाः सतोरणा मानस्तम्भाः स्तम्भाश्च कैतवाः ॥२१४॥ प्रोक्तास्तीर्थकृदुत्सेधाद् उत्सेधेन द्विषड्गुणाः । देध्यांनुरूपमेतेषां रौन्द्रचमाहुर्मनीषिणः ॥२१४॥ वनानां स्वगृहाणाञ्च पर्वतानां तथैव च । भवेदुन्तिरेषैव विणितागमकोविदैः ॥२१६॥ भवेयुर्गिरयो रुन्द्राः स्वोत्सेधादण्डसङ्गुणम् । स्तूपानां रौन्द्रचमुच्छु यात् सातिरेकं विदो विदुः ॥२१७॥ अर्थानत्त वेदिकादीनां स्वोत्सेधस्य चतुर्थकम् । पार्थवं परमज्ञानमहाकूपारपारगाः ॥२१६॥ स्वस्त्रसहसानाव्य हंसवीन मृगेशिनाम् । वृषभेभेन्द्रचकाणां ध्वजाः स्युर्वशभेदकाः ॥२१६॥ मृग्वस्त्रसहसानाव्य हंसवीन मृगेशिनाम् । वृषभेभेन्द्रचकाणां ध्वजाः तरङ्गास्तोयधेरिव ॥२२०॥ प्रवनान्दोलितस्तेषां केतूनामंशुकोत्करः । राव्याजहूषुरिवाभासीद् विकार्या नरामरान् ॥२२१॥ सृग्ध्वजेषु सृजो दिव्याः सौमनस्यो त्रित्र । भव्यानां सौमनस्याय कित्यतिस्त्रदिवाधिपैः ॥२२२॥ इत्याजहूषु विवामासीद् धेरिवोद्भूताः तरङ्गास्तुङ्गमूर्तयः ॥२२३॥ बहिध्वजेषु बहिति त्रे लोलयोत्थितः । रेजुर्यस्तांश्चाः सर्वबुद्धचेव प्रस्तकृत्तयः पर्वशाः विद्याः राष्ट्रशाः । रेजुर्यस्तांश्चाः सर्वबुद्धचेव प्रस्तकृत्तयः । २२४॥ विद्याः विद्याः विद्याः विद्याः । रेजुर्यस्तांश्चाः सर्वबुद्धचेव प्रस्तकृत्तयः । १२४॥ विद्याः विद्याः विद्याः विद्याः । रेजुर्यस्तांश्चाः सर्वबुद्धचेव प्रस्तकृत्तयः । १२४॥ विद्याः विद्याः । रेजुर्यस्तांश्चाः सर्वबुद्धचेव प्रस्तकृत्तयः ।

मणिमय आसनोंपर स्थित होते हैं-बैठते हैं, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त होते हैं, जगत्मान्य होते हैं-संसारके लोग उनका सत्कार करते हैं और अतिशय उन्नत अर्थात् उदारहृदय होते हैं ।।२१२।। उन खंभोंकी चौड़ाई अट्टासी अंगुल कही गई है और उनका अन्तर पच्चीस पच्चीस धनुष प्रमाण जानना चाहिये ।।२१३।। सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तूप, तोरण सहित मानस्तम्भ और ध्वजाओंके खंभे ये सब तीर्थ द्वारोंके शरीरकी ऊंचाईसे बारह गुने ऊंचे होते हैं और विद्वानोंने इनकी चौड़ाई आदि इनकी लम्बाईके अनुरूप बतलाई है ।।२१४-२१५।। इसी प्रकार आगमके जाननेवाले विद्वानोंने वन, वनके मकान और पर्वतोंकी भी यही ऊंचाई वतलाई है अर्थात ये सब भी तीर्थ द्भारक शरीरसे वारह गुने ऊंचे होते हैं।।२१६।। पर्वत अपनी ऊंचाईसे आठ गुनें चौड़े होते हैं और स्तूपोंका व्यास विद्वानोंने अपनी ऊंचाईसे कुछ अधिक बतलाया है।।२१७।। परमज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देवोंने वनदेवियोंकी चौड़ाई उनकी ऊंचाईसे चौथाई बतलाई है ।।२१८।। ध्वजाओंमें माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी और चक्रके चिह्न थे इसलिये उनके दश भेद हो गये थे ।।२१९।। एक-एक दिशामें एक-एक प्रकारकी ध्वजाएं एक सौ आठ एक सौ आठ थीं , वे ध्वजाएं बहुत ही ऊंची थी और समृद्रकी लहरोंके समान जान पड़ती थीं।।२२०।। वायुसे हिलता हुआ उन ध्वजाओं के वस्त्रोंका समुदाय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिये मनुष्य और देवोंको बुलाना ही चाहता हो ।।२२१।। मालाओंके चिह्नवाली ध्वजाओंपर फूलोंकी बनी हुई दिव्यमालाएं लटक रही थीं और वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो भव्य-जीवोंका सौमनस्य अर्थात् सरल परिणाम दिखलानेके लिये ही इन्द्रोंने उन्हें बनाया हो ।।२२२।। वस्त्रोंके चिह्नवाली ध्वजाएं महीन और सफेद वस्त्रोंकी बनी हुई थीं तथा वे वायुसे हिल-हिलकर उड़ रही थीं जिससे ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बड़ी ऊंची लहरें ही हों ।।२२३।। मयूरोंके चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो मयूर बने हुए थे वे लीलापूर्वक अपनी प्रँछ फैलाये हुए थे और सांपकी बुद्धिसे वस्त्रोंको निगल रहे थे जिससे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो

१ सिद्धार्थवृक्षाः वक्ष्यन्ते चैत्यवृक्षा उक्ताः। २ केतुसम्बन्धिनः। ३ द्वादशगुणा इत्यर्थः। ४ -मुच्छित्रेव्यसि सातिरेकं ६०, अ०। ५ साधिकम्। ६ सम्यग्ज्ञानिनः। ७ पृथुत्वम्। ६ मयूर। ६ गरुड। १० श्रेगिष्ध्वजाः। ११ व्याह् वानिमच्छुः। १२ बभौ। १३ सुमनोभिः कृसुमैः कृताः। १४ सुमनस्कृताय। १५ पिच्छसमूहम्। १६ प्रस्तिनमिकाः।

पद्मध्वजेषु पद्मानि सहस्रदलसंस्तरः । नभःसरित फुल्लानि सरोजानीव रेजिरे ॥२२४॥
स्रधः प्रतिमया तानि सङ्कान्तानि महीतले । भ्रमरान्मोहयन्ति स्म पद्मबुद्धचानु पातिनः ॥२२६॥
तेषां तदातनी शोभां दृष्ट्वा नान्यत्र भाविनीम् । कञ्जान्युत्मृज्य कात्स्न्यं न लक्ष्मीस्तेषु पदं दथे॥२२७॥
हंसध्वजेष्व भुहंसाश्चञ्च्वा प्रसितवाससः । निजां प्रस्तारयन्तो या द्रव्यलेश्यां तदात्मना ॥२२६॥
गरुत्मद्ध्वजदण्डाग्राण्यध्यासीना विनायकाः । रेजुः स्वः पक्षविक्षेपः लिलङ्गध्यिषवो नु १० त्म ॥२२६॥
बभुर्नीलमणिक्ष्मास्था गरुडाः १९प्रतिमागताः । समाकष्टुमिवाहीन्द्रान् प्रविश्वन्तो रसातलम् ॥२३०॥
मृगेन्द्रकेतनाग्रेषु मृगेन्द्राः क्रमदित्सया १३ । कृतयत्ना विरेजुस्ते जेतुं वा १३ सुरसामजान् ॥२३१॥
स्थूलमुक्ताफलान्येषां मुखलम्बीनि रेजिरे । गजेन्द्रकृम्भसम्भेदात् सञ्चितानि यशांसि वा ॥२३२॥
१९अभाः शृङ्गाग्रसंसक्तलम्बमानध्यजांशुकाः । रेजुविपक्षजित्ये व १५ संलब्धजयकेतनाः ॥२३३॥
उत्युष्करः करेल्ड १९६वजा रेजुर्गजाधियाः । गिरीन्द्रा इव कूटाग्रनिपतत्पृथुनिर्झराः ॥२३४॥

सांपकी कांचली ही निगल रहे हों ॥२२४॥ कमलोंके चिह्नवाली ध्वजाओंमें जो कमल वने हुए थे वे अपने एक हजार दलोंके विस्तारसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाशरूपी सरोवरमें कमल ही फूल रहे हों ।।२२५।। रत्नमयी पृथ्वीपर उन ध्वजाओंमें बने हुए कमलोंके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे वे कमल समभकर उनपर पड़ते हुए भ्रमरोंको भ्रम उत्पन्न करते थे।।२२६।। उन कमलोंकी दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली उस समयकी शोभा देखकर लक्ष्मीने अन्य समस्त कमलोंको छोड़ दिया था और उन्हींमें अपने रहनेका स्थान बनाया था। भावार्थ- वे कमल बहुत ही सुन्दर थे इसलिये ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी अन्य सब कमलोंको छोड़कर उन्होंमें रहने लगी हो ॥२२७॥ हंसोंकी चिह्नवाली ध्वजाओं में जो हंसोंके चिह्न बने हुए थे वे अपने चोंचसे वस्त्रको ग्रस रहे थे और ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो उसके बहाने अपनी द्रव्यलेश्याका ही प्रसार कर रहे हों ।।२२८।। जिन ध्वजाओंमें गरुड़ोंके चिह्न बने हुए थे उनके दण्डोंके अग्रभागपर बैठे हुए गरुड़ अपने पंखोंके विक्षेपसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो आकाशको ही उल्लंघन करना चाहते हों ॥२२९॥ नीलमणिमयी पृथ्वीमें उन गरुड़ोंके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे उनसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो नागेन्द्रोंको खींचनेके लिये पाताललोकमें ही प्रवेश कर रहे हों ।।२३०।। सिंहोंके चिह्नवाली ध्वजाओंके अग्रभागपर जो सिंह बने हुए थे वे छलांग भरनेकी इच्छासे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके हाथियोंको जीतनेके लिये ही प्रयत्न कर रहे हैं ।।२३१।। उन सिंहोंके मुखोंपर जो बड़े बड़े मोती लटक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बड़े बड़े हाथियोंके मस्तक विदारण करनेसे इकट्ठे हुए यश ही लटक रहे हों ॥२३२॥ बैलोंकी चिह्नवाली ध्वजाओंमें, जिनके सींगोंके अग्रभागमें ध्वजाओंके वस्त्र लटक रहे हैं ऐसे बैल बने हुए थे और वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शत्रुओंको जीत लेनेसे उन्हें विजयपताका ही प्राप्त हुई हो।।२३३।। हाथीकी चिह्नवाली ध्वजाओंपर जो हाथी बने हुए थे वे अपनी ऊँची उठी हुई सूड़ोंसे पताकाएँ धारण कर रहे थे और उनसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके शिखरके

१ समूहै: । २ प्रतिविम्बेन । ३ अनुगच्छतः । ४ पद्मध्वजानाम् । ५ तत्कालभवाम् । ६ बभुः । ७ त्रोट्या । ६ प्रसारयन्तो ल० । ६ वीनां नायकाः गरुडा इत्यर्थः । १० इव । ११ प्रतिबिम्बेनागताः । १२ पादविक्षेपेच्छया । १३ इव । १४ वृषाः प०, अ०, ल०, द०, इ० १४ जयेन । १६ धृत ।

चक्रध्वजा सहस्रारंः चक्रैद्रसर्पदंश्विमः । बभुर्भानुमतारं सार्द्धं स्पर्धां कर्तुं मिषोद्यताः ।।२३४।।
नभः परिमृजन्तो वा शिल्ष्यन्तो वा विगङ्गनाः । भुवमास्फालयन्तो वा स्फूर्जन्ति स्म महाध्वजाः।।२३६।।
इत्यमी केतवो मोहनिर्जयोपाणिता बभुः । विभोस्त्रिभुवनेशित्वं शंसन्तोऽनन्यगोचरम् ॥२३७॥
विश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे सहस्रं स्यादशीतियुक् । चतसृष्वय 'ते विक्षु शून्यविद्विकत्तागराः ॥२३६॥
विश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे सहस्रं स्यादशीतियुक् । चतसृष्वय 'ते विक्षु शून्यविद्विकत्तागराः ॥२३६॥
ततोऽनन्तरमेवान्तर्भागे सालो महानभूत् । श्रीमानर्जुननिर्माणो द्वितीयोऽप्यद्वितीयकः ॥२३६॥
पूर्ववद्गोपुराण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभुं वो नूनं पुञ्जीभूता तदात्मना ॥२४०॥
तेष्वाभर्णविन्यस्ततोरणेषु परा द्युतिः । तेने निधिभिष्वभूतैः कुबेरैश्वर्यहासिनी ॥२४१॥
श्रेत्रापि पूर्ववद्वेद्यं द्वित्यं नाटचशालयोः । तद्वद्वपघटीद्वन्द्वं महावीष्युभयान्तयोः ॥२४३॥
ततो वीष्यन्तरेष्वस्यां कक्ष्याांयां कल्पभूष्वहाम् । नानारत्नप्रभोत्सर्पः वनमासीत् प्रभास्वरम् ॥२४४॥
कल्पदुमाः समुत्तुङ्गाः सच्छायाः फलशालिनः । नानास्रवस्त्रभूषाढणा राजायन्ते स्म सम्पदा ॥२४४॥

अग्रभागसे बड़े बड़े निक्तरने पड़े रहे हैं ऐसे बड़े पर्वत ही हों ॥२३४॥ और चक्रोंके चिह्नवाली ध्वजाओं में जो चक्र बने हुए थे उनमें हजार हजार आरियां थीं तथा उनकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही थीं, उन चक्रोंसे वे ध्वजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थीं, मानो सूर्यके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही तैयार हुई हों ॥२३५॥ इस प्रकार वे महाध्वजाएँ ऐसी फहरा रही थीं मानो आकाशको साफ ही कर रही हों, अथवा दिशारूपी स्त्रियों को आलिंगन ही कर रही हों अथवा पृथिवीका आस्फालन ही कर रही हों ॥२३६॥ इस प्रकार मोहनीय कर्मको जीत लेनेसे प्राप्त हुई वे ध्वजाएं अन्य दूसरी जगह नहीं पाये जानेवाले भगवान्के तीनों लोकोंके स्वामित्वको प्रकट करती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थीं ॥२३७॥ एक एक दिशामें वे सब ध्वजाएं एक हजार अस्सी थों और चारो दिशाओंमें चार हजार तीन सौ बीस थीं ॥२३८॥

उन ध्वजाओं के अनन्तर ही भीतरके भागमें चांदीका बना हुआ एक बड़ा भारी कोट था, जो कि बहुत ही सुशोभित था और अद्वितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात् दूसरा कोट था।।२३९।। पहले कोटक समान इसके भी चांदीके बने हुए चार गोपुरद्वार थे और वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे गोपुरद्वारोंके बहानेसे इकट्ठी हुई पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी शोभा ही हो ।।२४०।। जिनमें अनेक आभरण सहित तोरण लगे हुए हैं ऐसे उन गोपुरद्वारोंमें जो विधियां रक्खी हुई थीं वे कुबेरके ऐक्वर्यकी भी हसी उड़ानेवाली बड़ी भारी कान्तिको फैला रही थीं।।२४१।। उस कोटकी और सब विधि पहले कोटके वर्णनके साथ ही कही जा चुकी है पुनरुक्ति दोषके कारण यहां फिरसे उसका विस्तारके साथ वर्णन नहीं किया जा रहा है।।२४२।। पहलेके समान यहां भी प्रत्येक महा-वीथीके दोनों ओर दो नाट्यशालाएं थीं और दो धूपघट रक्खे हुए थे।।२४३।। इस कक्षामें विशेषता इतनी है कि धूपघटोंके बाद गलियोंके बीचके अन्तरालमें कल्पवृक्षोंका वन था, जो कि अनेक प्रकारके रत्नोंकी कान्तिक फैलनेसे देदीप्यमान हो रहा था।।२४४।। उस वनके वे कल्पवृक्ष बहुत ही ऊंचे थे, उत्तम छायावाले थे, फलोंसे सुशोभित थे और अनेक प्रकारकी माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे सहित थे इसलिये अपनी शोभासे राजाओंके समान जान पड़ते

१ सूर्येण । २ ध्वजाः । ३ विशत्युत्तरिशताधिकचतुःसहस्राणि । ४ आभरणानां विन्यस्तं विन्यासो येषां तोरणानां तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषां गोपुराणां तानि तथोक्तानि तेषु । ५ –न्नात्र प०, द०, ल० । ६ कोष्ठे । देवोदक्कुरवो नूनम् श्रागताः सेवितुं जिनम् । दशप्रभेदैः स्वैः कल्पतहिभः श्रेणि'सास्कृतैः ॥२४६॥ फलान्याभरणान्येषाम् श्रंशुकानि च पल्लवाः । स्प्रजः शाखाग्रलिम्बन्यो महाप्रारोहयण्ययः ॥२४७॥ तेषामधःस्थलच्छायाम् श्रध्यासीनाः सुरोरगाः । स्वावासेषु घृति हित्वा चिरं तत्रैव रेमिरे ॥२४६॥ ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु दीपाङ्गगेषु च कल्पजाः । भावनेन्द्राः स्प्रगङ्गोषु यथायोग्यां घृति देघुः ॥२४६॥ स्प्राप्त साभरणं भास्वदंशुकं पल्लवा धरम् । ज्वल देदीपं वनं कान्तं वधूव रिमवारुचत् ॥२४०॥ भ्रन्तवंर्णमथाभूविन्नह सिद्धार्थपादपाः । सिद्धार्थाधिष्ठिता धोद्धबुष्ना ब्रध्ना इवोद्रुचः ॥२४१॥ चैत्यदुमेषु पूर्वोक्ता वर्णनात्रापि योज्यताम् । किन्तु कल्पदुमा एते सङ्कल्पितफलप्रदाः ॥२४२॥

थे क्योंकि राजा भी बहुत ऊंचे अर्थात् अतिशय श्रेष्ठ अथवा उदार होते हैं, उत्तम छाया अर्थात् कान्तिसे युक्त होते हैं, अनेक प्रकारकी वस्तुओंकी प्राप्तिरूपी फलोंसे सुशोभित होते हैं और तरह तरहकी माला, वस्त्र तथा आभूषणोंसे युक्त होते हैं ॥२४५॥ उन कल्पवृक्षींको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो अपने दश प्रकारके कल्पवृक्षोंकी पक्तियोंसे युक्त हुए देवकुरु और उत्तरकुर ही भगवान्की सेवा करनेके लिये आये हों।।२४६।। उन कल्पवृक्षींके फल आभू-षणोंके समान जान पड़ते थे, नवीन कोमल पत्ते वस्त्रोंके समान मालूम होते थे और शाखाओं के अग्रभागपर लटकती हुई मालाएं बड़ी-बड़ी जटाओंके समान सुशोभित हो रही थीं ।।२४७।। उन वृक्षोंके नीचे छायातलमें बैठे हुए देव और धरणेन्द्र अपने-अपने भवनोंमें प्रेम छोड़कर वहींपर चिरकाल तक श्रीड़ा करते रहते थे।।२४८।। ज्योतिष्कदेव ज्योतिरंग जातिके कल्प-वृक्षोंमें, कल्पवासी देव दीपांग जातिक कल्पवृक्षोंमें और भवनवासियोंके इन्द्र मालांग जातिके कल्पवृक्षोंमें यथायोग्य प्रीति धारण करते थे । भावार्थ–जिस देवको जो वृक्ष अच्छा लगता था वे उसीके नीचे कीड़ा करते थे।।२४९।। वह कल्पवृक्षींका वन वधूवरके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार वधूवर मालाओंसे सहित होते हैं उसी प्रकार वह वन भी मालाओंसे सहित था, वधूवर जिस प्रकार आभूषणोंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार वह वन भी आभूषणोंसे युक्त था, जिस प्रकार वधूवर सुन्दर वस्त्र पहिने रहते हैं उसी प्रकार उस वनमें सुन्दर वस्त्र टंगे हुए थे, जिस प्रकार वरवधूके अधर (ओठ) पल्लवके समान लाल होते हैं उसी प्रकार उस वनके पल्लव (नये पत्ते) लाल थे। वरवधूके आस-पास ज़िस प्रकार दीपक जला करते हैं उसी प्रकार उस वनमें भी दीपक जल रहे थे, और वरवधू जिस प्रकार अतिशय सुन्दर होते हैं उसी प्रकार वह वन भी अतिशय सुन्दर था। भावार्थ-उस वनमें कहीं मालांग जातिक वृक्षों पर मालाएं लटक रहीं थीं, कहीं भूषणांग जातिक वृक्षों पर भूषण लटक रहे थे, कहीं वस्त्रांग जातिके वृक्षों पर सुन्दर सुन्दर वस्त्र टंगे हए थे, कहीं उन वृक्षोंमें नये-नये, लाल-लाल पत्ते लग रहे थे, और कहीं दीपांग जातिक वृक्षों पर अनेक दीपक जल रहे थे ।।२५०।। उन कल्पवृक्षोंके मध्यभागमें सिद्धार्थ वृक्ष थे, सिद्ध भगवान्की प्रतिमाओं से अधिष्ठित होनेके कारण उन वृक्षोंके मूल भाग बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे और उन सबसे वे वृक्ष सूर्यके समान प्रकाशमान हो रहे थे ।।२५१।। पहले चैत्यवृक्षोंमें जिस शोभाका वर्णन किया गया है वह सब इन सिद्धार्थवृक्षोंमें भी लगा लेना चाहिये किन्तु विशेषता

१ पङ्क्तीकृतैः । २ परुलवानि आ समन्तात् धरतीति, पक्षे पत्लवमिवाधरं यस्य तत् । ३ ज्वलद्वीपाङ्गम् । ४ वधूद्व वरद्व वधूवरम् । ५ वनमध्ये । ६ अधिकदीप्र । ७ आदित्याः ।

क्विच्छाप्यः क्विचित्रद्यः क्विचित् सँकतमण्डलम् । क्यिचित्सभागृहादीनि बभुरत्र वनान्तरे ॥२५३॥ वनवीथीमिमामन्तर्ववेऽसौ वनवेदिका । कल'धौतमयी तुङ्ग्यचतुर्गोपुरसङ्ग्ता ॥२५४॥ तत्र तोरणभाङ्ग्वेत्वसम्पदः पूर्वर्वाणताः । गोपुराणि च पूर्वोक्तमानोन्मानान्यमुत्र च ॥२५५॥ प्रतोलीं तामथोल्लङ्घ्य परतः 'परिवीध्यभूत्' । प्रासादपङ्क्तिविधा निर्मता सुरिशिल्पिः ॥२५६॥ हिरण्मयमहास्तम्भा वज्राधिष्ठानबन्धनाः । चन्द्रकान्तिशिलाकान्तभित्तयो रत्निचित्रताः ॥२५७॥ सहम्या द्वितलाः केचित् केचिच्च त्रिचतुस्तलाः । चन्द्रशालायुजः केचिद्वलभिच्छन्दशोभिनः ॥२५६॥ प्रासादास्ते स्म राजन्ते स्वप्रभामग्नमूर्तयः । नभोलिहानाः कूटाग्रः ज्योत्स्नयेव विनिमिताः ॥२५६॥ कृटागारसभागेहप्रेक्षाशालाः वचिद्विभुः । सशय्याः रित्सासनास्तुङ्गसोपानाः श्वेतिताम्बराः । २६०॥ केचिद् यानेषु वादित्रवादने केचिदुद्यताः । सङ्गीतनृत्यगोष्ठीभिः विभुमाराधयन्नमो ॥२६२॥ केचिद् गानेषु वादित्रवादने केचिदुद्यताः । सङ्गीतनृत्यगोष्ठीभिः विभुमाराधयन्नमो ॥२६२॥

इतनी ही है कि ये कल्पवृक्ष अभिलिपत फलके देनेवाले थे।।२५२।। उन कल्पवृक्षोंके वनों में कहीं बावड़ियां, कहीं निदयां, कहीं बालुक्टें ढेर और कहीं सभागृह आदि स्शोभित हो रहे थे ।।२५३।। उन कल्पवृक्षोंकी वनवीथीको भीतरकी ओर चारों तरफसे वनवेदिका घेरे हुए थीं, वह वनवेदिका सुवर्णकी बनी हुई थी, और चार गोपुरद्वारोंसे सहित थी ॥२५४॥ उन गोपुरद्वारोंमें तोरण और मंगलद्रव्यरूप संपदाओंका वर्णन पहिले ही किया जा चुका है तथा उनकी लम्बाई चौड़ाई आदि भी पहलेके समान ही जानना चाहिये ॥२५५॥ उन गोपुरद्वारोंके आगे भीतरकी ओर बडा लम्बा-चौडा रास्ता था और उसके दोनों ओर देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाई हुईं अनेक प्रकारके मकानोंकी पंक्तियां थों ।।२५६।। जिनके बड़े बड़े खंभे सुवर्णके बने हुए हैं, जिनके अधि-ष्ठान-बन्धन अर्थात् नींव वज्मयी है, जिनकी सन्दर दीवालें चन्द्रकान्तमणियोंकी बनी हुई हैं और जो अनेक प्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचित्र हो रहे हैं ऐसे वे सन्दर मकान कितने ही दो खण्डके थे, कितने ही तीन खण्डके और कितने ही चार खण्डके थे, कितने ही चन्द्र-शालाओं (मकानोंके ऊपरी भाग) से सहित थे तथा कितने ही अट्टालिका आदिसे सुशोभित थे ।।२५७-२५८।। जो अपनी ही प्रभामें डूबे हुए हैं ऐसे वे मकान अपनी शिखरोंके अग्र भागसे आकाशका स्पर्श करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो चांदनीसे ही बने हों ।।२५९।। कहीं पुर कुटागार (अनेक शिखरोंवाले अथवा भूला देनेवाले मकान ), कहींपर सभागृह और कहींपर प्रेक्षागृह (नाट्यशाला अथवा अजायवघर) सुशोभित हो रहेथे, उन कूटागार आदिमें शय्याएं विछी हुई थीं, आसन रखे हुए थे, ऊंची ऊंची सीढ़ियां लगी हुई थीं और उन सबने अपनी कान्तिसे आकाशको सफेद-सफेद कर दिया था ।।२६०।। उन मकानोंमें देव, गन्धर्व, सिद्ध (एक प्रकारके देव), विद्याधर, नागकुमार और किन्नर जातिके देव बड़े आदरके साथ सदा कीड़ा किया करते थे।।२६१।। उन देवोंमं कितने ही देव तो गानेमें उद्यत थे और कितने ही वाजा बजानेमें तत्पर थे इस प्रकार वे देव संगीत और

१ सुवर्गः । २ मङ्गलः । ३ गोपुरम् । ४ विथ्याः परितः । ५ वीथ्यभात् ल० । ६ द्विभूमिकाः । ७ शिरोगृहः । 'चन्द्रशाला शिरोगृहम्' इत्यभिधानात् । ६ बहशिखरयुक्तगृहम् । ६ नाट्यशालाः । १० सपीठाः । ११ धवलिताकाशाः । १२ देवभेदाः । १३ वाद्यताडने ।

वीयोनां मध्यभागेऽत्र स्तूपा नव समुद्यपुः । पद्मरागमयोत्तुङ्गावपुषः खाप्रलङ्घिनः ।।२६३।। जनानुरागास्ताद्र्प्य<sup>र</sup>म् ग्रापन्ना इव ते बभुः । सिद्धार्हत्प्रतिबिम्बोद्यः ग्राभितिश्चत्रमूर्तयः ।।२६४।। स्वोन्नत्या गगनाभोगे रुन्धानाः स्म विभान्त्यमो । स्तूपा विद्याघरराध्याः प्राप्तेज्या मेरवो यथा ।।२६४।। स्तूपाः समुच्छिता रेजुः ग्राराध्याः सिद्धचारणैः । ताद्र्प्यमिव बिश्राणाः नवकेवललब्धयः ।।२६६।। स्तूपानामन्तरेष्वेषां रत्नतोरणमालिकाः । बभुरिन्द्र धनुर्मय्य इव चित्रितखाङ्गणाः ।।२६७।। सच्छत्राः सपताकाश्च सर्वमङ्गलसम्भृताः । राजान इव रेजुस्ते स्तूपाः कृतजनोत्सवाः ।।२६८।। तत्राभिषच्य जैनेन्द्रीः ग्रर्चाः कीर्तितपूजिताः । ततः प्रदक्षिणीकृत्य भव्या मुदमयासिषुः ।।२६९।। स्तूपहम्यावलोरुद्धां भुवमुल्लङ्घ्य तां ततः । नभःस्फिटकसालोऽभू ज्जातं खिमव तन्मयम् ।।२७०।। विशुद्धपरिणामत्वाज्जनपर्यन्तसेवनात् । भव्यास्मेव बभौ सालस्तुङ्गसद्वृत्ततान्वतः ।।२७१।।

नृत्य आदिकी गोष्ठियों द्वारा भगवान्की आराधना कर रहे थे।।२६२।। महावीथियोंके मध्यभागमें नौ नौ स्तूप खड़े हुए थे, जोिक पद्मरागमणियोंके बने हुए बहुत ऊंचे थे और अपने अग्रभागसे आकाशका उल्लंघन कर रहे थे ।।२६३।। सिद्ध और अर्हन्त भगवान्की प्रतिमाओं के समूहसे वे स्तूप चारों ओरसे चित्र विचित्र हो रहे थे और ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मनुष्योंका अनुराग ही स्तुपोंके आकारको प्राप्त हो गया हो ॥२६४॥ वे स्तुप ठीक मेरुपर्वतके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार मेरुपर्वत अपनी ऊंचाईसे आकाशको घेरे हुए हैं उसी प्रकार वे स्तूप भी अपनी ऊंचाईसे आकाशको घेरे हुए थे, जिस प्रकार मेरपर्वत विद्याधरोंके द्वारा आराधना करने योग्य है उसी प्रकार वे स्तूप भी विद्या-धरोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे और जिस प्रकार सुमेरुपर्वत पूजाको प्राप्त है उसी प्रकार वे स्तूप भी पूजाको प्राप्त थे।।२६५।। सिद्ध तथा चारण मुनियोंके द्वारा आराधना करने योग्य वे अतिशय ऊंचे स्तूप ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो स्त्पोंका आकार धारण करती हुई भगवान्की नौ केवललब्धियां ही हों।।२६६।। उन स्तूपोंके बीचमें आकाशरूपी आंगनको चित्र-विचित्र करनेवाले रत्नोंके अनेक वन्दनवार बंधे हुए थे जोकि ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो इन्द्रधनुषके ही बंधे हुए हों।।२६७।। उन स्तूपोंपर छत्र लगे हुए थे, पताकाएं फहरा रही थीं, मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे और इन सब कारणोंसे वे लोगोंको बहुत ही आनन्द उत्पन्न कर रहे थे इसलिये ठीक राजाओं के समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि राजा लोग भी छत्र पताका और सब प्रकारके मंगलोंसे सहित होते हैं तथा लोगोंको आनन्द उत्पन्न करते रहते हैं ॥२६८॥ उन स्तूपोंपर जो जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाएं विराजमान थीं भव्यऌोग उनका अभिषेक कर उनकी स्तुति और पूजा करते थे तथा प्रदक्षिणा देकर बहुत ही हर्षको प्राप्त होते थे।।२६९॥

उन स्तूपों और मकानोंकी पंक्तियोंसे घिरी हुई पृथ्वीको उल्लंघन कर उसके कुछ आगे आकाशके समान स्वच्छ स्फटिकमणिका बना हुआ कोट था जोकि ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाश ही उस कोटरूप हो गया हो ॥२७०॥ अथवा विशुद्ध परिणाम (परिणमन) होनेसे और जिनेन्द्र भगवान्के समीप ही सेवा करनेसे वह कोट भव्यजीव-के समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि भव्यजीव भी विशुद्ध परिणामों (भावों) का धारक होता है और जिनेन्द्र भगवान्के समीप रहकर ही उनकी सेवा करता है। इसके सिवाय वह कोट भव्य जीवके समान ही तुङ्ग अर्थात् ऊंचा (पक्षमें श्रेष्ठ) और सद्वृत्त अर्थात्

१ स्तूपस्वरूपवत्त्वम् । २ विस्तारम् । ३ चारणमुनिभिः, देवभेदैश्च । ४ इन्द्रधनुभिनिवृत्ताः । ४ कीर्तिताश्च पूजिताश्च । ६ प्राप्तवन्तः । ७–सालोऽभाज्जातं ल० । ६ सालमयम् ।

खगेन्द्रं रुपसे व्यत्वात् द्वात्वाद चलत्वतः । कप्याद्विरिव ताद्र्ष्यम् द्यापन्तः 'पर्यगाद् विभुम् ।।२७२।। विक्षु सालोत्तमस्यास्य गोपुराण्युदिशिध्यन् । पद्मरागमयान्युच्चैः भव्यरागमयानि वा ।।२७३।। होयाः पूर्वं वदत्रापि मङगलद्वव्यसम्पदः । द्वारोपान्ते च निधयो ज्वलद्ग्मभीरमूर्तयः ।।२७४।। सतालमङ्गलच्छत्रचामरध्वजदर्पणाः । सुप्रतिष्ठकभृङगारकल्ञाः प्रतिगोपुरम् ।।२७४।। गदादिपाणयस्तेषु गोपुरेष्वभवन् सुराः । कमात् सालत्रये द्वाःस्या भौम भावनकल्पजाः ।।२७६।। ततः खस्फाटिकात् सालाद् श्रापीठान्तं समायताः । भित्तयः षोड्याभूवन् महावीध्यन्तराश्रिताः ।।२७६।। नभःस्फिटकिनिर्माणाः प्रसरिक्रमंलित्वषः । श्राद्यपीठतटालग्ना ज्योत्स्नायन्ते स्म भित्तयः ।।२७६।। श्रुचयो द्विताशेषवस्तु बिम्बा महोदयाः । भित्तयस्ता जगद्भुतुः श्रिधिवद्या इवाबभुः ।।२७६।। तासामुपरि विस्तीणौ रत्नस्तम्भैः समुद्धृतः । वियत्स्फिटकिनिर्माणः सश्रीः श्रीमण्डपोऽभवत् ।।२००।। सत्यं श्रीमण्डपः सोऽयं यत्रासौ परमेश्वरः । नसुरासुरसान्निध्यं स्वीचके त्रिजगच्छियम् ॥२०१।।

सुगोल (पक्षमें सदाचारी) था ।।२७१।। अथवा वह कोट बड़े बड़े विद्याधरोंके द्वारा सेवनीय था, ऊंचा था, और अचल था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो विजयार्ध पर्वत ही कोट-का रूप धारण कर भगवान्की प्रदक्षिणा दे रहा हो ॥२७२॥ उस उत्तम कोटकी चारों दिशाओं में चार ऊंचे गोपूर-द्वार थे जो पद्मरींगे मिणके बने हुए थे, और ऐसे मालूम पड़ते थे मानो भव्य जीवोंके अनुरागसे ही बने हों ।।२७३।। जिस प्रकार पहले कोटोंके गोपुरद्वारों पर मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं रक्खी हुई थीं उसी प्रकार इन गोपुरद्वारोंपर भी मंगलद्रव्यरूपी संपदाएं जानना चाहिये । और पहलेकी तरह ही इन गोपूरद्वारोंके समीपमें भी देदीप्यमान तथा गंभीर आकारवाली निधियां रक्खी हुई थीं ॥२७४॥ प्रत्येक गोपुरद्वारपर पंखा, छत्र, चामर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठक (ठौना), भुङ्गार और कलश ये आठ आठ मङ्गल द्रव्य रक्ले हुए थे ।।२७५।। तीनों कोटोंके गोपूरद्वारोंपर क्रमसे गदा आदि हाथमें लिये हुए व्यन्तर भवनवासी और कल्पवासी देव द्वारपाल थे। भावार्थ-पहले कोटके दरवाजों पर व्यन्तरदेव पहरा देते थे, दूसरे कोटके दरवाजोंपर भवनवासी पहरा देते थे और तीसर कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव पहरा दे रहे थे। ये सभी देव अपने अपने हाथों में गदा आदि हथियारोंको लिए हुए थे ॥२७६॥ तदनन्तर उस आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणिके कोटसे लेकर पीठपर्यन्त लम्बी और महावीथियों (बड़े बड़े रास्तों) के अन्तरालमें आश्रित सोलह दीवालें थीं। भावार्थ-चारों दिशाओंकी चारों महावीशियोंके अगल बगल दोनों ओर आठ दीवालें थीं और दो दो के हिसाबसे चारों विदिशाओं में भी आठ दीवालें थीं इस प्रकार सब मिलाकर सोलह दीवालें थीं। ये दीवालें स्फटिक कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी थीं और वारह सभाओंका विभाग कर रहीं थीं ॥२७७॥ जो आकाशस्फटिकसे बनी हुई, जिनकी निर्मल कान्ति चारों ओर फैल रही है और जो प्रथम पीठके किनारेतक लगी हुई हैं ऐसी वे दीवालें चाँदनीके समान आचरण कर रहीं थीं ।।२७८।। वे दीवालें अतिशय पवित्र थीं समस्त वस्तुओंके प्रतिबिम्ब दिखला रहीं थीं और बड़े भारी ऐश्वर्यके सहित थीं इसलिए ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो जगत्के भर्ता भगवान् वृषभदेवकी श्रेष्ठ विद्याएं हों।।२७९।। उन दीवालेंकि ऊपर रत्नमय खंभोंसे खड़ा हुआ और आकाशस्फटिकमणिका बना हुआ बहुत बड़ा भारी शोभायुक्त श्रीमंडप बना हुआ था ॥२८०॥ वह श्रीमंडप वास्तवमें श्रीमंडप था क्योंकि वहांपर परमेश्वर भगवान् वृषभदेवने मनुष्य, देव और धरेणेन्द्रोंके समीप तीनों लोकोंकी

१ प्रदक्षिणामकरोत् । २ इव । ३ द्वारपालकाः । ४ भौम – व्यन्तर । भावन – भवनवासी । ५ज्ञानातिशयाः ।

यो बभावम्बरस्यान्ति विम्बतान्या म्बरोपमः । त्रिजगज्जनतास्थानसङ्ग्रहावाप्तवैभवः ।।२६२॥ यस्योपरितले मुक्ता गृह्यकः कृसुमोत्कराः । विद्यपुस्तारकाञ्चङ्काम् ग्रधोभाजां नृणां हृदि ।।२६३॥ यत्र मरार् वर्भृङ्गसंसूच्याः कृसुमस्जः । न म्लानिमीयुर्जनाङ्गिष्ट् च्छायार्शत्यायश्याविष ।।२६४॥ नीलोत्पलोपहारेषु निलीना भूमराविलः । विरुत्ते रगमद् व्यक्ति यत्र साम्या दलक्षिता ।।२६४॥ योजनप्रमिते यस्मिन् सम्ममुर्नृ सुरासुराः । स्थिताः सुखमसम्बाधम् ग्रहो माहात्म्यमीशितुः ।।२६६॥ यस्मिन् शुचिम णिप्रान्तम् उपेता हं हंससन्तितः । गुण्यसादृ इययोगे ऽपि व्यज्यते रे स्म विकू जितः।।२६७॥ यद्भित्तयः स्वसङ्कान्तजगित्त्रतयविम्बकाः । चित्रिता इव संरेजुर्जगच्छृ विर्पणश्रियः ।। ।।२६६॥ रिष्यहत्सर्वत्प्रभाजालजलस्नित्यत्विम् । तीर्यावगाहनं रे चक्रुरिव देवाः सदानवाः ।।२६६॥

श्री (लक्ष्मी) स्वीकृत की थी।।२८१।। तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान दे सकनेके कारण जिसे बड़ा भारी वैभव प्राप्त हुआ है ऐसा वह श्रीमंडप आकाशके अन्तभागमें एसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रतिबिम्बित हुआ दूसरा आकाश ही हो । भावार्थ -श्रीमंडपका ऐसा अतिशय था कि उसमें एक साथ तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको स्थान मिल सकता था, और वह अतिशय ऊंचा तथा स्वच्छ था ।।२८२।। उस श्रीमंडपके ऊपर यक्षदेवोंके द्वारा छोड़े हुए फूलोंके समह नीचे बैठे हुए मनुष्योंके हृदयमें ताराओंकी शंका कर रहे थे ॥२८३॥ उस श्रीमंडपमें मदोन्मत्ता शब्द करते हुए भ्रमरोंके द्वारा सूचित होनेवाली फूलोंकी मालाएं मानो जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलों की छायाकी शीतलताके आश्रयसे ही कभी म्लानताका प्राप्त नहीं होती थीं-कभी नहीं मुरभाती थीं । भावार्थ-उस श्रीमंडपमें स्फटिकमणिकी दीवालोंपर जो सफेद फुलोंकी मालाएं लटक रहीं थीं वे रङ्गकी समानताके कारण अलगसे पहिचानमें नहीं आती थीं परन्तु उनपर शब्द करते हुए जो काले काले मदोन्मत्त भ्रमर बैठे हुए थे उनसे ही उनकी पहिचान होती थी। वे मालाएं सदा हरी भरी रहती थीं-कभी मुरभाती नहीं थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानुके चरण कमलोंकी शीतल छायाका आश्रय पाकर ही नहीं मुरभाती हो ।।२८४।। उस श्रीमण्डपमें नील कमलोंके उपहारोंपर बैठी हुई भ्रमरों की पंक्ति रङ्गकी सद्शताके कारण अलगसे दिखाई नहीं देती थी केवल गुंजारशब्दोंसे प्रकट हो रही थी ।।२८५।। अहा, जिनेन्द्र भगवान्का यह कैसा अद्भुत माहात्म्य था कि केवल एक योजन लम्बे चौड़े उस श्रीमण्डपमें समस्त मनुष्य, सुर और असुर एक दूसरेको बाधा न देते हुए सुखसे बैठ सकते थे ।।२८६।। उस श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियोंके समीप आया हुआ हंसोंका समूह यद्यपि उन मणियोंके समान रंगवाला ही था–उन्हींके प्रकाशमें छिप गया था तथापि वह अपने मधुर शब्दोंसे प्रकट हो रहा था ।।२८७।। जिनकी शोभा जगत्की लक्ष्मीके दर्पणके समान है ऐसी श्रीमण्डपकी उन दीवालोंमें तीनों लोकोंके समस्त पदार्थीके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे और उन प्रतिबिम्बोंसे वे दीवालें ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उनमें अनेक प्रकारके चित्र ही खींचे गये हों।।२८८।। उस श्रीमण्डपकी फैलती हुई कान्तिके समुदाय-रूपी जलसे जिनके शरीर नहलाये जा रहे हैं ऐसे देव और दानव ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी तीर्थमें स्नान ही कर रहे हों ॥२८९॥

१ —स्यान्ते ल०, द०, ६०। २ अपरव्योमसदृशः। ३ विभृत्वम्। ४ देवैः। ५ ध्वनत्। ६ रजैः। ७ वर्णसादृश्यात्। ८ पीठसहितैकयोजनप्रमाणे। ६ स्फटिकरत्नप्रान्तम्। १० प्राप्ताः। ११ शुभृगुणसास्य। १२ प्रकटीकियते स्म। १३ मुकुरशोभा। १४ लक्ष्मीमण्डपः। १५ मज्जनमः।

तबुद्धक्षेत्र'मध्यस्था प्रथमा पीठिका बभौ । वैद्द्यंरस्तिनर्माणा कुलाद्विशिखरायिता ॥२६०॥ तत्र षोडशसोपानमार्गाः स्युः षोडशान्तराः । महादिक्षु सभाकोष्ठप्रवेशेषु च विस्तृताः ॥२६१॥ तां पीठिकामलञ्चकुः म्रष्टमङ्गलसम्पदः । धर्मचक्राणि चोढाित प्रांशुंभियंक्षमूर्धभिः ॥२६२॥ सहस्राराणि तान्युद्धद्वत्तरदमीित रेजिरे । भानुबिम्बाितवोद्धन्ति पीठिकोदयपर्वतात् ॥२६३॥ द्वितीयमभवत् पीठं तस्योपिर हिरण्मयम् । दिवाकरकरस्पिधवपुरुद्धोतिताम्बरम् ॥२६४॥ तस्योपिरतले रेर्जुदिक्षवष्टासु महाध्वजाः । लोकपाला इवोत्तुङ्गाः सुरेशामभिसम्मताः ॥२६४॥ चक्रभवृषभामभोजवस्त्रींसहगद्दमताम् । मूलस्य च ध्वजा रेजुः सिद्धाष्टगुणितमंलाः ॥२६६॥ नूनं पापपरागस्य सम्मार्जनिमव ध्वजाः । कुर्वन्ति स्म मरुद्धतस्कुरदंशकृम्भिंतः ॥२६६॥ तस्योपिर स्कुरद्वत्तरोधिध्वंस्ततमस्ति । तृतीयमभवत् पीठं सवंरत्नमयं पृथु ॥२६५॥ तस्योपिर स्कुरद्वत्तरोधिध्वंस्ततमस्ति । तृतीयमभवत् पीठं सवंरत्नमयं पृथु ॥२६६॥ त्रिमेखलमदः पीठं पराद्ध्यंमणिनिमितम् । बभौ मेरिरवोपास्त्यं भर्तुं स्ताद्रप्यमाश्रितः ॥२६६॥ स चक्रश्चक्रवर्तीव सध्वजः सुरदिन्तवत् । भर्ममूर्तिमंहामेरुरिव पीठाद्विष्ट्वभौ ॥३००॥ पुष्पप्रकरमाष्ट्रातुं निलोना यत्र षट्पदाः । हेमच्छायासमाकान्ताः 'सौवर्णाः व रेजिरे ॥३०१॥

उसी श्रीमण्डपसे घिरे क्षेत्रके मध्यभागमें स्थित पहली पीठिका सुशोभित हो रही थी, वह पीठिका वैडूर्य मणिकी बनी हुई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कुलाचलकी शिखर ही हो ।।२९०।। उस पीठिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही वड़ी-बड़ी सीढ़ियां बनी हुई थीं । चार जगह तो चार महादिशाओं अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें चार महा-वीथियोंके सामने थीं और वारह जगह सभाके कोठोंके प्रत्येक प्रवेशद्वारपर थीं ।।२९१।। उस पीठिकाको अष्ट मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं और यक्षोंके ऊंचे उंचे मस्तकोंपर रक्खे हुए धर्मचक अलंकृत कर रहे थे।।२९२।। जिनमें लगे हुए रत्नोंकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे हजार हजार आराओंवाले वे धर्मचक्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसे उदय होते हुए सूर्यके विम्ब ही हों ।।२९३।। उस प्रथम पीठिकापर सुवर्णका बना हुआ दूसरा पीठ था, जो सूर्यकी किरणोंके साथ स्पर्धा कर रहा था और आकाशको प्रकाशमान बना रहा था ॥२९४॥ उस दूसरे पीठके ऊपर आठ दिशाओंमें आठ बड़ी-बड़ी ध्वजाएं सुशोभित हो रही थीं, जो बहुत ऊंची थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो इन्द्रोंको स्वीकृत आठ लोकपाल ही हों।।२९५।। चक्र, हाथी, बैल, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड़ और मालाके चिह्नसे सहित तथा सिद्ध भगवान्के आठ गुणोंके समान निर्मल वे ध्वजाएं बहुत अधिक सुशोभित हो रही थीं ।।२९६।। वार्युसे हिलते हुए देदीप्यमान वस्त्रोंकी फटकारसे वे ध्वजाएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो पापरूपी धूलिका संमार्जन ही कर रही हों अर्थात् पापरूपी धूलिको भाड़ ही रही हों ।।२९७।। उस दूसरे पीठपर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोंसे बना हुआ था, बड़ा भारी था और चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे अंधकारके समूहको नष्ट कर रहा था ।।२९८।। वह पीठ तीन कटनियोंसे युक्त था तथा श्रेष्ठ रत्नोंसे बना हुआ था इसिलये ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उस पीठका रूप धरकर समेरु पर्वत ही भगवान्की उपासना करनेके लिये आया हो ।।२९९।। वह पीठरूपी पर्वत चक्र सहित था इसलिये चक्रवर्तीके समान जान पड़ता था, ध्वजा सहित था इसलिये ऐरावत हाथीके समान मालूम होता था और सुवर्णका बना हुआ था इसलिये महामेरुके समान सुशोभित हो रहा था ।।३००।। पुष्पोंके समूहको सूंघनेके लिये जो भ्रमर उस पीठपर बैठे हुए थे उनपर सुवर्णकी छाया पड़ रही

१ तल्लक्ष्मीमण्डपावस्द्धक्षेत्रमध्ये स्थिता । २ षोडशस्तराः ल०, ट०। **षोडशच्छदाः ।** ३ उन्नतैः । ४ जम्भणैः । ५ सवर्णमयाः ।

स्रवरीकृतिनिःशेषभवनं भासुरद्युति । जिनस्येव वपुर्भाति यत् स्म देवासुराचितम् ॥३०२॥ ज्योति'गणपरोतत्वात् सर्वोत्तर'तयापि तत् । न्यक् चकार श्रियं मेरोर्घारणाच्च जगद्गुरोः ॥३०३॥ इंदृक्त्रिमेखलं पीठम् श्रस्योपिर जिनाधिषः । त्रिलोकिशिखरे सिद्धपरमेष्ठीव निर्बभौ ॥३०४॥ नभः "स्फिटिकसालस्य मध्यं योजनसम्मितम् । वनत्रय स्य रुन्द्वत्वं ध्व जरुद्धावने रिष ॥३०४॥ प्रत्येकं योजनं त्रेयं धूली "सालाच्च खातिका । गत्वा योजनमेकं स्याज्जिनदेशितविस्तृतिः ॥३०६॥ नभः स्फिटिकसालात्तु स्यादाराद् वनवेदिका । योजनार्धं तृतीयाच्च सालात् पीठं तदर्धगम् ॥३०७॥ क्रोशार्धं प्रतिप्ति स्याद् विष्कम्भो । रे । प्रत्येकं धनुषां रुन्द्रे स्यातामर्घाष्टमं शतम् ॥३०५॥ क्रोशार्धं रुन्द्रो महावीष्यो भित्तयः स्वोच्छितं विष्कृतिमिताः । रोन्द्रचेणाष्ट मभागेन र प्राक्षिता तदुच्छितः । रोन्द्रचेणाष्ट मभागेन र आक्षार्वाणीता तदुच्छितः । रहे ।

थी जिससे वे ऐसे सुज्ञोभित हो रहे थे मानो सुवर्णके ही बने हों।।३०१।। जिसने समस्त लोकको नीचा कर दिया है, जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान है और जो देव तथा घरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित है ऐसा वह पीठ जिनेन्द्र भगवान्के शरीरके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिनेन्द्र भगवानके शरीरने भी समस्त लोकोंको नीचा कर दिया था, उसकी कान्ति भी अतिशय देदीप्यमान थी, और वह भी देव तथा धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित था ॥३०२॥ अथवा वह पीठ सुमेरु पर्वतकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ज्योतिर्गण अर्थात् ज्योतिषी देवोंके समूहसे घिरा हुआ है उसी प्रकार वह पीठ भी ज्योति-र्गण अर्थात किरणोंके समृहसे घिरा हुआ था, जिस प्रकार सुमेरपर्वत सर्वोत्तर अर्थात सब क्षेत्रोंसे उत्तर दिशामें हैं उसी प्रकार वह पीठ भी सर्वोत्तार अर्थात् सबसे उत्कृष्ट था, और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत (जन्माभिषेकके समय) जगद्गुरु जिनेन्द्र भगवान्को धारण करता है उसी प्रकार वह पीठ भी (समवसरण भूमिमें) जिनेन्द्र भगवान्को धारण कर रहा था ॥३०३॥ इस प्रकार तीन कटनीदार वह पीठथा, उसके ऊपर विराजमान हुए जिनेन्द्र भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि तीन लोककी शिखरपर विराजमान हुए सिद्ध परमेष्ठी सुशोभित होते हैं ।।३०४।। आकाशके समान स्वच्छ स्फटिक मणियोंसे बने हुए तीसरे कोटके भीतरका विस्तार एक योजन प्रमाण था, इसी प्रकार तीनों वन (लतावन अशोक आदिके वन, और कल्पवृक्ष वन) तथा ध्वजाओंसे रुकी हुई भूमिका विस्तार भी एक एक योजन प्रमाण था और परिखा भी धलीसालसे एक योजन चल कर थी, यह सब विस्तार जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ है।।३०५-३०६ ।। आकाशस्फटिक मणियोंसे बने हुए कोटसे कल्पवृक्षोंके वनकी वेदिका आधा योजन दूर थी और उसी सालसे प्रथमपीठ पाव योजन दूरी पर था ।।३०७।। पहले पीठके मस्तकका विस्तार आधे कोशका था, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पीठकी मेखलाएं भी प्रत्येक साढ़ेसात सौ धनुष चौड़ी थीं ॥३०८॥ महावीथियों अर्थात् गोपुरद्वारोंके सामनेके बड़े बड़े रास्ते एक एक कोश चौड़े थे और सोलह दीवालें अपनी ऊंचाई से आठवें भाग चौड़ी

१ तेजोराशि, पक्षे ज्योतिष्कसमूहः । २ सर्वोस्कृष्टतयाः, पक्षे सर्वोत्तरदिवस्थतया । ३ अधः करोति स्म । ४ आकाशस्प्रिटकसालवलयाभ्यन्तरवित्रदेशः । पीठसहितः सर्वोऽप्येकयोजनिमत्यर्थः । १ बल्लीवनाशोकाद्युपवनकल्पवृक्षवनिमिति वनत्रयस्य । ६ ध्वजभूमेरपि प्रत्येकमेकयोजनप्रमाहन्द्रं स्यात् । ७ धूलिसालादारभ्य खातिकापर्यन्तमेकयोजनिमत्यर्थः । ६ पश्चाद्भागे । पुनराकाशस्प्रिटक-शालादन्तः । ६ तद्योजनस्याद्धंकोशं गत्वा प्रथमपीठं भवतीति भावः । १० दण्डसहस्रम् । ११ तृतीयपीठस्य । १२ विशालः । १३ प्रथमद्वितीयमेखले । १४ पञ्चाशद्यिकसप्तशतम्, चाप-प्रमितरुद्धे स्याताम् । १५ सिद्धार्थचत्यवृक्षादिना निश्चता । १६ तद्भित्तीनामुन्नतिः ।

ब्राब्दवण्डोण्छिता त्रेया जगतीर पीठमाबिमम् । द्वितीयञ्च तदर्षेन मितोण्छ्रायं बिहुर्बुधाः ॥३१०॥ ताबदुण्छितमन्त्यञ्च पीठं सिहासनोन्नतिः । धनुरेकमिहाम्नातं धर्मचक्रस्य चोण्छितः ॥३११॥ इत्युक्तेन विभागेन जिनस्यास्यायिका स्थिता । तन्मध्ये तदवैस्थानम् इतः १४णुत मन्मुखात् ॥३१२॥

शार्वुकिविक्तिक्षितम्

इत्युच्चैर्गणनायके निगदति व्यक्तं जिनास्थायिकां प्रव्यक्तैर्मधुरैर्वचोभिरुचितैस्तत्त्वार्थसम्बोधिभिः ।

'बुद्धान्तःकरणो विकासि वदनं बभ्रे नुपः श्रेणिकः

श्रीतः प्रातरिवाब्जिनीवनचयः प्रोन्मीलितं पङ्कुजम् ॥३१३॥

<sup>९</sup>सभ्याः <sup>७</sup>सभ्यतमामसभ्य<sup>८</sup>क्मतध्वान्तच्छिदं भारतीं

**भु**त्वा तामपवाङ्कमला<sup>र</sup> गणभृतः श्रीगौतमस्वामिनः ।

सार्दं योगिभिरागमन्<sup>१०</sup> जिनपतौ प्रीति स्फुरल्लोचनाः

प्रोत्फुल्लाः कमलाकरा इव रवेरासाद्य बीव्तिश्रियम् ।।३१४॥

## मालिनी च्छन्दः

स जयति जिननाथो यस्य कृष्वत्यपूजां
<sup>११</sup>विततिनषुरुदग्रामद्भुतश्रीमंहेन्द्रः ।

थीं। उन दीवालोंकी ऊंचाईका वर्णन पहले कर चुके हैं— तीर्थं करोंके शरीरकी ऊंचाईसे बारहगुनी ।।३०९।। प्रथम पीठरूप जगती आठ घनुष ऊंची जाननी चाहिये और विद्वान् लोग द्वितीय पीठको उससे आधा अर्थात् चार धनुष ऊंचा जानते हैं।।३१०।। इसी प्रकार तीसरा पीठ भी चार धनुष ऊंचा था, तथा सिंहासन और धर्मचक्रकी ऊंचाई एक घनुष मानी गई है।।३११।। इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार जिनेन्द्र भगवान्की समवसरण सभा बनी हुई थी अब उसके बीचमें जो जिनेन्द्र भगवान्के विराजमान होनेका स्थान अर्थात् गन्ध-कुटी बनी हुई थी उसका वर्णन भी मेरे मुखसे सुनो।।३१२।।

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य और तत्त्वार्थके स्वरूपका बोध करानेवाले वचनोंसे जिनेन्द्र भगवान्की समवसरण-सभाका वर्णन किया तब जिस प्रकार प्रातःकालके समय कमिलिनियोंका समूह प्रफुल्लित कमलोंको धारण करता है उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण प्रबोधको प्राप्त हुआ है ऐसे श्रेणिक राजाने अपने प्रफुल्लित मुखको धारण किया था अर्थात् गौतम स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकका मुखरूपी कमल हर्षसे प्रफुल्लित हो गया था ॥२१३॥ मिथ्यादृष्टियोंके मिथ्या-मतरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली, अतिशय योग्य और वचनसम्बन्धी दोषोंसे रिहत गणधर गौतम स्वामीकी उस वाणीको सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग मुनियोंके साथ साथ जिनेन्द्र भगवान्में परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे, उस समय उन सभी सभासदोंके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यकी किरणरूपी लक्ष्मीका आश्रय पाकर फूले हुए कमलोंके समूह ही हों ॥३१४॥ जिनके केवलज्ञानकी उत्तम पूजा करनेका अभिलाषी तथा अद्भुत विभूतिको धारण करनेवाला इन्द्र चारों

१ प्रथमपीठरूपा जगती । २ चतुर्दंण्डेन । ३ जिनस्यावस्थानम् । ४ इतः परम् । ५ प्रबुद्ध । ६ सभायोग्याः । ७ प्रशस्ततमाम् । ८ असतां मिथादृशां कृमत । १ अपगतवचनदोषाम् । १० आ समन्तात् प्राप्तवन्तः । ११ वितनितुमिच्छः ।

### द्वाविशं पर्व

समममरनिकायैरेत्य दूरात् प्रणमृः

समवसरणभूमि पित्रिये प्रेक्षमाणः ॥३१५॥

किमयममरसर्गः कि नु जैनानुभावः

किमृत नियतिरेषा कि वित्ववैन्द्रः प्रभावः।

इति विततवितर्केः कौतुकाव् वीक्ष्यमाणा

जयित सुरसमाजैर्भतुं रास्थानभूमिः ॥३१६॥

इत्यार्षे भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषव्टिलक्षणमहापुराणसङ्कप्रहे भगवत्समवसरणवर्णनं नाम द्वाविशं पर्वं

निकायोंके देवोंके साथ आकर दूरसे ही, नम्रीभूत हुआ था और समवसरण भूमिको देखता हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ था ऐसे श्री जिनेन्द्र देव सदा जयवन्त रहें ॥३१५॥ क्या यह देवलोककी नई सृष्टि हैं ? अथवा यह जिनेन्द्र भगवान्का प्रभाव है, अथवा ऐसा नियोग ही है, अथवा यह इन्द्रका ही प्रभाव है इस प्रकार अनेक तर्क-वितर्क करते हए देवोंके समूह जिसे बड़े कौतुकके साथ देखते थे ऐसी वह भगवान्की समवसरणभूमि सदा जयवन्त रहे ॥३१६॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षणं महापुराणके भाषानुवादमें समवसरणका वर्णन करनेवाला बाईसवां पर्व समाप्त हुआ।

# त्रयोविंशं पर्व

. . . . . .

श्रथ त्रिमेखलस्यास्य मूर्ष्टिन पीठस्य विस्तृते । स्फुरन्मणिविभाजालरिचतामरकार्मुके ॥१॥
सुरेन्द्रकरिविक्षिप्तपुष्पप्रकरशोभिनि । हसं तीव घनापायस्फु टल्तारकमम्बरम् ॥२॥
चलच्चामरसङ्घातप्रतिबिम्बनिभा गतः । हंसैरिव सरोबुद्धचा सेव्यमान तटे पृथौ ॥३॥
मार्तण्डमण्डलच्छायाप्रस्पिधिन महद्धिके । स्वर्धुनोक्षेननोकार्शः स्फिटकंपिटिते क्वचित् ॥४॥
पद्मरागसमुत्सपंन्मयूखंः क्वचिदा स्तृते । जिनपादतलच्छायाशोणि निवानुरञ्जिते ॥४॥
शुचौ स्निग्धे मृदुस्पर्शे जिनाङ्मिध्यस्पर्शपावने । पर्यन्तरिचतानेकमङ्गलद्रव्यसम्पिद ॥६॥
तत्र गन्धकुटी पृण्वी तुङ्गशालोपशोभिनीम् । रेराङ् निवेशयामास स्विमानातिशायिनीम् ॥७॥
त्रिमेखलाङ्किते पीठे सेषा गन्धकुटी बभौ । नन्दनादि वनश्रेणीत्रयाद् रिवेपिर चूलिका ॥६॥
यथा सर्वार्थसिद्धिवी स्थिता त्रिदिवमूर्धनि । तथा गन्धकुटी दीप्रा पीठस्याधि तलं बभौ ॥६॥
नानारत्नप्रभोत्सर्प यंत्कूटैस्ततमम्बरम् । सचित्रमिव भाति स्म सेन्द्रचापमिवाथवा ॥१०॥

अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोंकी कान्तिके समृहसे अनेक इन्द्रधनुषोंकी रचना कर रहा है, जो स्वयं इन्द्रके हाथोंसे फैलाये हुए पुष्पोंके समृहसे सुशोभित हो रहा था और उससे जो ऐसा जान पड़ता है मानो मेघोंके नष्ट हो जानेसे जिसमें तारागण चमक रहे हैं ऐसे शरद् ऋतुके आकाशकी ओर हँस ही रहा हो; जिसपर ढुरते हुए चमरोंके समूहसे प्रति-बिम्ब पड़ रहे थे और उनसे जो ऐसा जान गड़ता था मानो उसे सरोवर समभकर हंस ही उसके बड़े भारी तलभागकी सेवा कर रहे हों; जो अपनी कान्तिसे सूर्यमंडलके साथ स्पर्धा कर रहा था; बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंसे युक्त था, और कहीं कहींपर आकाश-गंगाके फेनके समान स्फटिक मणियोंसे जड़ा हुआ था; जो कहीं कहींपर पद्मरागकी फैलती हुई किरणोंसे व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवानुके चरणतलकी लाल-लाल कान्तिसे ही अनुरक्त हो रहा हो; जो अतिशय पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पर्शसे सहित था, जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंके स्पर्शसे पवित्र था और जिसके समीपमें अनेक मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएं रक्खी हुई थीं ऐसे उस तीन कटनी-दार तीसरे पीठके विस्तृत मस्तक अर्थात् अग्रभागपर कुबेरने गन्धकुटी बनाई। वह गन्ध-कूटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊंचे कोटसे शोभायमान थी और अपनी शोभासे स्वर्गके विमानोंका भी उल्लंघन कर रही थी।।१-७॥ तीन कटनियोंसे चिह्नित पीठपर वह गंधकुटी ऐसी सशोभित हो रही था मानो नन्दनवन, सौमनस वन और पाण्डुक वन इन तीन वनोंके ऊपर सुमेर पर्वतकी चुलिका ही सुशोभित हो रही हो ।।८।। अथवा जिस प्रकार स्वर्गलोकके ऊपर स्थित हुई सर्वार्थसिद्धि सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पीठके ऊपर स्थित हुई वह अति-शय देदीप्यमान गंधकुटी सुशोभित हो रही थी ॥९॥ अनेक प्रकारके रत्नोंकी कान्तिको फैलानेवाले उस गन्धकुटीके शिखरोंसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक चित्रोंसे सहित ही हो रहा हो अथवा इन्द्रधनुषोंसे युक्त ही

१ हसतीति हसन् तस्मिन् । २ –स्फुरत्तारक –ल०, म० । ३ व्याजादागतैः । ४ –तले ल०, इ०, द०, स०, म०, अ०, प० । ५ आतते । ६ अष्टणत्वेन । ७ पीवराम् । ६ धनदः । ६ नन्द-नसौमनसपाण्डुकवनश्रेणित्रयात् । १० इव । ११ दीप्ता प०, द०, ल० । १२ उपरि तले ।

योत् इणैः शिखरैबंद्धजयकेतनकोटिभिः । भुजशाखाः प्रसायेव नभोगानाजुह्र'षत ॥११॥
त्रिभिस्तलैरुपेताया भुवनत्रितयिश्वयः । प्रतिमेव बभौ व्योम'सरोमध्येऽम्बुबिम्बता ॥१२॥
स्यूलैर्मुक्तामये जिलैः लम्बमानैः समन्ततः । महाब्धिभिरिवानीतैः योपायनशतैरभात् ॥१३॥
हंमैजिलैः क्वचित् स्थूलैः श्रायतैर्या विविद्युते । कल्पाद्यिभोद्भवैः 'वींप्रैः प्रारोहै 'रिव लम्बितैः ॥१४॥
रत्नाभरणमालाभिः लम्बिताभिरितोऽमुतः । या बभौ स्वगैलक्ष्मयेव प्रहि तोपायनिद्धिः ॥१४॥
स्राभरणमालाभिः लम्बिताभिरितोऽमुतः । या बभौ स्वगैलक्ष्मयेव प्रहि तोपायनिद्धिः ॥१४॥
स्राभराकृष्टगन्धान्धमाद्यन्मधुपकोटिभिः । जिनेन्द्रमिव "तुष्टूषुः श्रभाव् या मुखरीकृता ॥१६॥
स्तुवत्सुरैन्द्रसंवृ व्धगद्यपद्यस्तवस्वनैः । सरस्वतीव भाति स्म या विभु स्तोतुमुद्यता ॥१७॥
रत्नालोकैविसर्पद्भिः या वृत्तांद्धणो व्यराजत । जिनेद्राह्यप्रभालक्ष्म्या घटितेव महाद्युतिः ॥१६॥
या प्रोत्सर्पद्भिराहृतमदालिकुलसङ्कुलैः । धूपैविशामिवायामं प्रमि तसुस्ततधूमकैः ॥१६॥
गन्धेगैन्धमयोवासीत् सृष्टिः पुष्पयीव च । पुष्पेष् पमयीवाभाव् धूपैर्या विग्वसिपिभः ॥२०॥
सुगन्धियूपिनःश्वासा सुमनोमालभारिणी । नानाभरणदीप्ताङ्गी या वधुरिव विद्यते ॥२१॥

हो रहा हो ।।१०।। जिनपर करोड़ों विजयपताकाएं बंधी हुई हैं ऐसे ऊंचे शिखरोंसे वह गंधकुटी ऐसी जान पडती थी मानो अपने हाथोंको फैलाकर देव और विद्याधरों को ही बुला रही हो ।।११।। तीनों पीठों सिहत वह गंधकटी ऐसी जान पडती थी मानो आकाशरूपी सरोवरके मध्यभागमें जलमें प्रतिविम्बित हुई तीनों लोकोंकी लक्ष्मीकी प्रतिमा ही हो ।।१२।। चारों ओर लटकते हुए बड़े बड़े मोतियोंकी भालरसे वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बड़े बड़े समुद्रोंने उसे मोतियोंके सैकड़ों उपहार ही समर्पित किये हों ।।१३।। कहीं कहीं पर वह गन्धकुटी सुवर्णकी बनी हुई मोटी और लम्बी जालीसे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले लटकते हुए देदीप्यमान अंकुरोंसे ही सुशोभित हो रही हो ॥१४॥ जो स्वर्ग की लक्ष्मीके द्वारा भेजे हुए उपहारोंके समान जान पड़ती थी ऐसी चारों ओर लटकती हुई रत्नमय आभरणोंकी मालासे वह गन्धकुटी बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी ॥१५॥ वह गन्धकुटी पुष्पमालाओंसे खिचकर आये हुए गन्धसे अन्बे करोड़ों मदोन्मत्त भ्रमरोंसे शब्दायमान हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति ही करना चाहती हो ॥१६॥ स्तुति करते हुए इन्द्रके द्वारा रचे हुए गद्य-पद्यरूप स्तोत्रोंके शब्दोंसे शब्दायमान हुई वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान्का स्तवन करनेके लिये उद्यत हुई सरस्वती हो ॥१७॥ चारों ओर फैलते हुए रत्नोंके प्रकाशसे जिसके समस्त अंग ढके हुए हैं ऐसी वह देदीप्यमान गन्धकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्के शरीरकी लक्ष्मीसे ही बनी हो ।।१८।। जो अपनी सुगन्धिसे बुलाये हुए मदोन्मत्त भ्रमरोंके समूहसे व्याप्त हो रहा है और जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा है ऐसी सुगन्धित धूपसे वह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो दिशाओं की लम्बाई ही नापना चाहती हो ।।१९॥ सब दिशाओं में फैलती हई सुगन्धिसे वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुगन्धिसे ही बनी हो, सब दिशाओं में फैले हुए फुलोंसे ऐसी मालूम होती थी मानो फुलोंसे ही बनी हो और सब दिशाओं में फैलते हुए धूपसे ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो धूपसे ही बनी हो।।२०।। अथवा वह गन्धकुटी स्त्रीके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार स्त्रीका निःश्वास सुगन्धित होता है उसी प्रकार उस गन्धकटीमें जो धूपसे सुगन्धित वायु बह रहा था वही उसके

१ आह्वयति स्म । २ आकाशसरोवरजलमध्ये । ३ दामभिरित्यर्थः । ४ दीप्तैः ल०, प०, द० । ५ शिफाभिः । ६ प्रेषित । ७ स्तोतुमिच्छः । ⊏ रचित । ३६ प्रमातुमिच्छुः ।

धूपगन्धं जिनेन्द्राङ्गसौगन्ध्यबहलीकृतैः । सुरभोकृतविश्वार्थ्यां याधाद् गन्धकुटीश्रुतिम् ।।२२।। गन्धानामिव या सूतिर्भासां पेवाधिदेवता । शोभानां प्रसवक्ष्मेव या लक्ष्मीमधिकां दधे ।।२३।। धनुषां षट्शतीमेषा विस्तीर्णा तावदायता । विष्कम्भात् साधिकाच्छाया मानोन्मानप्रमान्विता ।।२४।

विद्युन्मालावृत्तम्

र्ततस्या मध्ये सैंहं पीठं नानारत्नवाताकीर्णम् । मेरोः शृङगं न्यक्कुवर्णिः चक्रे शकादेश्शाद् वित्तेट्<sup>११</sup> ॥२४॥ भानु ह्रोपि<sup>१९</sup> श्रीमद्धैमं नुङगं भक्त्या जिष्णु<sup>९१</sup> भक्तुम्<sup>१४</sup>। मेरुः शृङगं <sup>१९</sup>स्वं वा<sup>१९</sup> निन्ये पीठव्याजाद्दी<sup>१७</sup>प्रभासा

# समानिकावृत्तम्

यत्प्रसर्पदंशुद॰टिदङमुखं महिद्धभासि । चारुरत्नसारमूर्ति भासते स्म नेत्रहारि ॥२७॥ पृथुप्रदीप्तदेहकं स्फुरत्प्रभाप्रतानकम् । परार्ध्यरत्नभासुरं सुराद्विहासि<sup>१८</sup> यद् बमौ ॥२८॥

सुगन्धित निःश्वासके समान था । स्त्री जिस प्रकार फूलोंकी माला धारण करती है उसी प्रकार वह गन्धकुटी भी जगह जगह मालाएं धारण कर रही थी, और स्त्रीके अंग जिस प्रकार नाना आभरणोंसे देदीप्यमान होते हैं उसी प्रकार उस गन्धक्टीके अंग (प्रदेश) भी नाना आभरणोंसे देदीप्यमान हो रहे थे ।।२१।। भगवान्के शरीरकी सुगन्धिसे बढ़ी हुई धुपकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी थीं इसलिये ही वह गन्धकुटी इस सार्थक नामको धारण कर रही थी।।२२।। अथवा वह गन्ध-कुटी ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवाली ही हो, कान्तिकी अधिदेवता अर्थात् स्वामिनी ही हो और शोभाओंको उत्पन्न करनेवाली भूमि ही हो ॥२३॥ वह गन्धकुटी छह सौ धनुष चौड़ी थी, उतनी ही लम्बी थी और चौड़ाईसे कुछ अधिक ऊंची थी इस प्रकार वह मान और उन्मानके प्रमाणसे सहित थी ॥२४॥ उस गन्धकुटीके मध्यमें धनपतिने एक सिंहासन वनाया था जो कि अनेक प्रकारके रत्नों के समृहसे जड़ा हुआ था और मेरु पर्वतके शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ।।२५।। वह सिंहासन सुवर्णका वना हुआ था, ऊंचा था, अतिशय शोभायुक्त था और अपनी कान्तिसे सूर्यको मी लज्जित कर रहा था तथा ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेके लिये सिंहासनके बहानेसे सुमेरु पर्वत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान शिखरको ले आया हो ।।२६।। जिससे निकलती हुई किरणोंसे समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही थीं, जो बड़े भारी ऐश्वर्यसे प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार लगे हुए सुन्दर रत्नोंसे अतिशय श्रेष्ठ और जो नेत्रोंको हरण करनेवाला था ऐसा वह सिहासन बहुत ही शोभायमान हो रहा था ।।२७।। जिसका आकार बहुत बड़ा और देदीप्यमान था, जिससे कान्तिका समुह निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे प्रकाशमान था और जो अपनी शोभासे मेरु पर्वतकी भी हंसी करता था ऐसा वह सिंहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥

१ विश्वाशा ल०, म० । विश्व जगत् । अर्थ्याम् अर्थादनपेताम् । २ संज्ञाम् । ३ कान्ती-नाम् । ४ गन्धकुटी । ५ उत्पत्ति । ६ सैषा ल०, म० । ७ विष्कम्भा किञ्च्दिधिकोत्सेषा । = गन्धकुट्याः । ६ अधःकुर्वाणम् । १० शासनात् । ११ धनदः । १२ भानुं ह्रेपयित लज्जयित । १३ सर्वज्ञम् । १४ भजनाय । १५ आत्मीयम् । १६ इव । १७ दीप्तं ल०, म० । १८ सुराद्विं हसतीत्येवं शीलम् ।

### अनुष्दुप्

विष्टरं तदलञ्चके भगवानादितीर्थंकृत् । चतुभिरङगुलैः स्वेन मिहम्ना स्पृष्टतत्तालः ॥२६॥ तत्रासीनं तमिन्द्राद्याः परिचेष्ठ'मंहेज्यया । पुष्पवृष्टिः प्रवर्षन्तो नभोमार्गाद् घना इव ॥३०॥ प्रपप्तत्कौसुमी वृष्टिः प्रोर्णु वाना नभोऽङगणम् । दृष्टिमालेव मत्तालिमाला वाचालिता नृणाम् ॥३१॥ द्विषड्यो'जनभूभागम् श्रामुक्ता सुरवारिदैः । पुष्पवृष्टिः पतन्ती सा व्यधान्चित्रं रजस्ततम् ॥३२॥

## चित्रपदावृत्तम्

वृष्टिरसौ कुसुमानां तुष्टिकरी प्रमदानाम् । दृष्टिततीरनुकृत्य स्प्रष्टुरपप्तदुपान्ते ।।३३॥ षट्पदवृन्दिवकीणें: पुष्परजोभिरुपेता । वृष्टिरमर्त्यविसृष्टा सौमन सो रुख्येऽसौ ॥३४॥ शीतलैर्वारिभिर्माङ्कगैराद्विता कौसुमी वृष्टिः । षड्भेदैराकुलापप्तत् पत्युरग्रे ततामोदा ॥३४॥

# भुजगशशिभुतावृत्तम्

मरकतहरितैः पत्रैर्मणिमयकुसुमैदिचत्रैः । मरुदुपविधुताः शाखादिचरमधृत महाशोकः ॥३६॥ मदकलविरुतेभ् ङगेरपि परपुष्टविहङ्गगैः । स्तुतिमिव भर्तुरशोको मुखरितदिककुरुते स्म ॥३७॥

प्रथम तीर्थं कर भगवान् वृषभदेव उस सिंहासनको अलंकृत कर रहे थे । वे भगवान् अपने माहात्म्यसे उस सिंहासनके तलसे चार अंगुल ऊंचे अधर विराजमान थे उन्होंने उस सिहासनके तलभागको छुआ ही नहीं था ॥२९॥ उसी सिहासनपर विराज-मान हुए भगवानुकी इन्द्र आदि देव बड़ी बड़ी पूजाओं द्वारा परिचर्या कर रहे थे और मेघोंकी तरह आकाशसे पूष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ।।३०।। नदोन्मत्ता भ्रमरोंके समहसे शब्दायमान तथा आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करती हुई पुष्पोंकी वर्षा ऐसी पड़िरही थी मानो मनुष्योंके नेत्रोंकी माला ही हो ।।३१।। देवरूपी बादलोंद्वारा छोड़ी जाकर पड़ती हुई पूष्पोंकी वर्षाने बारह योजन तकके भूभागको पराग (धूलि)से व्याप्त कर दिया था यह एक भारी आश्चर्यकी बात थी । भावार्थ–यहां पहले विरोध मालूम होता है क्योंकि वर्षासे तो धूलि शान्त होती है न कि बढ़ती है परन्तु जब इस बातपर ध्यान दिया जाता है कि वह पूष्पोंकी वर्षा थी और उसने भूभागको पराग अर्थात् पुष्पोंके भीतर रहनेवाले केशरके छोटे-छोटे कणोंसे व्याप्त कर दिया था तब वह विरोध दूर हो जाता है यह विरोधामास अलंकार कहलाता है ।।३२।। स्त्रियोंको संतुष्ट करनेवाली वह फूलोंकी वर्षा भगवान्के समीपमें पड़ रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो सित्रयोंके नेत्रोंकी संतति ही भगवान्के समीप पड़ रही हो।।३३।। भ्रमरोंके समूहोंके द्वारा फैलाये हुए फूलोंके परागसे सहित तथा देवोंके द्वारा बरसाई वह पुष्पोंकी वर्षा बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी ।।३४।। जो गंगा नदीके शीतल जलसे भीगी हुई है, जो अनेक भ्रमरोंसे व्याप्त है और जिसकी सुगन्धि चारों ओर फैली हुई है ऐसी वह पुष्पोंकी वर्षा भगवान्के आगे पड़ रही थी ॥३५॥

भगवान्के समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतमणिके बने हुए हरे-हरे पत्ते और रत्नमय चित्र-विचित्र पूलोंसे सहित था तथा मन्द-मन्द वायुसे हिलती हुई शाखाओंको धारण कर रहा था ॥३६॥ वह अशोकवृक्ष मदसे मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों और कोयलोंसे समस्त दिशाओंको शब्दायमान कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता थो मानो

१ परिचर्या चिकरे । सेवा चकुरित्यर्थः । २ आच्छादयन्ती । ३ द्वादशयोजनप्रमितभूभागं व्याप्य । ४ आ समन्तानमुक्ता । ५ विस्ततम् । ६ स्त्रीणाम् । ७ सुमनसा कुसुमानां सम्बन्धिनी ।

### महापुराग्म्

रुक्मवतीवृत्तम्

ब्यायतशाखादोश्चलनैः स्वैः नृत्तमथासौ कर्तुं मिवाग्रे । पुष्पसमूहैरञ्जलिमिद्धं भर्तु रकार्षीद् व्यक्तमशोकः ॥३८॥

पणवश्त्तम्

रेजेऽशोकतरुरसौ रुन्धन्मागं व्योमचर'महेशानाम् । तन्वन्योजनविस्तृताः शाखा धुन्वन् शोकमयमदो ध्वान्तम् ॥३६॥

उपस्थिताषृत्तम्

सर्वा हरितो विटपैस्ततेः सम्मार्ष्टु मिवोद्यतघीरसौ । दयाय द्विकचैः कुसुमोत्करैः पुष्पोपह ति विदधद् द्वुमः ॥४०॥

मयूरसारिणीवृत्तम्

वज्रम् 'लबद्धरत्न'बुघ्नं सज्जपा"भरत्नचित्रसूनम् । मत्तकोकिलालिसेय्यमेनं चकुरम्यमङ्घ्यपं सुरेशाः ॥४१॥

छन्द (?)

छत्रं धवलं रुचिमत्कान्त्या चार्वन्द्रोमजयद्वचिरां लक्ष्मीम् । त्रेथा रुवचे शशभून्त्नं सेवां विद्यवज्जगतां पत्युः ॥४२॥ छत्राकारं दथदिव चान्द्रं बिम्बं शुभ्रं छत्रत्रितयमदो बाभा सत् । मुक्ताजालैः किरणसमूहैर्वा स्वैश्चके सुत्रामवचनतो रैराट्रे ॥४३॥

भगवान्की स्तुति ही कर रहा हो।।३७।। वह अशोक वृक्ष अपनी लम्बी-लम्बी शाखारूपी भुजाओंके चलानेसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के आगे नृत्य ही कर रहा हो और पुष्पोंके समूहोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्जलि ही प्रकट कर रहा हो ।।३८।। आकाशमें चलनेवाले देव और विद्याधरोंके स्वामियोंका मार्ग रोकता हुआ अपनी एक योजन विस्तारवाली शाखाओंको फैलाता हुआ और शोकरूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ वह अशोकवृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था ।।३९।। फूले हुए पुष्पोंके समूहसे भगवान्के लिये पुष्पोंका उपहार समर्पण करता हुआ वह वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन फैली हुई शाखाओंसे दिशाओंको साफ करनेके लिये ही तैयार हुआ हो ।।४०।। जिसकी जड़ वज्रकी बनी हुई थी, जिसका मूल भाग रत्नोंसे देदीप्यमान था, जिसके अनेक प्रकारके पुष्प जपापुष्पकी कान्तिके समान पद्मराग मणियोंके बने हुए थे और जो मदोन्मत्त कोयल तथा भ्रमरोंसे सेवित था ऐसे उस वृक्षको इन्द्रने सब वृक्षोंमें मुख्य बनाया था ।।४१।। भगवान्के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र लगा हुआ था उसने चन्द्रमाकी लक्ष्मीको जीत लिया था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवकी सेवा करनेके लिये तीन रूप धारण कर चन्द्रमा ही आया हो ।।४२।। वे तीनों सफेंद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छत्रका आकार धारण करनेवाले चन्द्रमाके विम्ब ही हों, उनमें जो मोतियोंके समूह लगे हुए थे वे किरणोंके समान जान पड़ते थे । इस प्रकार उस छत्र त्रितयको कुबेरने इन्द्रकी आज्ञासे <mark>बनाया था</mark>

१ गगनचरमहाप्रभूणाम् । २ दिशः । ३ व्याप्नोति स्म । ४ उपहारम् । **५ अङ्घृ।** ६ मूलोपरिभागम् । ७ प्रशस्तजपाकुसुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसूनम् । ६ चन्द्रसम्बन्धिनीम् । ६ भशं विराजमानमः । १० कवेरः ।

### इन्द्रवजावृत्तम्

रत्नैरर्नकैः खितं पराध्यैः उद्यद्दिनेशिश्यमाहसिद्धः। छत्रत्रयं तद्गुरुचेऽति<sup>र</sup>वीष्यं चन्द्राकंसम्पर्कविनिर्मतं वा ॥४४॥ सन्मौक्तिक<sup>े</sup> वाद्धिजलायमानं सश्चीकिमन्दुद्युतिहारि हारि । छत्रत्रयं तल्लसिदन्द्र<sup>1</sup>वज्यं दध्ये परां कान्तिमुपेत्य नाथम् ॥४४॥

## वंशस्थवृत्तम्

किमेष हासस्तन्ते जगन्छियाः किमु प्रभोरुत्लसितो यशोगणः । उत स्मयो धर्मनृपस्य निर्मलो जगत्त्रयानः दकरो नु चन्द्र माः ॥४६॥ इति प्रतकं जनतामनस्वदो वितन्वदिद्धा तपवारणत्रयम् । बभौ विभोर्मोहविनिजयाजितं यशोमयं बिम्बमिव त्रिधास्थितम् ॥४७॥

# **उपेन्द्रवज्रावृ**त्तम्

पयःपयोधेरिव वीचिमाला प्रकीर्णकानां समितिः समन्तात् । जिनेन्द्रपर्यन्तनिषेविपक्षकरोत्करैराविरभदं विघृता ॥४८॥

# **उपजाातेषृत्त**ः

पीयूषशत्कैरिव<sup>°</sup> निर्मिताङ्गी चान्द्रै<sup>८</sup>रिवांशैर्घटिताऽमलश्रौः । जिनाङघिपर्यन्तमुपेत्य <sup>°</sup>भेजे प्रकीर्णकाली गिरिनिर्भराभाम्<sup>१०</sup> ॥४६॥

।।४३।। वह छत्रत्रय उदय होते हुए सूर्यकी शोभाकी हँसी उड़ानेवाले अनेक उत्तम-उत्तम रत्नोंसे जड़ा हुआ था तथा अतिशय निर्मल था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्क (मेल) से ही बना हो ॥४४॥ जिसमें अनेक उत्तम मोती लगे हुए थे, जो समुद्रके जलके समान जान पड़ता था, बहुत ही सुशोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिको हरण करनेवाला था, मनोहर था और जिसमें इन्द्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे ऐसा वह छत्रत्रय भगवान्के समीप आकर उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था ।।४५।। क्या यह जगत्रूपी लक्ष्मीका हास फैल रहा है ? अथवा भगवान्का शोभायमान यशरूपी गुण है ? अथवा धर्मरूपी राजाका मन्द हास्य है ? अथवा तीनों लोकोंमें आंनन्द करनेवाला कलङ्करहित चन्द्रमा है, इस प्रकार लोगोंके मनमें तर्क-वितर्क उत्पन्न करता हुआ वह देदीप्यमान छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोहरूपी शत्रुको जीत लेनेसे इकट्ठा हुआ तथा तीन रूप धारण कर ठहरा हुआ भगवान्के यशका मण्डल ही हो ॥४६–४७॥ जिनेन्द्र भगवान्के समीपमें सेवा करनेवाले यक्षोंके हाथोंके समूहोंसे जो चारों ओर चमरोंके समृह ढुराये जा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसागरके जलके समूह ही हीं ।।४८।। अत्यन्त निर्मल लक्ष्मीको धारण करनेवाला वह चमरोंका समृह ऐसा जान पड़ता था मानो अमृतके टुकड़ोंसे ही बनाहो अथवा चन्द्रमाके अंशों ही रचा गया हो तथा वही चमरोंके समृह भगवान्के चरणकमलोंके समीप पहुँचकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो

१ नितरां धवलम् । २ प्रशस्तमौक्तिकत्वादिति हेतुर्गाभतिमदम् । ३ विलसदिन्द्रनीलमाणि-क्यवज्रो यस्य । ४ हासः । ५ दीप्त । ६ चामराणाम् । ७ खण्डैः । द चन्द्रसम्बन्धिभिः । ६ भूजे द० । १० –निर्भराभा द०, ल०, इ० ।

जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयं विवापगा स्याविति तक्यंमाणा ।
पङ्गाकिति क्रिं शुचिचामराणां यक्षैः सलीलं परिवीजितानाम् ॥५०॥ जैनी किमङ्गयुतिरुद्भू 'वन्ती किमिन्दुभासां तितरापतन्तीं ।
इति स्म शङ्कां तनुते पतन्ती सा चामराली शरिवन्दुशुश्रा ॥५१॥ सुधामलाङगी रुचिरा विरेजे सा चामराणां तित्रहलसन्ती ।
क्षीरोदफेनाविल्रुच्चलन्ती मरुद्विधूतेव मिमद्धकान्तिः ॥५२॥ लक्ष्मीं परामाप परा पतन्ती शशाङ्कपीयूषसमानकान्तिः ।
सिषेविष्युस्तं जिनमाव्रजन्ती पयोधिवेलेव सुचामराली ॥५३॥

### उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

पतन्ति हंसाः किमु मेघमार्गात् किमुत्पतन्तीक्वरतो यशांसि । विशङक्यमानानि सुरैरितीशः पेतुः समन्तात् सितचामराणि ॥५४॥

#### उप जातिः

यक्षेरुदक्षिप्यत चामराली दक्षैः सलीलं कमलायताक्षैः । न्यक्षेषि भर्तु वितता वलक्षा तरङगमालेव मरुद्भिरब्धेः ॥५५॥ जिनेन्द्रभक्त्या सुरिनम्नगेव तद्वचा १० जमेत्याम्बरतः पतन्ती । सा निर्वभौ चामरपङक्तिरुक्कैः ज्योस्निव भव्योरुकुमुद्दतीनाम् ॥५६॥

किसी पर्वतसे भरते हुए निर्भर ही हों ।।४९॥ यक्षोंके द्वारा लीलापूर्वक चारों ओर दुराये जानेवाले निर्मल चमरोंकी वह पङ्क्ति वड़ी ही सुशोभित हो रही थी और लोग उसे देखकर ऐसी तर्क किया करते थे मानो यह आकाशगंगा ही भगवान्की सेवाक लिये आई हो ।।५०॥ शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान सफेद वह पड़ती हुई चमरोंकी पंक्ति ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान्के शरीरकी कान्ति ही ऊपरको जा रही है अथवा चन्द्रमाकी किरणोंका समूह ही नीचेकी ओर पड़ रहा है ॥५१॥ अमृतके समान निर्मल शरीरको धारण करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान वह दुरती हुई चमरोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायुसे कम्पित तथा देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाली हिलती हुई और समुद्रके फेनकी पड़ कित ही हो ॥५२॥ चन्द्रमा और अमृतके समान कान्तिवाली ऊपरसे पड़ती हुई वह उत्तम चमरोंकी पंक्ति बड़ी उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेकी इच्छासे आती हुई क्षीर-समुद्रकी वेला ही हो ॥५३॥ क्या ये आकाशसे हस उत्तर रहे हैं अथवा भगवान्का यश ही ऊपरको जा रहा है इस प्रकार देवोंके द्वारा शंका किये जानेवाले वे सफेद चमर भगवान्के चारों ओर दुराये जा रहे थे ॥५४॥

जिस प्रकार वायु समुद्रके आगे अनेक लहरोंके समूह उठाता रहता है उसी प्रकार कमलके समान दीर्घ नेत्रोंको धारण करनेवाले चतुर यक्ष भगवान्के आगे लीलापूर्वक विस्तृत और सफेद चमरोंके समूह उठा रहे थे अर्थात् ऊपरकी ओर ढोर रहे थे ॥५५॥ अथवा वह ऊंची चमरोंकी पंक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरोंका बहाना प्राप्त कर जिनेन्द्र भगवान्की भक्तिवश आकाशगंगा ही आकाशसे उतर रही हो अथवा भव्य जीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित करनेके लिये चाँदनी ही नीचेकी ओर आ रही हो ॥५६॥

१ उद्गच्छन्ती । २ मयूलानाम् । ३ आ समन्तात् पतन्ती । ४ समृद्ध । ५ सेवितुमिच्छुः । ६ आगच्छन्ती । ७ प्रभोः । ६ प्रभोरुपरि । .६ घवला । 'वलक्षो घवलोऽर्जुनः' इत्यभिधानात् । १० चामरव्याज ।

#### त्रयोविशं पर्व

इत्यात्ततोषैः स्फ्<sup>र</sup>रदक्षयक्षैः प्रवीज्यमानानि शशाङ्क<sup>र</sup>मांसि । रेजुर्जगन्नाथगुणोत्कर्रवा स्पर्धा वितन्तन्त्यिधचामराणि<sup>३</sup> ॥५७॥ लसत्सुधाराशिविनर्मलानि तान्यप्रमेयद्युतिकान्तिभाञ्जि । विभोर्जगत्प्राभवमद्वितीयं शशंसुरुच्चैश्चमरीरहाणि ॥५८॥ लक्ष्मीसनालिङ्गतवक्षसोऽस्य श्रीवृक्षचिह्नं दधतो जिनेशः<sup>४</sup> । प्रकीर्णकानासमितद्युतीनां 'धीन्द्राश्चतुःषष्टिमुदाहरन्ति<sup>र्ष</sup> ॥५६॥ जिनेश्वराणामिति चामराणि प्रकीर्तितानीह सनातनानाम् । स्रधीर्धमानानि भवन्ति तानि "चन्नेश्वराद् यावदसौ सुराजा ॥६०॥

# तांटकवृत्तम्

सुरहुन्दुभयो मधुरध्वनयो निनदन्ति तदा स्म नभोविवरे । जलदागमञ्जिक्किस्त्मदिभिः शिखिभिः परिवीक्षितपद्धतयः ॥६१॥ पणवस्तुणवैः कलमन्द्रस्तैः सहकाहलशज्ज्ञ्यमहापटहैः । ध्वनिरुत्ससृजे ककुभां विवरं मुखरं विद्यत्पिद्यच्च नभः ॥६२॥ घनकोणहताः सुरपाण<sup>८</sup>विकैः कुपिता इव ते सुसदां पटहाः । ध्वनिमुस्ससृजुः किमहो वठराः<sup>१०</sup> परिताडयथेति<sup>११</sup> विसृष्टिगिरः ॥६३॥

इस प्रकार जिन्हें अतिलय संतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हैं ऐसे यक्षोंके द्वारा हुराये जानेवाले वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर ऐसे स्द्योभित हो रहे थे मानो भगवान्के गणसम्होंके साथ स्पर्धा ही कर रहे हों ॥५७॥ शोभायमान अमृतकी राशिके समान निर्मेल और अपरिमित तेज तथा कान्तिको धारण करनेवाले वे चमर भगवान् वृषभदेवके अद्वितीय जगत्के प्रभुत्वको सूचित कर रहे थे ॥५८॥ जिनका वक्षःस्थल लक्ष्मीसे आलिंगित है और जो श्रीवृक्षका चिह्न धारण करते हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्रदेवके अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोंकी संख्या विद्वान लोग चौसठ बतलाते हैं ॥५९॥ इस प्रकार सनातन भगवान् जिनेन्द्रदेवके चौसठ चमर कहे गये हैं और वे ही चमर चक्रवर्तीसे लेकर राजा पर्यन्त आधे आधे होते हैं अर्थात् चक्रवर्तीके बत्तीस, अर्धचक्रीके सोलह, मण्डलेश्वरके आठ, अर्धमण्डलेश्वरके चार, महाराजके दो और राजाके एक चमर होता है।।६०।। इसी प्रकार उस समय वर्षाऋतुकी शंका करते हुए मदोन्मत्त मयूर जिनका मार्ग बड़े प्रेमसे देख रहे थे ऐसे देवोंके दुन्दुभी मधुर शब्द करते हुए आकाशमें वज रहे थे ।।६१।। जिनका शब्द अत्यन्त मधुर और गम्भीर था ऐसे पणव, तूणव, काहल, शंख और नगाड़े आदि वाजे समस्त दिशाओंके मध्यभागको शब्दायमान करते हुए तथा आकाशको आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे।।६२।। देवरूप शिल्पियोंके द्वारा मजबूत दण्डोंसे ताड़ित हुए वे देवोंके नगाड़े जो शब्द कर रहे थे उनसे वे एसे जान पड़ते थे मानो कुपित होकर स्पप्ट शब्दोंमें यही कह रहे हों कि अरे दुप्टो,

१ स्फुरितेन्द्रिय । २ शशाङ्कस्य भा इव भा येषां ते । ३ अधिकचामराणि । ४ जिने-श्वरस्य । ५ गणधरादयः । विज्ञाः ल०, इ०, म० । ६ ब्रुवन्ति । ७ चक्रेश्वरादारभ्य असौ सुराजा यावत् अयं श्रेणिको यावत् श्रेणिकपर्यन्तमद्र्धाद्र्धाणि भवन्तीत्यर्थः । ८ पणववादनशीलैः । ६ त्यक्तवन्तः । १० स्थलाः । ११ ताडनं क्रथ ।

ध्वितरम्बुमुचां किमयं स्फुरित क्षुभितौऽब्धिश्तस्फुरदूमिरवः।
कृततर्कमिति प्रसरन् जयतात् सुरतूर्यरवो जिनभर्तु रसौ ॥६४॥
प्रभया परितो जिनवेहभुवा<sup>र</sup> जगती सकला 'समवादिसृतेः।
'उठवे 'ससुरासुरमर्त्यंजना किमिवाद्भुतमीवृशि धाम्नि विभोः॥६४॥
तरुणार्करांच नु 'तिरोदधित सुरकोटिमहांसि नु निर्धु नती।
जगवेकमहोव पमासृजति प्रथते स्म तदा जिनवेहरुचिः॥६६॥
जिनवेहरुचावमृताब्धिशुचौ सुरदानवमत्यंजना दृदृशुः।
स्वभवान्तरसप्तकमात्तमुदो जगतो 'बहु मङ्गलवर्षणके ॥६७॥
विधुमाशु विलोक्य नु विश्वसृजो गतमातपवारणतां त्रितयीम्।
रविरिद्धवपुः स पुराणकांव समिशिश्रियदङ्गविभानिभतः रिष्टा।

तुमलोग जोर जोरसे क्यों मार रहे हो ॥६३॥ क्या यह मेघोंकी गर्जना है ? अथवा जिसमें उठती हुई लहरें शब्द कर रही हैं एसा समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ है ? इस प्रकार तर्क-वितर्क कर चारों ओर फैलता हुआ भगवान्के देवदुन्दुभियोंका शब्द सदा जयवंत रहे ॥६४॥ सुर-असुर और मनुष्योंसे भरी हुई वह समवसरणकी समस्त भूमि जिनेन्द्रभगवान्के शरीरसे उत्पन्न हुई तथा चारों ओर फैली हुई प्रभा अर्थात् भामण्डलसे बहुत ही सुशोभित हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्के ऐसे तेजमें आश्चर्य ही क्या है ॥६५॥ उस समय वह जिनेन्द्रभगवान्के शरीरकी प्रभा मध्याह्नके सूर्यकी प्रभाको तिरोहित करती हुई—अपने प्रकाशमें उसका प्रकाश छिपाती हुई, करोड़ों देवोंके तेजको दूर हटाती हुई, और लोकमें भगवान्का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई चारों ओर फैल रही थी ॥६६॥ अमृतके समुद्रके समान निर्मल और जगत्को अनेक मंगल करनेवाले दर्पणके समान, भगवान्के शरीरकी उस प्रभा (प्रभामंडल) में सुर-असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर अपने सात-सात भव देखते थे ॥६७॥ 'चन्द्रमा शीघ्र ही भगवान्के छत्रत्रयकी अवस्थाको प्राप्त हो गया है' यह देखकर ही मानो अतिशय देदीप्यमान सूर्य भगवान्के शरीरकी प्रभाके छलसे पुराण कि भगवान् वृषभदेवकी सेवा करने लगा था। भावार्थ—भगवान्का छत्रत्रय

### त्रयोविशं पर्व

## दोधकष्टतम्

दिव्यमहाध्विनिरस्य मुखाब्जान्मेघरवानु 'कृतिनिरगच्छत् ।
भव्यमनोगतमोहतमोघन'न् अखुतदेष ययैव तमोरिः ॥६६॥
'एकतयोऽपि च सर्वनृभाषाः सोन्तरनेष्ट्यं बहुश्च कुभाषाः ।
धप्रति'पत्तिमपास्य च तत्त्वं बोधयितु स्म जिनस्य महिस्ना ॥७०॥
एकतयोपि तथैव जलौघश्चित्ररसो भवित द्रुमभेदात् ।
पात्रविशेषवशाच्च तथायं सर्वविदो ध्वनिराप बहुत्वम् ॥७१॥
एकतयोपि यथा स्फटिकाश्मा 'यदघदुपाहितमस्य' विभासम्' ।
स्वच्छतया स्वयमप्यनुषत्ते विश्वबुधोपि तथा ध्वनिरुच्चंः ॥७२॥
देवकृतो' ध्वनिरि'त्यसदेतद् देवगुणस्य तथारे विहतिः स्यात् ।
साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेव विनार्थगतिर्जगति स्यात् ॥७३॥

# शालिनीवृत्तम्

इत्थम्भूतां <sup>१३</sup>देवराड्विक्वभर्तुं भंक्त्या देवैः कारयामास भूतिम् । दिव्यास्थानीं<sup>१४</sup> १<sup>५</sup>देवराजोपसेव्याम् <sup>१९</sup>ग्रध्यास्तैनां श्रीपतिविक्वदृक्वा ॥७४॥

चन्द्रमाके समान था और प्रभामण्डल सूर्यके समान था ॥६८॥ भगवान्के मुखरूपी कमलसे बादलोंकी गर्जनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्त महादिव्यध्विन निकल रही थी और वह भव्यजीवोंके मनमें स्थित मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुई सूर्यके समान सुशोभित हो रही थी ।।६९।। यद्यपि वह दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवान्के माहात्म्यसे समस्त मनुष्योंको भाषाओं और अनेक कुभाषाओंको अपने अन्तर्भूत कर रही थी अर्थात् सर्वभाषारूप परिणमन कर रही थी और लोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तत्त्वोंका बोध करा रही थी ॥७०॥ जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षोंके भेदसे अनेक रसवाला हो जाता है उसी प्रकार सर्वज्ञदेवकी वह दिव्यध्विन भी पात्रोंके भेदसे अनेक प्रकारकी हो जाती थी ।।७१।। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकारका होता है तथापि उसके पास जो जो रंगदार पदार्थ रख दिये जाते हैं वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन उन पदार्थोंके रंगोंको धारण कर लेता है उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान्की उत्कृष्ट दिव्यध्विन भी यद्यपि एक प्रकारको होती है तथापि श्रोताओं के भेदसे वह अनेक रूप धारण कर लेती है।।७२।। कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि वह दिव्यध्वनि देवोंके द्वारा की जाती है परन्तु उनका वह कहना मिथ्या है क्योंकि वैसा माननेपर भगवान्के गुणका घात हो जावेगा अर्थात् वह भगवान्का गुण नहीं कहलावेगा, देवकृत होनेसे देवोंका कहलावेगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्विन अक्षर-रूप ही है क्योंकि अक्षरोंके समूहके बिना लोकमें अर्थका परिज्ञान नहीं होता ॥७३॥

इस प्रकार तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवकी ऐसी विभूति इन्द्रने भित्तपूर्वक देवोंसे कराई थी, और अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके अधिपति सर्वज्ञदेव इन्द्रोंके द्वारा सेवनीय

१ अनुकारी । २ हन्तीति घ्नन् । ३ एकप्रकारः । ४ अन्तर्नयति स्म । ५ अज्ञानम् । ६ समीपमागतम् । ७ उपाहितद्रव्यस्य । ८ कान्तिम् । ६ विश्वज्ञानिनः । १० सर्वज्ञकृतः । ११ असत्यम् । १२ तथा सति । १३ इन्द्रः । १४ समवसृतिम् । १५ इन्द्रसेवनीयाम् । १६ अभितिष्ठति स्म ।

# वातोर्मिषृत्तम्

देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वं विद्वान् विद्वज्जनताविन्दिताः धिः । हैमं पीठं हरिभिर्व्यात्त<sup>र</sup>वक्त्रैः ऊढं भेजे जगतां बोधनाय ॥७५॥

# भ्रमरविलसितम्

वृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीं चक्कुर्भक्त्या विरिगतिमुचिताम् । त्रिःवैसम्भ्रान्ताः प्रमुदितमनसो देवे द्रष्टुं विविशुरथ सभाम् ॥७६॥

# रथोद्धतावृत्तम्

व्योममार्गपरिरोधिकेतनैः सम्मिमा<sup>\*</sup>जिषुमिवाखिलं नभः । धूलिसालवलयेन वेष्टितां सन्तेतामरधनुवृंतामिव ॥७७॥ स्तम्भशब्दंपरमानवाग्मितान् या स्म धारयित खाग्रलिङ्घनः । स्वर्गलोकमिव सेवितुं विभुं व्याजुँहृषुरमलाग्रकेनुभिः ॥७८॥

#### स्वागतावृत्तम्

स्वच्छवारिशिशिराः सरसीश्च या बिर्भावकिसतोत्पलनेत्राः । द्रष्ट्रमीशमसुरा न्तकमुच्चेने त्रपिङ्क्तिमव सङ्घटयन्ती ॥७६॥ खातिकां जलविहङ्गविरावैः उन्नतैश्च विततोभिकरौधैः । या दधे जिनमुपासितुमिन्द्रान् स्राजुहृषुरिव निर्मलतोयाम् ॥५०॥

उस समवसरण भूमिमें विराजमान हुए थे ।।७४।। जो समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानते हैं और अनेक विद्वान् लोग जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं ऐसे वे भगवान् वृषभदेव जगत्के जीवोंको उपदेश देनेके लिये मुँह फाड़े हुए सिंहोंके द्वारा धारण किये हुए सुवर्णमय सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए थे ।।७५।। इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न-चित्त हुए, उन्होंने भिततपूर्वक तीन बार चारों ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाएं दीं और फिर भगवान्के दर्शन करनेके लिये उस सभाके भीतर प्रवेश किया ॥७६॥ जोकि आकाशमार्गको उल्लंघन करनेवाली पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त आकाशको भाड़कर साफ ही करना चाहती हो और धूलिसालके घेरेसे घिरी होनेके कारण ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो निरन्तर इन्द्रधनुषसे ही घिरी रहती हो ॥७७॥ वह सभा आकाशके अग्रभागको भी उल्लंघन करनेवाले चार मानस्तम्भोंको धारण कर रही थी तथा उन मानस्तम्भोंपर लगी हुई निर्मल पताकाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान्की सेवा करनेके लिये स्वर्गलोकको ही वुलाना चाहती हो ।।७८।। वह सभा स्वच्छ तथा शीतल जलसे भरी हुई तथा नेत्रोंके समान प्रफृत्लित कमलेांसे युक्त अनेक सरोवरियों को धारण किये हुए थी और उनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरों का अन्त करने वाले भगवान् वृषभदेवका दर्शन करनेके लिये नेत्रोंकी पंक्तियां ही धारण कर रही हो ।।७९।। वह समवसरण भूमि निर्मल जलसे भरी हुई जलपक्षियोंके शब्दोंसे शब्दायमान तथा ऊंची उठती हुई बड़ी बड़ी लहरोंके समूहसे युक्त परिखाको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरोंके समूहरूपी हाथ ऊंचे उठाकर जलपक्षियोंके

१ विस्तृत । २ परिचर्याम् । ३ त्रिः प्रदक्षिणं कृतवन्तः । ४ सम्माष्टुं मिच्छुम् । ५ विस्तृताम् । ६ मानस्तम्भानित्यर्थः । ७ आह्वातुमिच्छुः । ८ विभित्तं स्म । ६ असून् प्राणान रात्यादत्त इत्यस्रः यमः तस्यान्तकस्तम ।

#### वृत्तावृत्तम्

बहुविधव<sup>र</sup>नलतिकाकान्तं मदमधुकरविश्तातोद्यम् । वनमुपवहति च वल्लोनां स्मितमिव कुसुमचितं या स्म ॥ ८१॥

# सैनिकाषृत्तम्

सालमाद्यमुच्चगोपुरोद्गमं सम्बिर्भात भासुरं स्म हैमनम् । हैमनार्कसौम्यदीप्तिमुन्नति भर्तुरक्षरैविनैव या प्रदक्षिका ॥ ६२॥

# छन्दः (?)

शरद्घनसमश्रियौ नर्तकी तडिद्विलसिते नृतेः शालिके । दधाति रुचिरे स्म 'योपासितुं जिनेद्रमिव <sup>६</sup>भक्तिसम्भाविता ॥६३॥

# वंशस्थवृत्तम्

<sup>थ</sup>घटोद्वन्द्वमुपात्तधूपकं<sup>८</sup> बभार या द्विस्त<mark>नयुग्मसिन्न</mark> भम् । जिनस्य नृत्ये श्रुतदेवता स्वयं तथा स्थितेव<sup>र</sup> त्रिजगच्छिया समम् ॥६४॥

# इन्द्रवंशावृत्तम्

रम्यं वनं भृङ्गसमूहसेवितं बभ्रे चतुः''सङ्ख्यमुपात्तकान्तिकम् । <sup>१२</sup>वासो विनीलं परिधाय<sup>१३</sup> तन्निभा<sup>१४</sup>द् वरेण्य<sup>१५</sup>माराधयितु<sup>ं</sup> स्थितेव या ॥८५॥

शब्दों बहाने भगवान्की सेवा करने के लिये इन्द्रोंको ही बुलाना चाहती हो ॥८०॥ वह भूमि अनेक प्रकारकी नवीन लताओं से सुशोभित, मदोन्मत्त भ्रमरों के मधुर शब्दरूपी बाजों से सिहत तथा फूलों से व्याप्त लताओं के वन धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मन्द मन्द हँस ही रही हो ॥८१॥ वह भूमि उंचे उंचे गोपुरद्वारों से सिहत देवीप्यमान सुवर्णमय पहले कोटको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान् वृषभदेवकी हेमन्तऋतुके सूर्यके समान अतिशय सौम्य दीप्ति और उन्नतिको अक्षरों के बिना ही दिखला रही हो ॥८२॥ वह समवसरणभूमि प्रत्येक महावीथीक दोनों ओर शरद्ऋतुके बादलों के समान स्वच्छ और नृत्य करनेवाली देवांगनाओं रूपी बिजलियों से सुशोभित दो दो मनोहर नृत्यशालाएं धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भित्तपूर्वक जिनेन्द्रभगवान्की उपासना करने के लिये ही उन्हें धारण कर रही हो ॥८३॥ वह भूमि नाटचशालाओं के आगे दो दो धूपघट धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्रभगवान्की सेवाक लिये तीनों लोकों की लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती देवी ही वहाँ बेंटी हों और वे घट उन्हीं के स्तन्युगल हों ॥८४॥ वह भूमि भ्रमरों के समूहसे सेवित और उत्तम कान्तिको धारण करनेवाले चार सुन्दर वन भी धारण कर रही थीं और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनों के बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान् थीं और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनों के बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान्

<sup>.</sup> **१ नवलिका ल० ।** २ हेमनिर्मितम् । ३ हेमन्तजातार्करम्य । ४ नृत्यस्य । ४ सम-**वसृतिः । ६ भिक्तसंस्कृता । ७ धू**पंघटीयुगलम् । चतुर्थमिति । ८ धूमकम्, इत्यपि पाठः, **६ स्तनयुग्मद्वयसमानम् ।** १० समवसृत्याकारेण स्थितेव । ११ अशोकसप्तच्छदकल्पवृक्षचूतिमिति । **१२ वस्त्रम् । १३** परिधानं विधाय । १४ वनव्याजात् । १४ सर्वज्ञम् ।

#### पुरवृत्तम्

उपवनसरसोनां <sup>र</sup>बालपद्मेर्द्यु युवितमुखशोभामाहसन्ती । श्रध्त च वनवेदीं रत्नदीप्रां युवितिरिव कटीस्थां मेखलां या ॥६६॥

जलोद्धतगतवृत्तम्

ध्वजाम्बरतताम्बरंः 'परिगतां यका' ध्वजिनवेश'नैदंशतयैः'।
जिनस्य महिमानमारचियतुं नभोङ्गणिमवाम्'जत्यितिबभौ।।५७॥
समिव सतारं कुसुमाढणं या वनमितरम्यं सुरभूजानाम्।
सह वनवेद्या परतः सालाद् व्यरुचिववेद्वा सुकृतारामम्।।५६॥
प्रधृत च यस्मात्परतो दोप्रं स्फुरदुरुरत्नं "भवनाभोगम्।
मणिमयदेहाभव च स्तूपान् 'भुवनविजित्यायिव बढेच्छा।।५६॥
स्फिटिकमयं या रुचिरं सालं प्रवितनमूर्तिः 'खमणिसुभित्तीः।
''उपरितलञ्च त्रिजगद्गाहि व्यष्तुत पराध्यं सदनं लक्ष्म्याः।।६०॥

#### **भुजङ्गप्रयातवृत्तम्**

सम<sup>ं ११</sup>देववर्येः पराध्योंरुशोभां प्रपर्श्यस्तर्थेनां महीं विस्मिताक्षः । प्रविष्टो महेन्द्रः प्रणष्टप्रमोहं जिनं द्रष्टुकामो महत्या विभूत्या ॥६१॥

की आराधना करनेके लिये ही खड़ी हो ॥८५॥ जिस प्रकार कोई तरुणस्त्री अपने कटि भाग पर करधनी धारण करतो है उसी प्रकार उपवनकी सरोवरियोंमें फूले हुए छोटे छोटे कमलोंसे स्वर्गरूपी स्त्रीके मुखकी शोभाकी ओर हंसती हुई वह समवसरण भूमि रत्नेांसे देदीप्यमान वनवेदिकाको धारण कर रही थी ।।८६।।ध्वजाओंके वस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाली दश प्रकारकी ध्वजाओंसे सहित वह भूमि ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्की महिमा रचनेके लिये आकाशरूपी आँगनको साफ ही कर रही हो ।।८७।। ध्वजाओंकी भूमिके बाद द्वितीयकोटके चारों ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्षोंका अत्यन्त मनोहर वन था, वह फूलोंसे सहित था इसिलये ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सहित आकाश ही हो। इस प्रकार पुण्यके बगीचो के समान उस वनको धारण कर वह समवसरणभूमि बहुत ही सुशोभित ही रही थी।।८८।। उस वनके आगे वह भूमि, जिसमें अनेक प्रकारके चमकते हुए बड़े बड़े रत्न लगे हुए हैं ऐसे देदीप्यमान मकानोंको तथा मणियों से बने हुए नौ नौ स्तूपोंको धारण कर रही थी और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जगत्को जीतनेके लिये ही उसने इच्छा की हो।।८९।। उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणिके बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय विस्तारवाली आकाशस्फटिकमणिकी बनी हुई दीवालों को और उन दीवालोंके ऊपर बने हुए, तथा तीनों लोकोंके लिये अवकाश देने वाले अतिशय श्रेष्ठ श्रीमण्डपको धारण कर रही थी । ऐसी समवसरण सभाके भीतर इन्द्रने प्रवेश किया था# ।।९०।। इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभाको धारण करनेवाली उस समवसरण भूमिको देखकर जिसके नेत्र विस्मयको प्राप्त हुए हैं ऐसा वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र मोहनीय कर्मको

१ ईषिद्विकचकमलपद्मैः । २ परिवृता । ३ या । ४ रचनाभिः । ध्वजस्थानैवी । ५ दशप्रकारैः । ६ सम्मार्जनं कुर्वति । ७ भवनभूमिविस्तारम् । प्रासादविस्तारिमत्यर्थः । ६ भवनविजयाय । ६ आकाशस्फिटिक । १० स्फिटिकमित्युपरिमभागे लक्ष्म्याः सदनं लक्ष्मीमण्डप-मित्यर्थः । ११ ईशानादीन्द्रैः । महर्द्धिकदेवैश्च' ।

इन सब क्लोकों का किया सम्बन्ध पिछले छिहत्तरवें क्लोकसे है।

स्थापदयवुक्चैज्वंलत्पोठम् हिन स्थितं देवदेवं चतुर्वक्त्रशोभम् ।
सुरेन्द्रैनंरेन्द्रेमुंनीन्द्रैश्च वन्द्यं 'जगत्सृष्टिसंहारयोहेंतुमाद्यम् ॥६२॥
शरक्चन्द्रबिम्बप्रतिस्पिष्ठं वक्त्रं शरज्ज्योत्स्नयेव स्वकान्यातिकान्तम् ।
नवोत्फुल्लनीलाब्जसंशोभिनेत्रं सरः साब्जनीलोत्पलं व्याहसन्तम् ॥६३॥
ज्वलद्भासुराङ्गं स्फुरद्भानृबिम्बप्रतिद्वन्द्वि देहप्रभाव्यौ निमग्नम् ।
समुनुङ्गकायं सुराराधनीयं महामेश्कल्पं सुचामोकराभम् ॥६४॥
विशालोश्वक्षस्थलस्थात्मलक्ष्म्या 'जगद्भुतुं भूयं विनोक्त्या बुवाणम् ।
निराहायं वेषं निरस्तोश्भूषं निरक्षावबोधं निर्वद्यात्मरोधम् ॥६४॥
सहस्रांशुबीप्रप्रभा मध्यभाजं चलज्वामरोधः सुरैवीज्यमानम् ।
ध्वनद्दुन्दुभिष्वानित्धोषरम्यं चलद्वीचिवेलं पयोव्धि यथेव ॥६६॥
सुरोन्मुक्तपुष्टपस्ततप्रान्तदेशं महाशोकवृक्षाश्रितोनुङ्गमूर्तिम् ।
स्वकल्पदुमोद्यानमुक्तप्रसूनस्ततान्तं सुराद्वि श्वा ह्रेपयन्तम् ॥६७॥

नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्के दर्शनोंकी इच्छासे बड़ी भारी विभूतिपूर्वक उत्तम उत्तम देवोंके साथ-साथ भीतर प्रविष्ट हुआ ॥९१॥

अथानन्तर-जो ऊंची और देदीप्यमान पीठिकाके ऊपर विराजमान थे, देवोंके भी देव थे, चारों ओर दीखनेवाले चार मुखोंकी शोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेन्द्र और मनीन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय थे, अजगत्की सृष्टि और संहारके मुख्य कारण थे। जिनका सुख शरदुऋतूके चन्द्रमाके साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरद् ऋतुकी चांदनीके समान अपनी कान्तिसे अतिशय शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फुले हुए नील कमलोंके समान सुशोभित थे और उनके कारण जो सफेद तथा नील-कमलोंसे सहित सरोवरकी हँसी करते हुएसे जान पड़ते थे। जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान और देदीप्यमान था, जो चमकते हुए सूर्यमण्डलके साथ स्पर्धा करनेवाली अपने शरीरकी प्रभारूपी समुद्रमें निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय ऊँचा था, जो देवोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवर्ण जैसी उज्ज्वल कान्तिके धारण करने वाले थे और इसीलिये जो महामेरुके समान जान पड़ते थे। जो अपने विशाल वक्षःस्थलपर स्थित रहनेवाली अनन्तचतुष्टयरूपी आत्मलक्ष्मीसे शब्दोंके बिना ही तीनों लोकोंके स्वामित्वको प्रकट कर रहे थे, जो कवलाहारसे रहित थे, जिन्होंने सब आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय ज्ञानसे रहित थे, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मीको नष्ट कर दिया था। जो सूर्यके समान देदीप्यमान रहनेवाली प्रभाके मध्यमें विराजमान थे, देवलोग जिनपर अनेक चमरोंके समूह ढुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभिबाजोंके शब्दोंसे जो अतिशय मनोहर थे और इसी-लिये जो शब्द करती हुई अनेक लहरों से युक्त समुद्रकी बेला (तट) के समान जान पड़ते थे । जिनके समीपका प्रदेश देवोंके द्वारा वर्षाये हुए फूलोंसे व्याप्त हो रहा था, जिनका ऊँचा शरीर बड़े भारी अशोकवृक्षके आश्रित था-उसके नीचे स्थित था और इसीलिये जो जिसका समीप प्रदेश अपने कल्पवृक्षोंके उपवनों द्वारा छोड़े हुए फुलोंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे सुमेरुपर्वतको अपनी कान्तिके द्वारा लिज्जित कर रहे थे। और जो चमकते हुए

मोक्षमागंरूपी सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले और पापरूपी सृष्टिको संहार करनेवाले थे।

प्रविस्तारिशुभातपत्रत्रयेण स्पुरम्मौक्तिकेनाषृत'खृश्यितेन ।
स्वमाहात्म्यमंद्रवर्यमुख्यद्यद्यद्य स्पुटीकर्तु मीद्यां तमीद्यानमाद्यम् ।।६८।।
प्रवृत्ययथ दूराम्नतस्वोत्तमाङ्गाः सुरेन्द्राः प्रणेमुर्महीस्पृष्टजान् ।
किरीटाप्रभाजां स्रजां मालिकाभिजिनेन्द्राङ्क्षियुग्मं स्पुटं प्रार्वयन्तः ।।६९।।
तदार्हत्प्रणामे समुत्पुरुलनेत्राः सुरेन्द्राः विरेजुः शुचिस्मेरवक्त्राः ।
समं वा' सरोभिः सपव्मोत्पलैः स्वैः कुलक्ष्माधरेन्द्राः सुराद्रिं भजन्तः ॥१००॥
शची चाप्सरोशेषदेवीसमेता जिनाङ्क्ष्यपोः प्रणामं चकारार्वयन्ती ।
स्ववक्त्रशेषप्रवृत्तेः स्वनेत्रोत्पलैद्य असम्रदेश भावप्रसूनेरनूनैः ॥१०१॥
जिनस्याङ्मपृत्वमौ नलांशुप्रतानैः सुरानास्पृशन्तौ समेत्याधिम् पर्धम् ।
सूजाम्लानमूर्त्या स्वशेषां पवित्रां शिरस्यापितेता मिवानुगृहीतुम् ॥१०२॥
जिनेन्द्राङ्गिभासा पवित्रीकृतं ते भस्ममुद्दुः सुरेन्द्राः प्रणम्यातिभक्त्या ।
नलांशुप्रतानाम्बुलब्धाभिषेकं समुत्तु द्वगमत्युत्तमं चोत्तमाङ्गगम् ॥१०३॥

मोतियोंसे सुशोभित आकाशमें स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रयसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपना माहात्म्य ऐश्वर्य और फैलते हुंए उत्कृष्ट यशको ही प्रकट कर रहे हों ऐसे प्रथम तीर्थ कर भगवान् वृषभदेवके उस सौधर्मेन्द्रने दर्शन किये ॥९२-९८॥ दर्शनकर दूरसे ही जिन्होंने अपने मस्तक नम्रीभृत कर लिये हैं ऐसे इन्द्रोंने जमीनपर घटने टेककर उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करते समय वे इन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने मकुटोंके अग्रभागमें लगी हुई मालाओंके समूहसे जिनेन्द्र भगवान्के दोनों चरणोंकी पूजा ही कर रहे हों।।९९।। उन अरहन्त भगवान्को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो गये और मुख सफेद मन्द हास्यसे युक्त हो रहे थे इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो जिनमें संफेद और नील कमल खिलें हुए हैं ऐसे अपने सरोवरोंके साथ साथ कुलाचलपर्वत समेरुपर्वतकी ही सेवा कर रहे हों।।१००।। उसी समय अप्सराओं तथा समस्त देवियोंसे सहित इन्द्राणीने भी भगवानुके चरणोंको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह इन्द्राणी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलोंसे, नेत्ररूपी नील कमलोंसे और विशुद्ध भावरूपी बहुत भारी पुष्पोंसे भगवान्की पूजा ही कर रही हो ॥१०१॥ जिनेन्द्र भगवान्के दोनों ही चरणकमल अपने नखोंकी किरणोंके समूहसे देवोंके मस्तकपर आकर उन्हें स्पर्श कर रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कभी म्लान न होनेवाली मालाके बहानेसे अनुग्रह करनेके लिये उन देवोंके मस्तकोंपर शेषाक्षत ही अर्पण कर रहे हों ॥१०२॥ वे इन्द्र लोग, अतिशय भिक्तपूर्वक प्रणाम करते समय जो जिनेन्द्रभगवानुके चरणोंकी प्रभासे पवित्र किये गये हैं तथा उन्होंके नखोंकी किरणसमूहरूपी जलसे जिन्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है ऐसे अपने उन्नत और अत्यन्त उत्तम मस्तकोंको धारण कर रहे थे। भावार्थ-प्रणाम करते समय इन्द्रोंके मस्तकपर जो भगवान्के चरणोंकी प्रभा पड़ रही थी उससे वे उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे, और जो नखोंकी कान्ति पड रही थी उससे उन्हें ऐसा समभते थे मानो उनका जलसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अपने उत्तमांग अर्थात् मस्तकको वास्तवमें उत्तमांग अर्थात् उत्तम अंग मानकर ही धारण कर रहे थे ॥१०३॥

१ अन्यैरसम्धार्यमाणसदाकाशस्थितेन । २ इव । ३ प्रशान्तस्वभाव — अ० । ४ परिणाम-कुसुमैः । ५ मस्तके । ६ निजसिद्धशेषाम् । ७ शिरःस्वापिपेताम् इ० । शिरःस्वापिषाताम् ल०, द० । ५ अपितवन्तौ । ६ आत्मीयम् । नखांशूत्करव्याजमध्याजांशे पुलोमात्मजा साप्सरा भिवतनम् ।
स्तनीपान्तलग्नं 'समहेंऽशुके तत्प्रहासायमानं लसन्मुक्तिलक्ष्म्याः ॥१०४॥
प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेजुः स्वदेवीसमेता ज्वलव्भूषणाङ्गाः ।
महाकल्पवृक्षाः समं कल्पवल्ली सिमत्येव भक्त्या जिनं सेवमानाः ॥१०४॥
प्रयोत्थाय तुष्ट्या सुरेन्द्राः स्वहस्तै जिनस्याङ्गिपूजां प्रचकुः प्रतीताः ।
सगन्धः समाल्यः सक्ष्पः सद्देषः सदिव्याक्षतः 'प्राज्यपीयूष्पण्डः ॥१०६॥
पुरोरङ्गवल्त्या तते भूमिभागे सुरेन्द्रोपनीता बभौ सा सपर्याः ।
शुचिद्रव्यसम्पत्समस्तेव भर्तुः पदोपास्तिमिच्छुः अता तच्छलेन ॥१०७॥
शची रत्नवूर्णेवंलि भर्तु रग्ने तता निनम्यूष्य स्वरेष्ट्रीविचत्राम् ।
मृदुस्निग्धचित्रं रनेकप्रकारः सुरेन्द्रायुधानामिव इलक्ष्णचूर्णः ॥१०६॥
ततो नीरधारां शुचि स्वानुकारां लसद्रत्नभृक्षारनालस्युतां ताम् ।
निजां स्वान्तवृत्तिप्रसन्नामिवाच्छां जिनोपाङ्गिप्रसम्पातयामास भक्त्या ॥१०६॥
स्वरु<sup>१</sup>द्भूतगन्थः सुगन्धीकृताशैर्भमद्भृङ्गमालाकृतारावहृद्यः ।
जिनाङ्ग्यी स्मरन्ती विभोः पादपीठं समान च भक्त्या तदा शक्रपत्नी ॥११०॥

इन्द्राणी भी जिस समय अप्सराओं के साथ भिक्तपूर्वक नमस्कार कर रही थी उस समय देदीप्यमान मुक्तिरूपी लक्ष्मीके उत्तम हास्यके समान आचरण करनेवाला और स्वभावसे ही सुन्दर भगवान्के नखोंकी किरणोंका समूह उसके स्तनोंके समीप भागमें पड़ रहा था और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सुन्दर वस्त्र ही धारण कर रही हो ॥१०४॥ अपनी अपनी देवियोंसे सहित तथा देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित थे वे इन्द्र प्रणाम करते ऐसे जान पड़ते थे मानो कल्पलताओंके साथ बड़े बड़े कल्पवृक्ष ही भगवान्की सेवा कर रहे हो ॥१०५॥

अथानन्तर इन्द्रोंने बड़े संतोषके साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथोंसे गन्ध, पुष्पमाला, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत और उत्कृष्ट अमृतके पिण्डों द्वारा भगवान्के चरण-कमलोंकी पूजा की ॥१०६॥ रंगावलीसे व्याप्त हुई भगवान्के आगेकी भूमिपर इन्द्रोंके द्वारा लाई वह पूजाकी सामग्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छलसे संसारकी समस्त द्रव्यरूपी संपदाएं भगवान्के चरणोंकी उपासनाकी इच्छासे ही वहां आई हों ॥१०७॥ इन्द्राणीने भगवान्के आगे कोमल चिकने और सूक्ष्म अनेक प्रकारके रहनोंके चूर्णसे मण्डल बनाया था, वह मण्डल ऊपरकी ओर उठती हुई किरणोंके अंकुरोंसे चित्र-विचित्र हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुषके कोमल चूर्णसे ही बना हो ॥१०८॥ तदनन्तर इन्द्राणीने भिक्तपूर्वक भगवान्के चरणोंके समीपमें देदीप्यमान रहनोंके भृंगारकी नालसे निकलती हुई पवित्र जलधारा छोड़ी। वह जलधारा इन्द्राणीके समान ही पवित्र थी और उसीकी मनोवृत्तिके समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी ॥१०९॥ उसी समय इन्द्राणीने जिनन्द्रभगवान्के चरणोंका स्मरण करते हुए भिक्तपूर्वक जिसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी थीं, तथा जो फिरते हुए भ्रमरोंकी पंक्तियों द्वारा किये हुए शब्दोंसे बहुत ही मनोहर जान पड़ती थी ऐसी स्वगंलोकमें उत्पन्न हुई सुगन्धसे भगवान्के पादवीठ

१ वहति स्म । २ कल्पलतासमूहेन । ३ सुगन्धैः ल० । ४ भूरि । ५ विस्तृते । ६ पूजा । ७ पादपूजाम् । ६ इन्द्रकृतपूजाव्याजेन । ६ रङ्गविलिम् । १० विस्तारितवती । ११ किरणाइकुरैः । १२ सूक्ष्मैः अ०, प०, ल०, द०, ६० । १३ अङ्घिसमीपे । १४ स्वर्गजात । १५ अर्चयित स्म ।

#### महापुरागुम्

व्यधान्मौक्तकौर्धिवभेस्तण्डुलेज्यां स्विच्तप्रसादैरिव स्वच्छभाभिः ।
तयाम्लानमन्दारमालाञ्चतंत्रच प्रभोः पादपूजामकार्धीत् प्रहर्षात् ।।१११।।
ततो रत्नदीपैजिनाङ्गगणुतीनां प्रसर्पेण मन्दीकृतात्मप्रकाशैः ।
जिनाकं शची प्राचिचद्भिक्तिंनिन्ना न भक्ता हि युक्तं विदन्त्यप्ययुक्तम् ॥११२॥ ददौ धूपिमद्धञ्च पीयूषिण्डं महास्थालं संस्थं ज्वलहीपदीपम् ।
सतारं शशाङ्कं समाध्लिष्टराहुं जिनाङ्मप्रज्योवां समीपं प्रपन्नम् ॥११३॥ फलैरप्यनल्पैस्ततामोदहृद्यंद्वंनद्भृङ्गयूर्थेष्पसेन्यमानः ।
जिमं गातुकामैरिवातिप्रमोदात् फलायाच्यामास सुत्रामजाया ॥११४॥ इतीत्यं स्वभक्त्या सुरैरचितेऽहंन् किमेभिस्तु कृत्यं कृतार्थस्य भतुः ।
विरागो न तुष्यत्यिप द्वेष्टिं वासौ फलैश्च स्वभक्तानहो योय् जीति ॥११४॥ ग्रयोच्चैः सुरेश गिरामोशितारं जिनं स्तोतुकामाः प्रहृष्टान्तरङ्गाः ।
वचस्सुनं मालामिमां चित्रवणां समुच्चिक्षपुर्भक्तिहस्तैरिति स्वैः ॥११६॥

(सिंहासन)की पूजा की थी।।११०।। इसी प्रकार अपने चित्तकी प्रसन्नताके समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेवाले मोतियोंके समूहोंसे भगवान्की अक्षतोंसे होनेवाली पूजा की तथा कभी नहीं मुरभानेवाली कल्पवृक्षके फुलोंकी सैकड़ों मालाओंसे बड़े हर्षके साथ भगवान्के चरणोंकी पूजा की ।।१११।। तदनन्तर भक्तिके वशीभूत हुई इन्द्राणीने जिनेन्द्र भगवान्के शरीरकी कान्तिके प्रसारसे जिनका निजी प्रकाश मन्द पड़ गया है ऐसे रत्नमय दीपकोंसे जिनेन्द्ररूपी सूर्यकी पूजा की थी सो ठीक ही है क्योंकि भक्तपुरुष योग्य अथवा अयोग्य कुछ भी नहीं समफते ।। भावार्थ- यह कार्य करना योग्य है अथवा अयोग्य, इस बातका विचार भिक्तके सामने नहीं रहता । यही कारण था कि इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी सूर्यकी पूजा दीपकों द्वारा की थी।।११२।। तदनन्तर इन्द्राणीने धूप तथा जलते हुए दीपकोंसे देदीप्यमान और बड़े भारी थालमें रक्खा हुआ, सुक्षोभित अमृतका पिण्ड भगवान्के लिये समर्पित किया, वह थालमें रक्खा हुआ धूप तथा दीपकोंसे सुशोभित अमृतका पिण्ड ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंसे सहित और राहुसे आलिंगित चन्द्रमा ही जिनेन्द्रभगवान्के चरणकमलोंके समीप आया हो ॥११३॥ तदनन्तर जो चारों ओर फैली हुई सुगन्धिसे बहुत ही मनोहर थे और जो शब्द करते हुए भ्रमरोंके समृहोंसे सेवनीय होनेके कारण ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान्का यश ही गा रहे हों ऐसे अनेक फलोंके द्वारा इन्द्राणीने बड़े भारी हर्षसे भगवान्की पूजा की थी।।११४।। इसी प्रकार देवोंने भी भिक्तपूर्वक अर्हन्त भगवान्की पूजा की थी परन्तु कृतकृत्य भगवान्को इन सबसे क्या प्रयोजन था ? वे यद्यपि वीतराग थे न किसीसे संतुष्ट होते थे और न किसीसे द्वेष ही करते थे तथापि अपने भक्तोंको इष्टफलोंसे युक्त कर ही देते थे यह एक आश्चर्यकी बात थी ।।११५।।

अथानन्तर-जिन्हें समस्त विद्याओंके स्वामी जिनेन्द्रभगवान्की स्तुति करनेकी इच्छा हुई ऐसे वे बड़े-बड़े इन्द्र प्रसन्न चित्त होकर अपने भिक्तरूपी हाथोंसे चित्र-विचित्र वर्णोंवाली इस वचनरूपी पुष्पोंकी मालाको अपित करने लगे-नीचे लिखे अनुसार भगवान्की

१ अक्षतपुञ्जपूजाम् । २ भक्त्यधीना । ३ ददे द०, इ० । ४ महाभाजनस्थम् । ५ तारकासिहतम् । ६ प्राप्तम् । ७ द्वेषं करोति । ६ भृशं युनिक्त । ६ वाक्प्रसूनमालाम् ।

### प्रमिताच्रावृत्तम्

जिननाथसंस्तवकृतौ भवतो वयमुद्यताः स्म गुणरत्निनिधेः ।
विधि योऽपि मन्दवचसोऽपि ननु त्विय भिक्तरेव फलतीष्टफलम् ।।११७।।
मित शिक्तसारकृतवाग्विभवस्त्विय भिक्तमेव वयमातनुमः ।
ग्रमृताम्बुधेर्जलमलं न प्रमान्निखिलं प्रपातुमिति किं न पिवेत् ॥११८॥
क्व वयं जडाः क्व च गुणाम्बुनिधिस्तव देव पार रहितः परमः ।
इति जान तोऽपि जिन सम्प्रति न स्त्विय भिक्तरेव मुखरीकुरुते ।।११६॥
गणभृद्भिरप्यगणिताननणू स्तव सद्गुणान्वयमभीष्टुमहे ।
किल चित्रमेतदथवा प्रभुतां तव संश्वितः किमिव नेशिशिषुः ।।१२०॥

# द्रुतविलम्बितवृत्तम्

तिवयमोडिडि विन्वदधाति नस्त्विय निरूढतरा जिनिनश्चला । प्रसृतभिक्तरपारगुणोदया स्तुतिपथेऽद्य ततो वयमुद्यता ॥१२१॥ त्वमिस विश्वदृगीश्वर विश्वसृट् त्वंमिस विश्वगुणाम्बुधिरक्षयः । त्वमिस देव जगद्धितशासनः स्तुतिमतोऽनुगृहाण जिनेश नः ॥१२२॥

स्तृति करने लगे ।।११६।। कि हे जिननाथ, यह निश्चय है कि आपके विषयमें की हुई भिनत ही इष्ट फल देती है इसीलिये हम लोग बुद्धिहीन तथा मन्दवचन होकर भी गुणरूपी रत्नोंके खजाने स्वरूप आपकी स्तुति करनेके लिये उद्यत हो रहे हैं।।११७।। हे भगवन्, जिन्हें बुद्धिकी सामर्थ्यसे कुछ वचनोंका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे हम लोग केवल आपकी भिन्त ही कर रहे हैं सो ठीक ही है क्योंकि जो पुरुष अमृतके समुद्रका सम्पूर्ण जल पीनेके लिये समर्थ नहीं है वह क्या अपनी सामर्थ्यके अनुसार थोड़ा भी नहीं पीवे ? अर्थात् अवश्य पीवे ।।११८।। हे देव, कहां तो जड़ बृद्धि हमलोग, और कहां आपका पाररहित बड़ा भारी गुणरूपी समुद्र। हे जिनेन्द्र, यद्यपि इस बातको हम लोग भी जानते हैं तथापि इस समय आपकी भिवत ही हम लोगोंको वाचालित कर रही है।।११९।। हे देव, यह आश्चर्यकी बात है कि आपके जो बड़े-बड़े उत्तम गुण गणधरोंके द्वारा भी नहीं गिने जा सके हैं उनकी हम स्तुति कर रहे हैं अथवा इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि जो मनुष्य आपकी प्रभुताको प्राप्त हुआ है वह क्या करनेके लिये समर्थ नहीं है ? अर्थात् सब कुछ करनेमें समर्थ है ॥१२०॥ इसलिये हे जिनेन्द्र, आपके विषयमें उत्पन्न हुई अतिशय निगृढ्, निश्चल और अपरिमित गुणोंका उदय करनेवाली विशाल भिक्त ही हम लोगोंकी स्तृति करनेके लिये इच्छुक कर रही है और इसीलिये हम लोग आज आपकी स्तृति करनेके लिये उद्यत हुए हैं ।।१२१।। हे ईश्वर, आप समस्त संसारके जाननेवाले हैं, कर्मभूमिरूप संसारकी रचना करनेवाले हैं, समस्त गुणोंके समद्र हैं, अविनाशी हैं, और हे देव, आपका उपदेश जगत्के समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, इसीलिये हे जिनेन्द्र, आप हम सबकी स्तुतिको स्वीकृत

१ विगतमतयः । २ मतिशनत्यनुसार । ३ अन्तरिहतः । ४ जानन्तीति जानन्तः तान् । **५ अस्मान्** । ६ भृशं समर्था अभूवन् । ७ ईडितुमिच्छन् ।

#### महापुराग्रम्

तव जिनाकं विभान्ति गुणांशवः सकलकर्मकलङ्कविनिःसृताः । घनिवयोगविनिर्मलमूर्तयो दिनमणेरिव भासुरभानवः ।।१२३।। गुणमणोंस्त्वमनन्ततयान्वितान् जिन समुद्वहसेऽतिविनिर्मलान् । जलिधरात्मगभीरजलाश्चितानिव मणीनमलाननणुत्विषः ।।१२४।। त्विमनसंसृतिवल्लिरिकामिमाम् श्चितिततामुख्दुःखफलप्रदाम् । जननमृत्युजराकुसुमाचितां वैशमकरैभंगवन्नुदपीपटः ।।१२४।।

#### तामरसवृत्तम्

जिनवरमोहमहापृतनेशान् प्रबलतरां र्यचतुरस्तु कषायान् ।
निशिततपोमयतीव्रमहासि 'प्रहितिभिराशुतरामजयस्त्वम् ॥१२६॥ मनिसजशत्रुमजय्यमलक्ष्यं विरित्तमयो 'शितहेतितितिस्ते ।
सम्रभरे विनिपातयित स्म त्वमिस ततो भुवनेकगरिष्ठः" ॥१२७॥ जितमदनस्य तवेश महत्त्वं वपुरिदमेव हि शास्ति मनोश्चम् ।
न विकृतिभाग्न कटाक्षनिरोक्षा 'परमविकारमनाभरणोद्धम्' ॥१२६॥ 'श्रिविकुरुते हृदि यस्य मनोजः स विकृश्ते स्फुटरागपरागः' ।
विकृतिरनङ्गजितस्तव नाभूद् विभवभवानभुवनंकगुरुस्तत्' ॥१२६॥

कीजिये ।।१२२।। हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, जिस प्रकार बादलोंके हट जानेसे अतिशय निर्मल सूर्यकी देदीप्यमान किरणें सुशोभित होती हैं उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी कलंकके हट जानेसे ू प्रकट हुई आपकी गुणरूपी किरणें अतिशय सुशोभित हो रही हैं ।।१२३।। हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार समुद्र अपने गहरे जलमें रहनेवाले निर्मल और विशाल कान्तिके धारक मणियोंको धारण करता है उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनन्तग्णरूपी मणियोंको धारण कर रहे हैं ।।१२४।। हे स्वामिन्, जो अत्यन्त विस्तृत है, बड़े-बड़े दु:खरूपी फलोंको देनेवाली है, और जन्म-मृत्यु तथा बुढ़ापारूपी फूलोंसे व्याप्त है ऐसी इस संसाररूपी छताको हे भगवन्, आपने अपने शान्त परिणामरूपी हाथोंसे उखाड़कर फेंक दिया है ।।१२५।। हे जिनवर, आपने मोहकी बड़ी भारी सेनाके सेनापित तथा अतिशय शूरवीर चार कपायोंको तीव्र तपश्चरणरूपी पैनी और बड़ी तलवारके प्रहारोंसे बहुत शीघ्र जीत लिया है ।।१२६।। हे भगवन्, जो किसीके द्वारा जीता न जा सके और जो दिखाई भी न पड़े ऐसे कामदेवरूपी शत्रुको आपके चारित्ररूपी तीक्ष्ण हथियारोंके समूहने युद्धमें मार गिराया है इसलिये तीनों लोकोंमें आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं ।।१२७।। हे ईश्वर, जो न कभी विकार भावको प्राप्त होता है, न किसीको कटाक्षोंसे देखता है, जो विकाररहित है और आभरणोंके विना ही सुशोभित रहता है ऐसा यह आपका सुन्दर शरीर ही कामदेवको जीतनेवाले आपके माहात्म्यको प्रकट कर रहा है ॥१२८॥ हे संसार-रहित जिनेन्द्र, कामदेव जिसके हृदयमें प्रवेश करता है वह प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त होकर अनेक प्रकारकी विकारयुक्त चेप्टाएं करने लगता है परन्तु कामदेवको जीतनेवाले आपके कुछ भी विकार नहीं पाया जाता है इसिलये आप तीनों लोकोंके मुख्य गुरु हैं ।।१२९।।

१ किरणाः । २ उपशमहस्तैः । पक्षे सूर्यकिरणैः । ३ उत्पाटयसि स्म । विनाशयसि स्मेत्यर्थः । ४ चतुष्कम् । ५ प्रभृतिभि –ल०, द० । असितोमरादिभिः । ६ निशितायुधः । ७ अतिशयेन गुरुः । ६ न विकारकारि । १ प्रशस्तम् । १० विकारं करोति । ११ रागधूलिः । १२ कारणात् ।

स किल विनृत्यित गायित वल्गत्यपलापिति प्रहसत्यिप मूढः। मदनवशो जितमन्मथ ते तु प्रशमसुखं वपुरेव निराह<sup>र</sup>।।१३०॥

## नवमालिनीवृत्तम्

विरहितमानमत्सर तवेदं वपुरपरागं मस्तकलिपङ्कम् ।
तव भुवनेद्ववरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं मिक्कृतिहीनम् ।।१३१।।
तव भुवनेद्ववरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं मिक्कृतिहीनम् ।।१३१।।
तव भवनेद्ववरत्वमपरागं प्रकटयित स्फुटं मिक्कृतिहीनम् ।।१३१।।
प्रातिकिचरस्य रत्नमणिराञोः प्रपवरणं किमिक्टमुक्दोप्तेः ।।१३२।।
मिक्विदरहितं विहीनमलदोषं सुरिभतरं सुलक्ष्मघिटतं ते ।
क्षितजिवयुक्तमस्तितिभिरौधं व्यपगतधातु वज्ञ्चनं सिन्ध ।।१३३।।
समचतुरस्मप्रमितवीयं प्रियहितवाग्निमेषपरिहीनम् ।
वपुरिदमच्छिदिक्मणिदीप्रं त्वमित ततोऽधि व्वयदभागी ।।१३४।।
इदमितमानुषं तव शरीरं सकलिकारमोहमदहीनम् ।
प्रकटयतीश ते भुवनलङ्घि 'रिप्रभुतम वंभवं कनककान्ति ।।१३४।।

# प्रमुदितव्दनावृत्तम्

स्पृशित निह अवन्तमागश्व $^{13}$  यः किमु  $^{13}$ दिनपमिभद्रवेत्तामसम् $^{13}$ । वितिमिर $^{13}$  सभवान् $^{13}$  जगत्साधने $^{13}$  ज्वलद्वुरुमहस्रा प्रदीपायते ॥१३६॥

हे कामदेवको जीतनेवाले जिनेन्द्र, जो मूर्ख पुरुष कामदेवके वश हुआ करता है वह नाचता है, गाता है, इधर-उधर घूमता है, सत्य बातको छिपाता है और जोर जोरसे हंसता है परन्तु आपका शरीर इन सब विकारोंसे रहित है इसिलये यह शरीर ही आपके शान्तिसुखको प्रकट कर रहा है ।।१३०।। हे मान और मात्सर्य भावसे रहित भगवन्, कर्मरूपी धुलिसे रहित, कलहरूपी पंकको नष्ट करनेवाला, रागरहित और छलरहित आपका वह शरीर 'आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं' इस बातको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रहा है ।।१३१।। हे नाथ, जिसमें समस्त शोभाओंका समदाय मिल रहा है ऐसा यह आपका शरीर वस्त्र रहित होने पर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठीक ही है क्योंकि विशाल कान्तिको धारण करनेवाले अतिशय देदीप्यमान रतन मणियोंकी राशिको वस्त्र आदिसे ढक देना क्या किसोको अच्छा लगता है ? अर्थात् नहीं लगता ।।१३२।। हे भगवन्, आपका यह शरीर पसीनासे रहित है, मल-रूपी दोवोंसे रहित है, अत्यन्त सुगन्धित है, उत्तम लक्षणोंसे सहित है, रक्तरहित है, अन्ध-कारके संमहको नष्ट करनेवाला है, धातुरहित है, वज्रमयी मजबूत सन्धियोंसे युक्त है, समचतुरस्रसंस्थानवाला है, अपरिमित शक्तिका धारक है, प्रिय और हितकारी वचनोंसे सहित है, निमेषरहित है, और स्वच्छ दिव्य मिणयोंके समान देदीप्यमान है इसिलये आप देवाधिदेव पदको प्राप्त हुए हैं ।।१३३-१३४।। हे स्वामिन्, समस्त विकार, मोह और मदसे रहित तथा सुवर्णके समान कान्तिवाला आपका यह लोकोत्तर शरीर संसारको उल्लंघन करनेवाली आपकी अद्वितीय प्रभुताके वैभवको प्रकट कर रहा है ॥१३५॥ हे अन्धकारसे रहित जिनेन्द्र, पापोंका समुह कभी आपको छुता भी नहीं है सो ठीक ही है क्योंकि क्या

१ अपलापं करोति । २ नितरामाह । ३ न विद्यते परागो धूलिर्थत्र अपगतरजसमित्यर्थः । ४ कपट । ५ आयुजत् । ६ आच्छादनम् । ७ स्त्रेद । ८ स्धिररहितम् । ६ निविड । १० अधिक । ११ अतिशयप्रभो । १२ अघसमूहः । १३ 'तपनमिभ' इति वा पाठः इति 'त' पुस्तके टिप्पण्यां लिखितम् । १४ गच्छेत् । १४ भो विगताज्ञानान्धकार । १६ पूज्यः । १७ जगत्संसिद्धौ । 'जगत्सद्दन' अ०, प०, छन्दोभङ्गा दशुद्धः पाठः । जगत्सद्मिन इ० ।

#### महापुराखम्

#### जलधरमाल।वृत्तम्

रंधारा ते द्युसम'वतारेऽपप्त' न्नाकेशानां 'पदिवस्योषां रुध्वा। स्वर्गादारात् कनकमयों वा सृष्टि तन्वानासौ भुवनकुटीरस्यान्तः ।।१३७।। रेधारेरावतकरदीर्घा रेजे रे जेतारं भजत जना इत्येवम् । मूर्तीभूता तव जिनलक्ष्मीलोंके सम्बोधं वा सपिद समातन्वाना ।।१३८।। त्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता व्योम्नि पौष्पी वृष्टिः सुरिभतरा सरेजे । मत्तालीनां कलस्तमातन्वाना नाकस्त्रीणां नयनतिर्वा यान्ती ।।१३६।। मेरोः शृद्धपे समजिन दुग्धाम्भोधेः स्वच्छाम्भोभिः कनकघटैर्गम्भोरैः । माहात्म्यं ते जगित वितन्वन्भावि स्वधारे येगुं स्रिभवेकः पूतः ।।१४०॥ त्वां निष्कान्तौ मणिमययानास्त्वं वोढुं सज्जा वयमिति नैतिच्चत्रम् । प्रानिर्वाणान्नियतममौ गीर्वाणाः किं कुर्वाणा नन् जिन कल्याणे ते ।।१४१॥ त्वं धातासि त्रिभुवनभर्ताद्यत्वे कैवल्याकें स्फुटमुदितेऽस्मिन्दोप्रे । तस्माद्देवं जन्भानजरातङ्कार्तर त्वां न्यं न्नामो गुणनिधिमग्रयं लोके ।।१४२॥

अन्धकारका समूह भी कभी सूर्यके सन्मुख जा सकता है ? अर्थात् नहीं जा सकता । हे नाथ, आप इस जगत्रूपी घरमें अपने देदीप्यमान विशाल तेजसे प्रदीपके समान आचरण करते हैं ।।१३६।। हे भगवन्, आपके स्वर्गसे अवतार छेनेके समय (गर्भकल्याणकके समय) रत्नोंकी धारा समस्त आकाशको रोकती हुई स्वर्गलोकसे शीघ्र ही इस जगत्रूपी कुटीके भीतर पड़ रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त सृष्टिको सुवर्णमय ही कर रही हो ।।१३७।। हे जिनेन्द्र, ऐरावत हाथीकी सूंड़के समान लम्बायमान वह रत्नोंकी धारा ऐसी सुज्ञोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी ही मूर्ति धारण कर लोकमें ज्ञी झही ऐसा संबोध फैला रही हो कि अरे मनुष्यो, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले इन जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करो ।।१३८।। हे भगवन्, आपके जन्मके समय आकाशसे देवोंके हाथोंसे छोड़ी गई अत्यन्त स्गन्धित और मदोन्मत्त भ्रमरोंकी मधुर गुङ्जारको चारो ओर फैलाती हुई जो फुलोंकी वृष्टि हुई थी वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवांगनाओं के नेत्रोंकी पंक्ति ही आ रही हो ।।१३९।। हे स्वामिन्, इन्द्रोंने मेरुपर्वतके शिखरपर क्षीरसागरके स्वच्छ सुवर्णमय गंभीर (गहरे) घड़ोंसे जगत्में आपका माहात्म्य फैलानेवाला आपका बड़ा भारी पवित्र अभिषेक किया था ।।१४०।। हे जिन, तपकत्याणकके समय मणिमयी पालकी पर आरूढ़ हुए आपको ले जानेके लिये हम लोग तत्पर हुए थे इसमें कुछ भी आक्चर्य नहीं है क्योंकि निर्वाण पर्यन्त आपके सभी कल्याणकोंमें ये देव लोग किकरोंके समान उपस्थित रहते हैं ।।१४१।। हे भगवन्, इस देदीप्यमान केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेपर यह स्पष्ट प्रकट हो गया है कि आप ही धाता अर्थात् मोक्षमार्गकी सृष्टि करनेवाले हैं और आप ही तीनों लोकके स्वामी हैं। इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोंका अन्त करनेवाले हैं, गुणों के खजाने हैं और लोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये हे देव, आपको हम लोग बार बार नमस्कार

१ स्वर्गावतरणे । २ पतिति स्म । ३ खाङ्गणम् । ४ अहो । **५ जयशीलम् ।** ६ व्योम्नः ल० । ७ स्वामिन् ल०, द०, इ० । '६ स्वर्लोकमुख्यैः । ६ सन्नद्धाः । **१० किङ्कराः ।** ११ इद्दानीम् । १२ दीप्ते ल० । १३ जननजरान्तकातीतं द०, इ० । १४ भृशं पुनः**पुनर्या नमामः ।** 

# प्रहर्षिणीवृत्तम्

त्वं मित्रं त्वमिस गुरुस्त्वमेव भर्ता त्वं स्रव्टा भुवनिपतामहस्त्वमेव । त्वां ध्यायस्रमृतिसुखं प्रयाति जन्तुस्त्रायस्व त्रिजगदिदं त्वमद्य पातात् ।।१४३॥

# रुचिरावृत्तम्

परं पदं परमसुखोदयास्पदं विवित्स<sup>ै</sup>विश्वरिमह योगिनोऽक्षरम् । त्वयोदितं जिन परमागमाक्षरं विचिन्वते<sup>३</sup> भवविलयाय सिद्धयः ॥१४४। त्वयोदिते पथि जिन ये वितन्वतेः परां धृति<sup>१</sup> प्रमदपरम्परायुजः । त एव<sup>५</sup> संसृतिलतिकां प्रतायिनीं<sup>६</sup> दहन्त्यलं स्मृतिदहनार्चिषा भृशम् ॥१४४॥

### मत्तमयूरवृत्तम्

वातोद्भृताः क्षीरपयोधेरिव वीचीरुत्प्रेक्ष्या मूश्चामरपङ्कतीर्भवदीयाः । पीयू पांशोदीं प्तिसमे तीरिव शुभ्रा मोमुच्यन्ते संसृतिभाजो भवंबन्धात् ॥१४६॥ सैहं पीठं स्वां <sup>१०</sup>द्युतिमिद्धामितभानुं <sup>११</sup> तन्वानं तद्भाति विभोस्ते पृथु तुङ्गम् । मेरोः शृङ्गं वा मणिनद्धं <sup>१२</sup> सुरसेच्धं <sup>१३</sup>न्यवकुर्वाणं लोकमशेषं स्वमहिम्ना ॥१४७॥

# मञ्जुभाषिणीवृत्तम्

महितोदयस्य शिवमार्गदेशिनः सुरशिल्पिनिमितमदोऽर्हतस्तव ।
<sup>१५</sup>प्रथते सितातपनिवारणत्रयं शरदिन्दुबिम्बमिव कान्तिमत्तया ॥१४८॥

करते हैं।।१४२।। हे नाथ, इस संसारमें आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही स्रप्टा हैं और आप ही जगत्के पितामह हैं। आपका ध्यान करनेवाला जीव अवश्य ही मृत्युरहित सुख अर्थात् मोक्षसुखको प्राप्त होता है इसिळिये हे भगवन्, आज आप इन तीनों लोर्कोको नष्ट होनेसे बचाइये-इन्हें ऐसा मार्ग बतलाइये जिससेये जन्म मरणके दुःखोंसे बच कर मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त कर सकें।।१४३।। हे जिनेन्द्र, परम सुखकी प्राप्तिके स्थान तथा अविनाशी उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को जाननेकी इच्छा करने वाळे उत्तम बुद्धिमान् योगी संसारका नाश करनेके लिये आपके द्वारा कहे हुए परमागमके अक्षरोंका चिंतवन करते हैं ।।१४४।। हे जिनराज, जो मनुष्य आपके द्वारा बतलाये हए मार्गमें परम संतोष धारण करते हैं अथवा आनन्दकी परम्परासे युक्त होते हैं वे ही इस अतिशय विस्तृत संसाररूपी लताको आपके ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे बिल्कुल जला पाते हैं ।।१४५।। हे भगवन्, वायुसे उठी हुई क्षीरसमुद्रकी लहरोंके समान अथवा चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान सुशोभित होनेवाली आपकी इन सफेद चमरोंकी पंक्तियोंको देखकर संसारी जीव अवश्य ही संसाररूपी बंधनसे मुक्त हो जाते हैं।।१४६॥ हे विभो, सूर्यको भी तिरस्कृत करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कान्तिको चारों ओर फैलाता हुआ, अत्यन्त ऊंचा, मिणयोंसे जड़ा हुआ, देवोंके द्वारा सेवनीय और अपनी महिमासे समस्त लोकोंको नीचा करता हुआ यह आपका सिंहासन मेरुपर्वतकी शिखरके समान शोभायमान हो रहा है ।।१४७।। जिनका ऐश्वर्य अतिशय उत्कृष्ट है और जो मोक्ष-मार्गका उपदेश देनेवाले हैं ऐसे आप अरहन्त देवका यह देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया

१ संसाराब्धौ पतनात् । २ वेत्तुमिच्छवः । ३ विचारयन्ति । ४ सन्तोषम् । ५ ते भव्या एव । ६ विस्तृताम् । ७ दृष्ट्वा । ८ चन्द्रस्य । ६ दीप्तिसन्तितः । १० निजकान्तिम् । ११ अतिकान्तभानुम् । १२ मणिबद्धम् । १३ अधःकुर्वाणम् । १४ प्रकटीकरोति ।

#### महापुरागम्

# छुन्दः (?)

वृक्षोऽशोको मरकतरुचिरस्कन्धो भाति श्रीमानयमतिरुचिराः शाखाः । बाहूकृत्य स्फुटमिव नटितं<sup>र</sup> तन्वन्वातोद्धृतः कलरुतमधुकृन्मालः ।।१४६।। पुष्पाकीर्णो नृसुरमुनिवरैः कान्तो मन्दं मन्दं मृदुतरपवना धूतः । सम्छायोऽयं विहत नृशुगशोकोऽगो भाति श्रीमांस्त्वमिव हि जगतां श्रेयः ॥१५०॥

#### असम्बाधावृत्तम्

व्याप्ताकाशां वृष्टि<sup>र्</sup>मलिकुलस्तोद्गीतां पौष्पीं देवास्त्वां प्रतिभुवनगृहस्याग्रात् । मुञ्चन्त्येते दुन्दुभिमधुररदैः सार्द्धं प्रावृङ्जीमूतान् <sup>अ</sup>स्तनितमुखरिताञ्जित्वा ॥१५१॥

# श्रपराजितावृत्तम्

त्वदमरपटहैर्विशङ्गस्य धनागमं पटुजलदघटानिरुद्धनभोङ्गणम् । विराचितरुचिमत्कलापसुमन्थरा′ मदकलमधुना रुवन्ति रै°शिखाबलाः ॥१५२॥

गया छत्रत्रय अपनी कान्तिसे शरद्ऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुशोभित हो रहा है ।।१४८।। हे भगवन्, जिसका स्कन्ध मरकतमणियोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा है और जिसपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके समूह बैठे हैं ऐसा यह शोभायमान तथा वायुसे हिलता हुआ आपका अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी अत्यन्त देदीप्यमान शाखाओंको भुजा वनाकर उनके द्वारा स्पप्ट नृत्य ही कर रहा हो ।।१४९।। अथवा अत्यन्त सुकोमल वायुसे धीरे धीरे हिलता हुआ यह अशोकवृक्ष आपके ही समान सुशोभित हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार आप देवोंके द्वारा वरसाये हुए पुष्पोंसे आकीर्ण अर्थात् व्याप्त हैं उसी प्रकार यह अशोक वृक्ष भी पुष्पोंसे आकीर्ण इै, जिस प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज आपको चाहते हैं–आपकी प्रशंसा करते हैं उसी प्रकार मनुष्य देव और वड़े बड़े मुनिराज इस अशोकवृक्षको भी चाहते हैं, जिस प्रकार पवनकुमार देव मन्द मन्द वायु चलाकर आपकी सेवा करते हैं उसी प्रकार इस वृक्षकी भी सेवा करते हैं– यह मन्द मन्द वायुसे हिल रहा है, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिके धारक हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी सच्छाय अर्थात् छांहरीका धारक है–इसकी छाया बहुत ही उत्तम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करते हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी मनुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करता है और जिस प्रकार आप तीनों लोकोंके श्रेय अर्थात् कत्याणरूप हैं उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनों लोकोंमें श्रेय अर्थात् मंगल रूप है ।।१५०।। हे भगवन्, ये देवलोग, वर्षाकालके मेघोंकी गरजनाके शब्दोंको जीतनेवाले दुन्दुभि बाजोंके मधुर शब्दोंके साथ साथ जिसने समस्त आकाशको व्याप्त कर लिया है और जो भ्रमरोंकी मधुर गुंजारसे गाती हुई सी जान पड़ती हैं ऐसी फूळोंकी वर्षा आपके सामने लोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड़ रहे हैं ।।१५१।। हे भगवन्, आपके देव-दुन्दुभियोंके कारण वड़े-बड़े मेघोंकी घटाओंसे आ़काशरूपी आंगनको रोकनेवाली वर्षाऋतुकी शंका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पूंछ फैलाकर मन्द-मन्द

१ नटनम् । २ भूमरपंक्तिः । ३ पवनोद्धृतः ल०, इ० । ४ नृशुक् नरशोकः । विहित-नृसुराशोको ल०, इ०, अ०, स० । ५ श्रयणीयः । ६ मलिकल ल०, अ० । ७ मेघरववाच।लितान् । द्र वर्द्दमन्दगमनाः । ६ ध्वनन्ति । १० मयूराः ।

## प्रहरणकलिकावृत्तम्

तव जिन ततदेहरुचिशरवण<sup>र</sup> चमररुहततिः सितविह<sup>3</sup>गरुचिम् । इयमनुतन्ते<sup>3</sup> ृरुचिरतरतनुर्मणिमुकुटसमिद्धरुचिसुरधुता ॥१५३॥

# वसन्ततिलकावृत्तम्

त्विह्वयवागियमशेषपदार्थगर्भा भाषान्तराणि सकलानि निदर्शयन्ती ।
तत्त्वावबोधमिचरात् कुरुते बुधानां स्याद्वादनीति विहतान्धमतान्धकारा ॥१५४॥
प्रक्षालयत्यिखलमेव मनोमलं नस्त्वद्भारतीमयमिदं शुचिपुण्यमम्बु ।
तीर्थं तदेव हि विनेयजनाजवञ्ज वावारसन्तरणवर्त्म भवत्प्रणीतम् ॥१५५॥
त्वं सर्वगः सकलवस्तु गतावबोधस्त्वं सर्ववित्प्रमितिवश्वपदार्थसार्थः ।
त्वं सर्वजिद्विदितमन्मथमोहशत्रुस्त्वं सर्वदृङ्गनिखलभावविशेषदर्शो ॥१५६॥
त्वं तीर्थकृत्सकलपापमलापहारिसद्धमतीर्थविमलीकरणैकनिष्ठः ।
त्वं मन्त्रकृश्चिखलपापविषापहारिपुण्यश्चति प्रवरमन्त्रविधानचुञ्चं । ॥१५७॥
त्वामामनन्ति मुनयः पुरुषं पुराणं स्वां प्राहुरच्युतमृषीश्वरमक्षयिद्धम् ।
तस्माद्भवान्तक भवन्तमचिन्त्ययोगं योगीश्वरं जगदु पास्यमुपास्महे ए स्म ॥१५६॥

गमन करते हुए मदसे मनीहर शब्द कर रहे हैं।।१५२।। हे जिनेन्द्र, मिणमय मुकुटोंकी देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाले देवोंके द्वारा ढोरी हुई तथा अतिशय सुन्दर आकार-वाली यह आपके चमरोंकी पंक्ति आपके शरीरकी कान्तिरूपी सरोवरमें सफेद पक्षियों (हंसों) की शोभा बढ़ा रही है ।।१५३।। हे भगवन्, जिसमें संसारके समस्त पदार्थ भरे हुए हैं, जो समस्त भाषाओंका निदर्शन करती है अर्थातु जो अतिशय विशेषके कारण समस्त भाषाओं-रूप परिणमन करती है और जिसने स्याद्वादरूपी नीतिसे अन्यमतरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया है ऐसी आपकी यह दिव्यध्विन विद्वान् लोगोंको शीघ्र ही तत्त्वोंका ज्ञान करा देती है ।।१५४।। हे भगवन्, आपकी वाणीरूपी यह पवित्र पुण्य जल हम लोगोंके मनके समस्त मलको घो रहा है, वास्तवमें यही तीर्थ है और यही आपके द्वारा कहा हुआ धर्मरूपी तीर्थ भत्यजनोंको संसाररूपी समुद्रसे पार होनेका मार्ग है ।।१५५।। हे भगवन्, आपका ज्ञान संसारकी समस्त वस्तुओं तक पहुँचा है–समस्त वस्तुओंको जानता है इसलिये आप सर्वग अर्थात् व्यापक हैं, आपने संसारके समस्त पदार्थोंके समूह जान लिये हैं इसलिये आप सर्वज्ञ हैं आपने काम और मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है इसलिये आप सर्वजित् अर्थात् सबको जीतनेवाले हैं और आप संसारके समस्त पदार्थींको विशेषरूपसे देखते हैं इसिलये आप सर्वदृक् अर्थात् सबको देखनेवाले हैं ।।१५६।। हे भगवन्, आप समस्त पापरूपी मलको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मरूपी तीर्थके द्वारा जीवोंको निर्मल करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं इसिलिये आप तीर्थ द्वार हैं और आप समस्त पापरूपी विषको अपहरण करनेवाले पवित्र शास्त्ररूपी उत्तम मंत्रके बनानेमें चतुर हैं इसलिये आप मंत्रकृत् हैं ॥१५७॥ हे भगवन्, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष (पक्षमें ब्रह्मा) मानते हैं, आपको ही ऋषियोंके ईश्वर और अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्युत अर्थात् अविनाशी (पक्षमें विष्णु) कहते हैं तथा आपको ही अचिन्त्य योगको धारण करनेवाले, और समस्त

१ सरिस । २ हंस । ३ अनुकरोति । ४ नय । ५ संसारसमुद्रोत्तरण । ६ सकल-पदार्थप्राप्तज्ञानत्वात् उपर्यप्येव योज्यम् । ७ आगम । = प्रतीतः (समर्थः) । ६ जगदाराध्यम् । १६ आराधयामः स्म ।

तुभ्यं नमः सकलघातिमंलक्यपायसम्भूतकेवलमयामललोचनाय ।
तुभ्यं नमो दुरितबन्धनशृङ्खलानां छेत्त्रे भवार्गलभिदे जिनकुञ्जराय ॥१४६॥
तुभ्यं नमः स्त्रिभुवनैकपितामहाय तुभ्यं नमः परमिनवृ तिकारणाय ।
तुभ्यं नमोऽधिगुरवे गुरवे गुणौधैस्तुभ्यं नमो विदितविद्यवजगत्त्रयाय ॥१६०॥
इत्युच्चकैः स्तुतिमुदारगुणानुरागादस्माभिरोश रिचतां त्विय चित्रवर्णाम् ।
देव प्रसीद परमेश्वर भिक्तपूतां पादार्पितां स्त्रजमिवानुगृहाण चार्वीम् ॥१६१॥
त्वामीड्भहे जिन भवन्त नुस्मरामस्त्वां कुड्मलोकृतकरा वयमानमामः ।
त्वत्संस्तुताबुपचितं यदिहाद्य पुण्यं तेनास्तु भिक्तरमला त्विय नः प्रसन्ना ॥१६२॥
इत्यं सुरासुरनरोरगयक्षसिद्धगन्धवंचारण गणैस्समिमद्धबोधाः ।
द्वात्रिश्चित्रवृषभा वृषभाय तस्मै चक्रुनंमः स्तुतिशतैर्नतमौलयस्ते ॥१६३॥
स्तुत्वेति तं जिनमजं जगदेकबन्धुं भक्त्या नतोष्ठमुकुटैरमरेः सहेन्द्वाः ।
धर्मप्रिया जिनपितं परितो यथास्वम् श्रास्थानभूमिमभजन्जिनसम्मुखास्याः ॥१६४॥

जगत्के उपासना करने योग्य योगीश्वर अर्थात् मुनियोंके अधिपति (पक्षमें महेश) कहते हैं इसिलये हे संसारका अन्त करनेवाले जिनेन्द्र, ब्रह्मा विष्णु और महेशरूप आपकी हम लोग भी उपासना करते हैं।।१५८।। हे नाथ, समस्त घातियाकर्मरूपी मलके नष्ट हो जानेसे जिनके केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्र उत्पन्न हुआ है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो। जो पापबन्धरूपी सांकलको छेदनेवाले हैं, संसाररूपी अर्गलको भेदनेवाले हैं और कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले जिनोंमें हाथीके समान श्रेष्ठ हैं ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ।।१५९।। हे भगवन्, आप तीनों लोकोंके एक पितामह हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप परम निर्वृति अर्थात् मोक्ष अथवा सुखके कारण है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप गुरुओंके भी गुरु हैं तथा गुणोंके समृहसे भी गुरु अर्थात् श्रेष्ठ हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, इसके सिवाय आपने समस्त तीनों लोकोंको जान लिया है इसलिये भी आपको नमस्कार हो ।।१६०।। हे ईश, आपके उदार गुणोंमें अनुराग होनेसे हमलोगोंने आपकी यह अनेक वर्णों (अक्षरों अथवा रंगों) वाली उत्तम स्तुति की है इसलिये हे देव, हे परमेश्वर, हम सबपर प्रसन्न होइये और भिक्तसे पिवत्र तथा चरणोंमें अर्पित की हुई सुन्दर मालाके समान इसे स्वीकार कीजिये ।।१६१।। हे जिनेन्द्र, आपकी स्तुति कर हमेलोग आपका बार बार स्मरण करते हैं, और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवन्, आपकी स्तुति करनेसे आज यहाँ हम लोगोंको जो कुछ पुण्यका संचय हुआ है उससे हम लोगोंकी आपमें निर्मल और प्रसन्नरूप भिवत हो ॥१६२॥ इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है ऐसे मुख्य इन्द्रोंने, (भवनवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिषी २ और कल्पवासी १२) सुर, मनुष्य, नागेन्द्र, यक्ष, सिद्ध, गन्धर्व और चारणोंके समूहके साथ साथ सैंकड़ों स्तुतियों द्वारा मस्तक झुकाते हुए उन भगवान् वृषभदेवके लिये नमस्कार किया ।।१६३।। इस प्रकार धर्मसे प्रेम रखनेवाले इन्द्र लोग, अपने बड़े बड़े मुकुटोंको नभ्रीभूत करनेवाले देवोंके साथ साथ फिर कभी उत्पन्न नहीं होनेवाले और जगत्के एकमात्र बन्धु जिनेन्द्रदेवकी

१ छेदकाय । २ भेदकाय । ३ अधिकगुरवे । ४ '-मीड्य हे 'इति 'ल' पुस्तकगतो पाठोऽशुद्धः ।' ५ स्तुतिपाठक । ६ इन्द्रश्रेष्ठाः । ७ जिनपतेः समन्तात् । देहे जिनस्य जयिनः<sup>१</sup> कनकावदाते रेजुस्तदा भृशममी सुरदृष्टिपाताः । <sup>२</sup>कल्पाङघिृपाङ्ग इव मत्तमधुव्रतानाम् **ग्रोघाः प्रसूनमधुपानपिपासितानाम्** ॥१६५॥

#### इन्दुवदनावृत्तम्

कुञ्जरकराभभुजिमन्दुसमवक्त्रं कुञ्चितमितिस्थितिशरोष्हिकलापम् । मन्दरतटाभपृथुवक्षसमधीशं तं जिनमवेक्ष्य दिविजाः प्रसदमीयुः ॥१६६॥

## शशिकला, मणिगणकिरणो वा वृत्तम्

विकसितसरसिजदलिनभनयनं करिकरसुरुचिरभुजयुगममलम् ।
जिनवपुरितशयरुचियुतममरा निदवृशुरितधृतिः विमुक् लनयनाः ।।१६७॥
विधुरुचिहरचमररुह्वरिगतं मनसिजशरशतिनपतनिवजिय ।
जिनवरवपुरवधृतसकलमलं नि पपुरमृतिमव शुचि सुरमधुपाः ।।१६६॥
कमलदलिवलसदिन मिषनयनं प्रहसित निभमुखमितशयसुरिभ ।
सुरनरपरिवृद्धनयनसुखकरं व्यरुचदिधकरुचि जिनवृषभवपुः ।।१६६॥
जिनमुखशतदलमिनिमपनयनभ्रमरमितंसुरिभ विधुतिवधुरुचि ।
मनसिजहिमहतिवरहितमितरुक् पपुरविदितधृति सुरयुवतिदृशः ।।१७०॥

स्तुति कर समवसरण भूमिमें जिनेन्द्र भगवान्की ओर मुख कर उन्हींके चारों ओर यथा-योग्यरूपसे बैठ गये ।।१६४।।

उस समय घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले जिनेन्द्रभगवान्के सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरपर जो देवोंके नेत्रोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे वे ऐसे अच्छे सुशोभित मानो कल्पवृक्षके अवयवोंपर पुष्पोंका रस पीनेकी इच्छा करनेवाले मदोन्मत्त भ्रमरोंके समूह ही हों ॥१६५॥ जिनकी भुजाएं हाथीकी सूँड़के जिनका मुख चन्द्रमाके समान है, जिनके केशोंका समूह टेढ़ा और परिमित (वृद्धिसे रहित)है और जिनका वक्षःस्थल मेरुपर्वतके तटके समान है ऐसे देवाधि-देव जिनेन्द्रभगवान्को देखकर वे देव बहुत ही हर्पित हुए थे ।।१६६।। जिसके नेत्र फ्ले हुए कमलके दलके समान हैं, जिनकी दोनों भुजाएं हाथीकी सूंडके समान हैं, जो निर्मल है, और जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है ऐसे जिनेन्द्रभगवान्के शरीरको वे देव लोग बड़े भारी संतोपसे नेत्रोंको उघाडु-उघाडुकर देख रहे थे ।।१६७।। जो चन्द्रमाकी कान्तिको हरण करनेवाले चमरोंसे घिरा हुआ है, जो कामदेवके सैकड़ों वाणोंके निपातको जीतनेवाला है, जिसने समस्त मल नष्ट कर दिये हैं और जो अतिशय पिवत्र है ऐसे जिनेन्द्रदेवके शरीरको देव-रूपी भ्रमर अमृतके समान पान करते थे ।।१६८।। जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान सुशोभित हो रहे थे, जिसका मुख हंसते हुएके समान जान पड़ता था, जो अतिशय सुगन्धिसे युक्त था, देव और मनुष्योंके स्वामियोंके नेत्रोंको सुख करनेवाला था, और अधिक कान्तिसे सहित था ऐसा भगवान् वृषभदेवका वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ।।१६९।। जिसपर टिमकाररहित नेत्र ही भ्रमर वैठे हुए हैं, जो अत्यन्त सुगन्धित है जिसने चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेवरूपी हिमके आघातसे रहित है और जो अतिशय कान्तिमान् है ऐसे भगवान्के मुखरूपी कमलको देवांगनाओंके नेत्र

१ जयशीलस्य । २ कल्पवृक्षशरीरे यथा । ३ सन्तोषिवकसित । ४ पानं चकुः, पीतवन्तः । १ निमिष रहित । ६ हसतसदृश । ७ अधिकान्ति । ६ जिनमुखदर्शनात् पूर्वमेव विकसन्त्यः पानाय १ १ स्मिप्रायः । अविज्ञातसन्तोषं यथा ।

#### महापुराग्म

विजितकमलदलविलसदसदृशदृशं सुरयुवितिनयनमधुकरततवपुषम् । वृषभमजरमजममरपितसुमिहतं नमत परम्रामतमितरुचिमृषिपितम् ।।१७१।।

### मालिनीवृत्तम्

सरसिजनिभवक्त्रं पद्मिकञ्जन्कगौरं कमलदलविशालव्यायतास्पन्दिनेत्रम् । सरसिरुहसमानामोदमच्छायमच्छस्फटिकमणिविभासि श्रीजिनस्याङ्गमीडे ॥१७२॥ नयनयुगमताम्गं विक्ति कोपव्यपायं श्रुकुटिरहितमास्यं शान्ततां यस्य शास्ति । मदनजयमपाङ्गालोकनापायसौम्यं प्रकटयति यदङ्गं तं जिनं नन्न मीमि ॥१७३॥

### ऋषभगजविल सितवृत्तम्

गात्रमनङ्गभङ्गकृदतिसुरभिरुचिरं नेत्रमताम्त्रमत्यमलतररुचिविसरम् । वक्त्रमद्द्यस्दृशन्वसनिमव हसद्यस्य विभाति तं जिनमवनमत् सुधियः ।।१७४॥ सौम्यवक्त्रममलकमलदलिभदृशं हेमपुञ्जसदृशवपुषमृषभमृषिपम् । रक्तपद्मरुचिभृदमलमृदुपदयुगं सन्न"तोस्मि परमपुरुषमपरुष<sup>८</sup>गिरम् ।।१७५॥

असन्तुष्टरूपसे पान कर रहे थे । भावार्थ-भगवान्का मुखकमल इतना अधिक सुन्दर था कि देवांगनाएं उसे देखते हुए संतुष्ट ही न हो पाती थीं ।।१७०।। जिनके अनुपम नेत्र कमल दलको जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका शरीर देवांगनाओंके नेत्ररूपी भ्रमरसे व्याप्त हो रहा है, जो जरारहित हैं, जन्मरहित हैं, इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, अतिशय इप्ट हैं अथवा जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कान्ति अपार है और जो ऋषियोंके स्वामी हैं ऐसे भगवान् वृषभदेवको हे भत्र्य जीवो, तुम स्व नमस्कार करो ॥१७१॥ मैं श्रीजिनेन्द्रभगवान्के उस शरीरकी स्तुति करता हूं जिसका कि पुख कमलके समान है, जो कमलकी केशरके समान पीतवर्ण है, जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान विशाल और लम्बे हैं, जिसकी सुगन्धि कमलके समान थी, जिसकी छाया नहीं पड़ती और जो स्वच्छ स्फटिकमणिके समान सुशोभित हो रहा था ।।१७२।। जिनके ललाईरहित दोनों नेत्र जिनके क्रोधका अभाव बतला रहे हैं, भौंहोंकी टिढ़ाईसे रहित जिनका मुख जिनकी शान्तताको सूचित कर रहा है और कटाक्षावलोकनका अभाव होनेसे सौम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिनके कामदेवकी विजयको प्रकट कर रहा है ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान्को में वार-बार नमस्कार करता हूं ।।१७३।। हे बुद्धिमान् पुरुषो, जिनका शरीर कामदेवके। नष्ट करनेवाला अतिशय सुगन्धित और सुन्दर है, जिनके नेत्र ललाईरहित तथा अत्यन्त निर्मल कान्तिके समूहसे सहित है, और जिनका मुख ओंठोंको इसता हुआ नहीं है तथा हंसता हुआ सा सुशोभित हो रहा है ऐसे उन वृषभ जिनेन्द्रको नमस्कार करो ।।१७४।। जिनका मुख सौम्य है, नेत्र निर्मल कमलदलके समान हैं, शरीर सुवर्णके पुंजके समान है, जो ऋषियोंके स्वामी हैं, जिनके निर्मल और कोमल चरणोंके युगल लाल कमलकी कान्ति धारण करते हैं, जो परम पुरुष हैं और जिनकी वाणी अत्यन्त

१ उत्कृष्टशासनम् । २ पीतवर्णे । ३ शास्तृतां ट० । शिक्षकत्वम् । ४ **भृशं नमामि ।** ४ प्रशस्ताधरम । ६ नमस्कारं करुत । ७ सम्यक् प्रणतोऽस्मि । ६ कोमलवाचम् ।

### वाणिनीवृत्तम्

स जयित यस्य पादयुगलं जयत्पङ्कजं विलसित पद्मगर्भ'मधिशय्य सल्लक्षणम् । मनसिजरागमर्दनसहं जगत्त्रीणनं सुरपतिमौलिशेखरगलद्वजःपिञ्जरम् ॥१७६॥

#### हरिषीवृत्तम्

जयित वृषभो यस्योत्तुङ्गं विभाति महासनं हरिपरिधृतं रत्नानद्धं परिस्फुरदंशुकम्<sup>र</sup> । ग्रधरितजगन्मेरोर्लीलां विडम्बयदुच्चकैर्नतसुरितरीटाग्र<sup>°</sup>ग्रावद्युतीरिव तर्जयत् ॥१७७॥

#### शिखरिणीवृत्तम्

समग्रां 'वैदग्धों सकलर्ञा'राभून्मण्डलगतां सितच्छत्रं भाति त्रिभुवनगुरोर्यस्य विहसत् । जयत्येष श्रीमान् वृषभजिनराण्णिजितरिपुर्नमद्देवेन्द्रोद्यन्मुकुटमणिघृष्टा'ङिघृकमलः ।।१७८॥

### पृथ्वीवृत्तम्

जयत्यमरनायकैरसकृदींचताङ्गिद्वयः सुरोत्करकराधुतैश्चमरजोत्करैर्वीजितः । गिरीन्द्रशिखरे गिरीन्द्र इव योऽभिषिक्तः सुरैः पयोब्धिशुचिवारिभिः शशिकराङ्करुरस्पीधिभः ॥१७६॥

### वंशपत्रपतितवृत्तम्

यस्य समुज्ज्वला गुणगणा इव रुचिरतरा भान्त्यभितो मयूखनिवहा गुणसिललिनिधेः। विश्व<sup>र</sup>जनीनचारुचरितः सकलजगदिनः<sup>९</sup> सोऽवतु<sup>१०</sup> भव्यपङ्कजरिवर्वृ षभजिनविभुः ।।१८०।।

कोमल है ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्रको मैं अच्छी तरह नमस्कार करता ह ।।१७५।। जिनके चरण युगल कमलोंको जीतनेवाले हैं उत्तम उत्तम लक्षणोंसे सहित हैं े कामसम्बन्धी राग को नष्ट करने में समर्थ हैं, जगत्को संतोप देनेवाले हैं, इन्द्रके मुकुटके अग्रभागसे गिरती हुई मालाके परागसे पीले पीले हो रहे हैं और कमलके मध्यमें विराजमान कर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त हों ॥१७६॥ जो वहुत ऊँचा है, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नोंसे जड़ा हुआ है, चारों ओर चमकती हुई किरणोंसे सहित है, संसारको नीचा दिखला रहा है, मेरपर्वतको शोभाकी खूव विडम्बना कर रहा है और जो नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिकी तर्जना करता सा जान पड़ता है ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा है वे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त रहें ।।१७७।। तीनों लोकोंके गुरु ऐसे जिन भगवान्का सफेद छत्र पूर्ण चन्द्र मण्डल सम्बन्धी समस्त शोभाको हँसता हुआ सुशोभित हो रहा है जिन्होंने घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको जीत लिया है जिनके चरणकमल नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्यमान मुकुटोंमें लगे हुए मिणयोंसे घिषत हो रहे हैं और जो अन्तरङ्ग तथा बहिरंग लक्ष्मीसे सहित हैं ऐसे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥१७८॥ इन्द्रोंने जिनके चरण-युगलकी पूजा अनेक बार की थी, जिनपर देवोंके समुहने अपने हाथसे हिलाये हुए अनेक चमरोंके समृह ढुराये थे और देवोंने मेरु पर्वतपर दूसरे मेरुपर्वतके समान स्थित हुए जिनका, चन्द्रमाकी किरणोंके अंकुरोंके साथ स्पर्धा करनेवाले क्षीरसागरके पवित्र जलसे अभिषेक किया था वे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ।।१७९।। गुणोंके समुद्रस्वरूप जिन भगवान्के उज्ज्वल और अतिशय देदीप्यमान किरणोंके समूह गुणोंके समूहके समान चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं, जिनका सुन्दर चरित्र समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, जो सकल

१ कमलमध्ये स्थित्वेत्यर्थः । २ समर्थम् । ३ किरणम् । ४ –िकरीटा अ०, स० । ५ सौन्दर्यम् । ६ सम्पूर्णचन्द्रबिम्ब । ७ घषित । ८ सकलजनहित । ६ जगत्पतिः । १० रक्षतु ।

#### मन्दाकान्तावृत्तम्

यस्याशोकश्चलिकसलयश्चित्रपत्रप्रसूनो भाति श्रीमान् मरकतमयस्कन्धबन्धोज्ज्वलाङ्गः । सान्द्रच्छायः सकलजनताशोकविच्छेदनेच्छः सोऽर्यं श्रीशो जयति वृषभो भव्यपद्माकरार्कः ।।१८१॥

### **कुसुमितलतावेल्लितावृत्तम्**

जीयाज्जैनेन्द्रः सुरुचिरतनुः श्रीरशोक।ङघिषो यो वातोद्धृतैः स्वैः प्रचलविट'पैन्तियपुष्पोपहारम् । तन्वन्व्याप्ताशः परभृतरुतातोद्यसङ्गीतहृद्यो नृत्यच्छाखाग्रैजिनमिव भजन्भाति भक्त्येव भव्यः ॥१८२॥

#### मन्दाक्रान्तावृत्तम्

यस्यां पुष्पप्रतितममराः पातयन्ति द्युमूर्घनः प्रीता नेत्रप्रतिमित्र तां लोलमत्तालिजुष्टाम् । वातोद्धृतैर्ध्वजवितितिभव्योमसम्माजंती वा भाति श्रेयः समवसृतिभूः साचिरं नस्तनोतु ॥१८३॥

शादूलिवक्रीडितम्

यस्मिन्नग्नरुचिविभाति नितरां रत्मप्रभाभास्वरे<sup>२</sup>
भास्वान्सालवरी जयत्यमलिनो धूलीमयोसौ विभोः।
स्तम्भाः कल्पतरुप्रभा<sup>3</sup>भरुचयो मानाधिकाइचोद्ध्वजाः<sup>४</sup>
जोयासुजिनभर्तु रस्य गगनप्रोल्लङ्गियो भास्वराः ॥१८४॥

जगत्के स्वामी हैं और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान

हैं ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र देव हम सबकी रक्षा करें।।१८०।। जिसके पल्लव हिल रहे हैं, जिसके पत्ते और फूल अनेक वर्णके हैं, जो उत्तम शोभासे सहित है, जिसका स्कन्ध मरकत मणियोंसे बना हुआ है, जिसका शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिसकी छाया बहुत ही सघन है, और समस्त लोगोंका शोक नष्ट करनेकी जिसकी इच्छा है ऐसा जिनका अशोक वृक्ष सुशोभित हो रहा है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके समूहको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं ऐसे वे वहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मीके अधिपित श्री वृपभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें।।१८१।। जिसका शरीर अतिशय सुन्दर है, जो वायुसे हिलती हुई अपनी चंचल शाखाओंसे सदा फूलोंके उपहार फैलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, जो केयलोंके मधुर शब्दरूपी गाने बजानेसे मनोहर है और जो नृत्य करती हुई शाखाओंके अग्रभागसे भित्तपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करते हुए भव्यके समान सुशोभित हो

रहा है ऐसा वह श्री जिनेन्द्रदेवका शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवन्त रहे ॥१८२॥ जिस समवसरणकी भूमिमें देव लोग प्रसन्न होकर अपने नेत्रोंकी पंक्तिके समान चंचल और उन्मत्त भ्रमरोंसे सेवित फुलोंकी पंक्ति आकाशके अग्रभागसे छोड़ते हैं अर्थात् पृष्पवर्षा करते हैं और जो वायुसे हिलती हुई अपनी ध्वजाओंकी पंक्तिसे आकाशको साफ करती हुई सी सुशोभित होती है ऐसी वह समवसरणभूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याणको विस्तृत करे ॥१८३॥ रत्नोंकी प्रभासे देदीध्यमान रहनेवाले जिस धुलीसालमें सुर्य निमग्निकरण

होकर अत्यन्त शोभायमान होता है ऐसा वह भगवान्का निर्मल ध्लोसाल सदा जयवन्त रहे तथा जो कल्पवृक्षसे भी अधिक कान्तिवाले हैं जिनपर ऊंची ध्वजाएं फहरा रहीं हैं, जो आकाशको उल्लंघन कर रही हैं, और जो अतिशय देदीप्यमान हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवके

१ शास्त्राभिः । २ -भासुरो द०, ल०; प०। -भासुरे इ०, अ०, प०। ३ कल्पवृक्षप्रभा-सद्यानेजसः । ४ अर्ध्वगतध्वजाः ।

वाप्यो रत्नतटाः प्रसन्नसलिला नीलोत्पलैरातता

गन्धान्धभ्रमरारवैर्म् खरिता भान्ति स्म यास्ताः स्तुमः ।

ताञ्चापि 'स्फुटपुष्पहास'रुचिरां प्रोद्यत्प्रवालाङकुरां

वल्लीनां वनवीथिकां तमिप च प्राकारमाद्यं विभोः ।।१८५।

प्रोद्यद्विद्रुमसिन्नभैः किसलयैरारञ्जयद् यद्दिशो

भात्युच्चैः पवनाहतैश्च विटपैर्यन्नतितुं वोद्यतम् ।

रक्ताशोक वनादिकं वनमदश्चेत्यद्रुमैर ङ्कितं

वन्देऽहं समवा दिकां सृतिमिमां नैनीं 'चतुष्काश्रिताम् ॥१८६॥

रक्ताशोकवनं वनञ्च रुचिमत्सप्तच्छदानामदः

चूतानामपि नन्दनं पर<sup>६</sup>तरं यच्चम्पकानां वनम् ।

तच्चैत्यदुममण्डितं भगवतो वन्दामहे वन्दितं

देवेन्द्रॅविनयानतेन शिरसा श्रीजैनबिम्बाङ्कितम् ॥१८७॥

### छुन्दः (?)

प्राकारात्परतो विभाति रुचिरा हरिवृषगरुडैः श्रीमन्माल्यगजाम्बरैश्य शिलिभिः प्रकटितमहिमा । हंसैश्चाप्युपलक्षिता प्रविलसद्ध्यजयसनतिः यातामप्यमराचितामभिनुमः पवनविलुलिताम् ॥१८८॥

ये मानस्तम्भ भी सदा जयवन्त रहें ।।१८४।। जिनके किनारे रत्नोंके बने हुए हैं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोंसे व्याप्त हैं, और जो सुगन्धिसे अधे भ्रमरोंके शब्दोंसे शब्दायमान होती हुई सुशोभित हो रही हैं मैं उन बावड़ियोंकी स्तुति करता हूं, तथा जो फुळे हुए पुष्परूपी हाससे सुन्दर है और जिसमें पल्लवोंके अंकुर उठ रहे हैं ऐसे लतावनकी भी स्तुति करता हूं। और इसी प्रकार भगवान्के उस प्रसिद्ध प्रथम कोटकी भी स्तुति करता हूं ।।१८५।। जो देदीप्यमान मृंगाके समान अपने पल्लवोंसे समस्त दिशाओंको लाल लाल कर रहे हैं, जो वायुसे हिलती हुई अपनी ऊँची शाखाओंसे नृय करनेके लिये तत्पर हुएके समान जान पड़ते हैं, जो चैत्यवृक्षोंसे सहित हैं, जो जिनेन्द्र भगवानुकी समवसरणभूमिमें प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या चार है ऐसे उन रक्त अक्षोक आदिके वनोंकी भी मैं वन्दना करता हूँ ।।१८६।। जो चैत्यवृक्षोंसे मण्डित हैं, जिनमें श्री जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, और इन्द्र भी विनयके कारण भुके हुए अपने मस्तकोंसे जिनकी वन्दना करते हैं ऐसे, भगवान्के लाल अशोक वृक्षोंका वन, यह देदीप्यमान सप्तपर्णवृक्षोंका वन, वह आम्रवृक्षोंका वन और वह अतिशय श्रेष्ठ चम्पक वृक्षोंका वन, इन चारों वनोंकी हम वन्दना करते हैं।।१८७।। जो अतिशय सुन्दर हैं, जो सिंह, बैंळ, गरुड़, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और हंसोंके चिह्नोंसे सहित हैं, जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं और जो वायुसे हिल रही हैं ऐसी जो कोटके आगे देदीप्यमान ध्वजाओं के वस्त्रोंकी पंक्तियाँ सुशोभित

१ विकसित । २ विकास । ३ अशोकसप्तच्छदादिचतुर्वनम् । ४ समयमृतिम् । ५ चतुष्ट्-वाश्रिताम् ट० । वनचतुष्टयेन तोषं कृत्वा श्रिताम् । ६ उत्कृष्टतरम् ।

#### सुवदनावृत्तम्

यद्दूराद्वचोममार्गं कलुषयित दिशां प्रान्तं स्थगयित प्रोत्सर्पद्धूपधूमैः सुरभयित जगद्विश्वं द्रुततरम् । तम्नः सद्भूपकुम्भद्वयमुरुमनसः प्रीति घटयतु श्रीमत्तन्नाटचशालाद्वयमि रुचिरं सालत्रयगतम् ।।१८९॥

### छुन्दः (?)

पुष्पपत्नवोज्ज्वलेषु कत्पपादपोरुकाननेषु हारिषु श्रीमदिन्द्रविन्दिताः स्वबुध्नसुस्थितेद्धसिद्धबिम्बका द्रुमाः । सन्ति तानपि प्रणौम्यमू नमामि च स्मरामि च प्रसन्नधीः स्तूपपंक्तिमप्यमू समग्ररत्नविग्रहां जिनेन्द्रबिम्बिनोम्१६०

#### स्रग्धरा

वीथीं कल्पद्रुमाणां सवनपरिवृति तामतीत्य स्थिता या
शुभा प्रासादपंक्तिः स्फटिकमणिमयः सालवर्यस्तृतीयः ।
भर्तुः श्रीमण्डपद्म त्रिभुवनजनतासंश्रयात्तप्रभावः
पीठं चोद्यत्त्रिभूर्यमं श्रियमन् तनुताद् गन्धकृटचाश्रितं नः ॥ १६१ ॥
मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पृष्पवाटो
प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाध्वा ।
सालः कल्पद्रुमाणां सपरिवृतवनं स्तूपहर्म्यावली च
प्राकारः स्फाटिकोन्तर्न् सुरुम्निसभा पीठिकाग्रे स्वयम्भः ॥ १६२ ॥

होती हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं ।।१८८।। जो फैलते हुए धूपके धुएंसे आकाश-मार्गको मिलन कर रहे हैं जो दिशाओं के समीप भागको आच्छादित कर रहे हैं और जो समस्त जगत्को बहुत शीघ्र ही सुगन्धित कर रहे हैं ऐसे प्रत्येक दिशाके दो दो विशाल तथा उत्ताम धूप-घट हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें, इसी प्रकार तीनों कोटों सम्बन्धी, शोभा-सम्पन्न दो दो मनोहर नाटचशालाएं भी हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें।।१८९।। फुल और पल्लवोंसे देदीप्यमान और अतिशय मनोहर कल्पवृक्षोंके बड़े बड़े बनोंमें लक्ष्मी-धारी इन्द्रों के द्वारा वन्दनीय तथा जिनके मूलभागमें सिद्ध भगवान्की देदीप्यमान प्रति-माएं विराजमान हैं ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष हैं मैं प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति करता हूं, उन संभीको नमस्कार करता हूं और उन सभीका स्मरण करता हूं, इसके सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नोंका वना हुआ है और जो जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओं से सहित हैं ऐसे स्तूपोंकी पंक्तिका भी मैं प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण करता हूं ।।१९०।। वनकी वेदीसे विरी हुई कल्पवृक्षों के वनोंकी पंक्तिके आगे जो सफेद मकानों की पंक्ति है उसके आगे स्फटिक मणिका बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके आगे तीनों लोकोंके समस्त जीवोंको आश्रय देनेका प्रभाव रखनेवाला जो भगवान्का श्रीमंडप है और उसके आगे जो गन्धकुटीसे आश्रित तीन कटनीदार ऊंचा पीठ है वह सब हम लोगोंकी लक्ष्मीको विस्तृत करे ॥१९१॥ संक्षेपमें समवसरणकी रचना इस प्रकार है-सब से पहिले (धृलिसालके बाद) चारों दिशाओं में चार मानस्तम्भ हैं, मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई परिखा है, फिर पुष्पवाटिका (लतावन) है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाटयशालाएं हैं, उसके <mark>आगे</mark>

#### त्रयोविंदां पर्व

देवोऽर्हन्प्राङ्ममुखो वा निय'ितमनुसर'क्षुत्तराशामुखो वा

यामध्यास्ते सम पुण्यां समवसृतिमहीं तां परीत्याध्यवा'त्सुः ।

प्राविक्षण्येन धीन्द्रा' द्युयु वितगिणनी नृस्त्रियस्त्रिश्च देव्यो

देवाः सेन्द्राश्च मर्त्याः पश्च इति गणा द्वादशामी क्रमेण ।।१९३।।

योगीन्द्रा रुन्द्रबोधा विबुधयुवतयः सार्यका राजपत्न्यो

ज्योतिर्वन्येशकन्या भवनजविनता भावना व्यन्तराश्च ।

ज्योतिर्वनः कल्पनाथा नरवरवृषभास्तिर्यगौधैः सहामी

कोष्ठेषूक्तेष्वित्रिक्तन् जिनपितमभितो भिक्तभारावनम्प्राः ।।१९४।।

प्रादुःष्य द्वाङ्मयूर्विच्यितितिमरो धूतसंसाररात्रि
स्तत्सन्ध्या सन्धिकल्पां मुहुरपघटयन् विक्षणमोहीमवस्थाम् ।

सङ्ज्ञानोदग्रसादि प्रितिनियत विवाद स्वाद्वेगसित्य रुक्ते भव्यवन्धिजनार्कः ।।१९४।।

दूसरा अशोक आदिका वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर ध्वजाओंकी पक्तियां हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित कल्पवृक्षोंका वन है, उसके वाद स्तूप और स्तपोंके बाद मकानों की पंक्तियां हैं, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके भीतर मनुष्य देव और मुनियोंकी बारह सभाएं हैं तदनन्तर पीठिका है और पीठिकाके अग्रभाग पर स्वयंभू भगवान् अरहंतदेव विराजमान हैं ॥१९२॥ अरहंतदेव स्वभावसे ही पूर्व अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख कर जिस समवसरणभूमिमें विराजमान होते हैं उसके चारों ओर प्रदक्षिणारूपसे क्रमपूर्वक १ विद्धिक ईश्वर गणधर आदि मृनिजन, २ कल्पवासिनी देवियां ३ आर्यिकाएं-मनुष्योंकी स्त्रियां, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरणी देवियां, ६ भवन-वासिनी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कल्पवासी देव, ११ मनुष्य और १२ पशु इन वारह गणोंके बैठने योग्य बारह सभाएं होती हैं ।।१९३।। उनमेंसे पहले कोठेमें अतिशय ज्ञानके धारक गणधर आदि मुनिराज, दूसरेभें कल्पवासी देवोंकी देवांगनाएं, तीसरेमें आर्यिका सहित राजाओंकी स्त्रियाँ तथा साधारण मनप्योंकी स्त्रियाँ, चौथेमें ज्योतिष देवोंकी देवांगनाएं, पांचवेंमें व्यन्तर देवोंकी देवांगनाएं, 'छठवेंमें भवनवासी देवोंकी देवांगनाएं, सातवेंमें भवनवासी देव, आठवेंमें व्यन्तरदेव नवेमें ज्योतिषी देव, दसवेंमें कल्पवासी देव, ग्यारहवेंमें चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्य और बारहवेंमें पशु बैठते हैं। ये सब ऊपर कहे हुए कोठोंमें भिक्तभारसे नम्रीभृत होकर जिनेन्द्र भगवान्के चारों ओर बैठा करते हैं ॥१९४॥

तदनन्तर–जिन्होंने प्रकट होते हुए वचनरूपी किरणोंसे अन्धकारको नष्ट कर दिया है, संसाररूपी रात्रिको दूर हटा दिया है और उस रात्रिकी संध्या सन्धिके समान क्षीण मोह नामक बारहवें गुणस्थानकी अवस्थाको भी दूर कर दिया है जो सम्यग्ज्ञानरूपी उत्तम

१ स्वभावं । २ अनुगच्छन् । ३ अधिवासं कुर्वन्ति स्म । ४ गणधरादिमुनयः । ५ कल्प-वासिस्त्री । ६ भवनत्रयदेव्यः । ७ ज्योतिष्कव्यन्तरदेव्यः । ८ प्रकटीभवतस्याद्वादवाविकरणैः । ६ तद्वात्रेः सन्ध्यायाः सन्धिः सम्बन्धस्तेन कल्पां सदृशाम्, प्रातःकालसन्ध्यामित्यर्थः । १० क्षीणमोह-सम्बन्धिनीम् । क्षीणमोहाम् इ० । ११ सारथिः । १२ प्रतिनियमित । १३ वेगवत्तुरग ।

#### महापुराणम्

इत्युच्चैः सङ्गृहीतां समवसृतिमहीं धर्मंचकादिभर्तु-भंव्यात्मा संस्मरेद्यः स्तुतिमुखरमुखो भिक्तनम्ग्रेण मूर्ट्ना। जैनीं लक्ष्मीमचिन्त्यां सकलगुणमयीं प्राश्नुतेऽसौ महिद्धं चूडाभिर्नाकभाजां मणिमुकुटजुषामचितां स्मप्धराभिः! ॥१६६॥

इत्यार्षे भवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगवत्समवसृतिविभूतिवर्णनं नाम त्रयोविशं पर्वे ।

सारिथके द्वारा वशमें किये हुए सात नयरूपी वेगशाली घोड़ोंसे जुते हुए स्याद्वादरूपी रथपर सवार हैं और जो भव्य जीवोंके वन्धु हैं ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवरूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे ॥१९५॥ इस प्रकार ऊपर जिसका संग्रह किया गया है ऐसी, धर्म-चक्रके अधिपति जिनेन्द्र भगवान्की इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीव भिक्तसे मस्तक झुकाकर स्तुतिसे मुखको शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है वह अवश्य ही मणिमय मुकुटोंसे सहित देवोंके मालाओंको धारण करनेवाले मस्तकोंके द्वारा पूज्य, समस्त गुणोंसे भरपूर और वड़ी बड़ी ऋद्वियोंसे युक्त जिनेन्द्र भगवान्की लक्ष्मी अर्थात् अर्हन्त अवस्थाकी विभृतिको प्राप्त करता है ॥१९६॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण श्रीमहापुराणके भाषानुवादमें समवसरणविभूतिका वर्णन करनेवाला तेईसवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

# चतुर्विंशतितमं पर्व

स जीयाद् वृषभो मोहविषसुप्त'िमदं जगत् । पट'विद्येव यद्विद्या सद्यः समुदितिष्ठि'पत् ॥१॥ श्रीमान् भरतरार्जाषः बुबुधे युगपत्त्रयम् । गुरोः कैवल्यसम्भूति सूतिञ्च सुतचक्रयोः ॥२॥ ध में स्थाद् गुरुकैवल्यं चक्रमायुधपालतः । काञ्चुकीयात् सुतोत्पित्त विदामास तदा विभुः ॥३॥ पर्याकुल इवासीच्च क्षणं तद्यौग पद्यतः । किमत्र प्रागनुष्ठेयं संविधा निमिति प्रभुः ॥४॥ त्रिवर्गकत्तसम्भूतिः श्रक्रमोपनता मम ॥ पुण्यतीर्थं सुतोत्पत्तिक्षचक्ररत्निति त्रयो ॥४॥ तत्र धर्मफलं तीर्थं पुत्रः स्थात् कामजं फलम् । श्रर्थानुबन्धिनोऽर्थस्य फलञ्चकं प्रभास्वरम् ॥६॥ श्रयवा सर्वमप्येतत्फलं धर्मस्य पुष्कलम् । यतो धर्मतरोर्थः फलं कामस्तु तद्वसः ॥७॥ कार्येषु प्राग्विधेयं तद्धस्यं श्रेयोनुबन्धि यत् । महाफलञ्च तद्देवसेवा प्राथमक । श्रयोऽनुबन्धिनी ॥६॥ निश्चिचायेति राजेन्द्रो गुरुपूजनमादितः । श्रहो धर्मात्मनां परे चेष्टा प्रायः श्रेयोऽनुबन्धिनी ॥६॥ सानुजन्मा समेतोऽन्तः पुरुपौरयुरोग वैः । प्राज्यामिज्यां पुरोयाय । सङ्गोऽभूद् गमनं प्रति ॥१०॥

जिनके ज्ञानने पटविद्या अर्थात् विष दूर करनेवाली विद्याके समान मोहरूपी विषसे सोते हुए इस समस्त जगत्को शीघाही उठा दिया था- जगा दिया था वे श्री वृषभदेव भगवान् सदा जयवन्त रहें ।।१।। अथानन्तर राज्यलक्ष्मीमे युक्त राजर्पि भरतको एक ही साथ नीचे लिखे हुए तीन समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिताको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अन्त:पुरमें पुत्रका जन्म हुआ है और आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ है ।।२।। उस समय भरत महाराजने धर्माधिकारी पुरुषसे पिताके केवलज्ञान होनेका समाचार, आयुध-शालाकी रक्षा करनेवाले पुरुषसे चकरत्न प्रकट होनेका वृत्तान्त, और कंचुकीसे पुत्र उत्पन्न होनेका समाचार मालूम किया था ।।३।। ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए हैं । इनमेंसे पहले किसका उत्सव करना चाहिये यह सोचते हुए राजा भरत क्षण भरके लिये व्याकुलसे हो गये ।।४।। पुण्यतीर्थ अर्थात् भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न होना, पुत्रकी उत्पत्ति होना और चकरत्नका प्रकट होना ये तीनों ही धर्म अर्थ काम तीन वर्गके फल मुभे एक साथ प्राप्त हुए हैं।।५।। इनमेंसे भगवान्के केवलज्ञान उत्पन्न होना धर्मका फल है, पुत्रका होना कामका फल है और देदीप्यमान चक्रका प्रकट होना अर्थ प्राप्त करानेवाले अर्थ पुरुषार्थका फल हैं।।६।। अथवा यह सभी धर्मपुरुषार्थका पूर्ण फल है क्योंकि अर्थ धर्मरूपी वृक्षका फल है और काम उसका रस है ॥७॥ सब कार्योंमें सबसे पहले धर्मकार्य ही करना चाहिये क्योंकि वह कल्याणोंको प्राप्त करानेवाला है और बड़े बड़े फल देनेवाला है इसलिये सर्व प्रथम जिनेन्द्र भगवानुकी पूजा ही करनी चाहिये।।८।। इस प्रकार राजाओं के इन्द्र भरत महाराजने सबसे पहले भगवान्की पूजा करनेका निश्चय किया सो ठाक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुषोंकी चेष्टायें प्रायः पुण्य उत्पन्न करनेवाली ही होती हैं ॥९॥ तदनन्तर महाराज भरत अपने छोटे भाई, अन्तःपूरकी स्त्रियाँ और नगरके मुख्य मुख्य लोगोंके साथ

गुरौ भिक्त परां तन्वन् कुर्वन् धर्मप्रभावनाम् । स भूत्या परयोत्तस्थे भगवद्वन्दनाविधौ ॥११॥ ग्रथ सेनाम्बुधेः क्षोभम् ग्रातन्वप्रिक्षितः । ग्रानन्दपटहो मन्द्रं दध्वान ध्वानयन् दिशः ॥१२॥ भ्रतस्थेऽथ महाभागो वन्दारुभरताधिषः । जिनं हस्त्यश्वपादातरथ कडचावृतोऽभितः ॥१३॥ रेजे प्रचलिता सेना तितानकपृथुध्विनः । वेलेव वारिधेः प्रेडः खदसङ ख्यध्वजवीचिका ॥१४॥ तिया परिवृतः प्राप स जिनास्थानमण्डलम् । प्रसपंत्रभया दिशु जितमार्तण्डमण्डलम् ॥१४॥ परीत्य पूज्यन् मानस्तम्भान् सोऽत्येत्ततः परम् । खातां लतावनं सालं वनानाञ्च चतुष्टयम् ॥१६॥ द्वितीयं सालमुत्कम्य ध्वजात् कल्पद्वमाविलम् । स्तूपान् प्रासादमालाञ्च पश्यन् विस्मयमाप सः ॥१७॥ ततो दौवारिकदेवः सम्भ्रामयद्भः प्रवेशितः । श्रीमण्डपस्य वैद्यधी सोऽपश्यत् स्वर्गजित्वरीम् ॥१६॥ ततः प्रदक्षिणीकुर्वन् धर्मचकचतुष्टयम् । लक्ष्मीवान् पूजयामास प्राप्य प्रथमपीठिकाम् ॥१६॥ ततो द्वितीयपीठस्थान् विभोरष्टौ महाध्वजान् । सोऽर्चयामास सम्प्रीतिः प्रूतैगन्धिदवस्तुभिः ॥२०॥ मध्ये गन्धिकुटीद्विद्धं पराध्यं हरिविष्टरे । उदयाचलमुर्धस्यमिवाकं जिनमक्षत ॥२१॥

पूजाकी बड़ी भारी सामग्री लेकर जानेके लिये तैयार हुए ।।१०।। गुरुदेव भगवान् वृपभ-देवमें उत्कृष्ट भक्तिको बढ़ाते हुए और धर्मकी प्रभावना करते हुए महाराज भरत भगवान्की वन्दनाक्ने लिये उठे ।।११।।

तदनन्तर-जिनका शब्द समुद्रकी गर्जनाके समान है ऐसे आनन्दकालमें वजनेवाले नगाड़े सेनारूपी समुद्रमें क्षोभ फैलाते हुए और दिशाओंको शब्दायमान करते हुए गम्भीर शब्द करने लगे ।।१२।। अथानन्तर-जो महाभाग्यशाली है, जिनेन्द्र भगवान्की करनेका अभिलाषी है, भरत क्षेत्रका स्वामी है और चारों ओर से हाथी-घोड़े पदाति तथा रथोंके समूहसे घिरा हुआ है ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ॥१३॥ उस समय वह चलती हुई सेना समुद्रकी वेलाके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि सेनामें जो नगाड़ोंका शब्द फैल रहा था वही उसकी गर्जनाका शब्द था और फहराती हुई असंख्यात ध्वजाएं ही लहरोंके समान जान पड़ती थीं ।।१४।। इस प्रकार सेनासे घिरे हुए महाराज भरत, दिशाओंमें फैलती हुई प्रभासे जिसने सूर्यमण्डलको जीत लिया है ऐसे भगवान्के समव-सरण में जा पहुंचे ।।१५।। वे सबसे पहले समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मान-स्तम्भोंकी पूजा करते हुए आगे बढ़े, वहाँ ऋम ऋमसे परिखा, लताओंके वन, कोट, चार वन और दूसरे कोटको उल्लंघनकर ध्वजाओंको, कल्पवृक्षोंकी पंक्तियोंको, स्तूपोंको और मकानोंके समूहको देखते हुए आश्चर्यको प्राप्त हुए।।१६-१७।। तदनन्तर संभ्रमको प्राप्त हुए द्वारपाल देवोंके द्वारा भीतर प्रवेश कराये हुए भरत महाराजने स्वर्गको जीतने-वाली श्रीमंडपकी शोभा देखी ।।१८।। तदनन्तर अतिशय शोभायुक्त भरतने प्रथम पीठिका पर पहुंचकर प्रदक्षिणा देते हुए चारों ओर धर्मचक्रोंकी पूजा की ।।१९।। तदनन्तर उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर दूसरे पीठपर स्थित भगवान्की ध्वजाओंकी पवित्र सुगन्ध आदि द्रव्योंसे पूजा की ।।२०।। तदनन्तर उदयाचल पर्वतके शिखरपर स्थित सूर्यके समान गन्ध-कुटीके बीचमें महामूल्य-श्रेष्ठ सिंहासनपर स्थित और अनेक देदीप्यमान ऋद्धियोंको

१ उद्यतोऽभूत्। उद्योगं करोति स्मेत्यर्थः । २ चचाल । ३ रथसमूहः । ४ **विस्तृत ।** ५ चलत् । ६ सेनया । ७ –नत्यैततः ल० । अत्यैत् अतिकान्तवान् । ८ अतिकम्य । ६ सोन्दर्यम् । १० जयशीलाम् । ११ सम्प्रीतः ब०, ल०, द०, इ० । १२ गन्धकृट्या मध्ये ।

चलच्चामरसङ्घातवीज्यमानमहातनुम् । प्रयतिक्षर्भरं मेरुरिव चामीकरच्छविम् ॥२२॥
महाशोकतरोम् ले छत्रत्रित्यसंश्रितम् । 'त्रिधाभृतावधूद्भासिबलाहकिमवाद्विपम् ॥२३॥
पुष्पवृष्टिप्रतानेन परितो भ्राजितं प्रभुम् । कल्पद्वमप्रगलिठप्रसूनिमव मन्दरम् ॥२४॥
नभो व्यापिभिरुद्घोषं सुरदुन्दुभिनिस्वनः । प्रसरद्वेलमम्भोधिमिव वातिवधूणितम् ॥२४॥
धीरध्वानं प्रवर्षन्तं धर्मामृतमर्ताकतम् । श्राह्णादितजगत्प्राणं प्रावृष्येभिवाम्बुदम् ॥२६॥
स्वदेहविसरज्योत्स्नासिललक्षालितांभिललम् । क्षोराध्धिमध्यसदृद्धिमव भूष्टनं हिरण्ययम् ॥२७॥
सोऽन्वं कप्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तं जगद्गुरुम् । इयाजं यायजूकानांभ ज्यायान्प्राज्ये ज्यया प्रभुम् ॥२६॥
पूजान्ते प्रणिपत्येशं महोनिहित्रजान्वसौ । वचःप्रसूनमालाभिरिंत्यानचं गिरां पतिम् ॥२६॥
त्वं ब्रह्मा परमज्योतिस्त्वं प्रभूष्णुरजोऽरजाः । त्वमादिदेवो देवानाम् श्रिधदेवो महेश्वरः ॥३०॥
त्वं स्रष्टा त्वं विधातासि त्वमोशानः पुरुः पुमान् । त्वमादिपुरुषो विश्वेट् विश्वरारा । इव्यतोमुखः॥३१

धारण करनेवाले जिनेन्द्र वृषभदेवको देखा ॥२१॥ दुरते हुए चमरोंके समूहसे जिनका विशाल शरीर संवीज्यमान हो रहा है और जो सुवर्णके समान कान्तिको धारण करने-वाले हैं ऐसे वे भगवान उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर निर्झरने पड़ रहे हैं ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२२॥ व भगवान् बड़े भारी अशोकवृक्षके नीचे तीन छत्रोंसे सुशोभित थे और ऐसे जान पडते थे मानो जिसपर तीन रूप धारण किये हुए चन्द्रमासे सुशोभित मेघ छाया हुआ है ऐसा पर्वतोंका राजा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२३॥ वे भगवान् चारों ओरसे पूष्पवृष्टिके समृहसे सुशोभित थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों ओर कल्पवृक्षोंसे फूल गिरे हुए हैं ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२४॥ आकाशमें व्याप्त होनेवाले देवदुन्द्भियोंके शब्दोंसे भगवानुके समीप ही बड़ा भारी शब्द हो रहा था जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वायुके द्वारा चलायमान हुआ और जिसकी लहरें किनारे तक फैल रही हैं ऐसा समृद्र ही हो ।।२५।। जिसका शब्द अतिशय गम्भीर है और जो जगत्के समस्त प्राणियोंको आनन्दित करनेवाला है ऐसे सन्देहरहित धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करते हुए भगवान् वृषभदेव ऐसे जान पड़ते थे मान्नो गरजता हुआ और जलवर्षा करता हुआ वर्षाऋतुका बादल ही हो ।।२६।। अपने शरीरकी फैलती हुई प्रभारूपी जलसे जिन्होंने समस्त सभाको प्रक्षालित कर दिया है ऐसे वे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसम्द्र-के बीचमें बड़ा हुआ सुवर्णमय पर्वत ही हो।।२७।। इस प्रकार आठ प्रातिहार्यरूप ऐश्वर्यसे युक्त और जगत्के गुरु स्वामी वृषभदेवको देखकर पूजा करनेवालोंमें श्रेष्ठ भरतने उनकी प्रदक्षिणा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पूजा की ।।२८।। पूजाके बाद महाराज भरतने अपने दोनों घटने जमीनपर रखकर सब भाषाओंके स्वामी भगवान् बुषभदेवको नमस्कार किया और फिर वचनरूपी पूष्पोंकी मालाओंसे उनकी इस प्रकार पूजा की अर्थात् नीचे लिखे अनुसार स्तुति की ॥२**९**॥

हे भगवन्, आप ब्रह्मा है, परम ज्योतिस्वरूप हैं, समर्थ हैं, जन्मरहित हैं, पापरहित हैं, मुख्यदेव अथवा प्रथम तीर्थ कर हैं, देवोंके भी अधिदेव और महेश्वर हैं।।३०।। आप ही स्रष्टा हैं, विभाता हैं, ईश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, पवित्र करनेवाले हैं, आदि पुरुष हैं, जगत्के ईश हैं,

विश्वव्यापी जगद्भूर्गा विश्ववृश्विश्वभु'द्विभुः । विश्वतोऽक्षिमयं ज्योतिविश्वयोनिवियोनिकः ॥३२॥ हिरण्यगर्भो भगवान् वृषमो वृषमध्वजः । परमेष्ठी परं तस्वं परमात्मात्म भूरिस ॥३३॥ त्विमनस्त्वमधिज्योति स्त्वमीशस्त्वमयोनिजः । ग्रजरस्त्वमनादिस्त्वम् ग्रनन्तस्त्वं त्वमच्युतः ॥३४॥ त्वमक्षर स्त्वमक्षय्यस्त्वमनक्षोऽस्यनक्षरः । विष्णुजिष्णुविजिष्णुश्च त्वं स्वयम्भूः स्वयंप्रभः ॥३४॥ त्वं शम्भुः शम्भवः शंयुः शंवदः शङ्क्षरो हरः । । हिरमीहासुरारिश्च तमोरिर्भव्यभास्करः ॥३६॥ पुराणः कविराद्यस्त्वं योगी योगविवां वरः । त्वं शरण्यो वरेण्योऽग्रचस्त्वं पूतः पुण्यनायकः ॥३६॥ त्वं योगात्मार् सयोगश्च सिद्धो बुद्धो निष्द्धवः । सूक्ष्मो निरञ्जनः कञ्जसञ्जातोर् जिनकुञ्जरः ॥३६ छन्दोर् विच्छन्दसां कर्ता वेदविद्धदतां दरः । वाचस्पतिरधर्मादिर्धर्मनायकः ॥३६॥

जगतुमें शोभायभान हैं और विश्वतोमुख अर्थात् सर्वदर्शी हैं ।।३१।। आप समस्त संसारमें व्याप्त हैं, जगतके भर्ता हैं, समस्त पदार्थीको देखनेवाले हैं, सबकी रक्षा करनेवाले हैं, विभु हैं, सब ओर फैली हुई आत्मज्योतिको घारण करनेवाले हैं, सबकी योनिस्वरूप हैं-सबके ज्ञान आदि गणोंको उत्पन्न करनेवाले हैं और स्वयं अयोनिरूप हैं-पुनर्जन्मसे रहित हैं।।३२।। आप ही हिरण्यगर्भ अर्थात् ब्रह्मा हैं, भगवान् हैं, वृषभ हैं, वृषभके चिह्नवाली ध्वजासे युक्त हैं , परमेष्ठी हैं, परमतत्त्व हैं, परमात्मा हैं और आत्मभू-अपने आप उत्पन्न होनेवाले हैं ॥३३॥ आप ही स्वामी हैं, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं, ईश्वर हैं, अयोनिज–योनिक बिना उत्पन्न होनेवाले हैं, जरा रहित हैं, आदिरहित हैं, अन्तरहित हैं और अच्युत हैं।।३४।। आप ही अक्षर अर्थात् अविनाशी हैं, अक्षय्य अर्थात् क्षय होनेके अयोग्य हैं, अनक्ष अर्थात् इन्द्रियोंसे रहित हैं, अनक्षर अर्थात् शब्दागोचर हैं, विष्णु अर्थात् व्यापक हैं, जिष्णु अर्थात् कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, विजिप्णु अर्थात् सर्वोत्कृष्ट स्वभाववाले हैं, स्वयंभू अर्थात् स्वयं बुद्ध हैं, और स्वयंप्रभ अर्थात् अपने आप ही प्रकाशमान हैं-असहाय, केवल-ज्ञानके धारक हैं ॥३५॥ आप ही शंभु हैं, शंभव हैं, शंयु-सुखी हैं, शंवद हैं-सुख या शान्तिका उपदेश देनेवाले हैं, शंकर हैं-शान्तिके करनेवाले हैं, हर हैं, मोहरूपी असुरके शत्रु हैं, अज्ञानरूप अन्धकारके अरि हैं और भव्य जीवोंके लिये उत्तम सूर्य हैं ।।३६।। आप पुराण हैं–सबसे पहलेके हैं, आद्य किव हैं, योगी हैं, योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ हैं, सबको शरण देनेवाले हैं, श्रेष्ठ हैं, अग्रेसर हैं, पवित्र हैं, और पुण्यके नायक हैं ।।३७।। आप योगस्वरूप हैं-ध्यानमय हैं, योगसहित हैं- आत्मपरिष्पन्दसे सहित हैं, सिद्ध हैं-कृतकृत्य हैं, बुद्ध हैं-केवलज्ञानसे सहित हैं, सांसारिक उत्सवोंसे रहित है, सुक्ष्म हैं-छद्मस्थज्ञानके अगम्य हैं, निरंजन हैं-कर्म कलंकसे रहित हैं, ब्रह्मरूप हैं और जिनवरोंमें श्रेष्ठ हैं ।।३८।। आप द्वादशांगरूप वेदोंके जाननेवाले हैं, द्वादशांगरूप वेदोंके कर्ता हैं, आगमके जाननेवाले हैं, वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, वचनोंके स्वामी हैं, अधर्मके शत्रु हैं, धर्मोंमें

१ विश्वज्ञः । विश्वभुग् अ०, प०, स०, ल०, इ०, द०। २ आत्मस्वरूपज्योतिः । ३ हिरण्यं गर्भे यस्य । ४ परमेष्ठिपदस्थितः । ५ आत्मना भवतीति । ६ अधिकज्योतिः । ७ न क्षरतीति अक्षरः, नित्यः । ८ न विद्यते क्षरो नाशो यस्मात् । ६ सुखयोजकः । १० शं सुखं वदतीति । ११ ध्यानस्वरूपः । १२ विवाह्युत्सवरिहतः । उत्कृष्टभतृरहितः । १३ सहस्रदल कणिकोपरि प्रादुर्भूतः । १४ छन्द इति ग्रन्थविशेषज्ञः । १५ छन्दःशब्देनात्र वेदो द्वादशाह्यगलक्षणो भण्यते । १६ आगमज्ञः ।

त्वं जिनः कामजिज्जेता त्वमहंन्नरि'हा रहाः । घर्मध्वजो धर्मपतिः कर्मारातिनिशुम्भनः ।।४०॥ त्वं हं भव्याब्जिनीबन्धुस्त्वं हिवि भूं क्त्वमध्वरः । त्वं मखाङ्गः मखज्येष्ठस्त्वं होता हव्य मेव च ॥४१॥ प्यन्वाज्यञ्च त्वमिज्या च पुण्यो गण्यो गुणाकरः । त्वमपारि रे रपारश्च त्वममध्योपि मध्यमः ॥४२॥ उत्तमोऽनुत्तरो र ज्येष्ठो गरिष्ठः र स्थेष्ठ र एव च । त्वमणीयान् महीयांश्च स्थवीयान् र गरिमास्पवम् ॥४३॥ महान् महीयतो शे मह्यो र भूष्णुः स्थास्नु र रत्वरः । जित्वरो र जित्वरो तित्वर शिवः शान्तो भवान्तकः ४४ त्वं हि ब्रह्मविदां ध्येयस्त्वं हि ब्रह्मपदेश्वरः । त्वां नाममालया देविमत्यभिष्टुमहे वयम् ॥४५॥ श्रष्टोत्तरशतं नामनाम् इत्यनुष्याय चेतसा । त्वामीड नोडमीडानां प्रतिहार्याष्टकप्रभूम् ॥४६॥ तवायं प्रचलच्छाखस्तुङ्गोऽशोकमहाङ्गियः। स्वच्छायासंश्रितान् पाति त्वत्तः शिक्षामिवाश्रितः ॥४७॥

प्रथम धर्म हैं और धर्मके नायक हैं ।।३९।। आप जिन हैं, कामको जीतनेवाले हैं, अर्हन्त हैं– पूज्य हैं, मोहरूप शत्रुको नष्ट करनेवाले हैं, अन्तरायरहित हैं, धर्मकी ध्वजा हैं, धर्मके अधिपति हैं,. और कर्मरूपी शत्रुओंको नप्ट करनेवाले हैं ।।४०।। आप भव्यजीवरूपी कमलिनियोंके लिये सर्यके समान हैं, आप ही अग्नि हैं, यज्ञकुंड हैं, यज्ञके अंग हैं,श्रेष्ठ यज्ञ हैं, होंम करनेवाले हैं और होम करने योग्य द्रव्य हैं ।।४१।। आप ही यज्वा हैं–यज्ञ करनेवाले हैं, आज्य हैं–घृतरूप हैं, पूजारूप हैं, अपरिमित पुण्यस्वरूप हैं, गुणोंकी खान हैं, शत्रुरहित हैं, पाररहित हैं, और मध्यरहित होकर भी मध्यम हैं । भावार्थ--भगवान् निश्चयनयकी अपेक्षा अनादि और अनन्त हैं जिसका आदि और अन्त नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसिलये भगवानुके लिये यहाँ कविने अमध्य अर्थात् मध्यरहित कहा है परन्तु साथ ही 'मध्यम' भी कहा है। कविकी इस उक्तिमें यहाँ विरोध आता है परन्तु जब मध्यम शब्दका 'मध्ये मा अनन्तचतुष्टयलक्ष्मीर्यस्यसः'-जिसके बीचमें अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी है, ऐसा अर्थ किया जाता है तब वह विरोध दूर हो जाता है। यह विरोधाभास अलंकार है।।४२।। हे भगवन्, आप उत्तम हो कर भी अनुत्तम हैं (परिहार पक्षमें 'नास्ति उत्तामो यस्मात्सः'-जिससे बढ़कर और दूसरा नहीं है) ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, अत्यन्त स्थिर हैं, अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अत्यन्त बड़े हैं, अत्यन्त स्थूल हैं और गौरवके स्थान है ।।४३।। आप बड़े हैं, क्षमा गुणसे पृथिवीके समान आचरण करनेवाले हैं, पूज्य हैं, भवनशील (समर्थ) हैं, स्थिर स्वभाव वाले हैं, अविनाशी हैं, विजयशील हैं, अचल हैं, नित्य हैं, शिव हैं, शान्त हैं, और संसारका अन्त करनेवाले हैं ।।४४।। हे देव, आप ब्रह्म विद् अर्थात् आत्मस्वरूपके जाननेवालोंके ध्येय हैं–ध्यान करने योग्य हैं और बृह्मपद–आत्माकी शुद्ध पर्यायके ईश्वर हैं। प्रकार हमलोग अनेक नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ।।४५।। हे भगवन्, इस प्रकार आपके एक सौ आठ नामोंका हृदयसे स्मरण कर मैं आठ प्रातिहार्योंके स्वामी तथा स्तृतियोंके स्थानभृत आपको स्तृति करता हुँ।।४६।। हे भगवन्, जिसकी शाखाएं अत्यन्त चलाय-मान हो रही हैं ऐसा यह ऊंचा अशोक महावृक्ष अपनी छायामें आये हुए जीवोंकी इस प्रकार

१ अरीन् हन्तीति अरिहा । २ रहस्यरहितः । 'रहः शब्देनान्तरायो भण्यतें' 'विरहितरहस्कृते-भ्यः' इत्यत्र तथा ब्याख्यानात् । ३ घातकः । ४ पादपूरणे । हि—द०, स०, ल०, म०, प०, अ०, इ० । ५ वह्निः । ६ यागः । ७ यजनकारणम् । ६ होतब्यद्रव्यम् । ६ पूजकः । १० अपगतारिः । ११ न विद्यते उत्तरःश्रेष्ठो यस्मात् । १२ अतिशयेन गुष्ठः । १३ अतिशयेन स्थिरः । १४ अतिशयेन अणुः । १५ अतिशयेन महान् । १६ अतिशयेन स्थूलः । १७ क्षमया महीवाचरितः । १८ पूज्यः । १६ स्थिरतरः । २० जयशीलः । २१ गमनशीलतारिहतः । २२ शिवं सुखमस्यातीति । २३ आत्सशालिनाम् । २४ स्तुतीनाम् ।

तवामी चामरवाता यक्षेत्रत्भिष्यं बीजिताः । निर्धु नन्तीव निर्धाजम् झागोगोमिक्षका नृणाम् ॥४६॥ त्वामापतित्त परितः सुमनोऽञ्जलयो विवः । तुष्ट्या स्वर्गलक्ष्म्येव मुक्ता हर्षाश्चृत्विन्दवः ॥४६॥ छत्रत्रितयमाभाति सूच्छ्तं जिन तावकम् । मुक्तालम्बनविश्वाजि लक्ष्म्याः क्रोडास्थलायितम् ॥५०॥ तव हर्यासनं भाति विश्वभर्तुर्भवद्भरम् । कृतयरनेरिवोद्वोढुं न्योभ्योढं मृगाधिषः ॥५१॥ तव बेहप्रभोत्सर्पः इदमाक्ष्म्यते सदः । पुण्याभिषेकसम्भारं लम्भयद्भि रिवाभितः ॥५२॥ तव वाक्ष्रसरो विद्यः पुनाति जगतां मनः । मोहान्धतमसं भुन्वन् 'स्वज्ञानाकांशुकोपमः ॥५३॥ प्रातिहार्याण्यहार्याणि तवामूनि चकासति । लक्ष्मी हंस्याः समाकीडपुलिनानि शुचीनि वा ॥५४॥ नमो विश्वारमने तुभ्यं तुभ्यं विश्वस्कृते नमः । स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं क्षायिकर्लव्धपर्ययः ॥५५॥ ज्ञानदर्शनवीर्याणि विरतिः शुद्धदर्शनम् । दानादिलब्धयश्चित 'क्षायिकर्लव्धपर्ययः ॥५६॥ ज्ञानदर्शनवीर्याणि विरतिः शुद्धदर्शनम् । दानादिलब्धयश्चेति 'क्षायिकर्लव्धपर्यवः ॥५६॥

रक्षा करता है मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो ॥४७॥ यक्षींके द्वारा ऊपर उठाकर ढोले गये ये आपके चमरोंके समृह ऐसे जान पृड्ते हैं मानो विना किसी छलके मनुष्योंके पापरूपी मिक्खयोंको ही उड़ा रहे हों ॥४८॥ हे नाथ, आपके चारों ओर स्वर्गसे जो पूष्पा-ञ्जलियोंकी वर्षा हो रही है वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट हुई स्वर्ग-लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई हर्प-जित आंसुओंकी बूंदे ही हों।।४९॥ हे जिनेन्द्र, मोतियोंके जालसे सुशोभित और अतिशय ऊंचा आपका यह छत्र त्रितय ऐसा जान पडता है मानो लक्ष्मीका क्रीडा-स्थल ही हो ।।५०।। हे भगवन्, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त लोकका भार धारण करनेवाले हैं-तीनों लोकोंके स्वामी हैं इसलिये आपका बोझ उठानेके लिये सिंहोंने प्रयत्न किया हो, परन्त्र भारकी अधिकतासे कुछ भुककर ही उसे धारण कर सके हों ।।५१।। हे भगवन, आपके शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समस्त सभाको व्याप्त कर रहा है और उससे ऐसा जान पड़ता है मानो वह समस्त जीवोंको चारों ओरसे पुण्यरूप जलके अभिषेकको ही प्राप्त करा रहा हो ॥५२॥ हे प्रभो, आपके दिव्य वचनोंका प्रसार ( दिव्यध्वनिका विस्तार ) मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करता हुआ जगत्के जीवोंका मन पवित्र कर रहा है इसलिये आप सम्यग्ज्ञानरूपी किरणोंको फैलानेवाले सूर्यके समान हैं ।।५३।। हे भगवन्, इस प्रकार पवित्र और किसीके द्वारा हरण नहीं किये जा सकने योग्य आपके ये आठ प्रातिहार्य ऐसे देदीप्यमान हो रहे हैं मानो लक्ष्मीरूपी हंसीके क्रीड़ा करने योग्य पवित्र पुलिन ( नदीतट ) ही हों ॥५४॥ हे प्रभो, ज्ञानकी अपेक्षा आप समस्त संसारमें व्याप्त हैं अथवा आपकी आत्मामें संसारके समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, कर्मींके क्षयसे प्रकट होनेवाली नौ लब्धियोंसे आप स्वयंभू हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥५५॥ हे नाथ, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यंक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिकदान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य ये आपकी नौ क्षायिक शृद्धियां

१ उद्धृत्य । २ भवतो भरम् । ३ अघोभूत्वा । ४ समूहम् । ५ प्रापयद्भिः । ६ स्व ज्ञाना– ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०, म० । ७ सहजानीत्यर्थः । ५ चारित्रम् । ६ क्ष**ये भवाः** ।

ज्ञानमप्रतिधं विद्वं पर्यच्छै त्सी त्रवाकमात् । त्रयं ह्यावरणावेतद्वध विधः करणं कमः ।।५०॥ चित्रं जगिददं चित्रं त्वयाबोधि यदक्षमात् । प्रक्रमोऽपि क्वचिच्छ्लाध्यः प्रभुमाश्चित्य लक्ष्यते ।।५८॥ इन्द्रियेषु समग्रेषु तव सत्स्वप्यतीन्द्रियम् । ज्ञानमासीदिचिन्त्या हि योगिनां प्रभुशक्तयः ।।५८॥ यया ज्ञानं तवैवाभूत् क्षायिकं तव वर्शनम् । 'ताभ्यां युगपदेवासीद् उपयोग क्ष्तित्व स्भुतम् ।।६०॥ तेन त्वं विद्वविज्ञेय विद्यापिज्ञानगुणा व्यम् ता । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च योगिभिः परिगीयसे ।।६१॥ विद्वं विज्ञानतोऽपीश विद्यते नास्ता विद्या प्रमक्तमौ । ग्रनन्तवीर्यताशक्तेस्तन्माहात्म्यं परिस्फुटम् ।।६२॥ रागादिचित्तकालुष्यस्यपायादुदिता तव । 'विरतिः सुखमात्मोत्थं व्यनक्त्यान्तिकं विभो ।।६३॥ विरतिः सुखमिष्टं चेत् सुखं त्वय्येव केवलम् । नो चेन्नैवासुखं नाम किञ्चिदत्र जगत्त्रये ।।६४॥

कही जाती हैं ।।५६।। हे भगवन्, आपका बाधारहित ज्ञान समस्त संसारको एक साथ जानता है सो ठीक ही है क्योंकि व्यवधान होना, इन्द्रियोंकी आवश्यकता होना और क्रमसे जानना ये तीनों ही ज्ञानावरण कर्मसे होते हैं परन्त् आपका ज्ञानावरण बिलकुल ही नष्ट हो गया है इसलिये निर्वाधरूपसे समस्त संसारको एक साथ जानते हैं ॥५७॥ हे प्रभो, यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि आपने इस अनेक प्रकारके जगत् को एक साथ जान लिया अथवा कहीं कहीं चड़े पुरुषोंका आश्रय पाकर कमका जाना भी प्रशंसनीय समभा जाता है ॥५८॥ हे विभो, समस्त इन्द्रियोंके विद्यमान रहते हुए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है सो ठीक ही है क्योंकि आपकी शक्तियोंका योगी लोग भी चिन्तवन नहीं कर सकते हैं ।।५९।। हे भगवन्, जिस प्रकार आपका ज्ञान क्षायिक है उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षायिक है और उन दोनोंसे एक साथ ही आपके उपयोग रहता है यह एक आश्चर्यकी बात है भावार्थ-संसारके अन्य जीवोंके पहले दर्शनोपयोग होता है बादमें ज्ञानोपयोग होता है परन्तु आपके दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं।।६०।। हे देव, आपका ज्ञानगुण संसारके समस्त पदार्थीमें व्याप्त हो रहा है, आप आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले हैं और योगी लोग आपको सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी कहते हैं ।।६१।। हे ईश, आप संसारके समस्त पदार्थोंको जानते हैं फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम और खेद नहीं होता है। यह आपके अनन्त बलकी शक्तिका प्रकट दिखाई देनेवाला माहात्म्य है ॥६२॥ हे विभो, चित्तको कलुषित करनेवाले राग आदि विभाव भावोंके नष्ट हो जानेसे जो आपके सम्यक्चारित्र प्रकट हुआ है वह आपके विनाशरहित और केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाले सुलको प्रकट करता है।।६३!। यदि विषय और कषायसे विरक्त होना ही सुख माना जावे तो वह सुख केवल आपमें ही माना जावेगा और यदि विषय कषाय से विरक्त न होनेको सुख माना जावे तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनों लोकोंमें दु:ख है ही नहीं । भावार्थ-निर्वृति अर्थात् आकुलताके अभावको सुख कहते हैं विषय कषायोंमें प्रवृत्ति करते हुए आकुलताका अभाव नहीं होता इसलिये उनमें वास्तविक सुख १ विघ्नरहितः । 'प्रतिघः प्रतिघाते च रोषे च प्रतिघो मतः ।' २ परिच्छिनत्ति स्म, निश्चय-३ युगपदेव । ऋमकररणव्यवधानमन्तरेणेत्यर्थः । ४ व्यवधानम् । ५ इन्द्रियम् । मकरोदित्यर्थः । ७ नानाप्रकारम् । ६ तदाश्चर्यम् । ६ ज्ञानदर्शनाभ्याम् ।

(सकलपदार्थपरिज्ञानम्) । ११ विश्वव्यापी विज्ञयव्यापी । १२ सकलपदार्थव्यापिज्ञानगुणेनात्मज्ञानान्त-मारक्यंबानित्यर्थः । १३ यस्मात् कारणात् । यत्ते न स्तः—द०, ल०, म०, अ०, स० । १४ अभव-ताम् । १५ विरतिः निस्पृहता । विरतिः निवृत्तिः । १६ विरतिः सुखमितीष्टं चेत्तर्हि केवलं सुखं त्वय्येवास्ति, नान्यस्मिन्, नो चेत् विरतिः सुखमिति नेष्टम् अनिवृत्तिरेव सुखमिति चेत्र्रिह

किञ्चिदसुखं नास्त्येव।

'प्रसन्नकलुषं तोयं यथेह स्वच्छतां वजेत्। मिथ्यात्वकर्दमापायादृक्'शुद्धिःते तथा मता ।।६४।। सत्योऽिप लब्धयः वैशेषास्त्विय नार्यक्रियां कृतः। कृतकृत्ये बिह्वंव्यसम्बन्धो हि निरर्थकः ।।६६।। एवं प्राया गुणा नाथ भवतोऽनन्तधा मताः। तानहं लेशतोऽपीश न स्तोतुमलमल्पधीः ।।६७।। तदास्तां ते गुणस्तोत्रं नाममात्रञ्च कीतितम् । पुनाति नस्ततो देव त्वशामोद्देशतः श्रिताः ।।६६।। हिरण्यगर्भमाहुस्त्वां यतो वृष्टिह्रिरण्मयी । गर्भावतरणे नाथ प्रादुरासीत्तदाद्भृता ।।६६।। वृष्योऽिस सुरेवृं ष्टरत्नवर्षः स्वसम्भवे । १० जन्माभिषक्तये मेरु ११ मृष्टवान्वृष्यभोऽत्यि ।।७०।। प्रशेषक्रयसङ्कान्तज्ञानमूर्तियंतो भवान् । प्रतः सर्वगतं प्राहुस्त्वां देव परमर्षयः ।।७१।। त्वयोत्यादीनि नामानि १ बिश्चत्यन्वर्थतां यतः । ततोऽसि त्वं जगज्ज्येष्टः परमेष्टी सनातनः ।।७२।। त्व-द्भित्वोदितामेनां मामिकां धियमक्षमः । धर्तुं स्तुतिपथे तेऽद्य प्रवृत्तोस्म्येव स्वस्र ।।।०३।।

नहीं है परन्तु आप विषय-कषायोंसे निवृत्त हो चुके हैं-आपकी तद्विषयक आकुलता दूर हो गई है इसलिये वास्तविक सुख आपमें ही है। यदि विषयवासनाओं में प्रवृत्ति करते रहनेको सुख कहा जावे तो फिर सारा संसार सुखी ही सुखी कहलाने लगे क्योंकि संसारके सभी जीव विषयवासनाओंमें प्रवृत्त हो रहे हैं परन्तु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ नहीं मालुम होता इसलिये सुखका पहला लक्षण ही ठीक है और वह सुख आपको ही प्राप्त है ।।६४।। हे भगवन्, जिस प्रकार कलुप –मल अर्थात् कीचड़के शान्त हो जानेसे जल स्वच्छताको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचड्के नष्ट हो जानेसे आपका सम्यग्दर्शन भी स्वच्छताको प्राप्त हुआ है।।६५॥ हे देव, यद्यपि दान, लाभ आदि शेप लब्धियाँ आपमें विद्यमान हैं तथापि वें कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं क्योंकि कृतकृत्य पुरुषके बाह्य पदार्थींका संसर्ग होना बिलकुल व्यर्थ होता है ॥ ६६ ॥ हे नाथ, ऐसे ऐसे आपके अनन्तगुण माने गये हैं, परन्तु हे ईश, अल्पबुद्धिको धारण करनेवाला मैं उन सबकी लेशमात्र भी स्तृति करनेके लिये समर्थ नहीं हुँ ॥६७॥ इसिलये हे देव, आपके गुणोंका स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही हम लोगोंको पवित्र कर देता है अतएव हम लोग केवल नाम लेकर ही आपके आश्रयमें आये हैं ।।६८।। हे नाथ, आपके गर्भावतरणके समय आश्चर्य करनेवाली हिरण्यमयी अर्थात् सुवर्णमयी वृष्टि हुई थी इसिलये लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं।।६९।। आपके जन्मके समय देवोंने रत्नोंकी वर्षा की थी इसलिये आप वषभ कहलाते हैं और जन्माभिषेकके लिये आप सुमेरपर्वतको प्राप्त हुए थे इसलिये आप ऋपभ भी कहलाते हैं।।७०॥ हे देव ! आप संसारके समस्त जानने योग्य पदार्थींको ग्रहण करनेवाले ज्ञानकी मूर्तिरूप हैं इसलिये वड़े बड़े ऋषि लोग आपको सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापक कहते हैं।।७१।। हे भगवन्, ऊपर कहे हुए नामोंको आदि लेकर अनेक नाम आपमें सार्थकताको धारण कर रहे हैं इसलिये आप जगज्ज्येष्ठ (जगत्में सबसे बड़े), परमेष्ठी और सनातन कहलाते हैं।।७२।। हे अविनाशी, आपकी भिक्तसे प्रेरित हुई अपनी इस बुद्धिको मैं स्वयं धारण करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका इसलिये ही आज आपकी स्तृति करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। भावार्थ-योग्यता न रहते हुए भी मात्र भिक्तसे प्रेरित होकर आपकी स्तृति कर रहा

१ प्रशान्त— ल०, इ०, द०, प०, अ०, स०, म०। २ दर्शन। ३ वीर्यादयः। ४ अर्थिकया-कारिण्यः। ५ एवमादयः। ६ तिष्ठतु। ७ कारणात्। ८ नामसंकीर्तनमात्रतः। ६ —त्तवाद्भुता— ब०, द०, ल०, इ०, म०, अ०, स०, प०। १० अभिषेकाय। ११ गतवान्। १२ धारयन्ते। १३ प्रवृत्तोऽस्म्यहमक्षर —ल०, म०। १४ अविनश्वर।

त्वयोपर्दाशतं मार्गम् उपास्य शिवमीप्सितः । त्वां देविमत्यु'पासीनान् प्रसीदानुगृहाण नः ॥७४॥ भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्टपातिगवैभवम् । त्वय्येव भित्तमकृशां प्रार्थये नान्यदर्थये ॥७४॥ स्तुत्यन्ते सुरसङ्घातरीक्षितो विस्मितक्षणः । श्रीमण्डपं प्रविश्यास्मिन्नध्युवासोचितं सदः ॥७६॥ ततो निभृतमासीने प्रबुद्धकरकुड्मले । सदःपद्माकरे भर्तः प्रबोधमभिलाषुके ॥७७॥ प्रीत्या भरतराजेन विनयानतमौलिना । विज्ञापनमकारीत्थं 'तत्त्विज्ञासुना गुरोः ॥७५॥ भगवन्बोद्ध'मिच्छामि कीदृशस्तत्त्वविस्तरः । मार्गो मार्गफलञ्चापि कीदृक् तत्त्वविदां वर ॥७६॥ तत्प्रश्ना वसितावित्यं भगवानादितीर्थकृत् । तत्त्वं प्रपञ्च यामास गम्भीरतरया गिरा ॥५०॥ प्रवक्तुरस्य वक्त्राब्जे विकृतिर्नेव काप्यभूत् । दपंणे किम् भावानां विक्रियास्ति प्रकाशने ॥६१॥ ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि नच्छायान्तरमानने । श्रस्पृष्ट करणा वर्णा मुखादस्य विनियंयुः ॥६२॥ स्फुरद्गिरिगुहोद्भूतप्रतिश्रुद् ध्विनसिन्नभः । प्रस्पष्टवर्णो निरगाद् ध्विनः स्वायम्भुवान्मुखात् ॥६३॥

हूँ ।।७३।। हे प्रभो, आपके द्वारा दिखलाये हुए मार्गकी उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवाले हमलोगोंपर प्रसन्न हूजिये और अनुग्रह कीजिये ।।७४।। हे भगवन्, इस प्रकार लोकोत्तर वैभवको धारण करनेवाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगोंकी बड़ी भारी भिक्त आपमें ही रहे, इसके सिवाय हम और क्षुछ नहीं चाहते ।।७५।

इस प्रकार स्तुति कर चुकनेपर जिसे देवोंके समूह आश्चर्यसहित नेत्रोंसे देख रहे थे ऐसे महाराज भरत श्रीमण्डपमें प्रवेश कर वहां अपनी योग्य सभामें जा वैठे।।७६।। तदनन्तर भगवानुसे प्रबोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला वह सभारूपी सरोव्र जब हाथरूपी कुड्मल जोड़कर शान्त हो गया-जब सब लोग तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छासे हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गये तब भगवान् वृषभदेवसे तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा करनेवाले महाराज भरतने विनयसे मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक ऐसी प्रार्थना की ॥७७-७८॥ हे भगवन्, तत्त्वोंका विस्तार कैसा है ? मार्ग कैसा है ? और उसका फल भी कैसा है ? हे तत्त्वोंके जाननेवालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे यह सब सुनना चाहता हुँ ॥७९॥ इस प्रकार भरतका प्रश्न समाप्त होनेपर प्रथम तीर्थ कर भगवान् वृषभदेवने अतिशय गम्भीर वाणीके द्वारा तत्त्वोंका विस्तारके साथ विवेचन किया ॥८०॥ कहते समय भगवान्के मुखकमलपर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ था सो ठीक है, क्योंकि पदार्थोंको प्रकाशित करते समय क्या दर्पणमें कुछ विकार उत्पन्न होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥८१॥ उस समय भगवान्के न तो तालु ओठ आदि स्थान ही हिलते थे और न उनके मुखकी कान्ति ही बदलती थी। तथा जो अक्षर उनके मुखसे निकल रहे थे उन्होंने प्रयत्नको छुआ भी नहीं था –इन्द्रियोंपर आघात किये बिना ही निकल रहे थे ।।८२।। जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हैं ऐसी वह दिव्यध्विन भगवान्के मुखसे इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार कि किसी पर्वतकी गुफाके अग्रभागसे प्रतिध्विन निकलती है।।८३।।

१ सेवमानान् । २ प्रार्थयेऽहम् । ३ स्तुत्यवसाने । ४ भर्तुःसकाशात् । ५ तत्त्वं ज्ञातु-मिच्छुना । तत्त्वं जिज्ञासुना- ल०, द०, इ । ६ श्रोतु– इ०, ल० । ७ प्रश्नावसाने । ५ विस्तार-यामास । ६ इन्द्रियप्रयत्नरिहता इत्यर्थः । १० प्रतिष्वानरवः ।

विवक्षा'मन्तरेणास्य वि विक्तासीत् सरस्वती । मही यसामचिन्त्या हि योगजाः शिक्तिसम्पदः ।। हि ॥ स्रायुद्धमत् श्रुणु तत्त्वार्थान् वक्ष्यमाणाननुक्रमात् । जीवादीन् कालपर्यन्तान् सप्रभेदान् सपर्ययान् ।। हि ॥ जीवादीनां पदार्थानां याथात्म्यं तत्त्वमिष्यते । सम्यग्जानाङ्गमेतद्धि विद्धि सिद्धचङ्गमङ्गिनाम् ।। हि ॥ तदेकं तत्त्वसामान्याज्जीवाजीवाविति द्विधा । त्रिधा मुक्तेतराजीवविभागात्परिकीत्यंते ।। हु ॥ जीवो मुक्तिश्च संसारी संसार्यात्मा द्विधा मतः । भव्योऽभव्यश्च साजीवास्ते चतुर्धा विभाविताः ।। हु ॥ मुक्तेतरात्मको जीवो मूर्तामूर्तात्मकः परः । इति वा तस्य तत्त्वस्य चातुर्विष्यं विनिश्चितम् ॥ हु ॥ पञ्चास्तिकायभेदेन तत्तत्त्वं पञ्चधा स्मृतम् । ते जीवपुद्गलाकाशधर्माधर्माः सपर्ययाः ।। हु ॥ त एवं कालसंयुक्ताः षोढा तत्त्वस्य भेदकाः । इत्यनन्तो भवेदस्य प्रस्तारो विस्तरंषिणाम् ॥ ॥ हु ॥ चतनालक्षणो जीवः सोऽनादिनिधनस्थितः । ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च भोक्ता देहप्रमाणकः ॥ हु ॥ गृणवान् कर्मनिर्मुक्तावृष्वंद्र । हु ।।

भगवान्की वह वाणी बोलनेकी इच्छाके विना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक ही है क्योंिक योगवलसे उत्पन्न हुई महापुरुषोंकी शक्तिरूषी सम्पदाएं अचिन्तनीय होती हैं- उनके प्रभत्वका कोई चिन्तवन नहीं कर सकता ।।८४।। भगवान् कहने लगे कि हे आयुष्मन्, जिनका स्वरूप आगे अनुक्रमसे कहा जावेगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायोंसे सहित जीवे पुदगल, धर्म, अर्धर्म, आकाश और काल इन द्रव्योंको त सुन ॥८५॥ जीव आदि पदार्थीका यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व कहलाता है, यह तत्त्व ही सम्बन्धानका अंग अर्थात् कारण है और यही जीवोंकी मुक्तिका अंग है ।।८६।। वह तत्त्व सामान्य रीतिसे एक प्रकारका है, जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका है, तथा जीवोंके संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद करनेसे संसारी जीव, मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन भेदवाला भी कहा जाता है।।८७।। संसारी जीव दो प्रकारके माने गये हैं एक भव्य और दूसरा अभव्य, इसलिये मुक्त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव इस तरह वह तत्त्व चार प्रकारका भी माना गया है ।।८८।। अथवा जीवके दो भेद हैं एक मुक्त और दूसरा संसारी, इसी प्रकार अजीवके भी दो भेद हैं एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक दोनोंको मिला देनेसे भी तत्त्वके चार भेद निश्चित किये गये हैं।।८९।। पांच अस्तिकायोंके भेदसे वह तत्त्व पांच प्रकारका भी स्मरण किया गया है। अपनी अपनी पर्यायों सहित जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये पांच अस्तिकाय कहे जाते हैं,।।९०।। उन्हीं पांच अस्तिकायोंमें कालके मिला देनेसे तत्त्वके छह भेद भी हो जाते हैं इस प्रकार विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छा करनेवालोंके लिये तत्त्वोंका विस्तार अनन्त भेदवाला हो सकता है ।।९१।। जिसमें चेतना अर्थात् जानने-देखनेकी शक्ति पाई जावे उसे जीव कहते हैं, वह अनादि निधन है अर्थात् द्रव्य-दृष्टिकी अपेक्षा न तो वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह ज्ञाता है-ज्ञानोपयोगसे सहित है, द्रष्टा है-दर्शनोपयोगसे युक्त है, कर्ता है-द्रव्यकर्म और कर्मोंको करनेवाला है, भोक्ता है–ज्ञानादि गुण तथा शुभ-अशुभ कर्मोंके फलको भोगनेवाला है और शरीरके प्रमाणके बराबर है–सर्वव्यापक और अणुरूप नहीं है ।।९२।। वह अनेक गुणोंसे युक्त है, कर्मोंका सर्वथा नाश हो जानेपर ऊर्ध्वगमन करना उसका

१ वक्तुमिच्छया विना । २ निश्चिता । ३ अतिशयेन महताम् । ४ **ध्यानजाताः ।** ५ तिश्वयस्यकाम् । ६ मोक्षकारणम् । ७ भव्यसंसारो, अभव्यसंसारो, मुक्तः, अजीवश्चेति ।**८ अजीवः ।** ६ ते पञ्चास्तिकाया एव । १० विस्तरमिच्छताम् । **११ ऊ**र्ध्वगमन । **१२ परिणमनशीलः ।** 

तस्येमे मार्गणोपाया गत्यावय उदाह्ताः । चतुर्वशगुणस्थानैः सो 'ऽत्र मृग्यः सदाविभिः ।।६४॥ गतीन्त्रियं च कायश्च योगवेदकवायकाः । ज्ञानसंयमदृग्लेश्या भव्यसम्यक्त्वसिङ्ज्ञनः ।।६४॥ सममाहारकेण स्युः मार्गणस्थानकानि च । 'सोऽन्वेष्य स्तेषु सत्सद्धख्याद्यनु योगैविशेषतः ।।६६॥ 'सत्सद्धख्याक्षेत्रसंस्पर्शकालभावान्तरै रयम् । बहुत्वा 'त्पत्वतश्चातमा मृग्यः स्यात् स्मृतिचक्षुषाम् '१ ॥६७॥ स्यु रिमेऽिधगमोपाया ' जीवस्याधिगमः पुनः । प्रमाणनयनिक्षेपैः ग्रवसेयो मनीषिभः ।।६५॥ 'गतस्यौपशिमको भावः क्षायिको मिश्र एव च । स्व 'तत्त्वमुदयोत्थश्च पारिणामिक इत्यपि ॥६६॥ निश्चतो यो गुणैरेभिः स जीव इति लक्ष्यताम् । द्वेधा तस्योपयोगः स्याज्ज्ञानदर्शनभेदतः ॥१००॥ ज्ञानमष्टतय '६ ज्ञेयं दर्शनञ्च 'वतुष्टयम् । साकारं ज्ञानमृद्दिष्टम् श्रनाकारञ्च दर्शनम् ॥१०१॥ भेदग्रहणमाकारः प्रतिकर्मव्यवस्थया । सामान्यमात्रनिभिमाद् श्रनाकारं तु दर्शनम् ॥१०२॥

स्वभाव है और वह दीपकके प्रकाशकी तरह संकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेवाला है। भावार्थ-नामकर्मके उदयसे उसे जितना छोटा वड़ा शरीर प्राप्त होता है वह उतना ही संकोच विस्ताररूप हो जाता है ॥९३॥ उस जीवका अन्वेषण करनेके लिये गित आदि चौदह मार्गणाओंका निरूपण किया गया है । इसी प्रकार चौदह गुणस्थान और सत्संख्या आदि अनयोगोंके द्वारा भी वह जीव तत्त्व अन्वेषण करनेके योग्य है। भावार्थ-मार्गणाओं, गुणस्थानों और सत्संख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा जीवका स्वरूप समभा जाता है ।।९४।। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्च, संज्ञित्व और आहारक ये चौदह मार्गणास्थान हैं। इन मार्गणास्थानोंमें सत्संख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा विशेषरूपसे जीवका अन्वेषण करना चाहिये-उसका स्वरूप जानना चाहिये ॥९५–९६॥ सिद्धान्तशास्त्ररूपी नेत्रको धारण करनेवाले भव्य जीवोंको सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अन्तर, अल्पबहत्व इन आठ अनुयोगोंके द्वारा जीवतत्त्वका अन्वेषण करना चाहिये ।।९७।। इस प्रकार ये जीवतत्त्वके जाननेके उपाय हैं । इनके सिवाय विद्वानोंको प्रमाण नय और निक्षेपोंके द्वारा भी जीवतत्त्वका निश्चय करना चाहिये-उसका स्वरूप जानकर दृढ प्रतीति करना चाहिये ॥९८॥ औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये पांच भाव जीवके निजतत्त्व कहलाते हैं, इन गुणोंसे जिसका निश्चय किया जावे उसे जीव जानना चाहिये। उस जीवका उपयोग ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका होता है ।।९९-१००।। इन दोनों प्रकारके उपयोगोमेंसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये। जो उपयोग साकार है अर्थात् विकल्पसहित पदार्थको जानता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं और जो अनाकार है-विकल्परहित पदार्थको जानता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं ।।१०१।। घटपट आदिकी व्यवस्था लिये हुए किसी वस्तुके भेदग्रहण करनेको आकार कहते हैं और सामान्यरूप ग्रहण करनेको अनाकार कहते हैं । ज्ञानोपयोग वस्तुको भेदपूर्वक ग्रहण करता है इसलिये वह साकार–सविकल्पक उपयोग कहलाता है और

१ विचारोपायाः । २ तत्त्विचारविषये । ३ विचार्यः । ४ सत्संख्याक्षेत्रादिभिः । ५ जीवः । ६ अन्वेष्टु योग्यः । विचार्यं इत्यर्थः । ७ प्रश्नैः । विचारैरित्यर्थः । ६ सदित्यस्तित्विनदशः । संख्या भेदगणना । क्षेत्रं वर्तमानकालविषयो निवासः । संस्पर्शः त्रिकालगोचरम् तत्क्षेत्रमेव । कालः वर्तनालक्षणः । भावः औपशामिकादिलक्षणः । अन्तरः विरहकालः । ६ अन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तितः । १० एतैरयमात्मा मृग्यः विचारणीयः । ११ आगमचक्षुषाम् । १२ विज्ञानोप्पाः । १३ निश्चेयः । १४ जीवस्य । १४ स्वस्वभावः । १६ मितज्ञातादिपञ्चकं कुमितकृश्रुति-विभक्षगारचेत्यष्टप्रकारम् । १७ चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनमिति । १८ प्रतिविषयनियत्या ।

जीवः प्राणी च जन्तुश्च क्षेत्रज्ञः पुरुषस्तथा । पुमानात्मान्तरात्मा च ज्ञो ज्ञानीत्यस्य पययाः ॥१०३॥ यतो जीवत्यजीवीच्च जीविष्यति च जन्ममु । ततो जीवोऽयमाम्नातः सिद्धः स्तार्व्भूतपूर्वतः ॥१०४॥ प्राणा दशास्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्मभाक् । क्षेत्रं स्वरूपमस्य स्यात्तज्ज्ञानात् स तथोच्यते ॥१०४॥ पुरुषः पुरु भोगेषु शयनात् परिभाषितः । पुनात्यात्मानिमिति च पुमानिति निगद्यते ॥१०६॥ भवेष्वति सातत्याव् एतीत्यात्मा निरुच्यते । सोऽन्तरात्माष्टकमान्तर्वतित्वादिभलप्यते ॥१०७॥ ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो ज्ञानी च तत एव सः । पर्यायशब्दैरेभिस्तु नि र्णयोऽन्यश्च तद्विषः ॥१०५॥ शाश्वतीयं भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक् पृथक् । मृद्द्वय्यस्येव पर्यायस्तस्योत्पत्ति विपत्तयः ॥१०६॥ प्रभूत्वाभाव उत्पादो भूत्वा चाभवनं व्ययः । ध्रौव्यन्तु तादवस्थां स्यात् एवमात्मा त्रिलक्षणः ॥११०॥ एवं धर्माणमात्मानम् प्रजानानाः कृदृष्टयः । बहुधात्र विमन्वानाः विवदन्ते ए परस्परम् ॥१११॥

•दर्शनोपयोग वस्तुको सामान्यरूपसे ग्रहण करता है इसलिये वह अनाकार–अविकल्पिक उपयोग कहलाता है ।।१०२।। जीव, प्राणी, जन्तु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान्, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक शब्द हैं।।१०३।। चूँकि यह जीव वर्तमान कालमें जीवित है, भूतकालमें भी जीवित था और अनागत कालमें भी अनेक जन्मोंमें जीवित र हेगा इसलिये इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान् अपनी पूर्वपर्यायोंमें जीवित थे इसलिये वे भी जीव कहलाते हैं ।।१०४।। पांच इन्द्रिय, तीन वल, आयु और स्वासोच्छ्वास ये दश प्राण इस जीवके विद्यमान रहते हैं इसिलये यह प्राणी कहलाता है, यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है इसिलये जन्तु कहलाता है, इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जानता है इसलिये क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है ।।१०५।। पुरु अर्थात् अच्छे अच्छे भोगोंमें शयन अर्थात् प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्माको पवित्र करता है । इसलिये पुर्मान् भी कहा जाता है ।।१०६।। यह जीव नर नारकादि पर्यायोंमें अतित अर्थात् निरन्तर गमन करता रहता है इसलिये आत्मा कहलाता है और ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अन्तर्वर्ती होनेसे अन्तरात्मा भी कहा जाता है।।१०७।। यह जीव ज्ञानगुणसे सहित है इसिलये ज्ञ कहलाता है और इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है, इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हींके समान अन्य अनेक शब्दोंसे जाननेके योग्य है ।।१०८।। यह जीव नित्य है परन्तु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिंट्टी नित्य है परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है उसी प्रकार यह जीव नित्य है परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसमें भी उत्पाद और विनाश होता रहता है। भावार्थ-द्रव्यत्व सामान्यकी अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य है । एक साथ दोनों अपेक्षाओंसे यह जीव उत्पाद-व्यय और ध्रौव्यरूप है ।।१०९।। जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दोरों पर्यायोंमें तदवस्थ होकर रहना ध्रौव्य कहलाता **है** इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे सहित है ।।११०।। ऊपर कहे हुए स्वभावसे युक्त आत्माको नहीं जानते हुए मिथ्यादृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक

१ भवेत् । २ पूर्वस्मिन् काले जीवनात् । ३ क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते । ४ बहु । **५ अतित इति** कोऽर्थः । सातत्यात् अनिःस्यूतवृत्त्यातिगच्छतीत्यर्थः । ६ निर्ज्ञेयोऽन्यैश्च । ७ <mark>उत्पत्तिनाशाः ।</mark> ५ उत्पत्तिव्यययोः स्थितिः । ६ विपरीतं मन्वानाः । १० विपरीतं जानन्ति ।

नास्त्यात्मेत्याहुरेकेऽन्ये सोऽस्त्यित्य इति स्थिताः। न कर्तत्यपरे केचिद् श्रभोक्तेति च दुर्द् शः ॥११२॥ श्रस्यात्मा किन्तु मोक्षोऽस्य नास्तीत्येके विमन्वते। मोक्षोऽस्ति तदुपायस्तु नास्तीतीच्छन्ति केचन् ॥११३॥ इत्यादि दुर्णयानेतान् श्रपास्य सुनयां न्वयात्। यथोक्तलक्षणं जीवं त्वमायुष्मिन्विनिश्चनु ॥११४॥ संसारश्चेव मोक्षश्च तस्यावस्थाद्वयं मतम्। संसारश्चेतुं रङ्गोऽस्मिन् भवावते विवर्तनम् ॥११४॥ निःशेषकर्मनिर्मोक्षो मोक्षोऽनन्तसुखात्मकः। सम्यिवशेषणज्ञानदृष्टिचारित्रसाधनः ॥११६॥ श्राप्तागमपदार्थानां श्रद्धानं परया मुदा। सम्यग्दर्शनमाम्नातं प्रथमं मुक्तिसाधनम् ॥११७॥ ज्ञानं जीवादिभावानां याथात्म्यस्य प्रकाशकम्। स्रज्ञानध्वान्तसन्तानप्रक्षयानन्तरोद्भवम् ॥११८॥ माध्यस्थलक्षणं प्राहुश्चारित्रं वितृषो मुनेः। मोक्षकामस्य निर्मु क्तचेलस्याहिसकस्य तत् ॥११६॥ त्रयं समुदितं मुक्तेः साधनं दर्शनादिकम्। नैकाङ्गविकलत्वेपि तत्स्वकार्यकृदिध्यते ॥१२०॥ सत्येव दर्शने ज्ञानं चारित्रञ्च फलप्रदम्। ज्ञानञ्च दृष्टिसं च्चर्यासान्निध्ये मुक्तिकारणम् ॥१२२॥ चारित्रं दर्शनज्ञानिकलं नार्थकृन्मतम्। पप्रपातायेव तद्धि स्याद् स्रन्थस्येव विवरित्रतम् ॥१२२॥ चारित्रं दर्शनज्ञानिवकलं नार्थकृन्मतम्। पप्रपातायेव तद्धि स्याद् स्रन्थस्येव विवरित्तम् ॥१२२॥

प्रकारसे मानते हैं और परस्परमें विवाद करते हैं ।।१११।। कितने ही मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि आत्मा नामका पदार्थ ही नहीं है, कोई कहते हैं कि वह अनित्य है, कोई कहते हैं कि वह कर्ता नहीं है, कोई कहते हैं कि वह भोवता नहीं है, कोई कहते हैं कि आत्मा नामका पदार्थ है तो सही परन्तु उसका मोक्ष नहीं है, और कोई कहते हैं कि मोक्ष भी होता है परन्तु मोक्ष प्राप्तिका कुछ उपाय नहीं है इसलिये हे आयुष्मन् भरत, ऊपर कहे हुए इन अनेक मिथ्या नयोंको छोड़कर समीचीन नयोंके अनुसार जिसका लक्षण कहा गया है ऐसे जीवतत्त्वका तू निश्चय कर ।।११२–११४।। उस जीवकी दो अवस्थायें मानी गई हैं एक संसार और दूसरी मोक्ष । नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार भेदोंसे युक्त संसाररूपी भँवरमें परिभ्रमण करना संसार कहलाता है ।।११५।। और समस्त कर्भोंका विलकुल ही क्षय हो। जाना मोक्ष कहलाता है वह मोक्ष अनन्तसुख स्वरूप है तथा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूप साधनसे प्राप्त होता है ।११६।। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थोंका बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है, यह सम्यग्दर्शन मोक्षप्राप्तिका पहला साधन है ।।११७।। जीव, अजीव आदि पदार्थोंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेवाला तथा अज्ञानरूपी अन्धकारकी परम्पराके नष्ट हो जानेके बाद उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है ।।११८।। इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंमें समताभाव धारण करनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं, वह सम्यक्चारित्र यथार्थरूपसे तृष्णारहित, मोक्षकी इच्छा करनेवाले, वस्त्ररहित और हिंसाका सर्वथा त्याग करनेवाले मुनिराजके ही होता है ।।११९।। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्षक कारण कहे गये हैं यदि इनमेंसे एक भी अंगकी कमी हुई तो वह अपना कार्य सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥१२०॥ सम्य-ग्दर्शनके होते हुए ही ज्ञान और चारित्र फलके देनेवाले होते हैं इसी प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके रहते हुए ही सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण होता है ॥१२१॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता किन्तु जिस प्रकार अन्धे पुरुषका दौड़ना उसके पतनका कारण होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे शून्य पुरुषका चारित्र भी उसके पतन अर्थात् नरकादि गतियोंमें परिभ्रमणका कारण होता

१ सुनयानुगमात् । २ जीवस्य । ३ चतुरवयवे । ४ समुदायीकृतम् । ५ दर्शनचारित्र-सामीप्ये सति । ६ नरकादिगतौ पतनायैव । ७ दर्शनविकलचारित्रम् । ८ वल्गनमुत्पतनम् ।

'त्रिष्वेकद्वयविश्लेखाब्' उद्भूता मार्गदुर्णयाः । षोढा भवन्ति मूढानां तेऽप्यत्र विनिपातिताः' ॥१२३॥ 'इतो नाधिकमस्त्यन्यत् नाभूऋंव भविष्यति । इत्याप्तादित्रये दाढर्णाद् दर्शनस्य विशुद्ध ता ॥१२४॥ स्नाप्तो गुणैयु तो धूतकलङ्को निर्मलाशयः । निष्ठितार्थो भवेत् 'सावंस्तदाभासास्ततोऽपरे ॥१२४॥ स्नागमस्तद्वचोऽशोषपुरुषार्थानुशासनम् । नयप्रमाणगम्भीरं तदाभासोऽसतां वचः ॥१२६॥ पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो जीवाजीवविभागतः । यथोक्तलक्षणो जीवस्त्रिकोटि परिणामभाक् ॥१२७॥ भव्याभव्यौ तथा मुक्त इति जीवस्त्रिधोदितः । भविष्यत्सिद्धिको भव्यः सुवर्णोपलसन्निभः ॥१२८॥ स्नभव्यस्तिद्वपक्षः स्याद् स्नन्धपाषाणसन्निभः । मुक्तिकारणसामग्री न् 'तस्यास्ति कदाचन ॥१२६॥ कर्मबन्धनिर्म् कतस्त्रिलोकशिखरालयः । सिद्धो निरञ्जनः प्रोक्तः प्राप्तानन्तसुलोदयः ॥१३०॥

है।।१२२।। इन तीनोंमेंसे कोई तो अलग अलग एक एकसे मोक्ष मानते हैं और कोई दो दोसे मोक्ष मानते हैं इस प्रकार मुर्ख लोगोंने मोक्ष मार्गके विषयमें छह प्रकारके मिथ्या-'नयोंकी कल्पना की है परन्तू इस उपर्युक्त कथनसे उन सभीका खण्डन हो जाता है। भावार्थ-कोई केवल दर्शनसे, कोई ज्ञानमात्रसे, कोई मात्र चारित्रसे, कोई दर्शन और ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दोसे और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दोसे मोक्ष मानते हैं इस प्रकार मोक्षमार्गके बिपयमें छह प्रकारके मिथ्यानयकी कल्पना करते हैं परन्तु उनकी यह कल्पना ठीक नहीं है क्योंकि तीनोंकी एकतासे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है ।।१२३।। जैनधर्ममें आप्त, आगम तथा पदार्थका जो स्वरूप कहा गया है उससे अधिक वा कम न तो है न था और न आगे ही होगा। इस प्रकार आप्त आदि तीनोंके विषयमें श्रद्धानकी दृढता होनेसे सम्यग्दर्शनमें विश्वद्धता उत्पन्न होती है ॥१२४॥ जो अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे सहित हो, घातिया कर्मरूपी कलंकसे रहित हो, निर्मल आशयका धारक हो, कृतकृत्य हो और सबका भला करनेवाला हो वह आप्त कहलाता है। इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हैं।।१२५।। जो आप्तका कहा हुआ हो, समस्त पुरुपार्थींका वर्णन करनेवाला हो और नय तथा प्रमाणोंसे गंभीर हो उसे आगम कहते हैं, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोंके वचन आगमाभास कहळाते हैं ।।१२६।। जीव और अजीवके भेदसे पदार्थके दो भेद जानना चाहिये । उनमेंसे जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर कहा जा चुका है और जो उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूप तीन प्रकारके परिणमनसे युक्त है वह जीव कह़लाता है।।१२७।। भव्य-अभव्य और मुक्त इस प्रकार जीवके तीन भेद कहे गये हैं, जिसे आगामी कालमें सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते हैं, भव्य जीव सुवर्ण पापाणके समान होता है अर्थात् जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सूवर्णपाषाण आगे चलकर शुद्ध सुवर्णरूप हो जाता है उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलने पर शुद्ध-सिद्धस्वरूप हो जाता है।।१२८।। जो भव्यजीवसे विपरीत है अर्थात् जिसे कभी भी सिद्धि की प्राप्ति न हो सके उसे अभव्य कहते हैं, अभव्यजीव अन्धपापाणके समान होता है अर्थात् जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवर्णरूप नहीं हो सकता उसी प्रकार अभव्य जीव भी कभी सिद्धस्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीवको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री कभी भी प्राप्त नहीं होती है।।१२९।। और जो कर्मवन्धनसे छूट चुके हैं, तीनों लोकोंका

१ दर्शनज्ञानचारित्रेषु । २ केचिद्दर्शनं मुक्त्वाऽन्ये ज्ञानं विहाय परे चारित्रं विना द्वाभ्यामेव मोक्षमिति वदन्ति । द्वयविशेषात् । अन्ये ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमिति वदन्ति इति मार्गदुर्नयाः षट्प्रकाराः भवन्ति । ३ निराकृताः । ४ यथोक्ताप्तादित्रयात् । ५ सर्वहितः । ६ उत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपपरिणमनभाक । ७ अभव्यस्य ।

इति जीवपदार्थस्ते संक्षेपेण निरूपितः । श्रजीवतत्त्वमप्येवम् श्रवधारय धीधन ॥१३१॥ श्रजीवलक्षणं तत्त्वं पञ्चधैव प्रपञ्चयते । धर्माधर्मावथाकाशं कालः पुद्गल इत्यपि ॥१३२॥ जीवपुद्गलयोर्यत्स्याद् गत्युपग्रहका रण्णम् । धर्मद्रव्यं तदुद्दिष्ट्यम् ग्रधर्मः स्थित्युपग्रहः ।॥१३३॥ गतिस्थि तिमतामेतौ गतिस्थित्योगपग्रहे । धर्माधर्मौ प्रवतंते न स्वयं प्रेरकौ मतौ ॥१३४॥ यथा मत्स्यस्य गमनं विना नवाम्भसा भवेत् । न चाम्भः प्रेरयत्येनं तथा धर्मास्त्यनुग्रहः ॥१३५॥ तक्ष्वाया यथा मत्यं स्थापयत्यिनं स्वतः । न त्वेषा प्रेरयत्येनमथ च स्थितिकारणम् ॥१३६॥ तथ्वाधर्मकायोपि जीवपुद्गलयोः स्थितिम् । निवर्तयत्युदासीनो न स्वयं प्रेरकः स्थितेः ॥१३७॥ जीवादीनां पदार्थानाम् श्रवगाहनलक्षणम् । यत्तदाकाशमस्पर्शम् श्रमूतं व्यापि निष्क्रियम् ॥१३६॥ वर्तनालक्षणः कालो वर्तना स्वप'राथया । यथास्वं गुणपर्यायः "परिणन्तृत्वयोजना ॥१३६॥ यथा कुलालचकस्य भ्रमणेऽधःशिला स्वयम् । धत्ते निमित्ततामेवं कालोऽपि कलितो बुधैः ॥१४०॥

शिखर ही जिनका स्थान है, जो कर्म कालिमासे रहित है और जिन्हें अनन्तमूखका अभ्यदय प्राप्त हुआ है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते हैं ॥१३०॥ इस प्रकार हे वद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले भरत, मैंने तेरे लिये संक्षेपसे जीवतत्त्वका निरूपण किया है अब इसी तरह अजीवतत्त्वका भी निश्चय कर ॥१३१॥ धर्म, अधर्म, आकाश और पुदगल इस प्रकार अजीवतत्त्वका पाँच भेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया जाता है ।।१३२।। जो जीव और पुदगलोंके गमनमें सहायक कारण हो उसे धर्म कहते हैं। और जो उन्हींके स्थित होनेमें सहकारी कारण हो उसे अधर्म कहते हैं ।।१३३।। धर्म और अधर्म ये दोनों ही पदार्थ अपनी इच्छासे गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पूद्गलोंके गमन करने और ठहरनेमें सहायक होकर प्रवृत्त होते हैं स्वयं किसीको प्रेरित नहीं करते हैं।।१३४।। जिस प्रकार जलके विना मछलीका गमन नहीं हो सकता फिर भी जल मछलीको प्रेरित नहीं करता उसी प्रकार जीव और पूर्गल धर्मके विना नहीं चल सकते फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिये प्रेरित नहीं करता किन्तु जिस प्रकार जल चलते समय मळलोको सहारा दिया करता है उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पूद्गलोंको चलते समय सहारा दिया करता है ।।१३५।। जिस प्रकार वृक्षकी छाया स्वयं ठहरनेकी इच्छा करनेवाले पूरुपको ठहरा देती है-उसके ठहरनेमें सहायता करती है परन्तू वह स्वयं उस पुरुषको प्रेरित नहीं करती तथा इतना होनेपर भी वह उस पुरुपके. ठहरनेकी कारण कहलाती है उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और पुद्गलोंको स्थित करा देता है-उन्हें ठहरनेमें सहायता पहुँचाता है परन्तु स्वयं ठहरनेकी प्रेरणा नहीं करता ।।१३६-१३७।। जो जीव आदि पदार्थोंको ठहरनेके लिये स्थान दे उसे आकाश कहते हैं । वह आकाश स्पर्शरहित है, अमूर्तिक है, सब जगह व्याप्त है और कियारहित है ॥१३८॥ जिसका वर्तना लक्षण है उसे काल कहते हैं, वह वर्तना काल तथा कालसे भिन्न जीव आदि पदार्थों के आश्रय रहती है और सब पदार्थों का जो अपने अपने गुण तथा पर्यायरूप परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है ।।१३९।। जिस प्रकार कुम्हारके चक्रके फिरनेमें उसके नीचे लगी हुई शिला कारण होती है उसी प्रकार कालद्रव्य भी सब पदार्थोंके परिवर्तनमें कारण होता है ऐसा विद्वान् लोगोंने निरूपण

१ गमनस्योपकारे कारणम् । २ स्थितेरुपकारः । ३ जीवपुद्गलानाम् । ४ धर्मास्तिका-यस्योपकारः । धर्मेऽस्त्यनुग्रहः ल० । ४ मपि च । ६ स्वस्थकालस्य परस्य वस्तुन आश्रयो यस्याः सा । ७ परिणमनत्वस्य योजनं यस्याः सा । परिणेतत्व-- ल० ।

व्यवहारात्मकात् कालान्मुख्यकालविनिर्णयः । <sup>१</sup>मुख्ये सत्येव गौणस्य ब्राह्मोकादेः प्रतीतितः ॥१४१॥ स कालो लोकमात्रः स्वैः श्रणुर्भिनिचितः स्थितैः । ज्ञेयोऽन्योन्यमसङ्कोर्णे रत्नानामिव राशिभिः ॥१४२॥ प्रदेशप्रचया<sup>3</sup>योगाद् श्रकायोऽयं प्रकीतितः । शेषाः पञ्चास्तिकायाः स्युः प्रदेशोपचितात्मकाः ॥१४३॥ थर्माधर्मवियत्कालपदार्था म्तिविजिताः । मूर्तिमत्पुद्गलद्रव्यं तस्य भेदानितः शृणु ॥१४४॥

किया है । भावार्थ-कुम्हारका चक स्वयं घूमता है परन्तु नीचे रखी हुई शिला या कीलके बिना वह घुम नहीं सकता इसी प्रकार समस्त पदार्थीमें परिणमन स्वयमेव होता है परन्तु वह परिणमन कालद्रब्यकी सहायताके विना नहीं हो सकता इसलिये कालद्भव्य पदार्थोंके परिणमनमें सहकारी कारण है ।।१४०।। (वह काल दो प्रकारका हे एक व्यवहार काल और दूसरा निश्चयकाल । घड़ी घंटा आदिको व्यवहारकाल कहते हैं और लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिक समान एक दूसरेसे असंपृक्त होकर रहनेवाले जो असंस्थात कालाणु है उन्हें निश्चयकाल कहते हैं) व्यवहारकालसे ही निश्चयकालका निर्णय होता है, क्योंकि मुख्य पदार्थके रहते हुए ही बाह्मीक आदि गौण पदार्थीकी प्रतीति होती है।। भागार्थ- वाह्नीक एक देशका नाम है परन्तु उपचारसे वहांके मन्ष्योंको भी वाह्नीक कहते हैं। यहां वाह्नीक शब्दका मख्य अर्थ देशविशेष है और गौण अर्थ है वहां पर रहनेवाला सदाचारसे पराङमुख मनुष्य। यदि देशविशेष अर्थको बतलानेवाला वाह्नीक नामका कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता तो वहां रहनेवाले मन्ष्योंमें भी वाह्नीक शब्दका व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता तो व्यवहार-काल भी नहीं होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदिके द्वारा दिन-रात महीना आदिका ज्ञान प्राप्त कर व्यवहारकालको समभ लेते हैं परन्तु अमृतिक निश्चयकालके समभनेमें हमें कठिनाई होती है इसिलये आचार्योंने व्यवहारकालके द्वारा निश्चयकालको समझनेका आदेश दिया है क्योंकि पर्यायके द्वारा ही पर्यायीका बोध हुआ करता है।।१४१।। वह निश्चयकाल लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित लोकप्रमाण (असंख्यात) अपने अणुओंसे जाना जाता है और कालके वे अणु रत्नोंकी राशिक समान परस्परमें एक दूसरेसे नहीं मिलते, सब जुदे जुदे ही रहते हैं।।१४२।। परस्परमें प्रदेशोंके नहीं मिलनेसे यह कालद्रव्य अकाय अर्थात् प्रदेशी कहलाता है। कालको छोड़कर शेष पांच द्रव्योंके प्रदेश एक दूसरेसे मिले हुए रहते हैं इसिलये वे अस्तिकाय कहलाते हैं। भावार्थ-जिसमें बहुप्रदेश हों उसे अस्तिकाय कहते हैं, जीव, पूद्गल, घर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य वहुप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय कहलाते हैं और कालद्रव्य एकप्रदेशी होनेसे अनस्ति-काय कहलाता है ।।१४३।। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ मितसे रहित हैं, पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है। अब आगे उसके भेदोंका वर्णन सुन। भावार्थ-जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है परन्तु यहां अजीव द्रव्योंका वर्णन चल रहा है इसलिये उसका निरूपण नहीं किया है। पांच इन्द्रियोंमेंसे किसी भी इन्द्रियके द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मूर्तिक कहते हैं, पुद्गलको छोड़कर और किसी पदार्थका इन्द्रियोंके द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता

१ सिहो माणवक इत्येव । २ म्लेच्छजनादेः । ३ बहुप्रदेशाभावादित्यर्थः । ४ इतः परम् ।

वर्णगन्धरसस्पर्शयोगिनः पुद्गला मताः । पूरणाद् गलनाक्वैव सम्प्राप्ताग्वर्थनामकाः । ११४ ।।

स्कन्धाणुभेदतो द्वेषा पुद्गलस्य व्यवस्थितिः । स्निग्धरूक्षात्मकाणूनां सङ्घातः स्कन्ध इष्यते ॥१४६॥
द्वचणुकाविर्महास्कन्धपर्यन्तस्तस्य विस्तरः । छायातपतमोज्योत्स्नापयोवादिप्रभेदभाक् ॥१४७॥
प्रणवः कार्यलिङ्गाः स्युः द्वस्यर्शाः परिमण्डलाः । एकवणंरसा नित्याः स्युरनित्याश्च पर्ययैः ॥१४५॥
सुक्ष्मसुक्ष्मास्तथा सुक्ष्माः सुक्ष्मस्यूलात्मकाः परे । स्थूलसुक्ष्मात्मकाः स्थूलस्थूलाश्च पुद्गलाः १४६
सुक्ष्मसुक्ष्मोऽणुरेकः स्याद् श्चवृत्रयोऽस्पृश्य एव च । सुक्ष्मास्ते कर्मणास्कन्धाः प्रदेशानन्त्ययोगतः ॥१४०॥
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धः सुक्ष्मस्थूलो निगद्यते । ध्वाक्षुषत्वे सत्येषाम् इन्द्रियग्राह्यतेक्षणात् ॥१४१॥
स्थूलसूक्ष्माः पुनर्ज्ञयाङ्योतस्नातपादयः । चाक्षुषत्वेप्यसंहार्य रूपत्वादिघातकाः ॥१४२॥
दवद्वव्यं जलादि स्थात् स्थूलभेदनिदर्शनम् । स्थूलस्थूलः पृथिव्यादिभेद्यः स्कन्धः प्रकीर्तितः ॥१४३॥

इसलिये पुर्गलद्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं ।।१४४।। जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श पाया जावे उसे पुद्गल कहते हैं । पूरण और गलन रूप स्वभाव होनेसे पुद्गल यह नाम सार्थक है। भावार्थ–अन्य परमाणुओंका आकर मिल जाना पूरण कहलाता है और पहलेके परमाणुओंका बिछुड़ जाना गलन कहलाता है, पुद्गल स्कन्धोंमें पूरण और गलन ये दोनों ही अवस्थाएं होती रहती हैं, इसलिये उनका पुद्गल यह नाम सार्थक है ।।१४५।। स्कन्ध और परमाणुके भेदसे पुद्गलकी व्यवस्था दो प्रकारकी होती है । स्निग्ध और रूक्ष अणुओंका जो समुदाय है उसे स्कन्ध कहते हैं ।।१४६।। उस पुद्गल द्रव्य का विस्तार दो परमाणुवाले द्वचणुक स्कन्धसे लेकर अनन्तानन्त परमाणुवाले महास्कन्ध तक होता है। छाया, आतप, अन्धकार, चांदनी, मेघ आदि सब उसके भेद-प्रभेद हैं ।।१४७।। परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म होते हैं, वे इन्द्रियोंसे नहीं जाने जाते । घट पट आदि परमाणुओंके कार्य हैं उन्हींसे उनका अनुमान किया जाता है। उनमें कोई भी दो अविरुद्ध स्पर्श रहते हैं, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता है। वे परमाणु गोल और नित्य होते हैं तथा पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य भी होते हैं ।।१४८।। ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्यके छह भेद हैं- १ सूक्ष्मसूक्ष्म, २ सूक्ष्म, ३ सूक्ष्म स्थूल, ४ स्थूलसूक्ष्म, ५ स्थूल और ६ स्थूल-स्थूल ॥१४९॥ इनमेंसे एक अर्थात् स्कन्धसे पृथक् रहनेवाला परमाणु सूक्ष्मसूक्ष्म है क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श ही किया जा सकता है। कर्मोंके स्कन्ध सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि वे अनन्त प्रदेशोंके समुदायरूप होते हैं।।१५०॥ शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध सूक्ष्मस्थूल कहलाते हैं क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियके द्वारा ज्ञान नहीं होता इसलिये ये सूक्ष्म हैं परन्तु अपनी अपनी कर्ण आदि इन्द्रियोंके द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है इसलिये ये स्थूल भी कहलाते हैं ।।१५१।। छाया, चांदनी और आतप आदि स्थूलसूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि चक्षु इन्द्रियके द्वारा दिखाई देनेके कारण ये स्थूल हैं परन्तु इनके रूपका संहरण नहीं हो सकता इसिलये विघातरिहत होनेके कारण सूक्ष्म भी हैं।।१५२।।पानी आदि तरल पदार्थ जो कि पृथक् करनेपर भी मिल जाते हैं स्थूल भेदके उदाहरण हैं, अर्थात् दूध पानी आदि पतले पदार्थ स्थूल कहलाते हैं पृथिवी आदि स्कन्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर न मिल सकें स्थूलस्थूल कहलाते

१ कर्मानुयोगाः। २ स्निग्धरुक्षद्वयस्पर्शवन्तः। ३ सूक्ष्माः। ४ कर्मणः स्कन्धाः- ल०। ४ अनन्तस्य योगात्। ६ येषां शब्दादीनामचाक्षुषत्वे सत्यिष शेषेन्द्रियग्राह्यताया ईक्षणात्। सूक्ष्मस्यूलत्वम्। ७ अनपहार्यस्वरूपत्वात्।

इत्यमीषां पदार्थानां याथात्म्यमिवपर्यात् । यः श्रद्धत्ते स भव्यात्मा परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥१४४॥
तत्त्वार्थसङ्ग्रहं कृत्स्नम् इत्युक्त्वास्मै विदां वरः । कानिचित्तत्त्वबीजानि पुनरुद्देशतो जगौ ॥१४४॥
पुरुषं पुरुषार्थञ्च मार्गं मार्गफलं तथा । वन्धं मोक्षं तयोहेंतुं बद्धं मुक्तञ्च सोऽभ्यधात् ॥१४६॥
श्रिज्ञगत्समवस्थानं नरकप्रस्तरानिष । द्वीपाव्धि ह्रदर्शेलादीनप्यथास्मा पुपादिशत् ॥१४७॥
श्रिष्ठिष्टपटलं स्वर्गं देवायुर्भोगविस्तरम् । ब्रह्मस्थानं मिष श्रीमान् लोकनाडीञ्च सञ्जगौ ॥१४६॥
तीर्थशानां पुराणानि चित्रणामधंचित्रणाम् । तत्कत्याणानि तद्धेतूनप्याचस्यौ जगदगुरः ॥१४६॥
गतिमागितिशुत्पत्ति च्यवन ज्य शरीरिणाम् । भ्रिक्तमृद्धं कृत ञ्वापि भगवान् व्याजहार सः ॥१६०॥
भवद्भविष्यद्भूतञ्च यत्सर्वद्रव्यगोचरम् । तत्सर्वं सर्ववित्सर्वो भरतं प्रत्यब्बुश्चत् ॥१६१॥
श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावं गुरोः परमपूरुषात् । प्रह्लादं परमं प्राप भरतो भित्तिनिर्भरः ॥१६२॥
ततः सम्यक्त्वशुद्धिञ्च वत्रशुद्धिञ्च पुष्कं लाम् । निष्क लाद्भरतो भेजे परमानन्दमुद्वहन् ॥१६३॥
प्रबृद्धो मानसीं शुद्धं परमां परमर्थितः । सम्प्राप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुजाकरः ॥१६४॥

हैं ।।१५३।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका जो भव्य विपरीतता-रहित श्रद्धान करता है वह परव्रह्म अवस्थाको प्राप्त होता है।।१५४॥ इस प्रकार ज्ञानवानों में अतिक्षय श्रेष्ठ भगवानं व्याभदेव भरतके छिये समस्त पदार्थीके संग्रहका निरूपण कर फिर भी संक्षेपसे कुछ तत्त्वोंका स्वरूप कहने लगे ।।१५५॥ उन्होंने आत्मा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ, मुनि तथा श्रावकोंका मार्ग, स्वर्ग और मोक्षरूप मार्गका फल, बन्ध और बन्धके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारण, कर्मरूपी बंधनसे वँघे हुए संसारी जीव और कर्मबन्धनसे रहित मुक्त जीव आदि विषयोंका निरूपण किया ॥१५६॥ इसी प्रकार तीनों लोकोंका आकार, नरकोंके पटल, द्वीप, समुद्र, ह्रद और कुलाचल आदिका भी स्वरूप भरतके लिये कहा ॥१५७॥ अनन्तचतुण्टयरूप लक्ष्मीके धारक भगवान् वृषभदेवने निरसठ पटलोंसे युक्त स्वर्ग, देवोंके आयु और उनके भोगोंका. विस्तार, मोक्षस्थान तथा लोकनाड़ीका भी वर्णन किया ॥१५८॥ जगद्गुरु भगवान् वृपभदेवने तीर्थं कर चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्तियों के पूराण, तीर्थं करों के कल्याणक और उनके हेत्स्वरूप सोलह कारण भावनाओंका भी निरूपण किया ।।१५९।। भगवानुने, अमक जीव मरकर कहां कहां पैदा होता है ? अमुक जीव कहां कहांसे आकर पैदा हो सकता है ? जीवोंकी उत्पत्ति, विनाश, भोगसामग्री, विभृतियाँ अथवा मृनियोंकी ऋद्वियाँ, तथा मनुष्योंके करने और न करने योग्य काम आदि सर्वका निरूपण किया था ॥१६०॥ सबको जाननेवाळे और सबका कल्याण करनेवाळे भगवान् वृषभदेवने भूत, भविष्यत् और वर्तमान-काल सम्बन्धी सब द्रव्योंका सब स्वरूप भरतके लिये वतलाया था ॥१६१॥ इस प्रकार जगद्गुरु-परमपुरुप भगवान् वृषभदेवसे तत्त्वोंका स्वरूप सुनकर भक्तिसे भरे हुए महाराज भरत परम आनन्दको प्राप्त हुए ॥१६२॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए भरतने निष्फल अर्थात् शरीरानुरागसे रहित भगवान् वृपभदेवसे सम्यग्दर्शनकी शुद्धि और अणुत्रतोंकी परम विज्द्धिको प्राप्त किया ॥१६३॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुमें प्रबुद्ध अर्थात् खिला हुआ कमलोंका समह सुक्षोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत परम भगवान् वृषभदेवसे प्रवुद्ध होकर-तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त कर मनकी परम विशुद्धिको प्राप्त हो

१ नामोच्चारणमात्रतः । २ विन्यासम् । ३ पटलान् । ४ **अस्मै भर्त्रे उप-**देशं चकार । ५ मुक्तिस्थानम् । ६ च्युतिम् । ७ क्षेत्रम् । शतखण्डादिकं सुखा**दिकभुन्ति वा ।** मकार्यम् । ६ सम्पूर्णाम् । १० शरीरबन्धरहितात् ।

स लेभे गुरुमाराध्य सम्यग्दर्शननायकाम् । व्यतशीलावलीं मुक्तेः कण्ठिकामिव निर्मलाम् ॥१६५॥ विदीपे लब्धसंस्कारो गुरुतो भरतेश्वरः । यथा महाकरोद्भूतो मणिः संस्कारयोगतः ॥१६६॥ त्रिदशासुरमर्त्यानां सा सभा समुनीश्वरा । पीतसद्धर्मपीयूषा परामाप धृति तदा ॥१६७॥ घनध्वनिमिव श्रुत्वा विभोदिव्यध्वनि तदा । चातका इव भव्योधाः परं प्रमदमाययुः ॥१६६॥ विव्यध्वनिमनुश्रुत्य जलदस्तनितोपमम् । प्रशोकविटपारूढाः सस्वनृदिव्यबिहणः ॥१६६॥ सप्ताचिषमिवासाद्य तं त्रातारं प्रभास्वरम् । विशुद्धि भव्यरत्नानि भेजृदिव्यप्रभारत्वरम् ॥१७०॥ योऽसौ पुरिमतालेशो भरतस्यानुजः कृती । प्राज्ञः शूरः शुचिर्धारो धौरेयो मानशालिनाम् ॥१७१॥ श्रोमान् वृषभसेनाख्यः प्रज्ञापारमितो वशो । स सम्बुध्य गुरोः पाश्व विक्षित्वाभूद् गणाधिपः ॥१७२॥ स सप्तद्धिभिरिद्धिदस्तपोदीप्त्यावृतोऽभितः । व्यदीपि शरदीवार्को धूतान्धतमसोदयः ॥१७३॥ स श्रोमान् कृष्वैशार्द् लः श्रेयान् सोमप्रभोऽपि च । नृपाश्चान्ये तदोपात्तदीक्षा गणभृतोऽभवन् ॥१७४॥ भरतस्यानुजा बाह्यी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् । गणिनीपदमार्याणां सा भेजे पूजितामरः ॥१७४॥

अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥१६४॥ भरतने, गुरुदेवकी आराधना कर, जिसमें सम्यग्दर्शन-रूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्तिरूपी लक्ष्मीके निर्मल कण्ठहारके समान जान पड़ती थी ऐसी वृत और शीलोंकी निर्मेल माला धारण की थी । भावार्थ-सम्यग्दर्शन के साथ पांच अणुव्रत और सात सालव्रत धारण किये थे तथा उनके अतिचारोंका बचाव किया था ।।१६५।। जिस प्रकार किसी बड़ी खानसे निकला हुआ मणि संस्कारके योगसे देदीप्यमान होने लगता है उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेवसे ज्ञानमय संस्कार पाकर सुशोभित होने लगे थे ।।१६६।। उस समय मुनियोंसे सहित वह देव-दानव और मनुष्योंकी सभा उत्तम धर्मरूपी अमृतका पान कर परम संतोपको प्राप्त हुई थी ।।१६७।। जिस प्रकार मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक पक्षी परम आनन्दको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस समय भगवान्की दिव्यध्वनि सुनकर भव्य जीवोंके समूह परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे।।१६८।। मेवकी गर्जनाके समान भगवानुकी दिव्य ध्वनिको सुनकर अशोकवृक्षकी शासाओंपर बैठे हुए दिव्य मयुर भी आनन्दसे शब्द करने लग गये थे ।।१६९।। सबकी रक्षा करनेवाले और अग्निके समान देदीप्यमान भगवानुको प्राप्त कर भव्य जीवरूपी रत्न दिव्यकान्तिको घारण करनेवाली परम विज्ङ्किको प्राप्त हुए थे ॥१७०॥उसी समय जो पुरिमताल नगरका स्वामी था, भरतका छोटा भाई था, पुण्यवान्, विद्वान्, शूरवीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमान करनेवालोंमें श्रेष्ठ, श्रीमान्, बुद्धिके पारको प्राप्त-अतिशय बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृषभसेन था उसने भी भगवान्के समीप संबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गणधर हो गया ॥१७१-१७२॥ सात ऋद्धियोंसे जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जो चारों ओरसे तपकी दीष्तिसे विरे हुए हैं और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारके उदयको नष्ट कर दिया है ऐसे वे वृषभसेन गणधर शरद् ऋतुके सूर्यके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ।।१७३।। उसी समय श्रीमान् और कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांस कुमार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान्के गणधर हुए थे ।।१७४।। भरतकी छोटी बहिन ब्राह्मी भी गुरुदेवकी कृपासे दीक्षित होकर आर्याओंके बीचमें गणिनी (स्वामिनी) के पदको प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देवोंके द्वारा पूजित हुई थी

१ प्रभासु कान्तिषु ग्ररम् अत्यर्थम् । २ परिमतारीशो – त० । ३ कुरुवंशश्रेष्ठः । ४ आर्थि-काणाम् ।

रराज राजकन्या सा राजहंसीव सुक्ष्वना । वीका शरुक्षविश्वीलपुलिनस्थलशायिनी ॥१७६॥ सुन्दरी चात्तिविदेश तां ब्राह्मीमन्वदीक्षत । ग्रन्ये चान्याश्च संविग्ना गृहो प्राव्नाजिषुस्तदा ॥१७७॥ श्रुति कीर्तिमंहाप्राज्ञो गृहोतोपासकव्रतः । देश संयमिनामासीद्धौरेयो गृहमेघिनाम् ॥१७६॥ उपात्ताणुव्रता धीरा प्रयतात्मा प्रियद्यता । स्त्रीणां विशुद्धवृत्तीनां बभूवाप्रेसरी सती ॥१७६॥ विभोः कंवल्यसम्प्राप्तिक्षण एव महद्धंयः । योगिनोऽन्येऽपि भूयांसो बभूवर्भुवनोत्तमाः ॥१८०॥ सम्बुद्धोऽनन्तवीर्यश्च गुरोः सम्प्राप्तदीक्षणः । सुरैरवाप्तपूर्जाद्धप्रयो मोक्षवतामभूत् ॥१८१॥ मरीचिवर्धाः सर्वे पि तापसास्तपिस स्थिताः । भट्टारकान्ते सम्बुद्ध्य महाप्राव्राव्यमास्थिताः ॥१८२॥ ततो भरतराजन्द्रो गृहं सम्पूज्य पुण्यधीः । स्वपुराभिमुखो जज्ञे चक्रपूजाकृतस्वरः ॥१८३॥ युवा बाहुबली घोमान् श्रन्ये च भरतानुजाः । तमन्वीयुः कृतानन्दम् श्रिभवःद्य जगद्गुहम् ॥१८४॥

### मालिनीवृत्तम्

भरतपतिमथाविर्भूतदिव्यानुभावप्रसरमुदयरागं प्रत्युपात्ता भिमुख्यम् । विजयिनमनुजग्मुर्भातरस्तं दिनादौ दिनपमिव मयूखा दिङमुखाकान्त १०भाजः ॥१८४॥

।।१७५।। उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरद् ऋतुकी नदीके शीलरूपी किनारे-पर बैठी हुई और मधुर शब्द करती हुई हंसीके समान सुशोभित हो रही थी।।१७६।। वृषभदेवकी दूसरी पुत्री सुन्दरीको भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राह्मीके बाद दीक्षा धारण कर ली थी । इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओंने संसारसे भयभीत होकर गुरुदेवके समीप दीक्षा घारण की थी ।।१७७।। श्रुतकीर्ति नामके किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुषने श्रावकके व्रत ग्रहण किये थे, और वह देश व्रतधारण करनेवाले गृहस्थोंमें सबसे श्रेष्ठ हुआ था ।।१७८।। इसी प्रकार अतिशय धीर वीर और पवित्र अन्तः करणको धारण करनेवाली कोई प्रियवता नामकी सती स्त्री श्रावकके वृत धारण कर, शुद्ध चारित्रको धारण करनेवाली स्त्रियोंमें सबसे श्रेष्ठ हुई थी।।१७९॥ जिस समय भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय और भी बहुतसे उत्तमोत्तम राजा लोग दीक्षित होकर बड़ी-बड़ी ऋद्वियोंको धारण करनेवाले मुनिराज हुए थे।।१८०।। भरतके भाई अनन्तवीर्यने भी संबोध पाकर भगवान्से दीक्षा प्राप्त की थी, देवोंने भी उसकी पूजा की थी और वह इस अवसर्पिणी युगमें मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सबमें अग्रगामी हुआ था। भावार्थ-इस युगमें अनन्तवीर्यने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था।।१८१।। जो तपस्वी पहले भृष्ट हो गये थे उनमेंसे मरीचिको छोड़कर बाकी सब तपस्वी लोग भगवान्के समीप सम्बोध पाकर तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप समभकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या करने लगे थे ॥१८२॥

तदनन्तर जिन्हें चकरत्नकी पूजा करनेके लिये कुछ जल्दी हो रही है और जो पिवत्र बुद्धिके घारक हैं ऐसे महाराज भरत जगद्गुरुकी पूजाकर अपने नगरके सन्मुख हुए ॥१८३॥ युवावस्थाको घारण करनेवाला बुद्धिमान् बाहुबली तथा और भी भरतके छोटे भाई आनन्दके साथ जगद्गुरुकी वन्दना करके भरतके पीछे-पीछे वापिस लौट रहे थे ॥१८४॥ अथानन्तर उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्यके दिव्य प्रभावका प्रसार (फैलाव) प्रकट होता है, उसी प्रकार भरतके भी दिव्य-अलौकिक प्रभाव का प्रसार प्रकट हो रहा था, सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात् लालिमा धारण

१ वैराग्यपरायणाः । २ श्रुतकीतिनामा कश्चिच्छावकः । ३ देशव्रतिनाम् । ४ पवित्रस्वरूषा ५ प्रियव्रतसंज्ञका कापि स्त्री । ६ मीक्तुभिच्छावतामग्रेसरः । आदिनाथादीनामादौ मुक्तोऽमूदित्यर्थः । ७ अभ्युदये रागो यस्य सस्तम्, पक्षे स्वोदये रागवन्तम् । ८ स्वीकृत । ६ दिनान्ते – ल० । १० आक्रमणम् ।

### चतुर्विशतितमं पर्व

शार्वृलविकीडितम्

'स्वान्तर्नीतसमस्तवस्तुविसरां 'प्रास्तीर्णवर्णोज्ज्वलाम् निर्णिक्तां नयसक्ष'सिन्निधिगुरुं स्फी'तप्रमोदाहृतिम् । विक्रवास्यां निखिलाङ्गभृत्परिचितां जैनोमिव व्याहृति प्राविक्षत्परया मुदा निधिपतिः स्वामुत्पताकां पुरीम् ।।१८६।। इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते विषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगवद्धर्मोपदेशमोपवर्णनं नाम चतुर्विशत्तिमं ५र्व ।

करता है उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य-शासनके उदयकालमें प्रजासे राग अर्थात् प्रेम धारण कर रहे थे, सर्य जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात् प्रधानताको धारण करता है उसी प्रकार भरत भी प्रधानताको धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार विजयी होता है उसी प्रकार भरत भी विजयी थे, और सायंकालके समय जिस प्रकार समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली किरणें सर्यके पीछे पीछे जाती हैं ठीक उसी प्रकार समस्त दिशाओं में आक्रमण करनेवाले भरतके छोटे भाई उनके पीछे पींछे जा रहे थे ॥१८५॥ इस प्रकार निधियोंके अधिपति महाराज भरतने बडे भारी आनन्दके साथ अपनी अयोध्यापूरीमें प्रवेश किया था। उस समय उसमें अनेक ध्वजाएं फहरा रही थीं और वह ठीक जिनवाणीके समान सशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणीके भीतर समस्त पदार्थोका विस्तार भरा रहता है उसी प्रकार उस अयोध्यामें अनेक पदार्थोंका विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी फैले हुए वर्णों अर्थात अक्षरोंसे उज्ज्वल रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी फैले हुए-जगह जगह वसे हए क्षत्रिय आदि वर्णोंसे उज्ज्वल थी । जिस प्रकार जिनवाणी अत्यन्त शचिरूप-पवित्र होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी शुचिरूप-कर्दम आदिसे रहित-पवित्र थी। जिस प्रकार जिनवाणी समहके सन्निधानसे श्रेष्ठ होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीतिसमृहके सन्नि-धानसे श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी सबको विस्तत आनन्द की देनेवाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य अर्थात् विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब ओर मुखवाली अर्थात् समस्त पदार्थीका निरूपण करनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करनेके योग्य अथवा सब ओर हैं आस्य अर्थात् मुख जिसके ऐसी थी-उसके चारों ओर गोपूर बने हुए थे, और जिस प्रकार जिनवाणी सभी अंग अर्थात् द्वादशांगको धारण करनेवाले मुनियोंके द्वारा परिचित-अभ्यस्त रहती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीवोंके द्वारा परिचित थी-उसमें प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते थे।।१८६॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषा-नुवादमें भगवत्कृत धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला चौबीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तद्रव्यसमूहम्, पक्षे निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तपदार्थस्वरूपसमूहम् । २ विस्तीर्णं क्षत्रियादिवर्णं, पक्षे विस्तीर्णाक्षरः । ३ पोषकाम्, पक्षे शुद्धाम् । णिजिरिङः शौचपोषयोरिति वातोः सम्भवात् । ४ नयेन नीत्या उपलक्षितचक्ररत्नसम्बन्धेन गुरुम्, पक्षे नयसमूहसम्बन्धेन गुरुम् । १ बहुनसन्तोषस्याहरणं यस्याः सकाशात् जनानाम् । उभयत्र सदृशम् । ६ विश्वतोमुखीम् । परितो गोषुरवतीत्मित्यर्थः । पक्षे विश्वासयोग्याम् । ७ सकलप्राणिगणैः परिचिताम् । सप्ताङगविद्भः परि-चिताम् वा । पक्षे द्वादशाङगधारिभः परिचिताम् । ६ कात्मीयाम् ।

## पञ्चविंशतितमं पर्व

गते भरतराजषी दिग्यभाषोपसंहृतौ । निवातस्तिमितं वाधिमिवाना विष्कृतष्विनम् ॥१॥ धर्माम्बुवर्षसंसिक्तजगज्जनवनद्भुमम् । प्रावृद्धनिम्वोद्धान्तं वृष्टिमृत्सृष्टिनिः स्वनम् ॥२॥ कल्पद्भमिवाभोष्टिफलविश्राणं नोव्यतम् । स्वपादाभ्यणं विश्रान्तित्रजगज्जनमू जितम् ॥३॥ विवस्वन्तिमिवोद्धृतमोहान्धतमसोदयम् । नवकेवललब्धोद्धकरोत्करिवराजितम् ॥४॥ महाकरिमिवोद्भूतगुणरत्नोच्च याचितम् । भगवन्तं जगत्कान्तमिचिन्त्यानन्तव भवम् ॥४॥ वृतं श्रमणसङ्घेन चतुर्धाः भेदमीयुषा । चतुर्विध वनाभोगपिरष्कृतिमिवाद्विपम् ॥६॥ प्रातिहार्याष्टिकोपेत म् इद्धक्तत्याणपञ्चकम् । चतुर्विध वनाभोगपिरष्कृतिमिवाद्विपम् ॥६॥ प्रातिहार्याष्टिकोपेत म् इद्धक्तत्याणपञ्चकम् । चतुर्विभवत्रादितो छेषः इद्धद्धि त्रजगत्प्रभुम् ॥७॥ प्रपत्यन् विकसन्तेत्रसहस्रः प्रोतमानसः । सौधर्मेन्द्रः स्तुर्ति कर्तुम् श्रथारेभे समाहितः ॥६॥ तोष्ये त्वां परमं ज्योतिर्गुणरत्नमहाकरम् । मितप्रकर्षहीनोऽपि केवलं भिवतचोदितः ॥६॥ त्वामिभष्टुवतां भक्त्या विशिष्टाः फलसम्पदः । स्वयमाविभवन्तीति निश्चत्य त्वां जिनस्तुवे ॥१०॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीतिः स्तोता भव्यः। प्रमन्नवर्धाः । निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैःश्रेयसं सुलम् ११

अथानन्तर-राजर्षि भरतके चलेजाने और दिव्य ध्वनिके बन्द हो जानेपर वाय बन्द होनेसे निश्चल हुए समुद्रके समान जिनका शब्द बिलकुल बंद हो गया है। जिन्होंने धर्म-रूपी जलकी वर्षाके द्वारा जगत्के जीवरूपी वनके वृक्ष सींच दिये हैं अतुएव जो वर्षा कर चुकनेके बाद शब्दरहित हुए वर्षाऋतुके बादलके समान जान पड़ते हैं, जो कल्पवृक्षके समान अभीष्ट फल देनेमें तत्पर रहते हैं, जिनके चरणोंके समीपमें तीनों लोकोंके जीव विश्राम लेते हैं , जो अनन्त बलसे सहित हैं । जिन्होंने सूर्यके समान मोहरूपी गाढ अन्ध-कारके उदयको नष्ट कर दिया है, और जो नव केवललिब्धिसपी देदीप्यमान किरणोंके समूहसे सुङोभित हैं। जो किसी बड़ी भारी खानके समान उत्पन्न हुए गुणरूपी रत्नोंके समूहसे व्याप्त हैं, भगवान् हैं, जगत्के अधिपति हैं, और अचिन्त्य तथा अनन्त वैभवको धारण करनेवाले हैं । जो चार प्रकारके श्रमण संघसे घिरे हुए है<sup>ं</sup> और उनसे ऐसे जान पड़ते हैं मानो भद्रशाल आदि चारों वनोंके विस्तारसे घिरा हुआ सूमेरुपर्वत ही हो । जो आठ प्रातिहार्यांसे सहित हैं, जिनके पांच कल्याणक सिद्ध हुए हैं, चौंतीस अतिशयोंके द्वारा जिनका ऐश्वर्य वढ़ रहा है और जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, ऐसे भगवान् वृपभदेवको देखते ही जिसके हजार नेत्र विकसित हो रहे हैं और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवान्की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥१-८॥ हे प्रभो, यद्यपि मैं बुद्धिकी प्रकर्पतासे रहित हूँ तथापि केवल आपकी भिक्तसे ही प्रेरित होकर परम ज्योतिस्वरूप तथा गुणरूपी रत्नोंकी खानस्वरूप आपकी स्तुति करता हूं ॥९॥ हे जिनेन्द्र, भिक्तपूर्वक आपकी स्तुति करनेवाले पूरुषोंमें उत्तम उत्तम फलरूपी संपदाएं अपने आप ही प्राप्त होती हैं यही निरंचयकर आपकी स्तुति करता हूं ।।१०।। पवित्र गुणोंका निरूपण करना स्तुति है, प्रसन्न बुद्धिवाला भव्य स्तौता अर्थात् स्तुति करनेवाला है, जिनके सब पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं ऐसे आप स्तुत्य अर्थात् स्तुतिके विषय हैं, और मोक्षका सुख

१ - संहतेः द०। २ निश्चलम्। ३ उद्वमित । ४ दान । ५ राशि । ६ मुनिऋषियत्यनगारा इति चतुर्विधभेदम्। ७ भद्रशालादि । ८ - पेतं सिद्ध- ल०, इ०। ६ अतिशयैः । १० भव्योऽहम्।

इत्याकलय्य मनसा 'तुष्टूषुं मां फलाथिनम् । विभो प्रसन्नया वृष्ट्या त्वं पुनीहि सनातन ॥१२॥ मामुदाकुरुते भिवतस्त्वद्गुणैः परिचोदिता । ततः स्तुतिपथे तेऽस्मिन् लग्नः संविग्नमानसः ॥१३॥ त्विय भिवतः कृताल्पापि महतीं फलसम्पदम् । पम्फलीति विभो कल्पक्ष्माजसेवेव देहिनाम् ॥१४॥ तवारिजयमाचष्टे वपुरस्पृष्टकैतवम् । दीषावेशिवकारा हि रागिणां भूषणादयः ॥१४॥ निभूषमि कान्तं ते वपुभुं वनभूषणम् । दीप्रं हि भूषणं नैव भूषणान्तरमीक्षते ॥१६॥ न मूर्ष्यिन कबरीवन्धो न शेखरपरिग्रहः । न किरीटादिभारस्ते तथापि रुचिरं शिरः ॥१७॥ न मुखे भ्रुजुटीन्यासो न दष्टो दशनच्छदः । नास्त्रे व्यापारितो हस्तस्तथापि त्वमरीनहन् ॥१६॥ त्वया नाताम्त्रिते नेत्रे नीलोत्पलदलायते । मोहारिविजये देव प्रभुशक्तिस्तवाद्भुता ॥१६॥ विभावत्वोक्षते ते जिनेन्द्र नयनद्वयम् । मदनारिजयं विकत व्यक्तं नः सौम्यवीक्षितम् ॥२०॥ त्वद्वशोरमला दीप्तः ग्रास्पृशन्तो शिरस्सु नः । पुनाति पुण्य<sup>११</sup>धारेव जगतामेकपावनी ॥२१॥

प्राप्त होना उसका फल है । हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निश्चयकर हृदयसे स्त्ति करने वाले और फलकी इच्छा करनेवाले मुफ्तको आप अपनी प्रसन्न दुष्टिसे पवित्र कीजिये ।।११–१२।। हे भगवन्, आपके गुणोंके द्वारा प्रेरित हुई भक्ति ही मुफ्ते आनन्दित कर रही है इसिळिये मैं संसारसे उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिके मार्गुमें लग रहा हूँ-प्रवृत्त हो रहा हूँ ॥१३॥ हे विभो, आपके विषयमें की गई थोड़ी भी भिक्त कल्पवृक्षकी सेवाकी तरह प्राणियोंके लिये बड़ी बड़ी संपदाएंरूपी फल फलती हैं-प्रदान करती हैं।।१४॥ हे भगवन, आभपण आदि उपाधियोंसे रहित आपका शरीर आपके रागद्वेप आदि शत्रुओं-की विजयको स्पष्ट रूपसे कह रहा है क्योंकि आभूषण वगैरह रागी मनुष्योंके दोष प्रकट करनेवाले विकार है। भावार्थ-रागी द्वेपी मनुष्य ही आभूपण पहिनते हैं परन्तू आपने रागद्वेष आदि अन्तरंग शत्रुओंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर छी है इसिळिये आपको आभूषण आदिके पहिननेकी आवश्यकता नहीं है ॥१५॥ हे प्रभो, जगत्को सुद्योभित करनेवाला आपका यह शरीर भूषणरहित होनेपर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठीक ही है क्योंकि जो आभूषण स्वयं देदीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषणकी प्रतीक्षा नहीं करता ॥१६॥ हे भगवन्, यद्यपि आपके मस्तकपर न तो सुन्दर केशपाश है, न शेखरका परिग्रह है और न मुकूटका भार ही है तथापि वह अत्यन्त सुन्दर है ।।१७।। हे नाथ,. आपके मुखपर न तो भौंह ही टेढ़ी हुई हे, न आपने ओठ ही डसा है और न आपने अपना हाथ ही शस्त्रोंपर ब्यापृत किया है-हाथसे शस्त्र उठाया है फिर भी आपने घातियाकर्मरूपी शत्रओंको नष्ट कर दिया है ।।१८।। हे देव, आपने मोहरूपी शत्रुके जीतनेमें अपने नील कमलके दलके समान बड़े बड़े नेत्रोंको कुछभी लाल नहीं किया था, इससे मालूम होता है कि आपकी प्रभुत्वशक्ति बड़ा आश्चर्य करनेवाली है ।।१९।। हे जिनेन्द्र , आपके दोनों नेत्र कटाक्षावलोकनसे रहित हैं और सौम्य दृष्टिसे सहित हैं इसलिये वे हम लोगोंको स्पष्ट रीतिसे बतला रहे हैं कि आपने कामदेवरूपी शत्रुको जीत लिया है।।२०।। हे नाथ, हम लोगोंके मस्तकका स्पर्श करती हुई और जगत्को एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रों-

१ स्तोतुमिच्छम् । २ पवित्रीकुरु । ३ प्रोत्साहयति । ४ प्रवृत्तोऽस्मि । ५ धर्माधर्मफला-नुरागमानसः । ६ भृशं फलति । ७ दीप्तं- ल०, अ०, प० । ८ हसि स्म । ६ दलायिते- द० । १० कटाक्षवीक्षणम् । अनपाङगाव– ल० । ११ शान्तिभारा ।

तवेदमाननं धसे प्रफुल्लकमलिथयम् । स्वकान्तिज्योत्स्नया विश्वम् ग्राकामच्छरिवन्दुवत् ॥२२॥ ग्राम्हृङ्कारम् ग्रद्धदोष्ठपुटं मुखम् । जिनाल्याति सुमेषोभ्यस्तावकीं बोतरागताम् ॥२३॥ त्वन्मुखादुद्यती दोप्तिः पावनीव सरस्वती । विधुन्यती तमो भाति जितबालातपद्युतिः ॥२४॥ त्वन्मुखाम्बुश्हालग्ना सुराणां नयनाविलः । भातीयमिलमालेव 'तदामोदानुपातिनी ॥२४॥ मकरन्दिमवापीय' त्वद्वक्त्राब्जोद्गतं वचः । ग्रानाशितंभवं भव्यभ्रमरा यान्त्यमी मुदम् ॥२६॥ एकतोऽभिमुखोपि त्वं लक्ष्यसे विश्वतोमुखः । तेजोगुणस्य माहात्म्यम् इदं नूनं तवाद्भुतम् ॥२७॥ 'विश्वदिक्षु विसर्पन्ति तावका वागभीषवः' । तिरश्चामिष हृद्ध्वान्तम् उद्धन्वन्तो जिनांशुमान् ॥२८॥ तव वागमृतं पीत्वा वयमद्यामराः 'स्फुटम् । पीयूषिविद्यमिष्टं नो देव सर्वरुजाहरम् ॥२६॥ जिनेन्द्र तव 'वक्त्राब्जं प्रक्षरद्वचनामृतम् । भव्यानां प्रीणनं भाति धर्मस्येव 'निधानकम् ॥३१॥ मुखेन्दुमण्डलाद्देव तव वाक्तिरणा इमे । विनिर्यान्तो हत्थ्वान्ताः सभामाह्लादयन्त्यलम् ॥३१॥ चित्रं वाचां विचित्राणाम् ग्रक्रमः प्रभवः प्रभोर । ग्रथवा तीर्थकृत्त्वस्य देव वैभवमीदृशम् ॥३२॥

की निर्मल दीप्ति पुण्यधाराके समान हम लोगोंको पवित्र कर रही है ।।२१।। हे भगवन्, शरद् ऋतूके चन्द्रमाके समान अपनी कान्तिरूपीं चाँदनीसे समस्त जगत्को व्याप्त करता हुआ आपका यह मुख फुले हुए कमलकी शोभा धारण कर रहा है ।।२२।। हे जिन, आपका मुख न तो अट्टहाससे सहित है, न हुंकारसे युक्त है और न ओठोंको ही दबाये हैं इसिलये वह बुद्धिमान् लोगोंको आपको वीतरागता प्रकट कर रहा है।।२३।। हे देव, जो अन्धकार-को नष्ट कर रही है और जिसने प्रातःकालके सूर्यकी प्रभाको जीत लिया है। ऐसी। आपकी मुखसे निकलती हुई पवित्र कान्ति सरस्वतीके समान सुशोभित हो रही है ॥२४॥ हे भगवन्, आंपके मुखरूपी कमलपर लगी हुई यह देवोंके नेत्रोंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो उसकी सुगन्धिक कारण चारों ओरसे भपटती हुई भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो ।।२५।। हे नाथ, जिनसे कभी तृष्ति न हो ऐसे आपके मुखरूपी कमलसे निकले हुए आपके वचनरूपी मकरन्द-का पान कर ये भव्य जीवरूपी भ्रमर आनन्दको प्राप्त हो रहे हैं ॥२६॥ हे भगवन्, यद्यपि आप एक ओर मुख किये हुए विराजमान हैं तथापि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आपके मुख चारों ओर हों। हे देव, निश्चय ही यह आपके तपश्चरणरूपी गुणका आश्चर्य करनेवाला माहात्म्य है ।।२७।। हे जिनेन्द्ररूपी सूर्य, तिर्यं चोंके भी हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने-वाली आपकी वचनरूपी किरणें सब दिशाओंमें फैल रही हैं ।।२८।। हे देव, आपके वचन-रूपी अमृतको पीकर आज हम लोग वास्तवमें अमर हो गये हैं इसलिये सब रोगोंको हरने-वाला आपका यह वचनरूप अमृत हम लोगोंको वहत ही इष्ट है--प्रिय है ॥२९॥ हे जिनेन्द्र देव, जिससे वचनरूपी अमृत भर रहा है और जो भव्य जीवोंका जीवन है ऐसा यह आपका मुखरूपी कमल धर्मके खजानेके समान सुशोभित हो रहा है।।३०।। हे देव, आपके मुंखरूपी चन्द्रमण्डलसे निकलती हुई ये वचनरूपी किरणें अन्धकारको नृष्ट करती हुई सभाको अत्यन्त आनन्दित कर रही हैं।।३१।। हे देव, यह भी एक आक्चर्यकी बात है कि आपसे अनेक प्रकारकी भाषाओंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अथवा आपके तीर्थ कर-

१ मुखाम्बुजसहानुमोदमनुव्रजन्ती । २ पीत्वा । ३ अतृष्तिकरम् । तपोगुणस्य- ल० । ४ सकलदिक्षु । ५ वचनिकरणाः । ६ न म्प्रियन्त इत्यमराः । ७ तव वाग्ह्रपममृतम् । ८ प्राणनं - ल० । ६ निक्षेपः । १० प्रभोः- ल० ।

रैग्रस्वेदमलमाभाति सुगन्धि शुभलक्षणम् । सुसंस्थानमरक्ता सृंवपुर्वजृहिथरं तव ॥३३॥ सौरूप्यं नयनाह्मादि सौभाग्यं चित्तरञ्जनम् । सुवाक्त्वं जगदानन्दि तवासाधारणा गुणाः ॥३४॥ ग्रमेयमपि ते वीर्यं मितं देहे प्रभान्विते । स्वल्पेऽपि दर्पणे बिम्बं माति स्ताम्बेरमं ननु ॥३४॥ त्वदास्थानिस्थतोद्देशं परितः शतयोजनम् । सुलभाशनपानादि त्वन्महिम्नोपजायते ॥३६॥ ग्रमानानुगतं यानं तवासीद् भुवमस्पृशत् । देवासुरं भरं सोढुम् ग्रक्षमा धरणीति नु ॥३७॥ क्रूरंरिप मृगीहिन्नंः हन्यन्ते जातु नाङ्गिनः । सद्धमंदेशनोद्युक्ते त्विय सञ्जीवनौषधे ॥३८॥ न भुक्तिः क्षीणमोहस्य त्वानन्तसुखोदयात् । क्षुत्क्लेशवाधितो जन्तुः कवलाहारभुग्भवेत् ॥३६॥ 'ग्रसद्देशोदयाद् भृक्ति त्विय योजयेदधीः । 'भोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं तरद्पृतम् । ॥४०॥ ग्रसद्देशिवषं घाति विध्वंसध्वस्तशक्तिकम् । त्वय्यकिञ्चत्करं मन्त्रशक्त्येवापबलं विष्वं ।।४१॥

पनेका माहात्म्य ही ऐसा है ॥३२॥ हे भगवन्, जो पसीना और मलम् त्रसे रहित है, सुगन्धित है, गुभ लक्षणोंसे सहित है, समचतुरस्र संस्थान है, जिसमें लाल रक्त नहीं है और जो वज्रके समान स्थिर है ऐसा यह आपका शरीर अतिशय सुशोभित हो रहा है ॥३३॥ हे देव, नेत्रोंको आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, मनको प्रसन्न करनेवाला सौभाग्य और जगत्को हिंपत करनेवाली मीठी वाणी ये आपके असाधारण गुण हैं अर्थात् आपको छोड़-कर संसारके अन्य किसी प्राणीमें नहीं रहते हैं ॥३४॥ हे भगवन्, यद्यि आपका वीर्य अपिरिमित है तथापि वह आपके परिमित अल्प परिमाणवाले शरीरमें समाया हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि हाथीका प्रतिविम्ब छोटेसे दर्पणमें भी समा जाता है ॥३५॥

हे नाथ, जहाँ आपका समवसरण होता है उसके चारों ओर सौ सौ योजन तक आपके माहात्म्यसे अन्न पान आदि सब सुलभ हो जाते हैं।।३६।। हे देव, यह पृथिवी समस्त सुर और असुरोंका भार धारण करनेमें असमर्थ है इसलिये ही क्या आपका समवसरणरूपी विमान पृथिवीका स्पर्श नहीं करता हुआ सदा आकाशमें ही विद्यमान रहता है ।।३७।। हे भगवन्, संजीवनी औषधिके समान आपके समीचीन धर्मका उपदेश देनेमें तत्पर रहते हुए सिंह व्याघ्य आदि कूर हिंसक जीव भी दूसरे प्राणियोंकी कभी हिंसा नहीं करते हैं ॥३८॥ हे प्रभो, आपके मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखकी उत्पत्ति हुई है इसलिये आपके कवलाहार नहीं है सो ठीक ही है, क्योंकि क्षुयाके क्लेशसे दुखी हुए जीव ही कवलाहार भोजन करते हैं ॥३९॥ हे जिनेन्द्र, जो मूर्ख, असातावेदनीय कर्मका उदय होनेसे आपके भी कवलाहारकी योजना करते हैं अर्थात् यह कहते हैं कि आप भी कवलाहार करते हैं क्योंकि आपके असातावेदनीय कर्मका उदय है उन्हें मोहरूपी वायुरोगको दूर करनेके लिये पुराने घीकी खोज करनी चाहिये। अर्थात् पुराने घीके लगानेसे जैसे सन्निपात-वातज्वर शान्त हो जाता है उसी तरह अपने मोहको दूर करनेके लिये किसी पुराने अनुभवी पुरुषका स्नेह प्राप्त करना होगा ॥४०॥ हे देव, मन्त्रकी शक्तिसे जिसका बल नष्ट हो गया है ऐसा विष जिस प्रकार कुछ भी नहीं कर सकता है उसी प्रकार घातियाकर्मींके नष्ट हो जानेसे जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा असाता

१ स्वेदमलरहितम् । २ गौररुघिरम् । ३ प्रमाति । ४ स्तम्भेरमसम्बन्धि । ५ तव समवसरणस्थितप्रदेशस्य समन्तात् । ६ गमनम् । ७ देवासुरभरं – ल० । ८ तवात्यन्त – इ०, ल० । ६ असातवेदनीयोदयात् । १० अज्ञानवातरोगप्रतीकारे । ११ मृग्यम् । १२ चिरन्तनाज्यम् । १२ अपगतवलम् ।

स्रसहेद्योदयो घातिसहकारिक्यपायतः । त्वय्यिकिञ्चित्करो नाभ सामग्या हि फलोबयः ॥४२॥
नेतयो नोपसर्गाद्य प्रभवन्ति त्वयीशिनि । जगतां पालके हेलाक्षालितांहः कलङ्कके ॥४३॥
त्वय्यनन्तमुखो त्सर्पत्केवलामललोचने । चातुरास्यमिदं युक्तं निष्टघातिचतुष्टये ॥४४॥
सर्वविद्येद्रवरो योगी चतुरास्यस्त्वमक्षरः । सर्वतोऽिक्षमयं ज्योतिस्तन्वानो भास्यधीशितः ॥४६॥
स्रम्बद्धायत्वमनुन्मेषिनमेषत्वञ्च ते वपुः । धत्ते तेजोमयं दिष्यं परमौदारिकाह्मयम् ॥४६॥
बिभ्राणोऽप्यध्यधिच्छ् त्रम् स्रम्बद्धाया विभ्राणोऽप्यध्यधिच्छ् त्रम् स्रम्बद्धाया । १८॥
निमेषापायधीराक्षं तव वक्ताब्जमीक्षितुम् । ११त्वयेव नयनस्पन्वो नूनं देवैद्य संहृतः ॥४६॥
नत्वकेशिमतावस्था तवाविष्कुरुते विभो । रसादिविलयं देहे विशुद्धस्पिटकामले ॥४६॥
इत्युदारंगुं णेरेभिस्त्वमनन्यत्रभाविभिः । स्वयमेत्य वृतो नूनम् स्रद्ध्वरारणान्तरंः ॥४०॥

वेदनीयरूपी विष आपके विषयमें कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया कर्मरूपी सहकारी कारणोंका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमें अिंकचित्कर है अर्थात् आपका कुछ नहीं कर सकता, सो ठीक ही है क्योंकि फलका उदय सब सामग्री इकट्ठी होने पर ही होता है ॥४२॥ हे ईश, आप जगतुके पालक हैं और अपने लीलामात्रसे ही पापरूपी कलंक धो डाले हैं, इसलिये आप पर न तो ईतियां अपना प्रभुत्व जमा सकती हैं और न उपसर्ग ही । भावार्थ-आप ईति, भीति तथा उपसर्गसे रहित हैं ।।४३।। हे भैगवन्, यद्यपि आपका केवल ज्ञानरूपी निर्मल नेत्र अनन्तमुख हो अर्थान् अनन्तज्ञेयोंको जानता हुआ फैल रहा है फिर भी चुंकि आपके चार घातियाकर्म नष्ट हो गये हैं इसलिये आपके यह चात्रास्य अर्थात् चार मुखोंका होना उचित ही है।।४४॥ हे अधीश्वर, आप सब विद्याओंके स्वामी हैं, योगी हैं, चतुर्मुख हैं, अविनाशी हैं और आपकी आत्ममय केवलज्ञानरूपी ज्योति चारों ओर फैल रही है इसलिये आप अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं ।।४५।। हे भगवन्, तेजोमय और दिव्यस्वरूप आपका यह परमौदारिक शरीर छायाका अभाव तथा नेत्रोंकी अनुनमेप वृत्तिको धारण कर रहा है अर्थात् आपके शरीरकी न तो छाया ही पड़ती है और न नेत्रोंके पलक ही भपते हैं।।४६।। हे नाथ, यद्यपि आप तीन छत्र धारण किये हुए हैं तथापि आप छायारहित ही दिखाई देते हैं, सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी चेंप्टाएँ आश्चर्य करनेवाली होती हैं अथवा आपका प्रताप ही ऐसा है।।४७।। हे स्वामिन्, पलक न भवनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल हैं ऐसे आपके मुख-रूपी कमलको देखतेके लिये ही देवोंने अपने नेत्रोंका संचलन आपमें ही रोक रखा है। भावार्थ-देवों के नेत्रों में पलक नहीं भपते सो ऐसा जान पडता है मानो देवोंने आपके सुन्दर मुखकमलको देखनेके लिये ही अपने पलकोंका झपाना बन्द कर दिया हो ॥४८॥ हे भगवन्, आपके नख और केशोंकी जो परिमित अवस्था है वह आपके विश्द्ध स्फटिकके समान निर्मेल शरीरमें रस आदिके अभावको प्रकट करती है। भावार्थ-आपके नख और केश ज्यों के त्यों रहते हैं – उनमें वृद्धि नहीं होती है, इससे मालूम होता है कि आपके शरीरमें रस, रक्त आदिका अभाव है ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए तथा जो दूसरी जगह न पाये जावें ऐसे आपके इन उदार गुणोंने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके

१ त्वयीशितः ल०। २ पालके सित । ३ सुखोत्सर्पत्— द०, इ०, ल०, प०, स०। ४ चतुरास्यत्वम् । ५ नष्टे घाति— ल०, इ०, द०। ६ आत्ममयम् । ७ तवातोभास्य— ल०। ५ भो अवीश्वर । ६ छत्रस्योगर्युपरिच्छत्रम् । असामीप्येडभोध्युपरीति द्विर्भावः । १० छायारिहतः शरीरो भूत्वा । ११ त्वय्येव— ल०, इ०।

भूष्यमी रूपसीन्दर्यकान्तिबीप्त्यादयो' गुणाः । स्पृहणीयाः सुरेन्द्राणां तव हेयाः किलाव्भुतम् ।।४१।।
गृणिनं त्वामुपासीना निर्धूतगुण बन्धनाः । त्वया सारूप्य मायान्ति स्वामिन्छन्द न् शिक्षितुः ।।४२।।
भ्रयं मन्दानिलोद्धृतचलच्छाखाकरोत्करैः । श्रीमानशोकवृक्षस्ते नृत्यतीवात्तसम्मदः ।।४३।।
चलत्क्षीरोदवीथीभिः स्पर्धां कर्तुमिवाभितः । चामरौद्याः पतन्ति त्वां "मरुद्भिलीलया धृताः ।।४४।।
मुक्तालम्बनिश्राजि भ्राजते विधृनिर्मलम् । छत्रत्रयं तवोन्मुक्तप्रारोहिमिव खाङ्गणे ।।४४।।
सिहेल्डं विभातीवं तव विष्टरमुन्चकः । रत्नाश्नुभिर्भवत्स्पर्शान्मुक्तहर्षाङ्कर्रात्व ।।४६।।
ध्वनन्ति मधुरध्वानाः सुरदुन्द्रभिकोटयः । घोषयन्त्य इवापूर्य रोदसी त्वज्जयोत्सवम् ।।४७।।
तव विष्यध्वनि धीरम् भ्रनुकर्तुमिवोद्यताः । ध्वनन्ति सुरतूर्याणां कोटयोऽर्धत्रयोदश ।।४६।।
सुरैरियं नभोरङ्गात् पौष्पी वृष्टिवितन्यते । तुष्टया स्वगंलक्ष्म्येव चोदितैः कल्पशाखिभिः ।।४६॥
तव वेहप्रभोत्सर्पः समाक्रामन्नभोऽभितः । शक्वत्प्रभातमास्थानो जनानां जनयत्यलम् ।।

पास आकर आपको स्वीकार किया है ।।५०।। हे देव, यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि जिनकी प्राप्तिके लिये इन्द्र भी इच्छा किया करते हैं ऐसे ये रूप-सौन्दर्य, कान्ति और दीन्ति आदि गुण आपके लिये हेय हैं अर्थात् आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं ॥५१॥ हे प्रभो, अन्य सब गुणरूपी बंधनोंको छोड़कर केवल आपकी उपासना करनेवाले गुणी पुरुष आपकी ही सद्काता प्राप्त हो जाते हैं सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके अनुसार चलना ही शिष्योंका कर्त्तव्य है ।।५२।। हे स्वामिन्, आपका यह शोभायमान अशोक वृक्ष ऐसा जान पड़ता है मानो मन्द मन्द वाय्से हिलती हुई शाखारूपी हाथोंके समुहोंसे हर्षित होकर नृत्य ही कर रहा हो ।।५३।। हे नाथ, देवोंके द्वारा लीलापूर्वक घारण किये हुए चमरोंके समूह आपके दोनों ओर इस प्रकार ढोरे जा रहे हैं मानो वे क्षीर-सागरकी चंचल लहरोंके साथ स्पर्धा ही करना चाहते हों ।।५४।। हे भगवन्, चन्द्रमाके समान निर्मल और मोतियोंकी जालीसे सुशोभित आपके तीन छत्र आकाशरूपी आंगनमें ऐसे अच्छे जान पड़ते हैं मानो उनमें अँकूरे ही उत्पन्न हुए हों ॥५५॥ हे देव, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ आपका यह ऊंचा सिंहासन रत्नोंकी किरणोंसे ऐसा सूज्ञोभित हो रहा है मानो आपके स्पर्शसे उसमें हर्षके रोमांच ही उठ रहे हों ॥५६॥ हे स्वामिन्, मधुर शब्द करते हुए जो देवोंके करोड़ों दुन्दुभि बाजे बज रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो आकाश और पातालको व्याप्त कर आपके जयोत्सवकी घोषणा ही कर रहे हों ।।५७।। हे प्रभो, जो देवोंके साढ़े बारह करोड़ दुन्दुभि आदि बाजे बज रहे हैं वे आपकी गम्भीर दिव्यध्वनिका अनुकरण करनेके लिये ही मानो तत्पर हुए हैं ।।५८।। आकाशरूपी रंग-भूमिसे जो देव लोग यह पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं वह ऐसी जान पड़ती है मानो संतुष्ट हुई स्वर्गलक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुए कल्पवृक्ष ही वह पुष्पवर्षा कर रहे हों ।।५९।। हें भगवन्, आकाशमें चारों ओर फैलता हुआ यह आपके शरीरका प्रभामण्डल समव-सरणमें बैठे हुए मनुष्योंको सदा प्रभातकाल उत्पन्न करता रहता है अर्थात् प्रात:कालकी

१ दीप्तिः तेजः । २ गणिनस्त्वा— द०, इ० । गुणिनस्त्वा— ल० । ३ निर्धूतं गुणबन्धनं रज्जुरहितबन्धनं यैस्ते । निरस्तकर्मबन्धना इत्यर्थः । ४ समानरूपताम् । ५ भर्तः प्रतिनिधि । ६ शिष्यस्य । शिक्ष विद्योपादाने । ७ देवैः । ५ धृताः- ल० । बिजिताः । ६ द्यावापृथिव्यौ । १० त्रयोदशमर्थं येषां ते । सार्बद्धादशकोटय इत्यर्थः । ११ जनयत्ययम्- द०, इ० । जनयत्यदः- ल० ।

नलांशवस्तवातास्राः प्रसरिन्तिंदशास्वमी । त्वदङ्घकल्पवृक्षाग्रात् प्रारोहा इव निःसृताः ॥६१॥ शिरस्सु नः स्पृशन्त्येते प्रसादस्येव तेंऽशकाः । त्वत्पादनलशीतांशुकराः प्राह्लादिताखिलाः ॥६२॥ त्वत्पादाम्बुश्हच्छ्यासरसीमवगाहते । दिव्यश्री कलहंसीयं नलरोचिमृंणालिकाम् ॥६३॥ मोहारिमवंनालग्नशोणितार्द्रच्छ्टामिव । तलच्छायामिदं धत्ते त्वत्पदाम्बुश्हद्वयम् ॥६४॥ त्वत्पादनलभाभारं सरित प्रतिबिम्बिताः । सुराङ्गनाननच्छायास्तन्वते पङ्काश्रियम् ॥६४॥ स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम् उत्पा द्यात्मानमात्मनि । स्वात्मनेव तथोद्भृतवृत्तयेऽचिन्त्यवृत्तये ॥६६॥ नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रें नमोऽस्तु ते । विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतां वर ॥६६॥ कर्मशत्रुश्रेहणं देवम् श्रामनन्ति मनोषिणः । त्वामानमंत्सुर्रेण्गौलिभामालाभ्यचितकमम् ॥६६॥ ध्यानद्रुष्यणं निभिन्नघनघातिमहातरुः । श्रनन्तभवसन्तानजयादासीदनन्तिजत् ॥६६॥ त्रैलोक्यन्तिपत्रुर्जयम् । मृत्युराजं विजित्यासीज्जिनमृत्युङ्जयो भवान् ॥७०॥ विध्ताशेषसंसारबन्धनो भव्यबान्धवः । त्रिपुरारिस्त्वमोशासि जन्ममृत्युजरान्तकृत् ॥७१॥

शोभा दिखलाता रहता है।।६०।। हे देव, आपके नखोंकी ये कुछ कुछ लाल किरणें दिशाओं में इस प्रकार फैल रही हैं मानो आपके चरणरूपी कल्पवृक्षों के अग्रभाग से अँकुरे ही निकल रहे हों।।६१।। सब जीवोंको आह्लादित करनेवाली आपके चरणोंके नखरूपी चन्द्रमाकी ये किरणें हम लोगोंके शिरका इस प्रकार स्पर्श कर रही हैं मानो आपके प्रसादके अंश ही हों।।६२।। हे भगवन्, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हंसी नखोंकी कान्तिरूपी मृणालसे सुक्षोभित आपके चरणकमलोंकी छायारूपी सरोवरीमें अवगाहन करती है ।।६३।। हे विभो, आपके ये दोनों चरणकमलोंकी जिस कान्तिको घारण कर रहे हैं वह ऐसी जान पड़ती है मानो मोहरूपी शत्रुको नष्ट करते समय लगी हुई उसके गीले रक्तकी छटा ही हो ।।६४।। हे देव, आपके चरणोंके नखकी कान्तिरूप जलके सरोवरमें प्रतिबिम्बित हुई देवांगनाओंके मुखकी छाया कमलोंकी शोभा बढ़ा रही है।।६५॥ हे नाथ, आप अपने आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा अपने आत्माको उत्पन्न कर प्रकट हुए हैं, इसलिये आप स्वयंभू अर्थात् अपने आप उत्पन्न हुए कहलाते हैं। इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य है अतः आपके लिये नमस्कार हो ॥६६॥ आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप लक्ष्मीके भर्ता हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोंमें श्रेष्ठ हैं इसलिये आपको नमस्कार हो और आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं इसिलये आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हे देव, बुद्धिमान् लोग आपको कामरूपी शत्रुको नष्ट करनेवाला मानते हैं, और आपके चरण-कमल इन्द्रोंके मुकुटोंकी कान्तिके समूहसे पूजित हैं इसलिये हम लोग आपको नमस्कार करते हैं ।।६८।। अपने ध्यानरूपी कुठारसे अतिशय मजबूत घातियाकर्मरूपी बड़े भारी वृक्षको काट डाला है तथा अनन्त संसारकी संतितको भी आपने जीत लिया है इसलिये आप अनन्तजित् कहलाते हैं ।।६९।। हे जिनेन्द्र, तीनों लोकोंको जीत लेनेसे जिसे भारी अहंकार उत्पन्न हुआ है और जो अत्यन्त दर्जय है ऐसे मृत्युराजको भी आपने जीत लिया है इसीलिये आप मृत्युंजय कहलाते हैं ।।७०।। आपने संसाररूपी समस्त **बन्धन नष्ट कर** दिये हैं, आप भव्य जीवोंके बन्धु हैं और आप जन्म मरण तथा बुढापा **इन तीनोंका नादा** 

१ -भानीर- ल० । २ सम्पाद्य । ३ कामारिष्नम् । ४ त्वामानुमः सुरेण्मौलिभामाता-ल० । त्वामानुमः सुरेण्मौलिस्रग्माला- द० । ५ मृद्गर । ६ दुर्दम्य- ल० । ७ -स्त्वमेवासि- ल० ।

### पञ्चविशतितमं पर्व

त्रिकालिविषयाभ्रोषतत्वभैदात्त्रिथोत्यितम् । केवलाख्यं दधव्यकुस्त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशितः ॥७२॥ त्वामन्धकान्तकं प्राहुः मोहान्धासुरमर्वनात् । 'श्रधं ते नारयो यस्मादर्धनारीक्वरोऽस्यतः ॥७३॥ शिवः शिवपदाध्यासाद् दुरितारिहरो हरः । शङ्करः कृतशं लोके शम्भवस्त्वं भवन्सुखं ॥७४॥ वृषभोऽसि जगज्ज्येष्ठः पुरु पुरुगुणोदयः । नाभयो नाभिसम्भूतेः द्दश्वाकुकुलनन्दनः ॥७४॥ त्वमेकः पुरुषस्कन्धं स्त्वं द्वे लोकस्य लोचने । त्वं त्रिधा 'बुद्धसन्मार्गस्त्रिज्ञस्त्रिज्ञानधारकः ॥७६॥ "चतुःशरणमाङ्गल्यमूर्तिस्त्वं चतुरस्यधाः । पञ्चब्रह्ममयो देव पावनस्त्वं पुनीहि माम् ॥७७॥ स्वर्गावतरणे तुभ्यं सद्योजातात्मने नमः । जन्माभिषकवामाय' वामदेव नमोऽस्तु ते ॥७६॥ "सिक्षित्रकान्तावघोराय परं प्रशममीयुषे । केवलज्ञानसंसिद्धावीशानाय नमोऽस्तु ते ॥७६॥

करनेवाले हैं इसलिये आप ही 'त्रिपुरारि' कहलाते हैं ।। ३१।। हे ईश्वर, जो तीनों काल-विषयक समस्त पदार्थोंको जाननेके कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कहलाता है ऐसे केवलज्ञान नामक नेत्रको आप धारण करते हैं इसलिये आप ही 'त्रिनेत्र' कहे जाते हैं ।।७२।। आपने मोहरूपी अंधासुरको नष्ट कर दिया है इसलिये विद्वान् लोग आपको ही 'अन्धकान्तक' कहते हैं , आठ कर्मरूपी शत्रुओंमेंसे आपके आधे अर्थात् चार घातिया कर्मरूपी शत्रुओंके ईश्वर नहीं हैं इसिलयें आप 'अर्धनारीश्वर'∗ कहलाते हैं ।।७३।। आप शिवपद अर्थात् मोक्षस्थानमें निवास करते हैं इसलिये 'शिव' कहलाते हैं, पापरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं इसिलये 'हर' कहलाते हैं, लोकमें शान्ति करनेवाले हैं इसलिये 'शंकर' कहलाते हैं और सुखसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 'शंभव' कहलाते हैं ॥७४॥ जगतुमें श्रेष्ठ हैं इसलिये 'वृपभ' कहलाते हैं, अनेक उत्तम उत्तम गुणोंका उदय होनेसे 'पूर' कहलाते हैं, नाभिराजासे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 'नाभेय' कहलाते हैं और इक्ष्वाकु-क्लमें उत्पन्न हुए हैं इसलिये इक्ष्वाकुकुलनन्दन कहलाते हैं ॥७५॥ समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ आप एक ही है, लोगोंके नेत्र होनेसे आप दो रूप धारण करनेवाले हैं तथा आप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके भेदसे तीन प्रकारका मोक्षमार्ग जानते हैं अथवा भृत भविष्यत् और वर्तमानकाल सम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हैं इसलिये आप त्रिज्ञ भी कहलाते हैं ।।७६।। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान्के द्वारा कहा हुआ धर्म ये चार शरण तथा मंगल कहलाते हैं आप इन चारोंकी मृतिस्वरूप हैं, आप चतूर-स्रधी हैं अर्थात् चारों ओरकी समस्त वस्तुओंको जाननेवाले हैं, पंच परमेष्टीरूप हैं और अत्यन्त पिवत्र हैं। इसलिये हे देव, मुभे भी पिवत्र की जिये।।७७।। हे नाथ, आप स्वर्गावतरणके समय सद्योजात अर्थात् शीघ्र ही उत्पन्न होनेवाले कहलाये थे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जन्माभिषेकके समय बहुत सुन्दर जान पड़ते थे इसिलये हे वामदेव, आपके लिये नमस्कार हो ॥७८॥

दीक्षा कल्याणकके समय आप परम शान्तिको प्राप्त हुए और केवलज्ञानके प्राप्त होनेपर परम पदको प्राप्त हुए तथा ईश्वर कहलाये इसिलये आपको नमस्कार हो ॥७९॥

१ यस्मात्ते ज्ञानावरणाद्यष्टिविधकर्मादिषु घातिरूपार्द्धमरयो न अतः कारणात् अर्धनारीश्वरोऽसि । २ निवसनात् । ३ सुलकारकः । ४ भवत्सुलः –द० । ५ ग्रीवा । धौरैय इत्यर्थः । ६ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-रूपेण ज्ञातमोक्षमार्गः । ७ अरहन्तशरणिमत्यादिचतुःशरणमङ्गलमूर्तिः । ६ सम्पूर्णबुद्धिः । ६ पञ्चपरमेष्ठि-स्वरूपः । १० मनोहराय । ११ परिनिष्कमणे । सुनिष्कान्तावघोराय पदं परममीयुषे –इ०, ल० ।

अर्घा न अरीश्वराः यस्य स अर्घनारीश्वरः [अर्घ + न + अरि + ईश्वरः — अर्घनारीश्वरः ]

अब आगे शृद्ध आत्मस्वरूपके द्वारा मोक्षस्थानको प्राप्त होंगे, इसलिये आगामी कालमें प्राप्त होनेवाली सिद्धं अवस्थाको धारण करनेवाले आपके लिये मेरा आज ही नमस्कार हो ॥८०॥ ज्ञानावरण कर्मका नाश होनेसे जो अनन्तचक्षु अर्थात् अनन्तज्ञानी कहलाते हैं ऐसे आपके लिये नमस्कार हो और दर्शनावरण कर्मका विनाश हो जानेसे जो विश्वदृश्वा अर्थात् समस्त संसारको देखनेवाले कहलाते हैं ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥८१॥ हे भगवन, आप दर्शन मोहनीय कर्मको नष्ट करनेवाले तथा निर्मल क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो इसी प्रकार आप चारित्रमोहनीय कर्मको नष्ट करनेवाले वीतराग और अतिशय तेजस्वी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८२॥ आप अनन्तवीर्यको धारण करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तसुखरूप हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तप्रकाशसे सहित तथा लोक और अलोकको देखनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।८३।। अनन्तदानको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, अनन्तलाभको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, अनन्त-भोगको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, और अनन्त उपभोगको धारण करने वाले आपके लिये नमस्कार हो ।।८४।। हे भगवन्, आप परम ध्यानी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अयोनि अर्थात् योनिभ्रमणसे रहित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अत्यन्त पवित्रं हैं इसलिये आपको नमस्कार हो और आप परमऋषि हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।८५।। आप परमविद्या अर्थात् केवलज्ञानको धारण करनेवाले हैं, अन्य सब मतोंका खण्डन करनेवाले हैं, परमतत्त्व स्वरूप हैं और परमात्मा हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८६॥ आप उत्कृष्ट रूपको धारण करनेवाले हैं, परम तेजस्वी हैं, उत्कृष्ट मार्गस्वरूप हैं और परमेष्ठी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८७॥ आप सर्वोत्कृष्ट मोक्षस्थानकी सेवा करनेवाले हैं, परम ज्योति:स्वरूप हैं, आपका ज्ञानरूपी तेज अन्धकारसे परे हैं और आप सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८८॥ आप कर्मरूपी कलंकसे रहित हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आपका कर्मबन्धन क्षीण हो गया है इसलिये आपको नमस्कार हो, आपका मोहकर्म नष्ट हो गया है इसलिये आपको नमस्कार हो

१ अग्रे । २ शुद्धात्मस्वरूपस्वेन । ३ नमस्तात् –ल० । ४ विनाशात् । ५ अनन्तशानाय । ६ विनाशात् । ७ सकलदश्चिने । ६ दर्शनमोहघ्ने इति समर्थनरूपमेवमुत्तरत्रापि यथायोग्यं योज्यम् । ६ अनन्तलाभाय । १० केवलज्ञानाय । ११ रत्नत्रय । १२ परमपदस्थिताय । १३ तमसः पारं प्राप्ततेजसे । १४ उत्कृष्टस्वरूपाय । १५ क्षीणदोषास्तु ते नमः –ल० ।

नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गितमीयुषे । नमस्तेऽतीन्द्रियज्ञानसुखायानिन्द्रियात्मने ॥६०॥ कायबन्धनिर्मोक्षाद् श्रकायाय नमोऽस्तु ते । नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामिधयोगिने ॥६१॥ श्रवेदाय नमस्तुभ्यम् श्रकषायाय ते नमः । नमः परमयोगोन्द्र वन्दिताङ्गिष्ट्रद्रयाय ते ॥६२॥ नमः परमविज्ञान नमः परमसंयम । नमः परमदृग्दृष्टपरमार्थाय तायिने । ॥६३॥ नमस्तुभ्यमलेश्याय शुद्ध लेश्यांशकस्पृशे । नमो भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षिणे ॥६४॥ श्रमञ्ज्यसिञ्ज्ञद्वयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । नमस्ते वीतसञ्ज्ञाय नमः क्षायिकदृष्टये ॥९५॥ श्रनाहाराय तृष्ताय नमः परमभाजुषे । व्यतीताशेषदोषाय भवाब्धेः पारमायुषे ॥६६॥ श्रजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजन्मने । श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यम् श्रवलायाक्षरात्मने ॥६७॥ श्रलमास्तां गुणस्तोत्रम् श्रनन्तास्तावका गुणाः । त्वां नामस्मृतिमात्रेण पर्युपासिसिषामहे ॥६५॥ प्रसिद्धाष्ट नसहस्रोज्ञले त्वां गिरां पतिम् । नाम्नामष्टसहस् ण १०ताष्ट्रमोऽभोष्टसिद्धये ॥६६॥

और आपके समस्त राग आदि दोष नष्ट हो गये हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८९॥ आप मोक्ष रूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाले हैं इसलिये सुगति हैं अत: आपको नमस्कार हो, आप अतीन्द्रियज्ञान और सुखसे सहित हैं तथा इन्द्रियोंसे रहित अथवा इन्द्रियोंके अगोचर हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ।।९०।। आप शरीररूपी बन्धनके नष्ट हो जानेसे अकाय कहलाते हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप योगरहित हैं और योगियों अर्थात् मुनियोंमें सबसे उत्कृष्ट हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।९१।। आप वेदरहित हैं, कषायरहित हैं, और वड़े बड़े योगिराज भी आपके चरणयुगलकी वन्दना करते हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।।९२।। हे परमविज्ञान, अर्थात् उत्कृष्ट-केवलज्ञानको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हे परम संयम, अर्थात् उत्कृष्ट-यथाख्यात चारित्रको धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो । हे भगवन्, आपने उत्कृष्ट केवल-दर्शनके द्वारा परमार्थको देख लिया है तथा आप सबकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९३॥ आप यद्यपि लेश्याओंसे रहित हैं तथापि उपचारसे शुद्ध-शुक्ललेश्याके अंशोंका स्पर्श करनेवाले हैं, भव्य तथा अभव्य दोनों ही अवस्थाओंसे रहित हैं और मोक्ष-रूप हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९४॥ आप संज्ञी और असंज्ञी दोनों अवस्थाओंसे रहित निर्मल आत्माको धारण करनेवाले हैं, आपकी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई हैं तथा क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण कर रहे हुँ इसलिये आपको नमस्कार हो ।।९५।। आप आहार रहित होकर भी सदा तृष्त रहते हैं, परम दीप्तिको प्राप्त हैं, आपके समस्त दोष नष्ट हो गये हैं और आप संसाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त हुए हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।९६।। आप बुढ़ापारहित हैं, जन्मरहित हैं, मृत्युरहित हैं अचलरूप हैं और अविनाशी हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।९७।। हे भगवन्, आपके गुणोंका स्तवन दूर रहे, क्योंकि आपके अनन्त गुण हैं उन सबका स्तवन होना कठिन है इसलिये केवल आपके नामोंका स्मरण करके ही हमलोग आपकी उपासना करना चाहते हैं ।।९८।। आपके देदीप्यमान एक हजार आठ लक्षण अतिशय प्रसिद्ध हैं और आप समस्त वाणियोंके स्वामी हैं इसलिये हम लोग अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये एक हजार आठ नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं ।। ९९ ।। आप अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरङ्गलक्ष्मी

१ पालकायः। २ शुक्ललेश्यां मुक्त्वा इतरपञ्चलेश्यारहितायः। ३ संज्ञा संज्ञि ल०। ४ विशेषेण प्राप्तसज्ज्ञानायः। ५ -मीयुषे -ल०। ६ अविनश्वरस्वरूपायः। ७ उपासनं कर्तुं- मिज्ज्ञामः। ६ अव्टोत्तरसहस्रः। ६ अव्टोत्तरसहस्रः। ६ अव्टोत्तरसहस्रः।

श्रीमान् स्वय<sup>र</sup>म्भूवृंषभः राम्भवः शम्भुरात्मभूः । स्वयंप्रभः प्रभुभेक्तिः विश्वभूरपुनर्भवः ॥१००॥ विश्वातमा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः । विश्वविद् विश्वविद्योो विश्वयो निरन्श्यरः ॥१०१॥ विश्वदृश्या विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ।१०२॥

और अंटं-प्रातिहार्यरूप बहिरङ्ग लक्ष्मीसे सहित हैं इसलिये श्रीमान् १ कहलाते हैं, आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं-किसी गुरुके उपदेशकी सहायताके बिना अपने आपही संबुद्ध हुए हैं इसलिये स्वयंभू २ कहलाते हैं, आप वृष अर्थात् धर्मसे सुशोभित हैं इसलिये वपभ ३ कहलाते हैं, आपके स्वयं अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई है तथा आपके द्वारा संसारके अन्य अनेक प्राणियोंको सुख प्राप्त हुआ है इसलिये शंभव ४ कहलाते हैं, आप परमानन्दरूप सुखके देनेवाले हैं इसलिये शंभु ५ कहलाते हैं, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने ही द्वारा प्राप्त की है अथवा योगीश्वर अपनी आत्मामें ही आपका साक्षातुकार कर सकते हैं इसलिये आप आत्मभू ६ कहलाते हैं, आप अपने आपही प्रकाशमान होते हैं इसलिये स्वयंप्रभ ७ हैं, आप समर्थ अथवा सबके स्वामी हैं इसिलये प्रभु ८ हैं, अनन्त-आत्मोत्थ सुखका अनुभव करनेवाले हैं इसलिये भोक्ता हैं ९, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा ध्यानादिके द्वारा सब जगह प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होते हैं इसलिये विश्वभू १० है, अब आप पूनः संसारमें आकर जन्म धारण नहा करेंगे इसलिये अपूनर्भव ११ हैं ।।१००।। संसारके समस्त पदार्थ आपकी आत्मामें प्रतिविम्बित हो रहे हैं इसलिये आप विश्वात्मा १२ कहलाते हैं, आप समस्त लोकके स्वामी हैं इसलिये विश्वलोकेश १३ कहलाते हैं, आपके ज्ञानदर्शनरूपी नेत्र संसारमें सभी ओर अप्रतिहत हैं इसलिये आप विश्वतश्चक्षु १४ कहलाते हैं, अविनाशी हैं इसलिये अक्षर १५ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये विश्वविद् १६ कहलाते हैं, समस्त विद्याओंके स्वामी हैं इसलिये विश्वविद्येश १७ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंकी उत्पत्तिके कारण है अर्थात् उपदेश देनेवाले हैं इसलिये विश्वयोनि १८ कहलाते हैं, आपके स्वरूपका कभी नाश नहीं होता इसलिये अनश्वर १९ कहे जाते हैं।।१०१।। समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं इसलिये विश्वदृश्वा २० हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा सब जीवोंको संसारसे पार करनेमे समर्थ हैं अथवा परमोत्कृष्ट विभृतिसे सहित हैं इसलिये विभृ २१ हैं, संसारी जीवोंका उद्धार कर उन्हें मोक्षस्थानमें धारण करनेवाले हैं -पहुँचानेवाले हैं अथवा सब जीवोंका पोषण करनेवाले हैं अथवा मोक्षमार्गकी सुष्टि करनेवाले हैं इसलिये धाता २२ कहलाते हैं, समस्त जगत्के ईश्वर हैं इसलिये विश्वेश २३ कहलाते हैं, सब पदार्थींको देखनेवाले हैं अथवा सबके हित सन्मार्गका उपदेश देनेके कारण सब जीवोंके नेत्रोंके समान हैं इसलिये विश्वविलोचन २४ कहे जाते हैं, संसारके समस्त पदार्थीको जाननेके कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त हैं इसलिये आप विश्वव्यापी २५ कहलाते हैं। आप समीचीन मोक्षमार्गका विधान करनेसे विधि २६ कहलाते हैं। धर्मरूप जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं इसिलये वेघा २७ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं इसलिये शाश्वत २८ कहे जाते हैं, समवसरण सभामें आपके चारों दिशाओंसे दिखते हैं अथवा आप विश्वतोम्ख अर्थात् जलकी तरह पापरूपी पंकको

१ स्वयमात्मना भवतीति । २ वृषेण धर्मेण भवतीति । ३ शं सुखे भवतीति । ४ स्वयं-प्रकाशः । ५ कारणम् ।

विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वरः । विश्वदृग्विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः ॥१०३॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वदंशोशो जगत्पतिः । अप्रनन्तजिदचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरबन्धनः ॥१०४॥ युगादिपुरुषो ब्रह्मा पञ्च ब्रह्ममयः शिवः । परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः ॥१०४॥ स्वयं ज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः । भोहारिविजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः ॥१०६॥

दूर करनेवाले, स्वच्छ तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये विश्वतोमुख २९ कहे जाते हैं ।।१०२।। आपने कर्मभूमिकी ब्यवस्था करते समय लोगोंकी आजीविकाके लिये असि-मधी आदि सभी कर्मों-कार्योंका उपदेश दिया था इसलिये आप विश्वकर्मा ३० कहलाते हैं, आप जगत्में सबसे ज्येष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ हैं इसलिये जगज्ज्येष्ठ ३१ कहे जाते हैं, आप अनन्त गुणमय है अथवा समस्त पदार्थों के आकार आपके ज्ञानमें प्रतिफलित हो रहे हैं इसलिये आप विश्वमति ३२ हैं, कर्मरूप शत्रओंको जीतनेवाले सम्यग्द्षिट आदि जीवोंके आप ईश्वर हैं इसलिये जिनेश्वर ३३ कहलाते हैं, आप संसारके समस्त पदार्थोंका सामा-्यावलोकन करते हैं इसलिये विश्वदक ३४ कहलाते हैं, समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं इसलिये विश्वभूतेश ३५ कहे जाते हैं, आपकी केवलज्ञानरूपी ज्योति अखिल संसारमें व्याप्त है इसलिये आप विश्वज्योति ३६ कहलाते हैं, आप सबके स्वामी हैं किन्तु आपका कोई भी स्वामी नहीं है इसलिये आप अनीश्वर ३७ कहे जाते हैं।।१०३।! आपने घातिया-कर्मरूपी शत्रओंको जीत लिया है इससे आप जिन ३८ कहलाते हैं, कर्मरूपी शत्रुओंको जीतना ही आपका शील अर्थात् स्वभाव है इसलिये आप जिष्णु ३९ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा को अर्थात् आपके अनन्त गुणोंको कोई नहीं जान सका है इसलिये आप अमेयात्मा ४० हैं, पृथिवीके ईश्वर हैं इसलिये विश्वरीश ४१ कहलाते हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हैं इसलिये जगत्पति ४२ कहे जाते हैं, अनन्त संसार अथवा मिथ्यादर्शनको जीत लेनेके कारण आप अनन्तजित् ४३ कहलाते हैं, आपकी आत्माका चिन्तवन मनसे भी नहीं किया जा सकता इसलिये आप अचिन्त्यात्मा ४४ हैं, भव्य जीवोंके हितैषी हैं इसलिये भव्यबन्धु ४५ कहलाते हैं, कर्मबन्धनसे रहित होनेके कारण अबन्धन ४६ कहलाते हैं।।१०४।। आप इस कर्मभूमिरूपी युगके प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसलिये युगादिपुरुष ४७ कहलाते हैं, केवलज्ञान आदि गुण आपमें बृंहण अर्थात् वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं इसलिये आप बृह्मा ४८ कहे जाते है, आप पंच परमेष्ठीस्वरूप हैं, इसलिये पंच ब्रह्ममय ४९ कहलाते है, शिव अर्थात् मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कहे जाते हैं, आप सब जीवोंका पालन अथवा समस्तज्ञान आदि गुणोंको पूर्ण करनेवाले हैं इसलिये पर ५१ कहलाते हैं, संसारमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये परतर ५२ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके द्वारा आपका आकार नहीं जाना जा सकता अथवा नामकर्मका क्षय हो जानेसे आपमें बहुत शीघ सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है इसलिये आपको सूक्ष्म ५३ कहते हैं, परमपदमें स्थित हैं इसलिये परमेष्ठी ५४ कहलाते है और सदा एकसे ही विद्यमान रहते हैं इसलिये सनातन ५५ कहे जाते हैं ॥१०५॥ आप स्वयं प्रकाशमान हैं इसलिये स्वयंज्योति ५६ कहलाते हैं, संसारमें उत्पन्न नहीं होते इसलिये अज ५७ कहे जाते हैं जन्म रहित हैं इसलिये अजन्मा ५८ कहलाते हैं, आप ब्रह्म अर्थीत् वेद (द्वादशांग शास्त्र) की उत्पत्तिके कारण हैं इसलिये ब्रह्मयोनि ५९ कहलाते हैं,

१ विश्वरि मही तस्या ईशः । २ संसारजित् । ३ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपः । ४ आत्मयोनिः । ५ मोहारिविजयी –द० । ६ जयशीलः ।

प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वराचितः । ब्रह्मविव् ब्रह्म<sup>र</sup>तत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्या<sup>3</sup>विद्यतीश्वरः ।।१०७॥ शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्धशासनः । <sup>3</sup>सिद्धःसिद्धान्तविद्धचेयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ।।१०८॥ सहिष्णुरच्युतोऽनन्तः <sup>प</sup>प्रभविष्णुर्भवोद्भवः । <sup>६</sup>प्रभूष्णुरजरोऽजर्यो<sup>3</sup> भ्राजिष्णु<sup>८</sup>धीश्वरोऽब्ययः ।।१०८॥

चौरासी लाख योनियोंमें उत्पन्न नहीं होते इसलिये अयोनिज ६० कहे जाते हैं, मोहरूपी शत्रुको जीतने वाले हैं इससे मोहारिविजयी६१ कहलाते हैं, सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूपसे विद्यमान रहते हैं इसिटिये जेता ६२ कहे जाते हैं, आप धर्मचक्रको प्रवर्तित करते हैं इसिटिये धर्म-चक्री ६३ कहलाते हैं, दया ही आपकी ध्वजा है इसलिये आप दयाध्वज ६४ कहे जाते हैं ।।१०६।। आपके समस्त कर्मरूप शत्रु शान्त हो गये हैं इसलिये आप प्रशान्तारि ६५ कहलाते हैं, आपकी आत्माका अन्त कोई नहीं पा सका है इसलिये आप अनन्तात्मा ६६ हैं, आप योग अर्थात् केवलज्ञान आदि अपूर्व अर्थीकी प्राप्तिसे सहित हैं अथवा ध्यानसे यक्त हैं अथवा मोक्षप्राप्तिके उपाय भृत सम्यग्दर्शनादि उपायोंसे सशोभित हैं इसिलये योगी ६७ कहलाते हैं, योगियों अर्थात् मुनिय्नोंके अधीश्वर आपकी पूजा करते हैं इसलिये योगीश्वरार्चित ६८ हैं, ब्रह्म अर्थात् शुद्ध आस्मस्वरूपको जानते हैं इसलिये ब्रह्मविद् ६९ कहलाते हैं, ब्रह्मचर्य अथवा आत्मारूपी तत्त्वके रहस्यकी जाननेवाले हैं इसलिये ब्रह्मतत्त्वज्ञ ७० कहे जाते हैं, पूर्व ब्रह्माके द्वारा कहे हुए समस्त तत्त्व अथवा केवलज्ञानरूपी आत्म-विद्याको जानते हैं इसिलये ब्रह्मोद्यावित ७१ कहे जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करनेके लिये यत्न करनेवाले संयमी मुनियोंके स्वामी हैं इसलिये यतीश्वर ७२ कहलाते हैं ।।१०७।। रागद्वेषादि भाव कर्ममल कलंक से रहित होनेके कारण शुद्ध ७३ हैं, संसारके समस्त पदार्थींको जाननेवाली केवलज्ञानरूपी बुद्धिसे संयुक्त होने कारण बुद्ध ७४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा सदा शद्ध ज्ञानसे जगमगाती रहती है इसलिये आप प्रवृद्धात्मा ७५ हैं, आपके सव प्रयोजन सिद्ध हो चके हैं इसलिये आप सिद्धार्थ ७६ कहलाते हैं, आपका शासन सिद्ध अर्थात् प्रसिद्ध हो चुका है इसल्यि आप सिद्धशासन ७७ हैं, आप अपने अनन्तगुणोंको प्राप्त कर चुके हैं अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हैं इसलिये सिद्ध ७८ कहलाते हैं, आप द्वादशाङ्गरूप सिद्धान्तको जाननेवाले हैं इसलिये सिद्धान्तविद् ७९ कहे जाते हैं, सभी लोग आपका ध्यान करते हैं इसलिये आप ध्येय ८० कहलाते हैं, आपके समस्त साध्य अर्थात् करने योग्य कार्य सिद्ध हो चुके हैं इसलिये आप सिद्धसाध्य ८१ कहलाते हैं , आप जगत्के समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं इससे जगद्धित ८२ कहे जाते हैं ।।१०८।। सहनशील हैं अर्थातु क्षमा गुणके भण्डार हैं इसलिये सहिष्णु ८३ कहलाते हैं, ज्ञानादि गुणोंसे कभी च्युत नहीं होते इसलिये अच्युत ८४ कहे जाते हैं, विनाश रहित हैं, इसलिये अनन्त ८५ कहलाते हैं, प्रभावशील हैं इसलिये प्रभविष्णु ८६ कहे जाते हैं, संसारमें आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया है. इसलिये आप भवोद्भव ८७ कहलाते हैं, आप शक्ति-शाली हैं इसलिये प्रभूष्ण्टट कहे जाते हैं, बद्धावस्थासे रहित होनेके कारण अजर ८९ हैं, आप कभी जीर्ण नहीं होते इसलिये अजर्य ९० है, ज्ञानादि गुणोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे है इसिलये माजिष्णु ९१ हैं , केवलज्ञानरूपी बुद्धिके ईश्वर<sup>्हें</sup> इसिलये धीश्वर ९२ **कहलाते** 

१ मोक्षस्वरूपवित्। २ ब्रह्मणा वेदितव्यमावेत्तीति । अथवा ब्रह्मणो वदनं वचनम् । **३ सिद्ध-**सिद्धान्त - ब०, प०, द० । ४ प्रकर्षेण भवनशीलः । ५ भवात् संसारात् उत् उद्गतो भवःउत्पत्तियंस्य सः । अथवा अनन्तज्ञानादिभवनरूपेण भवतीति । ६ प्रभवतीति । ७ न जीर्यत इति । **६ प्रकाशनशीलः ।** 

विभावसुररसम्भूष्णुः स्वयम्भूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परं जैयोतिस्त्रिजगत्परमेश्वरः ।।११०।। इति श्रीमदाविशतम् ।

दिव्यभाषापितिर्दिव्यः पूतवाक्पूतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिः धर्माध्यक्षो दमीश्वरः ।।१११।। श्रीपितर्भग वानहैं श्ररजाः विरजाः शुचिः । तीर्थकृत् केवलीशानः पूजार्हः <sup>४</sup>स्नातकोऽमलः ॥११२॥ श्रनन्तदीप्तिर्ज्ञानित्मा स्वयम्बुद्धः प्रजापितः । सुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनश्वरः ॥११३॥

हैं, कभी आपका व्यय अर्थात् नाश नहीं होता इसिलये आप अव्यय ९३ कहलाते हैं ॥१०९॥ आप कर्मरूपी ई धनको जलानेके लिये अग्निके समान हैं अथवा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान हैं, इसिलये विभावसु ९४ कहलाते हैं, आप संसारमें पुनः उत्पन्न नहीं होंगे इसिलये असंभूष्णु ९५ कहे जाते हे, आप अपने आप ही इस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसिलये स्वयंभूष्णु ९६ हैं, प्राचीन हैं –द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अनादिसिद्ध हैं इसिलये पुरातन ९७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट हैं इसिलये आप परमात्मा ९८ कहे जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप हैं इसिलये परंज्योति ९९ कहलाते हैं, तीनों लोकोंके ईश्वर हैं, इसिलए त्रिजगत्परमेश्वर १०० कहे जाते हैं।।११०॥

आप दिन्य-ध्वनिके पति हैं इसलिये आपको दिन्यभाषापित १०१ कहते हैं, अत्यन्त सुन्दर हैं इसिलिये आप दिब्य १०२ कहलाते हैं , आपके वचन अंतिशय पवित्र हैं इसलिये आप पुतवाक १०३ कहे जाते हैं, आपका शासन पवित्र होनेसे आप पुतशासन १०४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा पवित्र है इसलिये आप पूतात्मा १०५ कहे जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं इसलिये परमज्योति १०६ कहलाते हैं, धर्मके अध्यक्ष हैं इसलिये धर्माध्यक्ष १०७ कहे जाते हैं, इन्द्रियोंको जीतनेवालोंमें श्रेप्ठ हैं इसलिये दमीस्वर १०८ कहलाते हैं।।१११।।मोक्षरूपी लक्ष्मीके अधिपति हैं इसलिये श्रीपति १०९ कहलाते हैं, अष्टप्राति-हार्यरूप उत्तम ऐश्वर्यसे सहित हैं इसलिये भगवान् ११० कहें जाते हैं, सबके द्वारा पूज्य हैं इसलिये अर्हन १११ कहलाते है, कर्मरूपी घुलिसे रहित हैं इसलिये अरजाः ११२ कहे जाते हैं, आपके द्वारा भव्य जीवोंके कर्ममले दूर होते हैं अथवा आप ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्मसे रहित हैं इसलिये विरजाः ११३ कहलाते हैं, अतिशय पवित्र हैं इसलिये शुचि ११४ कहे जाते हैं, धर्मरूप तीर्थके करनेवाले हैं इसलिये तीर्थकृत् ११५ कहलाते हैं, केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण केवली ११६ कहे जाते हैं, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त होनेके कारण ईशान ११७ कहलाते हैं , पूजाके योग्य होनेसे पूजाई ११८ हैं , घातिया कर्मों के नष्ट होने अथवा पूर्णज्ञान होनेसे आप स्नातक ११९ कहलाते हैं, आपका शरीर मल रहित है अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषोंसे वर्जित है इसलिये आप अमल१२० कहे जाते हैं।।११२।। आप केवलज्ञानरूपी अनन्त दीप्ति अथवा शरीरकी अपरिमित प्रभाके धारक हैं इसलिये अनन्तदीप्ति १२१ कहलाते हैं , आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसलिये आप ज्ञानात्मा १२२ हैं, आप स्वयं संसारसे विरक्त होकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हुए हैं अथवा आपने गुरुओंकी सहायताके विना ही समस्त पदार्थींका ज्ञान प्राप्त किया है इसलिये स्वयंबुद्ध १२३ कह-लाते हैं, समस्त जनसमूहके रक्षक होनेसे आप प्रजापित १२४ हैं, कर्मरूप बन्धनसे रहित हैं इसलिये मुक्त १२५ कहलाते हैं, अनन्तवलसे सम्पन्न होनेके कारण शक्त १२६ कहे जाते

१ विभा प्रभा अस्मिन् बसतीति । दहन इति वा । २ महेश्वरः –इ०, प० । ३ विशिष्ट-ज्ञानी । ४ समाप्तवेदः, सम्पूर्णज्ञानीत्यर्थः ।

निर्ञ्जनो जगज्ज्योतिनिरु वितिर्वेनामयः । स्रचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः प्रथाणुरक्षयः ॥११४॥ स्रग्रणीर्प्रां भणीर्नेता प्रणेता प्रयायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपतिर्धम्यो धर्मातमा धर्मतीर्थकृत् ॥११४॥ वृष्व्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुषः । वृष्वे वृषपतिर्मर्ता वृषभाङ्को वृषोद्भवः ॥११६॥ हिरण्यनाभिर्म् तात्मार भूत भृद् भूतभावनः ।११७॥

हैं, बाधा-उपसर्ग आदिसे रहित हैं इसिलये निराबाध १२७ कहलाते हैं, शरीर अथवा मायासे रहित होनेके कारण निष्कल १२८ कहे जाते हैं और तीनों लोकोंके ईश्वर होनेसे भुवनेश्वर १२९ कहलाते हैं ।।११३।। आप कर्मरूपी अंजनसे रहित हैं इसलिये निरंजन १३० कहलाते हैं, जगत्को प्रकाशित करनेवाले हैं इसलिये जगज्ज्योति १३१कहे जाते हैं, . आंपके वचन सार्थक हैं अथवा पूर्वापर विरोधसे रहित हैं इसलिये आप निरुक्तोक्ति १३२ कहलाते हैं, रोग रहित होनेसे अनामय १३३ हैं, आपकी स्थिति अचल है इसलिये अचल-स्थिति १३४ कहलाते हैं, आप कभी क्षोभको प्राप्त नहीं होते इसलिये अक्षोभ्य १३५ हैं, नित्य होनेसे कूटस्थ १३६ हैं, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाणु १३७ हैं और क्षय रहित होनेके कारण अक्षय १३८ हैं।।११४।। आप तीनों लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये अग्रणी १३९ कहलाते है, भव्यजीवोंके समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाले हैं इसलिये ग्रामणी १४० हैं, सब जीवोंको हितके मार्गमें प्राप्त कराते हैं इसलिये नेता १४१ हैं, द्वाद-शांगरूप शास्त्रकी रचना करनेवाले हैं इसलिये प्रणेता १४२ हैं, न्यायशास्त्रका उपदेश देनेवाले हैं इसलिये न्यायशास्त्रकृत् १४३ कहे जाते हैं, हितका उपदेश देनेके कारण शास्ता १४४ कहलाते हैं, उत्तम क्षमा आदि धर्मोंके स्वामी हैं इसलिये धर्मपति १४५ कहे जाते हैं, धर्मसे सहित हैं इसलिये धर्म्य १४६ कहलाते हैं, आपकी आत्मा धर्मरूप अथवा धर्मसे उपलक्षित है इसलिये आप धर्मात्मा १४७ कहलाते हैं और आप धर्मरूपी तीर्थके करनेवाले हैं इसलिये धर्मतीर्थकृत् १४८ कहे जाते हैं ।।११५।। आपकी ध्वजामें वृष अर्थात् बैलका चिह्न है अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है अथवा आप वृषभ चिह्नसे अंकित हैं इसलिये वृषघ्वज १४९ कहलाते हैं आप वृष अर्थात् धर्मके पति हैं इसलिये वृषाधीश १५० कहे जाते हैं, आप धर्मकी पताका स्वरूप हैं इसलिये लोग आपको वृषकेतु १५१ कहते हैं, आपने कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये धर्मरूप शस्त्र धारण किये हैं इसलिये आप वृषायुध १५२ कहे जाते हैं, आप धर्मरूप हैं इसलिये वृष १५३ कहलाते हैं, धर्मके स्वामी हैं इसलिये वृषपित १५४ कहे जाते हैं, समस्त जीवोंका भरण-पोषण करते हैं इसिलये भर्ता १५५ कहलाते हैं, वृषभ अर्थात् वैलके चिह्नसे सहित हैं इसिलये वृषभाङ्क १५६ कहे जाते हैं और पूर्व पर्यायोंमें उत्तम धर्म करनेसे ही आप तीर्थ कर होकर उत्पन्न हुए हैं इसिलये आप वृषोद्भव १५७ कहलाते हैं ।।११६॥ सुन्दर नाभि होनेसे आप हिरण्यनाभि १५८ कहलाते हैं, आपकी आत्मा सत्यरूप है इस-लिये आप भूतात्मा १५९ कहे जाते हैं, आप समस्त जीवोंकी रक्षा करते हैं इसलिये पण्डितजन आपको भूतभृत् १६० कहते हैं, आपकी भावनाएं बहुत ही उत्तम हैं, इस-लिये आप भूतभावन १६१ कहलाते हैं, आप मोक्षप्राप्तिके कारण हैं अथवा आपका जन्म

१ प्रामाणिकवचनः । २ —िनरामयः —प०, ब०। ३ नित्यः । ४ स्थानशीलः । **५ ग्रामं** समुदायं नयतीति । ६ युक्त्यागम । ७ धर्मवर्षणात् । ६ विद्यमानस्वरूपः । ६ प्राणिगणपोषकः । १० भूतं मङगलं भावयतीति । ११ भवतीति । १२ भावयतीति भावः ।

हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभः प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत्पतिः ॥११८॥ सर्वादिः सर्वदिक् सार्वः सर्वदर्शनः । सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्ववित् सर्वलोकजित् ॥११६॥ सुगतिः सुश्रुतः 'सुश्रुत् सुवाक् सूरिर्बहुश्रुतः । विश्रुतो विश्वतः पादो विश्वतशिषः शुचिश्रवाः ॥१२०॥

प्रशंसनीय है इसलिये प्रभव १६२ कहे जाते हैं, संसारसे रहित होनेके कारण आप विभव १६३ कहलाते हैं, देदीप्यमान होनेसे भास्वान् १६४ हैं उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूपसे सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये भव १६५ कहलाते हैं अपने चैतन्यरूप भावमें लीन रहते हैं इसिलिये भाव १६६ कहे जाते हैं और संसारभ्रमणका अन्त करनेवाले हैं इस-लिये भवांतक १६७ कहलाते हैं ।।११७।। जब आप गर्भमें थे तभी पृथिवी सुवर्णमय हो गई थी और आकाशसे देवने भी सुवर्णकी वृष्टि की थी इसलिये आप हिरण्यगर्भ १६८ कहे जाते हैं, आपके अन्तरङ्गमें अनन्तचतुष्टयरूपी लक्ष्मी देदीप्यमान हो रही है इसलिये आप श्रीगर्भ १६९ कहलाते हैं, आपका विभव बड़ा भारी है इसलिये आप प्रभृतविभव १७० कहे जाते हैं, जन्म रहित होनेके कारण अभव १७१ कहलाते हैं, स्वयं समर्थ होनेसे स्वयंत्रभु १७२ कहे जाते हैं , केवलज्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है इसलिये आप प्रभतात्मा १७३ हैं, समस्त जीवोंके स्वामी होनेसे भृतनाथ १७४ हैं, और तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे जगत्प्रभु १७५ हैं ।।११८।। सबसे मुख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ हैं, सर्व पदार्थोंके देखनेके कारण सर्वदृक् १७७ हैं, सबका हित करनेवाले हैं, इसलिये सार्व १७८ कहलाते हैं, सब पदार्थोंको जानते हैं, इसलिये सर्वज्ञ १७९ कहे जाते हैं, आपका दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व अथवा केवलदर्शन पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ है इसलिये आप सर्वदर्शन १८० कहलाते हैं, आप सबका भला चाहते हैं -सबको अपने समान समभते हैं अथवा संसारके समस्त पदार्थ आपके आत्मामें प्रतिबिम्बित हो रहे हैं इस-लिये आप सर्वात्मा १८१ कहे जाते हैं, सब लोकोंके स्वामी हैं, इसलिये सर्वलोकेश १८२ कहलाते हैं, सब पदार्थोंको जानते हैं, इसलिये सर्वविद् १८३ हैं, और समस्त लोकोंको जीतनेवाले हैं -सबसे बढ़कर हैं, इसलिये सर्वलोकजित् १८४ कहलाते हैं ।।११९।। आपको मोक्षरूपी गति अतिशय सुन्दर है अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है इसिलये आप सुगति १८५ कहलाते हैं, अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा उत्तम शास्त्रोंको धारण्क्रकरनेवाले हैं इसलिये सुश्रुत १८६ कहे जाते हैं, सब जीवोंकी प्रार्थनाएं सुनते हैं इसलिये सुश्रुत् १८७ कहलाते हैं, आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते हैं इसलिये आप सुवाक १८८ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं अथवा समस्त विद्याओंको प्राप्त हैं इसलिये सुरि १८९ कहे जाते हैं, बहुत शास्त्रोंके पारगामी होनेसे बहुश्रुत १९० हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं अथवा केवलज्ञान होनेके कारण आपका क्षायोपशमिक श्रुतज्ञान नष्ट हो गया है इसलिये आप विश्रुत १९१ कहलाते हैं, आपका संचार प्रत्येक विषयोंमें होता है अथवा आपकी केवलज्ञानरूपी किरणें संसारमें सभी ओर फैली हुई हैं इसलिये आप विश्वतःपाद १९२ कहलाते हैं, लोकके शिखरपर विराजमान हैं इसलिये विश्वशीर्ष १९३ कहे जाते हैं, और आपकी श्रवणशक्ति अत्यन्त पवित्र है इसलिये शुचिश्रवा १९४ कहलाते है ॥१२०॥

१ हिरण्यं गर्भे यस्य सः । २ सुष्ठु श्रुणोतीति । ३ किरणः । ४ शुचि श्रवो ज्ञानं श्रवणं च यस्य सः।

सहस्प्र<sup>१</sup>शीर्षः क्षेत्रज्ञः सहस्प्राक्षः सहस्प्रपात्<sup>र</sup> । भूतभव्यभवद्भूता विश्वविद्यामहेश्वरः ॥१२१॥ इति दिव्यादिशतम् ।

स्थिविष्ठः स्थिवरो ज्येष्ठः प्रष्ठः प्रष्ठः प्रदेशे विरिष्ठभीः स्थेष्ठो ए गरिष्ठो ए बिह्न्छः ए श्रेष्ठोऽणिष्ठो गरिष्ठगीः 
र्भविश्वमुद्धिश्वमुङ् विश्वेद् विश्वमुग्विश्वनायकः । विश्वाशीविश्वरूपातमा विश्वजिद्विजितान्तकः ॥१२३।
विभवो विभयो वीरो विशोको विजरो जरन् । विरागो विरतोऽसङ्गो विविक्तो वीतमत्सरः ॥१२४॥

अनन्त सुखी होनेसे सहस्रशीर्प १९५ कहलाते हैं, क्षेत्र अर्थात् आत्माको जाननेसे क्षेत्रज्ञ १९६ कहलाते हैं, अनन्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये सहस्राक्ष १९७ कहे जाते हैं अनन्त वलके धारक हैं इसलिये सहस्रपात् १९८ कहलाते हैं, भूत भविष्यत् और वर्तमान कालके स्वामी हैं इसलिये भूतभव्यभवद्भर्ता १९९ कहे जाते हैं, समस्त विद्याओं प्रधान . स्वामी हैं इसलिये विश्वविद्यामहेश्वर २०० कहलाते हैं ॥१२१॥ इति दिव्यादि शतम्।

आप समीचीन गुणोंकी अपेक्षा अतिराय स्थूल हैं इसलिये स्थविष्ठ २०१ कहे जाते हैं, ज्ञानादि गुणोंके द्वारा वृद्ध हैं इसलिये स्थविर २०२ कहलाते हैं, तीनों लोकोंमें अतिशय प्रशस्त हूं। नेके कारण ज्येष्ठ २०३ हैं, सबके अग्रगामी होनेके कारण प्रष्ठ २०४ कहलाते हैं, सबको अतिशय प्रिय हैं इसिलिये प्रेष्ठ २४५ कहे जाते हैं आपकी बुद्धि अतिशय श्रेष्ठ है इसिलिये दिएउधी २०६ कहलाते हैं, अत्यन्त स्थिर अर्थात् नित्य हैं इसलिये स्थेष्ठ २०७ कहलाते हैं, अत्यन्त गुरु हैं इसलिये गरिष्ठ २०८ कहे जाते हैं, गुणोंकी अपेक्षा अनेक रूप धारण करने से वंहिष्ठ २०९ कहलाते हैं अतिशय प्रशस्त हैं इसलिये श्रेष्ठ २१० हैं, अतिशय सुक्ष्म होनेके कारण अणिष्ठ २११ कहे जाते हैं और आपकी वाणी अतिशय गौरवसे पूर्ण हैं इसिलये आप गरिष्ठगीः २१२ कहलाते हैं ।।१२२।। चतुर्गतिरूप संसारको नष्ट करनेके कारण आप विश्वमुर् २१३ कहे जाते हैं , समस्त संसारकी व्यवस्था करनेवाले हैं इसिलये विश्वसृट् २१४ कहलाते हैं, सब लोकके ईश्वर हैं इसलिये विश्वेट् २१५ कहे जाते हैं समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले हैं इसिलये विश्वभुक् २१६ कहलाते हैं, अखिल लोकके स्वामी हैं इसलिये विश्वनायक २१७ कहे जाते हैं, समस्त संसारमें व्याप्त होकर रहते हैं इसिलये विश्वासी २१८ कहलाते हैं, विश्वरूप अर्थात् केवलज्ञान ही आपका स्वरूप है अथवा आपका आत्मा अनेकरूप है इसिलिये आप विश्वरूपात्मा २१९ कहे जाते हैं, सबको जीतनेवाले हैं इसलिये विश्वजित् २२० कहे जाते हैं और अन्तक अर्थात् मृत्युको जीतनेवाले हैं इसलिये विजितान्तक २२१ कहलाते हैं।।१२३॥ आपका संसार-भ्रमण नष्ट हो गया है इसलिये विभव २२२ कहलाते हैं, भय दूर हो गया है इसलिये विभय २२३ कहे जाते हैं, अनन्त बलशाली हैं इसलिये वीर २२४ कहलाते हैं, शोक रहित हैं इसलिये विशोक २२५ कहे जाते हैं, जरा अर्थात् बुढ़ापासे रहित हैं इसलिये विजर २२६ कहलाते हैं, जगत्के सब जीवोंमें प्राचीन हैं इसलिये जरन् २२७ कहे जाते हैं, राग रहित हैं इसलिये विराग २२८ कहलाते हैं, समस्त

१ अनन्तमुखी । २ आत्मज्ञः । ३ अनन्तदर्शी । ४ अनन्तयीर्यः । ५ अतिशयेन स्थूलः । ६ वृद्धः । ७ अग्रगामी । ६ अतिशयेन प्रियः । ६ अतिशयेन वस्त्रुद्धिः । १० अतिशयेन स्थिरः । ११ अतिशयेन गुरुः । १२ अतिशयेन बहुः । १३ अतिशयेनाणुः सूक्ष्म इत्यर्थः । १४ विश्वपालकः । विश्वमुद्-ल० । १५ वृद्धः ।

वित्रेयजनताबन्ध्र्यंबलोनाञ्चेषकत्मयः । वियोगो योगविद्विद्वान् विधाता सुविधिः सुधीः ॥१२४॥ <sup>१</sup>क्षान्तिभाक् पृथिवीमूर्तिः ञ्चान्तिभाक् सिललात्मकः । वायुमूर्तिरसङ्गात्मा विह्नमूर्तिरधर्मधक् ॥१२६॥ सुयज्वा<sup>रे</sup> यजमानात्मा सुत्वा<sup>रे</sup> सुत्रामपूजितः । <sup>४</sup>ऋत्विग् यज्ञपतिर्याज्यो यज्ञाङ्गममृतं हविः ॥१२७॥ ब्योममूर्तिरमूर्तांत्मा<sup>रे</sup> निर्लेपो निर्मलोऽचलः । सोममूर्तिः सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः ॥१२५॥

पापोंसे विरत हो चुके हैं इसलिये विरत २२९ कहे जाते हैं, परिग्रह रहित हैं इसलिये असंग २३० कहलाते हैं, एकाकी अथवा पवित्र होनेसे विविक्त २३१ हैं और मात्सर्यसे रहित होनेके कारण वीतमत्सर २३२ हैं ।।१२४।। आप अपने शिप्य जनोंके हितैषी हैं इसलिये विनेयजनताबन्धु २३३ कहलाते हैं आपके समस्त पापकर्म विलीन-नष्ट हो गये हैं इसिलये विलीनारोपकल्मप २३४ कहे जाते हैं, आप योग अर्थात् मन वचन कायके निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दसे रहित है इसलिये वियोग २३५ कहलाते हैं, योग अर्थात् ध्यानके स्वरूपको जाननेवाले हैं इसलिये योगविद् २३६ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिये विद्वान २३७ कहलाते हैं, धर्मरूप सप्टिके कर्ता होनेसे विधाता २३८ कहे जाते हैं, आपका कार्य बहुत ही उत्तम है इसलिए सुविधि २३९ कहलाते हैं और आपकी बुद्धि उत्तम है इसलिये मुधी २४० कहे जाते हैं ॥१२५॥ उत्तम क्षमाको धारण करनेवाले हैं इसलिये क्षान्तिभाक २४१ कहलाते हैं, पृथिवीके समान सहनशील हैं इसलिये पृथ्वीमुर्ति २४२ कहे जाते हैं, शान्तिके उपासक हैं इसलिये शान्तिभाक् २४३ कहलाते हैं, जलके समान शीतलता उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये सिळळात्मक २४४ कहे जाते हैं, वायुके समान परपदार्थके संसर्गसे रहित होनेके कारण वायमुर्ति २४५ कहलाते हैं, परिग्रह रहित होनेके कारण असंगातमा २४६ कहे जाते हैं, अग्निके समान कर्मरूपी ई धनको जलानेवाले हैं इसलिये विह्नम्ति २४७ हैं, और अधर्म-को जलानेवाले हैं इसलिये अधर्मधक् २४८ कहलाते हैं ॥१२६॥ कर्मरूपी सामग्रीका अच्छी तरह होम करनेसे सुयज्वा २४९ है, निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्म २५० हैं, आत्मसखरूप सागरमें अभिषेक करनेसे सत्वा २५१ हैं, इन्द्रके द्वारा पुजित होनेके कारण सुत्रामपूजित २५२ हैं, ज्ञानरूपी यज्ञ करनेमें आचार्य कहलाते हैं इसलिये ऋत्विक २५३ हैं, यज्ञके प्रधान अधिकारी होनेसे यज्ञपति २५४ कहलाते हैं। स्वयं यज्ञ-स्वरूप हैं इसलिये यज्ञ २५५ कहलाते हैं, यज्ञके अंग होनेसे यज्ञांग २५६ कहलाते हैं, विषयत्ष्णाको नष्ट करनेके कारण अमृत २५७ कहे जाते हैं, और आपने ज्ञानयज्ञमें अपनी ही अशद्ध परिणतिको होम दिया हैं इसिलये आप हिव २५८ कहलाते हैं।।१२७।। आप आकाशके समान निर्मल अथवा केवलज्ञानकी अपेक्षा लोक-अलोकमें व्याप्त हैं इसलिये व्योममृति २५९ हैं, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण अमृतित्मा २६० हैं, कर्मरूप लेपसे रहित हैं इसलिये निर्लेप २६१ हैं, मलरहित हैं इसलिये निर्मल २६२ कहलाते हैं, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हैं इसलिये अचल २६३ कहे जाते हैं, चन्द्रमाके समान शान्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते हैं इसलिये सोममूर्ति २६४ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय सौम्य है इसलिये सुसौम्यात्मा २६५ कहे जाते हैं, सुर्यके समान तेजस्वी हैं इसलिये सूर्यमूर्ति २६६ कहलाते हैं और अतिशय प्रभाके धारक है इसलिये

**१ क्षमा**भाक् ततः हेतुर्गाभतिभिदम् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । २ शोभनहोता । ३ सुनोतीित सुरवा, षुञा अभिषवणे । कृताभिषेक इत्यर्थः । ४ पूजकः । ५ अमूर्तात्मत्वात् ।

मन्त्रविन्मन्त्रकृत्मन्त्रो मन्त्रमूर्तिरनन्तगः । स्थतन्त्रस्तन्त्रकृत् स्वन्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत् ॥१२६॥ कृतो कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतकृतुः । नित्यो मृत्युञ्जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोद्भवः ।।१३०॥ ब्रह्मनिष्ठः परंत्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसंभवः । महाब्रह्मपितव्वंह्मेड् महाब्रह्मपदेश्वरः ॥१३१॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञान्यमंदमप्रभुः । प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः ॥१३२॥ इति स्थविष्ठादिशतम् ।

महाप्रभ २६७ कहलाते हैं ।।१२८।। मन्त्रके जाननेवाले हैं इसलिये मंत्रवित् २६८ कहे जाते हैं, अनेक मंत्रोंके करनेवाले हैं इसलिये मन्त्रकृत् २६९ कहलाते हैं, मंत्रोंसे युक्त हैं इसलिये मंत्री २७० कहलाते हैं, मन्त्ररूप हैं इसलिये मंत्रमूर्ति २७१ कहे जाते हैं, अनन्त पदार्थींको जानते हैं इसलिये अनन्तग २७२ कहलाते हैं, कर्मवन्धनसे रहित होनेके कारण स्वतन्त्र २७३ कहलाते हैं, शास्त्रोंके करनेवाले हैं इसलिये तन्त्रकृत् २७४ कहे जाते हैं, आपका अन्तःकरण उत्तम है इसिलिये स्वन्तः २७५ कहलाते हैं , आपने कृतान्त अर्थात् यमराज-मृत्युका अन्त कर दिया है इसलिये लोग आपको कृतान्तान्त २७६ कहते हैं और आप कृतान्त अर्थात् आगमकी रचना करनेवाले हैं इसलिये कृतान्त कृत् २७७ कहे जाते हैं ।।१२९।। आप अत्यन्तं कुशल अथवा पुण्यवान् हैं इसलिये कृती २७८ कहलाते हैं, आपने आत्माके सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके हैं इसलिये कृतार्थ २७९ हैं, संसारके समस्त जीवोंके द्वारा सत्कार करनेके योग्य हैं इसिलये सत्कृत्य २८० हैं, समस्त कार्य कर चुके हैं इसिलये कृतकृत्य २८१ हैं, आप ज्ञान अथवा तपश्चरणरूपी यज्ञ कर चुके हैं इसिलये कृतकतु २८२ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहनेसे नित्य २८३ हैं, मृत्युको जीतनेसे मृत्युंजय २८४ हैं , मृत्युसे रहित होनेके कारण अमृत्यु २८५ हैं , आपका आत्मा अमृतके समान सदा ज्ञान्तिदायक है इसलिये अमृतात्मा २८६ है और अमृत अर्थात् मोक्षमें आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होनेवाली है इसलिये आप अमृतोद्भव २८७ कहलाते हैं ॥१३०॥ आप सदा शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन रहते हैं इसलिये ब्रह्मनिष्ठ २८८ कहलाते हैं, उत्कृष्ट ब्रह्मरूप हैं इसलिए परब्रह्म२८९ कहे जाते हैं ब्रह्म अर्थात् ज्ञान अथवा ब्रह्मचर्य ही आपका स्वरूप है इसिलिये आप ब्रह्मात्मा २९० कहलाते हैं, आपको स्वयं शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति हुई है तथा आपसे दूसरोंको होती है इसलिये आप ब्रह्मसंभव २९१ कहलाते हैं गणधर आदि महाब्रह्माओं के भी अधिपति हैं इसलिये महाब्रह्मपति २९२ कहे जाते हैं, आप केवलज्ञानके स्वामी हैं इसलिये ब्रह्मोट् २९३ कहलाते हैं, महाब्रह्मपद अर्थात् आर्हन्त्य और सिद्धत्व अवस्थाके ईश्वर हैं इसिलये महाब्रह्मपदेश्वर २९४ कहे जाते हैं।।१३१।। आप सदा प्रसन्न रहते हैं इसिलये सुप्रसन्न २९५ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव हो जानेके कारण सदा प्रसन्न रहती है इसलिये लोग आपको प्रसन्नात्मा २९६ कहते हैं, आप केवलज्ञान, उत्तमक्षमा आदि धर्म और इन्द्रियनिग्रहरूप दमके स्वामी हैं इसिलये ज्ञानधर्मदमप्रभु २९७ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा उत्कृष्ट शान्तिसे सहित है इसलिये आप प्रशमात्मा २९८ कहलाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका अभाव हो जानेसे अतिशय शान्त हो चुकी है इसिलये आप प्रशान्तात्मा २९९ कहलाते हैं, और शलाका पुरुषोंमें सबसे उत्कृष्ट हैं इसलिये विद्वान् लोग आपको पुराणपुरुषोत्तम ३००

१ अनन्तज्ञानी । —रनन्तरः इ० । ृ२ आगमकृत् । ३ सुखान्तः । ४ यमान्तकः । ५ सिद्धान्तकर्ता । ६ अविनश्वरोत्पत्तिः । ७ आत्मनिष्ठः । ५ ज्ञानेश्वरः ।

महाशोकध्वजोऽशोकः कः रे स्रब्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मतम्भूतिः रे पद्मनाभिरनुत्तरः । ११३१। पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्यः रे स्तृत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवनाहीं हृषीकेशो जितजेयः कृतिकयः ॥१३४॥ गणाधिषो गणज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणायणीः । गुणाकरो गुणाम्भोधिर्गुणज्ञो गुणनायकः ॥१३४॥ गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुणः पुण्यगोर्गुणः । शरण्यः पुण्यवाक्षूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥१३६॥

कहते हैं।।१३२।। वड़ा भारी अशोकवृक्ष ही आपका चिह्न है इसलिये आप महाशोक-ध्वज ३०१ कहलाते हैं, शोकसे रहित होनेके कारण अशोक ३०२ कहलाते हैं, सबको सुख देनेवाले हैं इसलिये 'क' ३०३ कहलाते हैं, स्वर्ग और मोक्षके मार्गकी सृष्टि करते हैं इसिलये सप्टा ३०४ कहलाते हैं, आप कमलरूप आसन पर विराजमान हैं इसिलये पद्म विष्टर ३०५ कहलाते हैं, पद्मा अर्थात् लक्ष्मीके स्वामी हैं इसलिये पद्मेश ३०६ कहलाते हैं , विहारके समय देव लोग आपके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना कर देते हैं इसलिये आप पद्मसंभृति ३०७ कहे जाते हैं, आपकी नाभि कमलके समान है इसलिये लोग आपको पद्मनाभि ३०८ कहते हैं तथा आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनुत्तर ३०९ कहलाते हैं, ॥१३३॥ हे भगवन्, आप्रका यह शरीर माताके पद्माकार गर्भा-शयमें उत्पन्न हुआ था इसलिये आप पद्मयोनि ३१० कहलाते हैं, धर्मरूप जगतुकी उत्पत्तिके कारण होनेसे जगद्योनि ३११ हैं , भव्य जीव तपश्चरण आदिकें द्वारा आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं इसलिये आप इत्य ३१२ कहलाते हैं, इन्द्र आदि देवोंके द्वारा स्तृति करने योग्य हैं इसलिये स्तृत्य ३१३ कहलाते हैं स्तृतियोंके स्वामी होनेसे स्तृतीव्वर ३१४ कहे जाते हैं, स्तवन करनेके योग्य हैं इसलिये स्तवनाई ३१५ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके ईश अर्थात वश करनेवाले स्वामी हैं, इसलिए हृपीकेश ३१६ कहे जाते हैं, आपने जीतने योग्य समस्त मोहादि शत्रुओंको जीत लिया है इसलिये आप जितजेय ३१७ कहलाते हैं, और आप करने योग्य समस्त कियाएं कर चुके हैं, इसलिये कृतकिय ३१८ कहे जाते हैं।।१३४।। आप वारह सभारूप गणके स्वामी होनेसे गणाधिप ३१९ कहलाते हैं, समस्त गणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण गणज्येष्ठ ३२० कहे जाते हैं, तीनों लोकोंमें आप ही गणना करनेके योग्य हैं इसलिये गण्य ३२१ कहलाते हैं पवित्र हैं इसलिये पुण्य ३२२ हैं, समस्त सभामें स्थित जीवोंको कल्याणके मार्गमें आगे छे जानेवाछे हैं इसलिये गणाग्रणी ३२३ कहलाते हैं, गुणोंकी खान हैं इसलिये गुणाकर ३२४ कहे जाते हैं, आप गुणोंके समूह हैं इसिलिये गुणाम्भोधि ३२५ कहलाते हैं, आप गुणोंको जानते हैं इसिलिये गुणज्ञ ३२६ कहे जाते हैं और गुणोंके स्वामी हैं इसलिये गणधर आपको गुणनायक ३२७ कहते हैं ॥१३५॥ गुणोंका आदर करते हैं इसलिये गुणादरी ३२८ कहलाते हैं, सत्त्व, रज, तम अथवा काम, क्रोध आदि वैभाविक गुणोंको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये आप गुणोच्छेदी ३२९ कहे जाते हैं, आप वैभाविक गुणोंसे रहित हैं इसलिये निर्गुण ३३० कहलाते हैं, पवित्र वाणीके धारक हैं इसलिये पुण्यगी ३३१ कहे जाते हैं, गुणोंसे युक्त हैं इसलिये गुण ३३२ कहलाते हैं, शरणमें आये हुए जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये शरण्य ३३३ कहे

म्रगण्यः पुण्यधोर्गुण्यः पुण्यकृत् पुण्यशासनः । धर्मारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ।।१३७।। प्रापापेतो विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मषः । निर्द्वन्द्वो<sup>र</sup> निर्मदः शान्तो निर्मोहो निरुपद्रवः ।।१३८।। निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः । निष्कलङ्को निरस्तैना निर्धृतागा<sup>र</sup> निरास्रवः ।।१३८।। विशालो विपुलज्योतिः स्रतुलोऽचिन्त्यवैभवः । सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुभृत्<sup>र</sup> सुनयतत्त्ववित् ।।१४०।।

जाते हैं, आपके वचन पवित्र हैं इसिलये पूतवाक् ३३४ कहलाते हैं, स्वयं पवित्र हैं इसिलये पूत ३३५ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ हैं इसिलये वरेण्य ३३६ कहलाते हैं और पृण्यके अधिपति हैं इसलिये पुण्यनायक ३३७ कहे जाते हैं।।१३६।। आपकी गणना नहीं हो सकती अर्थात् आप अपरिमित गुणोंके घारक हैं इसिलये अगण्य ३३८ कहलाते हैं, पवित्र बुद्धिके घारक होने से पुण्यधी ३३९ कहे जाते हैं, गुणोंसे सहित हैं इसलिये गुण्य ३४० कहलाते हैं, पुण्यको करनेवाले हैं इसलिये पुण्यकृत् ३४१ कहे जाते हैं, आपका झासन पुण्यरूप अर्थात् पवित्र है इसिलिये आप पुण्यशासन ३४२ माने जाने है, धर्मके उपवन स्वरूप होने से धर्मा-राम ३४३ कहे जाते हैं, आपमें अनेक गुणोंका ग्राम अर्थात् समृह पाया जाता है इसिलये आप गुणग्राम ३४४ कहलाते हैं , आपने शृद्धोपयोगमें लीन होकर पृण्य और पाप दोनोंका निरोध कर दिया है इसलिये आप पुण्यापुण्यनिरोधक ३४५ कहे जाते हैं ।।१३७।। आप हिंसादि पापोंसे रहित हैं इसिलिये पापापेत ३४६ माने गये हैं, आपकी आत्मासे समस्त पाप विगत हो गये हैं इसलिये आप विपापात्मा ३४७ कहे जाते हैं, अधिने पापकर्म नष्ट कर दिये हैं इसलिये विपाप्मा ३४८ कहलाते हैं, आपके समस्त कल्मप अर्थात् राग द्वेष आदि भाव कर्मरूपी मल नष्ट हो चुके हैं इसलिये वीतकरमप ३४९ माने जाते हैं, परिग्रह रहित होनेसे निर्द्वन्द्व ३५० हैं, अहंकारसे रहित होनेके कारण निर्मद ३५१ कहलाते हैं, आपका सोह निकल चुका है, इसलिये आप निर्मोह ३५२ हैं और उपद्रव उपसर्ग आदिसे रहित हैं इसलिये निरुपद्रव ३५३ कहलाते हैं।।१३८।। आपके नेत्रोंके पलक नहीं भपते इसिलये आप निर्निमेष ३५४ कहलाते हैं, आप कवलाहार नहीं करते इसिलये निराहार ३५५ हैं, सांसारिक कियाओंसे रहित हैं इसलिये निष्क्रिय ३५६ हैं, बाधा रहित हैं इस्रालिये निरुपण्लव ३५८ हैं, कलंक रहित होनेसे निष्कलंक ३५९ हैं, आपने समस्त एनस् अर्थात् पापोंको दूर हटा दिया है इसलिये निरस्तैना ३६० कहलाते हैं, समस्त अपराधोंको आपने दूर कर दिया है इसलिये निर्द्धतागस् ३६१ कहे जाते हैं, और कर्मोंके आस्रवसे रहित होनेके कारण निरास्रव ३६२ कहलाते हैं।।१३९।। आप सबसे महान् हैं इसलिये विशाल ३६३ कहे जाते हैं, केवलज्ञानरूपी विशाल ज्योतिको धारण करनेवाले हैं इसलिए विषुलज्योति ३६४ माने जाते हैं, उपमा रहित **होनेसे** अतुल ३६५ हैं, आपका वैभव अचिन्त्य है इसलिये अचिन्त्यवैभव ३६६ कहलाते हैं, आप नवीन कर्मोंका आस्रव रोक कर पूर्ण संवर कर चुके हैं इसलिये सुसंवृत ३६७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिशय सुरक्षित है अथवा मनोगुप्ति आदि गुप्तियोंसे युक्त है इसिलये विद्वान् लोग आपको सुगुप्तात्मा ३६८ कहते हैं, आप समस्त पदार्थोंको अच्छी तरह जानते हैं इसलिये सुभुत् ३६९ कहलाते **है**ं और आप समीचीन नयोंके यथार्थ रहस्**यको जानते हैं** 

१ निष्परिग्रहः । २ निर्ध् ताङगो = इ० । ३ सुष्ठु ज्ञाता । सुभृत् इति पाठान्तरम् ।

एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृद्धः पतिः । भीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतान्तकः ।।१४१।। पिता पितामहः पाता पिवत्रः पावनो गितः । त्राता भिषावरो वर्षो वरदः परमः पुमान् ॥१४२॥ किवः पुराणपुरुषो वर्षीयान् वृषभः पुरुः । प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुर्भुवनैकपितामहः ॥१४३॥ इति महादिशतम् ।

श्रीवृक्षलक्षणः इलक्ष्णो<sup>ण</sup> लक्षण्यः<sup>८</sup> शुभलक्षणः । निरक्षः पुण्डरीकाक्षणः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ।।१४४।।

इसिलये सुनयतत्त्वविद्•३७० कहलाते हैं।।१४०।। आप केवल ज्ञानरूपी एक विद्याको धारणकरनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते हैं, अनेक बड़ी बड़ी विद्याएं धारण करनेसे महा-विद्य ३७२ कहे जाते हैं, प्रत्यक्षज्ञानी होनेसे मुनि ३७३ हैं, सबके स्वामी हैं इसलिये परिवृद्ध ३७४ कहलाते हैं, जगत्के जीवोंकी रक्षा करते हैं इसलिये पति ३७५ हैं, बुद्धिके स्वामी हैं इसलिये घीश ३७६ कहलाते हैं, विद्याओं के भण्डार हैं इसलिये विद्यानिधि ३७७ माने जाते हैं, समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानते हैं इसलिये साक्षी ३७८ कहलाते हैं, मोक्षमार्गको प्रकट करनेवाले हैं इसलिये विनेता ३७९ कहे जाते हैं और यमराज अर्थात् मृत्युको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये विहतान्तक ३८० कहलाते हैं ।।१४१।। आप सब जीवोंकी नरकादि गतियोंसे रक्षा करते हैं इसलिये पिता ३८१ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं इसलिये पितामह ३८२ कहे जाते हैं, सबका पालन करनेसे पाता ३८३ कहलाते हैं, अतिशय शृद्ध हैं इसलिये पवित्र ३८४ कहे जाते हैं, सबको शृद्ध या पवित्र करते हैं इसलिये पावन ३८५ माने जाते हैं , समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप होना चाहते हैं इसलिये आप सबकी गति ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गतिरहित होने-से अगित कहलाते हैं, समस्त जीवोंकी रक्षा करनेसे वाता ३८७ कहलाते हैं जन्म जरा मरण रूपी रोगको नष्ट करनेके लिये उत्तम वैद्य है इसलिये भिषम्वर ३८८ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे वर्य ३८९ हैं, इच्छानुकूल पदार्थोंको प्रदान करते हैं इसलिये वरद ३९० कहलाते हैं, आपकी ज्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ हैं इसलिये परम ३९१ कहे जाते हैं, और आत्मा तथा पर पुरुषोंको पवित्र करनेके कारण पुमान् ३९२ कहलातें हैं ।।१४२।। द्वादशाङ्गका वर्णन करनेवाले हैं इसलिये कवि ३९३ कहलाते हैं, अनादि-काल होनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध हैं इसिलये वर्षीयान् ३९५ कहलाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे ऋषभ ३९६ कहलाते हैं, तीर्थं करोंमें आदिपुरुष होनेसे पुरु ३९७ कहे जाते हैं, आप प्रतिष्ठा अर्थात् सम्मान अथवा स्थिरताके कारण है इसलिये प्रतिष्ठाप्रसव ३९८ कहलाते हैं, समस्त कार्योंके कारण है इसलिये हेतु ३९९ कहे जाते है, और संसारके एकमात्र इसलिये भुवनैकपितामह ४०० कहलाते है, ।।१४३।।

श्रीवृक्षके चिह्नसे चिह्नित है इसिलये श्रीवृक्षलक्षण ४०१ कहे जाते हैं, सूक्ष्मरूप होने से इलक्ष्ण ४०२ कहलाते हैं, लक्षणोंसे अनपेत अर्थात् सिहत है इसिलये लक्षण्य ४०३ कहे जाते हैं, आपके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण विद्यमान है इसिलये शुभलक्षण ४०४ कहलाते हैं, आप समस्त पदार्थोंका निरीक्षण करनेवाले हैं अथवा आप नेत्रेन्द्रियके द्वारा दर्शन किया नहीं करते इसिलये निरीक्ष ४०५ कहलाते हैं, आपके नेत्र पुण्डरीककमलके समान सुन्दर

सिद्धिदः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धातमा सिद्धसार्थनः । बुद्धबोध्यो<sup>र</sup> महाबोधिः वर्धमानो<sup>र</sup> महिधिकः ।।१४५॥ वेदाङ्गो वेदिविद्वेद्यो जातरूपो विदावरः । <sup>\*</sup>वदेवद्यः स्वसंवद्यो विवेदो वदतां वरः ॥१४६॥ स्रनादिनिधनोऽव्यक्तो व्यक्तवाग् व्यक्तशासनः । युगादिकृद् युगाधारो युगादिर्जगदादिजः ॥१४७॥ \*स्रतीन्द्रोऽतीन्द्रियो<sup>६</sup> धोन्द्रो <sup>\*</sup>महेन्द्रोऽतीन्द्रियार्थदृक् । स्रतीन्द्रियोऽहमिन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान्।१४८

हैं इसंछिये आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहलाते हैं, आत्म-गुणोंसे खूब ही परिपुष्ट है इसलिये पुष्कल ४०७ कहे जाते हैं और कमल दलके समान लम्बे नेत्रोंको धारण करने वाले होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ कहे जाते हैं ॥१४४॥ सिद्धिको देनेवाले हैं इसलिये सिद्धिद ४०९ कहलाते हैं, आपके सब संकल्प सिद्ध हो चुके हैं इसलिये सिद्ध संकल्प ४१० कहे जाते हैं, आपकी आत्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुकी है इसलिये सिद्धात्मा ४११ कहलाते हैं, आपको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी मोक्ष-साधन प्राप्त हो चुके है इसलिये आप सिद्धसाधन ४१२ कहलाते है आपने जानने योग्य सब पदार्थींको जान लिया है इसलिये बुद्धबोध्य ४१३ कहे जाते हैं, आपकी रत्नत्रयरूपी विभूति वहत ही प्रशंसनीय है इसलिये .आप महाबोधि ४१४ कहलाते हैं आपके गुण उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं इसलिये आप वर्धमान ४१५ हैं, और बड़ी बड़ी ऋद्वियोंको धारण करने वाले हैं इसलिये महर्द्धिक ४१६ कहलाते हैं।।१४५॥ आप अनुयोगरूपी वेदोंके अंग अर्थात् कारण हैं इसलिये वेदांग ४१७ कहे जाते हैं, वेदको जाननेवाले हैं इसिलये वेदिवत् ४१८ कहलाते हैं, ऋषियोंके द्वारा जाननेके योग्य हैं इसिलये वेद्य ४१९ कहे जाते हैं, आप दिगम्बररूप हैं इसिलये जातरूप ४२० कहे जाते हैं, जाननेवालोंमें श्रेप्ट हैं इसलिये विदांवर ४२१ कहलाते हैं, आगम अथवा केवलज्ञानके द्वारा जानने योग्य है इसलिये वेदवेद्य ४२२ कहे जाते हैं, अनुभवगम्य होनेसे स्वसंवेद्य ४२३ कहलाते हैं, आप तीन प्रकारके वेदोंसे रहित हैं इसलिये विवेद ४२४ कहे जाते हैं और वक्ताओंमें श्रेष्ठ होनेसे वदतांवर ४२५ कहलाते हैं ॥१४६॥ आदि-अन्त रहित होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहे जाते हैं, ज्ञानके द्वारा अत्यन्त स्पष्ट हैं इसलिये व्यक्त ४२७ कहलाते हैं, आपके वचन अतिशय स्पष्ट हैं इसलिये व्यक्तवाक् ४२८ कहे जाते हैं, आपका शासन अत्यन्त स्पष्ट या प्रकट है इसलिये आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते हैं, कर्मभूमिरूपी युगके आदि व्यवस्थापक होनेसे आप युगादिकृत् ४३० कहलाते हैं, युगकी समस्त व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिये युगाधार ४३१ कहे जाते हैं, इस कर्मभ्मिरूप युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिये आप युगादि ४३२ माने जाते हैं और आप जगत्के प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसिलये जगदादिज ४३३ कहलाते हैं ।।१४७।। आपने अपने प्रभाव या ऐश्वर्यसे इन्द्रोंको भी अतिकान्त कर दिया है इसलिये अतीन्द्र ४३४ कहे जाते हैं, इन्द्रियगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४३५ हैं, बुद्धिके स्वामी होनेसे धीन्द्र ४३६ हैं, परम ऐश्वर्यका अनुभव करते हैं इसलिये महेन्द्र ४३७ कहलाते हैं, अतीन्द्रिय (सूक्ष्म-अन्तरित-दूरार्थ) पदार्थोंको देखनेवाले होनेसे अतीन्द्रियार्थदृक् ४३८ कहे जाते हैं, इन्द्रियों से रहित हैं इसलिये अनिन्द्रिय ४३९ कहलाते हैं अहमिन्द्रोंके द्वारा पूजित होनेसे अह-मिन्द्राच्यं ४४० कहे जाते हैं, बड़े बड़े इन्द्रोंके द्वारा पूजित होनेसे महेन्द्रमहित ४४१

१ बोद्धुं योग्यो बोध्यः, बुद्धो बोध्यो यैनासौ । २ वा विशेषेण ऋद्धं समृद्धं मानं प्रमाणं यस्य सः । ३ वेदज्ञापकः । ४ आगमेन ज्ञेयः । ५ अतिशयेनेन्द्रः । ६ इन्द्रियज्ञानमितिकान्तः । ७ पूजाधिपः ।

उद्भवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । स्रगाह्यो गहनं गृह्यं परार्ध्यः परमश्वरः ।।१४६।। स्रनन्ताद्धरनेयाद्धरचिन्त्याद्धः समग्रधोः । प्राग्रघः प्राग्रहरोऽभ्यग्रः प्रत्यग्रोऽग्रघोऽग्रिमोऽग्रजः ।।१४०।। महातपा महातेजा महोदर्को महोदयः । महायशा महाधामा महासत्त्वो महाधृतिः ।।१४१।। महाधैयो महावीयो महासम्पन्महाबतः । महाशक्तिर्महाज्योतिर्महाभूतिर्महाद्युतिः ।।१४२।।

कहलाते हैं और स्वयं सबसे बड़े हैं इसलिये महान् ४४२ कहे जाते हैं।।१४८।। आप समस्त संसारसे बहुत ऊँचे उठे हुए हैं अथवा आपका जन्म संसारमें सबसे उत्कृष्ट है इसिलये उद्भव ४४३ कहलाते हैं, मोक्षके कारण होनेसे कारण ४४४ कहे जाते हैं, शुद्ध भावोंको करते हैं इसलिये कर्ता ४४५ कहलाते हैं, संसाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त होनेसे पारग ४४६ माने जाते हैं, आप भव्यजीवोंको संसाररूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं। इसलिये भवतारक ४४७ कहलाते हैं, आप किसीके भी द्वारा अवगाहन करने योग्य नहीं हैं अर्थात आपके गुणोंको कोई नहीं समभ सकता है इसलिये आप अगाहच ४४८ कहे जाते हैं, आपका स्वरूप अति वय गम्भीर या कठिन है इसलिये गहन ४४९ कहलाते हैं, गुप्तरूप होनेसे गुहच ४५० हैं, सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण परार्ध्य ४५१ हैं और सबसे अधिक समर्थ होनेके कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते हैं, ।।१४९।। आपकी ऋद्धियां अनन्त, अनेय और अचिन्त्य हैं इसिलये आप अनन्तिद्धि ५४३, अमेर्योद्ध ४५४ और अचिन्त्यद्धि ४५५ कहलाते हैं, आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुई है इसलिये आप समग्रधी ४५६ हैं , सबमें मुख्य होनेसे प्राग्या ४५७ हैं , प्रत्येक माङ्गिलिक कार्योंमें सर्वप्रथम आपका स्मरण किया जाता है इसलिये प्राग्रहर ४५८ हैं, लोकका अग्रभाग प्राप्त करनेके सन्मख हैं इसलिये अभ्यग्न ४५९ हैं, आप समस्त लोगोंसे विलक्षण – नृतन हैं इसलिये प्रत्यग्र ४६० कहलाते हैं, सबके स्वामी हैं इसलिये अग्ध्र ४६१ कहे जाते हैं, सबके अग्रेसर होनेसे अग्रिम ४६२ कहलाते हैं और सबसे ज्येष्ठ होनेके कारण अग्रज ४६३ कहे जाते हैं ।।१५०।। आपने बड़ा कठिन तपश्चरण किया है इसिलिये महातपा ४६४ कहलाते हैं, आपका बड़ा भारी तेज चारों ओर फैल रहा है इसलिये आप महातेजा ४६५ हैं, आपकी तपश्चर्याका उदके अर्थात फल बड़ा भारी है इसलिये आप महोदके ४६६ कहलाते हैं, आपका ऐश्वर्य बड़ा भारी है इसलिये आप महोदय ४६७ माने जाते हैं, आपका बड़ा भारी यश चारों ओर फैल रहा है इसलिये आप महायशा ४६८ माने जाते हैं, आप विशाल तेज-प्रताप अथवा ज्ञानके धारक हैं इसलिये महाधामा ४६९ कहलाते हैं, आपकी शक्ति अपार है इसिलये विद्वान लोग आपको महासत्त्व ४७० कहते हैं, और आपका धीरज महान् है इसलिये आप महाधृति ४७१ कहलाते हैं।।१५१।। आप कभी अधीर नहीं होते इसलिये महाधैर्य ४७२ कहे जाते हैं, अनन्त वीर्यके धारक होनेसे महावीर्य ४७३ कहलाते हैं, समवसरणरूप अद्वितीय विभूतिको घारण करनेसे महासंपत् ४७४ माने जाते हैं, अत्यन्त बलवान् होनेसे महाबल ४७५ कहलाते हैं, बड़ी भारी शक्तिक धारक होनेसे महाशक्ति ४७६ माने जाते हैं, अतिशय कान्ति अथवा केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण महाज्योति ४७७ कहलाते हैं, आपका वैभव अपार है इसलिये आपको महाभूति ४७८ कहते हैं और आपके

१ <mark>उद्गतसंसारः।</mark> २ दुःप्रवेश्यः। ३ रहस्यम् । ४ प्राग्याद्यग्रजपर्यंन्ताः श्रेष्ठार्थवाचकाः । **५ महादयः–ल० ।** 

महामितर्महानितिर्महाक्षान्तिर्महोदयः । महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥१४३॥ महामहा<sup>१</sup> महाकीर्तिर्महाकान्तिर्महावपुः । महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥१४४॥ महामहपितः प्राप्तमहाकत्याणपञ्चकः । महाप्रभुर्महाप्रातिहायिशोज्ञो महेश्वरः ॥१४४॥ इति श्रीवृक्षाविज्ञतम् ।

महामुनिर्महामौनी महाध्यानो<sup>र</sup> महादमः । महाक्षमो महाज्ञीलो महायज्ञो महामखः ।।१५६॥ महाव्रतपितर्मह्यो महाकान्तिधरोऽधिपः । महामैत्री महामेयो महोपायो महोमयः ।।१५७॥ महाकार्षणको मन्तार् महामन्त्रो महायतिः । महानादो महाघोषो महेज्यो महसां पितः ।।१५८॥

शरीरकी चुित बड़ी भारी हैं इसिलये आप महाचुित ४७९ कहे जाते हैं ।१५२।। अतिशय बुिद्धमान् हें इसिलये महामित ४८० कहलाते हैं, अतिशय न्यायवान् हैं इसिलये महानीति ४८१ कहे जाते हैं, अतिशय क्षमावान् हैं इसिलये महाक्षान्ति ४८२ माने जाते हैं, अतिशय क्षयालु हैं इसिलये महोदय ४८३ कहलाते हैं, अत्यन्त विवेकवान् होनेसे महाप्राज्ञ ४८४ अत्यन्त भाग्यशाली होनेसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे महानन्द ४८६ और सर्व-श्रेष्ठकिव होनेसे महाकिव ४८७ माने जाते हैं।।१५३।। अत्यन्त तेजस्वी होनेसे महामहा ४८८, विशाल कीर्तिके धारक होनेसे महाकिति ४८९, अद्भुत कान्तिसे युक्त होनेके कारण महाकिति ४९०, उत्तुंगशरीरके होनेसे महावपु ४९१, वड़े दानी होनेसे महादान ४९२, केवलज्ञानी होनेसे महाजान ४९३, बड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके धारक होनेसे महाजान ४९३, बड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े वड़े गुणोंके धारक होनेसे महाजान ४९३, बड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बड़े स्वामी हैं इसिलये महामहपित ४९६ कहलाते हैं, आपने गर्भ आदि पांच महाकल्याणको प्राप्त किया है इसिलये महाप्रभु ४९८ कहलाते हैं, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहार्योक स्वामी हैं इसिलये महाप्रभु ४९८ कहलाते हैं, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहार्योक स्वामी हैं इसिलये महाप्रभु ४९८ कहलाते हैं, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहार्योक स्वामी हैं इसिलये महाप्रातिहार्योको ४९९ कहे जाते है और आप सब देवोंके अधीश्वर हैं इसिलये महेश्वर ५०० कहलाते हैं।।१५५।।

सब मुनियों में उत्तम होनेसे महामुनि ५०१, वचनालाप रहित होनेसे महामौनी ५,२, शुक्लध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यानी ५०३, अतिशय जितेन्द्रिय होनेसे महादम ५०४, अतिशय समर्थ अथवा शान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीलसे युक्त होनेके कारण महाशील ५०६ और तपश्चरणरूपी अग्निमें कर्मरूपी हिवके होम करनेसे महायज्ञ ५०७ और अतिशय पूज्य होनेके कारण महामख ५०८ कहलाते हैं ॥१५६॥ पांच महाव्रतोंके स्वामी होनेसे महाव्रतपित ५०९, जगत्पूज्य होनेसे महच ५१०, विशाल कान्तके धारक होनेसे महाकान्तिधर ५११, सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोंके साथ मैत्रीभाव रखनेसे महामैत्रीमय ५१३, अपिरिमित गुणोंके धारक होनेसे अमेय ५१४, मोक्षके उत्तमोत्तम उपायोंसे सिहत होनेके कारण महोपाय ५१५ और तेज:स्वरूप होनेसे महोमय ५१६ कहलाते हैं ॥१५७॥ अत्यन्त दयालु होनेसे महाकार्रणिक ५१७, सब पदार्थोंको जाननेसे मंता ५१८ अनेक मंत्रोंके स्वामी होनेसे महामन्त्र ५१९, यित्योंमे श्रेष्ठ होनेसे महायित ५२०, गम्भीर दिव्यध्विके धारक होनेसे महानाद ५२१, दिव्यध्विनका गंभीर उच्चारण होनेके कारण महाघोष ५२२, बड़ी बड़ी पूजाओंके अधिकारी होनेसे महेज्य ५२३ और समस्त तेज

१ महातेजाः । २ महामहास्यपूजापितः । ३ ध्यानी-ल० । ४ महापूजः । ५ पूज्यः । ६ उत्कृष्टबोधः । ७ महाकरुणया चरतीति । ८ ज्ञाता ।

पैमहाध्वरथरो घुर्यो<sup>र</sup> महौदार्यो महिष्ठवाक् । महात्मा महसा **षाम महर्षिमिहितोवयः ।।१४६॥** महाक्लेशाङकुशः शूरो <sup>३</sup>महाभूतपितर्गुरुः । महापराक्रमोऽनन्तो महाक्रोघिरपुर्वशी ।।१६०॥ महाभवाब्धिसन्तारो महामोहाद्विसूदनः । महापुणाकरः क्षान्तो महायोगीश्वरः शमी ।।१६१॥ महाध्यानपितध्यत्तिमहाधर्मा महाव्रतः । भहाकर्मारिहात्मज्ञो महादेवो महेशिता ।।१६२॥ सर्वक्लेशापहः साधुः सर्वदोषहरो हरः । ग्रसङस्ययोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ।।१६३॥ सर्वयोगीश्वरोऽचिन्त्यः श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । । वान्तात्मा विष्टरश्रवाः ।।१६४॥

अथवा प्रतापके स्वामी होनेसे महसांपति ५२४ कहलाते हैं ।।१५८।। ज्ञानरूपी विशाल यज्ञके घारक होनेसे महाध्वरघर ५२५, कर्मभूमिका समस्त भार संभालने अथवा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण धुर्य ५२६, अतिशय उदार होनेसे महौदार्य ५२७, श्रेष्ठ वचनोंसे युक्त होनेके कारण महेष्ठवाक् ५२८, महान् आत्माके धारक होनेसे महात्मा ५२९, समस्त तेजके स्थान होनेसे महसांधाम ५३०, ऋषियोंमें प्रधान होनेसे महर्षि ५३१, और प्रशस्त जन्मके धारक होनेसे महितोदय ५३२ कहलाते हैं ।।१५९।। वड़े बड़े क्लेशोंको नष्ट करनेके लिये अंकुशके समान हैं इसलिये महाक्लेशांकुश ५३३ कहलाते हैं, कर्मरूपी शत्रुओंका क्षय करनेमें शूरवीर हैं इसलिये शुर ५३४ कहे जाते हैं, गणधर आदि बड़े-बड़े प्राणियों के स्वामी हैं इसलिये महाभ्तपति ५३५ कहे जाते हैं, तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ हैं इस्लिये गुरु ५३६ कहलाते हैं, विशाल पराक्रमके धारक हैं इस्लिये महापराक्रम ५३७ कहे जाते हैं, अन्त रहित होनेसे अनन्त ५३८ हैं, कोधके बड़े भारी शत्रु होनेसे महाकोधरिपु ५३९ कहे जाते हैं और समस्त इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे वशी ५४० कहलाते हैं ।।१६०।। संसाररूपी महासमुद्रसे पार कर देनेके कारण महाभवाब्धिसंतारी ५४१ मोहरूपी महाचल-के भेदन करनेसे महामोहाद्रिसूदन ५४२, सम्यग्दर्शन आदि बड़े बड़े गुणोंकी खान होनेसे महागुणाकर ५४३, क्रोधादि कषायोंको जीत लेनेसे क्षान्त ५४४, बड़े बड़े योगियों-मुनियोंके स्वामी होनेसे महायोगीक्वर ५४५ और अतिशय शान्त परिणामी होनेसे शमी ५४६ कहलाते हैं।।१६१।। शुक्लध्यानरूपी महाध्यानके स्वामी होनेसे महाध्यानपति ५४७, अहिसारूपी महाधर्मका ध्यान करनेसे ध्यातमहाधर्म ५४८, महाव्रतींको धारण करनेसे महाव्रत ५४९, कर्मरूपी महाशत्रुओंको नष्ट करनेसे महाकर्मारिहा ५५०, आत्म स्वरूपके जानकार होनेसे आत्मज्ञ ५५१, सब देवोंमें प्रधान होनेसे महादेव ५५२, और महान् सामर्थ्यसे सहित होनेके कारण महेशिता ५५३, कहलाते हैं।।१६२।। सब प्रकारके क्लेशोंको दूर करनेसे सर्वक्लेशापह ५५४, आत्मकल्याण सिद्धि करनेसे साधु ५५५, समस्त दोषोंको दूर करनेसे सर्वदोषहर ५५६, समस्त पापोंको नष्ट करनेके कारण हर ५५७, असंख्यात गुणोंको धारण करनेसे असंख्येय ५५८, अपरिमित शक्तिको धारण करनेसे अप्रमेयात्मा ५५९, शान्तस्वरूप होनेसे शमात्मा ५६०, और उत्तमशान्तिकी खान होनेसे प्रशमाकर ५६१ कहलाते हैं ।।१६३।। सब मुनियोंके स्वामी होनेसे सर्वयोगीइवर ५६२, किसीके चिन्तवनमें न आनेसे अचिन्त्य ५६३, भावश्रुतरूप होनेसे श्रुतात्मा ५६४, तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंको जाननेसे विष्टरश्रवा ५६५, मनको वश करनेसे दान्तात्मा ५६६, संयमरूप तीर्थके स्वामी होनेके कारण दमतीर्थेश ५६७, योगमय

**१ महायज्ञधा**री । २ धुरन्धरः । ३ गणधरचक्रधरादीनामीशः । ४ नाशकः । ५ शत्रुघ्नः । **६ विष्टं प्रवेशं रा**ति ददातीति विष्टरं विष्टरं श्रवो ज्ञानं यस्य सः । ७ शिक्षितात्मा ।

प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः । प्रक्षीणबन्धः कामारिः क्षेमकृत् क्षेमशासनः ॥१६५॥ ेप्रणवः प्रणतः प्राणः प्राणवः प्राण<sup>३</sup>तेश्वरः ।प्रमाणं प्रणि धिर्दक्षो दक्षि णोऽध्वर्यु रेप्टवरः ॥१६६॥ प्रानन्दो नन्दने नन्दो वन्दोऽनिन्द्योऽभिनन्दनः ।कामहा १० कामदः काम्यः कामधेनुररिञ्जयः ॥१६७॥ इति महामुन्यादिशतम् ।

<sup>रर</sup>त्रसंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वैकृतान्तकृत्<sup>रः</sup> । <sup>र३</sup>ग्रन्तकृत् कान्तगु कान्तिश्चिन्तामणिरभोष्टदः ॥१६८॥ श्रजितो जितकामारिः श्रमितोमितशासनः । जितकोषो जितामित्रो जितकलेशो जितान्तकः ॥१६६॥

होनेसे योगात्मा ५६८, और ज्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसर्वग ५६९ कहलाते हैं ।।१६४।। एकाग्रतासे आत्माका ध्यान करने अथवा तीनों लोकोंमें प्रमुख होनेसे प्रधान ५७०, ज्ञानस्वरूप होनेसे आत्मा ५७१, प्रकृष्ट कार्योंके होनेसे प्रकृति ५७२, उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक होनेसे परम ५७३, उत्कृष्ट उदय अर्थात् जन्म या वैभवको धारण करनेसे पर-मोदय ५७४, कर्मबन्धनके क्षीण हो जानेसे प्रक्षीणवन्ध ५७५, कत्मदेव अथवा विषयाभिलाषाके शत्रु होनेसे कामारि ५७६, कल्याणकारी होनेसे क्षेमकृत् ५७७ और मंगलमय उपदेशके देनेसे क्षेमशासन ५७८ कहलाते हैं ।।१६५।। ओंकाररूप होनेसे प्रणव ५७९, स्नेहरूप होने अथवा भव्य जीवोंको इष्टस्थानके प्राप्त करानेसे प्रणत ५८०, जगतुको जीवित रखनेसे प्राण ५८१, सब जीवोंके प्राणदाता अर्थात रक्षक होनेसे प्राणद ५८२, नम्रीभृत भव्य जनों-के स्वामी होनेसे प्रणतेश्वर ५८३, प्रमाण अर्थात् ज्ञानमय होनेसे प्रमाण ५८४, अनन्तज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियोंके स्वामी होनेसे प्रणिधि ५८५, समर्थ अथवा प्रवीण होनेसे दक्ष ५८६, सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्वर्यु ५८८ और समीचीन मार्गके प्रदर्शक होनेसे अध्वर ५८९क हळाते हैं ।।१६६।। सदा सुखरूप होनेसे आनन्द ५९०, सबको आनन्द देनेसे नन्दन ५९१, सदा समृद्धिमान् होते रहनेसे नन्द ५९२, इन्द्र आदिके द्वारा वन्दना करने योग्य होनेसे वन्द्य ५९३, निन्दारहित होनेसे अनिन्द्य ५९४, प्रशंसनीय होनेसे अभिनन्दन ५९५, कामदेवको नष्ट करनेसे कामहा ५९६, अभिलिपित पदार्थोंको देनेसे कामद ५९७, अत्यन्त मनोहर अथवा सबके द्वारा चाहनेके योग्य होनेंसे काम्य ५९८, सबके मनोरथ पूर्ण करनेसे कामधेनु ५९९ और कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेसे अरिजय ६०० कहलाते हैं ॥१६७॥

किसी अन्यके द्वारा संस्कृत हुए बिना ही उत्तम संस्कारोंको धारण करनेसे असंस्कृत-मुसंस्कार ६०१, स्वाभाविक होनेसे प्राकृत ६०२, रागादि विकारोंका नाश करनेसे वैकृतान्तकृत् ६०३, अन्त अर्थात् धर्म अथवा जन्ममरणरूप संसारका अवसान करनेवाले होनेसे अन्तकृत् ६०४, सुन्दर कान्ति, वचन अथवा इन्द्रियोंके धारक होनेसे कान्तगु ६०५, अत्यन्त सुन्दर होनेसे कान्त ६०६, इच्छित पदार्थ देनेसे चिन्तामणि ६०७, और भव्यजीवोंके लिये अभीष्ट—स्वर्ग मोक्षके देनेसे अभीष्टद ६०८ कहलाते हैं।।१६८।। किसीक द्वारा जीते नहीं जा सकनेके कारण अजित ६०९, कामरूप शत्रुको जीतनेसे जितकामारि ६१०, अवधिरहित होनेके कारण अमित ६११, अनुपम धर्मका उपदेश देनेसे अमितशासन ६१२, कोधको जीतनेसे जितकोध ६१३, शत्रुओंको जीत लेनेसे जितामित्र ६१४,

१ परा उत्कृष्ट मा लक्ष्मीर्यस्य सः परमः । २ ओंकारः । ३ प्रकर्षेणानतामीश्वरः । प्रणतेश्वरः-ब०, अ०, प०, स०, द०, ल०, इ० । ४ चारः । ५ ऋजुः । ६ होता । ७ नन्दयतीति नन्दनः । म् वर्षमानः । ६ अभिनन्दयतीति । १० कामं हन्तीति । ११ असंस्कृतसुसंस्कारोऽप्राकृतो— ल० । १२ विकारस्य नाशकारी । १३ अन्तं नाशं कृततीति । जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः ।।१७०।। नाभेयो नाभिजोऽजातः सुव्रतो मनुष्तमः । ग्रभेद्योऽनत्य'योऽनाश्वा निध्कोऽधिगुष्टः सुधीः ।।१७१॥ सुमेधा विक्रमी स्वामो दुराधर्षो निष्टत्युकः । विशिष्टः शिष्टम्भुक् शिष्टः प्रत्ययः कामनो उनघः ।१७२। क्षेमी क्षेमङ्करोऽक्षय्यः क्षेमधर्मपतिः क्षमी । ग्रग्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निष्तत्तरः ॥१७३॥ सुकृती धार्वु रिज्यार्हः सुनयश्चतुराननः । श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्रश्चतुरास्यश्चतुर्म् खः ॥१७४॥

क्लेशोंको जीत लेनेसे जितक्लेश ६१५ और यमराजको जीत लेनेसे जितान्तक ६१६ कहे जाते हैं।।१६९।। कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके धारक होनेसे परमानन्द ६१८, मुनियोंके नाथ होनेसे मुनीन्द्र ६१९, दुन्द्रिभके समान गंभीर ध्वितसे युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ६२०, बड़े बड़े इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय होनेसे महेन्द्रवन्द्य ६२१, योगियोंके स्वामी होनेसे योगीन्द्र ६२२, यतियोंके अधिपति होनेसे यतीन्द्र ६२३ और नाभिमहाराजके पुत्र होनेसे नाभिनन्दन ६२४ कहलाते हैं ।।१७०।। नाभिराजाकी सन्तान होनेसे नाभेय ६२५, नाभिमहाराजसे उत्पन्न होनेके कारण नाभिज ६२६, द्रव्या-र्थिक नयकी अपेक्षा जन्मरहित होनेसे अजात ६२७, उत्तम व्रतींके धारक होनेसे सुव्रत ६२८, कर्मभिमकी समस्त व्यवस्था वताने अथवा मनन-ज्ञानरूप होनेसे मनु ६२९, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम ६३०, किसीके द्वारा भेदन करने योग्य न होनेसे अभेद्य ६३१, विनाशरिहत होनेसे अनत्यय ६३२, तपश्चरण करनेसे अनाश्वान् ६३३, सबमें श्रेष्ठ होने वास्तविक सख प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, श्रेप्ठ गुरु होनेसे अधिगुरु ६३५ और उत्तम वचनोंके धारक होनेसे सुधी ६३६ कहलाते हैं।। १७१।। उत्तम बुद्धि होनेसे सुमेधा ६३७, पराक्रमी होनेसे विक्रमी ६३८, सबके अधिपति होनेसे स्वामी ६३९, किसीके द्वारा अनादर हिंसा अथवा निवारण आदि नहीं किये जा सकनेके कारण दूराधर्ष ६४०, सांसारिक विषयोंकी उत्कण्ठासे रहित होनेके कारण निरुत्सुक ६४१, विशेषरूप होनेसे विशिष्ट ६४२, शिष्ट पुरुषोंका पालन करनेसे शिष्टभुक् ६४३, सदाचारपूर्ण होनेसे शिष्ट ६४४, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६४५, मनोहर होनेसे कामन ६४६ और पापरहित होनेसे अनघ ६४७ कहलाते हैं।।१७२।। कल्याणसे युक्त होनेके कारण क्षेमी ६४८, भव्य जीवोंका कल्याण करनेसे क्षेमंकर ६४९, क्षयरहित होनेसे अक्षय ६५०, कल्याणकारी धर्मके स्वामी होनेसे क्षेमधर्मपति ६५१, क्षमासे युक्त होनेके कारण क्षमी ६५२, अल्पज्ञानियोंके ग्रहणमें न आनेसे अग्राहच ६५३, सम्यग्ज्ञानके द्वारा ग्रहण करनेके योग्य होनेसे ज्ञाननिग्राहच ६५४, ध्यानके द्वारा जाने जा सकनेके कारण ज्ञान-गम्य ६५५ और सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण निरुत्तर ६५६ हैं।।१७३।। पुण्यवान् होनेसे सुकृती ६५७, शब्दोंके उत्पादक होनेसे धातु ६५८, पूजाके योग्य होनेसे इज्यार्ह ६५९, समीचीन नयोंसे सहित होनेके कारण सुनय ६६०, लक्ष्मीके निवास होनेसे श्रीनिवास ६६१, और समवसरणमें अतिशय विशेषसे चारों ओर मुख दिखनेके कारण चतुरानन ६६२, चतुर्वक्त्र ६६३, चतुरास्य ६६४, और चतुर्मुख ६६५ कहलाते हैं।।१७४।।

१ नाशरहितः । 'दिष्टान्तः प्रत्ययोऽत्ययः' इत्यभिधानात् । २ अनशनव्रती । ३ सुगीः – ल०, इ०, अ०, प०, स०। ४ धृष्टः । ५ विशिष्यत इति । ६ शिष्टपालकः । ७ कमनीयः । ५ ज्ञानेन निश्चयेन ग्राह्यः । ६ शब्दयोनिः ।

सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशासनः । सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्यपरायणः ॥१७४॥ स्थेयान् स्थवीयान्ते दीयान् दवीयान् दूरदर्शनः । ग्रणोरणीयाननणुर्गु हराद्यो गरीयसाम् ॥१७६॥ सदायोगः सदाभोगः सदान्दः सदाशिवः । सदागितः सदासौख्यः सदाविद्यः सदोदयः ॥१७७॥ सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत् । सुगुप्तो गुप्तिभृद् गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्वरः ॥१७५॥ इति ग्रसंस्कृतादिशतम् ।

बृहद्बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिषणो घीमान् शेमुषीशो गिरां पतिः ॥१७६॥ नैकरूपो नयोत्तुङ्गो नैकात्मा नैकधर्मकृत् । स्रविज्ञेयोऽप्रतक्यात्मा कृतज्ञः "कृतलक्षणः ॥१८०॥

सत्य-स्वरूप होनेसे सत्यात्मा ६६६, यथार्थ विज्ञानसे सहित होनेके कारण सत्य विज्ञान ६६७, सत्यवचन होनेसे सत्यवाक् ६६८, सत्यधर्मका उपदेश देनेसे सत्यशासन ६६९, सत्य आशीर्वाद होनेसे मत्याशी, ६७०, सत्यप्रतिज्ञ होनेसे सत्यसंधान ६७१, सत्यरूप होनेसे सत्य ६७२, और सत्यमें ही निरन्तर तत्पर रहनेसे सत्यपरायण ६७३ कहलाते हैं।।१७५।। अत्यन्त स्थिर होनेसे स्थेयान् ६७४, अतिशय स्थूल होनेसे स्थवीयान् ६७५, भक्तोंके समीपवर्ती होनेसे नेदीयान् ६७६, पापोंसे दूर रहनेके कारण दवीयान् ६७७, दूरसे ही दर्शन होनेके कारण दूरदर्शन ६७८, परमाणुसे भी सूक्ष्म होनेके कारण अणो:अणीयान् ६७९, अणुरूप र्न होनेसे अनणु ६८० और गुरुओंमें भी श्रेष्ठ गुरु होने से गरीयसामाद्य# गुरु ६८१ कहळाते हैं ।।१७६।। सदा योगरूप होनेसे सदायोग ६८२, सदा आनन्दके भोक्ता होनेसे सदाभोग ६८३, सदा संतुष्ट रहनेसे सदातृष्त ६८४, सदा कल्याणरूप रहनेसे सदा शिव ६८५, सदा ज्ञानरूप रहनेसे सदागित ६८६, सदा सुखरूप रहनेसे सदासौस्य ६८७, सदा केवलज्ञानरूपी विद्यासे युक्त होनेके कारण सदाविद्य ६८८ और सदा उदयरूप रहनेसें सदोदय ६८९ माने जाते हैं ।।१७७।। उत्तमध्विन होनेसे सुघोष ६९०, सुन्दर मुख होनेसे सुमुख ६९१, शान्तरूप होनेसे सौम्य ६९२, सब जीवोंको सुखदायी होनेसे सुखद ६९३, सबका हित करनेसे सुहित ६९४, उत्तम हृदय होनेसे सुहृत् ६९५, सुरक्षित अथवा मिथ्यादृष्टियोंके लिये गूढ़ होनेसे सुगुष्त ६९६, गुष्तियोंको धारण करनेसे गुष्तिभृत् ६९७, सबके रक्षक होनेसे गोप्ता ६९८, तीनों लोकोंका साक्षात्कार करनेसे लोकाध्यक्ष ६९९, और इन्द्रियविजयरूपी दमके स्वामी होनेसे दमेश्वर ७०० कहलाते हैं।१७८।।

इन्द्रोंके गुरु होनेसे बृहद्बृहस्पति ७०१, प्रशस्त वचनोंके धारक होनेसे वाग्मी ७०२, वचनोंके स्वामी होनेसे वाचस्पति ७०३, उत्कृष्ट बृद्धिके धारक होनेसे उदारधी ७०४, मनन शक्तिसे युक्त होनेके कारण मनीषी ७०५, चातुर्यपूर्ण बृद्धिसे सिहत होनेके कारण धिषण ७०६, धारए पटु बृद्धिसे सिहत होनेके कारण धीमान् ७०७, बृद्धिके स्वामी होनेसे शेमुषीश ७०८, और सब प्रकारके वचनोंके स्वामी होनेसे गिरांपित ७०९, कहलाते हैं ॥१७९॥ अनेकरूप होनेसे नैकरूप ७१०, नयोंके द्वारा उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होनेसे नयोत्तुङ्ग ७११, अनेक गुणोंको धारण करनेसे नैकात्मा ७१२, वस्तुके अनेक धर्मोंका उपदेश देनेसे नैकधर्मकृत् ७१३, साधारण पुरुषोंके द्वारा जाननेके अयोग्य होनेसे अविज्ञेय ७१४,

१ सत्यप्रतिज्ञ । २ स्थिरतरः । ३ स्थूलतरः । ४ समीपस्थः । ५ दूरस्<mark>थः । ६ रक्षकः ।</mark> ७ सम्पूर्णलक्षणः ।

क्षयहांपर 'गरीयसामाद्य' और गरीयसा गुरु' इस प्रकार दो नाम भी निकलते हैं परन्तु इस पक्षमें ६२७ और ६२८ इन दो नामोंके स्थानमें 'जातसुद्रत' ऐसा एक नाम माना जाता है।

# पञ्जिबशतित्मं पर्व

ज्ञातगर्भी दयागर्भी रत्नगर्भः प्रभास्वरः । पद्मगर्भी जगद्गर्भी हेमगर्भः सुदर्शनः ।।१८१।। लक्ष्मीवास्त्रिदशाध्यक्षो द्रढीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञाङ्गो धीरो गम्भीरशासनः ।।१८२॥ धर्मयूपो दयायागो धर्मने मिर्मु नीश्वरः । धर्मचकायुधो देवः कर्महा धर्मघोषणः ॥१८३॥ ध्रमोघवागमोघाज्ञो निर्मलोऽमोघशासनः । सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः समाहितः ॥१८४॥ सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । य्रलेपो निष्कलङ्कात्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥१८४॥ वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । प्रशान्तोऽनन्तं धार्माधर्मङ्गलं मिलहानघः ॥१८६॥

तर्क-वितर्करहित स्वरूपसे युक्त होनेके कारण अप्रतक्यीतमा ७१५, समस्त कृत्य जाननेसे कृतज्ञ ७१६ और समस्त पदार्थींका लक्षणस्वरूप बतलानेसे कृतलक्षण ७१७ कहलाते हैं ।।१८०।। अन्तरङ्गमें ज्ञान होनेसे ज्ञानगर्भ ७१८, दयालुहृदय होनेसे दयागर्भ ७१९, रत्नत्रयसे युक्त होनेके कारण अथवा गर्भ कल्याणके समय रानमयी वृष्टि होनेसे रत्नगर्भ ७२०, देदीप्यमान होनेसे प्रभास्वर ७२१, कमलाकार गर्भाशयमें स्थित होनेके कारण पद्मगर्भ ७२२, ज्ञानके भीतर समस्त जगत्के प्रतिबिम्बित होनेसे जगद्गर्भ ७२३, गर्भ-वासके समय पृथिवीके सुवर्णमय होजाने अथवा सुवर्णमय वृष्टि होनेसे हेमगर्भ ७२४ और सुन्दर दर्शन होनेसे मुदर्शन ७२५ कहलाते हैं ।।१८१।। अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग लक्ष्मीसे युक्त होनेके कारण लक्ष्मीवान् ७२६, देवोंके स्वामी होनेसे त्रिदशाध्यक्ष ७२७, अत्यन्त दृढ होनेसे द्रढीयान् ७२८, सबके स्वामी होनेसे इन ७२९, सामर्थ्यशाली होनेसे ईशिता ७३०, भव्यजीवोंका मनहरण करनेसे मनोहर ७३१, सुन्दर अंगोंके धारक होनेसे मनोज्ञाङ्क ७३२, धर्यवान् होनेसे धीर ७३३ और शासनकी गम्भीरता से गम्भीरशासन ७३४ कहलाते हैं ।।१८२।। धर्मके स्तम्भरूप होनेसे धर्मयुप ७३५, दयारूप यज्ञके करनेवाले होनेसे दयायाग ७३६, धर्मरूपी रथकी चक्रधारा होनेसे धर्मनेमि ७३७, मुनियोंके स्वामी-होनेसे मुनीश्वर ७३८, धर्मचकरूपी शस्त्रके धारक होनेसे धर्मचकायुध ७३९, आत्मगुणोंमें कीड़ा करनेसे देव ७४०, कर्मीका नाश करनेसे कर्महा ७४१, और धर्मका उपदेश देनेसे धर्मघोषण ७४२ कहलाते हैं ।।१८३।। आपके वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते इसलिये अमोघ वाक् ७४३, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती इसलिये अमोघाज्ञ ७४४, मल रहित हैं इसलिये निर्मल ७४५, आपका शासन सदा सफल रहता है इसलिये अमोघशासन ७४६, सुन्दर रूपके धारक हैं इसलिये सुरूप ७४७, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त हैं इसलिये सुभग ७४८, आपने पर पदार्थोंका त्याग कर दिया है इसलिये त्यागी ७४९, सिद्धान्त, समय अथवा आचारके ज्ञाता हैं इसलिये समयज्ञ ७५० और समाधानरूप हैं इसलिये समाहित ७५१ कहलाते हैं ॥१८४॥

सुखपूर्वक स्थित रहनेसे सुस्थित ७५२, आरोग्य अथवा आत्मस्वरूपकी निश्चलताको प्राप्त होनेसे स्वास्थ्यभाक् ७५३, आत्मस्वरूपमें स्थित होनेसे स्वस्थ ७५४, कर्मरूप रजसे रहित होनेके कारण नीरजस्क ७५५, सांसारिक उत्सवोंसे रहित होनेके कारण निरुद्धव ७५६, कर्मरूपी लेपसे रहित होनेके कारण अलेप ७५७, कलङ्करहित आत्मासे युक्त होनेके कारण निष्कलं-कात्मा ७५८, राग आदि दोषोंसे रहित होने के कारण वीतराग ७५९ और सांसारिक विषयोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण गतस्पृह ७६० कहलाते हैं ॥१८५॥ आपने इन्द्रियोंको वश कर लिया है इसलिये वश्येन्द्रिय ७६१ कहलाते हैं आपकी आत्मा कर्मबन्धनसे

१ मनोज्ञाहीं - इ०। २ उत्कृष्टो धवः उद्धवः उद्धवः निःकृन्तो निरुद्धवः । ३ अनन्ततेजाः । ४ मलंपापं हन्तीति । श्रनीदृगुपमाभूतो दिष्टि'र्देव'मगोचरः । श्रमूर्तो मूर्तिमानेको नैकी नानैकतत्त्व'दृक् ॥१८८॥ श्रध्या'त्मगम्यो गम्यात्मा योगविद् योगिवन्दितः । सर्वत्रगः सदाभावी' त्रिकालविषयार्थंदृक् ॥१८८॥ शंकरः शंवदो दान्तो' दमो क्षान्तिपरायणः । श्रधिपः परमानन्दः परात्मज्ञः परापरः ॥१८६॥ त्रिजगद्वत्लभोऽभ्यर्च्यस्त्रिजगन्मङ्गलोदयः । त्रिजगत्पतिपूज्याङ्गध्रिस्त्रिलोकाग्रशिखामणिः ॥१६०॥ इति बृहदादिशतम् ।

छूट गई है इसलिये विमुक्तात्मा ७६२ कहे जाते हैं, आपका कोई भी शत्रु या प्रतिद्वन्द्वी नहीं है इसलिये निःसपत्न ७६३ कहलाते हैं, इन्द्रियोंको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय ७६४ कहे जाते हैं, अत्यन्त शान्त होने से प्रशान्त ७६५ हैं, अनन्ततेजके धारक ऋषि होनेसे अनन्त धार्माष ७६६ हैं, मंगलरूप होनेसे मङ्गल ७६७ हैं, मलको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये मलहा ७६८ कहलाते हैं और व्यसन अथवा दु:खसे रहित हैं इसलिये अनघ ७६९ कहे जाते हैं\* ।।१८६।। आपके समान अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनीदक् ७७० कहलाते हैं, सबके लिये उपमा देने योग्य हैं इसलिये उपमाभूत ७७१ कहे जाते हैं, सब जीवोंके भाग्यस्वरूप होनेके कारण दिष्टि ७७२ और दैव ७७३ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके द्वारा जाने नहीं जो सकते अथवा केवलज्ञान होनेके बाद ही आप गो अर्थात् पृथिवीपर विहार नहीं करते किन्तु आकाशमे गमन करते हैं इसिलये अगोचर ७७४ कहें जाते हैं, रूप रस गन्ध स्पर्शसे रहित होनेके कारण अमूर्त ७७५ हैं, शरीरसहित हैं इसलिये मूर्तिमान् ७७६ कहलाते हैं, अद्वितीय हैं इसलिये एक ७७७ कहे जाते हैं, अनेक गुणोंसे सहित हैं इसलिये नैक ७७८ कहलाते हैं और आत्माको छोड़कर आप अन्य अनेक पदार्थोंको नहीं देखते – उनमें तल्लीन नहीं होते इसिलये नानैकतत्त्वदृक् ७७९ कहे जाते हैं ।।१८७।। अध्यात्मशास्त्रोंके द्वारा जानने योग्य होनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्यादिष्ट जीवोंके जानने योग्य न होनेसे अगम्यात्मा ७८१, योगके जानकार होनेसे योगविद ७८२, योगियोंके द्वारा वन्दना किये जानेसे योगिवन्दित ७८३ क्वेवल ज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त होनेसे सर्वत्रग ७८४, सदा विद्यमान रहनेसे सदाभावी ७८५, और त्रिकालविषयक समस्त पदार्थोंको देखनेसे त्रिकालविषयार्थदृक् ७८६ कहलाते हैं, ॥१८८॥ सबको सूखके करने-वाले होनेसे शंकर ७८७, सुखके बतलानेवाले होनेसे शंबद ७८८, मनको वश करनेसे दान्त ७८९, इन्द्रियोंका दमन करनेसे दमी ७९०, क्षमा धारण करनेमें तत्पर होनेसे क्षान्ति-परायण ७९१, सबके स्वामी होनेसे अधिप ७९२, उत्कृष्ट आनन्दरूप होनेसे परमानन्द ७९३, उत्कृष्ट अथवा पर और निजकी आत्माको जाननेसे परात्मज्ञ ७९४, और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ होनेके कारण परात्पर ७९५ कहलाते हैं ।।१८९।। तीनों लोकोंके प्रिय अथवा स्वामी होनेसे त्रिजगद्दल्लभ ७९६, पूजनीय होनेसे अभ्यर्च्य ७९७, तीनों लोकोंमें मंगल-दाता होनेसे त्रिजगन्मगलोदय ७९८, तीनों लोकोंके इन्द्रों द्वारा पूजनीय चरणोंसे युक्त होनेके कारण त्रिजगत्पतिपूज्याङघा ७९९ और कुछ समयके बाद तीनों लोकोंके अग्रभागपर चुड़ामणिके समान विराजमान होनेके कारण त्रिलोकाग्रशिखामणि ८०० कह-

१ प्रमाणानुपातिनी मतिः। २ स्तुत्यम्। ३ अनेकैकतत्त्वदर्शी। ४ <mark>ध्यानगोचरः।</mark> ५ नित्याभिप्रायवान्। ६ दमितः। ७ सार्वकालीनः। परात्परः– ल०।

<sup>#</sup>यद्यपि ६४७ वां नाम भी अनघ है इस्लिये ७६६ वां अनघ नाम पुनरुक्त सा मालूम होता है परन्तु अघ शब्दके 'अघं तु व्यसने दुःखे दुरिते च नपुंसकम्' अनेक अर्थ होनेसे पुनरुक्तिका दोष दूर हो जाता है।

त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दृढवतः । सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकिक'सारथिः ।।१६१॥ पुराणः पुरुषः पूर्वः कृतपूर्वाङ्गगविस्तरः । श्रादिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता ।।१६२॥ युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः । कल्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः ।।१६३॥ कल्याणप्रकृतिर्दीप्र'कल्याणात्मा विकल्मषः । विकलङ्कः कलातीतः कलिलघ्नः कलाधरः ।।१६४॥ देवदेवो जगन्नाथो जगद्बन्धुर्जगिद्वभुः । जगद्धितेषी लोकज्ञः सर्वगो जगद्यगः ।।१६४॥ चराचरगुरुगोंच्यो गूढात्मा गूढांगोचरः । सद्योजातः प्रकाशतमा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः ।।१६६॥

लाते हैं ।।१९०।। तीनों कालसम्बन्धी समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं इसलिये त्रिकालदर्शी ८०१, लोकोंके स्वामी होनेसे लोकेश ८०२, समस्त लोगोंके पोपक या रक्षक होनेसे लोकघाता ८०३, व्रतोंको स्थिर रखनेसे दृढवत ८०४, सब लोकोंसे श्रेष्ट होनेके कारण सर्वलोकातिग ८०५, पूजाके योग्य होनेसे पूज्य ८०६, और सब लोगोंको मुख्यरूपसे अभीष्ट स्थान तक पहुँचानेमें समर्थ होनेसे सर्वलोकैकसारिथ ८०७ कहलाते हैं।।१९१॥ सबसे प्राचीन होनेसे पुराण ८०८, आत्माके श्रेष्ठ गुणोंको प्राप्त होनेसे पुरुष ८०९, सर्व प्रथम होनेसे पूर्व ८१०, अङ्ग और पूर्वीका विस्तार करनेसे कृतपूर्वाङ्गविस्तर ८११, सब देवोंमें मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराणोंमें प्रथम होनेसे पुराणाद्य ८१३, महान् अथवा प्रथम तीर्थ कर होनेसे पुरुदेव ८१४, और देवोंके भी देव होनेसे अधिदेवता ८१५, कहलाते हैं।।१९२।। इस अवसर्षिणी युगके मुख्य पुरुष होनेसे युगमुख्य ८१६, इसी युगमें सबसे बड़े होनेसे युगज्येष्ठ ८१७, कर्मभूमिरूप युगके प्रारम्भमें तत्कालोचित मर्यादाके उपदेशक होनेसे युगादिस्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात् सुवर्णके समान कान्तिके धारक होनेसे कल्याणवर्ण ८१९, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमें सज्ज अर्थात् तत्पर अथवा निरामय-नीरोग होनेसे कल्य ८२१, और कल्याणकारी लक्षणोंसे युक्त होनेके कारण कल्याणळक्षण ८२२ कहळाते हैं ।।१९३।। आपका स्वभाव कल्याण-रूप है इसलिये आप कल्याण प्रकृति ८२३ कहलाते हैं, आपकी आत्मा देदीप्यमान सुवर्ण के समान निर्मल है इसलिये आप दीप्रकल्याणात्मा ८२४ कहे जाते हैं, कर्मकालिमासे रहित हैं इसिलये विकल्मप ८२५ कहलाते हैं, कलङ्करहित हैं इसिलये विकलङ्क ८२६ कहे जाते हैं, शरीररहित हैं इसिलये कलातीत ८२७ कहलाते हैं, पापोंको नप्ट करने वाले हैं इसलिये कलिलघा ८२८ कहे जाते हैं, ओर अनेक कलाओंको धारण करने वाले हैं इसिलये कलाधर ८२९ माने जाते हैं ।।१९४।। देखेंके देव होनेसे देवदेव ८३०, जगत् के स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३१, जगत्के भाई होनेसे जगद्बन्धु ८३२, जगत्के स्वामी होनेसे जगिद्वभु ८३३, जगत्का हित चाहनेवाले होनेसे जगिद्धतैंपी ८३४, लोकको जाननेसे लोकज्ञ ७३५, सब जगह व्याप्त होनेसे सर्वग ८३६ और जगत्में सवमें ज्येष्ठ होनेके कारण जगदग्रज ८३७ कहलाते हैं ।।१९५।। चर, स्थावर सभीके गुरु होनेसे चराचर-गुरु ८३८, बड़ी सावधानीके साथ हृदयमें सुरक्षित रखनेसे गोप्य ८३९, गूढ स्वरूपके धारक होनेसे गूढात्मा ८४०, अत्यन्त गूढ विषयोंको जाननेसे गूढगोचर ८४१, तत्कालमें उत्पन्न हुएके समान निर्विकार होनेसे सद्योजात ८४२, प्रकाशस्वरूप होनेसे प्रकाशात्मा ८४३ और जलती हुई अग्निके समान शरीरकी प्रभाके धारक होनेसे ज्वलज्ज्वलनसप्रभ

१ सर्वलोकस्य एक एव नेता । २ प्रशस्तः । ३ दीप्तकल्याणात्मा ल० । ४ सर्वेशो –इ० । जगदग्रजः ल०, द०, इ० । ५ गूढेन्द्रियः ।

ष्रादित्यवर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णो रुक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥१६७॥
तपनीयनिभस्तुङगो बालाकाभोऽनलप्रभः । सन्ध्याभ्र'बभ्रुहेंमाभस्तप्तचामोकरच्छविः ॥१६८॥
निष्टप्तकनकच्छायः कनत्काञ्चनसन्निभः । हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभप्रभः ॥१६६॥
द्युम्नाभो जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनवद्युतिः । सुवौतकलधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युतिः ॥२००॥
शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरः क्षमः । शत्रुष्नोऽप्रतिघोऽमोघाः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥२०१॥
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्टः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिदः शान्तिकृच्छान्तिः कान्तिमान्कामितप्रदः ॥२०२॥
श्रियानिधिरिधष्ठानमप्रतिष्ठा प्रतिष्ठितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थास्नुः प्रथीयान् प्रथितः पृथुः ॥२०३॥
इति त्रिकालदर्श्यादिशतम् ।

८४४ कृहलाते हैं ।।१९६।। सूर्यके समान तेजस्वी होनेसे आदित्यवर्ण ८४५, सुवर्णके समान कान्तिवाले होनेसे भर्माभ ८४६, उत्तमप्रभासे युक्त होनेके कारण सुप्रभ ८४७, सुवर्णके समान आभा होनेसे कनकप्रभ ८४८, सुवर्णवर्ण ८४९ और रुक्माभ ८५० तथा करोड़ों सूर्यींके समान देदीऱ्यमान प्रभाके धारक होनेसे सूर्यकोटिसमप्रभ ८५१ कहे जाते हैं।।१९७।। सुवर्णके समान भास्वर होनेसे तपनीयनिभ ८५२, ऊंचा शरीर होनेसे तुङ्ग ८५३, प्रातःकालके सूर्यके समान बालप्रभाके धारक होनेसे बालाकीम ८५४, अग्निके समान कान्तिवाले होनेसे अनलप्रभ ८५५, संध्याकालके वादलोंके समान सुन्दर होनेसे सन्ध्या-म्रवभ्रु ८५६, सुवर्णके समान आभावाले होनेसे हेमाभ ८५७ और तपाये हुए सुवर्णके समान प्रभासे युक्त होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कहलाते हैं ।।१९८।। अत्यन्त तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाले होनेसे निष्टप्तकनकच्छाय ८५९, देदीप्यमान सुवर्णके समान उज्ज्वल होनेसे कनत्काञ्चनसन्निभ ८६० तथा सुवर्णके समान वर्ण होनेसे हिरण्यवर्ण ८६१, स्वर्णाभ ८६२, शातकुम्भनिभप्रम ८६३, द्युम्नाभ ८६४, जातरूपाभ ८६५, तप्तजाम्बू-नदचुंति ८६६, सुधौतकलधौतश्री ८६७ और हाटकचुति ८६८ तथा देदीप्यमान होनेसे प्रदीप्त ८६९ कहलाते हैं ।।१९९-२००।। शिष्ट अर्थात् उत्तम पुरुषोंके इप्ट होनेसे शिष्टेष्ट ८७०, पुष्टिको देनेवाले होनेसे पुष्टिद ८७१, बलवान् होनेसे अथवा लाभान्तराय कर्मके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त होनेवाले अनन्त शुभ पुद्गलवर्गणाओंसे परमौदारिक शरीरके पुष्ट होनेसे पुष्ट ८७२, प्रकट दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७४, समर्थ होनेसे क्षम ८७५, कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेसे शत्रुघ्न ८७६, शत्रु रहित होनेसे अप्रतिघ ८७७, सफंल होनेसे अमोघ ८७८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता ८७९, रक्षक होनेसे शासिता ८८० और अपने आप उत्पन्न होनेसे स्वभू ८८१ कहलाते हैं ।।२०१।। शान्त होनेसे शान्तिनिष्ठ ८८२, मुनियोंमें श्रेष्ठ होनेसे मुनिज्येष्ठ ८८३, कल्याण परम्पराके प्राप्त होने से शिवताति ८८४, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, शान्तिको देनेवाले होनेसे शान्तिद ८८६, शान्तिके कर्ता होनेसे शान्तिकृत् ८८७, शान्तस्वरूप होनेसे शान्ति ८८८, कान्तियुक्त होनेसे कान्तिमान् ८८९ और प्रदान करनेसे कामितप्रद ८९० कहलाते हैं ।।२०२।। कल्याणके भण्डार होनेसे श्रे**योनिधि** ८९१, धमके आधार होनेसे अधिष्ठान ८९२, अन्यकृत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण अप्रतिष्ठ ८९३, प्रतिष्ठा अर्थात् कीर्तिसे युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९४, अतिशय स्थिर सुस्थिर ८९५, विहार रहित होनेसे स्थावर ८९६, अचल होनेसे स्थाणु ८९७,

१ सन्ध्याकालमेघवत् पिङ्गलः। २ कर्नकप्रभा। ३ सुखपरम्परः। ४ श्रेयोनिधि अ०, ल०, स०। ५ स्थैर्यवान्। ६ सुस्थितः द०, ल०, अ०, प०, इ०। स्थाणुः ल०, अ०। ७ -अतिशयेन पृर्युः।

दिग्वासा वातरशनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बरः । निष्किञ्चनो निराशंसो<sup>र</sup> ज्ञानचक्षुरमो<sup>3</sup>मुहः ॥२०४॥ तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽिमतज्योतिज्योतिर्मृतिस्तमोपहः ॥२०४॥ जगच्चुडामणिर्दोप्तः शंवा निवघ्नविनायकः । किलघ्नः कमंशत्रुष्टनो लोकालोकप्रकाशकः ॥२०६॥ स्रानिद्रालुरतन्द्रालुर्जागरूकः प्रमामयः । लक्ष्मोपतिर्जंगज्योतिर्धमंराजः प्रजाहितः ॥२०७॥ मुमुक्षुर्वन्धमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मयः । प्रशान्तरसर्शनूषो भव्यपेटक नियकः ॥२०५॥ मृतकर्ताखि लज्योतिर्मलघ्नो मूलकारणम् । स्राप्तो वागीश्वरः श्रेयान् श्रायसोक्ति निर्कत्वाक् ॥२०६॥

अत्यन्त विस्तृत होनेसे प्रथीयान् ८९८, प्रसिद्ध होनेसे प्रथित ८९९ और ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा महान् होनेसे पथ ९०० कहलाते हैं ॥२०३॥

दिशारूप वस्त्रोंको धारण करने-दिगम्बर रहनेसे दिग्वासा ९०१, वायुरूपी करधनीको धारण करनेसे वातरशन ९०२, निर्ग्रन्थ मुनियोंके स्वामी निर्ग्रन्थेश ९०३, बस्त्र रहित होनेसे निरम्बर ९०४, परिग्रह रहित होनेसे निष्किञ्चन ९०५, इच्छा रहित होनेसे निराशंस ९०६, ज्ञानस्पी नेत्रके होनेसे ज्ञानचक्ष ९०७ और मोहसे रहित होनेके कारण अमोमह ९०८ कहलाते हैं ॥२०४॥ तेजके समह होनेसे तेजोराशि ९०९, अनन्त प्रतापके धारक होनेसे अनन्तौज ९१०, जानके समद्र होनेसे ज्ञानाव्यि ९११, ज्ञीलके समद्र होनेसे ज्ञीलसागर ९१२, तंजःस्वरूप होनेसे तेजोमय ९१३, अपरिमित ज्योतिके धारक होनेसे अमितज्योति ९१४, भास्वर शरीर होनेसे ज्योतिर्माति ९१५ और अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले होनेसे तमोऽपह ९१६ कहलाते हैं ॥२०५॥ तीनों लोकोंमें मस्तकके रत्नके समान अतिशय श्रेष्ठ होनेसे जगच्च-डामणि ९१७, देदीप्यमान होनेसे दीप्त ९१२, सुखी अथवा शान्त होनेसे शंवान ९१९, विघ्नोंके नाशक होनेसे विघ्नविनायक ९२०, कलह अथवा पापोंको नष्ट करनेसे कलिष्न ९२१, कर्म रूप शत्रुओं के घातक होनेसे कर्म शत्रुघन ९२२ और लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेसे लोकालोकप्रकाशक ९२३ कहलाते हैं ।!२०६।। निद्रा रहित होनेसे अनिद्राल ९२४, तन्द्रा-आलस्य रहित होनेसे अतन्द्राल ९२५, सदा जागृत रहनेसे जागरूक ९२६, ज्ञानमय रहनेसे प्रमामय ९२७, अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी होनेसे लक्ष्मी-पति ९२८, जगत् को प्रकाशित करनेसे जगज्ज्योति ९२९, अहिंसा धर्मके राजा होनेसे धर्मराज ९३० और प्रजाके हितैषी होनेसे प्रजाहित ९३१ कहलाते हैं।।२०७॥ मोक्षके इच्छुक होनेसे मुम्थ ९३२, बन्ध और मोक्षका स्वरूप जाननेसे बन्ध मोक्षज ९३३, इन्द्रियों को जीतनेसे जिताक्ष ९३४, कामको जीतनेसे जितमन्मथ ९३५, अत्यन्त शान्तरूपी रसको प्रदर्शित करनेके लिये नटके समान होनेसे प्रशान्तरसर्शेलुष ९३६ और भव्यसमृहके स्वामी होनेसे भव्यपेटकनायक ९३७ कहलाते हैं।।२०८।। धर्मके आद्यवक्ता होनेसे कर्ता ९३८, समस्त पदार्थींको प्रकाशित करनेसे अखिलज्योति ९३९, कर्ममलको नष्ट करनेसे मलष्न ९४०,मोक्षमार्गके मुख्य कारण होनेसे मुलकारण ९४१, यथार्थवक्ता होनेसे आप्त ९४२, वचनोंके स्वामी होनेसे वागीश्वर ९४३, कल्याणस्वरूप होनेसे श्रेयान् ९४४, कल्याणरूप वाणीके होनेसे श्रायसोक्ति ९४५ और सार्थकवचन होनेसे निरुक्तवाक् ९४६ कहलाते हैं।।२०९॥

**१ निराशः** । २ भृशं निर्मोहः । ३ आदित्यः । ४ शं सुखमस्यास्तीति । ५ अन्तराय-नाशकः । ६ दोषघ्नः । ७ जागरणशीलः । ⊏ ज्ञानमयः । ६ उपशान्तरसनर्तकः । १० समूह । **११ जगज्ज्योतिः । १२ प्रशस्तवाक् ।**  प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्धिश्वभावित् । सुतनुस्तनुनिर्मुक्तः सुगतो हतदुर्नयः ॥२१०॥ श्रीशः श्रीश्रितपादाक्जो वीतभीरभयङ्करः । उत्सन्न'दोषो निर्विद्यो निश्चलो लोकवत्सलः ॥२११॥ लोकोत्तरो लोकपित्लॉकचक्षुरपारधीः । धोरधीर्बुद्धसन्मार्गः शुद्धः सूनृतपूतवाक् ॥२१२॥ प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यितिनियमितेन्द्रियः । भदन्तो भद्रकृ दूद्धः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥२१३॥ समुन्मीलितकर्मारिः कर्मकाष्ठाशु शुक्षणिः । कर्मण्यः कर्मठः प्रांशु हॅयादेयविचक्षणः ॥२१४॥ श्रनन्तशित्तरच्छेद्यः त्रिपुरारिः स्त्रिलोचनः । त्रिनेत्रस्त्र्यम्बकस्त्र्यक्षः केवलज्ञानवोक्षणः ॥२१४॥

श्रेष्ठ वक्ता होनेसे प्रवक्ता ९४७, वचनोंके स्वामी होनेसे वचसामीश ९४८, कामदेवको जीतनेके कारण मारजित् ९४९, संसारके समस्त पदार्थींको जाननेसे विश्वभाववित् ९५०, उत्तम शरीरसे युक्त होनेके कारण सुतनु ९५१, शीघ्र ही शरीर बन्धनसे रहित हो मोक्षकी प्राप्ति होनेसे तन्निर्म् कत ९५२, प्रशस्त विहायोगित नामकर्मके उदयसे आकाशमें उत्तम गमन करने, आत्यस्वरूपमें तल्लीन होने अथवा उत्तमज्ञानमय होनेसे स्गत ९५३ और मिथ्यानयोंको नष्ट करनेसे हतदुर्नय ९५४ कहलाते हैं ॥२१०॥ लक्ष्मीके ईव्वर होनेसे श्रीश ९५५ कहलाते हैं, लक्ष्मी आपके चरण कमलोंकी सेवा करती है इसलिये श्रीश्रित-पादाब्ज ९५६ कहे जाते हैं, भयरहित हैं इसिलिये बीतभी ९५७ कहलाते हैं, दूसरोंका भय नष्ट करनेवाले हैं इसलिये अभयंकर ९५८ माने जाते हैं, समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है इसलिये उत्सन्नदोप ९५९ कहलाते हैं, विघ्न रहित होनेसे निर्विघन ९६०, स्थिर होनेसे निश्चल ९६१ और छोगोंके स्तेहपात्र होनेसे लोक-ब्रत्सल ९६२ कहळाते हैं ।। २११।। समस्त लोगोंमें उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे लोकपति ९६४, समस्त पृष्ट्योंके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्ष ९६५, अपरिमित बुद्धिके घारक होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर बुद्धिके धारक होनेसे धीरधी ९६७, समीचीन मार्गको जान छेनेसे बृद्धसन्मार्ग ९६८, कर्ममलसे रहित होनेके कारण शुद्ध ९६९ और सत्य तथा पवित्र वचन बोलनेसे सत्यसुनृतवाक् ९७० कहलाते हैं ॥२१२॥ बुद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिशय बुद्धिमान् होनेसे प्राज्ञ ९७२, विषय कपायोंसे उपरत होनेके कारण यति ९७३, इन्द्रियोंको वश करनेसे नियमितेन्द्रिय ९७४, पूज्य होनेसे भदंत ९७५, सब जीवोंका भला करनेसे भद्रकृत् ९७६, कल्याणरूंप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तूओंका दाता होनेसे कल्पवृक्ष ९७८ और इच्छित वर प्रदान करनेसे वरप्रद ९७९ कहलाते हैं।।२१३।। कर्मरूप शत्रुओंको उखाड़ देनेसे समुन्मूळितकर्मारि ९८०, कर्मरूप ईंधनको जलानेके लिये अग्निके समान होनेसे कर्मकाप्ठाशुश्रक्षि ९८१, कार्य करनेमें निपृण होनेसे कर्मण्य ९८२, समर्थ होनेसे कर्मठ ९८३, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होनेसे प्रांशु ९८४ और छोड़ने तथा ग्रहण करने योग्य पदार्थींके जाननेमें विद्वान् होनेसे हेयादेयविचक्षण ९८५ कहलाते हैं ॥२१४॥ अनन्त-शक्तियोंके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीके द्वारां छिन्न-भिन्न करने योग्य न होनेसे अच्छेद्य ९८७, जन्म जरा और मरण इन तीनोंका नाश करनेसे त्रिपुरारि ९८८, त्रिकालवर्ती पदार्थोंके जाननेसे त्रिलोचन ९८९, त्रिनेत्र ९९०, त्र्यम्बक ९९१ और त्र्यक्ष ९९२ तथा केवलज्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलज्ञानवीक्षण ९९३ कहलाते

१ निरस्तदोषः । २ पूज्यः । ३ सुखकरः । ४ शोभनः । ५ कर्मेन्धनकृशानुः । ६ कर्मणि साधुः । ७ कर्मशूरः । ६ जन्मजरामरणत्रिपुरहरः । १० त्रिकालविषयावबोधात् त्रिलोचनः ।

समन्तभद्रः शान्तारिः धर्माचार्यो दयानिधिः । सूक्ष्मदर्शी जितानङ्गः कृपालुर्धमंदेशकः ॥२१६॥ शुभंयुः सुखसाद्भूतः पुण्यराशि रनामयः । धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥२१७॥ इति दिग्वासाद्यष्टोत्तरशतम् ।

धाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोविदः । समुच्चितान्यनुष्यायन् पुमान् 'पूतस्मृतिर्भवेत् ।।२१६।। गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवागोचरो मतः । स्तोता तथाप्यसन्दिग्धं त्वतोऽभीष्टफलं भजेत् ।।२१६॥ त्वमतोऽसि जगद्वन्धुः त्वमतोऽसि जगद्भिष्क् । त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः ।।२२०॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिः त्वं 'द्विरूपोपयोगभाक् । त्वं 'त्रिरूपंकमुक्त्यङ्गः स्वोत्थानन्तचतुष्टयः ॥२२१॥ त्वं 'पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा पञ्चकल्याणनायकः । 'षड्भेदभावतत्त्वज्ञः त्वं सप्तन्यसङ्गप्रहः ॥२२२॥ ।१९२॥ दवं त्विष्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नवकेवललब्धिकः । दशावतार । भवन्तं परिवस्यामः प्रसीदानुगृहाण नः ॥२२४॥ युष्मभ्रामावलीदृब्ध रिवलसत्स्तोत्रमालया । भवन्तं परिवस्यामः प्रसीदानुगृहाण नः ॥२२४॥

हैं ॥२१५॥ सब ओरसे मंगलरूप होनेके कारण समन्तभद्र ९९४, कर्मरूप शत्रुओंके शान्त हो जानेसे शान्तारि ९९५, धर्मके व्यवस्थापक होनेसे धर्माचार्य ९९६, दयाके भण्डार होनेसे दयानिधि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोंको भी देखनेसे सूक्ष्मदर्शी ९९८, कामदेवको जीत लेनेसे जितानङ्ग ९९९, कृपायुक्त होनेसे कृपालु १०००, और धर्मके उपदेशक होनेसे धर्मदेशक १००१ कहलाते हैं ॥२१६॥ शुभ युक्त होनेसे शुभंयु १००२, सुखके आधीन होनेसे सुखसाद्भत १००३, पुण्यके समूह होनेसे पुण्यराशि १००४,रोग रहित होनेसे अनामय १००५, धर्मकी रक्षा करनेसे धर्मपाल १००६, जगत्की रक्षा करनेसे जगत्पाल १००७ और धर्मरूपी सामृाज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामृाज्यनायक १००८ कहलाते हैं ॥२१७॥

हे तेजके अधिपति जिनेन्द्रदेव, आगमके ज्ञाता विद्वानोंने आपके ये एक हजार आठ नाम संचित किये हैं, जो पुरुष आपके इन नामोंका ध्यान करता है उसकी अत्यन्त पवित्र हो जाती है ।।२१८।। हे प्रभो, यद्यपि आप इन नामसूचक वचनोंके गोचर हैं तथापि वचनोंके अगोचर ही माने गये हैं यह सब कुछ है परन्तु स्तुति करनेवाला आपसे नि:सन्देह अभीष्ट फलको पा लेता है ॥२१९॥ इसलिये हे भगवन्, आप ही इस जगत्के बन्धु हैं, आप ही जगत् के वैद्य हैं, आप ही जगत्का पोषण करनेवाले हैं और आप ही जगत्का हित करनेवाले हैं।।२२०।। हे नाथ, जगत्को प्रकाशित करनेवाले आप एक ही हैं। ज्ञान तथा दर्शन इस प्रकार द्विविध उपयोगके धारक होनेसे दो रूप हैं, सम्यग्दर्शन सम्यन्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इस प्रकार त्रिविध मोक्षमार्गमय होनेसे तीन रूप हैं, अपने आप में उत्पन्न हुए अनन्तचतुष्टयरूप होनेसे चार रूप हैं।।२२१।। पंच परमेष्ठी स्वरूप होने अथवा गर्भादि पंच कल्याणकोंके नायक होनेसे पांच रूप हैं, जीव-पुद्गल, धर्म-अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्योंके ज्ञाता होनेसे छह रूप हैं, नेगम आदि सात नयोंके संग्रहस्वरूप होने से सात रूप हैं, सम्यक्त्व आदि आठ अलौकिक गुणरूप होनेसे आठ रूप हैं, नौ केवललब्धियोंसे सहित होनेके कारण नव रूप हैं और महाबल आदि दश अवतारोंसे आपका निर्धार होता है इसलिये दश रूप हैं इस प्रकार हे परमेश्वर, संसारके दुःखोंसे मेरी रक्षा कीजिये ॥२२२–२२३॥ हे भगवन्, हम

१ समन्तात् मङ्गलः । २ शुभं युनक्तीति । ३ सुखाधीनः । ४ पुण्यराशिर्निरामयः । ५ पिवित्रज्ञानी । ६ ज्ञानदर्शनोपयोग । ७ रत्नत्रयस्वरूप । ८ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपः । ६ पङ्द्रव्य-स्वरूपः । १० सम्यक्त्वाद्यष्टगुणमूर्तिः । अथवा पृथिव्याद्यष्टगुणमूर्तिः । ११ महावलादिपुरुजिन-पर्यन्तदशाबतार । १२ रचित । १३ आराधयामः ।

इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवित भाक्तिकः । यः संपाठं पठत्येनं स स्यात् कल्याणभाजनम् ।।२ २४॥ ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यथीः । पौरुहृतीं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः ।।२२६॥ स्तुत्वेति मघवा देवं चराचरजगद्गुरुम् । ततस्तीर्थविहारस्य व्यधात् प्रस्तावनामिमाम् ।।२२७॥ भगवन् भव्यसस्यानां पापावप्रहृशोषिणाम् । धर्मामृतप्रसेकेन त्वमेधि शरणं विभो ।।२२८॥ भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद्याध्वजविराजित । धर्मचक्रमिदं सज्जं त्वज्जयोद्योगसाधनम् ॥२२८॥ निर्धूय मोहपृतनां मुक्तिमार्गीपरोधिनीम् । तवोपदेष्टुं सन्मार्गं कालोऽयं समुपस्थितः ॥२३०॥ इति प्रबुद्धतत्त्वस्य स्वयं भर्तु जिगोषतः । पुनरुक्ततरा वाचः प्रादुरासन् शतक्रतोः ॥२३१॥ श्रय त्रिभुवनक्षोभी तीर्थकृत् पुण्यसार्थः । भव्याब्जानुग्रहं कर्तु म् उत्तस्ये जिनभानुमान् ॥२३२॥ मोक्षाधिरोहनिःश्रेणीभूतच्छत्रत्रयोद्धरः । यशः क्षीरोदफेनाभित्तत्वामरवीजितः ॥२३४॥ ध्वनन्मधुरगम्भीरधीरदिव्यमहाध्वनिः । भानुकोटिप्रतिस्पिधप्रभावलयभास्वरः ॥२३४॥ फिल्पस्तगम्भीरदंध्वनद्दुन्दुभिः प्रभुः । सुरोत्करकरोन्मुक्तपुष्पवर्षाचितक्रमः ॥२३४॥

लोग आपकी नामावलीसे वने हुए स्तोत्रोंकी मालासे आपकी पूजा करते हैं, आप प्रसन्न होइए, और हम सबको अनुगृहीत कीजिये ।।२२४।। भक्त लोग इस स्तोत्रका स्मरण करने मात्रसे ही प्रवित्र हो जाते हैं और जो इस पुण्य पाठका पाठ करते हैं वे कल्याणके पात्र होते हैं ।।२२५।। इसलिये जो बुद्धिमान् पुरुष पुण्यकी इच्छा रखते हैं अथवा इन्द्रकी परम विभूति प्राप्त करना चाहते हैं वे सदाही इस स्तोत्रका पाठ करें।।२२६।। इस प्रकार इन्द्रने चर और अचर जगत्के गुरु भगवान् वृषभदेवकी स्तुति कर फिर तीर्थ विहारके लिये नीचे लिखी हुई प्रार्थना की ॥२२७॥ हे भगवन्, भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी अनावृष्टिसे सुख रहे हैं सो हो विभो, उन्हें धर्मरूपी अमृतसे सींचकर उनके लिये आप ही शरण होइए ।।२२८।। हे भव्य जीवोंके समहके स्वामी, हे फहराती हुई दयाह्यी ध्वजासे सुशोभित, जिनेन्द्रदेव, आपको विजयके उद्योगको सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक तैयार है ।।२२९।। हे भगवन्, मोक्षमार्गको रोकनेवाली मोहकी सेनाको नष्ट कर चुकनेके बाद अब आपका यह समीचीन मोक्षमार्गके उपदेश देनेका समय प्राप्त हुआ है ॥२३०॥ इस प्रकार जिन्होंने समस्त तत्त्वोंका स्वरूप जान लिया है और जो स्वयं ही विहार करना चाहते हैं ऐसे भगवान् वृषभदेवके सामने इन्द्रके वचन पुनरुक्त हुए से प्रकट हुए थे। भावार्थ-उस समय भगवान स्वयं ही विहार करनेके लिये तत्पर थे इसलिये इन्द्र द्वारा की हुई प्रार्थना व्यर्थ सी मालम होती थी ॥२३१॥

अथानन्तर—जो तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले हैं और तीर्थं कर नामक पुण्य प्रकृति ही जिनका सारिथ –सहायक है ऐसे जिनेंद्रदेवरूपी सूर्य भव्य जीवरूपी कमलोंका अनुग्रह करनेके लिये तैयार हुए ॥२३२॥ जो मोक्षरूपी महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंके समान छत्रत्रयसे सुशोभित हो रहे हैं, जिनपर क्षीर समुद्रके फेनके समान सुशोभित चमर ढोले जा रहे हैं, मधुर, गंभीर, धीर तथा दिव्य महाध्वनिसे जिनका शरीर शब्दायमान हो रहा है, जो करोड़ों सूर्योंसे स्पर्धा करनेवाले भामण्डलसे देदीप्यमान हो रहे हैं, जिनके समीप ही देवताओंके द्वारा वजाये हुए दुन्दुभि गंभीर शब्द कर रहे हैं, जो स्वामी हैं, देव-समूहके हाथोंसे छोड़ी हुई पुष्पवर्णसे जिनके चरण कमलोंकी पूजा हो रही है, जो मेर पर्वतकी शिखरके समान अतिशय ऊँचे सिहासनके स्वामी हैं, छाया और फल सहित अशोकवृक्षसे

१ अवसरम् । २ अनावृष्या इत्यर्थः । 'वृष्टिवर्ष तद्विघातेव ग्रहावग्रही समी' इत्यमरः । ३ 'अस भुवि' । भव । ४ उदोनूर्ध्वहीतीति तङ, उद्युक्तोऽभूत् । ५ उत्कटः । ६ सुरताङ्घमान ।

# पञ्चविंशतिरीमं पर्व

मेरुशृङ्गसमुतुङ्गिसहिविष्टरनायकः । सच्छायसफलाशोकप्रकटीकृतचेष्टितः ॥२३६॥ धूलिसालवृतास्थानजगतीपरिमण्डलः । मानस्तम्भिनिष्द्धान्यजुदृष्टिमदिविश्रमः ॥२३७॥ स्वच्छाम्भःखातिकाभ्यणं देततीवनवेष्टिताम् । सभाभूमिमलङकुर्वन् श्रपूर्वविभवोद्यम् ॥२३६॥ समग्रगोपुरोदग्रेः प्राकारवलयैस्त्रिभिः । परार्घ्यरचनोप तैः श्राविष्कृतमहोदयः ॥२३६॥ श्रशोकादिवनश्रेणीकृतच्छायसभाविनः । स्रग्वस्त्रादिध्वजोल्लाससमाहृतजगज्जनः ॥२४०॥ कल्पद्रमवनच्छायाविश्रान्तामरपूजितः । प्रासादष्द्धभूमिष्ठिकन्नरोद्गीतसद्यशः ॥२४१॥ ज्वलन्महोदयस्तूपप्रकटीकृतवेभवः । नाटचशालाद्वयेद्धिसंविधतज्जनोत्सवः ॥२४२॥ धूपामोदितिदिग्भागमहागन्धकुटीश्वरः । त्रिविष्टप्येपतिप्राज्यपूजाहः परमेश्वरः ॥२४३॥ त्रिजगद्वल्लभः श्रीमान् भगवानादिपूष्टः । प्रचन्ने विजयोद्योगं धर्मचन्नाधिनायकः २४४॥ ततो भगवदुद्योगसमये समुपेपुषि । प्रचेलुः प्रचलन्मौलिकोटयः सुरकोटयः ॥२४४॥ तदा सम्श्रान्तनाकोन्द्रतिरोटोच्चिलता ध्युम् । जगन्नीराजयामासुः मणयो दिग्जये विभोः ॥२४६॥ जयत्युच्वीगरो देवाः प्रोणु वाना नभोऽङ्गणम् । दिशां मुखानि तेजोभिर्द्योत्यन्तः प्रतस्यिरे ॥२४६॥ जयत्युच्चीगरो देवाः प्रोणु वाना नभोऽङ्गणम् । दिशां मुखानि तेजोभिर्द्योत्यन्तः प्रतस्यिरे ॥२४६॥ जयत्र्युच्वीगरो देवाः प्रोणु वाना देवनायकाः । चतुनिकायाश्चत्वारो महाब्ध्य द्वाभवन् ॥२४६॥ प्रतस्ये भगवानित्यम् श्रनुयातः सुरासुरैः । श्रनिच्छापूर्विकां वृत्तिम् श्रास्कन्दन्भानुमानिव ॥२४६॥

जिनकी शान्त चेष्टाऐं प्रकट हो रही हैं, जिनके समवसरणकी पृथिवीका घेरा धूली-साल नामक कोटसे घिरा हुआ है, जिन्होंने मानस्तम्भोंके द्वारा अन्य मिथ्याद्ष्टियोंके अहंकार तथा सन्देहको नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखाके समीपवर्ती लतावनींसे घिरी हुई और अपूर्व वैभवसे सम्पन्न सभाभृमिको अलंकृत कर रहे हैं, समस्त गोपुरद्वारोंसे उन्नत और उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोंसे जिनका बड़ा भारी माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जिनकी सभाभूमिमें अशोकादि वनसमूहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदिसे चिह्नित ध्वजाओंकी फड़कनसे जगत्के समस्त जीवोंको बुलाते हुए से जान पड़ते हैं, कल्प-वृक्षोंके वनकी छायामें विश्राम करनेवाले देव लोग सदा जिनकी पूजा किया करते हैं, बड़े बड़े महलोंसे घिरी हुई भूमिमें स्थित किन्नरदेव जोर जोरसे जिनका यश गा रहे हैं, प्रकाशमान और वड़ी भारी विभृतिको धारण करनेवाले स्त्पोंसे जिनका वैभव प्रकट हो रहा है, दोनों नाट्यशालाओंकी बढ़ी हुई ऋद्वियोंसे जो मनुष्योंका उत्सव बढ़ा रहे हैं, जो धूपकी सुगन्धिसे दशों दिशाओंको सुगन्धित करनेवाली बड़ी भारी गन्धकुटीके स्वामी हैं, जो इन्द्रोंके द्वारा की हुई बड़ी भारी पूजाके योग्य हैं, तीनों जगत्के स्वामी हैं और धर्मके अधिपति हैं ऐसे श्रीमान् आदिपुरुष भगवान् वृषभदेवने विजय करनेका उद्योग किया–विहार करना प्रारम्भ किया ॥२३३–२४४॥ तदनन्तर भगवान्के विहारका समय आनेपर जिनके मुकुटोंके अग्रभाग हिल रहे हैं ऐसे करोड़ों देव लोग इधर उधर चलने लगे ॥२४५ भगवान्के उस दिग्विजयके समय घवड़ाये हुए इन्द्रोंके मुकुटोंसे विचलित हुए मणि ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत्की आरती ही कर रहे हों ।।२४६।। उस समय जय जय इस प्रकार जोर जोरसे शब्द करते हुए, आकाशरूपी आंगनको व्याप्त करते हुए और अपने तेजसे दिशाओं के मुखको प्रकाशित करते हुए देव लोग चल रहे थे ।।२४७।। उस समय इन्द्रों सहित चारों निकायके देव जिनेन्द्र भगवान्के विहाररूपी महावायुसे क्षोभको प्राप्त हुए चार महासागरके समान जान पड़ते थे ।।२४८।। इस प्रकार सुर और असुरोंसे सहित भगवान्ने सूर्यके समान इच्छा रहित वृत्तिको धारण

१ लतावन । २ वृक्ष-ल० । ३ इन्द्रादिकृतादभः । ४ आच्छादयन्तः । ४ महावायुसमूहः ।

स्रधंमागिधकाकारभाषापरिण'तािष्तः । त्रिजगज्जनतामैत्रोसम्पादितगुणाद्भुतः ॥२४०॥ स्वंसिन्नधानसम्फुल्लफितािङकुरितद्भुमः । स्रादर्शमण्डलाकारपरि वितिस्भूतनः ॥२४१॥ सुगन्धितिशिरानुच्च रन्याियसमीरणः । 'स्रकस्माज्जनतानन्दसम्पादिपरमोदयः ॥२४२॥ महंत्कुमार सम्मृष्टयोजनान्तररम्यभूः । 'स्तिनितामरसंसिक्तगन्धाम्बुविरजोविनः ॥२४३॥ मृदुस्पर्शसुखाम्भोजिविन्यस्तपदपङ्कुजः । शािलत्रोह्यादिसम्पन्नवसुधासूचितागमः ॥२४४॥ 'शारत्सरोवरस्पिध्वयोमोदाहृत सिन्निधः । ककुबन्तरवृंमल्यसन्दिशतसमागमः ॥२४४॥ द्युस त्परस्पराह्वानध्वानष्दहरिन्मुखः । सहस्रारस्फुरद्धमंचक्ररत्नपुरःसरः ॥२४६॥ पुरस्कृताष्टमा द्युस त्यस्वजमालातताम्बरः । सुरासुरानुयातोऽभूद् विजिही पूर्त्तेति विभुः ॥२४७॥ तदा मधुरगम्भीरो जज्म्भे दुन्दुभिध्विनः । नभः समन्तादापूर्य क्षुभ्यदिध्यस्वनोपमः ॥२४६॥ ववृषुः सुमनोवृष्टिम् स्रापूरितनभोङ्गणम् । सुरा भव्यद्विरेफाणां सौमनस्य विधायिनीम् ॥२४६॥ समन्ततः स्फुरन्ति स्म पालिके तनकोटयः । स्राह्मातुमिव भव्योधान् एतैतेति र मष्टद्धताः ॥२६०॥

कर प्रस्थान किया ॥२८९॥ जिन्होंने अर्धमागधी भाषामें जगत्के समस्त जीवोंको कल्याणका उपदेश दिया था जो तीनों जगत्के लोगोंमें मित्रता कराने रूप गुणोंसे सबको आइचर्यमें डालते हैं, जिन्होंने अपनी समीपतासे वृक्षोंको फूल फल और अंकुरोंसे व्याप्त कर दिया है, जिन्होंने पृथिवीमण्डलको दर्पणके आकारमें परिवर्तित कर दिया है, जिनके साथ सुगन्धित शीतल तथा मन्द मन्द वायु चल रही है, जो अपने उत्कृष्ट वैभवसे अकस्मात् ही जन-समुदायको आनन्द पहुँचा रहे हैं, जिनके ठहरनेके स्थानसे एक योजन तककी भूमिको पवनकुमार जातिके देव भाड़-बुहारकर अत्यन्त सुन्दर रखते हैं, जिनके विहारयोग्य भूमिको मेघकुमार जातिके देव सुगन्धित जलको वर्षा कर धूलि-रहित कर देते हैं, जो कोमल स्पर्शसे सुख देनेके लिये कमलोंपर अपने चरण-कमल रखते हैं , शालि ब्रीहि आदिसे संपन्न अवस्थाको प्राप्त हुई पृथिवी जिनके आगमनकी सूचना देती है, शरद्ऋतुके सरोवरके साथ स्पर्घा करनेवाला आकाश जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहा है, दिशाओंके अन्तरालकी निर्मलतासे जिनके समागमकी सूचना प्राप्त हो रही है, देवोंके परस्पर-एक दूसरेको बुळानेके लिए प्रयुक्त हुए शब्दोंसे जिन्होंने दिशाओंके मुख व्याप्त कर दिये हैं , जिनके आगे हजार अरवाला देदीप्यमान धर्मचक्र चल रहा है, जिनके आगे आगे चलते हुए अष्ट मंगल-द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे आकाश व्याप्त हो रहा है और जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे हैं ऐसे विहार करनेके इच्छुक भगवान् उस समय बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२५०-२५७॥ उस समय क्षुब्ध होते हुए समुद्रकी गर्जनाके समान आकाशको चारों ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि बाजोंका मधुर तथा गंभीर शब्द हो रहा था।।२५८।। देव लोग भव्य जीवरूपी भ्रमरोंको आनन्द करनेवाली तथा आकाशरूपी आंगनको पूर्ण भरती हुई पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ।।२५९।। जिनके वस्त्र वायुसे हिल रहे हैं ऐसी करोड़ों ध्वजाएं चारों ओर फहरा रही थीं और वे **ऐसी जान** पड़ती थीं मानो 'इधर आओ इधर आओ' इस प्रकार भव्य जीवोंके समूहको बुला ही रही हों

१ परिणमितसर्वजीवः । २ परिणमित । ३ मन्दं मन्दम् । ४ कारणमन्तरेण । ५ वायु-कुमारसम्माजित । ६ मेघकुमार । ७ शरत्कालसरोवर । ५ उदाहरणीकृतसिष्धिः । ६ अमर । १० दिङमुखः । ११ अष्टमङ्गल । १२ –यातोऽभाद्-ब०, प०, अ०, स०, द०, इ०, ल० । १३ विहर्तुमिच्छः । १४ प्रसन्नचित्तवृत्तिम् । १५ ध्वज । १६ आगच्छताऽऽगच्छतेति ।

तर्जयन्तिव कर्मारीन् अर्जस्वी रुद्धविद्धमुखः । ढङ्कार एष ढक्कानाम् श्रभूत्प्रतिपदं विभोः २६१॥ नभोरङ्गे नटन्ति स्म प्रोत्लसद्भूपतािककाः । सुराङ्गःना विलिम्पत्यः स्वदेहप्रभया दिशः ॥२६२॥ विषुषाः पेठुरुत्साहात् किन्नरा मधुरं जगुः । वीणावादनमातेनुर्गन्धवाः सहखेचरैः ॥२६४॥ प्रभामयिमवाशेषं जगत्कर्नुं समुद्धताः । प्रतिस्थरे सुराधीशा ज्वलन्मुकुट्कोटयः ॥२६४॥ दिशः प्रसेदुरुन्मुक्तधूलिकाः प्रमदादिव । बभाजे धृतवैमल्यम् श्रनभ्रे वर्त्म वार्मु चाम् ॥२६४॥ परिनिष्पन्नशाल्याविसस्यसम्पन्मही तदा । उद्भूतहषंरोमाञ्चा स्वामिलाभादिवाभवत् ॥२६६॥ वबुः सुरभयो वाताः स्वर्धुं नीशोकरस्पृशः । श्राकीर्णपङ्कजरजःपटवासपटावृताः ॥२६७॥ मही समतला रेजे सम्मुखीन तलोज्जवला । सुर्रगन्धाम्बुभिः सिक्ता स्नातेव विरजाः सती ॥२६६॥ श्रकालकुसुमोद्भेदं दर्शयन्ति स्म पादपाः । ऋतुभिः सममागत्य संरुद्धाः साध्वसादिव ॥२६६॥ सुभिक्षं क्षेममारोग्यं गब्यूतीनां चतुःशती । भेजे भिजनमाहात्म्याद् श्रजातप्राणिहिसना ॥२७०॥ श्रकस्मात् प्राणिनो भेजुः प्रमदस्य परम्पराम् । तेनुः परस्परां मैत्रीं बन्धु भूयमिवाश्रिताः ॥२७१॥ मकरन्दरजोविष प्रत्ययोद्भि स्रकेसरम् । विचित्ररतनिर्माणकिणकं विलसद्दलम् ॥२७२॥

।।२६०।। भगवान्के विहारकालमें पद पदपर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाला और ऊँचा जो भेरियोंका शब्द हो रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कर्मरूपी शत्रुओंको तर्जना ही कर रहा हो-उन्हें घौंस ही दिखला रहा हो ।।२६१।। जिनकी भौंहरूपी पताकाएँ उड़ रही है ऐसी देवांग-नाएं अपने शरीरकी प्रभासे दिशाओंको लुप्त करती हुई आकाशरूपी रंगभूमिमें नृत्य कर रही थीं ।।२६२।। देव लोग बड़े उत्साहके साथ पुण्यपाठ पढ़ रहे थे, किन्नरजातिके देव मनोहर आवाजसे गा रहे थे और गन्धर्व विद्याधरोंके साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे।।२६३।। जिनके मुकुटोंके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे इन्द्र समस्त जगत्को प्रभामय करनेके लिये तत्पर हुए के समान भगवान्के इधर उधर चल रहे थे।।२६४।। उस समय समस्त दिशाएं मानो आनन्दसे ही धूमरहित हो निर्मल हो गई थीं और मेघरहित आकाश अतिशय निर्मलताको धारण कर सुशोभित हो रहा था ॥२६५॥ भगवान्के विहारके समय पके हुए ज्ञालि आदि धान्योंसे सुज्ञोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वामीका लाभ होनेसे उसे हर्षके रोमाञ्च ही उठ आये हों।।२६६।। जो आकाशगंगाके जलकणोंका स्पर्श कर रही थी और जो कमलोंके पराग-रजसे मिली हुई होनेसे सुगन्धित वस्त्रोंसे ढकी हुई सी जान पड़ती थी ऐसी सुगन्धित वायु बह रही थी ॥२६७॥ उस समय पथ्वी भी दर्पणतलके समान उज्ज्वल तथा समतल हो गई थी, देवोंने उसपर सुगन्धित जलकी वर्षा की थी जिससे वह धूलिरहित होकर, ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो रजोधर्मसे रहित तथा स्नान की हुई पतिव्रता स्त्री ही हो ॥२६८॥ वृक्ष भी असमयमें फुलोंके उद्भेदको दिखला रहे थे अर्थात् वृक्षोंपर बिना समयके ही पुष्प आ गये थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सब ऋतुओंने भयसे एक साथ आकर ही उनका आलिंगन किया हो ॥२६९॥ भगवान्के माहात्म्यसे चारसौ कोश पृथ्वी तक सुभिक्ष था, सब प्रकारका कल्याण था, आरोग्य था और पृथिवी प्राणियोंकी हिंसासे रहित हो गई थी ।।२७०॥ समस्त प्राणी अचानक आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हो रहे थे और भाईपनेको प्राप्त हुएके समान परस्परकी मित्रता बढ़ा रहे थे ।।२७१।। जो मकरन्द और परागकी वर्षा कर रहा है, जिसमें नवीन केशर उत्पन्न हुई है जिसकी कर्णिका अनेक प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई है

भगवच्चरणन्यासप्रदेशेऽधिनभःस्थलम् । मृदुस्पर्शमृदारिश्च पङ्कलं हैममृद्बभौ ॥२७३॥
पृष्ठतश्च पुरश्चास्य पद्माः सप्त विकासिनः । प्रादुर्बभूबुरुद्गन्धिसान्द्रिकञ्जल्करेणवः ॥२७४॥
तथान्यान्यिप पद्मानि तत्पर्यन्तेषु रेजिरे । लक्ष्म्यावसथरसौद्यानि सञ्चारीणीव खाङ्गणे ॥२७४॥
हेमाम्भोजमयां श्रेणीम् स्रिलिश्रेणिभरन्विताम् । सुरा व्यरचयन्नेनां सुरराजनिदेशतः ॥२७६॥
रेजे राजीवराजी सा जिनपत्पङ्कजोन्मुखो । स्रादित्सुरिव तिकान्तिम् स्रितिरेकादधःस्रुताम् ॥२७७॥
तिर्तिवहारपद्मानां जिनस्योपाङ्गध्चि सा बभौ । नभःसरित सम्फुल्ला त्रिपञ्चककृतप्रमा ॥२७६॥
तदा हेमाम्बुजैव्योम समन्तादाततं बभौ । सरोवरिमवोत्फुल्लपङ्कजं जिनदिग्जये ॥२७६॥
प्रमोदमयमातन्वन् इति विद्वं जगत्पतिः । विजहार महीं कृत्स्नां प्रीणयन् स्ववचोमृतैः ॥२५०॥
मिथ्यान्धकारघटनां विघटय्य वचोंऽद्गुभिः । जगदुद्योतयामास जिनाकों जनतातिहृत् ॥२५१॥
प्रतो विजह्ने भगवान् हेमाब्जन्यस्तसत्कमः । धर्मामृताम्बुसंवर्षस्ततो भव्या धृति दधः ॥२५२॥
जिने घर्च इवाभ्यणें धर्मवर्षं प्रवर्षति । जगत्सुखप्रवाहेण पुष्तुवे धृतिन्वृं ति स्था ।२५३॥
धर्मवारि जिनाम्भोदात्पायं पायं कृतस्पृहाः । चिरं घृततृषो स्वयः तदानीं भव्यचातकाः ॥२५४॥

जिसके दल अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं, जिसका स्पर्श कोमल है और जो उत्कृष्ट शोभासे सहित है ऐसा सुवर्णमय कमलोंका समूह आकाशतलमें भगवान्के चरण रखनेकी जगहमें सुशोभित हो रहा था ।।२७२–२७३।। जिनकी केशरके रेणु उत्कृष्ट सुगन्धिये सान्द्र हं ऐसे वे प्रफुल्लित कमल सात तो भगवानुके आगे प्रकट हुए थे और सात पीछे ।।२७४।। इसी प्रकार और कमल भी उन कमलोंके समीपमें सुशोभित हो रहे थे, और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाशरूपी आंगनमें चलते हुए लक्ष्मीके रहनेके भवन ही हों आज्ञासे बना रहे थे ।।२७६।। जिनेन्द्र भगवान्के चरणकमलींके सन्मुख हुई वह कमलोंकी पङ्क्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो अधिकताके कारण नीचेकी ओर बहती हुई उनके चरणकमलोंकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हों ।।२७७।। आकाशरूपी सरोवरमें जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंके समीप प्रफुल्छित हुई वह विहार कमछोंकी पिंडक्ति पन्द्र हके वर्ग प्रमाण अर्थात् २२५ कमलोंकी थी।।२७८।। उस समय, भगवान्के दिग्वजयके कालमें सुवर्णमय कमलोंसे चारों ओरसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों जिसमें कमल फूल रहे हैं ऐसा सरोवर ही हो ।।२७९।। इस प्रकार समस्त जगत्के स्वामी भगवान् वृषभदेवने जगत्को आनन्दमय करते हुए तथा अपने वचनरूपी अमृतसे सबको संतुष्ट करते हुए समस्त पृथिबीपर विहार किया था ।।२८०।। जनसमूहको पीड़ा हरनेवाले जिनेन्द्ररूपी सूर्यने वचनरूपी किरणोंके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समूहको नष्ट कर समस्त जगत् प्रकाशित किया था २८१।। सुवर्णमय कमलोंपर पैर रखनेवाले भगवान्ने जहां जहांसे विहार किया वहीं वहींके भव्योंने धर्मामृतरूप जलकी वर्षासे परम सन्तोष धारण किया था ।।२८२।। जिस समय वे जिनेन्द्ररूपी मेघ समीपमें धर्म-रूपी अमृतकी वर्षा करते थे उस समय यह सारा संसार संतोष धारण कर सुखके प्रवाह-से प्लुत हो जाता था–सुखके प्रवाहमें डूब जाता था ।।२८३।। उस समय अत्यन्त लालायित हुए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन्द्ररूपी मेघसे धर्मरूपी जलको बार बार पी

१ निवासहर्म्याणि । २ रचयन्ति स्म । ३ पंक्तिः । ४ जिनपादकमलोन्<mark>मुखी । ५ आदा</mark>-तुमिच्छुः । ६ पदकमलकान्तिम् । ७ यस्मिन् । ६ तस्मिन् । ६ मेघ **इव । १० मज्जिति स्म ।** ११ घृतसुखम् । १२ पीत्वा पीत्वा । १३ घृतिमाययुः ।

# पञ्चविंशतित्रमं पर्व

### वसन्ततिलकावृत्तम्

इत्थं चराचरगुरुजंगदुज्जिहीर्षन्<sup>र</sup>

संसारखञ्ज निमग्नमभग्नवृत्तिः।

देवासुरैरनुगतो विजहार पृथ्वीं

हेमाब्जगर्भविनिवेशितपादपद्मः ॥२८५॥

तीव्राजवञ्जवदवानलदह्यमानम्

श्राह्लादयन् भुवनकाननमस्ततापः।

धर्मामृताम्ब्यूषतैः परिषिच्य देवो

रेजे घनागम इवोदितदिव्यनादः ॥२८६॥

काशोमवन्तिकुरुकोसलसुह्मपु•ड्रान्

'चेद्यङ्ग बङ्गमगधान्ध्कलिङ्गमद्रान् ।

पाञ्चालमालवदशार्णविदर्भदेशान्

सन्मार्गदेशनपरो विजहार घीरः ॥२८७॥

देवः प्रशान्तचरितः शनकविहत्य

देशान् बहूनिति विबोधितभव्यसत्त्वः ।

भेजे जगत्त्रयगुरुविधुवीध मुच्चैः

कैलासमारमयशसोऽनुकृति वधानम् ॥२८८॥

## शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्

तस्याग्रे सुरिनिमिते सुरुचिरे श्रीमत्सभामण्डले
पूर्वोक्ताखिलवर्णना परिगते स्वर्गश्रियं तन्वति ।
श्रीमान् द्वादशभिर्गणः परिवृतो भक्त्या नतैः सादरैः

म्रासामा सविभुजिनः प्रविलसत्सत्प्रातिहार्याष्टकः ॥२८६॥

कर चिरकालके लिये सन्तुष्ट हो गये थे ॥२८४॥ इस प्रकार जो चर और अचर जीवोंके स्वामी है, जो संसाररूपी गर्तमें इवे हुए जीवोंका उद्धार करना चाहते हैं, जिनकी वृत्ति अखिष्डत है, देव और असुर जिनके साथ हैं तथा जो सुवर्णमय कमलोंके मध्यमें चरण कमल रखते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान्ने समस्त पृथ्वीमें विहार किया ॥२८५॥ उस समय, संसाररूपी तीन्नदावानलसे जलते हुए संसाररूपी वनको धर्मामृतरूप जलके छींटोंसे सींचकर जिन्होंने सबका संताप दूर कर दिया है और जिनके दिव्यध्विन प्रकट हो रही हैं ऐसे वे भगवान् वृपभदेव ठीक वर्षाऋतुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८६॥ समीचीन मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर तथा धीर वीर भगवान्ने काशी, अवन्ति, कुरु, कोशल, सुद्धा, पुण्ड, चेदि, अंग, बंग, मगध, आंध्र, किलङ्का, मद्र, पञ्चाल, मालव, दशाणें और विदर्भ आदि देशोंमें विहार किया था ॥२८७॥ इस प्रकार जिनका चित्र अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने अनेक भव्य जीवोंको तत्त्वज्ञान प्राप्त कराया है और जो तीनों लोकोंके गुरु हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव अनेक देशोंमें विहार कर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, ऊँचे और अपना अनुकरण करनेवाले कैलास पर्वतको प्राप्त हुए॥ २८८॥ वहां उसके अग्रभागपर देवोंके द्वारा बनाये हुए, सुन्दर, पूर्वोक्त समस्त वर्णनसे सहित और स्वर्गकी शोभा बढ़ानेवाले सभामण्डपमें विराजमान हुए। उस समय वे जिनेन्द्रदेव

. **१ उद्धर्त्तु मि**च्छन् । २ गर्त । ३ बिन्दुभिः । पृषन्ती बिन्दु पृषता स पुमांसो विप्रुपस्त्रियः । **४ चेदि अङ्ग । ५ प्रकर्षे**ण् शान्तवर्तनः । ६ विमल । ७ अनुकरणम् । ८ वर्णनायुक्ते । ६ आस्ते स्**म** । मह्युरागम्

तं देवं त्रिदशाधिपाचितपदं घातिक्षयानन्तर-प्रोत्थानन्तचतुष्टयं जिनिमनं<sup>र</sup> भव्याब्जिनीनामिनम्<sup>र</sup> । मानस्तम्भविलोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकीपति प्राप्ताचिन्त्यबहिविभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे ॥२६०॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भगविद्वहारवर्णनं नाम पञ्चीवशिततमं पर्व ।

अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित थे, आदरके साथ भिक्तसे नम्रीभूत हुए बारह सभाके लोगोंसे घरे हुए थे और उत्तमोत्तम आठ प्रातिहार्योंसे सुशोभित हो रहे थे ॥२८९॥ जिनके चरणकमल इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, घातियाकर्मोंका क्षय होनेके बाद जिन्हें अनन्तचतुष्टयरूपी विभूति प्राप्त हुई है, जो भव्यजीवरूपी कमिलिनियोंको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान हैं, जिनके मानस्तम्भोंके देखने मात्रसे जगत्के अच्छे अच्छे पुरुष नम्रीभूत हो जाते हैं, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, जिन्हें अचिन्त्य बहिरङ्ग विभूति प्राप्त हुई है, और जो पाप रहित हैं ऐसे श्रीस्वामी जिनेन्द्रदेवको हमलोग भी भित्तपूर्वक नमस्कार करते हैं ॥२९०॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें भगवान्के-विहारका वर्णन करनेवाला पच्चीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

# <sub>महापुराण-प्रथमभागस्थ-</sub> इलोकानामकाराद्यनुक्रम:

| अ                        |     |
|--------------------------|-----|
| अंसावभ्युन्नतौ तस्य      | 395 |
| अंसावलम्बिना ब्रह्म      | ३४२ |
| अकम्पनोऽपि सृष्टीशात्    | 338 |
| अकम्प्रस्थितिमुत्तुङग-   | 308 |
| अकस्मात्तारका दृष्ट्वा   | ५२  |
| अकस्मात् प्राणिनो भेजुः  | ६३३ |
| अकारादिहकारान्त-         | 338 |
| अकारादिहकारान्ता         | ३५५ |
| अकालकुसुमोद्भेदम्        | ६३३ |
| अकालहरगां तस्मात्        | १७५ |
| अकृत्तवल्कलाश्चामी       | ३०  |
| अकृत्रिमाननाद्यन्तान्    | ११० |
| अकृष्टपच्यैः कलमैः       | ४२६ |
| अक्षग्रामं दहन्त्येते    | १७३ |
| अक्ष रत्वादभेद्यत्वाद्   | ४१३ |
| अक्ष्गोर्निमेषमात्रञ्च   | २१४ |
| अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः   | ६१४ |
| अगोष्पदेष्वरगोषु         | ४६५ |
| अग्रगीर्गामगीर्नेता      | ६०५ |
| अग्रेसरी जरातङका         | १७३ |
| अग्रेसरीषु लक्ष्मीषु     | ३८३ |
| अङ्ग पुत्र त्वरं मा गाः  | १४० |
| अङ्ग पुत्र ममाङ्गेषु     | १०२ |
| अङ्ग पुत्रि परिष्वङ्गं   | १२८ |
| अङ्गभामिः सुरेन्द्रागाम् | २८७ |
| अङगरक्षानिवास्याष्टौ     | ४६६ |
| अङगरक्षाविधौ काश्चित्    | २६६ |
| अङ्गाधिरोपगौईस्त-        | xx  |
| अचलस्थितिमुत्तु ङग-      | ४१३ |
| अचलात्मकमित्येवं         | ६६  |
| अचिराल्लब्धसंज्ञश्च      | १५० |
| अच्छायत्वमनुन्मेष-       | 73x |
|                          |     |

31

| अच्छिन्नधारमाच्छन्दा-         | ४१२            |
|-------------------------------|----------------|
| अच्यतं कल्पमासाद्य            | 8.28           |
| अच्युतेन्द्रसमायोग-           | 388            |
| अजय्यममितं तीर्थ्यः           | ४८६            |
| अजराय नमस्तुभ्यम्             | ६०३            |
| अजितञ्जयभूपालाद्              | 8.8€           |
| अजितादीन् महावीर-             | G              |
| अजितो जितकामारि-              | ६२०            |
| अजीवलक्षरणं तत्त्वम्          | <u> ५</u> ५७   |
| अटटप्रमितं तस्य               | ४३             |
| अगावः कार्यलिङगाःस्युः        | <b>५</b> इ. इ. |
| अिंगमादिगुगौः श्लाध्यां       | 388            |
| अस्मिमादिगुसौर्युक्तम्        | 400            |
| अग्गिमादिगुगोपेताम्           | २३४            |
| अतः कल्याग्।भागित्वं          | १६१            |
| अतत्तदित्यतत्त्वज्ञो          | ४७६            |
| अतन्द्रितं च देवीभिः          | ३२३            |
| अतिरुचिरतराङगी कल्प-          | २८१            |
| अतिशेषाश्चतुस्त्रिशत्         | १३१            |
| अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो | ६१६            |
| अतो भजन्ति भव्यास्त्वां       | १६३            |
| अतोऽमी परलोकार्थं             | 23             |
| अत्यन्तविरला जाता             | ४४             |
| अत्र वनान्ते पत्रिगरगोऽयम्    | ४३४            |
| अत्रानीलं मिएतटमुच्चैः        | 358            |
| अत्रान्तरे किलायाताम्         | ४०४            |
| अत्रान्तरे पुरागार्थ-         | 386            |
| अत्रान्तरे महोदग्र-           | xx             |
| अत्रान्तरे महौषध्यो-          | ३५८            |
| अत्रापि पूर्ववद् वेद्यम्      | ५३०            |
| अत्रायमुन्मदमधुत्रतसेव्यमान-  | ४३६            |
| अत्रास्मद्भवसम्बन्धः          | १४८            |
| अत्रेते पशवो वन्या            | ३०             |

| अथ कायं समुत्सृज्य       | 380   |
|--------------------------|-------|
| अथ कमाद्यशस्वत्यां       | ३४६   |
| अथ गतवति तस्मिन्नागराजे  | 883   |
| अथं घातिजयं जिप्स्मोः    | ¥08   |
| अथ चक्रधरः पूजा-         | १७०   |
| अथ तत्रावसद् दीर्घ       | १६७   |
| अथ तद्व चनादार्या        | ΥĘ    |
| अथ तस्मिन् दिवं मुक्तवा  | २२७   |
| अथ तस्मिन् महापूरे       | २६६   |
| अथ तरिमन् महाभागे        | 388   |
| अथ त्रिभुवनक्षोभी        | ६३०   |
| अथ त्रिभेष्वलस्यास्य     | ४४०   |
| अथ त्रिवर्गसंसर्ग-       | 980   |
| अथ दिग्विजयाच्चिक्री     | १३६   |
| अथ निर्वतितस्नानं        | ३६६   |
| अथ पण्डितकान्येद्युः     | 378   |
| अथ परमविभूत्या वेज्रजङघः | १८८   |
| अथ पवनकुमाराः स्वामिव    | ३०१   |
| अथ प्रथमकल्पेन्द्रः      | 787   |
| अथ प्रदक्षिगुगीकृत्य     | १४५   |
| अथ प्रयागासंक्षोभाद्     | १७०   |
| अथ भरतनरेन्द्रो          | १८४   |
| अथवा ध्येयमध्यात्म-      | ४७६   |
| अथवा पुरुषार्थस्य        | ४८६   |
| अथवा प्रश्रयी सिद्धान्   | ४६३   |
| अथवा बोधितोऽप्यस्मान्    | ३७५   |
| अथवा श्रुतमस्माभिः       | ४४६   |
| अथवा सर्वमप्येतत्        | प्र७३ |
| अथवास्त्वेतदल्पोऽपि      | 3     |
| अथवा स्नातकावस्थाम्      | ४८७   |
| अथ विज्ञापयामासुः        | ३५५   |
| अथवैतत् खलूक्त्वायं      | १५५   |
|                          |       |

अथ सम्प्रस्थित देवे

३८७

महापुराणम

|                              | 1           |                             |       |                           |             |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| अथ सरसिजबन्धौ                | ३९६         | अदृष्टपूर्वं लोकेऽस्मिन्    | ४४६   | अनारतश्चकुन्देन्दु        | ३२३         |
| अथ'सा कृतनेपथ्या             | ११८         | अदृष्टपूर्वी तौ दृष्ट्वा    | प्रश  | अनाशितम्भवानेतान्         | 588         |
| अथ सामानिका देवाः            | १२०         | अदेवमातृकाः केचिद्          | ३६०   | अनाशुषोऽपि नास्यासीत्     | ४०५         |
| अथ सुप्तैकदा देवी            | ३४६         | अद्भुतार्थामिमां दिव्यां    | १७    | अनाशुषोऽस्य गात्रागां     | ११४         |
| अथ सुललितवेषा दिव्य-         | २२४         | अद्यापि चारगौ साक्षात्      | २०४   | अनाश्वान्यस्तपस्तेपे      | 9           |
| अथ सेनाम्बुधेः क्षोभम्       | ४७४         | अधः प्रतिमया तानि           | ४२६   | अनाहताः पृथुध्वानाः       | २८३         |
| अथ सोभप्रभो राजा             | ४५१         | अधः प्रवृत्तकरग्गम्         | 378   | अनाहाराय तृप्ताय          | ६०३         |
| अथ सौधर्मकल्पेशो             | २८४         | अधरीकृत्य निःशेष-           | ४३७   | अनित्यानशुचीन् दुःखान्    | ४८४         |
| अथ स्वयंप्रभादेवी            | 858         | अधरैः पक्वबिम्बाभैः         | ४१६   | अनिद्रालुर्जागरूकः        | ६२७         |
| अथातः श्रेरिएको नम्ग्रो      | ४७४         | अधिकन्धरमावद्ध-             | २४२   | अनिर्द्धय तमो नैशं        | 200         |
| अथातो धर्मजिज्ञासा           | 38          | अधिक्षोरिगपदन्यासै:         | ३५३   | अनिवर्ती गुरुः सोऽयम्     | 800         |
| अथासौ नवमासानाम्             | २८३         | अधिष्ठिता विरेजुस्ते        | प्र१५ | अनीदृगुपमाभूतो            | ६२४         |
| अथासौ वज्रजङघार्यः           | १६८         | अधुना जगतस्तापम्            | २७१   | अनीदृशवपुश्चन्द्र-        | १३६         |
| अथाद्यस्य पुराग्गस्य '       | ६८          | अधुना दरमृत्सृज्य           | २७१   | अनुचितमशिवानां स्थातुमद्य | ३०२         |
| अथाधिराज्यमासाद्य            | ३६७         | अधुनामरसर्गस्य •            | २७१   | अनुन्धरी च सोत्कण्ठां     | १८८         |
| अथानुध्यानमात्रेग            | 3 % &       | अधृत च यस्मात्परती          | ४४२   | अनुरागं सरस्वत्यां        | <b>१</b> २३ |
| अथान्यदा पुराधीशः            | १८३         | अधोग्रैवेयकस्याधो           | 239   | अनुल्लङ्घ्यं पितुर्वाक्यं | १०३         |
| अथान्यदा महादेवी             | ३३४         | अधोमध्योर्ध्वमध्याग्रे      | ७३    | अनेकोपद्रवाकीर्गो         | 335         |
| अथान्यदा महाराजो             | १७२         | अध्यधित्यकमाबद्ध-           | ४१२   | अनेहिंस लसद्विद्युद्-     | \$38        |
| अथान्यदा स्वयंबुद्धो         | १०७         | अध्यवात्तां तदानीं तौ       | २५७   | अन्तःपरिषदस्याद्या        | २२४         |
| अथान्येद्युरबुद्धासी         | २०५         | अध्यात्मगम्योऽगम्यात्मा     | ६२४   | अन्तःप्रकृतिसंक्षोभ-      | ४६६         |
| अथान्येद्युरमुष्याङगे        | 805         | अध्युपत्यकमारूढ-            | ४१२   | अन्तरिक्षस्थिताः काश्चिद् | २६६         |
| अथान्येद्युरसौ. राजा         | 28          | अनङ्गत्वेन तन्नूनम्         | ३३४   | अन्तर्भुहूर्तमातन्वन्     | X38         |
| अथान्येद्युरसौ सुप्ता        | १२७         | अनञ्जितासिते भर्तुः         | 808   | अन्तर्वगा क्वचिद्वाप्यः   | ४२३.        |
| अथान्येद्युर्महाराजो         | १७१         | अनट्टहासहुङकारम्            | ४१६   | अन्तर्वत्नीमपदयत् ताम्    | ३३६         |
| अथान्येद्युर्महास्थान-       | ३७३         | अनन्तं कालिमत्यज्ञः         | ३७५   | अन्तर्वत्नीमथाभ्यर्गे     | २६६         |
| अथापरेद्युरुद्यानम्          | <b>१</b> ६२ | अनन्तज्ञानदृग्वीर्य-        | ४७१   | अन्तर्वर्णमथाभूवन्        | ५३१         |
| अथापश्यदुच्चैज्वंलत्पीठ-     | ४५३         | अनन्तदीप्तिर्ज्ञानात्मा     | ६०७   | अन्नप्राशनचौलोप-          | 3 & &       |
| अथाभिषेकनिवृ तौ              | ३०४         | अनन्तरञ्च लौकान्तिका-       | २३१   | अन्यत्वमात्मनो देह-       | २३६         |
| अथावसाने नैर्ग्रन्थीं 🕠      | २२२         | अनन्तर्द्धिरमेयद्धिः        | ६१७   | अन्यप्रेरितमेतस्य         | 33          |
| अथासावविधज्ञान-              | २६३         | अनन्तविजयायास्यद्           | ३५७   | अन्यानन्ये विनिघ्नन्ति    | २१३         |
| अथासौ पुत्रनिर्दिष्ट-        | १०४         | अनन्तशक्तिरच्छेद्यः         | ६२८   | अन्यायध्वनिरुत्सन्नः      | 50          |
| अथास्य मेखलामाद्याम्         | 398         | अनन्तानन्तभेदस्य            | ७३    | अन्या वल्लभिकास्तस्य      | २२४         |
| अथास्य यौवनारम्भे            | 50          | अनन्तास्त्वद्गुगाः स्तोतुम् | १६२   | अन्येद्युश्च त्वमज्ञानात् | १३१         |
| अथास्य यौवने पूर्गो          | ३२५         | अनभ्यस्तमहाविद्या           | 83    | अन्येद्युरविधज्ञान-       | १०४         |
| अथाहूय सुतां चक्री           | 3 8 9       | अनादिनिधनः कालो             | ४५    | अन्वर्थवेदी कल्यागाः      | 480         |
| अर्थंकदा सुखासीनो            | <b>३</b> ५२ | अनादिनिधनं तुङ्ग-           | 5     | अपत्रपिष्गावः केचिद्      | 808         |
| अर्थनयोः पदज्ञान-            | ३५६         | अनादिनिधनं सूक्ष्मम्        | ४८६   | अपप्तत् कौसुमी वृष्टिः    | 483         |
| अथोच्चै: सुरेशा गिरामी-      | ५५६         | अनादिनिधनोऽव्यक्तो          | ६१६   | अपराजितसेनान्यः           | १५४         |
| अथोत्थाय तुष्टचा सुरेन्द्राः | ५५५         | अनादिवासनोद्भूत-            | 28    | अपरिस्पन्दताल्वादे-       | २४          |
| अथोत्थायासनादाशु             | ४०७         | अनानृशंस्यं हिंसोप-         | 308   | अपरे भस्मनोद्गुण्ठच       | 802         |
| अयोपसृत्य तत्रैनं            | २६          | अनापृच्छच गुरुं केचिद्      | 808   | अपाङगवीक्षितैर्लीला       | १६७         |
| अदृश्यो मदनोऽनङ्गो           | 50          | अनायतो यदि व्योम्नि         | 50    | अपाङगशरसन्धानैः           | २६७         |
|                              |             |                             |       |                           | 4.0         |

| अपापाङगावलोकं ते                              | ५६५                        | अमी च भीषगाकाराः              | २१४        | अशक्यं प्रार्थनीयत्व-                | ४५३   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|
| अपास्तातपसम्बन्धम्                            | ४२४                        | अमी चैत्यगृहा भान्ति          | ११०        | अशनं पानकं खाद्यं                    | १६४   |
| अपास्य लोकपाषण्ड-                             | 202                        | अमीषामुपशल्येषु               | £ 3        |                                      |       |
| अपि चण्डानिलाकाण्ड-                           | १६५                        | अमुष्मिन्नधिदेशोऽयं           | ६८         | अशान मधुरालापैः<br>अशेषज्ञेयसङकान्त- | 3 5 9 |
| अपि चास्य महानस्ति                            | 328                        | अमुर्तमक्षविज्ञानं            | 03         |                                      | X50   |
| · ·                                           | ४५४                        | अमूर्तो निष्कलोऽप्येष         | ४८६        | अशोककलिकां कर्गो                     | 038   |
| अपि चोद्भूतसंवेगः<br>अपिप्यतां च मां धर्म-    | २०४                        | अमूर्तो निष्क्रियो व्यापी     | 90         | अशोकपल्लवच्छायं                      | २५३   |
|                                               | ४८१                        | अमृतोंऽप्ययमन्त्याङ्ग-        | ४६६        | अशोकपल्लवाताम्म-                     | ४१०   |
| अपि व्युत्सृष्टकायस्य<br>अपूर्वकरगां श्रित्वा | २३५                        | अमेयमपि ते वीर्यम्            | ४६७        | अशोकपल्लवै: कुम्भ-                   | 558   |
| **                                            | २२ <i>२</i><br>४७०         | अमोघवागमोघाज्ञो               | ६२३        | अशोकपल्लवैर्वक्त्र-                  | १६०   |
| अपूर्वकरगोऽप्येवम्                            |                            | अमोघशासने तस्मिन्             | १३६        | अशोकलतिका यत्र                       | ४१५   |
| अपृथग्विकियास्तेषाम्                          | २ <b>१७</b><br>४- <b>-</b> | अम्लानशोभमस्याभात्            | २३ द       | अशोकवनमध्येऽभूद्                     | ४२४   |
| अपृष्टकार्यनिर्देशैः                          | ४०५                        | अयं गिरिरसम्भूष्णुः           | 388        | अशोकवनिकामध्ये                       | 358   |
| अपृष्टः कार्यमाचष्टे                          | 805                        | अयं जलनिधेर्जलं स्पृशति       | 880        | अशोकः सप्तपर्गाश्च                   | ४२६   |
| अप्यमी रूपसौन्दर्य-                           | 33 X                       | अयं मतिवरोऽत्रैवः             | १८३        | अशोकसप्तपर्गाह-                      | ४२२   |
| अप्यस्थानकृतो स्थान-                          | १६५                        |                               | 338        | अशोकादिवनश्रेगी                      | ६३१   |
| अप्रतिकमगो धर्म <u>े</u>                      | ४६ <b>१</b>                | अयं मन्दानिलोद्धृत            |            | अश्वकर्ग्ऋियाकुष्टिः                 | ४७१   |
| अप्रमेयमहावीर्यम्                             | ३२५                        | अयं सन्मतिरेवास्तु            | <b>५</b> ३ | अष्टदण्डोच्छिता ज्ञेया               | ४३८   |
| अप्रशस्ततमं लेश्या                            | ४७८                        | अयं स भगवान् दूरं             | 358<br>220 | अष्टमङ्गलधारीरिंग                    | ४४८   |
| अप्राकृताकृतिर्दिव्य-                         | 388                        | अयं स भगवान् दूरात्           | 388        | अष्टयोजनगम्भीरैः                     | २६३   |
| प्राप्तस्त्र <u>े</u> गसंस्कारा               | ३३५                        | अयं हंसयुवा हंस्या            | ३३४        | अष्टाक्षरं परं वीजम्                 | 338   |
| अप्सरःकुङकुमारक्त-                            | ५१२                        | अयुतप्रमिताश्चास्य            | २२४        | अष्टावस्य महादेव्यो                  | 558   |
| अप्सरःपरिवारोऽयम्                             | ११७                        | अये, तपः फलं दिव्यम्          | ११७        | अष्टाविशतिमप्येका '                  | १३१   |
| अप्सरस्सु नटन्तीषु                            | ४०५                        | अयोगवाहपर्यन्तां              | ३५५        | अष्टाशीतिश्च वर्गाः स्युः            | ४०    |
| अबुद्धिपूर्वमुत्सृ ज्य                        | ६१                         | अरजोऽमलसङ्गाय                 | ३०५        | अष्टाशीत्यऋगुलान्येषाम्              | ४२८   |
| अब्जिनीयमितो धत्ते                            | ३३४                        | अरालैरालिनीलाभैः              | ४१६        | अप्टोत्तरशतं ज्ञेयाः                 | ४२५   |
| अभव्यस्तद्विपक्षः स्यात्                      | ५८६                        | अरुष्करद्रवापूर्गा-           | २१२        | अष्टोत्तरशतं नाम्नाम्                | ५७७   |
| प्रभावेऽपि बिबन्धॄरगां                        | 688                        | अर्जुनी चारुगी चैव            | ४२६        | असंस्कृतः सुसंस्कारः                 | ६२०   |
| अभिजानासि तत्पुत्रि                           | १४६                        | अर्थादर्थान्तरं गच्छन्        | 838        | असंख्यातगुराश्रेण्या                 | ४६२   |
| अभिन्नदशपूर्वित्वात्                          | ३६                         | अर्धमागधिकाकार-               | ६३२        | असतां दूयते चित्तं                   | १४    |
| अभिमानधनाः केचित्                             | ४०१                        | अर्धेन्दुनिभसु श्लिष्ट-       | 30%        | असद्वेद्यविषं घाति                   | ५६७   |
| अभिरामं वपुर्भर्तुः                           | ३२८                        | अलंकरिष्णु रोचिष्णु           | २०१        | असद्वेद्योदयाद् भुक्तिम्             | ५६७   |
| अभिरूपः कुमारोऽयम्                            | १५६                        | अलका तिलकाख्या च              | ४२६        | असद्वेद्योदयो घाति                   | ५६५   |
| अभिषिच्य विभु देवाः                           | ३७६                        | अलकाली लसद्भृङगाः             | ४१७        | असहचं तनुसन्तापं                     | ११५   |
| अभिषेक्तुमिवारब्धा-                           | ६०                         | अलक्ष्येगातपत्रेग             | ३६८        | असिपत्रवनान्यन्ये                    | २१२   |
| अभूतपूर्वे हद्भूतैः                           | ३६०                        | अ <b>स</b> ब्धपूर्वमास्वाद्या | २०३        | असिर्मेषिः कृषिर्विद्या-             | ३६२   |
| अभूत्वा भवनाद् देहे                           | ७३                         | अलमास्तां गुरगस्तोत्रम्       | ६०३        | असुमतां सुमताम्भसमातताम्             | 830   |
| अभूत्वाभाव उत्पादो                            | ४=४                        | अवधिञ्च मनःपर्यय-             | १३२        | असुतरां सुतरां पृथुमम्भसाम्          |       |
| अभेद्यशक्तिरक्षय्यः                           | 95                         | अवध्य चलां लक्ष्मी-           | ₹3,        | असुज्योऽयमसंहार्यः                   | ७२    |
| अभेग्रसंहतिल्जिन-                             | ४६६                        | अवश्यमवशोऽप्येष-              | २३३        | अस्ति कायश्रुतिर्विक्त               | ४६    |
| अम्युत्तिष्ठन्नसौ रेजे                        | 985                        | अविलिप्तसुगन्धिस्त्वम्        | ७०६        | अस्नातपूतगात्रोऽपि                   | ३०६   |
| अभ्यू भडरामपापाडरा-                           | 380                        | अवेदाय नमस्तुभ्यम्            | ६०३        | अस्नातलिप्तदीप्ताङ्गः                | २३८   |
| अमङ्गलमलं बाले                                | ३८७                        | अव्युत्पन्नतराः केचिद्        | <b>१</b> २ | अस्पृष्टबन्धलालित्य-                 | १४    |
| अममाङ्गमतो ज्ञेय-                             | ं <b>६</b> ६               | अशक्ताः पदवीं गन्तुम्         | ३६५        | अस्मत्स्वामी खगाधीशः                 | १११   |

# महापुरागम्

| <b>अस्य पर्य</b> न्तभूभागं  | ११०         | श्रा                          |              | ंआराधयन्ति यं नित्यम्        | २८६ |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----|
| अस्य पादाद्रयोऽप्यस्मादा-   | 308         | आकानाच्च तदेक्षूगाां          | ३७०          | आरामं तस्य पश्यन्ति          | २०७ |
| अस्य महाद्रेरनुतटमुच्चैः    | ४३५         | आकिञ्चन्यमथ ब्रह्म            | २३६          | आरिराधयिषुर्देवं             | ३७३ |
| अस्य महद्रिरनुतटभेषा        | ४३५         | आक्रामन् वनवेदिकान्तर-        | १३८          | आरुह्याराधनानावं             | ११४ |
| अस्य महाद्रेरुपतटमुच्छन्    | ४३६         | आत्रोशं वधयाञ्चे च            | २३६          | आरूढयौवनस्यास्य              | १२२ |
| अस्य सानूनिमे रम्य-         | 308         | आक्षिप्ताशेषतन्त्रार्था       | १७           | आर्तो मृत्वा वराहोऽभूत्      | १८६ |
| अस्यात्मा किन्तु मोक्षोऽस्य | ४५४         | आक्षेपिरगीं कथां कुर्यात्     | 38           | आलवालीकृताम्भोधि-            | ३३  |
| अस्यानुसानुवनराजि-          | ४३=         | आगमस्तद्वचोऽशेष-              | ४८६          | आहिलष्य पृथिवीं दोभ्यां      | ३३८ |
| अस्यानुसानुसुरपन्नगखे-      | ४३६         | आजन्मनो यदेतेन                | १२०          | आषाढ़मासबहुल-                | ३६३ |
| अस्याः सुदति पश्येदं        | १२८         | आजानुलम्बमानेन                | 3 % 8        | आसीच्छतबलो नाम्ना            | १०५ |
| अस्वेदमलमाभाति              | પ્રદહ       | आजिद्यन् मुहुरभ्येत्य         | २७०          | आस्थानमण्डलस्यास्य           | ४१४ |
| अहं पण्डितिका सत्यं         | १२६         | आज्ञामूहुः खचरनरपाः           | 888          | आस्नवं पुण्यपापात्म-         | २३६ |
| अहं पूर्वभवेऽभूवं           | १३०         | आज्ञाविचय एष स्यात्           | 328          | आहारकशरीरं यत्               | २४१ |
| अहं ममास्रवी वन्धः          | ४८६         | आज्ञाधिचयमाद्यं तद्           | ४६७          | <b>-</b>                     |     |
| अहं सुधर्मी जम्ब्वाख्यो     | ४२          | आज्ञैश्वर्याद् विनान्येस्तु   | ४०८          | ₹.                           |     |
| अहं हि श्रीमतीनाम .         | ४५७         | आत्मादिमुक्तिपर्यन्त-         | 200          | इक्षुयंत्रेषु निक्षिप्य      | २११ |
| अहमद्य कृती धन्यो           | १५५         | आत्मरक्षाः शिरोरक्ष-          | ५०५          | इतः कलं कमलवनेषु रूयते       | ४३२ |
| अहमिन्द्रोऽस्मि नेत्रोऽन्यो | ३६६         | आत्मरक्षाश्च तस्योक्ता        | २२४          | इतः किं नामितं नाम्ना        | ४२२ |
| अहम्पूर्वमहम्पूर्वम्        | 840         | आदित्यगतिमग्रण्यं             | १११          | इतः परुषसम्पात-              | 588 |
| अहिंसा सत्यवादित्व-         | ६२          | आदित्यवर्गो भर्माभः           | ६२६          | इतः प्रभृत्यहोरात्र-         | ५३  |
| अहो किमृषयो भग्नाः          | 803         | आदिप्टोऽस्म्यहमीशेन           | ४१०          | इतः प्रेक्षस्य संप्रेक्ष्याः | ११७ |
| अहो गुरुरयं धीरः            | 800         | आद्यः प्रतिश्रुतिः प्रोक्तः   | દ્ <b>દ્</b> | इतः शरद्घनघनकालमेघयोः        | ४३२ |
| अहो चक्रधरः पुष्य-          | १७६         | आद्यन्तौ देहिनां देहौ         | 23           | इतः श्रृगा खगाधीश            | ६२  |
| अहो जगदिदं भङ्गी            | ३७४         | आद्यसंहननेनैव                 | ४८४          | इतः स्वरित यद्घोषो           | 588 |
| अहो दुरासदा भूमिः           | २१३         | आधूनकल्पतरुवीथि-              | ४३४          | इतश्चेतः स्वदोर्जाले         | ३१८ |
| अहो धर्मस्य माहात्म्यं      | १६१         | आध्यानं स्यादनुध्यानम्        | 338          | इतस्ततश्च विक्षिप्तान्       | २५६ |
| अहो धिगस्तु भोगाङग-         | <b>१</b> ७२ | आनन्दो नन्दनो नन्दो           | ६२०          | इति कतिपयैरेवाऽहोभिः         | १३७ |
| अहो धीमन् महाभाग            | प्र२        | आनीलचूचुकौ तस्याः             | १२४          | इति कर्तव्यतामूढा            | ६३  |
| अहो धैर्यमहो स्थैर्यम् * *  | ३६८         | आनुपूर्वी तथा नाम             | ४०           | इति कालोचिताः क्रीडा         | ३२३ |
| अहो निन्द्यतरा भोगाः        | 800         | आनुपूर्व्यादिभेदेन            | 3 ξ          | इति केचिदितो देव             | ६३  |
| अहो परममाश्चर्यं            | ३०          | आपातमात्ररम्यारााम्           | ४०७          | इति कैचित्तदाश्चर्य-         | ३६५ |
| अहो परममैदवर्य              | ११७         | आपातमात्ररम्याश्च             | १७१          | इति गदति गर्गेन्द्रे         | ५०५ |
| अहो पृण्यधनाः पुत्राः       | १७६         | आपातमात्ररसिका                | २४२          | इति चक्रधरेगोक्तां           | १५६ |
| अहो प्रसन्नगम्भीरः          | ३२          | आप्तपाशमतान्यन्ये             | १३           | इति चारगायोगीन्द्र-          | 3=6 |
| अहो भग्ना महावंशाः          | ४४४         | आप्तागमपदार्थानां श्रद्धानं   | २०७          | इति चिन्तयतस्तस्य            | 980 |
| अहो मदालिरेषोऽत्र           | १७२         | आप्तागमपदार्थानां             | ५६५          | इति चिन्तयतोऽस्यासीत्        | 20% |
| अहो महेच्छता यूनोः          | ४१०         | आप्तो गुर्गौर्युतो धूत        | ४८६          | इति जीवपदार्थस्ते            | ४८७ |
| अहो विषयिग्गां व्यापत्      | २४५         | आभुग्नमुदरं चास्य             | ११५          | इति तत्कृतया देवी            | २६६ |
| अहो श्रेय इति श्रेयः        |             | आमनन्त्यात्मविज्ञानम्         | 388          | इति तत्र चिरं भोगैः          | १६६ |
|                             | ४४६         | आममात्रे यथाक्षिप्तम्         | ४५५          | इति तत्राहमिन्द्रास्ते       | 388 |
| अहो सुनिपुर्ण चित्रं        | १४८         | आयासमात्रमत्राजः              | २४३          | इति तद्वचनं श्रुत्वा         | ¥6= |
| अहो स्त्रीरूपमत्रेदं        | १४८         | आयुष्मन् श्रृगा तत्त्वार्थान् | ४८२          | इति तद्वचनस्यान्ते           | Yes |
| अह्नगीदिखलं व्योम           | २१६         | आरचय्य तदा कृत्स्नम्          | ४६८          | इति तद्वचनाज्जातसीहारों      | 48  |

# श्लोकानामक\<mark>राद्य</mark>नुक्रमः

| इति तद्वचनाज्जातिवस्मयो १         | 28   | इति प्रवुद्धतत्त्वस्य   | ६३०         | इति सुकृतविपाकादान-             | , 60   |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| इति तद्रचनाज्जाता १               | 08   | इति प्रमदिवस्तारम्      | <b>१</b> ५६ | इति स्तुत्वार्यस्ते तं ,        | ५२     |
| इति तद्वचनात्तेषां                | प्र२ | इति प्रमागाभूतेयं       | ३३          | इति स्तुत्वा सुरेन्द्रास्त्वम्  | ३२६    |
| इति तद्वचनात्प्रीतौ ४             | 38   | इति प्रमोदमातन्वन्      | ८०४         | इति स्थविरकल्पोऽयम्             | ४६०    |
| इति तद्वचनादेतत् १                | १८   | इति प्रमोदमुत्पाद्य     | 388         | इति स्वनामनिर्दिष्टा            | 38     |
| इति तद्वचनाद् देवी २              | ६४   | इति प्रश्नमुपन्यस्य     | २४, १११     | इति स्वभावमधुराम्               | ३३३    |
| इति तद्वचनाद्धैर्यम् २            | २१   | इति प्रश्नावसानेऽस्य    | 338         | इति स्वभावमाधुर्य-              | ६०     |
| इति तद्वचनाद् भीताः ४             | 102  | इति प्रश्रयिगीं वाच-    | ₹ १         | इति स्वान्तर्गतं केचित्         | 800    |
| इति तद्वचनाद् विद्यां १           | ०२   | इति प्रसाध्य तं देवम्   | ३०५         | इति स्वार्था परार्था च          | χ3β    |
| इति तन्त्रनियुक्तानां १           | ওব   | इति प्रस्पष्ट एवायम्    | २६२         | इति हाधीतनिश्शेष-               | ३६५    |
| इति तन्मयतां प्राप्तम् ३          | 80   | इति प्रस्पष्टमाहात्म्यः | ३०          | ं इतिहास इतीष्टं तद्            | 5      |
| इति तस्य मुनीन्द्रस्य १           | 54   | इति प्रह्लादिनीं वाचम्  | ४५६         | इतीत्थं स्वभक्त्या सुरैर्राचिते | ५५६    |
| इति ताभिः प्रयुक्तानि २           | 30   | इति प्रीतस्तदात्मीयम्   | 880         | इतीदं प्रमुखं नाम               | २७     |
| इति तेषु तथाभूताम् ४              | (०३  | इति प्रीतिङकराचार्य-    | २०२         | इतीदमन्यदप्यासाम्               | २६७    |
| इति दीनतरं केचित् ३               | 33   | इति प्रोत्साहच तं धर्मे | ३३          | इतीरयन् वचो भूयः                | १५१    |
| इति धर्मकथाङगत्वात्               | २०   | इति बाहचं तपः षोढा      | ४६३         | इतोऽतीतभवञ्चास्य                | १११    |
| इति धीरतया केचित् ४               | 508  | इति बुवन्तमभ्येत्य      | 8 \$ 8      | इतो दुःस्वप्ननिर्गाशः           | २७     |
| इति ध्यानविधि श्रुत्वा ४          | ७३२  | इति ब्रुवारा एवासौ      | १२८         | इतो धूपघटामोदम्                 | ,422   |
| इति ध्यानाग्निनिर्दग्ध- ४         | ४७२  | इति बुवागां तां भूयः    | १४७         | इतो नन्दनमुद्यानिमतं            | 280    |
| इति नागरिकत्वेन १                 | १४८  | इति भिन्नाभिसन्धित्वा   | द् १४       | इतो नाधिकमस्त्यन्यत्            | ५८६    |
| इति नानाविधैर्जल्पैः ४            | ८५०  | इति भुवनपतीनाम्         | ३२४         | इतो निजगृहे देवि                | ३३५    |
| इति निर्विद्य भोगेभ्यः ३          | ३७६  | इति भूयोऽपि तेनैव       | २४६         | इतो नृत्यमितो गीतम्             | ३८५    |
| इति निर्विद्य भोगेषु १            | १७३  | इति मातृचरस्यास्य       | 880         | इतो मधुरगम्भीरम्                | ३५५    |
| इति निश्चितलेखार्थः १             | १७६  | इति यदेव यदेव निरूप     | यते ४३१     | इतोऽमुतः समाकीर्गाम्            | २८७    |
| इति निश्चित्य तत्सर्वं १          | ११७  | इति यावान् जगत्यस्मि    | ान् ३४४     | इतोऽयं प्रध्वनद्ध्वांक्ष-       | 288    |
| इति निश्चित्य धीरोऽसौ             | 54   | इति रम्यतरानेष          | ४२१         | इतो रज्जू षडुत्पत्य             | २२४    |
| इति निश्चित्य लक्ष्मीवान् 🔧 ३     | 358  | इति राज्ञानुयुक्तोऽसौ   | १८४         | इतोऽर्द्धचन्द्रवृत्ताङ्गा       | ११०    |
| इति परममुदारं दिव्य-              | 388  | इति लक्ष्मीपरिष्वङगा    | ३२६         | इतो वनं वनगजयूथसेवितम्          | ४३२    |
| इति पुण्योदयात्तेषां ः            | २०६  | इति लौकान्तिकैर्देवैः   | 308         | इतोऽष्टमे भवे भावि              | १८७    |
| इति पुराग्गि पुरागाकवीशिनाम् १    | ४२७  | इति वाचिकमादाय          | १७५         | इतोऽस्तमिति शीतांशुः            | ३३४    |
| इति पृष्टवते तस्मै भगवान् 🔌       | ४७४  | इति विध्नितविध्नौघं     | १६५         | इतोऽहं पञ्चमेऽभूवम्             | 3 5 9  |
| इति पृष्टवते तस्मै सोऽवोचत्       | २०५  | इति विज्ञापितस्तेन      | २४, १४६     | इत्थं गिरः फिएापतौ सनयं         | ४४२    |
|                                   | १३०  | इति विशेषपरम्परयान      | वहम् ४२८    | इत्थं चराचरगुरुः                | ६३४    |
| इति पृष्टो मुनीन्द्रोऽसौ १        | १३०  | इतिवृत्तं पुराकल्पे     | २६          | इत्थं तदा त्रिभुवने             | ४७३    |
| इति प्रकटितोदारमहिमा १            | 980  | इति वृषभकवीन्द्रै-      | २७          | इत्थं निष्कमरगे गुरोः समुचित    | नं ३६६ |
| इति प्रतन्वतात्मीयम् ३            | ३१६  | इति व्यावर्गितारोह-     | ५११         | इत्यं भूतां देवराड् विश्वभर्तुः | 38%    |
| इति प्रतकं जनतामनस्वदो प्र        | (8%  | इति श्रुत्वा बचो भर्तुः | ३३६         | इत्थं मुनिवचः पथ्यम्            | १३२    |
| इति प्रतर्कयन्नेष                 | १५०  | इति श्लाघ्यं प्रसन्नं च | ३८४         | इत्थं यस्य सुरासुरैः प्रमुदितैः | ३०२    |
| इति प्रतीतमाहात्म्या              | 57   | इति श्लाघ्यतमे मेरौ     | ₹0१         | इत्थं युगादिपुरुषोद्भवमादरेर    |        |
| इति प्रतीतमाहात्म्यो १            | १०७  | इति षण्मासनिर्वत्स्यंत् | ४०४         | इत्थं विकल्पपुरुषार्थ-          | 399    |
| इति प्रत्यज्ञगसङ्गिन्या कान्त्याः | ३५४  | इति संसारचक्रेऽस्मिन्   | ३७६         | इत्थं सुरासुरगुरुः              | 300    |
| इति प्रत्यक्षगसक्रगिन्य-          | ३८४  | इति संश्लाघ्यमाने ते    | ३५४         | इत्यं सुरासुरनरोरगयक्षसिद्ध-    |        |
| इति प्रत्यक्रगसङ्गिन्या बभी ३     | ३६७  | इति सप्तगुरगोपेतो       | ४५२         | इत्यं स्तुवद्भिरोघेन            | ३८     |
|                                   |      |                         |             |                                 | •      |

# महापुराणम्

|                           |             | •                                  |                                |        |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|
| इत्यकृत्रिमनिक्शेष-       | २३८         | इत्यात्ततोषैः स्फुरदक्षयक्षैः ५४७  | इत्यु च्चैरुत्सवद्वैत-         | ३८१    |
| इत्यदीनतरां वाचम्         | 860         | इत्यादि जनसंजल्पैः १६१             | इत्युच्चैर्गग्गनायके निगदति    | ४३८    |
| इत्यनन्तसुखे तस्मिन्      | ७३१         | इत्यादि तद्गतालापैः १५४            | इत्युच्चैर्वन्दिवृन्देषु       | ३३५    |
| इत्यनल्पगुग्गे तस्मन्     | ३८६         | इत्यादि दुर्गयानेतान् ५८५          | इत्युदारतरं बिभ्रद्            | २२४    |
| इत्यनुध्यायतां तेषां      | २१५         | इत्यादि दोषसद्भावान् ४५३           | इत् <b>युदारै</b> र्गुरगैरेभिः | ५६५    |
| इत्यनुश्रूयते देवः        | 22          | इत्यादि भूतवादीष्ट- ६६             | इत्युदीर्य गिरं धीरो           | ३३०    |
| इत्यन्तःपुरवृद्धानि       | ३८८         | इत्यादियुक्तिभिर्जीव- १४५          | इत्युदीर्य ततोऽन्तर्द्धम्      | ११३    |
| इत्यन्वर्थानि नामानि      | 808         | इत्यादि वर्गानातीतं २४१            | इत्युदीयं स्थिते तस्मिन्       | x3     |
| इत्यपारमिदं दुःखं         | २१५         | इत्याद्यः कालभेदोऽव- ४६            | इत्युद्गाहच कुदृष्टान्त-       | ₹3     |
| इत्यभिष्टुत्य गूढाङगी     | २६४         | इत्याद्यस्य भिदे स्याताम् ४६२      | इत्युन्सुरधैः प्रबुद्धैरच      | ३८६    |
| इत्यभिष्टुत्य तौ देवम्    | 3 ? ?       | इत्याद्याभरगौः कण्ठचैः ३५२         | इत्येकशोऽपि विषये              | २४४    |
| इत्यभिष्टुत्य नाकीन्द्राः | X3 F        | इत्याद्युपायकथनैः ६४               | इत्येकशोऽपि सम्प्रीत्यै-       | ३१४    |
| इत्यभिव्यक्तवैशिष्टचा     | 308         | इत्यानन्दपरम्परां प्रतिदिनम् ३४५   | इत्येकान्नशतं पुत्राः          | ३४६    |
| इत्यमी केतवो मोहनिर्जयो   | ५३०         | इत्यापतत्सु देवेषु , ५१३           | इत्येवमनुबध्नन्तौ              | Rox    |
| इत्यमीषां पदार्थानाम्     | 03%         | इत्याप्तवचः स्तोत्रैः =            | इदं खाद्यमिदं स्वाद्यम्        | ४४७    |
| इत्यमीषु विशेषेषु         | 353         | इत्याप्तोक्त्यनुसारेगा २१          | इदं घ्यानफलं प्राहुः           | ४६७    |
| इत्यमुष्यां व्यवस्थायाम्  | ४८३         | इत्याम्नातैर्जलैरेभिः ३६५          | इदं पुण्यमिदं पूत-             | २७     |
| इत्यमूनि कथाङगानि         | १८          | इत्यायोजितसैन्यस्य ४६८             | इदं पुण्याश्रमस्थानं           | ३०     |
| इत्यमूनि महाधैयों         | २३४         | इत्यालोच्य कथायुक्ति- १६           | इदं पुरो विमोचास्यम्           | ४२३    |
| इत्यमूनि युगारम्भे        | <b>३</b> ५२ | इत्याविष्कृतमङ्गला भगवती २८२       | इदं रूपमदीनानाम्               | ४०२    |
| इत्यमूनि वनान्यासन्       | ५२३         | इत्याविष्कृतमाहात्म्यः ३५४         | इदं वपुर्वयश्चेदं              | ३५५    |
| इत्यशोश्वतिकं, विश्व-     | १७३         | .इत्याविष्कृतरूपेगा २२०            | इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य          | ६३०    |
| इत्यष्टधा निकायाख्या      | ३७७         | इत्युक्तः प्रेमनिघ्नेन १५४         | इदमतिमानुषं तव                 | ४५६    |
| इत्यसहचतरां घोरां         | 283         | इत्युक्तखानिकावप्र- ४२५            | इदमत्र तु तात्पर्यं प्राय-     | ४६३    |
| इत्यसाधनमेवैतदी-          | ७२          | इत्युक्तपरिवारेगा २२५              | इदमत्र तु तात्पर्य श्रुत-      | 838    |
| इत्यस्मद्वचनाज्जात-       | १४३         | इत्युक्तमात्र एवासी १४१            | इदमध्यवसायाहं                  | १७     |
| इत्यस्य परमां चर्याम्     | ४४७         | इत्युक्तमार्तमार्तातितमाः ४७८      | इदमर्चयता शान्ति-              | २७     |
| इत्यस्य रूपमुद्भूत-       | 50          | इत्युक्तवन्तौ प्रत्याय्य ४११       | इदमर्पयता नूनम्                | १५२    |
| इत्यस्य वचनात् प्रीतौ .   | 880         | इत्युक्तलक्षरां धर्म्यम् ४६२       | इदमाश्चर्यमाश्चर्यम्           | 388    |
| इत्यस्या गर्भचिह्नानि     | ३३७         | इत्युक्तस्तुमयासाधु १५१            | इदमेव युगस्यादौ                | ३३     |
| इत्यस्याविरभूत् कान्तिः   | ३२७         | इत्युक्तेन विभागेन ५३८             | इदमेवार्हतं तत्त्वं            | ७०९    |
| इत्यसौ तेन सम्पृष्टः      | ४५६         | इत्युक्त्वाथ स्वयंबुद्धे ६३        | इदानीं तु विना हेतोः           | ४४     |
| इत्यसौ परमानन्दः          | ६२          | इत्युक्त्वा पण्डिताऽवोचत् १३४      | इन्द्रगोपचिता भूमिः            | 939    |
| इत्यसौ परमोदारं           | ३४८         | इत्युक्त्वा पण्डिताश्वास्य १३४     | इन्द्रच्छन्दं महाहार-          | ३२६    |
| इत्यसौ बोधितस्तेन         | २१७         | इत्युक्त्वा पुनरप्येवम् १३३        | इन्द्रच्छन्दादिहारास्ते        | 3 4 8  |
| इत्यसी मदनोन्माद-         | १२६         | इत्युक्त्वा मुहुराशास्य ३५५        | इन्द्रनीलमयाहार्य-             | x ? ?  |
| इत्याकर्ण्य वचस्तस्य      | xx          | इत्युक्त्वाऽस्मिन् गते पुत्र १८७   | इन्द्रनीलमयी यत्र              | २३७    |
| इत्याकलय्य तत्क्षेम-      | 3 X F       | इत्युच्चकैः स्तुतिमुदारगुगानु- ५६४ | इन्द्रनीलोपलैः सौध-            | 380    |
| इत्याकलय्य नाकेशाः        | 83€         | इत्युच्चावचसञ्जल्पैः ४०१           | इन्द्रप्रतीन्द्रपदयोः ·        | 8xx    |
| इत्याकलय्य मनसा           | ४६५         | इत्युच्चैः प्रशिपत्य तं जिनपति १६६ | इन्द्रसामानिकत्राय-            | You    |
| इत्याकलय्य मनसा           | २३२         | इत्युच्चैः प्रमदोदयात्सुरवर- २०६   | इन्द्रस्तम्बेरमः कीदृग्        | X0E    |
| इत्याकीडच क्षरां भूयो     | ३५४         | इत्युच्चैः सङ्गृहीतां समवसृतिः ५७२ |                                | 739    |
| इत्याचार्यपरम्परीर्णममलं  | 88          | इत्युच्चैः स्तोत्रसंपाठै- ३८       | इन्द्रादीनाम <b>यैतेषाम्</b>   |        |
|                           | ,           | -                                  |                                | 1. 47. |

# श्लोबताताराहतस्य छ जामा

| इन्द्रियेषु समग्रेषु                      | 30%    | उत्थिप्य शिविकास्वन्या                  | ३८७         | ऋते भवमथार्तं स्यात्        | ४७७ |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| इन्द्रेण प्राप्तपूर्जीद्ध-                | ₹8     | उत्तमाङगमिवाङगेषु                       | २०१         | ऋते विना मनोज्ञार्थाद्      | ४७५ |
| इन्द्रेन्द्राण्यौ समं देवैः               | ३०१    | उत्तमाङगवृतेनोच्चैः                     | ३८३         | ऋद्विप्राप्तेऋषिस्त्वं हि । | 882 |
| इमं नियोगमाध्याय                          | ६४     | उत्तमोऽनुचरो ज्येष्ठो                   | ४७७         | ऋषिप्रगीतमार्षं स्यात्      | 5   |
| इमा वनलता रम्या                           | ₹0     | उत्तिष्ठतां भवान् मुक्तौ                | 308         | τ                           |     |
| इमाश्च नामौषधयः                           | ६३     | उत्पादादित्रयोद्वेलम्                   | £38         | *                           | •   |
| इमे कल्पतरूच्छेदे                         | ६३     | उत्पादितास्त्रयो वर्गाः                 | ३६२         | एकं त्रीिंग तथा सप्त        | २१६ |
| इमे च परुषापाता                           | २१४    | उत्पुष्करै: करैरूढ-                     | ४२६         | एकतः किन्नरारब्ध-           | ३८० |
| इमे चैनं महानद्यो                         | ११०    | उत्सङगादेत्य नीलाद्रे-                  | 30          | एकतः शिबिकायान-             | ३८० |
| इमे तपोधना दीप्त-                         | 30     | उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ कालौ              | ४७          | एकतः सुरकोटीनां             | ३८० |
| इमे भद्रमृगाः पूर्वं                      | ४४     | उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ द्वौ              | Ŗέ          | एकतः सुरतूर्यागा            | ३८० |
| इमेऽश्रुबिन्दवोऽजस्रं                     | १३३    | उदपादि विभो यस्य                        | 9           | एकतयोऽपि च मर्व-            | 38% |
| इयमितः सुरसिन्धुरपां छटा                  | ४२६    | उदरेऽस्याः वलीभङगो                      | ३३७         | एकतयोऽपि तथैव जलीघः         | 38% |
| इयमितो वन कोककुटुम्बिनी                   | 830    | उदर्कसुखहेतुत्वाद्                      | ८४          | एकतयोऽपि यथा स्फटिकास्या    | 38% |
| इष्ट एव किलारण्ये                         | २३ .   | उदश्रुलोचनश्चायं :                      | १५०         | एकतोऽप्सरसां नृत्तम्        | ३८० |
| इष्टरचायं विशिष्टरचेति                    | ४४३    | उद्धृतः परुषरयेगं <mark>वाय</mark> ुनोच | वै:४३७      | एकतोऽभिमुखोऽपि त्वम्        | ५१६ |
| इह् खगवनितानितान्तरम्याः                  | ४३३    | उद्भवः कारगां कर्ता                     | ६११         | एकतो मङ्गलद्रव्य-           | ३८० |
| इह खचरवधूनितम्बदेशे                       | 388    | उद्भारः पयोवार्द्धेः                    | 235         | एकत्रिशच्च लक्षाः स्युः     | 80  |
| इह जम्बूमित द्वीपे                        | ७३     | उद्यानं फलितं क्षेत्रम्                 | ३२८         | एकत्वेन वितर्कस्य           | 838 |
| इह जम्बूमित द्वीपे                        | 386    | उपमादीनलङ्कारो-                         | ३५६         | एकमुक्तं च तस्यासन्         | ४०३ |
| इह प्रगायकोपेऽस्याः                       | 388    | उपयोगविशुद्धौ च                         | ४७६         | एकरूपापि तद्भाषा            | २४  |
| इह मृग्गालनियोजितवन्धनैः                  | ४२६    | उपवनसरसीनां बालपद्मैः                   | ***         | एकविशं नमेर्भर्तु-          | ४२  |
| इह शरद्घनमल्पकमाश्रितम्                   | 830    | उपवादकवाद्यानि                          | ३१५         | एकविद्या महाविद्यो 🕆        | ६१५ |
| इह सदैव सदैविवचेष्टितैः                   | 358    | उपवासदिनान्यत्र                         | १३१         | एकादशाङगविद्यानां           | ४३  |
| इह सुरासुरिकन्नरपन्नगाः                   | ४२७    | उपशान्तगुगास्थाने                       | २३७         | एकान्तशान्तरूपं यत्         | २४१ |
| इहामी मृगौघा वनान्तस्थला                  | ते ४३७ | उपात्ताणुव्रता धीराः                    | ४८२         | एकावल्यास्तनोपान्त-         | ३३२ |
| इहैवापरतो मेरोर्विदेहे                    | १११    | उपोषितं किमेताभ्यां                     | १६१         | एकैकस्मिन् निकाये स्युः     | 30% |
| <u>ç</u>                                  |        | उपोष्य विधिवत्कर्म                      | 680         | एकैकस्याश्च देव्याः         | २२४ |
| <b>ई</b> दृक् त्रिमेखलं पीठम्             | ४३७    | उभयेऽपि द्विषस्तेन                      | <b>द</b> ६  | एताः क्षरन्मदजलाविल-        | ४३७ |
| इदृग् । यनस्य पाठम्<br>ईदृग्विधं महादुःखं | 280    | उशन्ति ज्ञानसाम्प्राज्यं                | १३२         | एतास्तास्तारका नामै-        | ४३  |
| इपृग्पय महायु.ख<br>ईर्यादिविषया यत्ना     | ४५४    | उशन्ति वैदिकादीनाम्                     | ४२८         | एते च नारकावासाः            | २१५ |
| इपादि। प्रमा                              | • ~ 4  | -                                       |             | एतेनैव प्रतिक्षिप्तं        | 23  |
| उ                                         |        | ऊ                                       |             | एते महाधिकाराधिकाराः        | ४४  |
| उपकण्ठमसौ दध्ये                           | १२२    | <b>ऊरुद्वयमभात्तस्य</b>                 | १२३         | एतौ तौ प्रतिदृश्येते        | ५१  |
| उक्षाः शृङ्गाग्रसंसक्त-                   | ५२६-   | <u> </u>                                | २५ <b>१</b> | एवं धर्माग्गमात्मानम्       | ४८४ |
| <b>उचितेन</b> नियोगेन दृष्ट्वा            | २६३    | ऊरुभ्यां दर्शयन् यात्राम्               | ३६८         | एवं नाम महीयांसः            | २०४ |
| उच्चावचसुरोन्मुक्त-                       | ४५५    | ऊर्ध्वमुच्चलयन् व्योम्नि                | ३१८         | एवंप्राया गुराा नाथ         | ५५० |
| उच्चैः प्रभाषितव्यं स्यात्                | 38     | ऊर्ध्वमु च्चलिताः केचित्                | 980         | एवंप्राया विशेषा ये         | 458 |
| उच्छायस्य तुरीयांश-                       | ७७     | ऊर्ध्वव्रज्या स्वभावत्वात्              | 88€         | एवं भावयतो ह्यस्य           | ४५४ |
| उच्छ्वसत्कमलास्येयम्                      | २६१    | ऋ                                       |             | एवं महाभिधेयस्य             | 88  |
| उडूनि तारकाः सौधम्                        | ३२८    | ऋज्वीं मनोवचःकाय-                       | ३४०         | एष भीषगो महाहिरस्य          | ४३६ |
| उत्कीर्ण इव देवोऽसी                       | १३३    | ऋते धर्मात् कुतः स्वर्गः                | २०६         | एष सिंहचरी मृगकोटीः         | 358 |
| उत्कृष्टतपसो धीरान्                       | २३३    | ऋतेऽप्युपगतेऽनिष्टे                     | ४७८         | एषोऽञ्जलिः कृतोऽस्माभिः     | ४४७ |
|                                           |        | •                                       |             |                             |     |

| ù                           | 1    | कदाचित् प्रान्तपर्यस्त    | ४६६        | कर्णिकाभरणन्यासं           | १५८         |
|-----------------------------|------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| •<br>रेकाग्रयेस निरोधो यः   | ४७४  | कदाचित् सौधपृष्ठेषु       | १६६        | कर्गोत्पलं स्वमित्यस्याः   | १६६         |
| ऐशानेन्द्रोऽपि रुद्रश्रीः   | २६२  | कदाचिदथ गत्वाहं           | १४१        | कर्णी सहोत्पलौ तस्याः      | १२६         |
| <b>ऐ</b> शानो लिखितः कल्पो  | 388  | कदाचिदथ तस्यासन्          | १२०        | कर्मगाऽनेन दौःस्थित्यं     | २४६         |
| Admin Man 4011              | 100  | कदाचिदथ तस्याऽऽसीद्       | 83         | कर्मबन्धनिर्मुक्तः         | ५८६         |
| ऋौ                          |      | कदाचिद् गिरिकुञ्जेषु      | ४६५        | कर्मबन्धननिर्मुक्तो        | १४२         |
| s 4 4                       |      | कदाचिद् गीतगोष्ठीभिः      | २६७        | कर्मबन्धविनिर्मुक्तं       | १६५         |
| औरभौश्च रखेरन्यान्          | २१३  | कदाचिद् दीर्घिकाम्भःसु जल | - १६६      | कर्मभूमिनियोगो यः          | ४२०         |
| ৰ                           |      | कदाचिद् दीघिकाम्भःसु समं  | ३२३        | कर्मभूरद्य जातेयं          | 328         |
|                             |      | कदाचिद् बहिरुद्याने       | १६८        | कर्मशत्रृह्गां देवम्       | ६००         |
| कः कीदृग् न नृपैर्दण्डचः    | २७७  | कदाचिद् वृत्तिसंख्यानम्   | ४६१        | कर्मापेक्षः शरीरादि-       | ७१          |
| कः पञ्जरमध्यास्ते           | २७४  | कदाचिन्नन्दनस्पद्धि तरु-  | ३२३        | कर्माहुतीर्महाध्यान-       | ४०६         |
| कः समुत्सृज्यते धान्ये      | २७६  | कदाचिन्नन्दनस्पद्धि परा-  | १६८        | कर्मेन्धनदहे तुभ्यम्       | ३०८         |
| क एषामुपयोगः स्याद् 🤺       | ६३   | कदाचिन्निम्नगातीरे        | ४६६        | कर्मेन्धनानि निर्दग्धुम्   | ४६२         |
| कचग्रहैर्मृ दीयोभिः         | १६८  | कदाचिल्लिपिसंख्यान-       | ३२२        | कर्हिचिद् गीतगोष्ठीभिः     | ३२२         |
| कचभारो वभौ तस्याः           | २५४  | कनकाद्रितटे क्रीडा        | 388        | कहिचिद् बहिगाराव-          | ४६५         |
| कच्चिज्जीवति मे माता ,      | 800  | कनत्कनकभृङगार-            | ३३६        | कहिचिद् बहिरूपेगा          | ३२२         |
| कच्छाद्या यस्य सद्वृत्तं    | ৩    | कन्धरस्तन्मुखाब्जस्य      | 385        | कलत्रस्थानमेतस्याः         | २५२         |
| कटकाङगदकेयूरभूषिता          | ३६७  | कपोलफलके चास्याः          | 820        | कलशावमृतापूर्गौ            | २६३         |
| कटकाङगदकेयूरमुद्रिका        | ३५१  | कपोलावलकानस्याः           | २४३        | कलाकुशलता कल्य-            | ७३१         |
| कटीतटं वभावस्य              | ३`४७ | कपोलावस्य संशुष्यत्       | 888        | कलाधरकलास्पद्धि-           | ४०          |
| कटीतटं कटीसूत्रघटितं        | 34   | कमलदलविलसदिनिमिष-         | ४६४        | कलाश्च सकलास्तस्य          | ३२१         |
| कटीमण्डलमेतस्याः            | २५२  | कमलप्रमितं तस्य           | પ્રપ્      | कलासमाप्तिषु प्रायः        | ७५          |
| कटीसूत्रश्रियं तन्वन्       | 488  | कमलिनीवनरेगाुविकर्षिभिः   | 850        | कलासु कौशलं शौर्य          | ८३          |
| कठिनेऽपि शिलापट्टे          | ३६७  | कम्पते हृदयं पूर्व        | १२१        | कलासु कौशलं श्लाघ्यं       | ३२ <b>१</b> |
| कण्टकालग्नवालाग्राः         | ४०४  | कम्प्रमाम्प्रवनं रेजे     | ४२४        | कल्पद्रुम इवोत्तुङग-       | ५७          |
| कण्ठाभरगाभागर               | ३५३  | करं वामं स्वपर्यंके       | 3 €        | कल्पद्रुममिवाभीष्ट-        | 838         |
| कण्ठाभरगारत्नांशु           | ३४२  | करं सुदीर्घनिश्वास-       | ४१०        | कल्पद्रुंमवनच्छाया-        | ६३१         |
| कण्ठे हारलतां बिभ्रत्       | ३६७  | करटक्षरदुद्दाम-           | १६५        | कल्पद्रुमस्य शाखासु        | ३१७         |
| कण्ठे हारलतारम्ये 🕚         | ३४२  | करगात्रययाथात्म्य-        | ४७०        | कल्पद्रुमाः समुत्तुङगाः    | ५३०         |
| कथं च स सृजेल्लोकं          | ६१   | कररणाः परिरणामा ये        | ४७०        | कल्पद्रुमेषु कात्स्न्येन   | ६२          |
| कथं तु पालयाम्येनं          | १७४  | करसो त्वनिवृत्तास्ये .    | ४७०        | कल्पाङ्मध्रिपादिवोत्तुङगा- | १७          |
| कथं भर्तुरभिष्रायो          | ४५६  | करण्डस्थिततत्कार्य-       | १७४        | कल्पाङ्मध्यपा यदा जाताः    | ५५          |
| कथं मूर्तिमतो देहाच्चैतन्य- | છં 3 | करहाटमहाराप्ट्र-          | ३६०        | कल्पानोकहमुत्सृज्य         | 308         |
| कथाकथकयोरत्र                | १८   | कराङगुलीषु शकस्य          | ३१७        | कल्पानोकहवीथीस्यम्         | 886         |
| कथोपोद्घात एष स्यात्        | 88   | करिकेसरिदावाहि-           | १६५        | कल्पानोकहवीर्यागां         | ४०          |
| कदम्बानिलसंवास-             | 939  | करिरणां मदधाराभिः         | 309        | कल्पेऽनर्ल्पाद्धरैशाने     | १३२         |
| कदम्बामोदसंवादि-            | ४१४  | करीन्द्रकुम्भनिर्भेद-     | १६५        | कत्यारात्रितये वर्या       | १४६         |
| कदलीस्तम्भनिर्भासौ          | ३४७  | करीन्द्रपृथुयादोभिः       | १७६        | कल्यारगप्रकृतिर्दीप्ति-    | <b>६२</b> ४ |
| कदाचिच्च नरेन्द्रेग         | 888  | करौ करिकराकारावूरू        | <b>८</b> ३ | कल्यागाभिषवे तस्मिन्       | १५६         |
| कदाचिज्जलकेलीभिः            | २६७  | कर्णपूरोत्पलं तस्या       | १२६        | कवयः सिद्धसेनाद्याः        | १०          |
| कदाचित् काननं रम्ये         | १३०  | कर्गाभरगादीप्रांशु-       | ३४१        | कवयोऽन्येऽपि सन्त्येव      | १२          |
| कदाचित् पदगोष्ठीभिः         | ३२२  | कर्गावविद्धसच्छिद्रौ      | 808        | कवि पुरागामाश्रित्य        | 5           |

| रलोकानामकारा <b>घनुकमः</b> ६  |             |                             |      |                              | 684         |  |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------------------------------|-------------|--|
| कविः पुरागापुरुषो             | ६१५         | )<br>कायाकारेगा भूतानां     | ७३   | किञ्चिद् दृष्टिमुपावर्त्य    | ४५५         |  |
| कवित्वस्य परा सीमा            | ११          | कायात्मकं न चैतन्यं         | ६६   | किरगीभूतदृढस्कन्धा <b>न्</b> | १५०         |  |
| कविप्रमादजान् दोषान्          | 3           | कायास्खतितिक्षार्थम्        | ४५६  | किन्नु तेऽद्यं पुरो नाहं     | 930         |  |
| कवीनां कृतिनिर्वाहे           | १५          | कायेनातिक्रमस्तेषां         | १३२  | किन्त्वत्र कतिचित् कस्मात्   | 388         |  |
| कवीनां गराकानां च             | १०          | कारगां परिगामः स्यात्       | ४५४  | किन्त्वन्तरं पुराणं स्यात्   | ४३६         |  |
| कवीनां तीर्थकृद्देवः          | 88          | कारगान्न विना कार्यम्       | १२१  | किन्नरागां कलक्वागौः         | ५२१         |  |
| कवेर्धीरिव सुश्लिष्टम्        | १३४         | कारवोऽपि मता द्वेधा         | ३६२  | किन्नामानश्च ते सर्वे        | २४          |  |
| कवेभीवोऽथवा कर्म              | १५          | कारिए।ारुए।रागेरए           | 803  | किमत्र बंहुना यो-            | ४७६         |  |
| कषायमलविश्लेषात्              | 885         | कारीषाग्नीष्टकापात-         | २४६  | किमत्र बहुनोक्तेन धर्म-      | ४१          |  |
| कस्मादस्मिञ्जनाकीर्ग          | १८४         | कार्येषु प्राग्विधेयम्      | ५७३  | किमत्र बहुनोक्तेन यद्यत्     | २१५         |  |
| कस्मिन् युगे कियन्तो वा       | २४          | कालचक्रपरिभ्रान्त्या        | ४७   | किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रं   | . ३५७       |  |
| कह्नारवारिभिर्धूत-            | १०२         | कालश्च नातिशीतोष्ण-         | ४६५  | किमत्र बहुनोक्तेन सर्वो      | ४६१         |  |
| कांश्चिच्च शुकरूपेगा          | 322         | कालानुभवसम्भूत-             | 38   | किमप्यन्तर्गतं जल्पन्        | ३६७         |  |
| कांश्चिदुत्तुङ्गशैलाग्रात्    | २१३         | कालान्ते नरकाद् भीमात्      | २१७  | किमयममरनाथः किस्विदीश        | ो १८६       |  |
| कांश्चिन्निशातशूलाग्र-        | २१३         | कालोऽन्यो व्यवहारात्मा      | ४६   | किमयममरसर्गः                 | 3 F X       |  |
| का कः श्रयते नित्यम्          | २७६         | काव्यानुचिन्तने यस्य        | ११   | किमस्य लक्षरां योगिन्        | ४७४         |  |
| काकला स्वरभेदेषु              | २७४         | काशीमवन्तिकुरुकोशल-         | ६३५  | किमालम्बनमेतस्य              | ४७४         |  |
| काकली स्वरभेदेषु              | २७४         | काश्चनोच्चलिता व्योम्नि     | 839  | किमाहुः सरलोत्तुङग-          | २७ <b>१</b> |  |
| काकलोस्वरमामन्द्र-            | ३१५         | काश्चित् प्रावोधिकस्तूर्यैः | २६६  | किमिन्दुरेको लोकेऽस्मिन्     | २६६         |  |
| काचित् सौगन्धिकाहृत-          | २६५         | काश्चित् प्रेक्षगागोष्ठीषु  | २६७  | किमिन्द्रजालमेतत् स्यात्     | ३८४         |  |
| काचिदाभरग्गन्यस्यै            | २६४         | काश्चित् सङ्गीतगोप्ठीषु     | २६=  | किमिमे परिहर्तव्याः          | ६३          |  |
| का चेद् दानस्य संशुद्धि-      | ४४७         | काश्चिदन्तर्हिता देव्यो     | २६६  | किमिमे श्रीसरस्वत्यौ         | ३४४         |  |
| काञ्चीदामपरिक्षिप्त-          | ३८४         | काश्चिदारिचतैः स्थानैः      | २६७  | किमेतत् पितृदाक्षिण्यम्      | ३३०.        |  |
| काञ्चीदाममहानाग-              | १६८         | काश्चिदुच्चिक्षपुज्योंतिः   | २६६  | किमेतदिति पृच्छन्ती          | ५०७         |  |
| काञ्ची यष्टिर्वनस्येव         | ५२७         | काश्चिदैरावतीं पिण्डीम्     | ३१७  | किमेते दिव्यकन्ये स्तां      | ३५४         |  |
| का धारगा किमाध्यानम्          | ४६८         | काश्चिदोष्ठाग्रसंदष्ट-      | २६८  | किमेष भगवान् भानुः           | ३८४         |  |
| कान्तानां करपल्लवैर्मृ दुतलैः | . २०७       | काश्चिद्दक्षितदिव्यानु      | २६६  | किमेष मदनोन्मादः             | 358         |  |
| कान्तारचर्यां सङगीर्य         | १८१         | काश्चिन्महानसे युक्ताः      | २६५  | किमेष हासस्तनुते             | ४४४         |  |
| कान्त्यासविमवापातुम्          | २२८         | काश्चित्रीराजयामासुः        | २६६  | किमेषा वैद्युती दीप्तिः      | २५८         |  |
| कामं तिष्ठतु वा भुक्त्वा      | 338         | काश्चिम्नृत्तविनोदेन        | २६७  | कियत्यपि गते काले            | ३६३         |  |
| कामगः कामरूपी च               | 30%         | काश्चिन्मङगलधारिण्यः        | २६५  | कियन्तमथवा कालं              | ३६८         |  |
| कामनीतिमथ स्त्रीगाां          | ३५७         | काश्मीरोशीनरानर्त-          | 348  | कियन्मात्रमिदं देव           | १५५         |  |
| कामरागावभङ्गदच                | १२१         | काश्यपोऽपि गुरोः प्राप्त-   | ३७०  | किरगौर्यत्र रत्नानां         | २३७         |  |
| <b>काम</b> विद्यामिवादेष्टुं  | १५१         | काश्यमित्युच्यते तेजः       | ३७०  | किरीटोत्सङगसङ्गिन्या         | ३८३         |  |
| <b>कामिनीनेत्रभृ</b> ङगालिम्  | २२८         | काः · ·स्वरभेदेषु           | २७४  | कीदृशं नरके दुःखं            | 308         |  |
| कामोद्दीपनसाधर्म्यात्         | १९३         | कि किलाभरगौर्भारैः          | ३७६  | कीदृशं वृत्तकं तेषां         | २४          |  |
| कामुकः श्रयते नित्यम्         | २७६         | किं केन साधितं तत्स्यात्    | 33   | कुङकुमालिप्तसर्वाङगीम्       | 039         |  |
| काम्बोजारट्टबाह्लीक           | ३६०         | कि गौर्यस्त्रिदशैर्मुक्तो   | २६६  | कुचकुम्भैः सुरस्त्रीगाां     | 335         |  |
| कायक्लेशो मतस्तावन्न-         | ४४४         | कि तेषामायुषो मानं          | 28   | कुञ्चितास्तस्य केशान्ता-     | ३४७         |  |
| कायचैतन्यययोने क्यं           | ६६          | किं महादन्तिनो भारम्        | 805. | कुञ्जरकराभभुजिमन्दुसमवत्र    |             |  |
| कायबन्धननिमौक्षाद्            | ६०३         | कि वात्र बहुनोक्तेन         | 80%. | कुण्डलद्वयसंशोभि-            | ३४७         |  |
| कायमाने महामाने               | १८१         | कि वा बहुभिरालापैः          | २०१  | कुण्डलार्ककरस्पृष्ट-         | २२८         |  |
| कायवाङमनसां कर्म              | ४६८         | कि विशेषैषितैषा मे          | २३   | क्ण्डलोद्भासि तस्याभात्      | 388         |  |
| 57                            | <b>ं दर</b> |                             |      |                              |             |  |

# महापुराणम्

|                               |     | •                           |     |                             |            |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|------------|
| <b>कुदृष्टयो व्रतै</b> र्हीना | १६७ | कृतप्रथममाङ्गल्ये           | 328 | केचित् स्नग्वस्त्रगन्धादीन् | ४४६        |
| कुन्थोः सप्तदशं ज्ञेय-        | ४२  | कृतमितरिति धीमान्           | २४८ | केचित् स्वान्येव मांसानि    | २११        |
| कुन्देन्दीवरमन्दार-           | १६२ | कृतरङगवली रत्न-             | 388 | केचिदन्यकृतेरर्थैः          | १२         |
| कुमानुषत्वमाप्नोति            | ४५६ | कृतव्यलीककोपं मां           | 388 | केचिदन्यवचोलेशान्           | <b>१</b> २ |
| कुमार परमो धर्मी              | १०६ | कृताञ्जलिपुटो भक्त्या       | १८१ | केचिदर्थमपि प्राप्य         | १३         |
| कुमारेग्। तपस्तप्तं           | १६१ | कृतानां कर्मगामार्ये        | १३१ | केचिदर्थस्थ सौन्दर्य-       | १५         |
| कुमारो वज्रजङघोऽयम्           | १५६ | कृतानुकरएां नाटचम्          | ३१३ | केचिद् मानेषु               | प्र३२      |
| कुमुदप्रमितं तस्य             | ५६  | कृतान्तःशुद्धिरुद्धूत-      | ४६८ | केचिद् बल्कलिनो भूत्वा      | 803        |
| कुमुदाङगमतो विद्धि            | ६५  | कृताभिवन्दनास्तस्मात्       | १२६ | केचिद् वर्गोज्ज्वलां वागीं  | १३         |
| कुमुदाङगमितायुष्को            | ५६  | कृताभिषेको रुख्चे           | ३६६ | केचिन्मज्जनसामग्र्या        | 388        |
| कुम्भौ हिरण्मयौ पद्म-         | 345 | कृताभिषेचनाः सिद्ध-         | १७५ | केचिन्मिथ्यादृशः काव्यं     | १२         |
| नुस्त तपसि तृष्गां            | 388 | कृताभिषेचनानेतान्           | ३६६ | केनासि कर्मगा जाता          | १३०        |
| कुरूपबृहिंगां धर्में          | 200 | कृतार्चनस्ततः स्तोतुं       | १६२ | के मध्रारावाः               | २७४        |
| कुर्वते विलिविन्यासम्         | २६६ | कृतार्थतरमात्मानम्          | ४५४ | केयूररुचिरावंसी             | 55         |
| कुर्वन्ति स्मापरासान्द्र-     | २६६ | कृतार्थस्य विनिर्मित्सा     | 30  | केवली केवलालोग-             | 853        |
| कुर्वन्त्यो वा जिनस्तोत्रम्   | ५१७ | कृतार्थाः निष्ठिताः सिद्धाः | 338 | केशलोवश्च भूगय्या           | 803        |
| कुर्वन्नीलोत्पलं कर्गा        | 038 | कृतावगाहनाः स्नातुं         | 250 | केशवश्च परित्यक्त-          | २२३        |
| कुलजात्याश्रिताः विद्याः      | 850 | कृतावगाह्नो भूयः            | ३६६ | केशान् भगवतो मूर्धिन        | 835        |
| कुलशैलायितानस्य               | ३१७ | कृतावतारमुद्वोध-            | 838 | केषाञ्चिच्छीर्पकं यण्टिः    | ३५०        |
| कुलाचलपृथूत्तुङगवीची-         | 308 | कृती कृताभिषेकाय            | २३१ | कोकिलो मज्जुलालापः          | २७४        |
| कुलाचलाश्चलन्ति स्म           | ३१६ | कृती कृतार्थः सत्कृत्यः     | ६१२ | कोटीकोटचौ दशैकस्य           | ४७         |
| कुलानां धारगादेते             | ६४  | कृतेयां शुद्धिरिद्धद्धिः    | १६२ | कोऽभ्युपायो महाभाग          | 48         |
| 'कुलायेषु शकुन्तानां          | ७४  | कृतेष्टयः कृतानिष्टविधाताः  | ३०१ | को मञ्जुलालापः              | २५७        |
| कुलित्यत्रिपुटौ चेति          | ६२  | कृतोपशोभमभवत                | ३६३ | कोशादसरिवान्यत्वं           | ११५        |
| कुशलैः पात्रदानाद्यैः         | ६४  | कृतोपशोभे नगरे              | १५८ | कोष्ठबुद्धे नमस्तुभ्यं      | ३४         |
| कुञीलाः कुत्सिताचाराः         | १६७ | कृतो मुनिवधानन्द-           | 3 8 | कोष्ठागारनियुक्तांश्च       | १८६        |
| कुशेशयशयं देवम्               | र्ह | कृत्वा गन्धोदकैरित्थम्      | 300 | कोसलादीन् महादेशान्         | 3 % E      |
| <b>कु</b> मुमरचितभूषग्गावतंसा | ४३३ | कृत्वा तनुस्थिति धीमान्     | ४५५ | कोऽस्य भावो भवेत् कि वा     | ४७४        |
| कुसुमरसपिपासया निलीनैः        | ४३३ | कृत्वाऽऽदितः प्रजासर्ग      | ३६७ | कमाच्चकधरो भूत्वा           | १४५        |
| कुसुमापचये तेयां              | 850 | कृत्वानशनस <b>च्च</b> र्या  | १०६ | क्रमात् कैवल्यमुत्पाद्य     | १०६        |
| क्सुमितवनषण्डमध्यमेताः        | ४३३ | कृत्वाष्टाह्निकमिद्धद्धिः   | ११३ | क्रमादेथ सुरानीकान्यम्बराद- | २५४        |
| कुस्तुतिः कामतत्त्वस्य        | २५४ | कृत्वा समवतारं तु           | ३१४ | क्रमादवापततामेत <u>ौ</u>    | १७६        |
| क्रुजद्द्विरेफा वनराजिरेषा    | ४३४ | कृत्स्नस्य मोहनीयस्य        | २३५ | क्रमोन्नतं सुवृत्तञ्च       | 380        |
| कूटनाटकमेतत्तु                | ३७६ | कृत्स्नाद् विरम्य सावद्यात् | 380 | क्रमोपधानपर्यन्त-           | ३८४        |
| क्टस्थोऽपि न क्टस्थः          | ३०६ | कृत्स्नामिति जगन्नाडीम्     | २६६ | ऋमौ मृदुतलौ तस्य            | 380        |
| क्टागारसभागेह-                | ४३२ | कृष्णा च मध्यमोत्कृप्टा     | २१६ | कियानिःश्रेयसोदर्काः        | 858        |
| कूटैर्नवभिरुत्तुङ्गः          | 888 | कृष्यादि कर्मषट्कञ्च        | ३६६ | कूरैरपि मृगैहिंस्नैः        | 28 to      |
| कृतं सोपानमामेरोः             | २८८ | केकिनो मधुरारावाः           | २७४ | कोधलोभभयत्याग-              | 850        |
| कृतचरणसपर्यो                  | ३६५ | केचित् कन्याः समानीय        | ४४६ | क्रोशं रुन्द्रा महावीथ्यो   |            |
| कृतपुष्पाञ्जले रस्य           | ३१५ | केचित् त्वमेव शरणम्         | ४०१ | कोशद्विकोशसीमानो            |            |
| कृतप्रग्यकोपेयं               | 388 | केचित्परावरे ज्ञस्य         | 388 | क्रोशार्धपीठमूषीः 🗸 💃       |            |
| कृतप्रणाममाशीभिः              | २०३ | केचित् पादानुपादाय          | ४४७ | कौञ्चसार <b>सरूपेगा</b>     |            |
| कृतप्रगामी ती तस्य            | १७६ | केचित्सौशब्द्यमिच्छन्ति     | १३  | विलप्टोऽसौ मुहुरातः स्यात   |            |
|                               |     |                             | ,   | 39                          |            |

| क्व कीदृक् शस्यते रेखा                                  | २७०.              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| क्व गम्भीरः पुरासाव्धिः                                 | 3                 |
| क्व चक्रवर्तिनो राज्यं                                  | १७५               |
|                                                         | ४२८               |
|                                                         | ४१५               |
|                                                         | ४१५               |
| _                                                       | ५२३               |
|                                                         | ४१४               |
|                                                         | ५१४               |
|                                                         | १७५               |
|                                                         | ४१४               |
| क्वचित् किञ्चिक्षिगूढान्तः                              | १३४               |
| _                                                       | ४१५               |
|                                                         | ५१५               |
|                                                         | प्रथ              |
|                                                         | ४१५<br>४          |
|                                                         |                   |
| क्वचित् प्रेक्षागृहाण्यासन्<br>क्वचिदकाण्डविनतितकेकिभिः | <b>५२३</b><br>४२= |
|                                                         | ४२ <b>५</b><br>०४ |
| क्वचिदञ्जनपुञ्जाभः                                      | X 8.8             |
| यवचिदनङगनिवेश इवामरी<br>                                | ४२६               |
| क्वचिदनेकपय्थनिषे वितैः                                 | ४२६               |
| क्वचिदुन्नतमानिम् <b>नम्</b>                            | 868               |
| क्वचिदुपोढपय:कगाशीतलैः                                  | ४२८               |
| क्वचिद्गिरिसरित्पूरा                                    | ६१                |
| क्वचिद् द्विपहरिव्याघ्य                                 | ५२०               |
| ,                                                       | ४३२               |
|                                                         | ४१४               |
| ,                                                       | ४३२               |
| क्वचिद् वाप्यः क्वचिन्नद्यः                             | ५३२               |
| क्वचिद् विचतुरक्रीडाम्                                  | ४१४               |
| क्वचिद् विचित्ररत्नांशु-४१५,                            | 38%               |
| क्विचिद् विद्रुमसङ्घातः                                 | 38%               |
| ववचिद् विरलमुन्मुवत-                                    | ४२३               |
| क्विचिद् विरुवतां ध्वानैः                               | ५२३               |
| क्वचिन्नवघनच्छायः                                       | 382               |
| क्वचिन्मरकतच्छाया-                                      | ५१२               |
| <b>क्विन्मर</b> कताभीषु                                 | २६५               |
| -<br>नवचिन्महोपलोत्सर्पत्                               | २६५               |
| क्व प्रस्थितोऽसि हा नाथ                                 | ३८७               |
| क्व यामः क्व नु तिष्ठामः                                | २१४               |
| ् वव वयं जडाः वव च गुगाम्ब                              |                   |
| वव वयं निस्पृहाः क्वेमे                                 | 208               |
| क्व गातोऽसि कुतो वाऽच                                   | ११७               |
| We all difficill and and                                | , , ,             |

| i i                            |       |
|--------------------------------|-------|
| क्वेदं तपोवनं शान्तम्          | ४०७   |
| क्षरामक्षरानीयेषु              | २१६   |
| क्षग्गाददृश्यतां प्राप         | ३७३   |
| क्षगादेकः क्षगान्नैकः          | ३१६   |
| क्षगान्नश्यन् क्षग्गाज्जीर्यन् | ३७४   |
| क्षिणिकानां च चित्तानाम्       | 400   |
| क्षत्रियाः शस्त्रजीवित्वम्     | ३६२   |
| क्षमागुग्पप्रधानाय             | €'० ⊊ |
| क्षमाधनानां क्रोध।ग्नि         | १३२   |
| क्षरद्भिः शिखरोपान्ताद्        | 888   |
| क्षान्तिभाक् पृथिवीमूर्तिः     | ६११   |
| क्षायिकं दर्शनं तस्य           | ३२१   |
| क्षायिकानन्तदृग्बोध-           | ४८६   |
| क्षायोपशमिकं भावम्             | 838   |
| क्षायोपशमिकोऽस्य स्यात्        | ४७=   |
| क्षारमम्बु यथा पीत्वा          | २४४   |
| क्षालयन्निव दिग्भित्तीः        | 355   |
| क्षालितागःपरागस्य              | ४६७   |
| क्षितिरकृष्टपचेलिमसस्यम्:      | 358   |
| क्षिपन्ति निवसन्त्यस्मिन्      | 33    |
| क्षीरोदवारिभिर्भूयः            | 980   |
| क्षीरोदोदकधौताङगीः             | ४२६   |
| क्षुतजृम्भितमात्रेग            | १६६   |
| क्षुतिपपासादिबाधस्च            | ३५८   |
| क्षुदादिवेदना भावात्           | ७३४   |
| क्षुधं पिपासां शीतं च          | २३६   |
| क्षुन्दन्तो लवलीलतास्तट-       | १३७   |
| क्षुभ्यन्तमब्धिमुद्वेलम्       | २६०   |
| क्षुरिकयायां तद्योग्य-         | ४४३   |
| क्षेत्रं त्रैलोक्यविन्यासः     | ३२    |
| क्षेमङकरः क्षेमकृदार्यवर्गे    | ६६    |
| क्षेमन्वर इति ख्याति           | xx    |
| क्षेमवृत्ति ततस्तेषां          | XX    |
| क्षेत्री क्षेमङकरोऽक्षय्यः     | ६२१   |
| ख                              |       |
| खगेन्द्रै रुपसेव्यत्वात्       | ४३४   |
| खचरः सह सम्बन्धाद्             | ४१३   |
| खनतोत्तापनज्वालि-              | ३७४   |
| खमिव सतारं कुसुमाढ्यं वा       | ५५२   |
| खरारटितमुत्प्रोथं              | २१४   |
| खलु भुक्तवा लघूत्तिष्ठ         | ४५०   |
| खाङगरा गरानातीता               | २५५   |
| खाङगग्। विप्रकीर्गानि          | २५८   |
| •                              |       |

| खातिकां जलविहङ्ग <b>विरावैः</b>          | ххо |
|------------------------------------------|-----|
| खाद् भ्रष्टा रत्नवृष्टिः <b>सा</b>       | २५५ |
| खेचरीजनसंचार-                            | ७८  |
| ग                                        |     |
| गगनाङ्गरापुष्पोपहार-                     | २६७ |
| गगनाङगरगमारुध्य                          | 939 |
| गगनादिचरीयं सा                           | ४२३ |
| गगनानुगतं यानम्                          | ५६७ |
| गङगासिन्धू हृदयमिवास्य                   | ४४१ |
| गङगासिन्ध्वोर्महानद्योः                  | ३६४ |
| गजकुम्भस्थले तेन                         |     |
| गजदन्ताद्रयोऽस्यै ते                     | ११० |
| गजविक्रियया कांचित्                      | ३२२ |
| गजेन्द्रमवदाताङगम्                       | २६३ |
| 'गजेन्द्रमैन्द्रमासन्द्र-                | २५६ |
| गग्गभृद्भिरप्यगरिगतानन-                  | ५५७ |
| गरगाधीशैः प्ररगीतेऽपि                    | 3   |
| गगोदामथवोल्लङ्घ्य •                      | २३  |
| गण्डोपलं वनकरीन्द्रकपोल-                 | ४४० |
| गतं शतमतिः श्वभ्यं                       | २०५ |
| गतानुगतिकाः केचित्                       | 840 |
| गतिमागतिमुत्पत्तिम्                      | 460 |
| गतिसम्भ्रमविच्छिन्न-                     | ३८७ |
| गतिस्थितिमतामेतौ                         | ५५७ |
| गतीन्द्रिये च कायश्च                     | ५८३ |
| गतेऽथ चारगाद्वन्द्वे                     | २०३ |
| गते भरतराजषौ                             | ४३४ |
| गतेष्वंशु धसंधानम्                       | २६६ |
| गत्योरथाद्ययोर्नाम                       | ४७१ |
| गत्वा गुहंनिदेशेन                        | २१७ |
| गदादिपाणयस्तेषु                          | ५३४ |
| गन्धर्वनायकारब्ध-                        | 388 |
| गन्धर्वपुरनाथस्य                         | 888 |
| <b>गन्ध</b> र्वारब्धसंगीतमृ <b>द</b> ङगा | ३६४ |
| गन्धर्वारब्धसंगीतमृदङग-                  | 335 |
| गन्धर्वारब्धसंगीता                       | २८७ |
| गन्धस्रम्धूपदीपार्घ्यः                   | ५२५ |
| गन्धानामिव सा सूतिः                      | ४४२ |
| गन्धाम्बुस्तपनस्यान्ते                   | 300 |
| गन्धारपन्नगपदोपपदे च विद्ये              | ४४३ |
| गन्धिले विषयेऽयोध्या-                    | १४२ |
| गन्धेनामोदिना भर्तुः                     | ३०४ |
| गन्धैर्गन्धमयी वासीत्                    | ४४१ |
|                                          |     |

| ान्ध्रैध्पे पेइच दीपैश्च      | ३०१    | गुरोर्वा गुरुपुत्राद्वा       | 808    | धनागमे घनोपान्त-            | १३१     |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| गन्धैः सुगन्धिभः सान्द्रेः    | ४०६    | गुरोस्तस्यैव पार्झ्वे तौ      | १४४    | घनाघनघनध्वानैः              | ६०      |
| गम्भीरनाभिकं मध्ये            | 55     | गुरौ भक्ति परां तन्वन्        | ४७४    | घर्माम्बुवर्षसंसिक्त-       | 834     |
| गरीयसीं गुरौ भक्ति            | \$3€   | गुहाद्वयं च यो धत्ते          | ૩ છ    | घर्मारम्भे यथा यद्वत्       | £4,     |
| गरुडध्वजसंज्ञं च              | ४२२    | गुहानिलैः क्वचिद् व्यक्तम्    | ४१४    | घर्मे घर्माम्बुविच्छेदि     | 039     |
| गरुत्मद्ध्वजदण्डाग्रा-        | ४२६    | गुहापुलिनगिर्यग्र-            | ४६५    |                             |         |
| गर्भगेहे शुची मातुः           | ३३०    | गुहामुखैरिवापीतः              | २६५    | च                           |         |
| गर्भात्प्रभृत्यसौ देवो ं      | ४६२    | गूथकृमेर्यथा गूप्य-           | २४३    | चत्रच्छत्रासिदण्डादि-       | ३४३     |
| गलिताभरगन्यासे                | १६८    | गृहप्रदीपयोर्यद्वत्           | ६ ६    | चक्रध्वजा सहस्रारैः         | ४३०     |
| गवां गराा यथाकाल-             | ७७     | गृहमेधी गृहीताणुव्रतः         | ३३१    | वऋपूजां ततः कृत्वा          | ३२१     |
| गवेन्द्रं दुन्दुभिस्कन्धं     | 325    | गृहाङगरगानि रथ्यारच           | १5४    | चऋर्वातकृतां प्राप्य        | 878     |
| गव्यतिप्रमितोच्छायाः          | ५०     | गृहाङगाः सौधमुत्तुङगं         | १८३    | चक्रवर्ती महाभागः           | १६१     |
| गात्रमनङगभङगकृदतिसुर[भ        | ४६६    | गृहीतमरस्पारम्भ-              | 888    | चऋवर्ती वनं जातः            | १७४     |
| गायन्ती जिनराजस्य             | प्र२१  | गृहीत्वाहं च तद्वार्ताम्      | १५२    | चक्रिगोऽभयघोषस्य            | 220     |
| गायन्तीनां किन्नरासां वनान्ते | ४३८.   | गृहे गृहे महांस्तोष:          | १६२    | चत्रेभवृषभाम्भोज-           | ४३६     |
| गायन्तीषु सुकण्ठीषु           | ३८२    | गृहेषु दीर्घिका यस्यां        | 50     | चिक्रसूनुं तमासाद्य         | ३७१     |
| गारुडोपलनिर्मारगैः •          | प्रभ   | गेहं गेहं यथायोग्यम्          | 848    | चक्षुश्चारो विचारश्च        | 50      |
| गिरिकूटतटानीव सौधकूटानि       | 320    | गोक्षीरफेनमक्षोभ्यम्          | ४२६    | चक्षुषी परमात्मानम्         | ११५     |
| गिरिरयं गुरुभिः शिखरैदिवम्    | ४२७    | गोचरोऽपि गिरामासाम्           | ६२६    | चक्षुषी रेजतुस्तस्य         | 5'9     |
| गिरीन्द्रोऽयं स्वशृङगाग्रैः   | 308    | गोतमा गौ प्रकृष्टा स्यात्     | ३३     | चक्षुष्मानिति तेनाभूत्      | ५६      |
| गिरेरिव विभोर्मूर्धिन         | ४३६    | गोतमादागतो देवः               | ३३     | चतसुष्विप दिक्ष्वस्य        | ५१५     |
| शीर्वाणेन्द्रस्तमिन्द्राण्याः | २८६    | गोपुरादालयोर्मध्ये            | ४२५    | चतस्रः कटुकाः कर्म          | ४७१     |
| गुरामगीं स्त्वमनन्ततयान्विता  | म् ५५८ | गोहंससदृशान् प्राहुः          | २१     | चतुःशरणमाङगल्य-             | ६०१     |
| गुरगवान् कर्मनिर्मुक्ता       | ५५२    | गौः स्वर्गः सप्रकृष्टात्मा    | ३७०    | चतुःषष्टचार्धहारा स्यात्    | ३५१     |
| गुगाः सैनिकतां नीताः          | ४६८    | ग्रन्थप्रमारानिश्चित्यै       | 80     | चतुःसहस्रगराना              | 388     |
| गुगाकारविधिः सोऽयं            | ६४     | ग्रह्गाग्रहविक्षेप-           | χą     | चतुर्गोपुरसम्बद्धत्रिसाल-   | ४२४     |
| गुरागदरी गुरागेच्छेदी         | ६१३    | ग्रहमण्डलमाकृष्टम्            | 238    | चतुर्गोपुरसम्बद्धसाल-       | ५१५     |
| गुगाधियो गगाज्येच्ठो          | ६१३    | ग्रामाः (ग्रामः) कुलशतेर्नष्ट |        | चतुर्थे जन्मनीतस्वं         | १८२     |
| गुगानामाकरः प्रोद्यत्         | २६४    | ग्रामाणां कोटिरेका स्यात्     | ४२५    | चतुर्दण्डान्तरश्चातो        | ४२४     |
| गुगानाश्रित्य सामग्री         | ६२     | ग्रामावृत्तिपरिक्षेपमात्राः   | ३६०    | चतुर्दशमहाविद्यास्थानाकूपा- | ३३      |
| गुग्गान् गुग्गास्थया पश्येत्  | 378    | ग्रीवास्या राजिभिभेंजे        | १२६    | चतुर्दशमहाविद्यास्थानाना    | ४३      |
| गुरिंगनं त्वामुपासीना         | 33%    | ग्रैवेयमालया कण्ठम्           | ५११    | चतुर्धा तत्खलु ध्यानम्      | ४७७     |
| गुगौरस्यैव शेषाश्च            | २३०    |                               |        | चतुर्भिः स्वैरमात्यैस्तैः   | 58      |
| गुरौद्वांदशभिर्युवतो          | ४६७    | ਬ                             |        | चतुर्भिश्चामलैबोधै-         | 38      |
| गुर्णास्ते गरानातीताः         | ३६२    | घटयिष्यामि ते कार्यम्         | १३४    | चतुर्भिरूजितैवोधै-          | ₹85     |
| गुप्तयो गुप्तिरस्यासन्        | ४०३    | घटिकाजलघ।रेव                  | ३७४    | चतुर्विंशत्यार्द्धगुच्छो-   | 348     |
| गुरुः प्रभागामस्माकम्         | ३६२    | घटीद्वन्द्वमुरात्तधूपकम्      | प्रप्र | चतुष्काराां सहस्रं स्यात्   | 828     |
| गुरुप्रवाहसम्भूति-            | १७     | घण्टाकण्ठीरवध्वान-            | २६४    | चत्वारो लोकपालाश्च          | २२४     |
| गुरुप्रसादनं श्लाघ्यम्        | 308    | घण्टाजालानि लम्बानि           | ४२७    | चन्दनद्रवसिक्ताङगी          | 038     |
| गुरुब्रुवोऽहं तद्देव          | ३३०    | घण्टाद्वयेन रेजेऽसी           | प्र११  | चन्दनेनानुलिप्तौ तौ         | १५८     |
| गुरुसाक्षि तयोरित्थं          | १६०    | घनकोरगहताः सुरपारगविकैः       | ५४७    | चन्द्रकान्तमये चन्द्र-      | 3=8     |
| गुरूगां यदि संसर्गो           | २०५    | घनञ्च जघनं तस्य               | 55     | चन्द्रकान्तशिलाचूणैं:       | * 48    |
| गुरोः स्मरामि कैवल्यं         | १४६    | घनध्वनिमिव श्रुत्वा           | प्रहश् | चन्द्रकान्तशिलानद्य-        | 858     |
|                               | • ' (  |                               | ,      |                             | 1. T. T |

| е. |   |  |
|----|---|--|
| т. |   |  |
| ч. | - |  |
|    |   |  |

| चन्द्रकान्तोपलैश्चन्द्र-      | ४१२.  | चेतनालक्षराो जीवः                                  | ५६२        | जङघाद्वयञ्च सुश्लिष्टं           | २२०        |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| चन्द्रांशुशुभ्रयशसं           | १०    | चेतसा सोऽभिसन्धाय                                  | ४६६        | जङ्घे मदनमातङ्ग-                 | ३२७        |
| चन्द्राकंसरिदम्भोधि-          | દ્૦   | चैतन्यं भूतसंयोगाद्                                | 33         | जङ्घे रराजतुस्तस्याः 📩           | १२५        |
| <b>चन्द्रोदयकृतस्तस्य</b>     | . 88  | चैत्यद्रमेषु पूर्वीक्ताः                           | ५३१        | जङ्घे वज्रस्थिरे नास्य           | १२३        |
| वमूनां सप्तकक्षाः स्यः        | হ্হুছ | चैत्याधि धितवुध्नत्वाद्                            | प्र२६      | जङ्गघे सुरुचिराकारे              | ३४३        |
| त्ररणद्वितयं सोऽधात्          | १२३   | चैत्रं मास्यसिते पक्षे                             | 035        | जज्ञाते तनयौ राम-                | १४५        |
| रिंगादिस्तृतीयः स्योद-        | 36    | चोदयन्त्यसुराःचैनान्                               | २११        | जनतापच्छिदो यत्र                 | ७६         |
| वरमाङगतयैवारय<br>-            | ३४४   | ন্ত                                                |            | जननी पुण्यवत्यस्या               | १६१        |
| दराचरगुरुगोंप्यो              | દ્રપૂ | छत्रं घवलं रुचिमत्कान्त्य।                         | ५,९,८      | जनानुरागमुत्साहं                 | ११२        |
| बराचरगुरोर्मू <b></b> ध्नि    | ३६४   | छत्रं ध्वजं सकलशम्                                 | २००<br>२८६ | जनानुरागास्ताद्रूप्यम्           | ५३३        |
| वलच्चामरसङ्घातप्रति-          | 7.90  | ,                                                  | 288        | जनापराग एवादौ                    | .१२१       |
| त्रलच्चामरसङ्घातवी-           | ५७५   | छत्रचामरभृङगार-<br>छत्रत्रितयमाभाति                |            | जनितेति तृतीयेऽह्नि              | १४७        |
| बलत्क्षीरोदवीथीभ्यः           | 33%   | छत्राकारं दधदिव चान्द्रम्                          | ४७=<br>५४४ | जनैरत्युत्सुकैर्वीक्ष्यं         | <b>≒</b> १ |
| वलत्तन्मौलिरत्नांशु-          | ३१६   | छत्रागार पत्रापत्र पारप्रम्<br>छत्रागाः निकुरम्बेण | १७५        | जन्म दुःखं ततो दुःखं             | ३७४        |
| विन्त स्म तदेन्द्रासाम्       | 808   | छत्रास्थानुपलव्धिभ्यः                              | १४४        | 'जन्मभूमिस्तपोलक्ष्म्याः         | १२         |
| त्रव <b>न्निव</b> कटीप्वासाम् | ३१८   | छन्नस्यागुप्रशास्यः । छन्नस्योगु                   | ४७४        | जन्मानन्तरमेव यस्य मिलितै        | : ३०२      |
| त्रलत्पताकमावद्ध-             | ३१२   | छन्दानुवर्तनं भर्तुः                               |            | जन्मान्तरशिवद्धेन                | २०३        |
| वलवलयवैरवाततेः                | 838   | छन्दानुपतन मतुः<br>छन्दोऽवचित्यलङकार-              | ३६१<br>३२२ | जन्मान्तरानुबद्धञ्च              | १५६        |
| गतका मधुरं रेगाृ-             | ६०    | छन्दाऽवाचत्यलङ्कार-<br>छन्दोविचितिमप्येवं          | २४५<br>३५६ | जम्बूद्वीपमहामेरोः               | ₹3\$       |
| नामीकरमयप्रस्थ-               | ४१५   | छन्दाविष्यात्रातमस्यय<br>छन्दोविच्छन्दमां कर्ता    |            | जम्बूढीपविशालोरु-                | ५११        |
| ामीकरमयाः स्तम्भाः            | १५७   | छेदोपस्थापनाभेद-                                   | ५७६        | जम्बूद्वीपसमायाम-                | २३७        |
| गमीकरमयैर्यन्त्रैः            | १६६   | छ्पापस्थापमामप-                                    | 858        | जम्बूढीपस्थलीमध्ये               | ४२४        |
| वामीकरमयौ पोता-               | ५०    | ज                                                  |            | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे | 338        |
| ामीकरविनिर्माण <u>ं</u>       | १६४   | जगच्चू डामिंगिर्दीप्तिः                            | ६२७        | जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन् विदेहे | १४३        |
| तम्पकं वनमत्राभात्            | ४५४   | जगच्चूडामगोरस्य मूध्नि                             | ३०४        | जम्बूद्वीपे महामेरोः             | १२२        |
| गरगौ चरणद्वन्द्वे             | 208   | जगज्जयी जितानङ्गः                                  | २७२        | जम्बूनामा ततः कृत्स्नं           | ४२         |
| गरित्रं दर्शनशान-             | · 乂与乂 | जगतां जनितानन्दो                                   | २७२        | जयकोलाहलं भर्तुः                 | ३८२        |
| गरिभिः करणैदिचत्रैः           | २६८   | जगत्त्रयनिवेशश्च                                   | ४१         | जयति वृषभो यस्योत्तुङ्गं         | ४६७        |
| बारूरू रुचिमज्जङ्घ            | ३५३   | जगत्पद्माकरस्यास्य                                 | 309        | जयत्यजय्यभाहात्म्यं              | ξ          |
| चेत्रं जगदिदं चित्रम्         | ५७६   | जगत्प्रयोधनोद्योगे                                 | ३७८        | जयत्यमरनायकैरसकृत्               | ४६७        |
| चेत्रं वाचा विचित्राणाम्      | ५१६   | जगत्त्रीतिङकरो योऽस्य                              | २०५        | जयत्युच्चैर्गिरो देवाः           | ६३१        |
| चेत्रस्य रेचकैः पाद-          | ३१४   | जगत्स्रप्टारमीशानम्                                | 735        | जय त्वमीश कर्मारीन्              | ३७६        |
| चत्रामनोगती स्निग्धौ          | १७४   | जगदानन्दिनेत्रागाां                                | ३२०        | जयलक्ष्मयानपायिन्या              | 380        |
| चरं तपस्यतो यस्य              | ৩     | जगदापूर्य विश्वज्ञः                                | 888        | जयवर्माथ निक्षिप्य               | १४२        |
| चरं विलम्बितो ह।रि            | १५२   | जगद्गुरुं समादाय                                   | २८४        | जयवर्माथ निर्वेदं परं            | ११२        |
| चरं यदुदवासेन                 | १२५   | जगद्गुरोर्गुराानत्र                                | ५२०        | जयवर्मा ह्वयः सोऽयं              | १११        |
| चरप्ररूढदुर्ग्रन्थि-          | १४    | जगद्गृहमहाद्वारि                                   | ५०         | जयश्रीभुजयोरस्य                  | ३४२        |
| चह्नैरमीभिरह्नाय              | ४०७   | जगाद शीमती सत्यं                                   | १३०        | जयसेनश्रुतिर्बुद्ध्वा            | २१५        |
| वीनपट्टदुक्लानि               | ४३४   | जग्राह जयभूमि ताम्                                 | ४७०        | जयेति प्रथमां धाराम्             | २६३        |
| वृत्तिकाग्रसमासन्न-           | १०५   | जग्ले कयापि सोत्कण्ठम्                             | २७४        | जयेत्यमानुषी वाक्च               | ३३८        |
| वेटि बालकमादाय                | ४४०   | जघनाभोगमामुक्त-                                    | २२०        | जयेश नन्द वर्डस्व                | २८७        |
| चेत:प्रसादजननी                | १७    | जघने रसनावेष्टं                                    | 3 × 9      | जयेश विजयिन् नन्द                | ११७        |
| वेतनाभिष्ठितं हीदं            | ७२    | जघन्यं शीलवान् मिथ्या                              | ४५६        | जलकेलिविधावेनम्                  | ३२         |

# महापुराणम्

|                                                            |             | मह्यपुराणम्                                    |                   | 1 ->0 0 0                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| गलकेलिविधी तस्या-                                          | १६७         | जीवः प्राणी च जन्तुश्च                         | ४८४               | ज्योतिर्विटिपनां भूयो                                          | ५२                                    |
| <b>गलजङ्गाफ</b> लश्रेग्ी                                   | ३७          | जीवपुद्गलयोर्यत्स्यात्                         | ५५७               | ज्योतिश्चकं क्षरज्ज्योतिः                                      | २६५                                   |
| ातस्थलचराः कूराः                                           | 280         | जीवभेदाँश्च तत्रत्यान्                         | 038               | ज्योतिश्चक्रमिदं शश्वत्                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ालाद्योषधिसम्प्राप्तिः<br>                                 | २३४         | जीववादिन्न ते कश्चिद्                          | 83                | ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु                                       | ५३१                                   |
| ालै रनाविलैं र्भर्तुः<br>                                  | ३६६         | जीवशब्दाभिधेयस्य<br>जीवशब्दोऽयमभान्तं          | १४४               | ज्योत्स्नंमन्यानि तान्युच्चैः<br>ज्योत्स्नाम्भसि चिरं तीर्त्वा | ¥20                                   |
| ाज्ज्वल्यमानमकुटो<br>                                      | ५१          |                                                | १३५               |                                                                | ३३४                                   |
| ातकर्मोत्सवं भूयः                                          | 3 ? ?       | जीवादीनां पदार्थानां याथात्म्य                 |                   | ज्वलत्कुण्डलकेयूर-                                             | ११६                                   |
| गातरूपमिवोदार-                                             | ३६२         | जीवादीनां पदार्थानामव-                         | ४८७               | ज्वलद्भासुरनिर्धूम-                                            | २६०.                                  |
| गात्यनुस्मरगाज्जीव-<br>                                    | 33          | जीवापाये तयोर्देहौ<br>जीवामः कथमेवाद्य         | १६२               | ज्वलद्भासुराङ्गं स्फुरद्भानु-                                  | ५५३                                   |
| गात्या हेतुतदाभास-                                         | १४३         |                                                | ६३                | ज्वलन्महोदयस्तूप-                                              | ६३१                                   |
| गानुगुल्फस्पृशौ जङ्घे<br>•ंिं                              | 375         | जीवितान्ते स दुर्ध्यान-                        | 808               | <b>₩</b>                                                       |                                       |
| नीनुद्वयं समाहिलष्टं                                       | २५१         | जीवितान्ते सुखं प्राणान्                       | २०४               | भाषी कुम्भी च कूर्मश्च                                         | ३२८                                   |
| जेगीषु बलवद्गुप्त्या .<br>जेतं सदा विकासिन्या              | 5X          | जीवो मुक्तश्च संसारी                           | X=2               | भषौ सरसि सम्फुल्ल-                                             | २६०                                   |
|                                                            | <i>3</i>    | जृम्भिकारम्भमात्रेण                            | 38                | त<br>-: े                                                      |                                       |
| जेतमदनस्य तवेश महत्त्वम्                                   | XX5'        | जैनं मतमिव प्रायः                              | १०४               | तं तदा प्रीतमालोक्य                                            | 53                                    |
| 9                                                          | ४१६         | जैनालयेषु सङ्गीत-                              | <u>و</u> و        | तं प्रत्यनुग्रहं भर्तु-                                        | २६                                    |
| जित्वा रक्ताब्जमेतस्याः "                                  | २५०         | जैनीं प्रमाणयन्नाज्ञाम्                        | 328               | तं देवं त्रिदशाधिपाचितपदम्                                     |                                       |
| जनकल्यारणसम्बन्धि-<br>जनजन्माभिषेकार्थप्रतिबद्धैः          | 785         | जैनी किमङ्गद्युतिरुद्भवन्ती                    | ५४६               | त एव कवयो लोके                                                 | . १२                                  |
|                                                            | 335         | ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो                       | ४५४               | त एव कालसंयुक्ता                                               | ५६२                                   |
| जनदेहरुचावमृताव्धिशुचौ                                     | ४४८         | ज्ञात्वा च भवमागत्य                            | १०४               | तच्च पूर्वानुपूर्व्यदं                                         | 88                                    |
| जिननाथ संस्तवकृतौ भवतो                                     | ४४७         | ज्ञात्वा चावधिबोधेन                            | ४०६               | तटित्कलत्रसंसक्तैः                                             | ६१                                    |
| जेन प्रवचनाभ्यास-                                          | ५०३         | ज्ञात्वा हेयमुपेयं च                           | 838               | तडिदुन्मिषता लोला                                              | १७२                                   |
| जिनप्रसवभूमित्वात्                                         | 380         | ज्ञानं जीवादिभावानाम्<br>ज्ञानगर्भो दयागर्भो   | ሂፍሂ               | ततः कतिपयैदेवैः                                                | 388                                   |
| जेनमाता तदा शच्या<br>जिनमानस्रनाकौ को                      | २५४         |                                                | ६२३               | ततः करं प्रसार्यार्थे                                          | १५२                                   |
|                                                            | २७७         | ज्ञानमप्रतिषं विश्वम्                          | ४७६               | ततः करतले देवी                                                 | २८६                                   |
| जिनमुखशतदलमनिमिषनयन-<br>                                   |             | ज्ञानमष्टतयं ज्ञेयम्<br>ज्ञानविज्ञानसम्पन्न-   | ४८३               | ततः करीन्द्रैस्तुरगैः<br>ततः कलत्रमत्रेष्टं                    | १७५                                   |
| जिनवरमोहमहापृतनेशान्<br>जिनस्याङघिपद्मौ नखांशु-            | <b>५५</b> 5 | ज्ञानविशानसम्पन्न-<br>ज्ञानवैराग्यसम्पत्ति-    | 83                | ततः कलप्रमत्रष्ट<br>ततः कल्पेश्वरैस्सर्वैः                     | 330                                   |
| जिनानामभिषेकाय<br>जिनानामभिषेकाय                           | 268         | ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्यः-                    | ¥3\$              | ततः कल्यस्यरस्सयः ततः कल्याणं                                  | 783                                   |
| जनानामामषकाय<br>जिनाभिषेकसम्बन्धात्                        | 258         | ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्यः                     | ४६३               | ततः कल्याण कल्याण<br>ततः कालात्यये धीमान्                      | ? ₹ ?                                 |
| `                                                          | १०५         | ज्ञानदर्शनचारित्रतपावायः<br>ज्ञानदर्शनवीर्याणि | ४६१               | ,                                                              | <b>२३</b> ४                           |
|                                                            | 389         |                                                | ४७५               | ततः किन्नरगीताख्यं                                             | 822                                   |
| जिन वन ६वाम्यण<br>जिनेन्द्रः परमानन्दो                     | ६३४         | ज्ञानदशनवाया।द<br>ज्ञानशक्तित्रयीमूढ्वा        | 808               | ततः किमत्र कर्तव्यम्<br>ततः कुतोऽस्ति वो जीवः                  | १२८                                   |
|                                                            | ६२१<br>५६६  |                                                | 835               | ततः कुमार, कालोऽस्य                                            | ×3                                    |
| जिनेन्द्र तव वक्त्राब्जम्                                  | २८६<br>५४६  |                                                | ४६७               | -                                                              | ३५७                                   |
| जिनेन्द्रभक्त्या सुरिनम्नगेव<br>जिनेन्द्रमासेवितुमागतेयम्  | प्र४६"      | ज्ञानावरणनिर्हासात्                            | <b>६०२</b><br>₩3∨ | ततः कुमारमादाय<br>ततः कृच्छ्रादिनिःसृत्य                       | २८४<br>३७४                            |
| जिनन्द्रास्तापतुनागतपम्<br>जिनेन्द्राङघ्रिभासा पवित्रीकृतं |             | ज्ञेयाः पूर्ववदत्रापि<br>ज्योतिःपटलमित्यासीत्  | 738<br>738        | ततः कृतमतिभ्वत्वा                                              | A Company of the                      |
| जिनन्द्राङास्त्रमासा पावताकृत<br>जिनेश्वराणामिति चामराणि   |             | ,                                              | २६ =              |                                                                | २३२<br>८६                             |
|                                                            |             | ज्योतिःपटलमुल्लङ्ग्य                           | 255               | ततः कृतामिषकाऽसा<br>ततः कृतार्थतां तस्याः                      |                                       |
| जिनो जिष्णुरमेयात्मा<br>जिनोद्योगमहावात्या                 | ६०५         | ज्योतिर्गणपरीतत्यात्                           | ४३७<br>२००        |                                                                | with a second                         |
|                                                            | ६३१         | ज्योतिर्गणस्य सातत्यात्                        | २८६               |                                                                | 355                                   |
| जिनापादण्टसन्मागम्<br>जिनो मोहारिविजयाद्                   | 999         | ज्योतिर्मण्डलमुत्सर्पत्                        | 858               |                                                                | 83                                    |
|                                                            | ¥0₹         | ज्योतिर्मय ६वैतस्मिन्                          | <b>483</b>        | ततः क्षीणकषायत्वम्                                             |                                       |
| <b>जी</b> याज्जैनेन्द्रः सुरुचिरतनुः                       | ४६८         | ज्योतिलोंके महान् सिंह-                        | ५०६               | ततः खस्फटिकात् सालाद्                                          | 450                                   |

| ततः परमनिर्वाणसाधनम्                              | ४५५ . | ततः सुखोपविष्टौ तौ                    | 239         | ततो दौवारिकदेवैः            | ४७४         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                                                   | ५२७   | ततः सौमनसोद्यान-                      | १२४         | ततो द्वात्रिशदिन्द्राणाम्   | प्र१२       |
| ततः परमलञ्चकः                                     | 260   | ततः स्थिरपदन्यासैः                    | १६५         | ततो द्वितीयपीठस्थान् 'े     | ४७४         |
| ततः परीत्य तं प्रीत्या<br>ततः परीषहैर्भग्नाः      | 802   | ततः स्वाभाविकं कर्म                   | २४४         | ततो धर्मौ पधं प्राप्य       | १०४         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | १२७   | ततः स्वायमभुवीं वाणीं                 | २६          | ततोऽधिकमिदं दिव्यं 📩 🐪      | २४६         |
| ततः पर्याकुलाः सत्यः                              | १६०   | ततः स्वायुःक्षयं बुद्ध्वा             | ११३         | ततो धिगिदमत्यन्त-           | १०४         |
| ततः पाणिगृहीतीं तां                               | १६०   | ततः स्वासनकम्पेन                      | ४०४         | ततो धूपघटौ हौ हौ            | ५२१         |
| ततः पाणौ महाबाहुः                                 | ३२६   | ततश्चक्रधरापायात्                     | १७४         | ततोऽध्वानमतीत्यान्तः        | ५१६         |
| ततः पुण्यवती काचिद्                               | ४४६   | ततश्चाधःप्रवृत्ताख्यम्                | ४७०         | ततो नक्षत्रनामा च           | ४३          |
| ततः पुराकरग्रामान्                                | १७६   | ततश्च्युत्वाधुनाऽभूस्त्वं             | १८२         | ततो न चेतनाकाय-             | €3          |
| ततः पुराद् विनिर्यान्ती                           | ४४६   | ततस्तं स्तोतुमिन्द्राद्याः            | ३०५         | ततो न धर्मः पापं वा         | € 3         |
| ततः पुरोधा कल्याणम्                               | 380   | ततस्तत्त्वपरिज्ञानात्                 | 328         | ततोऽनन्त्रमेवान्तर्भागे     | X 3.0       |
| ततः पूर्वमुखं स्थित्वा                            | 838   | ततस्तदवलोक्यासौ                       | १८४         | ततोऽनशन्मत्युग्रम्          | ४६१         |
| ततः पूर्वविदामाद्ये                               | १२६   | ततस्तद्दर्शनानन्दम्                   | २६३         | ततो निभृतमासीने             | ५६          |
| ततः पृतनया सार्डम्                                | 388   | ततस्तद्रागतद्द्वेष-                   | २४६         | ततो निरुद्धयोगः सन्न-       | 888         |
| ततः प्रच्युत्य कालान्ते                           | १८५   | ततस्तद्वचनं सोढु-                     | £3          | ततो निर्भतस्य तान् दुण्टान् | <b>१</b> १२ |
| ततः प्रच्युत्य शार्दूल-<br>ततः प्रजा निवेश्यैपु   | ३६२   | ततस्तद्वञ्चनोपायम्                    | १८६         | तनो निष्पत्य पूर्वोक्त-     | १ = ३       |
|                                                   | પ્રહે | ततस्तद्विकियारब्धम्                   | ५०७         | ततो नीरधारां शुचि स्वानु-   | ४४४         |
| ततः प्रदक्षिग्गीकुर्वन्<br>ततः प्रभृत्यविच्छित्र- | २६    | ततस्तन्निश्चयं ज्ञात्वा               | 8.98        | ततो नीलाञ्जना नाम           | ३७३         |
| ततः प्रयागाकैः कश्चित्                            | १८८   | ततस्तमृषयो दीप्त-                     | 3 8         | ततो नृपतिना तस्मै           | १८४         |
| ततः प्रशान्तसंजल्पे<br>ततः प्रशान्तसंजल्पे        | ३३८   | ततस्तमृषयो भक्त्या                    | ४६५         | ततो नृपमुवाचेत्थम्          | १=४         |
| ततः प्रसेनजिज्जने                                 | ५५    | ततस्तस्मिन् सरस्यस्य                  | •<br>१८०    | ततोऽन्तरन्तरं किञ्चिद्      | ४१४         |
| ततः प्रस्थानगम्भीर-                               | १७०   | ततस्तस्य सपर्यायां                    | १८४         | ततोऽन्तरमतिक्रम्य           | ५६.         |
| ततः प्रहतगम्भीरपटह-                               | १७१   | ततस्तृतीयकालेऽस्मिन्                  | ४०          | ततोऽन्तरममूद् भूयो          | ሂሂ          |
| ततः प्रापं सुरेन्द्रार्गाम्                       | 358   | ततस्तेषां निक्रन्तन्ति                | २११         | ततोऽन्तरमसंख्येयाः          | ५३          |
| ततः प्रापुः सुराधीशाः                             | ২্দদ  | ततस्तौ जगतां पूज्यौ                   | ३११         | ततोऽन्यं कुरुविन्दास्यं     | १०२         |
| ततः प्रावोधिकैस्तूर्यैः                           | . २६० | ततस्त्रजगदीशानम्                      | ३६२         | ततो न्यपाति करकाद्          | १६०         |
| ततः शक्यं शुभं तस्मात्                            | १२८   | 22                                    | ३४८         |                             | ११७         |
| ततः शकाज्ञया देव-                                 | २८४   | 0 5                                   | ६३४         |                             | २८३         |
| ततः शुभदिने सौम्ये                                | १५७   |                                       | <b>5</b> لا |                             | २२७         |
| ततः श्रव्यं च दृश्यं च                            | 3 8 3 |                                       | १६२         |                             | ६१          |
| ततः संयमसिद्ध्यर्थम्                              | ४६१   | 2 2 4                                 | ₹ १३        |                             | २१८         |
| ततः सवत्सरे पूर्णे                                | 886   |                                       | १२१         |                             | ३४६         |
| ततः सञ्ज्वलनकोधम्                                 | ४६६   | ततोऽच्युतेन्द्रः प्रच्युत्य           | 220         |                             | ३०          |
| ततः सदेदं पुण्यार्थी                              | ६३०   |                                       | * २५३       |                             | १२६         |
| ततः सपदि सञ्जात-                                  | પ્રદ  |                                       | 88:         | ततो भगवतो वक्त्रात्         | ३५५         |
| ततः स भगवानादि-                                   | 385   | ततोऽत्र मूलतन्त्रस्य                  | 29          |                             | ६३१         |
| ततः समीकृताशेष-                                   | . १७६ | 1                                     | ३६          |                             | १०३         |
| ततः सम्यक्तवशुद्धिञ्च                             | 38    |                                       | 881         |                             | ४५८         |
| ततः सर्वार्थसिद्धिस्यो                            | ३३९   |                                       | १८          |                             | ४५६         |
| ततः सानन्दमानन्द-                                 | 3 81  | <ul> <li>ततो दर्शनसम्भूतां</li> </ul> | 55.         | 2 2 0                       | ४६२         |
| ततः सामानिकास्त्रायस्त्रि                         |       | ४ ततो दिध्यासुनानेन                   | ४६          |                             | ३६५         |
| ततः सिद्धार्थनामैष्य                              | ४४    |                                       | 38          | ५ तितो भव्यजनैः श्राद्धैः   | 8,0         |
| Mile Man                                          |       | •                                     |             |                             | 100         |

#### महापुराएम्

| ततो भागवतादीनाम्                   | ४६८         | ततोऽस्ति बहिरथोंऽपि         | 800   | तत्प्रहागानमनोवृत्ति-      | ३५८     |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------|
| तंतोऽभिचन्द्र इत्यासीद्            | ५ ७         | ततोऽस्मद्गुरुरेवासीत्       | १४३   | तत्फलाभ्युदयाङगत्वाद्      | १८      |
| ततोऽभिक्च योगीन्द्रौ               | १८८         | ततोऽस्माकं यथाद्य स्यात्    | ३५५ ' | तत्र कर्ममलापायात्         | ४६६     |
| ततोऽभिवन्द्य संम्पूज्य             | १८२         | ततोऽस्य चेतसीत्यासीत्       | ३७४   | तत्र कल्पतरून् धुन्वन्     | १०२     |
| ततोऽभिषिच्य साम्प्राज्ये           | 308         | ततोऽस्य परिनिष्कान्ति-      | ३७६.  | तत्र गन्धकुटीं पृथ्वीम्    | ४०४     |
| ततोऽभिषेकं द्वात्रिशत्             | १३६         | ततोऽस्य मतिरित्यासीत्       | ४४४   | तत्र तोरगमाङगल्य-          | ५३२     |
| ततोऽभिषेचनं भर्तुः रेभिरे          | ३६४         | ततोऽस्य योग्यतां मत्वा      | २३०   | तत्र देवसभे देवं           | 22      |
| ततोऽभिषेचनं भर्त्तुः कर्तुमिन्द्र- | 787         | ततोऽस्य सवयोरूप-            | 388   | तत्र धर्मफलं तीर्थं        | ५७३     |
| ततो भूतमयाद् देहात्                | 23          | ततोऽस्या दृढधर्माख्यो       | १२४   | तत्र नन्दनपूर्वाशा-        | १४१     |
| ततोऽभूनमहती चिन्ता                 | १७४         | ततोऽस्यानुमति मत्वा         | ३३०   | तत्र पट्टकशालायां          | १३६     |
| ततो भोगेष्वसावेवं                  | ११२         | ततो व्यजेष्ट निश्शेषां      | २३१   | तत्र पुर्यां प्रभाकर्याम्  | १८३     |
| ततो मतिवरानन्दो                    | १७७         | ततो व्युत्सर्गपूर्वीऽस्य    | ४६४   | तत्र पूर्वमुखं स्थित्वा    | ४६६     |
| ततो मधुरगम्भीरम्                   | 328         | तत्कण्ठमालिकाम्लानि-        | १२०   | तत्र प्रभाकरी पुर्या       | १४१     |
| ततो मनुरसौ मत्वा                   | ५५          | तत्कन्यामृतमासाद्य          | १६८   | तत्र बीभत्सुनि स्थाने      | २१०     |
| ततोऽमी चिक्रणान्येद्युः            | २२१.        | तत्कर्त् भोक्तृनियमी        | ३६१   | तत्र वातायनद्वार-          | १६२     |
| ततो मुनिरसौ त्यक्त्वा              | १८४         | तत्कल्याणं समालीवय          | १६१   | तत्र वीथ्यन्तरेष्वासं-     | ५२२     |
| ततोऽसूर्भावनाः सम्यग् ,            | २३४         | तत्कार्यद्वैतमासाद्य        | १२८   | तत्र वृत्ति प्रजानां स     | ३६२     |
| ततो यथाकमं तस्मिन्                 | 38          | तत्कालकामदेवोऽभूत्          | ३४६   | तत्र श्रीभवने रम्ये        | १७१     |
| ततो यथाक्रमं विष्णु-               | 82          | तत्कालोपनतैर्मान्यैः        | ३८६   | तत्र षोडशसोपान-            | ५३६     |
| ततो यथोक्तपल्यङक-                  | 858         | तत्कीद्शं कथा वेति          | १३०   | तत्रस्थ एवं चाशेष-         | २३६     |
| ततो यथोचितं स्थानम्                | ३७३         | तत्क्रमाब्जं मृदुस्पर्श     | २२०   | तत्रस्थो गुरुमादरात् परिचर | न् ३६६  |
| ततो युगन्धरस्यान्ते                | १४१         | तत्क्रमौ रेंजतुः कान्त्या   | ३४३   | तत्राघातिस्थितेर्भागान्    | ે૪૬૪    |
| ततो युगान्ते भगवान्                | २६          | तत्क्षरां सत्कथाप्रश्नात्   | २४    | तत्राज्ञेत्यागमः सूक्ष्म-  | ४८६     |
| ंततो रक्ष मम प्रागान्              | <b>१</b> ३३ | तत्र क्षरामिवासीनो          | 3=8   | तत्राद्यं शुक्लमापूर्य     | ४६६     |
| ततो रत्नदीपैजिनाङगद्युतीनां        |             | तत्तदातप्तयोगीन्द्रः        | ४६२   | तत्राद्ये करगो नास्ति      | ४७०     |
| ततोऽलमुपरुद्धचैनम्                 | 805         | तत्तदानुस्मृतं तत्र         | २६    | तत्राद्यः पञ्चभिन्र्गा     | ६५      |
| ततो लोकान्तरप्राप्ति-              | ধুও         | तत्तपोऽतिशयात्तस्मिन्       | 808   | तत्राधिरोप्य परिविष्टरमीशि |         |
| ततोऽवतीर्गः स्वर्गाग्रात्          | १४६         | तत्त्वं जैतेश्वरीमाज्ञां    | २०१   | तत्रानपेतं यद्धर्मात्      | ४८६     |
| ततो वधुवरं सिद्ध-                  | १६०         | तत्त्वार्थसंग्रहं कृत्स्नम् | 034   | तत्रानीतश्च तन्मध्ये       | १०३     |
| ततो वनानां पर्यन्ते                | ५२७         | तत्पदाम्बुजयोर्युग्मम्      | 3,83  | तत्रापि विविधं दुःखं       | ३७४     |
| ततो वलाहकाकारम्                    | ४०७         | तत्पर्यन्ते च या धत्ते      | 939   | तत्रापीष्टवियोगोऽस्ति      | ३७६     |
| ततोऽवसर्पिगोकाल-                   | २६          | तत्पादनखभाभारम्             | 800   | तत्राभिषिच्य जैनेन्द्रीः   | ५३१     |
| ततो विनिःसृतो जन्तुः               | ३७४         | तत्पादौ प्रगमन्नेव          | 358   | तत्रामरकृतानेक-            | ३१३     |
| ततो विकृतिरेषा स्याद्              | १२=         | तत्पुण्यतो गुरुवियोगनिरूप-  | ४४३   | तत्राष्टगुरामैश्वर्यं      | २२३     |
| ततो विज्ञानसन्तान-                 | £Х          | तत्पुण्यसाधने जैने          | १२१   | तत्रासिकर्मसेवायां         | ३६२     |
| ततो विविक्तशायित्वम्               | ४८३         | तत्पुरं विष्वगावेष्टच       | २५४   |                            | १३०     |
| ततो वीध्यन्तरेष्वस्याम्            | ५०३         | तत्पुरागकवीनेव              | 3     | तत्रासीनं च तं देवाः       | 22      |
| ततोऽवोचमहं ताभ्याम्                | १४३         | तत्पुराधिपतेः श्रीमद्       | १४३   | _                          | ५४३     |
| ततोऽष्टौ च कषायांस्तान्            | ४७१         | तत्प्रयोगविधौ पूर्वम्       | 388   | तत्रासो सुखमावसत् स्वरुचि  | 34      |
| ततोऽसावकृतोऽनादि-                  | ७२          | तत्प्रश्नावसितानित्थं       | 388   | तत्रास्ति मन्दरात्पूर्वाद् |         |
| ततोऽसौ भावयामास                    | २३३         | तत्प्रश्नावसितावित्थं       | प्रदश | तत्रैकस्मिन् शिलापट्टे     |         |
| ततोऽसौ बलितां किञ्चिद्             | ११६         | तत्प्रसीद विभो दातुं        | १५५   | तत्रैव विषये भूयः          |         |
| ततोऽसौ स्मितमातन्वन्               | ३२०         | तत्प्रसीद विभो वक्तुं       | 38    | तत्रोपपादशय्यायां          | 228     |
| 0                                  |             | 1                           | , • ( | •                          | 5 10 4  |
| AND COLOR                          |             |                             |       | fre stanger                | ran Kir |
|                                    |             |                             |       |                            |         |

|           | तत्सत्यमथुना स्वैरम्         | ४५०  | तदप्रमत्ततालम्बम् े         | ४६१        | तदा मर्त्या हचमत्यीभा           | 88         |
|-----------|------------------------------|------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|           | तत्समृत्सारगत्रासात्         | 335  | तदभावे च न ध्यानम्          | ५०२        | तदा महानकध्वान-                 | १ं५८       |
|           | तत्सर्वे विभुरत्याक्षी-      | 035  | तदभ्यन्तरभूभागं             | ५१८        | तदामोदं समाघ्याय                | *22        |
|           | तत्सेवासुखमित्यत्र           | 588  | तदमुत्रात्मनो दुःख-         | ×3         | तदायुर्जलधेर्मध्ये              | ११५        |
|           | तत्स्तनांशुकमाहृत्य          | १६७  | तदम्बुशीकरैव्योम-           | 784        | तदाईत्प्रगामे समुत्फुल्लनेत्राः | ४४४        |
|           | तथा कुलधरोत्पत्तिः           | 388  | तदम्भःकलज्ञास्यस्थैः        | ४३६        | तदा वनलतापुष्प-                 | 309        |
|           | तथात्राप्युचिता वृत्तिः      | 328  | तदर्धं तद्द्विशत्यग्रिमारिए | ४२५        | तदा विचकरः पुष्प-               | ३६२        |
|           | तथात्रैव भवद्वंशे            | १०४  | तदर्धप्रमितो यस्तु          | ३५१        | तदा विशुद्धयस्तस्य              | ३७६        |
|           | तथान्यान्यपि पद्मानि         | ६३४  | तदलं राज्यभोगेन             | <b>५</b> ४ | तदाश्चर्यं महद् दृष्ट्वा        | १५४        |
|           | तथा परिचरन्त्येते            | ₹88  | तदवस्थं तमालोक्य            | १५०        | तदासंस्तापसाः पूर्व             | 802        |
|           | तथापि काललब्धिः स्यात्       | 378  | तदवस्थाद्वयस्यैव            | ४८१        | तदा सम्भ्रान्तनाकीन्द्र-        | ६३१        |
|           | तथापि किमपि प्रष्टु-         | २३   | तदस्य ध्यानशास्त्रस्य       | ४६८        | तदासनानि देवानां                | २५३        |
|           | तथापि यौवनारम्भे             | ३२६  | तदस्य रुरुचे गात्रम्        | ३२७        | तदा सर्वगतः सार्वः              | <b>438</b> |
|           | तथापि सुखसाद्भूता            | २२७  | तदस्यालिपतं शून्य-          | १०१        | तदासीत्तंव मिथ्यात्वं           | २१७        |
|           | तथाप्यनूद्यते किञ्चित् तद्गत | इह३  | तदा कच्छमहाकच्छ-            | ३७०        | . तदा सुरभिरम्लानि-             | ३३८        |
|           | तथाप्यनूद्यते किञ्चिदस्य     | ५१४  | तदा कार्यद्वयं तस्य         | १२८        | तदास्तां ते गुगस्तोत्रम्        | X50        |
|           | तथाप्यस्मिञ्जनाकीर्गो        | ४५१  | तदा किल जगद्विश्वं          | ३६३        | तदा स्थितिर्मनुष्यागां          | ४५         |
|           | तथाप्यस्य जगत्सर्गे          | ७०   | तदा कोलाहलो भूयान्          | 388        | तदास्मान् स्वामिकार्येऽस्मिन्   | 800        |
|           | तथाप्युग्रं तपोऽतप्तः        | ४६२  | तदा जलधरोन्मुक्ता-          | ६१         | तदास्मिन् भारते वर्षे           | 38         |
|           | तथा भुक्ता चिरं भोगा-        | 38   | तदाज्ञापायसंस्थान-          | ४८६        | तदास्य सर्वमप्येतत्             | ३७६        |
|           | तथा मतिवराद्याइच             | 039  | तदादि तदुपज्ञं तद्          | ४५६        | तदास्याविरभूद् द्यावा-          | ३६३        |
|           | तथा युष्मत्पिता युष्मन्      | १०६  | तदा दिव्याङगनारूपैः         | ५१३        | तदा स्वायम्भुवं नाम             | ३५६        |
|           | तथा रत्नपरीक्षां च           | ३५७  | तदा ध्यानमयी शक्तिः         | ४६७        | तदा हेमाम्बुजैर्व्योम-          | ६३४        |
|           | तथासीनं च तं देवं            | ३७३  | तैदानन्दमहाभेर्यः प्रगोदु-  | ३६३        | तदिमे परिहर्तव्याः              | ५४         |
|           | तथासीनस्य चेद्यान-           | १७२  | तदानन्दमहाभेर्यः प्रहताः    | ३३८        | तदियं प्रस्तुता यात्रा          | ३८६        |
|           | तथाहीदं पुरागां नः           | ४२   | तदा निमेषविमुखैः            | ३०४        | तदियमीडिडिषन् विदधाति नः        | : ५५७      |
|           | तथेदं पट्टकं प्राप्य         | १५२  | तदाऽपप्तद् दिवो देव-        | ४५४        | तदीयरूपलावण्य-                  | 378        |
|           | तथैकादशभिर्मासैः             | २२४  | तदा पापास्रवद्वार-          | १४२        | तदुत्तिष्ठच तमापृच्छच           | ४१०        |
|           | तथैव प्रहता भेर्यः           | 308  | तदा पितृव्यतिकान्ता-        | ६२         | तदुदाहररां पुष्टम्              | ४५५        |
|           | तथैवमपरं राजन्               | १०५  | तदापीदमनुस्मतुं '           | ४३         | तदुन्नतेख्दिं वित्त-            | 880        |
|           | तथैवाधर्मकायोऽपि             | ४८७  | तदा पुरारामेतत्तु           | ४३         | तदुन्मुखी दृशं चेतो             | ४४४        |
|           | तथोपशीर्षकादीनामपि           | ३४२  | तदा पुष्करवाद्यानि          | ३१५        | तदुन्मुद्रच तदन्तस्थं           | १७६        |
|           | तदग्रहेऽन्यसन्तान-           | १००  | तदा प्रक्षुभिताम्भोधि-      | ५०६        | तदुपज्ञं गजादीनां               | ४६         |
|           | तदङगविरहाद् भेजुः            | ०३६० | तदा प्रयुक्तमन्यच्च         | ३१४        | तदुपज्ञमभूद् योग-               | 803        |
|           | तदत्र संशयो नैव              | 838  | तदा प्रशान्तगम्भीरं         | ३८         | तदुपायञ्च तेऽद्याहं             | १३३        |
|           | तदत्रावसरे वस्तु             | १५४  | तदा प्रीतिङकरस्येति         | २१७        | तदुपालम्भ्मित्युच्चैः           | 888        |
| 11.1      | तदनन्तरमेवा भू-              | 32   | तदा भगवतो रूपम्             | ३६२        | तदुरोजसरोजातमुकुलानि            | २६७        |
| 1         | तदनुसंवरणं यत्त-             | ሂട   | तदा भट्टारके याति           | ४४६        | तदेकं तत्त्वसामान्यात्          | ५८२        |
| 963<br>19 | तदन्त रव्यतिकान्ता           | ५५   | तदाभूदर्भकोत्पत्ति-         | ሂട         | तदेकदेशदेशाद्रि-                | ६८         |
| 39        | तदन्तरालदेशाच्च              | ३६०  | तदाभूवंस्तयोरेकं            | २२६        | तदेकपैतृकं यातम्                | ३४०        |
|           | तदन्तरेषु राजन्ते            | ४२५  | तदा मङ्गलधारिण्यौ           | २८६        | तदेतत्कर्मवैचित्र्यात्          | ७२         |
|           | तदन्तेष्यन्तपालानां          | ३६०  | तदा मङ्गलसंगीतैः            | ३८२        | तदेतत् स्त्रैणमुत्सृज्य         | 707        |
|           | तदपायप्रतीकार-               | 860  | तदा मधुरगम्भीरो             | 533        | तदेतत् स्वैरसम्भोग्यम्          | . P.X.X    |
|           | <b>F3</b>                    |      | •                           |            |                                 |            |

| तदेति मद्भचः श्रुत्वा                      | १४६         | तपनीयनिभस्तु ङ्गो                       | ६२६          | त्रुषण्डनिरुद्धत्वाद्      | २.६६         |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| तवेदं परिकर्मेष्टं                         | 850         | तपस्तनूनपात्तापात्                      | ११५          | तरूणामेव तावच्चेद्         | ४२६          |
| तदेव वस्तु षस्तुष्टचै                      | १५५         | तपो जिनगुणिद्धञ्च                       | 885          | तर्जयन्निव कर्मारीन्       | ६३३          |
| तदेव स्नातक रम्यं                          | ३७४         | तपोऽनशनमाद्यं स्यात्                    | 803          | तलपुद्गलवादेऽपि            | ५०१          |
| तदेषा परलोकार्था-                          | ₹3          | तपोऽनुभावसञ्जात-                        | ३८           | तल्लोभादिष्टका भूयो        | १८७          |
| तदैतदभवत्तस्याः                            | १२७         | तपोवनमधो भेजे                           | ४५६          | तव जिनततदेहरुचिशरवण-       | ५६३          |
| तद्गन्धलोलुपं तत्र                         | १७२         | तपोवनमिदं रम्यं                         | ३०           | तव जिनार्क विभान्ति गुणौ-  | <b>५</b> ५=  |
| तद्गात्रस्पर्शमासाद्य                      | २८४         | तप्तलोहासनेष्वन्यान्                    | २१३          | तव दिव्यध्वनि धीरः         | 332          |
| तद्गुणोन्नतिमन्ये च                        | 885         | तमः प्रलयलीनस्य                         | 22           | तव दीप्ततपोलब्धे           | २६           |
| तद्गृहाणाद्य सम्यक्तवं                     | 338         | तमः शार्वरमुभिद्य                       | २६२          | तव देहप्रभोत्सर्पः         | 33%          |
| तद्धूपधूपसंरुद्धं                          | ५५२         | तमदभूतश्रियं पश्यन्                     | 308          | तव देहप्रभोत्सर्पैः        | ४७५          |
| तद्ब्रूहि धरणाधीश                          | ४१०         | तमन्वीयुर्नु पा जन्म                    | २३२          | तव धर्मामृतं स्नष्टुम्     | ३७६          |
| तद्यौवनमभूत्तेषु                           | ३४८         | तमस्यन्धे निमज्जन्ति                    | २०५          | तव लोकातिगा प्रज्ञा        | 38           |
| तद्रुद्धक्षेत्रमध्यस्था-                   | ५३६         | तमादिदेवं देवानाम्                      | 35           | तव वपुरामिलत्सकलशोभा-      | 322          |
| तद्रूपसौष्ठवं तस्या-                       | २५०.        | तमादिदेवं नाभेयं                        | ৩            | तव वाक्किरगौर्नूनम्        | ३०६          |
| तद्वक्त्रेन्दोः स्मितज्योत्स्ना -          | <b>२</b>    | तमालोक्य तदाध्वस्त-                     | १२०          | तव वाक्प्रकरो दिव्यो       | 38           |
| तद्वक्षसि पृथाविन्द्र-                     | 83          | तमासाद्य सुराः प्रापुः                  | 280          | तव वाक्प्रसरो दिव्यः       | ४७=          |
| तद्वक्ष्ये शृणु सौम्याङगि-                 | 230         | तमित्यद्रीन्द्रमुद्भूत-                 | ४०७          | तव वागमृतं पीत्वा          | प्रहइ        |
| तद्वार्ताकर्णनात्तूर्णं                    | १२८         | तमित्यावर्णयन् दूरात्                   | 280          | तव वागंशवो दीप्रा          | ३७७          |
| तद्वार्ताकर्णनाद् राज्ञा                   | १८६         | तिमदानीमनुस्मृत्य                       | ?<br>?<br>३३ | तव हर्यासनं भाति           | ४७८          |
| तद्विद्याग्रहणे यत्नं                      | <b>३</b> ५५ | तमुपेत्य सुखासीना                       | ३३६          | तवाभिज्ञानमन्यच्च          | १४३          |
| तद्वियोगे पुनर्दुःखं                       | 288         | तमूर्ध्वचयमिच्छन्ति                     | ४२४          | तवामी चामरत्राताः          | ५७=          |
| तनुच्छाया च तस्यासीत्                      | १२०         | तमेव बहुमन्येते                         | १५३          | तवाम्ब किं वसत्यन्तः       | २७६          |
| तनुच्छायामिवाग्लानि                        | ११८         | तमैरावणमारूढ-                           | 488          | तवायं प्रचलच्छाखः          | ४७७          |
| तनुं भगवतः प्राप्य                         | 300         | तमोमयैरिवारब्ध-                         | <b>२१६</b>   | तवायं शिशिरच्छायो          | १६४          |
| तनुमध्यं बभारासौ                           | २५२         | तमोविधूतमुद्भूतः                        | 7            | तवारिजयमाचष्टे             | ५६५          |
| तनुमध्ये कृशोदर्या-                        | <b>३</b> ५३ | तयानुकूलया सत्या                        | 220          | तवाविष्कुरुते देव          | १६४          |
| तनुमान् विषयानीप्सन्                       | १७३         | तया परिवृतः प्राप                       | ४७४          | तवेदमाननं धत्ते            | ५६६          |
| तन्दरैः कृशैर्मध्यैः                       | ४१६         | तयोः पुत्री बभूवासौ                     | १२४          | तवोच्छिखाः स्फुरन्त्येता   | 38           |
| तनोति विषयासङ्गः                           | २०६         | तयोः प्रहसिताख्योऽयं                    | 883          | तवोद्घोषयतीवोच्चैः         | १६४          |
| तन्त्र्यो मधुरमारेणुः                      | <b>२</b> इ  | तयोः सूनुरभूद्देवो                      | 822          | तस्मात्ते दर्शनं सम्यग्    | 338          |
| तन्नाम्ना भारतं वर्षं                      | 378         | तयोरत्यन्तसम्प्रीत्या                   | 220          | तस्मात् पुण्यकथामेनां      | 33           |
| तिमिर्वर्ण्य चिरं जात-                     | १५२         | तयोरिधपदं द्वन्द्वं                     | 865          | तस्मादभ्यस्य शास्त्रार्थं- | १३           |
| तिभवृत्तौ कुतो ध्यानम्                     | Ý00         | तयोरिप मनस्तेन                          | 333          | तस्मादाशयशुद्ध चर्थम्      | ४७७          |
| तन्नृत्यं सुरनारीणां                       | ३७३         | तयोरेव सुता जाता                        | 777<br>775   | तस्माद् दु:खमनिच्छूनां-    | २१७          |
| तन्मात्रां विकियां कर्तुं                  | <b>२४०</b>  | तयोर्महाबलख्याति-                       | <b>5</b> 3   | तस्माद् दृष्टसुखं त्यक्तवा | £\$          |
| तन्मामुदक्कुरुन् पुत्र                     | १०२         | तयोस्तथाविधैर्भागैः                     | १६७          | तस्माद् धर्मजुषां पुसाम्   | 8.00         |
| तन्मुखाब्जाद् रसामोदा-                     | १६७         | तरत्सरोजिकञ्जलक-                        | २ <b>६</b> ० | तस्माद् धर्मफलं ज्ञात्वा   | 83           |
| _                                          | ₹.8.E       |                                         |              | तस्माद् धिग् धिगिदं स्प    | ₹७६          |
| तम्मुखामोदमाघातुम्<br>तम्मुखाम्बुरुहालग्ना | २००<br>५६६  | तरलप्रतिबन्धः स्यात्<br>तरलप्रतिबन्धश्च | ३५१<br>३५०   |                            |              |
| तन्बङ्गी पक्वविम्बोड्डी                    |             |                                         |              | तस्माद् बुधाः कुरुत        | ₹ <b>७</b> १ |
|                                            | 5 X 4       | तरलापाङ्गभासास्य                        | 388          | तस्माद् विषयजामेनी         | <b>₹</b> 8€  |
| तन्त्र्यः सुरुचिराकारा                     | ५१२         | तरुच्छाया यथा मत्यै                     | ¥50          | तस्मान् मास्म गर्मः शीन    | 178          |
| वेन्व्यौ कच्छमहाकच्छ-                      | 3 4 8       | तरुणार्करिंच नु तिरोदधति                | ४४८          | तिस्मल्लक्ष्मीसरस्वत्योः   | 740          |

|                                |      | श्लोकानामकाराद्यनुत्र      | मः          |                             | <b>EXX</b>   |
|--------------------------------|------|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| तस्मिन्नृपोत्सवे सासीत्        | ३३६∙ | तस्येति परमानन्दात्        | १२४         | तासामाराधनोपायः             | 830          |
| तस्मिन्नारूढमाधुर्ये           | द६   | तस्येमे मार्गणोपाया        | ४८३         | तासामिन्दुकलामले            | २२६          |
| तस्मिन्नेव हि सोऽह्नाय         | ११७  | तस्यैय काले कुत्शैला       | યુહ         | तासामुपरि विस्तीर्गो '      | XEX          |
| तस्मिन् पुत्रे नृपस्यास्य      | २२१  | तस्यैव काले जलदा           | Ę٥          | तास्तस्याः परिचयायां        | <b>2 £ X</b> |
| तस्मिन् बाहुसहस्रागा           | ३१६  | तस्योत्तमाङ्गमुत्तुङ्ग-    | ३४०         | तिरस्करिण्येव सिताभ्यपंद्यक | या ४३१       |
| तस्मिन् वने वनलता              | 808  | तस्योपरितले रेजुः          | प्र३६       | तिरस्कृताधरच्छायै:          | 353          |
| तस्य कालेऽतिसम्प्रीताः         | ४७   | तस्योपरि स्फुरद्रत्न-      | प्र३६       | तिरीटाङगद्केयूर-            | २३६          |
| तस्य काले प्रजाजन्य-           | ५६   | तस्यौपशमिको भावः           | प्रद३       | तिर्यगायुरतो बद्ध्वा        | १न६          |
| तस्य काले प्रजा दीर्घ          | ४८   | तां तदा वर्धयामासुः        | ३३८         | तिर्यग्लोकस्य विस्तारं      | ७३           |
| तस्य काले प्रजास्तोक-          | ५७   | तां पीठिकामलञ्चकुः         | ५३६         | तियंग्लोलायतस्थूल-          | 30%          |
| तस्य कालेऽभवत्तेषां            | ४६   | तां विद्धि मदनस्येव        | १५०         | तियंग्विसारिएाः केचित्      | 558          |
| तस्य काले सुतोत्पत्तौ          | Ęo   | तांस्तदालिङगनासङगाद्       | <b>२१</b> २ | तिलकञ्च ललाटेऽस्य           | ₹68          |
| तस्य तद्रूपमन्यत्र             | ३४६  | ताः सञ्चरन्ति कुसुमापचये   | ४३३         | तिलातस्यौ मसूराश्च          | ६२           |
| तस्य तद्रूपमाहायः              | २३०  | तानि श्रीवृक्षशङ्खाञ्ज-    | <b>३२</b> = | . तिष्ठेदेकं दिनं द्वे वा   | 335          |
| तस्य दैन्यात् परित्राप्ता-     | १२०  | तानि स्थानीयसंज्ञानि       | ३६०         | तिसृगामपि खातानाम्          | 858          |
| तस्य निश्शङकितत्वादी-          | २००  | ताभिर्बुद्धिभिरिद्धिः      | २३४         | तिसृभिर्भूमभिर्नाटच-        | <b>५२</b> १  |
| तस्य पर्यन्तभूभागम्            | 488  | ताभ्यामलङकृते पुण्ये       | २५५         | तीर्थकर्न पुरागोषु          | 88           |
| तस्य पाता तदासीच्च             | ४४७  | ताभ्यामिति समं भोगान्      | ३३४         | तीर्थकुच्चक्रवर्तीन्द्र-    | ४१           |
| तस्य पादद्वये लक्ष्मीः         | २२४  | तामारुध्य पुरी विष्वग्     | 388         | तीर्थकत्त्वस्य पुण्यस्य     | १३१          |
| तस्य प्रशमसंवेगी               | 200  | तामावेष्टच सुरास्तस्थुः    | 335         | तीर्थेशानां पुरासानि        | 9 × 60       |
| तस्य प्रागुत्तराशायाम्         | 980  | तामाशीभिरथाश्वास्य         | १६५         | तीर्थेशामपि चकेशाम्         | 5            |
| तस्य भुक्तौ विमानानां          | २२४  | ताम्बूलदायिका काचिद्       | २६५         | तीवं ज्वलन्नसौ श्रेगी       | ४७१          |
| तस्य रूपं यदा रेजे             | ११६  | ताम्बूलिमव संयोगादिदं      | १०५         | तीवं तपस्यतस्तस्य           | 888          |
| तस्य वक्षःस्थले हारो           | 83   | तारकाः क्षरामध्यास्य       | २६७         | तीव्राजवञ्जवदवा-            | ६३५          |
| तस्य वृद्धावभूद् वृद्धिः       | 388  | तारका गगनाम्भोधौ           | ३३६         | तीवायामशनायाया-             | ६२           |
| तस्य स्वर्गावतारस्य            | 388  | तारातितिरियं व्योम्नि      | २६१         | तुटिताब्दिमतं तस्य          | XX           |
| तस्यांसौ वक्षसः प्रान्ते 💎     | ३४७  | ताराफेनग्रहग्राह-          | प्रश        | तुटीपटहभल्लयं:              | ३३८          |
| बस्याः किल समुद्वाहे           | २५४  | तारालीतरला दघत्समुचिताम्   |             | तुभ्यं नमः सकल्यातिमलव्य    |              |
| तस्याग्रे सुरनिर्मिते सुरुचिरे | ६३५  | ताल्बोष्ठमपरिस्पन्दि       | ५८१         | तुभ्यं नमस्त्रिभुवनैकपितामः |              |
| तस्यानुजः कुमारोऽभूत्          | 880  | तावच्च चित्रगा बन्धु-      | १५४         | तुभ्यं तमीधिगुरवे           | २ह६          |
| तस्याः पतिरभूत्खेन्द्र-        | 52   | तावच्च नाकिनो नैक-         | 308         | तुरङगमकुलञ्चेद <b>म्</b>    | १७७          |
| तस्याभादलिसङ्काश-              | 59   | तावच्च पुत्रिके भर्तुः     | <b>३</b> ४२ | तुरङगमखुरोद्भत-             | १८१          |
| बस्याभिषिक्त <u>सात्रस</u> ्य  | ३०४  | तावच्चाभ्युदयं सौख्यं      | १५७         | तुरङ्गमखुरोद्भूताः          | 308          |
| क्याभूवन् महाप्रज्ञा-          | 5.8  | तावच्चाररणयोर्युग्मं       | 285         | तुर्यो द्रव्यानुयोगस्तु     | 38           |
| इस्या मध्ये सैहं पीठम्         | KRS  | तावतैव नियोजेन             | 308         | तुलाकोटिककेयूर-             | 8.8.3        |
| इस्यमादधुरभ्यर्ग-              | २६४  | ताबदुच्छितमन्त्यञ्च        | ४३८         | तुष्टिविशिष्टपीठादि-        | 878          |
| उसम मुलेन्द्रराह्मादं          | १६८  | तावभ्येत्यं समभ्यन्यं      | १११         | तुणाग्रलग्नबिन्दुः          | 803          |
| हरूपायुरममप्रक्य-              | * ?  | तावित्यं प्रविभज्य राजतनयौ |             | तृतीये करणेऽप्येवम्         | ४७०          |
| इस्या नासाम्बद्धयं             | RXR  | तासां नाम स्वक्ष्पञ्च      | ४६७         | तृषितः पयसीब्दात्           | 283          |
| CCUERUICA, R                   | **   | तासां पर्यायनामानि         | 280         | ते च किञ्चिद्वोद्भिष्नः     | 343          |
| अस्यसीनमहदेवीन्त्र             | २५०  | तासां मृदुकरस्पर्धाः       | <b>२२</b> x | ते च सारस्वतादित्यौ         | 31919        |
| इक्कास्तु कथकः सूर्वरः         | 38   | तासां सहास्यशुक्तार-       | XXX         | तेज:पुञ्जिमवोद्भूतम्        | 388          |
| क्रम्बस्यस्यसम्बद्धः           | 50   | तामां स्मेराशि जनकाशि      | K.R.R       | तेजोराशिरतन्तीजा-           | £3.0         |

## महौपुरासम्

| तैश्व तस्य किलाङगानि                           | १०२                          | त्रियोगः पूर्वविद् यस्माद्                              | 838                | त्वत्तः कल्याणमाप्स्यन्ति                              | 405               |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| तैनादेयीचनं तस्य                               | ४५३                          | त्रिमेखलाङकिते पीठे                                     | 480                | त्वगस्थीभूतदेही औप                                     | 424               |
| तैरित्यध्येष्यमागोऽपि                          | 889                          | त्रिमेखलमदः पीठम्                                       | ५३६                | त्वगस्थिभूतसर्वाङ्गी                                   | 235               |
| ते स्वपुण्योदयोद्भूत-                          | 85                           | त्रिभिस्तलैरुपेताया-                                    | 788                | त्वकं पुत्रि सुखं स्नाहि                               | 358               |
| ते सर्वे सदृशाकार-                             | <b>२२१</b>                   | त्रिबोधिकरणोद्भासि-                                     | २=३                | त्वं हि ब्रह्मविदां ध्येयः                             | KOO               |
| ते सम्यग्दर्शनज्ञान-                           | 880                          | त्रिधा विपाटच मिथ्यात्व-                                | 200                | त्वं ह भव्याब्जिनीबन्धः                                | 200               |
| तेष्वाभरणविन्यस्त-                             | ५०१                          | त्रिदोषजा महात <b>ङ्का</b><br>त्रिधा प्राणिवधात् मिथ्या | ३२७<br>२३२         | त्वं स्वयम्भूः स्वयम्बुद्धः                            | 305               |
| तेष्वन्त्यो भवती भर्ता                         | 2 4 4<br><b>9</b> 8 3        | त्रिदशासुरमर्त्यीनाम्                                   | \$3%.              |                                                        | ४७४               |
| तेषु देवाः सगन्धर्वाः                          | ४२२<br>४३२                   | त्रिज्ञानविमलालोकः<br>विकासम्बद्धाः                     | •                  | त्वं सार्वः सर्वविद्येशः                               | १६६               |
| तेषानुद्। मञ्जवलानाम्<br>तेषु तेजस्विनां धुयों | २५०<br>३५२                   | त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यर्च्यः<br>विकाससम्बद्धाः              | ६२४<br>१४०         | त्य सम्मुः सम्मवः सयुः<br>त्वं सर्वगः सकलवस्तुगताव-    | ४७६<br><b>४६३</b> |
| तेषामाहारसम्प्रीति-<br>तेषामुद्भिन्नवेलानाम्   | ०५<br>२५४                    | त्रिजगद्वल्लभः श्रीमान्                                 | ६३१                | त्व ।वबुध्यस्व कत्याणि<br>त्वं शम्भुः शम्भवः शंयुः     | 338<br>V106       |
|                                                | ४५०<br>४८                    | त्रिजगत्समवस्थानम्                                      | 03 X               | त्वं विद्धि मां स्वयंबुद्धं<br>त्वं विबुध्यस्व कत्याणि | 339<br>YEE        |
| तेषामापततां यानविमानैः                         | २८२<br>२६४                   | त्रिजगत्सिन्निवेशेन                                     | 980                |                                                        |                   |
| तेषामन्योन्यहस्ताग्र-                          | २ <i>२</i> १<br>२ <b>१</b> ३ | त्रिजगत्प्रभुणा नूनम्                                   | ५२१<br>४००         | त्व । मत्र त्वमास गुरुस्त्वमव<br>त्वं योगात्मा सयोगश्च | ४६१<br>५७६        |
| तेषामन्तामदा वस्य                              | ४२१                          | त्रिकालविषयाशेष-                                        | ६०१                | त्व प्रह्मा परमण्यातः त्वं मित्र त्वमसि गुरुस्त्वमेव   | ४७४<br>५६१        |
| तेषामन्तभिदा वक्ष्ये                           | ४२६<br>४७७                   | त्रिकालदर्शी लोकेशो-                                    | ६२५                | त्वं ब्रह्मा परमज्योतिः                                | २७५<br>५७५        |
| तेषामधःस्थलच्छायाम्                            | ४३१<br>५३१                   |                                                         |                    | त्व प्रष्टा मगवान् वक्ता<br>त्वं बुद्धोऽसि स्वयंबुद्धः | २२<br>३७८         |
| तेषामतीन्द्रियं सौख्यम्                        | ४६६                          | त्रिकालगोचरानन्त-                                       | ०५५<br>४८७         | त्वं प्रष्टा भगवान् वक्ता                              | <b>३३</b>         |
| तेषाञ्च नामनिर्देशो                            | ४२६<br>४२६                   | त्रिशत्पञ्चहताः पञ्च<br>त्रिशदृण्डान्तराश्चे <b>षा</b>  | ४१४<br>४२५         | त्वं पूतात्मा जगद्विश्वं                               | ३०६               |
| तेषां संख्यानभेदानां                           | ६५                           |                                                         | २१५<br>२१५         | त्वं पूतस्त्वं पुनानोऽसि                               | ५५८<br>३०६        |
| तेषां स्वभावसिद्धत्वे                          | 90                           | त्रायत्रिशास्त्रयस्त्रिशद्                              | ५७२<br>५०८         | त्वं पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा                             | ६२६               |
| तेषां स्वकृतकर्मानुभावो                        | 838                          | त्रयापरा रात तपु<br>त्रसकायेष्वपि प्राग्गी              | २२०<br>३७५         | त्वं धातासि त्रिभुवनभर्ता                              | ४२५<br>ध्रु६०     |
| तेषां समुचितैर्वाक्यैः                         | <b>?</b> ३६                  | त्रयोविशं शतं तेषु                                      | २२४                | त्वं देवि पुत्रमाप्तासि                                | २२<br>३३६         |
| तेषां शुश्रुषगाच्छदास्ते                       | 362                          | त्रयोदशास्य प्रक्षीगाः                                  | ४६६                | त्वं देव सर्वमप्येतद्                                  | ६३<br>६३          |
| तेषां विभूषरणान्यासन्                          | ३५०                          | त्रयोरागिस्मदादाना<br>त्रयोदशं च विमले                  | . <i>॰</i> ५<br>४२ | त्वं देव परमानन्दम्                                    | २७७<br>३०६        |
| तेषां विकियया सान्त-                           | ५२०<br>५३                    | त्रयास्त्रशस्यास्य स्युः<br>त्रयागाामस्मदादीनां         | ४४०<br>४२          | त्वं देव परमं ज्योतिः                                  | २५६<br>३७७        |
| तेषां प्रत्यङगमत्युद्धाः                       | 340                          | त्रयः पाष्टारहायााव-<br>त्रयस्त्रिशदथास्य स्युः         | ० १<br>२२४         | त्वं देव जगतां ज्योतिः                                 | २०७<br>२८६        |
| तेषां तदातनीं शोभाम्                           | <b>478</b>                   | त्रयः षष्टिरिहार्थाधि-                                  | ४५४                | त्वं दिष्ट्या वर्द्धसे कन्ये                           | १४७               |
| तेषां छिन्नानि गात्रारिए                       | <b>२११</b>                   | त्रयं समुदितं मुक्तेः                                   | ४८५<br>४८५         | त्वं दानतीर्थक्रच्छ्रेयान्                             | ४५५<br>४५६        |
| ते ललाटतटालम्बान्                              | <b>३३३</b>                   | त्यक्ताहारश्चरीरः सन्                                   | 359                | त्वं तीर्थकृत्सकलपापमलाप-                              | ४६३               |
| तेऽभ्यर्च्य भगवत्पादौ                          | ३७७                          | तौ शकरेग यथावृत्तम्                                     | २१२<br>३१२         | त्वं जिनः कामजिज्जेता                                  | ५०<br>५७७         |
| तेभ्यः श्रेयान् यथाचल्यौ                       | ४५८                          | तौ राजसम्मतौ वाद-                                       | १४४                | त्रयशीतिशतमब्दानां<br>त्र्यशीतिशतमब्दानां              | ४३                |
| तेऽप्यष्टौ भ्रातरस्तस्य                        | 288                          | तो प्रथमता नदादूरात्<br>तौ प्रीतः प्रशशंसेति            | २७२<br>३११         | ात्रसहस्राग्यकात्रशत्<br>त्रैलोक्यनिर्जयावाप्त-        | ξοο               |
| तेप्रापशासमावन<br>तेऽन्तर्मुहर्ततो गात्रं      | २१०<br>२१०                   | तो पश्यन्तौ नदीर्दूरात्                                 | १७५                | ात्रष्वकद्वयावश्लषाद्<br>त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्         | प्रद्र<br>२४०     |
| तेनोपशमभावेन                                   | १३१                          | ता दवदशनात् प्राता<br>तौ देहौ यत्र तं विद्धि            | 33                 | त्रिषु कालेषु योगी सन्<br>त्रिष्वेकद्वयविश्लेषाद्      | ४६१               |
| तेनाम्भसा सुरेन्द्रारााम्                      | २६४<br>२६४                   | ता दम्पता सदाकारा<br>तौ देवदर्शनात् प्रीतौ              | ४६०<br>४५१         |                                                        | _                 |
| तेनाभीष्टं मुनीन्द्राराां                      | ४५०<br>४६२                   | ता दम्पता तदा तत्र<br>तौ दम्पती सदाकारौ                 | २४४<br>१६०         | ात्रषाष्टलक्षाः पूर्वाणा<br>त्रिषष्टचवयवः सोऽयं        | ३७०<br>४१         |
| तेनाबुद्धाच्युतेन्द्रत्वम्                     | <b>१</b> २६                  | तौ दम्पती कृतानन्द-<br>तौ दम्पती तदा तत्र               | २०२<br>२४४         | ात्रषाष्ट्रपटल स्वगम्<br>त्रिषष्टिलक्षाः पूर्वाणां     | 3180              |
| ते नराः पापभारेगा<br>तेनाधिष्ठितमस्येदं        | २१०<br>१७४                   | तौ तु वासवदुर्दान्तौ                                    | <b>१</b> ४८<br>२०३ | त्रिवलीवीचिरम्येऽसौ<br>त्रिषष्टिपटलं स्वर्गम्          | १६७               |
| तेन पत्राणि पात्यन्ते                          | २१२<br>२९२                   | तौ तथा सुखसाद्भूतौ                                      | <b>१</b> ६२        | त्रिवलीभङगुरं तस्याः                                   | २५०               |
| तेन स्वं विश्वविज्ञेयः                         | ४७६                          | तोष्ये त्वां परमं ज्योति-                               | x5x                | त्रिवर्गफलसम्भूतिः                                     | ४७३               |
| ते तदारोपगोध्वधः                               | २१२                          | तोषादिव खमुत्पत्य                                       | 835                | त्रिलोकपावनीं पुण्यां                                  | 383               |
| à marademile afer                              | 292                          | नोषादिन नगराज्य                                         | Y2C                | किनोसापन्तीं गामां                                     | 202               |

|       | त्वत्तः प्रबोधमायान्ती     | २२ :    | त्वयावतारिता तुङगा-         | 38             | दन्तालग्नैर्मृगालैयों       | ४१०         |
|-------|----------------------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
|       | त्वत्तः प्रबोधमिच्छन्तः    | २८६     | त्वया संसारदुर्वल्ली        | १६३            | दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या    | 70%         |
|       | त्वत्त एव परं श्रेयो       | ३७      | त्वयि प्रणयमाधत्ते          | २८६            | दयाङगनापरिष्वङगः            | 348         |
|       | त्वत्तनौ काम्ब गम्भीरा     | २७८     | त्विय भक्तिः कृताल्पापि     | प्रद्र         | दयामूले भवेद् धर्मो         | ६२          |
|       | त्वत्पदाराधनात् पुण्यं     | ३८      | त्विय सत्यां सरोजाक्षि-     | 833            | दयालुनापि दुःसाध्य-         | १६३         |
|       | त्वत्पादाम्बुरुहच्छाया     | ६००     | त्विय स्वर्गं गतेऽस्मासु    | २०५            | दयालुर्वत्सलो घीमान्        | 39          |
|       | त्वत्समाः कति सर्वज्ञाः    | २४      | त्वयीत्यादीनि नामानि        | ५५०            | दयावल्ली परिष्वक्तो         | <b>१</b> ६३ |
| 4     | त्वत्सम्भूतौ सुरकरमुक्ता   | ५६०     | त्वयेश पुत्रनप्तृभ्यः       | Kox            | दशग्राम्यास्तु मध्ये यो     | ३६२         |
|       | त्वदमरपटहैर्विशङ्कच        | ५६२     | त्वयैव भगवन् विश्वा         | ३७             | दशनच्छदरागोऽस्याः           | २५३         |
|       | त्वदास्थानस्थितोद्देशम्    | ५६७     | त्वयोदिते पथि जिन ये        | ५६१            | दशयोजनविस्तीर्गं-           | 95          |
|       | त्वद्दिव्यवागियमशेषपदीर्थ- | ५६३     | त्वयोपदर्शितं मार्गम्       | ५८१            | दशाङ्गतरुसम्भूत-            | १६६         |
|       | त्वद्दृशोरमला दीप्तिः      | प्रहप्र | त्वयोपदर्शिते तत्त्वे       | २३             | दशावतारचरम-                 | 308         |
|       | त्वद्भक्तः सुखमभ्येति      | १६३     | त्वयोपदिशता तत्त्वं         | २३             | दाता श्रद्धादिभिर्युक्तो    | ४५७         |
|       | त्वद्भक्तिचोदितामेनां      | ४८०     | त्वय्यनन्तमुखोत्सर्पत्      | ४६५            | दातुराहारदानस्य             | ४४४         |
|       | त्वद्वचोविस्तरे कृत्स्नं   | २३      | त्वय्यसाधारगी प्रीतिः       | १४१            | दातुर्विशुद्धया देयम्       | ४५७         |
|       | त्वद्वियोगादहं जातं        | 338     | त्वर्यतां चर्यतां देवि      | ३८८            | दानं पूजाञ्च शीलञ्च         | १८२         |
|       | त्वन्मुखात् प्रसृता वाणी   | २४      | त्वां प्रत्यक्षविदां बोधै-  | ३३             | दानं प्रदत्त मुदिता-        | ३७१         |
|       | त्वनमुखादुद्यती दीप्तः     | ५१६     | त्वां देवमादिकर्तारं        | ३५८            | दानाद् दानानुमोदाद् वा      | १६७         |
|       | त्वमकारणबन्धुर्न-          | 35      | त्वां देविमत्थमभिवन्द्य     | १६६            | दानानुमोदनात् पुण्यं        | ४५४         |
|       | त्वमक्षरस्त्वमक्षय्यः      | ४७६     | त्वां निष्कान्तौ मिएामययाना | r- ५६०         | दामनी कुसुमामोद-            | ३५६         |
|       | त्वमतोऽसि जगद्बन्धः        | ६२६     | त्वां विनोदयितुं देवि       | २७८            | दामनी लम्बमाने खे           | २६३         |
|       | त्वमप्यम्बावलम्बेथाः       | २०२     | त्वामन्धकान्तकं प्राहुः     | ६०१            | दार्यन्ते क्रकचैस्तीक्ष्गौः | २१३         |
|       | त्वमम्ब भुवनाम्बासि        | २५४     | त्वामभिष्टुवतां भक्त्या     | XE8            | दार्वाभिसारसौवीर-           | ३६०         |
|       | त्वमम्ब रेचितं पश्य        | २७५     | त्वामादिपुरुषं दृष्ट्वा     | ३३०            | दासीदासगवाश्वादि-           | 035         |
|       | त्वमसि विश्वदृगीश्वरविश्व  | सृट्४४७ | त्वामापतन्ति परितः          | ४७५            | दाहज्वरपरीताङ्गः            | १०२         |
|       | त्वमादिः सर्वविद्यानां     | १६५     | त्वामामनन्ति मुनयः पुरुषं-  | ४६३            | दिक्कुमारीभिरित्यात्त-      | २६६         |
|       | त्वमादिर्देव देवानाम्      | . ३०६   | त्वामामनन्ति मुनयो          | ३३             | दिक्चतुष्टयमाश्रित्य        | ५१६         |
|       | त्विमनस्त्वमधिज्योति-      | ५७६     | त्वामामनन्ति योगीन्द्राः    | ७०६            | दिक्पालाश्च यथायोग्य-       | २६१         |
|       | त्विमनसंसृतिवल्लरिकाम्     | ሂሂട     | त्वामामनन्ति सुधियः         | २८६            | दिक्षु सालोत्तमस्यास्य      | ४३४         |
|       | त्विमष्टबन्धुरायातो        | १५४     | त्वामीड्महे जिन भवन्तमनु    | - ५६४          | दिगङगनामुखानीन्दुः          | २६१         |
|       | त्वमेकं जगतां ज्योतिः      | ६२६     | द                           |                | दिग्जयप्रसवागारं            | ४१४         |
|       | त्वमेकः पुरुषस्कन्धः       | ६०१     | दध्वनद् दुन्दुभिध्वानैः     | १२७            | दिग्देशानर्थदण्डे भ्यो      | २२२         |
|       | त्वमेको जगतां ज्योतिः      | १६५     | दग्धव्रगो यथा चान्द्र-      | २४२            | दिग्नागस्पद्धिनो            | ७६          |
|       | त्वमेव जगतां भर्ता         | ३०६     | दण्डभीत्या हि लोकोऽयम्      | 338            | दिग्मुखेषूल्लसन्ति स्म      | ३०७         |
|       | त्वमेव परमो बन्ध्-         | ३७      | दण्डमुच्चै: कपाटञ्च         | ४६४            | दिग्वासा वातरशनो            | ६२७         |
| h     | त्वया कर्ममहाशत्रून्       | १६३     | दत्त्वाऽपूपं निगूढं स्वं    | १५७            | दिदीपे लब्धसंस्कारो         | ४६१         |
|       | त्वया गुरुमतोऽयं चेत्      | ३३०     | ददौ धूपिमद्धञ्च पीयूषिपण    | इं ४४६         | दिध्यासापूर्विका ध्यान      | ४०१         |
|       | त्वया जगदिदं कृत्स्नं      | २६      | दधात्युच्चैः स्वकूटानि      | 30             | दिनानां शतमस्येष्टम्        | १३२         |
|       | त्वया जगदिदं मिथ्या-       | २८६     | दधाने जघनाभोगं              | ३४३            | दिने दिने महांस्तोषों       | १६२         |
| ٠,    | त्वधाच दिशतं धर्म-         | ३७७     | दधाने रुचिरं हारं           | <b>7 4 4 7</b> | दिवाकरकराश्लषम्             | २८७         |
|       | त्वया नाताम्त्रिते नेत्रे  | 484     | दध्वान ध्वनदम्भोद-          | ५०६            | दिवामन्यां निशां कर्तुं     | १३५         |
| 4 500 | त्वया प्रदर्शितं मार्गम्   | १६३     | दधेऽसौ नासिकावंशं           | 55             | दिवोऽपप्तत्तदा पौष्पी-      | ३०१         |
|       | त्वया प्रवर्षता धर्म-      | १६३     | दधेऽस्य नासिकोत्तुङ्गा      | ३२६            | दिव्यध्वनिमनुश्रुत्य        | XER         |
|       |                            |         |                             |                | -                           |             |

#### महम्पुरागम्

| दिव्यभाषा तवासेष- १६४ दृष्टेऽस्मिन् सफले नेत्रे ४४६ देहोद्योतस्तदेन्द्र दृष्ट्वा तदातनीं भूतिम् २८८ दोसहस्रोद्धृतै. दिव्यभाषापतिर्दिव्यः ६०७ दृष्ट्वा तदातनीं भूतिम् १८८ दोषधातुमलस्प दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् १६८ दोषपिनहरणायेष दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् १६८ दोषपिनहरणायेष दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीम् ४५० दोषाद् दुःसमक् दिव्यस्येवौषधस्यास्य १२४ दृष्ट्वा प्रमुदितं तेषाम् ३१३ दोषान् गृह्णन्तु दिव्यहंसः स तत्तल्पम् २३८ दृष्ट्वा भागवतं रूपम् ४५७ दोहदं परमोदाः दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वा स्वप्नावतिस्पष्टं ११२ द्वापुकादिमहा द्वापाननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वौतान् षोडशस्वप्नान् २६३ द्वापुकादिमहा द्वापाटनुग्गमूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४५० द्वाप्त्यार्थाः रूपम् ३३३ द्वाप्त्यार्थाः द्वाप्त्यार्थाः द्वाप्त्यार्थाः द्वाप्त्यार्थाः रूपम् ३३३ द्वाप्त्यार्थाः रूपम् द्वाप्तान्यम् १६६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४५० द्वाप्तान्यार्थाः सम्वद्वते देवी ३३१ देवकृतो ध्वानिरित्यसदेतत् ४४६ द्वाद्वयं जलाविष् | : <b>कुम्प्रै</b> : २ <b>६</b><br>र्श- २३ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| दिव्यमाषा तवासेष- १६४ वृष्ट्वा तवातनी भूतिम् २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : <b>कुम्प्रै</b> : २६<br>र्श- २३         |
| दिव्यमहाध्वित्रस्य मुखाब्जात् ५४६ दृष्ट्वा तद्विलयं सद्यो १७१ दोषधातुमलस्प दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् १६६ दोषधातुमलस्प दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् १६६ दोषान् हुःसमक दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् १६६ दोषान् हुःसमक दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीम् ५५० दोषान् गृह्ण्नु दिव्यहंसः स तत्तल्पम् २३६ दृष्ट्वा प्रमृदितं तेषाम् ३१३ दोषान् गृह्ण्नु दोहदं परमोदाः दिव्यहंसा विरेजुस्ते ३७७ दृष्ट्वा भागवतं रूपम् ४५७ द्व्यणुकादिमहा दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वतान् षोडशस्वप्नान् २६३ दुभूमितिलके प् दृष्ट्वतान् पोडशस्वप्नान् ३३३ द्वमाभो जात्य दिव्यान्तुग्रामृतिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ५५० द्वष्ट्या कल्यागि कल्यागः १५२ देवः किञ्चद् विवक्षामि ३२६ द्वसदां प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्श- २३                                   |
| दिव्यमहाध्वित्रस्य मुखाब्जात् ५४६ दृष्ट्वा तौ सहसास्यासीत् १६८ दोषात् दुःसमव दिव्यस्यवौषधस्यास्य १२४ दृष्ट्वा प्रमुदितं तेषाम् ३१३ दोषात् दुःसमव दिव्यहंसः स तत्तल्पम् २३८ दृष्ट्वा प्रमुदितं तेषाम् ४५७ दोषात् दुःसमव दिव्यहंसः स तत्तल्पम् २३८ दृष्ट्वा भागवतं रूपम् ४५७ दोहदं परमोदाः दिव्यहंसा विरेजुस्ते ३७७ दृष्ट्वा स्वप्नावितस्पष्टं ११२ द्वयणुकादिमहा दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वतेतान् षोडशस्वप्नान् २६३ दुभूमितिलके प् दृष्ट्वतेतान् षोडशस्वप्नान् २६३ द्वमाभो जात्य दिव्याष्टगुरामूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ५५० द्वप्तराह्माः देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ५५० द्वप्तराह्माः ३२६ द्वः सिक्टिचद् विवक्षामि ३२६ द्वसं प्रतिविक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| दिव्यसानुषंतामस्य १२४ दृष्ट्वा देवाः समवसृतिमहीम् ४४० दोषाद् दुःसमक् दिव्यस्येवौषधस्यास्य १२४ दृष्ट्वा प्रमृदितं तेषाम् ३१३ दोषान् गृह्णन्तु दोहदं परमोदाः दिव्यहंसाः स तत्तल्पम् २३० दृष्ट्वा भागवतं रूपम् ४४७ दोहदं परमोदाः दिव्यहंसा विरेजुस्ते ३७७ दृष्ट्वा स्वप्नावितस्पष्टं ११२ द्वर्घणुकादिमहाः दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान् २६३ दुभूमितिलके प् दिव्यानुभावमस्यासीत् २२३ दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्ना ३३३ द्युमाभो जात्य दिव्याष्टगुरामूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४४० द्युसत्परस्पराह्ण द्वष्टचा कल्याराग् १४२ देवः किञ्चद् विवक्षामि ३२६ द्युसदां प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| दिव्यस्येवौषधस्यास्य १२४ दृष्ट्वा प्रमुदितं तेषाम् ३१३ दोषान् गृह्ण्नुतु दिव्यहंसः स तत्तल्पम् २३८ दृष्ट्वा भागवतं रूपम् ४५७ दोहदं परमोदाः दिव्यहंसा विरेजुस्ते ३७७ दृष्ट्वा स्वप्नावितस्पष्टं ११२ द्वघणुकादिमहा दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान् २६३ द्वभूमितिलके प् दिव्यानुभावमस्यासीत् २२३ दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान् ३३३ द्वम्नाभो जात्य दिव्याष्ट्रगुर्गमूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ५५० द्वसत्परस्पराह्व दिष्टचा कल्यार्गि कल्यारा- १५२ देवः किञ्चिद् विवक्षामि ३२६ द्वसदां प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| दिव्यहंसः स तत्तल्पम् २३ दृष्ट्वा भागवतं रूपम् ४५७ दोहदं परमोदाः दिव्यहंसा विरेजुस्ते ३७७ दृष्ट्वा स्वप्नावितस्पष्टं ११२ द्वयणुकादिमहा दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वौतान् षोडशस्वप्नान् २६३ दुभूमितिलके प् दिव्यानुभावमस्यासीत् २२३ दृष्ट्वैनयोरदो रूपम् ३३३ द्युम्नाभो जात्र दिव्याष्टगुरामूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ५५० द्युसत्परस्पराह्व दिष्टचा कल्यागि कल्यागः १५२ देवः किञ्चिद् विवक्षामि ३२६ द्युसदां प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान् २६३ द्युभूमितिलके प्<br>दिव्यानुभावमस्यासीत् २२३ दृष्ट्वैनयोरदो रूपम् ३३३ द्युम्नाभो जात्य<br>दिव्याष्ट्रगुरगमूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४५० द्युसत्परस्पराह्म<br>दिख्टचा कल्यारिण कल्यारा- १५२ देवः किञ्चिद् विवक्षामि ३२६ द्युसदा प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| दिव्याननुभवन् भोगान् १४० दृष्ट्वैतान् षोडशस्वप्नान् २६३ द्युभूमितिलके प्<br>दिव्यानुभावमस्यासीत् २२३ दृष्ट्वैनयोरदो रूपम् ३३३ द्युम्नाभो जात्र<br>दिव्याष्ट्रगुर्गमूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४५० द्युसत्परस्पराह्म<br>दिख्टचा कल्यागि कल्यागा- १५२ देवः किञ्चिद् विवक्षामि ३२६ द्युसदा प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्कन्ध ५८                                 |
| दिव्याष्ट्रगुरामूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४४० द्युसत्परस्पराह्व<br>दिष्टचा कल्यारिं कल्यारा- १४२ देवः किञ्चिद् विवक्षामि ३२६ द्युसदां प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| दिव्याष्ट्रगुरामूर्तिस्त्वम् ६२६ देवः साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्वम् ४४० द्युसत्परस्पराह्व<br>दिष्टचा कल्यारिं कल्यारा- १४२ देवः किञ्चिद् विवक्षामि ३२६ द्युसदां प्रतिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ल्पाभः ६२                                 |
| दिष्टचा कल्यािए। कल्यारा- १५२ देवः किञ्चिद् विवक्षािम ३२६ द्युसदा प्रतिबिग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ान- <b>६३</b> °                           |
| दिष्टचा स्म वर्द्धते देवी . ३३१ देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत् ५४६ द्रवद्रव्यं जलावि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इस्यात् <u>५</u> =                        |
| दिशं प्रति चतस्रस्ताः ५१६ देवतालोकपाषण्ड- २०० द्रव्यं क्षेत्रं तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         |
| दिशः प्रसित्तमासेदुरासीन् २८३ देवदत्तः पिता च स्यात् ५०३ द्रव्यं जीवादि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रोढा स्यात् <b>१</b>                    |
| दिशः प्रसित्तमासेदुः बभागो ५०६ देवदेवो जगन्नाथो ६२५ द्रव्यं प्रमाणिमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | युक्तं ४                                  |
| दिशः प्रसेदुरुन्मुक्त- ' ६३३ देवधिष्ण्यमिवागारम् ३१२ द्रव्याण्यप्यनुक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र्नानि ४६                                 |
| दिशः सुरभयन्धूपो ५२२ देवः प्रशान्तचरितः ६३५ द्वयोरट्टालयोर्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| दिश्येकस्यां ध्वजाः सर्वे ५३० देवस्य वजुदन्तस्य १५१ द्वाःस्यैः प्रणीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मानौ च १७                                 |
| दीक्षाङगना परिष्वङग- ३८१ देवाङ्गद्यतिविद्युद्भिः ५१३ द्वात्रिशतस्त्रसवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तस्याम् ५१                                |
| दीक्षानन्तरमृद्भूत ३६८ देवागमे क्षणात्तस्या १२७ द्वात्रिंशद्वदनार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                         |
| दीनैर्देन्यं समुत्सृष्टं १६१ देवाद्य यामिनीभागे २६३ द्वादशात्मकमेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| . दीप्ता दिशक्च दिग्दाह- २१३ देवाभरणमुक्तौघ- ५१२ द्वाविशतिदिनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्येष ११                                  |
| दीप्तामेकां च सज्ज्वालां ११२ देवेमं गृहिणं धर्मम् ३३० द्वितीयं सालमुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रम्य ५७                                 |
| दीप्तोग्रतपसे तुभ्यं ३६ देवो जगद्गुरुरसौ वृषभो- ४४३ द्वितीयः करणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिः स्यात् ३                              |
| दीप्तोद्धतरसप्रायम् ३१८ देवोत्तरकुरुक्ष्मासु ४७ द्वितीयक्षणसम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्धि- ४७                                  |
| दीप्राकारः स्फुरद्रत्न- ५२० देवोत्तरकुरून् यश्च २६६ द्वितीयमभवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पीठम् ५३                                  |
| द्रीयतेऽद्य महादानं ३८६ देवोदक्कुरवो नूनम् ५३१ द्वितीयमाद्यवज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तेयम् ४६                                  |
| दीर्घदर्शी सुदीर्घायुः ३२२ देवोऽयमतिकान्ताङ्गः ३२६ द्वितीयवारमारु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हच २३                                     |
| दीचिकाम्भो भुवो न्यस्त- १७६ देवोऽईन् प्राङ्ममुखो वा ५७१ द्विरुक्तसुषमाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ासीत् ४                                   |
| बुनोति कृकवाकूरााम् २६१ देव्यः षष्टिसहस्राणि १७४ द्विरेफगुञ्जनैर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ञ्जु ५१                                   |
| दुन्दुभीनां महाध्वानैः २५४ देव्यां वसुन्धराख्यायां १४५ द्विषट्कयोजनैल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र्गेक- २३⊴                                |
| दुरन्तः कर्मगां पाको २०६ देशनाकाललब्ध्यादि १६६ द्विषड्भेदगणाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रीर्या- अं≲्                              |
| दुर्जना दोषिमच्छन्ति १४ द्रेशाः सुकोसलाबन्ती- ३५६ द्विषड्योजनभूभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गगम् अ≫ः                                  |
| दुर्बेलाः स्वं जहुः स्थानं १८० देशादिनियमोऽप्येतम् ४८२ द्विषड्योजनिवस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| दुष्टब्रगो यथा क्षार- २४२ देशाधिकारिणो गत्वा- १७८ द्विस्तौङग्याद् ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वस्तृतो 🙌                                 |
| दुष्टानां निग्रहः शिष्ट- ३६६ देशैः साधारणानूप- ३६० द्वीपं नन्दीश्वरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवाः २४                                  |
| द्वस्सहा वेदनास्तीबाः २१४ द्रेहभारमथोत्सृज्य ११६ द्रीपाब्धिभिरसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ल्याने- 😘                                 |
| हूरमुत्सारयन् स्त्रैरम् २६५ द्रेहाद् विविक्तमात्मात्मम् ४६४ द्वीपाब्धिवलयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नहीत् 🔏                                   |
| द्भरादेव मुनीन्द्रौ तौ १८१ द्रेहावस्था पुनर्येव ४८२ द्वीपान्तराद् दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शामन्तान् १४                              |
| ्द्रहोस्सारितदुर्ध्यानो ४५३ देहाहारपरित्याग्- ११४ द्वीपे जम्बूमती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja 84                                     |
| बृक्षर्भवीक्षितस्तस्य ३४२ देहे जिनस्य जिस्तः क्रव्यक्राव- ४६४ द्वेषाद्यं स्यात् प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| इक्कात्त्ववरीवृष्टिः ३६५ देहोच्छायं नृशां सत्र १६६ द्रे लक्षे पञ्चप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |

## श्लोका**मका**स्यानुक्रमः

| द्वे सहस्रे तथैकाग्रा                          | २२४ [            | धीबलायत्तवृत्तित्वाद् *                          | ४७४               | न केवलमयं कायः                             | ४४४        |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|
| ह्रौ निगोतास्पदं यातौ                          | २०६              | धीमान्निमां चलां लक्ष्मीं                        | ₹3                | न केवलमसी रूप-                             | <b>58</b>  |
| ध                                              |                  | <b>धीरध्वानं प्रवर्षन्तम्</b>                    | प्रथप्र           | नक्तं नक्तञ्चरैभीमैः 📝                     | 866        |
| धते स्म रुचिरा रेखाः                           | ३२६              | धीराः काश्चिदधीराक्ष्यो                          | ३८७               | नखकेशमितावस्था                             | ×64        |
| धत्तेऽस्य सानौ कुसुमाचितेयं                    | ४३१              | धुततटवनाभोगा                                     | ४१७               | नखताराभिरुद्भूत- 🕠                         | 388        |
| धनदेवचरो योऽसौ                                 | ४४८              | धुनोति दवथुं स्वान्तात्                          | २०३               | नखदर्पग्रसङकान्त-                          | ३५३        |
| धनदेवोऽपि तस्यासीत्                            | २३२              | धुन्वानाश्चामराण्यस्य                            | २३०               | नखांशवस्तवाताम्प्राः                       | ६००        |
| <b>धनुरै</b> न्द्रमिवोद्भासि                   | ४१४              | धूपगन्धैर्जिनेन्द्राङ्ग-                         | 485               | नखांशू <i>त्</i> करव्याजमव्याजशोभं         | ५५५        |
| धनुषां षट्शतीमेषा                              | ४४२              | धूपामोदितदिग्भागात्                              | ६३१               | नखैः कुरबकच्छायां                          | २५१        |
| धन्षि सप्त तिस्रः स्युः                        | २१६              | धूपामोदैर्दिशो रुद्धाः                           | 3.82              | नखैरापाटलैस्तस्या                          | १२५        |
| धन्याः केशाः जगद्भर्तुः                        | 938              | धूपेषु दहचमानेषु                                 | २१६               | नखोज्ज्वलैस्ताम्प्रतलैः                    | ४१६        |
| धन्येयं कन्यका मान्या                          | १६१              | धूलिसालवृतास्थान-                                | ६३१               | नगर्यां केशवोऽत्रैव                        | २२५        |
| <b>ध</b> म्मिलभारमात्रस्तं                     | १२६              | धृतकमलं वने वने तरङगान्                          | ४३४               | नगर्यां पुण्डरीकिण्यां                     | २२८        |
| <b>धर्म</b> ः कामदुघा धेनुः                    | . ३२             | धृतजन्माभिषेकद्धिः                               | ३८६               | नगर्यामलकारख्यायां                         | १८२        |
| <b>धर्मः</b> प्रपाति दुःखेभ्यो                 | २१७              | धृतमङ्गलनाकस्त्री ।                              | ३६४               | नगर्यामिह धुर्योऽहं                        | १४७        |
| धर्मः प्राणिदया सत्यं                          | २०६              | धृतमौलिविभात्युच्चैः                             | ३८४               | नगर्यो दक्षिराश्चेण्याम्                   | 853        |
| धर्मगोष्ठीष्वनाहूत-                            | ३६६              | घृतांशुकमसौ दध्ये                                | २५२               | न चाहोरात्रुसन्ध्यादिलक्षराः               | 8=3        |
| धर्मद्रुहश्च ये नित्यं                         | 280              | धृतिमत्ता क्षमावत्ता                             | ४६०               | न जरास्य न खेदो वा                         | ३२७        |
| धर्मयूपो दयायागो                               | ६२३              | ध्यानद्रुघरानिभिन्न-                             | ६००               | न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्र-                 | 438        |
| धर्मवारि जिनाम्भोदात्                          | ६३४              | ध्यानद्वयं विसृज्याद्यं                          | ४५०               | नटन्तीषु नभोरङ्गो                          | ३८२        |
| धर्मश्रुतौ नियुक्ता ये                         | २०               | ध्यानस्यालम्बनं कृत्स्नम्                        | ४७६               | न तत्सुखं परद्रव्य-                        | ४६७        |
| धर्मसूत्रानुगा हृद्या                          | ११               | ध्यानस्यैव तपोयोगाः                              | ४६७               | न तदा कोप्यभूद् दीनो                       | 3 8 3      |
| धर्मस्थाद् गुरुकैवल्यम्                        | प्र७३            | ध्यानाभ्यासं ततः कुर्वन्                         | ४६४               | नत्वा देविममं चराचरगुरूम्                  | 888        |
| धर्मस्य तस्य लिङ्गानि                          | 83               | ध्यानेऽप्युपरते धीमान्                           | 883               | नदीपुलिनदेशेषु                             | १६६        |
| धर्मस्वाख्याततां चेति                          | २३७              | ध्यायत्यर्थाननेनेति                              | ४७४               | न दीनोऽभूत्तदा कश्चित्                     | 388        |
| धर्मात्सुखमधर्माच्च                            | 308              | ध्यायेद् द्रव्यादियाथात्म्यम्                    | ४८१               | न निद्रा नातितन्द्रागां                    | १६६        |
| धर्मादर्थश्च कामश्च                            | 32               | ध्येयतत्त्वेऽपि नेतव्या                          | <b>407</b>        | नन्दश्च नन्दिमित्रश्च                      | १३०        |
| धर्मादिष्टार्थसम्पत्ति-                        | 53               | ध्येयमध्यात्मतत्त्वं स्यात्                      | ४८४               | नन्दिषेगामहीभर्तुः                         | <b>२२१</b> |
| धर्मादेव सुरेन्द्रत्वम्                        | २१७              | ध्येयमस्य श्रुतस्कन्ध-                           | £38               | नन्दीश्वरमहाद्वीपे                         | 398        |
| धर्माधर्मफलस्यैते                              | १०६              | ध्युवमक्षीरापुष्पद्धि-                           | 308               | नन्दोत्तरादिनामानः                         | ५१७        |
| धर्माधर्मवियत्काल-                             | ሂኖሩ              | ध्वजांशुकपरामृष्ट-                               | ४२४               | नन्द्यावर्तविमानेऽभूद्                     | २०६        |
| धर्मानुबन्धिनी या स्यात्                       | <b>१</b> २       | ध्वजाम्बरतताम्बरैः परिगता                        | <b>XX</b> 2       | न बद्धो भ्रकुटिन्यासो                      | <b>१६३</b> |
| धर्मार्थी सर्वकामार्थी                         | 32               | ध्वनद्भिर्मधुरं मौखम्                            | ३१५               | न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन्                  | .8£8.      |
| धर्मेणामा वजत्यूर्ध्वम्<br>क्रिकेशन्यन्त्रस्यो | 30E              | ध्वनन्ति मधुरध्वानाः                             | 33X               | नभः परिमृजन्तो वा                          | 740<br>740 |
| धर्मेणेत्युच्यतेऽसी                            | 22X              | ध्वनन्तीषु नभो व्याप्य<br>ध्वनन्तो ववृषुर्मुक्त- | ३८२               | नभः सरिस नाकीन्द्रदेहो<br>नभः सरिस हारांशु | 258<br>483 |
| ्धमों बन्धुरच मित्रञ्च<br>ंध्यला भारती तस्य    | २१७<br>१२        | ध्वनन्मधुरगम्भीरं-                               | ६ <b>१</b><br>६३० | नभःस्पृशो महामाना                          | ५१२<br>५१५ |
| व्यातहरमामनन्ति त्वां                          | ३७८              | ध्वनिरम्बुमुचां किमयं स्फुर्रा                   |                   | नभः स्फटिकनिर्मागा                         | ४१४        |
| भाजीपदभराकान्ता-                               | 886              | ज्यामारम्युमा म्याप राष्ट्ररा                    | (। ५०५            | नभःस्फटिकसालस्य                            | ५३७        |
| भारती नियोजितांश्वास्य                         | 38E              | न                                                |                   | नभःस्फटिकसालास्                            | ४३७        |
| धारना पते तवामूनि                              | 47C              | न कारएगाद् विना कार्य-                           | ₹3                | नभस्सरोवरेऽन्विष्य                         | 338        |
| भारामृहे स निपत्र                              | 9 <del>4</del> E | नकुलोऽयं भवेऽन्यस्मिन्                           | १=६               | न भुक्तिः क्षीरामोहस्य                     | ×80        |
| विगिदं स्त्रैणमश्लाध्यं                        | 307              | न केवलं परिम्लानि-                               | <b>१२१</b>        | ने भूतकार्यं चैतन्यं                       | £3         |
|                                                | , ,              |                                                  | , , ,             | . 4                                        |            |
|                                                |                  |                                                  |                   |                                            |            |

| मभोऽङगणं तदा कृत्स्नम्         | २८४         | न यत्र विरहोन्मादो        | १९६     | नाङकुरः स्याद् विना बीजा    | द् ६२        |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| नभोङगरामथापूर्य                | ५२          | नयनयुगमताम्त्रं वक्ति-    | ५६६     | नाङगुलीभञ्जनं कुर्यान्न     | 38           |
| नभोऽङगण्गमथा रुध्य             | ३७६         | नयनानन्दिनीं रूप-         | २७१     | नाटचमण्डपरङ्गेषु            | ४२१          |
| <b>नभोऽ</b> ङगरामथोत्पेतुः     | २८७         | नयनोत्पलयोः कान्तिः       | २५३     | नाति दूरं खमुत्पत्य-        | ३८८          |
| नभो नीरन्ध्यमारुन्धन्          | ६२          | नयनोत्पलयोरस्य            | ३२५     | नातिदूरे पुरस्यास्य         | ३८८          |
| नभोऽम्बुधौ सुराधीश             | २८४         | नयप्रमाणजीवादि-           | ४८६     | नातिवृष्टिरवृष्टिर्वा       | ६२           |
| नभोरङ्गे नटन्ति स्म            | ६३३         | नयुतप्रमितायुष्को         | ५७      | नात्यर्थमभवत्तीर्थो         | <b>=</b> Ę   |
| नभो व्यापिभिरुद्घोषं           | ४७४         | नयोपनयसम्पात-             | ४३४     | नात्यासन्नविदूरेऽस्मान्     | ४६६          |
| नभोऽशेषं तदापूर्य              | 787         | नरकादिप्रभेदेन            | ६८      | नात्युन्मिषन्न चात्यन्तं    | ४८१          |
| नमः क्षीराकलङ्काय              | ६०२         | नरकायुरपर्याप्तं          | १०३     | नात्र प्रतिभयं तीव्रं       | 388          |
| नमः परमयोगाय                   | ६०२         | नरकेषु बिलानि स्युः       | २१६     | नाथानाथं जनं त्रात्ं        | ३८४          |
| नुमः परमरूपाय                  | ६०२         | नरकेषु यदेतेन दुःख-       | ३७४     | नाधर्मात्सुखसम्प्राप्ति-    | 83           |
| नमः परमविज्ञान-                | ६०३         | नरगीतं बिभातीतः           | ४२२     | नार्नीद्वभूषणं दृष्ट्वा     | १३०          |
| नमः परमविद्याय                 | ६०२         | न रात्रिर्न दिवा तत्र     | प्र२३   | नानादुःखंशतावर्ते           | २१५          |
| नमः पुराग्एकारेभ्यो            | १०          | नरा सुरा कुमाराभा-        | ४२७     | नानानुषोऽप्यभूद् भर्तुः     | 808          |
| नमः समन्तभद्राय                | १०          | नरेन्द्रभवनं चास्याः      | २५६     | नानाभरणभाभार-               | ५१           |
| नमः सिद्धेभ्य इत्येतत्         | 338         | नर्तयन्नेकतो यूनो         | ३१८     | नानाभरणविन्यासम्            | १३४          |
| नमः सुगतये तुभ्यम्             | ६०३         | नलिनं कमलाङ्गं च          | ६६      | नानारत्नप्रभोत्सर्पैः       | ५४०          |
| नमः स्तादार्य ते शुद्धि श्रिते | 30€         | नलिनप्रमितायुष्को         | ५५      | नानोपाख्यानकुशलो            | 38           |
| नमः स्थगितमस्माभिः             | १३१         | नलिनाभं मुखं तस्य         | २४०     | नान्दीतूर्यरवे विष्वग्      | 335          |
| नमत्खचरराजेन्द्र-              | १०६         | नवं वयो न दोषाय           | 805     | नाभिः कामरसस्यैक-           | 3 3 8        |
| नमस्कारपदान्यन्त-              | ११५         | नवकेवललब्धीस्ता-          | ४७२     | नाभिः शोभानिधानोर्वी        | 388          |
| नमस्कारपदान्युच्चैः            | 822         | नवकेवललव्ध्यादि-          | 855     | नाभिकालोद्भवत्कल्प-         | 54           |
| ं नमस्तमःपटच्छन्न-             | Ę           | न वनस्पतयोऽप्येते         | 838     | नाभिपार्थिवमन्वेति          | २७०          |
| नमस्तुभ्यमलेश्याय              | ६०३         | नवमं पुष्पदन्तस्य         | ४२      | नाभिरन्धादधस्तन्वी          | १२५          |
| नमस्ते जगतां पत्ये             | ६००         | नवमासं स्थिता गर्भे       | १६६     | नाभिराजः समं देव्या         | 388          |
| नमस्तेऽनन्तदानाय               | ६०२         | नवमासेष्वतीतेषु           | ३३७     | नाभिराजः समुद्भिन्न-        | 388          |
| नमस्तेऽनन्तबोधार्कात्          | ३०८         | नवयौवनपूर्णो ना           | ११६     | नाभिराजः स्वहस्तेन          | ३६७          |
| नमस्तेऽनन्तवीर्याय             | ६०२         | नवयौवनमासाद्य-            | १२४     | नाभिराजाज्ञया स्नष्टु-      | ३५८          |
| नमस्ते विकियर्द्धीनाम-         | ३६          | नवसंयत एवासौ              | ११२     | नाभिराजोऽन्यदा दृष्ट्वा     | ३२६          |
| निमरनमयदुच्चैर्भोग-            | ४४४         | न वाञ्छन् बलमायुर्वा      | ४५८     | नाभिश्च तन्नाभिनिकेतनेन     | ६७           |
| नुमिश्च विनमिश्चेति            | Yox         | न विकारोऽपि देहस्य        | ६६      | नाभेयो नाभिजो जातः          | ६३१          |
| न मुखे भ्रुकुटीन्यासो          | प्रध्य      | न विनाऽभ्युदयः पुण्याद्   | ३४४     | नाभेरभिमतो राज्ञः           | २७०          |
| न मूर्ष्टिन कबरीबन्धो          | प्रहप्र     | न विना यानपात्रेण         | २०५     | नामकर्मविनिर्माण-           | ३३२          |
| न मेरुरयमुत्फुल्ल-             | २६७         | न विना वाङमयात् किञ्जि    | वत् ३५६ | नामग्रहणमात्रं च            | 88.          |
| नमो जिनेशिन तुभ्यम्            | १६२         | न विषादो भयं ग्लानिः      | १६६     | नामृष्टभाषिणी जिह्वा        | 805          |
| नमो दर्शनमोहध्ने               | ६०२         | न विहन्त्यापदं यच्च       | २४२     | नारकीं वेदनां घोरां         | 285          |
| नमोऽमृतमधुक्षीर-               | ३६          | न शिश्ये जागरूकोऽसौ       | ४६२     | नारीरूपमयं यन्त्रम्         | ३७६          |
| नमोऽवधिजुषे तुभ्यं             | ३४          | न स्पृशन्ति कराबाधा       | ७७      | नासिका घातुमस्येव           | 395          |
| नमो विश्वात्मने तुभ्यं         | <b>২</b> ७५ | न स्विद्यन्न परिश्राम्यन् | 38      | नासिकास्य रुचि दध्ये        | २२=          |
| नमोऽस्तु तदसासङ्ग-             | १०५         | न हि लोहमयं यान-          | ४५५     | नासूया परनिन्दा वा          | 359          |
| नमोऽस्त्वृजुमते तुभ्यं         | ३६          | नाकालयं व्यलोकिष्ट        | २६०     | नास्त्यात्मेत्याहुरेकेऽन्ये | <b>X5X</b>   |
| न यत्र परलिङगाना-              | ७४          | नाकीन्द्राः क्षालयाञ्चकुः | ३६५     |                             | X=X          |
|                                | ,           | ¥                         | ,       |                             | The state of |

|   | निःश्रेयसार्थिभिभृव्यैः          | ४८६   | निर्निमेषो निराहारो- <sup>•</sup> | ६१४         | नूनं पापपरागस्य               | ५३६         |
|---|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|   | निःसारे खलु संसारे               | ३७४   | निर्भयश्च निराकाङक्षो             | ४८८         | नूनं सालनिभेनैत्य             | ¥ 8.E       |
|   | निगूढं च शची देवी                | २८०   | निर्भुक्तमाल्यवद् भूयो            | <b>দ</b> ४  | नूनं सुराङ्गनानेत्र 🚺         | ४१८         |
|   | निगूढगुल्फसन्धित्वात्            | २५१   | निर्भूपमपि कान्तं ते              | x3x         | नूनं स्वयंप्रभाचर्या          | १५०         |
|   | निगूढप्रेमसद्भाव-                | 388   | निर्मले श्रीपतेरङगे               | 835         | नूनमाभ्यां कृता पूजा • •      | १६१         |
|   | निगूढार्थ <del>कि</del> यापादैः  | २६६   | निर्मारणकर्मनिर्मातृ              | ७२          | नूनमामोदलोभेन                 | 888         |
|   | निगृहीतशरीरेण                    | ४६१   | निर्लुच्य बहुमोहाग्र-             | 035         | नूनमार्तिधयां भुक्ता          | ३७४         |
|   | निजे राज्याश्रमे पुत्रो          | २३१   | निर्लेपो निष्कलः शुद्धो           | 338         | नूनमेतन्निभे नास्मद्          | २१४         |
|   | नितम्बपुलिने तस्याः              | १६७   | निर्वर्ण्य पट्टकं तत्र            | १४८         | नूनमेनं प्रकाशात्मा           | 333         |
|   | नितम्बविम्बमेतस्याः              | १२४   | निर्वाग्गमगमत्पद्मा               | 888         | नृगां दानफलादेते              | 838         |
|   | नितान्तपीवरावंसौ                 | ११५   | निर्वापिता मही कृत्स्ना           | 235         | नृत्तक्षोभान्महीक्षोभे        | ३१६         |
|   | नित्यजागरितैः काश्चित्           | २६७   | निर्वृ त्तावभिषेकस्य              | ३०१         | नृत्तारम्भे महेन्द्रस्य       | ३१३         |
|   | नित्यप्रमुदिता यत्र              | ७४    | निर्व्यपेक्षं व्रजन्तं तं         | ४५५         | नृत्यं नीलाञ्जनास्यायाः       | ३८६         |
|   | नित्यप्रसादलाभेन                 | १६६   | निर्व्यायामा निरातङका             | ४८          | नृत्यतोऽस्यं भुजोल्लासैः      | ३१६         |
|   | नित्यातोद्यमहावाद्यैः            | ५१६   | निलीनालिकुलै रेजुः                | प्र१६       | नृत्यत्सुराङ्गनापाङग <b>-</b> | ३६५         |
|   | नित्यानित्यात्मकं जीव-           | ४०३   | निशाविरहस <u>न्त</u> प्तं         | २६१         | नृत्यन्ति सलयं स्मेर-         | ५११         |
|   | नित्यालोकोऽप्यनालोक्य            | १२१   | निश्चिचायेति राजेन्द्रो           | ५७३         | नृत्यन्नाकाङगुनापाठच          | ३६४         |
|   | नित्यो द्रव्यार्पणादात्मा        | ४०३   | निश्चितो यो गुगौरेभिः             | ४८३         | नृपं वनानि रम्यागाि           | 308         |
|   | नित्योपहारहिचरा                  | 939   | निश्चित्येति समाहूय               | १७५         | नृपदानानुमोदेन                | १८४         |
|   | नित्यो वा स्यादनित्यो वा         | 400   | निश्स्वस्य दीर्घमुष्णुं च         | ३८८         | नृपप्रश्नवशात्तस्मिन्         | 888         |
|   | निदानं भोगकाङक्षोत्यं            | ४७७   | निष्कर्मा विधुताशेष-              | ४६६         | नृपवल्लभिकानां च              | १७७         |
|   | निदानं वासुदेवत्वे               | १४४   | निष्टप्तकनकच्छायं                 | ३२५         | नृपस्तु सुविधिः पुत्र-        | २२२         |
|   | निद्राकषायितैर्नेत्रैः           | ३३४   | निष्टप्तकनकच्छायः सप्त-           | ११८         | नृपाङगगमहीरङगे :              | ३६४         |
|   | निधयो नव तस्यासन्                | १३७   | निष्टप्तकनकच्छायः कनत्-           | ६२६         | नृपा मूर्धाभिषिकता ये         | ३६६         |
|   | निधयो नव शङखाद्याः               | प्र२१ | निसर्गजाः गुगास्तस्य              | <b>१</b> २३ | नृपासनस्थमेनञ्च               | २३०         |
|   | निधुवनानि वनान्तलतालयैः          | ४२७   | निसर्गरुचिरं भर्तुः               | ३०५         | नृपैरष्टादशाभ्यस्त-           | २२१         |
|   | निपतन्निर्भरारावैः               | 888   | निसर्गरुचिराकारो                  | ३४४         | नृपोऽपि तद्गुरगाध्यान-        | १८८         |
|   | निपत्य च महीपृष्ठे               | २१०   | निसर्गरुचिराण्येषां               | ३५०         | नृपोऽभिषेकमस्योच्चैः          | २३०         |
|   | निपत्य भुवि भूयोऽपि              | १८१   | निसर्गसुन्दरं तस्य                | ३२७         | नेटुरप्सरसः शक्त-             | ३१६         |
|   | निभृतं चिन्तयन्तीभिः             | ४१५   | निसर्गसुभगा नार्यो                | ७४          | नेटुरैरावतालान-               | ३१७         |
|   | निमित्तमात्रमिष्ट-               | ७१    | निसर्गसुरभिण्यङ्गे                | 300         | नेटुस्तद्भुजरङगेषु            | ३१८         |
|   | निमेषापायधीराक्षं                | X85   | निसर्गाच्च धृतिस्तस्याः           | 305         | नेतयो नोपसर्गाश्च             | ५६५         |
|   | निम्बद्रुमे यथोत्पन्नः           | २४३   | निस्तनन् कतिचिच्छलोकान्           | १६          | नेत्रभृङ्गे मुखाब्जे स        | <b>१</b> २२ |
|   | नियताकृतिरप्येष                  | ४८८   | निस्सङ्गत्वादिवाभ्यस्त-           | <b>न</b> ६  | नेत्रयोद्वितयं रेजे           | १२२         |
|   | <b>नियुतार्द्धं प्र</b> संख्यानि | १४६   | निस्सङगवृत्तये तुभ्यं             | ३०५         | नेदुः सुरानका मन्दं           | ४५४         |
|   | नियतिमिव खगाद्रेमें खलां         | ४४३   | नीचैवृं त्तिरधर्मेग               | २१८         | नेत्रैर्मधुमदाताम्प्रः        | ४१६         |
|   | निरंशं तच्च विज्ञानं             | ४३    | नीरन्धं रोदसी रुद्ध्वा            | २५७         | नेत्रोत्पलद्वयं तेषां         | 388         |
|   | निरञ्जनो जगज्ज्योति-             | ६०५   | नीलादिष्वचलेन्द्रेषु              | 388         | नेत्रोत्पलद्वयेनास्य          | ३४७         |
|   | निरतिशयमुदारं                    | २४७   | नीलिमा तत्कुचापाग्रम्             | ३३७         | नैकरूपो नयो तुङ्गो            | ६२२         |
|   | निरायुधत्वान्त्रिर्धूत-          | Yox   | नीलोत्पलवतंसेन                    | 333         | नैको विश्वात्मकस्यास्य        | ६६          |
|   | निरुद्धोच्छवासंदौ:स्थित्यान्     | 939   | नीलोत्पलोपहारेषु                  | ५३५         | <b>नै</b> रात्म्यवादपक्षेऽपि  | 402         |
|   | निद्वेन्द्ववृत्तितामाप्ताः       | 288   | नूनं तद्गुरासंख्यानं              | २३०         | नैष्किञ्चन्यप्रधानं यत्       | ४४३         |
|   | निर्ध्य मोहपूतानां               | ६३०   | नूनं तस्याः कलालापे               | २५०         | नैस्सङ्गीमास्थितश्चर्या-      | 388         |
| Ġ |                                  | 1200  | , **                              |             | -                             |             |

# महापुराणम्

| नोदभास्यन् यदि ध्वान्त-      | <b>२</b> २ | पद्मप्रमितमस्यायुः        | XX          | परिनिष्कान्तिराज्यानु-                | ३७६           |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| नोदरे विकृतिः क्वापि         | २८०        | पद्मयोनिर्जगद्योनि-       | ६१३         | परिनिष्पन्नशाल्यादि-                  | ६३३           |
| नोदासीनः सृजेन्मुक्तः        | ७१         | पद्मरागमयस्तस्मिन्        | १५७         | परिपृष्टापि साशङ्कं                   | १२७           |
| नोपद्रवन्ति दीप्ताचि-        | १६५        | पद्मरागमयैरुच्चैः         | ५२०         | परिवार्राद्धसत्तैव                    | २४४           |
| नोपरोद्धुमलं देव-            | १६५        | पद्मरागरुचा व्याप्तम्     | प्र१२       | परिवार्राद्ध सामग्र्या                | २४४           |
| नौद्रोग्गीसंक्रमादीनि        | ४८         | पद्मरागसमुत्सर्पन्        | ५४०         | परिहासेष्वमर्मस्पृक्                  | २५५           |
| न्यक्कृतार्कस्त्वासङ्ग-      | ३८४        | पद्मां पद्ममयोत्तुङ्ग-    | २५६         | परीत्य पूजयन् मानस्तम्भान्            | ४७४           |
| न्यग्रोधपादपस्याधः           | ४६६        | पद्माकर इव श्रीमान्       | प्र१०       | परीत्य प्रगतो भक्त्या                 | ४०७           |
| न्यग्वृत्तिनियतान् शूद्रान्  | ३६८        | पद्माङगप्रमितायुष्क-      | प्र६        | परीषहमहावातै-                         | ४०७           |
| न्यशामयच्च तुङ्गाङ्गम्       | २६०        | पद्मेष्वेव विकोशत्वं      | <b>5</b>    | परेगा सप्तरात्रेगा                    | १६५           |
| न्यस्तराज्यभरस्तेषु          | 58         | पद्मोत्पलवतंसिन्यो        | ४२४         | परे तुष्यन्तु वा मा वा                | १३            |
| न्याय्यमाचरितं तेषां         | ३२         | पयःपयोधरासक्तैः           | ६१          | परे परावरज्ञं तम्                     | 338           |
|                              |            | पयःपयोधेरिव वीचिमाला      | प्र४प्र     | परे परार्ध्यरत्नानि                   | ४४६           |
| प                            |            | पयः पूरे वहत्यस्मिन्      | २६७         | परेषां दूषगाज्जातु                    | <b>१</b> ३    |
| पञ्चब्रह्ममयैर्मन्त्रैः      | 338        | पयस्विन्या यथा क्षीरं     | ३६६         | परेषां वुद्धिमालोक्य                  | 308           |
| पञ्चभिः समितायास्मै          | ४४३        | परं पदं परमसुखोदयास्पदं   | ४६१         | परोपकृतये बिभ्रति                     | १५५           |
| पञ्चमं तनुसन्तापो 🔧          | 803        | परं प्रवचनं सूक्तं        | ४६६         | पर्गानि सप्त बिभ्रागां                | ४२४           |
| पञ्चमं सुमतेः प्रोक्तं       | ४२         | परं सवेगनिर्वेद-          | २२१         | पर्यन्ततरुशाखाग्रैः                   | ३६५           |
| पञ्चमस्यार्गावस्याति-        | 938        | परं साधनमाम्नातं          | ४७४         | पर्यन्तवर्तिनः क्ष्माजा               | ४०४           |
| पञ्चमी दुःषमा ज्ञेया         | ४७         | परं स्वास्थ्यं सुखं नैतद् | २४२         | पर्यन्तवर्तिनोर्मध्ये                 | ४५२           |
| पञ्चास्तिकायभेदेन            | ५८५        | परक्षेत्रविहारस्तु        | ३३६         | पर्याकुल इवासीच्च                     | ५७३           |
| पञ्चैवाग्गुव्रतान्येषां      | २२२        | परचक्रनरेन्द्रागा-        | 83          | पर्यापतद्भिरुत्सङगाद्                 | २१५           |
| . पटहान् मर्दलास्तालं        | ₹3\$       | परप्रकृतिसंकान्तिः        | ४६६         | पर्याप्तमिदमेवास्य                    | ३८१           |
| पट्टकार्थं स्फुटं विद्धो     | १४८        | परमं भेजुषे धाम           | ६०२         | पर्याप्ताश्च महीपृष्ठे                | २१०           |
| पट्टबन्धोचितस्यास्य          | 3,88       | परमायुरथास्याभूत्         | <b>३</b> २२ | पर्याप्त्यनन्तरं सोऽभात्              | २३५           |
| पट्टबन्धोर्जगद्बन्धोः        | ३६७        | परवादिनगास्तेऽपि          | १०१         | पर्वप्रमितमाम्नातं                    | ሂፍ            |
| पठतां पुण्यनिर्घोषैः         | १३५        | परां प्रवचने भक्तिम्      | २३३         | पलालपर्वतग्रामे                       | १३१           |
| पठद्भिरनिशं साधु-            | १३५        | परां विशुद्धिमारूढः       | ३८१         | पत्यङ्क इव दिध्यासोः                  | ४५१           |
| परावस्तुरावैः कलमन्द्ररुतैः  | ५४७        | पराधीनं सुखं हित्वा       | ₹88         | पत्यङकमासनं बद्ध्वा                   | 850           |
| पण्डिता तत्क्षरां प्राप्ता   | १४७        | परानुग्रहकारागाि          | ३८४         | पल्यत्रयमितं यत्र                     | 738           |
| पण्डितापि तदात्मानु-         | १७४        | परानुग्रहबुद्ध्या तु      | २०४         | पत्यस्य दशमो भाग-                     | ሂየ            |
| पण्डिता सममायाता             | १७१        | पराराधनदारिद्रच-          | ३७५         | पत्योपमपृथक्त्वाव-                    | ११८           |
| पतङ्गः पवनालोल-              | २४४        | परार्थं सो कृतार्थोऽपि    | २५          | पवनान्दोलितस्तेषां                    | ४२८           |
| पतन्ति हंसाः किमु मेघमार्गात | न् ५४६     | परार्घ्यं रचनोपेतं        | १७०         | पवित्रो भगवान् पूर्तैः                | 588           |
| पतिब्रुवाश्च ये मिथ्या       | 838        | परार्ध्यरत्ननिर्मागां     | ३८३         | पश्चाच्च नवमासेषु                     | 272           |
| पदतामरसं द्वन्द्वं           | 55         | परा स्थितिर्नृगां पूर्व-  | ४२०         | पश्चात् क्षायिकसम्यक्तव-              | 63            |
| पदयोरस्य वन्येभाः            | 808        | परिखा गोपुराट्टाल-        | ३६१         | पश्य जन्मान्तराज्जन्तून्              | १५१           |
| पदवाक्यप्रमाणेषु             | १२३        | परिग्रहेष्वनासङ्गो        | 328         | पश्य धर्मतरोरर्थः                     | 3.8           |
| पदविद्यामधिच्छन्दो           | ३५६        | परिरणतफलभेदैः             | ३६५         | पश्य धर्मस्य माहात्म्यं               | ₹.            |
| पदानि सप्त तामूहः            | ३८१        | परिग्गामप्रधानाङगम्       | ४५५         | पश्य नः पश्यतामेव                     | 195           |
| पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो     | ४८६        | परिगाहिभिरुत्तुद्धगैः     | ४१६         | पश्य निविषयां तृप्तिम्                | <b>१</b> ४-   |
| पद्मकान्तिश्रितावस्य         | २२६        | परितः परितस्तार           | ३१४         | पश्यन् पारिएगृहीत्यौ ते               | . 77.         |
| पद्मध्यजेषु पद्मानि          | ४२६        | परिनिष्क्रमणे योऽयं       | <b>F3</b> F | पच्यामीब सुजस्पर्धा                   | 197           |
|                              |            |                           |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | etting of the |

| पश्येते विषयाः स्वप्न-    | 288 -       | पुण्डरीकस्तु संफुल्ल-    | १७६   | पुराणकवयः केचित्            | <b>१</b> ३.   |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| पागौकृत्य तदा जिद्यन्     | १७२         | पुण्ड्रेक्षुरसधारान्ता   | 848   | पुराणकविभिः क्षुण्णे 💮 🕡    | 3             |
| पाण्डुकं वनमारुद्धं       | २६१         | पुण्यकल्पतरोरुच्चैः      | १३७   | पुराणगणभृत्प्रोक्तं         | 5             |
| पातालस्वर्गलोकस्य         | 398         | पुण्यपाठान् पठत्सूच्चैः  | ₹85   | पुराणमन्तरं चात्र           | ४२६           |
| पात्रं तत्पात्रवज्ज्ञेयं  | ४५८         | पुण्यपापफलावाप्ति-       | ६८    | पुराणमितिहासाख्यं           | 5             |
| पात्रं भवेद् गुर्गौरेभिः  | ४५८         | पुण्यसम्पत्तिरेवास्या    | २५५   | पुराणमिदमेवाद्यं            | ४३            |
| पात्रं रागादिभिर्दोषैः    | ४५७         | पुण्यात्सुखं न सुखमस्ति  | ३७१   | पुराणमुनिमानस्य             | ४४            |
| पात्रदानात्तपुण्येन       | १८३         | पुण्यात् सुरासुरनरोरग-   | ३७१   | पुराणमृषिभिः प्रोक्तं       | २७            |
| पात्रस्य शुद्धिर्दातारं   | ४५७         | पुण्याभिषेकमभितः         | 38    | पुराणश्रुतितो धर्मी         | ३७            |
| पादप्रधावनोत्सृष्टैः      | ३०          | पुण्येऽहनि मुहूर्ते च    | २५७   | पुराणस्यास्य वक्तव्यं       | ४१            |
| पादयोः पतिताः केचित्      | 808         | पुत्रनप्तृभिरन्यैश्च     | १०६   | पुराणस्स कविर्वाग्मी        | ₹. <b>२ १</b> |
| पादारविन्दयोः कान्ति      | ३२७         | पुत्राणां च यथाम्नायं    | ३५७   | पुराणान्येवमेतानि           | ४२            |
| पादौ गोमुखितभासैः         | ३०५         | पुत्रानपि तथा योग्यं     | ३७०   | पुराणि दक्षिणश्रेण्याम्     | ४२६           |
| पापापेतो विपापात्मा       | ६१४         | पुत्रिके च तयोर्जाते.    | १३०   | पुराणीन्द्रपुराणीव          | ४२७           |
| पारेतमः परं ज्योति-       | ३४          | पुत्रिमास्मगमः           | 3 8 9 | पुरातनं पुराणं स्यात्       | 5             |
| पारेतमः परं धाम           | ३४          | पुत्रैरिप्टैः कलत्रैश्च  | ३५७   | पुरा पराङगनासङग-            | २१२           |
| पार्वेणं शशिनं गर्वात्    | 3 %         | पुनः प्रशान्तगम्भीरे     | १०१   | पुराऽस्यामवसैर्पिण्यां      | ४७            |
| पिण्डत्यागाल्लिहन्तीमे    | 83          | पुनरन्तरमत्राभूद-        | ४६    | पुरी स्वर्गपुरीवासौ         | ३१२           |
| पितः पतितवानस्यां         | 808         | पुनरन्तरमुल्लङ्घ्य       | ४७    | पुरुदेवस्य कल्याणे          | 3 3 8         |
| पितरौ तां प्रपश्यन्तौ     | १२६         | पुनरन्तर्मुहूर्तेन       | X3X   | पुरुषं पुरुषार्थञ्च         | 03%           |
| पिता तु मिय निक्षिप्त-    | 880         | पुनरप्यन्तरं तावद्       | ५६    | पुरुषः पुरुभोगेषु           | ४८४           |
| पिता पितामहः पाता         | ६१५         | पुनरप्यवदल्लब्ध-         | १०३   | पुरुषार्थोपयोगित्वात् .     | १८            |
| पितामहौ च तस्यामू         | ३३८         | पुनरुक्तं तथाप्यस्य      | २४३   | पुरुषेष्वनुरक्तास्ते        | 85 .          |
| पितुः क्रमागतां लक्ष्मीम् | 3 8 9       | पुनर्दर्शनमस्त्वार्य     | २०३   | पुरुहूतः पुरुं देवम्        | 388           |
| पितुर्भानोरिवापायात् .    | 808         | पुनर्मन्वन्तरं तत्र      | ሂሂ    | पुरोधोवचनात्तुष्टो          | 8=8           |
| पितृभक्त्या स तन्मूच्छी   | 808         | पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वद- | ४४    | पुरोरङ्गवल्त्या तते भूमिभा  | गे ४४४        |
| पितृमातृगुरुप्रख्या       | ४०५         | पुरं परार्ध्यशोभाभिः     | ४५६   | पुरोर्विवाहकल्याणे-         | ३३१           |
| पित्रा व्याख्यातरूपादि-   | 380         | पुरः किल्विषिकेषूच्चैः   | ४०५   | पुष्करिण्यः क्वचिच्चासन्    | ४२३           |
| पित्रोरपि निसर्गेग        | ११२         | पुरः पुरुगुणो देवः       | ३३१   | पुष्करैः स्वैरृथोत्क्षिप्त- | ५०६           |
| पिपृच्छिषितमस्माभिः       | ३१          | पुरः प्रसारयनुच्चैः      | २६२   | पुष्पदन्तावथाषाढचां         | ४०            |
| पिहितास्रवनामासौ          | १८४         | पुरमेवंविधं शस्तम्       | ३६१   | पुष्पपल्लवोज्ज्वलेषु        | ५७०           |
| पिहितास्रवभट्टार-         | <b>१</b> ४६ | पुरवीध्यस्तदाभूवन्       | ३१२   | पुष्पप्रकरमाघृातुं          | ५३६           |
| पीठबन्धः सरस्वत्या        | ३२०         | पुरवीथ्यस्तदा रेजुः      | ३३८   | पुष्पमाला बभौ मूध्नि        | १५८           |
| पीठिका जगतीमध्ये          | ५१६         | पुरस्कृताष्टमाङ्गल्य-    | ६३२   | पुष्परेणुभिराकीर्ण-         | प्र३          |
| पीठो वृषभसेनोऽभूत्        | ३४६         | पुरस्तत्पुरुषत्वेन       | ६०२   | पुष्पवल्ल्यो व्यराजन्त      | ५१=           |
| पीनी चारहचाबुरू           | ३५०         | पुरां विभागमित्युच्वैः   | ३६२   | पुष्पवृष्टि दिवो देवा       | १६४           |
| पीयूषशल्केरिव निर्मिताङगी | ५४४         | पुरा किल मृगा भद्रा      | ५३    | पुष्पवृष्टिप्रतानेन         | प्रथ          |
| पीमूषस्यैव राशिर्नु       | २६७         | पुरा किलारविन्दाख्यः     | ३७४   | पुष्पवृष्टिर्दिशो रुद्ध्वा  | १२७           |
| पीनरी स बभारोरू           | ३४३         | पुरा चरितमज्ञाना-        | 3 8   | पुष्पवृष्टिस्तदापप्तत्      | 888           |
| पुंस्कोकिलकलक्वाणैः       | प्र२३       | पुराणं महदद्यत्वे        | ४२    | पुष्पाकीर्णो नृसुरमुनिवरैः  | ४६२           |
| पुट्रभेदनभेदानाम्         | ३६१         | पुराणं वृषभस्याद्यं      | ४२    | पुष्पाक्षतयुतां पुण्यां     | 800           |
| पुण्ड रीकमथादाय           | 808         | पुराणः कविराद्यस्त्वं    | ४७६   |                             | २६७           |
|                           | YRR         | पुराणः पुरुषः पूर्वः     | ६२५   | पुष्पाञ्जलिः पतन् रेजे      | 388           |

# महापुरांगम्

| <b>. . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | महापुरांगम्                       |        |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|
| <b>पुष्पाञ्ज</b> लिः सुरैर्मुक्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५०   | पौर्णमासीविलासिन्याः              | ५० [   | प्रतीच्छ प्रथमं नाथ            | ११७          |
| पुष्पाञ्जालिमिवातेनुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५६०   | प्रकटीकृतविश्वासं                 | १०५    | प्रतीतलिङगमेवैतद्              | 850          |
| पुष्पामोदसमाहूतैः 🍃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्र२२ | प्रकाण्डकं क्रमस्थूलैः            | ३५१    | प्रतीहि धर्मसर्वस्वं           | २१०          |
| पुष्पोपहारैः सजलैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 802   | प्रकारवलयो यस्याः                 | 380    | प्रतोलीं तामयोल्लडघ्य          | ५३२          |
| पूजान्ते प्रणिपत्येशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्र७४ | प्रकीर्णकप्रतानेन                 | ३८४    | प्रत्यक्षमिव तत्सर्वं          | १४७          |
| पूजाविभूति महती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६२   | प्रकीर्णकयुगं भाति                | १६४    | प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च         | ३४           |
| पूतं स्वायम्भुवं गात्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६३   | प्रकृतं स्यात् कथावस्तु           | १५     | प्रत्यंङगममरेन्द्रस्य          | ३१८          |
| पूतस्तीर्थाम्बुभिः स्नातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६६   | प्रकृतस्यार्थतत्त्वस्य            | 80     | प्रत्यङगमिति विन्यस्तै-        | ३०५          |
| पूता गन्धाम्बुधारासौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335   | प्रकृतीरपि सामाद्यैः              | १८८    | प्रत्यबूबुधमित्युच्चैः         | १४१          |
| पूतात्मने नमस्तुभ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०७   | प्रकृत्या सुन्दराकारो             | १५६    | प्रत्यभिज्ञादिकं भ्रान्तं-     | 83           |
| पूर्णेन्दुना जनाह्मादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६३   | प्रकृष्टतरदुर्लेश्या              | 308    | प्रत्याश्वासमथानीतः            | १५०          |
| ूर्वं चतुरशीतिघ्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६४    | प्रक्षालयत्यखिलमेव मनोमलं         | ४६३    | प्रत्यासन्नच्युतेरेव           | १२१          |
| पूर्वं व्यावर्णिता ये ये ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६४    | प्रक्षानिताङ्ग्री संपूज्य         | १८१    | प्रत्यासन्नमृति बुद्ध्वा       | १०३          |
| पूर्वकोटिमितं तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | χę    | प्रचकम्पे तदा वास-                | १२०    | प्रत्यासन्नमृतेस्तस्य          | १०१          |
| पूर्वरङगप्रसङ्गेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३१४   | प्रचत्रुरुत्तमाङ्गेषु"            | ३००    | प्रत्युक्तश्च मयेत्यस्ति       | १५०          |
| पूर्ववद्गोपुराण्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५३०   | प्रचचाल मही तोषात्                | २८३    | प्रत्युद्गम्य ततो भक्त्या      | 848          |
| पूर्वाङ्गवर्षलक्षाणा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५    | प्रजा दण्डधराभावे                 | ३६६    | प्रत्येकं भोजनं ज्ञेयम्        | ५३७          |
| र्ू <b>ग</b><br>पूर्वाङ्गञ्च तथा पूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६५    | प्रजानां जीवनोपाय-                | ६४     | प्रथमं पृथिवीमध्ये             | ३६४          |
| ूर्वानुपूर्व्या प्रथम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४०    | प्रजानां दधदानन्दं                | ३२०    | प्रथमस्यानुयोगस्य              | १७           |
| पूर्वापरिवदेहेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५६   | प्रजानां पूर्वसुकृतात्            | ६२     | प्रदित्सतामुना राज्यं          | १७४          |
| पूर्वापरावधी तस्य 🔭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७३    | प्रजानां ववृधे हर्षः              | २८३    | प्रदृश्याथ दूरान्नतस्वोत्तमाङग | T:ሂሂሄ        |
| पूर्वापरेण रुन्द्राः स्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४२६   | प्रजानां हितकृद् भूत्वा           | ६४     | प्रदेशप्रचयापायात्             | ४६           |
| · पूर्वोक्तकुलकृत्स्वन्त्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३४६   | प्रजानामधिकं चक्षु-               | ५८     | प्रदेशप्रचयायोगाद्             | ५८८          |
| पूर्वोक्तसप्रवीचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४१   | प्रजासन्तत्यविच्छेदे              | ३३०    | प्रधानपुरुषश्चान्ये            | १७७          |
| पूर्वोक्ता नृपपुत्राश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२३   | प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो           | ६२८    | प्रधानमारमा प्रकृतिः           | ६२०          |
| पृथक्तवं विद्धि नानात्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६३   | प्रज्ञापारमितो योगी               | ४८३    | प्रनृत्यदिव सौमुख्यमिव         | ३१३          |
| पृथक्त्वेन वितर्कस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६२   | . प्रज्ञामूलो गुणोदग्र-           | १६     | प्रपञ्यंन् विकसन्नेत्र-        | x88          |
| पृथक्पृथगुभे श्रेण्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४२१   | प्रज्ञावेलः प्रसादोमि-            | १६     | प्रपूर्यन्ते स्म षण्मासाः      | ४४४          |
| पृथिव्यप्पवनाग्गीनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹3    | प्रणते ते समुत्थाप्य              | ३५४    | प्रबुद्धा च शुभस्वप्न-         | २६२          |
| पृथिव्यामप्सु वह्नौ च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३७४   | प्रणवः प्रणतः प्राणः              | ६२०    | प्रबुद्धो मानसीं शुद्धि        | 93%          |
| पृथिव्यादिष्वनुद्भूतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23    | प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेजुः | ४४४    | प्रबोधसमयोऽयं ते               | २६१          |
| पृथुं पञ्चाशतं मूले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१४   | प्रणिगदति सतीत्थं                 | ४४     | प्रबोधितश्च सोऽन्येद्युः       | १४२          |
| पृ <b>थुप्रदी</b> प्तदेहकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५४२   | प्रतस्थेऽथ महाभागो                | ४७४    | प्रभञ्जननृपाज्चित्र-           | 258          |
| पृथुवक्षःस्थलं हारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۶۶    | प्रतस्थे भगवानित्थं               | ६३१    | प्रभञ्जनश्च्युतस्तस्मात्       | १८४          |
| पृथुवक्षःस्थलच्छन्न-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83    | प्रतिग्रहणमत्युच्चैः              | ४५२    | प्रभञ्जनोऽभूत् सेनानीः         | १८५          |
| पृथुवक्षो बभारासौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55    | प्रतिदिनममरेन्द्रो                | ३२४    | प्रभया परितो जिनदेहभुवा        | ४४८          |
| पृष्ठतश्च पुरश्चास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६३४   | प्रतिपादिकविन्यस्त-               | 838    | प्रभाकरविमानेऽमूत्             | ३०६          |
| पैतृष्वस्रीय एवायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४७   | प्रतिप्रतीकमित्यस्य               | 53     | प्रभातमङ्गले काश्चित्          | २६६          |
| पोगण्डाः हुण्डसंस्थानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१६   | प्रतिप्रसवमासीन-                  | प्रश्व | प्रभातरलितां काश्चिद्          | २६६          |
| पौरजानपदप्र <b>स्याः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४०५   | प्रतिबा ह्वमरेन्द्रस्य            | ३१८    | प्रभामयमिवाशेषम्               | <b>६३३</b> . |
| पौरवर्गं तथा मन्त्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७०   | प्रतिश्रुतिः प्रत्यशृणोत्         | ६६     | प्रभो प्रबोधमाधातु             | ३७७          |
| पौराङ्गना महावीथी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७०   | प्रतिश्रुतिरयं धीरो               | ५२     | प्रमाणमधुना तस्य               | 80           |
| पौरास्च नलिनीपत्रपुटैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६६   | प्रतिश्रुतिरिति स्यात-            | ५१     | प्रमृद्येनान् महाध्यान-        | ४६६          |
| A A SAN AND A SA |       |                                   |        | , A ,                          |              |

|                                                |                | श्लोकानामकाराद्यनुः                              |            |                             | . 118             |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| प्रमोदनिर्भरौ भक्ति-                           | 888.           | प्रसा प्रसूतिः संरोधादिन-                        | 38         | प्राहुर्घर्मकथाङगानि        | १द                |
| प्रमोदभरतः प्रेम-                              | 388            | प्रसिद्धाप्टसहस्रेद्ध-                           | ६०३        | प्रियाङगनाङगसंसर्गात्       | २४३               |
| प्रमोदमयमातन्वन्                               | ६३४            | प्रसीदति भवत्पाद-                                | १६४        | प्रियास्तनतटस्पर्श-         | 883               |
| प्रमोदाय नुलोकस्य                              | ३३१            | प्रसीद देव कि कृत्यमिति                          | ४४६        | प्रीतः सम्पूज्य तं भूयः , , | 378               |
| प्रयत्नेन विनैवैतद्                            | 820            | प्रसेनजित् परं तस्माद-                           | ६६         | प्रीतिकण्टिकता भेजे         | ३३६               |
| प्रयाणपटहेषूच्चै:                              | ४०७            | प्रस्तारं नष्टमुद्दिष्टं                         | ३५६        | प्रीतिवर्द्धनमारोप्य        | 686               |
| प्रयाणे सुरराजस्य                              | ५१२            | प्रस्थानमङ्गलं भङक्तुम्                          | ३८७        | प्रीतेरद्य परां कोटिम्      | १५४               |
| प्रयाति यामिनी यामा                            | ३३४            | प्रस्थानमङ्गलान्युच्चैः                          | ३८२        | प्रीत्या भरतराजेन           | ५ = १             |
| प्रयान्तमनुयाति स्म                            | <b>१</b> ६२    | प्रस्थानमङ्गले जातम्                             | ३८८        | प्रेक्षका नाभिराजाद्याः     | ₹ 88              |
| प्रयान्त्यसंज्ञिनो घर्मा                       | 280            | प्रस्तुवाना महाव्याघीः                           | 808        | प्रैक्षन्त केचिदागत्य       | १३६               |
| प्रयान् महति वाङमार्गे                         | १६             | प्रहीणा वृक्षवीर्यादि                            | ५०         | प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम्    | .४५३              |
| प्रयुज्य मघवा शुद्धम्                          | ३१५            | प्राकारात् परतो विभाति                           | ४६६        | प्रोक्ता सिद्धगुणा हचष्टौ   | ४६७               |
| प्रयोज्य नान्दीमन्तेऽस्या                      | 588            | प्रागुक्ताश्च मृगा जन्म                          | १६७        | प्रोक्तास्तीर्थकृदुत्सेधाद् | ४२८               |
| प्रलम्बितमहाबाहु-                              | ३६८            | प्रागेव चिन्तितं कार्यं                          | १५६        | प्रोच्चचार महाध्वानो        | ४५४               |
| प्रवक्ता वचसामीशो                              | ६२८            | प्रागेवोत्सर्पिणीकाल-                            | २६         | प्रोत्तुङगो मेहरेकान्तात्   | ४१३               |
| प्रवकुरस्य वक्त्राब्जे                         | ५५१            | प्राचीव वन्धुमव्जानाम्                           | २८३        | प्रोद्यद्विद्रुमसन्निभैः    | ५६६               |
| प्रवाञ्छथो युवां भोगान्                        | 800            | प्राग्जन्मानुभवः कोऽपि                           | १२८        | •                           |                   |
| प्रवादिकरियूथानां 🔍                            | 20             | प्राग्भाषिते विदेहेऽस्ति                         | १२४        | দ                           |                   |
| प्रविकुरुते हृदि यस्य मनोजः                    | ५५५            | प्राग्मेरोर्गन्धिले देशे                         | १८३        | फणीकृतफणो रोषात्            | १६५               |
| प्रविस्तारि शुभ्रातपत्रत्रयेण                  | ४४४            | प्राग्विदेहमहाकच्छ-                              | १११        | फणीन्द्रभवनं भूमिम्         | २६०               |
| प्रव्यञ्जितानुरागाः स्वैः                      | ५२६            | प्राणा दशास्य सन्तीति                            | ५५४        | फलं ध्यानवरस्यास्य          | 038               |
| प्रशंसां जगति ख्यातिम्                         | 885            | प्राणायामेऽतितीवे स्यात्                         | ४८१        | फलं यथोक्तबीजानि            | 338               |
| प्रशमस्य विभोरङगाद्                            | 804            | प्राणायामो भवेद् योगे                            | ४६५        | फलमस्य भवेद् घाति-          | 888.              |
| प्रशस्तप्रणिधानं यत्                           | 855            | प्राणिनां रोदनाद् रुद्रः                         | ४७८        | फलान्याभरणान्येषाम्         | ५३१               |
| प्रशस्तमप्रशस्तञ्च                             | ४७७            | प्राणिनां सुखमल्पीयो                             | १७३        | फलिष्यति विपाके ते          | १३१               |
| प्रशस्य खचराधीशः                               | 808            | प्राणैरार्तास्तदेत्यादि-                         | 803        | फलेग्रहीनिमान् दृष्ट्वा     | ४०२               |
| प्रशान्तक्षीणमोहेषु                            | ४३४            | प्रातिहार्यमयीं भूति                             | १६४        | फलैरप्यनल्पैस्ततामोदहृद्यैः | ५५६               |
| प्रशान्तललितोदात्त-                            | 280            | प्रातिहार्याण्यहार्याणि                          | ४७८        | फलैरलङकृता दीप्राः          | प्र२६             |
| प्रशान्तारिरनन्तात्मा                          | ६०६            | प्रातिहार्याष्टकोपेतम्                           | ×3×        | फाल्गुने मासि तामिस्र-      | ४७२               |
| प्रशान्तेऽथ जनक्षोभे                           | 380            | प्रादुःष्यद्वाङमयूखैः                            | ५७१        |                             |                   |
| प्रश्नाद् विनैव तद्भावं                        | २५             | प्रादुरासन्नभोभागे                               | 783        | ब                           |                   |
| प्रश्नयश्च तदास्यासीत्                         | ४६३            | प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोज्ञेत-                   | ४७८        | वद्धकक्षस्तपोराज्ये         | . ३८०             |
| प्रश्रयाद्यान् गुणानस्य                        | 58             | प्राप्य सूचानुगां हृद्यां                        | २०२        | बद्धो मुक्तस्तथा बन्धो      | 88                |
| प्रसन्नकलुषं तोयम्                             | ५५०            | प्रायः प्राणेषु निर्विण्णो                       | 338        | बद्ध्वायुनीरकं जातः         | १८३               |
| प्रसन्नालुप सायम्<br>प्रसन्नचित्तता धर्मसंवेगः | ४६१            | प्रायश्चित्तं तपस्तस्मिन्                        | ४६३        | बन्धं प्रत्येकतां बिभ्रदा-  | 03                |
|                                                | 353            | प्रायश्चित्तादिभेदेन                             | ४०३        | बन्धवो गुरवश्चेति           | २०४               |
| प्रसन्नया दृशोर्भासा<br>प्रसन्नामतिगम्भीरां    |                | प्रायेण राज्यमासाद्य                             | 50         | बन्धवो बन्धनान्येते         | <b>5</b> 4        |
|                                                | १७             |                                                  |            | बन्धवो मानिताः सर्वे        |                   |
| प्रसवागारमिन्द्राणी                            | - २ <b>८</b> ४ | प्रायेणास्माज्जनस्थानाद्<br>प्रायेणोपगमो यस्मिन् | २३६<br>२३५ | बभारोरुद्धयं धीरः           | 8210              |
| प्रसवागारमेतस्याः                              | <b>२</b> ४     | 1                                                |            |                             | <b>३२७</b><br>४२४ |
| प्रसाधनगृहे एम्ये                              | १५८            | प्रायोपगमनं कृत्वा                               | 888        | बभासे वनमाशोकम्             | ४२४               |
| प्रसाधनमिदं तावत्                              | 840            | प्रारम्भे चापवर्गे च                             | ४२०        | वभुर्नीलम्रणिक्ष्मास्थाः    | ४२६               |
| प्रसाधनविधेरन्ते                               | १५६            | प्रार्थयेऽहं तथाप्येतत्                          | १४४        | बभुस्ता मणिसोपानाः          | प्रश्             |
| प्रसाधनविधौ काश्चित्                           | २६४            | प्रासादास्ते स्म राजन्ते                         | प्र३२      | बभौ पवःकणाकीर्ण-            | 385               |

# महापुरांचम्

| बस्तै फणिकुमाराभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 866  | भ                          |       | भवाः परिषदीत्यासन्         | You            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------|----------------------------|----------------|
| बभी राजीवमारक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०४  | भगराः प्रगराीभूतकिरराम्    | २६८   | भवायुष्कायकर्मादि          | ४६             |
| बभौ सुकोशला भावि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५७  | भगवच्चरगान्यास-            | ६३४   | भवेत् फलकहाराख्यो          | ३५२            |
| बहिध्वजेषु वर्हालिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४२५  | भगवच्चरगोपान्ते            | ४५२   | भवेदपि भवेदेतत्            | ३८५            |
| बलव्यसन्रक्षार्थम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६८  | भगवति जितमोहे              | ४७२   | भवेद् द्रोग्गमुखं नाम्ना   | ३६१            |
| बहिः स्फुरत् किमप्यन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308  | भगवत्परिनिष्कान्ति-        | ` ३८० | भवेद् रत्नपुरञ्चान्त्यम्   | ४२६            |
| बहिरन्तर्मलापायात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६२  | भगवत्पादसंस्पर्श-          | ४५५   | भवेयुर्गिरयो रुद्राः       | ४२८            |
| बहुकेतुकमेतच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२२  | भगवन्तमनुत्रज्य            | ४५५   | भवेष्वतित सातत्यात्        | ५५४            |
| बहुनात्र किमुक्तेन मुक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३८८  | भगवन्तौ युवां क्वत्यौ      | १६८   | भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद्     | ६३०            |
| बहुनात्र किमुक्तेन श्लाध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८०  | भगवन्तौ युवां ब्रूतं       | १११   | भव्याभव्यौतथा मुक्तः       | ५८६            |
| बहुभिः खेचरैः सार्द्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188  | भगवन्नर्थतः कृत्स्नं       | 38    | भस्त्राग्निदीपितान् केचित् | २१२            |
| बहुमुख्यरजस्का च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२३  | भगवन् बोद्धुमिच्छामि       | ५८१   | भानु ह्रे पि श्रीमद्धैमम्  | ४४२            |
| बहुविधवनलतिकाकान्तम् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४५१  | भगवन् भव्यसस्यानां         | ६३०   | भान्ति पुष्पस्रजो यत्र     | २३७            |
| बहुशो भग्नमानोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३'३३ | भगवन् भव्यसार्थस्य         | ३३    | भावनाभिरसम्मूढो            | ४८४            |
| बह्वाननो बहुरदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%  | भगवन् भारते वर्षे,         | 388   | भावनासंस्कृतान्येवम्       | ४६०            |
| बालोऽयमबले चावां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७५  | भगवन्मुखबालार्क-           | ४४०   | भावमात्राभिधित्सायां       | ४७४            |
| बालार्कसमनिर्भासा '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६६  | भगवन्मुखसम्प्रेक्षा-       | ४५१   | भावलेश्या तु कापोती        | २१६            |
| बालावस्थामतीतस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२०  | भगवन् योगशास्त्रस्य        | ४६८   | भिदेलिमदले शश्वत्          | १५३            |
| बाल्यात्प्रभृति सर्वासां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१८  | भगवन् श्रोतुकामोऽस्मि      | २४    | भुक्त्वापि सुचिरान् भोगान् | १०४            |
| बाहुदण्डेऽस्य भूलोक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 385  | भगवानथ सज्जात-             | 328   | भुक्त्वामरीं श्रियं तत्र   | १४४            |
| बाहुल्यापेक्षया तस्माद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४८२  | भगवानयमद्य                 | 808   | भुजयोः शोभया दीप्र-        | ३८४            |
| बाहुशाखोज्ज्वलं श्रीमत्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११६  | भगवानादिकर्तास्मान्        | 388   | भुञ्जिष्याः सर्वकर्मीरााः  | १७७            |
| बाहू केयूरसंघट्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३२६  | भगवानिति निश्चिन्वन्       | .४४४. | भुवनस्योपकाराय             | ३७८            |
| बाहू तस्य महाबाहोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४७  | भगवांस्त्यक्तरागादि-       | 805   | भूतवादमथालम्ब्य            | ₹3             |
| बाहचञ्च लिङगमार्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७८  | भजन्त्येकािकनो नित्यं      | ৩৯    | भूतवादिन् मृषा वक्ति       | १३             |
| बाहचञ्च लिङ्गमङ्गानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 883  | भट्टाकलङकश्रीपाल-          | ११    | भूतेषूद्भवहर्षेषु          | ३८२            |
| बाहचन्तु लिङगमस्याहुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 850  | भट्टारकबरीभृष्टिः          | ३६५   | भूम्युष्मराा च सन्तप्ता    | २११            |
| बाह्याभ्यन्तरभेदेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६०  | भद्रकास्तदिमे भोग्याः      | ६३    | भूयोऽपि भगवानुच्चैः        | 035            |
| बाह्वोर्युगञ्च केयूर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०५  | भरतपतिमथाविर्भूत-          | ५६२   | भूयोऽप्यचिन्तयद् धीमान्    | 58             |
| बिभ्रच्छ्रे गीद्वितयविभागे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४३८  | भरतस्य गुरोश्चापि          | 308   | भूयोऽप्रमत्ततां प्राप्य    | 886            |
| बीजान्येतान्यजानानो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५००  | भरतस्यानुजा ब्राह्मी       | ४६१   | भूयो भुक्तेषु भोगेषु       | 885            |
| बुद्धिमद्भेतुसान्निध्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७१   | भरतादिषु वर्षेषु           | ६८    | भृत्याचारोऽयमस्माभिः       | 800            |
| बुद्ध्वावधिमयं चक्षुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338  | भरताद् बिभ्यतां तेषां      | ४०२   | भेजे वर्षसहस्रेगा          | <b>११</b> 5    |
| बुभुत्सावेदनं प्रश्नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹ १  | भरतायार्थशास्त्रञ्च        | ३५७   | भेदग्रहरणमाकारः            | ५८३            |
| बृहद् बृहस्पतिर्वाग्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६२२  | भरतो वा गुरुं त्यक्त्वा    | 800   | भो केतकादिवर्गोन           | २७७            |
| बोधयन्ति बलादस्मान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१४  | भर्ता निमर्भवतु सम्प्रति   | ४४२   | भोगं काम्यन् विसृष्टास्    | 223            |
| ब्रह्मचर्यमथारम्भ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२२  | भवता किन्नु दृष्टोऽसौ      | 888   | भोगाङगेनापि धूपेन          | 853            |
| बह्मनिष्ठः परं बह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१२  | भवद्दानानुमोदेन            | १८७   | भोगाङ्गैरपि जन्तूनां       | 823            |
| ब्रह्मलोकादथागत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१८  | भवद्भविष्यद्भूतञ्च         | ५६०   | भोगान् वो गाढुमीहन्ते      | ₹0\$           |
| बह्यलोकालयाः सौम्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३७७  | भवन्तमित्यभिष्टुत्य नान्य- | 308   | भोगान् षड्ऋतुजानित्यं.     | 838            |
| बह्योद्या निखिला विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ %  | भवन्तमित्यभिष्टुत्य विष्ट- | ४८१   | भोगेषु सतृषावेती           | You            |
| बुबतोऽस्य मुखाम्भोज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२   | भवन्तु सुखिनः सर्वे        | 208   | भोगैरनागतैरेव              | १७१            |
| <b>बुद्धारागैर्भर्तुराजेति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३८८  | भवन्त्येतानि लिझ्गानि      | 838   | भोगैरिन्द्रेनं यस्तुप्तः   | 1X3            |
| NAME OF THE PARTY |      |                            |       |                            | . 4 % 1 14<br> |

| मत्वीरसिलम                    | 4 4 1 A - 4    |             |                          |       |                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                | ६०          | मनोहराख्यमुद्यानम्       | १२७   | महाज्वालञ्च विज्ञेयम्           | <b>¥</b> ?¶                           |
| मत्बेति नावि                  |                | २६३         | मनोहरं प्रभोद्भासि-      | 850   | महाखेचरभोगा हि                  | ११२                                   |
| मतिश्रुते सह                  |                | ३२१         | मनोव्याक्षेपहीनेषु       | ४६६   | महाक्लेशाङकुशः शूरो             | ६१६                                   |
| and the state of the state of | रकुतवाग्विभवः  | ५५७         | मनोर्मनोऽर्पयन् प्रीतौ   | 380   | महाकारुशिको मन्ता               | ६१८                                   |
| मतिज्ञानमधै                   | 1. 4           | <b>१</b> ३२ | मनोरोधः परं ध्यानम्      | ४६१   | महाकलकलैर्गीतैः                 | 308                                   |
| मताः किल्वि                   |                | ४०५         | मनोऽभिरुचितान् भोगान्    | 38    | महाकरीन्द्रसम्मर्द-             | 3                                     |
| मतङ्गज इव                     |                | ३८६         | मनोभवो मनोज्ञश्च         | ३४८   | महाकरमिवोद्भूत-                 | X E &                                 |
| मिर्गिमालीत्य                 |                | 808         | मनोनिवृं तिमेवेह         | 282   | महद्भिरचलोदग्रैः                | 888                                   |
| मिशिप्रदीपैरा                 |                | \$38        | मनोज्ञवेषभूषाश्च         | ११७   | महत्यां शब्दविद्यायां           | 50                                    |
| मिर्गिप्रदीपर्हा              |                | 328         | मनोज्ञविषया सेवा         | 288   | महत्यस्मिन् पुरागाव्धौ          | 3                                     |
| मिरानूपुरभड                   |                | १५६         | मनोगुप्तिवचोगुप्तिः      | 378   | महत्पुण्यमहो भर्तुः             | ३८४                                   |
| मिरिानूपुरभड                  |                | २५१         | मनोगर्भगृहेऽर्हन्त-      | ११५   | महतां संश्रयान्नूनं             | 388                                   |
| मिंगिनृपुरभड                  |                | 388         | मनोऽक्षग्रामकायानाम्     | ४६५   | मल्लविकियया कांश्चित्           | ३२३                                   |
|                               | तरैः प्रमुदितो | ४३६         | मनसीत्याकलय्यासौ         | 358   | मर्यादावित्रियाहेतो-            | و                                     |
| मिंगदर्पग्रसंत्र              |                | ४८७         | मनसिजशत्रुमजय्यमलक्ष्यम् | ሂሂፍ   | मरुद्देवोऽभवत्कान्तः            | ४७                                    |
| मिर्णिकुट्टिमसं               |                | ३२३         | मनः प्रसादमभितो          | ३८    | मरुदेव्या समं नाभि-             | \$ <b>= =</b>                         |
| मिराकुट्टिमसं                 |                | ३६४         | मध्येसममथोत्थाय          | २२    | मरुत्सुरोऽभूच्चिरजीव-           | ६७                                    |
| मिराकुट्टिमभू                 |                | १५७         | मध्येरङगमसौ रेजे         | ₹ १४  | मरुत्प्रहतगम्भीर-               | ६३०                                   |
| मडम्बमामन                     | . •            | ३६१         | मध्येयवनिकं स्थित्वा     | 380   | मरुत्कुमारसम्मृष्ट-             | <b>६३२</b>                            |
| मङ्गलोद्गान                   | 2.             | 348         | मध्ये जनपदं रेजू         | ३६०   | मरीचिश्च गुरोर्नप्ता            | 803.                                  |
| मङ्गलानि प                    |                | ३८२         | मध्ये गात्रमसौ दध्ये     | ३४७   | मरीचिवर्ज्याः सर्वेऽपि          | x e ?                                 |
| मकुटालङकत                     |                | 285         | मध्ये गन्धकुटीद्धिंद     | ४७४   | मरकतहरितैः पत्रैः               | ५४३                                   |
| मकुटालङकृत                    |                | ३२४         | मध्येकायमसौ नाभिम्       | ३२६   | मयि सत्यां मनस्तापो             | १३४                                   |
| मकुटश्रीरिवा                  | ·              | २८८         | मध्यमस्य जगन्मध्य-       | 385   | मया सुनिपुर्ग चित्ते            | १२६                                   |
| मकुटं मूध्नि                  | ·              | २३०         | मध्यमध्यास्य लोकस्य      | ७३    | मया तत्र विचित्रस्य             | १४७                                   |
| मकरन्दारुगां                  |                | २०३         | मध्यं स्तनभराक्रान्ति-   | १२५   | मन्वानौ दूरभावन                 | १७५                                   |
| मकरन्दरजोव                    |                | ६३२         | मधौ मधुमदामत्त-          | 039   | मन्द्रध्वा <b>नै</b> मृदङगानाम् | प्र२२                                 |
| मकरन्दमिवा                    | पीय            | प्रहइ       | मधुवतो सदामोदम्          | २४५   | ंमन्द्रदुन्दुभिनिर्घोषैः        | १८२                                   |
|                               | म              |             | मधुपानादिव कुद्धाः       | १८१   | मन्दारमालयोत्तंसम्              | ३०४                                   |
| •                             |                |             | मद्यातोद्यविभूषास्रग्-   | ₹3\$  | मन्दरस्थिवरस्यान्ते             | १४२                                   |
| भ्रेमुः कराङ                  |                | ३१७         | मद्याङ्गा मधुमैरेय-      | १६३   | मनमाधूतमन्दार-                  | १२७                                   |
| भ्रेजिरे ब्रुध्न              |                | प्रथ        | मद्यतूर्यविभूषास्रग्-    | 38    | मन्दगन्धवहाधूता-                | ७४                                    |
| भ्रुवौ सविभ                   |                | 388         | मदस्य करगां मद्यं        | 883   | मन्दगन्धवहाधूत-                 | 38                                    |
| भ्रूलते ललि                   | -              | 388         | मद्याङा मधुमैरेय-        | १६३   | मन्थरं व्रजति काननमध्यात्       | 358                                   |
| भ्रूलते रेजतु                 |                | ३२४         | मद्यतूर्यविभूषास्रग्-    | 38    | मन्त्रिमुख्यंमहामात्य-          | १५६                                   |
| भ्रूरेखे तस्य                 |                | 50          | मदस्य करगां मद्यं        | 838   | मन्त्रिगाश्च तदामात्य-          | ٤٤                                    |
| भ्रातृभिधृ ति                 | •              | २३१         | मदनिर्भरसंसिक्त-         | 480   | मन्त्रशक्त्या यथा पूर्व         | ११६                                   |
| भ्रमरैर्गञ्जु ग               |                | प्रश्व      | मदनाग्नेरिवोद्बोध-       | 387   | मन्त्रशक्त्या प्रतिध्वस्त-      | द<br>६                                |
| भो भव्य, भ                    |                | 888         | मदनद्रुममञ्जर्यो         | 83    | मन्त्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री     | <b>६१</b> २                           |
| भो नाभिराज                    |                | 382         | मदनज्वरसन्तप्तः          | 288   | मनौ याति दिवं तस्मिन्           | प्र२                                  |
| भो धीर धीर                    |                | 820         | मदकलविरुतैर्भृ ङगैः      | x 83  | मनोहरा मिय स्नेहात्             | 280                                   |
| भोजनाङ्गा                     | वराहारान       | 888.        | मदकलतरुभृङ्गौः           | ४७२ [ | मनोहरातद्रमयोः                  | १४०                                   |

#### महापुराणम्

| महातिमिपृथुप्रोथ-        | 3   | महासत्त्वेन तेनासौ         | २५०    | ्मुकुटं कुण्डलं हारो             | ४५          |
|--------------------------|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| महादेव्यौ तु शुद्धान्त-  | ३८८ | महितोदयस्य शिवमार्गदेशिनः  |        | मुकुटोद्भासिनो मेरु              | . १२३       |
| महाधिकाराश्चत्त्वारः     | 3 € | महीग्रसनतः कृत्स्नाम्      | ३३६    | मुकुटोद्भासिमूर्द्धासौ           | 38          |
| महाधिष्ठानमुतुङग-        | २३७ | महीतलाद् दशोत्पत्य         | 888    | मुक्तात्मनोऽपि चैतन्य-           | ४०२         |
| महाधैयों महावीयों        | ६१७ | महीधरे निजं राज्य-         | 888    | मुक्तादामानि लम्बानि             | १५७         |
| महाध्यानपतिध्यति-        | ६१९ | महीभृतामधीशत्वात्          | १०५    | मुक्तामयानि दामानि .             | २३७         |
| महाध्वरधरो धुर्यो र      | 383 | मही समतला रेजे             | ६३३    | मुक्तालम्बनबिभ्गाजि-             | 334         |
| महानदीजलालोल-            | 308 | महेन्द्राख्यपुरञ्चैव       | ४२६    | मुक्तालम्बनसंशोभि-               | ४०७         |
| महानद्य इवापप्तन्        | 835 | महोदयमुदग्राङगम्           | ४०६    | मुक्तावुत्तिष्ठमानस्त्व <u>ं</u> | 383         |
| महानद्य नरेन्द्रस्य      | १८४ | महोदयो महोत्तुङग-          | 52     | मुक्ताहाररुचिः सोष्मा-           | २७२         |
| महानधर्मयोगोऽस्य         | ७१  | महोरःस्थलमस्याभात्         | 388    | मुक्ताहारेण तन्नूनं              | ३३२         |
| मृहानशनमस्यासीत्         | 808 | मां वित्तं किङ्करं भर्तुः  | 880    | मुक्तेतरात्मनो जीवो              | ५८२         |
| महानायकसंसक्ता-          | ३२६ | मागधाद्याश्च वन्येन्द्राः  | ३६६    | मुखं सुरभिनिश्वासं               | 388         |
| महान् कालागुरूद्धाम- 🥤   | २१२ | मागमस्त्वमनाश्वासं         | १४२    | मुखतोऽध्यापयन् शास्त्रं          | ३६८         |
| महान् जगद्गृहोन्मान-     | ५१. | मातुलान्यास्तवायान्त्या    | 8,80   | मुखपंडकजसंसक्त-                  | १२६         |
| महान्ति गोपुराण्यस्य     | ४२० | माध्यस्थलक्षणं प्रार्हुः   | ४५४    | मुखपङकजसंसर्पद्                  | 358         |
| महान् महीयितो महचो       | ५७७ | माननीया मुनीन्द्राणाम्     | 300    | मुखप्राङ्गणपुष्पोपहार-           | 3.8.8       |
| महापीठोऽभवत् सोऽपि       | २२६ | मानसोऽस्य प्रवीचारो        | २२४    | मुखमंस्य लसद्दन्त-               | 55          |
| महापुरागासम्बन्धि-       | १६  | मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमल |        | मुखमस्य लसन्नेत्र-               | २२३         |
| महापुरुषसम्बन्धि         | 5   | मानस्तम्भान् महामानान्     | ५१६    | मुखमस्य सुखालोकम्                | ३४१         |
| महाप्रज्ञप्तिविद्यार्याः | 820 | मानोन्मानप्रमाणानाम्       | ३२७    | मुखमस्याः सरोजाक्ष्याः           | २५३         |
| महाबल नमस्तुभ्यं         | ३०८ | माभूद् व्याकुलता काचित्    | ३८८    | मुखमस्या दधे चन्द्र-             | •१२६        |
| महाबलभवेऽप्यासीत्        | २०४ | मामी च सन्निधानं मे        | १७६    | मुखमापाण्डु गण्डान्तम्           | ३३७         |
| महाबलभवे येऽस्मान्       | २०५ | मामुदाकुरुते भक्ति-        | प्रद्र | मुखेन्दुना जितं नूनम्            | २७०         |
| महाबलभवेऽस्मत्तो         | 338 | मायानिद्रामपाकृत्य         | ३११    | मुखेन्दुमण्डलाद्देव              | प्रहइ       |
| महाब्धाविव सध्वाने-      | 58  | मार्गं प्रकाशयामास         | २३३    | मुखेन्दुमस्याः सोऽपश्यत्         | १६७         |
| महाब्धिमथवा हित्वा       | 308 | मार्गप्रबोधनार्थञ्च        | ४४४    | मुखेन्दुरेनयोः कान्तिम्          | <b>३३</b> २ |
| महाभटास्त्रसम्पात-       | 3   | मार्गो मार्गफलञ्चेति       | ४१     | मुखेन्दौ या द्युतिस्तस्य         | ३२५         |
| महाभवाब्घिसंसारी         | ६१६ | मार्तण्डमण्डलच्छाया        | 280    | मुखैर्बहुभिराकीर्णो ः            | 280         |
| महामण्डपविन्यासः 🐪       | २६२ | मार्दङगिककरास्फालादिव      | ६१     | मुखोन्मुखं विभोर्दत्तः           | 808         |
| महामतिर्महानीतिः         | ६१८ | माला च सहजा तस्य           | १२०    | मुख्यकल्पेन कालोऽस्ति            | ४६          |
| महामतिश्च संभिन्न-       | 58  | मासमात्रावशिष्टं च         | ११३    | मुग्धस्मितमभूदस्य                | ३२०         |
| महामाना विरेजुस्ते       | २६३ | मासा द्वित्राश्च नो यावत्  | ३६५    | मुदे तवाम्ब भूयासुः              | ३३४         |
| महामहपतिः प्राप्त-       | ६१८ | मासैः षोडशभिः पञ्च         | 280    | मुदेऽस्तु वसुधारा ते             | २७६         |
| महामहा .महाकीर्तिः       | ६१८ | मा सम रत्नतटैर्घत्ते       | प्र१७  | मुनयः पश्य कल्याणि               | 832         |
| महामुनिर्महामौनी         | ६१८ | माहेन्द्रकल्पेऽनर्ल्पाद्ध  | १०६    | मुनयो वातरशनाः                   | 34          |
| महायोगिन् नमस्तुभ्यम्    | ३४  | मितोचिताभ्यनुज्ञात-        | ४६०    | मुनिर्दमवरः प्राख्यत्            | १८२         |
| महालङ्कृतिमाचार-         | १५६ | मिथुनं मिथुनं तेषां        | 039    | मुनिस्तदवलोक्यासौ                | १३१         |
| महाविमानसंघट्टैः         | २८७ |                            | 800    | मुनी च वातरशनी                   | १८८         |
| महाव्रतपतिर्महचो         | ६१८ | मिथ्याज्ञानान्धकूपेऽस्मिन् | ३०६    | मुनीना यत्र शैथिल्यं             | ७४          |
| महाशोकतरोर्मूले          | ५७५ | मिथ्यात्वदूषितिधया-        | 88     | मुनर्मू धिर्न जटा दूरम्          | 808         |
| महाशोकध्वजोऽशोकः         | ६१३ | मिथ्यात्वविषसंसुप्ता       | २०५    | मुमुक्षुर्वन्धमोक्षज्ञो े        | ६२७         |
| महासत्त्वा महाधेर्याः    | ४८  | मि <b>थ्यान्धकारघटना</b>   | ६३४    | मुमुक्षोर्घ्यातुकामस्य           | ४७६         |

|                                 |                     |                            |            |                            | W. 75       |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| मुरजैः कपिशीर्षेश्च             | 858                 | मेरुशृङ्गसमुत्तुङ्ग-       | ६३१        | यत्र कुक्कुटसम्पात्या      | UX          |
| मुरवा कुरवा नैते                | २६६                 | मेरुसन्दर्शनाद् देवो .     | ४४८        | यत्र कूपतटाकाद्याः         | . હદ્       |
| मुष्णाति दुरितं दूरात्          | २०३                 | मेरोः शृङ्गे समजनि         | ४६०        | यत्र कीडाद्रयो रम्याः      | ४१५         |
| मुहुः प्रदक्षिणीकृत्य           | २५१                 | मैत्रीप्रमोदकारुण्यम्      | ४५१        | यत्र गन्धवहाधूतैः          | १६५         |
| मुहुरमृतिमवास्या वक्त्र-        | २८१                 | मोक्षाधिरोहनिःश्रेणी       | ६३०        | यत्र तृण्या महीपृष्ठं 📩    | , 888       |
| मुहुर्मुनिगुणध्यानैः            | २०३                 | मोहपङके महत्यस्मिन्        | ३७५        | यत्र दीर्घायुषां नृणां     | १६६         |
| मुहुस्तन्मुखमालोक्य             | २६५                 | मोहान्धतमसध्वंस-           | 348        | यत्र नातपसंबाधा .          | १९५         |
| मूर्च्छा कौशील्यकैनाश्य-        | ४७८                 | मोहान्धतमसध्वंसे           | 838        | यत्र पुण्ड्रेक्षुवाटेषु    | ७४          |
| मूर्ध्ना छत्रत्रयं बिभ्रन्      | प्रथ                | मोहारिर्मदनालग्न-          | <b>६००</b> | यत्र भङ्गस्तरङगेषु         | ७५          |
| मूर्घ्न लोकोत्तमान् सिद्धान्    | ११५                 | मोहारिविजयोद्योगं 🔻 🕠      | ३७७        | यत्र मत्तस्वद्भृङग-        | ५३५         |
| मूलकर्ताखिलज्योति-              | ६२७                 | मोहारिविजयोद्योग-          | ३८२        | यत्र मन्दानिलोद्धूत-       | ५१८         |
| मूलोत्तरप्रकृत्यादि-            | 03%                 | मौती ध्यानी सनिर्मानो      | ४६६        | यत्रं मर्त्या न सन्त्यज्ञा | ·= 8.       |
| मूल्यं मिथ्यात्वमेतस्याः        | ८४                  |                            | ,          | यत्र वज्रमयास्थीनि         | ३२७         |
| मूषावनमितताम्प्रादि             | २११                 | य                          |            | यत्र शालिवनोपान्ते         | ७४          |
| मृगशावाः पदोपान्तम्             | ४०४                 | यः पाण्डुकवनोद्देशे        | २८६        | यत्र शृङ्गाग्रसंलग्न-      | ७७          |
| मृगारित्वं समुत्सृज्य           | 808                 | यः पूर्वापरकोटिभ्यां ़     | 30         | यत्र सत्पात्रदानेषु        | ७४          |
| मृगाश्चरन्ति यत्रत्याः          | ४३१                 | यः सर्वज्ञमताम्भोधि-       | 39         | यत्र सौधाग्रसंलग्नैः       | ३१०         |
| मृगेन्द्रकेतनाग्रेषु            | 35%                 | यः साम्प्राज्यमधःस्थायि-   | Ę          | यत्राकृतिगुणास्तत्र        | 388         |
| मृगेन्द्रमिन्दुसच्छाय-          | 325                 | यः सुदूरोच्छ्ितैः कूटैः    | १३४        | यत्राधूय तरून् मन्दम्      | १३१         |
| मृच्चालिन्यजमार्जार-            | 20                  | य एकशीर्षकः शुद्ध-         | 3 X 2      | यत्रामोदितदिग्भागैः        | ४३१         |
| मृदङगमन्द्रनिर्घोषै:            | ४१०                 | यक्षैरुदक्षिप्यत चामराली   | ५४६        | यत्रारामाः सदा रम्याः      | ७४          |
| मृदङगवादनैः काश्चिद्            | २६८                 | यच्च गाङ्गो पयः स्वच्छं    | ३६४        | यत्रोत्पन्नवतां दिव्यम्    | ×38         |
| मृदङगा न वयं सत्यं              | २६६                 | यच्चाम्भः सम्भृतं क्षीर-   | ३६५        | यत्रोत्पन्नवतामर्थाः       | २३७         |
| मृदङगास्तत्करस्पर्शात्          | २६=                 | यज्वाज्यञ्च त्वमिज्या च    | ४७७        | यत्रोद्यानेषु पाय्यन्ते    | 5 8         |
| मृदितमृदुलताग्रपल्ल <b>वै</b> ः | ४३४                 | यतश्च तद्विपाकज्ञः         | 860        | यत्षोडशाक्षरं बीजम्        | 338         |
| मृदुतरपवने वने प्रफुल्ल-        | ४३४                 | यतो गुणधनाः सन्तो          | 88         | यत्सम्यक्परिणामेषु         | ४६५         |
| मृदुपाणितले स्पर्शं             | .१६८                | यतो गुरुनिदेशेन            | २०४        | यथाकालमुपायाच्च            | 860         |
| मृदुबन्धार्थिनः केचिद्          | 88                  | यतो जीवत्यजीवीच्च          | ४=४        | यथा कुलालचक्रस्य           | ४४          |
| मृदुबाहुलते कण्ठे               | १६८                 | यतो दूरात्समासन्नं-        | १२८        | यथा कुलालचक्रस्य           | ४८७         |
| मृदुबाहुलते तस्याः              | २५३                 | यतोऽभ्युदयनिःश्रेय-        | १५         | यथा कुसुमितं चूत-          | १५२         |
| मृदुराघूतमन्दार-                | ११६                 | यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसा-      | 73         | यथाऽज्ञानं तवैवाभूत्       | ५७६         |
| मृदुर्मन्दममन्देन               | ३३८                 | यतो यतः पदं धत्ते          | ४४६        | यथान्धतमसच्छन्नान्         | २०५         |
| मृदुसुरभिसमीरैः                 | 03                  | यतो विज हे भगवान्          | ६३४        | यथा पित्तोदयाद् भ्रान्त-   | २००         |
| मृदुस्पर्शसुखाम्भोज-            | ६३२                 | यत्कर्मक्षपणे साध्ये       | ४७४        | यथा मत्स्यस्य गमनं         | ४८७         |
| मृदू भुजलते चार्व्या            | ३३८                 | यत्किञ्चिद् रुचितं तुभ्यं  | 688        | यथा महार्घ्यरत्नानां       | . 86        |
| मृद्धजगुलिदले तस्याः            | २५०                 | यत्त्वातिका भ्रमद्भृङग-    | 50         | यथाऽमी रतिमासाद्य          | २४३         |
| मृषानन्दो मृषावादैः             | 30४                 | यत्खातिकामहाम्भोधेः        | ३१०        | यथा यथास्य वर्द्धन्ते      | ₹ <b>२१</b> |
| मृषाभिसारिकाश्चेमाः             | 588                 | -यत्पृष्टमादितस्तेन        | २६         | यथा यथोत्तरा शुद्धिः       | ४६८         |
| मेलनागपुरं रम्यं                | 853                 | यत्प्रजापतये स्वाहा        | 38         | यथा रतिरभूत् स्वग          | .858        |
| मेललाभिवंनश्रेणि-               | १०५                 | यत्प्रसर्पदंशुदष्टदिङमुखम् | ५४२        | यथार्कस्य समुद्भूतौ        | <b>३३</b> ० |
| मेखनायामथा बायां                | २८६                 | यत्र कर्ममलापायात्         | ७४         | यथावसरसम्प्राप्त-          | ¥0          |
| मेमाविन्यौ विनीते च             | <b>₹</b> X <b>₹</b> | यत्र कल्पतरुच्छायाम्       | 039        | यथा विद्याफलान्येषां       | 858         |
| <b>नेरुरङ्गे</b> ऽप्सरोवृन्दे   | 335                 | यत्र कल्पद्रुमा रम्या      | £39        | यथाविधि तपस्तप्त्वा        | 6.89        |
| SX S                            | White.              | · · ·                      |            |                            |             |
|                                 | At Maria            |                            |            |                            |             |

| and the second s | 100 mg/m/2000 mg | महावुराणम्                 |       | f                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|------|
| म्या वियति वीताभ्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्भुवां न जरातङका         | १६६.  | यस्याः सौधातकीशृद्धग-        | 5    |
| थया वैक्रियिके देहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्यत्तटं यद्विधरत्नजात्या | ४३७   | यस्यालङकुरुते कूटपर्यन्तं    | २८   |
| यथाशदित तपस्तेपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्यपि ज्ञानपर्यायो        | ४७४   | यस्याशोकश्चलकिसलयः           | ५६   |
| यथा शरन्नदीतीर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्यस्ति स्वगता शोभा       | ३७६   | यस्याश्च बहिरुद्यानैः        | ₹ १  |
| यथा शुद्धाकरोद्भूतो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्वचोदर्परो कृत्स्न       | १०    | यस्योपरितले मुक्ता           | ५३   |
| यथा शोकस्तथाऽन्येऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रवृद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यद्वद् वाताहताः सद्यो      | ७३४   | यस्योपरितले लग्नाः           | ५१   |
| यथासम्भवमेतेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यद्वातायननिर्याता          | १३५   | यां प्राहुररिदुर्लं इघ्याम्  | ₹ १  |
| यथा सर्वार्थसिद्धिर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xxo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यद्वारि सारसं हारि         | ३६४   | याचकाद् गगनोलङघि शिखरै       | : ३१ |
| यथा सुखं च सन्तोषात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यन्नेन्दुकिरर्गैः स्पृष्ट- | 35    | याञ्चाकरग्रहौ यस्यां         | 5    |
| यथास्य रूपसम्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यमनुप्राव्रजन् भूरि-       | . ৩   | यादृशं स्यात्तपोदानं         | Ę    |
| यथा स्वं विहरन् देशान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यमैः सममुपारूढशुद्धि-      | १७२   | यादृशः कटुकालाबु-            | २१   |
| यथास्वं सन्निविष्टेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १ = १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यशः श्रेयस्करीं पुण्यां    | १८    | यादृशः करपत्रेषु             | २१   |
| यथास्वं स्वोचितं कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यशस्वान्नवमस्तस्माद्       | ६६    | यादोदोर्घट्टनोद्भूतैः        | ५१   |
| यथेदमेवमन्यच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यशस्वाश्नित्यभूत्तेन 🔭     | ५६    | या धत्ते स्म महासौध-         | ₹ १  |
| यथेष्टं प्रकृतारम्भा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹.₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यशोधनं चिचीर्षुगां         | १६    | यानि कान्यपि शल्यानि         | ४६   |
| यथेष्टगतिका पुष्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यशोधरमहायोगि-              | 3 5 9 | या निशातासिधारेव             | ₹ 0  |
| यथोक्तमुपयुञ्जीध्वं ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यश्च सौमनसोद्यानम्         | २८६   | यान्त्यन्तिध ब्रध्नविम्बे    | ४३   |
| यथोचितापचिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यष्टयः शीर्षकं चोप-        | ३५०   | या पताकाकरैर्दूरम्           | ₹ ₹  |
| यथोदितस्य सूर्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यष्टयोऽष्टसहस्रं तु        | ३५१   | या प्रोत्सर्पद्भिराहूत-      | ४४   |
| <b>यथोपच</b> रितैर्जन्तुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यष्टिः शीर्षकसंज्ञा स्यात् | ३५१   | या पुण्यास्रवधारेव           | ३०   |
| यदत्र युक्तमन्यद् वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यष्टीनां सप्तविंशत्या      | 3 % 8 | यामला शीलमालेव               | 38   |
| यदत्र सुस्थितं वस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यस्तटोपान्तसंरूढ-          | 30    | यावज्जीवं कृताहार-           | ११   |
| यदद्याद्वचतरं तृप्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्तुङगशिखरः शश्वत्        | १३४   | यावती जगती वृत्तिः           | ३६   |
| यदमी प्राक्तने जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्तुङगैश्शिखरैर्धत्ते     | 30    | यावान् धर्ममयः सर्गः         | ४६   |
| यदम्बुजरजःपुञ्ज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्तुङगो विबुधाराध्यः      | 980   | यास्ता नन्दीश्वरद्वीपे       | 3 8  |
| यदस्मै रुचितं भन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्त्रिपर्वीमिमां पुण्या-  | ६=    | यास्य सानुषु धृतिर्विबुधानां | 88   |
| यदा दम्पतिसम्भूतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्मात्स्वान्वयमाहात्म्यं  | 9     | युक्तप्रमारासीवर्ग-          | 37   |
| यदा पट्टकमादाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्मिन्नग्नरुचिविभाति      | ४६८   | युगन्धरजिनेन्द्रस्य          | १४   |
| यदा प्रबलतां याताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यस्मिन्प्रतिवने दिक्षु     | २८६   | युगपदथ नभस्तो                | 80   |
| यदा प्रभृति देवोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्मिन् शुचिमिए।प्रान्तम्  | xxx   | युगप्रमितमध्वानम्            | ४४   |
| यदा यत्र यदावस्थो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्य कन्दरभागेषु           | 3=8   | युगबाहुर्महाकायः             | ¥    |
| यदायमद्य वा श्वो वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्य कूटतटालग्नाः          | १३५   | युगमु स्यमुपासीना            | ٤    |
| यदायु रुक्तमेतेषाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यस्य कूटाग्रसंसक्ताः       | १३५   | युगमुख्यो युगज्येष्ठो        | ६३   |
| यदिन्दोः प्राप्तमान्द्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्य रूपमधिज्योति-         | 408   | युगस्य कतिथे भागे            | 7    |
| यदीया राजतीभित्तीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यस्य समुज्ज्बला गुरागरा।   | ४६७   | युगादिपुरुषो त्रह्मा         | Ę    |
| यदुक्तं जीवनास्तित्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्य सानुषु रम्येषु        | 30    | युगादिब्रह्मणाः तेन          | 3 8  |
| बहुत्सर्पत्प्रभाजाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | メキメ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्य सीमविभागेषु           | ७४    | युगायतौ बिभर्ति स्म          | . 6  |
| यदैव स्थितवान् देवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्यां पुष्पप्रततिममरा     | ५६५,  | युग्यधर्मरथस्यायं            | *    |
| यद् विवयं यच्च मानुष्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्यां पुष्पोपहारश्रीः     | 260   | युवयोरुचितं योगं             | *    |
| यतु द्वाद् व्योममार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्यां मिरामयी भूमिः       | 380   | युवां कतिपयैरेव              | ₹ø   |
| यद्देशकालचेष्टासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्यां मिएामयेहंम्येः      | 380   | युवां च परिशिष्टाम्          | 8    |
| यह्यसं चक्रभृत्सेत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस्याः पर्यन्तदेशेषु       | 288   | युवां चेद् भीगकाम्बन्सी      | 80   |
| मृद्भित्तयः स्वसङ्कान्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , <b>x</b> ₹x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यस्याः पर्यन्तमावेष्ट्य    | 388   | युवां युवजरन्ती स्थ-         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |       |                              |      |

|     |                               |            | •                            |        | w                           | 7. 7        |
|-----|-------------------------------|------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
|     | युवां युवानौ दृश्येते         | 800        | रजःपटलमाधूय-                 | 308    | रसास्त एव ते भावाः          | े देश व     |
|     | युवा बाहुबली धीमान्           | ४६२        | रएादालम्बिघण्टाभिः           | ४२४    | रसोपविद्धः सन् धातुः        | Rox         |
|     | युवामेव महाभागी               | ३१२        | रएम्नूपुरमत्ताली             | १२५    | रागादिचित्तकालुष्य-         | XUE         |
|     | युष्मज्जन्माभिषेकेगा          | ३०६        | रतिचित्रमहद्धेम-             | ४२३    | रागाद्यविद्याजयनान्         | 800 K       |
|     | युष्मत्संदर्शनाज्जात-         | १६५        | रत्नकुण्डलयुग्मेन            | 388    | रागाद्यशेषदोषागाां '        | XoX         |
|     | युष्मत्संदर्शनादेव            | २३         | रत्नकुण्डलयुग्मेन            | ३४२    | राजगेहादिविस्तारम्          | xxx         |
|     | युष्मद्दानं समीक्ष्यैते       | १८७        | रत्नगर्भा घरा जाता           | २५६    | राजतानि बभुस्तस्या          | 450         |
|     | युष्मन्नामावली दृब्ध-         | ६२६        | रत्नगर्भेव सा भूमिः          | ३३७    | राजधानीयमेतस्यां            | ४२३         |
|     | युष्माभिः सममेवाहं            | १७४        | रत्नचूर्णचयन्यस्त-           | ३६४    | राजलक्ष्म्याः परं गर्व-     | 50          |
|     | यूयं काञ्चुिकनो वृद्धाः       | १७५        | रत्नतोरगविन्यासाः            | ३३८    | राजविद्याश्चतस्रोऽपि        | 58          |
|     | यूयं गोमण्डलं चार             | १७७        | रत्नत्रयमयीं जैन-            | Ę      | राजवेश्माङ्गग्गे सान्द्र-   | १५८         |
|     | युयं जैनेश्वरीमच्या           | १७५        | रत्नत्रयमयीं शय्याम्         | २३४    | राजा सविस्मयो भूयो          | १८४         |
|     | यूयं नैमित्तिकाः सम्यग्       | १७५        | रत्नत्रितयवत्यार्य-          | 1200   | राजीवमल्निभर्जुष्टम्        | २७०         |
|     | यूयं बिभृत हस्त्यव्व-         | १७८        | रत्नपांसुषु चिक्रीड          | ३२०    | राज्ञा च घातितो मृत्वा      | १५७         |
|     | यूयं महानसे राज्ञो            | १७७        | रत्नवृष्टिरथापप्तद्          | ४५४    | राज्ञीनामधिरोहाय            | १७७         |
|     | युयं सेनाग्रगा भूत्वा         | १७७        | रत्नशर्करवालुक्याः           | २१०    | राज्यं निष्कण्टकीकृत्य      | 238         |
|     | युयमत्रैव पाश्चात्यं          | १७८        | रत्नांशुभिः ववचिद् व्याप्तम् | 284    | राज्यञ्च सम्पदो भोगा        | 83          |
|     | युयमाबद्धसौवर्गा-             | १७७        | रत्नांशुभिर्जटिलितैः         | २३७    | राज्यभोगात् कथं नाम         | 383         |
|     | यूयमारक्षत स्त्रैगां          | १७७        | रत्नानां राशिमुत्सर्पदंशु-   | २६०    | राज्यलक्ष्मीपरिष्वङगाद्     | 238         |
|     | ये च मिथ्यादृशः ऋराः          | 280        | रत्नाभरणभाभार-               | ५२०    | राज्यलक्ष्मीमसम्भोग्याम्    | <b>₹3</b> ₹ |
|     | येनाभ्यधायि सद्धर्मः          | ७          | रत्नाभरएामालाभिः             | ४४१    | राज्यलक्ष्म्याः परिम्लानिम् | 388         |
|     | योगान्तर्निभृतात्मानम्        | ४०६        | रत्नालोकैः कृतपरभागे         | ४३६    | राज्यश्रियां विरक्तोऽसि     | 358         |
|     | योगिनः परमानन्दो              | 338        | रत्नालोकैर्विसर्पद्भिः       | ४४१    | राज्यान्ते केशवेऽतीते       | १४५         |
|     | योगीन्द्रा रुन्ध्रबोधा विबुध- | ४७१        | रत्नैः कीर्गा प्रसूनैश्च     | २४६    | रामाभिरमिरामाभिः            | ११८         |
|     | योगो ध्यानं समाधिश्च          | ४७४        | रत्नैरनेकैः खचितं परार्ध्येः | xxx    | रुचिमेष्यति सद्धर्मे        | ११३         |
|     | योजनप्रमिते यस्मिन्           | ४३४        | रत्नैर्विरचितं तस्य          | १५७    | रुच्याहारगृहातोद्य-         | 85          |
|     | योजनानि दशोत्पत्य             | 388.       | रत्नोपलैरुपहिताः             | 858    | रुच्याहारगृहातोद्य          | 85          |
|     | योत्तुङगैशिखरैर्वद्ध-         | 188        | रथनूपुरपूर्वं च              | ४२३    | रुजां यन्नोपघाताय           | 585         |
|     | यो धत्ते सालमुत्तुङ्ग-        | 50         | रथाङगमिथुनैरद्य प्रार्थ्यते  | २६१    | रुजाहरमिवासाद्य             | 848         |
|     | यो घत्ते स्वनितम्बेन          | २८६        | रथाङगमिव संसार-              | १०५    | रुरुचे मूर्धिन मालास्य      | ३२५         |
|     | योऽनादिकालसम्बन्धि-           | 95         | रथानां वारगाानां च           | १७५    | <b>रुरुचेऽसौ</b> महान् सालः | 48€         |
|     | यो बभावम्बरस्यान्तर-          | ४३४        | रन्ध्रादद्वे रयमजगरः         | ४४०    | रुषन्त्यकारणं ये च          | - 580       |
|     | यो वितत्य पृथुश्रेणि          | 30         | रमग्गीयमिदं मत्वा            | ३७६    | रूपप्रभावविज्ञानैः          | २४४         |
| - 4 | यो योजनानां पञ्चानां          | ७७         | रमगाीया वनोद्देशाः           | 858    | रूपमारोग्यमैश्वर्यं         | 808         |
|     | योऽसी पुरिमतालेशो             | 834        | रम्भास्तम्भनिभावूरू          | 55     | रूपयोवनसौभाग्यम्            | . 30x       |
| 157 | यौवनं क्षराभङ्गीदं            | <b>5</b> X | रम्यं वनं भृङगसमूहसेवितम्    | र् ४४१ | रूपलावण्यसम्पत्त्या         | 244         |
|     | यौवनं वनवल्लीनाम्             | ३७४        | रम्याः पुराकरग्राम-          | 858    | रूपसम्पदमित्युच्चैः         | 388         |
| 12  | यौबराज्ये च तं बाहुः          | 308        | रम्यान् वनतरून् हित्वा       | 308    | -                           | १२३         |
|     |                               | 1.00       | रराज राजकन्या सा             | ५६२    |                             | 320         |
| 100 |                               |            | रवौ दीप्तिविधौ कान्तिः       | 386    |                             | 3XX         |
| 1   | रमताशोकवनं वतव्य              | 332        | रसत्यागं तपो घोरम्           | ४६१    |                             | 361         |
|     | रक्ती रागरसेनेव               | 386        |                              | २३४    |                             | 318         |
|     | रिवतेषु महामेरोः              | 76#        | रसनावेष्टितं तस्य            | १२३    | रेजे प्रचलिता सेना          | XuX         |
|     | -                             |            |                              |        |                             |             |

#### महापुरार्णम्

CSPACE

|                                        |            | महापुरार्शम्                   |           |                            |             |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| रेजे मिएामयं दाम-                      | 5 . U      | •                              |           | 4                          |             |
| ्रेज नारामय दाम-<br>्रेजे राजीवराजी सा | ३०५<br>६३४ | ललाटमस्य विस्तीर्गा-           | 50        | वंशैः सदष्टमालोक्य         | २६८         |
| रेजेऽशोकतं हरसी                        | ५२०<br>५४४ | ललाटादितटे तस्य                | २२८       | वक्तृॄगां तत्प्रयोक्तृत्वे | ₹ १ ₹       |
| रेजे सहैमकक्ष्योऽसौ                    |            | ललाटेनाष्टमीचन्द्र-            | २५४       | वक्षः श्रीगेहपर्य्यन्ते    | ३२६         |
| रेजे हिरंण्यंमयी वृष्टिः               | ५११        | लितं लिताङ्गस्य                | ११६       | वक्षःस्थलस्य पर्यन्ते      | २२६         |
|                                        | २५७        | लिततरमथास्या वक्त्र-           | २८१       | वक्षःस्थलेन पृथुना         | <b>१</b> २२ |
| रेमे रामाननेन्दुद्युति-                | २२६        | लितपदिवहारैभू विकारैः          | २२६       | वक्षःस्थले पृथी रम्ये      | २२३         |
| रैधारा ते द्युसमवतारेऽपप्तन्           | ४६०        | लिताङ्गं ब्रवीति त्वां         | १५१       | वक्षसा हारयष्टि तौ         | १५८         |
| रैधारैरावतकरदीर्घा रेजे                | ४६०        | लिताङ्गच्युतौ तस्मात्          | १३३       | वक्षसि प्रगायं लक्ष्मीः    | २३०         |
| रेधारेरावतस्थूल-                       | २५७        | लिताङ्गवपुः सौम्यं             | १३३       | वक्षस्सरसि रम्येऽस्य       | ३२६         |
| रोमराजी विनीला सा                      | २५२        | लिताङ्गश्च्युतः स्वर्गात्      | १४३       | वक्षोऽस्य पद्मरागांशु-     | 378         |
| ल                                      |            | लिताङ्गस्ततश्च्युत्वा          | 888       | वक्षोभवनपर्यन्ते           | २२६         |
|                                        |            | ललितास्ततोऽसौ मां              | 880       | वक्षोलक्ष्म्या परिष्वक्तम् | 388         |
| लक्षराां च ध्रुवं किञ्चित्             | ३२८        | लिताङगस्य तत्रासं              | १३२       | वज्रकाया महासत्त्वाः       | ४८२         |
| लक्षरगानि बभुर्भर्तुः                  | ३२८        | लितोद्भटनेपथ्यो                | 388       | वज्रचञ्चुपुटैर्गृद्धाः     | २११         |
| लक्षगान्येवमादीनि .                    | ३२८        | लवरगाम्भोधिवलाम्भो             | 308       | वज्रजङ्गकरस्पर्शात्        | १६०         |
| लक्ष्मीं परां विनिर्माय                | १२६        | लसत्कपोलसंकान्तैः              | 3118      | वज्रजङघभवे यासौ            | ३२१         |
| लक्ष्मीं परामाप परापतन्ती              | ४४६        | लसत्सुधाराशिविनिर्मलानि        | ५४७       | वज्रजङ्घे भवे यास्य        | ३४६         |
| लक्ष्मीकराग्रसंसक्त-                   | १५०        | लसदंशुकसंवीत-                  | २२३       | वज्रजङ्घसमासङ्गात्         | १६०         |
| लक्ष्मीमतिः 'स्वयं लक्ष्मी-            | १५६        | लसदंशुकसंसक्तं                 | २४२       | वज्रजङघस्ततो राज्य-        | १७२         |
| लक्ष्मीपतिमथोवाच                       | १२८        | लसद्दन्तांशु तस्यायं           | द२        | वज्रजङघानुजां कन्याम्      | १७०         |
| लक्ष्मीरिवार्थिनां प्रार्थ्या          | १५१        | लसद्दशनदीप्तांश्               | ३८        | वज्रदन्ताह्वये सूनौ        | २३२         |
| लक्ष्मीरिवास्य कान्ताङगी               | 858        | लसद्दुकूलपुलिनं                | २२६       | वज्रनाभिनृषोऽमात्यैः       | २३१         |
| . लक्ष्मीर्निकामकठिने                  | ३२८        | लसद्दुकूलवसनैः                 | ४१६       | वज्रनाभिरथापूर्ण-          | २२८         |
| लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो             | ६२३        | लसद्बाहुर्महोदग्र-             | ३१६       | वज्रनाभेर्जयागारे          | २३१         |
| लक्ष्मीवानभिषेकपूर्वकमसौ               | १६६        | लसद्बिन्दुभिराभान्ति           | २७३       | वज्रबाहुः पतिस्तस्य        | १२२         |
| लक्ष्मीवान् कुजो दक्षः                 | १५३        | लसद्वसनमामुक्तरशनं             | ३५०       | वज्रबाहुमहाराजो            | 800         |
| लक्ष्मीसमालिङगितवक्षसोऽस्य             | ४४७        | लावण्यदेवतां यष्टु-            | ३५३       | वज्रमूलबद्धरत्नबुध्नम्     | ४४४         |
| लक्ष्मीसर्वस्वमुज्भित्वा               | १६३        | लावण्यरसनिष्यन्द-              | ३४३       | वज्रशागस्थिरे जङ्घे        | 55          |
| लक्ष्म्याः पुञ्ज इवोद्भूतो             | ३०४        | लोकं कालावतारं च               | २४        | वज्रसंहननं कायम्           | ४८३         |
| लक्ष्म्याविमे जगन्नाथ-                 | ३५४        | लोकनाडीगतं योग्यं              | २४०       | वज्रसारौ दधावूरू           | ४६          |
| लक्ष्यते निषधोत्सङ्गे                  | २६२        | लोकपालास्तु लोकान्त-           | ४०५       | वजस्तम्भस्थिराङगाय         | 30€         |
| लता इव परिम्लान-                       | ३८७        | लोकवित्त्वं कवित्वं च          | 8.8       | वज्रागतं च वज्राढ्यम्      | ४२३         |
| लतागृहान्तराबद्ध-                      | ४१२        | लोकाख्यानं यथोद्देश-           | ६८        | वज्राङगबन्धनस्यास्य        | २२६         |
| लताङ्गञ्च लता ह्वञ्च                   | ६६         | लोकाधिकं दधद्धाम-              | ३०७       | वज्रास्थिबन्धनाः सौम्याः   | ४८          |
| लताङ्गीगं ललिताङगस्य                   | १५३        | लोकोत्तरो लोकपतिः              | ६२८       | वटवृक्षः पुरोऽयं ते        | २७२         |
| लताभवनमध्यस्था                         | 38 %       | लोको देशः पुरं राज्यं          | ६८        | वत्सलः प्राशानामेकः        | ७१          |
| लताभवनविश्रान्त-                       | ४१२        | लोकोद्देशनिरुक्त्यादि-         | ६८        | वदैतेषां फलं देव-          | २६३         |
| लतेवासौ मृदू बाहू                      | १२४        | लोको हचकृत्रिमो ज्ञेयो         | ६६        | वधकान् पोषयित्वान्य-       | २१०         |
| लब्धं तेनैव सज्जन्म-                   | २०१        | लोक्यन्तेऽस्मिन् निरीक्ष्यन्ते | 33        | वधबन्धाभिसन्धानम्          | 308         |
| लन्धसद्दर्शनो जीवो                     | २०१        | लोहार्गलिमदं लोहैः             | ४२२       | वनकीडाबिनोदेऽस्य           | 3 7 3       |
| लब्धावसरमिद्धार्थ                      | २४         | •                              | - 47      | वनद्रुमाः षट्पदचौरवृन्दैः  | XEX         |
| ललाटपट्टे बिस्तीर्गे                   | ३२४        | घ                              | and Aller | वनप्रदेशाद् भग्नवान्       | 88E         |
| ललाटमध्टमीचन्द्रचारु-                  | 380        | वंशालं पुष्पचूडश्च             | ४२६       | वनसभीरिव व्यक्त-           | 880         |

|                          |       | 3                            |             |
|--------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| वनवीथीमिमामन्त-          | ५३२ [ | · वलिभं दक्षिगावर्त-         | १२४         |
| वनवेदीं समुत्तुङगां      | 30    | वल्लीः कुसुमिता यत्र         | 392         |
| वनषण्डवृतप्रान्तं        | १८०   | वल्लूरीकृत्य शोष्यन्ते       | २१३         |
| वनस्थलीमनिलविलोलित-      | ४३२   | ववाववाततान् कुर्वन्          | ६०          |
| वनानां स्वगृहाग्गाञ्च    | ४२८   | ववुः सुरभयो वाताः            | ६३३         |
| वनानि तरुभिश्चित्रैः     | ५२२   | ववृषुः सुमनोवृष्टिम्         | ६३२         |
| वनानि नित्यपुष्पारिए     | १६५   | वशे यथा स्युरक्षािए।         | ४४४         |
| वनेऽपि वसतो भर्तुः       | 308   | वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा   | ६२३         |
| वने प्रचण्डलुण्टाक-      | १६५   | वसतोऽस्य जनाकोर्गो           | ४८२         |
| वने प्रवसतोऽस्माभिः      | 800   | वसुघारां दिवो देवाः          | १८२         |
| वनेभकटमुज्भित्वा         | १७६   | वसुधारानिभेनारात्            | ३७६         |
| वने वनगजास्तुङ्गाः       | २४४   | वसुधा राजते तन्वि-           | २७८         |
| वनेष् तरवस्तेषु          | प्र२२ | वसुन्धरा महादेवी             | १५६         |
| वनेषु वनमातङ्गा          | હહ.   | वसुमत्कं वसुमती ्            | ४२६         |
| वनैश्चतुर्भिराभान्तं     | १०७   | वस्तुधर्मानुयायित्वात्       | 838         |
| वन्यैः कशिपुभिस्तावत्    | 338   | वस्तुवाहनकोटीश्च             | ४४६         |
| वपुः कान्तं प्रिया वारगी | ३२१   | वस्तुवाहनसर्वस्वं            | १५६         |
| वपुः कान्तिश्च दीप्तिश्च | ३४४   | वस्त्राभरग्गमाल्यानि         | 388         |
| वपुरारोग्यमैश्वर्यम्     | 388   | वहन्त्यौ किञ्चिदुद्भूत-      | ३५३         |
| वपुरारोग्यमैश्वर्य       | १७३   | वह्निरेवेन्धनैः सिन्धोः      | 288         |
| वपुर्दीप्तं मुखं कान्तं  | 388   | वागर्थरत्नसम्पूर्णम <u>्</u> | 833         |
| वपुर्भगवतो दिव्यम्       | ३८८   | वाग्गुप्तेस्त्वत्सुतौ हानि-  | ३७          |
| वपुषो वृद्धिमन्वस्य      | ३२१   | वाग्विज्ञानं समस्तीदं        | 800         |
| वप्रस्योपरि सालोऽभूत्    | ४२४   | वाङमयं सकलं तस्य             | 328         |
| वयसः परिग्णामेन          | 805   | वाङमलानामशेषागाां            | ३८          |
| वयसा रूपसम्पत्त्या       | 50    | वाचनापृच्छने सानु-           | ४८४         |
| वराशनेषु को रुच्यः       | .२७६  | वाचातिलङघनं वाचं             | <b>१</b> ३२ |
| वरारोहे तनूदयी           | ३३१   | वाचिकेन च संवादं             | १७६         |
| वराहजघनः श्रीमान्        | 30%   | वाञ्छन्त्यो जीविकां देव      | ३५८         |
| वराहार्यश्च नन्दाख्यो    | २०६   | वारगवारगासने मेरः            | ३२८         |
| वराहोऽयं भवेऽतीते        | १८६   | वारिगज्यं वरिगजां कर्म       | ३६२         |
| बरोह चारुजङ्घे ते        | 338   | वातरज्जुभिरानद्वा            | ७३          |
| वर्ग्गन्धरसस्पर्श-       | ×58   | वातोद्धृताः क्षीरपयोधेरिव    | ५६१         |
| वर्णनातीतमत्रेदं         | १४८   | वात्सल्यमधिकं चक्रे          | २३३         |
| वर्णसाङकर्यसम्भूत-       | १३४   | वाप्यस्ता रेजिरे फुल्ल-      | ५१६         |
| वर्णिते पूर्वकायेऽस्य    | ३४३   | वाप्यो रत्नतटाः प्रसन्नसलिल  | T: ५६६      |
| वर्तनालक्षराः कालो       | ५८७   | वामोरुरिति या रूढिः          | २५१         |
| वर्तितो द्रव्यकालेन      | ४६    | वाराङगनाः पुरन्ध्यृश्च       | १४८         |
| वढंमानलयैः काश्चित्      | ३१७   | बासः क्षौमं स्रजो दिव्याः    | २६४         |
| वद्धमानलयेनु सम्         | 335   | वासगेहेऽन्यदा शिश्ये         | 983         |
| वडंमानलयन तम्            | 348   | वासगेहे समुत्सर्पद्          | 039         |
| वर्षीयांसो यवीयांस-      | ¥05   | वाहोपदेशाद् विमलादिवाहः      | ६६          |
| बलाका लिपताकाढ्याः       | 90    | विश्वत्यिब्धिस्थितिस्तत्र    | 888         |

| -                            |             |
|------------------------------|-------------|
| विकसितसूरसिजदलनिभनय-         | ५६५         |
| विकस्वरं समालोक्य            | ३६२         |
| विकासि कुटजच्छन्ना           | 939         |
| विकृष्टः कुतपन्यासो          | 383         |
| विक्षिप्ता बाहुविक्षेपः      | ३१६         |
| विक्षिप्यन्ते सम पुण्यार्थाः | २६२         |
| विचरत्खचरी चारु              | ४१२         |
| विचारनृपलीकात्म-             | ३२          |
| विचित्ररत्ननिर्मागः          | ५२०         |
| विचिन्त्येति चलां लक्ष्मीं   | १७१         |
| विच्छायतां गते चन्द्रबिम्बे  | २६१         |
| विजयच्छन्दहारेगा             | ३४७         |
| विजयोऽनन्तवीयोऽभूत्          | ३४६         |
| विजयो बुद्धिमान्             | ४३          |
| विजहार महीं कृत्स्नां        | १०६         |
| विजहुर्निजनीडानि             | 850         |
| विजितकमलदलविलसदसदृशः         |             |
| विज्ञप्तिमात्रवादे च         | ५०१         |
| विज्ञप्तिमात्रसंसिद्धिर्न-   | 33          |
| विज्ञप्तिर्विषयाकार-         | 800         |
| विज्ञप्त्या परसंवित्ते       | 800         |
| विज्ञाप्यमन्यदप्यस्ति        | 3 8         |
| विज्ञानं स्यात् ऋमज्ञत्वम्   | ४५२         |
| विज्ञानव्यतिरिक्तस्य         | 33          |
| वितर्कमिति तन्वानो           | २६७         |
| वितस्त्यन्तरपादाग्र-         | 389         |
| वितीर्गाराज्यभारस्य          | 358         |
| वितीर्शेनामुना भूयात्        | ३८६         |
| विदां कुरु कुरुवार्य         | 338         |
| विदिताखिलवेद्यानाम्          | 308         |
| विदुष्विंगोषु संसत्सु        | १०          |
| विदूरलङघिनो धीर-             | ४१२         |
| विद्धि तद्भावि पुर्ण्योद्ध   | 283         |
| विद्धि ध्यानचतुष्कस्य        | 800         |
| विद्धि षड्द्वघेकसंख्याञ्च    | <b>१३</b> २ |
| विद्या कामदुघा धेनुः         | 344         |
| विद्याधराधिवासोऽयं           | 388         |
| विद्याधरा वसन्त्येषु         | 855         |
| विद्याधरा विभान्त्यस्मिन्    | 388         |
| विद्याधरेन्द्रभौगेषु         | १८२         |
| विद्याधरैः सदाराध्यो         | 124         |
|                              |             |
| विद्या बन्धुश्च मित्रञ्च     | 344         |
| विद्या यशस्करी पुंसां        | 344         |



### महापुराणम्

| विद्याबान् पुरुषो लोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३५५                     | विभोनिगूढ़चर्यस्य           | ४४७            | विश्वात्मा विश्वलोकेशो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६०४       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| विद्यावेमुख्यतो ज्ञात्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०२                     | विभोर्मुखोन्मुखीर्दृष्टीः   | ३८४            | विश्वे ब्रह्ममहायोगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८३       |
| विद्यासिद्धि विधिनियमितां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४४३                     | विभाजते जिनैतत्ते           | १६४            | विषपुष्पमिवात्यन्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58        |
| विद्यासु विमुखीभावं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०२                     | विभ्राणोऽप्यध्यधिच्छत्रं    | ५६८            | विषयस्यास्य मध्येऽस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७७        |
| विद्युदिन्द्रायुधे किञ्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५६                     | विमानमापतत् स्वर्गात्       | २६३            | विषयाः विषमाः पाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७२       |
| विद्युद्वन्तो महाध्वाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६०                      | विमानमेतदुद्भासि            | ११७            | विषयाननुभुञ्जानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४३       |
| विद्युन्नटी नभोरङगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę <b>१</b>              | विमाने श्रीप्रभे तत्र       | २०६            | विषयानन्वभूद् दिव्यान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०१       |
| विधाता विश्वकर्मा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७०                     | विमुक्तवर्षसम्बाधे          | ४८०            | विषयानर्जयन्नेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 288       |
| विधिः स्रष्टा विधाता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७२                      | विमुक्तशयना चैषा            | ३३४            | विषयानीहते दुःखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४६       |
| विधिनोपोष्य तत्रासीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८३                     | विमुञ्च शयनं तस्मात्        | ३३४            | विषयानुभवात् पुंसाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४३       |
| विधुताशेषसंसार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800                     | वियुतायुरसौ छायां           | १६२            | विषयानुभवे सौख्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४२       |
| विधुमाशु विलोक्य नु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४८                     | विरक्तः कामभोगेषु           | ३८६            | विषये पुण्डरीकिण्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४४       |
| विधुरुचिहरचमररुह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५६५                     | विरतिः सुखमिष्टं चेत्       | 30%            | विषये मङ्गलावत्यां नगर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१८       |
| विधूतध्वान्तमुद्यन्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३५६                     | विरहितमानमत्सर तवेदं        | 3 x x          | विषये मङ्गलावत्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४०       |
| विधृतेन सितच्छत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३८४                     | विराजमानमुत्तुङ्ग्ः         | ४११            | विषये वत्सकावत्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४५       |
| विध्यापितजगत्तापा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹3₹                     | विरुद्धधर्मयोरेकम्          | ५०३            | विषयेष्वनभिष्वङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४८४       |
| विनार्हत्पूजया जातु 🕝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> ₹              | विरेजुरप्छटा दूरम्          | २६४            | विषयैर्विप्रलब्धोऽयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४४.      |
| विनिर्ममे बहून् बाहून्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६३                     | विलीयन्ते यथा मेघा          | 20%            | विषादभयदैन्यादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58        |
| विनीलकुटिलैः केशैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२८                     | विलोक्य विलसत्कान्ती        | 388            | विषारण्यमिदं विश्वग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१४       |
| विनीलैरलकैरस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५४                     | विवक्षया विनैवास्य          | २४             | विष्कम्भचतुरस्राश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२४       |
| विनेयजनताबन्धुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६११                     | विवक्षामन्तरेणास्य          | ४८२            | विष्कम्भादवगाढास्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 878       |
| विनोपलब्ध्या सद्भावं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 888                     | विवस्वन्तमिवोद्भूत-         | ×3×            | विष्कम्भादिकृतः श्रेण्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४२१       |
| विपद्धका ग्राहेवत्यश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७६                      | विवाहमण्डपारम्भं            | १५७            | विष्टरं तदलञ्चके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५४३       |
| विपच्यते यथाकाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308                     | विविक्तेषु वनान्नाद्रि      | ४६४            | विष्टराण्यमरेशानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४०६       |
| विपाकविचयं धर्म्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 038                     | विशङ्कटपटीक्लृप्त-          | ३८६            | विष्वगद्गीन्द्रमूर्णित्वा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६६       |
| विपुलां निर्जरामिच्छन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४६५                     | विशालोरुवक्षःस्थलस्यात्म-   | <b>\$ X X</b>  | विष्वगाप्लावितो मेरुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६६       |
| विप्रयोगे मनोज्ञस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७७                     | विशालो विपुलज्योतिः         | ६१४            | विष्वगुःच्चलिताः काश्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 784       |
| विबुधाः पेठुरुत्साहात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६३३                     | विशुद्धतरमृत्सृष्ट-         | ४५७            | विष्वग् ददृशिरे दूष्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८०       |
| विबोधोऽस्ति विभद्धगारूयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१७                     | विशुद्धपरिणामत्वात्         | ५३३            | विसंस्थुलासनस्थस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४५१       |
| विभवो विभयो वीरो ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६१०                     | विशुद्धभावनः सम्यग्         | २३४            | विसाखप्रोष्ठिलाचार्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३        |
| विभावरी विभात्येषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६१                     | विशुद्धलेश्यः शुद्धेद्ध-    | २४०            | विसृज्य च पुरो दूत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७७       |
| विभावसुरसम्भूष्णुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६०७                     | विशुद्धिश्चाशनस्येति        | ४५३            | विस्तीर्णानेकशाखाद्वधां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80        |
| विभाव्यते स्मयः प्रोच्चैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५१५                     | विश्वं विजानतोऽपीश-         | ३७६            | विस्फुलिङगमयीं शय्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282       |
| विभिन्नरसमित्युच्वैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 388                     | विश्वं विज्ञप्तिमात्रं चेद् | १००            | विस्नस्तकबरीबन्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248       |
| विभीषणनृपात् पुत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२१                     | विश्वकर्ममतं चास्मै         | ३५७            | विस्नस्तकबरीभार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350       |
| विभुः करद्वयेनाभ्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३४४                     | विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो     | ६०५            | विहंगमरुतैर्नुनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८०       |
| विभुः कल्पतरुच्छायां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२८                     | विश्वदिक्षु विसर्पन्ति      | ५६६            | विहसिन्नव वक्त्रेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385       |
| विभुव वभसेनाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५७                     | विश्वदृश्वा विभुर्घाता      | ६०४            | विहितनिखिलकृत्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹₹७       |
| विभूत्तमाङगसंसर्गाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83€                     | विश्वदृश्वैतयोः पुत्रो      | २५७            | वीच्यन्तर्वलितोद्वृत्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X 8 m     |
| विभोः कैवल्यसम्प्राप्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 487                     | विश्वमुँड्विश्वसृड्विश्वेट् | £ 80           | वीणामधुरमारेणुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 788       |
| विभो भोजनमानीतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880                     | विश्वविद्येश्वरस्यास्य      | 328            | वीतरागोऽप्यसी ध्येगो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥59       |
| विमो समूलमुत्सन्नाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४८                     | विश्वव्यापी जगद्भर्ता       | प्र७६          | वीथीं कल्पद्रमाणास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700       |
| विक्रोबेंह्प्रमोत्सर्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aof.                    | विश्वज्यापी स विश्वार्थ-    | 855            | वीयीनां सध्यभागेऽत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | **                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | et, garage<br>Herskraar |                             | to the second  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Service Control of the Control of th | g.umus#                 |                             | a metty, carje | egeneral of the entire of the second of the | 4.5 46.00 |

#### श्लोकानामकाराचनुक्रमः

| बृक्षोऽशोको मरकतरुचिर-                                                                                                                                                                                                            | ४६२.       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| वृत्तं श्रमणसङ्घेन                                                                                                                                                                                                                | ×3×        | शकट    |
| वृत्तगात्रापरः स्थेयान्                                                                                                                                                                                                           | 30%        | शकः    |
| वृषध्वजो वृषाधीशो                                                                                                                                                                                                                 | ६०८        | शङ्क   |
| वृषभकविभिर्यातं मार्गं                                                                                                                                                                                                            | २७         | शङ्क   |
| वृषभस्तीर्थकुच्चैव                                                                                                                                                                                                                | ६४         | शङ्ख   |
| वृषभाकारमादाय                                                                                                                                                                                                                     | २६४        | शङ्ख   |
| वृषभोऽयं जगज्ज्येष्ठो                                                                                                                                                                                                             | 388        | शङ्ख   |
| वृषभोऽसि जगज्ज्येष्ठः                                                                                                                                                                                                             | ६०१        | शङ्ख   |
| वृषभोऽसि सुरैर्वृ घ्ट-                                                                                                                                                                                                            | ५५०        | शची    |
| वृषो हि भगवान् धर्मः                                                                                                                                                                                                              | 388        | शची    |
| वृष्टिरसौ कुसुमानाम्                                                                                                                                                                                                              | ५४३        | शची    |
| वेणुध्मा वैष्णवीर्यष्टी-                                                                                                                                                                                                          | २६८        | शच्य   |
| वेणुर्वीणा मृदङगक्च                                                                                                                                                                                                               | ३२८        | शतम    |
| वेत्रविष्टरभेल्लर्यो <b>ं</b>                                                                                                                                                                                                     | ७२         | शतम    |
| वेदाङगो वेदविद् वेद्यो                                                                                                                                                                                                            | ६१६        | शतमे   |
| वेदिकाकटिसूत्रेण                                                                                                                                                                                                                  | १५७        | शता    |
| वैदग्ध्यञ्चतुरैवेषै-                                                                                                                                                                                                              | ७४         | शता    |
| वैधव्यदूषितेन्दुश्रीः                                                                                                                                                                                                             | २५३        | शता    |
| वैमनस्ये च कि ध्यायेत्                                                                                                                                                                                                            | 8=8        | হানীয  |
| वैयावृत्यञ्च तस्यासीत्                                                                                                                                                                                                            | ४६३        | হাত্র  |
| वैरमन्योन्यसम्बन्धि-                                                                                                                                                                                                              | 288        | शब्द   |
| वैशाखस्थः कटीन्यस्त-                                                                                                                                                                                                              | ७३         | शब्द   |
| व्यतीयुषि ततः काले                                                                                                                                                                                                                | xx         | शब्द   |
| व्यधान्मौक्तिकौधैर्विभोस्तण <u>्</u>                                                                                                                                                                                              |            | शमा    |
| व्यराजि कन्धरेणास्याः                                                                                                                                                                                                             | २५२        | शया    |
| व्यवहारात्मकात् कालात्                                                                                                                                                                                                            | . ধ্দদ     | शय्य   |
| व्याजहारातिगम्भीर-                                                                                                                                                                                                                | 3 €        | शरच    |
| व्याप्ताकाशां वृष्टिमलिकुल                                                                                                                                                                                                        |            | शरत    |
| व्याद्योष्टादशभिर्भक्तम्                                                                                                                                                                                                          | १८४        | शरद    |
| व्यायाचा स्थापन क्यायाचा विश्वासायाचा विश्वासायाचा विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वास<br>विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वासायाची विश्वास | 488        | शरद    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |            | शरव    |
| <b>ब्यायामशालिनावस्य</b>                                                                                                                                                                                                          | २१६        | शरव    |
| व्युत्सृष्टान्तर्बहिःसङ्गो                                                                                                                                                                                                        | 035        | शरव    |
| व्योममार्गपरिरोधिकेतनैः                                                                                                                                                                                                           | ४४०        | शरी    |
| व्योममूर्ति रमूर्तात्मा                                                                                                                                                                                                           | ६११        | शरी    |
| वजन्तमनुजग्मुस्तं                                                                                                                                                                                                                 | ३६७        | शरी    |
| क्रज सिद्ध्ये जगन्नाथ                                                                                                                                                                                                             | . ३८४      | शरी    |
| व्यणजर्जरितान् कांश्चित्                                                                                                                                                                                                          | २१३        | शरी    |
| वतस्यः समितिर्गुप्तीः                                                                                                                                                                                                             | २३२        | হাহি   |
| इताता प्रत्यनीका                                                                                                                                                                                                                  | ४८४        | शर्रा  |
| व्रतानि पञ्च पञ्चेब                                                                                                                                                                                                               | 803        | হার্হা |
| वतान्येतानि पञ्च स्युः                                                                                                                                                                                                            | <b>२२२</b> | হাহত   |
| Marianii i i a i i i i                                                                                                                                                                                                            | 111        | £      |

| श ,                               | 1          |
|-----------------------------------|------------|
| शकटादिमुखे चैव                    | ४२३        |
| शकः स्नपयिताद्रीन्द्रः            | ३०१        |
| शङकरः शंवदो दान्तो                | ६२४        |
| शङकां जहीहि सन्मार्गे             | 200        |
| शङखं शं खचरैः साद्धं              | ४०६        |
| शङखचकगदाकूर्म-                    | ३४२        |
| शङखचक्राङकुशादीनि                 | १३६        |
| शङ्खानाध्मातगण्डेषु               | ३५३        |
| शची चाप्सरोऽशेषदेवीसमेता          | प्रप्र     |
| शची देव्यैकतो रङग-                | ३८०        |
| शची रत्नचूर्णैंबलि भर्तुरग्रे     | <b>XXX</b> |
| शच्या समंच नाकेशम्                | ३११        |
| शतमष्टोत्तरं तेषु                 | ४२०        |
| शतमष्टोत्तरं यत्र                 | ३५१        |
| शतमेकोत्तरं पुत्राः               | ३४८        |
| शतानि पञ्च पञ्चाग्रां             | ሂട         |
| शतान्यष्टौ च चत्वारि              | ३६१        |
| शतायता तदर्ढं च                   | 280        |
| शनैश्शनैविवृद्धानि                | ६२         |
| शब्दः स्पर्शो रसो गन्धः           | 3=2        |
| शब्दराशिरपर्यन्तः                 | १६         |
| शब्दाच्छब्दान्तरं यायात्          | 838        |
| शब्दाद्वैतमिवापप्तन्              | २१६        |
| शमाद् दर्शनमोहस्य                 | २००        |
| शयाने शयितुं भुक्तम्              | 338        |
| शय्यास्य विजने देशे               | ४६२        |
| शरच्चन्द्रबिम्बप्रतिस्पद्धिवक्त्र | म् ५५३     |
| शरत्सरोवरर्स्पद्धि-               | ६३२        |
| शरदभ्रनिभे तस्मि <b>न्</b>        | ५२१        |
| शरदां शतमेषां स्यात्              | ४३         |
| शरद्घन इवारूढे-                   | 668        |
| शरद्घनसमश्रियौ नर्तकी             | ५५१        |
| शरद्घनस्योपरि सुस्थिते घने        | ४३१        |
| शरीरं किमुपादानं                  | १५         |
| शरीरदण्डनञ्चैव                    | ६५         |
| शरीरमिदमत्यन्त-                   | <b>5</b> X |
| शरीरवेणुरस्वन्त-                  | <b>5</b> X |
| <b>भरी</b> रशकटं दुःख-            | ४७६        |
| शशिकान्तोपलैरिन्दुम्              | 883        |
| शशी परिक्षयी पद्मः                | 386        |
| शशीव स कलाघारः                    | 388        |
| शस्त्रत्पुण्यजनाकीर्णः            | 660        |
|                                   |            |

शाखाः पूष्पफला **नम्नाः** 808 शाखाग्रव्याप्तविश्वाशः **424** 850 शाखाविषक्तभूषाद्रि-शातकुम्भमयैः क्मभैः 787 शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः 🕡 ६२६ शान्तो वयोऽनुरूपोऽयम् 308 शारदाभ्रमिवादभ्रम् 200 338 शारीरमानसाशेष-शार्दूलभूतपूर्वी यः २०६ २२१ शार्दूलायंचराद्याश्च शार्दूलार्यादयोऽप्यस्मिन् २०६ शार्द्रलार्यादयोऽप्याभ्यां २०३ शाश्वतोऽयं भवेज्जीवः ४८४ शिरः पुत्रस्य निभिद्य १८७ .शिरः शिरोरुहापायात् ७३६ शिरः सकुन्तलं तस्य २२३ शिरस्त्राणं तनुत्रं च ४६८ शिरस्यस्य बभुनीला १२२ शिरस्सु न स्पृशन्त्येते 500 शिरांसि प्रचलन्मौल-२८४ शिरीषकुसुमैः कान्ताम् 939 शिरीषसुकुमाराङगाः शिरोऽस्या कुञ्चितस्निग्ध-380 शिलातले निविष्टं च १5४. शिवः शिवपदाध्यासाद् ६१० शिविकावाहिनामेषाम् ३५४ शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः ६२६ शीकरैराकिरन्नाकम् 239 शीतं षष्ठचां च सप्तम्यां २१५ शीतलैर्वारिभिर्गाङ्गैः 282 शीतातपमहावात-344 शीतीभूतं जगद्यस्य 88 शीतोष्णनरकेष्वेषां - 78x शुकः पञ्जरमध्यास्ते 208 शुक्लं परमशुक्लं च 883 शुचयो दिशताशेष- . X 3 8 शुचावन्यतमे देशे 👕 850 शुचाविव च सन्ताप-858 शुचिः सुरभिरत्यन्त-980 शुचित्वान्महनीयत्वात् 260 शुचिस्फटिकनिर्भासि-294 श्चौ स्निग्धे मृदुस्पर्शे XX0. शुद्धाम्बुस्नपने निष्ठाम् 335

#### महापुराणम्

| शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०६         | श्रीपतिर्भगवानर्हन्           | ६०७          | श्रूयते यः श्रुतश्रुत्या     | ४४६              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| शुनीमिन्द्रमहे पूर्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४३         | श्रीप्रभं श्रीप्रभोपेतं       | ४२२          | श्रेणिकप्रश्नमुद्दिश्य       | २७               |
| शुभंयुः सुखसाद्भूतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२६         | श्रीप्रभाद्रौ तमभ्यर्च्य      | २०५          | श्रेणिद्वयं वितत्य स्वम्     | ४१२              |
| शुभाः सुगन्धयः स्निग्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३८         | श्रीमतीं च समाश्वास्य         | १७६          | श्रेण्योरथैनयोरुक्त-         | ४२१              |
| शुभानुबन्धिना सोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४६         | श्रीमती गुरुणेत्युक्त्वा      | १४६          | श्रेण्यौ सदानपायिन्यौ        | ४१६              |
| शुभाभिसन्धितो ध्याने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७६         | श्रीमती च भवत्तीर्थे          | १५७          | श्रेयसि प्रयते दानं          | 9                |
| शुभाशुभविभक्तानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 880         | श्रीमती तत्करस्पर्शाद्        | १६०          | श्रेयां निधिरधिष्ठानम्       | ६२६              |
| शुभे दिने शुभे लग्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३७         | श्रीमतीतनयाश्चामी             | १७२          | श्रेयानयं बहुश्रेयान्        | ४५५              |
| शुभे दिने सुनक्षत्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325         | श्रीमतीवज्रजङघादि-            | ४५२          | श्रेयान् सोभप्रभेणामा        | ४५४              |
| शुशुभाते शुभे जङ्गघे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३४७         | श्रीमती सा भविष्यन्ती         | १२४          | श्रेयोऽर्थं केवलं ब्रूयात्   | <b>૨</b> .8      |
| शुश्रुषा श्रवणं चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28          | श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात्        | १६७          | श्रोता न चैहिकं किञ्चित्     | <b>२</b> १       |
| शूद्रा शूद्रेण वोढव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६८         | श्रीमते सकलज्ञान-             | , 8          | श्रोतारः समभावाः स्युः       | <b>२</b> १       |
| शून्यमेव जगद्विश्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £Х          | श्रीमत्या सह संश्रित्य        | १८२          | श्रोता शुश्रूषताद्यैः स्वै-  | ٠.<br><b>२</b> १ |
| शून्यवादेऽपि शून्यत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800         | श्रीमद्गन्धोदकैर्द्रव्यैः     | 339          | <b>श्लक्ष्णपट्टदुक्</b> लानि | १५८              |
| शून्यालये इमशाने वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 850         | श्रीमद्भव्याव्जिनीनां         | 25           | रलक्ष्णांशुकष्वजा रेजुः      | ४२८              |
| शूर्पोमेयानि रत्नानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४५५         | श्रीमन्मुखाम्बुजेऽस्यासीत्    | 320          | श्लाघ्य एष गुणैरेभिः         | 800              |
| शृणु देवि महान् पुत्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६३         | श्रीमानयं नृसुरखेचरचार-       | ४४२          | श्वमार्जारखरोष्ट्रादि-       | २१६              |
| शृणु पुत्रि तवास्माकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 8 8       | श्रीमान् जिनसभो               | 38           | श्वसुर्यस्ते युवा वज्य-      | १४८              |
| शृणु भोस्त्वं महाराज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 808         | श्रीमान् भरतराजिं             | ५७३          | श्वेतकेतुपुरं भाति           | ४२२              |
| शृण्वत्सु मङ्गलोद्गीतीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335         | श्रीमान् वृषभसेनाख्यः         | x E 8        | श्वेतिम्ना वपुषः श्वेत-      | ५११              |
| शृण्वन्तः कलगीतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २८८         | श्रीमान् स्वयम्भूवृ षभः       | 808          |                              | 711              |
| शेमुष्यब्दतुलादण्ड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१          | श्रीमान् हेमशिलाघनैरपघनैः     | ३४४          | ं ष                          |                  |
| शेषव्योमापगानाञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६४         | श्रीवीरसेन इत्यात्त-          | 88           | षट्कर्माणि यथा तत्र          | 3 X F            |
| शेषाश्च ग्रहनक्षत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५२         | श्रीवृक्षलक्षणः श्लक्ष्णो     | ६१५          | षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम्     | १३७              |
| शेषेभ्योऽपि स्वसूनुभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३८१         | श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जो      | <b>\$2</b> = | षट्चतुष्कं सहस्राणि          | 77X              |
| शेषेष्वपि प्रवादेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०३         | श्रीषेण इत्यभूद् राजा         | 888          | षट्तयद्रव्यपर्याय-           | ४८६              |
| शेषैरि च कल्पेन्द्रै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 787         | श्री ह्रीधृतिश्च कीर्तिश्च    | २६५          | षट्पदवृन्दविकीर्णे           | ५४३              |
| शेषरिप तथा तीर्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६          | श्रुतं निसर्गतोऽस्यासीत्      | 378          | षडक्षरात्मकं बीजम्           | 338              |
| शेषो विधिरशेषोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b> 30 | श्रुतं मया श्रुतस्कन्धात्     | 38           | षड्भिर्मासैरथैतस्मिन्        | २५७              |
| शेषो विधिस्तु निश्शेषो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | χo          | श्रुतकीर्तिर्महाप्राज्ञो-     | प्रहर        | षड्भेदयोगवादी यः             | 885              |
| शैशवेऽपि स सम्प्रापत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१८         | श्रुतकीर्तेरथानन्त-           | १८५          | षण्मासशेषमात्रायुः           | २२७              |
| शोकानिलहताः काश्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३८७         | श्रुतदेव्याहितस्त्रैण-        | 38           | षण्मासानशनं धीरः             | 380              |
| शोभा जडवाद्वये यास्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248         | श्रुतमर्थाभिधानं च            | ४८६          | षण्मासानिति सापुप्तत्        | 245              |
| शोभायै केवलं यस्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50          | श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम्        | 838          | षाष्टिका कलमन्नीहि-          | <b>६</b> २       |
| श्रद्धादिगुशसंपत्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८२         | श्रुतस्कन्धानुयोगाना <u>ं</u> | 80           | षोढा न पुनरेकका              | ४७               |
| श्रद्धादिगुणसम्पन्नः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 845         | श्रुतिः सूनृतमाज्ञाप्त-       | ४८६          | 3,744                        |                  |
| श्रद्धाशनितश्च भनितश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 845         | श्रुतेन विकले <b>ना</b> पि    | 8=7          | <b>स</b>                     |                  |
| श्रद्धास्तिक्यमनास्तिक्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 845         | श्रुतेनालंकृतावस्याः          | 1            | संदंशकैविदार्यास्य           | <b>→ 0.0</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |                               | २५४          |                              | 288              |
| श्रित्वास्यादेः सारमणीद्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328         | श्रुत्वा पुनर्भवद्वाचं        | 73           | संपश्यक्षयनोत्सवं सुरुचिरम्  | 388              |
| श्रीन्यस्टरसम्बद्धाः<br>श्रीदत्ताय नमस्तरमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3=8         | श्रुत्वेति तत्त्वसद्भावम्     | X & 0        | संममार्जुमेही कारिचद्        | 255              |
| The state of the s | 80          | श्रुत्वेति तद्वचो दीनं        | 3×6          | संमोहकाष्ठजनितं              | 31,000           |
| भीदेवी भियंदानीतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | श्रुत्वेति स्वान् भवान् भूयो  | १८३          | संयमिकयया सर्व-              | 2 2 2 2 2 2      |
| श्रीक्षरोऽय विषय्ज्युत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455         | श्रुत्वोदारं च गम्भीरं        | 900          | संविमक्ता तयोलंक्ष्मी-       | σ¥               |

#### श्लोकानामकाराद्यमुक्रमः

| संवेगः परमा प्रीतिः     | २२ <b>१</b> - ] | सङगतस्याङगभृद्भृङगैः         | ११०        | सती गोचारवेलेयं                | ४४२        |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| संवेदिनीं कथां पुण्य-   | 38              | सङ्गीतकविधौ काश्चित्         | २६५        | सतीमपि कथां रम्यां ं,          | 18         |
| संसारलतिकायामं          | २०२             | स चऋवर्तितामेत्य             | १८४        | स तु संवेगवैराग्य-             | 840        |
| संसारञ्चैव मोक्षञ्च     | प्रद्र          | स चकरचकवर्तीव                | <b>५३६</b> | स ते कल्याणि कल्याण-           | २७२        |
| संसारसागराद् दूरम्      | 855             | स चतुर्दशपूर्वज्ञो           | 854        | स तेजस्वी सुखालोकः             | ४=         |
| संसाराव्धेरपारस्य       | ६८              | स च ते च समाकाराः            | १३६        | स तेने भक्तिमह्तसु             | २३३        |
| संसारे स्त्रीसमासङ्गात् | २४१             | स च धर्मः पुराणार्थः         | 32         | स तैः परिवृतः पुत्रैः          | 342        |
| संसारोच्छेदने वीजं      | <b>१</b> ६३     | स चान्यदा महामेरौ            | १०६        | स तैः परिवृतो रेजे             | 382        |
| संसृतेर्दुःस्वभावत्वं   | २३६             | स चित्रवस्त्रमाल्यादि-       | XX         | सत्कथाश्रवणात्पुण्यं           | 28         |
| संस्कारविरहात् केशाः    | 808             | सच्छात्राः सपताकाश्च         | ५३३        | सत्यं त्वं पण्डिता कार्य-      | १३३        |
| संस्थानविचयं प्राहुः    | 880             | सच्छायाः सफलास्तुङगाः        | प्र२२      | सत्यं प्रीतिङकरो ज्यायान्      | २०४        |
| स इमां पुण्यपापेन       | १०१             | स जयति जिननाथो               | ५३८        | सत्यं भूतोपसृष्टोऽयं           | · 85       |
| स एकचरतां प्राप्य       | २३३             | स जयति यस्य पादयुगलं         | ५६७        | सत्यं शौचं क्षमा त्यागः        | 388        |
| स एवंलक्षणो ध्याता      | ४८४             | स जीयाद् वृषभो               | प्र७३      | सत्यं श्रीमण्डपः सोऽयं         | ४३४        |
| स एवंलक्षणो ध्येयः      | 855             | सज्ज्ञाननावा सन्तार्यं       | 838        | ं सत्यात्मा सत्यविज्ञानः       | ६२२        |
| स एव पुण्यवाँल्लोके     | २४४             | सज्ज्ञानभावनापास्त-          | ४८४        | सत्येव दर्शने ज्ञानम्          | ४८४        |
| स एवाद्यापि वृत्तान्तो  | ३८४             | मज्योतिर्भगवान् मेरोः        | 308        | सत्योऽपि जन्धयः शेषा-          | ५८०        |
| स एवाप्तो जगद्व्याप्त-  | 808             | सञ्चरत्खचरीपाद-              | 30         | सत्वरं च समासाद्य              | ११३        |
| स एष धर्मसर्गस्य        | 38.5            | सञ्चरत्खचरीवक्त्र-           | 335        | सत्संख्याक्षेत्रसंस्पर्श-      | ४८३        |
| स एष परमानन्दं          | २४०             | सञ्चरत्खचरीववत्र-            | 885        | मदङगुलितलौ बाहू                | 32         |
| स एष भवतः कण्ठे         | १०५             | सञ्चस्करुश्च तां वप्र-       | २५६        | सदाप्यधिनभोभागं                | ५१         |
| स एष शतबुद्धिस्ते       | 308             | सञ्चारी किमयं स्वर्गः        | ३८४        | सदा प्रफुल्ला वितता नृलि       | न्य: ४३८   |
| स कंसतालमुद्वेणु-       | 388             | सञ्जयन्ती जयन्ती च           | ४२३        | सदा योगः सदा भोगः              | ६२२        |
| सकर्णपालिके चारु        | 55              | सज्ज्ञ्यसञ्ज्ञिद्वयावस्था    | ६०३        | स दीप्ततपसा दीप्तो             | २३४        |
| सकलक्लेशनिर्मुक्तो      | ४६७             | स तं प्रदक्षिणीकुर्वन्       | १६२        | स देवदेवे निक्षिप्य            | १०६        |
| सकलज्ञानसाम्प्राज्य-    | હ               | स तं स्तुतिभिरर्थ्याभिः      | 25         | सदेव यदिदं राज्यं              | १७४        |
| सकलमनुनियोगात्          | ६७              | स तथा दुर्मृति प्राप्य       | १०३        | स दैवबलसम्पन्नः                | <b>न</b> ६ |
| स कला सकला विद्वान्     | <b>१</b> २३     | स तथापि कृतप्रज्ञो           | १२३        | सदोषमपि निर्देषां              | 18         |
| स कालो लोकमात्रैः स्वैः | ४८८             | स तथा यौवनारम्भे             | 220        | सद्र्शनं व्रतोद्योतं           | ं२२३       |
| स किल विनृत्यति गायति   | ५५६ -           | स तदाकर्णनात् प्रीति-        | 803        | सद्दृष्टि विनयं शील-           | २३३        |
| स कुन्तली किरीटी च      | प्र२            | स तदा मङगलानाञ्च-            | २८६        | सद्दृष्टिः शीलसम्पन्नः         | ४५७        |
| स कुर्वन् वृद्धसंयोगं   | द२              | स तदाष्टाह्मिकीं पूजां       | १५७        | सद्दृष्टिज्ञानचारित्र-         | २३२        |
| स कोष्ठबुद्धिममलां      | २३४             | स तदुच्छ्वसितं यस्मात्       | ሂട         | सद्दृष्टिषु यथाम्नायं          | . 886      |
| सखीभिरथ सोपायं          | १२७             | स तद्वचनमाकर्ण्य             | १०३        | सद्दृष्टेः स्त्रीष्वनुत्पत्तिः | २०२        |
| सगुप्तिसमिती धर्म       | ४६५             | स तन्वन् परमानन्दम्          | 388        | सद्यः सहतमीष्ण्यमुष्ण-         | ३०३        |
| सङ्कथां तद्गतामेव       | ४४४             | स तपोमन्त्रिभर्द्धन्द्वम्    | २३४        | सद्योजातश्रुति विभात्          | \$00       |
| सङ्कल्पमात्रनिवृ तैः    | २३६             | स तया कल्पवल्ल्येव           | २५५        | सद्यो जातस्त्वमाद्योऽभूः       | ३७८        |
| सङ्कल्पवशगी मूढो        | ४७७             | स तया मन्दरे                 | 388        | सद्वृत्तसङ्गताश्चित्र-         | 84%        |
| सङ्कल्पो मानसी वृत्तिः  | ४७७             | स ताभिः सममारब्धरेचको        | ₹१७        | सद्वृत्तत्वादसङ्गत्वात्        | X          |
| संबकान्ताशेषतारकं-      | ४१७             | स ताभ्यां कीर्तिलक्ष्मीभ्यां | <b>₹</b> ₹ | स धर्मविजयी शूरो               | <b>4</b> 2 |
| सङ्केतकेतकोद्याने       | 285             | स ताभ्यां फणिनां भती         | 856        | स धर्मो विनिपातेभ्यो           | *7         |
| सङ्कन्दन्नियुक्तेन      | २५७             | स तालमङ्गलच्छत्रचामर-        | X 3 R      | सनत्तुमारमाहेन्द्र-            | २६६        |
| सङ्कन्दनोऽपि तद्रूप-    | 30%             | सति धर्मिणि धर्मस्य          | € ३        | सनाभिभाविनां राज्ञां           | SRE        |

|                           |                  | •                         |       |                             |            |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| प्रनीलरत्ननिर्माग्।-      | ३६७              | समं भगवतानेन              | ४५७   | स मुनिः कथमेवात्र           | १८         |
| सर्नृपालयमुद्वप्रं        | २५७              | समं भगवतानेन              | २३१   | समुन्मीलितकर्मारिः          | ६२ः        |
| स नो मार्तृचरस्तस्मिन्    | १४१              | समं भ्रातृभिरष्टाभिः      | २३२   | समुल्लसन्नीलमग्गिप्रभाप्लु- | ४३         |
| सन्तप्तस्तत्प्रतीकारं     | 305              | समं युवभिरारूढ़-          | ४१७   | समेखलामधात् कान्तिम्        | ₹<br>₹     |
| सन्तानकुंसमोत्तंसम्       | २२३              | समं वीगानिनादेन           | ५२१   | समेन चतुरस्रेग              | २४         |
| सन्तानान्तरवत्तस्मोन्न    | ५००              | समं सुप्रविभक्ताङ्गः      | २२३   | स मेरुमौलिराभाति            | હ          |
| सन्तानावस्थितस्तस्य       | 83               | समग्रगोपुरोदग्रै:         | ६३१   | स मेरुरिव निष्कम्पः         | 80         |
| सन्तोषो याचनापायो         | ४५३              | समग्रविम्बयुज्ज्योत्स्नम् | 325   | सम्पदभ्रविलायं नः           | १७         |
| सन्ध्यारागनिभा रूप-       | ३७४              | समग्रयौवनारम्भ-           | १५०   | सम्पूज्य शुचिवेषेरा         | ४२         |
| सन्निष्कान्तावघोराय       | ६०१              | समग्रां वैदग्धीं सकल-     | ५६७   | सम्प्रेक्ष्य भगवद्रप        | ४४         |
| सन्मतिः सन्मतिर्नाम्ना    | प्र२             | समचतुरस्रमप्रमितवीर्यं    | 322   | सम्बद्धोऽनन्तवीर्यश्च       | ५ ह        |
| सन्मौक्तिकं वाद्धिजलाय-   | ሂሄሂ              | समजं घातुकं बालम्         | २७४   | सम्बोध्यमे कथं देवि         | २७         |
| सपताको रगाद्घण्टो         | १३५              | समतां प्रोपधर्विध         | २२२   | सम्भावयन् कदाचिच्च          | ,<br>३२    |
| सपत्नी श्रीसरस्वत्योः     | १५३              | स मनः प्रशिधायान्ते       | २२७   | सम्भिन्नो बादकण्डूया        | 3          |
| सपदि विधुतकल्पानोकहै-     | ३०२ <sup>.</sup> | समन्ततः स्फुरन्ति सम      | ६३२   | सम्भोक्तुमक्षमाः            | 8          |
| स परित्यज्य संवेगा-       | 80%              | समन्तभद्रः शान्तारिः      | ६२६   | सम्भोगजनितं खेदं            | ૨.૪        |
| सपर्यया स पर्यत्य         | ११०              | समन्तादापनत्येष           | २६२   | सम्मता नाभिराजस्य           | ર્પ        |
| सपित्रोः परमानन्दम्       | ३२२              | समन्तादुच्चरद्ध्प-        | ३८६   | सम्यक्त्वं दर्शनं ज्ञानम्   | ४६         |
| सपुत्रदारै रन्यैश्च       | 666              | समन्त्रिकं ततो राज्ये     | १८८   | सम्यक्त्वमधिकृत्यैवम्       | २०         |
| सपुष्कलाः कला-            | प्र७             | समन्त्रिभश्चतुर्भस्तैः    | 58    | सम्यग्दर्शनपूतात्मा         | <b>१</b> c |
| स पुष्पकेशमस्याभा-        | द३               | सममाहारकेगा स्यः          | ५५३   | सम्यग्शेनसद्रत्नं           | ٠<br>२     |
| स पूज्यः कविभिलेकि        | १२               | सममृज्वायतस्थान-          | 3 8   | स यशोधरयोगीन्द्र-           | ٠<br>٧     |
| सप्तभिः क्षेत्रविन्यामैः  | ७३               | समयाविनकोच्छ्वा-          | ४६    | सरः सहंसमब्धिश्च            | <b>2</b> 3 |
| सप्तसाग <i>र</i> कालायुः  | 3 8 9            | समवादीधरद् ब्राह्मी       | ३५६   | सरङ्गमवतीरग्ऽिभात्          | 3 5        |
| सप्ताचिपमिवासाद्य .       | ५३५              | समसुप्रविभक्ताङ्गम्       | 248   | सरत्नकण्टकं भास्वत्         | १०         |
| सप्ताहेन परेगााथ          | 88X              | समस्ताः पूरयन्त्याशो      | 300   | सरत्नसिकता नद्यो            | 8:         |
| सप्रमोदमयं विश्वम्        | ३१३              | समा कालविभागः स्यात्      | ४७    | सरन् सरिस संफुल्ल-          | 23         |
| सप्रथयमथासाद्य े          | 885              | समाकान्तधराचुकः           | 383   | सरसकिसलयप्रसूनक्लृप्तिम्    | 8:         |
| सप्रथयमथोपेत्य            | ११७              | स मातुरुदरस्थोऽपि         | २५०   | सरसां तीरदेशेषु             | Ų          |
| सप्रहासमुवाचैवम्          | ३५४              | समातृकोपदान्येवम्         | 850   | सरमां पुलिनेप्वेताः         | 33         |
| स बन्धुकुमुदानन्दी        | १२२              | समाधिना कृतप्रारगत्यागा-  | १२४   | सरसाव्जरजःपुञ्ज-            | . 8        |
| स बभार भुजस्तम्भ-         | ३४२              | समाधिना तनुत्यागात्       | २२२   | गरमा लक्षरागिद्भासी         | 29         |
| स बभासे पयःपूरः-          | २१६              | समानभावनानेन              | 20%   | सरसि कलममी रुवन्ति          | 8          |
| स बलद्धिर्वलाधानाद्       | २३४              | समा भरतराजेन              | ३४८   | सरसिजनिभवक्त्रं पद्म-       | પ્ર        |
| स ब ह्वारम्भसंरम्भ-       | १०१              | समारुध्य नभोऽशेषम्        | प्र१३ | सरिस सारसहंसविक्जितैः       | 8          |
| स बाल्य एव सद्धर्मम्      | २१८              | समाल्यं कबरीभारं          | ३५४   | सरिस हंसवधूरियमुत्सुका      | 8          |
| स बिभ्रद्वक्षसा लक्ष्मी   | १३६              | समावस्थितकायस्य           | ४८१   | सरस्तरं कलरुतसारसाकुला      |            |
| सभा विरचनां तत्र          | 22               | समाश्वसिहि तद्भद्रे       | १४३   | सरस्वती च सोच्छिष्टे        | ે શ        |
| सभा सभासुरसुराः           | 22               | समासादितवज्रत्वाद्        | १०५   | सरस्वती परिक्लेश-           |            |
| स भेजे मतिमान्            | . २३६            | समाह्य महाभागान्          | ३६६   | सरस्वती प्रियास्यासीत्.     | 3          |
| सभ्याः सभ्यतमामसभ्य-      | ४३८              | समिद्धया तपोदीप्त्या      | ४०६   | सरांस्युत्फुल्लपद्मानि      | . 8        |
| समं देववर्यैः पराध्यौपशोभ |                  |                           |       | स राजसदनं रम्यं             | 81         |
|                           | ३८८              | समुद्दीपितविद्यस्य        |       | स राजा तेन पुत्रेग          |            |

## श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| स राज्यं सुचिरं भुक्त्या    | १०६ : | स श्रीमान्नृसुरासुराचितपदो   | ३२४        | सादरं च समासाद्य-                     | 800    |
|-----------------------------|-------|------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| स राज्यभोगनिर्विष्णु-       | १७१   | स सत्कारपुरस्कारम्           | २३६        | साधवो मुक्तिमार्गस्य 🗼                | २०४    |
| सरितां सैकतादेव             | ३३५   | स सद्दर्शनमासाद्य            | 202        | साधारगामिदं ध्येयम्                   | 855    |
| सरितामुद्धताम्भोभिः '       | 939   | स सन्मतिरनुध्याय             | ४३         | साधा <b>र</b> णीि <b>ममां /विद्धि</b> | १२०    |
| सरित्पुलिनदेशेषु            | 038   | स सप्तद्धिभिरिद्धिः-         | ५६१        | साधु भो भरताधीश                       | २५     |
| सरिदावर्तगम्भीरा            | १२३   | ससर्प यः समुद्भिद्य          | 808        | साधु भो मगधाधीश                       | 3 8    |
| सरिद्गिरिदरीगृष्टि          | ३६१   | स साकारोऽप्यनाकारो           | ४८७        | साध्यं किमथवोद्दिश्य-                 | 338    |
| सरिद्गिरिभ्यां संरुद्ध-     | ३६१   | स सिंहासनमायोध्यम्           | ३७०        | सानन्दं त्रिंदशेश्वरैस्सचिकतान्       | [३०३   |
| स रुप्टः पुत्रमाहन्तु-      | १०३   | स सौमनसपौरस्ता-              | १११        | सानसीन्न परं कञ्चित्                  | 250    |
| सरूपे सद्युती कान्ते        | ३३३   | सस्पृहः स्वयमन्यांश्च        | ४०७        | सानुजनमा समेतो-                       | ५७३    |
| स रेमे शरदारम्भे            | 038   | सस्यान्यकृष्टपच्यानि         | <i>ج</i> ۶ | सानूनस्य द्रुतमुपयान्ति               | ४४१    |
| सरोजरागमाग्गिक्यकिरणैः      | ३१०   | सस्यान्यकृष्टपच्यानि         | ३५८        | सान्तःपुरो धनर्द्धीद्ध-               | २४४    |
| सरोजाक्षि सरोदृष्टेः        | ३३६   | सस्यान्यकृष्टपच्यानि-        | ४२१        | सा पत्यै स्वप्नमालां तां              | ३६६    |
| सर्वक्लेशापहः साधुः         | ६१६   | सहकारीति चेदिष्ट-            | ۶3         | सापश्यत् षोडशस्वप्नान्                | ३५६    |
| सर्वज्ञोपज्ञमेवैतद्         | १०१   | सहजांशुकद्रिव्यस्तरू-        | २४०        | ंसापस्यत् स्वमुखच्छायाम्              | ३३६    |
| सर्वत्र समतां मैत्रीम्      | 888   | सहजैर्भूषगौरस्य              | २२३        | सापि सम्यक्त्वमाहात्म्यात्            | २०६    |
| सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तः    | २४६   | सहर्म्या द्वितलाः केचित्     | ५३२        | सापि सम्यवत्वलाभेन                    | २०३    |
| सर्वयोगीश्वरोऽचिन्त्यः      | 383   | सहस्रशीर्षः क्षेत्रज्ञः      | ६१०        | साप्यस्य मुखमासेक्तुं                 | १६६    |
| सर्वरत्नमयं यत्र            | 838   | सहस्रांशुदीप्रप्रभामध्यभाजम् | ५५३        | सा वभौ वेदिकोदग्रा                    | ५२७    |
| सर्वरत्नमयस्तस्य            | १५७   | सहस्राक्षसमुत्फुल्ल-         | ३१७        | साऽभवत् प्रेयसी तस्य                  | २५५    |
| सर्वलोकोत्तरत्वाच्च         | १०५   | सहस्राराणि तान्युद्यत्-      | ५३६ ं      | सामन्तप्रहितान् दूतान्                | 83     |
| सर्वविद्येश्वरो योगी        | ५६5   | सहस्राण्यभवन् देव्यः         | ११८        | सा मन्दं गमनं भेजे                    | ३३७    |
| <b>सर्व</b> सङगविनिर्मुक्तो | 388   | स हारभूपितं वक्षो            | 3 X        | सामान्येनोपमानं ते                    | १५३    |
| सर्वोङगसङगतां कान्ति-       | ३५०   | स हि कर्ममलापायात्           | ४८६        | साम्नानेनार्पितः स्वेन                | १५४    |
| सर्वोङगीगां विषं यद्वत्     | 038   | स हि योगनिरोघार्थम्          | x3x        | सारवं जलगासाद्य                       | ३२३    |
| सर्वाङगीग्गैकचैतन्यः        | ७३    | सहिष्णुरच्युतोऽनन्तः         | ६०६        | सारासारा सारसमाला                     | 888    |
| सर्वादिः सर्वदिक् सार्वः    | 303   | सा कलैवेन्दवी कान्त्या       | २४०        | सार्घ्यं पाद्यं निवेद्याङ्घ्योः       | ४४१    |
| सर्वा हरितो विटपैः          | ४४४   | साकेतरूढिरप्यस्याः           | २५६        | सालक्तकपदाङगुष्ठ-                     | १४६    |
| सर्वेऽपि समसम्भोगाः         | ७३१   | सा केतुमालिकाकीर्गा-         | ३१२        | सालङकारमृपारूढ-                       | ं १५   |
| सर्वेऽपि सुन्दराकाराः       | 039   | सा खनिर्गुगरत्नानाम्         | २५४        | सालमाद्यम <del>ुच्चगोपुरोद्गमम्</del> | ५५१    |
| सलयैः पदविन्यासैः           | ३१५   | सागराच्चरमाङगोऽसौ            | ३३६        | सावद्यविरति कृत्स्नाम्                | 378    |
| सलीलपदविन्यास-              | ३४३   | सागरोपमकोटीनां               | Y0         | सावधानः समाधाने                       | २३३    |
| सलीलपदविन्यास-              | ३६४   | सागरोपमकोटीनां               | ४७         |                                       | ३३७    |
| सलीलमन्थरैर्यातः            | ४१७   | सा गर्भमवहद् देवी            | ३३६        | सा विबभावभिरामतराङ्गा                 | २८१    |
| स लेभे गुरुमाराध्य          | ४६१   | सा चित्रप्रतिमेवासीत्        | १२४        | सिंहं संहारसन्ध्याभ-                  | ४४५    |
| सवितर्कमवीचारम्             | 838   | साचिव्यं सचिवेनेति           | ११६        | सिहध्वजिमदं सैंहैः                    | ४२२    |
| सविशुद्धोऽहमामूलाद्         | ४१३   | सा तदा तद्ध्वनि श्रुत्वा     | १२७        | सिंहस्तनन्धयानत्र                     | ३०     |
| स विष्णुश्च विजिष्णुश्च     | ४०४   | सा तदात्मीयगर्भान्तर्गतं     | ३७६        | सिंहासनमथाभ्यर्गं                     | २३५    |
| स वैयावृत्त्यमातेने         | २३३   | सा तदा सुतकत्यागा-           | १५६        | सिंहासने तमासीनं                      | 83     |
| स व्योममार्गमुत्पद्य        | 866   | सा तस्यां नगरी भाति          | 50         | सिंहास्तां पञ्चमीं चैव                | २१० .* |
| स गाररसनोल्लासि-            | 388   | 1                            | . २५३      | सिहेनानन्तवीयोऽसौ                     | २६३    |
| स श्रीमानिति                | ३७२   | सा दघेऽधिपदं द्वन्द्वं       | २५०        | सिहरूढं विभातीदं                      | AEE.   |
| स श्रीमान् कुरुशार्दूलः     | ४६१   | सादरं च शचीनाथ-              | ३८१        | सिहोऽयमत्र गहने शनके-                 | Y00    |
|                             |       |                              |            |                                       |        |

# महापुरागम्

| सिक्ता जलकगौर्याङगैः             | २४५          | सुतोऽर्द्धचित्रणश्चन्द्र- | ३६१   | सुरभिकुसुमरेणूना-                      | ४३८    |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------|----------------------------------------|--------|
| सिक्यमद्स्यः किलैकोऽसौ           | ४७६          | सुत्रामा सूत्रधारोऽस्याः  | २५६   | सुरभोक्रतविश्वाशैः                     | ५२५    |
| सितांशुकप्रतिच्छन्ने             | 388          | सुदत्तागर्भसम्भूतो        | · १८६ | सुरयुवतिसमाजस्यास्य                    | ४३६    |
| सिताः पयोधरा नीलैः               | २८७          | सुदत्यौ ललितापाङग-        | ३५४   | सुरवारवधूहस्त-                         | ३६४    |
| सितातपंत्रें मीयूर-              | १७८          | सुदुर्लभं यदन्यत्र        | ४१    | सुरवृन्दारकैः प्रीतैः                  | ३८०    |
| सितान् घनानिह तटसंश्रिता-        | ३४१          | सुदृष्टिर्वतसम्पन्नो      | १०७   | सुरवैतालिकाः पेठुः                     | ३६३    |
| सितैर्घनैस्तटीः शुभ्र-           | ४१३          | सुदेवत्वसुमानुष्ये        | २०१   | सुरसरिज्जलसिक्त-                       | ४२६    |
| <b>सिद्धकू</b> टमुपेत्याशु       | 883          | सुधामलाङगी रुचिरा         | ५४६   | सुरसिषेवितेषु निषेदुषीः                | ४२७    |
| सिद्धविद्यस्ततः सिद्धः           | ४२०          | सुधाशिनां सुनाशीर-        | 280   | सुराः ससम्भ्रमाः सद्यः                 | २५५    |
| सिद्धानां सुखमात्मोत्थम्         | २४६          | सुधासूतिरिवोदंशुः         | १३७   | सुरा जाता विमानेशा                     | १८४    |
| सिद्धार्थचैत्यवृक्षाश्च          | ५२८          | सुधोज्ज्वलानि कूटानि      | १५७   | सुरानकमहाध्वानः                        | ५१३    |
| सिद्धिदः सिद्धसङ्गरूप-           | ६१६          | सुनन्दायां महाबाहुः       | ३४६   | सुरानोकहसंभ्ता-                        | २६२    |
| सिद्धिप्रसादसोपानं               | २०१          | सुनन्दा सुन्दरीं पुत्रीं  | ३४६   | सुराश्च विस्मयन्ते स्म                 | ४५६    |
| सिद्धिर्धर्मार्थकामानां          | द्र ६        | सुन्दरी चात्तनिर्वेदा-    | ५६२   | सुरासुरनरेन्द्रान्त-                   | प्र२६  |
| सिद्ध्यन्ति विधिनानेन            | 850          | मुन्दर्यामतिसुन्दर्याः    | १=२   | सुरासुरसभावास-                         | 309    |
| सिद्ध्यै संयममात्रायाः           | ४४४          | सुन्दर्याश्च सुतोऽभूवन्   | 338   | सुरेन्द्रकरविक्षिप्त-                  | 480    |
| सीमकृत् पञ्चमो ज्ञेयः 🗥          | ६६           | सुपक्ष्माणि तयोर्नेत्रे   | ३३२   | सुरेन्द्रकरविक्षिप्तै:                 | ३८२    |
| सीमन्धराहत्पादाब्ज-              | १४६          | सुप्रभा च समासाद्य        | १४२   | सुरेन्द्रकान्तमन्यत्स्यात्             | ४२६    |
| सुकण्ठचाः कण्ठरागोऽस्याः         | २५३          | सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा   | ६१२   | सुरेन्द्रनिर्मितां दिव्यां             | ३ ⊏ १  |
| सुकण्ठचौ कोकिलालाप-              | ३५४          | सुप्रसन्नोज्ज्वलां मूर्ति | ३६७   | सुरेन्द्रनीलनिर्माणम्                  | ४१४    |
| सुकृतफलमुदारं                    | २४७          | सुप्रातमस्तु ते नित्यम्   | २६२   | सुरेन्द्रानुमतात् कन्ये                | ३३०    |
| सुकृती धातुरिज्यार्हः            | ६२१          | सुबाहुरहिमन्द्रोऽभूद्     | २२६   | सुरेन्द्रैरभिषिक्तस्य                  | ३६४    |
| ्सुकोशलेति च ख्याति              | २५६          | सुभद्रश्च यशोभद्रो        | ४३    | सुरेभकटदानाम्बु-                       | २८७    |
| सुखं दुःखानुबन्धीदं              | १७३          | सुभाषितमहामन्त्रान्       | કં.શ  | सुरेभरदनोद्भृत-                        | २८८    |
| सुखप्रबोधमाधातुम्                | २६०          | सुभाषितमहारत्न-           | ३८    | सुरैः कृतादरैर्दिव्यैः                 | ३६३    |
| <b>सुख</b> मसुखमितीदं            | २४७          | सुभाषितमहारत्न-           | १०    | सुरैरावर्जिता वारां                    | ३६४    |
| सुखमेतेन सिद्धानां               | २४६          | सुभिक्षं क्षेममारोग्यम्   | ६३३   | सुरैरियं नभोरङगात्                     | 33 K   |
| <b>सुस्र</b> स्ंकथया काञ्चिद्    | १५४          | सुभ्राता कुरुनाथोऽयं      | ४५५   | सुरैर्दूरादथालोकि                      | ५१३    |
| सुखासुखानुभवन-                   | 200          | सुमेधसावसम्मोहाद्         | ३५६   | सुरोन्मुक्तपुष्पैस्तत <b>प्रान्त</b> - | メメキ    |
| <b>सुग</b> तिः सुश्रुतः सुश्रुत् | 303          | सुमेधा विक्रमी स्वामी     | ६२१   | सुवर्णकदलीस्तम्भ-                      | २२३    |
| सुगन्धिकुसुमैर्गन्ध-             | ३००          | सुमनोऽञ्जलयो मुक्ता       | ३७७   | सुवर्णा रुचिरा हृ <b>द्या</b>          | \$83   |
| <b>सुगन्धिधूप</b> निश्वासा       | ४४४          | सुमनोमञ्जरीपुञ्जात्       | ५१८   | सुवृत्तमसृणावूरू                       | २७७    |
| सुगन्धिबन्धुरामोद-               | ११८          | सुमनोमञ्जरीबाणै-          | ३४८   | सुशीतलतरुच्छाया                        | 328    |
| सुगन्धिमुखद्धिःश्वास-            | ३६७          | सुमेरमैक्षतोत्तुङ्ग-      | ४४८   | सुक्लिष्टप <b>दविन्यासं</b>            | 6 %    |
| सुगन्धिं शिशिरानुच्यैः           | ६३२          | सुयज्वने नमस्तुभ्यम्      | ३०८   | सुषमाल <b>क्षणः कालो</b>               | 38     |
| सुगुप्ताङगी सतीवासौ              | ५२७          | सुग्रज्वा यजमानात्मा      | ६११   | सुषुप्तसदृशो मुक्तः                    | X03    |
| सुयोषः सुमुखः सौम्य-             | ६२२          | सुयशाः सुचिरायुश्च        | २५४   | सुसंहतं दधौ मध्यं                      | X E    |
| सुचिरं जीवत्तादेवी               | ३८६          | <b>सुरकु</b> जकुसुमानाम्  | ४७२   | सुसीमानगरे जज्ञे                       | २१=    |
| सुचिरं तर्पयामास                 | <b>१</b> ६ द | सुरकुजकुसुमानाम्          | ३०२   | सुसीमानगरे नित्यं                      | 183    |
| सुजनः सुजनीकर्तुं                | १५           | सुरदुन्दुभयो मधुरध्वनयो   | ४४७   | सुस्थास्ते मणिपीठेषु                   | ४२७    |
| सुतायातिबलाख्याय                 | 883          | सुरदौचारिकैश्चित्र-       | २६६   | सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्थ          | मो ६२३ |
| सुतेन्दुनातिसौम्येन              | ३३व          | सुरमदीसलिलप्लुतपादपैः     | ४२६   | सुस्नातमङगलान्युच्वैः                  | 368    |
| सुतैरधीतनिश्शेष-                 | ३५७          | सुरभिः सौरभेयद्य          | ३२८   | सूक्ष्मवादरपर्याप्त-                   | XOF    |
| 4.7                              |              |                           |       |                                        |        |

## श्लोकानामकाराद्यनुकमः

| सूक्ष्मसूक्ष्मास्तथा सूक्ष्माः | ५८६          | • सोऽभात्स्वभुजदण्डेषु        | ३१८         | स्तूपाः समुच्छिता रेजुः          | 438           |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| सूक्ष्मसूक्ष्मोऽणुरेकः स्यात्  | ४८६          | सोऽभाद् विशुद्धगर्भस्थः       | २५०         | स्तूपानामन्तरेष्वे <b>षाम्</b> . | ¥ 3 8         |
| स्क्ष्मीकृतं ततो लोभम्         | 808          | सोऽयं कण्टिकितस्कन्धः         | २१४         | स्तेयानन्दः परद्रव्य-            | 850           |
| सूक्ष्मीकृत्य पुनः काययोगञ्च   | 838          | सोऽयं स्वयंकृतोऽनर्थो         | 305         | स्तोकान्तरं ततोञ्जीत्य           | 480           |
| सूचिता वसुधारोक्दीपेनाधः       | २७६          | सोऽर्थनोऽपरिमेयोऽपि           | 80          | स्त्रियोऽपि तावदायुष्का- • •     | 8=            |
| सूत्रक्रमः स्फुटोऽत्रास्ति     | १५१          | सोऽसंख्येयोऽप्यनन्तस्य        | ४४          | स्त्रीकथालोकसंसर्ग-              | ४६०           |
| स्त्रमार्गमनुप्रोतैः           | 385          | सोऽस्ति कायेष्वसंपाठा-        | 8X          | स्त्रीपशुक्लीवसंस <b>क्त</b> -   | ४८२           |
| स्त्रमेकावली सैव               | ३५०          | सौजन्यस्य परा कोटि-           | १५          | स्त्रीपुंससृष्टिरत्रत्या         | ४२१           |
| सूर्यचन्द्रपुरे चामू           | ४२३          | सौदामिनीलनेवासौ               | ₹७`४        | स्त्रीभोगो न सुखं चेतः           | २४१           |
| सूर्यप्रभस्य देवस्य            | 385          | सौधर्माधिपतेरङ्कम्            | २८८         | स्वविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः       | ६१०           |
| सूर्येन्द्र भुवनस्येव          | 885          | सौधर्मेन्द्रस्ततोऽबोधिः       | ३७७         | स्थानानि गृहिगाां प्राहुः        | २२२           |
| सृजेद् विनापि सामग्र्या        | 60           | सौधा वातायनोपान्त-            | १६८         | स्थालानि चषकान् शुक्ति-          | 88%           |
| सृष्टिप्रयासवैयर्थ्य           | ७१           | मौन्दर्यस्येव सन्दोहः         | १०५         | स्थितः कुलधरोत्पत्ति-            | ४४            |
| सैहं पीठं स्वां द्युतिमिद्धा   | प्र६१        | सौभाग्यस्य परा कोटिः          | २५४         | स्थिरं धर्मतरोर्मूलं             | २०१           |
| सेंहमासनम् <sub>लुङ्ग</sub> म् | २६०          | सौमप्रभः प्रभोराप्त-          | ३६६         | स्थिरमध्यवसानं यत्               | 8.9.8         |
| सैव वाणी कला सैव               | 360          | सौमवक्त्रमलकमलदल-             | ४६६         | स्थूलमुक्ताफलान्येषाम्           | ४२६           |
| सैषा तव प्रियेत्युच्चैः        | २११          | सौरूप्यं नयनाह्नादि           | ५६७         | स्थूलसूक्ष्माः पुनर्जेयाः        | 321           |
| सैषा धारा जिनस्याधिमूर्द्धम्   | २६३          | सौरूप्यस्य परां कोटिम्        | ३२५         | स्थूलात्प्रासातिपाताच्च          | २२२           |
| सैषा वैतरणी नाम                | २१५          | सौवर्णकलयः पूर्णैः            | १५५         | स्थूलेर्मुक्तामयैर्जालैः         | ४४१           |
| सैषा स्वयंप्रभाऽस्यामीत्       | ११८          | स्कन्धाणुभेदनो द्वेधा         | メニモ         | स्थेयान् स्थलीयान्नेदीयान्       | ६२२           |
| सैषा हिरण्मयी वृष्टिः          | २५६          | स्कन्धाधिरोपितां कृत्वा       | ३ = १       | स्नातकः कर्मवैकल्यात्            | X38           |
| सोऽक्रीडयच्चन्द्रमसाभि-        | ६ ७          | स्खलत्पदं शनैरिन्द्र-         | ३२०         | स्नानपूरे निमग्नाङ्ग्यः          | २६७           |
| सोऽक्षीर्णाद्धप्रभावेणा-       | २३५          | स्खलद्गतिवशादुच्चैः           | ४१७         | स्नानान्तोज्भितविक्षिप्त-        | ३६६           |
| सोऽचलस्तुङगवृन्ति-             | 50           | स्तनकुड्मलसंशोभा              | १६६         | स्नानाम्युशीकराः केचिद्          | 288           |
| मोऽजीजनत्तं वृषभं              | ६७           | स्तनचकाह्वये तस्याः           | १६७         | स्नानाम्भसि वभौ                  | २६७           |
| सोत्पला दीर्घिका यत्र          | ×39          | स्तनन्धयन्नसौ मातुः           | 378         | स्नानादानादिसामग्रीन्            | 820           |
| सोऽत्यन्तविषयासिकत-            | 808          | स्तम्भपर्यन्तभूभागम्          | ५१६         | स्नेहात् केचित् परे मोहाद्       | 738           |
| सोऽदर्शद् भगवत्यस्याम्         | 885          | स्तम्भशब्दपरमानवाग्मितान्     | ४५०         | स्तेहालानकमुन्मूल्य              | ₹3₹           |
| सोऽद्य रात्री समैक्षिष्ट       | ११२          | स्तनांशुकं शुकच्छायं          | १२५         | स्पर्द्धमानाविनान्योन्य-         | ॅ२३२          |
| सोऽघात् कनकराजीव               | २२०          | स्तनाब्जकुड्मले दीर्घ-        | ३३२         | स्पद्धयेव वपुर्वृद्धौ            | 53            |
| सोऽधिवक्षःस्थलं दध्रे          | २३८          | स्तनावलग्नसंलग्न-             | २५२         | स्पृश्नति नहि भवन्त-             | ४५६           |
| सोऽघीते स्म त्रिवर्णार्थ-      | ३२६          | स्तनावस्याः समुत्तुङगौ        | २५२         | स्फटिकमयं या रु <b>चिरं सालं</b> | ४४२           |
| सोऽधीयन्निखिलां विद्यां        | 58           | स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः    | 838         | स्फाटिके स्नानपीठे तत्           | <b>' २</b> ६५ |
| सोऽनुदध्यावनित्यत्वं           | २३६          | स्तुतिभिरनुगतार्था            | ३८६         | स्फाटिको भित्तयस्तिस्मृन्        | १४७           |
| सोऽनुमेने यथाकालं              | २२०          | स्तुतिमुखरमुखास्ते            | Xox         |                                  | 385           |
| सोऽन्तर्मुहूर्ताद् भूयोऽपि     | २३४          | स्तुत्यन्ते सुरसङ्घात-        | ५८१         | स्फुरच्चामीकरप्रस्थैः            | 868           |
| स्रोऽन्यदा नृपतौ चैत्य-        | <b>१</b> = ६ | स्तुत्वेति तं जिनमजं          | प्र६४       | स्फुरदाभरगोद्योत-                | 580           |
| सोऽन्वक् प्रदक्षिणीकृत्य       | ४७४          | स्तुत्वेति मघवा देवम्         | ६३०         | स्फुरद्गिरिगुहोद्भूत-            | <b>५</b> व १  |
| सोपानमणिसोपान-                 | ३४२          | स्तुत्वेति स तमारोप्य         | २८७         | स्फुरद्दन्तांशुसलिलैः            | X.8           |
| सोऽपि पर्यन्तवर्तिन्या         | १६०          | स्तुत्वेति स्तुतिभिः स्तुत्यं | ३७          | स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजा          | २२७           |
| सोऽप्युदारगुणं भूरि            | 55           | स्तुबत्सुरेन्द्रसंदृब्ध-      | ४४१         | स्फुरन्मरकताम्भोज-               | XXX           |
| कोऽप्रत्याख्यानतः क्रोधात्     | 8=1          | स्तुवन्ति स्तुतिभिः केन्विद्  | प्र२६       | स्मयते जुम्भते किञ्चिद्          | FXF           |
| सोअबुद्ध परमं मन्त्रं          | 231          | स्तूपहर्म्यावलीरुद्धाम्       | <b>X</b> 33 | स्मितपुष्पोज्ज्वला भर्तुः        | 4.5           |
|                                |              |                               |             |                                  |               |

#### महापुराणम्

.

| स्मितमुद्भिन्नदन्तांशु-           | १६७     | स्वप्नजं च सुखं नास्ति         | ३७४         | स्वस्थानाच्चलितः स्वगः           | २६२   |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| स्मितांशुभिविभिन्नानि             | ३१७     | स्वप्नद्वयमदः पूर्व            | ११२         | स्वस्थाने या च सम्प्रीतिः        | २३६   |
| स्मितांशुमञ्जद्मे शुभ्राः         | ३४८     | स्त्रप्नसंदर्शनादेव            | २६२         | स्वस्वर्गस्त्रिदशावासः           | ९५६   |
| स्मितांशुरुचिरं तुप्रय            | ३२५     | स्वप्नसम्भोगनिर्भासा           | <b>₹3</b> ₹ | स्वाङकारीपं सितच्छत्रधृतिम्      | २८८   |
| स्मितैश्च हिसतैर्मुग्धैः          | 378     | स्वप्नेऽपि तस्य तद्रूपम्       | ३४८         | स्वाङगदीप्तिविनिर्धू त-          | १८१   |
| स्मितैः सम्भाषितैः स्थानै-        | 93      | स्ववन्धुनिविशेषा मे            | १८३         | स्वाधीनं सुखमस्त्येव             | ३८६   |
| <b>स्मृतिर्जी</b> वादितत्त्वानां  | 338     | स्वभावतो विनैवार्थात्          | 90          | स्वाध्यायेऽभिरतो भिक्षुः         | ४६४   |
| स्मेरं वक्त्राम्बुजं तस्य         | 380     | स्वभावनिर्मला चार्वी           | २६५         | स्वानुजन्मानमत्रस्थं ँ           | १५३   |
| स्मेरवक्त्राम्बुजा रेजु-          | ५१३     | स्वभावभास्वरं तेजः             | ३६२         | स्वानुजायाः विवाहार्थं           | १८६   |
| स्यादह्रन्नरिघातादि-              | ४०४     | स्वभावभास्वरे भर्तुः           | ५२०         | स्वान्तर्नीतसमस्तवस्तु-          | ५१६   |
| स्युरिमेऽधिगमोपाया-               | ५८३     | स्वभावभास्वरे रम्ये            | ३न६         | स्वामिनां वृत्तिमुत्क्रम्य       | ३६=   |
| .सम्ध्वजेषु स्रजो दिव्याः         | ५२३     | स्वभावमधुराइचैते               | ६४          | स्वामोदं मुखमेतस्याः             | 250   |
| स्रग्भिराकृष्टगन्धान्ध-           | ४४४     | स्वभावमार्दवायोग-              | 38          | स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा         | 188   |
| स्रग्वस्त्रसहसानाब्ज-             | ४२८     | स्वभावमिति निश्चित्य           | १५          | स्वायुरन्तेऽहमिन्द्रोऽभूत्       | १४६   |
| स्रग्विगाः शुचिलिप्ताङगान्        | ३२३     | स्वभावसुन्दरं रूपं             | ४८          | स्वावासोपान्तिकोद्यान-           | २३६   |
| स्रग्वि साभरगम्                   | ४३१     | स्वभावसुन्दराकारा              | १६७         | स्वासनापाङ्गसङ्कान्त-            | ३०४   |
| स्रग्वी मलयजालिप्त- 📶             | ३८१     | स्वयं ज्योतिरजोऽजन्मा-         | ६०५         | स्वास्थ्यं चेत् सुखमेतेषां       | 880   |
| स्रग्वी सदंशुकः कर्गा-            | ३६७     | स्वयं धौताऽपि या धौता          | २६१         | स्विदरहितं विहीनमलदोषं           | 3 x x |
| स्रजो नानाविधाः कर्गा-            | 838     | स्वयं निश्चितकार्यस्य          | <u> ५६</u>  | स्वैरुदारनरैः क्षान्ति-          | 858   |
| स्रष्टारमन्तरेगापि                | ७२      | स्वयं प्रबुद्धसन्मार्गः        | ३७८         |                                  |       |
| स्रष्टा सर्गवहिर्भूतः             | 3,3     | स्वयंप्रभजिनोपान्ते            | 338         | ह                                |       |
| स्रप्टास्य जगतः कश्चित्           | 3,3     | स्वयंप्रभविमानेऽग्रे           | 338         | हंसध्वजेष्वभुर्हंसा-             | 35%   |
| स्रष्टेति ताः प्रजाः सृष्ट्वा     | 3 \$ \$ | स्वयंप्रभाग्रिमा देवी          | ११८         | हंसविकियया कांश्चित्             | ३२२   |
| ं स्रस्तस्रक्कबरीबन्धः            | ३३३     | स्वयंप्रभाननालोक-              | ११८         | हठात् प्रकृतगूढार्थ              | १४८   |
| स्वकलावृद्धिहानिभ्यां             | १२६     | स्वयंबुढात् प्रबुद्धात्मा      | १८२         | हन्त दु:खानुबन्धानां             | ११३   |
| <b>स्वच्छवा</b> रिशिशिराः सरसीक्च | الإلاه  | स्वयंबुद्धोऽपि तद्वाक्य-       | ११३         | हयहेषितमातङग-                    | ३७१   |
| स्वच्छाम्बुवसना वाप्यो-           | 5 ?     | स्वयंबुद्धोऽभवत्तेषु           | হও          | हरिचन्दनसम्मृष्टैः               | ४१६   |
| ेंस्वच्छाम्बुसम्भृता रेजे         | ५१७     | स्वयमभुवे नमस्तुभ्यं           | ६००         | हरिनीलोपलच्छाया-                 | 28%   |
| स्वच्छाम्भःकलिता लोके             | 880     | स्वयं स्म करकं धत्ते           | १६०         | हरिन्मिगामहानील-                 | २५७   |
| स्वच्छाम्भः खातिकाभ्यर्ग-         | ६३१     | स्वरुद्भूतगन्धैः सुगन्धीकृताशै | i: ሂሂሂ      | हरिन्मगीनां विततान्म-            | ४३७   |
| स्वतनुमतनुतीवा-                   | 388     | स्वर्गप्रच्युतिलिङगानि         | २२७         | हरिरितः प्रतिगर्जति <b>कानने</b> | ४३०   |
| स्वतनोऽपि वर्तमानानां             | ४४      | स्वर्गभूनिविशेषां तां          | १२२         | हरिवाहननामासौ                    | १८६   |
| स्वदुःखे निर्घृगारम्भाः           | 809     | स्वर्गस्यव प्रतिच्छन्दं        | २५६         | हरिश्च हरिकान्ता <b>ख्यां</b>    | 378   |
| स्वदेहविसर्ज्योत्स्ना             | ५७५     | स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिम्      | ४६२         | हर्षामर्षादिवत् सोऽयम्           | ४७६   |
| स्वदोम्धी घारयन् शस्त्रं          | ३६८     | स्वर्गावतरगो तुभ्यम्           | ६०१         | हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति           | २८४   |
| स्वधीतिनोऽपि तस्यासीत्            | ४६४     | स्वर्गावतरगो दृष्टः            | 388         | हसिन्नवाधरं कायं                 | 383   |
| स्बनामव्यक्ततत्त्वानि             | ४६७     | स्वर्गावाससमाः पुर्यो          | ७६          | हसन्निवोन्मिषद्रत्न-             | ४२०   |
| स्वनीडादुत्पत <b>न्न</b> द्य      | 334.    | स्वर्गावासापहासीनि             | ४२२         | हस्त्यश्वरथगन्धर्व-              | २८४   |
| स्वपट्टकमिदं चान्यत्              | १५१     | स्वर्धुनीशीकरैस्सार्धम्        | २६४         | हस्त्यश्व रथपादातं               | १७०   |
| स्वपरोपकृतां देहे                 | २३६     | स्वर्विमानावलोकेन              | २६४         | हस्त्यश्वरथपादात-                | २२४   |
| स्वपर्यं अके करं वाम              | 850     | स्वसन्निधानसम्फुल्ल-           | ६३२         | हस्त्यक्वरथभूयिष्ठं              | १७०   |
| स्वपुण्याम्बुभिरेवायं             | २३६     | स्वसुः पति स्वसारञ्च           | १५४         | हामाकारैश्च दण्डोऽन्यैः          | ĘX    |
| स्वपूर्वापरकोटिभ्यां              | 866     | स्वसुताग्राममन्येन्द्युः       | १८७         | हारं नक्षत्रमालास्यं             | 337   |
|                                   |         |                                |             |                                  |       |

## श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| हारनीहारकह्वार-                                | २६७        | र्तिसानन्दमृषानन्दः         • | 308   | हिरण्मयमहास्तम्भौ           | ४२१           |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| हारमुक्ताफलेष्वन्याः                           | ३१७        | हिंसानृतान्यरैरात्मा-         | 38    | हिरण्मयमहोदग्रशाखी          | ५२५.          |
| हारस्बस्यास्तनोपान्ते                          | १२६        | हिंसायां निरता ये स्यः        | २०३   | हिरण्मयाङ्गाः प्रोत्तुङ्गाः | ५१६           |
| हाराश्रितस्तनोपान्ता-                          | ५१३        | हितं ब्रूयान्मितं ब्रूयात्    | 38    | हिरण्मयी जिनेन्द्राह्नीः    | ५१६           |
| हारिगा मिग्हारेग                               | ३०४        | हिस्वतः शिरसः किल             | 358   | हृतोऽयं विषयैर्जन्तुः       | • १४४         |
| हारिमेदुरमुन्निद्रकुसुमं                       | ४२४        | हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः         | ६०६   | हृदि मूर्धिन ललाटे वा       | ४८%           |
| हारेगा कण्ठपर्यन्त-                            | २२६        | हिरण्यगर्भमाहस्त्वाम्         | ५५०   | हृदि वेपशुमुत्कम्पम्        | ` <b>३</b> ८७ |
| हारेगा हारिगा चारु                             | ३८३        | हिरण्यगर्भस्त्वं धाता         | ३२६   | हृषीकागि तदर्थभ्यः          | ४५५           |
| हारेगा हारिगा तेन                              | ३२६        | हिरण्यगर्भो भगवान्            | ५७६   | हेमाभ्भोजमयां श्रेग्गीम्    | ६३४           |
| हारेगालङकृतं वक्षो<br>हारो यप्टिकर्लापः स्यान् | २३०<br>३४१ | हिरण्यनाभिर्भृतात्मा          | ६०८   | हेयमाद्यं द्वयं विद्धि      | ১৫৩           |
| हास्तिनास्यपुरे स्याते                         | 8=X        | हिरण्मयः समुत्तुङ्गो          | २८६   | हैमयोडशसोपानाम्<br>-        | प्रुप         |
| हिमानन्दं समाधाय                               | 365        | हिरण्मयमहास्तम्भा             | प्रइ२ | हैमैर्जानैः वयचित् स्थूनैः  | 788,          |

# भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

# ं[हिन्दी ग्रन्थ]

| <b>९. मुक्तिदूत</b> [उपन्यास]भ्रञ्जना-पवनञ्जयकी पुण्यगाथा ।                     | لا                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| २. पथिचिद्ग[ स्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्मरण ग्रौर युगविक्लेषण । ]               |                                           |
| ३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                                 | · 3)                                      |
| ४. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [म्रप्राप्य]                                           | લે                                        |
| ५. दोरो-शायरी [ उर्दू के सर्वोत्तम १५०० झेर श्रौर १६० नज्म ]                    | رک                                        |
| ६. मिल्नयामिनी [गीत]                                                            | ક્રા                                      |
| <ol> <li>वैदिक साहित्य—वेदोंपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन ।</li> </ol>      | र<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स |
| ८. मेरे वापूमहात्मा गांधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि                                  | શોંગ                                      |
| ९. पंच प्रदीप[गीत]                                                              |                                           |
| १०. भारतीय विचारधारा                                                            | ર)<br>ર)<br>હ)                            |
| <b>११. ज्ञानगंगा</b> [ संसारके महान् साधकोंकी सूक्तियोंका श्रक्षय भण्डार । ]    | કો                                        |
| ६२. <b>गहरे पानी पेंठ-</b> -सुक्तिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ               | સાં)                                      |
| १३. वर्द्धमान [ महाकाव्य ]                                                      | કો                                        |
| १४. <b>दोर-</b> त्र्रो-सुखन                                                     | ξ)<br><)                                  |
| १५. श्राघुनिक जैन कवि                                                           | <b>ຊາເເ</b> ງ                             |
| <b>१६. जैनशासन</b> —जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ।           | ર્વ)                                      |
| १७. कुन्दकुन्द।चार्यके तीन <i>रत</i> न                                          | શે                                        |
| १८. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास                                       | યાર્ગ)<br>સ્ત્રુ<br>સાા=)                 |
|                                                                                 |                                           |
| [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                      |                                           |
| १९. महावन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी श्रनुवाद सहित ।        | १२)                                       |
| २०. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]-हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ ।                | <u>ب</u><br>الا                           |
| २१. मदनपराजयभाषानुवाद तथा ७५ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना सहित ।                  | (2                                        |
| २२. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची                                         | ર્ણ<br>લ)<br><b>ર</b> ગ્રે                |
| २३. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]                                             | <b>8</b> ×1                               |
| <b>२४. तत्त्वार्थवृत्तिश्रु</b> तसागर सूरिरचित टोका । हिन्दी सार सहित ।         | શ્લે)<br>શક્                              |
| २४. आदिपुरास भाग [१]भगवान् ऋषभदेवका पुष्य चरित्र ।                              | ર્શ્કુ                                    |
| २६. श्रादिपुरांगा भाग [२]भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र ।                         |                                           |
|                                                                                 | 701                                       |
| ्ः. नाममाला सभाष्य                                                              | १ <i>०)</i><br>३॥)                        |
|                                                                                 | રાા)                                      |
| २ . केवलशानप्रश्नचृडामिश्ज्योतिष ग्रन्य ।                                       | ક)<br>કાંગ                                |
|                                                                                 | રા)<br>ક)<br>ર)                           |
| २. केवलशानप्रश्नचृद्धामिश्ज्योतिष ग्रन्थ ।<br>२९. सभाष्यरत्नमंजूषाछन्दशास्त्र । | ક)<br>કાંગ                                |

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुराड रोड, बनारस ४